#### THE

# MAHĀBHĀRATA

FOR THE FIRST TIME CRITICALLY EDITED BY

#### VISHNU S. SUKTHANKAR

#### WITH THE CO-OPERATION OF

SHRIMANT BALASAHEB PANT PRATINIDHI; S. K. BELVALKAR; R. N. DANDEKAR; S. K. DE; F. EDGERTON; A. B. GAJENDRAGADKAR; P. V. KANE; R. D. KARMARKAR; V. G. PARANJPE; V. K. RAJAVADE; N. B. UTGIKAR; P. L. VAIDYA; V. P. VAIDYA; RAGHU VIRA; M. WINTERNITZ; R. ZIMMERMANN, S.J.;

AND OTHER SCHOLARS

AND ILLUSTRATED FROM ANCIENT MODELS BY

## SHRIMANT BALASAHEB PANT PRATINIDHI

RAJA OF AUNDH

VOLUME 4



Ender the Patronage of the Baja of Annoh; the British Academy, Condon; the Emperial Government of Endia; the Probincial Governments of Bombay, Madras and Burma; the Gwalior, Hyderabad (Peccan), Baroda, Bhabnagar, Phaltan and Mysore States; the University of Bombay; and other distinguished donors

POONA
BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE

1942

# ĀRAŅYAKAPARVAN

(PART 2)

BEING THE THIRD BOOK OF THE MAHABHARATA

THE GREAT EPIC OF INDIA

FOR THE FIRST TIME CRITICALLY EDITED BY

VISHNU S. SUKTHANKAR

OF THE BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE



POONA

BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE 1942 The Contents of this Volume were issued, in 1942, as a part of Fascicule 12 of this Edition.

All rights reserved

Published by the Bhandarkar Oriental Research
Institute, Poona. Text Printed by Prof. Sadhu
Ram, M. A., at the Arya Bharati Press, Lahore.
Title-pages Printed by Mr. R. Y. Shedge, at the Nirnaya Sagar
Press, 26-28, Kolbhat Street, Bombay.

## CONTENTS OF VOLUME FOUR

|                                                                |      |         |      |            | PAGES     |
|----------------------------------------------------------------|------|---------|------|------------|-----------|
| TEXT AND CRITICAL APPARATUS OF                                 | THE  | ĀRAŅY   | AKA  | ( PART 2 ) | 513-1041  |
| APPENDIX I ("ADDITIONAL" PASSAGES)                             | •    | •       |      |            | 1043-1089 |
| CRITICAL NOTES                                                 |      | •       |      | • •        | 1091-1109 |
| ERRATA                                                         | •    |         |      | •          | 1111      |
| LIST OF PLATES A                                               | ND I | LLUSI   | TRAT | TIONS      |           |
| VOLUM  FACSIMILE OF A MS. OF A COMME  ARANYAKA, BELONGING TO T | NTAR | Y OF TH | ΗE   |            |           |
| ASIATIC SOCIETY OF BENGAL                                      |      | •       | . FR | ONTISPIEC  | Œ         |
| ILLUSTRATION TO 3, 262, 17                                     |      | • '     | . FA | CING PAG   | E 910     |
| ILBUSTRATION TO 3, 281, 16 .                                   |      | •       | •    | , ,,       | 974       |
| FACSIMILE OF ŚĀRADĀ MS. OF TI                                  | HE   |         |      |            |           |

1112

ARANYAKA, BELONGING TO THE ROYAL ASIATIC SOCIETY OF BENGAL . . . .

# ABBREVIATIONS AND DIACRITICAL SIGNS

add. = adding. addl. = additional. adhy. = adhyāya(s). App. = Appendix.Arj. = Arjunamiśra. B. = Bombay edition of the Mbh. (Saka 1799). Bom. or Bomb. = Bombay (edition). C. = Calcutta edition of the Mbh. (editio princeps). Cal. or Calc. = Calcutta (edition). comm. = commentary. cont. = continue(s). corr. = corrected, correction. Crit. App. = Critical Apparatus. Dev. = Devabodha.ed. = edition. fig. = figure(s).fol. = folio(s). foll. = following. fragm. = fragment(ary).hapl. = haplographic (ally). illeg. = illegible. inf. lin. = infra lineam. int. lin. = inter lineas. interp. = interpolate(s). introd. = introduction, introductory. K. = Kumbhakonam edition of the Mbh. Kumbh. = Kumbhakonam (edition). L = Line.M. = Madras edition of the Mbh. (of P. P. S. Sastri, 1931-1936). Mad. = Madras (edition). m or marg. = marginal(ly). Mañj. = Bhāratamañjarī (Kāvyamālā 65). Manu. = Manusmrti (ed. N. S. P.). Mbh. = Mahābhārata. Nīl. = Nīlakaņtha. om. = omit(s), omitting.

```
orig. = original(ly).

post. = posterior.

pr. m. = propria manu.

Rām. = Rāmāyaṇa (ed. N. S. P.).

ref. = refer(ence).

resp. = respective(ly).

sec. m. = secunda manu.

st. = stanza(s).

subst. = substitute(s).

suppl. = supplementary.

sup. lin. = supra lineam.

transp. = transpose(s), transposition.

v. = verse.

(var.) = (with variation).

v. l. = varia(e) lectio(nes).
```

- \*\* (in the critical footnotes) enclose citations from commentators.
- [ ] besides their normal uses, enclose additions to MS. readings.
- ( ) besides their normal uses, enclose superfluous letters, which should be omitted from MS. readings.
- \* (superior star) in the text indicates an emendation.
- \* \* (in the MS. readings) indicate syllables lost through injury to MS.
- printed below any part of the constituted text indicates that the reading of it is less than certain.
- denotes a "Commentary", prefixed to the abbreviation of the name of a commentator; thus, Cd = Commentary of Devabodha; Ca.d.n = Commentaries of Arjunamiśra, Devabodha and Nīlakaṇṭha. A "p" is added on to denote a "pāṭha"; thus, <math>Cnp = a pāṭha mentioned in the Commentary of Nīlakaṇṭha.

# ॥ आरण्यकपर्व ॥

[ पूर्वतोऽनुवृत्तम् ]

॰ विवासिने हे विवृह्मभूयम् भूमम् स्टेम् इसमीतिष्ठ , स्वद्रष्टु ग्वमक्रे स्थाउति सुनित्र या स्रम्भावीत्रभूतं मह শ্রিরাপন্নবর্ষণ ক্রিয়নের স্থানিক বিশ্বরাসন্ত্রমান ক্ষরিত ও হিস্কিটিয়া দ্রান্তর্মন স্থান করে করে করে। বিস্কৃতি একা এক শ্রিকারিক বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক করে করে করে করে। लीयश्चिमक्रेमभः इत् देमसंरूष्टं स्नमभूवयवण्यस्मिभवद्भः थवानिथवाचे म्यु विमीत्रमाष्ट्रहें यस्ट हुवैगेतिमस् ्रील्यारेगीयम्बिक्वितिसम्निम्बयवाद्युर्द्धकनेभयाडवित्यसम्बद्धसम्बद्धार्द्धमम्बद्धस्य स्वित्रपारः एवंद्रगाद्देवक निस्किम्ब्रोणने येवेमलगाउमपरः कविः गिष्ठग्डस्काः ॥रत्यकम्स्यको सूचर्रगर्भाः मसूचर्रः ॥स्युद्धिः ्माउँ पत्र इति है है महाविष्ठि पवेति एउमेव धनाविष्ठ देशिक एया । स्मात्र प्रति । एक उमेवी क्रान्य अष्यमुर्वेद्रग्रभावाभाद्क्रवेत्रीप्रियम्मञ्ज्ञत्रमक्ष्रीते द्रम्भक्तित्वयप्रदुर्गाद्वम्भूपालस्वाता (स्माम्भूमः भाषी अधिवर्षे गर्थ पञ्चा कही लिमा अभिक्र निर्देश निर्मा स्वयं स् ्रे डोल्गा है। इस्मास क्षितः भएगाडिभक्षास्त्रे गाम्यस कावग्लातं भेरे ; ध्वाग्वरुभपस्त्रे भूगाभिलयकः भूमप्रभण्ड ः गरु- इत्यन्वेड्वभएके इति॥०९।।वस्त्वेड्वयष्यस्त्रेक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्र ४ गरु निष्यव अस्य ४० गर्या । इ. व्रोम्भवस्त ४ वर्षे द्वारा ४ वर्षे प्रमुख्य १५ वर्षे ४ वर्षे १५ वर्षे १५ वर्षे १५ वर्षे १५ वर्षे १५ वर्षे १ ु हुन्यात् । त्राह्मान् क्रिमेचिष्टिः विक्रियक्ती, त्राह्माने (क्षाप्ते व्यक्तिः) व्यक्तिका क्षेत्रका व्यक्त । इत्यापा ्र हचेति। मार्गान्तव करते प्रत्ये अक्षेत्र वार्य के अक्ष्ये हिन्य प्रत्ये के अस्ति। मार्गान्तव करते प्रत्ये प्रत्ये अस्ति। अस्ति करते प्रत्ये प्रत्ये अस्ति। अस्ति करते प्रत्ये अस्ति। अस्ति करते प्रत्ये अस्ति। अस्ति अस्ति। अस्ति अस्ति। अस्त व हार्यापत्रीत्वर्त्ते वेशिक्रणमा हार्याम् इत्यापत्रित्यम् । विवोक्तम्येवनं व्यक्तिवर्त्ताः विवासम्बद्धाः विवास ्र मेर्स्यत्रमञ्ज्ञात्र्यः हेर्नार्स्य विक्रित्रं ( " यहस्य शामसम्मेर्गार्कार मेन्द्रिश्च विक्रमान्य स्वर्धान स्वर्यान स्वर्यान स्वर्धान स्वर्यान स्वर्यान स्वर्यान स्वर्यान स्वर्यान स्वर्यान स्वर्यान - १क्षिन्हाक्षात्रे वार्क्ष वेद्यमध्वार्कमञ्जूष्ठान् स्त्रिम्बर्न्डाम्ब व्यक्तिमम्बर्धि राजभावित्राम् वार्कार्यम् वार् द्र भगिष्यम् एवणीयग्रम्भरके हत्वेन कि नगर्य एक हत्तीरः सम्वेपदे एसवडिम्स्ने । यह वेसन्व अभेगण्य स्थ <u> ७ टिवयमारु स्थव उम्मे क्यमणीकारित्र सर्वेग्वरे मगङ्ग रहिन्द्रां स्वमप्र कृष्णमञ्ज्ञा उन्हें द्वार माम्स्वरि</u> च ह्योमयभेवसूत्रकुः ग्लेक्डइन्। मूरियेनगरा ० अ व्यास्य मानवरम् । वेश क्षेत्रकार्यस्य वर्षः °६ इमीववुमार्गिष्ठं उन्माद्वाण्णभिभागे, प्रमुखं इन्डनगढ्भाविष्ठ सम्बन्धं हो गरंपुवाविम्माद्वा गर्वाद्वाण्यभीष क विकार्द्रमञ्जूष्ट्र : मेक्ट्रें मिक्ट्रें मिक्ट्रियामीयं मार्ग्यामं महाउत्मद्भाणभीयाव्विकुमम्बी चिमार्थ्ययां ।यसु ॐ उत्तमद्भण्यभाषाण्याः विस्तागः विजीमद्भण्यक्तुं गर्भाग्ने भाष्यक्तां गर्भेष्यक्तां विश्वास्ति। विश्वस्ति विश्वमणि विष्यमणि विश्वमणि विश्वमणि विश्वमणि विश्वमणि विश्वमणि विश्वमणि विश् क्ष अगु मीत्रमेव घड्डम् छुन्। र मेन रूक्म लिस्ट्र अग्रीभिद्ध अग्रीभिक्षेत्रे छिल क्ष लिस्ट्र में लिस्ट्र में प्र व स्त्रिन्यपम्य यंगिन तेने हरू रूप् मुझल्यः । ०५ एस्ट्र्युने निभवर्षः । मुम्राडिमनी वेपन्त थ्राष्ट्राण्या । नहा भट्टे भाष्ट्रसेव मह्या क्ये। वर्ष्ट्रम् प्रवास वर्ष्ट्रस्थ स्ट्राप्ट्रस्थ । त्या महिन्त्र ॐ मङ्चिमिष्ठिय वर्षं भग्भडेङे एकुंग्एभ्वेष्टारिनें दुम्भल्मीक्षेत्रधूम् वर्ष्ट्रम् वर्षे सम्बन्धः स्वामन् १०० भीने हुन्। क कक्या। इस अतुवररम् भाद्वकारित्रहार वी एभएस्त्र हुनिमियर्ड प्रिने हुन्मिर्गार सम्बद्ध न इ. इ. इ. अ. १९ वर्ष के प्रमाण विश्व के प्रमाण के कार्य के किए हैं के कि कि के कि ्र वर्रीय ल ल लगनुत्रवद्गः॥ न्रर्रेणमन्मिन्द्रहेति॥ भीन्द्रभूमाद्रेष्ठ्रभूमभूतिमभूतिमानुग्रमदेशेष्ठ्रभविमानुगरम् दराय प्रमायम् मी । ० मार्गे ह्वर्स्टिश्य मार्गित् । दे हेव्यिमार्गितं वहरूर् मिनिडम् । मृद्यं म्यायम् मावास्थ्र इ. महराम्यम् संवर्षात्रीत्र प्रतिम्प्यम् वर्षायम् हि । व. ब. समयप्तिम् । मेर्यायम् वर्षायम् यात्र म्यायम् । स् इ. महराम्यम् संवर्षात्रीत्र प्रतिम्प्यम् वर्षायम् हि । व. ब. समयप्तिम् । मेर्यायम् वर्षायम् यात्र म्यायम् स्वर ক্ত সাধী আইস্: নম্পর্ভনি নিভিত্র রম্পত স্থানিক স্থান কর্ম করিব নিভিত্র স্থান কর্ম করিব নিভিত্র স্থান কর্ম করিব ক্রি সাধী আইস্: নম্পর্ভনি নিভিত্র রম্পত স্থান কর্ম করিব নিভিত্র স্থান কর্ম করিব নিভিত্র স্থান কর্ম করিব নিভ্যা क्र भारत व्यवकार विश्व क्रियुक्त क्षेत्र में विश्व के अस्ति (दिनित्र क्षेत्र क्षेत में विक्रनब्ण्यात्रिक् गर्रह्मुत्रम् नाला वित्रीया (सहाय नवाण्यात्र प्रत्येत्रण हेत्रम् वाला विक्रम् वाला विक्रम् ट वर्णयेयसगानमें मंबद विमाणा पति अमुहत भिहितमेषा दिसवणति शाउपएद मायकेषुम्रागि अवते के न्द्र द्यं लेक्ड क्रुक्तारण ... विम्द्राविम १६६ मार्थे व्याप्त क्रिक्य मार्थे व्याप्त क्रिक्य मार्थे व्याप्त क्र ्र डोयामहो उर्स्य, किंभिंड डर्ड्जिमीय सहसिंह बहु बसीय सहस्र । स्व म्यून स्व । स्व म्यून स्व । स्व म्यून स्व अध इंडोयामहो उर्स्य, किंभिंड डर्ड्जिमीय सहसिंह बहु बसीय सहस्र । स्व म्यून स्व स्व स्व । स्व म्यून स्व स्व स्व स्व " क्न्य मसुर्येषु भगरा विविद्या १ एमस्रोतक हु । भारतमा १ अस्कराबा एउ भर्मे इ इते बहिपिडानेस् बर्वस्थाने भूरिक् बर्वः भर्ति प्रमानायस्य प्रसानिक स्थापन्त स्थापन्त स्थापन के मेड्डोभिष्ठ माडिमयोगिकेंड अनुहें बीगिबीग्मड्रेक :भिष्ट्राउस्ट अट्ट ं व्यवस्थितम् विष्यान्त्रम् । अत्रे भेगारीतः विष्यान्त्राम् विष्यान्त्रम् । विष्यान्त्रम् उ उन्हेर वाउँ यी लप्टे श्रीभिनायिष्ट्र छः दिख्या पण्या द्वार डि वेहराम<del>ा अ</del>ग्रहम्भएमण्यक्रय े विविष्कात्मा महाराष्ट्रिया प्राप्तिका प्रमुख्या स्थातिक विवास स्थातिक विवास स्थातिक विवास स्थापित के स्थापित स्थापि क्रिक्ट्राडे व्हियमण्ये : मुद्राणमिना गिर्दा विच प्रशास्त्र स्ट्राइस महत्त्वाभि सदेशह वि

Facsimile of a page of a paper MS. of the commentary of the Āraṇyaka-parvan, in Sāradā characters, belonging to the Asiatic Society of Bengal



# 944

वैद्यांपायन उवाच ।
निहते राक्षसे तिस्मिन्पुनर्नारायणाश्रमम् ।
अभ्येत्य राजा कौन्तेयो निवासमकरोत्त्रभुः ॥ १
स समानीय तान्सर्वान्श्रादृनित्यव्रवीद्वचः ।
द्रौपद्या सिहतान्काले संस्मरन्त्रातरं जयम् ॥ २
समाश्रतसोऽभिगताः शिवेन चरतां वने ।
कृतोदेशश्र वीभत्सुः पश्रमीमभितः समाम् ॥ ३
प्राप्य पर्वतराजानं श्रेतं शिखरिणां वरम् ।
तत्रापि च कृतोदेशः समागमदिद्दश्रुभिः ॥ १
कृतश्र समयस्तेन पार्थेनामिततेजसा ।
पश्र वर्षाणि वत्स्यामि विद्यार्थीति पुरा मिय ॥ ५
तत्र गाण्डीवधन्वानमवाप्तास्त्रमिदंदमम् ।
देवलोकादिमं लोकं द्रक्ष्यामः पुनरागतम् ॥ ६

इत्युक्त्वा ब्राह्मणान्सर्वानामन्त्रयत पाण्डवः। कारणं चैव तत्तेषामाचचक्षे तपस्विनाम्।। ७ तम्रुग्रतपसः प्रीताः कृत्वा पार्थं प्रदक्षिणम्। ब्राह्मणास्तेऽन्वमोदन्त शिवेन कुश्रुलेन च।। ८ सुखोदकीममं क्षेश्चमचिराद्भरतर्षभ। क्षत्रधर्मेण धर्मज्ञ तीर्त्वा गां पालयिष्यसि।। ९ तत्तु राजा वचस्तेषां प्रतिगृद्ध तपस्विनाम्। प्रतस्थे सह विप्रैस्तैर्भातृभिश्च परंतपः।। १० द्रौपद्या सहितः श्रीमान्हैडिम्बेयादिमिस्तथा। राक्षसरज्ञयातश्च लोमशेनाभिरक्षितः।। ११ किचिजगाम पद्मां तु राक्षसरुद्धते किचित्। तत्र तत्र महातेजा श्रातृभिः सह सुत्रतः।। १२ तत्रो तत्र पिष्ठिरो राजा बह्नक्केशान्विचन्तयन्।

C. 3. 11539 B. 3. 158. 16

### 155

1 ") Śi Ki-s De D<sub>1-8</sub>. s राजन् (for तस्मिन्). — ") Bs Ti तदा; Gi विभु: (for प्रभु:).

2 °) Ś1 K2 D3. в T G1-3 M1 सहित: (for सहितान्).

3 a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 विगता:; D<sub>5</sub> हि गता:; T<sub>1</sub> गमिता:; G<sub>1</sub> [S]धिगता:; M [S]तिगता:. — b) T G<sub>3</sub>. 4 जवेन (for शि.). — c) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 तु; B<sub>3</sub>. 4 स (for च).

4 After 4°, K<sub>8</sub> B D (except D<sub>1-8</sub>, s) ins.:
787\* पुष्पितैर्द्धमस्वण्डैश्च मत्तकोकिस्रषद्पदैः।
मयूरैश्चातकेश्चापि नित्योत्सविवभूषितम्।
ब्याद्वैर्वराहमिहिषैगेवयैर्हिरिणैस्तथा।
श्वापदैर्व्यालस्त्पेश्च रुरुभिश्च निषेतितम्।
फुल्लैः सहस्वपत्रैश्च शतपत्रैस्तथोत्पलैः।
प्रफुल्लैः कमलेश्चैव तथा नीलोत्पलैरपि।
महापुण्यं पवित्रं च सुरासुरनिषेतितम्।

[(L. 4) B<sub>2</sub> व्यालक्रक्षेश्व. B<sub>4</sub> करिभिश्च (for रुरुभि°). — (L. 6) B<sub>4</sub> कुमुदै° (for कमलै°). B<sub>1</sub> नीलोत्पलवरैरिप.] — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> G<sub>1</sub> कृतोद्देशं; T<sub>1</sub> समे देशे. — <sup>d</sup>) M समागम्य (for समागम-).

5 °)  $T_1$  पंच वत्स्यामि विद्यार्थे. —  $^d$ )  $\acute{S}_1$   $K_2$   $D_1$  विद्यार्थी च;  $K_1$  ° थें च;  $D_2$   $G_4$  ° थीं व;  $D_5$  ° थें तु;  $T_1$  वर्त्\* ति;  $G_1$ 

विद्यार्थी तु. Śi Ki. 2. 4 De Di-3. 5 पुरंदरे; K3 Dn3 पुरा मया.

6 a) Dn D<sub>4-6</sub> अत्र (for तत्र). — b) D<sub>1</sub>. 2 संप्राप्ता<sup>°</sup> (for अवासा<sup>°</sup>).

7 °) Ds कालं चैव हि तं तेषां.

8 Before 8, T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 ins. ब्राह्मणा:. — <sup>a</sup>) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-8</sub>. 5) तान् (for तम्). T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> °तपसं; G<sub>4</sub> °तपसा. Ś1 K<sub>1-8</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 प्रीत्या; B<sub>3</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 प्रीतान्. K<sub>4</sub> तम्जुर्मुनयः सर्वे. — <sup>b</sup>) B<sub>1-3</sub> Dn<sub>3</sub> D<sub>4</sub>. 6 पार्थान्; Dn<sub>1</sub> पार्थाः; Dn<sub>2</sub> पार्थः. Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> प्रदक्षिणां.

9 Before 9, B4 ins. ब्राह्मणा ऊ°. — <sup>d</sup>) K4 B4 जित्वा; D5 सर्वा; T1 G2 नीत्वा (for तीत्वी).

10 Before 10, B<sub>8.4</sub> D<sub>1.2</sub> ins. वैशं उ. — a) K<sub>1.2</sub> B<sub>8</sub> Dn T<sub>1</sub> तत्र; K<sub>4</sub> स तु (for तत्तु). — b) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> विप्रेंद्देर् (for विप्रेंतर्). K<sub>4</sub> प्रतस्थे आतृभिश्चेव. — d) K<sub>4</sub> समाश्वतः (for आतृभिश्च). A few MSS. प्रंतप.

11 Nom. 11<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) T1 M च सह (for सहित:). — <sup>c</sup>) N (except K4) <sup>°</sup>यातो वे (for <sup>°</sup>यातश्च).

12 °) Ś1 K1. 2 Dc कचित्पन्नां समागच्छ (Dc °च्छे)द्; K3. 4 D1-3. 5 कचित्पन्नां तदागच्छद्; B Dn D3. 6 कचित्पन्नां ततोगच्छद्. — °) T2 G3. 4 क्रचित् (for the first तन्न). — °) K4 °भि: स महाभुजः; D5 °भि: सुमहान्नतः.

3. 11539 3. 158. 16 3. 159. 16 सिंहन्याघ्रगजाकीणीमुदीचीं प्रययो दिशम् ॥ १३
अवेक्षमाणः केलासं मैनाकं चैव पर्वतम् ।
गन्धमादनपादांश्व मेरुं चापि शिलोचयम् ॥ १४
उपर्युपरि शैलस्य बह्वीश्व सरितः शिवाः ।
प्रस्थं हिमवतः पुण्यं ययौ सप्तदशेऽहिन ॥ १५
दृद्धः पाण्डवा राजन्गन्धमादनमन्तिकात् ।
पृष्ठे हिमवतः पुण्ये नानाद्वमलतायुते ॥ १६
सिललावर्तसंजातः पुष्पितेश्व महीरुहैः ।
समावृतं पुण्यतममाश्रमं वृषपर्वणः ॥ १७
तम्रपक्रम्य राजर्षिं धर्मात्मानमरिंद्माः ।
पाण्डवा वृषपर्वाणमवन्दन्त गतक्कमाः ॥ १८
अभ्यनन्दत्स राजर्षिः पुत्रवद्भरतर्षभान् ।

प्जिताश्चावसंस्तत्र सप्तरात्रमिरंदमाः ॥ १९
अष्टमेऽहिन संप्राप्ते तमृषि लोकविश्चतम् ।
आमन्त्र्य वृषपर्वाणं प्रस्थानं समरोचयन् ॥ २०
एकैकश्चश्च तान्त्रिप्तान्त्रिवेद्य वृषपर्वणे ।
न्यासभूतान्यथाकालं वन्धृनिव सुसत्कृतान् ॥ २१
ततस्ते वरवस्त्राणि शुभान्याभरणानि च ।
न्यद्धः पाण्डवास्तिसमन्नाश्रमे वृषपर्वणः ॥ २२
अतीतानागते विद्वान्कुश्चलः सर्वधर्मवित् ।
अन्वशासत्स धर्मज्ञः पुत्रवद्भरतर्षभान् ॥ २३
तेऽनुज्ञाता महात्मानः प्रययुर्दिशमुत्तराम् ।
कृष्णया सहिता वीरा ब्राह्मणेश्च महात्मिभः ।
तान्प्रस्थितानन्वगच्छद्वृषपर्वा महीपतिः ॥ २४

13 b) Dc T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> अचितयन् (for विचिन्त°). — °) Ś1 D<sub>3</sub> G1 'गणा'; D1 'समा"; D2 T2 G<sub>2-4</sub> 'मृगा'; T1 'मुखा' (for 'गजा'). — <sup>6</sup>) B<sub>4</sub> (m as in text) कींबेरीं (for उदीचीं). D<sub>5</sub> उदीचीं दिशमाययौ.

14 °) Ś1 K1. 2 अन्वीक्षमाण:; K4 B Dc2 Dn1 D1-5 G4 अवेक्ष्य°. Some MSS. केलाशं. — °) B D (except D1-8. 5) श्वेतं (for मेहं).

15 °) = 30°. Ś1 K1-3 Dc D1-3. 5 शैलानां (for शैल्स). — °) K3 B Dn D4. 6 पृष्ठं (for प्रस्थं). — D2 om. (hapl.) 15°-16°. — °) G1. 2. 4 M ययु: (for यथी).

16 D<sub>2</sub> om. 16<sup>abc</sup> (cf. v.l. 15). — <sup>d</sup>) K<sub>8</sub> B D (except D<sub>6</sub>) °ळतावृते.

17 ° ) K1-8 Dc D1. 2. 5 ° संघातै:. — b) Ś1 K4 T1 महादुमै: (for मही°). — cd) T1 पुण्यकर्मा (for °तमम्), and द्याश्रमं (for आश्रमं).

18 Śi Ki. 2 om. 18<sup>ab</sup>. — a) K4 B D (except Di-3) उपागम्य; G4 उपानम्य. — b) MSS. दम, दम: also. — D2 om. (hapl.) 18<sup>c</sup>-19<sup>d</sup>. — T2 G3 om. (hapl.) 18<sup>d</sup>-20<sup>c</sup>. — d) All MSS. except Śi K3 Dc2 Dn2 G2 M (D2 T2 G3 om.) अवदंत (for अवन्दन्त)!

19 D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om. 19 (cf. v.l. 18). — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> Dc D<sub>1</sub>. s. s अभ्यनंदत (Dc<sub>2</sub> <sup>a</sup>दच). — <sup>b</sup>) = 23<sup>d</sup>. Some MSS. <sup>a</sup>पेस. — <sup>c</sup>) D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 ते (for च). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> कुरुद्रहा: (for अर्रिदमा:).

20 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om. 20° (cf. v.l. 18). — b) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 संशित(Ś1 भितः; K<sub>2</sub> सिति) वर्त (for लोक). — d) Ś1  $K_{1. 2}$   $D_{5}$  चाभ्य°;  $K_{8}$   $D_{6}$   $D_{1-8}$  तेभ्य°; B  $D_{n}$   $D_{4. 6}$  प्रस्य° (for सम°).

21 b) K<sub>2</sub> B<sub>8</sub> Dc वृषपर्वण:; K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn D<sub>2</sub>. 4-6 for. — G<sub>8</sub> lacuna for 21<sup>c</sup>-25<sup>b</sup>; K<sub>2</sub> om. (hapl.) 21<sup>c</sup>-22<sup>d</sup>. — d) K<sub>8</sub> D<sub>1</sub>. 2 सुसंस्कृतान्; T<sub>1</sub> सुहृत्सुतान्. — After 21, Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 3 B<sub>2</sub>. 3 D (except D<sub>4</sub>. 6) ins.: 788\* परिवर्ह च तं शेषं परिदाय महात्मने।

[Ś1 B2. 3 Dc Dn2 पारिवर्ह. K1 Dc ते (for तं). Ś1 प्रदाय वृषपर्वणे (for the posterior half).]

22 K<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om. 22 (cf. v.l. 21). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 3</sub> D<sub>1-3</sub> ततो मुख्यानि वस्त्राणि; K<sub>4</sub> B Dc Dn D<sub>4. 6</sub> ततस्ते यज्ञ्ज्पात्राणि; D<sub>5</sub> ततस्ते त्वथ वस्त्राणि; T<sub>1</sub> M ततस्ते रथपत्राणि. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> ग्रुआणि; Dn D<sub>4. 6</sub> रज्ञानि (for ग्रुआनि). — <sup>c</sup>) K<sub>3. 4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>3. 5</sub> G<sub>2. 4</sub> निद्धुः. B<sub>2-4</sub> Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>1</sub> राजन्; D<sub>5</sub> सर्वे (for तस्मिन्). — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G (G<sub>3</sub> om.) भरतर्षभ (for वृष्).

23 Gs om. 23 (cf. v.l. 21). — a) Ks जानन्; B<sub>1</sub>m D<sub>3</sub> काले; D<sub>2</sub> वृद्धान् (for विद्वान्). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> D<sub>1-3. 5</sub> अन्वजानात्; Ks B<sub>3. 4</sub> अन्वजानत्. — d) = 19<sup>b</sup>. Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> ° घॅम.

24 Gs om. 24 (cf. v.l. 21). — °) Ś1 K1. 2 D1. 2 अनुज्ञाता; B4 ते प्रस्थिता (for तेऽनु ). B1 महाप्राज्ञाः. — N om. 24<sup>cd</sup>. — °) T1 °तान्पार्थान्; M1 °ताः पार्था (for °ता वीरा). — °) B Dn D4. 6 अभ्य °; D6 M1 अन्व-(D6 °व)गमद्. — ') B1-3 Dc D4 महामितः; B4 D6 महाद्युतिः; T1 G1. 4 महीपतीन्.

उपन्यस्य महातेजा विष्रेभ्यः पाण्डवांस्तदा ।
अनुसंसाध्य कौन्तेयानाशीभिरिमनन्य च ।
वृषपर्वा निववृते पन्थानमुपिद्य च ॥ २५
नानामृगगणैर्जुष्टं कौन्तेयः सत्यविक्रमः ।
पदातिर्भातृमिः सार्धं प्रातिष्ठत युधिष्ठिरः ॥ २६
नानाद्धमिनरोधेषु वसन्तः शैलसानुषु ।
पर्वतं विविद्धः श्वेतं चतुर्थेऽहिन पाण्डवाः ॥ २७
महाश्रघनसंकाशं सिललोपिहतं शुभम् ।
मणिकाश्चनरम्यं च शैलं नानासमुच्छ्रयम् ॥ २८
ते समासाद्य पन्थानं यथोक्तं वृषपर्वणा ।
अनुससूर्यथोदेशं पश्यन्तो विविधान्नगान् ॥ २९
उपर्युपरि शैलस्य गुहाः परमदुर्गमाः ।

25 G<sub>3</sub> om.  $25^{ab}$  (cf. v.l. 21). —  $^c$ ) Ś1 सत्त्रं समाप्य;  $K_{1-2}$  स तु संसाध्य;  $K_{3}$  स तु संस्थाप्य;  $B_{1}$  Dn D<sub>4</sub>.  $_{6}$  अनुसंसार्य;  $D_{1-2}$  अनुसंभाष्य;  $D_{5}$  स तु संशाम्य;  $T_{1}$  अनुशास्य स;  $T_{2}$  G अभिसंसाध्य (G1 अपि संवाद्य). —  $^d$ )  $T_{1}$  G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> अभिनंदितान् (M<sub>2</sub>  $^c$  दित:).

27 °) Śi Ki. 2 Dei Di-3 विचिन्नेषु. — b) T2 G3. 4 वसन्वे (for वसन्तः). — c) K4 lacuna; Dn2 ते तं (!); T2 चैतं; G4 चैनं (for श्वेतं).

28 b) Śi Ki-3 Di-3 सिल्लावत (Di न) तं गुभं; K4 ° लावृतनिभंरं; Dc ° लांतिहितं गुभं; Dь Gi M2 ° लांवहितं गुभं.

- c) Si Ki. 2 ° रूप्येषु; K3 B2-4 Dn D3. 4 ° रूपस्य; K4 B1 Dc D5. 6 ° रूपस्य; D1. 2 ° रूपाणां (for ° रम्यं च). — d)
N शिलानां च समुच (K3 ° च्छ्र)यं; G1. 2 शैलं नानासमुच्यं.

— After 28, T2 G ins.:

789\* रम्यं हिमवतः प्रस्थं बहुकन्दरनिर्झरम् । शिलाविहंगविटपं लतापादपसंकुलम् ।

29 °)  $\dot{S}_1$   $K_2$  अवससुर;  $K_3$  अनुजरमुर;  $T_1$  अनुस्त्य. 30  $30^a = 15^a$ . — °)  $D_{C_2}$   $D_3$  सदु ° (for सुदु °).  $K_1$  सदु गंमांस्तेषु बहून;  $K_4$  M सुदु गंमांस्तेषु बहून;  $B_1$  दु गंमांस्तेषु सुबहून;  $D_1$  2. 5 सुदु ( $D_5$  अमा) गंमा गांनसुबहून;  $T_1$  समावसंतो बह्बीश्च;  $T_2$  G सरित ( $G_1$  दु गंमा ;  $G_2$  सुदी घां) श्च सुबह्बीश्च. — a )  $\dot{S}_1$  दु: खेनै वो पचक्र सु: ;  $K_3$   $B_4$   $T_1$   $G_{1.2}$  M सुखेनै वाति °.

31 b)  $D_{1.2}$  महायशाः (for  $^{\circ}$ नृषिः). —  $^{\circ}$ )  $\acute{S}_{1}$  K  $B_{1.8.4}$  D अ( $D_{c1}$   $D_{n2}$   $D_{4}$  आ)गच्छन् .  $B_{2}$  अभ्यगच्छंत सहिता. —  $^{d}$ )  $\acute{S}_{1}$   $K_{8}$   $D_{0}$   $D_{1-8}$  पर्यहीयत;  $K_{1.2.4}$  परिहीयते;  $D_{5}$  अवसीदति;  $T_{1}$   $G_{4}$  अपि हीयते;  $T_{2}$   $G_{2.3}$  M

सुदुर्गमांस्ते सुबहूनसुखेनैवाभिचक्रमुः ॥ ३० धौम्यः कृष्णा च पार्थाश्र लोमशश्र महानृषिः । अगमन्सिहतास्तत्र न कश्चिद्वहीयते ॥ ३१ ते मृगद्विजसंघुष्टं नानाद्विजसमाकुलम् । शाखामृगगणैश्वैव सेवितं सुमनोहरम् ॥ ३२ पुण्यं पद्मसरोपेतं सपल्वलमहावनम् । उपतस्थुर्महावीर्या माल्यवन्तं महागिरिम् ॥ ३३ ततः किंपुरुषावासं सिद्धचारणसेवितम् । दृदशुर्हृष्टरोमाणः पर्वतं गन्धमादनम् ॥ ३४ विद्याधरानुचरितं किंनरीभिस्तथैव च । गजसिंहसमाकीर्णमुदीर्णशरभायुतम् ॥ ३५ उपतमन्येश्र तदा मृगैर्मृदुनिनादिभिः ।

С. ом. В. ом.

अपहीयते.

32  $K_{1.2 \text{ om}}$  32. —  $^b$ ) \$1 नानापक्षिसमान्नतं;  $K_{3.4}$   $B_4$   $D_{1-3.5}$  M नानाद्विज( $K_4$  ैसरव-;  $D_5$  ैमृग-;  $M_1$  ैहिए) गणायुतं;  $B_{1-3}$  De  $D_1$   $D_4$   $^e$  दुमलतायुतं (De ैकुलं);  $T_1$  नागद्विपगणायुतं;  $G_1$  नानाद्विजसमायुतं. —  $^e$ ) \$1  $K_3$  De  $D_{1-3.5}$  चापि (for चैव). —  $^e$ ) \$1  $B_3$  Dn  $D_{4-6}$   $G_1$  सुमनोरमं.

The sequence of stanzas 33-70 in  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_{1-3}$  Dc D<sub>1-3.5</sub> is given in a tabular form on the next page.

33  $^{a}$ )  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}$   $D_{1-3}$  पुण्यगंधरजो(  $K_{8}$ .  $_{4}$   $D_{1-3}$  °सो )पेतं; B  $D_{c}$   $D_{n}$   $D_{4}$ .  $_{6}$  पुण्यं पद्मसरोयुक्तं;  $D_{5}$  पुण्यगंधवहोपेतं;  $G_{1}$ .  $_{4}$  पुण्यपद्मसरो  $^{\circ}$ ;  $G_{2}$  पुण्यपद्मवनो  $^{\circ}$ . -  $^{\circ}$ ) N महाभागा (  $K_{4}$  °त्मानो ). - After 33,  $\acute{S}_{1}$   $K_{1-3}$   $D_{c}$   $D_{1-3}$ .  $_{5}$  ins. :

790\* गजसंघसमावासं सिंहब्याघ्रगणायुतम्।

[ K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> गजसंघसमावापि (D<sub>3</sub> पे); Dc D<sub>1.2</sub> सिंहसमा-वासं (D<sub>1</sub> पे). Ś<sub>1</sub> सिंहच्याघ्रसमाकुळं; K<sub>1.2</sub> समा(K<sub>1</sub> गणा)वृतं; K<sub>3</sub> सिंहशार्ट्रळसंकुळं; D<sub>5</sub> मृगव्याघ्रसमायुतं.] — Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> Dc D<sub>1-3.5</sub> cont.: B Dn D<sub>4.6</sub> ins. after 35:

791\* शरभोन्नादसंघुष्टं नानामृगनिषेवितम्।

[ Ks सुरभीनाद ; De D1 शरभोन्माद . B1. s 'मृगनिनादितं.]

35 B1 om. 35. — b) Ś1 K1-3 D1-3. 5 भिश्र सर्वशः. — c) B2-4 Dn D4. 6 गजसंघ( B4 भिंह) समावासं; T2 G3 भिंह महाकीणें. — d) B2-4 Dn D4. 6 सिंह व्याप्रगणा( B2. 3 समा)युतं; G1 काननं शरभायुतं. — After 35, K4 reads 64°-65°; while B Dn D4. 6 ins. 791\*.

TABULAR CONSPECTUS OF THE SEQUENCE OF STANZAS 33-70 (TOGETHER WITH ALL INSERTIONS) IN Si K1-3 Dc D1-3. 5 [N. B. REPETITIONS ARE MARKED BY "(r)."]

| Ś1               | Kı               | K2                      | Кз                     | De                                   | D <sub>1-3. 5</sub> |
|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 33               | 33               | 33                      | 33                     | 33                                   | 33                  |
| 790*             | 790*             | 790*                    | 790*                   | 790*                                 | 790*                |
| 791*             | 791*             | 791*                    | 791*                   | 791*                                 | 791*                |
| 66abcd           | 66abcd           | 66 <sup>abcd</sup>      | 66abed                 | 66abcd                               | GGabca              |
|                  |                  | 66°f                    | 66°1                   | 660                                  | 66.01               |
|                  |                  | 67ªb                    | 67ªb                   | 67ªb                                 | 6740                |
|                  |                  | $67^{cd}(r)$            | $67^{cd}(r)$           | (;7°cd (r)                           | 1                   |
| 68 <sup>cd</sup> | 68 <sup>cd</sup> | 68 <sup>cd</sup>        | 68cd                   | 68cd                                 | 67° (r)             |
| 34-61            | 34-61            | 34-61                   | 34-61                  |                                      | 68ca                |
|                  |                  |                         | 94 01                  | 34-61                                | 34-61               |
| 62               | 62               | 62                      | 62                     | 67 <b>°</b> /                        | 62                  |
|                  |                  |                         |                        | 66                                   |                     |
| 63ª8             | $63^{ab}$        | 63 <sup>ab</sup>        |                        | 67 <sup>ab</sup><br>63 <sup>ab</sup> | 63ªb                |
| 67°ª             | 67 cd            | $67^{cd}\left(r\right)$ |                        | $67^{cd}(r)$                         | 67°¢ (r)            |
| 795*             | 795*             | 795*                    | 795*                   | 795*                                 | 795*                |
| 796*             | 796*             | 796*                    | 796*                   | 796*                                 |                     |
| 68ªð             | 68ªð             | 68ªð                    | 68 <sup>ab</sup>       | 68 <sup>ab</sup>                     | 796*<br>68°°        |
| 797* 63°-64° 65° | 797*<br>63°-64°  | 797*<br>63°–64°<br>65°° | <b>7</b> 97≉           | 68 <sup>cd</sup><br>797*             | 797*                |
| 65 <sup>cd</sup> | 65 <i>°1</i>     | 65°ª                    | 65°ª                   | 65 cd                                | 65°d                |
| 793*             |                  | 65 <b>°</b> f           | 65 <sup>ef</sup>       | 6501                                 | 65*f                |
|                  | 793*             | 793*                    | 793*<br>(lines 1-3)    | 793*                                 | 793*                |
|                  |                  |                         | $63^{ab}$ $67^{cd}(r)$ |                                      |                     |
| 70               | 70               | 70                      | 793*<br>(lines 4-6)    |                                      |                     |
|                  |                  | 70                      | 70                     | 70                                   | 70                  |

ते गन्धमादनवनं तन्नन्दनवनोपमम् ॥ ३६
म्रिदिताः पाण्डुतनया मनोहृदयनन्दनम् ।
विविद्यः क्रमशो वीरा अरण्यं ग्रुभकाननम् ॥ ३७
द्रौपदीसिहता वीरास्तैश्र विग्नैर्महात्मभिः ।
श्रण्यन्तः प्रीतिजननान्वल्गून्मदकलाञ्ग्रुभान् ।
श्रोत्ररम्यान्सुमधुराञ्श्रब्दान्खगम्रखेरितान् ॥ ३८
सर्वर्तुफलभाराढ्यान्सर्वर्तुकुसुमोज्वलान् ।
पञ्यन्तः पादपांश्रापि फलभारावनामितान् ॥ ३९
आम्रानाम्रातकान्दुन्छान्नारिकेलान्सितन्दुकान् ।
अजातकांस्तथा जीरान्दािडमान्वीजपूरकान् ॥ ४०

पनसाल्लिंकुचान्मोचान्खर्जूरानाम्रवेतसान् ।
पारावतांस्तथा श्रोद्रान्नीपांश्रापि मनोरमान् ॥ ४१
बिल्वान्कपित्थाञ्जम्बूंश्र काश्मरीर्वदरीस्तथा ।
प्रक्षानुदुम्बरवटानश्रत्थान्श्लीरिणस्तथा ।
मह्रातकानामलकान्हरीतकविभीतकान् ॥ ४२
इज्जुदान्करवीरांश्र तिन्दुकांश्र महाफलान् ।
एतानन्यांश्र विविधान्गन्धमादनसानुषु ॥ ४३
फलैरमृतकल्पैस्तानाचितान्स्वादुमिस्तरून् ।
तथैव चम्पकाशोकान्केतकान्बकुलांस्तथा ॥ ४४
पुनागान्सप्तपर्णांश्र कर्णिकारान्सकेतकान् ।

C. 3. 11573 B. 3. 158. 50 K. 3. 159. 51

36 BD (except D<sub>1-8. b</sub>) om.  $36^{ab}$ . — a)  $K_4$  अश्वे (for अन्ये ). Śi मृगैस; K D<sub>1-3. b</sub> तथा (for तदा). — b) Śi तथा (for मृगैर्).  $K_4$  द्विजनगादिभिः; Gi  $M_2$  मृदुनिनादितेः.

37 B<sub>2</sub> om. 37<sup>ab</sup>. — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2.8</sub> M<sub>2</sub> मनोनयन°. — T<sub>1</sub> M om. 37<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> विद्याधरानुचरितं (=35<sup>a</sup>). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> D<sub>1.2</sub> हारण्यं; K<sub>4</sub> पांडवाः; B Dc Dn D<sub>4.6</sub> शरण्यं; D<sub>5</sub> ह्यचलं (for अरण्यं). — After 37, K<sub>4</sub> (which om. 38–60) ins. 796\*, followed by 68<sup>ab</sup>, 65<sup>cdef</sup>, 66 and 61.

38 K4 om. 38-60;  $G_1$  om.  $38^a$ - $66^d$ . —  $^d$ )  $D_{1.2.5}$  बहून;  $T_1$  (see below) नादान् (for वल्गून्). Ś $_1$  K $_2$  मंदकराञ्;  $K_3$  मदकराञ्;  $D_1$   $D_4$ .  $_6$   $G_4$  मंदकलाञ्. —  $^e$ )  $T_1$  श्रोत्ररम्यसुखाञ्छव्दाञ्. —  $^f$ )  $T_1$  श्रुत्वा (for शब्दान्).

39 K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> om. 39 (cf. v.l. 38). — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) <sup>c</sup>दानाढ्यान्. — Ś<sub>1</sub> K<sub>8</sub> om. 39<sup>c</sup>-40<sup>b</sup>; D<sub>5</sub> om. 39<sup>c</sup>-40<sup>d</sup>.

40 K4 D5 G1 om. 40 (cf. v.l. 38, 39); Ś1 K3 om.  $40^{ab}$  (cf. v.l. 39). —  $^a$ ) N (Ś1 K3. 4 D5 om.) भन्यान; M भल्लान् (for फुल्लान्). —  $^b$ ) D2. 3 T2 G2 M नालिकेरान्. —  $^c$ ) Ś1 मुंजीतकांस; K1. 2 मुंजीरि°; K8 B D (D5 om.) G4 मुं(B1 सं-)जात° (for अजात°). K3 B D (D5 om.) तथांजीरा(Dc° वा)न्; T2 G3. 4 तथाभीरान्. T1 M1 अशोकांस्तिलकान्नागान्.

41  $K_4$  G1 om. 41 (cf. v.l. 38). — °) N ( $K_4$  om.) लकुचा( $B_4$  इंगुदा)न् (for िल°). — °) N खर्जूगन- ( $D_5$  °ना)म्ल°;  $T_1$   $M_1$  °राज्ञीप°. — °) Ś $_1$   $K_1$ . 3 पालेवतां°;  $D_{13}$   $D_3$  परावतां°;  $D_{1.2}$  ऐलेवतां°. Ś $_1$  क्षेटान्;  $K_1$   $T_1$  क्षोदान्;  $K_2$   $D_5$  क्षोटान्;  $K_3$  क्षेवेडान्;  $B_{1.3}$  क्षोदान्;  $D_6$ 

 $D_1$ . 2 क्षोडान्;  $M_1$  द्राक्षान् (for क्षीद्रान्). —  $^d$ )  $T_2$  G ( $G_1$  om.) तिंबान् (for नीपान्).  $S_1$  K ( $K_4$  om.)  $D_2$  D  $_1$  2. 5 [अ]ति( $D_2$  D  $^1$  पि)मनोहरान्;  $D_3$  [अ]तिमनोरमान् .  $T_1$  पुंनागान्वकुलानपि.

42 K<sub>4</sub> D<sub>8</sub> G<sub>1</sub> om. 41 (for K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> cf. v.l. 38).
— <sup>b</sup>) Ś1 काइमीरान्; K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> काइमीरार्; T<sub>1</sub> कइमरी<sup>-</sup>; G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> कार्क्मीर<sup>-</sup>; G<sub>4</sub> काइमीर<sup>-</sup>; M<sub>1</sub> कार्ष्मिरे. — <sup>d</sup>) Ś1 K<sub>1</sub>. 3 Dc<sub>1</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 6. 6 क्षीरिकांस्तथा; K<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub> क्षीरकां<sup>°</sup>; B Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4</sub> क्षीरिकां. — B<sub>8</sub> om. 42°-46<sup>b</sup>. Ś1 बहा<sup>°</sup>. K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 2. 4 Dc Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 4. 6 आमलकीर्. — <sup>f</sup>) Ś1 बिभीतकहरीतकी:; K<sub>1</sub> हरीतिकिबिभीतकान्; T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) हारीतकबिभी. — After 42, D<sub>5</sub> reads 44°<sup>d</sup>.

43  $K_4$   $B_3$   $G_1$  om. 43 (cf. v.l. 38, 42). —  $^a$ )  $\acute{S}_1$  मकरंदांश्च;  $K_{1-3}$   $B_1$ . 2. 4 D करमदाँ°;  $M_2$  करवंदां° (for करवीरां°). —  $^b$ )  $T_1$   $M_1$  चंपकांश्च (for तिन्दु°).  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 2  $B_4$   $T_2$   $G_3$ . 4 महाबलान्;  $D_5$  मनोहरान्;  $T_1$   $M_1$  मनोरमान्. —  $^c$ )  $T_1$  सुबहून् (for विविधान्).

44 K<sub>4</sub> B<sub>3</sub> G<sub>1</sub> om. 44 (cf. v.l. 38, 42). — ") T<sub>1</sub> अमृतकल्पान्. K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 च (for तान्). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> द्याचितान्; T<sub>1</sub> आहितान्; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 स्वचितान् (for आचि"). — T<sub>1</sub> om. 44<sup>cd</sup>. D<sub>5</sub> (which om. 45) reads 44<sup>cd</sup> after 42. — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 बकुळान्वंजुळांस्तथा.

45 K4 B3 D5 G1 om. 45 (for K4 B3 G1, cf. v.l. 38, 42); T2 G3 om.  $45^a-46^b$ ; G4 om.  $45^{ab}$ ; T1 om. (hapl.)  $45^b-46^c$ . — b) Ś1 K (K4 om.) D1-3 सवंज्ञलान् (for सकेत°). — G4 transp.  $45^{cd}$  and  $46^{cd}$ . — c) B1 Dc D11 पाटला:; B2 D12. 13 D4. 6 पाटला:; M पाटली:. — d) G2 मंदारान्दीपकांस्तथा. — After 45, Ś1 K1. 2 read  $46^{cl}$ . 46 K4 G1 om. 46 (cf. v.l. 38); T1 om.  $46^{abc}$  (c

C. 3. 11573 B. 3. 158. 50 K. 3. 159. 51 पाटलान्कुटजान्नम्यान्मन्दारेन्दीवरांस्तथा ॥ ४५ पारिजातान्कोविदारान्देवदारुतरूं स्तथा ॥ श्रालांस्तालांस्तमालांश्च प्रियालान्बकुलांस्तथा ॥ श्रद् चकोरैः क्षतपत्रैश्च भृङ्गराजैस्तथा ग्रुकैः ॥ श्रद् चकोरैः क्षतपत्रैश्च भृङ्गराजैस्तथा ग्रुकैः ॥ १५७ प्रियवतेश्चातकेश्च तथान्यैविविधैः खगैः ॥ १५० प्रियवतेश्चातकेश्च तथान्यैविविधैः खगैः ॥ १८८ सरांसि च विचित्राणि प्रसन्नसिल्लानि च ॥ इग्रुदैः पुण्डरीकेश्च तथा कोकनदोत्पलैः ॥

v.l. 45); B<sub>3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3.4</sub> om.  $46^{ab}$  (cf. v.l. 42, 45). —  $^a$ ) Ks D1. 2 (see below) सतिलकान् (for कोवि°). — ) Ś1 K1. 2 देवदारूंस्तथा तरून्; K3 D1. 2 (see above) को-विदारतरूंस्तथा; B1. 2 De Dn D4. 6 देवदारुद्धमांस्तथा; D5 ैदारूंस्तथेव च. — Ds om. 46°d. Gs transp. 45°d and 46° d. — °) K1 B3 S (T1 G1 om.) सालां (for शालां). —  $^d$ ) Ś1 K1-8 D1. 2 पिचुकाल्लॅंकुचांस्तथा ; B Dc Dn D3. 4. 6 पिप्पलान्हिगुकां( De "निगुदां-; De "न्हिगुलां)स्तथा; T1 M1 प्रियालान्सरलां°. — Ś1 K1. 2 read 46° after 45. — ा) Ś₁ K₂. ₃ D₁-ҙ G₄ शाल्मली-; K₁ T₂ G₃ शल्मली:; D₅ शाल्मलीन्; M2 शल्मल्यः. K1. 2 D6 शिशिपान्; K3 सिंछि-पान्; B Dns Ds. 4 शिंशपाः; Dc Dn1 T2 Gs. 4 शिंशुपान्;  $D_1$  होशिपान्;  $D_2$  शिंशिपाः.  $K_3$  B D (except  $D_1$ )  $M_2$ सरलांस्तथा.  $T_1$  शाल्मली किंशुकान्सर्वान्सिनवानथ शिशुपान्; G2 शल्मलीकिंगुकाशोकिशिशुपान्सरलांस्तथा; M1 शल्मलीकिं-ग्रकासर्जान्सविबानथ शिशपान्.

47 K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> om. 47 (cf. v.l. 38). — a) D<sub>5</sub> पारावतैः शतपत्रैर्. — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> B Dc<sub>1</sub> Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. a M<sub>2</sub> हारितैर्; D<sub>4</sub> T<sub>1</sub> हरीa.

48  $K_4$   $G_1$  om. 48 (cf. v.l. 38). — ") Ś1 प्रियसी-धुसातकैश्च;  $K_1$  2 प्रियशीधुचातकैश्च;  $K_2$   $D_2$  "सीधुकैश्चातकैः; B Dc Dn  $D_1$  4. 6 "कैश्चातकैश्चेव;  $D_3$  "वाग्भिश्चातकेश्च;  $D_5$  वाग्भिश्चातकेश्च;  $D_5$  वाग्भिश्चकोरैश्च. — ")  $T_2$  G ( $G_1$  om.) द्विजै: (for खगै:). — ") Ś1  $K_1$ —3  $D_1$ —3 कूजिद्मश्चाव( $K_1$ . 2 "वे-;  $D_1$ . 2 "प्य)-धिष्ठितं;  $D_5$  "दिश्च तथा द्विजै:;  $T_1$  "दिश्चारुचेष्टितै:;  $T_2$   $G_2$ —4 M 'द्वि: श्रोत्र( $G_2$  'दिस्तत्र;  $M_1$  'दिश्चात्र)विष्ठितै:.

49 K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> om. 49 (cf. v.l. 38). — <sup>a</sup>) N (K<sub>4</sub> om.) मनोज्ञानि (for विचि°). — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 समंत्राज्ञलचारिभि: (= 50'). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> B<sub>3</sub> कुसुमै: (for

कहारैः कमलैश्रेव आचितानि समन्ततः ॥ ४९ कदम्बेश्रक्रवाकेश्र कुररैर्जलकुकुटैः । कारण्डवैः प्रवेर्हसैर्बकैर्मद्विभिरेव च । एतेश्रान्येश्र कीर्णानि समन्ताज्ञलचारिभिः ॥ ५० हृष्टेस्तथा तामरसरसासवमदालसैः । पत्रोदरच्युतरजःकिञ्जलकारुणरिज्ञतैः ॥ ५१ मधुरस्वरैर्मधुकरैर्विरुतान्कमलाकरान् । पश्यन्तस्ते मनोरम्यान्गन्धमादनसानुषु ॥ ५२ तथ्रैव पद्मषण्डिश्र मण्डितेषु समन्ततः । शिखण्डिनीभिः सहिताहुँतामण्डपकेषु च ।

महाभारते

कुमुदैः).  $D_6$  पुंडरीकैश्च कुमुदैः. — °)  $D_{c_2}$  फू:कारैः (for कह्ना°).  $T_2$  G ( $G_1$  om.) चापि (for चैव).  $T_1$   $M_1$  कल्हारंदीवरैः फुछैर्. — ') Ś1  $K_{1.2}$   $D_{1-3}$  स्वाचितानि;  $B_1$   $D_c$  शोभि°;  $G_{2.4}$  आपी°.

50 K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> om. 50 (cf. v.l. 38). —  $^a$ ) K<sub>1-8</sub> B D (except D<sub>1</sub>) कादंबे. M<sub>1</sub> कारंडवेश्चक्रवाके:. — T<sub>1</sub> M om.  $50^{cd}$ . —  $^c$ ) D<sub>1</sub>.  $_2$  बकैर् (for प्रवेर्). —  $^d$ ) D<sub>1</sub>.  $_2$  प्रवेर्; T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) स्वरेर् (for बकेर्). D<sub>3</sub> (marg. sec. m.) च मधुरस्वरै:; T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) वल्गुभिरंव च.

51  $K_4$   $G_1$  om. 51 (cf. v.l. 38). —  $^{ab}$ )  $\acute{S}_1$  तामरसैरपालसमदाळसै:;  $K_2$ . 8  $D_1$  तामरसैरसासवमदा $^{\circ}$ ;  $D_2$  तामरसिसारसैमंदलालसै:;  $D_3$  तामरसिसारसैमंदलालसै:;  $D_4$  तामरसिसारसैश्च मदा $^{\circ}$ ;  $D_5$  (hypermetric) मानससरोरसासवमदा $^{\circ}$ ;  $T_1$  तामरसासस्वादमदलालसै:;  $M_2$  तामरसासवमदासवै:.

52 K4 G1 om. 52 (cf. v.l. 38). — ") Hypermetric! Ś1 K1. 2 B3. 4 Dc Dn D3-6 मंजुस्बरेद; K3 B1. 2 T G (G1 om.) मधुस्बरेद; D1. 2 मंजुस्बनेद; M2 मधुरै: स्वरेद (for मधुरस्वरेद as in M1 only). — ") N (K4 om.) अपद्यंस्ते (for पद्यन्तस्ते). B2. 4m Dn D4. 6 नर्ज्याचा (for मनोरम्यान्). — 52<sup>d</sup>=43<sup>d</sup>, etc.

53 K4 G1 om. 53 (cf. v.l. 38); D2 om. from 53° up to केषु in 53°. — °) K2 Dc Dn D1. 4-6 प्रासंदेश; K8 D3 'संदेषु; T2 G2. 3 वृक्षपंदेश; G4 वृक्षे\*\*श्व. — °) B2. 3 Dn D4. 6 मंदितांश्व (for 'तेषु). — °) K8 T1 G2 M2 सहिता (for सहिताळ). — °) B D (except D1. 3. 5; D2 om.) T2 G3 लतामंडल ; T1 'मंटप'. — Dc om. 53°-55°. — °) Ś1 K1-8 D1-3. 5 'मदनाक (K3 ग) लिनतान; T1 G2 मदे (G2 द) नाकुलिता.

मेघतूर्यरवोद्दाममदनाकुलितान्भृशम् ॥ ५३ कृत्वैव केकामधुरं संगीतमधुरस्वरम् । चित्रान्कलापान्विस्तीर्य सविलासान्मदालसान् । मयूरान्ददृशुश्चित्रात्रृत्यतो वनलासकान् ॥ ५४ कान्ताभिः सहितानन्यानपञ्चत्रमतः सुखम् । वल्लीलतासंकटेषु कटकेषु स्थितांस्तथा ॥ ५५ कांश्चिच्छकुनजातांश्च विटपेषूत्कटानपि । कलापरचिताटोपान्विचित्रमुक्कटानिव । विवरेषु तरूणां च मुदितान्ददृशुश्च ते ॥ ५६
सिन्धुवारानथोद्दामान्मन्मथस्येव तोमरान् ।
सुवर्णकुसुमाकीर्णान्गिरीणां शिखरेषु च ॥ ५७
कर्णिकारान्विरचितान्कर्णपूरानिवोत्तमान् ।
अथापस्यन्कुरबकान्वनराजिषु पुष्पितान् ।
कामवस्योत्सुककरान्कामस्येव शरोत्करान् ॥ ५८
तथैव वनराजीनामुदारान्नचितानिव ।
विराजमानांस्तेऽपस्यंस्तिलकांस्तिलकानिव ॥ ५९

C. 3. 11591 B. 3. 158. 68

54  $K_4$  De  $G_1$  om. 54 (cf. v.l. 38, 53). — ")  $T_1$  शुत्वैव केकाविरुतं;  $T_2$  G ( $G_1$  om.) शुर्वैव मधुरोचाभिः;  $M_1$  कुर्वतः केकाविरुतं. — ")  $\acute{S}_1$  संगीतमधुरस्वनं;  $K_3$  B Dn  $D_1$ . 2. 4. 6  $M_2$  सं( $K_3$  स)गीतं मधुरस्वरं ( $B_3$  "नं);  $T_1$  संगीतमधुरस्वरंन;  $T_2$  G ( $G_1$  om.) केकाभिः कृतगीतकः ( $G_2$  "गीतकं;  $G_4$  "केतकः). — ") T G ( $G_1$  om.) सलीलान्सम( $T_1$  "वं)दालसान्. — ") N ( $K_4$  De om.) हष्टान् (for चित्रान्). — ")  $\acute{S}_1$  वनसालकान्;  $K_1$ . 2 B Dn  $D_1$ —6 वनलालसान् ( $B_4$  सुमनोरमान्;  $D_2$  वनलालकान्);  $T_1$  वनवासिकान्;  $T_2$  G ( $G_1$  om.) च वनौकसः.

55 K4 G1 om. 55 (cf. v.l. 38); Dc om. 55<sup>ab</sup> (cf. v.l. 53). — <sup>a</sup>) M2 सहिता:. T1 G2 वइयान्; M पर्यन् (for अन्यान्). N (K4 Dc om.) कांश्चियियाभिः सहितान्. — <sup>b</sup>) K1 [अ]पर्यद्; M1 [अ]गच्छद्. T1 नृपतिः; G4 अमृतः (for रमतः). Ś1 K1-3 B3 D1-3 शिखीन्; M सुखीन् (for सुखम्). B2. 4 Dn D4. 6 र(Dn1 अ)ममाणान्क्छापिनः; B1 \*\*\*\*\*\*शिखीन्; D5 अपर्यव्छिखिनः शतं. — <sup>d</sup>) Ś1 कुटिलेषु; K1. 3 B D कुटजेषु; M1 lacuna; M2 कुटचेषु. D1. 2. 6 G4 तदा; T2 G3 सदा (for तथा). T1 कुंजेषुक्षितांस्तथा (catalectic).

56  $K_4$   $G_1$  om. 56 (cf. v.l. 38). — °)  $T_1$  M ते (for च). Ś1 कांश्रिच कुटजा\*\*;  $K_1$ . 2 कांश्रिच कुटजातानि;  $K_3$  कांश्रिच कुटजानां तु;  $E_4$  कांश्रिच कुटजानां तु;  $E_5$  कांश्रिच कुटजानां तु;  $E_7$  कांश्रिच कुटजोगंते. —  $E_7$   $E_8$  कांश्रिच कुटजानां तु;  $E_8$  कांश्रिच कुटजोगंते. —  $E_8$   $E_8$ 

 $D_3 T_2 G_2$ . 8 विचित्रम ( $D_3$  ° मु) कुटानि च;  $D_5$  निचितान्विटपानिव;  $D_6$  वितानान्मुकुटानि च; M विचित्रान्म ( $M_2$  ° न्मु) कुटानिव. — I)  $S_1 K_{1-3} D_6 D_{12} D_{1-3}$ . 6 रुचिरान्; B  $D_{11}$ .  $D_4$ . 6 रुचिरं;  $T_1$  मुदिता; M उपि ( $M_2$  ° चि) तान् (for मुदि°).  $K_3 D_3 T_1 M$  सम;  $T_{2m} G_4$  तु (for च).

57 K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> om. 57 (cf. v.l. 38). — ") K<sub>8</sub> D<sub>1-3. 5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 M सिंदुवारान्. Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> D<sub>1-3. 5</sub> M अथोदारान्; B Dc Dn D<sub>4. 6</sub> T<sub>1</sub> तथोदारान् (for अथोद्दामान्). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> तोरणान्; T<sub>1</sub> तोषणान् (for तोम<sup>\*</sup>). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> सुवर्णवर्णसुकुटान्; K<sub>1. 8</sub> B D वर्णकुसुमान्; T<sub>1</sub> कुसुमोक्कीर्णान्.

58 K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> om. 58 (cf. v.l. 38). —  $^{a}$ ) B Dn D<sub>4</sub>.  $_{6}$  विकसितान्; T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> विचित्राभान् (for विरचितान्). —  $^{b}$ ) D<sub>1</sub>.  $_{2}$  कर्पुरानिव चोत्तमान्; D<sub>5</sub> कर्णपाशानिवोद्यतान्. — After 58 $^{ab}$ , D<sub>5</sub> ins.:

792\* तथा वनस्पतीभारं भूरिभारासमद्युतिम्। दधन्यः संगताश्चारुळतापुष्पसमागताः।

— °) N (K4 om.) G4 तथापश्यन्. Ś1 कुरवटान्; K1 क्रूरवटान्; K2 कुरवटान्; D2. 3 कुरवठान्; T G2. 3 M कुरवठान्; C4 कुरवटान्; D4. 3 कुरवठान्; T G2. 3 M कुरवठान्. — K1. 2 om.  $58^{do}$ . — °) Ś1 कामवेश्येत्सुकाकारान् (sic); K3 B1 G4 कामव (G4 ° वे)श्योत्सुककरान्; B2 Dc Dn D4. 6 कामस्येवोत्सुक (Dc ° क्य)करान् (not adopted in old printed ed.!); B4 T2 G3 कामवश्यो (B4 श्रेगे)त्सवकरान्; D1. 2 कामवश्यान्मधुकरान्; D3 कामवश्योत्सुक्यकरान्; D6 कामस्येवोत्सवकरान्; T1 कामवश्योत्करांश्रेव; text as in B3 G2 M only. — 1) T G (G1 om.) M2 तथेव वनराजितान् (T1 ° जिष्ठ; M2 ° जिनां); M1 तथेवाभिवराजिकान्.

59 K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> om. 59 (cf. v.l. 38); T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 om. (hapl.) 59-60. — °) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> तांस्वलंकारमधुरं (G<sub>2</sub> रान्); M तांस्वलं (M<sub>2</sub> रावेवं) काममधुरान्. — °) Ś<sub>1</sub> मुकुटान्; K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub>-3. 6 कुसुमान्; K<sub>3</sub> कुमुदान् (for उदारान्). Dc रुचितानिव; D<sub>3</sub> निचिता . T<sub>1</sub> संगीतं सुमनोहरं; G<sub>2</sub> M

C. 3. 11591 B. 3. 158. 68 K. 3. 159. 68 तथानङ्गशराकारान्सहकारान्मनोरमान् ।
अपत्रयन्श्रमरारावान्मञ्जरीभिविराजितान् ॥ ६०
हिरण्यसद्यैः पुष्पैद्विगिन्नसद्यौरिप ।
लोहितैरञ्जनाभैश्र वैद्वर्यसद्यौरिप ॥ ६१
तथा ग्रालांस्तमालांश्र पाटल्यो बक्कलानि च ।
माला इव समासक्ताः शैलानां शिखरेषु च ॥ ६२
एवं क्रमेण ते वीरा वीक्षमाणाः समन्ततः ।
गजसंघसमावाधं सिंहच्याघ्रसमायुतम् ॥ ६३

संगी( $G_3$ °ग)तान्सुमनोहरान्. —  $T_1$  om.  $58^c$ – $59^b$ . —  $^d$ ) De कानने ;  $D_3$  रुचिरान् (for the *first* तिळकान्).

- 60 K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3. 4 om. 60 (cf. v.l. 38, 59); T<sub>1</sub> om.  $60^{ab}$  (cf. v.l. 59); B<sub>3</sub> om.  $60^{a}$ – $62^{b}$ . <sup>b</sup>) B<sub>2</sub> Dc D<sub>1</sub>–3 M मनोहरान्. Ś<sub>1</sub> om.  $60^{cd}$ . <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> अमरा (G<sub>2</sub> रान्) राजन्; M<sub>1</sub> अमराकीर्णान्. <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> द्विरेफाभिविरा°.
- 61 B<sub>3</sub> G<sub>1</sub> om. 61 (cf. v.l. 60, 38). K<sub>4</sub> reads 61 after 66. a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 पत्रेर् (for पुरुपेर्). d) Ś<sub>1</sub> हिरण्य°; B G<sub>4</sub> वेदूर्य°. After 61, B<sub>1</sub>. 2. 4 D (except D<sub>1-3</sub>. 5) read 67°<sup>st</sup>.
- 62 G<sub>1</sub> om. 62 (cf. v.l. 38); B<sub>3</sub> om. 62<sup>ab</sup> (cf. v.l. 60); K<sub>4</sub> om. 62<sup>a</sup>-64<sup>b</sup>. <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> शालान् (see below); K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> सालान्; D<sub>1</sub>. 2 तस्य (for तथा). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> तालान्; T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) M सालान् (for शालान्). <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B<sub>2</sub> D<sub>2</sub> D<sub>11</sub> D<sub>2</sub>. 4-6 पाटला; B<sub>1</sub>. 4 D<sub>12</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 8 M<sub>1</sub> पाटलान्; G<sub>2</sub> पाटलीर् (for पाटल्यो). Ś<sub>1</sub> निगुडानि च; K<sub>1</sub>. 2 निकुडानि च; K<sub>3</sub> वगुडानि च; B<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub> D<sub>1-4</sub>. 6 M<sub>1</sub> बकुलानि (B<sub>2</sub>°-ट्यिए; D<sub>3</sub>°निव); D<sub>5</sub> कुटजांस्था (for बकुलानि च). <sup>a</sup>) B<sub>1</sub>. 3 T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> चै; D<sub>2</sub> [अ]िप (for च).
- 63 T<sub>1</sub> om. 63-64; K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> om. 63 (cf. v.l. 62, 38); K<sub>3</sub> B D om. 63°-65°. B Dn D<sub>4</sub>. 6 read 63° after 67°. cd) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 गजराज(Ś1° स्कंघ)समावासं सिंह-स्याग्रगणायुतं.
- 64 K<sub>8</sub> B D T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> om. 64 (cf. v.l. 63, 38); K<sub>4</sub> om. 64<sup>ab</sup> (cf. v.l. 62). a) Ś1 °संयुक्तं. b) Ś1 K<sub>1. 3</sub> नानास्गिनिना°; M नानास्तिविना°. K<sub>4</sub> reads 64°-65<sup>b</sup> after 35. c) K<sub>1</sub> °साराख्या. 64<sup>d</sup>=43<sup>d</sup>, etc. 65 G<sub>1</sub> om. 65 °cf. v.l. 38); K<sub>1</sub> om. (hapl.) 65; K<sub>8</sub> B D om. 65<sup>ab</sup> (cf. v.l. 63) For K<sub>1</sub> of -1 64

K<sub>8</sub> B D om. 65<sup>ab</sup> (cf. v.l. 63). For K<sub>4</sub> cf. v.l. 64. — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> पीतभास्कर°; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> पीता भास्वर्ण°; G<sub>2.4</sub> शरभोत्रादसंघुष्टं नानारावनिनादितम् ।
सर्वर्तुफलपुष्पाढ्यं गन्धमादनसानुषु ॥ ६४
पीता भाखरवर्णाभा बभूबुर्वनराजयः ।
नात्र कण्टिकनः केचिन्नात्र केचिदपुष्पिताः ।
स्तिग्धपत्रफला वृक्षा गन्धमादनसानुषु ॥ ६५
विमलस्फिटिकाभानि पाण्डरच्छदनैद्विजैः ।
राजहंसैरुपेतानि सारसाभिरुतानि च ।
सरांसि सरितः पार्थाः पश्यन्तः शैलसानुषु ॥ ६६

पीतभास्त्रर°; M पीता भास्त्रर°. —  $G_4$  om.  $65^\circ$ –66'. —  $^\circ$ )  $K_4$  फलाक्रमाः;  $T_2$   $G_3$  कंटिकताः. —  $^d$ )  $B_4$   $T_2$   $G_2$ .  $_3$  न च (for नात्र). Ś1  $K_2$ .  $_3$   $D_{1-3}$ .  $_5$  विद्यंते ना( $K_3$   $D_3$  वा)प्यपुष्पिताः;  $B_{1-3}$   $D_6$   $D_1$   $D_4$ .  $_6$  न च विद्यंत्य°. —  $^\circ$ )  $K_4$  °  $_4$  पत्रप्ताश्च ;  $D_2$ .  $_3$  °  $_4$  पत्रलता वृक्षाः. —  $65'=43^d$ , etc. — After 65, N (except  $K_4$ ) ins.:

793\* भ्रमरारावमधुरा निलनीः फुछपङ्कजाः।
विलोड्यमानाः पश्येमाः करिभिः सकरेणुभिः।
पश्येमां निलनीं चान्यां कमलोत्पलमालिनीम्।
स्रम्धरां विग्रहवर्तीं साक्षाच्छियमिवापराम्।
नानाकुसुमगन्धाढ्यास्तस्येमाः काननोत्तमे। [5]
उपगीयमाना भ्रमरै राजन्ते वनराजयः।

[(L. 1) Ś1 K1-3 D1-3. 5 वहुला (for मधुरा).
— (L. 3) Ś1 K1-3 B4 Dc D1-3. 5 transp. [इ]मां and
[अ]न्यां. K3 B3 Dc हासिनीं (for मालिनीम्). — (L. 6)

Hypermetric! Ś1 K1. 2 उद्गीयमाना. K3 D1. 2 पर्थेह; B4

D8. 5 पर्थेमा (for राजन्ते). Ś1 K1. 2 वनराजी विलोक्य.]

66 G4 om. 66 (cf. v.l. 65); T1 om. 66-68; G1 om. 66<sup>abcd</sup> (cf. v.l. 38). — a) Ś1 K D2. 3. 5 °स्फाटिकांभोभि: (K4 °स्फाटिकाश्चेव); B Dc Dn D1. 4. 6 °स्फाटिका भानि; T2 G3 °स्फाटिका भांति. — b) Some MSS. पांडर °. — c) B1-3 D (except D2. 3. 5) करु ° (for राज °). — Ś1 K1 om. 66°-67°. Before 66°1, G1 ins. द्रीपदी. — e) N (Ś1 K1 om.) बहुस: (for सरित:). K4 सर्व (for पार्था:). — After 66, M2 ins.:

794\* विविद्युः क्रमशो वीरा अनन्यं ग्रुभकाननम् । पद्यन्ती विविधान्वृक्षांस्तत्र कृष्णा मनोहरान् । अन्तिकस्थमथ शील्या भीमसेनमुवाच ह ।,

followed by 796\*; while K4 reads 61.

67 K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> om. 67 (for T<sub>1</sub> of. v.l. 66); Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> om. 67<sup>ab</sup> (cf. v.l. 66). For K<sub>2</sub>. s Dc D<sub>1-8</sub>. s cf. v.l. 33. — <sup>a</sup>) N (except D<sub>5</sub>; Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 4 om.) \* 宿种知问;

पद्मोत्पलविचित्राणि सुखस्पर्शजलानि च ।
गन्धवन्ति च माल्यानि रसवन्ति फलानि च ।
अतीव वृक्षा राजन्ते पुष्पिताः शैलसानुषु ॥ ६७
एते चान्ये च बहवस्तत्र काननजा द्धमाः ।
लताश्च विविधाकाराः पत्रपुष्पफलोचयाः ॥ ६८
युधिष्ठिरस्तु तान्वृक्षान्पश्यमानो नगोत्तमे ।
भीमसेनिमदं वाक्यमत्रवीन्मधुराक्षरम् ॥ ६९
पश्य भीम शुभान्देशान्देवाक्रीडान्समन्ततः ।
अमानुषगतिं प्राप्ताः संसिद्धाः स्म वृकोदर् ॥ ७०
लताभिश्चैव बह्वीभिः पुष्पिताः पादपोत्तमाः ।
संश्विष्टाः पार्थं शोभन्ते गन्धमादनसानुषु ॥ ७१

शिखण्डिनीभिश्वरतां सहितानां शिखण्डिनाम् ।
नर्दतां शृणु निर्घोषं भीम पर्वतसानुषु ॥ ७२
चकोराः शतपत्राश्च मत्तकोकिलशारिकाः ।
पत्रिणः पुष्पितानेतान्संश्चिष्यन्ति महाद्वमान् ॥ ७३
रक्तपीतारुणाः पार्थ पादपाग्रगता द्विजाः ।
परस्परमुदीक्षन्ते बहवो जीवजीवकाः ॥ ७४
हरितारुणवर्णानां शाद्दलानां समन्ततः ।
सारसाः प्रतिदृश्यन्ते शैलप्रस्रवणेष्विष ॥ ७५
वदन्ति मधुरा वाचः सर्वभूतमनोनुगाः ।
भृङ्गराजोपचकाश्च लोहपृष्ठाश्च पत्रिणः ॥ ७६
चतुर्विषाणाः पद्याभाः कुञ्जराः सकरेणवः ।

C. 3. 11613 B. 3. 158. 90 K. 3. 159. 89

T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 °सुचित्राणि. — b) Dn °शीत° (for °स्पर्श°). — c) B<sub>1</sub>. 4 Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 [अ]थ (for च). — After 67<sup>cd</sup>, N (except K<sub>4</sub>) ins.:

795\* सरांसि च मनोज्ञानि वृक्षांश्वातिमनोरमान् । विविद्युः पाण्डवाः सर्वे विस्मयोत्फुळलोचनाः । कमलोत्पलकह्वारपुण्डरीकसुगन्धिना । सेव्यमाना वने तस्मिन्सुखस्पर्शेन वायुना । ततो युधिष्ठिरो भीममाहेदं प्रीतिमद्वचः ।

N cont. (K4, which om. 38-60, ins. after 37):  $M_2$  ins. after  $794^*$ :

796 अहो श्रीमदिदं भीम गन्धमादनकाननम्।

— Thereafter K4 reads 68<sup>6</sup>, repeating it in its proper place. — Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub> 5 T<sub>2</sub> G M<sub>2</sub> om. 67<sup>6</sup>, while B<sub>1</sub>. 2. 4 De Dn ·D<sub>4</sub>. 6 read it after 61.

68 T<sub>1</sub> om. 68 (cf. v.l. 66). — <sup>a</sup>) N (K<sub>4</sub> first time) M<sub>2</sub> वने हास्मिन्मनो (Dc वनेस्मिन्मदनो )रम्थे. — <sup>b</sup>) N (K<sub>4</sub> first time) M<sub>2</sub> दिन्थाः (K<sub>2</sub> दिन्थ-); K<sub>4</sub> (second time) प्रथ (for तत्र). D<sub>6</sub> कनक (for कानन ). — For sequence of 68<sup>cd</sup> in Ś1 K<sub>1-3</sub> Dc D<sub>1-3</sub>, cf. v.l. 33. — <sup>d</sup>) Ś1 K<sub>1-2</sub> °फलोदकाः; K<sub>3</sub>. 4 B D पत्रपुष्प (D<sub>8</sub> by transp. पुष्पपत्र)फलोपगाः; G1 °फलोदयाः. — B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 ins. after 68<sup>cd</sup>: Ś1 K<sub>1-3</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 (which all transp. 68<sup>cd</sup>) ins. after 68<sup>ab</sup>:

797\* भान्त्येते पुष्पविकचाः पुस्कोकिलकुलाकुलाः।

69 N (except K<sub>4</sub>) om. 69; but cf. last line of 795\*. — <sup>a</sup>) G<sub>4</sub> पश्यम् (for चृक्षान्). — <sup>b</sup>) Tı वीक्ष-माणो. K<sub>4</sub> वीक्ष्यमाणो नगोत्तमं. 70 °) Ś1  $K_{1-3}$   $B_4$  Dc  $D_3$ . 6 पश्य चेमाञ् ;  $D_1$ . 2 पश्येमाञ्च (for पश्य भीम). Ś1  $K_{1-3}$   $B_4$   $D_{1-3}$ . 6 गुचीन्देशान् ( $K_{1}$ . 2 °न्देव);  $K_4$  वनोदेशान्. —  $^b$ )  $K_{1}$ . 2 जीडाएयान् ( $K_{2}$  °र्ण्य-); Dc  $D_{12}$   $D_{12}$   $T_{23}$   $G_{33}$  देवक्रीडान्.  $K_{43}$  देवक्रीडाश्च सर्वतः. —  $^c$ ) Ś1  $D_{53}$  अमानुषीं गति. —  $^d$ )  $D_{54}$  (for  $\dot{\mathfrak{t}}$ ). Ś1  $K_{53}$   $D_{53}$   $\mathfrak{th}$ 1 (for  $\mathfrak{th}$ 1).

71  $^a$ )  $G_4$  बहुिभः. N  $M_2$  लताभिः पुष्पिताग्राभिः. —  $71^d = 43^d$ , etc.

72 D<sub>2</sub> om. (hapl.) 72. — °) K<sub>1</sub>. 2 नंदतां; B<sub>4</sub> Dn D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> नदतां. T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> घोषं च (for निर्घोषं). —  $^a$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub>. 3. 5 गंधमादनसानुषु (=  $52^a$ ,  $65^f$ ,  $71^a$ ).

73 <sup>b</sup>) K<sub>3. 4</sub> B D °सारिकाः. — <sup>d</sup>) N संपतंति; T<sub>1</sub> आश्चिष्टचंति.

74 <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>1-3</sub> पीतरक्तारुणा:; D<sub>6</sub> रक्तासितारुणा:.

— <sup>b</sup>) B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-3.6</sub>) खगा: (for द्विजा:).

— <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> D<sub>1-3.6</sub> निरीक्षंते (for उदी°). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>1</sub> G<sub>4</sub> °जीविका:.

75 b) K<sub>4</sub> Dc Dn<sub>1</sub> n<sub>3</sub> D<sub>1</sub> S (except G<sub>4</sub>) शाङ्क लानां; D<sub>4</sub> 6 शार्दूलानां. N (except K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>, 2) समीपतः. — c) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>, 6 संप्रहरूयंते; B<sub>1</sub>, 2, 4 Dc G<sub>4</sub> M प्रत्य-हरूयंत. — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub>, 4 B<sub>3</sub> D<sub>2-4</sub> प्रश्रवणेषु. Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>3</sub>, 6 [अ]मी; B<sub>2</sub>, 3 Dc D<sub>1</sub> च (for [अ]पि).

76 G4 om. 76. — b) Ś1 B2. 3. 4m D (except D1-3. 5) T G3 M1 "मनोरमा: — d) N लोहपृष्ठाः पतित्रगः.

77 °) T1 लसद्विषाणाः. T2 G2-4 पद्माद्याः. — b) Ś1 K1. 2 सकरेणुकाः; D5 चापतंत्यधः. — D5 om. 77°-78°. — c) T2 G2-4 सित- (for एते). Some MSS. वैदूर्थः.

C. 3. 11614 B. 3. 158. 91 K. 3. 159. 89 एते वैद्धर्यवर्णामं क्षोमयन्ति महत्सरः ॥ ७७ वहुतालसम्रत्सेधाः शैलशृङ्गात्परिच्युताः । नानाप्रस्रवणेभ्यश्च वारिधाराः पतन्त्यमः ॥ ७८ मास्कराभप्रमा भीम शारदाश्रधनोपमाः । शोमयन्ति महाशैलं नानारजतधातवः ॥ ७९ कचिदञ्जनवर्णामाः कचित्काञ्चनसंनिभाः । धातवो हरितालस्य कचिद्धिञ्जलकस्य च ॥ ८० मनःशिलागुहाश्चेव संध्याश्चनिकरोपमाः । शश्चलोहितवर्णामाः कचिद्धैरिकधातवः ॥ ८१ सितासिताश्चप्रतिमा बालस्वर्यसमप्रभाः । एते बहुविधाः शैलं शोभयन्ति महाप्रभाः ॥ ८२ गन्धवीः सह कान्ताभिर्यथोक्तं वृषपर्वणा ।

दृश्यन्ते शैलशृङ्गेषु पार्थ किंपुरुषैः सह ॥ ८३
गीतानां तलतालानां यथा साम्नां च निस्ननः ।
श्रूयते बहुधा भीम सर्वभूतमनोहरः ॥ ८४
महागङ्गामुदीक्षस्त पुण्यां देवनदीं शुभाम् ।
कलहंसगणैर्जुष्टामृषिकिंनरसेविताम् ॥ ८५
धातुभिश्र सरिद्भिश्र किंनरैर्मृगपिक्षिभिः ।
गन्धवैरप्सरोभिश्र काननेश्र मनोरमैः ॥ ८६
व्यालैश्र विविधाकारैः शतशीर्षैः समन्ततः ।
उपेतं पश्य कौन्तेय शैलराजमिरदम् ॥ ८७
ते प्रीतमनसः श्रूराः प्राप्ता गितमनुत्तमाम् ।
नातृप्यन्पर्वतेनद्रस्य दर्शनेन परंतपाः ॥ ८८
उपेतमथ माल्यैश्र फलवद्भिश्र पादपैः ।

K2 वर्णाभां; B1 Dc S (except G1 M2) वर्णाभाः.

78 Ds om. 78 (cf. v.l. 77). — °) T2 G3. 4 °साल (for °ताल °). — °) N (except K3; Ds om.) M2 शैल- श्रंगपरिच्युताः. — °) K3 B Dc Dn D4. 6 पतंति च (B4 °खतः); K4 पतंत्यमी; D1 T2 G3. 4 पतंत्यभः; T1 G1. 2 M पतंत्युत.

79 °) Dn(!) D6 भास्कराञ्चन्नमा (not adopted in the old printed ed.!). B Dc Dn D4.6 G1 भीमा:; T2 G3.4 हैमा: (for भीम). Ś1 K D1-8.5 भास्कराभाः प्रभाभिश्च. — K4 om. 79<sup>5</sup>-80°.

80 K<sub>4</sub> om. 80<sup>a</sup> (cf. v.l. 79). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>1. 2</sub> रजत<sup>°</sup>; D<sub>3</sub> अंजन<sup>°</sup>; T<sub>1</sub> M कांचनसप्रभाः. — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M कचिद्धिगुलिकप्रभाः (G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> °कस्य वा).

81 a) K4 D<sub>1-8</sub> T<sub>1</sub> \* ग्रुभा°; T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 ° गुणा°; M<sub>1</sub> ° निभा° (for ° गुहा°). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> De D<sub>1-8</sub>. 5 ° निचयो°; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M ° शिखरो°; G<sub>2</sub>. 4 ° रुधिरो° (for ° निकरो°). — c) K4 क्रचिद्धरिद्द<sup>°</sup>; D<sub>5</sub> सर्वे लोहित°. — d) B<sub>4</sub> G<sub>1</sub> ° संनिभा:; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 ° संभवा:; G<sub>2</sub> ° सप्रभा:.

82 K2 om. 82 <sup>cd</sup>. — <sup>d</sup>) T1 G1. 2 M1 महाप्रभं.

83 b) T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> यथेष्टं (for यथोक्तं). T<sub>1</sub> G<sub>8</sub>. 4 भीम-विक्रमाः; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 M<sub>1</sub> भीमविक्रम.

84 °) Śi Ki. 2 Di-8. 5 वीणानां (for गीतानां). Ki. 2 चैव तालानां; K4 ललनानां वै; B Dc Dn D4. 6 T2 G3 समतालानां; Di कर ; D2. 3 कल ; D5 T1 ताल . — b) Śi Ki. 2 Di-8. 5 गीतसाम्नां च; K3 B Dc Dn D4. 6 तथा साम्नां च; K4 लतानां चैव. MSS. निःस्वनाः, निस्वनाः,

निस्वनं, निस्वनः. — °) Ś $_1$  K $_8$ .  $_4$  D $_{1-3}$ .  $_5$  T $_1$  श्रृयंते. —  $^d$ ) Ś $_1$  D $_5$  T $_1$  ° मनोहराः; K $_4$  वह्नकीनां च निस्वनाः; B $_2$  Dc T $_2$  G $_{1-3}$  M $_1$  सर्वभूतमनोरमः.

85 b) D<sub>1</sub>. 2 नाक° (for देव°). — °) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 5° रवैर्; G<sub>4</sub>° जनैर्; M<sub>2</sub>° कलेर् (for ° गणैर्). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> मुनि° (for ऋषि°).

86  $G_4$  om. 86. —  $^a$ )  $T_1$  घातुमद्भिश्च सद्भिश्च. —  $^b$ )  $T_1$  वानरेर् (for किंनरेर्).

87 d) K4 शैलं देवनिषेवितं.

88 Before 88, N (except D<sub>4-6</sub>) ins. वैशं उ°. — a) D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G सर्वे (for ग्र्स:). — After 88, Ś1 K1.2 B<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 ins.:

798\* द्रौपद्या सहिता वीरास्तेश्च विप्रैर्महास्मभि:।

89 G4 om. 89ab. — b) T1 दारुभि: (for पादपै:).
— °) Ś1 आर्विषेणस्य; B आर्दिणसेन(B1 'र्ष्टिसेन-; B4 'र्दिणषेण)स्य.

90 °) Ś1 K1. 2 दीस°; D5 दीर्घ°; G1. 2 निष्ठ° (for तीद्र°). K3. 4 D1-8 M2 ततोग्रतपसं शां( K4 D8 M2 दां)तं; B De Dn D4. 6 ततस्ते तिग्मतपसं. — °) B4 T1 M1 सर्ववेदानाम्; T2 G2-4 भूतानाम्; G1 विद्यानाम्. — °) B2-4 आिंगसेनम् (B8 विभान्).

Colophon. — Major parvan: Śi Ki. 2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: K4 Bi. 3 तीर्थयात्रा (followed by गंधमादनप्रवेश in K4). K2. 3 B2. 4 Dn D3-6 M1 (all om. sub-parvan name) mention only गंधमादनप्रवेश आर्ष्टिषेणस्य राजर्षेराश्रमं ददृशुस्तदा ॥ ८९ ततस्तं तीव्रतपसं कुशं धमनिसंततम् ।

# पारगं सर्वधर्माणामाष्टिंषेणमुपागमन् ॥ ९०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चपञ्चाशाद्धिकशाततमोऽध्यायः ॥ १५५ ॥

# १५६

#### वैशंपायन उवाच।

युधिष्ठिरस्तमासाद्य तपसा दग्धिकिल्बिषम् ।
अभ्यवाद्यत प्रीतः शिरसा नाम कीर्तयन् ॥ १
ततः कृष्णा च भीमश्र यमौ चापि यशस्त्रिनौ ।
शिरोभिः प्राप्य राजिष परिवार्योपतस्थिरे ॥ २
तथैव घौम्यो धर्मज्ञः पाण्डवानां पुरोहितः ।
यथान्यायमुपाक्रान्तस्तमृषि संशितव्रतम् ॥ ३
अन्वजानात्स धर्मज्ञो मुनिर्दिन्येन चक्षुषा ।
पाण्डोः पुत्रान्कुरुश्रेष्ठानास्यतामिति चात्रवीत् ॥ ४
कुरूणामृषमं प्राज्ञं पूजयित्वा महातपाः ।

सह आतिभरासीनं पर्यपृच्छदनामयम् ॥ ५
नानृते कुरुषे भावं कचिद्धमें च वर्तसे ।
मातापित्रोश्च ते वृत्तिः कचित्पार्थ न सीदित ॥ ६
कचित्ते गुरवः सर्वे वृद्धा वैद्याश्च पूजिताः ।
कचित्र कुरुषे भावं पार्थ पापेषु कर्मसु ॥ ७
सुकृतं प्रतिकर्तुं च कचिद्धातुं च दुष्कृतम् ।
यथान्यायं कुरुश्रेष्ठ जानासि न च कत्थसे ॥ ८
यथाई मानिताः कचित्त्वया नन्दन्ति साधवः ।
वनेष्वपि वसन्कचिद्धममेवानुवर्तसे ॥ ९
कचिद्धौम्यस्त्वदाचारैने पार्थ परितप्यते ।

C. 3. 11637 B. 3. 159. 10

(K2° मादनवास); D1. 2, likewise, only लोमशतीर्थयात्रा (followed by गंधमादनप्रवेश in D1). — Adhy. name: B4 De आर्ष्टिवेणा(B4 आर्ष्पिसेना-)श्रमप्राप्तिः; D1. 2 आर्ष्टिवेण-स्याश्रमागमनं; T2 G3 गंधमादनवर्णनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 157 (Dn3 158); D1 163; S 159 (M2 sup. lin. 161). — Śloka no.: Dn 102.

## 156

1 a) Ti तु धर्मात्मा (for तमासाद्य).

2 b) M1 चैव (for चापि). B De Dn D4. 6 सुतप-स्विनी; D5 पुरुष्पेमी (for [अ]पि यशस्विनी). T2 G तप° (for यश°). — °) D5 तदा तं (for शिरोभिः). D4. 6 राजर्षे. — d) B1 (m as in text) संनिधायोप°; S प्रणिपत्योप°.

3 °) Śi K2 Di-8. 8 उपाकामन्; Ki Gi उपकामत्; K8 T2 G2-4 M1 उपाकामत्; Dc2 M2 उपकांतस्. — d) Śi मुनि (for ऋषि). Some MSS. शंसित°.

5 °) K<sub>1</sub> (sup. lin. as in text) B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>4-6</sub>

T1 प्राप्त; B4 राजन्; D1-3 M2 प्राज्ञ:.

6 K4 om. 6-8. Before 6, B4 Dc ins. आष्टिपेण उ°.

— D4. 5 om. (hapl.) 6<sup>5</sup>-7°. — <sup>5</sup>) B4 D1. 2 G1 धर्मेण;

T G2-4 M धर्मेषु (for धर्मे च). B1. 2 Dn D6 प्र- (for च).

Dc G1 वर्तते.

7 K4 om. 7; D4. 5 om.  $7^{abc}$  (cf. v.l. 6). — b) T1 विप्रा; G4 M सिद्धा (for बृद्धा). — c) T1 G1 पापं (for भावं).

8 K4 om. 8 (cf. v.l. 6). — a) Ś1 K (K4 om.)
D2. s. 5 प्रतिपत्तुं; D1 प्रतिहर्तुं. — b) Ś1 K1. 2 स्थातुं; Dc2
उक्तं; D5 पार्थ; T G2-4 नास्ति; G1 M क्षंतुं (for हातुं).
K1. 2 M1 न; T1 [इ]ति; G4 हि (for च). — d) Ś1 D1. 2
G2 (by transp.) च न; K3 B1-3 Dc Dn D4-6 न वि-; T2
G3. 4 स्वं न (for न च). T1 विजानासि न हीयसे.

9 °) T<sub>2</sub> G यथा सं (for यथाहै). — b) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> स्विय (for स्वया). De किहिचित् (for साधवः). — After 9, Ś1 K1. 2 read 11<sup>cd</sup>.

10 D<sub>5</sub> om. (hapl.)  $10^a - 11^b$ . — a) B<sub>4</sub> D<sub>8. 6</sub> T<sub>1</sub> M तवाचारेंद्; T<sub>2</sub> G तवाचारें (for त्वदाचारेंद्). — b) B<sub>4</sub> कचिन्न (for न पार्थ). — cd) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 दानधर्मार्जवधने

C. 3. 11637 B. 3. 159. 10 K. 3. 160. 10

दानधर्मतपःशौचैरार्जवेन तितिक्षया ॥ १०
पितृपैतामहं वृत्तं कचित्पार्थानुवर्तसे ।
कचिद्राजिषयातेन पथा गच्छिस पाण्डव ॥ ११
स्वे स्वे किल कुले जाते पुत्रे नप्तरि वा पुनः ।
पितरः पितृलोकस्थाः शोचिन्त च हसन्ति च ॥ १२
किं न्वस्य दुष्कृतेऽस्माभिः संप्राप्तव्यं भविष्यति ।
किं चास्य सुकृतेऽस्माभिः प्राप्तव्यमिति शोभनम् ॥ १३
पिता माता तथैवाशिर्गुरुरात्मा च पश्चमः ।
यस्यैते पूजिताः पार्थ तस्य लोकानुभौ जितौ ॥ १४
अब्भक्षा वायुभक्षाश्च प्रवमाना विहायसा ।
जुषन्ते पर्वतश्रेष्ठमृषयः पर्वसंधिषु ॥ १५
कामिनः सह कान्ताभिः परस्परमनुव्रताः ।
इदयन्ते शैलशृङ्गस्थास्तथा किंपुरुषा नृप ॥ १६

अरजांसि च वासांसि वसानाः कौशिकानि च । हृश्यन्ते बहवः पार्थ गन्धर्वाप्सरसां गणाः ॥ १७ विद्याधरगणाश्चेत्र स्नाग्नणाः प्रियदर्शनाः । महोरगगणाश्चेत्र सुपर्णाश्चोरगादयः ॥ १८ अस्य चोपिर शैलस्य श्रुयते पर्वसंधिषु । भेरीपणवशृङ्खानां मृदङ्गानां च निस्तनः ॥ १९ हृहस्थैरेत्र तत्सर्व श्रोतव्यं भरतर्षभाः । न कार्या वः कथंचित्स्यात्तत्राभिसरणे मितः ॥ २० न चाप्यतः परं शक्यं गन्तुं भरतसत्तमाः । विहारो ह्यत्र देवानाममानुपगितस्तु सा ॥ २१ ईषचपलकर्माणं मनुष्यमिह भारत । द्विषित सर्वभूतानि ताडयन्ति च राक्षसाः ॥ २२ अभ्यतिक्रम्य शिखरं शैलस्थास्य युधिष्ठिर ।

र्वंदनेन तितिक्षया.

- 11 Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> read 11<sup>cd</sup> after 9.
- $\mathbf{12}^{-d}$ )  $\mathbf{D}_{\delta}$  मोदंति (for शोचन्ति).  $\mathbf{S}$  रमंति (for हसन्ति).
- 13 °) Ś1 K1. 3. 4 De D2. 3. 5 M2 स्वस्य ; K2 B1. 2 Dn D1. 4. 6 तस्य ; T2 G2. 3 स्वद्य ; G4 न्वस्य (for न्वस्य). B3. 4 किं च दुष्कृतमसाभिः.  $^{b}$ ) K4 प्राप्तव्यं वे (for संप्रा°). °) B1 De D2 M वास्य; D6 स्वस्य (for चास्य). K4 सुकृतैरिप तस्यैव ; B4 किं वा सुकृतमसाभिः.  $^{a}$ ) Ś1 B3 D3 T2 G3 अति (for इति). K4 प्राप्तव्यमथ वा भवेत् ; D6 संप्राप्तव्य सुशोभनं.
- 14 a) Ś1 K1. 2 transp. पिता and माता. b) Ś1 K1. 2 दाराझ (for आत्मा). After 14, Ś1 K1. 2 B D (except D4. 6) ins.:

798 $a^*$  युधिष्टर उवाच।

भगवङ्गयाय्यमाहैतद्यथावद्धर्मनिश्चयम् । यथाशक्ति यथान्यायं ऋियतेऽयं विधिर्मया ।

[(L. 1) B Dn आर्यम् (for न्याय्यम्). Dn2. n3 D1. 2 यथा धर्माविनिश्चयं. — (L. 2) B1 Dn D3 विधिवन् (for Sयं विधिर्).]

15 Before 15, Ś1 K1. 2 B D (except D4. 6) ins. आष्टिवेण उ. — After this ref., D5 reads  $25^{cd}$ ,  $25^{ab}$ , 26, repeating the lines in their proper place. — b) S (except T1 M1) विहायसं. — c) D5 अयंते; T2 G2-4 जुषंत:. — d) K2. 3 Dn3 सर्वसंधिषु; Dc सर्वसानुषु.

16 d) B2. 4 Dn D4. 6 T2 G8 यथा (for तथा).

- 17 °) Ś1 K1-3 D1-3 वस्त्राणि (for वासांसि). b) Ś1 K1-3 D1-3. 5 [अ]पि; Т1 वा (for च).
- 18 K<sub>3.4</sub> om. (hapl.) 18<sup>bc</sup>. c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>1-3.5</sub> रम(Ś<sub>1</sub> चर)माणा यथाकामं. d) K<sub>3</sub> Dc D<sub>1-3</sub> T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> चोरगाशना: (Dc शिनः; M<sub>1</sub> शनः); T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> चारणादयः. K<sub>4</sub> सुपर्णानां गणाश्च ते.
- 19 °) K<sub>1. 2</sub> श्रंगस्य (for शैल°). <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> B De D<sub>1-3. b</sub> G<sub>1</sub> श्रूयंते. °) T<sub>1</sub> °मृदंगशब्दानां; G<sub>4</sub> °पणवसंवानां. <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> पणवानां (for मृदङ्गानां). MSS. नि:स्वन:, नि(or नि:)स्वनाः also.
- 20 b) A few MSS. ° र्षभ. °) B4 D5 T2 (before corr.) G4 कार्य (for कार्या). Ś1 K1.2 वा; K4 हि (for व:). d) B D (except D1-8) गमने (for सर्ण). B8 D5 मन:.
- 21 ab) B4 S transp. शक्यं and गन्तुं. c) D5 विषयो; M विहारास. Ś1 K1. 2 होष; K4 B1. 2 S तत्र; D5 यत्र (for हात्र). d) K1. 2 सामानुष ; D1. 2. 5 T G2-4 न मानुष (for अमानुष ). Ś1 K1. 2 M1 हि सः; K3. 4 Dc D1-3 हि सा; T G M2 ततः (G1 तथा) (for तु सा). B4 मानुषणां न वै गतिः. After 21, Ś1 K1. 2 D1-3. 5 read 31ab (D1-3 repeating it in its proper place).
- 22  $^a$ )  $K_{1.2}$  °कमाणि.  $-^b$ )  $\acute{S}_1$  मानुषं त्विह;  $K_{1.2}$  मानुषाणीह (for मनुष्य°).  $-^a$ )  $K_4$  युधिष्टिर;  $T_1$  च भारत;  $T_2$   $\hookrightarrow M_2$  च पार्थिव ( $\hookrightarrow G_1$  च पांडव) (for च राक्षसाः).
  - 23 a) K2 अत्यित ; K4 B D (except D1-8. 5) T2

गतिः परमसिद्धानां देवर्षीणां प्रकाशतें ॥ २३ चापलादिह गच्छन्तं पार्थ यानमतः परम् । अयःश्रूलादिभिर्न्नान्ति राक्षसाः शत्रुखदन ॥ २४ अप्सरोभिः परिवृतः समृद्ध्या नरवाहनः । इह वैश्रवणस्तात पर्वसंधिषु दृश्यते ॥ २५ शिखरे तं समासीनमधिपं सर्वरक्षसाम् । प्रेक्षन्ते सर्वभूतानि भानुमन्तमिवोदितम् ॥ २६ देवदानवसिद्धानां तथा वैश्रवणस्य च । गिरेः शिखरम्रद्धानमिदं भरतसत्तम ॥ २७ उपासीनस्य धनदं तुम्बुरोः पर्वसंधिषु ।
गीतसामस्वनस्तात श्रूयते गन्धमादने ।। २८
एतदेवंविधं चित्रमिह तात युधिष्ठिर ।
प्रेक्षन्ते सर्वभूतानि बहुशः पर्वसंधिषु ।। २९
भुज्जानाः सर्वभोज्यानि रसवन्ति फलानि च ।
वसध्वं पाण्डवश्रेष्ठा यावदर्जनदर्शनम् ।। ३०
न तात चपलैर्भाव्यमिह प्राप्तैः कथंचन ।
उपित्वेह यथाकामं यथाश्रद्धं विहृत्य च ।
ततः श्रस्तभूतां श्रेष्ठ पृथिवीं पालयिष्यसि ।। ३१

C. 3. 11660 B. 3. 159. 32 K. 3. 160. 33

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षट्पञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५६॥

(by corr.) G<sub>3</sub> अस्याति<sup>°</sup>; G<sub>1</sub> अभ्याभि<sup>°</sup>; G<sub>2.4</sub> अत्यभि<sup>°</sup> (for अभ्यति<sup>°</sup>). G<sub>1</sub> शिरसं (for शिखरं). — <sup>b</sup>) B Der Dn D<sub>4.6</sub> कैलासस्य (for शैल<sup>°</sup>). K<sub>4</sub> महावने (for युधि<sup>°</sup>). K<sub>3</sub> शैलस्य विषमाणि च. — <sup>cd</sup>) T<sub>1</sub> महर्षीणां (for देव<sup>°</sup>). K<sub>3</sub> तापस्ये वर्तमानानामियं तात परा गतिः.

24 a) K4 B4 D5 G2 M1 चापल्याद्; D2. 3 T2 G3 चपलाद्. D5 अथ गंतडयं; S हि न गंतडयं (for इह गच्छन्तं).

- b) K1. 3. 4 B1. 2 Dc1 Dn2. n3 D3. 6 प्रार्थयानम्; G4 M1 प्रार्थयानस्; M2 प्रार्थयामि (for पार्थ यानम्). K3 B Dn1 D4. 6 T2 (after corr.) G3 इतः; T2 (before corr.) G1. 2. 4 M ततः (for अतः). - c) Ś1 K1 D1-3 तीक्षणेर् (for प्रन्ति). K2 D5 अयःशूलासिमिस्तीक्ष्णेर्; K3. 4 T1 M अयः( K4 नृनं; T1 अधः)शिलामिनिग्नंति; T2 G2-4 अयःशूलामिनिग्नंति; G1 अतः शूलेहि निग्नंति. - d) K4 दुष्टचेतसः; B1 तत्र पांडव (for शत्रु°). Ś1 K1. 2 D1-3. 5 ग्नंति रक्षांसि पांडव (Ś1 भारत; D3 पांडवाः).

26 For D<sub>5</sub> cf. v.l. 15. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 शिखरं तं; K<sub>4</sub> शिखरेस्मिन्; B<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>1-4</sub>. 6 G<sub>1</sub> शिखरस्थं. B<sub>4</sub> शिखरे चैवमासीनं. — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> B<sub>2</sub>. 4 D (except Dc) यक्ष<sup>c</sup> (for सर्व<sup>c</sup>). — <sup>c</sup>) Some MSS. प्रेक्षंति.

28 <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> S सततं (for धनदं). K<sub>4</sub> उपासंतीह सततं.

— <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. <sup>a</sup> D (except Dc<sub>2</sub> D<sub>5</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. <sup>a</sup> तुंबरोः. K<sub>4</sub>
तुंबराद्याश्च गायनाः. — K<sub>4</sub> om. 28<sup>cd</sup>; D<sub>5</sub> om. (hapl.)
28<sup>c</sup>-29<sup>d</sup>. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> गीतं सामस्वनस; K<sub>1</sub>. <sup>a</sup> गीते साम<sup>a</sup>; T
G गीत(T<sub>1</sub> °त:)सामध्वनिस; M<sub>2</sub> गीतः सामस्वनस. T<sub>2</sub> G
तत्र (for तात). — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> प्वते (for श्रूयते).

29 D<sub>5</sub> om. 29 (cf. v.l. 28). — ") K<sub>4</sub> तात; D<sub>1</sub> तत्र (for चित्रम्). — ") Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>1-3</sub> [आ]श्चर्य (for तात). K<sub>4</sub> धनदं नरवाहनः. — ") K<sub>1</sub>. 2. 4 प्रेक्षंति; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 रक्षंते

( for प्रेक्षन्ते ).

30 a) B D (except D<sub>1-8</sub>. s) मुनि° (for सर्व°).
— d) B1 Dn D<sub>4</sub>. s अर्जुनदर्शनात्.

31  $\acute{S}_1$  K1. 2 D<sub>1-3</sub>. 5 read  $31^{ab}$  after 21, D<sub>1-8</sub> repeating it here. — After  $31^{ab}$ , S ins.:

7981)\* चपलः सर्वभूतानां द्वेष्यो भवति मानवः।
— °) K4 D5 S (by transp.) इहोषित्वा. — °) N (except K4) शस्त्रजितां. Śi K1-3 D1-3. 5 पार्थ; B Dc Dn D4. 6 तात (for श्रेष्ट).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Ds T G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K4 B1. 3 Dn D4 तीर्थयात्रा. K1. 2 B2 (all om. sub-parvan name) mention only गंधमादनवास; K3 D1. 2, likewise, only लोमशतीर्थयात्रा (followed by गंधमादनप्रवेश in K3 D1); and D3. 5 T2 G3. 4, only गंधमादनप्रवेश — Adhy. name: B4 Dc आधिषेणा(B4 आधिणसेना)नुशासनं; D1. 2 आधिषेणवानयं; G1 आधिषेणसमागमः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 158 (Dn3 159); D1 164; S 160 (M2 sup. lin. 162). — Śloka no.: Dn1. na 32; D1 33.

## 157

- 1 After the ref., Śi Ki-s Dn Di-s. s ins.: 799\* आर्ष्टिषेणाश्रमे तस्मिन्मम पूर्वेपितामहाः।
- Ks om. 1<sup>ab</sup>. After 1, N (except K<sub>4</sub>) ins.: 800\* किं चक्रुस्तत्र ते वीराः सर्वेऽतिबल्पीरुषाः।
  [B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 किं च चक्रुर्महावीर्याः.]
  - 2 4) Śi Ki. 2 कार्याणि चाभ्यहार्याणः Ks कानि

# 940

C. 3. 11661 B. 3. 160. 1 K. 3. 161. 1

3. 157. 1 ]

### जनमेजय उवाच।

पाण्डोः पुत्रा महात्मानः सर्वे दिव्यपराक्रमाः। कियन्तं कालमवसन्पर्वते गन्धमादने ॥ १ कानि चाभ्यवहार्याणि तत्र तेषां महात्मनाम । वसतां लोकवीराणामासंस्तद्वहि सत्तम ॥ २ विस्तरेण च मे शंस भीमसेन पराक्रमम्। यद्यचके महाबाहुस्तस्मिन्हैमवते गिरौ । न खल्वासीत्पुनर्युद्धं तस्य यक्षेद्धिंजोत्तम ॥ ३ कचित्समागमस्तेषामासीद्वैश्रवणेन च। तत्र ह्यायाति धनद आर्ष्टिषेणो यथात्रवीत् ॥ ४ एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण तपोधन । न हि मे शृण्वतस्तृप्तिरस्ति तेषां विचेष्टितम् ॥ ५ वैशंपायन उवाच।

एतदात्महितं श्रुत्वा तस्याप्रतिमतेजसः। शासनं सततं चक्रुस्तथैव भरतर्षभाः ॥ ६

भोज्यानि चार्हाणि. — <sup>od</sup>) K4 वसतां चीरलोकानां गतस्त्वं बृहि सं.

801\* धनदाध्युषिते नित्यं वसतस्तस्य पर्वते ।

**4** T<sub>1</sub> om.  $4^{a}-5^{b}$ . Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 transp. 3 and 4. — a) K1. 2 कश्चित्; D3. 4. 6 G2 कचित् (for कचित्). — b) D1-8. 6 वैश्रवणस्य. Ś1 K2. 3 ह (for च). — °) G2. 4 [अ]भि- (for हि). K4 आयाति धनदस्तत्र. — 4) B आर्धिण- $(B_1 \, {}^\circ \! \! [\!b])$ सेनो ;  $D_5 \,$ ह्याष्टिवेणो.  $K_{1...4} \, \, {}_{2} \, {}_{4} \, {}_{4} \, {}_{6} \, {}_{7} \, {}_{1}$ 

5 T<sub>1</sub> om. 5<sup>ab</sup> (cf. v.l. 4). — b) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>6</sub> द्विजो-त्तम (for तपो ). — °) K4 S [अ]स्ति (for हि). — d) K1-8 D1-8. 5 इह; K4 S इति (for अस्ति).

6 4) K4 एतच वचनं ; D1. 2 ते तदात्महितं. — K8 om. 6°d. — °) M2 ते ततशू (for सततं). T1 वचनं चक्र-रब्यग्रास. — व) K4 आष्टिवेणस्य पांडवाः

7 7ab = (var.) 3. 156. 30ab.

भुजाना मुनिभोज्यानि रसवन्ति फलानि च। ग्रद्भवाणहतानां च मृगाणां पिश्चितान्यपि ॥ ७ मेध्यानि हिमवत्पृष्ठे मधृनि विविधानि च। एवं ते न्यवसंस्तत्र पाण्डवा भरतर्षभाः ॥ ८ तथा निवसतां तेषां पश्चमं वर्षमभ्यगात । शृण्वतां लोमशोकानि वाक्यानि विविधानि च॥९ कृत्यकाल उपस्थास इति चोक्त्वा घटोत्कचः। राक्षसैः सहितः सर्वैः पूर्वमेव गतः प्रभो ॥ १० आर्ष्टिषेणाश्रमे तेषां वसतां वै महात्मनाम् । अगच्छन्बहवो मासाः पत्रयतां महदद्भुतम् ॥ ११ तैस्तत्र रममाणैश्र विहरद्भिश्र पाण्डवैः। प्रीतिमन्तो महाभागा मुनयश्<u>वारणास्तथा ॥ १२</u> आजग्मुः पाण्डवान्द्रष्टुं सिद्धात्मानो यतत्रताः । तैस्तैः सह कथाश्रक्रदिंच्या भरतसत्तमाः ॥ १३ ततः कतिपयाहस्य महाह्रद्निवासिनम् ।

<sup>3</sup>  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$ . 2 transp. 3 and 4. —  $^a$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$ . 2. 4  $\acute{B}_1$ D1-3. 5 T2 G2. 4 [ए]व; B2 हि (for च). B2 मां (for मे).  $B_4$  पुनर्बूहि (for च मे शंस). — °) T  $G_{2-4}$  क खल्वा° ( $G_1$ तेषां चा°). — After 3, S (except T1 G1) ins.:

<sup>8</sup> K4 om. 8<sup>cd</sup>. — <sup>cd</sup>) Ś1 K1. 2 B1. 3. 4 Dc D1-3 पुरुष $^{\circ}$   $(\mathrm{for}$  भरत $^{\circ})$ .  $\mathrm{S}$  रसायनसमर्था $(\mathrm{T_{1}}$   $^{\circ}$ मुत्था $^{\circ};$   $\mathrm{G_{1}}$ . मृद्धा )नि तत्रोषुस्ते सा भारताः.

<sup>9</sup> d) Śi K2 काम्यानि; K4 वचांसि (for वाक्यानि). K₁−8 B₁. 2 Dn D8−6 M [ਤ]ਗ; Dc [अ]पि ( for ਚ).

<sup>10 °)</sup> Ś1 कृतकाल; T1 कृत्वा काल; T2 G2-4 कृतकार्थ. — °) B D (except D1-3. 5) राक्षसैः सह सर्वेश्च. — <sup>d</sup>) Ś1 K1. 2 D6 प्रभु: (for प्रभो).

<sup>12</sup> ab) T2 G तन्नेव (for तैस्तन्न). B1-8 Dc Dn D4.6 transp. रममाणे and विहरदि . Śi Ki. 2 Di-8. 5 तथा च रममाणानां (D1. 2 वसमानानां) सुखं विहरतां तदा. — d) Śi Ki. 2 ऋषयश् (for मुनयश्). K4 चचार मुनयस्तथा (marg. चारणा सुनयस्तथा).

<sup>13</sup> b) Ś1 K1. 2 यतात्मानो ; B D (except D2. 3) T2 G1. 3 गुद्धात्मानो. — °) K3 B D (except D1. 2. 5) T2 G3 M2 ते तै:; T1 एतै: (for तैस्तै:). K4 सहितास्ते (for तैस्तै: सह). BD (except D1. 2. 5) T1 G1. 4 M कथां चक्र्र. — d) B D (except D1. 2. 5) दिख्यां. Ś1 K1. 2 श्रवणभूषणाः (for भरत ). K. पांडवैः सह भारत

द्धमन्तं महानागं सुपर्णः सहसाहरत् ॥ १४ कम्पत महाश्रेलः प्रामुद्यन्त महाद्धमाः । श्वः सर्वभूतानि पाण्डवाश्च तदद्धतम् ॥ १५ ः श्रेलोत्तमस्याग्रात्पाण्डवान्त्रति मारुतः । ग्रहत्सर्वमाल्यानि गन्धवन्ति श्वभानि च ॥ १६ । पुष्पाणि दिव्यानि सुहद्भिः सह पाण्डवाः । श्वः पश्चवर्णानि द्रौपदी च यश्चस्विनी ॥ १७ मसेनं ततः कृष्णा काले वचनमन्नवीत् । विक्ते पर्वतोदेशे सुखासीनं महाश्रुजम् ॥ १८ गर्णानिलवेगेन श्वसनेन महाबलात् । श्वरणीनि पात्यन्ते पुष्पाणि भरतर्षभ । यश्चं सर्वभृतानां नदीमश्वर्थां प्रति ॥ १९

खाण्डवे सत्यसंघेन भ्रात्रा तव नरेश्वर ।
गन्धवीरगरक्षांसि वासवश्च निवारितः ।
हता मायाविनश्चोग्रा घन्नः प्राप्तं च गाण्डिवम् ॥ २०
तवापि सुमहत्तेजो महद्वाहुबलं च ते ।
अविषद्यमनाधृष्यं अतक्रतुबलोपमम् ॥ २१
त्वद्वाहुबलवेगेन त्रासिताः सर्वराक्षसाः ।
हित्वा शैलं प्रपद्यन्तां भीमसेन दिशो दश्च ॥ २२
ततः शैलोत्तमस्थाग्रं चित्रमाल्यधरं शिवम् ।
व्यपेतभयसंमोहाः पश्चन्तु सुहृदस्तव ॥ २३
एवं प्रणिहितं भीम चिरात्प्रभृति मे मनः ।
द्रष्टुमिच्छामि शैलाग्रं त्वद्वाहुबलमाश्रिता ॥ २४
ततः श्विप्तमिवात्मानं द्रौपद्या स परंतपः ।

C. 3. 11687 B. 3. 160. 27 K. 3. 161. 34

14 °) T G कतिपयाहःसु. — °) Ś1 K1. 2 महानादं. 15 °) K1. 2. 4 B1 M2 प्रमृद्यंत; Dc T1 प्रानृत्यंत; T2 1-4 प्रादह्यंत; G1 प्रापतंत. — M2 om. (hapl.) 15<sup>d</sup>-17°. 16 M2 om. 16 (cf. v.l. 15). — °) Ś1 K1-3 D1 वहत्. — Dc om. (hapl.) 16<sup>d</sup>-17°.

17 M<sub>2</sub> om. 17<sup>abc</sup> (cf. v.l. 15); Dc om. 17<sup>a</sup> (cf. l. 16). — a) Śi K D<sub>1-8</sub> M<sub>1</sub> तानि; T<sub>2</sub> G तत: (for i). K<sub>4</sub> transp. yeqriff and दिन्यानि. D<sub>6</sub> फुछानि or yeqriff). Gi माल्यानि (for दिन्यानि). — b) D<sub>6</sub> भीण्येव पांडवाः. — c) K<sub>4</sub> बहुवर्णानि; Gi सर्वभूतानि. 19 Before 19, B<sub>4</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2 ins. द्रीपद्युवाच. — a) 8. 4 D<sub>1-8</sub>. 6 मनसस्तुल्य ; M<sub>2</sub> सुवर्णानिङ . — b) Śi हावने; K<sub>1</sub>. 2 चले; K<sub>4</sub> भुज; D<sub>2</sub> चलात्; D<sub>6</sub> Ti G<sub>2</sub>. 4 कल; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> वल:. — c) K<sub>4</sub> कुतोप्यत्रेव पात्यंते. — d) 4 S च फलानि च; D<sub>6</sub> विविधानि च (for भरत ). — After )cd. T G ins.:

802\* दिन्यवर्णानि दिन्यानि दिन्यगन्धवहानि च।

मदयन्तीव गन्धेन मनो मे भरतर्षभ।

येषां तु दर्शनात्स्पर्शांत्सौरभ्याच तथैव च।

नस्यतीव मनोदुःखं ममेदं शत्रुतापन।

ईदृशैः कुसुमैदिन्यैदिन्यगन्धवहैः ग्रुभैः। [5]
देवतान्यचैयित्वाहमिन्छेयं संगमं त्वया।

इदं तु पुरुषन्याघ विशेषेणाम्बुजं ग्रुभम्।

गन्धसंस्थानसंपन्नं मम मानसवर्धनम्।

- ') S (except M2) सर्वेलोकस्य. — ') Śı Kı. 2 अइमकां (in Śı the first three letters are lost); Ks B2

अश्वतरीं; K4 मंदािकनीं; D1-3 अश्ववतीं; D6 (m as in text) वैस्तावकां; G1 अश्वनिकां; M1 अन्वरमकीं; M2 अश्वसतां. T1 दीवश्वकारां (sic) प्रति; T2 G2-4 न हादश्यत मां प्रति. — After 19, T G ins.:

803\* वासुदेवसहायेन वासुदेवप्रियेण च।

20 <sup>ab</sup>) B<sub>1</sub>. 2. 4 Dc Dn D4. 6 महात्मना; B<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub> M<sub>2</sub> जनेश्वर (for नरे°). K<sub>4</sub> पांडवेन तव आत्रा सत्यसंधेन मानद. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> पुरंदर:; B<sub>4</sub> S पराजितः; Dn<sub>1</sub> महारथः (for निवा°). — <sup>e</sup>) K<sub>4</sub> जित्वा; G<sub>1</sub> हत्वा. G<sub>1</sub>. 2 M<sub>2</sub> मायाविद°. D<sub>6</sub> निहता मायिनश्चोग्राः.

21 <sup>a</sup>) Ś1 तथा हि; K2 तथापि; K4 तथा त्वं (for तवापि). G1 सुमहातेजो. — <sup>b</sup>) Ś1 K1. 2 महाबाहु. — <sup>c</sup>) D6 अविषद्धातमं लोके. — <sup>d</sup>) K1 B Dc Dn D4. 6 शकतुल्य-बलोपमं (B3 Dc °पराक्रमं); D1. 2. 4 शतकतुबलोपम.

22 4) B4 T2 G2-4 वीर्येण (for वेगेन). — b) K2 नाशिता:; K4 चिकता:; G4 ताडिता: (for त्रासिता:). Ś1 हता: सर्वे हि राक्षसाः

23 K<sub>1</sub> om. (hapl.) 23<sup>5</sup>-24<sup>c</sup>. — After 23, K<sub>3</sub> ins.:

804\* साशनं सततं कुर्युस्तथैव भरतर्षभ।

24 Ds om. 24; K<sub>1</sub> om. 24<sup>abs</sup> (cf. v.l. 23). — <sup>d</sup>)
B<sub>1</sub>. 2. 4 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 <sup>\*</sup>बलपालिता. — After 24, T G
ins.:

805\* इच्छामि च नरब्याघ्र पुष्पं प्रत्यक्षमीदशम्। आनीयमानं क्षिप्रं वे स्वया भरतसत्तम।

25 Before 25, Ba. 4 Dc ins. वैशं उ. — 4) Śı

C. 3. 11688 B. 3. 160. 27 K. 3. 161. 34 नामृष्यत महाबाहुः प्रहारिमव सद्भवः ॥ २५ सिंहर्षभगितः श्रीमानुदारः कनकप्रभः । मनस्वी बलवान्द्रमो मानी श्रूरश्च पाण्डवः ॥ २६ लोहिताश्चः पृथुव्यंसो मत्तवारणविक्रमः । सिंहदंष्ट्रो बृहत्स्कन्धः शालपोत इवोद्भतः ॥ २७ महात्मा चारुसर्वाङ्गः कम्बुग्रीवो महाभुजः । र० महात्मा चारुसर्वाङ्गः कम्बुग्रीवो महाभुजः । र० केसरीव यथोत्सिक्तः प्रभिन्न इव वारणः । व्यपेतभयसंमोहः शैलमभ्यपतद्भली ॥ २९ तं मृगेन्द्रमिवायान्तं प्रभिन्नमिव वारणम् । दद्यः सर्वभृतानि बाणखङ्गधनुर्धरम् ॥ ३०

ततः संतप्तमात्मानं;  $K_{1.2}$  ततश्चा(  $K_{2}$  °श्च)क्षिप्तमात्मानं. —  $D_{2}$  om.  $25^{o}-26^{b}$ . —  $^{d}$ )  $K_{1.2}$  सद्धनुः;  $B_{1}$  शत्रवः;  $B_{4}$  संगरः;  $D_{3}$   $T_{2}$  ( before corr. )  $G_{2}$ .  $_{4}$  M सद्भजः;  $T_{1}$  सद्गतिः;  $T_{2}$   $G_{3}$  सद्भचः ( for सद्भवः).

26 D<sub>2</sub> om. 26<sup>ab</sup> (cf v.l. 25); T G<sub>3</sub> om. 26-27; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> M om. 26. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1-3</sub> Dc Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>2</sub>. 4 उदार- (for उदार:). — G<sub>4</sub> om. 26<sup>c</sup>-27<sup>b</sup>.

27 T G<sub>3</sub> om. 27; G<sub>4</sub> om. 27<sup>ab</sup> (cf. v.l. 26). — a) Ś1 K1. 2 पृथुभुजो; B<sub>2</sub> पृथुग्रीवो; D<sub>5</sub> पृथु: प्रांग्रुर्. — c) K2-4 Dc G<sub>2</sub>. 4 M वृषस्कंध:; B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> महास्कंध:. — d) Ś1 K1. 2 G<sub>2</sub>. 4 M साल्पोत.

28  $^{b}$ ) Ś1  $K_{1-3}$   $B_{4}$   $D_{1-3}$   $T_{1}$   $G_{1}$   $^{\circ}$  हनु: (for  $^{\circ}$  भुज:). -  $^{\circ}$ )  $K_{8}$ .  $^{4}$   $D_{8}$ .  $^{5}$   $^{7}$   $U_{8}$   $U_{8}$ ;  $U_{8}$ :  $U_{8}$ 

29  $^{a}$ ) N (except  $K_{4}$ )  $T_{2}$   $G_{3}$  सकेसरी (for केसरीव). Ś1  $K_{2}$  यथोत्सष्टः;  $K_{1}$ .  $_{3}$  B D (except  $D_{3}$ .  $_{5}$ )  $T_{2}$   $G_{3}$  [ $_{5}$ ] व चोत्सिक्तः;  $T_{1}$  इवोत्सिक्तः;  $G_{1}$  वलात्सिक्तः;  $G_{4}$  वधोत्सिक्तः (for यथोत्सिक्तः). —  $_{5}$ ) B $_{2}$   $G_{1}$  कुंजरः (for वारणः). —  $_{2}$ 0 om.  $_{2}$ 9°- $_{3}$ 0°. —  $_{5}$ 0 =  $_{3}$ 1°.  $_{5}$ 1°.  $_{5}$ 2° प्रणम्य भयसंत्रासः;  $_{5}$ 1°  $_{7}$ 1° प्रिम् (for शैलम्).

30 M<sub>2</sub> om. 30 (cf. v.l. 29). — <sup>d</sup>) B D (except D<sub>1-8.5</sub>) बाणकार्मुकधारिणं; T<sub>2</sub> G<sub>2.8</sub> पार्थं खड्डधनुर्धरं.

31 K4 om.  $31^{cd}$ . — °) = 29°. K (K4 om.)  $D_{1-8}$  'संत्रासः. — °)  $B_{1-8}$  D शैलराजं समाश्रितः ( $D_{8}$  क्षिप्रमेवापतद्वली).

32 °) Ś1 K1-3 D1-3 वै ज्यं ; D5 मात्सर्यं (for कातर्यं).

द्रौपद्या वर्धयन्हर्षं गदामादाय पाण्डवः । व्यपेतभयसंमोहः शैलराजं समाविशत् ॥ ३१ न ग्लानिर्न च कातर्यं न वैक्कव्यं न मत्सरः । कदाचिज्जुषते पार्थमात्मजं मातिरश्वनः ॥ ३२ तदेकायनमासाद्य विषमं भीमदर्शनम् । बहुतालोच्छ्रयं शृङ्गमारुरोह महाबलः ॥ ३३ स किंनरमहानागम्रनिगन्धर्वराक्षसान् । हर्षयन्पर्वतस्याग्रमाससाद महाबलः ॥ ३४ तत्र वैश्रवणावासं ददर्श भरतर्षभः । काश्चनैः स्फाटिकाकारैर्वेश्मिभः समलंकृतम् ॥ ३५ मोदयन्सर्वभृतानि गन्धमादनसंभवः ।

— b) K4 च क्रमः; D5 संभ्रमः (for मत्सरः). Ś1 K1-5 D1-5 न भयं न च संभ्रमः. — c) Ś1 K1.2 भजते (for जुपते). 33 c) T2 G2-4 मृगव्यालसमाकीणै; G1 तदैकार्तिसमासाद्य. — d) Ś1 K D1-3. 5 महागिरेः (K4 वृकोदरः) (for महा°).

34  $^{ab}$ )  $K_4$   $D_2$  सिंकनरमहाभागमुनिगंधवर्राक्षसान्;  $D_8$   $^{\circ}$ महानागगंधवर्मुनिराक्षसान्;  $T_1$   $M_1$   $^{\circ}$ महाभागानृषिगंधवें;  $M_2$  सिंकनरान्महाभागान्मुनीन्गंधवें. —  $^{c}$ )  $K_{1-8}$   $D_{1-8}$   $S_2$   $S_3$   $S_4$   $S_4$   $S_4$   $S_4$   $S_4$   $S_5$   $S_4$   $S_5$   $S_6$   $S_6$   $S_6$   $S_6$   $S_7$   $S_8$   $S_9$   $S_9$ 

35 °) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3.5</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> ततो (for तत्र). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> दहशे पांडवस्तथा. — <sup>c</sup>) K T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> स्फटिका कारेर; B D (except D<sub>1-8.5</sub>) स्फाटिकेश्चेव. T<sub>1.2</sub> (before corr.) G<sub>1.2</sub> M कांचनस्फ (M<sub>1</sub> °स्फा)टिका . — After 35, K<sub>8</sub> B D (except D<sub>1-8.5</sub>) ins.:

806\* प्राकारेण परिक्षिसं सीवर्णेन समन्ततः।
सर्वरत्नद्युतिमता सर्वोद्यानवता तथा।
शैलादभ्युच्छ्रयवता चयाद्यालकशोभिना।
द्वारतोरणनिन्धूंहध्वजसंवाहशोभिना।
विलासिनीभिरत्यर्थं नृत्यन्तीभिः समन्ततः। [5]
वायुना धूयमानाभिः पताकाभिरलंकृतम्।
धनुष्कोटिमवष्टभ्य वक्रभावेन बाहुना।
पर्यमानः स खेदेन द्विणाधिपतेः पुरम्।

36 4) K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> मादयन्; B<sub>4</sub> S ह्वाद(M<sub>2</sub> मान)यन्.
— 4) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 सुसुखं; K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 3. 6 स सुखो; Dc सुमुखो.
K<sub>4</sub> S मास्तः सुखशीतलः; B<sub>4</sub> मास्तः प्रववी सुखं; D<sub>5</sub> मास्तः
सुसुखोचितः.

सर्वगन्धवहस्तत्र मारुतः सुसुखो ववौ ॥ ३६ चित्रा विविधवर्णाभाश्चित्रमञ्जिरिधारिणः । अचिन्त्या विविधास्तत्र द्धुमाः परमशोभनाः ॥ ३७ रत्नजालपरिक्षिप्तं चित्रमाल्यधरं शिवम् । राक्षसाधिपतेः स्थानं ददर्श भरतर्षभः ॥ ३८ गदाखङ्गधनुष्पाणिः समभित्यक्तजीवितः । भीमसेनो महाबाहुस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ ३९ ततः शङ्क्षमुपाध्मासीद्विषतां लोमहर्षणम् । ज्याघोषतलघोषं च कृत्वा भृतान्यमोहयत् ॥ ४० ततः संहृष्टरोमाणः शब्दं तमभिदुद्वनुः । यक्षराक्षसगन्धर्वाः पाण्डवस्य समीपतः ॥ ४१ गदापरिधनिश्चिश्वशक्तिश्चलपरश्चधाः ।

37  $^a$ )  $D_b$  चित्रान्विविधवर्णामान्. —  $^b$ )  $S_1$   $K_2$  फल-(  $K_2$  फुल्ल)माल्यसमाचिताः;  $D_b$  नानाफलसमाचिताः;  $D_b$  फल-मालासमाचितान्. —  $^a$ ) B  $D_c$   $D_n$   $D_b$   $^a$  शोभिनः (for शोभनाः).  $S_1$   $K_1$ ,  $^a$   $D_b$  मनसापि महाद्रुमाः ( $D_b$   $^a$  मान्);  $E_b$   $E_b$ 

38 b) B<sub>1</sub>m. 2 D (except D<sub>1-3</sub>. 5) <sup>°</sup>मास्यविभूषितं.
— d) B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) दहशे (for ददशे). K<sub>4</sub>
पवनात्मजः; a few MSS. भरतर्षभ.

39 °) Ś1 तदा; De महा (for गदा). — b) K4 सततं समरिप्रयः; T1 स भीमस्यक्तसाध्वसः; G4 समिभद्धस्य वेगतः. —  $39^d = 1.179.14^d$ ;  $181.4^d$ :  $4.54.13^d$ ; etc. Cf. Hopkins, Great Epic of India, App. A (p. 414), No. 91.

40 <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G उपाध्माय. — <sup>b</sup>) S रोमहर्षणं. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc M ज्याबोषं तल्रघोषं च; B Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G ज्याघोष(B<sub>1</sub>. 4 D<sub>4</sub>. 6 °षं)तल्राब्दं च; D<sub>8</sub>. 5 °घोषांश्च. — <sup>a</sup>) [अ]कंपयत् (for [अ]मोह°). D<sub>5</sub> नादयामास पर्वतं.

42 b) Cf.  $43^b$ .  $B_{1-3}$  D (except  $D_{1-3}$ . b)  $T_2$  Gs -श्रूलशक्तिपरश्च(or ैस्व)धाः. — °) Dc  $G_2$  व्यराजंत;  $D_5$  व्यस्थंत;  $T_1$  व्यशोभंत (for व्यरो°). — °)  $D_5$  किंनेरी.

43 After 43<sup>ab</sup>, S ins. :

807\* संख्धानां महाधोषं सिंहानामिव नर्दताम्।
— °) K1. 3 Dc1 D2.3 T1 M1 तै: प्रमुक्तान्; K4 निर्मुक्तांस्तैः;

प्रगृहीता व्यरोचन्त यक्षराक्षसबाहुिमः ॥ ४२ ततः प्रवृत्ते युद्धं तेषां तस्य च भारत । तैः प्रयुक्तान्महाकायैः शक्तिशुल्परश्वधान् । मह्यैभीमः प्रचिच्छेद भीमवेगतरैस्ततः ॥ ४३ अन्तरिक्षचराणां च भूमिष्ठानां च गर्जताम् । शरैर्विव्याध गात्राणि राक्षसानां महाबलः ॥ ४४ सा लोहितमहावृष्टिरभ्यवर्षन्महाबलम् । कायेभ्यः प्रच्युता धारा राक्षसानां समन्ततः ॥ ४५ मीमबाहुबलोत्सृष्टैर्बहुधा यक्षरक्षसाम् । विनिकृत्तान्यदृश्चन्तं शरीराणि शिरांसि च ॥ ४६ प्रच्छाद्यमानं रक्षोभिः पाण्डवं प्रियदर्शनम् । दृदृशुः सर्वभूतानि सूर्यमञ्चगौरिव ॥ ४७

C. 3. 11715 B. 3. 160. 54 K. 3. 161. 62

G1. 2 तैविमुक्तान्. B1. 3. 4 D (except D1-3. 5) महानायै:; G1. 2 M महाकायान्. —  $^d$ ) Cf.  $42^b$ . K4 B D (except D1-3. 5) शूलशक्तिपरश्व(or ैस्व)धान्. —  $^e$ ) K4 Hतेभैछिश्र चिच्छेद. —  $^f$ ) Ś1 K2 B4 D1-3. 5 भीमवेगपराकाः; K4 M2 भीमो भीमतरैर्नृप (M2 रैस्ततः); Dc T1 भीमवेगशरैस्तथा (T1  $^\circ$ दा); T2 G M1  $^\circ$ तरै(G1  $^\circ$ जवे)स्तदा.

44 <sup>a</sup>) B D (except D<sub>1-3</sub>. b) T<sub>1</sub> <sup>a</sup>गतानां च. — b) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub>. b T<sub>1</sub> M भूमिस्थानां. K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> तर्जेतां. — After 44, S ins.:

808\* शोणितस्य ततः पेतुर्धनानामिव भारत। Thereafter, S reads 45<sup>cd</sup>, T G repeating the line in its proper place.

45 K<sub>4</sub> om.  $45^{ab}$ . — a) Śi Ki. 2 D<sub>8</sub>. 5 मियी (for "महा"). — b) Ki. 2 महारमना; D<sub>5</sub> T G महाबलः; M महाचलं. — B D (except D<sub>1</sub>-3. 5) ins. after  $45^{ab}$ : T G ins. after 45:

#### 809\* गदापरिघपाणीनां रक्षसां कायसंभवाः।

- S reads 45°d after 808\*, T G repeating it here. — °) K4 S (T G first time) गात्रे (for कार्ये). Ś1 K1-3 B1 Dc D2.3 T2 G3 (the latter two second time) चोरा (for घारा). — After 45, T G ins. 809\*.
- 46 b) Śi विशिखेर; B D (except D1-3. 5) आयुधेर; M सायकेर (for बहुधा). c) De Dn2. ns De विनिकृंतानि; Ds शरै: कृंतानि. Ks. 4 B D (except Ds. 5) इड्यंते.
- 47 <sup>a</sup>) K<sub>3.4</sub> S (except G<sub>3</sub>; T<sub>2</sub> by corr.) ° भनेर (for ° गणेर्).

C. 3. 11715 B. 3. 160. 55 K. 3. 161. 63 स रिक्रमिभिरिवादित्यः ग्रेरैरिरिनिघातिभिः ।
सर्वानार्छन्महाबाहुर्वछवान्सत्यविक्रमः ॥ ४८
अभितर्जयमानाश्च रुवन्तश्च महारवान् ।
न मोहं भीमसेनस्य दह्युः सर्वराक्षसाः ॥ ४९
ते ग्रेरैः क्षतसर्वाङ्गा भीमसेनभयादिताः ।
भीममार्तस्वरं चक्रविंप्रकीर्णमहायुधाः ॥ ५०
उत्सृज्य ते गदाग्रूह्णानसिग्रक्तिपरश्चधान् ।
दक्षिणां दिशमाजग्रुस्त्रासिता हृदधन्वना ॥ ५१
तत्र ग्रूह्णगदापाणिर्व्यूदोरस्को महाग्रुजः ।
सखा वैश्रवणस्यासीन्मणिमान्नाम राक्षसः ॥ ५२
अदर्शयद्धीकारं पौरुषं च महाब्रहः ।
स तान्हृष्ट्वा परावृत्तान्स्मयमान इवाज्ञवीत् ॥ ५३

एकेन बहवः संख्ये मानुषेण पराजिताः।
प्राप्य वैश्रवणावासं किं वक्ष्यथ धनेश्वरम् ॥ ५४
एवमाभाष्य तान्सर्वाद्वयवर्तत स राक्षसः।
शक्तिश्र्लगदापाणिरभ्यधावच पाण्डवम् ॥ ५५
तमापतन्तं वेगेन प्रभिन्नमिव वारणम् ।
वत्सदन्तैस्त्रिभिः पार्श्वे भीमसेनः समर्पयत् ॥ ५६
मणिमानपि संकुद्धः प्रगृद्ध महतीं गदाम् ।
प्राहिणोद्धीमसेनाय परिक्षिप्य महाबलः ॥ ५७
विद्यद्भूषां महाघोरामाकाशे महतीं गदाम् ।
शरैर्वहुभिरभ्यर्छद्भीमसेनः शिलाशितैः ॥ ५८
प्रत्यहन्यन्त ते सर्वे गदामासाद्य सायकाः ।
न वेगं धारयामासुर्गदावेगस्य वेगिताः ॥ ५९

48 °)  $K_4$  T1  $G_2$  स्व<sup>-</sup>;  $D_{1:2}$  ते (for स). — ³) Ś1  $K_{1:2}$   $D_{1-3}$  शरैबंहुभिराचित: ( $K_1$ ° चितै:;  $D_3$ ° वृत:);  $K_3$   $D_5$  (m as in text) °रिंगिराचित:;  $K_4$ ° रिमिशिसोपमै:;  $B_1$  (m as in text)  $D_6$ ° रिंगिपातितै:;  $T_1$   $G_{2-4}$  M °रिंव ( $T_1$ ° रिंग-;  $G_2$  M °रव-) निपातिभि:;  $G_1$  शरैमैमैविदारणै:. —  $^d$ )  $K_4$  भीमसेन: प्रतापवान्.

49 a)  $K_2$  अभिगर्जयमानाश्च;  $K_3$   $D_{1.3}$   $T_2$   $G_{3.4}$   $M_1$  ° तर्जयमानस्य ( $K_3$   $D_{1.3}$  ° श्च);  $K_4$  ससर्जमानस्य तदा;  $B_4$  अभितर्जयमानानां;  $D_5$  ° गर्जमानां बहवः (hypermetric);  $T_1$  ° संतर्जमानाश्च. — b)  $T_1$   $G_{1.2.4}$   $M_2$  रवंत °;  $M_1$  रुवत °.  $K_4$  रवतो भैरवात्रवान्;  $D_5$  तत्र तत्र महा °. — c)  $D_{1.2}$  न भयं;  $D_5$  न ग्लानिं;  $T_2$   $G_{3.4}$  संनादं;  $G_1$  अमोधं;  $G_2$  संनाहं (for न मोहं).  $K_4$  न सेहिरेथ तं नादं. — a)  $K_4$  भयार्ताश्च प्रदुद्धयुः.

50 °)  $K_{1.}$  2. 4  $D_{3}$  ते शरै: कृत्तसर्वांगा:;  $B_{1-3}$   $D_{6}$   $D_{1.}$   $D_{4.}$  6 यक्षा विकृ (  $D_{0}$  °क्ष )तसर्वांगा:; S ते हि वि (  $T_{1}$  ते भीम-;  $M_{1}$  ते तु वि-;  $M_{2}$  तेभित: )क्षत °. —  $^{b}$ )  $T_{2}$   $G_{2.}$  3 ° बलादिता:

51 a) Ś1 K1. 2 गदाशूलानि. — b) Ś1 K1. 2 Dc असिचक्र ; Ds पाशशक्ति. Some MSS. "स्वधान्. — a) K4 भीमधन्वना; D1. 2 T1 G2 इदधन्वना; Ds गिरिवासिन:; T2 G3. 4 स्थिरधन्वना. — After 51, Dc reads an addl. colophon, followed by वैशं उ.

52 °)  $B_1$   $T_1$   $G_1$ . 2  $M_1$  तत:  $(\text{for } \pi\pi)$ . —  $^b$ )  $B_2$   $D_1$ . 2. 5 ° बल:;  $D_2$  ° हनु: (for ° भुज:). —  $^d$ )  $K_4$  यक्षराह  $(\text{for } \pi\pi)$ .

53 °) K4 S दर्शयन्स (G2 °यानः) प्रतीकारं. — b)

 $K_4$  आददानं च पौरुषं. — °)  $T_1$   $M_1$  तान्सा;  $T_2$   $(rac{1}{2}$   $M_2$  तांस्तु (for स तान्).

54 Before 54, Dc reads मिलमानुवाच. — a) T1 M संखे; G2. 4 संघे. — b) Ś1 K1. 2 गत्वा (for प्राप्य). B2 D1. 2 वैश्रवणाभ्यासं. — d) Ś1 K D2. 3 M2 धनाधिपं; D1 नराधिपं; T2 (before corr.) G2 नरेश्वरं.

55 Before 55, B4 Dc read वैशं उ. — b) B1. 8.4 D (except D1-3. 5) T2 G3 अभ्यवर्तत; B2 समवर्तत (for न्यवर्तत स). — d) B1. 8.4 Dc Dn D4. 6 G4 स पांडवं; D2 वृकोदरं (for च पाण्डवम्). Ś1 K1-3 D1. 8.5 योधिरुद्यन्द्य (D1 हूं)कोदरं; K4 B2 अभ्यधावत पांडवं.

56 a) Śi K1-8 D1-8 संप्रेक्ष्य (for बेगेन). — 56b= 30b. — b) B2 D5 पार्थो (for पार्थे). — d) Śi B Dc Dn D2-4. 6 समाईयत्; K1. 2 D1 समई°; D6 [अ] अयताडयत्.

57 a) Ś1  $K_{1-3}$   $D_{1-3}$  अथ (for अपि). — b)  $D_1$  प्राहिणोन् (for प्रगृद्ध). —  $D_1$  om.  $57^o-58^d$ . —  $57^o=65^o$ . — d) B  $D_0$   $D_1$ 0  $D_2$ 0 परिश्चियः ( $B_4$  समुस्थिप्य);  $D_6$  परिश्चिप्ता;  $D_6$ 0 (before corr.)  $D_6$ 2 परिश्चिमान् .

58 D1 om. 58 (cf. v.l. 57). — °) Ś₁ अध्यार्छद्; Ks. 4 B4 D2 आनर्छद्; Ds आजम्ने; T₁ आच्छन्नो; T₂ G अभ्यन्नन्; M₁ अभ्यार्छद्.

59 <sup>a</sup>) K<sub>1-3</sub> D<sub>1. 2</sub> अभ्यहन्यंत. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> B<sub>1-3</sub> आदाय (for आसाद्य). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> राक्षसाः (for सायकाः). D<sub>5</sub> गदया भीमसायकाः; G<sub>1</sub> समासाद्य गदां शराः. — K<sub>3</sub> om. 59<sup>cd</sup>. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> S तस्य वै (for वेगिताः).

60 De om. 60. — 4) Ś1 T G2. 3 समाचाराद; K4

गदायुद्धसमाचारं बुध्यमानः स वीर्यवान् । व्यंसयामास तं तस्य प्रहारं भीमविक्रमः ॥ ६० ततः शक्तिं महाघोरां रुक्मदण्डामयस्मयीम् । तस्मिनेवान्तरे धीमान्प्रजहाराथ राक्षसः ॥ ६१ सा भ्रजं भीमनिर्हादा भिन्ता भीमस्य दक्षिणम् । साम्निज्वाला महारौद्रा पपात सहसा भ्रवि ॥ ६२ सोऽतिविद्धो महेष्वासः शक्त्यामितपराक्रमः । गदां जग्राह कौरव्यो गदायुद्धविशारदः ॥ ६३ तां प्रगृद्धोन्नदन्भीमः सर्वशैक्यायसीं गदाम् । तरसा सोऽभिदुद्राव मणिमन्तं महाबलम् ॥ ६४ दीप्यमानं महाशूलं प्रगृद्ध मणिमानपि । प्राहिणोद्धीमसेनाय वेगेन महता नदन् ॥ ६५
भङ्क्त्वा ग्रूलं गदाग्रेण गदायुद्धविशारदः ।
अभिदुद्राव तं तूर्णं गरुत्मानिव पन्नगम् ॥ ६६
सोऽन्तिरिक्षमभिष्ठुत्य विध्य सहसा गदाम् ।
प्रचिक्षेप महाबाहुर्विनद्य रणमूर्धनि ॥ ६७
सेन्द्राश्चनिरिवेन्द्रेण विसृष्टा वातरंहसा ।
हत्वा रक्षः क्षितिं प्राप्य कृत्येव निपपात ह ॥ ६८
तं राक्षसं भीमबलं भीमसेनेन पातितम् ।
दह्शुः सर्वभृतानि सिंहेनेव गवां पतिम् ॥ ६९
तं प्रेक्ष्य निहतं भूमौ हतशेषा निशाचराः ।
भीममार्तस्वरं कृत्वा जग्धः प्राचीं दिशं प्रति ॥ ७०

C. 3. 11738 B. 3. 160. 77 K. 3. 161. 85

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तपञ्चादादिषकदाततमोऽध्यायः ॥ १५७ ॥

 $G_1$  M समाचारान्;  $B_1$  (m as in text) समार्द्धं. — b)  $K_1$   $B_1$  M<sub>2</sub> वध्यमान:;  $K_3$ . 4  $B_3$ . 4  $D_{13}$   $D_5$  T G युध्य°;  $D_1$  बुद्धिमांश्च (for बुध्य°). — c)  $K_2$ . 3  $T_1$  ध्वंसयामास;  $B_4$  कळ°;  $G_2$  ड्यथ°.  $T_1$  तत्सर्वै;  $T_2$  G तत्रस्थः;  $M_2$  तत्तस्थ. — d)  $S_1$  K  $D_{1-3}$ . 5  $M_2$  ऌ  $S_2$  (for भी  $S_1$ ).

61 b) Ś1 K1. 2 D1-3. 5 M2 अयोमर्थी. — c) K4 S तसी (T1 भीमं) (for धीमान्). — d) D1. 2 प्रजहाद्; D3 प्राहिणोद्; T2 G1. 3. 4 प्रचिक्षेप (for प्रजहार). B4 T G1. 3. 4 M स (for [अ]थ). K4 प्राक्षिपदाक्षसो बली; G2 प्रचिक्षेप निशाचरः

**62** <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> S भीमसंकाशं. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> आप्ति (for साप्ति<sup>°</sup>).

63 a) K<sub>2</sub> B<sub>2</sub> सोभिविद्धो; S स निर्विद्धो. — c) Dn D<sub>4</sub>. 6 कौतेयो (for कौरच्यो). B Dc D<sub>5</sub> गदायुद्धेषु कुशल: — d) = 66b. B D (except D<sub>1-3</sub>) कोधपर्याकुलेक्षण: — After 63, B<sub>1</sub>(marg.). 2. 3 Dc Dn D<sub>3</sub>(marg). 6 ins.:

810\* रुक्मपृष्टपिनद्धां तां शत्रुणां भयवधिनीम्।

64 °) B D (except D<sub>1-3</sub>) प्रगुद्धाथ; T<sub>1</sub> स प्रगृद्ध (for तां प्रगृद्ध). K<sub>3</sub> Dn D<sub>4-6</sub> नदद्; B Dc नदन्; D<sub>1-3</sub> [अ]नदद् (for [उ]न्नदन्). — b) A few MSS. -सैक्या (for न्शैक्या °). B Dc Dn D<sub>3-6</sub> शैक्यां (D<sub>3</sub> प्रेक्ष्य) सर्वा गदां; T<sub>2</sub> G<sub>1. 3. 4</sub> सर्वशक्त्यां (G<sub>4</sub> °काल) यसीं गदां. — c) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub> ततस्तं (for तरसा सः). B Dc Dn D<sub>4. 6</sub> च (for सः).

66 a) D<sub>8</sub> (marg. sec. m.) भित्वा; T<sub>2</sub> G हत्वा. — b) = 63<sup>d</sup>. S (except G<sub>1</sub>) विभागवित्. — c) B<sub>1</sub>. s Dn D<sub>4</sub>. s तं हंतुं; B<sub>4</sub> वेगेन; D<sub>5</sub> तं भीमो (for तं त्णै).

67 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub>. 4 B D (except D<sub>5</sub>) M<sub>2</sub> अव° (for अभि°).
— °) T G<sub>1-3</sub> M<sub>1</sub> चिक्षेप च; M<sub>2</sub> प्रजमाह (for प्रचिक्षेप).
— <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G विनदन्नग(G<sub>1</sub> °त्रण)मूर्धनि. — After 67, M<sub>2</sub> ins.:

811\* ततस्तं गदया भीमो मणिमन्तं निशाचरः। जवान सहसा मृक्षि स पपात ममार च।

69 M<sub>2</sub> om. 69 (together with 68). — b) Dc D<sub>1</sub>. 3. 5 M<sub>1</sub> भीमसेन (Dc<sub>2</sub> D<sub>3</sub> ने )निपातितं; T<sub>2</sub> G भीमसेन बलाहतं. — d) S (M<sub>2</sub> om.) महाद्विपं (for गवां पतिम्).
70 a) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3. 5 M<sub>2</sub> पतितं (for निहतं). — For

70° cf. 50°.

Colophon. Dc2 reads it in marg. sec. m. — Major parvan: Śi Ki. 2 Dn2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: Ki. 2 B2 T2 G1. 3. 4 M1 (all om. sub-parvan name) mention only गंधमादनवास (T2 G3 निवास; G4 M1 भवेश); Dc, likewise, only गंधमादन; and D1. 2, only लोमशतीर्थयात्रा. — Adhy. name: K1 B2-4 D G1 मणिमह्य:; K3 मणिभद्वध:; K4 मणिमंतवध:; B1 मणिमानवध:. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 159 (Dn3 160); D1 165; S (M2 sup. lin.) 161 (M2 orig. 163). — Śloka no.: Dn 77; D1 71.

# 946

C. 3. 11739 B. 3. 161. 1 K. 3. 162. 1

# वैशंपायन उवाच।

श्रुत्वा बहुविधैः शब्दैर्नाद्यमाना गिरेर्गुहाः ।
अजातशत्रुः कौन्तेयो माद्रीपुत्रावुभाविष ॥ १
धौम्यः कृष्णा च विप्राश्च सर्वे च सुहृदस्तथा ।
भीमसेनमपश्यन्तः सर्वे विमनसोऽभवन् ॥ २
द्रौपदीमार्षिषेणाय प्रदाय तु महारथाः ।
सहिताः सायुधाः श्रूराः शैलमारुरुहुस्तदा ॥ ३
ततः संप्राप्य शैलाग्रं वीक्षमाणा महारथाः ।
दृदशुस्ते महेष्वासा भीमसेनमिरदमम् ॥ ४
स्फुरतश्च महाकायान्गतसत्त्वांश्च राक्षसान् ।
महावलान्महाघोरान्भीमसेनेन पातितान् ॥ ५
श्रुशुभे स महाबाहुर्गदाखङ्गधनुर्धरः ।

ततस्ते समितिक्रम्य परिष्वज्य वृकोदरम् ।
तत्रोपविविद्यः पार्थाः प्राप्ता गितमनुत्तमाम् ॥ ७
तैश्रतुर्भिर्महेष्वासैर्गिरिशृङ्गमशोभत ।
लोकपालैर्महाभागैर्दिवं देववरैरिव ॥ ८
कुवेरसदनं दृष्ट्वा राक्षसांश्र निपातितान् ।
श्राता श्रातरमासीनमभ्यभाषत पाण्डवम् ॥ ९
साहसाद्यदि वा मोहाद्भीम पापिमदं कृतम् ।
नैतत्ते सद्दशं वीर मुनेरिव मृषावचः ॥ १०
राजद्विष्टं न कर्तव्यमिति धर्मविदो विदुः ।
त्रिदशानामिदं द्विष्टं भीमसेन त्वया कृतम् ॥ ११
अर्थधर्मावनादत्य यः पापे कुरुते मनः ।

निहत्य समरे सर्वान्दानवान्मघवानिव ॥ ६

### 158

1  $^a$ )  $B_{1-3}$  वाक्यैर्;  $D_{1.2}$  नादैर् (for शब्दैर्). -  $^b$ )  $S_1$  आस्यमाना;  $K_4$  B D (except  $D_{1.3}$ ) नाद्य( $B_1$  नद्य)-मानां.  $K_{3.4}$  B D (except  $D_{1-3}$ ) गुहां. -  $^a$ )  $K_{1.2}$  उभी मादीसुताविष.

2 b)  $\dot{S}_1$   $K_{1.2}$  ते (for च). —  $K_1$  om. (hapl.)  $2^{c}-3^{b}$ . — a)  $K_{1.8}$   $D_{1-8}$  मुशं (for सर्वे).

3 K<sub>1</sub> om. 3<sup>ab</sup> (cf. v.l. 2). — <sup>a</sup>) B (as usual) आर्ष्णिसेनाय. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> प्रदाय च; B Dn D<sub>4</sub>. 6 संप्रधार्थ (B<sub>4</sub> समावेइय); Dc संप्रदाय; D<sub>1-3</sub> परिदाय (for प्रदाय तु). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> वीरा: (for श्रूरा:).

4 b) Ś1 K D1-3. 5 महारथं (K4 समंततः). — c) K3 D3 महात्मानं ; Dc2 D1. 2 T1 G1. 4 महेद्यासं. — d) K4 B D (except D1-3. 5) अरिंदमाः (B4 अवस्थितं).

 $5^{a}$ )  $K_{1.2}$ परितश्च;  $K_{4}$  समंताच;  $D_{11}$   $D_{1.2.6}$  स्फुरंतश्च;  $T.G.M_{2}$  पुरत $^{\circ}$  (for स्फुरत $^{\circ}$ ).  $M_{1}$  मणिमत्प्रमुखाञ्छूरान्.  $-^{\circ}$ )  $K_{3}$  महावर्णान्;  $K_{4}$   $D_{1-3}$   $T_{1}$   $M_{2}$  °कायान्;  $B_{1.3}$   $D_{1.5}$   $D_{2.5}$   $C_{1.5}$   $C_{1.5}$  C

6 Ds om. (hapl.) 6°-98.

7 D<sub>5</sub> om. 7 (cf. v.l. 6). — c) K<sub>8</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M 积和

भिक्रम्य; Bi-s De Dn Ds. 6 श्रातरं दृष्ट्वा. — b) Bi-s De Dn Ds. 6 महारथा: (for बृकोदरम्).

8  $D_5$  om. 8 (cf. v.l. 6). —  $^b$ )  $T_1$  M गिरे: श्टंगम्.  $K_4$  गिरिश्टंगैरिवोद्गगतै:. —  $^c$ )  $T_2$  (before corr.)  $G_4$  महा वेगैर्;  $G_2$  महेष्वासैर् (for महाभागैर्). —  $^d$ )  $S_1$  स्वर्गो;  $K_4$   $T_2$  (before corr.)  $G_2$ .  $_4$  दिवि;  $T_1$  दिख्यैर् (for दिवं).  $B_2$   $D_2$  देवगणैरिव.  $B_1$  दौरेंवप्रवरेरिव.

9 D<sub>5</sub> om. 9<sup>ab</sup> (cf. v.l. 6). — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> कुबेरभवनं. — <sup>d</sup>) B D (except D<sub>1-8</sub>) अन्नवीत्पृथिवीपतिः; S अथोवाच (G<sub>2</sub> उवाच स) युधिष्ठिरः.

10 Before 10, N reads युधिष्टर उ. — ") Ka D (Dna before corr.) वध: (for वच:).

11 <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> राज्ञानिष्टं (for राजद्विष्टं). — T<sub>1</sub> om. 11°-12<sup>d</sup>. — °) K<sub>4</sub> यदिदं ऋतवान्भीम. — <sup>a</sup>) B<sub>1.8</sub> D<sub>5</sub> S (T<sub>1</sub> om.) transp. त्वया and ऋतं. K<sub>4</sub> विद्विष्टं तिह्वी-कसां; Dc भीम यद्विहितं त्वया.

12 T<sub>1</sub> om. 12<sup>abcd</sup> (cf. v.l. 11). — a) D<sub>1. 2</sub> अर्थ कामा°; S (T<sub>1</sub> om.) धर्माधर्मा°. — c) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1. 2</sub>. 5 तात; D<sub>8</sub> कृत- (for पार्थ). D<sub>5</sub> दुष्टानां; M<sub>1</sub> सर्वेषां; M<sub>2</sub> सर्वेसात् (for पापानां). — d) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 5 लभते (for विन्दते). M पापान्न परिसुच्यते. — After 12<sup>cd</sup>, K<sub>4</sub> ins.:

812\* कर्मणां पार्थं सर्वेषां न पापात्परिमुच्यते ।; while S (except T1) ins.: कर्मणां पार्थ पापानां स फलं विन्दते ध्रुवम् । पुनरेवं न कर्तव्यं मम चेदिच्छिस प्रियम् ॥ १२ एवध्रुक्त्वा स धर्मात्मा आता आतरमच्युतम् । अर्थतत्त्वविभागज्ञः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । विरराम महातेजास्तमेवार्थं विचिन्तयन् ॥ १३ ततस्तु हतिशिष्टा ये भीमसेनेन राक्षसाः । सहिताः प्रत्यपद्यन्त कुवेरसदनं प्रति ॥ १४ ते जवेन महावेगाः प्राप्य वैश्रवणालयम् । भीममार्तस्वरं चक्रुर्भीमसेनभयार्दिताः ॥ १५ न्यस्तशस्त्रायुधाः आन्ताः शोणिताक्तपरिच्छदाः । प्रकीर्णमूर्धजा राजन्यक्षाधिपतिमञ्जवन् ॥ १६ गदापरिघनिस्त्रिश्चतोमरप्रासयोधिनः । राक्षसा निहताः सर्वे तव देव पुरःसराः ॥ १७ प्रमृद्य तरसा शैलं मानुषेण धनेश्वर ।

एकेन सहिताः संख्ये हताः क्रोधवशा गणाः ॥ १८ प्रवरा राक्षसेन्द्राणां यक्षाणां च धनाधिप । शेरते निहता देव गतसच्वाः परासवः ॥ १९ लब्धः शैलो वयं मुक्ता मणिमांस्ते सखा हतः । मानुषेण कृतं कर्म विधत्ख यदनन्तरम् ॥ २० स तच्छूत्वा तु संक्रुद्धः सर्वयक्षगणाधिपः । कोपसंरक्तनयनः कथमित्यव्रवीद्वचः ॥ २१ द्वितीयमपराध्यन्तं भीमं श्रुत्वा धनेश्वरः । चुक्रोध यक्षाधिपतिर्युज्यतामिति चाव्रवीत् ॥ २२ अथाभ्रधनसंकाशं गिरिक्टमिवोच्छितम् । हयैः संयोजयामासुर्गान्धवैरुक्तमं रथम् ॥ २३ तस्य सर्वगुणोपेता विमलाक्षा हयोत्तमाः । तेजोबलज्जवोपेता नानारत्विभूषिताः ॥ २४ शोभमाना रथे युक्तास्तरिष्यन्त इवाश्चगाः ।

C. 3. 11764 B. 3. 161. 25 K 3. 162. 26

813\* साहसं बत भद्नं ते देवानामिप चाप्रियम्।

13 b) K4 T1 M1 अग्रजः; B2-4 Dn3 अच्युतः; T2 G2-4

उत्तमं. — After 13ab, S ins.:

 $814^*$  भीमसेनं महाबाहुमप्रशृद्ध्यपराक्रमम् । — °) Śı K  $D_{1-3}$  अर्थधर्मविधान $(K_4$  भाग)ज्ञः;  $B_{1-3}$   $D_6$   $G_2$   $M_2$  अर्थतस्वविभाव $(D_5$   $M_2$  धान)ज्ञः.

14 °) B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) ते (for तु). K<sub>4</sub> G<sub>4</sub> हतशेषा; M<sub>2</sub> हतचित्ता. — <sup>d</sup>) K<sub>1-3</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 T<sub>1</sub> कुबेर-भ(D<sub>1</sub>° भु)वनं.

15 a) Ś<sub>1</sub> K B<sub>1</sub>, 4 D<sub>1-3</sub> महाभागाः (K4 राज). — 15°=3. 157. 50°. — d) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> गदादिताः.

 $16^{-6}$ )  $T_1$  न्यसञ्ज्ञस्रायुधाः;  $T_2$  G न्यस्तसर्वायुधाः.  $K_1$  B  $D_1$   $D_1$  2. 4. 6 क्कांताः;  $K_3$   $D_2$   $D_5$  क्कांताः. - b)  $S_1$   $K_1$ . 2. 4  $D_5$ . 5 शोणितीय $(D_5$   $^{\circ}$ तेन)परिष्ठुताः;  $K_3$  B  $D_2$   $D_3$ . 5 शोणितीय $(D_5$   $^{\circ}$ तेन)परिष्ठुताः;  $K_5$  B  $D_2$   $D_3$   $D_4$ . 6  $^{\circ}$ ताक्ततनुच्छदाः;  $T_1$   $G_2$   $^{\circ}$ ताक्रंपरिच्छदाः. -  $^{d}$ )  $D_2$   $T_3$   $T_4$   $T_5$   $T_5$   $T_5$   $T_6$   $T_7$   $T_8$   $T_7$   $T_8$   $T_8$ 

18 °) Ś1 K D1-3. 5 आक्रस्य; T1 प्रविश्य; G1. 2. 4 प्रमञ्च (for प्रमुद्ध). Ś1 तु महा-; K1. 1 च महा-; K3. 4 D1-3 सहसा (for तरसा). — °) S (except M1) निहताः (for सहिताः). Ś1 K4 D5 T1 M सर्वे; G2. 4 संघे (for संख्ये). — °) B Dn D1. 4 रणे; Dc सर्वे; T1 मृताः (for हताः).

19 b) Ś1 Dn D1. 2. 4. 6 M2 नराधिए; B4 T2 G2-4 धनेश्वर. — c) T1 तत्र (for देव). — d) T1 पुरमासाद्य सर्वेशः.

20 °) \$1 क्षुडध:; K4 रुद्धा:; D5 दग्ध:; T2 G मग्नः (for लडध:). K1-3 D1-3 लडधशैला (K3 °लो); B3 Dn D4. 6 T1 लडधशेषा; M1 इतशेषा. K4 क्षिसा; T2 G मग्ना (for मुक्ता). \$8 Cn: लडधशैलः इति गौडपाठे तु लडधो भीमेन जितः शैलः . . . 1 \$8 — b) T2 G त्वत् (for ते).

21 Before 21, Dc G2 read वैशं. — °) Ś1 K D2. 3. 5 एतत् (for स तत्). B2 Dn1 D6 M सु-; D1. 2 च (for तु). — °) Ś1 K2-4 D1-3. 5 सर्वयक्षध (D3 ज) नाधिप:; T1 यक्षरक्षोगणा°. — °) Ś1 K B4 D1-3. 5 T1 कोध'.

22 <sup>b</sup>) S<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G धना(G<sub>2</sub> नरा) धिपः (for धने°). — <sup>d</sup>) K<sub>2</sub> D<sub>1-3</sub> G<sub>4</sub> युध्यताम्. G<sub>4</sub> युज्यतां मे रथस्त्वित.

23 b) K4 B1-s D (except D1-s. s) T1 G1 M गिरिश्रंगम्. — c) B D (except D1-s. s) रथं (for हरें:). K3 D1. 2 संयोजयामास. — d) K2. 8 B D (except D3) S (except T1 M1) गंघवेंर्. B D (except D1-s. s) हेम मालिभि:; T1 M1 रथमुनमं (by transp.). — Ds reads 37 after 23, repeating it in its proper place.

24 M2 om. (hapl.) 24bc. — b) Ś1 K D1-8.5 मिछिकाक्षा (Ś1 K1.2° ख्या). D5 महाहया: (for ह्यो°). — c) Ś1 K1.2.4 तेजोजनसमायुक्ता; K3 Dc D1.2° जनक्छोपेता; B Dn D4-6° नळगुणोपेता. — K4 om. (hapl.)

C. 3. 11764 B. 3. 161. 26 K. 3. 162. 27 हर्षयामासुरन्योन्यमिङ्गितैर्विजयावहैः ॥ २५ स तमास्थाय भगवात्राजराजो महारथम् । प्रययौ देवगन्धर्वैः स्तूयमानो महाद्युतिः ॥ २६ तं प्रयान्तं महात्मानं सर्वयक्षधनाधिपम् । रक्ताक्षा हेमसंकाशा महाकाया महाबलाः ॥ २७ सायुधा बद्धनिह्मिशा यक्षा दश्चशतायुताः । जवेन महता वीराः परिवार्योपतस्थिरे ॥ २८ तं महान्तसुपायान्तं धनेश्वरसुपान्तिके । दह्यह्रिष्टरोमाणः पाण्डवाः प्रियदर्शनम् ॥ २९ कुवेरस्तु महासन्त्वान्पाण्डोः पुत्रान्महारथान् ।

आत्तकार्मुकनिस्त्रिंशान्दृष्ट्वा प्रीतोऽभवत्तदा ॥ ३० ते पक्षिण इवोत्पत्य गिरेः शृङ्गं महाजवाः । तस्थुस्तेषां समभ्याशे धनेश्वरपुरःसराः ॥ ३१ ततस्तं हृष्टमनसं पाण्डवान्प्रति भारत । समीक्ष्य यक्षगन्धर्वा निर्विकारा व्यवस्थिताः ॥ ३२ पाण्डवाश्च महात्मानः प्रणम्य धनदं प्रभुम् । नक्तुलः सहदेवश्चं धर्मपुत्रश्च धर्मवित् ॥ ३३ अपराद्धमिवात्मानं मन्यमाना महारथाः । तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे परिवार्य धनेश्वरम् ॥ ३४ शय्यासनवरं श्रीमत्पुष्पकं विश्वकर्मणा ।

 $24^{d}-25^{a}$ 

25 K<sub>4</sub> om.  $25^a$  (cf. v.l. 24). — a) K<sub>1. 2</sub> रणे (for रथे). — b) Ś1 K D<sub>1</sub>-3. b पतिष्यंत (for तरि°). T2 G<sub>2</sub>. a [अ]वहन्; G<sub>4</sub> [अ]भवन् (for [आ]ग्रुगाः). — After a5a6, T2 G ins.:

 $815^*$  ततस्ते तु महायक्षाः कुद्धं दृष्ट्वा धनेश्वरम्। —  $^c$ ) Ś1  $K_1$ . 2. 4  $D_3$  शोभ $^c$ ;  $K_3$  B  $D_c$   $D_1$   $D_4$ . 6 हेष $^c$  (for हर्ष $^c$ ). —  $^d$ )  $B_{1-3}$  D (except  $D_{1-3}$ . 5) हेषितेर् (for हर्फ़ितर्).

26  $^{b}$ )  $K_{2}$   $G_{1}$   $M_{1}$  महारथः;  $T_{1}$  रथोत्तमं. —  $^{a}$ )  $\acute{S}_{1}$  K  $D_{1-8}$  महात्मभिः (for  $^{\circ}$ द्युतिः).

27 a) A few MSS. प्रयातं. Ś1 K1-3 B4 D1-3 महा-बाहुं. — b) Cf. 21b and v.l. B Dn D4.6 T2 G2-4 सर्वे यक्षधनाधिपं; Dc D3. 5 G1 सर्वेयक्षगणा(D3 G1 जना)धिपं. — After 27ab, S ins.:

816\* अनुजग्मुर्महात्मानं धनदं घोरदर्शनाः।

 $[M_1$  महात्मानो.  $T_1$   $M_1$  यक्षरक्षोगणाथिपाः (for the posterior half).]

- °)  $T_1$  राक्षसा (for रक्ताक्षा). - °)  $\acute{S}_1$   $K_{1-3}$   $D_{1-3}$  °जवाः (for °बलाः).

28 °) Ś1 K D1-8. 5 समंताद् (for सायुधा). K1. 2 धत (for बद्ध ). — b) Ś1 यक्षास्त्रस्य महावला:; K1. 8. 4 D3. 5 यक्षास्त्रस्य शतावरा:; K2 यक्षास्त्रस्य सतासता:; B Dc Dn D1. 2. 4. 6 यक्षा दशशतावरा:. — °) B D (except D1-8. 5) S ते जवेन महावे (B1m. 4 ° भा)गा:. — d) B D except D1-8. 5) S सुवमाना विहायसा (S ° सं). — After 28, K3 (om. line 2) B D (except D1-8. 5) S ins.:

817\* गन्धमादनमाजग्मुः प्रकर्षन्तमिवाम्बरम्। तत्केसरिमहाजालं धनाधिपतिपालितम्। S cont.:

818\* रम्यं चैव गिरेः श्रृङ्गमासेदुर्यत्र पाण्डवाः।

29  $^{ab}$ )  $K_{1.2}$  ते  $(\text{for }\vec{a})$ .  $K_{3.4}$   $D_{1-3}$  तं महात्मान मायांतं;  $D_{5}$  तमायांतं महात्मानं. B De Dn  $D_{4.6}$  S कुंबरं च महात्मानं यक्षरक्षोगणावृतं  $(B_{4}$   $G_{1}$   $^{\circ}$  चिपं).  $-^{d}$  )  $\dot{S}_{1}$   $D_{5}$  प्रियदर्शनाः;  $T_{2}$  G  $^{\circ}$  वादिनः.

**30** <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> महासत्व:. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 Dc पांडु (for पाण्डो:). Ś<sub>1</sub> K<sub>5</sub>. 4 D<sub>1-8</sub> महाबलान्. — After 30, S ins.:

819\* सर्वे चेमे नरब्याघाः पुरंदरसमीजसः।

[T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> स मत्वेमे; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 समं त्विमे; M<sub>1</sub> स तु मेने.]

— S cont. : K3 B D (except D1-3. 5) ins. after 30 : 820\* देवकार्यं चिकीर्षन्स हृदयेन तुतोष ह ।
[S करिष्यंति (for चिकीर्षन्स).]

31 °) Ś1 K2 इवाश्वस; K1. 8. 4 D1-8 इवागम्य; B Dc Dn D4. 6 G1 इवागेतुर्; D6 इवाकाशे; T2 G2-4 इवोन्सुस. — b) B2-4 Dn D4. 6 गिरिश्रंगं; M2 गिरे: श्रंगान् . T2 G2-4 महाबला: Ś1 K D1-8. 6 सर्वे संकल्परंहस: — M2 om. (hapl.) 31°-36°. — °) K1. 2. 4 B1 Dc D1. 2. 6 समाभ्यासे; S (M2 om.) सकाशे (T2 G8. 4 °शं) वै; a few MSS. समभ्यासे.

32 M<sub>2</sub> om. 32 (cf. v.l. 31). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 T G<sub>2-4</sub> M<sub>1</sub> ततः सं(T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ° तस्ते) हृष्टमनसः. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 निर्विशेषं; K<sub>8</sub> D<sub>1</sub>. 2 निर्विशेषं . B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 निर्विशेषं स्मवस्थिताः.

33  $M_2$  om. 33 (cf. v.l. 31). — a) Śı पांडवास्तं;  $K_4$   $D_6$  वास्ते;  $M_1$  वापि. Śі  $K_1$   $D_1$ . a महात्मानं. — Śі  $K_2$  om. (hapl.) 33b-34a. — a)  $D_6$   $T_2$   $G_2$ -4 धर्मराजश्च.

विहितं चित्रपर्यन्तमातिष्ठत धनाधिपः ॥ ३५
तमासीनं महाकायाः शङ्ककर्णा महाजवाः ।
उपोपविविद्यर्यक्षा राक्षसाश्च सहस्रशः ॥ ३६
श्वतश्चापि गन्धर्वास्तर्थेवाप्सरसां गणाः ।
परिवार्योपतिष्ठन्त यथा देवाः श्वतक्रतुम् ॥ ३७
काश्चनीं शिरसा विश्रद्धीमसेनः स्रजं शुभाम् ।
बाणखङ्गधनुष्पाणिरुदैक्षत धनाधिपम् ॥ ३८
न भीर्भीमस्य न ग्लानिर्विक्षतस्थापि राक्षसैः ।
आसीत्तस्थामवस्थायां कुवेरमपि पश्यतः ॥ ३९
आददानं शितान्वाणान्योद्धुकाममवस्थितम् ।
दृष्टा भीमं धर्मसुतमत्रवीन्नरवाहनः ॥ ४०
विदुस्त्वां सर्वभूतानि पार्थ भूतिहते रतम् ।
निर्भयश्चापि शैलाग्रे वस त्वं सह बन्धुभिः ॥ ४१
न च मन्युस्त्वया कार्यो भीमसेनस्थ पाण्डव ।

कालेनेते हताः पूर्वं निमित्तमनुजस्तव ॥ ४२ वीडा चात्र न कर्तव्या साहसं यदिदं कृतम् । दृष्टश्रापि सुरैः पूर्वं विनाशो यक्षरक्षसाम् ॥ ४३ न भीमसेने कोपो मे प्रीतोऽस्मि भरतर्षम । कर्मणानेन भीमस्य मम तुष्टिरभूत्पुरा ॥ ४४ एवमुक्त्वा तु राजानं भीमसेनमभाषत । नैतन्मनिस मे तात वर्तते कुरुसत्तम । यदिदं साहसं भीम कृष्णार्थे कृतवानिस ॥ ४५ मामनादृत्य देवांश्र विनाशं यक्षरक्षसाम् । स्ववाहुबलमाश्रित्य तेनाहं प्रीतिमांस्त्विय । शापादस्मि विनिर्मुक्तो घोराद्य वृकोदर ॥ ४६ अहं पूर्वमगस्त्येन कुद्धेन परमर्षिणा । श्रप्तोऽपराधे किसाश्रित्तस्थेषा निष्कृतिः कृता ॥ ४७ दृष्टो हि मम संक्षेशः पुरा पाण्डवनन्दन ।

C. 3. 11789 B. 3. 161. 51 K. 3. 162. 54

<sup>35</sup> M<sub>2</sub> om. 35 (cf. v.l. 31). — a) B De Dn Ds. 4. 6 स ह्या (B<sub>1</sub> °ज्या) सनवरं; D1. 2. 5 शस्यासनघरं; T G<sub>2-4</sub> °युतं; M<sub>1</sub> °गतं. Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 3</sub> B<sub>1</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>6</sub> G<sub>4</sub> श्रीमान्. — b) B<sub>1-3</sub> D<sub>4. 6</sub> पुष्पके.

<sup>36</sup> M<sub>2</sub> om. 36<sup>ab</sup> (cf. v.l. 31). — <sup>b</sup>) Ś1 K1. 2 M1 °ৰজা: (for °जवा:).

<sup>37 °)</sup> Śi K D<sub>2. 3. 5</sub> चैव (for चापि). — °) K<sub>3</sub> D<sub>1-3. 5</sub> सा तिष्ठंति; D<sub>4</sub> B<sub>2. 3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [उ]पतिष्ठंति. — <sup>d</sup>) K B<sub>2</sub> M देवं.

<sup>38</sup> b) T<sub>2</sub> G शिवां (for ग्रुभाम्). — °) B<sub>1</sub>. 4 D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 पाश°; B<sub>2</sub>. 3 प्रास° (for बाण°). — d) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 नावेक्षत.

<sup>39 °)</sup> B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>4.6</sub> भीमसेनस्य न ग्लानिर्. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> विक्षिप्तस्यापि; K<sub>4</sub> D<sub>1.8</sub> G<sup>1</sup> विक्षि<sup>°</sup>; D<sub>5</sub> ईक्षि<sup>°</sup>; G<sub>4</sub> M वीक्षि<sup>°</sup>.

**<sup>40</sup>** b) T1 G2. 4 M इव (for अव-).

<sup>41</sup> Before 41, B4 Dc read कुबर उ°; also in the sequel frequently. — a) Ś1 K3 M2 त्वा (for त्वां). — b) Ś1 K D2. 3. 5 चैव (for चापि). — a) B1-3 D (except D1-3. 5) आतृिसः सह; B4 सह रक्षिः.

<sup>42 °)</sup> Ś1 K1. 2 तु (for च). — b) S °सेनाय. — c) K4 D3 G2 [ए]व (for [ए]ते). Ś1 K D1-8. 5 सर्वे (for पूर्व).

<sup>43 °)</sup> Dc च ते; T2 G चापि (for चात्र). — b) Śi

K<sub>1. 2</sub> D<sub>5</sub> transp. साहसं and यदिदं. — °) Dc<sub>2</sub> T<sub>1</sub> दिष्टश्; G<sub>1. 4</sub> दिष्टं.

<sup>44</sup> b) D<sub>5</sub> प्रीतोहं. K D<sub>8</sub> पुरुषषेभ (for भरत<sup>o</sup>). D<sub>1</sub> प्रीतश्चास्मि नर्षभ. — c) B<sub>2-4</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> कर्मणा भीमसेनस्य. — d) B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc D<sub>18</sub> D<sub>1</sub>. 2. 4. 6 M<sub>1</sub> परा (for पुरा). — After 44, K<sub>4</sub> reads an addl. colophon.

<sup>45</sup> Before 45, all MSS. except K<sub>8</sub> G<sub>1</sub> read वैशं° उ° (S MSS. om. उ°). — <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> D<sub>8</sub> S (except T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>) स एवमुक्ता राजानं. — <sup>e</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तात (for भीम); cf. 45°. — <sup>f</sup>) K D<sub>1-3</sub>. 5 क्रुडणार्थं.

<sup>46</sup> a) D<sub>6</sub> देवानां (for देवांश्व). — b) D<sub>6</sub> दिवानां कृतवानसि; T<sub>2</sub> G विनाशयसि राक्षसान्. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 ° बळवीर्येण. — d) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 5 तव (for स्वयि). — e) B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 अद्य; D<sub>5</sub> अपि; S चाहं (T<sub>1</sub> असाद्) (for असा). S विमुक्तोद्य (for विनिर्मुक्तो). — l) B<sub>1-8</sub> Dc Dn D<sub>4-6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> असा; D<sub>1</sub>. 2 G<sub>1</sub>. 2. 4 M असाद्; T<sub>1</sub> चाहं (for अद्य).

<sup>47 &</sup>lt;sup>d</sup>) Many MSS. निःकृतिः. B2 M2 परा; D6 किल; T2 G2. 3 भ्रवं; G1 पुरा; G4 भ्रवा (for कृता).

<sup>48 °)</sup> De दिष्टो (for दृष्टो). Ds S दृष्टोयं मे (T1 Gs धें धर्मे) परिक्केशः. — °) B1 तव नात्रा ; Ds न ते वात्रा ; T1 तत्तवात्रा ; T2 G1-3 तवात्र ना . — °) T1 G1 न किंचि-दिष (for कथं °). B D (except D1-3.5) पांडव (B4

C. 3. 11790 B. 3. 161. 51 K. 3. 162. 54 न तवात्रापराधोऽस्ति कथंचिदिष शत्रुहन् ॥ ४८ युधिष्टिर उवाच ।

कथं शप्तोऽसि भगवन्नगस्त्येन महात्मना । श्रोतुमिच्छाम्यहं देव त्वैतच्छापकारणम् ॥ ४९ इदं चाश्चर्यभूतं मे यत्क्रोधात्तस्य धीमतः । तदैव त्वं न निर्दग्धः सबलः सपदानुगः ॥ ५० वैश्रवण उवाच ।

देवतानामभूनमन्त्रः कुश्चवत्यां नरेश्वर । वृतस्तत्राहमगमं महापद्मशतैश्विभिः । यक्षाणां घोररूपाणां विविधायुधधारिणाम् ॥ ५१ अध्वन्यहमथापश्यमगस्त्यमृषिसत्तमम् । उग्रं तपस्तपस्यन्तं यग्रनातीरमाश्रितम् ।

भारत) (for शत्रु). — After 48, B4 Dc ins. a colophon.

49 D<sub>6</sub> transp. 49 and 50. — ab) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub> transp. कथं and शक्ष:; and read त्वं (for [अ]सि). Ś<sub>1</sub> महिषणा (for महा°). D<sub>6</sub> किमधं वाशपटकुद्धस्त्वामगस्य-स्तपोधनः. — c) K<sub>4</sub> D<sub>1.2</sub> [अ]हं सर्वं; D<sub>6</sub> [अ]शेषेण; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [अ]हं राजन् (for [अ]हं देव). — d) K<sub>1.2</sub> D<sub>6</sub> तथे°; S (except T<sub>1</sub> M<sub>1</sub>) यथे° (for तवे°). K<sub>4</sub> D<sub>1.2</sub> तत् (for [प]तत्). D<sub>6</sub> तव शापस्य कारणं.

50 Ds transp. 49 and 50. — ") Ś1 K D2. 3 तु (for च). Ds आश्चर्यमेतद्भगवन्. — ") Ds M2 तिसन्क्षणे; T1 G2 तथैव त्वं. — ") D8. 5 समृत्यः; T2 G सहयः (G1 ंसा) (for सवलः). Ś1 च सवाहनः; D5 बलवाहनः (for सपदां)).

51  $K_8$   $B_1$ . 4  $D_6$   $D_n$   $D_4$ . 6 धनेश्वर उ $^\circ$ ;  $K_4$   $D_6$  धनद उ $^\circ$ ;  $B_2$ . 8  $G_1$  कुबेर उ $^\circ$  ( $G_1$  om. उ $^\circ$ ). —  $^a$ )  $\acute{S}_1$  K  $D_{1-8}$   $G_4$  सत्रं;  $G_1$ . 2  $M_2$  मंत्रं. —  $^b$ )  $\acute{S}_1$   $K_2$ . 4m  $D_1$ . 8 मेरुपृष्ठे;  $B_4$  S कुशावत्यां.  $\acute{S}_1$   $K_{1-2}$  जनाधिप;  $D_5$  नराधिप (for नर $^\circ$ ). —  $^o$ )  $T_1$   $G_1$   $M_1$  तत्राहूतों $^\circ$ ;  $M_2$  वृतस्ताता $^\circ$  (for वृतस्तत्रा $^\circ$ ). —  $^a$ ) S वृतः (for त्रिभः). —  $^o$ )  $B_4$  कामरूपाणां;  $M_1$  राक्षसानां च. —  $^f$ )  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 2  $^\circ$  पाणिनां.

52 After 52<sup>ab</sup>, T<sub>2</sub> G<sub>8. 4</sub> read 53<sup>cd</sup>. — °) B D (except D<sub>1-8. 5</sub>) तप्यमानं (for तपसन्तं). — <sup>d</sup>) B नाना-हुमतिभूषितं. — °) B यसुनातीरमाश्रिस्य (T<sub>1</sub> \*साद्य). — <sup>f</sup>) D<sub>5</sub> B पुण्यं ब्रह्म(T<sub>1</sub> देव) विसंकुळं.

53 °) S अथो° (for तम्°). B Dc Dn1. n2 D4. 6

नानापिक्षगणाकीणं पुष्पितद्वमशोभितम् ॥ ५२ तम्ध्वंबाहुं दृष्टा तु स्वयंस्थाभिमुखं स्थितम् । तेजोराशिं दीप्यमानं हुताशनिमवैधितम् ॥ ५३ राक्षसाधिपितः श्रीमान्मिणमान्नाम मे सखा । मौर्ज्यादज्ञानभावाच दर्पान्मोहाच भारत । न्यष्टीवदाकाशगतो महर्पेस्तस्य मूर्धनि ॥ ५४ स कोपान्मामुवाचेदं दिशः सर्वा दहन्निव । मामवज्ञाय दृष्टात्मा यस्मादेप सखा तव ॥ ५५ धर्षणां कृतवानेतां पश्यतस्ते धनेश्वर । तस्मात्सहैभिः सैन्यैस्ते वधं प्राप्स्यित मानुपात्॥ ५६ त्वं चाप्येभिईतैः सैन्यैः क्केशं प्राप्सि दुर्मते । तमेव मानुषं दृष्टा किल्बिषादिप्रमोक्ष्यसे ॥ ५७

[ए]व; Dns च; S तं (for तु). — b) B D (except D1-s) [अ] भिमुखे. S अगस्त्यमृषिसत्तमं. — T2 Gs. 4 read 53<sup>cd</sup> after 52<sup>ab</sup>. — d) Dc G1 इवेधितं; D<sub>6</sub> इवानलं.

54 a) Ś1 K1. 2 D8. 6 तत्राधिपो राक्षसानां. — d) Ś1 K D1-8 (by transp.) मोहाह्पाँच; T G2-4 द्पेमोहा . B1-8 D (except D1-3. 6) पार्थिव (for भारत). — e) Ś1 K B2. 3 De Dn1 D1-3. 6 अष्टीवद् (for न्यष्टी ). M ष्टीवता काशगस्तस्य. — l) B4 M परमर्थे: स मूर्धनि.

55 ab) K4 D3 transp. स and कोपात्. D5 प्रदहिश्वव तेजसा. S ततः क्रुद्धः स भगवानुवाचेदं तपोधनः. — a) Ś1 K1. 2 देव (for एव).

56 °) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) धर्षणं. K<sub>4</sub> एनां; D<sub>1.2</sub> एवं; T<sub>1</sub> M एष; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>1.2.4</sub> एतत् (for एतां). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> सैन्यं. G<sub>1.4</sub> M<sub>2</sub> तेर् (for ते). — <sup>4</sup>) T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> मानवात्.

57 K4 om. 57<sup>ab</sup>. — b) B D (except D<sub>1</sub>. 2. 5) G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> प्राप्येह; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> प्राप्तिह (for प्राप्यासि). B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) दुर्मति:.

58 b) K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>2-4</sub> D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> पुत्रपौत्रं बलान्वितं (T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ° नुगं). — c) Ś<sub>1</sub> ते शापं; K<sub>2</sub> तं शापं; G<sub>2</sub> विशापं; M<sub>2</sub> नानाशं (for न शापं). B D<sub>c1</sub> D<sub>n3</sub> D<sub>4</sub> प्राप्यते. — d) N तत्तवा(D<sub>5</sub> °तोव)ज्ञां (for गच्छतेऽऽज्ञां).

59  $^b$ )  $T_2$   $G_3$  तत्तस्माद्;  $G_1$  अगस्त्याद्;  $G_2$  पुरास्माद् (for प्राक्तस्माद्).  $\acute{S}_1$  सुनि $^{\circ}$  (for ऋषि $^{\circ}$ ). —  $^{\circ}$ )  $\acute{S}_1$  K  $D_{1-8}$ .  $_{\delta}$  महाबाहो.

सैन्यानां तु तवैतेषां पुत्रपौत्रबलान्वितम् । न ज्ञापं प्राप्सते घोरं गच्छ तेऽऽज्ञां करिष्यति ॥ ५८ एव शापो मया प्राप्तः प्राक्तस्माद्दिषसत्तमात्। स भीमेन महाराज भ्रात्रा तव विमोक्षितः॥ ५९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टपञ्चादादिषकदाततमोऽध्यायः ॥ १५८ ॥

# 949

वैश्रवण उवाच ।

युधिष्ठिर धृतिर्दाक्ष्यं देशकालौ पराक्रमः ।
लोकतन्त्रविधानानामेष पश्चविधो विधिः ॥ १
धृतिमन्तश्च दक्षाश्च स्वे स्वे कर्मणि भारत ।
पराक्रमविधानज्ञा नराः कृतयुगेऽभवन् ॥ २
धृतिमान्देशकालज्ञः सर्वधर्मविधानवित् ।
क्षत्रियः क्षत्रियश्रेष्ठ पृथिवीमनुशास्ति वे ॥ ३
य एवं वर्तते पार्थ पुरुषः सर्वकर्मसु ।
स लोके लभते वीर यशः प्रेत्य च सद्गतिम् ॥ ४

देशकालान्तरप्रेप्सुः कृत्वा शकः पराक्रमम् ।
संप्राप्तिस्त्रिदिवे राज्यं वृत्रहा वसुभिः सह ॥ ५
पापात्मा पापबुद्धिर्यः पापमेवानुवर्तते ।
कर्मणामविभागज्ञः प्रत्य चेह च नश्यति ॥ ६
अकालज्ञः सुदुर्मेधाः कार्याणामविशेषवित् ।
वृथाचारसमारम्भः प्रत्य चेह च नश्यति ॥ ७
साहसे वर्तमानानां निकृतीनां दुरात्मनाम् ।
सर्वसामर्थ्यलिप्सनां पापो भवति निश्रयः ॥ ८
अधर्मज्ञोऽवलिप्स बालबुद्धिरमर्षणः ।

C. 3. 11811 B. 3. 162. 9 K. 3. 163. 9

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T1 G2. 4 आरण्य (T1 आरण्यकांड!). — Sub-parvan: K3 D1-3 (all om. sub-parvan name) mention only छोमञ्जतिर्थयात्रा; B1. 2. 4 Dn D4-6 T2 G3. 4, likewise, only गंधमादनप्रवेश (B2 नवास; D5 दर्शन); and finally B3, only गंधमादनप्रवेश — Adhy. name: K D3 धनेश्वरसमागमः; Dc कुवेरसंवादः; D1. 2 G2 कुवेरसमागमः; G1 कुवेरपांडवसंवादः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 160 (Dn3 161); D1 166; S (M2 sup. lin.) 162 (M2 orig. 164). — Śloka no.: Dn1. n2 D1 63; Dn3 64.

## 159

1 B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>1</sub>. 2. 4-6 धनद उ°; B<sub>4</sub> De कुवेर उ°. — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub>°कालं पराक्रमं; B D (except D<sub>1-8</sub>. 5) °काल-पराक्रमाः. — °) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 5 लोकतंत्रविधानं च (K<sub>4</sub> D<sub>3</sub>. 5 वा); B<sub>4</sub> S °विभागानाम्. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3. 5 [अ]च्येष (for एष). K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 नयः (for विधिः).

2 °) S (except G<sub>1</sub>) °विभागज्ञा. — D₅ om. (hapl.) 2<sup>d</sup>-3<sup>a</sup>.

3 D<sub>5</sub> om. 3<sup>a</sup> (cf. v.l. 2). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-8.5</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> सर्वेध(Ś<sub>1</sub> क)मैविभागवित्. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2.4</sub>

 $D_{1-3}$  हि ;  $K_{8}$   $D_{8}$  ह ( for  $^{2}$  $^{2}$  $). <math>B_{1-3}$   $D_{6}$   $D_{1}$   $D_{4}$   $_{8}$  प्रशास्ति पृथिवीं चिरं ;  $B_{4}$  पृथिवीमनुशासति.

5 ° b) Ś1 K D1-3. 5 देशकालोत्तरं (K2 °त्तरः; D5 ° वितं) शकः, and तात (for शकः). — ° Dc बंधु °; T1 M बहु ° (for वसु °). Ś1 K D1-3. 5 मरुद्धिः सह वृत्रहा. — After 5, N (except B1 D4. 6) ins.:

821\* यस्तु केवलसंरम्भात्प्रपातं न निरीक्षते।

6 K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> om.  $6^{ab}$ . — a) Ś1 K (K<sub>3</sub> om.) B<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> च (for य:). — a) =  $7^{d}$ . Ś1 K<sub>1-3</sub> D<sub>1-3</sub>. a स प्रेंसे (for प्रेंस चे ). K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> Dn D<sub>4-6</sub> वि- (for the second  $\equiv$ ).

7  $\acute{S}_1$   $D_b$   $T_2$   $G_8$  om. (hapl.) 7. —  $^a$ )  $K_{1-3}$   $D_{1-3}$  हि;  $M_2$  स (for सु.). —  $^b$ )  $B_2$  अविधानवित्;  $G_4$  अविभागिवत्. —  $^c$ )  $K_4$  दुर्वृत्ताचारसंरंभी (m वृथाचारसमारंभात्). —  $^a$ ) =  $6^d$ .  $K_8$ . 4m  $D_{1.2}$  स प्रेत्येह;  $K_4$  सोचिरेण (for प्रेत्य चेह).  $K_4$  (m as in text)  $B_{1.2}$   $D_1$   $D_2$ . 4. 6  $G_1$   $G_2$  (for  $G_3$ ).

8 b) K4 D1. 2. 5 निकृतानां (K4m प्राकृतानां); D3 प्रवृत्तीनां. — c) Ś1 K1. 2 सर्वसामर्थ्यञ्जसा(K1 लिण्सा)नां; K4 (m as in text) सर्वेषामर्थिल्प्सानां; T G सर्वेषामर्थिल्प्स्नां; M2 स त्वसानसत्विल्प्स्नां. — d) K4m Dc पातो; D1. 2 T1 पापे (for पापो). K4 निश्चितः; T2 G2-4 निस्प्रशः.

C. 3. 11812 B. 3. 162. 10 K. 3. 163. 9 निर्भयो भीमसेनोऽयं तं शाधि पुरुष्षेभ ॥ ९ आर्ष्टिषेणस्य राज्षेः प्राप्य भूयस्त्वमाश्रमम् । तामिस्रं प्रथमं पक्षं वीतशोकभयो वस ॥ १० अलकाः सह गन्धर्वेपक्षेश्व सह राक्षसेः । मित्रयुक्ता मजुष्येन्द्र सर्वे च गिरिवासिनः । रक्षन्तु त्वा महाबाहो सिहतं द्विजसत्तमैः ॥ ११ साहसेषु च संतिष्ठिकिह शैले दृकोदरः । वार्यतां साध्वयं राजंस्त्वया धर्मभृतां वर ॥ १२ इतः परं च राजेन्द्र द्रक्ष्यन्ति वनगोचराः । उपस्थास्यन्ति च सदा रिक्षण्यन्ति च सर्वशः ॥ १३ तथैव चान्नपानानि स्वाद्नि च बहूनि च ।

9 b) D<sub>1</sub>. 2. 5 T<sub>1</sub> पाप (for बाल). — d) Ś<sub>1</sub> पुरुषो-त्तमं; K<sub>1</sub> B<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 पुरुषपेंमं. K<sub>4</sub> त्वं शाधितुमिहाहंसि. — After 9, K<sub>4</sub> ins.:

822\* तच्छ्रुत्वा धनदो वाक्यं पाण्डवानां समागमम्। उत्थाय स ह तैः सार्धं चित्तस्तक्षणाद्भृतम्। कुवेरः प्राप्य राजानं युधिष्ठिरमभाषत।

10 a) B (as usual) आर्षिणसेनस्य. — b) Ś1 K1. 2 D8 transp. प्राप्य and भूयः. Ś1 K1. 2 तथा (for स्वमा ).

o) K2-4 B1. 3. 4 Dc2 D3. 5. 6 तामिश्रं; G2. 4 त्विर्ति.

T2 G2-4 प्राप्य (for पक्षं). T1 G1 M तमिस्रां प्रथमां प्राप्य (Т1 तत्र).

11 a) Ś1 K2 B2 D1. 3 M1 अलका; K1. 4 G1. 4 M2 अलका; Dn2 D6 आलका:; D6 अलंका; T1 अकाल:; G2 आलके:. — b) N (except Ś1) M2 पक्षाश्च. B1-3 D (except D1-3. 5) किंनरे: (for राक्षसे:). — d) T1 M1 सर्वेश्च गिरिवासिभि:. — b) Ś1 K3. 4 D3. 5 रक्षंति; K1. 2 रक्षंते; D2 रक्षितुं. B Dc Dn D4. 6 रक्षिच्यंति (for रक्षन्तु त्वा). K1. 2. 4 D1. 3. 5 T G त्वां (for त्वा).

12 °) G1 न (for च). Ś1 K1. 2 साहसे चापि संतिष्ठन्; K4 (marg. sec. m. as in text) साहसं स्वयमातिष्ठन्; B D (except D1-3. 5) साहसादनुसंप्राप्तः (Dc ° सा); T2 G3. 4 साहसेषु न कर्तव्यं. — b) B Dn D4. 6 प्रतिबुध्य; Dc1 प्रतिहर्षं; Dc2 प्रतिबुद्धान्; T2 G2-4 त्वया शैले (for इह शैले). — 6) S स्वयं (G1 भीमो) (for त्वया).

13 °) B D (except D<sub>1-8</sub>, s) अतः (for इतः). Ś1 K<sub>1-8</sub> D<sub>1-8</sub> वः सर्वान्; K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> वः सर्वे; B Dn D<sub>4</sub>, 6 वो राजन् (for राजेन्द्र). — b) K<sub>1</sub>, 2 प्रेक्ष्यंति; K<sub>8</sub> Dc रक्ष्यंति. — c) B<sub>1-8</sub> Dc वः सर्वान्; B<sub>4</sub> Dn D<sub>4</sub>, 6 वो राजन्; D<sub>8</sub> M

उपस्थास्यन्ति वो गृह्य मत्त्रेष्याः पुरुपर्पम् ॥ १४ यथा जिष्णुर्महेन्द्रस्य यथा वायोर्चकोदरः । धर्मस्य त्वं यथा तात योगोत्पन्नो निजः सुतः ॥ १५ आत्मजावात्मसंपन्नौ यमौ चोभौ यथाश्विनोः । रक्ष्यास्तद्धन्ममापीह यूयं सर्वे युधिष्ठिर ॥ १६ अर्थतन्त्वविभागज्ञः सर्वधर्मविशेपवित् । भीमसेनाद्वरजः फल्गुनः कुश्चली दिवि ॥ १७ याः काश्वन मता लोकेष्वय्याः परमसंपदः । जन्मप्रभृति ताः सर्वाः स्थितास्तात धनंजये ॥ १८ दमो दानं बलं बुद्धिर्हीर्धृतिस्तेज उत्तमम् । एतान्यपि महासन्त्वे स्थितान्यमिततेजसि ॥ १९

च तदा (for च सदा). — <sup>d</sup>) Dn D4. 6 रक्षिण्यंते; G1. 2 संरक्ष्यंति. B1. 2. sm D (except D1-3. 5) वः सदा (for सर्वशः). K4 (marg. sec. m. as in text) रक्षांसि तव सर्वशः.

14 b) K<sub>8</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 विविधानि; Dc च फलानि (for च बहूनि). — c) K<sub>1</sub>. 2 वे गृद्ध; K<sub>4</sub> च सदा; K<sub>4</sub> (marg. sec. m.) D<sub>1-8</sub>. 5 [उ]पादाय (for वो गृद्धा). B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 आहरिष्यंति मस्त्रेष्याः. — d) D<sub>8</sub> -भृत्याः (for -प्रेष्याः). K<sub>4</sub> भरतर्षभ. B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 सदा वः (B<sub>2</sub> Dc सदाराः) पुरुष्पंभाः.

16 b) G2 धर्मों (for यमों). K1. 2 Dc T2 G तथा (for यथा). K1. 2 D1-8 [अ]श्विनों. — c) Dc ते तन्; T1 तावन्; T2 G2-4 तथा (for तद्वन्). K4 B2 Dc D1. 6 T G2. 3 M1 मया (for ममा ). K1. 2 रक्ष्यास्तद्वर्भमध्येह. — d) B1 स्वयं (for य्यं).

17 a) B D (except D<sub>1-8</sub>, b) °विधानज्ञः. — b) Ś1 K1. 2. 4 D1 °विभागवित्; K8 B Dc Dn D<sub>2-8</sub> °विधानवित्. — c) K4 भीमादवरजः श्रीमान्; G1 °सेनोदयं राजन्. — a) N (except Ś1 K1. 2) फाल्गुनः.

18 ab) K4 B Dc Dn D3. 4. 6 मता लोके; S महाबुद्धेर (T1 ब्ह्या) (for मता लोकेषु). D1 काश्चित्सर्वमता लोके; D2. 6 याः काश्चित्संमता लोके. K4 बुद्धेः; B D (except D6) स्वर्गाः; T1 वद्याः (for [अ] प्रयाः).

19 °) Śi Ki-3 Di-3. 5 transp. दमो and दानं. — b) Ks Di-3. 5 Ti धृतिस्तेज: पराक्रम: (Ti °ज अनुत्तमं). — c) Śi Ki-3 Di-8. 5 हि (for [अ]पि). Ts (before corr.) Gs महाबुद्धे. — d) Ti Mi स्थितानि हि यथा त्विय.

20 d) Śi K (K4 marg. sec. m.) Di-8. 5 नरा नृप; Dc

न मोहात्कुरुते जिष्णुः कर्म पाण्डव गर्हितम् । न पार्थस्य मृषोक्तानि कथयन्ति नरा नुषु ॥ २० स देवपितगन्धर्वैः क्ररूणां कीर्तिवर्धनः । मानितः कुरुतेऽस्त्राणि शक्तसद्यनि भारत ॥ २१ योऽसौ सर्वान्महीपालान्धर्मेण वश्रमानयत् । स शंतन्तर्भहातेजाः पितस्तव पितामहः। प्रीयते पार्थ पार्थेन दिवि गाण्डीवधन्वना ।। **२२** सम्यक्चासौ महावीर्यः क्रलधुर्य इव स्थितः। पितृन्देवांस्तथा विप्रान्प्रजयित्वा महायशाः। सप्त मुख्यान्महामेधानाहरद्यमुनां प्रति ॥ २३ अधिराजः स राजंस्त्वां शंतनः प्रपितामहः ।

स्वर्गजिच्छक्रलोकस्यः क्रशलं परिप्रच्छति ॥ २४ वैशंपायन उवाच । ततः शक्तिं गदां खड़ं धनुश्र भरतर्षभ ।

प्राध्वं कृत्वा नमश्रके क्रबेराय वृकोदरः ॥ २५ ततोऽब्रवीद्धनाध्यक्षः शरण्यः शरणागतम् । मानहा भव शत्रूणां सुहृदां नन्दिवर्धनः ॥ २६ स्वेषु वेश्मस रम्येषु वसतामित्रतापनाः । कामानुपहरिष्यन्ति यक्षा वो भरतर्षभाः ॥ २७ शीघ्रमेव गुडाकेशः कृतास्त्रः पुरुषर्पभः । साक्षान्मघवता सृष्टः संप्राप्सति धनंजयः ॥ २८ एवम्रत्तमकर्माणमनुशिष्य युधिष्ठिरम् ।

नरोत्तमः

21 °) T2 (before corr.) G4 आनीतं; G1. 2 आनीतः (for मानित:). — d) Ś1 K1-8 D1-8. 5 पांडव:; T1 M1 मानद (for भारत).

22 °) B D (except D<sub>1-3.5</sub>) शांतन्र. — ') D<sub>1.2</sub> T Gs धिन्वना

23 °) Та G सम्यक्चापे (G1 संत्यक्त्वासी). ( K4 marg. sec. m.) D1-3. 5 समागम्य महाकीर्तिः. — b) K4 यथा मेरुर (for कुल°). T1 M2 [उ] श्थित: (for स्थित:). Ś1 K (K4 marg. sec. m.) Dc D3. 5 कुलधर्मेण पार्थिवः; B Dn D1. 2. 4. 6 कुछ घु (Dn2. n3 ° धै) येंग पार्थिवः. — °) B D (except D1-3. 5) ऋषीन्विप्रान्; T1 पूजियत्वा (for तथा विप्रान). — d)  $T_1$  यातः स्वर्गं (for पूजियत्वा). B D  $(except D_{1-3.5})$  महातपाः. —  $^{1})$   $B_{4}$   $T_{1}$   $M_{1}$  अनु (for प्रति).

24 4) K4 D1-3 अति राज्ञां (D1. 2 जः) स; T1 अथ आह च; T2 G3 अतिराजसु; G1. 4 अधिराजसु; G2 M2 अति-राजा स. K1 M2 राजंस्त्वा; T1 M1 राजेंद्र:. — b) Some N MSS. शांतनुः. T1 M1 स्वां (for प्र-). — °) T2 G स्वर्ग (for शक ).

25 After the ref., B1(marg.). 4 D (except  $D_{1-3.5}$ ) ins.:

823\* एतच्छ्रत्वा तु वचनं धनदेन प्रभाषितम्। पाण्डवाश्च ततस्तेन बभूवुः संप्रहर्षिताः।

— b) Some MSS. भरतर्षभः. — D2 om. 25°-26°. - c) Ś1 K1. 2. 4 (m as in text) D5 T (T2 by corr.) G8 प्रह्मं; G1 प्रथमं; G2 पादौ; G4 पादे; M1 प्रांचं; Cnp प्राज्यं

K4 (marg. sec. m. as in text) महात्मने (for .कुबे°). बको°).

**26** D<sub>2</sub> om.  $26^{ab}$  (cf. v.l. 25). — <sup>a</sup>)  $\dot{S}_1$  K (K<sub>4</sub> marg. sec. m.) Ds. s तमब (for ततोऽन). K4 (marg. sec. m. as in text) राजराजा (for धना°). — b) K4 (marg. sec. m. as in text) T1 M1 शरणेषिणां; M2 शरणं गत:. — d) Ś1 K1-3 Dn2 D3. 5 T1 G2 सहदानंद ; B4 सहदां मान . — After 26, T G ins. :

824\* विभवस्तात शैलाग्रे वसानः सह बन्धुभिः। सपर्णपितृदेवानां सततं मानकृद्भव । ऋजुं परयत मा वक्रं सत्यं वदत मानृतम्। दीर्घं पश्यत मा हस्बं परं पश्यत मापरम्।

[(L. 1) T1 G1 विभय:; G2 विहरन् (for विभव:).]

27 °) S सर्वेषु (for रम्येषु). — b) Śi Ki-3 Bi D1-3, 5 कर्षणा: (for तापना:). - c) B1. s Dn D4. s कामान्न परिहास्यंति; Ds कामान्न प्रहरिष्यंति; S कामानभिहरि-ष्यंति. — d) K4 मम शासनात् (भरं).

28 a) Ś1 K1-3 D1-3. 5 चापि (for एव). — b) B D (except D1-3. 5) पुनरेष्यति (for पुरु ). - 6) K4 स्वयं (for साक्षान्). Śi Da पृष्टः; Ka दृष्टः; Ti Mi [उ] त्सृष्ट: ; M2 सृष्टं.

29 a) Śi K Di-3. 5 एवसुत्तमधर्माणम् ( K4 उक्त्वैवं ग्रुभकर्माणम्); T1 एवमुत्तमकुर्वाणम् . — b) K4 S अनुशास्य. — c) D1. 2 श्वेतं; Ds वस्तुं (for अस्तं). B2 (m as in text) असंगिरिगते सूर्ये; S असं गिरिमिवादित्यः ( M1 "साच). — d) D1. 2 प्रयातो.

C. 3. 11834 B. 3. 162. 32 K. 3. 163. 34 अस्तं गिरिवरश्रेष्ठं प्रययौ गुह्यकाधिपः ॥ २९ तं परिस्तोमसंकीर्णैर्नानारत्विभूषितैः । यानैरनुययुर्यक्षा राक्षसाश्च सहस्रज्ञः ॥ ३० पक्षिणामिव निर्घोषः कुवेरसदनं प्रति । बभूव परमाश्चानामैरावतपथे यताम् ॥ ३१ ते जग्मस्तूर्णमाकाशं धनाधिपतिवाजिनः । प्रकर्षन्त इवाभ्राणि पिवन्त इव मारुतम् ॥ ३२

ततस्तानि शरीराणि गतसत्त्वानि रक्षसाम् । अपाकृष्यन्त शैलाग्राद्धनाधिपतिशासनात् ॥ ३३ तेषां हि शापकालोऽसौ कृतोऽगस्त्येन धीमता । समरे निहतास्तस्मात्सर्वे मणिमता सह ॥ ३४ पाण्डवास्तु महात्मानस्तेषु वेश्मसु तां क्षपाम् । सुखमूषुर्गतोद्देगाः पूजिताः सर्वराक्षसैः ॥ ३५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५९ ॥

# 980

# वैशंपायन उवाच । ततः सूर्योदये धौम्यः कृत्वाह्विकमरिंदम । आर्षिषेणेन सहितः पाण्डवानभ्यवर्तत ॥ १ तेऽभिवाद्यार्ष्टिषेणस्य पादौ धौम्यस्य चैव ह ।

30  $^a$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_{1-8}$ .  $^4$  (marg. sec. m.)  $\acute{D}_3$ .  $^5$  तं ( $\acute{S}_1$   $\acute{K}_2$  ते) परिस्तोमसंस्तीणैंर्;  $\acute{K}_4$  परिवृत्तोथ संकीणैंर्;  $\acute{T}_1$  तं परिव्योमसं $\acute{e}$ . -  $^b$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}$   $\acute{D}_{1-3}$ .  $^5$  नानारजत( $\acute{K}_4$  नानाकनक-;  $\acute{K}_4$  marg. sec.  $\acute{m}$ . महारजत)भिषतै:.

31 °) K4 (marg. sec. m. as in text) माश्चर्यम् (for भाश्चानाम्). — d) Ś1 K D3. 5 ऐरावणपथे. K2 B D (except D1-3. 5) T G3. 4 यथा (for यताम).

33 °) Ś1 K1. 2 D3 इयपा°; K3 अप°.

34 Before 34, T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> ins. वैशं°. — ") Ś<sub>1</sub> K D<sub>8</sub>. ь स (for हि). K<sub>8</sub>. 4 D<sub>8</sub>. ь नाशं (for शापं°). Ś<sub>1</sub> K K<sub>1</sub>. 2 [अ]पि; K<sub>8</sub>. 4 D<sub>5</sub> हि; B D<sub>6</sub> D<sub>7</sub> D<sub>4</sub>. ь स (B<sub>1</sub> तु); D<sub>8</sub> [अ]यं (for [अ]सो). D<sub>1</sub>. 2 तेषामयं शापकालः. — ") B D (except D<sub>1-8</sub>. 5) शापस्यांतोभवत्तदा.

35 °) K4 पांडवापि; B D (except D<sub>1-8.5</sub>) G<sub>1</sub> °वाश्च; T G<sub>2-4</sub> M °वाः सु. — b) D<sub>1.2.5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> स्वेषु (for तेषु). N (except B<sub>2.4</sub>) ताः क्षपाः. — d) K<sub>4</sub> S °ताः सह (K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> °ता यक्ष-) राक्षसैः.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: K3 D1. 2 (all om. sub-parvan name) mention only छोमशतीर्थयात्रा (followed by गंधमादनवास in K3, and गंधमादनप्रवेश in D1); B1.4

ततः प्राञ्जलयः सर्वे ब्राह्मणांस्तानपूजयन् ॥ २ ततो युधिष्ठिरं धौम्यो गृहीत्वा दक्षिणे करे । प्राचीं दिशमभिप्रेक्ष्य महर्षिरिदमब्रवीत् ॥ ३ असौ सागरपर्यन्तां भूमिमावृत्य तिष्ठति ।

Dn D₄-6 T₂ G₃, likewise, only गंधमादनप्रवेश (D₅ T₂ G₃ °निवास); and finally B₂. ₃ Dc, only गंधमादनवास. — Adhy. name: K₄ कुवेरसमागमः; D₂ धनदागमनं; D₃ M₂ वेश्रवणसमागमः; G₁ वेश्रवणनिवर्तनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 161 (Dn₃ 162); D₁ 167; S 163 (M₂ sup. lin. 165). — Śloka no.: Dn 38; D₁ 37.

### 160

 $1^{b}$ )  $K_4$  पांचाली ग्रुभदर्शना;  $K_4$  (marg. sec. m.)  $D_1$   $T_1$  M पांचाली सुहृदश्च ते ( $T_1$  तान्);  $D_2$   $T_2$  G पांचालीस-हितांश्च तान् ( $D_2$  ° तश्च ते;  $G_2$  ° तश्च तान्). — °) B आर्थिण-सेनेन.  $K_1$ . 4  $D_1$ . 2 M सहिता:;  $D_5$  ° तं;  $T_1$  ° तान्.

825\* आर्ष्टिषेणः परिष्वज्य पुत्रवद्भरतर्षभान् । [Ta Ga. s M भरतर्षभा.]

3 G<sub>1</sub> om. 3-4. — <sup>ab</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> S (G<sub>1</sub> om.) धर्म-राजं स्प्रशन्पाणी पाणिना स महातपा:. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> अथो-दीक्ष्य (for अभिप्रेक्ष्य).

4 G1 om. 4 (cf. v.l. 3). — °) Ś1 K1. 3 महावीर्य

शैलराजो महाराज मन्दरोऽभिविराजते ॥ ४ इन्द्रवैश्रवणावेतां दिशं पाण्डव रक्षतः । पर्वतैश्र वनान्तैश्र काननैश्रोपशोभिताम् ॥ ५ एतदाहुर्महेन्द्रस्य राज्ञो वैश्रवणस्य च । ऋषयः सर्वधर्मज्ञाः सद्य तात मनीषिणः ॥ ६ अतश्रोद्यन्तमादित्यमुपतिष्ठन्ति वै प्रजाः । ऋषयश्रापि धर्मज्ञाः सिद्धाः साध्याश्र देवताः ॥ ७ यमस्तु राजा धर्मात्मा सर्वप्राणभृतां प्रभुः । प्रेतसत्त्वगतीमेतां दक्षिणामाश्रितो दिशम् ॥ ८ एतत्संयमनं पुण्यमतीवाद्भुतदर्शनम् । प्रेतराजस्य भवनमृद्धा परमया युतम् ॥ ९ यं प्राप्य सविता राजन्सत्येन प्रतितिष्ठति । अस्तं पर्वतराजानमेतमाहुर्मनीषिणः ॥ १०

एतं पर्वतराजानं समुद्रं च महोद्धिम् ।
आवसन्वरुणो राजा भूतानि परिरक्षति ।। ११
उदीचीं दीपयनेष दिशं तिष्ठति कीर्तिमान् ।
महामेरुर्महाभाग शिवो ब्रह्मविदां गतिः ।। १२
यसिन्ब्रह्मसद्श्रेव तिष्ठते च प्रजापितः ।
भूतात्मा विस्रजन्सवं यितंकिचिज्जङ्गमागमम् ।। १३
यानाहुर्ब्रह्मणः पुत्रान्मानसान्दक्षसप्तमान् ।
तेषामि महामेरुः स्थानं शिवमनामयम् ।। १४
अत्रैव प्रतितिष्ठन्ति पुनरत्रोदयन्ति च ।
सप्त देवर्षयस्तात वसिष्ठप्रमुखाः सदा ।। १५
देशं विरजसं पश्य मेरोः शिखरमुत्तमम् ।
यत्रात्मतृप्तेरध्यास्ते देवैः सह पितामहः ।। १६
यमाहुः सर्वभृतानां प्रकृतेः प्रकृतिं ध्रुवम् ।

C. 3. 11857 B. 3. 163. 17

(for °राज). — d) Ś1 B Dc Dn D4. 6 [S]तिविराजते (B2°ति); K3 हि विराजते; S (G1 om.) [S]भि(T1 M2 हि)विराजयन्.

5 <sup>a</sup>) K1. 2 D2 इंद्रवैश्रवणावेती; T1 G1. 2 M1 ° णोपेतां; T2 G3 इंद्रो वैश्रवणोपेतो. — <sup>b</sup>) K1 रक्षितः; Dc रक्षितां; D1. 4 T1 रक्षत (D1 ° तं); T2 G ° ति. — <sup>d</sup>) K1-3 om. च. B4 Dn D4. 6 [ए]व (for [उ]प-). Some MSS. ° शोभितं.

6 D<sub>5</sub> om. 6. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> M एताम्; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 8 एतम्; G<sub>1</sub> एवम् (for एतद्). — <sup>c</sup>) Dc चापि; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>— चैव (for सर्व-). — Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>2</sub> M<sub>2</sub> om. (hapl.) 6<sup>d</sup>-7<sup>c</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as in text) S सर्वे (for सद्ग). Dn<sub>2</sub> D<sub>1</sub> (sup. lin. as in text) संयुक्ताश्च मनी<sup>c</sup>.

7 Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>2</sub> M<sub>2</sub> om.  $7^{abc}$  (cf. v.l. 6). — b) B<sub>1</sub> G<sub>1</sub> उपातिष्ठंत; T<sub>1</sub> उदतिष्ठंति. K<sub>3</sub>. 4 B<sub>4</sub> Dc D<sub>1</sub>. 3. 5 M<sub>2</sub> द्विजा: (for प्रजा:). — c) D<sub>5</sub> चाथ; T<sub>2</sub> G चैव (G<sub>1</sub> सर्व-) (for चापि).

8 °) K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> च (for तु). K<sub>4</sub> G<sub>4</sub> राजन्. Ś<sub>1</sub> B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-8</sub>, 5) घमंज्ञः (for धमांत्मा). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>, 2 B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> वरः (for प्रमुः). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> D<sub>1-8</sub>, 5 प्रेतसस्वैगं(D<sub>5</sub> °g)ताम्; K<sub>1</sub>, 2 प्रेतैः सस्वैगेतेर् (K<sub>2</sub> °ताम्); K<sub>4</sub> अगस्तिसेविताम्; B Dc Dn D<sub>4</sub>, 6 G<sub>4</sub> प्रेतसस्व(B<sub>4</sub> °सिद्ध)गतिम्; G<sub>1</sub> °गती. B Dc होतां; Dn D<sub>4</sub>, 6 होनां (for एतां). — d) K<sub>4</sub> transp. दक्षिणां and आश्रितो; D<sub>1</sub>, 2 transp. आश्रितः and दिशं. D<sub>8</sub>, 5 आस्थितो.

10 G<sub>1</sub> om. 10. — a) De Dn D4 त; Ds सं-; D5

स (for  $\dot{\mathbf{z}}$ ). — d)  $\dot{\mathbf{S}}_1$   $\mathbf{K}_1$ . 2 एतद् (for एतम्).

11 °) K2 एवं; K4 B2. 4 Dn1. n3 D1. 3. 5 एनं; G1 स तं (for एतं).

12 b) B De Dn D4. 6 नीर्यवान् (B4 भानुमान्); D5 मूर्तिमान्. — 6) Ś1  $K_{1-3}$ . 4 (marg. sec. m.) D1-3 गिरिवरः;  $T_1$  महाराज;  $T_2$   $G_2$ . 3 महाभागः.

13 °) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>3</sub> अस्मिन्. K<sub>4</sub> (marg sec. m. as in text) T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ब्रह्मविदश्चेव. T<sub>2</sub> G यस्मिन्ब्राह्मणसंवेश्च. — b) K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> तिष्ठति. K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> [ए]व; K<sub>4</sub> [अ]थ; T<sub>2</sub> G चै (for च). B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 भूतात्मा चावतिष्ठते (B<sub>2</sub>. 3 D<sub>4</sub>. 6 °ति). — c) B<sub>4</sub> भूतानि. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> सर्ग; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> विश्व; M<sub>1</sub> स्वर्ग (for सर्व). B<sub>1-5</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. 5) प्रजापतिः सजन्मर्व.

14 b) K<sub>1</sub>. 2 मानुषान्. K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> (by corr.) ऋषिसत्त-मान्; B<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 M<sub>2</sub> दक्षसत्तमान्. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 महद्ध-येतत्; K<sub>3</sub> महासेतुः; T<sub>1</sub> M महामेरोः (M<sub>1</sub> रै). — d) K<sub>4</sub> स्थानमेतद्; B<sub>1</sub>—3 D (except D<sub>1</sub>—3. 5) शिवं स्थानम् (by transp.). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>—4 अनुत्तमम्.

15 b) K<sub>8</sub> D<sub>5</sub> अभ्यु°; B<sub>2-4</sub> Dc Dn D1. 2 एवो° (for अत्रो°). — °) K<sub>8</sub> D1-3 पार्थ (for तात). — ³) Ś1 K<sub>2</sub> B<sub>3</sub> G<sub>1</sub> तथा; K<sub>1</sub> तत:; B<sub>1</sub> Dn D1. 4. 6 T G<sub>2-4</sub> M तदा.

16 °) Ś1 K1. 2 D5 एतद्; K3. 4 (marg. sec. m.)
D3 एतं; K4 देवं; D1. 2 एवं (for देशं). — °) K4 (marg. sec. m. as in text) यत्रास्ते भगवान्देवो; S आत्मतृत्तैर्थ(T1 °श्च)तैर्यत्र. — °) T1 M1 नित्यमास्ते (for देवै: सह).

.11857 .163.17 .164.16 अनादिनिधनं देवं प्रभ्रं नारायणं परम् ।। १७ ब्रह्मणः सदनात्तस्य परं स्थानं प्रकाशते । देवाश्र यत्नात्पश्यन्ति दिव्यं तेजोमयं शिवम् ।। १८ अत्यकीनलदीप्तं तत्स्थानं विष्णोर्महात्मनः । स्वयैव प्रभया राजन्दुष्प्रेक्ष्यं देवदानवैः ।। १९ तद्वे ज्योतींषि सर्वाणि प्राप्य भासन्ति नोऽपि च । स्वयं विश्वरदीनात्मा तत्र ह्यभिविराजते ॥ २० यतयस्तत्र गच्छिन्ति भक्तया नारायणं हिरम् । परेण तपसा युक्ता भाविताः कर्मभिः शुभैः ॥ २१ योगसिद्धा महात्मानस्तमोमोहविवर्जिताः । तत्र गत्वा पुनर्नेमं लोकमायान्ति भारत ॥ २२ स्थानमेतन्महाभाग ध्रुवमक्षयमव्ययम् ।

17 b) D4 G1. 2 M2 ध्रुवां. Ś1 K1. 2. 4 (marg. sec. m.) प्रवृत्तिं प्रकृतेः परां (K1. 2 रं); K3 D1-3. 5 प्रकृतिं (K3 कि:) प्रकृतेः परं; K4 (corrupt) प्रवृत्तिं प्रकृतें भुंजं; T1 (by transp.) प्रकृतिं प्रकृतें ध्रुवं. — M om.  $17^{o}-19^{d}$ , and ins.  $826^{*}$  after  $17^{ab}$ . — d) Ś1 K1. 2 G1 प्रभुं; K3. 4 D1-3 T1 हिंर (for परम्).

18 K<sub>1</sub> M om. 18 (for M, cf. v.l. 17). — °) T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 यज्ञात; G<sub>1</sub> युक्तान् (for यल्लात्). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> अपि देवा न गच्छंति; K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2 देवा अपि न पश्यंति; B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 देवापि यं न पश्यंति; D<sub>8</sub>. 5 अपि देवा यं न यांति. — <sup>d</sup>) B D (except D<sub>1</sub>-3. 5) सर्व- (for दिइयं). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> B Dn D<sub>4</sub>. 6 शुभं (for शिवम्). G<sub>1</sub> तत्र मायामयं शिवं.

**19** M om. 19 (cf. v.l. 17). — K<sub>3</sub> B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 T G ins. after 19: K<sub>4</sub>, after 22: D<sub>1-3</sub>, after 24: M (which om.  $17^{c}-19^{d}$ ) ins. after  $17^{ab}$ :

### 826\* प्राच्यां नारायणस्थानं मेरावतिविराजते।

[K4 D1-8 M नारायणस्तात (for 'स्थानं). K4 मेरोरथ; B1 मेरावत्र; D1-8 मेराविभ-; T1 मम राजन् (for मेरावित-).]— Thereafter T1 reads 21-22 and 828\*. K3 B Dc Dn D4. 6 T2 G (G1 om. lines 3-4) M cont.: K4 ins. line 1 after 826\* and lines 2-4 after 19: T1 ins. after 828\*:

827\* यत्र भूतेश्वरस्तात सर्वप्रकृतिरात्मभूः। भासयन्सर्वभूतानि सुश्रियाभिविराजते। नात्र ब्रह्मर्षयस्तात कुत एव महर्षयः। प्रामुवन्ति गतिं ह्यतां यतीनां कुरुसत्तम।

[(L. 2) K<sub>3</sub> S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) भावयन्; K<sub>4</sub> स चामं (for भासयन्). K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 2 S स्व<sup>-</sup> (for सु<sup>-</sup>). — (L. 3) K<sub>4</sub> कुतो ब्रह्मर्थयस्तथा; T<sub>1</sub> नात्र देवर्षयः कुतः; T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) M कुतो देवर्षयस्तथा. — (L. 4) T<sub>1</sub> प्राप्स्यंति च (for प्राप्तु<sup>\*</sup>). K<sub>4</sub> M<sub>1</sub> ह्येषां; T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) ह्येनां. T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) यतीनां भावितात्मनां.]

20 G1 om. 20. — 4) B1 Dc न तज्; B2-4 Dn D4. 6 न तं; S (G1 om.) नात्र (for तहै). K4 (marg. sec. m.)

नात्र ज्योतीं वि शास्त्राणि. — b) B Dc Dn D4. 6 पांडव; T1 G2. 4 M1 भारत (for नो Sपि च). K3. 4 D1-3. 5 प्राप्य ना भांति तेजसा (K4 marg. sec. m. प्राप्य तिष्ठंति पांडव). — c) Ś1 K1. 2 B1-3 Dc Dn D4-6 स्वयं प्रभु(Ś1 K1. 2 विष्णु)रचिंत्यात्मा; K4 (marg. sec. m.) अयं वीरः स भगवान्. — d) K1. 2 B D (except D3. 4. 6) ह्यति ; T G (G1 om.) [ए]वाभि- (for ह्यभि-). K4 (marg. sec. m.) स्वयमत्र विराजते.

21 M<sub>2</sub> om. 21-22. For T<sub>1</sub> ef. v.l. 19. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 M<sub>1</sub> भक्ता; T G देवं (for भक्तया). Ś<sub>1</sub> विभुं; D<sub>3</sub> शुभं; D<sub>5</sub> प्रभुं (for हरिम्). K<sub>4</sub> भक्ता नारायणाश्रमं.

22 M<sub>2</sub> om. 22 (cf. v.l. 21). For T<sub>1</sub> cf. v.l. 19.

— a) K<sub>3</sub>. 4 जिता°; D<sub>1-3</sub>. 5 यता° (for महा°). — b) T<sub>2</sub>
G<sub>3</sub>. 4 ततो (for तमो-). — cd) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 अत्र (for तत्र).
D<sub>1</sub>. 2 transp. नेमं and लोकं. — After 22, K<sub>3</sub> B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) S (except M<sub>2</sub>) ins.:

828\* स्वयंभुवं महात्मानं देवदेवं सनातनम्। Thereafter T1 reads 827\*.

23 a) K1. 2 महाभाव; T1 M1 महाराज. — c) T1 सदाप्यत्र (for सदा द्वोतत्). — d) Ś1 K1. 2. 4 (marg. sec. m.) D5 प्राणिकर्तुर; K4 (orig.) G1. 4 प्राणमात्रं; K4 (also marg. sec. m.) Dc D1-8 प्रणम त्वं; T1 प्रणमाञ्च. — After 23, N ins.:

829\* एनं त्वहरहर्मेरुं सूर्याचन्द्रमसौ ध्रुवम् । प्रदक्षिणसुपावृत्तौ कुरुतः कुरुसत्तम । ज्योतींषि चाप्यशेषेण सर्वाण्यनघ सर्वतः । परियान्ति महाराज गिरिराजं प्रदक्षिणम् ।

[(L. 2) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 उपानृत्य. B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 कुर-नंदन. — (L. 3) K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as above) ज्योतीं-ध्यनेन मार्गेण. D<sub>5</sub> [अ]स्य च (for [अ]नघ). Ś1 K<sub>4</sub> संघराः; D<sub>1</sub> संद्ययः (for सर्वतः). K<sub>1</sub>. 2 सर्वाण्यनाम (sic) संघराः; K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as above) D<sub>3</sub> सर्वाण्येनमसंद्रायः; B<sub>4</sub> सर्वाण्येतानि नित्यतः. — K<sub>2</sub> om. (hapl.) from the posterior half of line 4 up to 25°.] ईश्वरस्य सदा होतत्प्रणमात्र युधिष्ठिर ॥ २३
एतं ज्योतींपि सर्वाणि प्रकर्षन्भगवानि ।
कुरुते वितमस्कर्मा आदित्योऽभिन्नदक्षिणम् ॥ २४
अस्तं प्राप्य ततः संध्यामतिक्रम्य दिवाकरः ।
उदीचीं भजते काष्ठां दिश्रमेष विभावसुः ॥ २५
स मेरुमनुवृत्तः सन्पुनर्गच्छिति पाण्डव ।
प्राञ्चखः सविता देवः सर्वभृतिहते रतः ॥ २६
स मासं विभजन्कालं बहुधा पर्वसंधिषु ।
तथैव भगवान्सोमो नक्षत्रैः सह गच्छिति ॥ २७
एवमेष परिक्रम्य महामेरुमतन्द्रितः ।

मावयन्सर्वभृतानि पुनर्गच्छिति मन्दरम् ॥ २८
तथा तमिस्रहा देवो मयुखैर्भावयञ्जगत् ।
मार्गमेतदसंबाधमादित्यः परिवर्तते ॥ २९
सिसृक्षुः शिशिराण्येष दक्षिणां भजते दिशम् ।
ततः सर्वाणि भृतानि कालः शिशिरमृच्छिति ॥ ३०
स्थावराणां च भृतानां जङ्गमानां च तेजसा ।
तेजांसि समुपादत्ते निवृत्तः सन्विभावसुः ॥ ३१
ततः स्वेदः क्रमस्तन्द्री ग्लानिश्च भजते नरान् ।
प्राणिभिः सततं स्वमो ह्यभीक्ष्णं च निषेव्यते ॥ ३२
एवमेतदनिर्देश्यं मार्गमावृत्य भानुमान् ।

C. 3. 11878 B. 3. 163. 38 K 3. 164. 37

24 Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1-8</sub>. 5 om. 24 (for K<sub>2</sub> cf. v.l. 23); T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> om. 24-25. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> Dn<sub>1</sub> एनं; B<sub>1</sub> M एतज्; B<sub>4</sub> Dc<sub>2</sub> Dn<sub>8</sub> T<sub>1</sub> एवं; G (G<sub>8</sub> om.) एष (for एतं). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> वितमः कर्ता; T<sub>1</sub> "मस्कत्वं; G<sub>1</sub> "मः कर्मः; G<sub>2</sub>. 4 "मः कामं. — After 24, D<sub>1-3</sub> read 826\*.

25 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om. 25 (cf. v.l. 24); K<sub>2</sub> om. 25<sup>abc</sup> (cf. v.l. 23). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> युधिष्ठिर (for दिवा°). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> D<sub>3</sub> राजन्; K<sub>3</sub> B<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 पूर्व; K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> D<sub>c</sub> पूर्वा; M काले (for काष्ठां). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 एव (for एष). B<sub>4</sub> बहुधायं विभावसु:; S (T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om.) बहुधा पर्वसंधिष्ठु.

26 G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> om. (hapl.)  $26^a-27^b$ ; M<sub>2</sub> om. 26-27.

— a) Dn<sub>2</sub> सुमेर . Dn स (for सन्). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 5

मेरुमेत्रमुपावृ (D<sub>3</sub> °श्रि)त्य; T<sub>1</sub> समेतामुपवृत्तः स. — b)

T G (G<sub>1</sub> om.) उपा(T<sub>1</sub> ° प)गच्छति (for पुनर्गच्छति).

— c) B<sub>4</sub> स तदा; T<sub>1</sub> सहितं; T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) सततं (for सविता).

27 M<sub>2</sub> om. 27; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> om. 27<sup>ab</sup> (cf. v.l. 26).

— <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as in text) समं सं; Dn<sub>1</sub> स

मासान्; T<sub>1</sub> सदा सं-; T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) स सम्यग् (for स

मासं). K<sub>4</sub> (marg. sec. m.) Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>5</sub> काले; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4

कालान् (for काले). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> विभजन् (for बहुधा). Ś<sub>1</sub>

K<sub>1</sub>. 2 Dn<sub>2</sub> सर्व<sup>a</sup> (for पर्व<sup>a</sup>). — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2 तमेव विभ
जन् (for तथैव भगवान्). K<sub>4</sub> (marg. sec. m.) S (M<sub>2</sub>

om.) देवो (for सोमो).

28 G<sub>2</sub> om. 28<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K B<sub>2</sub> एतं; D<sub>1-3</sub> एनं; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 एवं (for एव). Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 अतिकस्य; B<sub>1-3</sub> Dc Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4</sub>. 6 त्वतिकस्य; Dn<sub>1</sub> द्याति<sup>°</sup>; T<sub>1</sub> परिकामन. — After 28<sup>ab</sup>, S (except G<sub>2</sub>) ins.:

830\* सोमश्च विभजन्कालं बहुधा पर्वसंधिषु।

[ Cf. 27ab. ]

— °) K4 (marg. sec. m.) S भास °(for भाव°). — Ś1 K1. 2 om. (hapl.) 28<sup>d</sup>-30°. — d) K4 D3 T1 मंदिर; T2 G सागरं (for मन्दरम्).

29 \$\( \text{S}\_1 \) K<sub>1</sub>. 2 om. 29 (cf. v.l. 28). —  $^a$ ) K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as in text) तथा तस्मिन्प्रभा देवो. —  $^b$ ) K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2 S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) भास (for भाव). —  $^c$ ) K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 3 Dc D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> M एतम्; B<sub>4</sub> D<sub>1</sub> एनम्; T<sub>2</sub> G एवम् (for एतद्).

30 Ks om. from st. 30 up to 4° of the next adhy.; Ś1 K1. 2 om. 30° bc (cf. v.l. 28). — °) T1 विस्ञज्ञ (for सिस्झु:). K4S शिशिरं होष (T1G1° पु); K4 (marg. sec. m.) B4 Dn D2. 4. 5 शिशिराण्येव; Dc ° श्येषु; D1 °येव. — b) K4 D8. 5 Stransp. दक्षिणां and भजते. — °) K1 काले; T2 G कालं. D1. 2 शिश्म. K1. 2 D1-3 अर्छति (for ऋच्छति). K4 कालमर्छति शैशिरं; B Dc Dn D4-6 कालोभ्यर्छति शैशिरः; T1 M1 कालः स्पृशति शैशिरः; M2 कालस्वच्छति वैशिरः.

31 K<sub>3</sub> om. 31 (cf. v.l. 30). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1-3</sub> पुनराद(K<sub>1</sub>. 2 °घ)ते; Dc समुपादत्त. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>1</sub>. 2. 4-6 T<sub>2</sub> G स (for सन्).

32 K<sub>8</sub> om. 32 (cf. v.l. 30). — <sup>a</sup>) B Dc Dn D<sub>4-6</sub> स्वेद्क्रमो; D<sub>1. 2</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> स्वेद्क्रमस्. — <sup>cd</sup>) K<sub>4</sub> S (except G<sub>4</sub>) प्राणिनः (for °भिः). K<sub>4</sub> स्वप्ने (for स्वप्नो). S स्वप्ने स्वभीष्टं; K<sub>1. 2</sub> स्वप्ने स्वभीष्टं; B<sub>4</sub> स्वप्नमभीक्ष्णं. S स्वप्नानभीक्षणं सम्(T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> पर्यु) पासते.

33 K<sub>3</sub> om. 33 (cf. v.l. 30). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> एवस्; D<sub>1-3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> एतस् (for एतद्). — Dc D<sub>2</sub> om. (hapl.) 33<sup>d</sup>-35<sup>c</sup>. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 प्राव<sup>°</sup>; T<sub>1</sub> पाल<sup>°</sup> (for भाव<sup>°</sup>).

C. 3. 11878 B. 3. 163. 38 K. 3. 164. 37 पुनः सृजित वर्षाणि भगवान्भावयन्त्रजाः ॥ ३३ वृष्टिमारुतसंतापैः सुखैः स्थावरजङ्गमान् । वर्धयन्सुमहातेजाः पुनः प्रतिनिवर्तते ॥ ३४ एवमेष चरन्पार्थ कालचक्रमतन्द्रितः । प्रकर्षन्सर्वभृतानि सविता परिवर्तते ॥ ३५

संतता गतिरेतस्य नैप तिष्ठति पाण्डव । आदायैव तु भूतानां तेजो विसृजते पुनः ॥ ३६ विभजन्सर्वभूतानामायुः कर्म च भारत । अहोरात्रान्कलाः काष्ठाः सृजत्येप सदा विभुः ॥ ३७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षष्ट्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥

# 989

वैशंपायन उवाच।
तिसिन्नगेन्द्रे वसतां तु तेषां
महात्मनां सद्भतमास्थितानाम्।
रितः प्रमोदश्च बभूव तेषामाकाङ्कृतां दर्शनमर्जनस्य।। १
तान्वीर्ययुक्तान्सुविश्चद्धसत्त्वांस्तेजस्विनः सत्यष्टतिप्रधानान्।

संप्रीयमाणा बह्वोऽभिजग्मुर्गन्धर्वसंघाश्र महर्षयश्र ॥ २
तं पादपैः पुष्पधरैरुपेतं
नगोत्तमं प्राप्य महारथानाम् ।
मनःप्रसादः परमो बभूव
यथा दिवं प्राप्य मरुद्गणानाम् ॥ ३
मयुरहंसस्वननादितानि

36 K<sub>3</sub> om. 36 (cf. v.l. 30). — D<sub>2</sub> om. 36°-37°.
— °) Ś1 K<sub>1.2</sub> आदधस्स(K<sub>1</sub>° न्स) वभूतानां; K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> आदावेव तु भू°; K<sub>4</sub> (marg. sec. m.) D<sub>1.8.5</sub> आददस्स(D<sub>1.8</sub>° न्स) वभू°; D<sub>11.12</sub> D<sub>6</sub> आदायेवं तु भू°. — °) Ś1 K (K<sub>8</sub> om.) D<sub>1.8.5</sub> तेजांसि विस्जन्पुन: (D<sub>1</sub>° न्मभुः).

37 Ksom. 37; D2 om. 37ab (cf. v.l. 30, 36). — a)
B1. 2. 4 Dc विस्उन्; G1 भगवन् (for विभन्न). — b)
K4 S (except G1) पांडव (for भारत). — c) K (Ks om.)
B Dc Dn D4. 6 M1 अहोरात्रं; D1. 2. 6 M2 अहोरात्राः.
— d) D1. 2[ए]व (for [ए]व). B2 भवस्प्रभुः; D3 विभावसुः (for सदा विभुः). K4 D6 S प्रभुः; Dc हिरः (for विभुः).

Colophon om. in Ks. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 D6 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: B1 Dn (both om. sub-parvan name) mention only गंधमादनप्रवेश; B2. 3 De D6 M, likewise, only भादनवास; B4 D3. 5, only भादनिवास; and finally D1. 2, only लोमशतीर्थ-यात्रा (followed by गंधमादनप्रवेश in D1). — Adhy. name: K4 पृथिवीदर्शनः; Dc धौम्यवाक्यं; D1. 2 आष्ट्रिवेणवाक्यं; G1. 2 कालचक्रवर्णनं.. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 162 (Dn3 163); D1 168; S

(M<sub>2</sub> sup. lin.) 164 (M<sub>2</sub> orig. 166). — Śloka no.: Dn 42; D1 39.

### 161

- 1 K<sub>8</sub> om. 1<sup>a</sup>-4<sup>a</sup> (cf. v.l. 3. 160. 30). <sup>b</sup>) Śi K<sub>1</sub>. 4 D<sub>1-8</sub> M<sub>2</sub> घमाँ (for महा°). K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as in text) सत्यवतां कुरूणां; B<sub>4</sub> भारत पांडवानां; S सद्भतमाश्रितानां. <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> D<sub>3</sub>. 5 S राजन् (for तेषाम्). <sup>a</sup>) Śi अच्युतस्य (for अर्जुनस्य).
- 2 Ks om. 2 (cf. v.l. 1). °)  $T_1$  M सत्यसंधान् (for वीर्ययुक्तान्).  $D_{1.2}$  G4 स- (for सु-).  $D_1$   $D_2$  6 G1 कमान् (for सत्त्वान्).  $D_5$  वीर्यान्वितांसांश्च विशुद्ध °. b)  $S_1$   $K_1$   $D_3$  महौजसः पांडुसुतांस्तदानीं;  $D_{1.2}$  तेजस्वनः साधुधतिप्रधानान्;  $D_5$  °नः सत्यविधिप्रमाणान्; S तेज ( $T_1$  M तप)स्विनः शस्त्रभृतां वरिष्ठान् . °)  $S_1$   $K_1$   $D_5$   $T_2$   $G_{1-8}$  संप्रीयमाणान् .  $D_{1.3}$  S (except  $M_1$ ) बहुधा (for बहवो). a)  $S_1$   $K_1$   $D_1$   $D_2$   $D_3$   $D_4$   $D_5$   $D_4$   $D_5$   $D_4$   $D_5$   $D_6$   $D_6$  D
- 3 K<sub>3</sub> om. 3 (cf. v.l. 1). °) K<sub>1</sub> D<sub>3</sub> पुष्पवरैर्; B<sub>4</sub> S फल्टेर्; Dc °वनैर्. Ś<sub>1</sub> om. 3<sup>cd</sup>. °) S प्रथमो (for परमो).

प्रष्पोपकीर्णानि महाचलस्य। शृङ्गाणि सान्ति च पश्यमाना गिरेः परं हर्षमवाप्य तस्थः ॥ ४ साक्षात्क्रवेरेण कृताश्च तस्मि-नगोत्तमे संवृतकूलरोधसः। कादम्बकारण्डवहंसजुष्टाः पद्माकुलाः पुष्करिणीरपश्यन् ॥ ५ क्रीडाप्रदेशांश्व समृद्धरूपा-न्सुचित्रमाल्यावृतजातशोभान् । मणिप्रवेकान्समनोहरांश्र यथा भवेयुर्घनदस्य राज्ञः ॥ ६ अनेकवर्णेश्च सगन्धिभिश्च महाद्रमेः संततमभ्रमालिभिः। तपःप्रधानाः सततं चरन्तः शृङ्गं गिरेश्विन्तयितं न शेकः ॥ ७ खतेजसा तस्य नगोत्तमस्य

महौषधीनां च तथा प्रभावात । विभक्तभावो न बभव कश्चि-दहर्निशानां प्ररुपप्रवीर ॥ ८ यमास्थितः स्थावरजङ्गमानि विभावसभीवयतेऽमितौजाः। तस्योदयं चास्तमयं च वीरा-स्तत्र स्थितास्ते दद्दशुर्नृसिंहाः ॥ ९ रवेस्तमिस्रागमनिर्गमांस्ते तथोदयं चास्तमयं च वीराः। समावृताः पेक्ष्य तमोनुदस्य गभस्तिजालैः प्रदिशो दिशश्च ॥ १० स्वाध्यायवन्तः सततक्रियाश्च धर्मप्रधानाश्च ग्रचित्रताश्च । सत्ये स्थितास्तस्य महारथस्य सत्यव्रतस्यागमनप्रतीक्षाः ॥ ११ इहैव हर्षोऽस्त समागतानां

C. 3. 11894 B. 3. 164. 12 K. 3. 165. 12

- 4 Ks om.  $4^a$  (cf. v.l. 1). ") K (K3 om.) D<sub>1</sub>. 8. 5 G<sub>1</sub>. 2 "स्वरनादितानि; B<sub>4</sub>" स्वनवंति तानि; T<sub>1</sub> M "प्रतिनादितानि. b) K<sub>4</sub> पुष्पप्रकीर्णानि; Dc D<sub>5</sub> पुष्पोपकीर्णस्य; G<sub>1</sub> पुष्पावकीर्णानि. B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> महाबळस्य; Dc "चळानि. d) T गिरेरपारं परमाप्य तस्थु:.
- 5 a) Śi K B4 D1-3. 5 स्वयं (for साक्षात्). T1 च सत्कृताश्च (for कृताश्च तिसन्). Śi K2 कृतार्था (for च तिसन्). b) Śi K1. 2. 4 (marg. sec. m.) D3. 5 कूळरोधाः; K4 कूटगुसाः; T1 M गृहगुरमाः; T2 G गृहगुसाः (G1 कूटगुरमाः) (for कूळरोधसः). c) K4 D1-3. 6 कादंबकारंडवहंसयुक्ताः; T2 G2-4 कारंडकादंबकहंसयुष्टाः. d) B1 पद्मान्विताः; B4 समाकुळाः; T2 G2-4 पद्माकराः.
- 6 °) D4 om. (hapl.) from समृद्ध up to 7°. b)  $K_4$  (marg. sec. m. as in text) सदेविकांसोद्यतपत्रवेगान्; S सवेदिकांसो न्यवसन्सुवेशा( $G_1$   $M_2$  वेश्मा;  $M_1$  गुप्ता)न्. °)  $S_1$   $K_{1-3}$ . 4 (marg. sec. m.)  $D_{1-3}$  मणिप्रवेकप्रगृही-तजाळान् ( $S_1$   $K_1$  ँळा);  $K_4$  मणिप्रवेणान्सुमनोहरांश्च; B  $D_0$   $D_0$  मणिप्रकीणाँश्च मनोरमांश्च;  $D_0$  मणिप्रकीणाँन्सुमनोहरांश्च.
- 7 D4 om. 7° (cf. v.l. 6). b) Ś1 K2 महाधनै:. Ś1 K D1-3 संवृतम्; D5 संगतम् (for संततम्). Ś1 अभ्रमा-

- लिहन्;  $K_1$ . 2. 4 अभ्रमालिनं;  $K_3$  B Dc Dn D4. 6  $G_1$  अभ्रजालें;  $D_{1-3}$  अभ्रमालि ( $D_2$  ेली);  $D_5$  अभ्रवन्नु;  $T_2$   $G_{2-4}$  अभ्रलेहिभिः. °) S  $^\circ$ शभावात् ( $T_1$   $^\circ$ वं) (for  $^\circ$ शधानाः).  $^a$ )  $T_2$   $G_3$ . 4 सर्वं;  $G_2$  श्रंगान्.
- 8 °) Śi Ki विभिन्नभावो. K4 B4 S विभ (T2 G2-4 विवि)क्तरूपः सर्विता बभूव. d) B Dn D4. 6 अहोनिशानां. K4 S दिवानिशं प्राप्य नर्र्षभाणां.
- 9 °) Śi K Ds यस्तेजसा; Ds T2 G2-4 समास्थितः. K2 Ds S (except G1) ° जंगमानां. b) Śi K1-3 भावयन्नेव भा(K1. 3 या)ति; K4 भातिनिशा\*\*; B4 Ds. 6 भावयते महीजाः (Ds च यानि; Ds महात्मा); D1. 2 भासयन्नेव याति; S भावयिता हरीशः. c) B D (except D1-3) G1. 4 चास्तमनं; cf. v.l. 10. Śi K D1-3 पार्थास; Ds वीर (for वीरास). d) T1 M [आ]श्रिता°; T2 G2-4 [उ]िषता° (for स्थिता°).
- 10 °) K1 °निर्गमानां; D1. 2. 5 S °निर्गमं ते (for °निर्गमांसे). Ś1 K2. 3 Dc D1-3. 5 T2 G च (for ते).

   °) Ś1 तस्योदयं. B D (except D1-3) चास्तमनं; cf. v.l. 9. °) Dc T1 समागताः.
  - 11 °) S रता° (for स्थिता°).
  - 13 °) Ś1 K D1-8. 5 T2 G2-4 गिरेर् (for गिरी).

C. 3. 11894 B. 3. 164. 12 K. 3. 165. 12 क्षित्रं कृतास्त्रेण धनंजयेन ।
इति क्रुवन्तः परमाशिषस्ते
पार्थास्तपोयोगपरा बभूवः ॥ १२
दृष्ट्वा विचित्राणि गिरौ वनानि
किरीटिनं चिन्तयतामभीक्ष्णम् ।
बभूव रात्रिदिवसश्च तेषां
संवत्सरेणैव समानरूपः ॥ १३
यदैव धौम्यानुमते महात्मा
कृत्वा जटाः प्रव्रजितः स जिष्णुः ।
तदैव तेषां न बभूव हर्षः
कृतो रितस्तद्गतमानसानाम् ॥ १४
अतिनियोगान्त युधिष्ठिरस्य
वनादसौ वारणमत्त्रगामी ।
यत्काम्यकात्प्रव्रजितः स जिष्णु-

स्तदैव ते शोकहता बभृद्यः ॥ १५
तथा तु तं चिन्तयतां सिताश्चमस्नार्थिनं वासवमभ्युपेतम् ।
मासोऽथ क्रच्छ्रेण तदा व्यतीतस्तस्मिन्नगे भारत भारतानाम् ॥ १६
ततः कदाचिद्धरिसंप्रयुक्तं
महेन्द्रवाहं सहसोपयातम् ।
विद्युत्प्रभं प्रेक्ष्य महारथानां
हर्षोऽर्जुनं चिन्तयतां बभूव ॥ १७
स दीप्यमानः सहसान्तरिक्षं
प्रकाशयन्मातिलसंगृहीतः ।
बभौ महोल्केव घनान्तरस्था
शिखेव चाग्रेर्ज्वलिता विधूमा ॥ १८
तमास्थितः संदद्दशे किरीटी

831\* संत्यज्य कामान्प्रव्रजितास्तदैव पार्थास्तदा शोकपरा बभूवुः।

16 °) K<sub>8</sub>. 4 (marg. sec. m.) B<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 एवं (for तथा). K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as in text) हि; B<sub>1-8</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 एवं (for तु). B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> अभीक्ष्णम् (for सिताश्वम्). — b) B<sub>4</sub> अभ्युपैति. — c) Si K<sub>1</sub> इयपेतस् (for ज्यतीतस्). K<sub>4</sub> S कालः स कृष्ट्रेण महानतीतः; D<sub>5</sub> मासाश्च कृष्ट्रेण तथा ज्यतीताः. — d) K<sub>5</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 5 तस्मिन्वने; D<sub>5</sub> नगोत्तमं. — After

832\* उषित्वा पञ्च वर्षाणि सहस्राक्षनिवेशने ।
अवाप्य दिन्यान्यस्ताणि सर्वाणि विद्युधेश्वरात् ।
आग्नेयं वारुणं सौम्यं वायन्यमथ वैष्णवम् ।
ऐन्द्रं पाग्चपतं ब्राह्मं पारमेष्ठयं प्रजापतेः ।
यमस्य धातुः सवितुस्त्वष्टुवैंश्रवणस्य च । [5]
तानि प्राप्य सहस्राक्षादिभवाद्य शतकतुम् ।
अनुज्ञातस्तदा तेन कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् ।
आगच्छदर्जुनः प्रीतः प्रहृष्टो गन्धमादनम् ।

[(L. 1) K<sub>1</sub>. 2 वासवस्य (for सहस्राक्ष-). — (L. 2) D<sub>6</sub> अधीत्य सर्वशास्त्राणि दृष्ट्वा च विबुधेश्वरात्. — (L. 3) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 वायन्यम(Ś<sub>1</sub> न्यं चा)स्त्रमायुधं. — (L. 7) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> चामि- (for चापि). — (L. 8) Ś<sub>1</sub> K D<sub>c1</sub> हृष्टो दैतवनं सर: (for the posterior half).]

— Thereafter, K<sub>1</sub>. 3. 4 B D ins. an addl. colophon (adhy. no.: Dn1 163; Dn3 164; D1 169).

17 Before 17, N ins. वैशं ड°. — °) K₄ S नरर्थ-भाणां (for महा°).

18 a) K4 D8 T1 G1 सं-; D1 प्र- (for स).

19 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> S (except M<sub>2</sub>) समा (for तमा).

- <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B D नवान्या; Dc समाल्या (for वराण्या). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>5</sub> पर्वतमाससाद; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub>

<sup>-</sup>  $^d$  )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_2$ .  $_3$   $\acute{T}_2$   $\acute{G}_3$   $\acute{M}_2$  [इ]व (for [ए]व).  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_2$   $\acute{B}_4$  समानकल्पः.

<sup>14</sup> D<sub>5</sub> om. 14. — <sup>a</sup>) T<sub>1.2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub> यथैव (for यदैव). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> धौम्यानुमतो. — <sup>b</sup>) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>1</sub> जटां.

<sup>15 °)</sup> M निदेशात् (for नियोगात्). K3 G4 च; K4 G2 M1 स (for त्तु). — b) Ś1 जिल्लुवेनाद्; K1. 2 वनाजिल्लुर; K4 वनादगाद् (for वनादसी). S यदा वनान्मत्तगर्जेद्दगामी. — °) S (except T1) स (for यत्). Ś1 K2 D5 स पार्थः; K1. 3 D1. 2 T1. 2 (after corr.) G1 M तदैव; T2 (before corr.) G2-4 तथैव (for स जिल्लुस). — °) K1. 3 D1. 2 पार्थाः सर्वे; K4 पार्थाश्च ते; S पार्थास्तदा (for तदैव ते). K1. 3. 4 D1. 2 S (except G1) शोकपरा. Ś1 K2 तदैव शोको महतां बभूव; K4 (marg. sec. m.) D3. 5 तदैव शोकोपहता बभूवु:. — After 15, T1 ins.:

<sup>16,</sup> N (except D<sub>4</sub>.  $_5$ ) ins. (a passage composed in ślokas!):

स्रग्वी वराण्याभरणानि विभ्रत्। धनंजयो वज्रधरप्रभावः श्रिया ज्वलन्पर्वतमाजगाम ॥ १९ स शैलमासाद्य किरीटमाली महेन्द्रवाहादवरुद्य तस्मात् । धौम्यस्य पादावभिवाद्य पूर्व-मजातशत्रोस्तदनन्तरं च ॥ २० वृकोदरस्यापि ववन्द पादौ माद्रीसताभ्यामभिवादितश्र । समेत्य कृष्णां परिसान्त्व्य चैनां प्रह्लोऽभवद्भातरुपह्लरे सः ॥ २१ बभूव तेषां परमः प्रहर्ष-स्तेनात्रमेयेण समागतानाम् । स चापि तान्त्रेक्ष्य किरीटमाली ननन्द राजानमभिप्रशंसन् ॥ २२ यमास्थितः सप्त जघान पूगा-न्दितेः सुतानां नमुचेर्निहन्ता । तमिन्द्रवाहं सम्पेत्य पार्थाः प्रदक्षिणं चक्ररदीनसत्त्वाः ॥ २३

ते मातलेश्रक्तरतीव हृष्टाः सत्कारमय्यं सुरराजतुल्यम् । सर्व यथावच दिवौकसस्ता-न्पप्रच्छरेनं क्ररराजपुत्राः ॥ २४ तानप्यसौ मातलिरभ्यनन्द-त्यितेव पुत्राननुशिष्य चैनान् । ययौ रथेनाप्रतिमप्रभेण पुनः सकाशं त्रिदिवेश्वरस्य ॥ २५ गते त तस्मिन्वरदेववाहे शकात्मजः सर्वरिप्रमाथी । शक्रेण दत्तानि ददौ महात्मा महाधनान्युत्तमरूपवन्ति । दिवाकराभाणि विभूषणानि प्रीतः प्रियायै सुतसोममात्रे ॥ २६ ततः स तेषां क्ररुप्रयानां तेषां च सूर्याग्रिसमप्रभाणाम्। विप्रर्षभाणाम्प्रपविश्य मध्ये सर्वे यथावत्कथयांबभूव ॥ २७ एवं मयास्त्राण्यपशिक्षितानि

C. 3. 1191 B. 3. 165.

### मेरुमथाजगाम.

20 °) K4 (marg. sec. m. as in text) विप्रषेभाणाम् (for धौम्यस्य पादाव्). Ś1 D1 अभिनंद्य; K1 D2 अभिवंद्य. Ś1 K1-3 B D धीमान; K4 पादान् (for पूर्वम्).

21 a) Śi Ki [अ] भिननंद; K2 Di 2 [अ] भिववंद; Ti [अ] ध ववंद (for [अ] पि ववन्द). B2-4 Dn च वंद्य; Ds [अ] भिवंद्य (for ववन्द). T2 G2-4 पादौ ववंदे (for ववन्द पादौ).

22 °) Ś1 परमः प्रमोदस; K1. 4 De T1 G1. 2 M परम-प्रहर्षस. — b) Ś1 K De D2. 3 T1 G1. 4 M1 ° येन (for ° येण). S समेत्य तत्र (for समा •). — c) K4 S सं- (for तान्). — d) K4 T1 इति; De अति- (for अभि-).

23 °) B2 यमाश्रितः; T2 G2-4 यानास्थितः; G1 M2 समा . Ś1 सैन्यान् (for प्गान्). — °) T2 G2-4 तानिद्धः वाहान् .

24 a) D1. 2 अदीनसत्वा: (for अतीव हृष्टा:); cf. 23d.

— °) Ś<sub>1</sub> K<sub>3. 4</sub> D<sub>3</sub> सर्वे; B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>4-6</sub> सर्वान् (for सर्वे). K<sub>4</sub> S दिवीकसंघं (K<sub>4</sub> °घा; M<sub>1</sub> °घा:); D<sub>1-8</sub> दिवीकसंतं ते (for दिवीकसस्तान्). B Dc Dn D<sub>4.6</sub> ते (for तान्).

25 b)  $K_{1. 2}$   $B_4$   $D_1$  अनुशास्य.  $B_1$   $D_{1-3}$   $T_2$   $G_2$ . 8 चैतान्;  $B_{2-4}$   $D_1$   $D_{4-6}$  पार्थान् (for चैनान्). —  $^d$ )  $D_2$   $D_3$ . 5  $T_3$   $G_3$  त्रिदशेश्वरस्य.

26 °) Ś1 K1-3 B D नरदेववर्यः (Ś1 K2 °र्य); K4 T1 नरदेववाहे. — b) Ś1 K1-3 B2-4 Dn D1-3. 5 शकः; Dc तस्य (for सर्वे-). — After 26°b, S ins.:

833\* साक्षात्सहस्राक्ष इव प्रतीतः

श्रीमान्स्वदेहादवमुच्य जिष्णुः।

— °) Dc D<sub>1-4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M<sub>1</sub> °कराभानि. — <sup>1</sup>) K<sub>8</sub> B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 प्रिय: (for प्रीतः). K<sub>4</sub> प्रीतो यमाभ्यामथ याज्ञसेन्याः; B<sub>4</sub> प्रीतः प्रियाये शतशः प्रहष्टः.

27 After 27, B2-4 ins.:

834\* देवेस्तु दत्ता हि यथास्त्रमुख्याः

शकाच वाताच शिवाच साक्षात्। तथैव शीलेन समाधिना च प्रीताः सुरा मे सहिताः सहेन्द्राः ॥ २८ संक्षेपतो वै स विशुद्धकर्मा

तेभ्यः समाख्याय दिवि प्रवेशम् । माद्रीसुताभ्यां सहितः किरीटी सुष्वाप तामावसतिं प्रतीतः ॥ २९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥

# 982

वैशंपायन उवाच। एतस्मिन्नेव काले तु सर्ववादित्रनिस्वनः। बभृव तुम्रुलः शब्दस्त्वन्तरिक्षे दिवौकसाम् ॥ १ रथनेमिखनश्चैव घण्टाशब्दश्च भारत। पृथग्व्यालम्गाणां च पक्षिणां चैव सर्वशः॥ २

प्रख्यापयद्वरुकलचीरवासाः।

28 °) D<sub>1. 2</sub> च शस्त्रा° (for मयास्त्रा°). — b) K<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub> T<sub>2</sub> G वायोश्च (for वाताच). — °) B<sub>2-4</sub> Del Dn D4. 6 [अ]थ (for च). — d) K1 मुदिता: (for सहिता:). Ś1 K D1. 3. 5 बभूदु:; Dn3 T2 G सुरेंद्रा: (for सहेन्द्रा:).

29 Before 29, Dc ins. वैशं उ. — a) K1. 2  $D_3$  सुविशुद्ध  $^{\circ}$ ;  $K_3$   $D_{1.~2}$  स  $(K_3$  सु-) विशुद्धभावस;  $T_1$ स विशुद्धधर्मा. — b) K4 T G2. 4 M1 दिव: (for दिवि). K4 B D (except D1-3. 5) प्रवासं (for प्रवेशम्). — 6) B1. 8 Dc माद्या: सुताभ्यां. — d) K4 सुखेन; T2 G2-4 प्रतीत्य (for प्रतीतः). Ś1 K D1-3. ह सुष्वाप तां वसति सु( Ds रजनीं सं)प्रतीतः.

Colophon om. in Ks. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan : B1 D3 (both om. sub-parvan name) mention only गंधमादनप्र(D3 °िन)-वेश; B<sub>3</sub> Dc T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 likewise, only, गंधमादनवास (T<sub>2</sub> Gs. 4 मादनप्रवास); and finally D1. 2, only लोमशतीर्थ-यात्रा (followed by गंधमादन in D1). — Adhy. name: K4 B2-4 Dc Dn1. n8 D4. 6 G2 अर्जुनसमागम: ; D1 अर्जुन-समागमे इंद्रवाक्यं; D2. 5 अर्जुनागमनं; T2 G1. 3. 4 M धनं-जयसमागमः (G4 °मं). — Adhy. no. (figures, words or both); Dn1. n2 164; Dn3 S (M2 sup. lin.) 165 (M2 orig. 167); D1 170. — Śloka no.: Dn D<sub>1</sub> 14.

तं समन्ताद्ज्ययुर्गन्धर्वाप्सरसस्तथा । विमानैः सूर्यसंकाशैर्देवराजमिरंदमम् ॥ ३ ततः स हरिभिर्युक्तं जाम्ब्नद्परिष्कृतम् । मेघनादिनमारुह्य श्रिया परमया ज्वलन् ॥ ४ पार्थानभ्याजगामाञ्च देवराजः पुरंदरः।

### 162

1 After the ref., N ins.:

835\* ततो रजन्यां ब्युष्टायां धर्मराजं युधिष्टिरम् । ञ्रातृभिः सहितः सर्वेरवन्दत धनंजयः।

[(L. 1) K<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>1. 8. 5</sub> निशायां (for रजन्यां). — (L. 2) Ds अभ्यर्चत (for अवन्दत).]

- 4) K4 ततः प्रभातसमये; G1 एतेनैव तु काळेन. b) N (except B<sub>3.4</sub> D<sub>2</sub>) G<sub>4</sub> °नि:स्वन:. — °) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> तुमलः. B1. 3 Dc D3 भीमस् ( for शब्दस् ).
- 2 D<sub>1</sub> om. 2<sup>cd</sup>. °) K<sub>4</sub> तथा (for पृथम्). G<sub>1</sub> भुजंगब्याघ्रसिंहानां. —  $^{d}$ )  $m \acute{S}_{1}$   $m K_{1-8}$   $m D_{3.5}$  चापि;  $m B_{1.8}$ Dn D4. 6 हव (for चैंव). B3 नित्यशः; D2 भारत (for सर्वशः). — After 2, S ins.:

836\* रवोन्मुखास्ते संप्रेक्ष्य प्रीयमाणाः कुरूद्वहाः। मरुद्भिरन्वितं शक्रमापतन्तं विहायसा । [(L. 1) G2 दद्श: (for संप्रेक्ष्य).]

- 3 °) Dns ते (for तं)! S (except G2 M2) अभि-(for अनु-). — b) B Dn D3-6 ° एसरसां (for ° एसरसस्). Śı Ka Gı तदा; B Dn Da—6 गणा: (for तथा). — G1 om.  $3^{c}-5^{d}$ . — c)  $K_{2}$  विमाने.
- 4 In G2, the portion of the text from st. 4 up to st. 39 of the next adhy, is lost on a missing fol. —  $G_1$ om. 4 (cf. v.l. 3). — в) Some N MSS. ° परिस्कृतम्. — °) K2 मेघस्यंदनम्; Dn3 मेघमारुतम्; D2 G4 मेघना

आगत्य च सहस्राक्षो रथादवरुरोह वै ॥ ५
तं दृष्ट्रैव महात्मानं धर्मराजो युघिष्ठिरः ।
आतृभिः सिहतः श्रीमान्देवराजम्रपागमत् ॥ ६
पूजयामास चैवाथ विधिवद्भरिदक्षिणः ।
यथाईममितात्मानं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ७
धनंजयश्च तेजस्वी प्रणिपत्य पुरंदरम् ।
भृत्यवत्प्रणतस्तस्यौ देवराजसमीपतः ॥ ८
आप्यायत महातेजाः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
धनंजयमभिप्रेक्ष्य विनीतं स्थितमन्तिके ॥ ९
जिटलं देवराजस्य तपोयुक्तमकल्मषम् । ६
देवर्ण महताविष्टः फल्गुनस्याथ दर्शनात् ॥ १
तं तथादीनमनसं राजानं हर्षसंष्ठुतम् ।
उवाच वचनं धीमान्देवराजः पुरंदरः ॥ १०००

त्विममां पृथिवीं राजन्त्रशासिष्यसि पाण्डव ।
स्वस्ति त्रामुहि कौन्तेय काम्यकं पुनराश्रमम् ॥ १२
अस्त्राणि लब्धानि च पाण्डवेन
सर्वाणि मत्तः प्रयतेन राजन् ।
कृतित्रयश्वास्मि धनंजयेन
जेतुं न शक्यस्त्रिमिरेष लोकैः ॥ १३
एवम्रक्त्वा सहस्राक्षः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् ।
जगाम त्रिदिवं हृष्टः स्तूयमानो महिषिभिः ॥ १४
धनेश्वरगृहस्थानां पाण्डवानां समागमम् ।

शक्तिण य इमं विद्वानधीयीत समाहितः ॥ १५

C. 3. 11934 B. 3. 166. 17 K. 3. 167. 18

ाभारते आर्<sup>त्</sup>येष । ष्ट्रचिकश

दितम्.

5 G1 om. 5 (cf. v.l. 3). G2 missing (cf. v.l. 4).

- a) B2-4 Dn D1. 4 [अ]थ (for [आ]छ). — c) Ś1

K2. 4 D3 T G2. 4 आगम्य; D5 (m as in text) सुगंधाच्
(for आगस्य). — d) K4 स्यंदनादवरुद्ध च.

- 6 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 4). ") T G<sub>3</sub>. 4 च (for [v]a). ") K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> धर्मपुत्रो; G<sub>4</sub> देवराजं (for धर्म-राजो).
- 9 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 4). <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 आज्ञाय तं; D<sub>5</sub> मूझ्यांत्रातो; T<sub>1</sub> आहूय तं; T<sub>2</sub> G<sub>5</sub> आज्ञाय तं; G<sub>1</sub> आस्थाय तं; G<sub>4</sub> अजायत (for आप्यायत).
- 10 G2 missing (cf. v.l. 4). d) N (except \$1) फाल्गुनस्य. After 10, B D (except D1-3. s) ins.: 837\* बभूव परमप्रीतो देवराजं च पूजयन्।
- 11 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 4). -a) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4° दीन-वदनं. -b) K<sub>4</sub> हर्षगद्भदं; T G<sub>1</sub>. 3. 4° संयुतं. -a) K<sub>1</sub> देवराजं; K<sub>3</sub> प्रेक्ष्य राजा; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3. 4 धर्मराजं (for देव°).
- 12 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 4). Before 12, M<sub>1</sub> ins. इंद्र:. <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> भोक्षसे इतकंटकां. <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> चाम्रहि (for प्रामुहि).
- 13 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 4).  $^a$ ) Ś1 K<sub>1-3</sub> D<sub>1-8.5</sub> प्राप्तान्यथास्त्राणि; B<sub>4</sub> अस्त्राण्यवाप्तानि (for अस्त्राणि रुड्यानि). T1 धनंजयेन (for च पाण्डवेन).  $^b$ ) D<sub>5</sub> प्रवरेण राजन;

ष्ट्रियधिकराततमोऽध्यायः॥ १६२ ॥

संवत्सरं ब्रह्मचारी नियतः संशितव्रतः।

 $T_1$  M1 गिरिशाच देवात् (for प्रयतेन राजन्). —  $^d$ ) K3. 4 D1. 5 एव (for एष).

म् जीवेत निराबाधः सुसुखी शरदां शतम् ॥ १६

- 15 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 4). <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> धनेश्वराखय-स्थानां. — <sup>c</sup>) B Dn D<sub>4</sub>. 6 इदं (for इमं). Dc D<sub>1-3</sub> धीमान् (for विद्वान्).
- 16 G2 missing (cf. v.l. 4). b) Ś1 K1-3 D1-3 संयतेंद्रिय:; K4 Dn2 शंसितवत:. c) K1. 2 Ds जीवते; B1-3 Dc Dn D4. 6 जीवेद्धि; B4 D3 जीवति (for जीवेत). S (G2 missing) स जीवेद्धरतश्रेष्ठ (T1 G1 eg:). d) Ś1 K1. 2 B2 D1. 2 T2 G1. 3 स सुखी; D3 सुमुखं; T1 स भूमी (for सुसुखी).

Colophon. G2 missing. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T2 G3. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, K3 Dc mention only गंधमादनवास; B1 likewise, only °मादनपश्चाद्रमन; D1. 2, only लोमशतीर्थ-यात्रा (followed by गंधमादन in D1); D3 T2 G3, only गंधमादननिवास; and finally D5, only गंधमादनप्रवेश (followed by समाप्त). — Adhy. name: K4 B2. 3 Dn1. n3 D4. ६ इंद्रागमनं; B4 Dc इंद्रसमागमः; D1. 2 अर्जनसमागमे इंद्रवाक्यं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. n2 165; Dn3 S (G2 missing; M2 syplin.) 166 (M2 orig. 168); D1 171. — Śloka 65 Dn1. n2 17; Dn3 18; D1 16.

# 983

C. 3. 11935 B. 3. 167. 1 K. 3. 168. 1

### वैशंपायन उवाच।

यथागतं गते शक्ते आतृभिः सह संगतः ।
कृष्णया चैव बीभत्सुर्धर्मपुत्रमपूजयत् ॥ १
अभिवादयमानं तु मूध्न्युपाघ्राय पाण्डवम् ।
हर्षगद्भदया वाचा प्रहृष्टोऽर्जनमृत्रवीत् ॥ २
कथमर्जन कालोऽयं खर्गे व्यतिगतस्तव ।
कथं चास्ताण्यवाप्तानि देवराजश्च तोषितः ॥ ३
सम्यग्वा ते गृहीतानि कचिदस्ताणि भारत ।
कचित्सुराधिपः प्रीतो रुद्रश्वास्त्राण्यदात्तव ॥ ४
यथा दृष्टश्च ते शको भगवान्वा पिनाकध्क ।
यथा चास्त्राण्यवाप्तानि यथा चाराधितश्च ते ॥ ५

163

1 In G<sub>2</sub>, st. 1-39 are lost on a missing fol. (cf. v.l. 3. 162. 4). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 सह; G<sub>1</sub> चापि (for चैव). — d) K<sub>3</sub> B<sub>2</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 G<sub>1</sub> धमेराजम्; K<sub>4</sub> युधिष्ठिरम् (for धमेपुत्रम्). T<sub>1</sub> M उपागमत् (for अप्जयत्).

2 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D G<sub>4</sub> तं (for तु). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> सूध्योपन्नाय; G<sub>4</sub> सूधेन्यात्राय. K<sub>8</sub> B<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub> पांडव:; K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> M<sub>2</sub> भारत; G<sub>1</sub> धर्मवित्; M<sub>1</sub> पार्थिव: (for पाण्डवम्). — <sup>cd</sup>) Ś<sub>1</sub> आसने समुपावेइय पर्यप्रच्छत धर्मराह.

3 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — b) T<sub>1</sub> ह्यति°; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> [S] प्यति°; G<sub>1. 4</sub> प्रति° (for इयति°). Ś1 K<sub>1. 2</sub> त्वया (for तव). — D<sub>3. 5</sub> om. (hapl.) 3<sup>d</sup>-5°.

4 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). D<sub>2</sub>. 5 om. 4 (cf. v.l. 3).

— b) B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) पांडव (for भारत). — c)
B<sub>4</sub> श्रीमान् (for प्रीतो). — d) T<sub>1</sub> शकश् (for रद्धश्र).
B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. 5) वा (for च). K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2
T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> दत्तवान् (for [अ]दात्तव).

5 G2 missing (cf. v.l. 1). D3. 5 om. 5abc (cf. v.l. 3). — b) K3 (sup. lin. as in text) Dc2 च (for वा). S1 K1. 2 पिनाकभूत; Dn1. n3 धृत. — T2 G3 om. 5c-6d. — c) B1-8 Dc Dn D4. 6 [ए]व; D2 वा (for च). K4 शस्त्राणि (for चास्त्राणि). K1. 2 वासानि (for [अ]वासानि).

यथोक्तवांस्त्वां भगवाञ्चतक्रतुरिंदम ।
कृतप्रियस्त्वयास्मीति तच ते किं प्रियं कृतम् ।
एतिद्च्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण महाद्युते ॥ ६
यथा तृष्टो महादेवो देवराजश्च तेऽनघ ।
यचापि वज्रपाणेस्ते प्रियं कृतमिरंदम ।
एतदाख्याहि मे सर्वमिखिलेन धनंजय ॥ ७
अर्जन उवाच ।

शृणु हन्त महाराज विधिना येन दृष्टवान् । शतक्रतुमहं देवं भगवन्तं च शंकरम् ॥ ८ विद्यामधीत्य तां राजंस्त्वयोक्तामरिमर्दन । भवता च समादिष्टस्तपसे प्रस्थितो वनम् ॥ ९

6 G2 missing (cf. v.l. 1). T2 G3 om. 6 (cf. v.l. 5). — a) K3 Dc D1. 2 यचो (for यथो). M महाप्राज्ञ (for त्वां भगवाञ्च). — b) K2-4 M अरिंदमः. — G1 om. (hapl.) 6°-7d. — c) G4 भीतस् (for भियस्). T1 G4 M तथा (for त्वया). — d) K4 B1-3 D (except D1-3) तस्य; M2 यच (for तच). T1 तेति-(for ते कि). D1-3 transp. प्रियं and कृतम्. — /) K4 D5 धनंजय; B2 महामते (for ैं धृते).

7 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). G<sub>1</sub> om. 7<sup>abcd</sup> (cf. v.l. 6). — <sup>a</sup>) T G<sub>8</sub> M<sub>1</sub> दृष्टो (for तुष्टो). — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 सुर (for देव°). B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>4-6</sub> तथा (for च ते). K<sub>4</sub> तथा तव; D<sub>1</sub>. 2 च तोषित: (for च ते Sनघ). — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> यद्य स; M यश्चापि. D<sub>5</sub> transp. वज्रपाणे: and ते. B<sub>1</sub>. 2 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 तु; T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> तत् (for ते). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 M transp. प्रियं and कृतं. — <sup>c</sup>) S आचस्व (for आख्याहि).

8 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). D<sub>6</sub> धनंजय (for अर्जुन).

— a) K<sub>4</sub> श्रूयतां मे; D<sub>1</sub>. 2 श्रुणु मत्तो; T<sub>1</sub> श्रुणु सर्वै; T<sub>2</sub>
G<sub>8</sub>. 4 M श्रुणुष्ट्व स्वं; G<sub>1</sub> श्रुणु स्वं हि (for श्रुणु हन्त). D<sub>6</sub>
श्रुणुष्वावहितो राजन्. — b) K<sub>4</sub> सुरेशानं; D<sub>8</sub> M<sub>1</sub> महादेवं;
D<sub>6</sub> देवराजं (for अहं देवं).

9 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — b) Ś1 K<sub>2</sub> धौम्यो° (for त्वयो`). — T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> om. 9<sup>cd</sup>. — c) T1 तपसा (for भवता).

<sup>-</sup>a)  $K_3$   $D_3$   $T_1$  वा; B  $D_5$   $D_4-6$  [ए]व (for the first a).  $S_1$   $K_1$   $D_3$  आराधिताञ्च.  $K_4$  हर:;  $T_1$  त्वया (for a a).

भृगुतुङ्गमथो गत्वा काम्यकादास्थितस्तपः।
एकरात्रोषितः कंचिदपद्यं ब्राह्मणं पथि।। १०
स मामप्रच्छत्कौन्तेय कासि गन्ता ब्रवीहि मे।
तस्मा अवितथं सर्वमञ्जवं कुरुनन्दन।। ११
स तथ्यं मम तच्छुत्वा ब्राह्मणो राजसत्तम।
अपूजयत मां राजन्त्रीतिमांश्राभवन्मयि।। १२
ततो मामब्रवीत्प्रीतस्तप आतिष्ठ भारत।
तपस्वी नचिरेण त्वं द्रक्ष्यसे विबुधाधिपम्।। १३
ततोऽहं वचनात्तस्य गिरिमारुद्य शैशिरम्।
तपोऽतप्यं महाराज मासं मूलफलाश्चनः।। १४
दितीयश्चापि मे मासो जलं भक्षयतो गतः।

निराहारस्तृतीयेऽथ मासे पाण्डवनन्दन ॥ १५ ऊर्ध्वबाहुश्रतुर्थं तु मासमस्मि स्थितस्तदा । न च मे हीयते प्राणस्तदद्भुतमिवाभवत् ॥ १६ चतुर्थे समभिक्रान्ते प्रथमे दिवसे गते । वराहसंस्थितं भूतं मत्समीपम्रपागमत् ॥ १७ निम्नन्प्रोथेन पृथिवीं विलिखंश्ररणरपि । संमार्जञ्जठरेणोवीं विवर्तश्र मृहुर्मुहुः ॥ १८ अनु तस्यापरं भूतं महत्करातसंस्थितम् । धनुर्वाणासिमत्प्राप्तं स्नीगणानुगतं तदा ॥ १९ ततोऽहं धनुरादाय तथाक्षय्यौ महेषुधी । अताडयं शरेणाथ तञ्चतं लोमहर्षणम् ॥ २०

C. 3. 11955 B. 3. 167. 21

- 10 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). ") T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> M भृगुतुंदम्. K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> अहं (for अथो). — <sup>b</sup>) T G<sub>3</sub> transp. आस्थितः and तपः. Ś1 K<sub>2-4</sub> D<sub>1. 2</sub> काम्यकास्त्रस्थितस्ततः.
- 11 G2 missing (cf. v.l. 1).  $^b$ ) Ś1 K1. 2 मही-पते; K4 D1. 2 T1 M वदस्त्र में (for ब्रवीहि में).  $^c$ ) Ś1 K1 Dn3 तस्मायिवतथं; K2 तन्मयेवि $^\circ$ ; K3 तस्माचावि $^\circ$ ; K4 तस्मे द्यवि $^\circ$ ; D1. 2 M1 तस्मादवि $^\circ$ ; D5 तस्मे यथोचितं; T1 तस्मे चाविगमं; T2 (before corr.) G4 तस्मे नावितथं; G1 M2 तस्मे चापि तथा (for तस्मा अवितथं).  $^d$ ) M1 अब्रवं. Ś1 K1. 2 कुरुसत्तम.
- 12 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). b) G<sub>4</sub> मुनिसत्तमः (for राज°). c) T<sub>1</sub> मा (for मां).
- 13 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). °) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 M स तु (for ततो). °) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 तप्यस्व; M<sub>2</sub> तप्यं हि (for आतिष्ठ). K<sub>4</sub> श्रृणु मत्तो कुलोहह; B<sub>1</sub>. 3 तपः कुरुकुलोहह; De D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ततः कुरुकुलोहह (T<sub>1</sub> °द्भव). °) T<sub>2</sub> [प]व; G<sub>4</sub> [ह]व (for हवं). K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1-3</sub> De D<sub>1</sub> D<sub>4</sub> M<sub>2</sub> तपस्य-(K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> M<sub>2</sub> °स्स्व) ज्ञिचेरण हवं.
- 14 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). °) Ś1 तपोतपं; K1 तपोतपं; K<sub>2</sub> तपस्तपं; K<sub>4</sub> S (G<sub>2</sub> missing) तपस्तेषे (for तपोऽतप्यं). K<sub>4</sub> गिरो तस्मिन्; T<sub>2</sub> G (G<sub>2</sub> missing) M<sub>2</sub> च कौरन्य (for महा°). <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 मासमेकं ज(K<sub>4</sub> फ) छाशनः
- 15 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> तृतीयं च; K<sub>2</sub> ° ये च; K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> ° यं तु; Dc T<sub>1</sub>. 2 (before corr.) ° योथ (for ° येऽथ). <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> मासं; T<sub>1</sub> मास: (for मासे).
  - 16 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). -a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> =

(for a). - c) Ś1 K1. 2 हियते (for ही°).

- 17  $G_2$  missing (cf. v.l. 1). ") B Dc Dn D4. 6  $G_3$  पंचमे.  $K_2$  समितकांते;  $K_3$ . 4 D2. 3. 5  $G_1$  M त्वभ्यिति ; B Dc Dn D4. 6  $G_3$  त्वथ संप्राप्ते; D1 त्वप्यितकांते;  $T_1$  मास्यिति ;  $T_2$  G4 द्यातिनिष्कांते. ")  $\acute{S}_1$   $K_2$  वाराहं संस्थितो;  $K_1$  वाराहसंस्थितो;  $K_4$  वाराहसंस्थितो,  $\acute{S}_1$   $K_{1.2}$  B4 Dc रूपं;  $T_1$  भीमं (for भूतं). D5 वाराहं रूपमास्थाय. D4 om. (hapl.)  $17^d$ – $19^a$ . ") B  $T_2$   $G_3$ . 4  $M_2$  अथा(B1 इहा)गमत; Dc इहागतः; Dn D6 समागमत् (for उपा ).
- 18 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). D<sub>4</sub> om. 18 (cf. v.l. 17).  $^a$ ) Dc D<sub>1-3</sub> M<sub>1</sub> पोत्रेण; D<sub>5</sub> रोषेण; D<sub>6</sub> (marg. sec. m.) ओष्ठेन (for प्रोथेन). T<sub>2</sub> G (G<sub>2</sub> missing) चरणेर् (for पृथिवीं); see below.  $^b$ ) Ś<sub>1</sub> D<sub>2</sub>.  $_5$  विकिरन्; K D<sub>3</sub> विकरन्; D<sub>1</sub> उिकरन् (for विलिखन्). T<sub>2</sub> G (G<sub>2</sub> missing) विलिखन्निप मेदिनीम्.  $^c$ ) G<sub>4</sub> संमाज्ये. Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>3</sub> [अ]पि (for [उ]वीं). D<sub>5</sub> समार्गमचिरेणापि.  $^d$ ) Ś<sub>1</sub> D<sub>6</sub> (marg. sec. m.) निवर्तश्च; K<sub>1</sub> निवर्त च; K<sub>2</sub> विवर्त स; K<sub>4</sub> विवर्तयन् (for विवर्तश्च).
- 19 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). D<sub>4</sub> om. 19<sup>a</sup> (cf v.l. 17). b) D<sub>1</sub>. 3 ag: (for महत्). D<sub>3</sub>. 5 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M कैरातमास्थितं; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> कैरातमंज्ञितं. c) S धनुष्पाण्यसि<sup>a</sup>. d) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 स्त्रिया चानु<sup>a</sup>.
- 20 G2 missing (cf. v.l. 1). b) = 36b. K4 तज्ञ; G1 तदा (for तथा). K2 [अ]क्षय-; B2-4 Dc1 Dn D4.6 [अ]क्षरये (for [अ]क्षरयो). d) B4 T G3 M रोमहर्षणं.
- 21 G2 missing (cf. v.l. 1). ") Ś1 D5 युगप्त; B Dc Dn1 D1. 4. 6 युगप्तं. K2 B3 किरातस्य; Dn D4. 6

3. 163. 21 ]

युगपत्तत्किरातश्च विकृष्य बलवद्भनुः । अभ्याजन्ने दृढतरं कम्पयिनन मे मनः ॥ २१ स त मामब्रवीद्वाजन्मम पूर्वपरिग्रहः। मृगयाधर्मम्रत्सुज्य किमर्थं ताडितस्त्वया ॥ २२ एष ते निश्चितवांणैर्दर्भ हन्मि स्थिरो भव। स वर्ष्मवान्महाकायस्ततो मामभ्यथावत ॥ २३ ततो गिरिमिवात्यर्थमावृणोन्मां महाक्षरैः । तं चाहं शरवर्षेण महता समवाकिरम् ॥ २४ ततः शरैदीप्तमुखैः पत्रितैरनुमन्त्रितैः । प्रत्यविष्यमहं तं तु वज्रैरिव शिलोचयम् ॥ २५ तस्य तच्छतथा रूपमभवच सहस्रधा। तानि चास्य शरीराणि शरैरहमताडयम् ॥ २६

प्रनस्तानि शरीराणि एकीभृतानि भारत। अद्दरयन्त महाराज तान्यहं व्यथमं पुनः ॥ २७ अणुर्बृहच्छिरा भृत्वा बृहचाणुशिराः पुनः । एकीभृतस्तदा राजन्सोऽभ्यवर्तत मां युधि ॥ २८ यदाभिभवितुं बाणैर्नैव शक्रोमि तं रणे। ततोऽहमस्त्रमातिष्ठं वायव्यं भरतर्षम ॥ २९ न चैनमशकं हन्तुं तद्द्भतमिवाभवत् । तस्मिन्प्रतिहते चास्त्रे विस्मयो मे महानभृत् ॥ ३० भूयश्रेव महाराज सविशेषमहं ततः। अस्त्रप्रोन महता रणे भृतमवाकिरम् ॥ ३१ स्थूणाकर्णमयोजालं शरवर्षं शरोल्बणम् । शैलास्त्रमञ्मवर्षं च समास्थायाहमभ्ययाम्।

किरातस्तु. —  $^{b}$ ) G (G2 missing) M सुमहद्भनुः. —  $^{c}$ )  $m \acute{S}_{1}~K~B_{4}~D_{1-8}$ .  $m \emph{s}$  अभ्याहनद् ;  $m \emph{T}_{2}~G_{3}$  अभ्याजन्नद् ;  $m \emph{M}_{1}$  अभ्य-जन्ने; M2 अभिजन्ने. — d) S (except T1; G2 missing) मदिनीं (for मे मनः).

23 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — °) K<sub>3</sub> B (B<sub>1</sub> marg.) Dn Ds. 4. 6 धनुष्मान् (B1 orig. धर्मवान्) (for वर्ष्मवान्). Ds पार्वतीयो महामायस . — व) Ds तथा माम् . Ś1 K1-3 Dn D1. 2. 4. 6 M1 अभ्यभाषत; D5 अभिभाष्य वै.

24 G2 missing (cf. v.l. 1). — a) D5 सेवेर् (for ततो). Ks D1. 2. 6 T2 (before corr.) G1 गिरिद् (for गिरिम्). — b) Ś1 K1. 2 स (for मां). — d) K1. 2 सहसा (for **महता**).

25 Ga missing (cf. v.l. 1). — b) Ś1 K1. 2 सपन्नेर्;  $K_{8.~4}~D_{1-8}~$ सुपत्रेर्;  $B~D_{n}~D_{4.~6}$  यंत्रितेर्;  $D_{c}~$ प्रहितेर्;  $D_{\delta}$ पातितेर्; T2 G (G2 missing) पतितेर्. T1 M1 नागैरिव विषोल्बणैः.

26 G2 missing (cf. v.l. 1). — °) Ś1 K1. 2 तस्य (for चास्य). — <sup>d</sup>) Ś1 K D1-3. 5 अपीडयं (for अताडयम्). 27 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — α) K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> तत (for पुन°). — b) To avoid the hiatus, Si K1. 2 चैकी-मूतानि ; M त्वेकी  $^{\circ}$ . —  $^{\circ}$ )  $K_{1.2}$  अभ्यपश्यम् ( for अदृश्यन्त ). — d) Śi K Di-8 शरै: (for पुन:).

28 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — b) S (G<sub>2</sub> missing) महान् (for बृहत्). B2 तथा; T2 G3. 4 तत: (for पुनः). — °) K1. 2 B2 एकीमूतं; K3. 4 D1. 2 एकीमूत्वा. Si K1. 2 महानेक:; K3. 4 De D1-8 तथानेक: (for तदा राजन्).

29 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — b) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-8</sub> न वै; Dn न च (for नैव). T2 Gs. 4 [अ]हं (for तं). — °) B Dc Dn1. n3 D4-6 महास्त्रम् (for Sहमस्त्रम्). Dn2 ततो द्यस्रं समातिष्टं.

30 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub> तेनापि ना $^{\circ}$  (for न चैनम $^{\circ}$ ).  $\mathrm{B}_{f 4}$  जेतुं;  $\mathrm{T}_1$  योद्धुं;  $\mathrm{T}_{f 2}$  G (G2 missing) M बोढुं (for इन्तुं). — b) Epic tag! Cf. Hopkins, Great Epic, App. A (Parallel Phrases), No. 83. Si K D1-3 तज्जूतमतिवीर्यवत् (K1. 4 वान्).

31 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>8</sub> भूयश्चेनं; B De Dn D4. 6 भूय एव; S (Gs missing) तत्रापि च. — °) B4 अस्त्रजालेन; D8 °योगेन; T1 °पूतेन; T2 G (G2 missing) "वर्षण.

32 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) Ś1 K3. 4 D1-3 स्थूणाकर्णं च जालं च ;  ${
m K_1}\,^\circ$ भूतं चराजालं ;  ${
m K_2}\,^\circ$ कले य राजा च ; B De Dn D4. 6 कर्णमथो जालं; D6 कर्णमथो बाणं; T1 कैर्णमिवाजालं; T2 (before corr.) °कारं महोजालं. — Þ)  $\mathsf{S}_1$  शरवर्षं रणोद्धटं;  $\mathsf{K}_1$  ैवर्षा रणोद्धवं;  $\mathsf{K}_2$  ैवर्षरणोद्धवं;  $\mathsf{B}$  ${
m De~Dn~D_{4.~6}}$  ैवर्षमथोल्बणं ;  ${
m D_6~M_1}$  ैवर्षं महो $^{\circ}$ . —  $^{\circ}$ )  ${
m M}$ तु (for च). Śi Ki. 2 शलभास्त्रं चाष्मवर्षं; Ks. 4 B D शलभास्त्रमश्मवर्षै ;  $\mathbf{T}_1$  शैलास्त्रणात्मवर्षै तु ;  $\mathbf{G}_1$  शलभास्त्रमहावर्षै. — d) T1 [अ]हमर्दयं; T2 Gs. 4 [अ]हमभ्यगां (for [अ]हम भ्ययाम्). Ś1 K1. 2 समादायाहमभ्ययां; D8 समास्थायास्र मभ्ययां;  $D_{\delta}$  वेगमास्थाय शस्त्रवित्. — °)  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 2  $D_{\delta}$ D1-8. 5 T G1. 8. 4 M1 जमाह; Ks संयामे (for जमास ;

जग्रास प्रहसंस्तानि सर्वाण्यस्ताणि मेडनघ ॥ ३२ तेषु सर्वेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रमहमादिशम् । ततः प्रज्विलतैर्बाणैः सर्वतः सोपचीयत । उपचीयमानश्च मया महास्त्रेण व्यवर्धत ॥ ३३ ततः संतापितो लोको मत्प्रस्ततेन तेजसा । क्षणेन हि दिशः खं च सर्वतोऽभिविदीपितम् ॥ ३४ तद्प्यस्त्रं महातेजाः क्षणेनैव व्यशातयत् । ब्रह्मास्त्रे तु हते राजन्भयं मां महदाविश्चत् ॥ ३५ ततोऽहं धनुरादाय तथाक्षय्यौ महेषुधी ।

सहसाभ्यहनं भूतं तान्यप्यस्नाण्यभक्षयत् ॥ ३६ हतेष्वस्नेषु सर्वेषु भक्षितेष्वायुधेषु च ।
मम तस्य च भूतस्य बाहुयुद्धमवर्तत ॥ ३७ व्यायामं ग्रुष्टिभिः कृत्वा तलैरिप समाहतौ ।
अपातयच तन्द्रतं निश्चेष्टो ह्यगमं महीम् ॥ ३८ ततः प्रहस्य तन्द्रतं तत्रैवान्तरधीयत ।
सह स्त्रीभिर्महाराज पत्रयतो मेऽद्भुतोपमम् ॥ ३९ एवं कृत्वा स भगवांस्ततोऽन्यद्भूपमात्मनः ।
दिव्यमेव महाराज वसानोऽद्भुतमम्बरम् ॥ ४०

C. 3. 11976 B. 3. 167. 42

cf.  $36^d$ ,  $37^b$ . Ks प्रामसत्; B D (except  $D_{1-3.5}$ )  $T_2$   $M_2$  प्रसभं;  $G_4$  प्रथमं (for प्रहसन्). — ') B D (except  $D_{1-3}$ ) M मे नृप ( $B_4$  शृणु);  $T_1$  वै नृप;  $T_2$   $G_1$ . s. 4 भारत (for मेSनघ).

33 G2 missing (cf. v.l. 1). — a) Ś1 K1-8 दाधेषु; K4 B Dc Dn D4. 6 जाधे; D5 मसे (for शानते). — b) Dn2. ns T2 G3 महद् (for अहम्). — d) Ś1 K1. 2 D5 पर्वतः (for सर्वतः). Ś1 K स्मोपचीयते; K2. 4 B D1. 2. 4-6 सोपचीयते; D3 T1 G1. 4 चोपचीयते. M2 सर्वस्तैरूपचीयत. — b) Hypermetric! Ś1 K1. 2 अपचीयमान T1 M1 तु (for च). D5 T G3. 4 M तदा; G1 तथा (for मया). — 1) S (G2 missing) सहा(M1 मया)स्रेणाभ्यवर्तत.

34 G2 missing (cf. v.l. 1). — a) B1-8 Dc Dn D4. 6 ततः संतापिता लोका; D6 ततः संदीपितं लोके. — b) Ś1 K D1-3 मिहसृष्टैः सुतेजनैः (D1. 2 भैः); D6 तत्मसृतैः सुतेजनैः. — c) T2 (before corr.) G4 दिवं (for दिशः). — a) K8 सुविदी ; B Dn D4-6 G8 हि विदी ; Dc M2 दिवं दी ; T1 G1 [अ]भिविराजितं; G4 [अ]पि विदी .

35 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — After  $35^a$ , D<sub>1</sub>. 2 ins.:

838\*

ततोऽहमपतं महीम्।

ततः प्रहस्य तद्भतं.

— b) Ś1 K B4 D1-3. 5 व्यनाशयत्; T2 G1. 3. 4 व्यशाम.

— K2. 4 om. 35<sup>cd</sup>; K3 om. 35<sup>c-4</sup>8<sup>a</sup>. — c) Ś1 K1
D2. 3 च; T2 G1. 3. 4 नि-(for तु). D1 ब्रह्मास्त्रेण च ते
राजन्.

36 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). K<sub>3</sub> om. 36 (cf. v.l. 35). — b) = 20b. B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 तथाक्षस्य; D<sub>1</sub> तावक्षस्यो; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तदाक्षस्यो. — d) B<sub>1</sub> transp. अपि and अस्त्राणि. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> तत्तानि; G<sub>1</sub> तानि च (for तान्यपि).

37 G2 missing (cf. v.l. 1). K3 om. 37 (cf. v.l. 35). — °) D5 तेस्वस्रेषु च सर्वेषु; T2 G1. 8. 4 एतेस्वस्रेषु भूतेन (G1 सर्वेषु). — b) G1 [अ]िए (for च). M2 मक्षिते चायुधे तदा. — B2 om. 37°d. — °) T1 धर्मतस्तस्य भू°.

38 G2 missing (cf. v.l. 1). — K3 om. 38 (cf. v.l. 35). — b) T2 G3. 4 अभि (for अपि). Ś1 K1. 2 D1. 3 समाहनत्; K4 हरत्; B1 Dn गतै:; B4 D2 हनम्; D4. 6 गतौ; T1 ततौ; G1 दितौ (for हतौ). D5 प्रहरंश्व तळेरपि. — D3 om. 38°-39°. — °) B Dc D1. 2. 4-6 अपारयन्. D1. 2 तु (for च). D1. 2 तद् पं; T1 तं भूतं; G1 मां भूतं (for तद्भूतं). — D1. 2 om. 38°-39°. — °) K4 निश्चेष्टोभ्यगमन्; B Dc Dn D4. 6 निश्चेष्टमगमं (B4 निश्चेष्टोभ्यगमन्); T1 निश्चेष्टश्चागमन्; T2 G3. 4 अहं चापतयं; G1 निश्चेष्टश्चापतं; M निश्चेष्टश्चागमं.

39 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> om. 39 (cf. v.l. 35. 38); D<sub>1</sub>. 2 om. 39<sup>a</sup> (cf. v.l. 38). — After 39<sup>ab</sup>, T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 ins.:

839\* ततश्चिन्तां समगमं पूजियद्याम्यहं पुनः । इति पुष्पाणि संगृद्ध सैकतं शंकरं प्रभुम् । पूजियद्यंस्तमद्राक्षं किरातं पुष्पधारिणम् । ततश्चान्यानि पुष्पाणि पूजियद्यन्युनः पुनः । तानि सर्वाणि द्य्वाहं किरातस्य च मूर्धनि । इति कृत्वा महादेवं प्रणतोऽस्मि पुनः पुनः ।

[Cf. 171\*.]

— °)  $T_2$  Gs. 4  $M_2$  ततः (for सह). — °)  $S_1$   $K_1$ . 2 पश्यतो मेञ्जूतं महत्;  $K_4$   $D_1$ . 2 तदञ्जतिमदं महत्;  $D_5$  तदञ्जतिमवाभवत् (=  $30^5$ ).

40 Ks om. 40 (cf. v.l. 35). Ga resumes. — °) S मुख्यं (for एवं). — °) B D (except D1-3. 5) आस्थित: (for आत्मनः). — °) Śi Ki. 2 D3. 5 एकं; T2 G M चैव C. 3. 11977 B. 3. 167. 43 K. 3. 168. 43 हित्वा किरातरूपं च भगवां खिदशेश्वरः । खरूपं दिव्यमास्थाय तस्थौ तत्र महेश्वरः ॥ ४१ अदृश्यत ततः साक्षाद्भगवान्गोष्ट्रपध्वजः । उमासहायो हरिदृग्बहुरूपः पिनाकष्टक् ॥ ४२ स मामभ्येत्य समरे तथैवाभिग्रुखं स्थितम् । ग्रूलपाणिरथोवाच तुष्टोऽस्मीति परंतप ॥ ४३ ततस्तद्भनुरादाय तूणौ चाश्वय्यसायकौ । प्रादान्ममैव भगवान्वरयस्वेति चान्नवीत् ॥ ४४ तुष्टोऽस्मि तव कौन्तेय ब्रुहि किं करवाणि ते । यत्ते मनोगतं वीर तहूहि वितराम्यहम् । अमरत्वमपाहाय ब्रुहि यत्ते मनोगतम् ॥ ४५

ततः प्राञ्जलिरेवाहमस्नेषु गतमानसः ।
प्रणम्य शिरसा शर्वं ततो वचनमाददे ॥ ४६
भगवानमे प्रसन्नश्चेदीप्सितोऽयं वरो मम ।
अस्नाणीच्छाम्यहं ज्ञातुं यानि देवेषु कानिचित् ।
ददानीत्येव भगवानन्नवीत्त्र्यम्बकश्च माम् ॥ ४७
रौद्रमस्त्रं मदीयं त्वामुपस्थास्यति पाण्डव ।
प्रददौ च मम प्रीतः सोऽस्त्रं पाशुपतं प्रभुः ॥ ४८
उवाच च महादेवो दत्त्वा मेऽस्त्रं सनातनम् ।
न प्रयोज्यं भवेदेतन्मानुषेषु कथंचन ॥ ४९
पीड्यमानेन बलवत्प्रयोज्यं ते धनंजय ।
अस्नाणां प्रतिघाते च सर्वथैव प्रयोज्येः ॥ ५०

(for एव).  $T_1$  दिन्यमप्रतिमं चित्रं. —  $^d$ )  $T_1$  वसानोंबर मुत्तमं.

41 K<sub>3</sub> om. 41 (cf. v.l. 35). — a) K<sub>4</sub> तद्र्परूपं; S मृगतचुं (G<sub>2</sub>. s <sup>°</sup>युतां) तां (for किरातरूपं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 तद्; D<sub>1</sub>. 2 स (for च). — M<sub>1</sub> om. 41<sup>cd</sup>. — c) Ś<sub>1</sub> B<sub>1</sub>. 3 Dc D<sub>5</sub>. 6 G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> स्वं रूपं. — d) K<sub>1</sub>. 2 transp. तस्थों and तत्र.

42  $K_3$  om. 42 (cf. v.l. 35);  $K_2$  om.  $42^a-44^b$ . — a) S सोदश्यत. — b)  $S_1$   $K_1$   $D_5$  भगवान्वे ( $D_5$  °न्मे) वृषध्वजः;  $T_1$  भगवान्वृषभध्वजः. — c)  $K_1$  वृषध्ग; B ज्याडध्ग;  $D_{61}$   $D_4$  ज्यालध्द्;  $D_{62}$   $D_1$   $D_6$  ज्यालध्ग (for हरिंदग्). S धनुर्गृह्य तथा पाणी. — d)  $S_1$  पिनाकध्त.

43 K<sub>2</sub>. 3 om. 43 (cf. v.l. 35, 42). — <sup>a</sup>) T1 भग-वान् (for समरे). — <sup>b</sup>) T1 च (for [ए]व). K<sub>4</sub> D1 T1 • मुखस्थित:; B<sub>4</sub> D<sub>3</sub> • मुखं स्थित:; D<sub>2</sub>. 5 • मुखः स्थित:.

44 K<sub>3</sub> om. 44 (cf. v.l. 35); K<sub>2</sub> om. 44<sup>ab</sup> (cf. v.l. 42). — <sup>a</sup>) D<sub>1</sub>. 2 तु; D<sub>5</sub> स्वं (for तद्). — <sup>b</sup>) T G<sub>1</sub>-3 त्णी (for त्णी). Si त्णी ती चाक्षस्यी तथा; K<sub>1</sub> D<sub>1</sub>-3. 5 त्णी ती चाक्षस्यी शरे: (K<sub>1</sub> °र:); K<sub>4</sub> त्णी तावेव चाक्षस्यो. — <sup>c</sup>) Si K<sub>1</sub>. 2 प्राणान् (for प्रादान्). — <sup>d</sup>) Si K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> धारय° (for वरय°).

45 K<sub>8</sub> om. 45 (cf. v.l. 35). — c) Ś1 तात; T1 वस्स (for वीर). B2 Dn D4. 6 मनोगतं वीर यत्ते (by transp.). — d) T1 transp. तद् and ब्रूहि. — K1 om. 45°-46°. — e) Ś1 K4 D1. 2. 5 भपास्यैकं; K2 भपाश्येकं; B4 भपास्याद्य; G1 M भपास्यान्यद्

46 Ks om. 46 (cf. v.l. 35); K1 om. 46<sup>ab</sup> (cf. v.l.

47 Ks om. 47 (cf. v.l 35). — a) Ds. 5 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> भगवन् (for भगवान्). — d) Ś1 संति हि; K1. 2. 4 D<sub>1-8</sub> संति वै (for कानिचित्). — e) K4 Dn<sub>2</sub> D<sub>1-8</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> द्दानी (as in text); the rest ददामी . — e) Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 तदा; K<sub>1</sub>. 2 तथा (for च मі).

48 Before 48, K4 D1. 2 ins. श्रीरुद्ध उ°. — K3 om. 48° (cf. v.l. 35). — °) S (except T2 G3. 4) [अ]पि मे (for मम). B1 प्रदरी परमप्रीत:; D5 अथ प्रादानमम श्रीत:. — ³) K1 (sup. lin. as in text) विसु:; B1. 3 Dc Dn D4. 6 महत्; B2 च तत्; D5 तदा (for प्रसु:).

49 b) K<sub>2</sub> Dn Ds दस्वा चास्त्रं; S (by transp.) दस्वास्त्रं में (T1 रीड़ास्त्रं में). — d) Ś1 K<sub>1.8</sub> Ds T1 मा(Ds T1 म)नुष्येषु. — After 49, K<sub>8</sub> B Dc Dn D<sub>4-6</sub> ins.:

840\* जगद्विनिर्दहेदेवमस्पतेजसि पातितम्।

[ K<sub>8</sub> B<sub>1-8</sub> एतद् (for एवम्).]

50 °)  $K_2$  बिलिना (for बलवत्). — °) B Dc Dn  $D_{4-6}$  प्रयोज्यं स्थाद्;  $T_2$  G प्रयोक्तब्यं (for प्रयोज्यं ते). M परंतप (for धनं°). — °)  $S_1$  K  $D_{1-3}$  G  $(K_4$  ते) प्रतीधाते (for प्रतिधाते च). — °)  $B_{1-2}$  Dc Dn  $D_{4-6}$   $M_2$  प्रयोज येत्;  $D_3$   $T_1$   $G_1$   $M_1$  °जय.

51 °) Ś1 तमप्रतिहतं; K2 B2 T2 G2-4 ततो ; K

तदप्रतिहतं दिव्यं सर्वास्त्रप्रतिषेधनम् । मृतिंमन्मे स्थितं पार्श्वे प्रसन्ने गोवृषध्वजे ॥ ५१ उत्सादनममित्राणां परसेनानिकर्तनम् ।

दुरासदं दुष्प्रहसं सुरदानवराक्षसैः ॥ ५२ अनुज्ञातस्त्वहं तेन तत्रैव सम्रुपाविश्रम् । प्रेक्षतश्रेव मे देवस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ ५३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६३ ॥

## 958

अर्जुन उवाच ।
ततस्तामवसं प्रीतो रजनीं तत्र भारत ।
प्रसादादेवदेवस्य ज्यम्बकस्य महात्मनः ॥ १
व्युषितो रजनीं चाहं कृत्वा पूर्वाक्षिकक्रियाम् ।
अपक्यं तं द्विजश्रेष्ठं दृष्टवानिस्म यं पुरा ॥ २
तस्मै चाहं यथावृत्तं सर्वमेव न्यवेदयम् ।

भगवन्तं महादेवं समेतोऽस्मीति भारत ॥ ३ स माम्रवाच राजेन्द्र प्रीयमाणो द्विजोत्तमः । दृष्टस्त्वया महादेवो यथा नान्येन केनचित् ॥ ४ समेत्य लोकपालैस्तु सवैवैवेखतादिभिः । दृष्टास्यनघ देवेन्द्रं स च तेऽस्त्राणि दास्यति ॥ ५ एवम्रक्त्वा स मां राजनाश्चिष्य च पुनः पुनः ।

C. 3. 11997 B. 3. 168. 6 K. 3. 169. 6

B तदा°; G1 ततः श्रीतियुतं. —  $^b$ ) Ś1 K D1. 2° वारणं; D3 ° वाधनं; M1 ° षेधकं. —  $^d$ ) D3 G1. 2. 4 ° क्ने वृषभध्वजे.

52 b) Ś1 K D2. 3 विकर्षण; B2. 4 Dc T1 M निकंतनं; D6 विनाशनं; T2 G सैन्यविकर्तनं.

53 D<sub>5</sub> om.  $53^{cd}$ . —  $^c$ ) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 8 प्रेक्ष्य(K<sub>3</sub>°क्ष)-माणस्य; B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M पश्यतश्चेव (for प्रेक्षतश्चेव). T<sub>1</sub> पश्यतश्च स मे देवस; G<sub>1</sub> स पश्यतश्च मे देवस.

Colophon. — Major parvan : Śi Ki. 2 T G आरण्य (G1 श्रीमदारण्य). — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, K1 B Dc Dn2. ns D6 T2 G3 mention only गंधमादनवास (followed by उत्तरकैरात in Dc); Ks D1 likewise, only लोमशतीर्थयात्रा (followed by गंधमादन-वास in Ks); K4 D5, only उत्तरकेरात; and finally Dn1 Ds. 4, only गंधमादनप्रवेश (D4 °प्रवास). — Adhy. name: D1. 2 अर्जुनप्रवासकथनं; G1 अर्जुनास्त्रप्रदाने अर्जुनवान्यं. - Adhy. no. (figures, words or both): Dni. n2 166: Dns S 167 (M2 170 [sup. lin. 160]); D1 172. - Śloka no.: Dn De 57; D1 56. - After the colophon, G1 cont.: श्रीभगवतो महाप्ररुपस्य विष्णोरंशाव-तारभ् (? read भू)तेन सत्यवतीनन्दनेन श्रीपराशरात्मजेन शुक-तातने वेदब्यासनाम्ना कृष्णद्वैपायनेनोक्तं अष्टादशपर्वाद्यलंकतं श्रीमहाभारताख्यं पंचमो वेदः । श्रुती आरण्यके पर्वणि पूर्वारण्या-ख्यं सप्तषष्टचधिकशततमाध्यायैनिर्मितं सप्तषष्टचधिकद्विशततम- षदसाहस्तैः श्लोकैरलंकृतं पूर्वारण्याख्यं । समाप्त्यधिकशततमा (sic)।

### 164

1 °) T<sub>2</sub> G<sub>3.4</sub> अथ सं-; G<sub>2</sub> अथ सु- (for अवसं). D<sub>5</sub> रात्रिं (for प्रीतो). — °) D<sub>5</sub> प्रीतोहं (for रजनीं). — °) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub> प्रसादं देवदेवाहे. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2.4</sub> D<sub>1-3</sub> तं प्राप्य विपुळं तदा.

2 °)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_2$  न्युष्य तां;  $\acute{K}_1$  ७ न्युषितां;  $\acute{K}_4$   $\acute{D}_1$   $^2$  उष्य तां;  $\acute{S}$  (except  $\acute{T}_2$   $\acute{G}_3$ ) उषित्वा (for न्युषितां). —  $^b$ )  $\acute{S}_1$  पूर्वान्हिकित्यां;  $\acute{K}_1$  पौर्वान्हिकित्यां;  $\acute{K}_2$   $\acute{D}_2$   $\acute{D}_3$   $\acute{G}_1$   $^2$  पौर्वाह्मिकित्यां;  $\acute{K}_3$   $^4$   $\acute{D}_2$  पूर्वान्हिकी ( $\acute{D}_2$  °कीं) कियां;  $\acute{B}$   $\acute{D}_1$   $\acute{D}_3$   $\acute{E}_4$  पूर्वाह्मिकित्यां;  $\acute{D}_4$  पूर्वान्हिकित्यां;  $\acute{D}_4$  पूर्वाह्मिकित्यां;  $\acute{D}_4$  पूर्वाह्मिकित्यां;  $\acute{D}_5$   $\acute{E}_6$   $\acute{E}_7$   $\acute{E}_7$   $\acute{E}_8$   $\acute{E}_8$ 

3 °) Ś1 K D1. 2 तस्याहं तद्; M तस्यादहं (for तस्में चाहं). T1 G1 पुरा (for यथा ). — °) Ś1 K1 समीतो (for समेतो). Ś1 D1. 2 कौरव (for भारत).

5 °) S समेतं (T1 °तेर्). Ś1 K B1. s. 4 De D1-s. s स्वं (for तु). — °) Ks. 4 D1-s पश्चाद् (for [अ]नघ).

6 ") Śi Ki. 3 Ds तु; K4 Di च (for स). K2 Ti महाराज (for स मां राजन्). — b) Di. 2 समाश्चित्य (for

C. 3. 11997 B. 3. 168. 6 K. 3. 169. 6

अगच्छत्स यथाकामं ब्राह्मणः सूर्यसंनिभः ॥ ६ अथापराक्वे तस्याह्वः प्रावात्पुण्यः समीरणः । पुनर्नविममं लोकं कुर्विनिव सपल्लहन् ॥ ७ दिव्यानि चैव माल्यानि सुगन्धीनि नवानि च । कौशिरस्य गिरेः पादे प्रादुरासन्समीपतः ॥ ८ वादित्राणि च दिव्यानि सुघोषाणि समन्ततः । स्तुतयश्रेन्द्रसंयुक्ता अश्र्यन्त मनोहराः ॥ ९ गणाश्राप्सरसां तत्र गन्धर्वाणां तथैव च । पुरस्ताद्देवदेवस्य जगुर्गीतानि सर्वशः ॥ १० मरुतां च गणास्तत्र देवयानैरुपागमन् । महेन्द्रानुचरा ये च देवस्मानिवासिनः ॥ ११ ततो मरुत्वान्हरिभिर्युक्तैर्वाहैः स्नलंकृतैः । श्रीसहायस्तत्रायात्सह सर्वैस्तदामरैः ॥ १२

एतिसमनेव काले तु कुबेरो नरवाहनः।
दर्शयामास मां राजलँलक्ष्म्या परमया युतः॥ १३
दक्षिणस्यां दिशि यमं प्रत्यपद्यं व्यवस्थितम्।
वरुणं देवराजं च यथास्थानमवस्थितम्॥ १४
ते मामूचुर्महाराज सान्त्वियत्वा सुर्र्षभाः।
सव्यसाचिनसमीक्षस्य लोकपालानवस्थितान्॥ १५
सुरकार्यार्थसिद्धार्थं दष्टवानसि शंकरम्।
अस्मत्तोऽपि गृहाण त्वमस्ताणीति समन्ततः॥ १६
ततोऽहं प्रयतो भूत्वा प्रणिपत्य सुर्र्षभान्।
प्रत्यगृह्णं तदास्ताणि महान्ति विधिवत्प्रभो॥ १७
गृहीतास्त्रस्ततो देवैरनुज्ञातोऽस्मि भारत।
अथ देवा ययुः सर्वे यथागतमरिदम्॥ १८
मधवानपि देवेशो रथमारुह्य सुप्रभम्।

आश्चिष्य च). — °)  $\acute{S}_1$  स गच्छत;  $\acute{K}_1$ . 2 प्रत्यागच्छद् (for आगच्छत्स).  $\acute{T}_1$   $\acute{G}_1$  च (for स).  $\acute{D}_5$  महाकायो (for यथा°).

7 <sup>a</sup>) A few MSS. अथापराह्ने. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 प्रवात; D<sub>3</sub> T G<sub>1</sub>. 3. 4 M<sub>2</sub> प्रायात्. A few MSS. पुण्य- (for पुण्य:). — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 कुर्वन् (for लोकं). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 कुर्व- न्वितिमिरा दिश:; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 पुण्यगंधान्ससुद्वहन्.

8  $^{b}$ )  $\acute{S}_{1}$  K  $D_{1.~2.~5}$  बहूनि;  $D_{c}$   $D_{ns}$   $D_{s}$   $M_{2}$  वनानि (for नवानि). —  $^{d}$ )  $\acute{S}_{1}$  K  $D_{1-s.~5}$  न $(K_{4}$  सु)राधिप;  $T_{1}$  G1  $M_{1}$  समंततः (for समीपतः); cf.  $9^{b}$ .

9 T<sub>1</sub> om.  $9^{ab}$ . — a) G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> सर्वाण (for दिन्यानि). — b) K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> Dn D<sub>4</sub>. b सुघोराणि. — a) Ś1 K D1–8. b श्रूयंते सा (for अश्रूयन्त).

10 °)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$  गणे° (for गणा°).  $\acute{K}_2$  गणेश्चाप्सरस-स्तस्य. —  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_{1-2}$   $D_5$  om. (? hapl.)  $10^{b-1}1^a$ ;  $\acute{K}_4$  om.  $10^{bcd}$ . — °)  $D_{1-3}$  S पुरःसरा ( $\acute{G}_4$  परस्परं) देवपतेर्.

11 Ś1 K1-8 D5 om. 11<sup>a</sup> (cf. v.l. 10). — b) Ś1 K D5 खंड्रते: (for उपागमन्). — Ś1 K2 om. 11<sup>c</sup>-12<sup>b</sup>; K1 om. 11<sup>cd</sup>. — d) Dn D4. 6 ये च (for देव-).

12 Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> om. 12<sup>ab</sup> (cf. v.l. 11). — b) K<sub>1. 8. 4</sub> D<sub>1-8</sub> वातयुक्तै:; D<sub>02</sub> दिन्येवाँहै:; T<sub>1</sub> युक्तवाहे; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> युक्तो वाहे:; M<sub>1</sub> युक्ते वाहे (for युक्तेवाँहै:). K<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub> अछंकृतै:; T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> खंकृतः. — c) Ś<sub>1</sub> K D<sub>5</sub> तन्नासीत्; T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> M<sub>1</sub> तन्नागात् (for तन्नायात्). — d) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8. 5</sub> दिवालयै:; B<sub>4</sub> S सुरैस्तदा (for तदामरै:).

13 °) Ds चात्मानं ; G4 तं कालं ( for मां राजन्).

14 a) Ś1 K D1-3. 5 अपर (for दक्षिण). — b) D5 स्थितं यमं (for ज्यव). — c) Ś1 K D1-3. 5 पावकं चैव; Dc देवराजानं (for देवराजं च). — d) Ś1 K D1-3. 5 अवस्थिती; B4 Dc G1 ज्यवस्थितं (for अवस्थितम्).

15 b)  $B_{1-8}$  Dc  $D_n$   $D_4$ . 6 नर्र्षभ (for सुरं). — c)  $S_1$  K  $D_{1-8}$ . 6 समीक्षास्मान्; B Dc  $D_n$   $D_4$ . 6 निरीक्षास्मान् (for समीक्षस्त्र). — d)  $D_{n3}$   $D_6$   $T_1$  इयवस्थितान्.

16 ") T1 कार्यप्रवृत्यर्थ; T2 G कार्यप्रसिद्धयर्थ. — ") S1 तदस्मत्तो (for अस्मत्तोऽपि).

17  $^a$ ) A few MSS. प्रणतो (for प्रय $^a$ ). —  $^c$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> तदस्त्राणि; T<sub>1</sub> महाराज; T<sub>2</sub> G महास्त्राणि (G<sub>1</sub> अहं राजन्). —  $^d$ ) T<sub>1</sub> शस्त्राणि; G<sub>1</sub> अस्त्राणि (for महान्ति). B Dn D<sub>4-6</sub> विधिवहिंभो; B<sub>2</sub>m T G विविधानि च.

18 °) Ds देवाश्चापि (for अथ देवा). Śi K Di-s. s गताः (for ययुः). Ti M केचिद् (for सर्वे).

19 a) De Ds T2 G2-4 भगवान् (for मधवान्). Ś1 K D1-3. 6 G1 अथ (for अपि). S मां देवो (for देवेशो).

- b) S (except M2) आरोप्य (for आरुझ). Ds शोभनं;
T1 सुप्रभः (for सुप्रमम्). — c) B De Dn D4. 6 स्वर्ग;
D2. 3 स्वर्गे (for वाक्यं). T1 अवोचद्वाक्यं मधुरं; T2 G M उवाच वाक्यं भगवान् (G1 मधुरं). — d) S महायशाः (for सुरा.). B De Dn D2-4. 6 गंतब्यं फाल्गुन (D2. 3 पांडव) स्वया. — After 19, D2. 3 read 23 (for the first time), which in D2 is followed by a repetition of 19cd.

उवाच भगवान्वाक्यं स्मयन्निव सुरारिहा ॥ १९ पुरैवागमनाद्स्माद्वेदाहं त्वां धनंजय । अतः परं त्वहं वै त्वां दर्शये भरतर्षभ ॥ २० त्वया हि तीर्थेषु पुरा समाष्ठावः कृतोऽसकृत् । तपश्चेदं पुरा तप्तं स्वर्गं गन्तासि पाण्डव ॥ २१ भूयश्चेव तु तप्तव्यं तपः परमदारुणम् । उवाच भगवान्सर्वं तपसश्चोपपादनम् ॥ २२ मातिरुर्मिन्नयोगात्त्वां त्रिदिवं प्रापयिष्यति । विदितस्त्वं हि देवानामृषीणां च महात्मनाम् ॥ २३ ततोऽहमञ्जवं शकं प्रसीद् भगवन्मम । आचार्यं वरये त्वाहमस्त्रार्थं त्रिदशेश्वर् ॥ २४

इन्द्र उवाच ।

क्र्रं कर्मास्त्रवित्तात करिष्यसि परंतप । यदर्थमस्त्राणीप्सुस्त्वं तं कामं पाण्डवामुहि ॥ २५

अर्जुन उवाच।

ततोऽहमबुवं नाहं दिव्यान्यस्नाणि शत्रुहन् । मानुषेषु प्रयोक्ष्यामि विनास्त्रप्रतिघातनम् ॥ २६ तानि दिव्यानि मेऽस्नाणि प्रयच्छ विबुधाधिप । लोकांश्रास्त्रजितान्पश्रास्त्रभेयं सुरपुंगव ॥ २७

इन्द्र उवाच।

परीक्षार्थं मयैतत्ते वाक्यमुक्तं धनंजय । ममात्मजस्य वचनं सूपपन्नमिदं तव ॥ २८

C. 3. 12019 B. 3. 168. 28 K. 3. 169. 29

20 °) T<sub>2</sub> G<sub>2. 8</sub> M<sub>2</sub> गमनाद् (for [आ]गमनाद्). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> तात (for अस्माद्). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> त्वा (for त्वां). — °) K<sub>4</sub> इत:; B<sub>2</sub> G<sub>2</sub> तत: (for अत:). Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> च वेदाहं; K<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>1. 2</sub> च वेत्तासि; B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> वे नाहं त्वां; B<sub>4</sub> चैवाहं त्वां (for त्वहं वे त्वां). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> दर्शन; K<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>1-3</sub> °नं; D<sub>62</sub> °येद् (for °ये).

21 ")  $K_4$  D<sub>1</sub>. 2 त्वया तीर्थेषु सर्वेषु;  $T_1$  G<sub>1</sub> त्वया हि पुण्य(G<sub>1</sub> हिरण्य)तीर्थेषु;  $T_2$  G<sub>2-4</sub> त्वया तीर्थानि च पुरा. — <sup>b</sup>)  $K_4$  D<sub>1</sub>. 2 कृतः पूर्वं समाप्रवः; D<sub>8</sub> सकृदाप्रवनं कृतं;  $T_1$  G<sub>1</sub> सदा(G<sub>1</sub> "मा)क्रांतिमवासकृत्;  $T_2$  G<sub>2-4</sub> समाक्रांतानि चासकृत्; M समाक्रांतिमहा( $M_2$  "मतो)सकृत्. — °)  $T_1$  G<sub>1</sub>. 2  $M_2$  [प्]वं (for [इ]दं). Si पुनस्; B De Dn D<sub>4</sub>. 6 महत् (for पुरा). — <sup>d</sup>) S ततो (G<sub>1</sub> तपो) (for स्वर्गं). B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> भारत (for पाण्डव).

22 <sup>a</sup>) B Dn D4. 6 च; D1. 2 T1 G4 हि; G1 [अ]भि(for तु). M1 कर्तेब्यं (for तप्तब्यं). — <sup>b</sup>) B De Dn D4. 6 S तपश्चरणसुत्तमं. — After 22<sup>ab</sup>, S ins.:

841\* दुश्चरं घोरमस्त्राणां तपसश्चोपदर्शनम्।

[T1 G1 M1 तपोबलकरं तव; M2 तपसक्षोपपादनं (for the posterior half).]

— S cont.: B Dc Dn D4. 6 ins. after  $22^{ab}$  (B3, after 22):

842\* स्वर्गस्त्ववद्यं गन्तव्यस्त्वया शत्रुनिषूदन।

[G4 M स्वर्ग (for स्वर्गस्). G2 M गंतव्य (for व्यस्). B1. 8 M2 निस्दन; B4 निवर्षण.]

— B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 S om. 22°<sup>d</sup>. — °) B<sub>3</sub> राष्ट्रस् (for सर्व). — <sup>d</sup>) B<sub>3</sub> तपश्चरणमुत्तमं; D<sub>3</sub> देवानां च पुरंदरः.

23 a) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 च; M<sub>2</sub> स्वा (for स्वां). — b) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 दिवं स्वां; D<sub>5</sub> स्वगं स्वां (for त्रिदिवं). — d) N मुनीनां (for ऋषीणां). D<sub>5</sub> भावितासनां (for च महा°). — After 23, S ins.:

843\* इहस्थः पाण्डवश्रेष्ठ तपः कुर्वन्सुदुष्करम्।

24  $^{a}$ ) M अन्नवं! —  $^{c}$ ) K<sub>8</sub>.  $_{4}$  B<sub>1</sub> D<sub>2</sub>.  $_{3.6}$  T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M वरयेहं त्वाम्; B<sub>8</sub>.  $_{4}$  Dc Dn D<sub>1</sub>.  $_{4.5}$   $^{\circ}$  यं त्वाम् . —  $^{d}$ ) K<sub>1-3</sub> D<sub>1-8.5</sub> S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>.  $_{4}$ ) न्निदिवे  $^{\circ}$  (for न्निदशे  $^{\circ}$ ).

25 °) K<sub>8</sub>. 4 B D T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 क्रूर- (for क्रूरं). — b) K<sub>8</sub>. 4 B D T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 भिव° (for क्रिरं). K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2 न संशय: (for परंं). — c) B<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> यदस्वम् (for °थम्). S<sub>1</sub> अस्त्रलिप्सुस्त्वं; K<sub>1</sub>. 2 अर्थेलिप्सुस्त्वं; G<sub>1</sub> अस्त्राणि परितः; G<sub>4</sub> अस्त्राणीहंतं. — d) D<sub>5</sub> तं कामं समवाप्स्यसि; T<sub>1</sub> तत्कामं समवाप्रहि; G<sub>1</sub> त्वं तत्कामं समाग्रहि.

26 B D<sub>1</sub>. 2 S om. the ref. — ") M अन्नवं! T<sub>1</sub> तमनुवं पुनरहं. — ") Ś<sub>1</sub> K D<sub>3</sub> विनास्त्र (Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>° स्त्रं)प्रतिवारणं; B D<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 T<sub>1</sub> "प्रतिघातनात्; D<sub>1</sub> सुक्त्वास्त्रं प्रतिवारणं; D<sub>2</sub> (catalectic) विनास्त्रं निवारणं; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 "स्त्रप्तिकृतंनं.

27 °)  $D_b$  तेन (for तानि). K1.2  $T_1$  transp. दिव्यानि and में Sस्त्राणि. — °)  $T_1$  ददस्व हि पुरंदर. — °)  $S_1$  शक्काजितान्; K  $D_1$ .2 शस्त्राजितान्;  $B_1$  अस्त्राजितान्;  $T_1$   $G_2$   $M_1$  चास्त्रविदां (for चास्त्राजितान्). K3.4  $D_1$ .2 सर्वान् (for पश्चात्). — °)  $S_1$  K  $B_4$   $D_1$ .2 कामयेहं सुर्षभ;  $D_6$  कर्मणा प्रतिपादये.

28 b) T<sub>2</sub> G<sub>8.4</sub> एवम् (for वाक्यम्). Ś1 परंतप (for धनं°). — d) D<sub>1.2</sub> T<sub>1</sub> om. सु-.

29 °) Ś1 K D1-3. 5 मद्- (for में). — °) Ś1 K

C. 3. 12020 B. 3. 168. 29 K. 3. 169. 30 शिक्ष मे भवनं गत्वा सर्वाण्यस्त्राणि भारत । वायोरग्नेवसुभ्योऽथ वरुणात्समरुद्गणात् ॥ २९ साध्यं पैतामहं चैव गन्धर्वोरगरक्षसाम् । वैष्णवानि च सर्वाणि नैर्ऋतानि तथैव च । मद्गतानि च यानीह सर्वास्त्राणि कुरुद्वह ॥ ३० अर्जुन उवाच ।

एवमुक्त्वा तु मां शक्रस्तत्रैवान्तरधीयत । अथापत्रयं हरियुजं रथमैन्द्रमुपस्थितम् । दिव्यं मायामयं पुण्यं यत्तं मातिलना नृप ॥ ३१ लोकपालेषु यातेषु माम्रवाचाथ मातिलः । द्रष्टुमिच्छति शक्रस्त्वां देवराजो महाद्यते ॥ ३२ संसिद्धस्त्वं महाबाहो कुरु कार्यमनुत्तमम् । पत्रय पुण्यकृतां लोकान्सशरीरो दिवं वज ॥ ३३

 $D_{1-3}$  दिख्यान्य  $^{\circ}$  (for सर्वाण्य  $^{\circ}$ ). —  $^{c}$ )  $B_{1.8}$   $D_{1.6}$   $D_{4.6}$  [अ]िप;  $D_{5}$  च (for [अ]थ). —  $^{d}$ )  $T_{1}$   $G_{2-4}$  मरुतां गणात् (for समस्  $^{\circ}$ ).

30 °)  $T_2$   $G_{2-4}$  साध्यात्.  $T_2$   $G_{2.3}$  पैतामहाच्.  $S_1$   $K_2$  दैवं;  $K_3$ . 4 देवं (for चैव). —  $^b$ )  $S_1$   $K_1$  °राक्षसं;  $K_{2.3}$  °राक्षसं;  $T_1$  °राक्षसान्. —  $^c$ )  $D_5$  वैष्णवादीनि;  $T_1$  °न्यथ (for °नि च). —  $^d$ )  $K_2$  नैऋत्यानि;  $T_1$  दैतेयानि.  $T_1$   $G_1$  [अ]पराणि;  $M_1$  [आ]सुराणि (for तथेव). —  $^c$ )  $K_2$  मरुद्रतानि;  $K_3$  मरुद्रणानि;  $K_4$   $D_2$  मद्रणानीह;  $T_1$  मदीयानि च (for मद्रतानि च).  $K_4$   $B_4$   $D_1$   $D_1$   $S_1$  4 जानीहि;  $G_1$  2 याम्यानि (for यानीह). —  $^t$ )  $S_1$  सर्वाण्यपि;  $K_1$  2 °णीह;  $K_3$  4  $D_{1-3}$  °ण्येव (for °स्नाणि).  $T_1$   $G_1$  समाप्रसिस (for कुरू °).  $T_2$   $G_2$  4 M कौतेयास्नाण्यवाप्रसिस.

31 All MSS. om. the ref.! — b) Ś1 D4 तथे (for तत्रे ). — c) D1. 2 हरियुतं. — d) B1 उपागतं; T G2-4 अवस्थितं (for उपस्थितम्). — e) T G2. 3 महां (for दिव्यं), and दिव्यं (for पुण्यं). — /) K4 D1 यंत्रा; D3 S युक्तं; D5 युतं (for यन्तं). Ś1 K D1. 2 तदा (for नृप).

32 T1 om. 32<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Ś1 K D1-3 गतेषु लोकपालेषु. — <sup>b</sup>) Ś1 K D1-3 स (for [अ]थ). — <sup>d</sup>) Ś1 K B4 D1-3. 5 पुरंदर:; B1 S महाद्युति:.

33 °) Śi संसिद्धस्वां; Ki. 2 °द्धस्तु; Bi. 3. 4 Dc Dn D4. 6 °ध्यस्व; D5 °द्धाकां. — b) N T2 (by eorr.) G3 अनंतरं (for अनुत्तमम्). — °) Most MSS. °कृताल्लोकान्. — After 33, B Dc Dn D4. 6 ins.:

इत्युक्तोऽहं मातिलना गिरिमामन्त्र्य शैशिरम्।
प्रदक्षिणमुपावृत्य समारोहं रथोत्तमम् ॥ ३४
चोदयामास स हयान्मनोमारुतरंहसः ।
मातिलर्हयशास्त्रज्ञो यथावद्ध्रिरिदक्षिणः ॥ ३५
अवैक्षत च मे वक्तं स्थितस्याथ स सारिथः ।
तथा आन्ते रथे राजन्विस्मितश्चेदमद्भवीत् ॥ ३६
अत्यद्धुतिमदं मेऽद्य विचित्रं प्रतिभाति माम् ।
यदास्थितो रथं दिव्यं पदा न चिलतो भवान् ॥ ३७
देवराजोऽपि हि मया नित्यमत्रोपलिक्षतः ।
विचलन्प्रथमोत्पाते हयानां भरतर्पभ ॥ ३८
त्वं पुनः स्थित एवात्र रथे आन्ते कुरुद्धह ।
अतिशक्षमिदं सत्त्वं तवेति प्रतिभाति मे ॥ ३९
इत्युक्त्वाकाशमाविक्य मातिलिर्विव्धालयान् ।

844\* देवराजः सहस्राक्षस्त्वां दिद्दक्षति भारत।

35 °)  $K_4$  D<sub>1</sub>. 2. 5 नोदयामास. S<sub>1</sub>  $K_1$ . 2 Dc<sub>2</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> सहसा (for स हयान्). — °) B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 हयतत्त्वज्ञो. — <sup>d</sup>) S<sub>1</sub> तत्र वाजिनः;  $K_1$  T<sub>1</sub> भूरिदक्षिणं; Dc D<sub>1</sub>. 4. 6 °दक्षिण.

36 °) S1 K2 अत्रांतरे; K1 तत्र आंते; S तत्राआंत.

37 °) Ś1 K1. 2 D3 महा; B Dc Dn D4. 6 त्वहा; T G1. 8 तेहा; M1 नोहा (for में Sदा). — b) Ś1 K D1. 2 च; B Dc Dn D4-6 T2 (before corr.) भे; D3 वे; T2 ते; G2-4 मा (for माम्). — c) B1 Dn2. n3 D5 T1 (41. 2 M2 यथा; D1 तथा (for यदा). — d) K1. 4 B Dc Dn T2 (before corr.) पदान्; T1 तदा (for पदा). — B Dc Dn D4. 6 पदं (for भवान्).

38 °) T<sub>1</sub> हि (for Sq). T<sub>1</sub> मघवान्; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> भगवान् (for हि मया). — b) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub> एवो° (for अत्रो°).

39 °) T<sub>1</sub> स्थिर (for स्थित). S [अ] च (for [अ] न्र).

- °) S<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> न वै (K नैव) आंतः (for रथे आन्ते).

- °) B<sub>1.3.4</sub> Dc Dn D<sub>4-6</sub> सर्वं (for सत्त्वं). B<sub>2</sub> अति- सर्वेमिदं कर्म.

**40** °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 आरुद्ध (for आविक्य). — After 40, B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 ins. :

845\* स रथो हरिभिर्युक्तो ह्यूध्वमाचक्रमे ततः। ऋषयो देवताश्चैव पूजयन्ति नरोक्तम। ततः कामगमारूँद्योकानपश्यं वै सुरर्षिणाम्। दर्शयामास मे राजन्विमानानि च भारत ॥ ४० नन्दनादीनि देवानां वनानि बहुलान्युत । दर्शयामास मे प्रीत्या मातिलः शक्रसारिथः ॥ ४१ ततः शक्रस्य भवनमपश्यममरावतीम् । दिव्येः कामफर्लेर्ग्रश्चे रत्नेश्च समलंकृताम् ॥ ४२ न तां भासयते स्वर्धो न शितोष्णे न च क्कमः । रजः पङ्को न च तमस्तन्नास्ति न जरा नृप ॥ ४३ न तत्र शोको दैन्यं वा वैवर्ण्यं चोपलक्ष्यते । दिवौकसां महाराज न च ग्लानिरिंदम् ॥ ४४ न क्रोधलोमौ तत्रास्तामशुभं च विशां पते । नित्यतुष्टाश्च हृष्टाश्च प्राणिनः सुरवेश्मनि ॥ ४५ नित्यपुष्पफलास्तत्र पादपा हरितच्छदाः । पुष्किरिण्यश्च विविधाः पद्मसौगन्धिकायुताः ॥ ४६

शीतस्तत्र ववी वायुः सुगन्धो जीवनः शुनिः ।
सर्वरत्नविचित्रा च भूमिः पुष्पविभूषिता ॥ ४७
मृगद्विजाश्र बहवो रुचिरा मधुरखराः ।
विमानयायिनश्रात्र दृश्यन्ते बहवोऽमराः ॥ ४८
ततोऽपश्यं वस्त्रुद्धान्साध्यांश्र समरुद्धणान् ।
आदित्यानिश्वनौ चैव तान्सर्वान्त्रत्यपूज्यम् ॥ ४९
ते मां वीर्येण यश्चसा तेजसा च बलेन च ।
अस्त्रश्राप्यन्वजानन्त संग्रामविजयेन च ॥ ५०
प्रविश्य तां पुरी रम्यां देवगन्धर्वसेविताम् ।
देवराजं सहस्राक्षमुपातिष्ठं कृताञ्जलिः ॥ ५१
ददावर्धासनं प्रीतः शको मे ददतां वरः ।
बहुमानाच गात्राणि पस्पर्श मम वासवः ॥ ५२
तत्राहं देवगन्धर्वैः सिहतो भृरिदक्षिण ।

C. 3. 12047 B. 3. 168. 56

गन्धर्वाप्सरसां चैव प्रभावममितौजसाम्।

41 °) T<sub>1</sub> G<sub>1.2</sub> दिन्यानि (for देवानां). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> D<sub>3</sub> विविधानि; K<sub>2</sub> विद्युधानि; B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4-6</sub> [उ]पवनानि; B<sub>1</sub> De विपुलानि; G<sub>2</sub> सुबहूनि (for बहुलानि). Ś<sub>1</sub> B De Dn D<sub>4-6</sub> च (for [उ]त). — °) Ś<sub>1</sub> राजन्; B De Dn D<sub>4-6</sub> क्तींग्रं (for प्रीत्या). D<sub>5</sub> प्रेक्ष्यमाणान्समेत्याहं.

42 °)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_2$ .  $_3$   $\acute{D}_1$ .  $_3$  दिन्य-;  $\acute{K}_4$  सर्व- (for दिन्ये:).  $\acute{T}_1$  दिन्ये: कमलगंधेश्च;  $\acute{T}_2$   $\acute{G}_2$ —4 दिन्ये: कनकबद्धेश्च;  $\acute{G}_1$   $\acute{M}$  दिन्ये: कमलगंडेश्च. —  $^d$ )  $\acute{S}$  वृक्षेरन्येरलंकृतां.

43 °) B Dc Dn D4-6 न तन्न सूर्यस्तपति. — °) K1 शीतोडणी; D5 °डणी; S (except  $T_2$  G8 M2) °डणो. — °) Ś1 D2 -पंकी; G1 -पंके (for पङ्को). B1-3 Dc Dn D4.6 न बाधते तन्न रजः.

44 a) D<sub>1.8</sub> G<sub>1</sub> च (for वा). — b) B Dc Dn D<sub>4.6</sub> दौर्बल्यं; T<sub>1</sub> वैवरण्यंश् (for वैवर्ण्यं). Śi वोप°; D<sub>1.2</sub> नोप°; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>4</sub> चोपलक्षितं. — a) B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>4.6</sub> न ग्लानिररिमर्दन.

45 b) Śi गतानां वै; Ki. 2 गताधीनां; Ks. 4 B Dc Ds. 5 ग्रुम(Dc भा)धीनां; Dn D4. 6 सुरादीनां; Di. 2 सुबुद्धीनां; Ti G4 अग्रुमंश्च (for अग्रुमं च). — c) Dc D4. 6 Ti Gi नित्यं (for नित्य-). Śi K B4 Di-8 transp. तृष्टाः and हृष्टाः. Mi प्र (for the first च). Dc Dn D4. 6 ते राजन् (for हृष्टाश्च). — d) K2 सुरवेशिमनः.

46 <sup>d</sup>) B<sub>8</sub> पद्मसौगंधिकप्रभाः; D<sub>1.2</sub> °कस्तथा; D<sub>5</sub> °केंद्रुताः.

71

47 K<sub>3</sub> om. 47. — <sup>a</sup>) S सुखो (for ववी). B Dc D<sub>4</sub>. 6 शीतलश्च (B<sub>4</sub> °स्तत्र) सुखो वायु:. — <sup>b</sup>) K<sub>1. 2</sub> B<sub>2. 4</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 सुगंधी. K<sub>1. 2</sub> विरजाः (for जीवनः). D<sub>5</sub> सौगंधिजीवनः ग्रुभः; S सुगंधो वीजते ग्रुभः (G<sub>2</sub> सुखं; G<sub>4</sub> ग्रुभं). — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> प्रा (for पुष्प).

48 b) Śi Ki. 2 Ti मधुरस्वना:. — B2 om. 48°-51°.
— °) Bi. 3. 4 De Dn D4. 6 विमानगामिनञ्. — °) Śi Ki-3 D3 च तथा (for बहवो). — В1-3 Dn D4. 6 [अं]बरे; De [अ]परे (for [अ]मराः).

49 B<sub>2</sub> om. 49 (cf. v.l. 48). — b) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> साध्यान्देवमह<sup>°</sup>. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> तत्र (for चैव). — d) T<sub>1</sub> corrupt.

50 B<sub>2</sub> om. 50 (cf. v.l. 48). — a) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 M<sub>2</sub> तेषां (for ते मां). — b) T<sub>1</sub> [अ]मलेन (for बलेन). — c) K<sub>2</sub> Dc D<sub>4</sub>. 6 [अ]नुजानंत; D<sub>5</sub> [अ]त्यजानंत; S [अ]न्व(T<sub>1</sub> ° नु)जानन्वे (for [अ]न्वजानन्त). — d) K<sub>2</sub>. 3 B<sub>1</sub>. 3. 4 D (except D<sub>5</sub>) संग्रामे (for संग्राम-).

51 B<sub>2</sub> om. 51 (cf. v.l. 48). — <sup>a</sup>) B<sub>1.8.4</sub> Dc Dn D<sub>4.6</sub> दिव्यां (for रम्यां). — <sup>b</sup>) B<sub>1.8.4</sub> D (except D<sub>1.2</sub>)  $^{\circ}$  पूजितां.

52 b) D<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> वदतां; M<sub>1</sub> गम (for दद°). K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 2. 4 G<sub>4</sub> वर; D<sub>5</sub> रं (for रः).

53 b) Ś1 K D1-8. ь संस्तुतो (for सहितो). K2. 4
S (except G4) भूरिदक्षिण:; K8 B Dc Dn D2. 4-6
G4 दक्षिणे:. — d) B Dc Dn D4. ६ शिक्षाणो (for कुर्वाणो).

54 ") Ks. 4 D1. 2 transp. मे and पुत्र:. B De1 Dn

C. 3. 12048 B. 3. 168. 57 K. 3. 169. 56 अस्तार्थमवसं खर्गे कुर्वाणोऽस्ताणि भारत ॥ ५३ विश्वावसोश्च मे पुत्रश्चित्रसेनोऽभवत्सखा । स च गान्धर्वमखिलं ग्राहयामास मां नृप ॥ ५४ ततोऽहमवसं राजनगृहीतास्त्रः सुपूजितः । सुखं शकस्य भवने सर्वकामसमन्वितः ॥ ५५ शृण्वन्वै गीतशब्दं च तूर्यशब्दं च पुष्कलम् । पश्यंश्वाप्सरसः श्रेष्ठा नृत्यमानाः परंतप ॥ ५६ तत्सर्वमनवज्ञाय तथ्यं विज्ञाय भारत । अत्यर्थं प्रतिगृह्याहमस्त्रेष्वेव व्यवस्थितः ॥ ५७ ततोऽतुष्यत्सहस्राक्षस्तेन कामेन मे विभ्रः । एवं मे वसतो राजनेष कालोऽत्यगाहिवि ॥ ५८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६४ ॥

# 984

## अर्जुन उवाच।

कृतास्त्रमिनिश्वस्तमथ मां हरिवाहनः । संस्पृत्रय मृष्टिं पाणिभ्यामिदं वचनमन्नवीत् ॥ १ न त्वमद्य युधा जेतुं शक्यः सुरगणैरिप । किं पुनमीतुषे लोके मानुषैरकृतात्मिभः । अप्रमेयोऽप्रधृष्यश्च युद्धेष्वप्रतिमस्तथा ॥ २ अथानवीत्पुनर्देवः संप्रहृष्टतन्रुहृहः । अस्तयुद्धे समो वीर न ते कश्चिद्भविष्यति ॥ ३ अप्रमत्तः सदा दक्षः सत्यवादी जितेन्द्रियः । ब्रह्मण्यश्चास्त्रविचासि श्रूरश्चासि कुरूद्रह् ॥ ४ अस्त्राणि समवाप्तानि त्वया दश्च च पश्च च । पश्चिमिविधिभिः पार्थ न त्वया विद्यते समः ॥ ५ प्रयोगम्रुपसंहारमावृत्तिं च धनंजय । प्रायश्चित्तं च वेत्थ त्वं प्रतिघातं च सर्वशः ॥ ६

D4. 6 वै; Dc2 [ए]व (for मे).

55  $T_2$  G<sub>3</sub> om. 55<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>)  $B_{2-4}$  D (except  $D_{2.3.5}$ ) तत्रा° (for ततो°).

56 a)  $B_4$  अश्रीषं (for श्रुण्वन्वे). Ś1 K  $D_{1-3.5}$  श्रुण्वन्गीतस्वनं पुण्यं. — a)  $B_{1-3}$  D (except  $B_{1-3.5}$ ) नृत्यंतीर्भरतर्षभ.

57 °) Ś1 K B1. 3 D1-3 परि (for प्रति ).

58 b) Dc T1 वे (for मे). K4 D2 G2 प्रभु:; B1 Dc विभो (for विभु:). — c) S1 एव गतो (for मे वसतो). — d) K1. 3. 4 [S]भ्यगाद्; D5 ह्यगाद् (for Sत्यगाद्). Dc D1 S हति (for दिवि).

Colophon om. in Dn2. n3 D4. e. B1 reads it in marg.
— Major parvan: Ś1 K1. 2 T2 G2-4 आरण्य. — Subparvan: K3 D1. 2. 5 (all om. sub-parvan name)
mention only लोमशतीर्थयात्रा (followed by गंधमादनवास
in K3 D5, and अर्जुनोक्तमुत्तरकेरात in D1. 2); K4 likewise, only उत्तरकेरात; B2 Dc, only गंधमादनवास
(followed by उत्तरकेरात in Dc); and finally B1. 4 D3,

only गंधमादनप्रवेश (B4 प्रवास; D3 निवास). — Adhy. name: G1 अर्जुनस्वर्गप्रवेशकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 167; D1 173; S (M2 sup. lin.) 168 (M2 orig. 170). — Śloka no.: Dn1 D1 61.

### 165

1 °) Ś1 K1. 2 Ds अभितिष्ठंतम्; B Dc Dn Ds. 4.6 अतिविश्वस्तम्; S अथ विश्वस्तम्. — b) T2 Gs मघवान्; G1 तदा मां (for अथ मां). — c) Ś1 K1. 2. 4 Dc1 D1. 2 संस्पृशन्.

2 After 2, S ins.:

846\* अजेयस्त्वं हि संग्रामे सर्वेरिप सुरासुरै:।

4 °) K<sub>1. 2</sub> D<sub>1</sub> शा(D<sub>1</sub> श) श्लविच्; T<sub>1</sub> मंत्रविच् (for चास्त्रविच्). K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> चापि (for चासि). — d) K<sub>2.8</sub> D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> चापि (for चासि). K<sub>8.4</sub> D<sub>1.2.5</sub> कुलोह्ह.

5 b) B1 तु दश; T1 G4 (by transp.) च दश. — d)
B2-4 Dn D2. 4. 6 विद्यते न स्वया समः (by transp.).

6 a) T1 चापि (for उप-). — b) T1 वृत्तिश्चापि (for अवृत्ति च). — d) B2-4 D (except D3. 5) प्रतीघातं.

तव गुर्वर्थकालोऽयग्रुपपन्नः परंतप ।
प्रतिजानीष्व तं कर्तुमतो वेत्स्याम्यहं परम् ॥ ७
ततोऽहमन्नुवं राजन्देवराजिमदं वचः ।
विषद्यं चेन्मया कर्तुं कृतमेव निवोध तत् ॥ ८
ततो मामन्नवीद्राजन्प्रहस्य बलवृत्रहा ।
नाविषद्यं तवाद्यास्ति त्रिषु लोकेषु किंचन ॥ ९
निवातकवचा नाम दानवा मम अत्रवः ।
सम्रद्रकुक्षिमाश्रित्य दुर्गे प्रतिवसन्त्युत ॥ १०
तिस्रः कोट्यः समाख्यातास्तुल्यरूपबलप्रभाः ।
तांस्तत्र जिह कौन्तेय गुर्वर्थस्ते भविष्यति ॥ ११
ततो मातलिसंयुक्तं मयूरसमरोमिभः ।
हयैरुपेतं प्रादान्मे रथं दिव्यं महाप्रभम् ॥ १२
बवन्ध चैव मे मूर्झि किरीटिमदम्रुत्तमम् ।
स्ररूपसद्यं चैव प्रादादङ्गविभूषणम् ॥ १३

अभेद्यं कवचं चेदं स्पर्शरूपवदुत्तमम्।
अजरां ज्यामिमां चापि गाण्डीवे समयोजयत्।। १४
ततः प्रायामहं तेन स्यन्दनेन विराजता।
येनाजयदेवपतिर्वितं वैरोचिनं पुरा।। १५
ततो देवाः सर्व एव तेन घोषेण बोधिताः।
मन्वाना देवराजं मां समाजग्रुविंशां पते।
दृष्ट्रा च मामप्रच्छन्त किं करिष्यसि फल्गुन।। १६
तानब्रुवं यथाभृतिमदं कर्तीस्म संयुगे।
निवातकवचानां तु प्रस्थितं मां वधेषिणम्।
निवोधत महाभागाः शिवं चाशास्त मेऽनद्याः।। १७
तुष्टुवुमाँ प्रसन्नास्ते यथा देवं पुरंदरम्।
रथेनानेन मधवा जितवाञ्श्वम्बरं युधि।
नम्रुचं बलवृत्रौ च प्रह्लादनरकाविष।। १८
वहूनि च सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च।

C. 3. 12073 B. 3. 168. 82 K. 3. 170. 22

- 7 °) B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1-3.5</sub>) ततो (for तव).

   b) B D (except D<sub>1-3.5</sub>) समुत्पन्न: (for उपपन्नः).

   c) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub> प्रतिजानीहि. Ś<sub>1</sub> K G<sub>1</sub> तत् (for तं).

   d) G<sub>2</sub> वक्ष्या° (for वेत्स्या°). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3.5</sub> अथ वक्ष्याम्यहं परं.
- 8 °) M अन्नवं! °) K4 ते; B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) यम् (for चेम्).
- 9 °) T1 देव: (for राजन्). b) B D (except Ds. s) प्रहसन्. G1. 2 M1 वलवृत्रहा. c) Ś1 K D1-3. s [अ]सीति; Dns हास्ति (for [अ]चास्ति).
- 10 b) Ś1 K D1-3. 5 देव ; B₃ सुर (for मम). c) Ś1 K1. 2 आवृत्य; D5 आगत्य; T2 G2-4 M आसाद्य (for आश्रित्य). 
   T1 समुद्रमासाद्य सदा. d) G2. 4 स्वर्ग (for दुर्ग).
- 11 °) Ś1 K1-3 ता: (for तान्). Ś1 K D1-3. 5 पुत्र; G1 तु स्वं (for तत्र). Ś1 K D1-3. 5 पार्थेंचं (K4 पार्थ स्वं) (for कौन्तेय). <sup>a</sup>) M गुर्वर्थं ते.
- 13 Śi om. (hapl.) 13°-14°. °) T2 G2-4 वीर (for चैव). °) S राजन् (for अङ्ग-).
- 14 Śi om.  $14^{ab}$  (cf. v.l. 13). ") T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> अभेदा-(for अभेदां). Śi B<sub>2</sub> G<sub>1</sub> चैव; K<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> दिब्दं (for चेदं). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> "रूपमनुत्तमं; D<sub>3</sub> "रूपं तदद्भुतं. — <sup>c</sup>) Śi K D<sub>1-3</sub>. 5 चैव (for चापि).

- 15 °)  $\acute{S}_1$  K1. 2 देव (for तेन). °) K2 बिंह देव; T1 देवराजो; T2 G2-4 स देवेंद्रो (for देवपितर्). °) K2 पितर् (for बिंह).
- $16^{a}$ ) S सगंधर्वाः (for सर्व एव).  $^{b}$ ) Ś1 K  $D_{1-3}$  शब्देन (for घोषेण). K3  $D_{5}$  कोपिताः;  $D_{5}$  मोहिताः (for बोधिताः).  $^{d}$ ) K1.  $_{2}$  कुरूद्ध (for विशां पते).  $^{f}$ ) Ś1 फल्गुण; K1.  $_{3}$  4  $B_{1-3}$  Dc Dn  $D_{4-6}$  फाल्गुन;  $B_{4}$   $D_{1-3}$  पांडव;  $T_{1}$   $G_{1}$  फल्गुनः.
- 17 °) M अबवं! B1 Dc तथाभूतम्; S तथा भूतान् (for यथाभूतम्). °) Ś1 K D1-8. 5 जयैषिणं (for वधे°). After 17, S ins.:

847\* ततो वाग्भिः प्रशस्ताभिस्त्रिदशाः पृथिवीपते ।

- 18 D6 om. (hapl.) 18°-19°. °) K1-8 T1 G1 मधवान्; K4 D3 भगवान्; T2 G2-4 जितवान् (for मधवा). d) Ś1 K1. 2 हत°; T2 G2-4 मध° (for जित°). B4 असुरं; D4 नसुचि (for शम्बरं). K2 om. (hapl.) 18°-19d. e) D4 शंबरं (for नसुचि). G2 M वलवृत्री. f) K3. 4 B Dc Dn2. n3 D4 प्रहाद°.
- 19 K<sub>2</sub> om. 19; Ś<sub>1</sub> D<sub>6</sub> om. 19<sup>ab</sup> (for K<sub>2</sub> D<sub>6</sub> of. v.l. 18). <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> [अ]युतानि (for [अ]बुदानि). B<sub>1. 4</sub> D<sub>c<sub>1</sub></sub> D<sub>n</sub> D<sub>4</sub> [अ]पि (for च). D<sub>2</sub> om. 19<sup>c</sup>-21<sup>b</sup>. <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> वे दैत्याञ् (for दैत्यानां). <sup>d</sup>) N (Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>2</sub> om.) मधवा; T<sub>1</sub> मखवान् (for मघवान्).

C. 3. 12074 B. 3. 168. 82 K. 3. 170. 22 रथेनानेन दैत्यानां जितवान्मघवान्युघि ॥ १९ त्वमप्येतेन कौन्तेय निवातकवचात्रणे । विजेता युधि विक्रम्य पुरेव मघवान्वशी ॥ २० अयं च शङ्खप्रवरो येन जेतासि दानवान् । अनेन विजिता लोकाः शक्रेणापि महात्मना ॥ २१ प्रदीयमानं देवैस्तु देवदत्तं जलोद्भवम् । प्रत्यगृक्तं जयायैनं स्तृयमानस्तदामरैः ॥ २२ स शङ्की कवची बाणी प्रगृहीतशरासनः । दानवालयमत्युग्रं प्रयातोऽस्मि युगुत्सया ॥ २३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चषष्टचिकशाततमो ऽध्यायः ॥ १६५ ॥

# १६६

## अर्जुन उवाच।

ततोऽहं स्तूयमानस्तु तत्र तत्र महिषिभिः। अपस्यमुदिधं भीममपांपतिमथान्ययम्।। १ फेनवत्यः प्रकीर्णाश्च संहताश्च समुन्छिताः। ऊर्मयश्चात्र दृक्यन्ते चलन्त इव पर्वताः। नावः सहस्रशस्तत्र रत्नपूर्णाः समन्ततः।। २

तिमिंगिलाः कच्छपाश्र तथा तिमितिमिंगिलाः ।
मकराश्रात्र दृश्यन्ते जले मग्ना इवाद्रयः ॥ ३
शङ्कानां च सहस्राणि मग्नान्यप्सु समन्ततः ।
दृश्यन्ते स्म यथा रात्रौ तारास्तन्वश्रसंवृताः ॥ ४
तथा सहस्रशस्तत्र रत्नसंघाः प्रवन्त्युत ।
वायुश्र घूर्णते भीमस्तद्ञुतिमवाभवत् ॥ ५

20 D<sub>2</sub> om. 20 (cf. v.l. 19). —  $^a$ ) K<sub>1. 4</sub> B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>4. 6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> [अ]नेन (for [प्]तेन). —  $^b$ ) T<sub>2</sub> (before corr.) जितवान्मघवान् (for निवातकवचान्). Ś1 K<sub>1. 2</sub> युधि (for रणे). Cf. 19 $^d$ . —  $^c$ ) B1 विजितान् (for विजेता). —  $^d$ ) Ś1 K<sub>1. 2</sub> B1 Dn D<sub>5</sub> मघवा (for मघवान्). K<sub>1. 2</sub> बली (for वशी). T1 पुरन्नयमिवेश्वरः.

22 a) B Dc Dn D4. 6 G2 तं (B1 च) (for तु).
— b) Ś1 K1. 2 B1 Dc1 T1 G1. 2 गृह्णां; Dc2 M2 गृह्णञ् (for गृह्णे). Ś1 K1. 2 [ए]व; K3. 4 D1-3 [इ]मं; T2 G3 [ए]तं (for [ए]नं). — b) K4 D1 तथामरे:; D5 यथासुरे:; G1 सदामरे: (for तदा°).

23 a) Śi Ks. 4 B Di-s. 5 T2 Gs. 4 सशंख: (for स शङ्की). K4 Di. 2. 5 Ti Gi खड़ी; G2 बांगै: (for बाणी).

Colophon om. in Ks. 4 Ds. — Major parvan: Śi Ki. 2 Dn2 T G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Bi-8 D (Ds om.) Gi M mention only निवातकवचवध (Bi om. वध) (preceded by लोमश्राचीर्थयात्रा). — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 168 (Dn2 167); Di 174; S 169. — Śloka no.: Dni Di 25; Dn2 ns 86.

### 166

1 K3. 4 D5 om. the ref. — a) Ś1 K1. 2 B2. 3 च; K4 वै (for तु). — b) G1 सुर° (for मह°). — d) Ś1 K D2. 5 G2. 4 निधिम् (for पितम्).

2 °) Śi K Di-s. 5 ° वंत: (for ° वत्य:). — b) Śi चळंतक्ष; K4 Di. 2 सहिता °; Ti सभीता °; Ti Gi-4 M संगता °. B D (except Di-3) समुश्यिता:. — °) Śi K2-4 तत्र (for चात्र). S अहदयंतो भेयस्तत्र. — d) B4 Dni. ns Di. s. 4. 6 वहर्गत (for चळन्त). Dni जले ममा इवाद्रय:. — °) Ti (before corr.) Gi. 4 समंतत ° (for सहस्तर °). — Mi om. (hapl.) 21-54. — After 2, S (Mi om.) ins.:

848\* नभसीव विमानानि विचरन्त्यो विरेजिरे।

3  $M_1$  om. 3 (cf. v.l. 2). —  $^b$ )  $\acute{S}_1$  चाति $^\circ$ ;  $D_1$  द्यति $^\circ$ ;  $D_5$  [अ]प्यति $^\circ$  (for तिमि $^\circ$ ).  $B_4$  तिमितिमिगिलास्तथा;  $D_8$  तिमिगिलगिलास्तथा. —  $^c$ )  $\acute{S}_1$  K  $D_1$ .  $_2$ .  $_5$   $T_1$  चापि;  $D_8$  चातु- (for चात्र). —  $^d$ )  $K_4$   $D_1$ .  $_2$  तोय-;  $D_8$  जल- (for जले).

4 M1 om. 4 (cf. v.l. 2). — b) D8 G1 सहस्रशः (for समन्ततः). — c) D8 च; T1 [5]प्सु; T2 G8. 4 [5]थ; G2 [5]त्र (for सा). — d) D2 T2 G2-4 थुताः (for वृताः).

तमतीत्य महावेगं सर्वाम्भोनिधिग्रुत्तमम् ।
अपभ्यं दानवाकीणं तहैत्यपुरमन्तिकात् ॥ ६
तत्रैव मातिलस्तूणं निपत्य पृथिवीतले ।
नादयत्रथघोषेण तत्पुरं सग्जपाद्रवत् ॥ ७
रथघोषं तु तं श्रुत्वा स्तनियत्नोरिवाम्बरे ।
मन्वाना देवराजं मां संविग्ना दानवाभवन् ॥ ८
सर्वे संश्रान्तमनसः शरचापधराः स्थिताः ।
तथा भूलासिपरग्जगदाग्रुसलपाणयः ॥ ९
ततो द्वाराणि पिदधुर्दानवास्त्रस्तचेतसः ।
संविधाय पुरे रक्षां न स्म कश्चन दृश्यते ॥ १०
ततः शृङ्खग्जपादाय देवद्तं महास्वनम् ।

पुरमासुरमाश्चिष्य प्राधमं तं शनैरहम् ॥ ११ स तु शब्दो दिवं स्तब्ध्वा प्रतिशब्दमजीजनत् । वित्रेसुश्च निलिल्युश्च भूतानि सुमहान्त्यिष ॥ १२ ततो निवातकवचाः सर्व एव समन्ततः । दंशिता विविधेस्नाणैर्विविधायुधपाणयः ॥ १३ आयसेश्च महाग्रुलैर्गदाभिर्मुसलैरिष । पद्दिशेः करवालैश्च रथचक्रेश्च भारत ॥ १४ शत्वाभिर्भुशुण्डीभिः खङ्गेश्वित्रेः स्वलंकृतैः । प्रमृहीतैर्दितेः पुत्राः प्रादुरासन्सहस्रशः ॥ १५ ततो विचार्य बहुधा रथमार्गेषु तान्हयान् । प्राचोदयत्समे देशे मातलिर्भरतर्षम ॥ १६

C. 3. 12095 B. 3. 169. 17

- 5 M<sub>1</sub> om. 5<sup>a</sup> (cf. v.l. 2). <sup>b</sup>) D<sub>2</sub> रत्नपूर्णाः. T G<sub>3</sub>. 4 फलंत्युत. <sup>c</sup>) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub> [आ]वृर्णते (for घूर्णते). S वीर (for भीमस्).
- 6 D<sub>2</sub> om. (? hapl.) 6. <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>1.3</sub> समुदी-(K<sub>1</sub> ° द्वी)क्ष्य; B Dc Dn D<sub>4-6</sub> तमुदीक्ष्य (for तमतीत्य). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1.3</sub> महाभीमं; B<sub>4</sub> तथा भीमं (for महावेगं). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> अथांभो ° (for सर्वाम्भो °).
- 7 T<sub>1</sub> om. 7<sup>ab</sup>. <sup>a</sup>) K<sub>8</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 8 Dc D<sub>2</sub>—6 तत्र वे (for तत्रेव). — <sup>b</sup>) Dc T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>—8 M<sub>1</sub> निपास. B<sub>2</sub> M<sub>2</sub> पृथिवीपते; T<sub>2</sub> G धरणीतले. D<sub>5</sub> निन्ये पृथ्वीतले रथं. — Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> Dc Dn D<sub>2</sub>. 4—6 ins. after 7<sup>ab</sup>: B<sub>2</sub>, after 7:

849\* रथं तं तु समाश्चिष्य प्राद्भवद्वथयोगवित्।

- [Śn Kn तुत; Dc तत्र (for तंतु). B4 Dnn °ल्ह्य (for °क्षिच्य). **C**np आक्षिच्य. D5 तां समाक्षिच्य पृथिवीं (for the prior half).]
- Dc om.  $7^{cd}$ . c) B4 Dn D2.4.6 त्रासयन्; T2 G2—4 दानवान् (for नादयन्). d) D5 सहसा बली; T1 समुपादवं.
- 8 °) K<sub>8. 4</sub> D<sub>1. 8</sub> ते; T<sub>1</sub> तत् (for तं). °) D<sub>5</sub> मां देवराजं (by transp.). — °) Ś<sub>1</sub> विविद्या; KB D (except D<sub>3</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> आविद्या (B<sub>1</sub> उद्विद्या) (for संविद्या). K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> स्थिता: (for [अ]भवन्).
- 9 b) Ds खड़ा° (for হার e). Ś1 K1. 2 तथा (for ফোরা:). c) K4 মুকাষ্টি°; BD (except D1-3. 5) [अ]
  सिমুকে° (by transp.). d) Dc -परिच- (for -मुसल-).

  Ś1 K B4 D1-8. 5 -মगृहीतशरासनाः.
- 10 ") Ks. 4 D2. 3 T1 G2. 4 M [अ] पिद्धु: (M2 धन्).
   ') Ś1 ते; K1. 2 तां (for सं-). ') Ś1 K1. 2 किंचन;

D1 M1 कश्चित्त (for कश्चन). T1 विद्यते (for इइयते).

- 11 °)  $D_6$   $M_2$  उपाध्माय (for उपादाय). °)  $B_2$   $D_5$  °रवं (for °स्वनम्). °)  $S_1$  आविष्ठय;  $B_8$   $M_1$  आश्रित्य;  $G_1$  आसाद्य (for आश्रिष्य).  $D_1$   $D_3$ .4.6 परमां मुदमाश्रित्य;  $D_6$  पुरमाश्रिष्य राजेंद्र;  $T_2$   $G_{2-4}$  आपूरयन्त( $G_2$ . 4 °न्स)माश्रिष्य. °  $M_2$  प्रादाशं (sic) तं;  $M_3$   $M_4$  प्राधमत्तं;  $M_4$  प्रधमं तं;  $M_5$   $M_6$   $M_7$  प्रधमं तं;  $M_8$   $M_8$
- 12 °) D1-8 च (for तु). K4 विद्धः; D3 प्राप्यः; T1 गत्वा (for स्तब्ध्वा). °) T1 G2.4 निलीयु (for निलिल्यु °). K3 वित्रेसुर्ये च तत्रासन्. °) S च (for सु-).
- 13 b) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. 5) T<sub>1</sub> खळंकृता: (for समन्ततः). c) Some S MSS. दंसिता. D<sub>1</sub> अस्रेर्; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 बाणेर् (for त्राणेर्). d) B D (except D<sub>1</sub>. 2) S (except T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>) विचित्रायुष<sup>6</sup>.
- 14 b) T1 G1 M गदासि- (for गदाभिर्). Some MSS. मुशलेर, मुपलेर्. c) S (except T2 G8) पृष्टसै:. K3 मुद्ररैश्चेव; B4 D5 च त्रिश्चलैश्च (for कर°). d) K3 करवाले°; D5 G2 तथा चक्के° (for रथचकें°).
- 15 °) Ś1 K1 मुसुंडीभि:; K2. 4 D6 मुशंडी ; B1-3 मुखंडी ; Dc मुग्नंडी ; D1 मुशंडी ; D2 मुखंडी ; D8 मुखंडी ; D8 मुखंडी ; T3 G8 मुसुंठी ; M मुसंठी . b) T2 G2-4 अलं (for खलं). cd) D5 transp. प्रगृहीतै: and प्रादुरासन्.
- 16 °) Śi K D1-8. 5 विदार्थ वसुधां; B Dc Dn D4. 6 विचार्य बहुशो. b) G1 रथान् (for हयान्). B2 रथमार्भिण तस्थिवान्. c) K8. 4 D2. 5 T1 G2. 4 प्रचो(K4

C. 3. 12096 B. 3. 169. 18 K. 3. 171. 18 तेन तेषां प्रणुन्नानामाञ्चत्वाच्छीव्रगामिनाम् ।
नान्वपत्रयं तदा किंचित्तनमेऽद्भुतमिवाभवत् ।। १७
ततस्ते दानवास्तत्र योधवातान्यनेकशः ।
विकृतस्वरह्मपाणि भृशं सर्वाण्यचोदयन् ।। १८
तेन शब्देन महता समुद्रे पर्वतोपमाः ।
आप्रवन्त गतैः सन्त्वर्मत्स्याः शतसहस्रशः ॥ १९
ततो वेगेन महता दानवा माम्रुपादवन् ।

विग्रश्चन्तः शितान्वाणाञ्यतशोऽथ सहस्रगः ॥ २० स संप्रहारस्तुग्रुलस्तेषां मम च भारत । अवर्तत महाघोरो निवातकवचान्तकः ॥ २१ ततो देवर्षयश्चैव दानवर्षिगणाश्च ये । ब्रह्मर्षयश्च सिद्धाश्च समाजग्ग्रुर्महामृघे ॥ २२ ते वै मामनुरूपाभिर्मधुराभिर्जयैपिणः । अस्तुवनग्रुनयो वाग्भिर्यथेन्द्रं तारकाम्ये ॥ २३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पट्षष्टचिकशाततमोऽध्यायः॥ १६६॥

# 980

# अर्जुन उवाच । ततो निवातकवचाः सर्वे वेगेन भारत ।

अभ्यद्रवन्मां सहिताः प्रगृहीतायुधा रणे ॥ १ आच्छिद्य रथपन्थानमुत्कोशन्तो महारथाः ।

Da. 5 °नो)दयत् (for प्राचोदयत्).

17 D<sub>5</sub> om. 17-19. — <sup>a</sup>) T G ए(T<sub>1</sub> नै ; G<sub>1</sub> न) तेषां तत् (for तेन तेषां). — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> मार्गमत्युयगामिनां; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> मार्ग चतुरगामिनां. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> नाहरथत; K<sub>1</sub> D<sub>1. 4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> नान्वपरथत; K<sub>8</sub> नानुपरथन; B<sub>8</sub> (m as in text) पार्थ परथ; B<sub>4</sub> न चापरथं; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> अनपद्यन् (G<sub>1</sub> ° द्यत्). Ś<sub>1</sub> ततो; G<sub>1</sub> तथा (for तदा). K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> किं तत्; T G कश्चित् (for किंचित्). — <sup>d</sup>) K<sub>8</sub> B<sub>4</sub> तद्दुतम्; K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> तमोभृतम् (for तन्मेऽद्भुतम्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> D<sub>8</sub> तमोभूतमभूजगत्.

18 D<sub>5</sub> om. 18 (cf. v.l. 17). — a) Dn<sub>2</sub> तावद् (for तत्र). — b) N वादित्राणि सहस्रशः. — Ś1 K<sub>1</sub>. 2 read 20<sup>ab</sup> for 18<sup>cd</sup>, K<sub>1</sub>. 2 repeating it (20<sup>ab</sup>) in its proper place. — c) K<sub>8</sub> विकृतस्वन°; T1 विकृतं घोर°. — d) K<sub>3</sub>. 4 B D (D<sub>5</sub> om.) वादयन् (for ° चोदयन्).

19 D5 om. 19 (cf. v.l. 17). — c) K1. 3. 4 B D (except D2. 5) सहसा (for महता). — b) S पर्वता इव (for तोपमा:). — c) Śi Dni आष्ठवंतो; K1. 2 वंते; T2 G2-4 वंति. Śi K1. 2 गता:; T G2-4 हता: (for गतै:).

20 Ś1 K1. 2 read 20<sup>ab</sup> for 18<sup>cd</sup>; K1. 2 repeat it here. — a) K2 (second time) तेन (for ततो). D<sub>b</sub> सहसा (for महता). — b) K1. 2 (first time) समुपा (for मामुपा ). — Ś1 om. 20<sup>cd</sup>. — c) Dc2 विमुंचिति; D<sub>b</sub> चंतं; M2 चंत. K1 शतान् (for शितान्).

21 °) K4 Dc2 तुमलस. — b) K1. 2 B2 Dn D6 च

मम (by transp.); Ti अपि च. — °) Ki-3 Bi D (except D4.5) T2 G3.4 आवर्तत; K4 प्राव°.

22  $^{b}$ )  $\acute{S}_{1}$   $D_{3}$  तथा (for च ये).  $D_{1.2}$  तथान्ये च महर्षयः. —  $^{c}$ )  $B_{4}$  मह $^{\circ}$  (for ब्रह्म $^{\circ}$ ). —  $^{d}$ )  $D_{5}$  सहस्रशः (for महा $^{\circ}$ ).

23 °) S (except G<sub>1</sub> M<sub>1</sub>) मानुव° (for मामनु°).
— °) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) ऋषयो (for मुनयो). — °) T<sub>1</sub> °वधे; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4° मृधे (for °मये).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, K B1-8 Dc Dn1. ns D1-6 G1 mention only निवातकवच वघ (B1 G1 om. वघ) (preceded by लोमशतीर्थयात्रा in K3 D1). — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 169 (Dn2 168); D1 175; S 170 (M2 172). — Śloka no.: Dn D1 24.

### 167

 $1^{b}$ )  $B_4$  सर्वभावेन;  $D_6$   $D_{13}$   $D_4$  सर्ववेगेन.  $T_1$   $G_1$  संगता: (for भारत). —  $^{c}$ )  $K_2$  अभिद्रवन्. M मा (for मां).  $B_2$  वेगेन (for सहिता:).

2 °) B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1.5</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>1.8</sub> आच्छाद्य. — <sup>b</sup>) S आऋो° (for उत्को°). Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> महारवान्. — <sup>c</sup>)

566

आवृत्य सर्वतस्ते मां श्रविष्वाकिरन् ॥ २ ततोऽपरे महावीर्याः श्रूलपिक्कशपणयः । श्रूलानि च भ्रुशुण्डीश्र मुमुचुर्दानवा मिय ॥ ३ तच्छूलवर्षं सुमहद्भदाशक्तिसमाञ्जलम् । अनिशं सुज्यमानं तैरपतन्मद्रथोपरि ॥ ४ अन्ये मामभ्यधावन्त निवातकवचा युघि । श्रितशस्त्रायुघा रौद्राः कालरूपाः प्रहारिणः ॥ ५ तानहं विविधेर्बाणेर्वेगवद्भिरिजिक्षगैः । गाण्डीवमुक्तेरभ्यन्नमेकैकं दश्वभिर्म्धे । ते कृता विमुखाः सर्वे मत्प्रयुक्तैः शिलाशितैः ॥ ६ ततो मातलिना तूर्णं हयास्ते संप्रचोदिताः ।

रथमार्गान्बहूंस्तत्र विचेरुर्गातरंहसः ।
सुसंयता मातिलना प्रामध्नन्त दितेः सुतान् ॥ ७
शतं शतास्ते हरयस्तिस्मन्युक्ता महारथे ।
तदा मातिलना यत्ता व्यचरश्रव्पका इव ॥ ८
तेषां चरणपातेन रथनेमिस्वनेन च ।
मम बाणिनपातेश्व हतास्ते शतशोऽसुराः ॥ ९
गतासवस्तथा चान्ये प्रगृहीतशरासनाः ।
हतसारथयस्तत्र व्यक्रष्यन्त तुरंगमैः ॥ १०
ते दिशो विदिशः सर्वाः प्रतिरुध्य प्रहारिणः ।
निम्नन्ति विविधैः शस्त्रैस्ततो मे व्यथितं मनः ॥ ११
ततोऽहं मातलेवीर्यमप्तस्यं परमाद्भुतम् ।

C. 3. 12115 B. 3. 170. 13

K De D1. 2. 5 सर्वशस. Ś1 तेषां (for ते मां). —  $^{d}$ ) Ś1 K1. 2 वर्षम् (for वर्षेर्).

- 3 b) S 'पद्दस' (for 'पद्दिश'). c) T1 G1 गदाश्चेव (for शूलानि च). K1 सुसुंडीश्च; K4 सुशंडी'; D1 मुशुंडी'; D2 सुघंडी'; T1 सुसंट्य'; T2 G3. 4 सुसुंठी'; G1. 2 सुसंठी'; M सुस्ट्य'. Cf. v.l. 3. 166. 15°. — d) M2 युधि (for मिथि).
- 4 °)  $K_1$ . 2 तं;  $D_1$  ते (for तच्). S सुमहत्तुमुलं वर्षे. °)  $K_2$  अभिसं- (for अनिशं).  $S_1$   $K_1$ . 2 °मानं वै;  $D_5$  °मानाश्च. °)  $S_1$   $D_5$  न्यपतन्;  $K_1$ . 2 त्वपतन् (for अपतन्).  $G_4$  मे रथोपरि.
- 5 °) K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> G<sub>1</sub> अन्योन्यम्; T<sub>1</sub> अथ माम् (for अन्ये माम्). K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> अभि°; D<sub>5</sub> सम°; G<sub>1</sub> अप्य° (for अभ्य°).

   °) B<sub>2</sub> 4 Dn D<sub>4</sub> 6 जित- (D<sub>6</sub>m छत-) (for ज्ञित-).

  B<sub>2</sub> वीरा: (for रोद्राः). K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub> श(K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> शि)तशस्त्रधरा रोद्राः.
- 6 ") K4 D1-3. 6 G1 निशितैर् (for विविधेर्). ") K4 D1. 2 आविध्यम्; G1 अहनम् (for अभ्यन्नम्). ") Ś1 K1. 2 B4 शितै:; K4 D1-3. 6 शरें: (for मृधे). ") B1 त्रासिता; B4 अथान्ये; T1 निकृत्ता; T2 G2-4 ते कृत्ता; M2 ते कृत्वा (for ते कृता). D5 अथ तेभिमुखाः सर्वे. ") S (except M1) मंत्रयुक्तैः (for मद्म"). B2 शिलीमुखैः (for शिला"). B4 D6 वित्रसास्तत्र (D6 सर्व-) दानवाः.
- 7 b) Ks. 4 Ds संप्रनो (Ds ° णो) दिता:; Dns संप्रयोजिता:.

   c) Ts Gs अथ (for रथ-). B D (except D1-s)
  मार्गान्बहुविधांस्तत्र. d) S इयचरन् (T1 इयधमन्; G1
  ह्यचरन्) (for विचेहर्). e) Ks Ds सुसंयुता; T1 सुसंयुक्ता.

- ') K1. 2. 4 प्रमञ्जंत; B1 Dc D1. 3 G4 M प्रामथंत; B4 प्रामथंतो; Dn2. n3 प्राभ्य (Dn3 भ) व्रंत; D5 प्रामञ्जंतो; T1 प्रपद्यंत; G2 प्रामृद्धंत.
- 8 a)  $D_5$  च हयास (for हरयस). b)  $K_{1.2}$  तिस-न्युक्ते;  $T_2$   $G_{2-4}$  ते नियुक्ता. b0)  $S_1$  K  $D_{1-8}$  ततो;  $D_1$ 0 शांता (!);  $D_5$   $T_1$  M तथा (for तदा).  $D_5$   $T_2$   $G_1$   $D_5$   $T_4$   $D_5$   $T_5$   $D_6$   $T_6$   $D_6$   $T_7$   $D_7$   $D_8$   $T_8$   $T_8$
- 9 K<sub>8</sub> om. 9. °) D<sub>5</sub> मम बाणाभि°. <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>2. 4</sub> M<sub>2</sub> च (for ते). D<sub>1. 2</sub> बहवो (for शतशो).
- 10 K<sub>2</sub> om. (hapl.)  $10^{ab}$ . a) Ś1 K1 [अ]न्ये च (by transp.). B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) [ए]व (for च). b) Ś1 हताश्च शतशोसुराः (cf.  $9^{d}$ ); K1 D3 S दानवाः पांडवर्षभ (G1 ° भाः). a) T2 (before corr.) G4 अथ; G1 ततः; G3 हताः (for हत-). a) K4 D2. 3 विकृष्यंत; B2 G1 ह्यकर्षत; B3 प्राहर्यतः D5 विकृष्यंस्ते हयोत्तमैः.
- 11 a) B D (except D1. s) T2 (after corr.) सर्वे (for सर्वाः). b) Ś1 K2 प्रतिगृष्य; B4 सर्वे युद्धः; T2 G3. 4 प्रत्यनीकः; G2 प्रारुष्यंत (for प्रतिरुष्य). c) K2-4 B4 D1-3 निम्नतो; B1-3 Dn D4. 6 अभ्यञ्जन्; S म्नति स्म (T1 ज्यम्नति). D5 निम्नितैः (for विविधः). d) Ś1 K B4 D1-3. 5 ततो मां ज्यथयंति च (K4 क्विन; B4 ति ते).
- 12  $^{b}$ ) S अद्भुतं समदर्शयं ( $^{c}$ 1 अत्यद्भुतमदर्शयं).  $^{c}$ )  $\acute{S}_{1}$  K  $^{c}$ D<sub>1-8</sub>.  $_{5}$  तथा ( $\acute{S}_{1}$  K1.  $_{2}$  ततो) वेगवतो वाहान् ( $^{c}$ 8 वाजीन्).  $^{d}$ )  $\acute{S}_{1}$  K  $^{c}$ D<sub>1-8</sub> अयत्नो य( $^{c}$ 4 D<sub>1-8</sub>  $^{c}$ 6 ताद्य)-दधारयत्;  $^{c}$ 5 यद्यबादन्वधार $^{c}$ ;  $^{c}$ 7 G1 यद्मथं ( $^{c}$ 61  $^{c}$ थान्)

1

C. 3. 12115 B. 3. 170. 13 K. 3. 172 13 अश्वांस्तथा वेगवतो यदयत्वाद्धारयत् ॥ १२ ततोऽहं लघुभिश्चित्रैरस्त्रेस्तानसुरात्रणे । सायुधानच्छिनं राजञ्ज्ञत्योऽथ सहस्रगः ॥ १३ एवं मे चरतस्तत्र सर्वयत्नेन शत्रुहन् । प्रीतिमानभवद्वीरो मातिलः शक्रसारिथः ॥ १४ वध्यमानास्ततस्ते तु हयैस्तेन रथेन च । अगमनप्रक्षयं केचिक्यवर्तन्त तथापरे ॥ १५ स्पर्धमाना इवास्माभिनिवातकवचा रणे । शरवर्षेर्महद्भिर्मां समन्तात्प्रत्यवारयन् ॥ १६ ततोऽहं लघुभिश्चित्रैर्वह्मास्त्रपरिमन्त्रितैः । व्यथमं सायकैराग्च शत्रोऽथ सहस्रगः ॥ १७ ततः संपीड्यमानास्ते क्रोधाविष्टा महासुराः ।
अपीडयन्मां सहिताः शरशूलासिवृष्टिभिः ॥ १८
ततोऽहमस्त्रमातिष्ठं परमं तिग्मतेजसम् ।
दियतं देवराजस्य माधवं नाम भारत ॥ १९
ततः खङ्गांस्त्रिशूलांश्र तोमरांश्र सहस्रशः ।
अस्त्रवीर्येण शतधा तैर्धक्तानहमच्छिनम् ॥ २०
छित्त्वा प्रहरणान्येषां ततस्तानिष सर्वशः ।
प्रत्यविध्यमहं रोषाद्दशभिर्दशभिः शरैः ॥ २१
गाण्डीवाद्धि तदा संख्ये यथा अमरपङ्कयः ।
निष्पतन्ति तथा बाणास्तन्मातिलरपूजयत् ॥ २२
तेषामिष तु बाणास्ते बहुत्वाच्छलभा इव ।

नावधार $^\circ$ ;  $T_2$   $G_{2-4}$  यथा यता( $G_2$  युक्ता $^\circ$ ;  $G_4$  -वर्ता)न्नयवार $^\circ$ ; M ह्ययताद्यदधार $^\circ$ .

13 a) B1 বিবিষীয় (for তঘুমিয়). — c) Cf. 20 and v.l. K3 चিভিন্তद; K4 D2. 3 T1 প্রভিন্তद; D5 T2 G M चিভিন্তद (for প্রভিন্তন). B Dc Dn D4. 6 चिভন্তद सायुधान (B4 राक्षसांश्चिच्छेद) राजन्. —  $13^d = 17^d$ .

14 °) D8 वि-; T2 G2-4 आ- (for मे). — °) T1 G1. 2 राजन; T2 G8. 4 प्रीतो; M चापि (for वीरो).

15 °) Ds हयेस ( for ततस). B4 Dn D2. 4-8 तैस ( for ते). — b) T1 शरेस ( for हयेस). Ds रथेन च महासुरा:. — °) K1 प्राक्षयं; K2 M2 प्रेक्षयं; T1 प्रत्ययं; G4 वे क्षयं ( for प्र °). K3 यमक्षयं गता: केचित्. — °) K2. 8 D3. 5 प्रवर्तत; K4 G4 ज्यवर्तत; D1 अवर्तत.

16 K<sub>3</sub> om. 16. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.4</sub> D<sub>1.3</sub> शरानस्तान्; K<sub>2</sub> महानस्तान्; B Dc Dn D<sub>2.4-6</sub> शराता (B<sub>2.4</sub> Dn<sub>2</sub> °तं) मा; T<sub>1</sub> समग्रेमां (for महन्तिमां). — °) N (K<sub>3</sub> om.) महन्ति: (K<sub>2</sub> ° स्वः) (for समन्तात्). T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> पर्ये ° (for प्रस् °). — After 16, S ins.:

850\* शरवेगैनिहत्याहमस्त्रैः शरविघातिभिः। ज्वलद्भिः परमैः शीघैस्तानविध्यं सहस्रशः।

 $[(L.\ 1)\ T_1\ रास्त्रै: (for अस्त्रै:). — (L.\ 2)\ T_1$  अवध्यं;  $T_2\ G_8$  अवीर्यान् (for अविध्यं).]

17 Ds om. 17<sup>ab</sup>; S om. 17. — 17<sup>a</sup>=13<sup>a</sup>. — b) Ś1 K2-4 D1-8 प्रति ; Dc प्पर (for प्परि-). K1 अस्त्रेस्तान-सुरात्रणे. — °) K3 अवधं; D1. 5 व्यधमत् (for व्यधमं). Ś1 K D1. 5 सायु(K2 °व)धानेव; Dc सायकेनाशु. — 17<sup>d</sup>=13<sup>d</sup>.

18 b) Dn2 रथा: (for सुग:). — c) B2 प्रापीड ;
Dn (not adopted in old printed ed.!) D6 आपीड (for अपीड ). K1 M मा (for मां). — d) B2.3 Dn D4.6
T2 G3 राक्ति- (for रार-). G1 -जालासि- (for -शूलासि-).
K3 -पष्टिशै: (for -शृष्टिभि:).

19 a)  $D_{1.2}$  आविष्टं; S प्रायुंजं (for आतिष्टं). b)  $S_{1}$   $K_{2}$  तिग्मतेजनं;  $B_{4}$   $D_{12}$   $D_{3.6}$  तैंजसं. S माधवं ( $G_{2}$  गांधवं;  $M_{1}$  वासवं) नाम भारत (=  $19^{d}$ ). -c)  $G_{1}$  दधीचिं (for दियतं). -d)  $D_{1-8}$  गांधवं (for माधवं). S ब्रह्मदंडसमं रणे.

20 Ks om. from 20 up to 3. 168. 17. — ") Ś1 K1. 2 B2-4 D5. 6 T1 Cnp खड़ांश्च शूलांश्च; B1 Dn खड़ा- त्रिशूलेन; D1-3 खड़ांखिशूलान; D4 खड़ खिशूलश्च; G4 खड़ा- िसशूलांश्च. — b) Ś1 K (Ks om.) D1-3. 5 शरांश्चेव (for तोम°). — c) Ś1 K (Ks om.) D1-3. 5 महता; T2 G2-4 सहसा (for शतथा). — d) Ś1 अस्तान; Dc युक्तान् (for मुक्तान्). Ś1 आच्छिनं; B1 Dn D3-6 T G अछिदं (for अच्छिनम्); cf. 13 and v.l. B4 चिच्छिदेहं रंणे तदा.

21 K<sub>3</sub> om. 21 (cf. v.l. 20). — a) S भित्वा (G1 हित्वा) (for छित्वा). — b) Śi तैरस्तान्; K<sub>1</sub>. 2 ततस्तानि (for ततस्तान्). — c) Śi प्रति (for प्रस्य). — d) S हृदुसृष्टिकृतै: शरे:.

22 Ks om. 22 (cf. v.l. 20). — a) K4 G4 वित तान्; D1-8 हि तता:; T1 हि ततः; T2 G1-8 वितताः; M हि तथा (for हि तदा). Ś1 K1. 2 गांडीवनिःसृताः संख्ये; D5 गांडीवेनांकिताः सर्वे. — b) D1. 2 T1 निपतंति; D4. 6 निष्प तंत. B D (except D1-8. 5) महा (for तथा). — d) अवाकिरन्मां बलवत्तानहं व्यथमं शरैः ॥ २३ वध्यमानास्ततस्ते तु निवातकवचाः पुनः । शरवर्षेर्महद्भिर्मां समन्तात्पर्यवारयन् ॥ २४ शरवेगानिहत्याहमस्त्रैः शरविधातिभिः । ज्वलद्भिः परमैः शीष्ठैस्तानविध्यं सहस्रशः ॥ २५ तेषां छिन्नानि गात्राणि विसृजन्ति स्म शोणितम् ।

प्रावृषीवातिवृष्टानि शृङ्गाणीव धराभृताम् ॥ २६ इन्द्राश्चनिसमस्पर्शैर्वेगवद्भिरजिक्षगैः । मद्धाणैर्वध्यमानास्ते सम्रुद्धिग्नाः स्म दानवाः ॥ २७ श्वतधा भिन्नदेहान्त्राः क्षीणप्रहरणौजसः । ततो निवातकवचा मामयुध्यन्त मायया ॥ २८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तषष्ट्रयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६७ ॥

### 986

# अर्जुन उवाच । ततोऽक्ष्मवर्षं सुमहत्त्रादुरासीत्समन्ततः ।

### नगमात्रैर्महाघोरैस्तन्मां दृढमपीडयत् ॥ १ तदहं वज्रसंकार्केः शरैरिन्द्रास्त्रचोदितैः ।

C. 3. 12133 B. 3. 171. 2 K. 3. 173. 2

K4 D1. 3. 4 G2 तान् (for तन्).

23 K<sub>8</sub> om. 23 (cf. v.l. 20). —  $^a$ ) Ś<sub>1</sub> D<sub>5</sub> च (for तु). B<sub>2</sub>. 4 ते बाणा (by transp.); T<sub>1</sub> बाणास्तु. —  $^b$ ) Dn D4. 6 तन्मातिलरपूजयत् (=  $22^d$ )! —  $^c$ ) G<sub>2</sub> M मा (for मां)! —  $^d$ ) Ś<sub>1</sub> M<sub>2</sub> व्यधमत्; T<sub>1</sub> बलवत् (for व्यधमं).

24 Ks om. 24 (cf. v.l. 20). — a) Ds विध्य; S (except T1 G1) युध्य (for वध्य). Dc तदा (for ततस्). — b) Ś1 K1. 2 ततः (for पुनः). — c) M मा (for मां)!

- 25 K<sub>3</sub> om. 25 (cf. v.l. 20). a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> वर्षान् (for वेगान्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 [आ] ग्रु; D<sub>6</sub> [अ] ग्रुम् (for [अ] हम्). b) Ś<sub>1</sub> ह्याग्रे:; K<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> शस्त्रे: (for अस्त्रे:). K<sub>1</sub>. 2 अपि; B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>4</sub> अस्त्र (for शर-). D<sub>6</sub> शरैरविंद्याभिमंत्रितै:. c) Ś<sub>1</sub> K (K<sub>3</sub> om.) D<sub>1</sub>. 3 खगमै:; M<sub>1</sub> च शरै: (for परमै:). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>3</sub>. 5 शस्त्रेस (for शिंग्रेस). d) D<sub>2</sub> सहस्रधा.
- 26 K<sub>3</sub> om. 26 (cf. v.l. 20). <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> छिन्नाग्र-; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> जीणोनि (for छिन्नानि). <sup>b</sup>) B<sub>4</sub> विस्वज्ञथ (for ैन्ति सा). <sup>c</sup>) N (K<sub>3</sub> om.) [अ]भिनृष्टानि; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [अ]तिनृष्ट्या हि. <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K (K<sub>3</sub> om.) D<sub>1</sub>. 2. 5 [उ]त; B<sub>2</sub>. 3 D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> D<sub>3</sub>. 4. 6 M<sub>2</sub> [अ]थ (for [इ]व). T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> मही (for धरा).
- 27 K<sub>3</sub> om. 27 (cf. v.l. 20). ") M<sub>2</sub> "युध" (for "शानि"). ") T<sub>1</sub> बाणिश्च (for महाणिर्). Dc विध्य" (for वध्य"). ") Ś<sub>1</sub> K (K<sub>3</sub> om.) D<sub>1. 3</sub> च; D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> तु (for स्म). B<sub>4</sub> सुरद्विष: (for स्म दानवाः).
  - 28 K<sub>3</sub> om. 28 (cf. v.l. 20). a) B<sub>2</sub>. 4 T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4

M छिन्न (for भिन्न). Śi Ki. 2 D3 -देहांता:; B Dn D1. 4-6 T1 -देहास्ते; T2 G M2 -देहास्ता: (for -देहान्त्रा:). — b) T2 G2-4 क्षिस- (for क्षीण-). Śi -प्राणगती ; K1 -प्राणा मही ; K2 -प्राणमही (for -प्रहरणी).

Colophon om. in Ks. 4. — Major parvan: Śi Ki. 2 Dn2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: Omitting subparvan name, Bi-3 D G1 mention only निवातकवचवध (D3 om. वध) (preceded by लोमश्रतीर्थयात्रा in D1). — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 170 (Dn2 169); Di 176; S (M2 inf. lin.) 171 (M2 orig. 173). — Śloka no.: Dn Di 29.

### 168

- 1 K<sub>8</sub> om. up to 3. 168. 17 (cf. v.l. 3. 167. 20).

   °) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1. 4</sub> M नगमात्रं; D<sub>8</sub> नागमात्रेर्; T<sub>2</sub>
  G<sub>2. 3</sub> ना(G<sub>2</sub> न)गमस्त्रं (for नगमात्रेर्); cf. 4°. K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub>
  S महाघोरं; B Dc Dn D<sub>4. 6</sub> शिलाखंडैस (B<sub>2</sub> ध्वस्तैस)
  (for महाघोरेंस). <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> D<sub>5</sub> ते (for तन्). K<sub>2</sub>
  D<sub>3. 5</sub> G<sub>1</sub> (after corr.) अपीडयन्.
- 2 K<sub>3</sub> om. 2 (cf. v.l. 1). °) D<sub>3</sub> तमहं; D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> तानहं. °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 दिन्थे (K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> दारे) रिंद्रास्त्रमंत्रिते:; B<sub>1-8</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 महेंद्रास्त्रमचोदिते:. °) D<sub>1</sub> आचूर्णयं; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 अघूर्णयं. °) N (K<sub>5</sub> om.) राखें (B<sub>1</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 रारजांळे; D<sub>5</sub> शितधारे)मेहाहवे

C. 3. 12133 B. 3. 171. 2 K. 3. 173. 2 अचूर्णयं वेगवद्भिः श्रुतधैकैकमाहवे ॥ २ चूर्ण्यमानेऽक्ष्मवर्षे तु पावकः समजायत । तत्राक्ष्मचूर्णमपतत्पावकप्रकरा इव ॥ ३ ततोऽक्ष्मवर्षे निहते जलवर्षं महत्तरम् । धाराभिरक्षमात्राभिः प्रादुरासीन्ममान्तिके ॥ ४ नभसः प्रच्युता धारास्तिग्मवीर्याः सहस्रशः । आवृण्यन्सर्वतो व्योम दिश्रश्चोपदिशस्तथा ॥ ५ धाराणां च निपातेन वायोविंस्फूर्जितेन च । गर्जितेन च दैत्यानां न प्राज्ञायत किंचन ॥ ६ धारा दिवि च संबद्घा वसुधायां च सर्वशः । व्यामोहयन्त मां तत्र निपतन्त्योऽनिशं भ्रुवि ॥ ७ तत्रोपदिष्टमिन्द्रेण दिव्यमस्त्रं विशोषणम् । दीप्तं प्राहिणतं घोरमशुष्यत्तेन तज्जलम् ॥ ८ हतेऽइमवर्षे तु मया जलवर्षे च शोषिते । सुसुचुर्दानवा मायामित्रं वायुं च मानद् ॥ ९ ततोऽहमित्रं व्यथमं सिललास्त्रेण सर्वशः । शैलेन च महास्त्रेण वायोर्वेगमधारयम् ॥ १० तस्यां प्रतिहतायां तु दानवा युद्धदुर्मदाः । प्राक्कविन्विधा माया यौगपद्येन भारत ॥ ११ ततो वर्षं प्रादुरभूत्सुमहल्लोमहर्पणम् । अस्त्राणां घोररूपाणामग्नेवीयोस्तथाइमनाम् ॥ १२ सा तु मायामयी वृष्टिः पीडयामास मां युधि । अथ घोरं तमस्तीत्रं प्रादुरासीत्समन्ततः ॥ १३ तमसा संवृते लोके घोरेण परुषेण च ।

(D1-3 'मधे); T1 शतधेवैकमा'; T2 G2-4 शरेरेकेकमा'.

3 K<sub>8</sub> om. 3 (cf. v.l. 1). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> चूर्ण°; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> चूर्ण° (for चूर्ण°). — G<sub>1</sub> om. (hapl.) 3<sup>bc</sup>. — b) B<sub>3</sub> D<sub>4</sub>. 6 समपद्यत. — °) D<sub>5</sub> ततो (for तत्र). T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> °वर्षम् (for °चूर्णम्). B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) तत्राइम-(B<sub>2</sub> °स्थ)चूर्णान्यपतन्; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M तत्र (T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> स च) तत्रापि तच्चूर्णं. — °) B<sub>4</sub> °प्रवाहा इव; D<sub>3</sub>. 5 °प्रकरो यथा; T G<sub>3</sub>. 4 पावकः (T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> °कं) प्रबलोज्वलत्; G<sub>2</sub> प्रकुर्वन्सिक-तानिव; M प्रा(M<sub>2</sub> अ)कुर्व सिकता इव. — G<sub>2</sub> repeats 3<sup>cd</sup> as in T<sub>1</sub> above! — After 3, K<sub>2</sub> ins.:

851\* ततोऽहं वारुणास्त्रेण अइमवर्षं विशातवान्।

4 K<sub>3</sub> om. 4 (cf. v.l. 1). — a) B<sub>1-8</sub> Dc Dn1 D<sub>4-6</sub> विहते; B<sub>4</sub> D<sub>3</sub> T. G [S]सिहते; Dn<sub>2</sub> [S]पहते; Dn<sub>3</sub> D<sub>1</sub> विहिते. — b) Ś<sub>1</sub> K (K<sub>8</sub> om.) D<sub>1-3.5</sub> अनंतरं (for मह°).

5 K<sub>8</sub> om. 5 (cf. v.l. 1). — b) Ś<sub>1</sub> K (K<sub>8</sub> om.) D<sub>1-8</sub>. 5 वेगाः (for वीर्याः). Ś<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> समंततः (for सह°). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 प्र-; Dn<sub>8</sub> D<sub>5</sub> वि (for [उ]प-). T<sub>1</sub> [अ]पि च; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [अ]पि वा (for तथा). M दिशः सोप-दिशोपि च (M<sub>2</sub>°शो नृप).

6 Ks om. 6 (cf. v.l. 1). — °) Ds वि (for च).
— °) Some S MSS. विष्फूजितेन. — °) S मेघानां (for देखां). — °) K1, 2 D1-3 G1. 2 M प्रज्ञायत; T1 प्रायतत.
7 Ks om. 7 (cf. v.l. 1). — °) K4 घारा दिवीव; B2 धाराश्च दिवि; T1 धारा दिशि च; T2 G3. 4 धारादिभिश्च. Dn2. n3 संवृद्धा; D5 संबंधाद; T G3. 4 संबाधा (for संबद्धा).
— °) K4 विमोहयति; B1 ज्यालोडयंत; S मोहयंति सा (G2

च). T1 तास; M2 मा (for मां). — d) Ś1 K1 D3 निष्प-तंत्यो. T1 G1 युधि (for भुवि). B4 पतमाना दिवानिशं.

8 K<sub>3</sub> om. 8 (cf. v.l. 1). —  $^a$ ) K<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 ततो  $^{\circ}$ ; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> अथो  $^{\circ}$  (for तत्रो  $^{\circ}$ ). Ś1 मिन्नेण; K<sub>1-2</sub> मंत्रेण (for इन्द्रेण). —  $^b$ ) D<sub>2</sub> om.  $8^b$ . Ś1 K<sub>1-2</sub> सुशोभनं (for विशो  $^{\circ}$ ). —  $^c$ ) D<sub>5</sub> ज्वलन् (m दीसं as in text). B<sub>4</sub> ज्वलितं प्रक्षिपं घोरम्. —  $^a$ ) Dc वै (for तज्

9 K<sub>3</sub> om. 9 (cf. v.l. 1). — a) Ś<sub>1</sub> B<sub>2</sub> Dn T<sub>1</sub> च (for जु). S तदा (for मया). — b) D<sub>2</sub> om. 9b. K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 3 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 M जु (for च). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 मेनघ; B D (except D<sub>1</sub>-3. 5) M<sub>1</sub> भारत (for मानद).

10 Ks om. 10 (cf. v.l. 1). — b) K1. 2 भारत (for सर्वेश:). — °) D1. 2 महता° (for च महा°). — d) Ś1 K1. 2. 4 B2. 3 Dc D3 G4 अवारयं; D1 =यवा°; D2 निवा° (for अधा°).

11 Ks om. 11 (cf. v.l. 1). — a) B<sub>1</sub>. 3. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 ते (for तु). — b) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>8</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 विविधां मायां.

12 K<sub>3</sub> om. 12 (cf. v.l. 1). — ") K<sub>1</sub> वर्षां. D<sub>5</sub>  $T_2$  G प्रादुरासीत्. — ") S (as usual) रोम" (for लोम"). — ")  $T_1$  G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> शस्त्राणां (for अ°). — ") Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 महास्मनां; D<sub>3</sub> यथाश्मनां;  $T_1$  G<sub>2</sub> तदाश्मनां.

13 K<sub>3</sub> om. 13 (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> बाण-मयी; D<sub>1</sub> मायावती. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> तपस् (for तमस्).

14 K<sub>3</sub> om. 14 (cf. v.l. 1). — ") G<sub>4</sub> संवृतो लोको. — ") Ś1 K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>5</sub> परमेण; T2 G<sub>2-4</sub> [आ]वरणेन (for तुरगा विम्रुखाश्वासन्प्रास्खलचापि मातलिः ॥ १४ हस्ताद्धिरण्मयश्वास्य प्रतोदः प्रापतद्भुवि । असकुचाह मां भीतः कासीति भरतर्षभ ॥ १५ मां च भीराविश्वचीत्रा तिस्वित्वगतचेतिस । स च मां विगतज्ञानः संत्रस्त इदमन्नवीत् ॥ १६ सुराणामसुराणां च संग्रामः सुमहानभूत् । अमृतार्थे पुरा पार्थ स च दृष्टो मयानघ ॥ १७ शम्बरस्य वधे चापि संग्रामः सुमहानभृत् । सारथ्यं देवराजस्य तत्रापि कृतवानहम् ॥ १८ तथैव वृत्रस्य वधे संगृहीता हया मया । वैरोचनेर्मया युद्धं दृष्टं चापि सुदारुणम् ॥ १९ एते मया महाघोराः संग्रामाः पर्युपासिताः ।

न चापि विगतज्ञानो भूतपूर्वोऽस्मि पाण्डव ॥ २० पितामहेन संहारः प्रजानां विहितो ध्रुवम् । न हि युद्धमिदं युक्तमन्यत्र जगतः क्षयात् ॥ २१ तस्य तद्धचनं श्रुत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । मोहयिष्यन्दानवानामहं मायामयं बलम् ॥ २२ अञ्चवं मातिलं भीतं पश्य मे भ्रुजयोर्बलम् । अञ्चाणां च प्रभावं मे धनुषो गाण्डिवस्य च ॥ २३ अद्यास्त्रमाययैतेषां मायामेतां सुदारुणाम् । विनिहन्मि तमश्रोग्रं मा भैः स्त स्थिरो भव ॥ २४ एवसुक्त्वाहमस्र्जमस्त्रमायां नराधिप । मोहनीं सर्वशत्रूणां हिताय त्रिदिवौकसाम् ॥ २५ पीड्यमानासु मायासु तासु तास्तुस्थराः ।

C. 3. 12157 B. 3. 171. 26 K. 3. 173. 26

परु°). — °) B D (except  $D_{1-3}$ ) हरयो (for तुरगा).  $D_{\delta}$  विषमाज्ञ (for विमुखाज्ञ्). Śi  $K_{1.2}$  om. च. —  $^{d}$ )  $D_{\delta}$  प्रास्तव° (for प्रास्त्वरु°).

15 Ks om. 15 (cf. v.l. 1). —  $^a$ )  $D_5$  हि रइमयश्;  $T_1$  हि रज्वायश् (sic) (for हिरण्मयश्). —  $^b$ )  $K_{1.2}$   $T_1$  प्रपतद्;  $D_5$  न्यपतद्. —  $\overset{\cdot}{S}_1$   $K_2$  om.  $15^c-16^b$ ;  $G_1$  om.  $15^{cd}$ . —  $^c$ )  $T_2$   $G_{2-4}$  M चापि (for चाह). M आह (for भीतः). —  $^d$ ) S ( $G_1$  om.) कि करिष्याव ( $T_2$   $G_3$   $^*$  H) इत्यपि (M इत्युत).

16 K<sub>3</sub> om. 16 (cf. v.l. 1); Ś1 K<sub>2</sub> om. 16<sup>ab</sup> (cf. v.l. 15). — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> विकल्ठ° (for विगत°). — <sup>c</sup>) Ś1 K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> D<sub>5</sub> तु (for च). K<sub>1</sub> विगतज्ञानं; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 संगत°. — <sup>d</sup>) Ś1 K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> संत्रह; B D (except D<sub>1-8</sub>) संत्रह्म (for °र्स्त).

17 K<sub>3</sub> om. 17 (cf. v.l. 1). — <sup>c</sup>) B D (except D<sub>1</sub>. 3) अमृतार्थ. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 तात (for पार्थ). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. 3. 5 वै; S मे (M<sub>1</sub> नो) (for च). S सुदारुण: (for मया°).

18 K<sub>3</sub> resumes! — <sup>a</sup>) B Dn D<sub>4</sub>. 6 घोर:; D<sub>1</sub> चास्य; D<sub>5</sub> घोरे (for चापि). — <sup>b</sup>) De संग्रामस्तारकामयः.

19 a) Ks तत्रैव (for तथैव). — b) Ds. 5 T2 G2-4 M मया हया: (by transp.). T1 संगृह्णीयामहं हयान्. — c) B Dn D1. 4. 6 T1 G1. 2 महा (B4 T1 महद्) (for मया). — d) G1 चासीत् (for चापि). — After 19, B4 ins.: 852\* बलप्रज्ञादयश्चापि तथान्येषां च पाण्डव।

20 b) B4 G1 समु (for पर्यु ). - c) K1. 1 चासि

(for चापि). — d) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 [S]पि (for Sस्सि). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> भारत (for पाण्डव).

21  $^{b}$ )  $K_{2}$ .  $_{5}$  विहतो ;  $T_{2}$  (before corr.)  $G_{2}$ .  $_{4}$  आहितो.  $G_{1}$  छुन:. —  $^{c}$ )  $\acute{S}_{1}$  K  $D_{1-3}$ .  $_{5}$  दृष्टम् (for युक्तम्). —  $^{d}$ )  $T_{2}$   $G_{2-4}$  जगतां (for  $^{\circ}$ तः).

22 b) = Gītā (Vulg.) 3. 43b. G1. 2 M संस्तंभ्या . — c) Ś1 K1. 2 अमोहयं दान ; S मोहयन् (T1 मोहयं; G1 अमोघं) दानवेंद्राणाम्. — d) Dc अयं (for आहं). B D (except D1-3. 5) मायाबलं महत्; T2 G3. 4 मायां महद्(G4 महा)-बलां.

23 °) M अन्नवं! K4 सूतं; D5 तन्न (for भीतं). — b) Tı विजयं (for भुजयोर्). — °) N वै (Śı D5 च) (for मे).

24 °) D1 अथा°; T2 G2. 8 तथा° (for अद्या°). K4
T2 G3 तेषां (for [ए]तेषां). G1 अस्त्रमायां च वे तेषां. — b)
B1 एनां; D2 एषां (for एतां). — °) T2 (before corr.)
G1. 4 ततश्रोग्रां (for तम°).

25 °) D2. 3. 5 T1 G1 मोहिनीं. Dn D4. 6 सर्वभूतानां.

26 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> पीड्यमानास्तु. K<sub>8</sub>. 4 मायाभिः. — <sup>b</sup>)
K<sub>8</sub>. 4 ताभिस्तेपि (K<sub>4</sub> <sup>°</sup>स्ते वे); B<sub>4</sub> मया तासु (for तासु तासु).
K<sub>1</sub> B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> सुरेश्वराः; K<sub>8</sub>. 4 सुरेतराः; B<sub>1</sub> सुरोत्तमाः; B<sub>2</sub>. 3 D
(except D<sub>1</sub>. 3. 6) [अ]सुरोत्तमाः (for [अ]सुरेश्वराः). — <sup>c</sup>)
K<sub>4</sub> बहुविधां मायां. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> प्रकुर्वेति; K<sub>8</sub>. 4 B<sub>8</sub>
S (except G<sub>1</sub>) प्राकुर्वेत; B<sub>1</sub> प्राकुर्वेस्ते (for प्राकुर्वेन्).
K<sub>8</sub>. 4 मही (for अमिती).

27 °) K4 प्राकाश्यम् (for प्रकाशम्). S अगमत् (for अभवत्). — b) D6 तमसश्चास्यते ; T1 तमसा गृह्यते. — °

C. 3. 12157 B. 3. 171. 26 K. 3. 173. 26 पुनर्बहुविधा मायाः प्राकुर्वन्नमितौजसः ॥ २६ पुनः प्रकाशमभवत्तमसा ग्रस्यते पुनः । व्रजत्यदर्शनं लोकः पुनरप्सु निमज्जति ॥ २७ सुसंगृहीतैर्हरिभिः प्रकाशे सति मातलिः । व्यचरत्स्यन्दनाम्येण संग्रामे लोमहर्षणे ॥ २८ ततः पर्यपतसुग्रा निवातकवचा मयि । तानहं विवरं दृष्ट्वा प्राहिण्वं यमसादनम् ॥ २९ वर्तमाने तथा युद्धे निवातकवचान्तके । नापञ्यं सहसा सर्वोन्दानवान्माययावृतान् ॥ ३०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६८ ॥

# 989

अर्जुन उवाच ।
अद्दर्यमानास्ते दैत्या योधयन्ति सा मायया ।
अद्दर्यानस्रवीर्येण तानप्यहमयोधयम् ॥ १
गाण्डीवम्रुक्ता विशिखाः सम्यगस्त्रप्रचोदिताः ।
अञ्छिन्दस्रुक्तमाङ्गानि यत्र यत्र सा तेऽभवन् ॥ २

ततो निवातकवचा वध्यमाना मया युधि। संहृत्य मायां सहसा प्राविशनपुरमातमनः।। ३ व्यपयातेषु दैत्येषु प्रादुर्भूते च दर्शने। अपद्यं दानवांस्तत्र हताञ्शतसहस्रशः।। ४ विनिष्पिष्टानि तत्रैषां शस्त्राण्याभरणानि च।

B D (except D1-3) भवत्यदर्शनो.

- 28 a) Śi Ki. 2 असं (for सुसं). b) Ki शेन स (for शे सित). c) Śi व्यरोचत्; D4. 6 प्रचरत्; T G3 व्यचरन्. Śi K Dni. n2 Di-3. 5. 6 Gi M2 भेण; T2 Gs. 4 में प्रेष्ठ (for प्रयेण). d) S (as usual) रोंम (for लोम).
- 29  $^{a}$ )  $T_{1}$  ैचरन्;  $M_{1}$  ैतपन् (for  $^{\circ}$  पतन्).  $B_{1}$  अंग्रे (for उआ).  $T_{2}$   $G_{2-4}$  ततः पतंत्युपर्युआ.  $-^{b}$ )  $S_{1}$   $K_{1.2}$  युधि (for मिय).  $-^{c}$ )  $K_{4}$   $D_{1.2}$  विवशान्;  $B_{2}$  विवरान्;  $D_{6}$   $G_{2}$  विचरन्;  $D_{3}$  चरतो;  $T_{1}$  विविधं (for विवरं).  $-^{a}$ )  $K_{4}$  प्रापयं (for प्राहिण्वं).
- 30 °)  $D_5$   $T_2$   $G_8$  वर्ष ° (for वर्त °).  $D_{1.2}$  T  $G_{2-4}$   $M_1$  तदा (for तथा).  $^b$ )  $\acute{S}_1$   $K_{1.2}$  ° चान्युधि;  $K_8$   $D_5$   $M_1$  ° चांतिके.  $^c$ )  $K_4$  मातिष्ठं (for सहसा).  $^d$ )  $B_4$  मायया युतान्.

Colophon om. in K<sub>3</sub>. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, K4 B1-3 D G1 mention only निवातकवच वध (B1 om. वध) (preceded by गंधमादनवास in B2, and by लोमशतीर्थयात्रा in D1). — Adhy. name: G1 M मायायुद्धं. — Adhy. no. (figures, words or both):

Dn 171 (Dn<sub>2</sub> 170); D<sub>1</sub> 177; S (M<sub>2</sub> sup. lin.) 172 (M<sub>2</sub> orig. 174). — Śloku no.: Dn D<sub>1</sub> 30.

### 169

- 1 °) Ś1 K2.4 D1-8 दैस्या मां; K1 दैस्यास्ते (by transp.).

   b) D5 हि (for सा). S मां युधि (for मायया). °)
  B D (except D1. 2.5) अह्हथेनास्त्र°.
- 2 °) S ° मुक्तैविशिखै:.  $^b$ )  $K_{8}$   $D_{2}$  ° नोदिता:;  $K_{4}$   $D_{1}$  ° योजिता:; S ° चोदितै:.  $^c$ )  $K_{2}$  अवच्छिन्;  $D_{12}$   $D_{2.}$   $B_{1.}$  अच्छिद्;  $D_{2.}$   $B_{3}$  अच्छिद्;  $D_{3}$  अच्छिद्;  $D_{4}$  अच्छिद्;  $D_{5}$  अच्छिद्;  $D_{5}$   $D_{5}$  D
- 3 b) T1 युध्य° (for वध्य°). Ś1 K1. 2 मया मुवि; T2 G2-4 महारणे (for मया युधि). — °) K8 D8 G1 मायाः (for मायां). S (except G1) तरसा (for सहसा).
  - 4 °) K4 अहर्यं. d) Ś1 तत्र (for शत-).
- 5 °) K<sub>3</sub>. 4 विनिषिष्टानि; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 विनिवि°. b) K<sub>1</sub>. 2 [अ]पि; D<sub>1</sub>. 2 G<sub>3</sub> [उ]त (for च). T<sub>1</sub>. 2 (before corr.) G<sub>1</sub>. 2. 4 M सहस्राभरणान्युत. c) K<sub>1</sub> D<sub>1</sub>-3 कोटिश:; B<sub>1</sub>-8 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 शतशः; T G<sub>2</sub>-4 क्टवत् (for क्टशः). K<sub>1</sub> च प्र-; K<sub>2</sub>. 4 संप्र-; T G<sub>2</sub>-4 प्रति- (for सम प्र-). d) K<sub>3</sub> शस्त्राणि (for गात्राणि). K<sub>3</sub> G<sub>1</sub> विविधानि; T<sub>2</sub>

क्रटशः स्म प्रदृश्यन्ते गात्राणि कवचानि च ॥ ५ हयानां नान्तरं ह्यासीत्पदाद्विचित्तं पदम् । उत्पत्य सहसा तस्थुरन्तिरक्षगमास्ततः ॥ ६ ततो निवातकवचा व्योम संछाद्य केवलम् । अदृश्या ह्यभ्यवर्तन्त विसृजन्तः शिलोचयान् ॥ ७ अन्तर्भूमिगताश्चान्ये हयानां चरणान्यथ । न्यगृह्वन्दानवा घोरा रथचके च भारत ॥ ८ विनिगृह्य हरीनश्चात्रथं च मम युध्यतः । सर्वतो मामचिन्वन्त सर्थं धरणीधरैः ॥ ९ पर्वतैरुपचीयद्भिः पतमानस्तथापरैः । स देशो यत्र वर्ताम गुहेव समपद्यत ॥ १० पर्वतैरुष्ठाद्यमानोऽहं निगृहीतैश्च वाजिभिः । अगच्छं परमामार्तिं मातलिस्तदलक्षयत् ॥ ११

लक्षयित्वा तु मां भीतिमदं वचनमब्रवीत् ।
अर्जुनार्जुन मा भैस्त्वं वज्रमस्त्रमुदीरय ॥ १२
ततोऽहं तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा वज्रमुदीरयम् ।
देवराजस्य दियतं वज्रमस्तं नराधिप ॥ १३
अचलं स्थानमासाद्य गाण्डीवमनुमन्त्रय च ।
अमुश्रं वज्रसंस्पर्शानायसानिशिताञ्चारान् ॥ १४
ततो मायाश्र ताः सर्वा निवातकवचांश्र तान् ।
ते वज्रवेगिमहता दानवाः पर्वतोपमाः ।
इतरेतरमाश्रिष्य न्यपतन्पृथिवीतले ॥ १६
अन्तर्भूमौ तु येऽगृह्णन्दानवा रथवाजिनः ।
अनुप्रविश्य तान्बाणाः प्राहिण्यन्यमसादनम् ॥ १७
हतैर्निवातकवचैर्निरस्तैः पर्वतोपमैः ।

C. 3. 12179 B. 3. 172. 18

G2-4 च शिरांसि (for कव°).

6 °) D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> अंतरं (for नान्तरं). B<sub>2</sub> D<sub>1</sub> च (for हि).

— b) = 3.63.6b. D<sub>1</sub> प्रच<sup>°</sup>; M हि च<sup>°</sup> (for विच<sup>°</sup>).

— c) D<sub>5</sub> उत्पेतु: (for उत्पत्य). D<sub>6</sub> सहस्रोत्तस्थु:; T<sub>1.2</sub> (before corr.) G<sub>1.2.4</sub> M सममातस्थु:. — d) B<sub>1-3</sub> अंतर्शक्ष-. Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> B<sub>4</sub> चरास्; K<sub>3.4</sub> D<sub>62</sub> D<sub>1-3.5</sub> S रगतास् (for नगमास्). D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> तदा; D<sub>5</sub> तथा (for ततः).

7 <sup>ab</sup>) T<sub>1</sub> तथा (for ततो). D<sub>3</sub> निवातकवचा ज्योम ते समासाद्य केवलं. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> B<sub>1-3</sub> D<sub>2</sub> D<sub>4-6</sub> ह्यत्यव<sup>°</sup>; T<sub>1</sub> ह्यत्र व<sup>°</sup> (for ह्यभ्यव<sup>°</sup>). B<sub>4</sub> अदृश्यं तेभ्यवर्तत.

- 8 °) Ś1 K1. 3. 4 D1-3 तु (for च). b) K4 B2 Dn1 D2-4. 6 T2 G3 M चरणानथ; Dc2 G1 °णान्यथा. D5 [अ]पि (for [अ]थ). °) Ś1 अगु°; K1 B1-3 Dc Dn D1. 4. 6 व्य (Dn2 वि)गु°; K2 D2 निगु°; D6 निगृह्य. d) B1 रथं; D6 तथा (for रथ-). K2. 3 चकं च; B4 चकाणि; G1 चकेश्च (for चके च). Dn3 रथं च मम भारत.
- 9 °)  $D_1$  तान्निगृद्धा.  $\acute{S}_1$  रथान्;  $K_1$ . 2 शरान्;  $K_4$   $D_c$   $D_2$  S हयान् (for हरीन्).  $K_4$   $D_2$  अध्यान्;  $D_c$  चाथ; S चान्ये (for अश्वान्). °)  $K_1$  शरान् (for रथं). °)  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 2 अयुध्यंत;  $D_1$   $D_4$ . 6 अविध्यंत;  $C_{np}$  अचिन्वन्त (as in text).
- 10 °) K4 D2. 5 उपचिन्वद्भिः; De अपचीयद्भिः. b) S पतद्भिश्च (for पतमानैस्). c) K1-3 B1 D2. 8. 5 वर्तामो; B4 T2 G2-4 °मि (for °म). T1 M प्राप्ताः स्म संशयं तत्र. d) K1 गुहैव; T1 इहैव (for गुहैव).

11 a)  $T_1$  हि (for Sहं). -c)  $K_3$   $M_2$  अगच्छत्;  $K_4$   $D_2$  अगच्छन्;  $D_{02}$   $D_3$ . a आगच्छं.  $B_4$   $D_5$  परआर्ति समापन्नो. -c

12 Ks om. 12. — °) N (except D<sub>1-8</sub>; Ks om.) च (for तु). — °) Ds मा भैषीर.

13 a) S (except G<sub>4</sub>) अस्य (for तस्य). — b) Ś<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 6 G<sub>2</sub>. 4 उदैरयं; K<sub>1</sub> उदैरयन्; K<sub>2</sub> D<sub>1</sub> उदीरयन्. — d) K B D T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 भीम (D<sub>5</sub> दिन्य) (for वज्र).

14  $^a$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$ . 2 अचल . -  $^b$ )  $D_5$  अभि  $^o$  (for अनु  $^o$ ). -  $^c$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}$   $D_1$ . 3  $^o$  संकाशान् (for  $^o$  संस्पर्शान्). -  $^d$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}$  D (except  $D_{1-3}$ . 5) सायकान्;  $T_2$  G आयतान् (for आयसान्).  $D_5$  आयसान् (for निशितान्).  $\acute{S}_1$   $\acute{K}$   $D_6$   $D_1$   $D_4$ . 6 बहुन्;  $D_5$  शितान् (for शरान्).

15 <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> ग्रुभा: (for च ताः). — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> तथा (for च तान्). — <sup>c</sup>) Ś1 K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. <sup>6</sup> नोदिता; K<sub>2</sub> शादिता (for °चोदिता).

16 °) B Dc Dn D4. 6 -वि-; D1. 5 -वि- (for -[अ]भि-).

— °) T1 आश्विष्यन् . — °) Ś1 धरणी° (for पृथिवी°).

17 °) K<sub>4</sub> B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>3</sub>) च (for तु). — °) Ś1 °प्रवेश्य तान्; K1 °प्रवेशितान्. Ś1 K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> बाणान्. — <sup>d</sup>) K<sub>1. 2</sub> प्राहिण्वं (for °ण्वन्).

18 <sup>4</sup>) T<sub>1</sub> तैस्तैर् (for हतेर्). — <sup>6</sup>) B<sub>1</sub> समासाद्य दिश: सर्वा. — <sup>8</sup>) D<sub>5</sub> पर्वतैरिव (by transp.); T<sub>1</sub> पर्वतो-पमै: (cf. <sup>8</sup>).

19 a) Ds तेर् (for न). K1 D1-8 G1 क्षिति:; K2

C. 3. 12179 B. 3. 172. 18 K. 3. 174. 18 समाच्छाद्यत देशः स विकीणैरिव पर्वतैः ॥ १८ न हयानां क्षतिः काचित्र रथस्य न मातलेः । मम चाद्दश्यत तदा तद्द्धतिमवाभवत् ॥ १९ ततो मां प्रहसन्नाजन्मातिलः प्रत्यभाषत । नैतदर्जन देवेषु त्विय वीर्यं यदीक्ष्यते ॥ २० हतेष्वसुरसंघेषु दारास्तेषां तु सर्वशः । प्राक्रोशन्तगरे तिस्मिन्यथा शरिद लक्ष्मणाः ॥ २१ ततो मातिलना सार्धमहं तत्पुरमभ्ययाम् । त्रासयन्नथघोषेण निवातकवचित्रयः ॥ २२ तान्दृष्ट्या दशसाहस्नान्मयूरसद्दशान्हयान् । रथं च रिवसंकाशं प्राद्रवन्गणशः स्त्रियः ॥ २३ तामिराभरणैः शब्दस्नासिताभः समीरितः । शिलानामिव शैलेषु पतन्तीनामभृत्तदा ॥ २४

कृति:;  $B_{2-4}$  De गति:;  $T_1$  क्षता: (for क्षति:).  $T_1$  केचिन्.  $D_5$  तस्मिन्देशे गतिस्तात. —  $^{5}$ )  $D_5$  प्रं (for रथ°). —  $^{\circ}$ )  $\acute{S}_1$  De D1.  $_5$  G1.  $_2$  M2 वाहस्यत;  $K_2$  वारूच्यत.

20 °) T<sub>1</sub> प्रहसद्. — b) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> सम° (for प्रत्य°). — c) Dc देवेशे (for 'g). — d) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> अच्युत; K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 3 T<sub>1</sub> M इच्यते (for ईक्ष्यते).

21 D4 om. 21<sup>b</sup>-22<sup>c</sup>. — b) Dc T G च (for तु). D1 संघशः (for सर्वशः). — c) D3 आक्रोशन्. B4 तत्र (for तस्मिन्). — d) B4 सरसि (for शरिद). Ś1 K1. 2 पक्षिणः; B (B1. 2m as in text) Dn D6 सारसाः; Cnp रुक्षणः (as in text). K3 दुर्श इव भारत.

22  $D_4$  om.  $22^{abc}$  (cf. v.l. 21). — a)  $S_1$   $K_1$  ततो मातिलमासाद्य. — b)  $S_1$   $K_1$  त्वहं (for अहं). S अभ्यगां (for अभ्ययाम्). — c)  $K_3$  वज्ज (for स्थ°).

23 °) B1 शत°; T1 रथ° (for दश°). — °) K8 क्षणशः; S शतशः (for गणशः).

24  $^a$ )  $K_4$   $D_{1,2}$  आकरुण: (for आभरणै:).  $K_1$  शब्दैस. -  $^c$ )  $\acute{S}_1$   $K_{1,2}$  शिळाभिर् (for शिळानाम्).  $D_c$  शैळेंद्रे (for शैळेषु). -  $^a$ )  $\acute{S}_1$   $K_{1,2}$  पतंतीभिर्;  $G_1$  पतितानाम् (for पतन्तीनाम्).

25 °) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> विध्वस्ता (for वित्रस्ता). — b) D<sub>5</sub> S तानि (for स्वानि). — D<sub>5</sub> om.  $25^{\circ}-26^{\circ}$ . — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>2-4</sub> D<sub>1-3</sub> °कॉम ° (for °कुम्भ°).

26  $D_{5}$  om.  $26^{ab}$  (cf. v.l. 25). —  $^{a}$ )  $D_{c}$  °ताकारमयं;  $T_{1}$  °तागारमहं;  $T_{2}$   $G_{3}$ .  $_{4}$  °तं महारंभं;  $G_{1}$  °ताकारतमं.

वित्रस्ता दैत्यनार्यस्ताः स्वानि वेदमान्यथाविद्यन् । बहुरत्नविचित्राणि शातकुम्भमयानि च ॥ २५ तद्भुताकारमहं दृष्ट्या नगरमुत्तमम् । विशिष्टं देवनगरादपृच्छं मातिलं ततः ॥ २६ इदमेवंविधं कस्मादेवता नाविद्यन्त्युत । पुरंदरपुराद्वीदं विशिष्टमिति लक्षये ॥ २७ मातिलक्षवाच ।

आसीदिदं पुरा पार्थ देवराजस्य नः पुरम्।
ततो निवातकवचैरितः प्रच्याविताः सुराः ॥ २८
तपस्तम्वा महत्तीवं प्रसाद्य च पितामहम्।
इदं वृतं निवासाय देवेभ्यश्राभयं युधि ॥ २९
ततः शक्रेण भगवान्स्रयंभूरभिचोदितः ।
विधत्तां भगवानत्रेत्यात्मनो हितकाम्यया ॥ ३०

27 D<sub>6</sub> om.  $27^{ab}$ . — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> देवानामिव संमतं; K<sub>8</sub> B D (D<sub>6</sub> om.) देवा ना(K<sub>8</sub> नो)वासयंत्युत. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> च (for हि). Dn1 पुरंदरस्य माहात्म्याद्. — <sup>d</sup>) Dn1 आदिष्टम् (for विशिष्टम्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>6</sub> उप-; K<sub>8</sub> D<sub>1. 8</sub> T G<sub>2-4</sub> इव (for इति). K<sub>2</sub> छक्ष्यते.

29 For sequence in Ds cf. v.l. 26. — a) Dni दु:खं प्राप्य (for तपस्तप्त्वा). B2 तपश्चात्र महत्तप्त्वा. — c) K1. 3 वृत्तं; Dni D2. 3 दत्तं (for वृतं.). — d) K1 चायुधं; T1 चावृतं (for चाभयं). — After 29, D6 (marg. sec. m.) ins.:

853\* तथा देवैरवध्यत्वं पुरस्याभेद्यत्वमेव तु । मनुष्याणां दुर्बलत्वादुपेक्ष्यैव महासुरै: ।

30 For sequence of D<sub>3</sub> cf. v.l. 26. — b) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. b) इति; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> अपि (for अभि-). K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub>. b -नोदित: (for -चोदित:). — cd) Ś₁ विदत्तां; D<sub>5</sub> व्यथत्त; D<sub>5</sub> विधत्स्य; D<sub>6</sub> विधात्रा; T₁ विधत्त; T₂ G<sub>2-4</sub> दत्तवान् (for विधत्तां). Ś₁ K₁. ₂ B₂ D<sub>1-2</sub>. n<sub>5</sub> D<sub>1-4</sub>. 6 अंतम्; D<sub>11</sub> एतद्; D<sub>5</sub> अद्य; T₂ G<sub>2-4</sub> अस्त्रम् (for अत्र).

<sup>—</sup> After  $26^{ab}$ , the sequence in D<sub>3</sub> is  $29^{cd}$ , 30, 28,  $29^{ab}$ ,  $26^{cd}$ , 27, 31, etc. — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>  $\pi\pi$  (for  $\pi\pi$ :).

तत उक्तो भगवता दिष्टमत्रेति वासवः।
भवितान्तस्त्वमेवैषां देहेनान्येन वृत्रहन्।। ३१
तत एषां वधार्थाय शक्रोऽस्त्राणि ददौ तव।
न हि शक्याः सुरैर्हन्तुं य एते निहतास्त्वया।। ३२
कालस्य परिणामेन ततस्त्वमिह भारत।
एषामन्तकरः प्राप्तस्तन्त्वया च कृतं तथा।। ३३

दानवानां विनाशार्थं महास्त्राणां महद्भलम् । ग्राहितस्त्वं महेन्द्रेण पुरुषेन्द्र तदुत्तमम् ॥ ३४ अर्जुन उवाच ।

ततः प्रविक्य नगरं दानवांश्च निहत्य तान् । पुनर्मातिलेना सार्धमगच्छं देवसञ्च तत् ॥ ३५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६९॥

### 9.00

# अर्जुन उवाच । निवर्तमानेन मया महदृष्टं ततोऽपरम् । पुरं कामचरं दिव्यं पावकार्कसमप्रभम् ॥ १

द्धमै रत्नमयैश्वित्रैभीस्वरैश्व पतित्रिमिः । पौलोमैः कालकेयैश्व नित्यहृष्टैरिघष्टितम् ॥ २ गोपुराङ्गालकोपेतं चतुर्द्वारं दुरासदम् ।

C. 3. 12199 B. 3. 173. 3 K. 3. 175. 3

 $\acute{S}_1$  K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1-3</sub> अस्माकं; B<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> D<sub>4-6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> आत्मनो; B<sub>3</sub>. 4 Dc चात्मनो (for [इ]लात्मनो). T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> हितसुत्तमं (for काम्यया).

31 b)  $K_2$  D1  $M_1$  °मात्रेति;  $T_2$   $G_{2-4}$  °मास्तेति (for भन्नेति). B D (except  $D_{1-3...6}$ ) भारत (for वासवः). T1 दिष्टमत्र पुरंदर. — c) Dn D4. 6 अप्येषां;  $D_3$   $T_2$   $G_{2-4}$  एतेषां (for एवेषां).  $S_1$   $K_1$ . 2 त्वमेवेषां भवस्यंतो;  $B_2$  भिवता त्वंत एतेषां;  $B_4$  त्वमप्येषां भवस्यांतो;  $D_6$  त्वमेषां भिवतास्यंतो;  $T_1$  भवता तं तमेवेषां. — d) N (except  $K_4$   $D_{1-3}$ ) राष्ट्र (for 273°).

32 °) Ś1 K1. 2 त्वेषां; K8. 4 B4 D5 तेषां (for एषां).

— °) T2 G2-4 यतस्ते (for य एते). Ś1 K1. 2 [S]न्न (for नि-).

33 b) G1 गत° (for तत°). — c) Ś1 K1. 2 D1. 2 तेषाम् (for एषाम्). S पार्थ (for प्राप्तस्). — d) K3 यत् (for तत्). G1 [अ]पि (for च). Ś1 तथा तच्च कृतं त्वया; D5 त्वया तच्च कृतं तथा; T2 G3. 4 त्वयेत्युपकृतं तथा; G2 संप्रत्युपकृतं तथा.

34 °) B1-3 D (except D1-3. 5) विनाशाय. — b) B D (except D1-3. 5) अस्त्राणां परमं बलं. — °) Ś1 K1. 2 प्रहितस्त्वं; T1 आहित ; G1 मृहीत . G2. 4 सुरेंद्रेण. — d) B1 M1 पुरुषेण (for 'षेन्द्र). Ś1 K1. 2. 4 D1 M [ए]तद्; T G [इ]दम् (for तद्). Ś1 K1. 2 उच्यतां; D1 अद्भुतं (for उत्तमम्). D5 पुरुषेंद्रेरन्तमें:.

35 S om. the ref.! -a) B<sub>1</sub>. 2 D (except D<sub>1-3.5</sub>)

प्रशास्य; Bs °शास्य (for °विश्य). —  $^b$ )  $K_2$  [अ]भिभाव्य;  $B_1$  निहन्य (for निहत्य). —  $^d$ )  $K_3$ . 4  $D_8$  आगच्छं; S (except  $G_4$ ) अगमं.  $K_3$  ह (for aa).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 D6 T1 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, K3. 4 B1-3 D G1 M1, mention only निवातकवच्च (B1 om. वध) (preceded by लोमशतीर्थयात्रा in K3 D1, and by गंधमादनवास in B2). — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 172 (Dn2 171); D1 178; S (M2 sup. lin.) 173 (M2 orig. 175). — Śloka no.: Dn D1 35.

### 170

1 <sup>ab</sup>) Śi Ki. 2 transp. मया and महत्. T2 G तदा (for मया). D2 सह; G4 मया (for महद्). K2 पुरं; M1 परं (for [अ]परम्). — <sup>c</sup>) K2 परं (for पुरं). K3. 4 D1. 3. 5 T2 G M °गमं (for °चरं). T1 तत्पुरं कामगं दिव्यं. — <sup>d</sup>) D5 पावकाचि°.

2 °) B De Dn D4. 6 रत्नद्धम(B4 द्धमरत्न)मयेश. K3 De D5. 5 T1 G1 M चित्रं (for चित्रेर्). — b) Ś1 K1. 2 De भासुरेश्च; B2. 3 Dn D4. 6 सुस्तरेश्च. — c) Ś1 K D1-3. 5 कालखंजे ; B2-4 De Dn D4. 6 कंजे . — d) Ś1 K D1-3. 5 सुदा युतै:; S दुरासदं (for अधिष्ठतम्); ef. 3b.

3 b) T1 अनुत्तमं (for दुरा°). — K4 om, 3°-5°; T1

C. 3. 12199 B. 3. 173. 3 K. 3. 175. 3 सर्वरत्नमयं दिन्यमद्भुतोपमदर्शनम् ।
दुमैः पुष्पफलोपेतैर्दिन्यरत्नमयैर्द्वतम् ॥ ३
तथा पतित्रिमिर्दिन्यैरुपेतं सुमनोहरैः ।
असुरैनित्यमुदितेः सूलिष्टिमुसलायुष्टैः ।
चापमुद्गरहस्तैश्र स्विनिः सर्वतो वृतम् ॥ ४
तदहं प्रेक्ष्य दैत्यानां पुरमद्भुतदर्शनम् ।
अप्रुच्छं मातिलं राजन्किमिदं दृश्यतेति वै ॥ ५

### मातलिख्वाच।

पुलोमा नाम दैतेयी कालका च महासुरी। दिन्यं वर्षसहस्रं ते चेरतुः परमं तपः। तपसोऽन्ते ततस्ताभ्यां खयंभूरददाद्वरम्।। ६ अगृह्णीतां वरं ते तु सुतानामल्पदुःखताम्। अवध्यतां च राजेन्द्र सुरराक्षसपन्नगैः।। ७ रमणीयं पुरं चेदं खचरं सुकृतप्रभम्।

M<sub>1</sub> om.  $3^{e}-4^{b}$ ; K<sub>3</sub> om.  $3^{f}-4^{e}$ . — f) B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) सर्वे° (for दिस्य°).

- 4 K4 om. 4; K3 om.  $4^{abc}$ ; T1 M1 om.  $4^{ab}$  (cf. v.l. 3). b) Ś1 B4 °रमं; K1. 2 D5 °हरं; B3 °रमें: (for 'हरें:). d) Ś1 श्लांघू; D1. 2 श्लांसि ; T1 G1. 2. 4 श्लेष्ट (for श्लिष्ट). K3 D (except D6) मुशलायुधे:; B1. 2 मुपला .
- 5 K4 om. 5<sup>ab</sup> (cf. v.l. 3). b) De पुनर् (for पुरम्). d) Śi K1. 2. 4 D1. 2 [अ] त्र वे; Ds T1 पुरं (for [इ]ति वे). B De Dn D4. 6 किमिदं वर्तते दुतं.
- 6 a) D2 पौलोमी (for पुलोमा). K1. 2 दैलेया; K8 G1 दैलेयी (for दैतेयी). b) K8. 4 Dc2 D1-8 कालिका; T1 तन्नामा; T2 G2-4 M कालका (for कालका). D1. 2 चापि दानवी (for च महासुरी). c) K1-8 Dc T1 तु (for ते). G2 ैसहस्रांते. a) K2 तप उत्तमं (for परमं तपः). ') B D (except D3) अददद्वरं.
- 7 °) S (except  $T_1$ ) वरी (for वरं).  $D_n$  तं;  $T_1$  ती (for ते). °) Si  $K_1$ . 2  $B_{1-3}$   $D_c$   $D_2$ . 4. 6 °दु: खितां. °  $D_5$  सुरदानवराक्षसैं:.
- 8  $^{a}$ ) B D (except  $D_{1-3}$ ) पुरं सुरमणीयं च.  $-^{b}$ )  $\acute{S}_{1}$  K  $B_{1}$  Dc  $D_{1-3}$ .  $^{a}$  खेचरं.  $K_{2}$  सुकृतं प्रभो; B D (except  $D_{1-3}$ ) सुमहाप्रभं;  $M_{2}$  सुकृतप्रदं.  $-^{c}$ )  $D_{1.2}$  सर्वकामें:  $\acute{S}_{1}$  K<sub>1.2</sub> समुचितं;  $K_{3}$  प्रमुदितं.  $-^{d}$ ) K<sub>1</sub> दुधेपैंर्;  $K_{4}$  दुदेशम्.  $M_{1}$  अपरेरिप.  $-^{c}$ )  $B_{1-3}$  D (except  $D_{1-3.5}$ )

सर्वरत्नैः समुदितं दुर्धर्षममरेरिष ।
सयक्षगन्धर्वगणैः पन्नगासुरराक्षसैः ॥ ८
सर्वकामगुणोपेतं वीतशोकमनामयम् ।
ब्रह्मणा भरतश्रेष्ठ कालकेयकृते कृतम् ॥ ९
तदेतत्खचरं दिव्यं चरत्यमरवर्जितम् ।
पौलोमाध्युपितं वीर कालकेयैश्व दानवैः ॥ १०
हिरण्यपुरमित्येतत्ख्यायते नगरं महत् ।
रक्षितं कालकेयैश्व पौलोमेश्व महासुरैः ॥ ११
त एते मुदिता नित्यमवध्याः सर्वदैवतैः ।
निवसन्त्यत्र राजेन्द्र गतोद्वेगा निरुत्सुकाः ।
मानुषो मृत्युरेतेषां निर्दिष्टो ब्रह्मणा पुरा ॥ १२
अर्जुन उवाच ।

सुरासुरैरवध्यांस्तानहं ज्ञात्वा ततः प्रभो । अन्तुवं मातिलं हृष्टो याद्येतत्पुरमञ्जसा ॥ १३

महर्षियक्षगंधर्व-. — 1) D1 T2 G2-4 पन्नगोरग°.

9 °)  $D_6$  °कामफलो °;  $G_4$  °कर्मगुणो °. — °)  $B_4$   $D_2$  S (except  $M_1$ ) ब्रह्मणो. S भवनात् ( $G_1$   $M_1$  °नं) श्रेष्टं (for भरतश्रेष्ठ). — °)  $T_1$   $G_1$   $M_1$  °कृतं विभो;  $G_2$ . 4 °कृतं प्रभो.

10 a) B<sub>1</sub> Dc इदं (for एतत्). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> खेचरं; B<sub>1</sub> Dc तु पुरं; B<sub>2</sub> खेचरे; B<sub>3</sub>. 4 Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 स्वपुरं; T<sub>2</sub> G<sub>1-3</sub> M<sub>2</sub> स्वचरं (for खचरं). — c) K<sub>4</sub> पौलोम्याध्युषितं. K<sub>2</sub> वीरं; B<sub>4</sub> रम्यं. — d) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub>. 8 कालिकेयेश्च; B<sub>2-4</sub> Dc Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 4-6 कालकं(D<sub>2</sub>. 5 ° खं)के°.

11 a) B D (except D<sub>1</sub>. 3. 5) [ए]वं (B<sub>1</sub>[ए]व) (for [ए]तत्). — b) D<sub>5</sub> आख्यातं; T<sub>1</sub> श्रूयते (for ख्यायते). — T<sub>1</sub> om. 11<sup>cd</sup>. — c) B<sub>2</sub> रहितं; D<sub>2</sub> रक्ष्यते. K<sub>2</sub> D<sub>1-3</sub> कालिकेयेश्च; B<sub>4</sub> कालकंजे°. — d) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> पौलोग्येश्च.

12 °) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> तदा ते (for त एते). B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>2</sub>. s. s) राजन् (for नित्यम्). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> T G सर्वदेवतै:. — c) Ś<sub>1</sub> K कॉतिय (for राजेन्द्र). — d) Ś<sub>1</sub> गतदोषा: (for गतोद्वेगा). Ś<sub>1</sub> K सदो°; B<sub>2</sub> निरामया: (for निरु°). — After 12°d, S ins.:

854\* सुरासुरैरवध्यानां दानवानां धनंजय।

- °) K4 B4 Dn D1-4. 6 मानुषान्; T2 G8. 4 मानुष्यो. — ') Ś1 K D1-8 निस्ष्टो (for निर्दिष्टो). — After 12, B (B1 marg.) D (except D1. 8. 5) ins.:
  - 855\* एतानपि रणे पार्थ कालकञ्जान्दुरासदान् । वन्त्रास्त्रेण नयस्वाग्रु विनाशं सुमहाबलान् ।

त्रिदरोशद्विषो यावत्क्षयमस्त्रैर्नयाम्यहम् । न कथंचिद्धि मे पापा न वध्या ये सुरद्विषः ॥ १४ उवाह मां ततः शीघं हिरण्यपुरमन्तिकात । रथेन तेन दिन्येन हरियुक्तेन मातिलः ॥ १५ ते मामालक्ष्य दैतेया विचित्राभरणाम्बराः। सम्रत्पेतुर्महावेगा रथानास्थाय दंशिताः ॥ १६ ततो नालीकनाराचैर्भस्रशक्त्रयृष्टितोमरैः। अभ्यन्नन्दानवेन्द्रा मां क्रुद्धास्तीव्रपराक्रमाः ॥ १७ तदहं चास्त्रवर्षेण महता प्रत्यवारयम् । शस्त्रवर्षे महद्राजन्त्रिद्याबलमुपाश्रितः ॥ १८ व्यामोहयं च तान्सर्वात्रथमार्गैश्वरत्रणे ।

तेऽन्योन्यमभिसंमुढाः पातयन्ति सा दानवाः ॥ १९ तेषामहं विमृढानामन्योन्यमभिधावताम् । शिरांसि विशिखैर्दीप्तैर्न्यहरं शतसंघशः ॥ २० ते वध्यमाना दैतेयाः पुरमास्थाय तत्पुनः । खम्रत्पेतुः सनगरा मायामास्थाय दानवीम् ॥ २१ ततोऽहं शरवर्षेण महता प्रत्यवारयम् । मार्गमावृत्य दैत्यानां गतिं चैषामवारयम् ॥ २२ तत्पुरं खचरं दिव्यं कामगं दिव्यवर्चसम् । दैतेयैर्वरदानेन धार्यते सा यथासुखम् ॥ २३ अन्तर्भूमौ निपतितं पुनरूर्ध्वं प्रतिष्ठते । प्रनस्तिर्यक्प्रयात्याशु पुनरप्सु निमञ्जति ॥ २४

[(L. 1) B1 सुदारुणान् (for दुरासदान्). — (L. 2) Dc [आ]नयति (for नयस्व). B1 विरामं (for विनाशं).]

13 S om. the ref. — Dc om.  $13^a-15^b$ . — a) B Dn D4. 6 अवध्यं तद् (for अवध्यांस्तान्). G2. 4 सुरैरवध्यां-स्तान्सर्वान्. — b) B Dn D4. 6 विशां पते; T1 G1 महा-सुरान् (for ततः प्रभो). — °) D2 M (as usual) अववं. Ś1 K D1-3. 5 तत्र (for हृष्टो).

14 Dc om. 14 (cf. v.l. 13). — °) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> इमे; Ds विशेत् (for हि मे). Ds पापं (for पापा). — a)  $T_1 \ M_1$  अवध्या;  $T_2 \ G$  ह्यवध्या (for न वध्या).  $\acute{S}_1 \ K_1$ . 2 हि; Ks च (for ये).

15 De om. 15<sup>ab</sup> (cf. v.l. 13). — a) G<sub>1</sub> तत्र (for ततः). M क्षिप्रं (for शीघं). — b) T2 G2-4 अंतिकं (for अन्तिकात्).

16 <sup>a</sup>) Ś1 मामलक्ष्य; K1 ममालक्ष्य; K2 न मालक्ष्य. K1. 2 दैत्येया. K3 तेषामलक्ष्य दैत्येया. — b) B1 भरणायुधाः. — °) K3 भागा (for °वेगा). — d) Ś1 K1 D5 रथम (for रथान्). Śi Ki. 2 आदाय (for आस्थाय). Ki. 3 S दंसिताः.

17 a) Many S MSS. नाळीक-. Ś1 K D1. 3 नाराच-(for 'नाराचेर्). — b) K4 B Dc Dn D4-6 T1 महै: (for भहा-). — °) B1-3 D (except D1. 3) प्रत्य (for अभ्य ). K3 M2 HI (for Hi).

18 a) Ks. 4 Bs. 4 Ds. 5 T1 G1. 2. 4 M1 तान् (for तद्). Ks. 4 B Dc Dn D1-4. 6 शर°; D5 S शस्त्र° (for चास्त्र°). —  $^{b}$ ) S समवारयं ( $G_{1}$  °वाकिरं). —  $^{c}$ )  $B_{3.4}$ अस्त्रवर्षः Dc शरवर्षे. K. D1 अहं राजन्ः B4 अभृदाजन्ः S महाराज. -d) =1. 38. 39 $^d$ . K<sub>8</sub>. 4 D<sub>4</sub> M<sub>2</sub> ° बलमपा°; 73

B2 बलसमा .

19 a) K1. s. 4 De Dn2 D5 T G2. 3 M1 ज्या( K1 De Dn2 व्य)मोहयन्; K2 विमोहयं; B1 व्यापोहयं; Dn1. n8 D2. 6 G1 M2 व्यमोहयं. — b) K4 "मार्गान्; T G3. 4 "मार्ग (for °मार्गैश्). — °) K3 अभिसंरुढा:; D1, 5 अतिसंम्रढा:.  $K_2$  तेन्योन्येभ्यश्च सं $^{\circ}$ . —  $^{d}$ )  $B_2$   $D_1$   $D_4$ . 6 दानवान् .

20 <sup>a</sup>) B D (except D<sub>1-3. b</sub>) एवं (for आहं). — b)  $D_5$  अत्यंतम् (for अन्योन्यम्). —  $^c$ )  $T_2$   $G_2$ .  $_3$  विविधैर् (for विशिखेर्). Si Ki. 2 तीक्ष्णेर (for दीसेर्). Di शिरांसि पेतुर्विशिखेर्. — 4) B Dc Dn D4. 6 न्यहनं (B1 °रं); T1 ब्याहनं; T2 G अच्छिदं (G1 अहरं); M2 ब्याहरं (for ब्यहरं). Ds दीसै: क्रतानि संघश:.

21 a) Ds हन्य (for वध्य ). K2 दैलेया:. — c) Dn2 स्वनगरान् (for सनगरा).

22 a) K D1-3. 5 तानहं (for ततोऽहं). — b) B D (except D1-3. 5) कुरुनंदन (B2 "सत्तम); T2 G2-4 पर्य-वारयं; M2 सम° (for प्रत्य°). — M2 om. 22°d. — °) D2 आश्रित्य (for आवृत्य). — d) Śi तेषाम् (for चैषाम्). B4 न्यवारयं.

23 a) G1 खेचरं. — b) BD (except D1-3. 5) सूर्य-सप्रभं (Ba 'संनिभं; Ba 'वर्चसं); T1 M दीप्तवर्चसं; G1 दीप्ततेजसं. —  $^{c}$ )  $K_{1-3}$  दैत्येयेर्. —  $^{d}$ )  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}_{8}$  चार्यते स्म; K2 धारयंते; D2 वार्यते सा; T1 नीयते सा.

24 °) Ś1 K1. 2 अधो भूमौ; K3. 4 D1-3. 5 पुनर्भूमौ. B1-3 Dn2 D1-3. 5 निपतति. - b) Ś1 K1. 2 च गच्छति; B2-4 Dc Dn2 T G प्रतिष्ठितं; M प्रतिष्ठति. - °) D8 प्या-ताशु; T1 प्रधान्याशु.

25 a) Dc अमरावतीव संकाशं (hypermetric!); Ds

C. 3. 12224 B. 3. 173. 28 K. 3. 175. 29 अमरावितसंकाशं पुरं कामगमं तु तत्।
अहमस्त्रेर्बहुविधेः प्रत्यगृक्तं नराधिप।। २५
ततोऽहं शरजालेन दिन्यास्त्रमुदितेन च।
न्यगृक्तं सह दैतेयेस्तत्पुरं भरतर्षभ।। २६
विश्वतं चायसेर्बाणेर्मत्प्रयुक्तेरजिक्षगेः।
महीमभ्यपतद्राजन्त्रभगं पुरमासुरम्।। २७
ते वध्यमाना मद्धाणेर्वज्जवेगैरयस्मयैः।
पर्यभ्रमन्त वै राजनसुराः कालचोदिताः।। २८
ततो मातलिरप्याशु पुरस्तान्त्रिपतन्त्रिव।
महीमवातरित्थां रथेनादित्यवर्चसा।। २९
ततो रथसहस्राणि षष्टिस्तेषाममिष्णाम्।

युयुत्स्नां मया सार्धं पर्यवर्तन्त भारत ॥ ३० तानहं निशितेर्वाणेर्व्यथमं गार्धवाजितैः । ते युद्धे संन्यवर्तन्त समुद्रस्य यथोर्मयः ॥ ३१ नेमे शक्या मानुपेण युद्धेनेति प्रचिन्त्य वै । ततोऽहमानुपूर्व्यण सर्वाण्यस्वाण्ययोजयम् ॥ ३२ ततस्तानि सहस्राणि रथानां चित्रयोधिनाम् । अस्ताणि मम दिव्यानि प्रत्यन्नञ्शनकरिव ॥ ३३ रथमार्गान्विचित्रांस्ते विचरन्तो महारथाः । प्रत्यदृश्यन्त संग्रामे शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ३४ विचित्रमुकुटापीडा विचित्रकवचध्वजाः । विचित्रमुकटापीडा विचित्रकवचध्वजाः ।

सहशं ह्यमरावत्या. —  $^b$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> D<sub>3. 5</sub> °चरं (for °गमं). D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> शुभं (for तु तत्). B Dc Dn D<sub>4. 6</sub> तत्पुरं कामगं महत् . —  $^d$ ) K<sub>2</sub> प्रतिगृह्णं; K<sub>3</sub> B<sub>1</sub> D<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1. 8. 4</sub> प्रत्यगृह्णां; K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> प्रत्यविध्यं; M<sub>1</sub> प्रत्यागृह्णं. B<sub>1</sub> पुरं महत्; B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1-3. 5</sub>) परंतप.

26 <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> शैलराजेन (for शरजालेन). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> दिव्यास्त्रनिवहेन; K<sub>3</sub> B<sub>2-4</sub> D<sub>3</sub> \*स्नुदितेन (as in printed ed.!) K<sub>4</sub> \*स्नादुदितेन; G<sub>1</sub> \*स्नुदितेन; G<sub>4</sub> \*स्मृदितेन; M \*स्नुदितेन. K<sub>3.4</sub> D<sub>62</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M ह; D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> हि (for च). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>1</sub> G<sub>1</sub> न्यगृह्णां; K<sub>3</sub> निगृह्णां; B<sub>4</sub> D<sub>6</sub> D<sub>7</sub> D<sub>6.6</sub> स्यगृह्णां; T<sub>1</sub> निगृह्णां K<sub>1-3</sub> दैत्येत्रेस; S दैत्येत्रोस (M<sub>1</sub> दैत्येंद्रेस). — <sup>d</sup>) B<sub>2</sub> D<sub>61</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4.6</sub> पुरुष (for भरत°).

27 a)  $K_{1.2}$   $D_{c}$   $D_{1}$  विक्षितं;  $D_{8}$  विकृतं; S विकीणं.  $D_{5}$  सायके ; S चाक्षये (for चायसे ). —  $T_{1}$  om. (hapl.)  $27^{b}-31^{a}$ . — b)  $S_{1}$   $K_{1.2}$   $D_{1.2}$  मंत्रयुक्तेर्;  $G_{2}$  मत्त्रयुक्तेर्.  $D_{5}$  महेषुभि: (for अजिह्मगे:). —  $D_{1}$  om.  $27^{c}-28^{b}$ . — c)  $S_{1}$  अभिपतद्.  $K_{4}$   $D_{2}$  तत्तु (for राजन्). — a)  $S_{1}$  अगृह्णां;  $K_{1.2}$  प्रगृह्णां;  $K_{3}$  प्रगृह्णां;  $K_{4}$ m प्रकचं;  $D_{2}$  सुप्रमं;  $T_{2}$  G M प्र( $G_{1}$  वि)रुगं (for प्रभग्नं).

28 T<sub>1</sub> om. 28; D<sub>1</sub> om. 28<sup>ab</sup> (cf. v.l. 27). — b) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3. 5 अजिह्यगै:; G<sub>1</sub> अयोमयै: (for अयस्पयै:). — c) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3 अग्नम्यंत (K<sub>2</sub> अगस्यत) (for अमन्त). — d) K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> काल्ज्नोदिता:; B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> मोहिता:.

29 T<sub>1</sub> om. 29 (cf. v.l. 27). — <sup>a</sup>) B D (except D<sub>1-3. b</sub>) आरुद्ध; S (T<sub>1</sub>. om.) अप्यन्न (for अप्याञ्च). % C<sub>n</sub>: पाठान्तरे मात्रलिमारुद्ध आलम्ब्य। महीमवातरमवतीर्णो-

Sभविमिति होषः । 卷 — ७) K1. 2 प्रक्रमन् (for निपतन्). — ७) K8 अवतरत्.

30 T<sub>1</sub> om. 30 (cf. v.l. 27). — b) S (T<sub>1</sub> om.) महायुधि (G<sub>1</sub> <sup>\*</sup>त्मनां) (for अमर्पिणाम्). B<sub>4</sub> तेषां षष्टिर्म-हासुधे. — c) G<sub>1</sub> महाराज (for मया सार्धे).

31 T<sub>1</sub> om. 31<sup>a</sup> (cf. v.l. 27). — a) B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 तान्यहं. G<sub>1</sub> विविधेर्बाणेर्. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 न्यहनं (for व्यधमं). Ś<sub>1</sub> B Dn<sub>8</sub> D<sub>4-6</sub> गार्धराजितैः; K<sub>8</sub> D<sub>1</sub>. 8 T<sub>1</sub> वाजिभिः; D<sub>2</sub> वासितैः; T<sub>2</sub> G M<sub>2</sub> गृध्रवाजितैः. — c) K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> तेर् (for ते). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub> पर्य°; T<sub>1</sub> संप्र° (for संन्य°).

32 °) K<sub>1</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 8. 5 न मे; K<sub>2</sub> न ते; B<sub>4</sub> नैते; G<sub>1</sub> ते न (for नेमे). D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 8 शक्ता; M<sub>2</sub> शक्त्या (for शक्या). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>-8 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 मनुष्येण. — b) K<sub>1</sub>. 2 युद्धे नेतुं; D<sub>5</sub> युद्धे जेतुं (for युद्धेनेति). B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> S विचित्य (for प्र°). Ś<sub>1</sub> D<sub>5</sub> च; K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 तु; K<sub>8</sub> ते; K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>-8 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 तत् (for चै). — c) K<sub>2</sub>. 8 T<sub>1</sub> ° पूर्वेण. — d) B D T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> दिव्यानि (for सर्वाणि). D<sub>5</sub> [अ]नोद<sup>°</sup>; T<sub>1</sub> [अ]चोद<sup>°</sup> (for [अ]योज<sup>°</sup>).

33 <sup>a</sup>) B1 रथसह° (for तानि सह°). — <sup>b</sup>) B Dn D2. 4-6 रथिनां. — <sup>a</sup>) Ś1 K1. 2 अपि; G4 अथ (for इव).

34 °) D<sub>5</sub> ° मार्ग विचित्रं. D1. 2 च (for ते). — b) B D (except D1-3. 5) ° बला: (for °रथा:). — c) K1. 2 प्रत्य (K2° ति) गृह्णंत; G1° विध्यंत (for °दश्यन्त).

35 °) Ks ° मुकुटास्ते वै; T2 G8. 4 'कुसुमापीडा; G1 किवचा'; G2 M 'मकुटा'. — °) S मम प्रीतिकराभवन्.

36 b) Ks D2. 8. 5 प्रणुद्ति; K4 प्रमुद्तितान्; B1. 8. 4

अहं तु श्रवर्षेस्तानस्त्रप्रदिते रणे।
नाशक्रवं पीडियतं ते तु मां पर्यपीडियन्।। ३६
तैः पीड्यमानो बहुभिः कृतास्त्रः कुश्लेर्युधि।
व्यथितोऽस्मि महायुद्धे भयं चागान्महन्मम।। ३७
ततोऽहं देवदेवाय रुद्राय प्रणतो रणे।
स्वस्ति भूतेभ्य इत्युक्तवा महास्त्रं समयोजयम्।
यत्तद्रौद्रमिति ख्यातं सर्वामित्रविनाशनम्।। ३८
ततोऽपश्यं त्रिशिरसं पुरुषं नवलोचनम्।
त्रिम्रखं षद्भुजं दीप्तमर्कज्वलनमूर्धजम्।

लेलिहानैर्महानागैः कृतशीर्षमित्रहन् ॥ ३९ विभीस्ततस्तदस्तं तु घोरं रौद्रं सनातनम् । दृष्ट्वा गाण्डीवसंयोगमानीय भरतर्षभ ॥ ४० नमस्कृत्वा त्रिनेत्राय शर्वायामिततेजसे । मुक्तवान्दानवेन्द्राणां पराभावाय भारत ॥ ४१ मुक्तमात्रे ततस्तसित्रूपाण्यासन्सहस्रशः । मृगाणामथ सिंहानां व्याघ्राणां च विशां पते । ऋक्षाणां महिषाणां च पन्नगानां तथा गवाम् ॥ ४२ गजानां सुमराणां च शरभाणां च सर्वशः ।

C. 3. 12244 B. 3. 173. 47 K. 3. 175. 55

 $Dn\ D_4$ . 6 M °प्रचुदिते.  $T_2\ G_{2-4}$  मंत्रास्त्रमुदितात्रणे. —  $^c$ )  $K_1$ . 3  $D_1\ G_1$ . 2  $M_1$  नाशकृवन्. —  $^d$ )  $B\ D\ (except\ D_{1-8}$ . 5) प्रस्य  $^\circ$ ;  $T_2\ G_{2-4}$  अप्य  $^\circ$  (for  $\mathbf{q}\mathbf{v}^\circ$ ).

37 °) K4 व्याधितोसि. D2 तदा (for महा-). — After 37, T G ins.:

856\* ततोऽहं परमायस्तो मातिल परिष्ट्रष्टवान् ।

किमेते मम बाणौवैदिन्यास्त्रपरिमन्त्रितैः ।

न वध्यन्ते महाघोरेस्तत्वमाख्याहि पृच्छतः ।

स मामुवाच पर्याप्तस्त्वमेषां भरतर्षभ ।

तानुद्दिश्याथ मर्माणि प्रतिघातं तदाचर । [5]

एतच्छुत्वा तु राजेन्द्र संप्रहृष्टस्तम् चिवान् ।

निवर्तय रथं शीघ्रं पश्य चैतान्निपातितान् ।

एवमुक्तो रथं तत्र मातिलः पर्यवर्तयत् ।

ततो मत्वा रणे भग्नं दानवाः प्रतिहृषिताः ।

विचुकुग्रुर्महाराज स्वरेण महता तदा । [10]

अभग्नः कैश्चिदप्येष पाण्डवो रणमूर्धनि ।

अस्माभिः समरे भग्न इत्यंवं संघशस्तदा ।

[(L. 1)  $T_2$   $G_{2-4}$  परमायत्तो. — (L. 2)  $G_2$ . 4 किमेतैर् (for  $^{\circ}$ ते). — (L. 3) T  $G_{2-4}$  तत्वमाख्यातुमहंसि. — (L. 4)  $T_2$   $G_3$  पर्याप्तान् (for  $^{\circ}$  सस्).  $T_2$   $G_{2-4}$  समेतान् (for त्वमेषां). — (L. 5)  $T_2$   $G_{2-4}$  परमं (for मर्माणि), and तत्प्रतीधातमाचर (for the posterior half). — (L. 7)  $T_2$   $G_3$  वै तान् (for चैतान्). — (L. 10)  $T_1$  महान्;  $G_1$  मुद्दः (for तदा).]

38 b) B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1</sub>, 2, 5) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>, 4 प्रयतो (for जितो). G<sub>1</sub> रुद्रायाद्भुतमूर्तये. — After 38<sup>ab</sup>, G<sub>1</sub> ins

857\* प्रयतः प्रणतो भूत्वा नमस्कृत्य महात्मने।
— 4) Ś1 K D1-3 प्रत्ययोजयं (K3 प्रत्यनोवचं); B Dc Dn
D4. 6 समचोदयं; D5 समनोदयं. — 6) D5 यद्रौद्रमिति
विख्यातं. — After 38, S ins.:

858\* अहं पाग्रुपतं दिव्यं सर्वलोकनमस्क्रतम्। [ T1 M महत् (for अहं).]

39 <sup>4</sup>) T1 °संनिभं (for भूधंजम्). — °) T1 (corrupt) मूधंजं लेखिहानागै:. — ') K3. 4 B1-3 Dc D1. 2 कृतापीडम्; B3m. 4 Dn D4. 6 M कृतचीरम्; T G °चिह्नम् (for °शीर्षम्). — After 39; T G ins.:

859\* भक्तानुकस्पिनं देवं नागयज्ञोपवीतिनम् ।

40 °) Ś1 भीतस्ततस; D5 विभीषणं; T G2-4 सोहं ततस; G1 विचित्राहं; M विचीयाहं (for विभीस्ततस्). — °) T2 (after corr.) G5 हढं; G1 स्पृष्ट्वा (for हड्डा).

41 <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 नमस्कृत्य. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>4</sub> सर्वाया<sup>\*</sup>; D<sub>3</sub> शिवाया<sup>\*</sup>; G<sub>1</sub> रुद्राया<sup>\*</sup>. — <sup>c</sup>) D<sub>5</sub> असुरेंद्राणां (for दान<sup>\*</sup>). — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> अभावायैव (for पराभावाय). D<sub>5</sub> अभावाय परंतप.

42 b) K1 असिन् (for आसन्). — c) T1 अपि (for अथ). — d) S व्याळानां (for व्याच्राणां). Bs (m as in text). 4 विशेषतः; D5 सहस्रशः; G1 वनौकसां (for विशां पते). — K3 om. (hapl.) 42'-43°. — 1) G1 transp. तथा and गवाम्.

43 K<sub>8</sub> om. 43<sup>abc</sup> (cf. v.l. 42); G<sub>1</sub> om. 43<sup>abcd</sup>.

— a) K<sub>2</sub> T<sub>1</sub> M चा(M<sub>2</sub> च) मराणां; K<sub>4</sub> D<sub>1.2</sub> वानराणां;
D<sub>3. 5</sub> च हयानां; T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) शरभाणां (for स्म<sup>a</sup>).
B Dc Dn D<sub>4. 5</sub> शरभाणां गजानां च. — b) B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) वानराणां; T<sub>2</sub> G (G<sub>1</sub> om.) चमराणां M ऋषभाणां (for शर<sup>a</sup>).
B<sub>1. 4</sub> सहस्रशः; B<sub>2. 5</sub> D (except D<sub>1-3. 5</sub>)
T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> च संघशः; M च वाजिनां (for च स<sup>a</sup>). T<sub>1</sub> चृषाणां चैव वाजिनां. — Ś<sub>1</sub> om. (hapl.) 43<sup>cdef</sup>; K<sub>4</sub> om. 43<sup>c</sup>-44<sup>b</sup>. — c) T<sub>1</sub> M शरभाणां (for ऋष<sup>a</sup>). — d) T<sub>1</sub> M शुनामणि (for तथैव च). — After 43<sup>cd</sup>, T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> ins. :

860\* ऋक्षाश्वमेषवक्ताणामुख्कानां तथैव च।

C. 3. 12244 B. 3. 173. 47 K. 3. 175. 55 ऋषभाणां वराहाणां मार्जाराणां तथैव च । शालाष्ट्रकाणां प्रेतानां भ्रुरुण्डानां च सर्वशः ॥ ४३ गृधाणां गरुडानां च मकराणां तथैव च । पिशाचानां सयक्षाणां तथैव च सुरद्विषाम् ॥ ४४ गुह्यकानां च संग्रामे नैर्ऋतानां तथैव च । झषाणां गजवक्ताणामुल्दकानां तथैव च ॥ ४५ मीनक्र्मसम्हानां नानाशस्त्रासिपाणिनाम् । तथैव यातुधानानां गदामुद्धरधारिणाम् ॥ ४६ एतैश्चान्येश्च बहुभिनीनारूपधरेस्तथा । सर्वमासीजगद्वचाप्तं तस्मिन्नस्त्रे विसर्जिते ॥ ४७ त्रिशिरोभिश्चतुर्देष्ट्रैश्चतुरास्येश्चतुर्भुजैः ।

मीनवायसरूपाणां नानावक्तप्रचारिणाम्।
— °) S साला (for शाला ). Some S MSS. नृकानां.
B4 चंडानां (for प्रेतानां). — ') K8 B2 D3 S मुरुंडानां
(T1 कुकुटानां); B1 सुषंडानां; D1 भेरुंडानां; D5 उरगानां (for भुरु ). B1 D1. 2 तथैन च; T1 G1 M2 च बहिणां (for च सर्वेश:). B4 प्रेतानामपि सर्वेश:. — After 43, G1 ins.:

861\* शार्दूलानां वराहाणां शरभाणां प्रवल्गताम् ।

44 K4 om. 44° (cf. v.l. 43). — b) K1. 4 B2-4 Dn D2. 4. 6 च (B3 चा)मराणां; B1 चारणानां; Dc अमराणां (for सक°). D1 च सर्वशः; M1 च बहिणां (for तथेव च). — After 44° b, Dc ins.:

862\* वृक्षाणां पर्वतानां च समुद्राणां तथैव च।
On the other hand, B Dn D2. 4. 6 ins. after 44<sup>ab</sup>:
De cont.:

863\* देवानां च ऋषीणां च रान्धर्वाणां च सर्वेशः। [ B1. 4 सहस्रशः (for च सर्वेशः).]

— G<sub>1</sub> om. (hapl.)  $44^{c}-45^{b}$ . — c) K<sub>2</sub>. 3 D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> च (for स<sup>-</sup>). Dc<sub>1</sub> om.  $44^{d}-45^{c}$ . — d) D<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> राक्ष-साना; G<sub>2</sub> M<sub>1</sub> रक्षसां च (for तथेव च). D<sub>1</sub>. 2 तथेव च (for सर<sup>°</sup>).

45 De1 om.  $45^{abc}$ ;  $G_1$  om.  $45^{ab}$  (cf. v.l. 44).

— a)  $G_2$  M किंनराणां (for च संप्रामे). T1 गुझानां किंनराणां च. — Ś1  $T_2$   $G_{2-4}$  om. (hapl.)  $45^{cd}$ . Dn2 transp.  $45^{cd}$  and  $46^{ab}$ . — b)  $K_{3.4}$  D1. 2 T1 M झपाश्र;  $G_1$  सपांस्य-(for झपाणां).  $K_1$  सपांश्वसरवक्त्राणां;  $K_2$  सपांश्वसरवक्त्राणां. — d) D5 अथापि वा;  $K_1$  स स्तारत (for तथ्रैव च).

46 Dn<sub>2</sub> transp.  $45^{cd}$  and  $46^{ab}$ . — a) B Dc Dn

अनेकरूपसंयुक्तिमाँसमेदोवसाशिभिः ।
अमीक्ष्णं वध्यमानास्ते दानवा ये समागताः ॥ ४८
अर्कज्वलनतेजोभिर्वज्ञाशिनसमप्रमैः ।
अद्रिसारमयेश्वान्येवाणेरिरिविदारणैः ।
न्यहनं दानवान्सर्वान्मुहूर्तेनैव भारत ॥ ४९
गाण्डीवास्त्रप्रणुन्नांस्तान्गतास्त्रन्नभसञ्च्युतान् ।
दृष्ट्वाहं प्राणमं भूयस्त्रिपुरन्नाय वेधसे ॥ ५०
तथा रौद्रास्त्रनिष्प्टान्दिव्याभरणभूपितान् ।
निशाम्य परमं हर्पमगमदेवसारिथः ॥ ५१
तदसद्यं कृतं कर्म देवैरिप दुरासदम् ।
दृष्ट्वा मां पूज्यामास मातिलः शकसारिथः ॥ ५२

 $D_2$ . 4. 6 मीनवाजि (  $B_2$ . 4  $D_3$ ° य )सरूपाणां ;  $D_5$  मीनकूर्मसहः स्नाणां ;  $T_1$  M ° मयूराणां ;  $T_2$   $G_{2-4}$  तथा मुसलहस्तानां ;  $G_1$  मीनवायसकूर्माणां. —  $^b$ )  $T_1$   $G_1$  °शस्त्रास्त्रपाणिनां ;  $T_2$   $G_{2-4}$  °शस्त्रास्त्रपारिणां. —  $^d$ )  $K_{1,2}$   $D_{1,2,5}$  T G °पाणिनां.

47 °)  $D_{1.2}$  भूते °(for चान्ये °). — °)  $M_2$  ° रूपैन रैस (for ° रूपघरेस).  $K_4$   $M_1$  तदा (for तथा). —  $^a$ )  $S_1$   $K_{1.3.4}$   $D_{1.2}$  विज्ञंभति;  $K_2$   $D_{3.5}$  विज्ञंभिते;  $B_4$  प्रयोजिते;  $T_2$   $G_{3.4}$   $M_2$  विस्ञज्यति (for विस्नजिते).

48 °) K1 °संपन्नेर्. — °) Ś1 K1-3 B8 °वसादिभिः; Dn D4.6 °वसास्थिभिः. — °) G2 सुतीक्ष्णं (for अभीक्ष्णं). — ') Ś1 K1.3 B2-4 Dc1 Dn D1-4.6 °वा नाशमागताः; K2 B1 Dc2 °वानां समा °; D5 °वास्तैर्भहारणे.

49  $^{a}$ )  $M_{1}$  अति- (for अर्क-). -  $^{b}$ )  $K_{4}$  वज्रशिकः;  $D_{c}$  वज्राशन-;  $D_{1..2}$  ब्रह्मशिन- (for वज्राशन-).  $S_{1}$   $K_{1..2}$   $D_{c}$   $D_{1-8}$  -समस्वनै: (for -समप्रभै:). -  $^{c}$ )  $D_{3}$  अद्भिः;  $T_{1}$  अभि- (for अद्भि-).  $B_{1}$   $B_{1}$   $B_{1}$   $D_{2}$   $D_{3}$   $^{c}$   $^{c}$ 

50 °) Ś1 दानवास्त्र °. — b) Ś1 घनाशीन्; K1 घनादीन्; K2 गताशं; K4 गतांस्तान् (for गतासून्). — °) Ś1 K D1. 8. 5 प्रणतो; D6 T1 प्रणमं (for प्राणमं).

51 °) Ś1 K1. 3. 4 D1-3 ततो; Dc अथ (for तथा). Ds °पीडांस्तान् (for 'निष्पष्टान्). — b) Ś1 K1-8 Ds दानवान्दारुणाकृतीन्. — °) Ś1 K1-8 B Dn D1. 4-6 M1 निशम्य; Dc नियम्य (for निशाम्य).

52 Śi D2 om. (hapl.) 52. — a) B1 (m as in text) तदशक्य; T2 G2-4 अविषद्यं (for तदसक्यं). — b)

उवाच चेदं वचनं प्रीयमाणः कृताञ्चिलः ।
सुरासुरेरसद्धं हि कर्म यत्साधितं त्वया ।
न ह्येतत्संयुगे कर्तुमिप शक्तः सुरेश्वरः ॥ ५३
सुरासुरेरवध्यं हि पुरमेतत्खगं महत् ।
त्वया विमिथतं वीर खवीर्यास्त्रतपोवलात् ॥ ५४
विध्वस्तेऽथ पुरे तिसमन्दानवेषु हतेषु च ।
विनदन्त्यः स्त्रियः सर्वा निष्पेतुर्नगराद्धहिः ॥ ५५
प्रकीर्णकेश्यो व्यथिताः कुर्य इव दुःखिताः ।
पेतुः पुत्रान्पिदन्भाद्वश्योचमाना महीतले ॥ ५६
रुदन्त्यो दीनकण्ट्यस्ता विनदन्त्यो हतेश्वराः ।
उरांसि पाणिभिर्धन्त्यः प्रस्नस्तस्निवभूषणाः ॥ ५७

तच्छोकयुक्तमश्रीकं दुःखदैन्यसमाहतम्।
न वभौ दानवपुरं हतित्वद्कं हतेश्वरम् ॥ ५८
गन्धर्वनगराकारं हतनागमिव इदम् ।
छुष्कद्वक्षमिवारण्यमदृश्यमभवत्पुरम् ॥ ५९
मां तु संहृष्टमनसं क्षिप्रं मातिलरानयत् ।
देवराजस्य भवनं कृतकर्माणमाहवात् ॥ ६०
हिरण्यपुरमारुज्य निहत्य च महासुरान् ।
निवातकवचांश्रेव ततोऽहं शक्रमागमम् ॥ ६१
मम कर्म च देवेन्द्रं मातिलिविस्तरेण तत् ।
सर्व विश्रावयामास यथाभूतं महाद्युते ॥ ६२
हिरण्यपुरघातं च मायानां च निवारणम् ।

C. 3. 12266 B. 3. 173. 69

K D<sub>1</sub>. 3 सुदुष्करं; B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> दुरुत्सहं; M<sub>1</sub> सुदु:षहं (for दुरा°). — °) K<sub>2</sub> सं- (for मां).

53 °) Ś1 K1. 2 D3 [इ]दंच; K3 चैवं; T1 G1 चैनं (for चेदं). B4 Dn वचनं चेदं (by transp.). — After 53°b, S ins.:

864\* हतांस्तान्दानवान्दञ्चा मया संख्ये सहस्रशः। [G1 संख्ये शत-; G2. 4 मया संघे (for मया संख्ये).]

— °) B1. 3 T G अशक्यं (for असह्यं). — D1 om. (hapl.)  $53^d$ – $54^a$ . — ') Ś1 K B4 D2. 3. 5 पुरंदर: (for सुरे°). T1 अपि शक्यं सुरेश्वरैः. — After 53, T G ins.:

865\* ध्रुवं धनंजय प्रीतस्विय शकः पुरार्दन । [G1 तव (for त्विय). G2. 4 शंभुः (for शकः). G1 परार्दन.]

54 D1 om.  $54^a$  (cf. v.l. 53). — a)  $\acute{S}_1$  K D2. 3. 5 असहां (K4 अहङ्यं) (for अवध्यं). — b) D1 स्वयं; D2 स्वगं (for खगं). — a)  $\acute{B}_{1-3}$  Dc Dn D4. 6 स्ववीर्यतपसो बलात; D1. 2 स्ववीर्यात्स्वतपोबलात.

55 Before 55, T G<sub>8</sub> ins. अर्जुन:. — a) B<sub>4</sub> D<sub>8</sub>. ь

T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> तु; Dn D<sub>2</sub> स्व<sup>.</sup> (for S<sub>2</sub>). — b) K<sub>1</sub>. 2 विरुद्दंस:;

K<sub>3</sub> विमर्दंस:; M<sub>1</sub> निपतंस:. — d) K<sub>8</sub>. 4 D<sub>8</sub>. 5 M<sub>1</sub> निपेतुर्.

 $56^{a}$ )  $B_4$   $M_1$  विकीणैकेश्यो;  $T_1$  प्रकीणैकेशा.  $B_1$  मिथताः  $-^{b}$ )  $B_2$  दंशिताः (for दुःखिताः).  $T_2$  G सुदीनाः करुणस्वनाः. - After  $56^{ab}$ ,  $T_2$  G ins.:

866\* कुरर्य इव वाशन्त्यो दुःखिताश्च मुहुर्मुहुः।
— °) Ка पिदृन् (for पेतुः). Śі К Dі–а पतीन् (for पिदृन्).

57 G<sub>1</sub> om. 57-58. — a) B<sub>2-4</sub> Dn1 रुदत्यो. Ś1

च; B4 तु (for ता). — Dns om. (hapl.) 57%. — b)
B2. 4 Dn1. n2 D4. 6 निनदंत्यो; M1 निल्पंत्यो (for निन°).
K1 महीतले (for हते°). D5 नितरां चुकुगुस्तदा. — c) B
Dc Dn1. n2 D4. 6 सि परिनिष्नंत्यः. — d) B Dc Dn D4. 6
M1 निस्नस्त; D5 प्रध्वस्त (for प्रसस्त). T1 प्रसुस्तस्त शोणिता:; T2 G2-4 प्रसस्तांवरभूषणाः.

58 G<sub>1</sub> om. 58 (cf. v.l. 57). — b) K<sub>1. 2</sub> दैन्यदुःख-(by transp.). B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> -समागतं; D<sub>1. 5</sub> G<sub>4</sub> -समाहितं. — d) K<sub>3</sub> °ध्वस्तं; K<sub>4</sub> D<sub>2. 3</sub> °चिह्नं; B<sub>2</sub> °ह्निष्टं; D<sub>1</sub> °तिरमं (for °त्विद्कं).

59 b) Śi K B Dn Di. 6 G4 हत (for हत). — d) Śi K Ds. 5 दुर्देश्य (K1 हेर्स्य)म् (for अदृश्यम्). Ti अगमत् (for अम्बत्). T2 G M2 अदृश्यत महत्युरं.

**60** <sup>a</sup>) D<sub>1.2</sub> संतुष्ट<sup>°</sup> (for संह्रष्ट<sup>°</sup>). — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> आहरत् (for आनयत्).

61 °) Do निहत्य (for हिरण्य-). Ś1 K1. 2 आभज्य; Ks. 4 Ds (m as in text) T2 (before corr.) G4 आरुद्ध; B Do Dn D4. 8 उत्सज्य; T2 (after corr.) G3 आरुद्ध (for आरुज्य). — b) Ś1 K1. 2 Ds सुरहिद: (for महा°).

62 <sup>a</sup>) Śi K Di. 5 स (for च). B Dc Dns D4 T2 G2-4 देवेंद्रे. — <sup>d</sup>) S (except M1) वृत्तं (for भूतं). M1 भते (for ह्युते).

63 °) B<sub>2</sub> Dn<sub>3</sub> D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 ° पातं च; B<sub>4</sub> ° मुत्स्त्य; T<sub>1</sub> ° पातश्च (for ° घातं च). — b) B<sub>2</sub> निपातनं (for निवा°). — c) D<sub>2</sub>. 5 तु (for च). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 महात्मनां (for मही°). — After 63, T G ins.:

867\* कालकेयवधं चैव अद्भुतं रोमहर्षणम् ।

C. 3. 12267 B. 3. 173. 70 K. 3. 175. 78 निवातकवचानां च वधं संख्ये महौजसाम् ॥ ६३ तच्छुत्वा भगवान्त्रीतः सहस्राक्षः पुरंदरः । मरुद्भिः सहितः श्रीमान्साधु साध्वित्यथात्रवीत् ॥ ६४ ततो मां देवराजो वै समाश्वास्य पुनः पुनः । अत्रवीदिनुधैः साधिमिदं सुमधुरं वचः ॥ ६५ अतिदेवासुरं कर्म कृतमेतत्त्वया रणे । गुर्वर्थश्च महान्पार्थ कृतः शत्रुन्न्नता मम ॥ ६६ एवमेव सदा भाव्यं स्थिरेणाजौ धनंजय । असंमूढेन चास्नाणां कर्तव्यं प्रतिपादनम् ॥ ६७ अविपद्यो रणे हि त्वं देवदानवराक्षसैः । सयक्षासुरगन्धर्वैः सपक्षिगणपन्नगैः ॥ ६८ वसुधां चापि कौन्तेय त्वद्वाहुवलनिर्जिताम् । पालियेष्यति धर्मात्मा क्रन्तीपुत्रो सुधिष्ठिरः ॥ ६९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १७०॥

#### 909

# अर्जुन उवाच । ततो मामभिविश्वस्तं संरूढशरविश्वतम् । देवराजोऽनुगृहोदं काले वचनमत्रवीत् ॥ १

64 °) Ś1 K1. 2 महर्षि: K3 महद्भि: (for मरुद्भि:).
— d) B1 S (except M1) च (for [अ]थ). — After 64,
T G ins:

868\* परिष्वज्य च मां प्रेम्णा मूध्युंपान्नाय सस्मितम् ।

- 65 °) K<sub>4</sub> De [S]सौ (for वै). S ततः स (M<sub>1</sub> च) मां देवराजः. °) K<sub>1. 2</sub> विवरः (for विबुधैः). <sup>d</sup>) K<sub>8</sub> B<sub>2-4</sub> De Dn D<sub>1. 4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2. 4</sub> स (for स<sup>-</sup>).
- 66 b) B Dei Dn D4-6 G1 एव (for एतत्). c)
  K1 De D3 G2 गुर्वर्थं च. Ś1 K1. 2 B D (except D1-3)
  T1 G1 M1 इत: (for महान्). T1 G1 पुत्र (for पार्थ).
   d) Ś1 K1. 2 B D4. 6 G1 M1 महा-; De Dn महान्;
  T1 हत्वा (for इत:). T1 इतो (for झता).
- 68 b)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$ . 2 °पञ्चगै:. c) De सयक्षोरग ; D6 सदेवासुर . d)  $\acute{K}_2$  सयक्ष- (for सपक्षि-).  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$ . 2 राक्षसै: (for -पञ्चगै:).
- 69 °) Ś1 K1. 2 Ds T1 चैव (for चापि). b) Ds

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, K8. 4 D8 mention only निवातकवचवध (followed by समाप्त in K3. 4), and B2 D1. 2, only छोमशतीर्थयात्रा (followed by गंधमादनवास in B2). — Adhy. name: दिव्यान्यस्त्राणि सर्वाणि त्विय तिष्ठन्ति भारत । न त्वाभिभवितुं शक्तो मानुषो भ्रुवि कश्चन ॥ २ भीष्मो द्रोणः कृपः कर्णः शकुनिः सह राजभिः ।

B1. 3 Dc हिरण्यपुरवासिवधः; B2 Dn D6 हिरण्यपुरवधः (B2 पुर \*\*); D1. 2 हिरण्यपुरविध्वंसः; D5 G1 कालकेयवधः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 173 (Dn2 172); D1 179; S (M2  $sup.\ lin.$ ) 174 (M2 orig. 176). —\$loka no.: Dn 76; D1 73.

#### 171

- 1 ") K<sub>1</sub>. 2 B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) अति:; T<sub>1</sub> अपि (for अभि:). b) K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> संमूढ:; B<sub>1</sub> G<sub>1</sub> संस्टढं (for संस्टढ:). K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1-3</sub>. 5 शरविक्षितं. °) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 स्वं राजो निगृद्धा; B Dn D<sub>6</sub> राजो निगृद्धा; Dc D<sub>4</sub> राजो निस्च्य; M<sub>1</sub> राजोपगृद्धा. K<sub>4</sub> Dn<sub>2</sub> [प्]तत् (for [इ]दं). d) Ś<sub>1</sub> कामं (for काळे).
- $2^{-a}$ )  $G_1$  दिब्यास्त्राणि च स°.  $^{b}$ )  $G_1$  पुत्रक (for भारत).  $^{c}$ )  $T_2$   $G_2$   $^{a}$  वीक्षितुं (for भिवतुं).  $^{d}$ )  $T_1$  माजुषेष्विप क°.
- 3 °) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> तथा (for कृप:). b) K<sub>1</sub> देव (for सह). T<sub>1</sub> G<sub>1.2</sub> ससुयोधनः (for सह राजभिः). c) D<sub>5</sub> तात (for पुत्र). d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> नार्धति (!); T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> नाहिति.
- \* 4 Before 4, Dn D4. 6 ins. अर्जुन उ. b) K1-8 प्रयच्छत्. K2 S (except M1) भगवान् (for मधवान्).

संग्रामस्थस्य ते पुत्र कलां नाईन्ति षोडशीम् ॥ ३ इदं च मे तनुत्राणं प्रायच्छन्मघवान्त्रभुः । अभेद्यं कवचं दिव्यं स्नजं चैव हिरण्मयीम् ॥ ४ देवदत्तं च मे शङ्कं देवः प्रादान्महारवम् । दिव्यं चेदं किरीटं मे स्वयमिन्द्रो युयोज ह ॥ ५ ततो दिव्यानि वस्नाणि दिव्यान्याभरणानि च । प्रादाच्छको ममैतानि रुचिराणि चहन्ति च ॥ ६ एवं संपूजितस्तत्र सुखमस्म्युषितो नृप । इन्द्रस्य भवने पुण्ये गन्धर्वशिशुभिः सह ॥ ७ ततो मामत्रवीच्छकः ग्रीतिमानमरैः सह । समयोऽर्जुन गन्तुं ते श्रातरो हि समरन्ति ते ॥ ८ एवमिन्द्रस्य भवने पश्च वर्षाणि भारत । उपितानि मया राजनसरता द्युतजं किस्म ॥ ९

ततो भवन्तमद्राक्षं भ्रातृभिः परिवारितम् । गन्धमादनमासाद्य पर्वतस्यास्य मूर्धनि ॥ १० युधिष्ठिर उवाच ।

दिष्टचा धनंजयास्त्राणि त्वया प्राप्तानि भारत ।
दिष्टचा चाराधितो राजा देवानामीश्वरः प्रभुः ॥ ११
दिष्टचा च भगवान्त्र्याणुर्देच्या सह परंतप ।
साक्षादृष्टः सुयुद्धेन तोषितश्च त्वयानच ॥ १२
दिष्टचा च लोकपालैस्त्वं समेतो भरतर्षभ ।
दिष्टचा वर्धामहे सर्वे दिष्टचासि पुनरागतः ॥ १३
अद्य कृत्स्नामिमां देवीं विजितां पुरमालिनीम् ।
मन्ये च धृतराष्ट्रस्य पुत्रानिप वशीकृतान् ॥ १४
तानि त्विच्छामि ते द्रष्टुं दिच्यान्यस्नाणि भारत ।
यैस्तथा वीर्यवन्तस्ते निवातकवचा हताः ॥ १५

C. 3. 12288 B. 3. 174. 15

Ś1 K Dc2 D1-3. 5 स्वयं (for प्रभु:). — °) Ś1 K1. 2. 4 D1-3. 5 कांचनं (for कवचं). T2 G1. 3. 4 चैव (for दिव्यं).

5 b) Śi Ki. 2 शक:; B De Dn D4-6 पुन:; Di. 2 देवा: (for देव:). Di. 2 प्राहुर्. Śi Ki. 2 महास्वनं; B4 शतकतु:; M2 महारथं. — c) Śi K Di-3 चैतत् (for चेदं). — d) Ti सर्वम् (for स्वयम्). Bi च (for ह).

6 °) G<sub>2</sub>. 4 चास्नाणि (for a°). — °) Ś1 समेतानि; M<sub>2</sub> ममेमानि (for ममे°). — °) Ś1 K D<sub>1-3</sub> रोचनानि (for कचि°).

7 D<sub>6</sub> om. 7<sup>ab</sup>. — <sup>b</sup>) G<sub>4</sub> अध्युषितो (for अस्म्यु°). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> भुवने (cf. 9<sup>a</sup>); D<sub>1</sub> भुवनं; D<sub>5</sub> सदने (for भवने). B<sub>4</sub> रम्ये; D<sub>1</sub> पुण्यं; G<sub>1</sub> दिड्ये (for पुण्ये).

8 °) Ś1 K D1-3. 5 ते गंतुं (by transp.); T1 गंतब्यं. — d) K4 [3]न्न (for हि).

9 °) K4 भुवने (cf. 7°). — °) T1 महाराज (for मया राजन्).

10 °) K<sub>3</sub> ततो द्रष्टुमिह प्राप्तोः — °) K<sub>3</sub>. 4 B D M<sub>2</sub> °पादस्य (for 'मासाद्य)

11 Dns om. (hapl.) 11<sup>ab</sup>. — b) T1 सर्वश: (for भारत). — Ds om. (hapl.) 11<sup>c</sup>-15<sup>b</sup>. — c) Ks तात; Ds देवो (for राजा). — d) Ks. 4 देवराज: पुरंदर:.

12 D<sub>3</sub> om. 12 (cf. v.l. 11). — <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> शंभुर् (for स्थाणुर्). — <sup>b</sup>) G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> °तप: (for °तप). — <sup>c</sup>) B Dn D<sub>4</sub>. 6 स्व<sup>-</sup>; D<sub>1</sub> स (for सु<sup>-</sup>). — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> स (for च).

13 Ds om. 13 (cf. v.l. 11). — b) Ds संगतो (for

समेतो). — °)  $K_1$  चरामहे (for वर्धा°).  $K_2$  B Dc Dn D4—6 पार्थ (for सर्वे).  $T_2$  G2—4 दिष्टचा च पार्थें: (G2 by transp. पार्थेंश्च) संयुक्तो. —  $^a$ ) Ś1 त्वं;  $K_3$ . 4 च (for [अ]-िस).  $K_1$ . 2 दिष्टचा पुनरिहागतः.

14 D<sub>3</sub> om. 14 (cf. v.l. 11). — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> पृथ्वीम् (for कृत्साम्). B Dn D<sub>4</sub>. 6 महीं (for इमां). D<sub>5</sub> सर्वा (for देवीं). Ś1 K<sub>1</sub>. 2 अद्य पृथ्वी मया देवी; Dc अद्य कृत्सा मही देवी. — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 समुद्र: G<sub>2</sub> सशैल- (for विजितां). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 Dc विजिता <sup>a</sup>मालिनी. — After 14<sup>ab</sup>, T G ins.:

869\* परयामि भूमि कौन्तेय त्वया मे प्रतिपादिताम्। [T1 अवगच्छामि (for परयामि भूमिं).]

— d) Śi Ds वशे (for वशी-).

15 D<sub>3</sub> om. 15<sup>ab</sup> (cf. v.l. 11). — a) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> च (for तु). G<sub>2.4</sub> चेच्छामहे (for तिच्छामि ते). T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> [आहं (for ते). N इच्छामि तानि चास्त्राणि (Ś1 K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> वे द्रष्टुं; K<sub>2</sub> ते द्रष्टुं; K<sub>3.4</sub> D<sub>1.2</sub> द्रष्टुं वे). — b) B Dc Dn D<sub>4.6</sub> द्रष्टुं दिच्यानि भारत. — c) Ś1 K<sub>1.2</sub> हता; B<sub>1</sub> Dc D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तदा; D<sub>18</sub> D<sub>5</sub> M<sub>1</sub> त्वया (for तथा). — d) Ś1 K<sub>1.2</sub> त्वया (for हता:). — After 15, K<sub>1</sub> ins.:

870\* महाबला महामाया एकेन निहिता युधि।

16 D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> om. the ref. D<sub>2</sub> om. up to कवचा.

— b) D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> भारत (for सर्वेश:). — d) T<sub>1</sub> निहता: प्रभो
(for विनिपा°).

17 °) Ks Ds तात; Ks सर्व (for तत्र). — °) Ks सहितै: (for °तः).

यक्ष्यद्भपर्व

C. 3. 12289 B. 3. 174. 16 K. 8. 176. 16 अर्जुन उवाच । श्वः प्रभाते भवान्द्रष्टा दिव्यान्यस्त्राणि सर्वशः । निवातकवचा घोरा यैर्मया विनिपातिताः ॥ १६ वैशंपायन उवाच । एवमागमनं तत्र कथित्वा धनंजयः। भ्रातृभिः सहितः सर्वे रजनीं तामुवास ह ॥ १७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकसप्तत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १७१॥

# 902

वैशंपायन उवाच ।
तस्यां रजन्यां व्युष्टायां धर्मराजो युधिष्ठिरः ।
उत्थायावश्यकार्याणि कृतवान्त्रातृभिः सह ॥ १
ततः संचोदयामास सोऽर्जुनं भ्रातृनन्दनम् ।
दुर्शयास्त्राणि कौन्तेय यैर्जिता दानवास्त्वया ॥ २
ततो धनंजयो राजन्देवैर्दत्तानि पाण्डवः ।
अस्त्राणि तानि दिन्यानि दर्शयामास भारत ॥ ३

Colophon om. in D<sub>1</sub>. — Major parvan: Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2
T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> आरण्य. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan
name, Ś<sub>1</sub> mentions only निवातकवचकाळखंजवध; likewise, K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub>. 3 Dc Dn D<sub>2-4</sub>. 6, only निवातकवचवध (followed by काळखंजवध in K<sub>1</sub>. 2; to it, K<sub>1</sub>. 2
B<sub>1</sub> Dc D<sub>3</sub>. 4. 6, further add समास); K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> mention
only गंधमादनप्रवेश; K<sub>4</sub>, only गंधमादनवास; and finally
B<sub>2</sub>, only छोमशतीर्थयात्रा (followed by निवातकवचवध).
— Adhy. name: Dc अर्जुनवाक्यं; D<sub>5</sub> अर्जुनागमनं.
— Adhy. no. (figures, words or both): Dn 174 (Dn<sub>2</sub>
173); S (M<sub>2</sub> sup. lin.) 175 (M<sub>2</sub> orig. 177).

#### 172

— Śloka no.: Dn 17.

1 °) Ks. 4 D1. 2 ततो (for तस्यां). B1-3 D (except D1-8. 5) राज्यां व्यतीतायां (for रजन्यां व्यु°). — °) K2 D2 कर्माण (for कार्याण).

2 °)  $K_1$  स चोद°;  $K_4$  संनोद°;  $D_5$  प्रणोद° (for संचोद°).  $B_4$   $T_1$  चोदयामास केंतियं ( $T_1$  धर्मात्मा). —  $^b$ )  $B_{1-3}$  D (except  $D_{1-3}$ ) M मातृ° (for आतृ°).  $B_4$  अर्जुनं तत्र वीर्यवान्. —  $^c$ ) S पश्यामो° ( $T_1$  M पश्येमा°) (for दर्शया°). —  $^d$ )  $S_1$  K  $D_{1-3}$ .  $^5$  यैस्त्वया दानवा हता:.

यथान्यायं महातेजाः शौचं परममास्थितः ।
गिरिक् वरं पादपाङ्गं शुभवेणु त्रिवेणुकम् ।
पार्थिवं रथमास्थाय शोभमानो धनंजयः ॥ ४
ततः सुदंशितस्तेन कवचेन सुवर्चसा ।
धनुरादाय गाण्डीवं देवदत्तं च वारिजम् ॥ ५
शोशुभ्यमानः कौन्तेय आनुपूर्व्यान्महाभुजः ।
अस्त्राणि तानि दिव्यानि दर्शनायोपचक्रमे ॥ ६

- 3 a) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. s. 4 M<sub>2</sub> राजा (for राजन्). b) B<sub>1</sub>. 4 पांडव: D<sub>5</sub> भारत (for पाण्डव:). D<sub>5</sub> om. (hapl.) 3<sup>cd</sup>. d) T<sub>1</sub> पार्थिवे (for भारत).
- 4 °) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2 यथायोगं; D<sub>5</sub> °गमं; T G<sub>2-4</sub> अर्जुनस्तु (for यथान्यायं). D<sub>1</sub>. 2 यथातेजाः. <sup>b</sup>) S परमं (T<sub>1</sub> प्रथमं) शौचमास्थितः. After 4<sup>ab</sup>, S ins.:

871\* नमस्कृत्य त्रिणेत्राय वासवाय च पाण्डव: । [Ta Ga. a \*स्कृत्वा (for \*स्कृत्य).]

- °) Hypermetric! Ś1 K1. 2 D6 °कूटं; T G2-4 °चर्क (for °कूबरं). K8. 4 B Dc Dn D1-4. 6 गिरिकूबरपादाक्षं (K8. 4 D1-8 °पादांगं; B2 °पादांगं; Dc2 °पादाख्यं); G1 M त्रिकूबरं समुद्राश्च. <sup>d</sup>) K4 त्रिभिः श्टंगैस; B1. 4 ग्रुभवेणुं; Dc ग्रुभरेखा; T G2-4 गिरिवेणु (for ग्रुभवेणु). B1 अलंकृतं; B1m. 2. 8 Dn D4. 6 त्रिवेणुमत् (for °णुकम्). °) G1 वरं रथं समास्थाय. ') K4 T2 G शोभयानो.
- 5 °) T1 G1. 2 M स; T2 G3. 4 सं- (for सु-). B1-3 D (except D1-3. 5) दिडयेन संवृतस्तेन. b) Ś1 K1-3 D5 च (D5 सु-) भास्त्रता (for सुवर्चसा). c) D1. 2 गांजीवं. d) B Dn D4. 6 स (for च).
- 6 °) Ś1 K1. 2 स शोभ°; D1 सोक्षुभ्यमाणः;  $T_1$  शोभ-मानश्च;  $T_2$  (before corr.)  $G_{2.4}$  शोशुभ्य°;  $M_2$  शुशुभ्य° (for शोशुभ्य°).  $^b$ ) N (except Ś1) °पूर्व्या (for °पूर्व्यान्).  $K_{2.3}$  D1. 4 ° भुज; D2 ° जनुः; D5 °यशाः (for ° भुजः).  $^c$ )

अथ प्रयोक्ष्यमाणेन दिन्यान्यस्ताणि तेन वै।
समाक्रान्ता मही पद्धां समकम्पत सद्धमा ॥ ७
श्विभिताः सरितश्रेव तथेव च महोद्धिः ।
श्वेठाश्रापि न्यशीर्यन्त न ववौ च समीरणः ॥ ८
न बभासे सहस्रांश्चर्न जन्वाल च पावकः ।
न वेदाः प्रतिभान्ति स्म द्विजातीनां कथंचन ॥ ९
अन्तर्भूमिगता ये च प्राणिनो जनमेजय ।
पीड्यमानाः सम्रत्थाय पाण्डवं पर्यवारयन् ॥ १०
वेपमानाः प्राञ्जलयस्ते सर्वे पिहिताननाः ।
दद्यमानास्तदास्त्रेस्तैर्याचन्ति स्म धनंजयम् ॥ ११
ततो ब्रह्मर्षयश्रेव सिद्धाश्रेव सुर्षयः ।
जङ्गमानि च भृतानि सर्वाण्येवावतस्थिरे ॥ १२

राजर्षयश्च प्रवरास्तथैव च दिवौकसः ।
यक्षराक्षसगन्धर्वास्तथैव च पतित्रणः ॥ १३
ततः पितामहश्चैव लोकपालाश्च सर्वशः ।
भगवांश्च महादेवः सगणोऽभ्याययौ तदा ॥ १४
ततो वायुर्महाराज दिव्यैर्माल्यैः सुगन्धिभिः ।
अभितः पाण्डवांश्चित्रैरवचके समन्ततः ॥ १५
जगुश्च गाथा विविधा गन्धर्वाः सुरचोदिताः ।
ननृतः संघशश्चैव राजन्नप्सरसां गणाः ॥ १६
तिसंस्तु तुमुले काले नारदः सुरचोदितः ।
आगम्याह वचः पार्थं श्चवणीयमिदं नृप ॥ १७
अर्जुनार्जुन मा युङ्क्ष्व दिव्यान्यस्ताणि भारत ।
नैतानि निरिधष्टाने प्रयुज्यन्ते कदाचन ॥ १८

C. 3. 12309 B. 3. 175. 19

Ś1 K1-3 D1-3. ь दिन्यास्त्रतां (D1-8 'स्त्राणां) ततस्तेषां; B4 महास्त्राणि महाबाहुः; T1 तानि दिन्यानि चास्त्राणि.

7 °) K4 तानि; S तेन (for अथ). K4 M1 प्रयोक्ष्यमाणानि; B1. 8 D2 प्रयो(B1 °यु)ज्यमानेन; B2. 4 Dn D4. 6 प्रयोक्ष्यमाणेषु; D6 °माणेस्तेर् (for °माणेन). — b) B4 Dn D4. 6 दिन्येष्वस्रेषु (for दिन्यान्यस्राणि). K4 S भारत; B4 Dn D4. 6 तेषु वै (for तेन वै). D6 दिन्येरस्त्रेमेहास्मना. — c) K4 श्रमस्त्रांता मही यत्र. — d) K2 D4. 6 सभाकंपत. G1 शतयोजनकद्रमा.

8 °)  $K_4$  सदिश ° (for सरित °). - °)  $K_4$  तथा सर्वे महाणेवाः. -  $K_4$  om.  $8^{cd}$ . - °)  $G_2$  चैव (for चापि).  $K_1$   $D_1$ . 2  $T_1$   $G_1$  विशीर्यंत;  $G_2$   $G_3$ . 4  $G_4$ 0  $G_4$ 1  $G_4$ 2  $G_5$ 3. 4  $G_6$ 4  $G_7$ 5  $G_8$ 5  $G_8$ 6  $G_8$ 7  $G_8$ 8  $G_8$ 8  $G_8$ 8  $G_8$ 9  $G_8$ 9

9 °) Dc न बभाजे (for न बभासे). — b) Śi K<sub>1-3</sub> D<sub>5</sub> G<sub>2</sub> न च जडवाल; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 नापि जडवाल (for न जडवाल च). K<sub>4</sub> हुताशनः (for च पावकः). — c) Dc<sub>2</sub> M<sub>2</sub> देवाः (for वेदाः).

11 b) Śi Ki. 2 सर्वे ते (by transp.). B De Dn D4. 6 विकृतानना:; D6 पीडिता जना:; G1 [5]पि नतानना:; M विनतां. — c) Śi Ki. 2 तदस्रेस; Bi. 2 ततस्रेस; G1 महास्रेस; M इवास्रेस (for तदास्रेस). K4 D3 च; De Dn D1. 2. 4. 6 T G ते (for तेर्). — d) Śi भजंति; Ki. 2 भजंते; K4 याचंते (for याचन्ति).

12 °) D<sub>3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2.3</sub> सह° (for ब्रह्म°). — b) B D (except D<sub>1-3.5</sub>) ये च (for चैव). K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1-8</sub>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M मह° (for सुर°). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>5</sub>

[अ]पि (for च). — d)  $K_4$  [3]प° (for [अ] $\pi$ °).

13 a) BD (except D<sub>1-3. 5</sub>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M देव (for राज ). K<sub>4</sub> देवलोकगता ये च. — After 13, BD (except D<sub>1-3. 5</sub>) ins.:

872\* खेचराणि च भूतानि सर्वाण्येवावतस्थिरे । [=(var.) 12°d. B4 [ड]प° (for [अ]व°).]

14 b) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 'पाले' (for 'पाला'). — d) K<sub>4</sub> [S]पि; T<sub>1</sub> हि (for [आ]भि ).

15 <sup>a</sup>) De महातेजा; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> दिन्यगन्धो (for महाराज).

— <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> दिन्यमाल्येः. B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub> 6 समन्वतः; B<sub>5</sub> समंततः (for सुग°). — °) K<sub>1</sub>. 4 B D (except D<sub>1-8</sub>. 5) G<sub>1</sub> M पांडवं; K<sub>2</sub> पांडवेः (for पाण्डवान्). De चित्रम् (for चित्रद्). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> उप°; S अलं° (for अव°). T<sub>2</sub> G<sub>5</sub>. 4 समन्वतः (for समन्ततः).

16 T1 om. 16<sup>a</sup>-18<sup>b</sup>. — <sup>ab</sup>) K4 transp. विविधाः and गन्धर्वाः. K8. 4 D1. 2. 5 सुरनोदिताः. — <sup>c</sup>) D3 शतश<sup>°</sup>; D5 सर्वश<sup>°</sup> (for संघश<sup>°</sup>). — <sup>d</sup>) T2 G चाप्सरसां (for अपस<sup>°</sup>). — After 16, D1-8 ins.:

873\* देवतुर्याण्यवाद्यन्त रम्याणि मधुराणि च।

17 T1 om. 17 (cf. v.l. 16); K3 om. 17<sup>ab</sup>. — a) K4 D1. b सु; B Dn D4. b M च (for तु). B D (except D1-3. b) ताहशे (for तुमुले). — b) D5 पवनः (for नारदः). Ś1 सुरपूजितः; K4 D1. 2. 5 °नोदितः; D8 °वंदितः. B Dc Dn D4. b नारदश्चोदितः सुरैः. — c) Ś1 K2 D5 आगस्य (for आगस्य).

18 T<sub>1</sub> om. 18<sup>ab</sup> (cf. v.l. 16). Before 18, B<sub>3</sub> M<sub>1</sub>

C. 3. 12310 B. 3. 175. 20 K. 3. 177. 20 अधिष्ठाने न वानार्तः प्रयुद्धीत कदाचन । प्रयोगे सुमहान्दोषो स्रम्नाणां कुरुनन्दन ॥ १९ एतानि रक्ष्यमाणानि धनंजय यथागमम् । बलवन्ति सुखार्हाणि भविष्यन्ति न संग्रयः ॥ २० अरक्ष्यमाणान्येतानि त्रैलोक्यस्थापि पाण्डव । भवन्ति स्म विनाञ्चाय मैवं भूयः कुथाः क्वचित्॥ २१ अजातशत्रो त्वं चैव द्रक्ष्यसे तानि संयुगे। योज्यमानानि पार्थेन द्विपतामवमर्दने।। २२ निवार्याथ ततः पार्थं सर्वे देवा यथागतम्। जग्मरन्ये च ये तत्र समाजग्मर्नर्पम।। २३ तेषु सर्वेषु कौरन्य प्रतियातेषु पाण्डवाः। तस्मिन्नेव वने हृष्टास्त ऊषुः सह कृष्णया।। २४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥ समाप्तं यक्षयुद्धपर्व ॥

# १७३

# जनमेजय उवाच । तस्मिन्कृतास्त्रे रथिनां प्रधाने

ins. नारद उ°. — °) D<sub>3</sub> ° धिष्ठानै:; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub> ° धिष्ठानं; G<sub>4</sub> ° धिष्ठानां. — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> प्रयोज्यंते; D<sub>5</sub> प्रयुज्येत; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> प्रयुंजीथा:; M<sub>2</sub> प्रयुंजीत. B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> कथंचन.

19 Ti Gi om. (hapl.) 19<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Śi Ki-3 Db S (Ti Gi om.) च; Di-3 [S]पि (for न). Śi Ki-3 Di-3. b नानार्तः; Bi. 8. 4 Dc2 Dni Db चानार्तः; T2 G3. 4 नान्यत्र; G2 नान्यत्तः; M नात्यर्थं (for वानार्तः). K4 अधिष्ठानं विना नात्र. — <sup>b</sup>) Śi प्रयुज्यंते; G2 Mi प्रयुंजीथाः. K8. 4 Bi. 4 T2 G2-4 कथंचन. — <sup>c</sup>) Śi Ki. 2 प्रयोगे च; K8. 4 D2. 5 °गे हि; B Dc Dn D4. 6 °षु; D1 °पि; D3 अप्रयोगे; T2 G3. 4 प्रयोगे तु. Śi Ki. 2 महादोषो.

20 D<sub>2</sub> om. (hapl.) from रक्ष्य' (in 20°) up to एतानि (in 21°). — °) A few MSS. रक्ष' (for रक्ष्य'). — b) Dc 'ऋमं; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> 'गतं (for 'गमम्). — c) B<sub>2</sub> महा'; B<sub>4</sub> यथा' (for सुखा'). — d) K<sub>4</sub> बलवंति (for भिन').

21  $D_2$  om.  $21^a$  (cf. v.l. 20). — a)  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 2 अवेक्ष्य° (for अरक्षय°). — b)  $D_5$  च पार्थिव (for [अ]पि पाण्डव). — c)  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 2  $B_1$  भविष्यंति;  $T_1$   $G_1$  प्रभवंति (for भवन्ति सा).

22 b) K3 De D1. 3 T G1. 3 M द्रक्ष्यस्थेतानि संयुगे.

- c) De D1. 2. 5 योक्ष्य ; T1 M युज्य (for योज्य ). T1
G1 ते आत्रा (for पार्थेन). — D2 om. 22d-23c. — d)
T2 G3. 4 विद्विषाम् (for द्विषताम्). K8 अवसादने ; B2 अरि-

#### प्रत्यागते भवनाद्वृत्रहन्तुः । अतः परं किमकुर्वन्त पार्थाः

मर्दन;  $B_4$  चावमर्दने;  $D_6$  सर्दनेन च;  $D_8$  एव मर्दने;  $D_6$  अवमर्दन.

23 D<sub>2</sub> om. 23<sup>abc</sup> (cf. v.l. 22). — Before 23, B<sub>4</sub> Dc Dn D<sub>6</sub> M<sub>1</sub> ins. वैदां उ (M<sub>1</sub> om. उ). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 [अ]म्नं; B<sub>2</sub>. 3 Dc D<sub>4</sub> [ऋ]वि: (for [अ]य). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तथा (for तत:). — b) D<sub>5</sub> देवाः सर्वे (by transp.). D<sub>5</sub> यथागताः. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>3</sub> ते (for ये). — d) K<sub>5</sub> Dc D<sub>5</sub> नर्षभाः.

24 °) Śi Ka कॉतिया:; Ta Ga. s कीरब्या: (for कीरब्य).
— °) Gi नमें (for बने). — °) Ki तीर्थेषु; Ds तत्रोषु:;
Ds ऊषुस्ते; Ti Gi. a M तदोषु: (for त ऊषु:). Di. a कृष्णया सह (by transp.); Ds भरतर्थभा:.

Colophon. — Major parran: Śi Ki. 2 Dn2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: Bi. 3. 4 Dn D4. 6 तीर्थयात्रा followed by समाप्त. Omitting sub-parvan name, K3. 4 B4 Dc Di. 2, mention only लोमशतीर्थयात्रा (followed in K4 and preceded in B2 by गंधमादनवास; further followed by समाप्त in Dc and by निवातकवचवध in Di. 2); D3 likewise mentions only गंधमादननिवास. — Adhy. name: Śi Ki. 2 D5 अखदर्शन; D2 हिरण्यपुर-विध्वंस: — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 175 (Dn2 174); D1 180; S (M2 sup. lin.) 176 (G1 170; M2 orig. 178). — Śloka no.: Dn 25; D1 41.

समेत्य ग्रूरेण धनंजयेन ॥ १
वैशंपायन उवाच ।
वनेषु तेष्वेव तु ते नरेन्द्राः
सहार्जुनेनेन्द्रसमेन वीराः ।
तिसंश्र शैलप्रवरे सुरम्ये
धनेश्वराक्रीडगता विज्ञहुः ॥ २
वेश्मानि तान्यप्रतिमानि पश्यनक्रीडाश्र नानाद्धमसंनिकर्षाः ।
चचार धन्वी बहुधा नरेन्द्रः
सोऽस्त्रेषु यत्तः सततं किरीटी ॥ ३
अवाप्य वासं नरदेवपुत्राः
प्रसादजं वैश्रवणस्य राज्ञः ।
न प्राणिनां ते स्पृहयन्ति राजविश्ववश्र कालः स बभूव तेषाम् ॥ ४
समेत्य पार्थेन यथैकरात्र-

मृषुः समास्तत्र तदा चतस्नः ।
पूर्वाश्च षट् ता दश्च पाण्डवानां
शिवा बभूवुर्वसतां वनेषु ॥ ५
ततोऽत्रवीद्वायुसुतस्तरस्वी
जिष्णुश्च राजानम्रपोपविश्च ।
यमौ च वीरौ सुरराजकल्पावेकान्तमास्थाय हितं त्रियं च ॥ ६
तव प्रतिज्ञां कुरुराज सत्यां
चिकीर्षमाणास्त्वदनु प्रियं च ।
ततोऽनुगच्छाम वनान्यपास्य
सुयोधनं सानुचरं निहन्तुम् ॥ ७
एकादशं वर्षमिदं वसामः
सुयोधनेनात्तसुखाः सुखार्हाः ।
तं वश्चियत्वाधमबुद्धिशीलमज्ञातवासं सुखमामुयामः ॥ ८

C. 3. 12323 B. 3. 176. 8 K. 3. 178. 8

#### 173

1 a) D<sub>3</sub> कृताथें; D<sub>5</sub> हि पाथें (for कृतास्त्रे). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>, 2 B<sub>2</sub> वरिष्ठे; B<sub>1</sub>m. 3 D<sub>1</sub> D<sub>4</sub> 6 प्रवीरे; T<sub>1</sub> प्रवहें (for प्रधाने). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>, 2 D<sub>5</sub> ° शत्रो: (for ° हन्तुः). — c) B<sub>1</sub> G<sub>1</sub> तत: (for अतः). — d) B<sub>4</sub> धीरेण (for शूरेण).

2 ") T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [अ]नेकेषु (for तेष्वेव). K<sub>2</sub> ततो; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> तदा; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> च ते; M पुनर् (for तु ते). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 "समानवीर्याः (for "समेन वीराः). — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 तु (for च). K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> शैल्ठं (for शैलु-). K<sub>1.2</sub> च (for सु-). — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> T<sub>1</sub> "वने (for "गता).

3 °) G2 वनानि (for वेश्मानि). D1 [अ]पश्यन्; T1 तत्र (for पश्यन्). — b) Ś1 K1. 2 °द्भुत-; K3 °विध-(for °द्भुम-). K3. 4 B1. 4 Dc D1-8. 5 T1 G1 M -संनिरुद्धाः; B1. 3 Dn D4. 6 -संनिबद्धाः (for संनिरुष्धाः). — c) Ś1 K2. 3 Dc D1. 2. 5. 6 नरेंद्र; T1 G1 M महास्मा (for नरेन्द्रः). — d) T2 G2-4 शस्त्रेषु; G1 सोस्नेण; M1 योस्नेषु (for सोऽस्नेषु).

 $4^{a}$ )  $T_1$   $G_1$  °वीरवर्याः (for °देवपुत्राः). — °)  $K_2$  प्राणिनो यं;  $D_6$  प्राणिनो स्म.  $K_1$  स्पृह्चिष्यंति (for ते स्पृह्चयन्ति).  $T_1$  राज्यं (for राजज्). —  $^{a}$ )  $T_1$  चिरं च कालं (for शिवश्र कालः).  $K_8$   $T_1$   $G_1$   $M_1$  = (for स).

5 b) Ś1 K1 ऊषा: (for ऊषु:). M तदा (for समास्).

B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> ते च (for तन्न). K<sub>1</sub>. 8.. 4 D<sub>1-5</sub> T G तथा; M समाञ्च (for तदा). —  $^{c}$ ) K<sub>1</sub> तु दश; D<sub>15</sub> द्वादश; D<sub>4</sub> वा दश; S तन्न च (for ता दश). K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> पूर्णाश्च वर्षा दश पां ; D<sub>5</sub> पूर्वास्तथा पंच च पां . —  $^{d}$ ) T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 सुखा; M<sub>1</sub> समा (for शिवा). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 G<sub>4</sub> सु(K<sub>4</sub> स)-सखा (for वसतां).

6 b) T1 G1 उपेत्य काले (for उपोपविद्य). — d) Ś1 K D1-3. 5 T2 G2-4 आसाद्य (for आस्थाय). K4 transp. हितं and प्रियं.

7 b) Dc1 T1 ° माणस् (for ° माणास्). K4 B D (except D1-8. 5) T1 G4 तदनु (for स्वदनु). T1 प्रियश् (for प्रियं). — °) G1 इतो (for ततो). Ś1 om. Sन. K1. 2 B2 Dc D1. 2. 4. 6 न गच्छाम; B1. 8. 4 Dn D3 (sup. lin.) [S]न्वगच्छाम; D5 [S]वगंतासि; T1 [S]धिगच्छाम; T2 G1. 8. 4 [S]भि(G1 ° नु)गच्छेम (for Sनुगच्छाम). K3 T1 M गृहानपास्य (for वना°). — °) T1 G1. 2 दुर्यो (for सुयो°). Ś1 K1-3 D8. 5 T2 G2-4 ° वंधं (for °चरं). — After 7, K8 reads 9°d.

8 °) Ś1 K T1 G2 इमं; De इयं (for इदं). Ś1 K1. 2 D3 T1 G1 M1 वसाम. — b) D5 दुर्यो (for सुयो ). B2 [आ] जु; De [आ] प्त- (for [आ] प्त-). — c) B4 तद् (for तं). D5 [अ] धमयुद्धशीलम्; T1 समशील बुद्धिः ; T2 G5. 4 यदबुद्धिः C. 3. 12324 B. 3. 176. 9 K. 3. 178. 9 तवाज्ञया पार्थिव निर्विशङ्का
विहाय मानं विचरन्वनानि ।
समीपवासेन विलोभितास्ते
ज्ञास्यन्ति नास्मानपकृष्टदेशान् ॥ ९
संवत्सरं तं तु विहृत्य गूढं
नराधमं तं सुखसुद्धरेम ।
निर्यात्य वैरं सफलं सपुष्पं
तस्मै नरेन्द्राधमप्रुष्पाय ॥ १०
सुयोधनायानुचरैईताय
ततो महीमाहर धर्मराज ।
स्वर्गोपमं शैलिममं चरद्भिः
शक्यो विहन्तं नरदेव शोकः ॥ ११
कीर्तिश्च ते भारत पुण्यगन्धा
नश्येत लोकेषु चराचरेषु ।
तत्प्राप्य राज्यं कुरुपुंगवानां

शीलम्;  $G_1$   $M_2$  [अ]धमशीलबुद्धिम्;  $M_1$  धर्मशीलबुद्धिम्. —  $^d$ )  $D_5$  च सुखं वसामः (for सुखमां).  $K_4$  आप्रुमो वै;  $D_4$   $T_1$  आप्रुयाम.

9 °) T1 G1 M त्वदाज्ञया. — °) B1 (m as in text)
T1 G1 M निहस्य (for विहाय). T2 G2-4 कामं (for मानं).
Ś1 K D1-3 T2 G2-4 विचरामो; B1 (m as in text)
विचरंतो; T1 G1 चरतो; M1 नगर; M2 व्यचरं (for विचरन्
= विचरन्तः Cn). M1 वसेम (for वनानि). D5 विहाय चैनं
त्वनुसंचरामः. — K3 reads 9°d after 7. — °) D5 विलो
भितः सः; T1 M2 विलोकितास्ते (M2 °तास्तु); T2 G3. 4
तिरोहितास्ते; G1. 2 विमोहितास्ते; M1 विलोभितास्तु. — d)
T1 हास्यंति (for ज्ञास्यन्ति). K3. 4 B1-8 Dc Dn3 D4
Cnp [अ]नाथान् (for नास्मान्). K4 B1 (m as in text)
देहान् (for वैद्यान्). D5 ज्ञास्यत्यवद्यं च निकृष्टदेशान्; G1
ज्ञास्यंति देहानवकृष्टदेहान्.

10 °) Ś1 K1. 2 ते तु; B D (except D1-8. 5) तत्र (for तं तु). K3 D2 सूढा; K4 D1. 3. 5 T1 G1 M गूढा (for गूढं). — b) Ś1 K1. 2 T2 G2-4 उद्धरामः (for उद्धरेम). — c) T2 G1. 3 सुपुष्यं (for सपुष्यं). — d) T2 G3 तस्मान् (for तस्मे). K4 D1. 2 पीरुषाय.

11 °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 दुर्यो° (for सुयो°). Ks धताय; G<sub>1</sub> मृताय (for वृताय). — b) Ks. 4 B D M आवस (D<sub>1</sub>. 2 शक्यं महत्प्राप्तमथ क्रियाश्च ॥ १२ इदं तु शक्यं सततं नरेन्द्र
प्राप्तं त्वया यस्त्रभसे कुवेरात् ।
कुरुष्व बुद्धिं द्विपतां वधाय
कृतागसां भारत निग्रहे च ॥ १३ तेजस्तवोग्रं न सहेत राजन्समेत्य साक्षाद्पि वज्जपाणिः ।
न हि च्यथां जातु करिष्यतस्तौ
समेत्य देवैरपि धर्मराज ॥ १४ त्वदर्थसिद्धचर्थमभित्रवृत्तौ
सुपर्णकेतुश्च शिनेश्च नप्ता ।
यथैव कृष्णोऽप्रतिमो बलेन
तथैव राजन्स शिनिप्रवीरः ॥ १५ तवार्थसिद्धचर्थमभित्रवृत्तौ
यथैव कृष्णः सह यादवैस्तैः ।

आप्स्यसि); G1 प्राप्तृहि (for आहर). — °) Ś1 K1 स्वर्गम्; BD (except D1-3. 5) देशम् (for शैलम्). Ś1 K1 चलद्भिः. — d) K2 विहर्तुं; K3. 4 D1. 2. 5 विहातुं; B1 Dc2 D8 S निहंतुं (for विहन्तुं). T2 G2-4 तव (for नर-). Ś1 K1 लोकः; K2 लोचनः (for शोकः).

12 °) B Dc Dn D4. 6 T1 G1 M तु; D2. 3 न (for च). K3 पुण्यवद्धा; D5 पुण्यवंधो; M2 पुण्यकीतें. — b) B D (except D1-3. 5) नक्ष्येद्धि. — c) T1 M2 राजन् (for राज्यं). Dc T1 G1 M "जांगलानां (for "पुंगनानां). — d) Ś1 K2 चकं (for शक्यं). D5 प्राप्यम् (for प्राप्तुम्). K2 अविकियाश्च; T1 अविकियां च (for अथ कि").

13 °) D<sub>8</sub> वर्ष (m as in text); G<sub>4</sub> [अ]शक्यं (for शक्यं). — b) K<sub>1</sub>. 8 यहाभते (for से). — d) K<sub>1</sub>. 8 Dcs G<sub>1</sub> विग्रहे च; K<sub>4</sub> निग्रहे तु; B<sub>2</sub> निग्रहाय; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> निग्रहेषु.

14 °) K1 करिष्यतेसी; M2 गमिष्यतस्ती.

15 °) = (var.)  $16^a$ .  $K_1$  स्वसर्थ°;  $K_2$   $B_{1-3}$  D (except  $D_{1-3}$ ) तवार्थ° (for स्वदर्थ°).  $B_{2-4}$   $D_{11}$  अपि (for अभि-).  $T_1$  'प्रयुक्ताः;  $M_1$  'प्रयुक्तें (for -प्रयुक्तें). —  $\dot{S}_1$   $K_2$   $D_1$  om. (hapl.)  $15^b-16^a$ . — b)  $K_3$   $B_3$  (m as in text). A सुवर्ण° (for सुपर्ण°). — c)  $B_{1.3.4}$   $D_1$   $D_2$   $D_3$   $D_4$   $D_4$   $D_5$   $D_6$   $D_6$   $D_6$   $D_7$   $D_8$   $D_8$ 

तथैव चावां नरदेववर्य
यमौ च वीरौ कृतिनौ प्रयोगे।
त्वदर्थयोगप्रभवप्रधानाः
समं करिष्याम परान्समेत्य॥ १६
ततस्तदाज्ञाय मतं महात्मा
तेषां स धर्मस्य सुतो वरिष्ठः।
प्रदक्षिणं वैश्रवणाधिवासं
चकार धर्मार्थविदुत्तमौजाः॥ १७
आमन्त्र्य वेदमानि नदीः सरांसि
सर्वाणि रक्षांसि च धर्मराजः।
यथागतं मार्गमवेक्षमाणः
पुनर्गिरिं चैव निरीक्षमाणः॥ १८
समाप्तकर्मा सहितः सुहद्धिजित्वा सपत्नान्प्रतिलभ्य राज्यम्।

शैलेन्द्र भूयस्तपसे धृतात्मा
द्रष्टा तवास्मीति मितं चकार ॥ १९
वतः स सर्वेरनुजैद्विजैश्र
तेनैव मार्गेण पितः कुरूणाम् ।
उवाह चैनान्सगणांस्तथैव
घटोत्कचः पर्वतिनर्झरेषु ॥ २०
तान्प्रस्थितान्प्रीतमना महिषः
पितेव पुत्राननुशिष्य सर्वान् ।
स लोमशः श्रीतमना जगाम
दिवौकसां पुण्यतमं निवासम् ॥ २१
तेनानुशिष्टार्ष्टिषेणेन चैव
तीर्थानि रम्याणि तपोवनानि ।
महान्ति चान्यानि सरांसि पार्थाः
संपञ्यमानाः प्रययुर्नराद्याः ॥ २२

C. 3. 12338 B. 3. 176. 23 K. 3. 178, 23

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७३ ॥

D4. 6 तथैव चाहं नरदेववर्य (cf. 16°).

16 Śi Ka Di om.  $16^a$  (cf. v.l. 15). —  $^a$ ) = (var.)  $15^a$ . K4 M अवृत्तो; B D (except  $D_{1-3.5}$ ) अपन्नो (for अवृत्तो). —  $^b$ ) K3. 4 Di. 2. 5 M तथैव (for  $\mathbf{u}^\circ$ ). K3. 4 Di. 3. 5 रामः; D2 राजन; T2 G3. 4 कृष्णो (for कृष्णः). D3 T2 G3. 4 ते (for तै:). —  $^c$ ) Bi-3 D (except Di-3. 5) T1 M2 चाहं; T2 G2-4 चेमो (for चावां). B4 तथैव राजञ्च हमेकवीरो. —  $^d$ ) D1 वयों (for वीरो). T1 युवानो (for प्रयोगे). —  $^c$ ) K3. 4 थोगे (for चोग-). K1 प्रदानाः; T1 M प्रधानं (for प्रधानाः). —  $^f$ ) Śi K Di-3. 5 समी(K1 समे); B1. 3. 4 Dn D4. 6 T2 G3 रामं (for समें). Śi K2. 8 D2. 3. 5 करिष्यंति (for °ध्याम). K3 समीपे (for समें स्था).

17 Before 17, B4 Dc Dn D1. 4. 6 ins. नैशं उ. — ") K3. 4 B1 समाज्ञाय; T2 G2-4 तदादाय (for तदाज्ञाय). K4 D2 मर्ति (for मतं). — ") B2. 4 Dn D4. 6
च (for स). K3 धर्मज्ञवतां; T1 राजप्रवरो (for धर्मस्य
सुतो). T1 G1. 2 मनीषी (for वरिष्टः). — K3 D1 om.
17° 6. — ") S "णं स्थानमुपेस्य राजा. — ") Ś1 K1. 2 "विदां
वरिष्टः; K4 B4 D2. 3. 5 "मृतां वरिष्टः (for "विदुत्तमोजाः).
S पर्यक्रमद्वैश्रवणस्य राज्ञः.

18 a) K1. 4 D2. 8 नदीसरांसि; K2 नदीशरास्य; S

(except G<sub>3</sub>; T<sub>2</sub> before corr.) सरांसि नद्य:. — <sup>c</sup>) Many MSS. अनेक्ष्यमाण:. — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> पुरं (for पुनर्). K B<sub>2</sub>. 3 D<sub>1-3</sub>. 5 S तं च (for चैव). Some MSS. निरीक्ष्यमाण:. B<sub>4</sub> De गंतुं स ऐच्छत्सह सोदरीयै:. — After 18, Dn D<sub>6</sub> ins.:

874\* ततो महात्मा स विशुद्धबुद्धिः संप्रार्थयामास नगेन्द्रवर्यम्।

19 b) T1 °लड्यराज्य: (for °लक्ष्य राज्यम्). — c) T2 G2-4 शैले च (for शैलेन्द्र). B D (except D1. 2. 5) जितात्मा; T2 G2-4 य° (for ए°). — d) S भवामी (for तवासी °).

20 a) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1</sub>. 2. 5) च (B<sub>1</sub> तु) (for स). — b) T<sub>2</sub> G पुनिवृत्तः (for पितः कुरू°). T<sub>1</sub> M पुनिवृत्तः सह कृष्णया च. — c) B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>1</sub>—4 T G<sub>5</sub> चैतान्; D<sub>5</sub> चैवं (for चैनान्). B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub> गणशस; B<sub>3</sub> Dc D<sub>5</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 सगणस (for सगणांस्).

21 <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> पार्थान् (for सर्वान्). — <sup>cd</sup>) K<sub>5.4</sub> D<sub>5</sub> S स लोमशो दिवमेवोत्तमश्रीजंगाम तेषां विजयं तदो(K<sub>5</sub> °दु-; D<sub>5</sub> °थो-; G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> °तो) <del>त</del>वा.

22 K1 T1 M om. 22. — a) B D (except D1-3. 5) तेनाष्टिवेणेन तथानुशिष्टास: T2 G तेनानुशिष्टास्वाष्टिवेणेन चापि. — a) Ś1 K2 नरेंद्र; D4 नराड्य (for नराड्या:).

#### 908

. 3. 12339 . 3. 177. 1 . 3. 179. 1 वैशंपायन उवाच ।
नगोत्तमं प्रस्नवणैरुपेतं

दिशां गजैः किंनरपक्षिभिश्र ।
सुखं निवासं जहतां हि तेषां
न प्रीतिरासीद्भरतर्षभाणाम् ॥ १
ततस्तु तेषां पुनरेव हर्षः
कैलासमालोक्य महान्वभूव ।
कुवेरकान्तं भरतर्षभाणां
महीधरं वारिधरप्रकाशम् ॥ २
सम्रच्छ्रयान्पर्वतसंनिरोधानगोष्ठान्गिरीणां गिरिसेतमालाः ।

Colophon. — Major parvan: Śi Ki. 2 Dn2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Śi K2-4 D1-8 mention only लोमश्तीर्थयात्रा (followed in D2 and preceded in D8 by गंधमादननिवास); B1-8 De Dn D4.6 M mention likewise, only गंधमादनवास; to the above details, Śi Ki. 2.4 B1.3 D M add समाप्त Ki corrupt and unintelligible. — Adhy. name: T2 G2-4 गंधमादनिवृत्ति:; G1 लोमशस्त्रगंगमनगंधमादनपर्वतवासमाप्तिः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. ns 176; D1 181; S (M2 sup. lin.) 177 (M2 orig. 179). — Śloka no.: Dn D3 23; D1 21 and 27.

#### 174

1 °) K2-4 D1-3 प्रश्रवणेर्; B4 पुष्पफलेर् (for प्रस्रव-णैर्). — °) S सदिगाजै: (for दिशां गजै:). K1. 2 °पंक्तिः भिश्च; B2 °पक्षपिक्षभिः; S °पिक्षसंचै: (for °पिक्षभिश्च). — °) T2 G3. 4 तपो- (for सुखं). K4 च (for नि-). K4 D1. 2 स्वजतां (for जहतां). S1 K D1-3 M1 च तेषां; T2 G2-4 हितैषिणां (for हि तेषां). — °) M1 कुरुपुंगवानां (for भरतं).

2 °) \$1 K<sub>1. 2</sub> च; T<sub>2</sub> G<sub>8. 4</sub> स (for तु). — b) D<sub>5</sub> शैळं समा (for कैळासमा ). K<sub>3. 4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> कैळाश(B<sub>4</sub> \*स)माळोकयतां बभूव. बहुन्प्रपातांश्च समीक्ष्य वीराः
स्थलानि निम्नानि च तत्र तत्र ॥ ३
तथैव चान्यानि महावनानि
मृगद्विजानेकपसेवितानि ।
आलोकयन्तोऽभिययुः प्रतीतास्ते धन्त्रिनः खङ्गधरा नराम्याः ॥ ४
वनानि रम्याणि सरांसि नद्यो
गृहा गिरीणां गिरिगह्वराणि ।
एते निवासाः सततं बभृवुनिकानिशं प्राप्य नर्र्षभाणाम् ॥ ५
ते दुर्गवासं बहुधा निरुष्य

3 D<sub>2</sub> om. up to गोष्ठान्गिरीणां. —  $^a$ ) K<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> समुच्छ्यात्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> समेत्य तान् (for समुच्छ्यान्). K<sub>8</sub> सर्वतःसंनिरोधीन्. —  $^b$ ) K<sub>2</sub> दृष्टान्; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>.  $_8$  कोष्टं; G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> गोष्ठं (for गोष्ठान्). B Dc Dn D<sub>4</sub>.  $_6$  हरीणां (for गि $^a$ ). K<sub>2</sub> विरमे दु शालाः; B<sub>4</sub> गिरिसेव्यमानाः; B<sub>4</sub> गिरिसेतुरक्षान्; S गिरिगह्मराणि (G<sub>2</sub> "णां) (for गिरिसेतु"). — T<sub>1</sub> om. (hapl.)  $_3$   $_6$   $_5$   $_6$  —  $_6$  ) S (T<sub>1</sub> om.) बहुप्रकारांश्च (M  $^a$  राणि) (for बहुन्प्रपातांश्च). B<sub>4</sub> प्रसमीक्ष्य (for समीक्ष्य). K<sub>1</sub>.  $_2$  वीरः; B<sub>4</sub> पार्थाः; G<sub>1</sub> राजन् (for वीराः). —  $_6$  ) D<sub>1</sub>.  $_2$  स्थानानि (for स्थळानि). G<sub>1</sub> रत्नानि (for निम्नानि). D<sub>5</sub> तथैव (for च तत्र).

4  $T_1$  om. 4 (cf. v.l. 3). — ") Do गंधानि;  $T_2$   $G_{2-4}$  चाल्पानि (for चान्यानि). — ")  $K_2$   $B_3$  "प्रसेवि";  $B_2$   $T_2$   $G_{2-4}$   $M_2$  "निषेवि";  $D_5$  "प्रशोभि" (for "पसेवि"). — ") Ś1 K  $D_1$  2. 5 [S]  $G_2$   $G_3$   $G_4$   $G_5$   $G_6$   $G_7$   $G_7$   $G_8$   $G_$ 

5 T<sub>1</sub> om.  $5^{ab}$  (cf. v.l. 3). — ") B D (except (D<sub>1-8</sub>. 5) T<sub>2</sub> (after corr.) G<sub>8</sub> नदी: सरांसि (for सरांसि नधो). — ") D<sub>1-8</sub> "कंदराणि (for "गह्नराणि). — ") T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>4</sub> वाते निवाता: (for एते निवासा:). — ") Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 8. 4 Dc D<sub>1-8</sub>. 5 निशां निशां; K<sub>2</sub> M<sub>1</sub> दिवानिशं; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> निशामुखं (for निशानिशं). T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> तु भारतानां (for नर").

व्यतीत्य कैलासमिचन्त्यरूपम् ।
आसेदुरत्यर्थमनोरमं वै
तमाश्रमाय्यं वृषपर्वणस्ते ॥ ६
समेत्य राज्ञा वृषपर्वणा ते
प्रत्यिचतास्तेन च वीतमोहाः ।
शशंसिरे विस्तरशः प्रवासं
शिवं यथावद्वृषपर्वणस्ते ॥ ७
सुखोषितास्तत्र त एकरात्रं
पुण्याश्रमे देवमहर्षिजुष्टे ।
अभ्याययुस्ते बदरीं विश्वालां
सुखेन वीराः पुनरेव वासम् ॥ ८
ज्जषुस्ततस्तत्र महानुभावा
नारायणस्थानगता नराय्याः ।
कुबेरकान्तां नलिनीं विश्वोकाः
संप्रयमानाः सुरसिद्वजुष्टाम् ॥ ९

तां चाथ दृष्ट्वा निलनीं विश्वोकाः
पाण्डोः सुताः सर्वनरप्रवीराः ।
ते रेमिरे नन्दनवासमेत्य
द्विजर्षयो वीतभया यथैव ॥ १०
ततः क्रमेणोपययुर्नृवीरा
यथागतेनैव पथा समग्राः ।
विह्त्य मासं सुखिनो बदर्यां
किरातराज्ञो विषयं सुबाहोः ॥ ११
चीनांस्तुखारान्दरदान्सदार्वान्देशान्कुणिन्दस्य च भूरिरतान् ।
अतीत्य दुर्गं हिमवत्प्रदेशं
पुरं सुबाहोर्द्दशुर्नृवीराः ॥ १२
श्रुत्वा च तान्पार्थिवपुत्रपौत्रान्प्राप्तान्सुबाहुर्विषये समग्रान् ।
प्रत्युद्ययौ प्रीतियुतः स राजा

C. 3. 12351 B. 3. 177. 13 K. 3. 179. 13

6 a) Śi K D2 तं दुर्ग°; D1 तदुम्र (for ते दुर्ग°). K2.4 D1. 2 नि(K2 न्य) रूप्य; K3 नितुष्य; D3 तु रम्यं; D5 निरस्य (for निरुष्य). In G2, the portion of the text from 6° up to 3. 176. 6° is lost on a missing fol. — °) D1. 2 विचित्य (for न्यतीत्य). A few MSS. कैळाशम्. — °) B1 D5 अत्यंत (for अत्यर्थ). Śi K D1-3. 5 मनोनुगं; B1 मनोरथं (for नमोरमं). B D (except D1-3. 5) T2 G3.4 M2 ते; T1 G1 तु (for वै). — °) T2 G3. 4 तद् (for तम्). B D (except D1-3. 5) तु (for ते).

7 G2 missing (cf. v.l. 6). Ś1 Dn1 D4 om. (hapl.) 7. — a) T1 G1 वीरा (for राज्ञा). K2 वे (for ते). — b) K1 प्रदक्षिता (for प्रत्यचिता). — c) K2 D2. 5 T1 G1.4 M विस्तरतः. — d) B4 Dn गिरी; D6 गिरि (for शिवं).

8  $G_2 \operatorname{missing} (cf. v.l. 6)$ . — ")  $K_2$ . 3 सुखोचितास्.  $B_2$ . 4  $Dn (Dn_3 \text{ m as in text})$  तस्य (for तत्र).  $K_2$  तु;  $K_4$   $D_1$ . 2. 5 च;  $G_4$  तदा (for त).  $G_1$  सुखोषिताः पिथ तत्र त्रिरात्रं. — ")  $D_5$  पुनराश्रमं तं (for पुनरेव वासम्).

9 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6).  $K_1$  om.  $9^a-10^b$ . — b) B Dn D<sub>4</sub>.  $\epsilon$  समग्रा: (for नराग्र्या:). — c)  $K_4$  विशोकां; D<sub>2</sub> वीतशोकाः. —  $\acute{S}_1$   $K_2-4$  B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> om. (hapl.)  $9^a-10^a$ ; D<sub>1</sub> reads the lines after  $11^{ab}$ .

**10** G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6).  $K_1$  om.  $10^{ab}$ ;

Ś1  $K_{2-4}$   $B_2$   $D_5$   $G_1$  om.  $10^a$  (cf. v.l. 9). — b) B D (except  $D_{1-3}$ . b) सर्वनरप्रधानाः;  $T_1$   $G_1$  पंच पंचेंद्रकरुपाः.  $T_2$   $G_3$ . a M -नृप- (for -नर-). — a) Ś1 K  $D_{1-3}$ . b G( $D_5$  G) रर्षभा;  $G_1$ . a  $M_1$  द्विजर्षभा (for द्विजर्षयो).  $G_1$ 0  $G_2$ 1  $G_3$ 2  $G_4$ 3  $G_4$ 3  $G_5$ 4  $G_5$ 4  $G_6$ 5  $G_7$ 5  $G_7$ 6  $G_7$ 7  $G_7$ 8  $G_7$ 9  $G_7$ 

11 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). — a) D<sub>3</sub> G<sub>1</sub> [ए]व (for [उ]प.). — b) Dn1. n<sub>2</sub> ° जवे °; D<sub>5</sub> ° पथे ° (for ° गते °). Ś1 K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> गता: (for पथा). K<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> Dn<sub>3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> समद्भया:; T1 G<sub>1</sub> नराउथा: (for समद्रा:). — After 11<sup>ab</sup>, D<sub>1</sub> reads 9<sup>d</sup>-10<sup>a</sup>. Ś<sub>1</sub> om. 11<sup>cd</sup>. — c) T<sub>1</sub> विस्ज्य (for विहत्य). K<sub>2</sub>. 3 T<sub>1</sub> M वासं (for मासं). — d) D<sub>3</sub> विषये (for ° यं).

12 G2 missing (cf. v.l. 6). — °) G4 वीरान्; M1 पीनान् (for चीनान्). K2-4 D T2 G3 तुषा(Dn3 ° सी)-रान्; B3 तथारान्; T1 M तुखादान्; G1 तुखातान् (for तुखारान्). K2. 3 B3. 4 Dc2 सदर्वान्; B1. 2 Dc1 Dn D2-6 च सर्वान्; D1 सदार्थान्; T G1. 3 विदर्भान्; G4 सुदर्भान्; M1 सुदुर्वान्; M2 सदर्भान् (for सदार्वान्). — b) Ś1 K1. 2 D3 कुर्निदस्थ; K3 B Dc Dn D4-6 T2 G3. 4 कु (B4 पु) लिंदस्थ (for कुणिन्दस्थ). B Dn2. n3 D6 T2 G3. 4 च भूगिरखान् (B4 सर्वदुर्वान्); S (G2 missing) च भूरिरस्थान् (T1

आजगरपर्व

3. 12351 3. 177. 13 3. 179. 13 तं चाभ्यनन्दन्वृषभाः कुरूणाम् ॥ १३
समेत्य राज्ञा तु सुवाहुना ते
स्तिर्विशोकप्रमुखेश्व सर्वैः ।
सहेन्द्रसेनैः परिचारकैश्व
पौरोगवैर्ये च महानसस्थाः ॥ १४
सुखोषितास्तत्र त एकरात्रं
स्तानुपादाय रथांश्व सर्वान् ।
घटोत्कचं सानुचरं विसृज्य
ततोऽभ्ययुर्याम्रनमदिराजम् ॥ १५
तिसान्गरौ प्रस्रवणोपपने
हिमोत्तरीयारुणपाण्डसानौ ।
विशाखयूपं समुपेत्य चक्रस्तदा निवासं प्ररुषप्रवीराः ॥ १६

तथैव रतान्). — °) Ś1 K1. 2 D8 G1 दुर्गान्; K4 D2 त्णँ; D1. 3 दुर्गे; T2 G8. 4 दुःखं; M1 देशं (for दुर्गे). Ś1 K1. 2 °स्प्रदेशन्; K4 D1-3. 5 T2 G8. 4 °स्प्रदेशे (for 'स्प्रदेशं). — °) De नरेंद्राः; D8 समृद्धं (for नृवीराः).

13 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). — a) Ś1 K D<sub>1-8</sub>. в M<sub>1</sub> तु (for च). — b) Ś1 K<sub>1-3</sub> B<sub>1</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M विषयं; D<sub>6</sub> नगरं (for विषये). — c) T<sub>1</sub> प्रत्युद्ययु:; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>4</sub> प्रत्याययु:; T<sub>2</sub> (after corr.) G<sub>3</sub> प्रत्याययो. T G<sub>1</sub>. 8. 4 M<sub>1</sub> तदानीं (for स राजा). — d) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 तान; G<sub>1</sub> तत् (for तं). T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 तु (for च). K<sub>3</sub>. 4 B D<sub>1</sub>. 2 T G<sub>1</sub>. 8 M अभ्य (M<sub>2</sub> ° प्य) नंदद् (for अभ्यनन्दन्). Ś1 K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> ऋषभा:; K<sub>3</sub> Dc D<sub>2</sub>. 4 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 8. 4 M वृषभ:; K<sub>4</sub> ऋषभ:; D<sub>3</sub> स पति:; T<sub>1</sub> वृषभं (for वृषभा:).

14 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). — °) T1 वीरास् (for राज्ञा). K<sub>4</sub> [अ]थ; D<sub>5</sub> च (for तु). — °) D<sub>5</sub> विशेष (for विशोक °). Ś1 K<sub>2</sub>. 8 Dc Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4</sub>. 6 सर्वे (for सर्वे:). — °) S (G<sub>2</sub> missing) °वारसुख्ये: (for °चारक श्र). — °) K<sub>4</sub> °गमेर; D<sub>3</sub> S (G<sub>2</sub> missing) °गवा (for °गवेर्). K<sub>1</sub> °नसार्था:; D<sub>1</sub> G<sub>4</sub> °सनस्था: (for °नसस्था:).

15 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). — <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> उवासतुस (for सुखोषितास). D<sub>1</sub> (with hiatus) T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 तु; D<sub>8</sub>. 5 (with hiatus) च (for त). K<sub>1</sub>. 2 एकरात्रे; K<sub>4</sub> एव सर्वे; T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 मासमात्रं (for एकरात्रं). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> D<sub>1-4</sub> समा (for उपा ). — <sup>c</sup>) B<sub>1</sub> विसर्ज्य (for विस्रुज्य). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 ययुर् (for Sम्ययुर्). B<sub>1</sub> भास्तरम्

वराहनानामृगपिक्षजुष्टं

महद्वनं चैत्ररथप्रकाशम् ।
शिवेन यात्वा मृगयाप्रधानाः

संवत्सरं तत्र वने विज्ञहुः ॥ १७
तत्राससादातिबलं भुजंगं

श्रुधार्दितं मृत्युमिवोग्ररूपम् ।
वृकोदरः पर्वतकन्दरायां

विषादमोहच्यथितान्तरात्मा ॥ १८
द्वीपोऽभवद्यत्र वृकोदरस्य

युधिष्टिरो धर्मभृतां वरिष्ठः ।
अमोक्षयद्यस्तमनन्ततेजा

ग्राहेण संवेष्टितसर्वगात्रम् ॥ १९
ते द्वादशं वर्षमथोपयान्तं

(m यामुनम् as in text).

16 G2 missing (cf. v.l. 6). — a) K3. 4 D2. 3 प्रश्नवणो (for प्रस्नवणो ). — b) T1 G1 M aणे; G4 aपे (for समनी). T2 G3 हिमोत्तरीये हिमपांडुवर्ने (sic). — a) T2 G3. 4 जग्मुस (for चशुस). — a) Ś1 K B4 D1. 2. 5 नरदेवपुत्राः (for पुरुष ).

17 G2 missing (cf. v.l. 6). — a) Dn3 D1. 3. 6 वाराह (for वराह). Ś1 K1. 2 विध- (for मृग-). — b) B D (except D1-3. 5) T1 महावनं (for महद्वनं). K1 T2 G1. 3 M2 रथं; T1 वनं (for रथ-). T G3. 4 प्रविष्टाः; G1 M1 प्रहृष्टाः (for प्रकाशम्). — c) K3 B Dc1 Dn D4. 6 पार्था; T1 G1 याता (for यात्वा). — d) K4 यत्र च ते (for तत्र वने).

18 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 3 ° बलो (for ° बलं). — b) K<sub>4</sub> [आ]त (for [उ]प्र°). — c) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 T<sub>1</sub> ° कंदरेषु (for ° कन्दरायां).

19 G2 missing (cf. v.l. 6). — a) K4 स्यत्र; T1 तात; T2 G1. 3. 4 M तत्र (for ध्यत्र). — G1 om. from 19b up to 3. 175. 16d. — b) K1 यं मोक्षयद; K2 यो मोक्ष ; K3 T1 G1 अमोच (for अमोक्ष). K2-4 D1. 2. 5 यं तम्; S (G1 om; G2 missing) चैनम् (for यस्तम्). Ś1 K D1-3. 5 प्रथुलोहिताक्षं; T1 तमजातशत्रः; T2 (before corr.) G4 M तमनंतमेधा. — d) T G3. 4 M2 कायं (for गात्रम्).

20 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). G<sub>1</sub> om. 20 (cf. v.l.

वने विहर्तुं कुरवः प्रतीताः ।
तस्माद्रनाचैत्ररथप्रकाशाचिष्ट्रया ज्वलन्तस्तपसा च युक्ताः ॥ २०
ततश्र यात्वा मरुधन्वपार्श्व
सदा धनुर्वेदरतिप्रधानाः ।
सरस्रतीमेत्य निवासकामाः
सरस्ततो द्वैतवनं प्रतीयुः ॥ २१
समीक्ष्य तान्द्वैतवने निविष्टाचिवासिनस्तत्र ततोऽभिजग्धः ।
तपोदमाचारसमाधियक्ता-

स्तृणोदपात्राहरणाइमकुट्टाः ॥ २२ प्रक्षाक्षरौहीतकवेतसाश्र स्नुहा बदर्यः खदिराः शिरीषाः । बिल्वेज्जदाः पीछशमीकरीराः सरस्रतीतीररुहा बभूवः ॥ २३ तां यक्षगन्धर्वमहर्षिकान्ता-मायागभूतामिव देवतानाम् । सरस्रतीं प्रीतियुताश्ररन्तः सुखं विजहुर्नरदेवपुत्राः ॥ २४

C. 3. 12362 B. 3. 177. 24 K. 3. 179. 24

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःसप्तत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १७४ ॥

19). — °) K4 M1 तद् (for ते). B Dc Dn D4. 6 उप-; D1. 2 इह (for अथ). Ś1 K1. 2. 4 D1-3. 5 ° याता:; B Dc Dn D4. 6 T1 M2 ° यातं (for ° यान्तं). — °) K4 विज्रहुः (for विहर्तुं). B4 नरदेवपुत्रा:; S (G1 om.; G2 missing) कुरवः प्रयाताः. — °) T G3. 4 M2 चैत्ररथात्प्रहृष्टाः. — व) K3. 4 Dc D1. 2 सा; D3 M1 सु-; D5 T1 [अ]भि- (for च). T1-तप्ताः (for युक्ताः).

21 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). G<sub>1</sub> om. 21 (cf. v.l. 19). — a) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. 2 तु (for च). Dc T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> च याता; D<sub>3</sub> तु याता; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> प्रयाता (for च यात्वा). D<sub>3</sub> ° पार्श्वे. — b) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 सर्वे (for सद्गा). B<sub>1</sub>° धराः (for ° रति-). — d) T G<sub>3</sub>. 4 सरस्तथा; M<sub>2</sub> सरस्तदा.

22 G2 missing (cf. v.l. 6). G1 om. 22 (cf. v.l. 19). — ") T1 M2 श्रुत्वेव; T2 G3. 4 समेल्य (for समीक्ष्य). T2 G3. 4 ते (for तान्). T G3. 4 "वनं (for "वनं). B1 Dc2 T1 प्रविष्टान्; T2 G3. 4 प्रहृष्टान्. — ") B2 प्रवासिनस्. K4 D5 [S]िष (for Sभि"). — ") Ś1 K1. 2 ततो; T2 (before corr.) G4 ते वे (for तपो-). — ") Ś1 K1 D3. 5 M तृणो (M "णा)दपत्राहर (D3 "िर)णाइम"; K2 तृणोदपत्रापणाईम"; K3 "पत्राहरणाकुळें द्विया:; B D4. 6 "पात्रावरणाइमक्ष्टा:; D2 "पणोहरणाइम"; T G3. 4 तृणातपत्रा (T1 "दवक्षा)भरणाइम". % Cn: तृणोदपात्रावरणाः। आसनार्थं तृणेन पाद्यार्थमुदकपात्रेण च आवृण्यन्ति । पाटान्तरे आहरन्त । %

23 G2 missing (cf. v.l. 6). G1 om. 23 (cf. v.l. 19). — a) Ś1 K Dc2 Dn3 D8 M2 प्रश्लाह्व-(K3 क्शांभ-); T1 M1 प्रश्लाम्न-; T2 G8. 4 प्रश्लाख्न (for प्रक्षाक्ष-). K8. 4 B1-8 Dc1 D1. 2. 4 रोहीतक-; T1 रोवेतस-; T2 G8. 4 नागा-

र्जुन ; M -वैभीतक (for -रीहीतक -). Ś1 K1 -वीतसाथ ; T1 -भीतका ; M2 -वेधसा (for -वेतसा ). — b) K2. 4 D1-3. 5 सुही -; B Dc Dn D4. 6 तथा (for सुहा). — c) K3 पील ; K4 पीड ; T1 पिष्पल ; T2 G8. 4 विरुव ; M2 पीड (for पील ).

24 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 6). G<sub>1</sub> om. 24 (cf. v.l. 19). — a) B<sub>1. 3</sub> ते (for तां). — b) K<sub>1. 4</sub> मायांगभूमािम; K<sub>2</sub> मायांगभूता इव; B<sub>1</sub> T G<sub>3. 4</sub> आवासभूतािमव; B<sub>2-4</sub> Dc Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4-6</sub> आ(D<sub>5. 6</sub> अ)गारभूता°. — c) Ś<sub>1</sub> 'युक्ता°; K<sub>2</sub> 'ययु°; Dc D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> 'युज° (for 'युता°). — d) T<sub>1</sub> 'वयां: (for 'पुता:).

Colophon om. in G1. G2 missing. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T2 G8. 4 आरण्य. — Sub-parvan: B2. 3 Dc Dn D4. 6 आजगर. K4 B1 (both om. sub-parvan name) mention only गंधमादन (followed by समाप्त in K4). — Adhy. name: D1. 3 सरस्वतीतीरनिवास: (D3 तीरवास:); D2 सरस्वतीवास:; D5 हेतवनागमनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 177 (Dn2 176); D1 182; S (G1 om.; G2 missing; M2 sup. lin.) 178 (M2 orig. 180). — Śloka no.: Dn D1 24 (D1 33 also).

#### 175

This adhy. is missing in G<sub>2</sub> (cf. v.l. 3.174.6); the MS. is mostly ignored here.

1 G<sub>1</sub> om. 1-16<sup>d</sup> (cf. v.l. 3. 174. 19). — b) B<sub>1-8</sub>

#### 904

C. 3. 12363 B. 3. 178. 1 K. 3. 180. 1 जनमेजय उवाच।
कथं नागायुतप्राणो भीमसेनो महाबलः।
भयमाहारयत्तीवं तस्मादजगरान्मुने।। १
पौलस्त्यं योऽऽह्वयद्युद्धे धनदं बलद्पितः।
निलन्यां कदनं कृत्वा वराणां यक्षरक्षसाम्।। २
तं शंसिस भयाविष्टमापन्नमिरकर्षणम्।
एतदिच्छाम्यद्दं श्रोतुं परं कौत्हलं हि मे।। ३
वैशांपायन उवाच।
बह्वाश्रयें वने तेषां वसतामुग्रधन्वनाम्।
प्राप्तानामाश्रमाद्राजन्नाजर्षेर्वृषपर्वणः।। ४
यद्य्छया धनुष्पाणिर्वद्रखङ्गो वृकोदरः।

ददर्श तद्वनं रम्यं देवगन्धर्वसेवितम् ॥ ५ स ददर्श ग्रुभान्देशान्गिरेहिंमवतस्तदा । देविंगिसद्धचिरतानप्सरोगणसेवितान् ॥ ६ चकोरैश्रक्रवाकेश्व पिक्षिभिर्जीवजीवकैः । कोकिलैर्भृङ्गराजेश्व तत्र तत्र विनादितान् ॥ ७ नित्यपुष्पफलैर्श्वेहिंगसंस्पर्शकोमलैः । उपेतान्बहुलच्छायैर्मनोनयननन्दनैः ॥ ८ स संपत्र्यन्गिरिनदीर्वेद्धर्यमणिसंनिभैः । सिलेलैहिंमसंस्पर्शेर्हंसकारण्डवायुतैः ॥ ९ वनानि देवदारूणां मेघानामिव वागुराः । हिरचन्दनिमश्राणि तुङ्गकालीयकान्यपि ॥ १०

D (except  $D_{1-8. \ 5}$ )  $T_1$   $M_1$  भीमो भीमपराक्रमः (epic tag!). —  $^{\circ}$ )  $D_{1-8}$  आसादयत् (for आहारयत्).

2 G1 om. 2 (cf. v.l. 1). — a) Ś1 K1. 2 B4 योध यद्; K4 D5 योजयद्; B1-8 Dc Dn D4. 6 धनदं; D3 आह्व यद्; T2 G8 योभ्यधाद्; G4 अभ्ययाद् (for योऽऽह्वयद्). — b) K2. 4 D3 M2 धनदं बलदिपतं; B1. 2 Dc Dn D4. 6 य आह्वयति दिपतः; B3 आह्वयामास द°; M1 साक्षाद्वैश्रवणं तदा. — d) K4 बलिनां; B Dc Dn D4. 6 निहंता; D1-3 वीराणां (for वराणां).

3 G<sub>1</sub> om. 3 (cf. v.l. 1). —  $^{ab}$ )  $K_4$   $D_8$  M कर्शनं;  $B_{1-3}$   $D_6$   $D_1$   $D_4$   $C_6$  सूदनं;  $T_2$   $G_3$ .  $C_6$  मर्दनं (for कर्षणम्).  $C_8$  हत्वा च राक्षसांस्तत्र वीरो बलसमन्वितः;  $C_1$  तं शंस भयमाविष्टमापन्नं मे पितामहं.

4 G<sub>1</sub> om. 4 (cf. v.l. 1). —  $^a$ ) Dn<sub>1</sub> T<sub>1</sub> श्रयं; D<sub>3</sub> श्रयं (for श्रयं). —  $^b$ ) K<sub>1</sub>. 4 B<sub>3</sub>. 4 D<sub>3</sub>. 6 धन्वनां (for धन्वनाम्). —  $^c$ ) K<sub>3</sub> B<sub>1</sub>. 2 D<sub>3</sub>. 5 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 M<sub>2</sub> आश्रमं (for आश्रमाद्). D<sub>5</sub> तन्न (for राजन्). —  $^d$ ) K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> राजधें (for राजधेंर्).

5 G1 om. 5 (cf. v.l. 1). — b) G4 धनुर्धर: (inf. lin. चृकोदर: as in text). — c) K8. 4 D1-8. 5 T1 चचार (for ददर्श). K8 दिब्धं; K4 सर्वं; G4 पुष्यं (for रस्यं). — d) D5 सिद्ध-(for देव-). T2 G8. 4 M1 प्रितं (for सेवितम्).

6 G1 om. 6 (cf. v.l. 1). — a) B1 transp. ₹ and

ददर्श. Bs च तान् (for ग्रुभान्). — b) Ks मार्गे (for गिरेर्). Ks तत:; De तथा; Ds. 5 सदा (for तदा).

7 G<sub>1</sub> om. 7 (cf. v.l. 1). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> D<sub>1</sub>. s शत-पत्रैश्च; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> सितपत्रै, Dc Dn D<sub>4</sub>. e M उपचक्रैश्च (B<sub>1</sub> उपघुष्टांश्च) (for चक्क). — b) D<sub>5</sub> शोभितास; T<sub>1</sub> वल्ल्रेर् (for पक्षिभिर्). K<sub>1</sub>. s G<sub>4</sub> जीविकै: (for जीवकै:). — c) B<sub>1</sub> तु (for च). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B Dc Dn D<sub>4</sub>. e निना-दितान; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. s विनादितं.

8 G<sub>1</sub> om. 8 (cf. v.l. 1). —  $^{b}$ )  $B_{2}$  "संस्पृद्दय-;  $T_{1}$  "स्पर्शन- (for "संस्पर्श-).  $\dot{S}_{1}$  को मलः;  $B_{3}$  को किलै:;  $D_{1}$  को तिलै: (for को मले:). —  $^{e}$ )  $K_{3}$ .  $_{4}$   $D_{1-3}$  उपेतं (for उपेतान्). —  $^{d}$ )  $\dot{S}_{1}$   $K_{2-4}$   $D_{1-3}$ .  $_{5}$  -हृदय- (for नयन-).  $T_{1}$  नंदनान् (for नन्दनै:).

9 G1 om. 9 (cf. v.l. 1). — ") B1 D3 गिरिनदीं; D4 गिरीसदीर; T1 गिरीनदीन्. — ") B Dn1 वैदूर्य (for वैदूर्य ). — ") B2 Dn D4. 8 "संकाशैर् (for "संस्पशैंर्). B3 शालिनैहें मसंस्पशैं:.

10 G1 om. 10 (cf. v.l. 1). —  $^{b}$ ) B4 पांडराः; Dc D4 वागुरा (for वागुराः). T1 मेघपंक्तिनिभानि च. —  $^{c}$ ) D5 विन्नाणि (for भिश्राणि). —  $^{d}$ ) D2 कालीयकानिव; T G3. 4 M काळे (T2 G3. 4 काले) यकान्यपि (T1 केरिप).

11 G<sub>1</sub> om. 11 (cf. v.l. 1). — ")  $K_3$  परिधावंत;  $B M_1$  पर्यधावन्स ( $M_1$  "त्स).  $T_1$  मृगयापरिधावद्भिः. — ")  $D_3$  समेल (for "षु).  $K_4$   $D_5$  विषमेषु च (for मरु").  $T_1$ 

मृगयां परिधावन्स समेषु मरुधन्वसु ।
विध्यन्मृगाञ्जरैः शुद्धैश्रचार सुमहाबलः ॥ ११
स ददर्श महाकायं श्रुजंगं लोमहर्षणम् ।
गिरिदुर्गे समापन्नं कायेनावृत्य कन्दरम् ॥ १२
पर्वताभोगवष्मीणं भोगैश्रन्द्रार्कमण्डलैः ।
चित्राङ्गमजिनैश्रित्रैहरिद्रासद्यच्छिविम् ॥ १३
गुहाकारेण वक्त्रेण चतुर्दृष्ट्रेण राजता ।
दीप्ताक्षेणातिताम्रेण लिहन्तं सुिकणी ग्रुहुः ॥ १४
त्रासनं सर्वभृतानां कालान्तकयमोपमम् ।
निःश्वासक्ष्वेडनादेन भर्त्सयन्तिम्व स्थितम् ॥ १५

स भीमं सहसाभ्येत्य पृदाकुः श्लुघितो भृशम्।
जग्राहाजगरो ग्राहो ग्रुजयोरुभयोर्बलात् ॥ १६
तेन संस्पृष्टमात्रस्य भीमसेनस्य वै तदा ।
संज्ञा ग्रुमोह सहसा वरदानेन तस्य ह ॥ १७
दश नागसहस्राणि धारयन्ति हि यद्धलम् ।
तद्धलं भीमसेनस्य ग्रुजयोरसमं परैः ॥ १८
स तेजस्वी तथा तेन ग्रुजगेन वशीकृतः ।
विस्फुरञ्शनकैर्भीमो न शशाक विचेष्टितुम् ॥ १९
नागायुतसम्प्राणः सिंहस्कन्धो महाग्रुजः ।
गृहीतो व्यजहात्सन्त्वं वरदानेन मोहितः ॥ २०

C. 3. 12394 B. 3. 178. 32

विषमासु च भूमिषु. — °) Ks Ds तीक्ष्णे°; D2 T G3. 4 M2 गुन्ने° (for गुन्ने°). — d) B2 चवाल (for र). K1 B Dn2. n3 D3-6 स महावलः; T2 G3. 4 सुमहद्दनं. — After 11, B Dc Dn D4 ins. a passage given in App. I (No. 18), K3 inserting only the first four lines thereof.

12 G1 om. 12 (cf. v.l. 1). — b) D3 मुजगं. T G3. 4 M रोम° (for लोम°). — c) Ś1 K1. 2 D1. 2 T1 गिरिदुर्ग-. B2 समासन्नं. — d) Ś1 K1. 2 कायेर् (for कायेन). Dc D1-3 [आ]वृत- (for [आ]वृत्य). Ś1 K1. 2 कंधरां (K2° रं).

13 G<sub>1</sub> om. 13 (cf. v.l. 1). —  $^a$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 सर्वती-भोग-; Dc D<sub>3</sub> पर्वताकार- K<sub>3</sub> T<sub>1</sub> -वर्ष्माणां; G<sub>4</sub> -वर्माणं (for -वर्ष्माणं). —  $^b$ ) Ś<sub>1</sub> कालेश; K<sub>1</sub>. 2 कायेश; K<sub>3</sub> केशेश; K<sub>4</sub> Dc D<sub>1-3</sub>. 5 केष्टिश (for भोगेश). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 चित्रांगमंड-(K<sub>1</sub> ° मात)ले:; K<sub>3</sub>. 4 D<sub>2</sub>. 8. 5 चंद्राधमं °; Dc चंद्राश्रमं °. B Dn D<sub>4</sub>. 6 अतिकायं महाबलं. —  $^c$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 चित्रांगकोष्ट-केश; K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> ° मंगदेश; B Dn D<sub>2-4</sub>. 6 ° मंगजेश; Dc ° माचि-तेर्. Dc गात्रेर् (for चित्रेर्). K<sub>4</sub> चित्रांगजेश्चित्ररुहेर्; D<sub>5</sub> विचित्रमंडलेश्चित्रं; T<sub>1</sub> चित्रांगमजिने चित्रे. —  $^d$ ) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> M हा(Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 ह)रिद °; T<sub>1</sub> मुरारि°.

14 G<sub>1</sub> om. 14 (cf. v.l. 1). — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub> भारत (for राजता). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 8. 4 D<sub>1-8</sub> T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 [अ]भि- (for [अ]- ति-). — <sup>d</sup>) B Dc Dn D4. 6 लिहानं; D3 लेलिहन्. MSS. (as usual) स्किणी, स्कणी etc. (for स्किणी).

15 G<sub>1</sub> om. 15 (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 Dc T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 M °सत्वानां (for °भूतानां). — <sup>c</sup>) Some MSS. नि- (for नि:-). K<sub>2</sub> नि:श्वासवात-; K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 2 °साक्ष्वेड-; K<sub>4</sub>m °सिंसह-; B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> नि:श्वसन्थ्वेड-; Dn<sub>3</sub> (marg. sec. m.) °सोत्थेन; D<sub>3</sub> °सोत्थ्वेड-. — <sup>d</sup>) K<sub>2</sub> इव स्थित:; B<sub>1</sub> इवास्थितं; Dc इवोत्थितं; S इवोन्छितं.

16 G1 om. 16 (cf. v.l. 1). — °) K1 भीत; K3. 4 Dc [उ] त्यत्य; B1 [उ]पेतं (for [अ] भ्येत्य). T1 स समीपस्था मभ्येत्य. — b) Ś1 K2 तृषितः; K1 भृषितं; K3. 4 D1-3 बलः वान्; B1m क्षुधार्तः; D5 क्षुधितः; T G3. 4 M1 पांडवं (for पृहाकुः). K1 त्वधितं; K4 D3 M2 क्षुधितो; B Dc Dn D4. 6 कुपि°; D1 क्षुभि °; D5 तृषि° (for क्षुधि °). — d) K2 बलं; B4 अपि (for बलात्).

17 G1 resumes! — ") B1m. 2 Dn D4. 6 गात्रस; Dc "मानस्य (for "मात्रस्य). T2 G3. 4 M2 तेन संस्पर्श (M2 "स्पृश्य)मानस्य. — ") T1 M1 किल (for तदा). — ") Ś1 K D1-3. 5 ननाश (for मुमोह). — ") B2. 4 Dn D4. 6 हि; Dc D1 वे (for ह).

18 b) Ś1 K2 न; K1 D1-3 सा; B2 [इ]न; T G3 M [इ]ह (for हि). G1 धारयंति महद्भलं. — d) M1 उभयोर् (for भुजयोर्). Ś1 K1. 2 D3 T2 G3. 4 M1 न समं (for असमं). Ś1 K1. 2 बले; T1 परे; T2 G3. 4 वरं; G1 परं (for परे:). M2 न समं विद्यते परे:.

19 °) Ks. 4 T2 Gs M2 तदा; B1 ततस् (for तथा). Ś1 K1. 2 -भूतो (for तेन). — b) Ks. 4 भुजगेनाभिसंवृतः. — c) Ds कृतकेर; S (G2 missing) दशनैर् (for शनकेर्). De दीनो; D5 वीरो (for भीमो). — d) T1 किलेहितुं; M1 किलेंगितुं (for विचे°).

20 a) T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 ° बल (for ° सम °). — b) D<sub>5</sub> ° बल: (for ° भुज:). — c) K<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 8 व्यजहत् ; Dc [S] स्यजहात् ; M<sub>2</sub> [S] प्यजहात् . B<sub>1</sub> [S] स्यहनद्वेगं (m व्यजहारसत्वं as in text). D<sub>3</sub> सर्वं (for सत्त्वं). — d) B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 M<sub>1</sub> वरदान विमोहित:.

21 °) T<sub>2</sub> G<sub>8.4</sub> सर्व- (for स हि). — b) K<sub>1-8</sub> B<sub>4</sub> D<sub>6</sub> D<sub>1-8</sub> M<sub>3</sub> ° प्र° (for ° वि°). — c) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> भीमः

स हि प्रयत्नमकरोत्तीव्रमात्मविमोक्षणे ।

न चैनमञ्जकद्वीरः कथंचित्प्रतिबाधितुम् ॥ २१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चसप्तत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १७५ ॥

## 908

वैशंपायन उवाच ।
स भीमसेनस्तेजस्वी तथा सर्पवशं गतः ।
चिन्तयामास सर्पस्य वीर्यमत्यद्भुतं महत् ॥ १
उवाच च महासर्पं कामया ब्र्हि पन्नग ।
कस्त्वं भो सुजगश्रेष्ठ किं मया च करिष्यसि ॥ २
पाण्डवो भीमसेनोऽहं धर्मराजादनन्तरः ।
नागायुतसमप्राणस्त्वया नीतः कथं वशम् ॥ ३

समागताश्च बहुशो निहताश्च मया मृघे ॥ ४ दानवाश्च पिशाचाश्च राक्षसाश्च महाबलाः । धुजवेगमशक्ता मे सोढुं पन्नगसत्तम ॥ ५ किं नु विद्याबलं किं वा वरदानमथो तव । उद्योगमपि कुर्वाणो वशगोऽस्मि कृतस्त्वया ॥ ६ असत्यो विक्रमो नृणामिति मे निश्चिता मितः ।

सिंहाः केसरिणो च्याघ्रा महिषा वारणास्तथा।

(for बीर:). —  $^d$ )  $T_1$  आपि (for प्रति-).  $K_{1.\ 2}$  °रोधितुं (for °बाधितुम्).

Colophon om. in B4. G2 missing. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T2 G3. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Ś1 K1. 3. 4 B (B4 om.) D G1 M1 आ(K1 अ)जगर. — Adhy. name: T2 G3. 4 अजगरप्रहणानुवर्णनं; M2 अजगरसंवाद: — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 178 (Dn2 177); D1 183; S (G2 missing; M2 sup. lin.) 179 (M2 orig. 181). — Śloka no.: Dn1. n2 32; Dn3 33; D1 21.

#### 176

1 G2 missing up to 6<sup>b</sup> (cf. v.l. 3. 174. 6). — <sup>b</sup>) K1 T G1. 8 M2 तदा (for तथा). — <sup>c</sup>) T1 संगम्य (for सर्पस्य). — <sup>d</sup>) T G3. 4 सवीर्यस्याद्धतं महत्त.

2 G2 missing (cf. v.l. 1). — a) B1 S (except M1; G2 missing) स उवाच (for उवाच च). Ś1 K1. 2 ° सपे; T G3 ° सत्व:; G1. 4 M ° सत्वं (for ° सपें). — b) Ś1 K2 D3. 4. 6 काम्यया; K1 काम्यायां; K4 D1. 2 को भवान; D6 कृपया; T1 किमयं; G1 को मया; G4 किमेवं (for कामया). Cf. 1. 10. 6°, and v.l. — c) K1. 2 [S]जगर (for भुजग ).

3 G2 missing (cf. v.l. 1). — a) K4 [S]स्म (for Sē). — b) Ś1 K D1. 2 KM. ° TTT (for ° ).

Sg.). — b) Śi K Di-3. 5 Mi 'पुत्राद् (for 'राजाद्).
— d) Di-3 Gi transp. त्वया and कथं.

4 G2 missing (cf. v.l. 1). — a) A few MSS. केशरिणो. T2 G3. 4 रौद्रा (for क्याब्रा). — c) T1 समाहताश्च; G1 M1 दिमता मया च. B4 G4 बहवो; Dn1 शतशो (for बहुशो). — a) D5 तु (for च). K3 D1. 2 T1 G1 M महा- (for मया). Ś1 K1. 2 रणे; B1-3 D (except D1-3) युधि (for मुधे).

5 G<sub>2</sub> missing (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) B D (except D<sub>1-3.5</sub>) राक्षसाश्च; S (G<sub>2</sub> missing) नागाश्चापि (for दान<sup>a</sup>). — <sup>b</sup>) B Dn D<sub>4.6</sub> पन्नगाश्च; Dc यक्षाश्चेव (for राक्ष<sup>a</sup>). G<sub>1</sub> दैत्या यक्षाश्च राक्षसाः; M<sub>1</sub> यक्षाश्चाप्यथ राक्षसाः. — <sup>c</sup>) K<sub>3.4</sub> D<sub>3.5</sub> M<sub>1</sub> न शक्ता; G<sub>1</sub> च शक्ता (for अशक्ता). K<sub>1.2</sub> ते; D<sub>1.2</sub> च (for मे). — <sup>a</sup>) M<sub>1</sub> वोढुं (for सोढुं).

6 G<sub>2</sub> missing up to 6<sup>ab</sup> (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) K<sub>1. 2</sub> कि न; K<sub>4</sub> Dn कि न; B<sub>8</sub> Dc कां न; T G<sub>8</sub> क न; G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> का न; M<sub>1</sub> का वा (for कि न). B<sub>1. 8</sub> Dc तपो (for बलं). B<sub>1</sub> वापि; B<sub>2. 4</sub> D<sub>4. 6</sub> कि न; B<sub>8</sub> Dc वा कि; Dn कि न; D<sub>8</sub> किचिद् (for कि वा). — <sup>b</sup>) B<sub>1. 8</sub> Dc अथो पुनः; D<sub>1-8</sub> अथापि वा (D<sub>8</sub> ते). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> तद्योगं; B<sub>1. 8</sub> Dc T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M उद्यमं; T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> अद्य ते; G<sub>2. 4</sub> उद्यते (for उद्योगम्). K<sub>8. 4</sub> B<sub>8</sub> Dc D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> द्यपि; B<sub>1</sub> चापि; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> द्यप<sup>-</sup>; M<sub>1</sub> द्यथ (for अपि). — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> बहुशो; T<sub>1</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> विवशो (for वशगो). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8. 5</sub> त्वया कृत: (by transp.).

7 D<sub>4</sub> om. 7. — °) D<sub>3</sub> अशक्यो; S अनित्यो (for असत्यो). — °) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3.5</sub>) धीयते; G<sub>1</sub> नैष्ठिकी (for निश्चिता). B<sub>3</sub> Dc मन: (B<sub>3</sub>m मित: as in text). — °) T<sub>2</sub> G<sub>5.4</sub> वृथेदं (for य°). S त्विय में (for

यथेदं मे त्वया नाग वलं प्रतिहतं महत् ॥ ७ इत्येवंवादिनं वीरं भीममक्षिष्टकारिणम् । भोगेन महता सर्पः समन्तात्पर्यवेष्टयत् ॥ ८ निगृद्ध तं महाबाहुं ततः स भ्रजगस्तदा । विग्रुच्यास्य भुजौ पीनाविदं वचनमत्रवीत् ॥ ९ दिष्टचा त्वं श्रुधितस्याद्य देवैभिश्लो महाभ्रज । दिष्टचा कालस्य महतः प्रियाः प्राणा हि देहिनाम् ॥ यथा त्विदं मया प्राप्तं भ्रजंगत्वमरिदम ।

तदवश्यं मया ख्याप्यं तवाद्य शृणु सत्तम ॥ ११ इमामवस्थां संप्राप्तो ह्यहं कोपान्मनीषिणाम् । श्वापस्यान्तं परिप्रेप्सः सर्पस्य कथयामि तत् ॥ १२ नहुषो नाम राजर्षिव्यक्तं ते श्रोत्रमागतः । तवैव पूर्वः पूर्वेषामायोर्वेशकरः सुतः ॥ १३ सोऽहं शापादगस्त्यस्य ब्राह्मणानवमन्य च । इमामवस्थामापन्नः पश्य दैवमिदं मम ॥ १४ त्वां चेदवध्यमायान्तमतीव प्रियदर्शनम् ।

C. 3. 12410 B. 3. 179. 15

में त्वया). Śi K B4 D1-3. 5 यथा त्वया महाभाग. —  $^d$ ) B2. 4 प्रवि $^\circ$  (for प्रति $^\circ$ ). Śi K D1-3 मम (for महत्).

8 Before 8, B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) ins. वैशं उ. - ab) B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> transp. वीरं and भीमं. K<sub>1</sub> कर्मणा (for कारिणम्). — c) B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) गृह्य; T<sub>1</sub> [आ]-विष्टः (for सपं:). — d) G<sub>1</sub> भीमं तं (for समन्तात्)). K<sub>4</sub> T G<sub>2-4</sub> वारयत् (for वेष्टयत्).

9 °) Dn D4. 6 [ए]नं (for तं). Ś1 K2 ° भागं; M2 ° बाहुस् (for ° बाहुं). — b) Dc M1 तथा (for तदा). K3 समन्ता-त्पर्यवारयन्; B1 स तत्र भुजगस्तथा. — c) K1 [अ]थ; D5 च (for [अ]स्य).

10 °) B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) दिष्टस् (for दिष्टचा).
— b) Ś1 K1 Dc D<sub>1. 2</sub> भक्ष्यो; D<sub>5</sub> भक्ष्यं (for भक्षो).
S transp. देवेर् and भक्षो. — °) K<sub>3. 4</sub> D<sub>1. 2. 5</sub> S दिष्टः (T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> °g); B<sub>1</sub> दत्तः (m दिष्टचा as in text). G<sub>4</sub> कालेन (for कालस्य). T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> महता (for महतः).

11 a) B1 Dc हितं; B2 हीदं (for तिवदं). Dc पूर्वं (for प्राप्तं). — b) B1 स्पर्शरूपम्; B2.3 Dc Dn D4.6 सपंरूपम्; T G1.3 अजंगत्वम्. — c) B Dn D4.6 G4 तथा (for तदं). S1 K B1 D1-3.5 मया(S1 ममा) रूथे यं; S त्वया मत्तः (for मया ख्याप्यं). — d) B1 कुरु (m श्रुणु as in text). S1 K D1-3.5 हंत में (for सत्तम). S श्रोतब्यं श्रुणु तन्मम.

12 Before 12, B4 ins. सर्प उ°. —  $^b$ ) B1 रोषात्सुर; T1 भयं कोपान्; G1 कोपादस्म (for हाहं कोपान्). B2. 3 Dn D4. 6 महर्षिणां; T G2. 3 महर्षिणाः; G1 मनीषिणाः; G4 महर्षिणा (for मनीषि°). — D6 om.  $12^{cd}$ . —  $^c$ ) Ś1 प्रति(for पिर-). —  $^d$ ) Ś1 K1. 2 तवाद्य; D1-3 T G3. 4 सर्वस्य; M सर्व ते (for सर्पस्य). B Dc Dn D4. 6 सर्वं तत्कथयामि ते.

13 °) K<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> (m as in text) नघुषो (for नहुषो).

— b) K<sub>1</sub> ड्यर्थ (for ड्यक्तं). — c) Ś1 K<sub>2</sub> G<sub>4</sub> तथेव (for तवेव). D<sub>5</sub> वर्यः (for पूर्वः). Ś1 D<sub>1.5</sub> सर्वेषाम् (for

पूर्वेषाम्). —  $^d$ )  $B_{1. 3. 4}$  D (except  $D_{1-3. 5}$ ) °धरः (for °करः).  $K_1$  स्मृतः (for सुतः). — After 13,  $K_{2. 4}$   $D_{1. 2}$  ins.:

875\* तपोभिः ऋतुभिश्चेव विद्ययाभिजनेन च।
त्रैलोक्येश्वर्यमतुलं प्राप्तं मे विक्रमेण च।
अथ सर्वनृपोन्माथी मदो मां समुपाविशत्।
सहस्तं मुनिमुख्यानामुवाह शिविकां मम।
ततो विभ्रंशितश्चाहमगस्त्येन महात्मना। [5]
इमामवस्थां संप्राप्तः पश्य दैविमदं मम।
न दैवं प्रज्ञया तात न बलोत्साहशक्तिभिः।
न सहायबलेश्चापि कश्चिदण्यतिवर्तते।
अथ प्रज्ञा च शौर्यं च संपदः कारणं भवेत्।
प्रज्ञावतां च शूराणां न कदाचिदसंपदः। [10]
यथा प्राज्ञाश्च शूराश्च दृश्यन्ते दुःखजीविनः।
भीरुमूर्बाश्च सुखिनस्तस्मादैवं हि कारणम्।

[Cf. 876\*. — (L. 2) K<sub>2</sub> अखिलं (for अतुलं). — (L. 3) K<sub>2</sub> °नृपोत्सादं (for °नृपोन्माथी). — (L. 6) = (var.) 14<sup>cd</sup>. K<sub>4</sub> संप्राप्य (for °प्तः), and °कृतं (for °पिदं). K<sub>2</sub> पश्य मे दैवपर्ययं (for the posterior half). — (L. 9) K<sub>4</sub> यदि (for अथ). — (L. 11) K<sub>4</sub> यदि (for यथा).]

14 °) D1. 2 सोहमापद्भतो राजा. — b) S भारव (for भारव). D1. 2 वे (for च). — c) Ś1 K8 T2 G2-4 संप्राप्तः; T1 संपन्नः (for आपन्नः). — d) Ś1 K1. 2 T2 G2-4 देहम्; M2 दर्पम् (for देवम्). Ś1 K2 T2 G8. 4 इमं (for इदं). M2 मिथ (for मम). — After 14, K2 ins. (a variant of 18-19):

876\* पतितो हि विमानाभ्यात्स मुनिः प्रार्थितो मया।
कुरु शापान्तमित्येवं प्रोवाचेदं दयान्वितः।
यस्तु ते व्याहृतान्प्रश्नान्प्रतिवक्ष्यति धर्मतः।
स त्वां मोक्षयिता शापात्कस्मिश्चित्कालपर्यये।
न च ते मत्प्रसादेन स्मृतिभ्रंशो भविष्यति।
बलुवानपि जन्तुस्ते गृहीतो वस्यमेष्यति।

C. 3. 12410 B. 3. 179. 15 K. 3. 181. 15 अहमद्योपयोक्ष्यामि विधानं पत्रय यादृशम् ॥ १५ न हि मे मुच्यते कश्चित्कथंचिद्धहणं गतः । गजो वा महिषो वापि षष्ठे काले नरोत्तम ॥ १६ नासि केवलसपेंण तिर्यग्योनिषु वर्तता । गृहीतः कौरवश्रेष्ठ वरदानिमदं मम ॥ १७ पतता हि विमानाग्रान्मया शकासनाद् द्वतम् । कुरु शापान्तमित्युक्तो भगवान्मुनिसत्तमः ॥ १८ स माम्रवाच तेजस्वी कृपयाभिपरिष्ठुतः । मोश्वस्ते भविता राजन्कस्माचित्कालपर्ययात् ॥ १९ ततोऽसि पतितो भूमौ न च मामजहात्स्मृतिः । स्मार्तमस्ति पुराणं मे यथैवाधिगतं तथा ॥ २० यस्तु ते व्याहतान्प्रश्नान्प्रतित्र्याद्विशेपवित् ।
स त्वां मोक्षयिता श्नापादिति मामत्रवीदिषः ॥ २१
गृहीतस्य त्वया राजन्प्राणिनोऽपि बलीयसः ।
सन्त्वभंशोऽधिकस्यापि सर्वस्याशु भविष्यति ॥ २२
इति चाप्यहमश्रोपं वचस्तेषां दयावताम् ।
मिय संजातहार्दानामथ तेऽन्तर्हिता द्विजाः ॥ २३
सोऽहं परमदुष्कर्मा वसामि निरयेऽशुचौ ।
सर्पयोनिमिमां प्राप्य कालाकाङ्क्षी महाद्युते ॥ २४
तम्रवाच महाबाहुर्भीमसेनो भ्रजंगमम् ।
न ते कुप्ये महासर्प न चात्मानं विग्रहये ॥ २५
यस्मादभावी भावी वा मनुष्यः सुखदुःखयोः ।

15 °) Cnp अमेध्यं (for अवध्यं). B Dc Dn D4.6 °ध्यं दायादम्; T1 °ध्यमानं च (for °ध्यमायान्तम्). Ś1 अवश्यं तु मया दृष्टम्; K D1-3.5 अवध्यं (K2 °श्यं) त्वां तु (K8.4 च; D3 स्व-) दायादम्. — b) Ś1 K B4 D1-8.5 [अ]द्भुत °(for प्रिय°). — c) G2 ° भोक्ष्यामि (for °योक्ष्यामि). — d) T1 मादशं (for या°).

16 G1 om.  $16^a-18^a$ . — a) B2 मुच्येत में (for में मुच्येते). M1 किंचित् (for कश्चित्). — b) T1 G2. 4 M कदाचिद् (for कशंचिद्). B D (except D1-3. 5) प्रमहं (for महणं). — a) B1 (m as in text) प्राप्तकालो; Dc पष्टकाले; D8m प्राप्ते काले. Ś1 K D1-3. 5 प्रंतप; B3 (m as in text) द्विजोत्तम; M1 विशेषत: (for नरो°).

17 G1 om. 17 (cf. v.l. 16). — 6) D3. 5 नासि; T G3. 4 नासीत् (for नासि). B2 G2 दिपेंण (for सिपेंण). — 6) Ś1 K1. 2 तियंग्योनी हि; B1 नी प्र-; D1 नी नि-; D2 नी वि-; D5 नी च. D3 तिष्ठता; G2 वर्तिना (for वर्तता).

18 G<sub>1</sub> om. 18<sup>a</sup> (cf. v.l. 16). — <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> विमानाध्रयान्. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> महा (for मया). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 सिंहा (for शका ). B<sub>1</sub> De D<sub>6</sub> स्नाच्युतात् (for स्नाद् दुतम्). S तदा (for दुतम्). — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> तदा; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 कदा (for कुरु). T G<sub>2</sub>. 3 शापांत. — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> मया स (for भगवान्).

19 b) Ks क्षमया (for कृपया). B2 [अ]ति- (for [अ]भि-). T1 मुनिसत्तमः; T2 G2-4 M समभि (for [अ]भि-परि'). — After 19ab, T2 G2-4 ins.:

877\* यस्त्वया वेष्टितो राजन्मोहमेति महाबलः।
— व) B4 पर्यये. D5 M1 कस्मिश्चित्काळपर्यये.

21 °) S में (for ते). — b) K1. 2. 4 विशेषवत्; K3
De T1 विशेषतः; Dn D4. 6 विभागवित् (for विशेष°).
— °) Ś1 K2 त्वा; S (except T1) मां (for त्वां). K4
राजन् (for शापाद्). — d) K4 शापान् (for हति). Ś1
K1. 2 मुनि: (for ऋषिः).

22 b) Ks. 4 Di. 5 प्राणतोपि. — °) Gi बल (for सत्तव ). K2 Di श्रापि; Dc स्तेति (for स्यापि). — d) Gi सपैस्य; G2 सपैण; G3 (before corr.). 4 सर्वथा (for सर्वस्य). T G4 [अ]पि (for [आ]छ).

23 °) T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> वा (for चा ). — b) B<sub>2</sub> T<sub>1</sub> M वाचस् (for वचस्). — c) T<sub>1</sub> संमान (for संजात ). K<sub>1</sub> -हर्षाणाम्; K<sub>4</sub> -हार्दस्य (for -हार्दानाम्). — d) K<sub>4</sub> D<sub>1.2</sub> ततस् (for अथ). T<sub>1</sub> सहिता (for Sन्तर्हिता).

24 °) B4 सोइं कृत्वा सुदुष्कर्म. — b) T1 [इ]इ वने (for निरये). T2 G2. 4 [S]छुभे (for Sछुचौ). — °) K1. 2 प्राप्तः (for प्राप्य). — d) D1 T G2-4 काल° (for काला°).

25 Before 25, B4 Dc1 D1 M1 ins. वैशं उ (M1 om. उ ). — a) K1 बाहो (for बाहुर्). — b) D5 महा बल: (for भुजं ). — c) B Dn D4. 6 न च कुप्ये; D1 न कुप्ये तत्; T1 तत्र कुप्ये (for न ते कुप्ये). T G2-4 राज (for सपं). — d) S नात्मनो (G1. 2. 4 ने) द्विजसत्तम (G1 वै द्विजोत्तम; G4 नृपसं).

<sup>20</sup> b) K<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub> तु (for च). T<sub>1</sub> M प्रजहात्; T<sub>2</sub> G प्रजही (for अजहात्). — c) D<sub>6</sub> सार्थम्; M<sub>1</sub> सार्तुम् (for सार्तम्). D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> अस्म (for अस्ति). — d) D<sub>1</sub> यथा च (for यथेव). K<sub>1</sub>. 2 [अ]धिकृतं; D<sub>1</sub> [अ]पि गतं; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [अ]वगतं (for [अ]धिगतं). B<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M<sub>1</sub> तदा (for तथा).

आगमे यदि वापाये न तत्र ग्लपयेन्मनः ॥ २६ दैवं पुरुषकारेण को निवर्तितुमहिति । दैवमेव परं मन्ये पुरुषार्थी निरर्थकः ॥ २७ पश्य दैवोपघाताद्धि अजवीर्यव्यपाश्रयम् । इमामवस्थां संप्राप्तमनिमित्तमिहाद्य माम् ॥ २८ किं तु नाद्यानुशोचामि तथात्मानं विनाशितम् । यथा तु विपिने न्यस्तान्श्रादृत्राज्यपरिच्युतान् ॥ २९ हिमवांश्र सुदुर्गीऽयं यक्षराक्षससंकुलः । मां च ते समुदीक्षन्तः प्रपतिष्यन्ति विह्वलाः ॥ ३० विनष्टमथ वा श्रुत्वा भविष्यन्ति निरुद्यमाः । धर्मशीला मया ते हि बाध्यन्ते राज्यगृद्धिना ॥ ३१

अथ वा नार्जुनो धीमान्विषादमुपयास्यति ।
सर्वास्त्रविदनाधृष्यो देवगन्धर्वराक्षसैः ॥ ३२
समर्थः स महाबाहुरेकाह्वा सुमहाबलः ।
देवराजमि स्थानात्प्रच्यावित्तमोजसा ॥ ३३
किं पुनर्धतराष्ट्रस्य पुत्रं दुर्धतदेविनम् ।
विद्रिष्टं सर्वलोकस्य दम्भलोभपरायणम् ॥ ३४
मातरं चैव शोचामि कृपणां पुत्रगृद्धिनीम् ।
यास्माकं नित्यमाशास्ते महत्त्वमधिकं परैः ॥ ३५
कथं नु तस्यानाथाया मद्विनाशाद्धुजंगम ।
अफलास्ते भविष्यन्ति मिय सर्वे मनोरथाः ॥ ३६
नकुलः सहदेवश्र यमजौ गुरुवर्तिनौ ।

C. 3. 12432 B. 3. 179. 37 K. 3. 181. 37

26 a) Ś1  $D_8$   $M_2$  यत्स्याद्;  $K_{1.\ 2.\ 4}$   $D_{1.\ 5}$   $G_{1.\ 2.\ 4}$   $M_1$  यः स्याद्;  $B_2$  तस्माद् (for यस्माद्). Ś1 अवादी;  $K_1$  अभावे (for अभावी). - a)  $B_1$  तत्र न (by transp.).  $D_4$  प्राप°;  $M_2$  ग्लाप° (for ग्लप°).  $T_1$  जनः (for मनः).

27  $27^{ab} = (var.) 1. 1. 186^{cd}. - b) Ś_1 K_2 B_1$ D1. 2. 5 G1 [5]  $67a^{\circ}$ ; 81m. 2-4 Dc Dn D4. 6 T G2-4  $67a^{\circ}$ ;  $67a^{\circ}$ 

28 a)  $G_2$  देवो° (for देवो°).  $B_1$ ° पाताद् (m° घाताद् as in text).  $D_2$ .  $_3$  वे (for  $f_3$ ). -b)  $S_1$   $K_{1.2}$ ° श्रयात्;  $B_2$ ° श्रितं;  $T_1$ ° श्रयः. -c)  $T_1$   $G_2$ .  $_4$  M आपदं (for अवस्थां). S (except  $G_1$ ) आपन्नम् (for संप्राप्तम्). -c0  $S_1$   $K_{1.2}$  यन्निमित्तम्;  $D_4$  सनिमित्तम् (for अनिमित्तम्).  $K_4$  महद्धि मां;  $D_6$  इहाद्य मे;  $D_6$  इहोद्यमं (for इहाद्य माम्).

29 °) K<sub>1</sub> नाभि-; K<sub>2</sub> [अ] द्य न (by transp.); T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>. 4 मां न. Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> [अ] पि (for [अ]नु-). G<sub>1</sub>. 2 M<sub>2</sub> अहं तु नानुशोचामि. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 हि; K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1-8</sub>. 5 M सु- (for तु). D<sub>5</sub> त्यक्तान् (for न्यस्तान्). — d) T<sub>1</sub>. 2 (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 M राज्यात् (for राज्य-).

30 °)  $B_1$  न मामुदीक्षमाणास्ते;  $B_2$ . 3 Dc Dn  $D_4$ . 6 मां समुद्रीक्षमाणास्ते. —  $^d$ )  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 2  $B_4$   $Dn_1$   $D_2$ . 3. 5  $G_1$   $M_2$  प्रयति $^\circ$ ;  $T_1$  प्रतिष् $^\circ$  (for प्रपति $^\circ$ ).

31 <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sup>a</sup> D<sub>5</sub> विनाशम् (for विनष्टम्). B D (except D<sub>1-8</sub>. <sub>b</sub>) G<sub>1</sub> मां (for वा). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> <sup>a</sup>शीलम्यस्; K<sub>1</sub> <sup>a</sup>शूलमयास्; B<sub>1</sub> <sup>a</sup>शीलमयास्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> <sup>a</sup>शीलतया; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> <sup>a</sup>शीलास्त्वया (for <sup>a</sup>शीला मया). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> तिहि; S तिप (for ते हि). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> बध्यंते (for बाध्यन्ते).

K<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 3 T<sub>1</sub> °गृद्धिन:; B<sub>3</sub> (m as in text) °विग्रहा:; T<sub>2</sub> G °गिद्धिन: (G<sub>1</sub> °गृह्मना).

32 °)  $K_1$  [अ] $\vec{\Psi}$  (for  $\pi$ ). — °)  $G_{1-3}$  M दिन्यास्त्र (for सर्वास्त्र°). T  $G_4$  दिन्यास्त्रविधि( $T_2$  after corr. °द)नाध्रव्यो. —  $^d$ )  $B_1$  °गंधर्वदानवै:;  $G_{1.2}$  °दानवराक्षसै:.

33 °) K<sub>1</sub>. 2 समर्थः सुमहाबाहो. — b) B<sub>1</sub> एकः स; B<sub>1</sub>m. 2-4 De Dn D<sub>4</sub>. 6 एकोपि; G<sub>2</sub> एको वा (for एकाह्वा). T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> स (for सु<sup>-</sup>). G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> चांतरेण मां (for सुमहाबलः). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 एकेनाह्वा (K<sub>2</sub> °क्ष्णा) महाबलः. — a) K<sub>1</sub>. 8. 4 D<sub>1</sub> प्रा<sup>-</sup> (for प्र<sup>-</sup>). B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) अंजसा (for ओ°).

34 b) T1 बूतेन; G4 तु बूत- (for दुर्बूत-). — c) Ś1 द्विष्टं हि; K1 विष्टं हि; K2 त्विष्टं हि; M2 विनष्टं (for विद्विष्टं). — d) B Dn D4. 6 G4 दंभमोह°; G1 लोभमोह°; G2 मानाल्लोभ°.

35 °) K<sub>3</sub> D<sub>1-8</sub> M त्वेव; K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> त्वनु (for चैव).
— b) D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>5.4</sub> पुत्रगद्धिनीं; D<sub>2</sub> विद्विनीं. — c) Ś<sub>1</sub>
K<sub>1.2</sub> सा (for या). S [अ]सासु (for [अ]साकं). — d)
D<sub>2</sub> शरैः (for परैः).

36 °) Ś1 K1. 2 कथं तस्यामनाथायां; K4 D1-8. 5 G1 M1 कथं तस्या द्या D3 M1 अ; G1 प्य)नाथाया; B Dc Dn D4. 6 तस्याः कथं (B4 by transp. कथं तस्यास्) त्वनाथाया. — °) S सफला (for अफला °). — d) B1 मम (for मिय). K4 T1 G1 M सर्व ; T2 G2-4 सर्प (for सर्वे).

37 b) B D (except D1-8. 5) T G2-4 यमो च (for यमजो). — D2 om. 37°-38b. — °) Ś1 K1. 2 'संसंभी; B Dc Dn D4. 6 'संगुप्ती; D5 'संग्रह्मी.

C. 3. 12432 B. 3. 179. 37 K. 3. 181. 37 मद्वाहुबलसंस्तब्धी नित्यं पुरुषमानिनी ।। ३७ निरुत्साही भविष्येते अष्टवीर्यपराक्रमौ । मद्विनाञ्चात्परिद्यूनाविति में वर्तते मितः ।। ३८ एवंविधं बहु तदा विल्लाप वृकोदरः । भुजंगभोगसंरुद्धो नाञ्चकच विचेष्टितुम् ।। ३९ युधिष्ठिरस्तु कौन्तेयो बभूवाखस्थचेतनः । अनिष्टदर्शनान्धोरानुत्पातान्परिचिन्तयन् ।। ४० दारुणं ह्यशिवं नादं शिवा दक्षिणतः स्थिता । दीप्तायां दिशि वित्रस्ता रौति तस्याश्रमस्य ह ।। ४१ एकपक्षाक्षिचरणा वर्तिका घोरदर्शना । स्थिरं वमन्ती दद्दशे प्रत्यादित्यमपस्वरा ।। ४२

प्रववाविनलो रूक्षश्रण्डः शर्करकर्षणः । अपसव्यानि सर्वाणि सृगपिक्षरुतानि च ॥ ४३ पृष्ठतो वायसः कृष्णो याहि याहीति वाशित । सृहुर्मुहुः प्रस्फुरित दक्षिणोऽस्य सुजस्तथा ॥ ४४ हृदयं चरणश्रापि वामोऽस्य परिवर्तते । सव्यस्याक्ष्णो विकारश्राप्यिनष्टः समपद्यत ॥ ४५ स धर्मराजो मेधावी शङ्कमानो महद्भयम् । द्रौपदीं परिपप्रच्छ क भीम इति भारत ॥ ४६ शशंस तस्मै पाश्चाली चिरयातं वृकोदरम् । स प्रतस्थे महाबाहुर्थोम्येन सहितो नृपः ॥ ४७ द्रौपद्या रक्षणं कार्यमित्युवाच धनंजयम् ।

44 b) Ś1 K1. 2 वाचित; K3 B4 D1. 2 वास ; K4 B1-3 Dc Dn D8-6 शंस (for वाश). — c) B Dn D4. 6 स्फुरित च; S प्रस्फुरते. — d) S (except M1) च (for [अ] स्थ). Ś1 ततः; K2 तदा (for तथा).

45 °) Ś1 K1. 2 चरणी; T1 चयनश् (for चरणश्). Ś1 K D1-8 चास्य (for चापि). D6 हृद्रयं कंपते तस्य. — b) K1. 2 वामे; D6 वासो (for वामो). Ś1 K D1-8. 5 वि; T1 G2 M [S]पि (for Sस्य). B1. 3. 4 Dc Dn1 D4. 6 T1 G1 M परितप्यते; B2 Dn2. n3 °तप्यति; T2 G2-4 °नृत्यति. — c) K3 G1 M2 सन्यश्च (for °स्य). K4 Dn1. n3 D1 T1 G1 [अ]क्षणोर् (for [अ]क्षणो). T1 विकारं च. — d) T2 G3. 4 om. [अ]पि. Ś1 K2 [अ]रिष्टः; D1. 2 [अ]निशं; G2 [अ]निष्टं (for [अ]निष्टः).

46 °)  $B_{1-3}$  D (except  $D_{1-3...5}$ )  $M_1$  धर्मराजोपि मे °. - °) B D (except  $D_{1-3...5}$ ) मन्य ° (for शङ्क °).  $K_{2...5}$  महाभयं. - °)  $K_{4}$  भामिन (for भारत).

47 <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> तस्य; G<sub>1</sub> राज्ञे (for तस्मे). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> चिरायांत. — After 47<sup>ab</sup>, B<sub>8</sub> Dc ins.:

878\* कथयामास तत्सर्वं मृगान्हन्तुमितो गतम्। तच्छ्र्त्वा त्वरितो राजा भृशमुद्विग्नमानसः।

— °) K1 B1-8 Dc T1 संप्रतस्थे; K3. 4 D1-8. 6 प्रतस्थे स

<sup>38</sup>  $D_2$  om.  $38^{ab}$  (cf. v.l. 37). — a)  $B_{1-3}$  Dc Dn  $D_4$ . a भविष्यतो ( $B_1$  ° ष्येते) निरुत्साही. — a) Ś1  $K_2$  ° नाशा- (for ° नाशात्). — a) Ś1  $K_1$ . a निश्चिता (for वर्तते).

<sup>39</sup> Before 39, De ins. वैशं उ. —  $^{a}$ ) Ś1 K1. 2 T1 G1 M2 तथा (for तदा). —  $^{b}$ ) G1 विल्प्य च; M2 विप्रलाप (for विल् $^{o}$ ). —  $^{c}$ ) D5 संनदो; M2 संरहधो (for संरह्दो). —  $^{d}$ ) Ś1 K1. 2 D5 न शशाक; B1 नाशकस्स (for नाशकच).

<sup>40 °)</sup>  $M_1$  च (for तु). — °)  $\acute{S}_1$  [अ]स्वस्त°;  $K_4$  [आ]श्वस्त° (for [अ]स्वस्थ°). — °)  $\acute{S}_1$   $K_{1.2}$  De अरिष्टदर्श°;  $K_2$   $G_{2.4}$  अतिदुर्दर्श°. — °)  $\acute{B}_4$  तान्विचत°;  $\acute{T}_2$   $\acute{G}_2$ . 3 बहु चिंत° (for परिचिन्त°).

<sup>41</sup> a) Dc2 करुणं; T2 G2-4 दारुणास् (for दारुणं). T2 G2-4 तु (for हि). — d) Ś1 K1. 2 Dn2 G1 च; K3. 4 B2 D1-8. 5 हि (for ह).

<sup>42</sup> a) Ds ° पादाक्षि- (for ° पक्षाक्षि-). Ks D1 -चरणां;
B1 T G -चरणान् (G1 -वचना) (for -चरणा). — b) Ś1
K1. 2 M1 नर्तका; K3 मर्तुकां; K4 M2 नर्तुका; B1 वर्तकीं; B3
D3 नर्तकी; D1 वर्तिकां; D5 जंबुकी; T1 अत्यंतं; T2 G नत्यूहान् (G1 ° हा) (for वर्तिका). Ś1 K2 Dc1 M ° दर्शनाः;
K5 B1 D1 ° दर्शनां; T G2-4 ° दर्शनान् . — c) Hypermetric! K3 अस्ग; B D (except D8) G1 रक्तं (for क्षिरं). Ś1 वमते; K3 वमंतीं; G1 वमती; M वमंतीर् (for वमन्ती). D5 वमते हष्टा; T G2-4 वमतोदर्शन् (G2
"पश्यत्) (for वमन्ती दहशे). — d) K2 अपस्वना; B1 Dc
Dn2. n3 अभासुरा (B1 ° रां; Dc1 ° राः); B2. 4 Dn1 D4. 6
अभासुरा; D1. 2 M1 अपस्वरां (D2 ° रं; ° राः); D5 अथांबरात;
T G2-4 खरस्वनान् . Ś1 K1 ° दित्यतपन्तिः K3 ° दित्यतप-

स्वरं; Bs °दित्यमहासुरा; M2 °दित्यपुरः मराः; text as in K4 Ds G1 only.

<sup>43 °)</sup> B1-3 D (except D1-3. 5) T G चानिलो (for आ निलो). — b) K2 Dc2 Dn2. n3 D1. 6 चंड- (for चण्डः). Ś1 K1. 2 T G2-4 M2 -वर्षणः (for कर्षणः). — c) Ś1 K1-3 D1-3 सत्वानि; D5 चैवासन् (for सर्वाणि). — d) Ś1 रिश्तानि च.

नकुलं सहदेवं च व्यादिदेश द्विजान्त्रति ॥ ४८ स तस्य पदमुत्रीय तस्मादेवाश्रमात्त्रभ्रः । ददर्श पृथिवीं चिह्नैर्भीमस्य परिचिह्निताम् ॥ ४९ धावतस्तस्य वीरस्य मृगार्थे वातरंहसः ।

ऊरुवातविनिर्भग्नान्द्वमान्व्यावर्जितान्पथि ॥ ५० स गत्वा तैस्तदा चिह्वैदेदर्श गिरिगह्वरे । गृहीतं भ्रजगेन्द्रेण निश्चेष्टमनुजं तथा ॥ ५१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षट्सप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः॥ १७६॥

#### 900

# वैद्यांपायन उवाच। युधिष्ठिरस्तमासाद्य सर्पभोगाभिवेष्टितम्। दियतं भ्रातरं वीरमिदं वचनमन्नवीत्॥ १

कुन्तीमातः कथिममामापदं त्वमवाप्तवान् । कश्रायं पर्वताभोगप्रतिमः पन्नगोत्तमः ॥ २ स धर्मराजमालक्ष्य आता आतरमग्रजम् ।

C. 3. 12452 B. 3. 180. 3 K. 3. 182. 3

(by transp.). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 2. 4. 5 नृप; S प्रभु: (for नृप:). B<sub>4</sub> धौम्येन सह पांडव:.

48 K<sub>3</sub> om. 48. —  $^b$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> इत्युक्तवा च (for इत्युवाच).

49 a) D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2.4</sub> अन्वीय (for उज्ञीय). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>1.2.5</sub> विभु:; B<sub>1</sub> पुन: (for प्रभु:). — After 49<sup>ab</sup>, B Dc Dn D<sub>4.6</sub> ins.:

879\* मृगयामास कौन्तेयो भीमसेनं महावने। स प्राचीं दिशमास्थाय महतो गजयूथपान्। — °) Ś1 K1. 2. 4 D1. 5 पदवीं (for पृथिवीं). — 6) Ś1 पद° (for परि°). — After 49, B Dc Dn D4. 6 ins.:

880\* ततो मृगसहस्राणि मृगेन्द्राणां शतानि च । पतितानि वने दृष्ट्वा मार्गं तस्याविशन्तृपः ।

[(L. 2) B<sub>2</sub> Dc D<sub>4. 6</sub> विदन्नुपः (for विशन्नुपः).]

50 °) Śi Ki. 2 धावमानस्य धी(Śi वी)रस्य; Bim सदशं धावतस्तस्य. — b) B Dci Dn Da. 6 मृगार्थ; Dc2 °णां (for °थें). — °) Śi °भिन्ना; Ki. 2 Di. 2 भिन्नान; B Dc Dn Da. 6 Gi. 4 M °भिन्ना (for °भिन्नान्). — d) K Di. 2. 5 ज्यावित °; D3 आवित ° (for ज्यावित °). B Dc Dn Da. 6 Mi हुमा ज्यावित (B2 °ति)ताः पथि. — After 50, Dc ins. 881\*.

51 a) B<sub>2</sub>. 8 D<sub>4</sub>. 6 गत्वा च तैस् (D<sub>4</sub>. 6 चैतैस्). K<sub>1</sub>. 2 G<sub>1</sub>. 2 M<sub>1</sub> तथा (for तदा). — B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 ins. after 51<sup>ab</sup>: Dc, after 50:

881\* रूक्षमारुतभूयिष्ठे निष्पत्रद्वमसंकटे। ईरिणे निर्जले देशे कण्टिकद्वमसंकुले। अइमस्थाणुक्षुपाकीणें सुदुर्गे विषमोत्कटे।

76

[(L. 1) Dn °संकुले (for °संकटे)! — (L. 2) De निर्जने (for °ले). — (L. 3) De °क्षया° (for °क्ष्मपा°).] — व) Та Св. 4 विचेष्टम् (for निश्चेष्टम्). Кв. 4 Вз D (except Da) Св. 2 М तदा; В4 स्थितं (for तथा).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B1-3 Dc Dn1. n3 D1-6 G1 आजगर. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 179 (Dn2 178); D1 184; S (M2 sup. lin.) 180 (M2 orig. 182). — Śloka no.: Dn1. n2 54; Dn3 55; D1 57.

#### 177

1 °) G1 धमराजः (for युधिष्ठिरस्). D5. 6 G1 समा° (for तमा°). — b) B1-8 Dc Dn D4. 6 ° भोगेन (for भोगाभि-). — c) G1 आतरं दियतं (by transp.). K5. 4 D1-3. 5 भीमम्; B Dc Dn D4. 6 S (except G1) धीमान् (for वीरम्). — d) S (except T1) इदिमत्यञ्जवीद्वचः.

2  $^{b}$ )  $K_{8}$ .  $_{4}$   $D_{1-8}$  S (except  $T_{1}$ ) इहास (for अवास).  $B_{4}$  आपदं प्राप्तवानिस ;  $D_{5}$  यदि त्विमहमासवान् (sic). —  $^{d}$ )  $\dot{S}_{1}$   $K_{1}$ .  $_{2}$  भुजगोत्तमः ;  $B_{4}$  नागसत्तमः (for पश्च).  $T_{2}$  G-भोगः पञ्चगसत्तमः.

3 <sup>a</sup>) T1 धर्मराजं समालोक्य. — <sup>b</sup>) Ks. 4 Ds ततो (for आता). — <sup>d</sup>) Ś1 K1. 2 आहेणाभिविचे(Ś1 <sup>a</sup>) ष्टित:. — After 3, B Dc Dn D4. s ins.:

882\* भीम उवाच। अयमार्थ महासत्त्वो भक्षार्थं मां गृहीतवान्।

[ 601

3. 12452 3. 180. 3 3. 182. 3 कथयामास तत्सर्व ग्रहणादि विचेष्टितम् ॥ ३ गुधिष्टिर उवाच ।

देवो वा यदि वा दैत्य उरगो वा भवान्यदि । सत्यं सर्प वचो ब्र्हि प्रच्छति त्वां युधिष्ठिरः ॥ ४ किमाहृत्य विदित्वा वा प्रीतिस्ते स्याद्भुजंगम । किमाहारं प्रयच्छामि कथं मुश्चेद्भवानिमम् ॥ ५

सर्प उवाच।

नहुषो नाम राजाहमासं पूर्वस्तवानघ । प्रथितः पश्चमः सोमादायोः पुत्रो नराधिप ॥ ६ कतुभिस्तपसा चैव स्वाध्यायेन दमेन च ।

नहुषो नाम राजिष्ः प्राणवानिव संस्थितः।
युधिष्ठिर उवाच।
सुच्यतामयमायुष्मन्भाता मेऽमितविक्रमः।
वयमाहारमन्यं ते दास्यामः श्लुन्निवारणम्।
सर्प उवाच।
आहारो राजपुत्रोऽयं मया प्राप्तो मुखागतः। [5]
गम्यतां नेह स्थातव्यं श्लो भवानिप मे भवेत्।
वतमेतन्महाबाहो विषयं मम यो व्रजेत्।

स में भक्षों भवेत्तात त्वं चापि विषये मम । चिरेणाद्य मयाहारः प्राप्तोऽयमनुजस्तव । नाहमेनं विमोक्ष्यामि न चान्यमभिकाङ्क्षये । [10] [(L. 3) Dc Da 'विक्रम (for 'विक्रमः) — For lines

[(L. 3) De D4 °विक्रम (for °विक्रम:). — For lines 9-10, cf. stanza 11.]

4 ) S दैत्यनाथो वा (for यदि वा दैत्य). B1 यक्ष (for दैत्य). — 4) D6 पुच्छते; G1 पुच्छामि (for पुच्छति). Ś1 K1-8 M त्वा (for त्वां). — After 4, B2-4 Dc Dn D4. 6 ins.:

883\* किमथे च त्वया प्रस्तो भीमसेनो भुजंगम।

- 5 5<sup>a</sup>=1. 23. 11<sup>a</sup>. <sup>ab</sup>) S कि (for वा). B<sub>4</sub> repeats 883\* for 5<sup>ab</sup>. °) Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> कम् (for किम्). D<sub>5</sub> वा सर्प (for आहारं). D<sub>2</sub> विद्येत त्वां; T<sub>2</sub> G<sub>1. 8. 4</sub> प्रयच्छेम (for °च्छामि).
- 6  $^{b}$ )  $K_{2}$   $D_{C_{2}}$  पूर्व (for पूर्वस्त).  $K_{4}$   $D_{1.2}$  पूर्वेषां पूर्वजस्तव;  $D_{5}$  आसं पूर्वभवस्तव.  $^{d}$ )  $G_{2}$   $M_{2}$  नराधिपः.  $D_{5}$  आयोर्वशकरः सुतः,
- 7 b) B<sub>4</sub> S बलेन च; D<sub>5</sub> च भारत (for दमेन च).
   B<sub>2</sub> om. (hapl.) 7<sup>cd</sup>. c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>5</sub> अन्यग्र:; D<sub>5</sub>
  अन्यं च; G<sub>1</sub> अप्राप्यं (for अन्यग्रं). d) K<sub>4</sub> B D प्राप्तोहं
  (D<sub>5</sub> प्राप्तं में) विक्रमेण च.

त्रैलोक्यैश्वर्यमच्यग्रं प्राप्तो विक्रमणेन च ॥ ७ तदैश्वर्यं समासाद्य दर्णे मामगमत्तदा । सहस्रं हि द्विजातीनामुवाह शिविकां मम ॥ ८ ऐश्वर्यमदमत्तोऽहमवमन्य ततो द्विजान् । इमामगस्त्येन दशामानीतः पृथिवीपते ॥ ९ न तु मामजहात्प्रज्ञा यावदद्येति पाण्डव । तस्यैवानुप्रहाद्राजकगस्त्यस्य महात्मनः ॥ १० पष्ठे काले ममाहारः प्राप्तोऽयमनुजस्तव । नाहमेनं विमोक्ष्यामि न चान्यमिकामये ॥ ११ प्रश्नानुचारितांस्तु त्वं व्याहरिष्यसि चेन्मम ।

- $m{8}$   $^a$ )  $D_5$  ऐश्वर्य हि (for तदेश्वर्य).  $^b$ )  $D_5$  मोहो (for दर्पो). Śi K  $D_{1-3}$ .  $_5$  आविशत् (for अगमत्).  $D_8$  पुरा (for तदा).  $^c$ )  $T_2$   $G_{2-4}$  सहस्रं च;  $M_1$  स्त्राणि (for  $^c$  स्तं हि).  $^d$ ) S वहंति (for उवाह).
- 9 °) T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub> ऐश्वर्यान् (for ऐश्वर्य-).
  D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> °मोहेन (for °मत्तोऽहम्). ³) T G<sub>2-4</sub> M °मत्य (for °मन्य). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> Dc द्विजोत्तमान् (for ततो द्विजान्).
  G<sub>1</sub> वाहयन्सर्वतो द्विजान्. °) B<sub>1</sub> इमामवस्थामगमं.
   ³) B<sub>1</sub> शापेन (for आनीतः). Ś<sub>1</sub> पृथिवीतले; S इति मे स्मृतिः.
- $10^{-a}$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$ .  $_2$   $D_3$  तत्र;  $\acute{M}_1$  न च (for न तु).  $\acute{S}_1$   $D_8$  मां नाजहात्;  $\acute{K}_1$ .  $_2$  मां न ज $^\circ$ ;  $T_2$   $G_8$ .  $_4$  मां ब्यज $^\circ$ ;  $G_2$   $\acute{M}_1$  मां ब्याज $^\circ$ ;  $\acute{M}_2$  मां प्रजहत् (for मामजहात्).  $^b$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$ .  $_2$  अधेह;  $\acute{D}_6$  अत्येति;  $\acute{T}_1$  अभ्येति;  $\acute{T}_2$   $\acute{G}$  अन्वेति (for अधेति).  $\acute{T}$   $\acute{G}$  पांडवः.  $\acute{T}$   $\acute{D}_8$  om.  $10^o$ – $11^b$ .
- 11  $D_{5}$  om.  $11^{ab}$  (cf. v.l. 10). a) B  $D_{11}$ .  $n_{2}$   $D_{6}$  मयाहार: ( $B_{4}$  °  $\dot{\imath}$ );  $G_{1}$  समाहार:;  $G_{2}$  महाराज;  $M_{1}$  समाहा $\dot{\imath}$ . b)  $B_{4}$  प्राप्तोस्मि भरतर्षभ.  $D_{3}$  om. (hapl.)  $11^{d}-12^{c}$ . a)  $K_{3}$ . a B  $D_{c}$   $D_{1}$   $D_{4}$ . a  $T_{2}$   $G_{2-4}$  न चान्यद् .  $K_{4}$  B  $D_{c}$   $D_{1}$   $G_{4-6}$  अपि (for अभि-).  $\dot{S}_{1}$   $G_{1-2}$   $G_{1-2}$
- 12 D<sub>3</sub> om. 12<sup>abc</sup> (cf. v.l. 11). a) K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> उच्चरितान्. K<sub>1. 2</sub> D<sub>5</sub> तुभ्यं; K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> G<sub>2</sub> श्रुत्वा; B D<sub>c</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4. 6</sub> अझ; T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> त्वं तु; T<sub>2</sub> G<sub>1. 3. 4</sub> तांस्त्वं (for तु त्वं). b) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1. 2. 5</sub> ड्याकरिं (for ड्याहरिं). After 12, D<sub>1</sub> ins. 884\*.
- 13 D1 om. 13<sup>a</sup>-14<sup>b</sup>. <sup>a</sup>) Ś1 K1. 2 सर्प ब्र्हि (by transp.); T1 ब्र्हि सर्व. <sup>b</sup>) Ś1 K1. 2 प्रतिमोक्ष्यामि; cf. v.l. 14. T1 शक्तित: (for ते वच:). <sup>c</sup>) T1 कामम्

अथ पश्चाद्विमोक्ष्यामि भ्रातरं ते वृकोदरम् ॥ १२ युधिष्ठिर उवाच ।

ब्र्हि सर्प यथाकामं प्रतिवक्ष्यामि ते वचः । अपि चेच्छक्रयां प्रीतिमाहर्तुं ते भ्रजंगम ॥ १३ वेद्यं यद्राक्षणेनेह तद्भवान्वेत्ति केवलम् । सर्पराज ततः श्रुत्वा प्रतिवक्ष्यामि ते वचः ॥ १४ सर्पर उवाच ।

ब्राह्मणः को भवेद्राजन्वेद्यं किं च युधिष्ठिर । ब्रवीह्मतिमतिं त्वां हि वाक्यैरनुमिमीमहे ॥ १५ युधिष्ठिर उवाच । सत्यं दानं क्षमा शीलमानृशंस्यं दमो घृणा । हश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ १६ वेद्यं सर्प परं ब्रह्म निर्दुःखमसुखं च यत् । यत्र गत्वा न शोचन्ति भवतः किं विवक्षितम् ॥ १७ सर्प उवाच ।

चातुर्वण्यं प्रमाणं च सत्यं च ब्रह्म चैव ह । श्रुद्रेष्विप च सत्यं च दानमक्रोध एव च । आनृशंस्यमहिंसा च घृणा चैव युधिष्ठिर ॥ १८ वेद्यं यचात्थ निर्दुःखमसुखं च नराधिप । ताभ्यां हीनं पदं चान्यन्न तदस्तीति रुक्षये ॥ १९

युधिष्टिर उवाच। स्रद्रे चैतद्भवेछक्ष्यं द्विजे तच न विद्यते।

C. 3. 12475 B. 3. 180. 25 K. 3. 182. 25

(for 知句表). — After 13, K<sub>2</sub> (om. lines 1-20) ins. a passage given in App. I (No. 19).

14 D1 om.  $14^{ab}$  (cf. v.l. 13). — a) T1 सत्यञ्च (for वेद्यं). K3 B Dc Dn D4. 6 T G8. 4 M2 च; G1 तु (for यद्). T1 [अ]हं; M2 [इ]व (for [इ]ह). G2 वेद्यं च यद्वाः स्राणेन. — D2 ins. after  $14^{ab}$ : D1 (which om.  $13^{a}-14^{b}$ ) ins. after 12:

884\* ब्रूहि यत्ते मया वाच्यं तत्त्वं धर्मभृतां वर।
— °) Ś1 K D1-8. ६ वचः; M तव (for ततः). G1 सर्पराजोथ तच्छुत्वा. — <sup>d</sup>) Ś1 K1. 2 प्रतिमोक्ष्यामि; cf. v.l. 13.
— After 14, K4 D1. 2 ins. a passage given in App. I (No. 19), which K2 (partly) ins. after 13.

15 D1 om. 15 (with the ref.). — b) G1 कि वेद्यं (by transp.). — c) K4 D2 प्रमूहि (for नवीहि). K2.3 [अ]तिमतिस्त्वं हि; K4 D2 'मिति हि त्वां; Dc D3 'मिति त्वाहं; T1 M 'मितित्वेन (M2 'त्वे हि); T2 G3.4 [अ]नुमित (G4 inf. lin. 'तं) त्वां हि. — d) D3 'मिमीमहि; S 'मिनोमि ते.

16 a) D2 दाक्ष्यं (for दानं). D1 तप: (for क्षमा). Ś1 K1. 2 D1 शौचम् (for शिलम्). — b) N तपो (for दमो). — c) Ś1 K D1. 2. 5 राजेंद्र (for नागेन्द्र). — d) Dn2 D4. 6 स्मृति: (for स्मृतः). — After 16, K4 D1. 2 ins.:

885\* परेषां च गुणान्वेषी सततं पुरुषर्षभ ।
सतोऽपि दोषान्राजेन्द्र न गृह्णाति कदाचन ।
दीनानुकम्पी सततं सततं साधुवत्सरुः ।
नित्यं दानरतश्चेव तं देवा ब्राह्मणं विदुः ।
सर्प उवाच ।

यतेन ब्रुहि राजेन्द्र कः कालः श्राद्धदानयोः। [5]

प्रश्नं प्रश्नविदां श्रेष्ठं सर्ववित्त्वं मतोऽसि मे । युधिष्ठिरं उवाच । यत्र वै ब्राह्मणं पश्येच्छ्रोत्रियं ध्यानतत्परम् । धनं मन्येद्विशिष्टं तु स कालः श्राद्धदानयोः । सर्पं उवाच ।

किं वेद्यं परमं राजव्हांस मे त्वं युधिष्ठिर । सर्वज्ञोऽसि महाबाहो वाक्यैरनुमिमीमहे । [10]

[ D1 om. (hapl.) from the posterior half of line 2 up to the prior half of line 5. — (L. 6) D2 repeats 14<sup>26</sup> for line 6. — (L. 8) D1 वरं (for धनं). D1. 2 मन्ये (for मन्येद्). D1 तं काळं (for स काळ:). — After line 8, D1 repeats 14; while D2 repeats 14<sup>26</sup>! — (L. 9) K4 शंस (for राजञ्), and कि सुसं भरतर्षभ (for the posterior half).]

17 °) D1. 2 यत्परमं (for सर्प परं).

18 K<sub>8</sub> om. 18<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Śi K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. s. s चेत्; K<sub>2</sub> तत्; M<sub>2</sub> ते (for च). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> सत्याद्धि (for सत्यं च). K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>3</sub> Dn D<sub>1</sub>. 2. 4. 6 G<sub>4</sub> हि (for ह). — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub>. s हि (for the *first* च). Śi K<sub>2</sub> D<sub>3</sub>. s च सत्यादि; K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 2 च सत्यानि; K<sub>4</sub> च ज्ञानादि; B<sub>1</sub> यदा सत्यं (for च सत्यं च). — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> अकोधम् (for अकोध). — M om. 18<sup>cf</sup>. — <sup>f</sup>) Śi K D<sub>1-3</sub>. s चेति (for चैव).

19 °) Ś1 K1. 2 यथार्थ-; K3 यथारथ; K4 B Dn D4. 6 यचात्र; Dc D1-3 यचाथ; D6 यद्भा; T G3. 4 M यचार्थ-(for यचारथ). — b) Ś1 K2 D6 युधिष्ठिर; K4 सुखं नृप (for नरा°). — d) Dc लक्ष्यते (for लक्ष्ये). — After 19, Dc D8 (marg.) ins.:

C. 3. 12475 B. 3. 180. 25 K. 3. 182. 25 न वै श्रुद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ २० यत्रैतछक्ष्यते सर्प द्वतं स ब्राह्मणः स्मृतः । यत्रैतन्न भवेत्सर्प तं श्रुद्धमिति निर्दिशेत् ॥ २१ यत्पुनर्भवता प्रोक्तं न वेद्यं विद्यतेति ह । ताभ्यां हीनमतीत्यात्र पदं नास्तीति चेदिष ॥ २२ एवमेतन्मतं सर्प ताभ्यां हीनं न विद्यते । यथा शीतोष्णयोर्मध्ये भवेनोष्णं न शीतता ॥ २३ एवं वै सुखदुःखाभ्यां हीनमस्ति पदं क्वचित् । एषा मम मितः सर्प यथा वा मन्यते भवान् ॥ २४ सर्प उवाच ।

यदि ते वृत्ततो राजन्त्राह्मणः प्रसमीक्षितः ।

886\* तांश्च सर्वानशेषेण कथयस्व नराधिप।

20 °) B<sub>2. 8</sub> Dc च तद्; B<sub>4</sub> Dn D<sub>4</sub> तु यद्; T<sub>1</sub> G<sub>2. 4</sub> M<sub>2</sub> चैव (for चैतद्). BD (except D<sub>4. 5</sub>) लक्ष्म (for लक्ष्यं). — b) Dc तक्षेन्; D<sub>1. 2. 5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1. 8. 4</sub> M चैतन्; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> चैव (for तच्च). S दश्यते (T<sub>1</sub> लक्ष्यते) (for विद्यते). — c) K<sub>1</sub> नैव (for न वै). — d) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ब्राह्मणो न च; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> नैव ब्राह्मण: (for न च ब्रा<sup>6</sup>). — 20=B. 12. 189. 8.

21 a) G1 तल्र (for [ए]तल्र). Ś1 K D1-8. 5 लक्ष्यते सर्प यन्नेतत् (Ś1 K1. 2 यस्पैतत्; K4 यस्पैय). — b) K8 तद्वत्तं (for वृत्तं स). D5 G1 स बाह्यण इति स्मृत: (= 16d). — c) Ś1 K1. 8 D1. 2. 5 सर्वै; K2 सत्यं; K4 नित्यं (for सर्पे). — d) D5 स शुद्ध; T2 G8. 4 शुद्धं तम् (for तं शुद्धम्).

22 a) B1 भुजग (for भवता). — b) Ś1 K1. 2 भवतीति ह; K3 B2. 3 Dc Dn D4. 6 T1 M1 विद्यतीति च (B3 Dc T1 M1 ह); K4 D1-3 विद्यते त्विति (D2 यथा also); B4 विद्यते तथा. B1 वेद्यं त्वं वेद्यतीति ह; D5 न तद्वेद्यं भवेत्विह. — c) Ś1 K1 अतीत्यान्यत्; B1. 4 इतीत्यत्र; B2 Dn1 T2 G2-4 अतोन्यत्र; Dc इति द्येतत् ; D1. 2 अतो नान्यत्; D8 अतीवान्यत्; D5 पदं नान्यत्; T1 च वेद्ययत्र; G1 अतोन्यत्त; M1 न वेद्यत्र; M2 न भेन्यत्र (for अतीत्यात्र). — d) D2 अस्ति (for नास्ति). D5 न च पश्यामि चेदिए.

23 °) K4 सत्यम् (for एवम्). M1 मम (for एतन्). Ś1 K1. 2 परं; K8. 4 D1-8. 6 परं (for मतं). D8 सीम्य (for सपं). — b) S तु (for न). — d) K8. 4 D6 नैव (for भवेन्). Ś1 K D6 भवेच्छीतं न चोष्णता.

24 b) K4 चास्ति; B D (except D1-3. 5) नास्ति (for अस्ति). — d) S (except T2 G3) कथं (for यथा).

वयर्था जातिस्तदायुष्मनकृतिर्यावन्न दृश्यते ॥ २५
युधिष्ठिर उवाच ।
जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामते ।
संकरात्सर्ववर्णानां दुष्परीक्ष्येति मे मितः ॥ २६
सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति यदा नराः ।
वाष्ट्रीयुनमथो जन्म मरणं च समं नृणाम् ॥ २७
इदमार्ष प्रमाणं च ये यजामह इत्यपि ।
तस्माच्छीलं प्रधानेष्टं विदुर्ये तत्त्वदिर्शनः ॥ २८
प्राङ्गाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्मः विधीयते ।
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ २९
वृत्त्या श्रद्धसमो ह्येष यावद्वेदे न जायते ।

25 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> वे (for ते). Ś1 यदि वृत्तं ततो राजन्; K1 यदोतद्वृत्तंतो रा°; K2 यदव्रतं ततो रा°. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> भीक्ष्यते (for मीक्षितः). — <sup>c</sup>) K3 विना; B D वृथा (B3 यथा (for व्यर्था). K1. 2 B3 D2. 3. 5 तथा°; K3 T1 G1 M तवा°; T2 G2-4 त्वया° (for तदा°). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> D1. 2 वृत्तं; B1. 2 किया (for कृतिर्). K4 जातेः; D1. 2. 5 यसात् (for यावत्). K3 B1-3 Dc Dn D4. 6 न विद्यते; K4 D1. 2 प्रशस्ते (for न दश्यते). T1 G1 M कृतिर्या चात्र दश्यते; T2 G2-4 पृथिव्यां चात्र दश्यते.

26  $^a$ )  $B_1$  °सत्व (for °सपं). —  $^b$ )  $K_4$  मानुषत्वे;  $T_2$   $G_8$  मनुष्येषु;  $G_{2.4}$  मनुष्यत्वं.  $K_{8.4}$   $D_{3.5}$  विशिष्यते;  $B_{4.4}$   $M_1$  विधीयते;  $D_{1.2}$  प्रशस्यते (for महामते). —  $^d$ )  $B_4$  दुनिरीक्ष्य इति स्मृति:.

27 b) Śi Ki. 2 B Dci Dn Ds. 6 सदा (for यदा).

28 °) Ś1 K1. 2 हि; K4 D2 में (for च). — b) B1 [उ]त (for [अ]पि). — c) K2 प्रमाणेष्टं (for प्रधानेष्टं).

29 a) Śi Ki. 2 नाभेवधनात्; K4 नाभिदर्शनात्; T G2-4 Mi कर्तनात्; Gi हवनात्. — After 29ab, T G (T2 G3 om. line 1) ins.:

887\* ततस्तु नामकरणं ततश्चौलं विधीयते । ततोपनयनं प्रोक्तं द्विजातीनां यथाविधि ।

[(L. 2) T1 G1 तथो (for ततो), and कमं (for विधि).]
30 a) B D (except D1-3.5) तावत् (for वृत्या).
B1 ज्ञेयो (for होष). — b) Ś1 K2 वेदी; T2 (after corr.)
G3 वेदो; G1. 2 वेदान् (for वेदे). K4 युज्यते (for जायते).
— c) K3. 4 B Dc Dn D3. 4.6 G4 तस्मिन्; D1.2 तस्मात् (for अस्मिन्). Ś1 K1.2 D5 S (except G2.4) एव (for

असिन्नेवं मिति हैं मनुः स्वायं भ्रवोऽत्रवीत् ।। ३० कृतकृत्याः पुनर्वर्णा यदि वृत्तं न विद्यते । संकरस्तत्र नागेन्द्र बलवान्त्रसमीक्षितः ।। ३१ यत्रेदानीं महासर्प संस्कृतं वृत्तिमिष्यते ।

तं ब्राह्मणमहं पूर्वमुक्तवान्भुजगोत्तम ॥ ३२ सपं उवाच । श्रुतं विदितवेद्यस्य तव वाक्यं युधिष्ठिर । भक्षयेयमहं कस्माद्धातरं ते वृकोदरम् ॥ ३३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १७७॥

#### 900

# युधिष्ठिर उवाच । भवानेतादको लोके वेदवेदाङ्गपारगः । ब्रुहि किं कुर्वतः कर्म भवेद्गतिरनुत्तमा ॥ १ सर्प उवाच ।

पात्रे दत्त्वा प्रियाण्युक्त्वा सत्यम्रक्त्वा च भारत । अहिंसानिरतः स्वर्गं गच्छेदिति मतिर्मम ॥ २ युधिष्ठिर उवाच ।
दानाद्वा सर्प सत्याद्वा किमतो गुरु दृश्यते ।
अहिंसाप्रिययोश्चैव गुरुलाघवम्रुच्यताम् ॥ ३
सर्प उवाच ।
दाने रतत्वं सत्यं च अहिंसा प्रियमेव च ।
एषां कार्यगरीयस्त्वादृश्यते गुरुलाघवम् ॥ ४

C. 3. 12492 B. 3. 181. 4 K. 3. 183. 4

- एवं).  $K_2$  मितित्वे च;  $B_1$  मितित्वें ने;  $D_5$  मिते हैं घं;  $T_2$   $G_1$ . 8. 4 मित हे घा;  $G_2$  -विधं हे घा (for मितिहै घे).  $30^d = 1$ . 67.  $9^d$  etc.
- 31 a) K<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> कृतकृत्यः. S सर्ववर्णा (T<sub>1</sub> सवर्णाय) (for पुनर्वर्णा). b) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> न नइयति (M<sub>2</sub> °ते); G<sub>1</sub> न दूष्यते; G<sub>4</sub> ननु द्वृते (inf. lin. as in text). M<sub>1</sub> निक्षिष्यति (for न विद्यते). c) Dc<sub>1</sub> Dn<sub>1</sub> T G<sub>1-8</sub> संस्कारस (for संकरस). B D (except D<sub>1-8</sub>) G<sub>4</sub> त्वस्य; M<sub>2</sub> तस्य (for तत्र). S<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 5 राजेंद्र; M<sub>2</sub> विश्वस्य (for नागेन्द्र). d) S<sub>1</sub> स ह वीक्षितः; K<sub>1</sub> मतवी ; K<sub>2</sub> सपे वीक्ष्यतः; K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2 असमीक्षितः; T G न (G<sub>1</sub> प्र-) समीक्ष्यते (for प्रसमी )). M<sub>1</sub> फलभावे तु द्वयते; M<sub>2</sub> तदभावे समीक्ष्यते.
- 32 b) Ś1 K D2 संस्कृतं; D3. 5 यस्कृतं (D5 ते) (for संस्कृतं). d) D5 तु भुजंगम (for भुजंगो°).
  - 33 b) G1 महामते (for युधि°).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B1-3 Dc Dn2. n3 D1-3. 5. 6 G1 M1 आ(Dn3 M1 अ)जगर. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 180 (Dn2 179); D1 185; S (G1 corrupt; M2 sup. lin.) 181 (M2 orig. 183). — Śloka no.: Dn 38; D1 67.

#### 178

- 1 ") T<sub>2</sub> G<sub>2→4</sub> "हशे चोक्ते (for "हशो लोके). ") T<sub>1</sub> सर्प (for कर्म). ") D<sub>4</sub> भूतिर् (for गतिर्).
- 2 °) T<sub>2</sub> G<sub>8. 4</sub> दानं (for पात्रे). Dc दद्यात् (for दस्ता).

   °) B<sub>1</sub> [ए]व; T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> [अ]पि (for च).
- 3 °) K<sub>4</sub> S दानं and सत्यं (for दानाद् and सत्याद्). D<sub>5</sub> दानाद्वा सत्यवाक्याद्वा. b) S<sub>1</sub> K D<sub>3</sub>. s कि नाम (K<sub>3</sub> किमतः; K<sub>4</sub> कि चातः) पर(S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 वर)मुख्यते. °) D<sub>1</sub>. 2 S चापि (for चैव).
- 4 °) K1 G2 दानेन तस्वं; T2 G3. 4 दानेन सह (for दाने रतस्वं). B1. 8 Dc च तस्वं; B2 च सस्वं; B4 D4 च सस्वं; D1. 2 तस्वं च; D3 भारत (for रतस्वं). Ś1 K8. 4 D3 सस्य वा; K1. 2 B2-4 Dc D1. 2. 4. 5 सस्यं वा (for सस्यं च). Dn D6 दानं च सस्यं तस्वं वा. b) To avoid the hiatus, N (except Dn D4-6) [अ]प्यहिंसा (for अहिंसा). Ś1 K D1-3. 5 प्रिययोस्तथा (for भेव च). c) K4 तेषां; D1. 2 पर; S अत्र (for एषां). K1. 2 यस्त्वं (for यस्त्वाद्). d) Ś1 K D3. 5 उच्यते (for इऱ्यते).
- 5 °) T1 क्रविच (for कस्माचिद्). Ś1 वा (for हि). К2 तस्माच दानयोगाद्वा; T2 G क्रविद्वानप्रयोगाद्धि; M2 दान-योगाच केषांचित्. — b) K4 एतद्; G4 एवं (for एवं).

C. 3. 12493 B. 3. 181. 5 K. 3. 183. 5 कस्माचिद्दानयोगाद्धि सत्यमेव विशिष्यते ।
सत्यवाक्याच राजेन्द्र किंचिद्दानं विशिष्यते ॥ ५
एवमेव महेष्वास प्रियवाक्यान्महीपते ।
अहिंसा दृश्यते गुर्वी ततश्च प्रियमिष्यते ॥ ६
एवमेतद्भवेद्राजन्कार्यापेक्षमनन्तरम् ।
यदिभिष्रेतमन्यत्ते ब्रुहि यावद्भवीम्यहम् ॥ ७
युधिष्ठिर उवाच ।
कथं खर्गे गतिः सर्प कर्मणां च फलं ध्रुवम् ।
अश्चरीरस्य दृश्येत विषयांश्च ब्रवीहि मे ॥ ८
सर्प उवाच ।
तिस्रो वै गतयो राजन्परिदृष्टाः स्वकर्मभिः ।

मानुष्यं स्वर्गवासश्च तिर्यग्योनिश्च तित्त्रधा ॥ ९ तत्र वै मानुषाह्रोकाद्दानादिभिरतिन्द्रतः । अहिंसार्थसमायुक्तैः कारणैः स्वर्गमश्चते ॥ १० विपरीतैश्च राजेन्द्र कारणैर्मानुषो भवेत् । तिर्यग्योनिस्तथा तात विशेषश्चात्र वक्ष्यते ॥ ११ कामक्रोधसमायुक्तो हिंसालोभसमन्वितः । मनुष्यत्वात्परिश्रष्टस्तिर्यग्योनौ प्रस्चयते ॥ १२ तिर्यग्योन्यां पृथग्भावो मनुष्यत्वे विधीयते । गवादिभ्यस्तथाश्चभ्यो देवत्वमपि द्ययते ॥ १३ सोऽयमेता गतीः सर्वा जन्तुश्चरति कार्यवान् । नित्ये महति चात्मानमवस्थापयते नृप ॥ १४

- Ś1 K1. 2 om. (hapl.)  $5^{cd}$ . c) K3. 4 D1-3. 5 राजर्षे (for राजेन्द्र). d) K3. 4 D1-3. 5 S (except T1) इन्चिद् (for किंचिद्).
- 6 a) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> महाराज (for महेa). b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> G<sub>2.4</sub> प्रियवाक्यं; D<sub>5</sub> प्रियं वाक्यं; M<sub>1</sub> प्रियाद्वाक्यान्. D<sub>5</sub> विशिष्यते; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> महामते (for महीa). a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>1-3.5</sub> तस्याश्च (for ततa).
- 7 °)  $D_1$ . 2 एव (for एतद्). °)  $K_2$  कांक्ष्याप्रेक्षम्;  $K_8$   $D_8$   $G_1$  कार्यविक्षम्;  $D_5$  कार्यं वेद्यम् (for कार्यापेक्षम्).  $B_1$  अनुत्तमं (for अनन्तरम्). °)  $K_2$ . 3  $B_8$   $D_{C_1}$   $D_{D_1}$   $T_1$  अन्यं (for अन्यत्).  $K_2$  तु;  $B_2$  त्वं (for ते).  $D_1$ . 2 यथा त्वं मन्यसे राजन्. °)  $K_3$  तत्;  $K_4$   $B_4$   $D_{1-3}$ . 5 ते (for [s] [s] [s] [s]
- 8 °) Śi Ki. 2 Di G2. 4 स्वर्ग (for स्वर्ग). °) Dn3 Di S हइयंते (for इत्येत). °) B4 विषयं च. B1-8 D (except D1-3. 5) प्रमूहि विषयांश्च मे.
- 9 °) Ds मिश्रा (for तिस्नो). K4 D2 वि- (for वै).

   °) D5 च (for स्व-). S जगिद(M °ती)ष्टा यथाविधि (G2.4 विधिस्मृताः). After 9°, M2 reads 11. °) B4 Dn D4 मानुषं; T2 G8 मनुष्यः (for मानुष्यं). T1 °वासं च. व) D8 च ते; D5 तथा; S च तास (for च तत्).
- 10 °) Ś1 K1. 2. 4 D1. 8 G2 तन्नेव; B4 तन्नापि; T1 M तन्नेवं; T2 G8 तन्न तं; G1 अन्नेव. Dc मानुषाँ छोकान्; D4 मानुषा छोकाद्; G1 मानुषा छोका. b) S अनादिभिः (for अतिद्वतः). c) G1 अहिंसाधं. B2. 8 (m as in text). 4 °समायुक्तः. T1 M अहिंसाधंश्च कार्यांधं: d) T1 both उच्यते and अक्षुते (as in text).

- 11 M2 reads 11 after 9<sup>ab</sup>. <sup>c</sup>) B4 गतान्; D8 यथा (for तथा). B2 पार्थ; T2 G2-4 चान्न (for तात). <sup>d</sup>) K1 D1 विशेषं. K1. 2 D1 T1 स्थ्यते; K4 B2 D6 दश्यते (for वक्ष्यते). B4 विषयस्तात स्थ्यते.
- 12 ab) Ś1 K D1-3. 5° लोभ°; B4° राग° (for ° क्रोध°). Ś1 K D1-3. 5° मोह° (for ° लोभ°). S यदा त्वन्न महत्वेन हिंसार्थों (T2 G2-4° थैं) लोभ एव च. cd) B2° योनिः (for ° योनौ). Ś1 K1. 2 D1-3. 5 प्रजायते (for प्रसू°). B4 तिर्यग्योनिष्ठ जायते. S मनुष्यमा(T2 G2-4° ध्य आ)विशेन्मोहात्स तिर्यग्वशो (T2 G2-4° ग्वशगो) भवेत्.
- 13 °) B D (except D<sub>1.8.5</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> तिर्थग्योन्याः; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> ग्योनी. Dc पृथग्भावे. b) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> मनुष्यत्वाद्; B<sub>2.8</sub> D<sub>6</sub> ष्ट्यत्वं; B<sub>4</sub> Dn D<sub>4</sub> ष्ट्यार्थे; Dc T<sub>1</sub> मानुष्यत्वं. G<sub>4</sub> विधीयतां. c) Ś<sub>1</sub> तथाश्विभ्यो. d) D<sub>1</sub> अभि (for अपि). T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> भिद्यते; G<sub>4.4</sub> M विद्य<sup>c</sup> (for दृद्य<sup>c</sup>).
- 14 °) B1 होता (for एता). B1-3 Dc Dn D4. 6 तात (for सर्वा). M2 सोयमेतावती जीतीर्. b) Ś1 K1. 2 काल ; B2 वीर्य (for कार्य ). c) T G2. 3 M निम्ने; G1 तिक्ते (for नित्य). d) D1. 2 यदि (for अव-). K4 B2. 3 D1. 2. 5 स्थापयति; T2 G स्थाप्य चरेन् (G1 च वै); M2 स्थापय वै (for स्थापयते). N (except Ś1 K1. 2) द्विजः (for न्प).
- 15 <sup>a</sup>) K1. 2 ततो; B2 Dc D6 जातौ (for जातो). Dc जातौ; T1 मातुश् (for जातश्). K2. 4 M1 बलवद्; D6 भगवान् (for बल°). <sup>b</sup>) S1 नात्माथ; K1 चात्माय; K2 चात्माथ; K4 चात्माप; D3 आत्मा च; T1 नाञ्चाथ; T2 (before corr.) G2. 4 M नाञ्चाय; G1 [S]नामय- (for जात्मा

जातो जातश्र बलवान्भुङ्के चात्मा स देहवान् । फलार्थस्तात निष्पृक्तः प्रजालक्षणभावनः ॥ १५ युधिष्टिर उवाच ।

शब्दे स्पर्शे च रूपे च तथैव रसगन्धयोः।
तस्याधिष्ठानमन्यग्रं ब्र्हि सर्प यथातथम्।। १६
किं न गृह्णासि विषयान्युगपन्तं महामते।
एतावदुन्यतां चोक्तं सर्व पन्नगसत्तम्।। १७
सर्प उवाच।

यदात्मद्रच्यमायुष्मन्देहसंश्रयणान्वितम् । करणाधिष्ठितं भोगानुपश्चङ्के यथाविधि ॥ १८ ज्ञानं चैवात्र बुद्धिश्र मनश्र भरतर्षभ । तस्य भोगाधिकरणे करणानि निबोध मे ॥ १९
मनसा तात पर्येति क्रमशो विषयानिमान् ।
विषयायतनस्थेन भूतात्मा क्षेत्रनिःसृतः ॥ २०
अत्र चापि नरच्याघ्र मनो जन्तोविंधीयते ।
तस्माद्युगपदस्यात्र ग्रहणं नोपपद्यते ॥ २१
स आत्मा पुरुषच्याघ्र भ्रुवोरन्तरमाश्रितः ।
द्रच्येषु सृजते बुद्धिं विविधेषु परावराम् ॥ २२
बुद्धेरुत्तरकालं च वेदना दृश्यते बुधैः ।
एष वै राजशार्द् विधिः क्षेत्रज्ञभावनः ॥ २३
युधिष्ठिर उचाच ।
मनस्थापि बुद्धेश्र बृहि मे लक्षणं परम् ।

C. 3.12512 B. 3. 181. 24 K. 3. 183. 24

- स). K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 भुंके स्व(K<sub>3</sub> ° त्म)फलसंभवं. °) T G प्रजार्थेन तु (G<sub>2</sub> ° थें कमें ) (for फलार्थस्तात). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 चारु; D<sub>1</sub>. 2 तत्र (for तात). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> निष्कृतः; B<sub>1</sub> निभुक्तः (m as in text); D<sub>1</sub>. 2 निर्दिष्टः; T<sub>1</sub> निष्पन्नः; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3. 4 निर्वृत्तः; G<sub>2</sub> निष्पत्तः (for निष्पृक्तः). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 °पालन ° (for ° लक्षण °).
- 16 <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> M<sub>1</sub> शब्दस्पर्शे. <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K B<sub>3</sub> D<sub>1-3. 5</sub> M<sub>1</sub> कस्य (for तस्य). N अव्यद्मो (for <sup>°</sup>ग्रं). <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> सर्वै; D<sub>1. 2</sub> तन्मे (for सर्पे).
- 17 ab) Ś1 K B1. 3 De D3 नु (K3 नु); D5 च (for न). D1-3. 5 गृह्णांत (for °सि). D1. 2 ना; D3. 5. 6 च (for ट्वं). D1. 2 महीपते (for महामते). S युगपच महाबुद्धे विषयान् (T1 °य:; T2 [after corr.] G2. 3° यं) किं न गृह्णांत (T1 G1 M1 गृह्याते; M2 गृह्णाते). c) K1. 2 transp. चोक्तं and सर्वं (in d). T2 G2-4 चोक्तवा (for चोक्तं). T1 स एवसुच्यतां चोक्तः. d) S सर्वं बृहि महामते.
- 18 °) S (except G4) तदा° (for यदा°). Ś1 K1. 2 ° बुद्धिम् (for °द्रव्यम्).  $B_4$  (corrupt) यदामुत्रवानायुष्मन्.  $B_4$  (corrupt) यदामुत्रवानायुष्मन्.  $B_4$  (for देह-).  $B_4$  (for  $B_4$  कारणाधिष्ठतं ( $B_4$  M2 ° तान्);  $B_4$  करणाधिष्ठतं ( $B_4$  M2 ° तान्);  $B_4$  करणाधिष्ठतं ( $B_4$  M2 ° तान्);  $B_4$  करणाधिष्ठतं ( $B_4$  M3 ° तान्);  $B_4$  करणाधिष्ठतं ( $B_4$  ° तान्).  $B_4$  करणाधिष्ठतं ( $B_4$  ° तान्).
- 19  $^{ab}$ ) T1 G<sub>1. 2</sub> M ज्ञानं चैव मनश्चात्र; T<sub>2</sub> G<sub>8. 4</sub> मनश्चेव महाभाग (for  $^a$ ). S बुद्धिश्च नरसत्तम (for  $^b$ ).  $^c$ ) Ś1 K1. 2 D<sub>5</sub> M<sub>1</sub> भोगाधिकारेण.  $^d$ ) Ś1 K D<sub>1. 5</sub> T1 G<sub>1. 2</sub> M<sub>2</sub> कार $^\circ$  (for कर $^\circ$ ).
- 20 °) T1 स तु (for तात). M मनः सततमन्वेति (M2 °पर्येति). °) Ś1 K1. 2 °यतनं वेति; K3 °यतनस्थे

- तु;  $D_5$  स्थाने;  $T_1$  श्थो हि;  $G_1$  स्थानं;  $G_2$  त्वेन.  $^4$ )  $S_1$   $K_{1,2}$   $D_{8,5}$  क्षेत्रमाधितः;  $K_{8,4}$  मिश्रितः;  $B_2$   $D_{1,2}$  मास्थितः;  $T_1$  M निश्चितः;  $T_2$   $G_{2-4}$  विष्ठितः.  $G_1$  भूतक्षेत्रं विनिश्चितं.
- 21 a) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3. 5</sub>) G<sub>1</sub> तन्न (for अन्न). D<sub>1. 2</sub> [अ]पि च (by transp.). — c) B Dn D<sub>4. 6</sub> T<sub>1</sub> अन्नास्य (by transp.); Dc अर्थस्य. — d) Ś1 K<sub>1. 2</sub> न विधीयते (for नोप°).
- 22 b)  $K_4$  रंतरतः स्थितः.  $K_8$   $Dn_2$  S आस्थितः (for आश्रितः).  $M_2$  om.  $22^c-24^d$ . c)  $K_4$  तहै (for बुद्धि). B D (except D1-8. 6) बुद्धि दृड्येषु स्जिति. d)  $G_4$  विषयेषु (for विवि°).  $K_1$  [अ]पवारणां;  $K_2$ . 8 [अ]परावरां;  $K_4$  परावरान्;  $B_1$   $D_2$  परापरां;  $D_3$  परां परां;  $D_4$  परावराः.
- 23 M<sub>2</sub> om. 23 (cf. v.l. 22). ") K<sub>8</sub> B<sub>1. 3</sub> Dc<sub>2</sub> Dn<sub>1. ns</sub> D<sub>4. 6</sub> कालाच; B<sub>2. 4</sub> Dc<sub>1</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>8</sub> कालाच; D<sub>1. 2</sub> कालोस्थं; D<sub>5</sub> कालाथ. Ś<sub>1</sub> बुद्धेरुत्तमकालाच; K<sub>1</sub> बुद्धेरुत्तारकालाख. b) D<sub>1</sub> वेदनं; G<sub>2</sub> चेतसो; G<sub>4</sub> चेतना (for वेदना). D<sub>5</sub> [आ]देश्यते (for हश्यते). c) D<sub>1. 2</sub> पृथम् (for एष). Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> G<sub>4</sub> ते (for ते). T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> नर (for राज°). d) K<sub>1. 2</sub> D<sub>1. 2. 4. 5</sub> G<sub>1</sub> विधि:; T<sub>1</sub> विधि (for विधि:). D<sub>5</sub> क्षेत्रस्थ (for क्षेत्रज्ञ-). K<sub>5</sub> D<sub>8</sub> विधिवस्क्षेत्रभावनः.
- 24 M2 om. 24 (cf. v.l. 22). b) D5 कि (for मे). c) B4 यत्तद् (for एतद्). Ś1 K1. 2 वपुषां (for विद्वां). d) G4 विधीयतां.
- 25 4) G1 आत्मगता (for आत्मानुगा). K3 [अ]त्यंत; B2 Dn D4 [अ]तीव (for तात). b) Ś1 K D1.2 उत्पन्नेन;

C. 3. 12512 B. 3. 181. 24 K. 3. 183. 24

#### एतद्घ्यात्मविदुषां परं कार्यं विधीयते ॥ २४ सर्प उवाच ।

बुद्धिरात्मानुगा तात उत्पातेंन विधीयते । तदाश्रिता हि संज्ञैषा विधिस्तस्यैषणे भवेत् ॥ २५ बुद्धेर्गुणविधिर्नास्ति मनस्तु गुणवद्भवेत् । बुद्धिरुत्पद्यते कार्ये मनस्तुत्पन्नमेव हि ॥ २६ एतद्विशेषणं तात मनोबुद्धोर्मयेरितम् । त्वमप्यत्राभिसंबुद्धः कथं वा मन्यते भवान् ॥ २७ युधिष्ठिर उवाच ।

अहो बुद्धिमतां श्रेष्ठ ग्रुभा बुद्धिरियं तव । विदितं वेदितव्यं ते कस्मान्मामनुपृच्छिस ॥ २८ सर्वज्ञं त्वां कथं मोह आविश्चत्खर्गवासिनम् ।

Ds उत्पन्नित; Ds उत्पन्नस्य (for उत्पातेन). —  $^c$ )  $K_3$  Ds [अ]पि;  $B_4$  [ए]पा (for हि). B De  $D_4$ .  $_6$  संज्ञा च ( $B_4$  हि);  $D_n$  सा ज्ञेया (!);  $D_5$  विज्ञेया;  $T_2$   $G_3$ .  $_4$  तस्येषा (for संज्ञेषा). —  $^d$ )  $B_2$  Dn  $D_4$ .  $_6$   $M_1$  बुद्धिस (for विधिस्).  $K_2$  तस्येषिणे;  $K_3$  तस्येव वै;  $K_4$   $D_1$ .  $_5$  तस्येषणा; B ( $B_{2m}$  as in text)  $D_6$  तस्येषिणो;  $D_1$ .  $_2$  तन्त्रेषणो;  $G_1$ .  $_2$  तस्येषणो.

26 B<sub>1. 4</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> transp. 26<sup>ab</sup> and 26<sup>cd</sup>. — T<sub>1</sub> M om. 26<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>1. 3</sub> बुद्धिर् (for बुद्धेर्). K<sub>4</sub> D<sub>1. 3</sub> विधिनाम; B<sub>2</sub> (m as in text) Dc<sub>1</sub> Dn<sub>2</sub> विधानेन; Cnp विधिनामि (as in text). — <sup>b</sup>) B Dc<sub>1</sub> Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4. 6</sub> तद्भुण (for तु गुण ). — B<sub>8</sub> om. 26<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> त्र्पद्यते (for उत्पद्यते). K<sub>3. 4</sub> B (B<sub>8</sub> om.) D G<sub>1</sub> कार्यान् (for कार्ये). — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> S च (for हि).

27 °) S एतत्तात विशेषेण. — b) Śi Ki. 2 ° बुद्ध था; Dc Di. 8 ° बुद्धेर् (for ° बुद्ध थोर्). B D (except Di-3. 6) G4 यदंतरं (for मयेरितम्). — c) K3 Dc2 D2. 4 अति : K4 Dn2. n3 T G2-4 M अपि (for अभि-). D2 -संकुद्ध:; D8 -संतुष्ट:; T2 G3 -संबद्ध:; G2 -संबंध:; M1 -संबद्धं (for -संबुद्ध:). — d) S कथं (T1 कामं) वा मन्यसे स्वयं.

28 b) Ś1 K1. 2 गुद्धा; K4 महा-; T1 G2 M कृता; G1 मता; G4 नाझा (for ग्रुमा). K2 M2 अयं (for इयं). — d) B2-4 Dc1 Dn D4 सम् (for माम्). T2 G2-4 कसाबहुष पृच्छित. — K2. 4 (which om. 29-31) ins. after 28 a passage given in App. I (No. 20).

29 Ks. 4 om. 29-31. — 4) Śi Ki सर्वेज्ञत्वात्; Ks

एवमद्भुतकर्माणमिति मे संशयो महान् ॥ २९ सर्प उवाच ।

सुप्रज्ञमिष चेच्छ्रसृद्धिर्मोहयते नरम् । वर्तमानः सुखे सर्वो नावैतीति मितर्मम ॥ ३० सोऽहमैश्वर्यमोहेन मदाविष्टो युधिष्ठिर । पतितः प्रतिसंबुद्धस्त्वां तु संबोधयाम्यहम् ॥ ३१ कृतं कार्यं महाराज त्वया मम परंतप । श्लीणः शापः सुकृच्छ्रो मे त्वया संभाष्य साधुना॥ ३२ अहं हि दिवि दिच्येन विमानेन चरन्पुरा। अभिमानेन मत्तः सन्कंचिन्नान्यमिचन्त्यम् ॥ ३३ ब्रह्मार्षेदेवगन्धर्वयक्षराक्षसिकंनराः । करान्मम प्रयच्छन्ति सर्वे त्रैलोक्यवासिनः ॥ ३४

 $D_{1.\,4.\,6}\,G_{4}\,$ सर्वज्ञ त्वां;  $T_{1}\,$ धर्मज्ञं त्वां (for सर्वज्ञं त्वां). —  $^{b}$ )  $B_{1}\,$  प्राविशत्; S ह्यगमत् (for आविशत्).  $\acute{S}_{1}\,$   $\acute{K}_{1}\,$   $\acute{M}_{2}\,$  °वासिनां;  $G_{1}\,$  °गामिनं. —  $After\,\,29^{ab}$ ,  $B_{1.\,\,8}\,$   $De\,\,ins.:$ 

888\* कथं च सर्पतां यातो भवान्ब्याख्यातुमहिति।
— °) D1. 2 एतद ° (for एवम °).

30 K<sub>2</sub>. 4 om. 30 (cf. v.l. 29). — a) K<sub>1</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>1</sub>. 4 M सुप्राज्ञम्. D<sub>1</sub>. 2 वे (for चेत्). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3. 4 दूरम् (for ग्रूरम्). — b) D<sub>1</sub>. 2 G<sub>1</sub> बुद्धिर् (for ऋदिर्). — d) B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) मुहाती (for नावेती).

31 K<sub>2</sub>. 4 om. 31 (cf. v.l. 29). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> यदा विद्यो; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> मदयुक्तो. B<sub>4</sub> [अ]वमन्य वे (for युधि). — c) Ś<sub>1</sub> पातितः; T<sub>1</sub> प्रतीतः (for पतितः). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> D<sub>4</sub> • बुद्धः सन् (for 'संबुद्धस्). — d) B<sub>4</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> अतः (for अहम्).

32 °) T1 M2 पाप: (for शाप:). K4 Dc2 D8 स (for सु-). K4 कृत्स्त्रो; G4 -कुच्छ्रान् (for -कुच्छ्रो).

33 °) G1 नब्येन (for दि°). — b) Dc2 D1. 2. 5 [आ]चरं (for चरन्). — c) Ś1 अपि; K3. 4 D1-3. 5 अति (for अभि-). Ś1 K1. 2 संतप्तः; D1. 2 मनसि (for मत्तः सन्). S वै (for सन्). — d) K3 D1 किंचिन्; De Dn1. n3 कचिन्; Dn3 कचिन् (for कंचिन्). — D5 नान्यं किंचिद् (for कंचिन्नान्यम्). S कंचि(G1 किंचि-; G2 कश्चि)दन्यन्न चिन्तये.

34 °)  $D_5$  ब्राह्मणा;  $M_1$  सहिंदि (for ब्रह्मांदि).  $K_2$  व्यक्तभिदेवगंधर्वाः;  $B_1$  ब्रह्मदेविंदिगंधर्वः. —  $^b$ )  $B_{1-8}$  D (except  $D_{1-8$ .  $_5$ )  $G_1$  ° पन्नगाः (for 'किंनराः). —  $^c$ )  $D_3$ 

चक्षुषा यं प्रपद्म्यामि प्राणिनं पृथिवीपते ।
तस्य तेजो हराम्याशु तद्धि दृष्टिबलं मम ।। ३५
ब्रह्मपीणां सहस्रं हि उवाह शिविकां मम ।
स मामपनयो राजन्श्रंशयामास वै श्रियः ॥ ३६
तत्र ह्यगस्त्यः पादेन वहन्स्पृष्टो मया ग्रुनिः ।
अदृष्टेन ततोऽस्म्युक्तो ध्वंस सपेति वै रुषा ॥ ३७
ततस्तस्माद्विमानाग्रात्प्रच्युत्रच्युतभूषणः ।
प्रपतन्बुबुधेऽऽत्मानं च्यालीभूतमधोग्रुखम् ॥ ३८
अयाचं तमहं विग्रं शापस्यान्तो भवेदिति ।
अज्ञानात्संप्रवृत्तस्य भगवन्थ्यन्तुमर्हिस ॥ ३९
ततः स माग्रुवाचेदं प्रपतन्तं क्रपान्वतः ।

युधिष्ठिरो धर्मराजः शापात्त्वां मोक्षयिष्यति ॥ ४० अभिमानस्य घोरस्य बलस्य च नराधिप । फले क्षीणे महाराज फलं पुण्यमवाप्स्यसि ॥ ४१ ततो मे विस्मयो जातस्तदृष्ट्वा तपसो बलम् । ब्रह्म च ब्राह्मणत्वं च येन त्वाहमचूचुदम् ॥ ४२ सत्यं दमस्तपो योगमहिंसा दाननित्यता । साधकानि सदा पुंसां न जातिन कुलं नृप ॥ ४३ अरिष्ट एष ते आता भीमो मुक्तो महाभुजः । स्वस्ति तेऽस्तु महाराज गमिष्यामि दिवं पुनः ॥ ४४ वैद्यांपायन उवाच ।

इत्युक्त्वाजगरं देहं त्यक्त्वा स नहुषो नृपः।

C. 3. 12533 B. 3. 181. 44 K. 3. 183. 47

कामान्; S वरं (for करान्). —  $^d$ ) K Dc<sub>2</sub> D1 सर्व (for सर्वे).

35 °) G1 सं- (for यं). D1 च (for प्र-). — b) K1 T G प्राणिनां. B1. 3 Dc D4. 6 S °श्वर; D1. 2 °तले (for प्रते). — c) T2 G2-4 प्राणान् (for तेजो). — d) D5 तथा (for तिद्धि). K2 B D (except D1-3. 5) दृष्टे वेलं (B2 वैलेर्र) (for दृष्टिबलं). Dc महत् (for मम).

36 °) Ś1 K D1-3. 5 मह° (for ब्रह्म°), and तु (for हि). T1 G1. 2. 4 M1 सहस्राणि (for °स्तं हि). — b) Ś1 K1. 2 प्रोवाह; S (except T2 G3) वहन्ति (for उवाह). — c) Dc2 D2. 6 T2 G3 ममा° (for माम°). — d) Ś1 K1. 2 भारत (for वै श्रियः).

37 a) Ds S [अ] पि (for हि). K1 T1 पापेन; B4 तु मया (for पादेन). — b) B4 पदा (for वहन्). B4 Dns Ds G1. 2. 4 M1 महा-(for मया). — c) B D (except D1. 2. 5) T2 G2-4 अगस्त्येन (for अद्देश). K3 Ds हि; K4 T1 [S] पि (for Sस्प). K3. 4 [उ] कं (for [उ] को). — d) K2 ध्रुवं (for ध्वंस). K3 तदा; Dc मृषा (for रुषा). Ds सपेस्त्वं च भवेति ह.

38 a) K<sub>1</sub>. 2 B Dc2 Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>3</sub>. 4 G<sub>1</sub>. 2 M<sub>1</sub> विमान्ताम्यात्. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 स्युत: प्रस्युत- (for प्रस्युतश्क्युत-). B<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub> (m as in text)-रुक्षण: (for -भूषण:). — c) D<sub>1</sub> G<sub>4</sub> प्रा- (for प्र-). — d) Ś<sub>1</sub> स्थाभ ; K<sub>2</sub> स्थारू (for स्थारी).

39 b) D1 भविष्यति (for भवे°). — Before 31°d, B Dc Dn Ds (marg.). 4 ins. सर्प उ°. — °) B1-3 D (except D1-3. 5) प्रमादात्सं (B1°दं मे)प्रमृदस्य. — d) T1 M1 भगवान्. B1 वक्तम् (for क्षन्तुम्).

40 b) D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub> प्रवदंतं (for प्रप्).

 $\dot{S}_1$   $K_2$ . 4 दया° (for कृपा°). —  $^d$ )  $\dot{S}_1$  त्वा (for त्वां).

41 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> अति (for अभि ). S चैतस्य (for घोरस्य). — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> धनस्य; B Dn D<sub>4</sub> पाप ; Dc D<sub>6</sub> शाप (for बल ). — <sup>c</sup>) S स्व(G<sub>1</sub> ह्य)निर्दिष्टं (for महा ). — <sup>d</sup>) Ś1 K D<sub>1-3</sub> पुण्यं फलम् (by transp.).

42 <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> अति (for ततो). — <sup>b</sup>) D<sub>2</sub> दृष्ट्वा तत् (by transp.); T<sub>1</sub> तं दृष्ट्वा. — <sup>c</sup>) D<sub>3</sub> ब्रह्मचर्यं ब्राह्मणस्वं. — <sup>d</sup>) D<sub>2</sub> M तेन (for येन). D<sub>2</sub> चा° (for स्वा°). K<sub>4</sub> D<sub>3</sub>. <sub>5</sub> अनुनुदं (for अचूचुदम्).

43 °) K1 तपो दमो (for दमस्तपो). Ś1 K D1. 2. 5 थोगस; B Dc Dn Ds. 4. 6 दानम् (for योगम्). — <sup>5</sup>) Ś1 K D1. 2. 5 त्विहिसा (for अहिंसा). B1-3 D (except D1. 2. 5) धर्म-; S ज्ञान-(for दान-). K1. 2 Dc G1 - नित्यदा; D5 - मित्युत; T1 - मित्यतः (for नित्यता). B4 अहिंसा चापि सर्वशः. — °) S सतां (for सदा). — d) Ś1 K1. 2 क्रचित् (for नप्). G1 न ज्ञातिन बलं नुप.

44 a) Śi Ki. 2 अरिष्टाद् (for अरिष्ट). T2 Gi-8 एव (for एव). b) T2 Gs Dc2 मुक्तो भीमो (by transp.). Dc2 बल्ड: (for भुजः). B Dci Dn D4. 6 भीमसेनो महाबलः. c) B2 बाहो (for राज). d) S गमिष्येहं (for ध्यामि). Śi Ki. 2 transp. दिवं and पुनः. D5 गच्छामि त्रिदिवं नुप. — After 44, S ins.:

889\* स चार्य पुरुषन्याञ्च कालः पुण्य उपस्थितः। तदसात्कारणात्पार्थ कार्यं मम महत्कृतम्।

[(L. 1) G1 चापि (for चायं). T2 G2-4 उपागत: (for उपस्थित:). — (L. 2) T2 G2-4 तन्मे (for मम).]

45 After the ref., S ins.:

890\* ततस्तस्मिन्सुहूर्ते तु विमानं कामगामि वै।

C. 3. 12533 B. 3. 181. 44 K. 3. 183. 47 दिन्यं वपुः समास्थाय गतिस्तिदिनमेन ह ॥ ४५
युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा आत्रा भीमेन संगतः ।
धौम्येन सहितः श्रीमानाश्रमं पुनरभ्यगात् ॥ ४६
ततो द्विजेभ्यः सर्वेभ्यः समेतेभ्यो यथातथम् ।
कथयामास तत्सर्वं धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ४७
तन्छ्रत्वा ते द्विजाः सर्वे आतरश्रास्य ते त्रयः ।

आसन्सुवीडिता राजन्द्रौपदी च यशस्त्रिनी ॥ ४८ ते तु सर्वे द्विजश्रेष्ठाः पाण्डवानां हितेप्सया । मैवमित्यश्रवन्भीमं गईयन्तोऽस्य साहसम् ॥ ४९ पाण्डवास्तु भयान्मुक्तं ग्रेक्ष्य भीमं महाबलम् । हर्षमाहारयांचक्कविंजह्रश्च मुदा युताः ॥ ५०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपूर्वणि अष्टसप्तत्यधिकशाततमो ऽध्यायः ॥ १७८ ॥ समाप्तमाजगरपूर्व ॥

#### 909

# वैद्यांपायन उवाच । निदाघान्तकरः कालः सर्वभूतसुखावहः । तत्रैव वसतां तेषां प्राष्ट्र समिपद्यत ॥ १ छादयन्तो महाघोषाः खं दिश्रश्र बलाहकाः ।

प्रववर्षुर्दिवारात्रमसिताः सततं तदा ॥ २ तपात्ययनिकेताश्च शतशोऽथ सहस्रशः । अपेतार्कप्रभाजालाः सविद्युद्धिमलप्रभाः ॥ ३ विरूद्धशुपा पृथिवी मत्तदंशसरीसृपा ।

अवपातेन महता तत्रावापतदुत्तमम्।

[(L. 1) T1 G1 M1 कामगं शुमं (for °गामि वै). — (L. 2) T1 अपदानेन; T2 G3 (both after corr.) अपपातेन; G4 अपवादेन (for अवपातेन).]

— b) B D (except D1-8. s) सुक्तवा (for सक्तवा). K1 De G1. 2 नृप (for नृप:). — cd) B2 यातस (for गतस्). K2-4 D8. s हि; B4 च (for ह). S दिवं (T1 वि; T2 G8 वंयं) दिब्यवपुर्भूत्वा स्वकर्मविजितं यथी.

46 °) B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M तु (for [अ]पि). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ततो युधिष्ठिरो राजा. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. 2 भीमसेनेन; K<sub>3</sub> D<sub>3</sub>. 5 भीमेन सह (for आत्रा भीमेन). — d) B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-8</sub>. 5) आगमत; M<sub>1</sub> अभ्ययात् (for अभ्यगात्).

47 <sup>ab</sup>) D<sub>5</sub> पूर्वेभ्यः (for स°). S ततो द्विजेषु सर्वेषु समेतेषु यथा°. — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub> °पुत्रो (for °राजो).

48 °) S द्विजश्रेष्ठा (for द्विजाः सर्वे). — °)  $K_4$  च तथा;  $B_1$  चापि ते;  $B_2$ . s चास्य ये;  $D_5$  चैव ते (for चास्य ते). — °)  $D_6$  सुविस्मिता;  $D_1$ . s सुपीडिता.  $T_2$   $G_{2-4}$  पार्था (for राजन्). M आसन्सुग्रीतमनसो.

49 °) B<sub>2</sub> च; D<sub>2</sub> जु (for तु). De D<sub>8</sub> द्विजा: श्रेष्ठा:.

- b) D<sub>5</sub> M<sub>1</sub> °च्छया (for °प्सया). — K<sub>1</sub> om. 49°-50°.

- c) B<sub>8</sub> 4 नैवम् (for मैवम्). K<sub>4</sub> [उ]क्तवान्; D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> [अ]ब्रवीद् (for [अ]ब्रवन्):

50 K<sub>1</sub> om. 50 (cf. v.l. 49). — °) K<sub>2</sub> B<sub>2</sub> °यामासुर्

(for <sup>\*</sup>यांचकुर्). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2. 8</sub> B<sub>2. 8</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1. 2</sub> [अ]न्विताः (for युताः).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N M2 आजगर (followed by समाप्त except in B1). — Adhy. name: G1 नहुप-चाप(sic)विमोचनभीमसेनमोक्षणं; M2 नहुपशापविमोचनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 180 (Dn3 181); D1 186; S (M2 sup. lin.) 182 (M2 orig. 184). — Śloka no.: Dn 49; D1 50.

#### 179

1 °)  $K_8$  G<sub>1. 4</sub> M<sub>1</sub> निदाघानंतर:. — °)  $K_4$  D<sub>3</sub> सम (for [प]а). — °) Ś<sub>1</sub>  $K_2$  प्रावृण्णामाभ्यपद्यत;  $K_4$  T G<sub>1</sub> ( $sup.\ lin.$ ). 8. 4 M प्रावृह्कालोभ्यपद्यत; De D<sub>2</sub> प्रावृह्समिन्यद्यतं; G<sub>1. 2</sub> प्रावृह्कालोभ्यवर्तत.

2 <sup>a</sup>) B<sub>1.2.4</sub> महाघोरा:. — <sup>b</sup>) S वलाहका:. — <sup>c</sup>) S<sub>1</sub> प्रवनहुर्; Dc अभ्यवपुर्. — <sup>d</sup>) S<sub>1</sub> K D<sub>1-3.5</sub> घना: (for तदा).

3 °) Ś1 K1. 2 T2 G2-4 तपात्यये निकेता:; B2 उपादाय निकेता:. T1 G1. 2 M तु; T2 G3. 4 ते (for च). — b) S वलाहका: (for सह°). — °) K4 B2 ज्वाला: (for जाला:) Ś1 K1. 2 अपन्ना: कदलीजाला:. — d) T G सविधुन्मंडलप्रभाः बभ्व पयसा सिक्ता श्चान्तभूमरजोरुणा ॥ ४ न स्म प्रज्ञायते किंचिद्म्भसा समवस्तृते । समं वा विषमं वापि नद्यो वा स्थावराणि वा ॥ ५ शुब्धतोया महाघोषाः श्वसमाना इवाशुगाः । सिन्धवः शोभयांचक्रः काननानि तपात्यये ॥ ६ नदतां काननान्तेषु श्र्यन्ते विविधाः स्वनाः । षृष्टिभिस्ताड्यमानानां वराहमृगपक्षिणाम् ॥ ७ स्तोककाः शिखिनश्रेव पुंस्कोकिलगणैः सह । मत्ताः परिपतन्ति स्म दर्दुराश्रेव दिपताः ॥ ८ तथा बहुविधाकारा प्राष्ट्रण्मेघानुनादिता । अभ्यतीता शिवा तेषां चरतां मरुधन्वसु ॥ ९ क्रौश्रव्हंसगणाकीणी शरत्प्रणिहिताभवत् । रूढकश्चवनप्रस्था प्रसन्नजलनिम्नगा ॥ १०

विमलाकाशनक्षत्रा शरत्तेषां शिवाभवत् ।

मृगद्विजसमाकीणां पाण्डवानां महात्मनाम् ॥ ११
पश्यन्तः शान्तरजसः क्षपा जलदशीतलाः ।

ग्रहनक्षत्रसंवैश्व सोमेन च विराजिताः ॥ १२
कुमुदैः पुण्डरीकेश्व शीतवारिधराः शिवाः ।
नदीः पुष्करिणीश्वेव दहशुः समलंकृताः ॥ १३
आकाशनीकाशतटां नीपनीवारसंकुलाम् ।
वभूव चरतां हर्षः पुण्यतीर्थां सरस्वतीम् ॥ १४
ते वै मुमुदिरे वीराः प्रसन्नसिललां शिवाम् ।
पश्यन्तो दृढधन्वानः परिपूर्णां सरस्वतीम् ॥ १५
तेषां पुण्यतमा रात्रिः पर्वसंधौ सम शारदी ।
तत्रैव वसतामासीत्कार्तिकी जनमेजय ॥ १६
पुण्यकृद्धिर्महासन्त्वैस्तापसैः सह पाण्डवाः ।

C. 3. 12555 B. 3. 182. 17 K. 3. 184. 17

- 4 °) B D (except  $D_{1-3.5}$ ) घरणी (for पृथिवी). — °)  $D_5$  मत्तपक्षि°. — °) Ś1  $K_{1-3}$  B3. 4 Dc  $D_3$  शांता सर्व (Dc च सु-)मनोहरा; B1. 2 Dn  $D_4$ . 6 शांता सर्वमनोरमा;  $D_5$  T G शांतधूमरजोगुणा.
- 5 b) B1 अंभसा समभिष्ठतं; B2 अंभसा परमद्भुते; S अद्भिक्तीं परिष्ठुते. d) K2. 4 B1. 3. 4 D T1 G1 M2 च (for the second a1).
- 6 °) K1. 4 B Dn D4. 6° वेगाः; K3° घोराः (for ° घोषाः). — b) S श्रासंत (T1 G1 M °त्य) इव शीव्रगाः.
- 7 b) T1 G2 M स्वरा:; G1 गिर: (for स्वना:). c) K4 B Dn D4. 6 छाद्य° (for ताङ्य°). T2 G2-4 om. 7<sup>d</sup>-10<sup>a</sup>.
- 8  $T_2 G_{2-4}$  om. 8 (cf. v.l. 7). °)  $K_4 D_{1-3} T_1$  परिनदंति;  $G_1 M$  परिनदंति.
- 9 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> om. 9 (cf. v.l. 7). <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> Dc M <sup>\*</sup> कारा:. <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> B<sub>1</sub> M <sup>\*</sup> जुनादिता:; K<sub>4</sub> <sup>\*</sup> भिनादिता:. <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> अभ्यतीता:; T<sub>1</sub> अप्यतीता; G<sub>1</sub> M अभ्यतीयात्. Ś<sub>1</sub> शिवास; Dc गिरास्. After 9, K<sub>1</sub> repeats 3. 178. 49<sup>c</sup>-50<sup>d</sup> (with unimportant v.l.).
- 10  $T_2 G_{2-4}$  om.  $10^a$  (cf. v.l. 7).  $^a$ )  $K_{1-8}$  Dc  $D_{1-8}$ .  $_5$  हंसकों चगणा ( $D_5$  ंसमा)कीणों;  $K_4$  B  $D_1$  कों चहंससमा  $^\circ$ ;  $G_1$  ततः कों चगणा  $^\circ$  (cf.  $11^c$ ).  $^b$ )  $K_4$  B  $D_1$   $D_4$ .  $_6$  शरस्त्रमुदिता  $^\circ$ ;  $D_8$   $G_{1.2}$  शरस्त्राणिहिता  $^\circ$ .  $D_2$  om. (hapl.)  $10^c-11^b$ .  $^c$ )  $S_1$   $K_2$  इंडकक्ष्य  $^\circ$ ;  $K_3$   $D_{1.3}$  इंडकाइए  $^\circ$ .

- d) K1. 3. 4 D3 T1 ° निम्नगाः.
- 11 D<sub>2</sub> om. 11<sup>ab</sup> (cf. v.l. 10). c) Dc D<sub>1. 2</sub> S (except T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>) मृगद्विजगणा<sup>c</sup>; D<sub>b</sub> मृगपक्षिसमा<sup>c</sup> (cf. 10<sup>a</sup>).
- 12 a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 पश्यतां; K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. 4 Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 दश्यंते; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> ततस्तु. Dc D<sub>5</sub> शांतरजसां. b) B<sub>2</sub> जलदसेविता. d) K<sub>8</sub> D<sub>8</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> विराजता.
- 13 °) Ś1 K2 नद्य:. S पुष्करिण्यक्ष नद्यक्ष. <sup>a</sup>) Ś1 K1. 2 दर्यते; K3 D1. 2 प्रयंतः (for दह्यु:).
- 14 °) De °नीकाशतटी;  $D_5$   $T_1$  M °संकाशतटां;  $T_2$  G °सं $(G_1$  °नी)काशजलां.  $^b$ )  $K_4$  B De Dn  $D_{1-4}$ ,  $_6$   $T_2$   $G_{1-3}$  M ती( $D_2$ ,  $_3$   $G_1$  M नी)रवानीर°;  $T_1$  नीलनीवार°;  $G_4$  तीरवानर°.  $^c$ )  $D_5$  पश्यतां (for चरतां).
- 15 K<sub>3</sub> om. (hapl.) 15. <sup>a</sup>) D<sub>6</sub> प्रमुद्ति (for मुमुदिरे). <sup>b</sup>) B<sub>4</sub> गुभां; Dc गिरां (for शिवास्). <sup>a</sup>) Dc D<sub>3</sub>. 6 G<sub>1</sub> M प्रति<sup>°</sup> (for परि<sup>°</sup>).
  - 16 b) Do सु-; S च (G4 वि-) (for स्म).
- 17 °) Ds तापसैश्च (for महासत्त्वेस). b) Ds तै: सवैं: (for तापसै:). K2 Ds पांडवें:. c) Ś1 K1. 2 Dn2 ते सवें; Ks. 4 D1-3 M तत्पर्व; Dn1. n3 तत्सवें; G2 ततस्त्रे (for तत्सवें). T2 G2-4 भरतश्रेष्ठ. d) D5 वभृतुर; T2 G समृतुर.
- 18 °) D<sub>1.3</sub> S तस्मिन्नस्युदये तत्र (D<sub>1.8</sub> तस्मिन्).
   °) D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G सार्ध (for चैव).

C. 3. 12555 B. 3. 182. 17 K. 3. 184. 17 तत्सर्व भरतश्रेष्ठाः समृहुर्योगमुत्तमम् ॥ १७ तमिस्राभ्युद्ये तस्मिन्धौम्येन सह पाण्डवाः ।

स्तैः पौरोगवैश्वेव काम्यकं प्रययुर्वनम् ॥ १८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७९ ॥

## 900

वैद्यांपायन उवाच।
काम्यकं प्राप्य कौन्तेया युधिष्ठिरपुरोगमाः।
कृतातिथ्या म्रुनिगणैर्निषेदुः सह कृष्णया।। १
ततस्तान्परिविश्वस्तान्वसतः पाण्डनन्दनान्।
ब्राह्मणा बहवस्तत्र समन्तात्पर्यवारयन्।। २
अथाव्रवीद्विजः कश्चिदर्जनस्य प्रियः सखा।
एष्यतीह महाबाहुर्वशी शौरिरुदारधीः।। ३
विदिता हि हर्रपूर्यमिहायाताः कुरूद्वहाः।
सदा हि दर्शनाकाङ्की श्रेयोन्वेषी च वो हरिः।। ४
बहुवत्सरजीवी च मार्कण्डेयो महातपाः।
स्वाध्यायतपसा युक्तः क्षिप्रं युष्मान्समेष्यति।। ५

तथैव तस्य ब्रुवतः प्रत्यदृक्ष्यत केशवः ।
सैन्यसुप्रीवयुक्तेन रथेन रथिनां वरः ॥ ६
मघवानिव पौलोम्या सिहतः सत्यभामया ।
उपायादेवकीपुत्रो दिदृक्षुः कुरुसत्तमान् ॥ ७
अवतीर्य रथात्कृष्णो धर्मराजं यथाविधि ।
ववन्दे सुदितो धीमान्भीमं च बिलनां वरम् ॥ ८
पूजयामास धौम्यं च यमाभ्यामभिवादितः ।
परिष्वज्य गुडाकेशं द्रौपदीं पर्यसान्त्वयत् ॥ ९
स दृष्ट्वा फल्गुनं वीरं चिरस्य प्रियमागतम् ।
पर्यष्वजत द्राशार्दः पुनः पुनररिदमम् ॥ १०
तथैव सत्यभामापि द्रौपदीं परिषस्वजे ।

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 G2. 4 आरण्य. — Adhy. name: Ś1 K4 प्रावृह्वर्णनं; K1 प्रावृह्वरुनं (sic); B1 Dc Dn1. n3 D1 काम्यकवनप्रवेशा:; B3 D4. 6 G1 काम्यकप्रवेशा:; D2 काम्यके पुन: प्रवेशा:; D5 काम्यकगमनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 181 (Dn3 182); D1 187; S 183 (M2 185). — Śloka no.: Dn D1 18.

#### 180

- 1  $^{a}$ ) K<sub>3</sub> D<sub>1. 2. 5. 6</sub> S (except T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub>) कौरच्या; K<sub>4</sub> B D<sub>n</sub> D<sub>3. 4</sub> कौरच्य (for कौन्तेया).
- 2  $T_{1}$  om.  $2^{ab}$ .  $^{b}$ )  $\acute{S}_{1}$   $K_{1-8}$  Dc  $D_{5}$  वसतस्तत्र पांडवान्.  $^{c}$ )  $\acute{S}_{1}$   $K_{2}$  वसतस् (for बहुवस्).  $^{d}$ )  $D_{5}$  पांडवान् (for समन्तात्).
- 3 °)  $K_2$  द्विजश्रेष्ठ:;  $T_1$  प्रिय: कश्चिद्. °)  $B_2$  Dn स एष्यित; Dc आयातीह;  $M_1$  एष्यतीति. S (except  $G_1$ ) महाबुद्धिर्. °)  $B_1$  शुचिर् (for शौरिर्).
- 4 °) Ś1 K1. 2 सदा च; S स चापि (T1 सदापि). d) Do चरो; T1 च यो (for च वो).

5 Mom. 5. — b) Here and in the sequel Śi Ki मार्कांडेय:! Ki-s B<sub>4</sub> D<sub>8</sub>. 5 महायशाः. — d) D<sub>5</sub> उपैच्यति (for समे°).

- 6 °) Ds [ए]तद् (for [ए]च). K4 B2.4 Dc1 Dn D4-8 transp. तस्य and जुवत:. b) Ds transp. प्रसं and केशव:. c) K2 B D (except Dc2 D1.2) शैंड्य (for सैन्य ).
- 8 b) Ś1 K1-3 B4 Dc D1-3. 5 युधिष्ठरं (for यथा°).
   K3 om. 8<sup>cd</sup>. c) Ś1 K1. 2 B4 Dc D1-3. 5 [S]य
  मुदा (for मुदितो).
- 9 a) B2. 8 Dc Dn S (except T1 M1) स (for च).

  c) T1 G1 महाभागां; T2 G2-4 M2 महाराज (for गुडा°).

  d) K3 B1 Dc2 G1 परिसांत्वयत्; B2. 8 D1. 2 T2 G2-4

  M परिसांत्वयन
- 10 a) N फाल्गुनं (K1 फल्गुणं). K3 om. 10°-11°.
   °) D2 G1 परि (for पर्य °). a) Ś1 K1 एनम्; K2
  Dc2 एवम् (for पुनर्). K4 B Dn अरिंदमः; D4. 6 अरिंदम.
  D5 पुनरेवारिमर्दन.
  - 11 Ks om. 11<sup>abc</sup> (cf. v.l. 10). a) Dc D1. 2

पाण्डवानां त्रियां भार्यां कृष्णस्य महिषी त्रिया।। ११ ततस्ते पाण्डवाः सर्वे सभार्याः सपुरोहिताः । आनर्चुः पुण्डरीकाक्षं परिवज्जश्च सर्वशः ॥ १२ कृष्णस्तु पार्थेन समेत्य विद्वा-न्धनंजयेनासुरतर्जनेन । बभौ यथा भृतपतिर्महात्मा समेत्य साक्षाद्भगवान्गुहेन ॥ १३ ततः समस्तानि किरीटमाली वनेषु वृत्तानि गदाग्रजाय। उक्त्वा यथावत्पुनरन्वपृच्छ-त्कथं सुभद्रा च तथाभिमन्यः ॥ १४ स पूजियत्वा मधुहा यथाव-त्पार्थांश्र कृष्णां च पुरोहितं च। उवाच राजानमभिप्रशंस-न्युधिष्ठिरं तत्र सहोपविक्य ॥ १५ धर्मः परः पाण्डव राज्यलामा-त्तस्यार्थमाहुस्तप एव राजन् ।

सत्यार्जवाभ्यां चरता स्वधर्म जितस्तवायं च परश्र लोकः ॥ १६ अधीतमग्रे चरता व्रतानि सम्यग्धनुर्वेदमवाप्य कृत्स्नम् । क्षात्रेण धर्मेण वस्नि लब्ध्वा सर्वे ह्यवाप्ताः ऋतवः पुराणाः ॥ १७ न ग्राम्यधर्मेषु रतिस्तवास्ति कामान किंचित्करुषे नरेन्द्र। न चार्थलोभात्प्रजहासि धर्म तस्मात्स्वभावादसि धर्मराजः ॥ १८ दानं च सत्यं च तपश्च राज-ञ्श्रद्धा च शान्तिश्च धृतिः क्षमा च। अवाप्य राष्ट्राणि वस्न्ति भोगा-नेषा परा पार्थ सदा रतिस्ते ॥ १९ यदा जनीयः क्रुजाङ्गलानां कृष्णां सभायामवशामपश्यत । अपेतधर्मव्यवहारवृत्तं

C. 3. 1257 B. 3. 183. K. 3. 185.

M2 च (for [अ]पि). — °) Ś1 K2 प्रिया भार्या.

12 Mom. 12<sup>a</sup>-39<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) B1 अभ्यच्यं (for आनर्जु:). — <sup>d</sup>) T1 समंततः (for च सर्वशः).

13 Mom. 13 (of. v.l. 12). — b) T G भद्देनेन (for क्रिजेनेन).

14 Mom. 14 (cf. v.l. 12). — b) K3 गदाधराय. — c) Dn2 T1 G1 अन्वगच्छत्. — d) K3. 4 B D स चा (for तथा). T G तस्मिन्सु(T1 G1 तथ्यं सु)भद्गां च तथा-भिमन्युं. — After 14, T G read 22.

15 Mom. 15 (cf. v.l. 12). — ") Śi Ki. 2 Dc सं-(for स). T2 Gs. 4 यथैव (for यथावत्). — b) Ki. 3. 4 B D (except D2. 3. 5) Ti पार्थ (for पार्थोन्). — d) T G तेन (for तम्र).

16 M om. 16 (cf. v.l. 12). — Before 16, K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub>. 2 ins. श्रीकृष्ण उ°. — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 धर्मात् (for धर्मः). K<sub>1</sub> पुनः; D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> परं (for परः). K<sub>3</sub> B<sub>1</sub> D<sub>62</sub> T G<sub>3</sub>. 4 राज्यलाभस्. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>5</sub> तथार्थ°; D<sub>62</sub> तत्पार्थ°; D<sub>1-3</sub> तद्थ°; T G तस्यादि° (for तस्यार्थ°). D<sub>62</sub> T<sub>1</sub> तव (for तप). K<sub>1</sub> एष (for एव). — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> च; B<sub>1</sub> हि; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3

सु- (for स्व-). — T1 om. 16<sup>d</sup>-18<sup>d</sup>.

17 T<sub>1</sub> M om. 17 (cf. v.l. 16, 12). —  $^a$ ) K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> अधीतमार्गे; B<sub>2</sub> अतीतमग्रे. T<sub>2</sub> G चितितं व्रतं च (for चरता व्रतानि). —  $^b$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 सम्यक्तया वेदम्. —  $^d$ ) K<sub>1</sub>. 2 सर्वे कृताश्च; D<sub>3</sub> सर्वेप्यवाप्ताः; D<sub>4</sub> प्राप्ताश्च सर्वे. D<sub>1</sub>. 2 सुपुण्याः (for पुराणाः).

18 Ti M om. 18 (cf. v.l. 16, 12). — a) Śi Ki-s ब्रामधर्मेषु; Ds. 6 ब्राम्यधर्मे च. — b) Ts G कोपो (Gi. s °पे) न कश्चित्पुरुषो नरेंद्र. — d) Ks Bi. s. s Dn Ds. 6 ब्रामवाद् (for स्वभावाद्). Ki Dc धर्मराज.

19 Mom. 19 (cf. v.l. 12). — <sup>b</sup>) K4 B<sub>1-8</sub> Dn D4. e প্রন্থা च বুদ্ধিপ্র প্রদা ছবিপ্র; B4 T G প্রদা च (B4 প্রবেপ্র) হাবিপ্র হুদা ছবিপ্র. — After 19<sup>ab</sup>, D<sub>1. 2</sub> ins.:

891\* आपत्स्वपि त्वं न जहासि राजन .

— °) B4 चास्त्राणि (for राष्ट्राणि). — व) T1 G1 येषां (for एषा). D1. 5 T1 G1 transp. सदा and रति:. T2 G8. 4 एषां भवेत्पार्थं रति: सदा (G4 स्वभा)रै:; G2 येषां सदा पार्थं रति: परार्थां.

20 M om. 20 (cf. v.l. 12). - a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>, 2 D<sub>1-8</sub>

3. 12576 3. 183. 20 3. 185. 21

सहेत तत्पाण्डव कस्त्वदन्यः ॥ २० असंशयं सर्वसमृद्धकामः क्षिप्रं प्रजाः पालयितासि सम्यक । इमे वयं निग्रहणे करूणां यदि प्रतिज्ञा भवतः समाप्ता ॥ २१ धौम्यं च कृष्णां च युधिष्ठिरं च यमौ च भीमं च दशाईसिंहः। उवाच दिष्टचा भवतां जिवेन प्राप्तः किरीटी मुदितः कृतास्तः ॥ २२ प्रोवाच कृष्णामपि याज्ञसेनीं दशाईभर्ता सहितः सुहद्भिः। कृष्णे धनुर्वेदरतिप्रधानाः सत्यवतास्ते शिशवः सुशीलाः। सद्भिः सदैवाचरितं समाधि चरन्ति पुत्रास्तव याज्ञसेनि ॥ २३ राज्येन राष्ट्रेश्च निमन्त्र्यमाणाः

पित्रा च कृष्णे तव सोदरेश्व। न यज्ञसेनस्य न मात्रलानां गृहेषु बाला रतिमासुवन्ति ॥ २४ आनर्तमेवाभिमुखाः शिवेन गत्वा धनुर्वेदरतिप्रधानाः । तवात्मजा वृष्णिपुरं प्रविदय न दैवतेभ्यः स्पृहयन्ति कृष्णे ॥ २५ यथा त्वमेवाईसि तेषु वृत्ति प्रयोक्तमार्या च यथैव कन्ती। तेष्वप्रमादेन सदा करोति तथा च भृयश्च तथा सुभद्रा ॥ २६ यथानिरुद्धस्य यथाभिमन्यो-र्यथा सुनीथस्य यथैव भानोः। तथा विनेता च गतिश्व कृष्णे तवात्मजानामपि रौक्मिणेयः ॥ २७ गदासिचर्मग्रहणेषु शूरा-

यथा;  $T_2$  G राज्ये ( $G_2$  हृतं) (for यदा).  $K_1$  कुरूणां;  $D_2$   $T_1$  जनीधाः;  $T_2$   $G_1$ . 8. 4 निविष्टः;  $G_2$  च देशं(for जनीधः).  $G_1$  भगवान् (for सभायाम्).  $G_1$  भगवान् (for अवशाम्).  $G_2$  अवशां च पश्यन्.  $T_2$   $G_3$ . 4 अपश्यन्.

21 Mom. 21 (cf. v.l. 12). — a) Kı वेगं (for काम:). — b) T G अधैव तिम्नग्रहणं कुरूणां.

22 Mom. 22 (cf. v.l. 12). T G read 22 after 14. — ab) K3. 4 B2. 8 D (except D1-3) transp. कृष्णां and भीमं. B1 धीम्यं च भीमं च यमी च कृष्णां युधिष्ठिरं चापि दशाई°. — c) D3 द्वष्टा; D6 शिष्यो (for दिष्ट्या). Ś1 K1 भवता.

23 M om. 23 (cf. v.l. 12). — a)  $D_2$  ततश्च;  $G_4$  ददर्श (for प्रोवाच).  $S_1$  अभि यज्ञसेनीं;  $K_1$  अपि यज्ञ°;  $K_2$  अतियज्ञ°;  $D_5$  अथ याज्ञ°. — b)  $D_1$ . a  $G_1$  दाशाहि°. — After  $23^{ab}$ , N ins.:

892\* दिष्टचा समग्रासि धनंजयेन समागतेत्येवसुवाच कृष्णः ।

[(L. 1) Ś1 K2 समेतासि (for समग्रासि).]
— After 23°, Ds reads 25°d. — d) K4 B Dn D4. 6
तवा(B4°था)त्मजा° (for सत्यवता°). Ds यथावतास्ते शिशवः

सुखाहो:. — °) Ś1  $K_{1.2}$  यदि स्म देवाचरितं.  $K_4$   $B_{1-8}$  Dn  $D_4$ . 6 सुहृद्धिश् (for समाधि).

24 Mom. 24 (cf. v.l. 12). — °) Ś1 K1-3 D6 राज्येन पु(  $K_3$  मं) त्रेश्च;  $B_1$  (mas in text) राज्येन भोगेन;  $B_4$  राज्येश्च भोगेश्च;  $D_2$  राजन्यपुत्रेश्च;  $T_1$  युक्तैर्नियुक्तेश्च;  $T_2$  G राज्ञा ( $G_1$  ° ज्यं) नियुक्तेश्च.

25 M om. 25 (cf. v.l. 12). — a) D1. 2 आनर्तमेवा-भिरता:; T G आनर्तवासामिमुखाः.

26 M om. 26 (cf. v.l. 12). — a) T2 (before corr.) G2. 4 एवा (for एवा ). K2 B Dn D4. 6 वृत्तं (for वृत्ति). T1 यथा त्वमेवाभिमतेषु वृत्ति. — b) Ś1 K1-8 D2. 3. 5 G4 तथैव (for य ). — c) K8 [अ]प्रमादेषु; B1. 4 प्रमादेन; G2. 4 प्रमोदेन (for [अ]प्रमादेन). K3. 4 B D (except D1-3) तथा; K1. 2 मुदा (for सदा). — d) K1 माता च; K2 मा तात; K4 B2. 4 Dn D4. 6 तथैव; B1. 8 Dc ततश्च; D2. 3 यथा च. K3. 4 B1-3 Dc D1-3 सदा; T G ततः (for तथा).

27 M om. 27 (cf. v.l. 12). — b) Ś1 K1 T2 G1. 8 सुनीतस्य. K1. 3 तथेव (for य°). — c) Ś1 रित (for गिति°). — d) B8. 4 D6 तथा° (for तवा°). Ś1 K D5 T1

नस्नेषु शिक्षासु रथाश्वयाने ।
सम्यग्विनेता विनयत्यतन्द्रीस्तांश्वाभिमन्युः सततं कुमारः ॥ २८
स चापि सम्यक्प्रणिधाय शिक्षामस्नाणि चैषां गुरुवत्प्रदाय ।
तवात्मजानां च तथाभिमन्योः
पराक्रमैस्तुष्यति रौक्मिणेयः ॥ २९
यदा विहारं प्रसमीक्षमाणाः
प्रयान्ति पुत्रास्तव याज्ञसेनि ।
एकैकमेषामनुयान्ति तत्र
रथाश्व यानानि च दन्तिनश्च ॥ ३०
अथात्रवीद्धमराजं तु कृष्णो
दशाईयोधाः कुकुरान्धकाश्व ।
एते निदेशं तव पालयन्ति
तिष्ठन्ति यत्रेच्छसि तत्र राजन् ॥ ३१

आवर्ततां कार्मुकवेगवाता
हलायुधप्रप्रहणा मध्नाम् ।
सेना तवार्थेषु नरेन्द्र यत्ता
ससादिपत्त्यश्वरथा सनागा ॥ ३२
प्रस्थाप्यतां पाण्डव धार्तराष्ट्रः
सुयोधनः पापकृतां वरिष्ठः ।
स सानुबन्धः ससुहृद्गणश्च
सौभस्य सौभाधिपतेश्च मार्गम् ॥ ३३
कामं तथा तिष्ठ नरेन्द्र तिस्मन्यथा कृतस्ते समयः सभायाम् ।
दाञ्चाईयोधेस्तु ससादियोधं
प्रतीक्षतां नागपुरं भवन्तम् ॥ ३४
व्यपेतमन्युर्व्यपनीतपाप्मा
विहृत्य यत्रेच्छिस तत्र कामम् ।
ततः समृद्धं प्रथमं विज्ञोकः

C. 3. 12592 B. 3. 183. 36 K. 3. 185. 36

रौहिणेय: ( cf. v.l. 29 ).

28 M om. 28 (cf. v.l. 12). — ")  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$ . 2  $\acute{D}_1$ . 2 गदासिचक".  $\acute{D}_{1-3}$   $\acute{T}_2$   $\acute{G}_{2-4}$  दूरा (for दूरान्). — ")  $\acute{D}_{1-3}$  राखेषु (for अखेषु). — ")  $\acute{T}$   $\acute{G}$  विनीतान् (for विनेता).  $\acute{B}$   $\acute{D}_1$   $\acute{D}_4$ . 6 विनयेदतंद्रीस्;  $\acute{D}_{1-3}$  विनयस्यतंद्रस्. — ")  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_{1-3}$   $\acute{D}_1$ . 2. 6 तांश्चाभिनन्युं च सनत्कुमारः;  $\acute{T}$   $\acute{G}$  तांश्चाभिनन्युं च ( $\acute{T}$   $\acute{G}_3$  "न्युश्च) सदा कुमारान्.

29 Mom. 29 (cf. v.l. 12). — b) K1. 4 B Dc1 Dn D4. 6 शस्त्राणि (for अस्त्राणि). Dc2 शिक्षां; D5 तेषां (for चैषां). K4 B1-3 Dc Dn D4. 6 विधिवत् (for गुरु°). — b) Ś1 K D3 T1 रीहिणेय: (cf. v.l. 27).

30 Mom. 30 (cf. v.l. 12). — a) K4 B2 Dn D4. 6
T1 यथा; Dc सदा (for यदा). Dc विहारान्. Some
MSS. प्रसमीक्ष्य°. — c) K2 अनुयाति; D1. 2 उपयांति.
— d) Ś1 K2. 8 Dc2 T2 G3 रथाश्वयानानि. B2 वार्जि°;
B4 हस्ति° (for दन्ति°).

31 M om. 31 (cf. v.l. 12). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> Dc D<sub>1-8</sub>. 5 च (for तु). — b) D<sub>1</sub>. 2. 5 G<sub>1</sub>. 2 दाशाह<sup>2</sup>. — c) K<sub>2</sub>. 4 B Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 T<sub>1</sub> पाल्डयंतस; Dc <sup>2</sup>यंतु. — d) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) तिष्ठंतु. Dc G<sub>1</sub> धमेराज; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> यत्र राजन्. — After 31, K<sub>2</sub> ins.:

893\* योधास्तवार्थेषु नरेन्द्रयन्ता

#### कुर्वन्तु कार्यं सरथाः सनागाः।

32 M<sub>2</sub> om. 32 (cf. v.l. 12). — ") D<sub>1. 2</sub> वेगवाहा. — ") G<sub>1. 4</sub> यदूनां (for मधूनाम्). — ") Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> तवार्थेन; D<sub>5</sub> त्वदर्थेषु; T<sub>1</sub> तु पार्थाय; T<sub>2</sub> G तवार्थाय.

33 Mom. 33 (cf. v.l. 12). — c) K<sub>3</sub> D<sub>8</sub>. 5 सहातु (for स सातु ). T G ससुहज्जनश्च. — d) K<sub>4</sub> B Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 भीमस्य; D<sub>5</sub> शास्व (for सीभ ). D<sub>5</sub> स मार्गः (for च मार्गस्).

34 M om. 34 (cf. v.l. 12). — °) Śi Ki. 2 तदा (for तथा). Ks. 4 Ds नराधिप स्वं (for नरेन्द्र तस्मिन्). — °) Śi K4 B Dni Di. 6 Gl. 4 दशाईयोधेस्तु (K4 B4 Gi °श्च); Ks दाशाईसेना तु; Dc यथाईयोधेस्तु; Ds दाशाई-योधास्तु. Śi Ki. 2 समाधियोगं (Ki °धं); B Dn D4. 6 हतारि(Bs. 4 °धं)योधं; Dc हताईयोधं; Ds ममानुयात्वा. — °) A few MSS. प्रतीक्ष्यतां. Ks B4 Di. 3. 5 नागपुरे. T G प्रभग्नं (for भवन्तम्).

35 M om. 35 (cf. v.l. 12). — b) T G कालं (for कामम्). — c) K4 B Dn D4. s प्रसिद्धं (for समृद्धं). T G समृद्धं (T2 G3 द्ध:; G2. 4 द्धे) प्रभवं (for समृद्धं प्रथमं). K1-3 B3. 4 Dc D1. 3 (before corr.). s प्रसमं; D2 प्रभवं; D3 (by corr.) सततं (for प्रथमं). — d) B3 संप्राप्यसे; B4 प्रयास्यसे.

C. 3. 12592 B. 3. 183. 36 K. 3. 185. 36 प्रपत्ससे नागपुरं सराष्ट्रम् ॥ ३५
ततस्तदाज्ञाय मतं महात्मा
यथावदुक्तं पुरुषोत्तमेन ।
प्रशस्य विप्रेक्ष्य च धर्मराजः
कृताञ्जलिः केशवमित्युवाच ॥ ३६
असंशयं केशव पाण्डवानां
भवान्गतिस्त्वच्छरणा हि पार्थाः ।
कालोद्ये तच ततश्च भूयः
कर्ता भवान्कर्म न संशयोऽस्ति ॥ ३७
यथाप्रतिज्ञं विह्तश्च कालः
सर्वाः समा द्वादश निर्जनेषु ।
अज्ञातचर्यां विधिवत्समाप्य
भवद्गताः केशव पाण्डवेयाः ॥ ३८
वैशंपायन उवाच ।
तथा वदति वार्ष्णेये धर्मराजे च भारत ।

36 Mom. 36 (cf. v.l. 12). — ") D<sub>8</sub> T G आदाय (for आज्ञाय). — ") T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 दक्त:.

37 M om. 37 (cf. v.l. 12); Ś1 K1. 2 om. 37°-38°. T G read 37° after 38. — °° ) T G कर्ता (for भूय:), and तथा (for कर्ता).

38 Śi Ki. 2 M om. 38 (cf. v.l. 37, 12). — ") Ti स विवृत्य कालं; T2 G च विहत्य कालं (for विहतश्च कालः). — After 38, T G read 37<sup>ab</sup>; while Ks. 4 B D (D4 om. lines 1 and 2; D6 marg.) ins.:

894\* एषैव बुद्धिर्जुषतां सदा त्वां सत्ये स्थिताः केशव पाण्डवेयाः । सदानधर्माः सजनाः सदाराः सवान्धवास्त्वच्छरणा हि पार्थाः ।

39 Mom. 39° (cf. v.l. 12). — b) T G पार्थिवे (for भारत). — c) Ś1 K1-3 D1-3. 5 ततः (for अथ). T1 वयो (for तपो ). — d) Ś1 K1. 2 ध्तः K3. 4 B2 Dc D1. 5 S हक् (for धक्). — f) Ś1 K1 (as usual) माकोडेयो. S धुनिः (for तपाः). — After 39, K4 B Dc Dn D4. 6 ins.:

895\* अजरश्चामरश्चेव रूपौदार्यगुणान्वितः। ज्यदृश्यत तथा युक्तो यथा स्यात्पञ्चविद्याकः।

K4 cont.:

अथ पश्चात्तपोवृद्धो बहुवर्षसहस्रध्यः ।
प्रत्यदृश्यत धर्मात्मा मार्कण्डेयो महातपाः ॥ ३९
तमागतमृषिं वृद्धं बहुवर्षसहस्रिणम् ।
आनर्ज्जक्रीह्मणाः सर्वे कृष्णश्च सह पाण्डवैः ॥ ४०
तमर्चितं सुविश्वस्तमासीनमृषिसत्तमम् ।
ब्राह्मणानां मतेनाह पाण्डवानां च केशवः ॥ ४१
ग्रुश्र्वः पाण्डवास्ते ब्राह्मणाश्च समागताः ।
द्रौपदी सत्यभामा च तथाहं परमं वचः ॥ ४२
पुरावृत्ताः कथाः पुण्याः सदाचाराः सनातनाः ।
राज्ञां स्त्रीणामृषीणां च मार्कण्डेय विचक्ष्व नः॥ ४३
तेषु तत्रोपविष्टेषु देविषरिप नारदः ।
आजगाम विश्रुद्धात्मा पाण्डवानवलोककः ॥ ४४
तमप्यथ महात्मानं सर्वे ते पुरुषर्वभाः ।
पाद्यार्घ्याभ्यां यथान्यायमुपतस्थुर्मनीषिणम् ॥ ४५
नारदस्त्वथ देविष्क्रीत्वा तांस्तु कृतक्षणान् ।

896\* महावराहकोट्यां च ब्रह्मणामयुतानि च । ब्यचिन्तयन्महात्मा वै तथा रामं सलक्ष्मणम्।

40  $^{b}$ ) Dc  $T_{1}$  °सहिस्तकं. —  $^{c}$ )  $B_{1}$  अभ्यर्चन् (for आनर्चुर्). Ś1  $K_{1-3}$   $B_{4}$   $D_{1-3}$   $_{5}$  पांडवा: (for ब्राह्मणाः). S उपातिष्ठंत ते सर्वे. —  $^{d}$ )  $K_{1}$   $_{2}$   $_{4}$   $B_{1-3}$   $D_{4}$  transp. सह and पाण्डवे: Ś1  $K_{3}$   $B_{4}$   $D_{3}$   $_{5}$  कृष्णश्च ब्राह्मणेः सह ; S पांडवाः सहयादवाः.

41  $^a$ )  $T_1$  स तमभ्यर्च्य विश्वस्तम् . -  $^b$ )  $B_1$  ऋषिपुंगवं. -  $^c$ )  $\acute{S}_1$   $K_{1.2}$   $G_4$  पांडवानां ( for ब्राह्म $^\circ$ ). -  $^d$ )  $\acute{S}_1$   $K_{1.2}$  यादवानां;  $G_4$  ब्राह्मणानां ( for पाण्ड $^\circ$ ).

42 Before 42, B De Dn D4. 8 ins. कृष्ण उ°. — ab) K4 D5 transp. पाण्डवाः and ब्राह्मणाः. — a) Ś1 K1. 2 तवेदं मधुरं वचः.

43  $^a$ ) Ś1 कुर्वन् (for पुण्या:). —  $^b$ ) K4 B2-4 D (except D1-3. 5) सदाचारान्सनातनान्. —  $^a$ ) B1 (m as in text) दिदक्षव:; B3. 4 Dc S प्रचक्ष्व नः; D5 वदस्य नः.

44 Before 44, B Dc Dn D4. e ins. वैशं उ. — ") Śi विद्वेषु (for विष्टेषु). — ") Śi Ki. 2 Mi अवलोकयन्. 45 ") Śi Ki. 2 ते तं चाथ; K4 नमस्कृत्य (for तमप्यथ).

 $K_3 D_1$ .  $_5$  महात्मानः. —  $_5$ )  $\acute{S}_1 K D_{1-3}$  पांडवाः ( for सर्वे ते ).  $D_5$  पांडवास्ते सुरर्षमाः. —  $_5$ )  $\acute{S}_1 K_2$  यथान्याय्यम्. —  $K_1$  om.  $45^d-47^a$ . —  $_4$ ) B D मनीषिणः;  $T_1$   $G_1$   $M_1$  महासुनि.

मार्कण्डेयस्य वदतस्तां कथामन्वमोदत ॥ ४६ उवाच चैनं कालज्ञः स्मयन्त्रिव स नारदः । ब्रह्मर्षे कथ्यतां यत्ते पाण्डवेषु विवक्षितम् ॥ ४७ एवम्रक्तः प्रत्युवाच मार्कण्डेयो महातपाः ।

क्षणं क्ररुघ्वं विपुलमाख्यातच्यं भविष्यति ॥ ४८ एवम्रुक्ताः क्षणं चक्रुः पाण्डवाः सह तैर्द्विजैः । मध्यंदिने यथादित्यं प्रेक्षन्तस्तं महाम्रुनिम् ॥ ४९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८०॥

#### 969

# वैशांपायन उवाच । तं विवक्षन्तमालक्ष्य क्रुराजो महाग्रुनिम् । कथासंजननार्थाय चोदयामास पाण्डवः ॥ १ भवान्दैवतदैत्यानामृषीणां च महात्मनाम् । राजषीणां च सर्वेषां चिरतज्ञः सनातनः ॥ २ सेव्यश्रोपासितव्यश्र मतो नः काङ्कितश्रिरम् ।

अयं च देवकीपुत्रः प्राप्तोऽस्मानवलोककः ॥ ३

भवत्येव हि मे बुद्धिर्द्धात्मानं सुखाच्च्युतम् । धार्तराष्ट्रांश्च दुर्नृत्तानृध्यतः प्रेक्ष्य सर्वशः ॥ ४ कर्मणः पुरुषः कर्ता ग्रुभस्याप्यग्रुभस्य च । स्वफलं तदुपाश्चाति कथं कर्ता स्विदीश्वरः ॥ ५ अथ वा सुखदुःखेषु नृणां ब्रह्मविदां वर । इह वा कृतमन्वेति परदेहेऽथ वा पुनः ॥ ६ देही च देहं संत्यज्य मृग्यमाणः श्वभाश्चभैः ।

C. 3.12615 B. 3.183.59 K. 3.186.7

G4 उत्पेतुः सुमनीषिणः.

46 K<sub>1</sub> om. 46 (cf. v.l. 45). — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> देवांस्तान् (for देविष्ट्). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2-4</sub> Dc D<sub>1-3</sub>. 5 च (for तु). B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> ज्ञात्वा तान् (T<sub>1</sub> विज्ञाय) कृतलक्ष्मणान्; T<sub>2</sub> G M तान्विज्ञाय कृत<sup>°</sup>. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> सोन्वमोदत; B<sub>3</sub> D<sub>6</sub> अन्वमोदयन्; B<sub>4</sub> अनुमोदते. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ताः कथास्त्व (G<sub>1</sub> ° था अ)न्वमोदत.

47 K1 om. 47° (cf. v.l. 45). — °) B4 धर्मज्ञ:; T1 G1 M2 कालजं. — °) T1 मार्कंडेयं (for स्पयन्निव). K4 B1. 2 D (except D1-8. 5) सनातनः (for स नारदः). — °) Ś1 G2. 4 महर्षे (for ब्रह्मकें). T2 G तत् (for ते).

49 b)  $D_2$ . 4  $T_1$   $G_2$  सहितेर् (for सह तैर्). — °)  $\acute{S}_1$   $K_2$  सूर्यं (for [आ]दिंखं). —  $^d$ )  $B_4$  प्रेक्ष्यमाणा; S पश्यंतस्तं (for प्रेक्षन्तस्तं).  $K_1$ . 3  $B_1$ –3  $D_1$   $D_3$ –6 ते (for तं).

Colophon om. in K<sub>4</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6. — Major parvan.: Ś1 K<sub>1</sub>. 2 G<sub>2</sub>. 4 आरण्य. — Adhy. name: B<sub>3</sub> कृष्णपांडवनारदसमागमः; B<sub>4</sub> कृष्णमार्कडेयनारदपांडवसमागमः; D<sub>1</sub>. 3 वासुदेवाभि(D<sub>3</sub> om. भि)गमनं; D<sub>2</sub> वासुदेवमार्कडेयाभिगमनं; D<sub>5</sub> M<sub>2</sub> मार्कडेयसमागमनं (M<sub>2</sub>° गमः); G<sub>1</sub> मार्कडेयाभागनं. — Adhy. no. (figures, words or both): D<sub>1</sub> 188; S (M<sub>2</sub> inf. lin.) 184 (M<sub>2</sub> orig. 186). — Śloka no.: D<sub>1</sub> 52.

#### 181

1 K<sub>4</sub> om. 1<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> G<sub>4</sub> विवक्षितम्. Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> आमं<sup>5</sup>य; T<sub>1</sub> आलोक्य (for आलक्ष्य). — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> महाद्युति:. — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> नोद<sup>°</sup> (for चोद<sup>°</sup>).

2 Before 2, T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ins. युधिष्ठिर:. — ") S (except G<sub>8</sub>; T<sub>2</sub> by corr.) भगवन्देवदैत्यानाम्. — ") S (except T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>) पूर्वेषां (for स<sup>\*</sup>). — ") K<sub>1</sub>. <sub>8</sub>. <sub>4</sub> B<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub>. <sub>8-6</sub> पुरातनः (for सना<sup>°</sup>).

3 °) D6 मेध्यश्चोपास्यबुद्धिश्च. — °) D1. 2 ततो नः; D6 मनोज्ञः; G1 मत्तो नः; G2 त्वन्नो नः.

4 °) De D1-3. 5 अमत्येव; G2. 4 भवानेव (for भवत्येव). G2. 4 ब्रूहि (for बुद्धिर्). — °) T2 G2-4 तान्सर्वान् (for दुर्वृत्तान्). — °) K1 नृत्यतः; K2 दृष्यतः (for ऋध्यतः). De सर्वतः. Db ऋद्धान्प्रेक्ष्य च सर्वशः.

5 <sup>b</sup>) B1. 3 Dc D4-6 S [अ]খ (for [अ]पि). K3. 4 B D বা (for च). — <sup>c</sup>) K2 B D (except D1. 5) G1 M स फलं (for स्वफलं).

6 a) Ś1 K1. 2 हटे; K3 भोक्ता; K4 D2 हटो; B Dc Dn D4-6 दुतो (B4 कथं); D1 हटाद्; D3 (m as in text) हतां (for अथ). — b) Ś1 K3 D3 नुणां.

7 a) Ba transp. देही and देहं. Śi K Ba Di. s. s

C. 3. 12616 B. 3. 183. 59 K. 3. 186. 7 कथं संयुज्यते प्रेत्य इह वा द्विजसत्तम ॥ ७ ऐहलौकिकमेवैतदुताहो पारलौकिकम् । क च कर्माणि तिष्ठन्ति जन्तोः प्रेतस्य भार्गव ॥ ८ मार्कण्डेय उवाच ।

त्वद्युक्तोऽयमनुप्रश्नो यथावद्वदतां वर ।
विदितं वेदितव्यं ते स्थित्यर्थमनुपृच्छसि ॥ ९
अत्र ते वर्तियिष्यामि तदिहैकमनाः शृणु ।
यथेहाग्रुत्र च नरः सुखदुःखग्रुपाश्चते ॥ १०
निर्मलानि श्रुरीराणि विशुद्धानि श्रुरीरिणाम् ।
ससर्ज धर्मतन्त्राणि पूर्वीत्पनः प्रजापितः ॥ ११
अमोघनलसंकल्पाः सुवताः सत्यवादिनः ।
ब्रह्मभूता नराः पुण्याः पुराणाः कुरुनन्दन ॥ १२
सर्वे देवैः समायान्ति स्वच्छन्देन नभस्तलम् ।

 $T_1 G_1 M_1 g_1(K_4 g_1) (for a).$  — b)  $S_1 K_2$ मृष्य° (for मृग्य°). — b)  $D_6$  उभी (for कथं).  $D_1 = 0$ 0  $D_2 = 0$ 0  $D_3 = 0$ 1  $D_3 = 0$ 1  $D_3 = 0$ 2  $D_4 = 0$ 3  $D_3 = 0$ 4  $D_3 = 0$ 5  $D_4 = 0$ 5  $D_3 = 0$ 5  $D_3 = 0$ 6  $D_4 = 0$ 7  $D_3 = 0$ 7  $D_3 = 0$ 8  $D_3 = 0$ 9  $D_4 = 0$ 9  $D_3 = 0$ 9  $D_3 = 0$ 9  $D_4 = 0$ 9  $D_3 = 0$ 9  $D_4 = 0$ 9  $D_4$ 

8 °) K1 D1-3 T2 (after corr.) इह ° (for ऐह °). Ś1 K1. 2 D1 एतावद्; K4 B Dc Dn D4. 6 एवेह (for एवेतद्).

- °) S वा (for च). G1. 2 कमीण. D6 कृतकमीणि तिष्ठति. — After 8, G1 ins.:

897\* एतत्सर्वे यथावृत्तं मुने वक्तुमिहाईसि।

- 9  $^{a}$ ) Ś1 K1. 2 यदुक्तो; D6 त्वयोक्तो; T G2-4 त्वदुक्तो; M2 तद्युक्तो.  $^{a}$ ) D5 T1 च (for ते).  $^{a}$ ) T2 G2-4 स्मृत्यर्थम्. K1-8 D6 त्वनु-; B Dn D4. 6 त्वं तु; Dc त्वन्न (for अनु-).
- 10 °) Ś1 K1. 2 अहं; B1 तात; T1 तन्न (for अन्न). Ś1 K1. 2 G2 वर्ण ; K4 B D (except D1-3. 5) कथ (for वर्त ).

   °) K2 अथे ; Dc यन्ने (for यथे ).
- 11 <sup>6b</sup>) S transp. शरीराणि and विशुद्धानि. <sup>c</sup>) Si Ka शशंस (for ससर्ज). Ta Gs. 4 सर्वे (for धर्म).
- 12 °) N °फरु (for °बरु ). b) T1 सहृत्ताः; T2 G2-4 सुबृत्ताः (for सुवताः). B4 सिद्धार्था निरुपद्गवाः. — b) B D (except D1-3. b) कुरुसत्तम; G1 पुरुषर्थभ.
- 13 °) Ś1  $T_1$  G1  $M_2$  सर्वदेवै:. Ś1  $K_{1-3}$   $D_2$ . 8. 5  $T_1$  G1  $M_1$  समं यांति.  $^b$ ) G1. 4 नमस्थलं.  $^d$ ) S सर्वे ( $T_1$  G1  $M_2$  स्वर्गे) छंदविहारिणः.
  - 14 b) Ś1 K1. 2 सर्वे (for नरा:). K4 Dn स्वच्छंदचा

ततश्च पुनरायान्ति सर्वे खच्छन्दचारिणः ॥ १३ खच्छन्दमरणाश्चासन्नराः खच्छन्दजीविनः । अल्पवाधा निरातङ्का सिद्धार्था निरुपद्रवाः ॥ १४ द्रष्टारो देवसंघानामृपीणां च महात्मनाम् । प्रत्यक्षाः सर्वधर्माणां दान्ता विगतमत्सराः ॥ १५ आसन्वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः । ततः कालान्तरेऽन्यिसमन्पृथिवीतलचारिणः ॥ १६ कामकोधामिभृताश्च त्यक्ता देवस्ततो नराः ॥ १७ अशुभैः कर्मभिः पापास्तिर्यङ्करकगामिनः । संसारेषु विचित्रेषु पच्यमानाः पुनः पुनः ॥ १८ मोघेष्टा मोघसंकल्पा मोघज्ञाना विचेतसः । सर्वातिशङ्किनश्चैव संवृत्ताः क्षेत्रभागिनः ।

रिण:. — °)  $K_3$   $D_2$  अल्पाबाधा;  $T_1$  स्वल्पायासा;  $T_2$   $G_{2-4}$  निराबाधा;  $G_1$  M स्वल्पा $(G_1$  °ल्प)बाधा.  $S_1$  निरी\*\*;  $D_{01}$   $C_2$  (by corr.)  $G_1$  M निरीति $(G_1$   $M_2$  °ती)काः. —  $^d$ )  $T_2$   $G_{2-4}$  नीरुजा;  $G_1$  स्वल्पार्था (for सिद्धार्था).  $K_3$  निरुपस्कृताः.

15 °) K<sub>1</sub>. 2 स्रष्टारो. — °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M प्रत्यक्ष (G<sub>1</sub> °क्षं)-सर्वधर्माण:; T<sub>2</sub> (by corr.) G<sub>8</sub> प्रत्यक्षं सर्वधर्माणां; G<sub>2</sub>. 4 प्रकृत्या सर्वधर्माण:. — °) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1-3</sub> शांता (for दान्ता).

- 16 a) Ds आयुर् (for आसन्). K4 B1m. 2. 4 Dn D2. 4. 6 सहस्रीया:; M "सहस्रोण. b) K2 वर्ष" (for पुत्र"). c) S (except T2 G8 M1) तिस्मन् (for Sन्यस्मिन्). d) B1 (m as in text) तथा क्षत्रसहस्रिण: (cf. b); B4 पृथिवीतल्खासिनः.
- 18 °)  $K_2$  अशुभिः;  $M_1$  आशुभिः (for अशुभैः).  $K_2$  पापैस (for पापास). °)  $K_1$  °निरयभागिनः;  $K_8$ . 4 B D °निरयगामिनः;  $K_2$  °गामिनभागिनः;  $T_2$  (by corr.) G  $M_2$  °नरकभा( $M_2$  °भो)गिनः. °)  $K_2$  विचित्रेषु (for विचि °). °)  $K_2$  प्रत्ये (for प्रच्ये °).
- 19 °)  $D_1$ . 5. 6 मोधेच्छा. b) = Gita (Vulg.) 9.  $12^b$ .  $T_2 G_{2-4}$  विबुद्धयः (for विचे°).  $K_8$   $D_8$  मोध $(D_8$  °ह)ज्ञानविचेतसः;  $T_1$   $G_1$  M °ज्ञानविबुद्धयः. After  $19^{ab}$ ,  $T_1$   $G_1$   $M_1$  read  $20^{ef}$ ;

अशुभैः कर्मभिश्रापि प्रायशः परिचिह्निताः ॥ १९ दौष्कुल्या व्याधिबहुला दुरात्मानोऽप्रतापिनः । भवन्त्यल्पायुषः पापा रौद्रकर्मफलोदयाः । नाथन्तः सर्वकामानां नास्तिका भिन्नसेतवः ॥ २० जन्तोः प्रेतस्य कौन्तेय गतिः स्वैरिह कर्मभिः । प्राज्ञस्य हीनबुद्धेश्च कर्मकोशः क्व तिष्ठति ॥ २१ कस्थस्तत्सम्रपाश्चाति सुकृतं यदि वेतरत् । इति ते दर्शनं यच्च तत्राप्यनुनयं शृषु ॥ २२ अयमादिश्वरीरेण देवसृष्टेन मानवः । श्रुमानामश्चमानां च कुरुते संचयं महत् ॥ २३ आयुषोऽन्ते प्रहायेदं क्षीणप्रायं कलेवरम् ।

संभवत्येव युगपद्योनौ नास्त्यन्तराभवः ॥ २४ तत्रास्य स्वकृतं कर्म छायेवानुगतं सदा । फलत्यथ सुखाहीं वा दुःखाहीं वापि जायते ॥ २५ कृतान्तिविधिसंयुक्तः स जन्तुरुक्षणैः शुभैः । अशुभैर्वा निरादानो लक्ष्यते ज्ञानदृष्टिभिः ॥ २६ एषा तावदनुद्धीनां गतिरुक्ता युधिष्ठिर । अतः परं ज्ञानवतां निबोध गतिस्रक्तमाम् ॥ २७ मनुष्यास्तप्तसः सर्वागमपरायणाः । स्थिरवताः सत्यपरा गुरुशुश्रूषणे रताः ॥ २८ सुशीलाः शुक्कजातीयाः क्षान्ता दान्ताः सुतेजसः । शुभयोन्यन्तरगताः प्रायशः शुभलक्षणाः ॥ २९

C. 3. 12639 B. 3. 183. 82

while G2. 4 ins. :

 $898^*$  काङ्क्षिणः सर्वकामानां नास्तिका भिन्नसेतवः। —  $T_2$   $G_8$  om.  $19^b-20^d$ . —  $^c$ )  $K_2$  B D (except  $D_{1-3.5}$ ) सर्वाभि $^\circ$ . —  $^d$ )  $\acute{S}_1$   $K_1$ .  $_2$  क्केशभाजनाः;  $K_4$   $B_1$ .  $_2$  (m as in text).  $_3$  Dn  $D_4$ .  $_6$   $^\circ$  दायिनः. —  $^e$ )  $D_5$  S ( $T_2$   $G_8$  om.) चैव (for चाप).

20 T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> om. 20<sup>abcd</sup> (cf. v.l. 19). — <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> D<sub>1-3</sub> दौ:कुला; T<sub>1</sub> दुर्बला. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> B<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M ° पता पिनः; K<sub>3</sub> ° पि तापिनः; D<sub>1.2.6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> ° भिमानिनः; D<sub>3</sub> ° जुतापिनः. — <sup>c</sup>) D<sub>5</sub> एवं तु (for भवन्ति). D<sub>5</sub> पापाद्; T<sub>1</sub> प्राणा — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> ° फलोपगाः. — T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> read 20<sup>ef</sup> after 19<sup>ab</sup>. — <sup>e</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3.5</sub> ईहंतः (K<sub>3</sub> अभाग्याः); T<sub>1</sub> तथातः; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> कांक्षिणः (for नाथन्तः). K<sub>4</sub> सर्वकार्याणां; T G<sub>3</sub> ° भूतानां; G<sub>2.4</sub> ° कामान्वे. M<sub>2</sub> नाथवंतः सर्वकामान्. — <sup>f</sup>) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>5</sub>) G<sub>2.4</sub> भिन्नाचेतसः.

21 M2 om. 21°-23°. — b) T2 G गति (for गति:). Ś1 K D1-8. 5 एव (for इह). — Before 21°°, K2 B1-8 Dc1 D5 ins. युधिष्ठर उ°. — °) S (M2 om.) प्राप्त (for प्राज्ञ°). Ś1 K1. 2 ° बुद्धेषु; D5 ° बुद्धेर्वा. K4 प्रज्ञाविहीन-बुद्धेस्तु.

22 M<sub>2</sub> om. 22 (cf. v.l. 21). — a) M<sub>1</sub> काथ (for कस्थस). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> च तसुपा°; K<sub>1</sub> तं ससुपा°; K<sub>4</sub> तत्तदुपा°; D<sub>5</sub> तु तसुपा°; D<sub>5</sub> सन्ससुपा°. — b) K<sub>1</sub>. 3 M<sub>1</sub> वेतरं; D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 वेतरत्. — After 22<sup>ab</sup>, B Dc ins.:

899\* मार्कण्डेय उवाच । त्वद्युक्तोऽयमनुप्रश्नः श्रृणु भारत तत्त्वतः । — B4 om. 22<sup>cd</sup>. — Before 22<sup>cd</sup>, K2 D5 ins. मार्कडेय ड°. — <sup>d</sup>) Dc (sup. lin. as in text) तथा; T1 M1 तस्य; G2. 4 तच (for तत्र). G1 [अ] प्यनुनीयं श्रुणुक्व मे.

23  $M_{2}$  om.  $23^{ab}$  (cf. v.l. 21). — b)  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}_{2}$   $D_{2.5}$  दैवसृष्टेन;  $K_{1.4}$  देवै: सृष्टेन;  $K_{3}$  देवदृष्टेन. — d)  $\acute{S}_{1}$   $K_{1.2}$   $D_{1.2.5}$  मुहु: (for महत्ै).  $B_{1}$  कुरुते कोषसंचयं.

24 a) M<sub>1</sub> वि- (for n-). — b) G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> क्षीणप्राणं. — d) D<sub>8</sub> [अ]त्र संभवं; D<sub>8</sub> [अ]त्र संशयः (for [अ]न्तराभवः).

25 °) T1 तस्य (for तन्न). T2 G2-4 [अ]िप (for [अ]स्य). K3 B2-4 सुकृतं; D5 तत्कृतं. — After 25°, D1 ins.;

900\* अनुशेते शयानं च तिष्ठन्तं चानुतिष्ठति । अनुधावति धावन्तं पूर्वकर्म कृतं नरम् ।

— °) D<sub>5</sub> भव° (for फल°). Ś1 K1. 2 [अ]त्र (for [अ]थ). Ś1 K1 सुखाहें. — °) Ś1 Dc दु:लाहें. B2. 8 Dn D4. 6 T2 G2-4 अथ; Dc उप<sup>-</sup>; D1. 2. 5 अभि- (for अपि).

26 <sup>d</sup>) T1 स्थानदृष्टिभि:; G1. 4 ज्ञानवृष्टिभि:; G2 <sup>°</sup>वृत्तिः भि:. T2 (before corr.) তপ্পতীর্জানবৃত্তিমি:.

27 °) Ś1 K G1 M1 अबुद्धानां. —  $^{b}$ ) D1 नराधिप (for युधि°). —  $^{d}$ ) Ś1 K1. 2 M1 गतिर्.

28 After 28<sup>ab</sup>, S (except T<sub>1</sub>) reads 30<sup>ab</sup>. — T<sub>1</sub> om. 28<sup>c</sup>-30<sup>b</sup>. — c) K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> स्थित्वता: ; K<sub>3</sub> M<sub>2</sub> स्थितवता: — 28<sup>d</sup>=(var.) 1, 2, 213<sup>d</sup>; 57, 98<sup>d</sup>; 173, 11<sup>d</sup>; etc.

29 T<sub>1</sub> om. 29 (cf. v.l. 28). — b) T<sub>2</sub> (before corr.) कांता; G<sub>2</sub>. 4 हांता (for क्षान्ता). B<sub>4</sub> M<sub>2</sub> सुचेतसः. — G<sub>2</sub> om. 29<sup>cd</sup>. — c) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) ग्रुचि°.

C. 3. 12639 B. 3. 183. 83 K. 3. 186. 31 जितेन्द्रियत्वाद्विज्ञानः ग्रुक्कत्वान्मन्दरोगिणः ।
अल्पबाधपरित्रासाद्भवन्ति निरुपद्भवाः ॥ ३०
च्यवन्तं जायमानं च गर्भस्थं चैव सर्वशः ।
स्वमात्मानं परं चैव बुध्यन्ते ज्ञानचक्षुषः ।
कर्मभूमिमिमां प्राप्य पुनर्यान्ति सुरालयम् ॥ ३१
किंचिदैवाद्धठातिंकचितिंकचिदेव स्वकर्मभिः ।
प्राप्नुवन्ति नरा राजन्मा तेऽस्त्वन्या विचारणा ॥ ३२
इमामत्रोपमां चापि निबोध वदतां वर ।
मनुष्यलोके यच्छ्रेयः परं मन्ये युधिष्ठिर ॥ ३३
इह वैकस्य नाम्रुत्र अमुत्रैकस्य नो इह ।
इह चामुत्र चैकस्य नामुत्रैकस्य नो इह ॥ ३४
धनानि येषां विपुलानि सन्ति
नित्यं रमन्ते सुविभूषिताङ्गाः ।

तेषामयं शत्रुवरप्त लोको

नासौ सदा देहसुखे रतानाम् ॥ ३५
ये योगयुक्तास्तपित प्रसक्ताः
स्वाध्यायशीला जरयन्ति देहान् ।
जितेन्द्रिया भूतिहते निविष्टास्तेषामसौ नायमिरिप्त लोकः ॥ ३६
ये धर्ममेव प्रथमं चरन्ति
धर्मेण लब्ध्वा च धनानि काले ।
दारानवाप्य क्रतुभिर्यजन्ते
तेषामयं चैव परश्च लोकः ॥ ३७
ये नैव विद्यां न तपो न दानं
न चापि मूढाः प्रजने यतन्ते ।
न चाधिगच्छन्ति सुखान्यभाग्या-

30 . T1 om.  $30^{ab}$ . S (except T1) reads  $30^{ab}$  after  $28^{ab}$ . —  $^b$ ) T2 (before corr.) G2. 4 सरकृत्यान्; T2 (after corr.) G1. 3 शुद्धत्वान्. D1 G1. 2. 4 मंदरागिण:. —  $^c$ ) K1. 4 B1-3 Dn D4. 6 अल्पाबाधपरित्रासाद्; K2 D5 G2. 4 M2 अल्पाबाधपरित्रासा; K3 D1. 2 M1 अल्पाबाधापरित्रासा; B4 Dc अल्पाबाधा निरातंका; D3 T2 G1. 3 अल्पबाधापरित्रासा; T1 अबाधा अपरित्रासा.

31 °)  $K_1$ . 2 श्रयंतं;  $T_2$  (before corr.)  $G_2$ . 4 भवंतं (for च्यवन्तं).  $T_1$  भवंति ज्ञानमानाश्च. —  $^b$ )  $K_2$  गतस्थं चैव;  $D_5$  स्वगर्भस्थं च;  $T_1$  स्वर्गस्थाश्चेव.  $S_1$   $K_1$  सर्वदा;  $K_2$  सर्वथा. —  $^c$ )  $D_3$  स्वमात्मजं. —  $^d$ )  $B_{1-3}$  D (except  $D_{1-3}$ . 5)  $T_2$   $G_3$  चश्चुषा. —  $After\ 31^{cd}$ , N ins.:

901\* ऋषयस्ते महात्मानः प्रत्यक्षागमबुद्धयः। [Śi Ki. 2 °दृष्टयः (for °बुद्धयः).]

f) Śi Ki. 2 प्रयास्यंति पुनिदेवं. — After 31, S ins.:
 902\* कृत्वा ग्रुभानि कर्माणि ज्ञानेन भरतर्षभ ।

32  $32^{ab} = (var.) 3.33.32^{ab}.$  — a)  $G_1$  देवात् (for देवाद्धात्).  $T_2$   $G_2$ 4 दे  $(G_2$ 4 दे) ववशात् (for देवाद्धात्).  $G_2$ 5 होत्त्र  $G_3$ 6 होत्त्र  $G_4$ 7 होत्त्र  $G_4$ 8 होत्र वधात्;  $G_4$ 9 होत्त्र  $G_4$ 9 होत्त्र  $G_4$ 9 होत्र  $G_4$ 9 होत्र होत्र  $G_4$ 9 होत्र होत्र  $G_4$ 9 होत्र होत्य होत्र होत्य होत्र होत्य होत्र होत्य ह

33 °) K<sub>2</sub> अन्योपमां (for अत्रो°). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>1-8.5</sub> चैव (for चापि). — °) T<sub>1</sub> ज्ञेय: (for श्रेय:).

34 a) Śi Ki-8 Ds. 5 Gi. 2. 4 इहें वे (Ki ° व)कस्य; Bs Dc Dni Di. 2. 6 Mi इह चैकस्य. — b) Śi Ki. 2 कस्य (for [ए]कस्य). — Ki. 2 B2 D5 T1 om. (hapl.) 34cd. — c) Bi. 4 D (except Dni D2. 3; D5 om.) वा (for चा °).

35 °) T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2.4</sub> चैषां (for येषां).

- b) D<sub>2.3</sub> सुवि भूषितांगाः; S सु(T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> च)विभूषिताश्च.

- d) S ग्राम्य° (for देह°).

36 °) K<sub>8</sub>. 4 B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 S युक्तयोगास (for योगयुक्तास). K<sub>8</sub> D<sub>1</sub>. 8 G<sub>1</sub> प्रयुक्ताः; G<sub>4</sub> प्रसिक्ताः. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 स्वाध्यायवंतो. K<sub>2</sub> G<sub>4</sub> जनयंति. K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1-8</sub> D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> देहं. — c) B<sub>4</sub> भूतिपथे (for भूतहिते). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 नियुक्तास्. K<sub>4</sub> B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-8</sub>. 5) जितेंद्वियाः प्राणिवधे निवृत्तास्.

37 b) K4 Dei Dn D1. 4. 6 नि- (for च). B4 लोके (for काले). — c) K1. 2 धनानि (for दारान्). D2 यजंति.

38 °) D1. 2 येषां न (for ये नैव). K3 D1. 2 विद्या.

— b) K3 यजंते; B1-3 Dn D6 यतंति; Dc यजस्ते. — c)
B4 Dc1 Dn D1. 2. 4. 6 चानु; Dc2 T2 G M2 चापि; T1
चाभि (for चाधि). K4 सुखानि भोगास; B2. 3m. 4
सुखानु(B3m °नि)भोगान्; Dn D1. 4. 6 सुखान्न(D1°न्य)
भोगान्; D2 सुखानुभाग्यास; T1 धनानि भार्यास; T2 (before corr.) G2. 4 M शुभान्यभागास (M1°ग्यास); T2 (after

स्तेषामयं चैव परश्च नास्ति ॥ ३८ सर्वे भवन्तस्त्वतिवीर्यसत्त्वा दिन्यौजसः संहननोपपन्नाः । लोकादमुष्मादवनिं प्रपन्नाः स्वधीतविद्याः सुरकार्यहेतोः ॥ ३९ कृत्वैव कर्माणि महान्ति शूरा-स्तपोदमाचारविहारशीलाः ।

देवानृषीन्त्रेतगणांश्च सर्वान्संतर्पयित्वा विधिना परेण ॥ ४०
स्वर्ग परं पुण्यकृतां निवासं
क्रमेण संप्राप्स्यथ कर्मभिः स्वैः ।
मा भूदिशङ्का तव कौरवेन्द्र
दृष्ट्वात्मनः क्षेशमिमं सुखाई ॥ ४१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८१॥

# 969

# वैशंपायन उवाच । मार्कण्डेयं महात्मानमृद्धः पाण्डुसुतास्तदा । माहात्म्यं द्विजमुख्यानां श्रोतुमिच्छाम कथ्यताम् ॥१

एवम्रक्तः स भगवान्मार्कण्डेयो महातपाः । उवाच सुमहातेजाः सर्वशास्त्रविशारदः ॥ २ हैहयानां कुलकरो राजा परप्ररंजयः ।

corr.) G<sub>8</sub> ग्रुभान्नभोगान्; G<sub>1</sub> धनान्यभाग्यास्. — <sup>d</sup>) Dc Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>6</sub> न (for च). K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1-8</sub>. s)

लोक: (for नास्ति).

39 °) B4 ° वीर्यवंतो. — °) D5 च दिवं (for अविनं). — °) K8 स्वधीतवेदाः; T1 स्वधीत्य विद्याः; G1. 2. 4 M2 स्वा( G1 स्व)धीतविद्याः.

40 °) Ś1  $K_{1-3}$   $D_{1-3}$  [इ]ह (for [ए]व). — b) T G °हार° (for °चार°). — c)  $K_2$  भूतगणांश्च; S (except T  $G_3$ ) प्रेतगतांश्च. S (except  $T_2$   $M_2$ ) पूर्वान् (for सर्वान्).

41 °) Ś1 K1. 2 D1. 3 स्वर्गे. K4 B2-4 Dc1 Dn D4 पुण्यकृतो. — d) T1 द्यारमानं; T2 G द्या महा (G1 मनः). K1 सुखाई:; K3 °ही; K4 B2. 3 Dc Dn D4. 6 °है; B1. 4 D1-3 T1 G1 M2 °हीं:; T2 G2-4 °थै.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: K4 Dc Dn D4. 6 G1 मार्कडेय-समा(Dn2 D6 G1 ° म)स्या; B1. 3 मार्कडेय; D1. 2. 5 मार्कडेयवाक्य. — Adhy. name: Ś1 K1. 2 धर्मनिर्णयः; D1 वासु-देवसमागमः; D2 वासु-देवाभिगमनं. — Adhy. no. (figures,

कुमारो रूपसंपन्नो मृगयामचरद्वली ॥ ३ चरमाणस्तु सोऽरण्ये तृणवीरुत्समाद्वते । कृष्णाजिनोत्तरासङ्गं ददर्श मुनिमन्तिके । स तेन निह्तोऽरण्ये मन्यमानेन वै मृगम् ॥ ४ व्यथितः कर्म तत्कृत्वा शोकोपहतचेतनः । जगाम हैहयानां वै सकाशं प्रथितात्मनाम् ॥ ५

C. 3. 12657 B. 3. 184. 6 K. 3. 187. 6

words or both): Dn 182 (Dn<sub>3</sub> 183); D<sub>1</sub> 190; S (M<sub>2</sub> inf. lin.) 185 (M<sub>2</sub> orig. 187). — Śloka no.: Dn 96; D<sub>1</sub> 44 and 46.

#### 182

1 <sup>ab</sup>) T1 G1 M1 ततो युधिष्ठिरो राजा मार्कंडेयमुवाच ह. — <sup>d</sup>) K1-3 Dn2 D2 T G1. 8 M1 इच्छामि.

 $2^{b}$ )  $D_{5}$  महानृषिः (for  $^{\circ}$ तपाः). —  $^{cd}$ )  $K_{8.4}$   $B_{4}$   $D_{5}$   $T_{2}$   $G_{3}$  कथयामास माहात्म्यं बाह्मणानां महात्मनां;  $T_{1}$   $G_{1}$   $M_{1}$  उवाच सुमहात्मानं राजानं सर्वेशास्त्रवित्.

3 Before 3, all MSS. except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 ins. मार्क-(Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> °कॉ)डेय उ° (Ś<sub>1</sub> S om. उ°). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> S हेहयानां. Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>-3. 5 कुळे जातो (for कुळ°). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>2</sub>. 3. 5) ब्यचरद् (for अच°).

4 °) Bs. 4 S च (for तु). Si K1. 2 ततो; Ks तदा; B2 तु यो (for तु सो). — b) Si K1. 2 D2 'समाकुले. — d) T1 मुनिसत्तमं. — e) S हिंसितो (for निहतो).

5 °) Śı Kı S हेहयानां. Śı K D2. 8. 5 स (for नै).

2. 3. 12657 3. 3. 184. 6 4. 3. 187. 6 राज्ञां राजीवनेत्रोऽसौ कुमारः पृथिवीपते ।
तेषां च तद्यथावृत्तं कथयामास वै तदा ।। ६
तं चापि हिंसितं तात मुनिं मूलफलाशिनम् ।
श्रुत्वा दृष्ट्वा च ते तत्र बभुवुर्दीनमानसाः ।। ७
कस्यायमिति ते सर्वे मार्गमाणास्ततस्ततः ।
जग्मुश्वारिष्टनेमेस्ते ताक्ष्यस्थाश्रममञ्जसा ।। ८
तेऽभिवाद्य महात्मानं तं मुनिं संशितत्रतम् ।
तस्थुः सर्वे स तु मुनिस्तेषां पूजामथाहरत् ।। ९
ते तम्चुर्महात्मानं न वयं सित्क्रयां मुने ।
त्वचोऽहीः कर्मदोषेण ब्राह्मणो हिंसितो हि नः ।। १०
तानब्रवीत्स विप्रिषिः कथं वो ब्राह्मणो हतः ।
क चासौ बृत सहिताः पश्यध्वं मे तपोबलम् ।। ११
ते तु तत्सर्वमिखलमाष्ट्यायास्मै यथातथम् ।

नापश्यंस्तमृषिं तत्र गतासुं ते समागताः ।
अन्वेषमाणाः सबीडाः स्वमवद्गतमानसाः ॥ १२
तानब्रवीत्तत्र स्रुनिस्तार्ध्यः परपुरंजयः ।
स्याद्यं ब्राह्मणः सोऽथ यो युष्मामिर्विनाशितः ।
पुत्रो ह्ययं मम नृपास्तपोबलसमन्वितः ॥ १३
ते तु दृष्ट्वेव तमृषिं विस्मयं परमं गताः ।
महदाश्र्यमिति वै विश्ववाणा महीपते ॥ १४
मृतो ह्ययमतो दृष्टः कथं जीवितमाप्तवान् ।
किमेतत्तपसो वीर्यं येनायं जीवितः पुनः ।
श्रोतुमिच्छाम विप्रषे यदि श्रोतव्यमित्युत ॥ १५
स तानुवाच नास्माकं मृत्युः प्रभवते नृपाः ।
कारणं वः प्रवक्ष्यामि हेतुयोगं समासतः ॥ १६
सत्यमेवामिजानीमो नानृते कुर्महे मनः ।

903\* सुकुमारो महीपालो हेहयानां महीभृताम्।

7 ° D1. 2 ते; M2 तच् (for तं). — °) K3. 4 B4 Dc D2. 3 S (except T2 G3) °फलाशनं. — °) Ś1 K1-3 B4 D2. 3 transp. श्रुत्वा and दृष्टा. G1 तन्नैव (for ते तन्न).

- 8 °) B4 कासी स; T2 G2-4 क चायम्. °) K4 B D (except D1. 4. 6) M2 °नेम्नोथ; T1 °नाशाय; T2 G8 °नेमिश्र; G1 M1 °नेमेस्तु; G2. 4 °नेमेश्र. d) Ś1 K1. 2 उत्तमं (for अञ्जसा).
- 9  $^{b}$ ) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ऋषि (for मुनि). Ś<sub>1</sub> K<sub>2-4</sub> D<sub>1-8.6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> श्रांसितव्रतं; B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>4.6</sub> नियतव्रतं. B<sub>1</sub> मुनि सुनियतव्रतं.  $^{c}$ ) K<sub>1.2</sub> च (for तु).  $^{d}$ ) K<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub> अथाकरोत्; D<sub>5</sub> समाहरत्; M<sub>1</sub> समारभेत्.
- 11 Before 10, Dc ins. मार्कडेय उ°. ") K3 ब्रह्मिंग्: K4 राजिष:. ") Ś1 K1. 2 केन (for कथं). K2 Dn2. n3 वा; M2 भो (for वो). ") K2 च मां (for चासी). K1 G2 ब्रूहि.
- 12 T1 om. 12ab. a) Dc ते तन्न; Ds तच्च ते (for ते तु तत्). b) M1 मुनि (for ऋषि). d) M2 गतायुस. D3 ते (for ते). T1 समाहता:; G1. 2 समाहिता:. b) B1. 2. 4 अन्विष्य. B1 M2 नीडिता:; D2 सुनीडा:. f) B1-3 सुसवद्; D1 सबदु: क. K4 B2 Dc Dn D4. 6 गतचेतना:; B1. 3 गतचेतसः. T2 G2-4 तं विमं दीनमानसा:.

- 15 °) Ś1 K1. 2 D1. 2 [S]पि (for हि). Ś1 K1-8 D1-8. 5 अथो दृष्टः; K4 B Dc Dn D4. 6 उपानीतः; T1 G1. 2 M1 इतो दृष्टः. b) Ś1 K1. 2 कथं जीवित त्वात्मवान्. c) K1. 2 ते तत्; D8 तु तत् (for एतत्). Ś1 K1. 2 तपसां. d) Ś1 K1. 2 [अ]सी (for [अ]यं). c) K1. 8 B4 D2. 5 S (except G4) इच्छामि. K3. 4 बहार्षे (for विप्र°). B1-8 Dc Dn D4. 6 श्रोतुमिच्छामहे विप्र.
- 16 °) K4 S च; D1 तत् (for व:). d) Ś1 K D1-8. 5 हेतुयुक्तं. Ś1 K1. 2 सनातनं; K3 समागतः. B2. 4 Dc2 Dn D4. 6 हेतुयोगसमासतः. After 16, D1 reads 19; while T1 G1 M1 ins.:

904\* ग्रुद्धाचारा अनलसाः संध्योपासनतत्पराः । सुग्रुद्धाचाः ग्रुद्धधना ब्रह्मचर्थव्रतान्विताः । ; and finally, T2 G2-4 M2 ins. :

905\* मृत्युः प्रभवते येन नास्माकं नृपसत्तमाः।

17  $^b$ )  $T_1$   $G_1$  जपयज्ञपरायणाः.  $-^c$ )  $G_1$  कारणं च न तिष्ठामस्.  $-^d$ ) =  $18^d$ ,  $19^d$ .  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_2$  मृत्युरयं.

18 Ś1 K1. 2 M2 om. (? hapl.) 18. — c) S (M2

<sup>6</sup> b) K<sub>8. 4</sub> B<sub>2</sub> Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>1. 4. 6</sub> M<sub>2</sub> पृथिवीपति:.
— c) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> तथावृत्तं. — d) K<sub>1. 2</sub> कौरव (for वै तदा).
— After 6, S ins.:

<sup>13 °)</sup> T<sub>1. 2</sub> (before corr.) G<sub>2. 4</sub> सोन्न (for सोऽथ).
— d) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) transp. यो and युष्माभिर्. T<sub>1. 2</sub> (after corr.) G<sub>1. 3</sub> समाहतः (for विना°).
— Śi K<sub>1. 2</sub> om. 13<sup>ef</sup>.

<sup>14</sup> a) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. s) च (for तु). — c) D<sub>5</sub> सहसा (for महदा). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ते (for वे). — d) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1-3</sub>. s) ते (for वि-).

स्वधर्ममनुतिष्ठामस्तस्मान्मृत्युभयं न नः ॥ १७ यद्वाक्षणानां कुशलं तदेषां कथयामहे । नैषां दुश्वरितं त्रूमस्तस्मान्मृत्युभयं न नः ॥ १८ अतिथीनन्नपानेन भृत्यानत्यशनेन च । तेजस्विदेशवासाच तस्मान्मृत्युभयं न नः ॥ १९

एतद्वै लेशमात्रं वः समाख्यातं विमत्सराः । गच्छध्वं सहिताः सर्वे न पापाद्भयमस्ति वः ॥ २० एवमस्त्विति ते सर्वे प्रतिपूज्य महाम्रुनिम् । खदेशमगमन्हृष्टा राजानो भरतर्षभ ॥ २१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वत्यशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८२॥

# 963

मार्कण्डेय उवाच ।
भूय एव तु माहात्म्यं ब्राह्मणानां निबोध मे ।
वैन्यो नामेह राजर्षिरश्वमेधाय दीक्षितः ।
तमत्रिर्गन्तुमारेभे वित्तार्थमिति नः श्रुतम् ॥ १
भूयोऽथ नानुरुध्यत्स धर्मव्यक्तिनिदर्शनात् ।

संचित्य स महातेजा वनमेवान्वरोचयत्। धर्मपतीं समाहूय पुत्रांश्चेदग्रवाच ह ॥ २ प्राप्सामः फलमत्यन्तं बहुलं निरुपद्रवम् । अरण्यगमनं क्षिप्रं रोचतां वो गुणाधिकम् ॥ ३ तं भार्या प्रत्युवाचेदं धर्ममेवानुरुध्यती ।

C. 3. 12681 B. 3. 185. 5

om.) तेषां हि ( $T_1 G_1$  नेषां वि-) चरितं ब्रूमः. —  $18^d = 17^d$ ,  $19^d$ .

19 D<sub>2</sub> om. (hapl.) 19. D<sub>1</sub> reads 19 after 16.

— a) D<sub>5</sub> आतिथ्येन; S (except M<sub>2</sub>) अतिथिषु (for अतिथीन्). D<sub>1</sub> 5 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> [अ] ब्रदानेन. — b) B<sub>1</sub> G<sub>1</sub> भृत्यान्य ; D<sub>2</sub> नन्व ; T<sub>1</sub> नित्या ; M<sub>1</sub> ब्राह्म (for नित्य ).

D<sub>1</sub> भृत्यानां भरणेन च; D<sub>5</sub> तथा भृत्याशनेन च; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> भृत्यानामशनेन च. — After 19<sup>ab</sup>, K<sub>4</sub> D<sub>21</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub> 6 ins.:

906\* संभोज्य शेषमश्रीमस्तसान्मृत्युभयं न नः। क्षान्ता दान्ताः क्षमाशीलास्तीर्थदानपरायणाः। पुण्यदेशनिवासाच्च तस्मान्मृत्युभयं न नः।

- D<sub>6</sub> om.  $19^{cd}$ . K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub> देशे (B<sub>1</sub> देश) वासश्च.  $19^d = 17^d$ ,  $18^d$ .
- 20 °) S उद्देशमात्रं (for वै छेश°). Ś1 K1-3 D2. 3. 5 भान्नेण (for भान्नं वः). — B2 om. (hapl.)  $20^d$ - $21^a$ .
- 21  $B_2$  om.  $21^a$  (cf. v.l. 20). °) Ś1 स्वं देशम्;  $K_{1..2}$  स्वां दिशम्;  $B_1$  स्वदेशान् .  $^d$ )  $D_{2..8}$  भरतर्षभाः;  $T_1$   $G_1$   $M_1$  राजसत्तम.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: B2. 4 D4 मार्कंडेय; Dn2 D6 G1 मार्कंडेयसम(Dn2 भा)स्या; D1. 2 मार्कंडेयवाक्य. — Adhy. name: K3. 4 Dc D8. 5 ब्राह्मणमाहात्म्य; G1 ब्राह्मणमाहात्म्य- कथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 183 (Dn<sub>3</sub> 184); D1 190; S (M<sub>2</sub> inf. lin.) 186 (M<sub>2</sub> orig. 188). — Śloka no.: Dn 24.

#### 183

- 1 a) B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>4.6</sub> महाभाग्यं (for तु माहात्म्यं).
   c) B<sub>4</sub> Dc D<sub>6</sub> वैण्यो. T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [अ]त्र (for [इ]ह).
   d) B<sub>4</sub> अश्वमेधेन. e) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> चात्रिर् (for अत्रिर्).
  T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> अत्रिगैतुं तमारेभे. e) S (except M<sub>1</sub>) धनार्थ°
- 2 °) B1 Dc Dn D6 भूयोर्थ (Dc °थं). B2 M1 नान्वरुध्यत्. Ś1 K1. 2 भूयो यथा नान्वरुध्यत् ; K3 D5 भूय एवानुरु(D6 °न्वन्न)ध्यत्म; K4 D1-3 भूयो धनार्थितां (D1 °मार्थिनो) नैच्छत् ; T1 G1 भूयो धनानुरुध्यन्म; T2 G2-4 भूयो (G4 ध्रुवो) धनानुरोधाञ्च. °) T2 G धर्मज्यय °(G1 चृत्ति °). °) B1-3 Dc Dn D4.6 स वि(B1 सं)चित्य (for संचिन्त्य स). Ś1 K1.2 च; B4 T1 G1 सु- (for स). °) K2 [अ]न्रोदयत् ; B1.2 [अ]न्वरोचत; D1 [अ]न्वर्वि-
- तयन्; D<sub>2</sub> [अ]न्वरोचयेत्. °) B<sub>4</sub> स आनास्य (for समा°).

  3 °) K<sub>2</sub> T<sub>1</sub> प्राप्साम; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> प्राप्सामि. G<sub>1</sub> अत्यर्थ.

   b) M<sub>2</sub> बहु तन् (for बहुलं). d) B<sub>3</sub> D<sub>5</sub> वै; D<sub>62</sub> वा (for वो).

(for वित्तार्थ°).

3. 3. 12681 3. 3. 185. 5 (. 3. 188. 5 वैन्यं गत्वा महात्मानमर्थयस्य धनं बहु ।
स ते दास्यति राजिर्धयज्ञमानोऽर्थिने धनम् ॥ ४
तत आदाय विप्रवे प्रतिगृह्य धनं बहु ।
भृत्यान्सुतान्संविभज्य ततो ब्रज यथेप्सितम् ।
एष वै परमो धर्मी धर्मविद्भिरुदाहृतः ॥ ५

#### अत्रिरुवाच ।

कथितो मे महाभागे गौतमेन महात्मना।
वैन्यो धर्मार्थसंयुक्तः सत्यव्रतसमन्वितः।। ६
किं त्वस्ति तत्र द्वेष्टारो निवसन्ति हि मे द्विजाः।
यथा मे गौतमः प्राह ततो न व्यवसाम्यहम्।। ७
तत्र सम वाचं कल्याणीं धर्मकामार्थसंहिताम्।

मयोक्तामन्यथा ब्र्युस्ततस्ते वै निरर्थकाम् ॥ ८ गमिष्यामि महाप्राज्ञे रोचते मे वचस्तव । गाश्च मे दास्यते वैन्यः प्रभूतं चार्थसंचयम् ॥ ९ मार्कण्डेय उवाच ।

एवमुक्त्वा जगामाशु वैन्ययज्ञं महातपाः ।
गत्वा च यज्ञायतनमत्रिस्तुष्टाव तं नृपम् ॥ १०
राजन्वैन्य त्वमीशश्च भ्रुवि त्वं प्रथमो नृपः ।
स्तुवन्ति त्वां मुनिगणास्त्वदन्यो नास्ति धर्मवित् ॥११
तमन्नवीद्दिषस्तत्र वचः क्रुद्धो महातपाः ।
मैवमत्रे पुनर्जूया न ते प्रज्ञा समाहिता ।
अत्र नः प्रथमं स्थाता महेन्द्रो वै प्रजापतिः ॥ १२

- 4 °) M1 ता (for तं). B2-4 D (except D1-3. 5) [अ]थ (for [इ]दं). b) S (except M2) धनम् (for धर्मम्). Ś1 अ]न्वरूथ्यती; K2. 3 [अ]न्रूथ्यते (K3 °तां); B Dc D1. 2. 5 T2 G2-4 [अ]नु(B1-8 °व)रंधती; Dn D4. 6 [अ]नुतन्वती. c) Dc D6 वेण्यं. Ś1 K2-4 D1-3. 5 महाबाहुम्. d) B1 (m as in text) आनयस्व (for अर्थः). Ś1 Dc2 G1 om. (hapl.) 4 c-5 . 1) K1 महा: K2 B1. 3 Dc1 Dn D1. 2. 4. 6 [S]िथतो (D1 °तं). T1 स्वरं (for धनम्).
- 5 Śı Dc₂ Gı om.  $5^{ab}$  (cf. v.l. 4). a) Bı (m as in text) तचादाय नु विप्रचें. b) Kı. 4 Dı—8 प्रतिमहधनं. b) Kı. 2 धनान्; K₃. 4 Dı नृत्या; D₂. 3 M₂ नृत्यान् (for भृत्यान्). Gı इन्यं संपाद्य बहुशस्. b) Śɪ Kı. 2 ते (for b). D₅ प्रथमो (for प्रमो). b) S विद्वद्भिः समु(Tı सुह्र)दाहृतः (Gı विचरत्समृगाहृतः).
- 6  $^{a}$ )  $K_{3.4}$   $D_{1-3.5}$   $\stackrel{?}{a}$  (for  $\stackrel{?}{H}$ ).  $\stackrel{?}{S_{1}}$   $D_{1}$   $T_{1}$  महाभागो ( $T_{1}$   $^{\circ}$  $\pi$ ).  $-^{c}$ )  $B_{3.4}$   $D_{6}$   $D_{6}$   $\stackrel{?}{a}$   $D_{1}$   $\stackrel{?}{S_{1}}$   $K_{1.2}$  धर्मसमा युक्तः.  $-^{d}$ )  $B_{4}$   $M_{2}$   $^{\circ}$   $^$
- 7 ab) B4 T1 G1 M स्व(B4 तः; T1 चा)त्र संति (for स्वस्ति तत्र). T1 निवत्स्यंति. B1 च; T G2-4 [इ]ह (for हि). Ś1 K D1-8. ६ हेष्टार: किं तुन: संति वसंतस्त्रत्र वै द्विजाः.

   °) Ś1 K D1-8. ६ स (for मे). a) T1 G1 M2 यतो (for ततो). K4 D2. 8 (before corr.). ६ न ज्यवस्थाम्यहं ततः (D6 पुनः); D8 (after corr.) तथा वक्ष्याम्यहं तव; T2 (before corr.) G2. 4 ततो वर्णामि साध्वहं; T2 (after corr.) ज्यवस्थामि तथा स्वहं.
- 8 °) Ś1 K1. 2 ततः स (Ś1 सा); T2 G2-4 तत्रापि (for तत्र सा). K2 कल्याणि. b) K4 D5 धर्मकार्या (D5 ° मा)- धर्मसुतां. K2 om. (hapl.) 8°-9°. d) D1. 2 सर्वे

(for ते वै). Ś<sub>1</sub> K ( $K_{2}$  om.)  $D_{3.5}$  निरर्थकं;  $B_{1}$   $D_{1}$   $T_{1}$  ° र्थकाः;  $B_{2.5}$   $D_{2.5}$   $D_{3.5}$   $D_{4.6}$  ° र्थिकां;  $D_{4}$  निदर्शकाः;  $M_{1}$  निरर्थतां.

9  $K_2$  om. 9 (cf. v.l. 8). — ")  $K_1$  महाप्रज्ञे;  $B_4$  महाभागे;  $D_{C_2}$  [अ]थवा भद्रे;  $T_1$  महाप्राज्ञ. — ")  $T_2$   $G_{2-4}$  रोचतां. —  $K_1$  om.  $9^{cd}$ . — ")  $T_2$   $G_{2-4}$  नैव (for गाश्च).  $B_{8.4}$   $D_C$   $D_6$  वैण्यः. — ")  $S_1$  च धनं महत्;  $S_2$  चार्थसंहितं;  $S_4$  धनसंचयं.

10 <sup>a</sup>) Dc [अ]थ; D<sub>3</sub> [ए]व (for [आ]ग्रु). — <sup>b</sup>) A few MSS. वैण्य<sup>°</sup>. — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> इति (for अत्रिस्). D<sub>5</sub> सुनि: (for नृपम्). — After 10, B D (except D<sub>1-8.5</sub>) G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> ins.:

907\* वाक्यैर्मङ्गलसंयुक्तैः पूजयानोऽब्रवीद्वचः।

- 11 Before 11, B D (except D1-3. 5) G2 M2 ins. अत्रिरुं. a) Ś1 K2. 8 D1. 2 T1 G2 वैन्यस्त्वम्; K4 B (B1 m as in text) Dc Dn D4-6 M2 धन्यस्त्वम्; G1 विधिस्त्वम्; M1 इंद्रस्त्वम्. K1 राजन्वन्यविधिस्त्वम्; M1 विभुस्त्वं; T2 G2-4 प्रभुश्च (for भुवि त्वं). c) G2 स्तुवंतु. K2. 8 M1 त्वा (for त्वां). d) T2 G2-4 transp. त्वदन्यो and न. K8. 4 D5 वारिभर्भेत्रपरायणाः.
- 12 a) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 ततो°; G<sub>4</sub> तत्रा° (for तम°). M<sub>2</sub> ऋषि. B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>2</sub>. 4 कुद्धो (for तत्र). b) B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) वचनं वै; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> वचस्तत्र. Before 12<sup>cd</sup>, D (except D<sub>1-3</sub>. 5) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 M<sub>2</sub> ins. गौतम उ°. c) B<sub>1</sub>. 3. 4 नैवम् (for मैवम्). K<sub>2</sub> अन्यं; B<sub>4</sub> आग्रु; T<sub>1</sub> अत्र (for अत्रे). d) T<sub>1</sub> समन्विता (for समाहिता). e) T<sub>1</sub> अत्रे (for अत्र). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 ते; D<sub>5</sub> वै (for न:). D<sub>5</sub> प्रथम: स्थाता; S प्रथमो धाता.

अथात्रिर्पि राजेन्द्र गौतमं प्रत्यभाषत । अयमेव विधाता च यथैवेन्द्रः प्रजापतिः । त्वमेव मुद्यसे मोहान्न प्रज्ञानं तवास्ति ह ॥ १३ गौतम उवाच ।

जानामि नाहं मुह्यामि त्वं विवश्चविंमुह्यसे।
स्तोष्यसेऽभ्युद्यप्रेप्सुस्तस्य दर्शनसंश्रयात्।। १४
न वेत्थ परमं धर्मं न चावैषि प्रयोजनम्।
बालस्त्वमसि मृदश्च वृद्धः केनापि हेतुना।। १५
मार्कण्डेय उवाच।

विवदन्तौ तथा तौ तु म्रनीनां दर्शने स्थितौ । ये तस्य यज्ञे संवृत्तास्तेऽपृच्छन्त कथं त्विमौ ॥ १६ प्रवेशः केन दत्तोऽयमनयोवैंन्यसंसदि । उच्चैः समिभागन्तौ केन कार्येण विष्ठितौ ॥ १७ ततः परमधर्मात्मा काश्यपः सर्वधर्मवित् । विवादिनावनुत्राप्तौ तानुभौ प्रत्यवेदयत् ॥ १८ अथात्रवीत्सदस्यांस्तु गौतमो म्रुनिसत्तमान् । आवयोर्व्याहृतं प्रश्नं शृणुत द्विजपुंगवाः । वैन्यो विधातेत्याहात्रिरत्र नः संश्रयो महान् ॥ १९ श्रुत्वेव तु महात्मानो म्रुनयोऽम्यद्रवन्द्वतम् । सनत्कुमारं धर्मज्ञं संश्रयच्छेदनाय वै ॥ २० स च तेषां वचः श्रुत्वा यथातत्त्वं महातपाः । प्रत्युवाचाथ तानेवं धर्मार्थसहितं वचः ॥ २१

सनत्कुमार उवाच। ब्रह्म क्षेत्रेण सहितं क्षत्रं च ब्रह्मणा सह।

C. 3. 12702 B. 3. 185. 25 K. 3. 188. 26

- 13 Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> om. (hapl.) 13<sup>abcd</sup>. <sup>a</sup>) S एष (for अपि). <sup>c</sup>) M<sub>1</sub> अलम् (for अयम्). T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2. 4</sub> एष (for एव). B D (except D<sub>1-8. 5</sub>) हि (for च). <sup>a</sup>) D<sub>6</sub> यथा चेंद्र:; T<sub>2</sub> G M<sub>2</sub> तथैवेंद्र: (G<sub>4</sub> महेंद्रो वै). <sup>f</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> प्रज्ञा न (for प्रज्ञानं). D<sub>5</sub> न च (for तव). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> B<sub>1</sub> D<sub>8. 5</sub> वै; K<sub>4</sub> मे; S च (for ह). D<sub>1. 2</sub> न प्रज्ञा विद्यते तव.
- 14 °) M1 नैव; M2 त्वां न (for नाहं). Ś1 K D1-8.6 नावमुद्धोहं (Ś1 K1 °यं; K2 °त). b) K4 विवित्सुस्त्वं; B Dc Dn D4.6 त्वमेवात्र; D1-3 त्वं विवित्सुर्. Ś1 K1.8 D5 त्वं विवित्सुर् (D5 किंकथस्त्वं) विमुद्धासः; K3 त्वं विकत्थन्न रूजासे. °) K2.3 तुष्यते; K4 स्तुष्यसः; B1.2 (both marg.).8 तुष्यति; Dc2 G1 तुष्यसे; D1-3.6 तुष्यसि; T1 M इष्यते (for स्तोष्यसे). Ś1 K1 तुष्यतेभ्युत्ये प्रेप्सुः; B1.2.4 Dc1 Dn D4.6 स्तौषि त्वं दर्शनप्रेप्सुः. d) B1.2 (both m as in text).4 Dc1 Dn D4.6 राजानं जनसंसदि.
- 15 D4 om. 15<sup>a</sup>-16<sup>b</sup>. a) K4 D1. 3 वेस्सि (for वेस्थ). D5 T2 G2. 3. 4 (sup. lin.) ब्रह्म (for धर्म). b) S1 चावैमि; K2 च वे वि-; T G चा(T1 वा)स्त्यत्र; M1 तेस्त्यत्र; M2 वास्त्वृषि (for चावैषि). T2 G2. 3. 4 (inf. lin. as in text) प्रदर्शनं (for प्रयो°). c) T1 अति (for असि). d) S1 K1 B2 D1. 2. 5 T2 G2-4 [अ]सि (for [अ]पि).
- 16 D4 om.  $16^{ab}$  (cf. v.l. 15). Most MSS. om. मार्कण्डेय उ°. °) D1. 2 M1 ये तत्र; D5 ते तत्र; G2. 4 एतस्य. M2 येस्य यज्ञे सुसद्भूतास्.  $^a$ ) B1. 3 Dc D2 एच्छंति; M1 एच्छंतः.

17 b) B D (except D<sub>1-3.5</sub>) उभयोर् (for अनयोर्). A few MSS. वैण्य°. — d) Ś1 वष्टिती; K1 वेष्टिती; K2-4 B D (except Dc) घिष्टिती.

18 <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>1-3</sub> परमधर्मज्ञः. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3.5</sub> कश्यपः. T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> स ह (for सर्व-). — <sup>c</sup>) S विवदंतावनु<sup>\*</sup>. — <sup>d</sup>) Віт प्रसमेधयत्; M<sub>1</sub> <sup>°</sup>षेधत.

19 a) K4 B1 D5 तान् (for तु). — b) Ś1 K1. 2
मुनिसत्तमः; T2 G2-4 तापसोत्तमान्. — c) K3 T2 (before
corr.) G2. 8 ड्यावृतं. T1 पुण्यं (for प्रश्नं). — d) K1
श्रुणुतो; B1. 4 श्रुणुस्वं; B3 श्रुण्वतो; D1 श्रुणु तद्. B D
(except D1. 2) G4 द्विजसत्तमाः. — e) B1. 8 Dn D4. 6
वैन्यं. D5 [अ]त्राह (for [आ]हात्रिर्). — f) D1-3 तत्र.
B1 न चात्र (m अत्र नौ). B2-4 D (except D1-3) नौ
(for नः). — After 19, S ins.:

908\* ततस्तद्गीतमेनोक्तं वाक्यं वैन्यस्य संसदि।

20 °) B4 तु ते (for [ए]व तु). — b) Ś1 K D1-3. ь [S]भ्य(Ś1 °प्या-; K1. 2 °भ्या)गमन्; S (except G1) प्राद्व-वन्. B4 मुनयः समभिज्ञवन्. — °) T1 सर्वेज्ञं (for धर्मज्ञं). — After 20, S (except M2) ins.:

909\* पत्रच्छुः प्रणताः सर्वे ब्रह्माणमिव सोमपाः ।

21 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> om. 21<sup>ab</sup>. — a) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub> ь तु; B<sub>4</sub> वे (for च). — b) D<sub>1</sub> च; D<sub>2</sub> s स (for [अ]थ). K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>6</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> एव (for एवं).

22 Cf. 1. 76. 18<sup>ab</sup>. — b) Ś1 K D1-3. ६ ब्रह्मसंहितं (for ब्रह्मणा सह). — After 22<sup>ab</sup>, N (except B<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6) ins.:

3.12703 3.185.26 3.188.27 राजा वै प्रथमो धर्मः प्रजानां पतिरेव च ।
स एव शक्रः शक्रश्र स धाता स बृहस्पतिः ॥ २२
प्रजापतिर्विराद् सम्राट् क्षत्रियो भूपतिर्नृपः ।
य एभिः स्तूयते शब्दैः कस्तं नार्चितुमर्हति ॥ २३
पुरायोनिर्युधाजिच अभिया ग्रुदितो भवः ।
स्वर्णेता सहजिद्धश्रुरिति राजाभिधीयते ॥ २४
सत्यमन्युर्युधाजीवः सत्यधर्मप्रवर्तकः ।
अधर्माद्दयो भीता वलं क्षत्रे समाद्धन् ॥ २५
आदित्यो दिवि देवेषु तमो नुदति तेजसा ।
तथैव नृपतिर्भूमावधर्म नुदते भृशम् ॥ २६

अतो राज्ञः प्रधानत्वं शास्त्रप्रामाण्यदर्शनात् । उत्तरः सिध्यते पक्षो येन राजेति भाषितम् ॥ २७ मार्कण्डेय उवाच ।

ततः स राजा संहृष्टः सिद्धे पक्षे महामनाः ।
तमित्रमत्रवीत्प्रीतः पूर्वं येनाभिसंस्तुतः ॥ २८
यस्मात्सर्वमनुष्येषु ज्यायांसं मामिहात्रवीः ।
सर्वदेवैश्व विप्रषे संमितं श्रेष्ठमेव च ।
तस्मानेऽहं प्रदास्थामि विविधं वसु भूरि च ॥ २९
दासीसहस्रं क्यामानां सुवस्नाणामलंकृतम् ।
दश कोट्यो हिरण्यस्य रुक्मभारांस्तथा दश ।

910\* संयुक्ती दहतः शत्रून्वनानीवाग्निमारुती ।
Thereafter D<sub>1</sub> reads 24-25. — °) B D (except D<sub>1-3. 6</sub>)
T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> M<sub>2</sub> प्रथितो (for प्रथमो). — <sup>d</sup>) B<sub>3</sub> गति° (for प्रति°). — °) D<sub>1. 2</sub> S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) एष (for एव).
K<sub>3. 4</sub> De D<sub>1-3</sub> G<sub>4</sub> transp. शकः and ग्रुकः. T<sub>1</sub> एव शक्रश्च
ग्रुकश्च. — <sup>l</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> स्विता (for सं धाता). B<sub>1. 2. 4</sub>
Dn D<sub>1. 3. 4. 6</sub> G<sub>1</sub> च (for the second स). K<sub>2</sub> धाता सह-(for सं धाता स).

23 °) K<sub>8</sub> D<sub>8. 5</sub> राजा भोजो; D<sub>1. 2</sub> राज्यभाक्स (for प्रजापतिर्). — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> नृपतिर् (for भूपतिर्). B<sub>4</sub> स हि गोसा पतिर्नृपः. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> श्रूयते; G<sub>1</sub> ज्ञा° (for स्तू°).

24 D1 reads 24-25 after 910\*. — <sup>b</sup>) Ś1 K D1-8 अभियादुदि(D1. 8 °चि)तो; G1 M1 सुभिक्षानुचितो; M2 प्रभावाम्युचितो (for अभिया सुदितो). Ś1 भवेत्; K1. 2 [S]भवत् (for भवः). T G2-4 सुभिक्षानुचितोद्भवः. — <sup>c</sup>) Ś1 K1. 2 D5 अन्ने(K1 °=ये)ता; K4 Dc D1 G1 M1 स्वर्नेता; D8m T1 G2 M2 सं(T1 स्वं)नेता (for स्वर्णेता). K1 सत्य °; B1 विश्व ° (for सह °). — <sup>d</sup>) K4 B1 D5 G2 विधी ° (for आिभिधी °).

25 For D1 cf. v.l. 24. — a) K4 सत्यमृत्युर्; B1m. 2
Dn D4. 6 सत्ययोनिर्. B1. 8 Dc युघाजिच (cf. 24a);
B2 Dn D4. 6 प्राविच; T G2-4 यथा जीव:. — c) T2
G3. 4 अकर्माद्. — d) Ś1 K D1-8. 8 T1 G1 समाद्यु:.
— D2 ins. after 25: D1 (which reads 24-25 after 910\*) ins. after 23:

911\* पुरा यो ब्रह्मणा सृष्टः प्रजानां परिपालने । दुष्टानां निम्नहं कर्ता स च राजाभिधीयते । सत्यं मन्युद्या रक्षा धर्माधर्मविलोकनम् । विद्यन्ते यस्य चाराश्च स राजेत्यभिधीयते । On the other hand, S ins. after 25:

912\* अस्माभिर्बाह्मणैः क्षत्रं क्षत्रेण ब्रह्म चान्ययम्। [ Ti Gi M तस्माद्धि ब्रह्मणा क्षत्रं (for the prior half).]

26 d) B D (except D1-3.5) T2 G3.4 [अ]धर्मान्. B2 T1 नृपते (for नृदते).

27 a) Ś1 K1. 2 एवं; B D (except D1-3. 5) T1 ततो; G2 अथो (for अतो). T2 G2-4 प्रमाणत्वं (for प्रधान°).

- b) Ś1 K1. 2 शास्त्रे प्रामाण्यदर्शनम् (Ś1 °नात्). — After 27ab, D3 (marg. sec. m.) ins.:

913\* अत्रिणा ब्याहृतं पूर्वं तत्त्तथैव न चान्यथा। — °) K1. 2 उत्तरं. Ś1 K1. 2 पक्षे. — °) K2 T2 G2-4 भाषितः.

28  $T_2$   $G_{2-4}$  om. the ref. —  $^b$ )  $K_4$   $D_5$   $M_1$  महारमना ( $D_5$ °नः);  $G_4$  महाबलाः. —  $^c$ )  $T_2$   $G_{2-4}$  ब्रह्मवित् (for अवित्).  $T_1$  तमब्बीत्ततः प्रीतः. —  $^d$ )  $G_{2-4}$  यो न (for येन).  $K_1$  [अ]भि मे स्तुतं;  $T_1$  [अ]पि संस्तुतं;  $T_2$   $G_{2-4}$  [अ]भि( $G_2$  हि)सत्कृतः;  $G_1$  [अ]भिसंस्कृतः.

29 °) K4 तसात्; D6 यन्मां. K B4 D1-3.6 S (except G2) सर्वमनुष्येभ्यो; Dc1 Dn D4.6 पूर्व मनुष्येषु.

- b) D5 त्वम् (for माम्). K1 B1-3 Dc S (except G2 M1) अव्वतीत्. - c) G4 M1 सर्वेद् (for सर्व-). - d)
K3 संमतं. D5 ज्येष्ठमेव; T1 श्रेय एव. - 1) D1.2 भूरिशः (for भूरि च).

30 °)  $T_2$   $G_{2-4}$  अश्वानां (for इयामानां). —  $^b$ ) B सुरूपाणाम्;  $T_2$   $G_{2-4}$  सुवर्णानाम्. —  $^c$ )  $K_4$   $Dn^*D_{8-6}$  दशकोटीर् ( $Dn_2$   $D_8$  °टी);  $B_{1-3}$  Dc दशकोटिर् . —  $^a$ )  $\acute{S}_1$   $K_{1. 2}$   $D_{1. 5}$   $G_4$  रुक्मभा( $G_4$  °हा)रास् . —  $^c$ )  $K_{2-4}$   $Dn_2$ .  $n_3$   $D_{1-8. 5. 6}$  S (except  $G_2$ .  $^4$   $M_1$ ) ददामि.  $B_{1-8}$  D (except  $D_{1-8. 5}$ ) विप्रष्ट;  $M_1$  ते वित्तं (for ते विप्र).

एतइदानि ते विप्र सर्वज्ञस्त्वं हि मे मतः ॥ ३० तदत्रिन्यीयतः सर्वं प्रतिगृद्ध महामनाः । प्रत्याजगाम तेजस्वी गृहानेव महातपाः ॥ ३१

प्रदाय च धनं प्रीतः पुत्रेभ्यः प्रयतात्मवान् । तपः समभिसंधाय वनमेवान्वपद्यत ॥ ३२

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि ज्यशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८३॥

#### 968

मार्कण्डेय उवाच ।
अत्रैव च सरखत्या गीतं परपुरंजय ।
पृष्टया म्रिना वीर शृणु ताक्ष्येण धीमता ॥ १
ताक्ष्य उवाच ।
किं नु श्रेयः पुरुषस्येह भद्रे
कथं कुर्वन च्यवते खधर्मात् ।
आचक्ष्व मे चारुसर्वाङ्गि सर्वे
त्वयानुशिष्टो न च्यवेयं खधर्मात् ॥ २

कथं चाग्निं जुहुयां पूजये वा कस्मिन्काले केन धर्मी न नश्येत्। एतत्सर्वं सुभगे प्रव्नवीहि यथा लोकान्विरजाः संचरेयम्॥ ३ मार्कण्डेय उवाच। एवं पृष्टा ग्रीतियुक्तेन तेन ग्रुश्रुषुमीक्ष्योत्तमबुद्धियुक्तम्। तार्क्ष्यं विग्नं धर्मयुक्तं हितं च

C. 3. 12718 B. 3. 186. 4 K. 3. 189. 4

— ') B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3.5</sub>) मतो हि मे (for हि मे मत:).

31 °) D<sub>5</sub> तत्रा°; G<sub>2.4</sub> ततो° (for तद°). B<sub>3</sub> ऋषिर् (for अत्रिर्). — °) Ś1 K<sub>1.2</sub> B<sub>4</sub> G<sub>1</sub> महातपाः; B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>4.6</sub> [अ]भिसत्कृतः. D1 प्रतिसंगृद्धमात्मनः. — Ś1 K<sub>1.2</sub> om. 31<sup>cd</sup>. — °) Dc1 Dn D<sub>4</sub> G<sub>2</sub> प्रत्युज्जगाम; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> प्रीत्या जगाम. — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> महामनाः; D<sub>5</sub> महायशाः.

32 a)  $B_4$  आदाय.  $K_{1\cdot 2}$  प्रीतिः.  $a_1 = b$ )  $K_2$  प्रियतात्मवान्;  $A_2 = b$  प्रियमाप्तवान्  $A_3 = b$ 0  $A_4 = b$ 1 (m as in text)  $A_4 = b$ 2  $A_4 = b$ 3 (for तपः).  $A_4 = b$ 4  $A_4 = b$ 5 (for समि $a_1 = b$ 6)  $A_4 = b$ 6  $A_4 = b$ 7)  $A_4 = b$ 8 (for  $A_4 = b$ 8)  $A_4 = b$ 8 (for  $A_4 = b$ 8)  $A_4 = b$ 8)  $A_4 = b$ 9 (for  $A_4 = b$ 9)  $A_4 = b$ 9)  $A_4 = b$ 9)  $A_4 = b$ 9 (for  $A_4 = b$ 9)  $A_4 =$ 

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 T2 G2-4
आरण्य. — Sub-parvan: B2 G1 मार्कडेयसमा(G1 भ)स्था (followed by वैन्योपाख्यान in G1). Ś1 K B1. 3 Dc
D1-3. 5 T2 G3 M2 (all om. sub-parvan name) mention only वैन्योपाख्यान. — Adhy. name: B2. 4 ब्राह्मणमाहाभाग्यं; Dn D4. 6 G1 ब्राह्मणमाहात्म्यं. — Adhy. no.
(figures, words or both).: Dn 184 (Dn3 185);
D1 191; S (M2 inf. lin.) 187 (M2 orig. 189).
— Śloka no.: Dn 37; D1 39.

#### 184

1 D1. 2 तु (for च). — b) M2 नीतं (for गीतं).
— c) D5 जुष्ट्या; G2 पृष्टं यन्; G4 पृष्ट्यान्. T1 तेन; G1. 2
M1 (sup. lin. as in text) धीर; M2 राजन् (for नीर).
B4 पृष्ट्या मुनिवाक्यं हि. — d) Ś1 K D3. 5 तदा; D2 यतु (for श्रृणु).

2 °) Bs ने; Dc1 Dn Ds. 6 T1 तु (for तु). Ks D2 श्रेष्ठं (for श्रेय:). Ś1 K1. 2 देनि; Ks. 4 D1-8. 5 T1 लोके; T2 (before corr.) G1. 2. 4 M शोभने (for भद्रे). — b) T2 (before corr.) G2. 4 पूर्वं (for कुर्वन्). — c) D (except D1-8. 5) कुर्यात् (for सर्वं). — d) BD (except D1-8. 5) T2 G3 om. [अ] तु:

3  $M_2$  om. 3. —  $^a$ )  $B_{2-4}$  Dc1 Dn D4. 6 वामि; D3 विह्नि; T1  $G_4$   $M_1$  चामिर्. Dc2 S ( $M_2$  om.) जुहुयात्.  $S_1$  K D1-8. 5 पूजयेयं;  $B_1$  Dc S ( $M_2$  om.) पूज( $T_1$   $^{\circ}\tau$ ) येद्वा. —  $^b$ )  $K_8$  यस्मिन्.  $D_5$  लोके (for काले), and धर्मेण (for धर्मो न). —  $^c$ )  $K_8$ . 4  $D_{1-8}$  कृत्स्नं;  $T_1$   $G_4$  क्षिप्रं (for सर्वं). —  $^a$ )  $S_1$  विमले;  $S_1$ 0 विमलान्;  $S_2$ 1  $S_3$ 2 विरजान् ( $S_3$ 3  $S_1$ 3  $S_3$ 4  $S_3$ 5  $S_4$ 6  $S_3$ 6  $S_3$ 7  $S_3$ 7  $S_4$ 7  $S_3$ 8  $S_4$ 8  $S_4$ 8  $S_4$ 9  $S_4$ 9  $S_4$ 9  $S_4$ 9  $S_5$ 9  $S_5$ 9 ( $S_5$ 9  $S_6$ 9) (for संचरेयम्).

3. 12718 3. 186. 4 3. 189. 4 सरस्वती वाक्यमिदं बभाषे ॥ ४
सरस्वत्युवाच ।
यो ब्रह्म जानाति यथाप्रदेशं
स्वाध्यायनित्यः शुचिरप्रमत्तः ।
स वे पुरो देवपुरस्य गन्ता
सहामरेः प्रामुयात्प्रीतियोगम् ॥ ५
तत्र सा रम्या विपुला विशोकाः
सुपुष्पिताः पुष्करिण्यः सुपुण्याः ।
अकर्दमा मीनवत्यः सुतीर्था
हिरण्मयैराष्ट्रताः पुण्डरीकैः ॥ ६
तासां तीरेष्वासते पुण्यकर्मा
महीयमानः प्रथगप्सरोभिः ।

सुपुण्यगन्धाभिरलंकताभिहिरण्यवणीभिरतीव हृष्टः ॥ ७
परं लोकं गोप्रदास्त्वामुवन्ति
दत्त्वानड्वाहं स्र्यलोकं व्रजन्ति ।
वासो दत्त्वा चन्द्रमसः स लोकं
दत्त्वा हिरण्यममृतत्वमेति ॥ ८
धेनुं दत्त्वा सुव्रतां साधुदोहां
कल्याणवत्सामपलायिनीं च ।
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्यास्तावद्वर्षाण्यश्चते स्वर्गलोकम् ॥ ९
अनड्वाहं सुव्रतं यो ददाति
हलस्य वोढारमनन्तवीर्यम् ।

 $m{4}$   $^b$ )  $D_b$  गुश्रुषुणानुत्तमबुद्धि ; S गुश्रुषुणा चोत्तमबुद्धि युक्ता ( $T_1$   $^a$ क्तां;  $G_1$   $M_2$   $^a$ कं). —  $^c$ )  $T_2$   $G_2$ .  $_8$  ऋषिं;  $G_4$  त्वृषिं (for विग्रं).  $S_1$  धमैयुक्तां हितां. —  $^d$ )  $S_1$   $K_1$ .  $_2$  वाच-मिमां (for वाक्यमिदं).

5 Ks D<sub>1-3</sub>.  $_5$  G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> om. the ref. —  $_6$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>.  $_2$  यथा प्रदेशे; K<sub>4</sub> यथानिदेशं; B<sub>2</sub> यथोपदेशं. —  $_6$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>.  $_2$  स्वाध्या(K<sub>2</sub> स्वन्या)ययुक्तः; T<sub>1</sub>  $_2$  पतः. —  $_6$ ) N पारं (K<sub>2</sub> पारं; D<sub>5</sub> मानं); T<sub>2</sub> (after corr.) G<sub>8</sub> परं (for पुरो). Ś<sub>1</sub> B D<sub>6</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>.  $_6$  देव(Ś<sub>1</sub> वेद)लोकस्य (B<sub>4</sub>m परलोकस्य); K<sub>1</sub>.  $_2$  वेदपुरस्य. —  $_6$ ) K<sub>2</sub> प्रीतियोगात्.

6 °) S (except Gs; T2 before corr.) [अ]स्य (for सा). K1. 2 D1-3. 5 S विमला (for विपुत्ता). — b) B1 (m as in text) सुरस्था:; D5 T1 च पुण्या:; T2 G8. 4 सुपुष्पा:.

7 °) D5 तीथेंद्वासते. K4 D8 पुण्यशीला; B Dc Dn D4. 6 T2 (after corr.) G8 पुण्यभाजो. — b) Ś1 K D1-8. 5 प्रगीयमान: (K4 D2. 3. 5 ना:); B Dc Dn D4. 6 T2 (after corr.) G8 महीयमानाः. — a) B1 सुवर्णवर्णाभिर्; D1 विद्योभिर्; T2 G8 श्रंगाभिर्; G2 गंधाभिर्. K4 B D S (except G2. 4 M1) हृष्टाः (for हृष्टः).

8 °) Ds चामुवंति. — °) M1 गरवा (for दस्ता). Dc2 (before corr.) Dn D4. 6 [अ] नड्ह हं; T1 G2. 4 सुवर्ण; T2 G3 स्वर्ण. B2 D2 स्वर्ग (for सूर्य ). B2 प्रयांति (for वजन्ति). — °) K3 चंद्रमसं; K4 B D चांद्रमसं. Ś1 K2 च; K3. 4 B D तु (for स). K1 वासो दस्ता चंद्रमश्चंद्रलोकं; M1 वासो दस्ता स चंद्रमसः सलोकतां. — °) N अमर(Dc

त्वमर ;  $D_{\delta}$  च सुर) त्वम् (for अमृतत्वम्).  $T_1$  वर्जित (for एति).

9 a) B<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 सुप्रभां; G<sub>4</sub> सुव्रतः. Ś<sub>1</sub> K B<sub>2</sub>. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 कांस्यदोहां; Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 सुप्रदोहां; T<sub>1</sub> स्वादु स्वादु; G<sub>4</sub> साधुदेहं. B<sub>8</sub> धेनुं दस्वा सुप्रदोहां सुर्श्वगीं. — b) Ś<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 अपलायनीं. — a) Ś<sub>1</sub> B<sub>1</sub> Dc तावंति (for तावद्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 वर्षान् (for वर्षाणि). B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 [आ]सते देव(B<sub>2</sub> स्वर्ग) छोके.

10 °) Ś1 K1. 2 M1 सुन्नतो; G1 सुभृतो. — °) D8. 5 T1 लोकं (for लोकान्). — After 10, N ins.:

914\* ददाति यो वै कपिलां सचैलां कांस्योपदोहां द्वविणोत्तरीयाम् । तैस्तैर्गुणैः कामदुहाथ भूत्वा नरं प्रदातारमुपैति सा गी:। यावन्ति रोमाणि भवन्ति घेन्वा [5]स्तावत्फलं लभते गोप्रदाने। पुत्रांश्च पौत्रांश्च कुलं च सर्व-मासप्तमं तारयते परत्र। सदक्षिणां काञ्चनचारुश्रङ्गी कांस्योपदोहां द्वविणोत्तरीयाम् । [10] धेनुं तिलानां ददतो द्विजाय लोका वसूनां सुलभा भवन्ति। स्वकर्मभिदानवसंनिरुद्धे तीव्रान्धकारे नरके पतन्तम्। महार्णवे नौरिव वातयुक्ता [15]दानं गवां तारयते परत्र।

धुरंघरं बलवन्तं युवानं
प्रामोति लोकान्द्श घेनुदस्य ॥ १०
यः सप्त वर्षाणि जुहोति तार्ध्य
हव्यं त्वग्रौ सुत्रतः साधुशीलः ।
सप्तावरान्सप्त पूर्वान्पुनाति
पितामहानात्मनः कर्मभिः स्वैः ॥ ११
तार्ध्य उवाच ।
किमग्निहोत्रस्य वतं पुराणमाचक्ष्व मे पृच्छतश्रारुरूपे ।
त्वयानुशिष्टोऽहमिहाद्य विद्यां
यदग्निहोत्रस्य वतं पुराणम् ॥ १२
सरस्वत्युवाच ।
न चाश्चिर्नाप्यनिणिक्तपाणिर्नाब्रक्षविज्ञुहुयान्नाविपश्चित् ।

बुग्धक्षवः ग्रुचिकामा हि देवा
नाश्रद्धानाद्धि हविर्जुषन्ति ॥ १३
नाश्रोत्रियं देवहव्ये नियुञ्ज्यान्मोधं परा सिश्चित ताहको हि ।
अपूर्णमश्रोत्रियमाह तार्स्य
न वे ताहग्जुहुयादिमहोत्रम् ॥ १४
कृशानुं ये जुह्वति श्रद्धधानाः
सत्यव्रता हुतिशृष्टाशिनश्च ।
गवां लोकं प्राप्य ते पुण्यगन्धं
पश्यन्ति देवं परमं चापि सत्यम् ॥ १५
तार्क्य उवाच ।
क्षेत्रज्ञभूतां परलोकभावे
कर्मोदये बुद्धिमतिप्रविष्टाम् ।
प्रज्ञां च देवीं सुभगे विमृश्य

C. 3. 12735 B. 3. 186. 21 K. 3. 189. 21

यो ब्रह्मदेयां तु ददाति कन्यां भूमिप्रदानं च करोति विप्रे। ददाति दानं विधिना च यश्च स लोकमामोति पुरंदरस्य।

[20]

[(L. 1) Ks. 4 Ds. 5 transp. यः and वै. — (L. 2) B D (except D<sub>1</sub>—s. 5) द्रविणैरुत्तरीयैः. — (L. 3) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. s. 5 कामदुघाथ. — (L. 6) B<sub>2</sub>. 4 D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 भवति (for छभते). — (L. 9) K<sub>1</sub>. 2° गौर° (for °चारु°). — (L. 10) B D (except D<sub>1</sub>—s. 5) द्रविणैरुत्तरीयैः. — (L. 13) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>—s मानवसंनिव(Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2° रु)द्धं. D<sub>5</sub> स्वकमीनिमीणवशान्निरुदं. — (L. 14) B D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 संपतंत (for पतन्त). — (L. 17) B बाह्मदेयां. — (L. 19) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>—s. 5 विधिवत (for विधिना). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 गवां (for च यश्.). — (L. 20) D<sub>5</sub> स योगमायाति पुरंदरस्य.]

- 11 b) B<sub>1</sub> सुहब्यं (for हब्यं). K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> चाग्नी; B<sub>1</sub> अग्नी; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 तदग्नी; G<sub>1</sub> त्वाग्नी; G<sub>4</sub> तदाग्नी. B<sub>1</sub>. 2. 4 D (except D<sub>1-3</sub>. 5) नियतः (for सुवतः). B<sub>2</sub> पुण्यशीलः. c) D<sub>5</sub> G<sub>4</sub> सप्तापरान्; M<sub>2</sub> सप्तावारान्. d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>11</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> आत्मिभः; B<sub>1</sub>. 3. 4 D<sub>12</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4</sub> आत्मना.
- 12 a)  $K_1$  फलं (for व्रतं).  $S_1$   $K_1$ . a पुराणे.  $T_1$   $M_2$  किमिम्निहोत्रं प्रवृतं पुराणं. b)  $S_1$  चारुशीले;  $S_1$ . a साधुशीले;  $S_2$   $S_3$   $S_4$   $S_4$   $S_4$   $S_4$   $S_4$   $S_4$   $S_5$   $S_4$   $S_4$

13 a) K<sub>3</sub> B<sub>2</sub>. 4 Dc1 Dn1 D<sub>3-6</sub> वा (for चा ).
K<sub>1</sub>. 3. 4 D<sub>2</sub>. 3 T<sub>1</sub> G ° निर्निक्त (G1 ° निमित्त ) (for ° निर्णिक्त ). M<sub>1</sub> न चार्युचि न व्यतिरिक्तपाणि: — b) M<sub>1</sub> om. (hapl.) from नाविपश्चित् up to जुहुयात् in 14 .
— c) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 बुसुक्षिता:; B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) बुसु-स्सव: T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 दुद्धि (for दुचि ). — d) S ° धानस्य (for ° धानाद्धि).

14 M<sub>1</sub> om. up to जुहुयात् in  $14^d$  (cf. v.l. 13).

— ") Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. 2. 5 नाओ त्रियो. Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 5 देवहब्यं (Ks 'रथे). S (M<sub>1</sub> om.) देवहब्येषु युंज्यान्. — ") B<sub>1</sub>. 3. 4 D (except D<sub>1</sub>) T<sub>1</sub> पुरा (for परा). Ś<sub>1</sub> ताहरां हि; K<sub>1</sub> ताहरांव; K<sub>2</sub> ताहराोहं. — ") N अपूर्वमश्रो". — ") Ś<sub>1</sub> D<sub>8</sub> D<sub>62</sub> T<sub>1</sub> न चैताहर्ग.

15 °) B Dn Ds. 6 क्रुशाश्च थे; Dc ये ते क्रुशा; S ये वे क्रुशान् (T1 M1 क्रुशानुं; T2 Gs क्रुशा; M2 विद्रा) (for क्रुशानुं ये). S (except T1 G1) जुह्नते. — °) K1 Ds लोके. Ś1 K D1-8. 5 यांति (for प्राप्य), and 'गंधाः (for 'गन्धं). — d) D3 om. from देवं up to प्रच्छामि in 16d. Ś1 K D1-8. 5 परंगति ते तं परमादिदेवं.

16 Ds om. up to पृच्छामि in 16<sup>d</sup> (cf. v.l. 15).

— a) Śi क्षेत्रज्ञलोकं; Ds 'भूते; Ti 'भूतं; Ki 'भाव:.

— b) Ks धर्मोदये (for कर्मों). Śi Ki-s बुद्धिमतिप्रदिष्टां;

Dc2 D2. 5 G2. 4 बुद्धिममि(Dc 'चु)प्रविष्टां, — c) Śi K2

3. 12735 3. 186. 21 3. 189. 21

पृच्छामि त्वां का ह्यसि चारुरूपे ॥ १६ सरस्वत्युवाच ।

अप्तिहोत्रादहमभ्यागतास्मि
विप्रविभाणां संशयच्छेदनाय ।
त्वत्संयोगादहमेतदब्रुवं
भावे स्थिता तथ्यमर्थं यथावत् ॥ १७
ताक्ष्यं उचाच ।
न हि त्वया सदशी काचिदस्ति
विभ्राजसे द्यतिमात्रं यथा श्रीः ।
रूपं च ते दिव्यमत्यन्तकान्तं
प्रज्ञां च देवीं सुभगे विभिष् ॥ १८
सरस्वत्युवाच ।
श्रेष्ठानि यानि द्विपदां वरिष्ठ
यज्ञेषु विद्वन्नुपपादयन्ति ।
तैरेवाहं संप्रवृद्धा भवामि

आप्यायिता रूपवती च वित्र ॥ १९
यचापि द्रव्यमुपयुज्यते ह
वानस्पत्यमायसं पार्थिवं वा ।
दिव्येन रूपेण च प्रज्ञया च
तेनैव सिद्धिरिति विद्धि विद्वन् ॥ २०
ताक्ष्ये उवाच ।
इदं श्रेयः परमं मन्यमाना
व्यायच्छन्ते मुनयः संप्रतीताः ।
आचक्ष्व मे तं परमं विशोकं
मोक्षं परं यं प्रविश्चान्ति धीराः ॥ २१
सरस्वत्युवाच ।

सरस्वत्युवाच ।
तं वै परं वेदविदः प्रपन्नाः
परं परेभ्यः प्रथितं पुराणम् ।
स्वाध्यायदानव्रतपुण्ययोगैस्तपोधना वीतशोका विम्रक्ताः ॥ २२

ते वंशप्रज्ञां;  $K_1$   $D_1$  दैवीं ( $K_1$  तव) च प्रज्ञां;  $T_1$  प्राहा देवीं (for प्रज्ञां च देवीं).  $D_2$  देवीं.  $S_1$   $K_1$ .  ${}_2$   $B_1$   $D_{13}$  विमृष्य;  $D_1$   $G_2$  विभिष्ठें (for विमृद्य).  $K_3$ .  ${}_4$   $D_2$ .  ${}_5$  देवीं च ( $K_4$   $D_5$  om.  ${}_4$ ) प्रज्ञां सुभगे त्वं विभिष्ठें ( $D_5$  व्वविषि).  ${}_4$   ${}_5$  (except  $G_1$ .  ${}_4$ ) त्वा (for त्वां).  $T_1$   $G_1$  M न्वसि (for ह्यसि).

17 °)  $\dot{S}_1$   $K_{1-3}$   $D_6$  अ $(K_{1.2}$  इहा;  $D_6$  तार्क्यां) मिहोन्त्रावहमागतासा;  $M_1$  (corrupt) अमिहोत्रावहमभ्ययाद्गतासा;  $M_2$  अमिहोत्रावहवनीयादभ्यागतासा. — b)  $T_2$   $G_3$ . 4 विप्रधींणां (for विप्रधे°).  $D_3$  °च्छेदनार्थं. — °)  $K_3$   $D_{1.2}$  एवम्;  $K_4$  B De Dn  $D_3$ . 4. 6  $G_2$   $M_2$  एतम्;  $M_1$  एवैतद् (for एतद्). M अववं! — d)  $T_2$   $G_{2-4}$  भाव- (for भावे).  $T_3$   $T_4$   $T_5$   $T_6$   $T_7$   $T_8$   $T_8$  T

18 °) Ś1 K D1-3 अत्यर्थकांतं; B (B1 marg.) De Dn D4. 6 T1 अनंतकांति; D5 अतीवकांतं (for अत्यन्त°). — ढ) Ś1 देवि स्वप्रज्ञां; K1 देवीं सुप्रज्ञां; K2 देवि सप्रज्ञां; K4 D1-3. 5 देवीं प्रज्ञां (for प्रज्ञां च देवीं). T1 M2 देवीं; T2 G देवी (G2 °वि). K4 D1-8. 5 T1 त्वं बिभिष (for बिभ°).

19 a) Ś1 K1. 2. 4 D1-3. 5 द्रव्याणि; K3 ज्येष्ठानि.

- b) T2 (before corr.) G4 विद्याम् (for विद्वन्). — c)

B D (except D1-3. 8) चाहं (for [आहं). D2 संप्रहृष्टा;

T1 संप्रवृत्ता. — d) To avoid hiatus, B D (except

 $D_{1-3.5}$ ) चाप्या $^{\circ}$  (for आप्या $^{\circ}$ ).

20 °) S पात्रम् (for द्रव्यम्). T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> उपयुज्यति. T<sub>1</sub> वा; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [इ]ह; G<sub>1</sub> भवान्वा (for ह). — <sup>8</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> यो वानस्पत्यम् (for वानस्पत्यम्). T<sub>1</sub> transp. आयसं and पार्थिवं. K<sub>1</sub> D<sub>8</sub> पायसं; D<sub>1</sub>. 2 चायसं; G<sub>1</sub> वैणवं; M तैजसं (for आयसं). Ś<sub>1</sub> K B<sub>2</sub> D<sub>1-8</sub>. 5. 6 च (for वा). — <sup>c</sup>) G<sub>2</sub>. 4 M प्रत्ययाच् (for प्रज्ञ्या). — <sup>d</sup>) Dc<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>1</sub> तवैव; D<sub>8</sub> तेनैति; M<sub>1</sub> तेनैमि (for तेनैव). K<sub>2</sub> सिद्धेर्; K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> M<sub>2</sub> सिद्धिम्; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 5 सिद्धाम्; T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> सिद्धम्. Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> विहिता; K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> इह मां (for इति). K<sub>8</sub> मां च (for विद्धि).

21 Ś1 K1. 2 D5 read the ref. before 21°d. — b)

T2 G2-4 यच्छंदतो (for ज्याय°). K3 B1m सुप्रणीता:; B1
सुप्रतीता:; G2. 4 मन्यमाना: (for संप्र°). — °) D1 में तत;
G1 ते तान् (for में तं). — d) Ś1 K D1-3 ग्रुमं (for परं).

K1. 2 M2 प्रवदंति; K4 D1. 2 प्रदिशंति. — After 21, N ins.:

915\* सांख्या योगाः परमं यं वदन्ति

परं पुराणं तमहं न वेद्मि।

[(L. 1) Ś1 K1. 2 सांख्ये योगं (Ś1 °गे); B1 D1. 5 सांख्यं योगं. K1 B3. 4 Dc1 Dn D4. 6 निदंति.]

22 °)  $T_2$   $G_{2\rightarrow 4}$  तद्वै. Ś<sub>1</sub>  $K_1$   $T_2$   $G_8$  वेदविदं. —  $^b$ )  $T_1$  परमं (for प्रथितं). — °) B  $D_{c2}$   $D_1$   $D_4$ . 6 स्वाध्याय-

तस्याथ मध्ये वेतसः पुण्यगन्धः सहस्रशाखो विमलो विभाति । तस्य मूलात्सरितः प्रस्नवन्ति मधृदकप्रस्नवणा रमण्यः ॥ २३

शाखां शाखां महानद्यः संयान्ति सिकतासमाः । धानापूपा मांसशाकाः सदा पायसकर्दमाः ॥ २४ यस्मिन्नशिष्ठखा देवाः सेन्द्राः सह मरुद्रणैः । ईजिरे कतुभिः श्रेष्ठैस्तत्पदं परमं ग्रुने ॥ २५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८४ ॥

## 964

वैशंपायन उवाच।
ततः स पाण्डवो भूयो मार्कण्डेयमुवाच ह।
कथयस्वेह चरितं मनोर्वेवस्वतस्य मे॥ १
मार्कण्डेय उवाच।
विवस्वतः सतो राजन्परमर्षिः प्रतापवान।

वभ्व नरशार्द्ल प्रजापितसमद्यतिः ॥ २ ओजसा तेजसा लक्ष्म्या तपसा च विशेषतः । अतिचक्राम पितरं मनुः स्वं च पितामहम् ॥ ३ ऊर्ध्वबाहुर्विशालायां बदर्यां स नराधिपः । एकपादस्थितस्तीवं चचार सुमहत्तपः ॥ ४

C. 3. 12749 B. 3. 187. 4 K. 3. 190. 4

वंतो वत°. — d) Ś1 K1. 2 गत° (for वीत°).

23 °) Ś1 K1 मन्ये (for मध्ये). K2 वमंत:; K4 Dn2 चेतस:; T G3 वेधस:. — b) B D (except D1-3.5) विपुलो (for विमलो). — c) B1 तस्येह; T1 तस्याथ (for तस्य). B1 प्रच्यवंति. — d) K1.2 D3.5 मधूदका: प्रस्नवणा. B Dn D4-6 सुपुण्या: (B4 वमन्य:); Dc पुण्यगंधा: (for रमण्य:). K3 मधूदकं प्रस्नवण्य: सुरम्या:.

24 °) G2. 4 शाखाः शाखा. — b) B4 सपैति; D2 स यांति. Ś1 K1. 2 सिकता यथा; K3 D2. 3. 5 सिकताः (D5 °तां) समाः; B Dc Dn D1. 4. 6 सिकताशयाः (B4 पयसा समाः); M सिकतैः समाः (M1 °मं). — °) T2 G1. 3. 4 पाना(G1 पथा)पूपा. S मांसकूलाः (M °कामाः). Ś1 K1. 2 धाराः प्रपा मामशोकाः; D1. 2 धानापूपारगाः प्रण्याः.

25 a) K<sub>8</sub> Dc G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> तिसन् (for यसिन्). — b)
B D (except D<sub>1-8</sub>) T G<sub>2-4</sub> -मस्द्रणाः. — c) Ś<sub>1</sub>
K D<sub>1-3</sub>. s पुण्येस; B<sub>2</sub> मुख्येस (for श्रेष्ठेस). — d) K<sub>3</sub>
G<sub>2</sub> परं (for परं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 मुखं; B (B<sub>3</sub> marg.) D
(except D<sub>1-3</sub>. s) मम; B<sub>3</sub> परं (for मुने). G<sub>4</sub> तत्परं परमञ्जते.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. — Adhy. name: K8. 4 B De Dn1 D1-4. 6 M1 सरस्वतीताक्ष्येसंवादः; Dn8 सरस्वतीताक्ष्येसंवादार्थप्रकाशः; D6 सरस्वतीवाक्ष्यं; G1 ताक्ष्यंसरस्वतीसंवादः. — Adhy. no. (figures, words or both): K<sub>1</sub> 93 (= 193); Dn 185 (Dn<sub>3</sub> 186); D<sub>1</sub> 192; S (M<sub>2</sub> inf. lin.) 188 (M<sub>2</sub> orig. 190). — Śloka no.: Dn D<sub>1</sub> 30.

#### 185

- 1 °) B<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 2 ततश्च; B<sub>3</sub> तत्र सा (for तत: स). B D (except D<sub>1</sub>-3. 5) विश्रं (for भूगो). — °) Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 [इ]ति (for [इ]ह). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub>. 4 B<sub>2</sub> D<sub>3</sub> ह; K<sub>1. 2</sub> B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc Dn D<sub>1</sub>. 2. 4-6 च (for मे).
- 2 °) B<sub>4</sub> Dc राजा (for राजन्). <sup>b</sup>) B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-8</sub>. <sub>b</sub>) महर्षि: सु(Dc स; Dn<sub>2</sub> च)प्र°. <sup>c</sup>) T G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub> सुनिशार्दूळ:; G<sub>1</sub> राजशार्दूळ; M<sub>1</sub> नृपशा° (for नरशा°).
- 3 <sup>ab</sup>) T G<sub>2-4</sub> transp. तेजसा and तपसा. <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> सर्व- (m स्वं च as in text). T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2.4</sub> तं (for स्वं).
- 4 Cf. 3. 13. 12<sup>ab</sup>. b) Ś1 K1. 2 M जनाधिप; K4 B1-3 Dn2 D4 नराधिप. Ś1 K1. 2 om. (? hapl.) 4<sup>cd</sup>. c) K4 D1 °पादे (for °पाद-). B1 (m as in text) S पूर्व (for तीवं). d) G4 चकार (for चचार). Dc स (for सु-).
- 5 °) K1. s. 4 De अर्वाक्शिराः; B1 अवाक्शीर्पः (m

C. 3. 12750 B. 3. 187. 5 K. 3. 190. 5 अवाक्शिरास्तथा चापि नेत्रैरनिमिषेर्देढम् ।
सोऽतप्यत तपो घोरं वर्षाणामयुतं तदा ॥ ५
तं कदाचित्तपस्यन्तमार्द्रचीरजटाधरम् ।
वीरिणीतीरमागम्य मत्स्यो वचनमत्रवीत् ॥ ६
भगवन्शुद्रमत्स्योऽस्मि बलवन्न्रो भयं मम ।
मत्स्येभ्यो हि ततो मां त्वं त्रातुमहिसि सुत्रत ॥ ७
दुर्बलं बलवन्तो हि मत्स्यं मत्स्या विशेषतः ।
भक्षयन्ति यथा द्वितिविहिता नः सनातनी ॥ ८
तस्माद्भयौघान्महतो मज्जन्तं मां विशेषतः ।
त्रातुमहिस कर्तास्मि कृते प्रतिकृतं तव ॥ ९
स मत्स्यवचनं श्रुत्वा कृपयाभिपरिष्ठृतः ।

मनुर्वेवस्वतोऽगृह्णात्तं मत्स्यं पाणिना स्वयम् ॥ १० उदकान्तम्रपानीय मत्स्यं वैवस्वतो मनुः । अिल्झरे प्राक्षिपत्स चन्द्रांग्रसद्यप्रभम् ॥ ११ स तत्र वृष्ट्ये राजन्मत्स्यः परमसत्कृतः । पुत्रवच्चाकरोत्तिस्मन्मनुर्भावं विशेषतः ॥ १२ अथ कालेन महता स मत्स्यः सुमहानभूत् । अिल्झरे जले चैव नासौ समभवित्कल ॥ १३ अथ मत्स्यो मनुं दृष्ट्या पुनरेवाभ्यभाषत । भगवन्साधु मेऽद्यान्यत्स्थानं संप्रतिपाद्य ॥ १४ उद्घृत्यालिङ्करात्तस्मात्ततः स भगवानमुनिः । तं मत्स्यमनयद्वापीं महतीं स मनुस्तदा ॥ १५

- 6 D4 om. 6°-7°. °) K3 B (B1m as in text) Dn D3 चीरिणी-(B1 orig. चीरणा-); K4 D1. 2 T1 G1. 2. 4 M1 चीरणी-. B3 न्तीर्थम् (for न्तीरम्). Ś1 अध्यास्य; K B4 D1-3. 5 आसाद्य (for आगम्य).
- 7 D4 om. 7 (cf. v.l. 6). a) B2 क्षन्न (for क्षुन् ).
  B1 D5 [S]हं (for Sिसा). b) T1 स्थलं (for भयं). Dn1
  महत् (for मम). c) B4 मत्स्यादेश्यस् (for मत्स्येश्यो
  हि). M1 [S]पि (for हि). Ś1 K1. 2 भयात मां; K4 D1-3
  भयानमां त्वं; T2 G2-4 तथा (G2. 4 तो) भीतं; M तथा
  मां त्वं.
- 8 °) G2 M2 दुर्ल मं (for दुर्बलं). b) B De Dn D1. 4. 6 मत्स्या मत्स्यं (by transp.) D2 मत्स्यो मत्स्यं; T1 मत्स्यं मत्स्यो; G4 मत्स्यानमत्स्या. Ś1 K1 om. (hapl.) 8°-9b. c) K (K1 om.) D3. 6 खादयंति; B De Dn D4. 6 आस्वदंति; D1. 2 आददंति (for भक्षयन्ति). B Dc1 Dn D4. 6 सदा; M1 तथा (for यथा).
- 9 Śi Ki om. 9<sup>ab</sup> (cf. v.l. 8). <sup>a</sup>) Bi भयादि; Ba मुजीवान्; Ti भयान्मां (for भयीवान्). — <sup>b</sup>) Gi मजन्मानं (for मजन्तं मां). Ks. 4 मा; Di. 2 च (for मां). — <sup>d</sup>) Da वचः (for तव). Mi कृतप्रतिकृतस्तव.
- 10 Before 10, Dc ins. मार्कंडेय उ°. a) Ś1 K1. 2 G1. 2. 4 मत्स्यस्य वचनं श्रुत्वा; K4 D1-8 स मत्स्यस्य वचः श्रुत्वा.

- 11 a) G1 M1 उदकात्तम्. G1 उपादाय. c) Ś1 K1. 2 D3 अरंजिरे; K3. 4 अलंजिरे; Dc2 Dn2. n3 D1. 2 अर्लिजिरे; S अरक्षरे. Ś1 K B3. 4 D8. 5 T1 M च; B2 Dn D1. 2. 4. 6 तं (for स). d) Ś1 K1-3 B1. 3. 4 D (except Dn2 D1. 2) °प्रभे.
- 12 <sup>cd</sup>) Dn D4.6 स्वीकरोत् (for चाकरोत्). K1 तसान्; K3 BD (except Dc) तसी (for तसान्). K4 transp. तसान् and भावं. T1 अनुभावं (for मनुभीवं).
- 13 b) K D<sub>3</sub>. 5 मत्स्यः स (by transp.); D<sub>1</sub>. 2 संवर्धन्.
  D<sub>1</sub>. 2 स; D<sub>5</sub> तु (for सु-). °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 अरंजिरे; K<sub>3</sub>
  अलंजर-; K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> अलंजिर-; D<sub>62</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4</sub>. 6 अलिजिरे; S
  अरंजरे (T G<sub>3</sub> अरंजरं; G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> अरंजर-) (cf. v.l. 11°). B<sub>1</sub>. 8
  Dc यदा; B<sub>2</sub>. 4 D<sub>n</sub> D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> (after corr.) G<sub>3</sub> यथा (for जले). D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> नैव (for चैव). <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> नायं (for नासौ).
  K<sub>4</sub> तदा (for किल).
- 14 °) Ś1 K1. 2 तु; K3 D1 वा; Dn2 हि (for Sद्य). D6 त्वं (for [अ]=यत्). — <sup>d</sup>) S वै (for सं-).
- 15 °) Ś1 K1. 2. 4 D8 अरंजिरात्; K3 अलंजिरात्; Dn D2 अलंजिरात्; S अरंजिरात् (cf. v.l. 11, 13).  $^{5}$ ) Ś1 K1. 2 ऋषि:; K4 B D (except D5) T1. 2 (after corr.) G3 मनः (for मुनिः).  $^{c}$ ) K1. 2. 4 आनयद् .  $^{d}$ ) T1 G1 M तु; T2 (before corr.) G2. 4 तं (for स). T1 ततस (for मनुस). D5 स्वयं (for तदा). K4 D1—3 महतीं वारिसंधुतां.
  - 16 a) B4 संस्कृतं (for तत्र तं). B3 चा (for प्रा ).

<sup>ं</sup>क्शिरा: as in text). Ś1 स्थितश्चापि; K1. 2 ततश्चापि; K4 तथा तस्थी; D1. 2 चापि नेत्रै:; D3 तु तत्रापि (for तथा चापि). — ³) K2 B2 दढे:; B3 अपि (for दढम्). D1. 2 रुद्धैरित्रिः मिषदेहन्. — °) K8 तपं; Dc2 महा ; D4 ततो (for तपो). — ³) B4 Dc तपः (for तदा).

<sup>— °)</sup> Ds स्वायंभुवो (for वैवस्वतो). — d) B1 मत्स्यं तं (by transp.).

तत्र तं प्राक्षिपचापि मनुः परपुरंजय ।
अथावर्धत मत्स्यः स पुनर्वर्षगणान्बहून् ॥ १६
द्वियोजनायता वापी विस्तृता चापि योजनम् ।
तस्यां नासौ समभवन्मत्स्यो राजीवलोचन ।
विचेष्टितुं वा कौन्तेय मत्स्यो वाप्यां विशां पते ॥ १७
मनुं मत्स्यस्ततो दृष्ट्वा पुनरेवाभ्यभाषत ।
नय मां भगवन्साधो समुद्रमहिषीं प्रभो ।
गङ्गां तत्र निवत्स्यामि यथा वा तात मन्यसे ॥ १८
एवम्रक्तो मनुर्मत्स्यमनयद्भगवान्वशी ।
नदीं गङ्गां तत्र चैनं ख्यं प्राक्षिपदच्युतः ॥ १९
स तत्र वृष्ट्ये मत्स्यः किंचित्कालमिर्देवम ।

ततः पुनर्मनुं दृष्ट्वा मत्स्यो वचनमत्रवीत् ॥ २०
गङ्गायां हि न शकोमि बृहत्त्वाचेष्टितुं प्रभो ।
सम्रद्रं नय मामाश्च प्रसीद भगविनिति ॥ २१
उद्धृत्य गङ्गासिललात्ततो मत्स्यं मनुः स्वयम् ।
सम्रद्रमनयत्पार्थ तत्र चैनमवास्नुजत् ॥ २२
समहानिप मत्सः सन्स मनोर्मनसस्तदा ।
आसीद्यथेष्टहार्यश्च स्पर्शगन्धसुखश्च वै ॥ २३
यदा सम्रद्रे प्रक्षिप्तः स मत्स्यो मनुना तदा ।
तत एनमिदं वाक्यं स्मयमान इवाक्रवीत् ॥ २४
भगवन्कृता हि मे रक्षा त्वया सर्वा विशेषतः ।
प्राप्तकालं तु यत्कार्यं त्वया तच्छूयतां मम ॥ २५

C. 3. 12772 B. 3. 187. 27 K. 3. 190. 27

— b) K3 D5 मुनि: (for मनु:). K4 Dc Dn3 D1 T2 G1. 3 M1 °जय: (for °जय). M2 मत्स्यं मनुजसत्तम.

17 a) B<sub>2</sub> De त्रि- (for द्वि-). K<sub>1</sub>. 2 and वापि; G<sub>2</sub> and alulus and alulu

#### 916\* निदेशे हि मया तुभ्यं स्थातब्यमनसूयता। वृद्धिर्हि परमा प्राप्ता त्वत्कृते हि मयानघ।

[(L. 1) Ks. 4 D1-3. 5 त्वन्निदेशे (D5 शान्) मया नित्यं (D5 तात) (for the prior half). Ś1 K1. 2 स्यया (for स्ययता). — (L. 2) Ś1 K D1-3. 5 तेयं (for ते हि).]

19 B<sub>2</sub> om. 19 (cf. v.l. 18); T<sub>2</sub> om. 19-20. — a) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 मिन् (for मनुर्). — b) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> आनयद्; T<sub>1</sub> गमयद् (for अनयद्). — c) G<sub>1</sub> गंगां नदीं (by transp.). G<sub>2</sub>. 4 नदीं तां तत्र चैवेनं. — d) B<sub>1</sub>. 3 D<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> अच्युत; D<sub>5</sub> त; G<sub>2</sub>. 4 एव च (for अच्युत:).

20 B<sub>2</sub> om.  $20^{abc}$  (cf. v.l. 18); T<sub>2</sub> om. 20 (cf. v.l. 19). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>2. 3. 5</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M कंचित् (for किंचित्). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3. 5</sub> मत्स्यो (for पुनर्). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3. 5</sub> पुनरेवाभ्यभाषत (= $18^b$ ).

21 a) Śi K Di-s. 5 न हि (by transp.). — b) Śi Ki. 2 महत्वा (for बृहत्त्वा ). Śi Ki. 2 M विभो; Ti मुने (for प्रभो). — De om. 21°-22b. — d) D5 मम (for हति).

22 Dc om. 22<sup>ab</sup> (cf. v.l. 21). — b) Ds तं मत्स्यं च (for ततो मत्स्यं). — c) K4 आनयत्. M1 राजन् (for पार्थ).

23 G<sub>4</sub> om. 23. — °) Ś<sub>1</sub> T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> स; B Dn D<sub>4</sub>. 6 तु (B<sub>1</sub> [अ]सौ); Dc तं; D<sub>5</sub> च (for सन्). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 मनो: सु<sup>-</sup>; B<sub>3</sub> मनोस्तु; M<sub>1</sub> मनोवें (for स मनोर्). B D (except D<sub>1</sub>-3. 5) नयतस; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> मुनिनस् (sic) (for मनसस्). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 यथेष्टमार्थः; B<sub>3</sub> मखेषु हार्थः; Dc सुखेष्टहार्थः; D<sub>4</sub> यथेव हार्थः; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> यथेष्टमार्थः (for यथेष्टहार्थः). Ś<sub>1</sub> सन्; K<sub>1</sub>. 2 स; B<sub>2</sub> तु (for च). — <sup>c</sup>) B<sub>4</sub> D<sub>12</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>3</sub>. 4 भुखस्य; D<sub>6</sub> सहश्च (for भुखश्च). T<sub>1</sub> सर्वन्गंधः स तत्र वै.

24 °) K<sub>2</sub> D<sub>4</sub> प्राक्षिसः; D<sub>5</sub> प्राप्तः स (for प्रक्षिसः).

— b) D<sub>5</sub> मत्स्यस्तु; G<sub>4</sub> समुद्दे (for स मत्स्यो). D<sub>5</sub> सह (for तदा). — c) B<sub>4</sub> तत्र (for तत). D<sub>5</sub> पुनर्; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> मनुर् (for एनम्). — d) D<sub>5</sub> त्वथा° (for इवा°).

25 °) Hypermetric! B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 हि कृता; T<sub>1</sub> कृतेव में (for कृता हि में). B<sub>4</sub> कृताभिरक्षा भगवन्. — b) B<sub>4</sub> मम; T<sub>1</sub> सर्व- (for सर्वा). — c) K<sub>3</sub> कालेषु (for केलं तु). Si K<sub>1</sub>. 2 यथा (for तु यत्).

3. 12773 3. 3. 187. 28 3. 190. 28 अचिराद्भगवन्मौमिमदं स्थावरजङ्गमम् ।
सर्वमेव महाभाग प्रलयं वै गमिष्यति ।। २६
संप्रक्षालनकालोऽयं लोकानां समुपिस्थतः ।
तस्मान्त्रां बोधयाम्यद्य यत्ते हितमनुत्तमम् ।। २७
तसानां स्थावराणां च यचेङ्गं यच्च नेङ्गति ।
तस्य सर्वस्य संप्राप्तः कालः परमदारुणः ।। २८
नौश्च कारयितव्या ते दृढा युक्तवटाकरा ।
तत्र सप्तिषिमः सार्धमारुहेथा महामुने ।। २९
बीजानि चैव सर्वाणि यथोक्तानि मया पुरा ।
तस्यामारोहयेनीवि सुसंगुप्तानि भागजः ।। ३०
नौस्थश्च मां प्रतीक्षेथास्तदा म्रानजनित्रय ।

आगमिष्याम्यहं शृङ्गी विज्ञेयस्तेन तापस ॥ ३१ एवमेतत्त्वया कार्यमापृष्टोऽसि व्रजाम्यहम् । नातिग्रङ्क्यमिदं चापि वचनं ते ममाभिभो ॥ ३२ एवं करिष्य इति तं स मत्स्यं प्रत्यभाषत । जग्मतुश्च यथाकाममनुज्ञाप्य परस्परम् ॥ ३३ ततो मनुर्महाराज यथोक्तं मत्स्यकेन ह । बीजान्यादाय सर्वाणि सागरं पुष्ठुवे तदा । नावा तु ग्रुभया वीर महोमिंणमरिंदम ॥ ३४ चिन्तयामास च मनुस्तं मत्स्यं पृथिवीपते । स च तिच्चिन्तितं ज्ञात्वा मत्स्यः परपुरंजय । शृङ्गी तत्राजगामाग्रु तदा भरतसत्तम ॥ ३५

27 K1 om.  $27^a-28^b$ . — a)  $G_4$  स (for सं-). —  $K_3$  om. from समुप° (in  $27^c$ ) up to नेङ्गति (in  $28^b$ ).

28 K<sub>1.8</sub> om.  $28^{ab}$  (cf. v.l. 27). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>2.4</sub> D<sub>1</sub> M<sub>1</sub> चराणां; T<sub>1</sub> भूतानां; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> न्नासनं; G<sub>1</sub> जंगम (for न्नसानां). D<sub>5</sub> जंगमानां स्थावराणां. — b) =  $49^{d}$ . K<sub>4</sub> यच्चेंगं; D<sub>4</sub> यस्वेंगं; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> यच्चेंगद्. B<sub>2.8</sub> Dc<sub>2</sub> नेंगते; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> नेंगितं (for नेङ्गति).

29 b) K4 इंड-; G1 यथा (for इंडा). K3 D3 मुक्त-; K4 D1. 2 युक्ता; D6 रज्ज- (for युक्त-). K4 B Dc1 Dn D1. 2. 4-6 -वटारका; T G3. 4 -कवाटिका; G2 M -पटाकरा (for -वटाकरा); cf. v.l. 37. — d) K3. 4 D1. 2 T1 G1 M आरोहेथा; D5 आरहेस्त्वं; T2 G2-4 आरोहाथ (for आरहेथा).

30 a) B2 Dc बीजानां. D1 कर्माणि (for सर्वाणि).

- b) B D (except D1-8. s) द्विजै: पुरा (B4 पुरा मया).

- c) Ś1 K1. 2. 4 D1-3. 5 आरोपयेर् (for हियेर्). — d)
Ś1 K D1-8. 5 सुगुप्तायां विभागशः (Ś1 विशेषतः; K2 विभावसुः).

31 a) Ś1 तस्थुश्च; K D1-3 तत्स्थश्च; D5 तत्रस्थो (for नौस्थश्च). Ś1 तां; G2. 4 मा (for मां). Ś1 उपे (for प्रती ). — b) Dn D4. 6 ततो; D1-3. 5 सदा; T1. 2 (before corr.) G1. 2. 4 तथा (for तदा). K2 Dn1 T1 G4 प्रिय:. — d) K3. 4 D3. 5 तेन वे मुने; B1 स्त्रेन तेजसा (m तेन तापस as in text).

32 a) B<sub>1-8</sub> D<sub>2.8</sub> T G<sub>2-4</sub> एव (for एतत्). — b) D<sub>5</sub> त्वां पृष्ट्वा हि; G<sub>4</sub> त्वामापृष्टो (for आपृष्टोऽसि). — After

 $32^{ab},\; \mathbf{B_{8}} \; \mathbf{D}$  (except  $\mathbf{D_{1-8.~5}}) \; \mathrm{ins.}$  :

917\* ता न शक्या महत्यो वे आपस्तर्तुं मया विना। [ Ba न च शक्यमिदं वारि (for the prior half), and त्वया (for आपस्).]

— °) Ś1 B2. 3 Dc Dn D8m. 4. 6 नाभिशंक्यम्; K3 B1 नाति(B1 °भि)क्रम्यम्; B4 D6 न च (D6 वि-) शंक्यम् (for नातिशङ्क्यम्). B4 वारि (for चापि). —  $^a$ ) Ś1 K1. 2 D1-3 ममांतिके; K3 D6 T1 महामुने (for ममाभिभो). K4 वचनं मम चांतिके; B4 त्वया तर्जुं मया विना (cf. 917\*); B1-3 Dc Dn D4. 6 वचनं में त्वया विभो.

33 °) B4 करिष्यामि (for करिष्ये). Ś1 K1. 2 च (for तं). — °) Ś1 B4 T1 मत्स्यं स (by transp.). — °) K4 D3 तौ (for च). Dc °कालम् (for °कामम्).

34 b) D6 T1 हि (for ह). — d) D6 transp. सागरं and पुडुवे. T1 G1 समुद्रं (for सागरं). — e) Ś1 K1. 2 B De Dn D4. 6 नौकया; K8 नावाया (sie); K4 द्यु; D6 थ (for नावा तु). B2 प्रभया (for द्यु°). Dc2 धीरो; D1 भावी (for वीर). — l) D3 T1 दमं (for दम).

35 °) T G<sub>2-4</sub> स (for च). T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> मुनिस् (for मनुस्). — °) =1. 216. 2°: 4. 41. 4°: 5. 41. 8°. D<sub>5</sub> तु (for च). D<sub>5</sub> G<sub>4</sub> तं (for तच्). — °) =38°. K<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>2</sub>. 5. 6 T<sub>2</sub> (before corr.) M<sub>1</sub> ° जय:. — T<sub>1</sub> om. (hapl.) 35°-40°. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> Dc तदा°; K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 तथा° (for तज्ञा°). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 सुमीवस्तं जगामाञ्च. — ′) D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>1</sub> तथा (for तद्।).

36 T1 om. 36 (cf. v.l. 35). — a) Ś1 K1. 2 D5 मनुजेंद्रेंद्रो; B Dn D4. 6 मनुजन्यात्र (B1 मनुरन्ययो); T2

<sup>26</sup> a) G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> लोकम् (for भौमम्). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> सवै; D<sub>3</sub> जगत्; G<sub>1.2</sub> इमं (for इदं). — d) D<sub>5</sub> च (for चै).

तं दृष्ट्या मनुजेन्द्रेन्द्र मनुर्मत्स्यं जलार्णवे ।
शृङ्गिणं तं यथोक्तेन रूपेणाद्रिमिवोच्छितम् ॥ ३६
वटाकरमयं पाशमथ मत्स्यस्य मूर्धनि ।
मनुर्मनुजशार्द्ल तिसम्ब्शृङ्गे न्यवेशयत् ॥ ३७
संयतस्तेन पाशेन मत्स्यः परपुरंजय ।
वेगेन महता नावं प्राकर्षछवणाम्मसि ॥ ३८
स ततार तया नावा समुद्रं मनुजेश्वर ।
नृत्यमानिवोर्मीभिर्गर्जमानिवाम्भसा ॥ ३९
क्षोभ्यमाणा महावातः सा नौस्तस्मिन्महोदधौ ।
धूर्णते चपलेव स्त्री मत्ता परपुरंजय ॥ ४०
नैव भूमिन च दिशः प्रदिशो वा चकाशिरे ।

सर्वमाम्भसमेवासीत्खं द्यौश्च नरपुंगव ॥ ४१ एवंभूते तदा लोके संकुले भरतर्षभ । अदृश्यन्त सप्तर्षयो मनुर्मत्स्यः सहैव ह ॥ ४२ एवं बहून्वर्षगणांस्तां नावं सोऽथ मत्स्यकः । चकर्षातिन्द्रतो राजंस्तस्मिन्सिललसंचये ॥ ४३ ततो हिमवतः शृङ्गं यत्परं पुरुषर्षभ । तत्राकर्षत्ततो नावं स मत्स्यः कुरुनन्दन ॥ ४४ ततोऽत्रवीत्तदा मत्स्यस्तानृषीन्प्रहसञ्ज्ञनैः । अस्मिन्हिमवतः शृङ्गे नावं बन्नीत माचिरम् ॥ ४५ सा बद्धा तत्र तैस्तूर्णमृषिभिर्भरतर्षभ । नौर्मत्स्यस्य वचः श्चत्वा शृङ्गे हिमवतस्तदा ॥ ४६

C. 3. 12795 B. 3. 187. 50

(before corr.) G4 °जेंद्रेण; G2 °जेंद्रोथ. — b) B1 स तु सत्स्यं; B4 सत्स्यं मनुर् (by transp.). Ś1 K1 B2 D1-3. 5 T2 G3 महाणेंद्रे; Dc M1 जलाशये. — c) K3. 4 D1-3. 5 च; Dc S (T1 om.) तु (for तं). K4 तथोक्तेन. — d) B1 °चयोच्छितं; B3 D1 °मिवोस्थितं; T2 G2-4 °मिवोद्यतं.

37 T<sub>1</sub> om. 37 (cf. v.l. 35). —  $^a$ ) K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> वटाकार°; K<sub>4</sub> B De Dn D<sub>1. 2</sub>. 4. 6 वटारक°; T<sub>2</sub> G पटाकार°; M पटाकर° (cf. v.l. 29). K<sub>1. 2</sub> पाशेर् (for पाशम्). —  $^b$ ) D<sub>1. 2</sub> अपात्स्यन् (D<sub>1</sub> अपर्यन्) मत्स्यमूर्धनि. —  $^d$ ) De तस्य (for तिसन्). Ś<sub>1</sub> K B<sub>1</sub> (m as in text) Dn D<sub>1-8. 5</sub> देशे (for श्रुङ्गे). K<sub>1</sub> न्यवेश्येत्; M<sub>2</sub> °द्यत्.

38 T<sub>1</sub> om. 38 (cf. v.l. 35). —  $^a$ ) K<sub>3</sub> संगत°; K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> D<sub>8</sub>.  $_{5}$  G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> स(B<sub>1</sub> M<sub>2</sub> सं)सित°; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M<sub>1</sub> संसक्त° (for संयत°). Si K<sub>1</sub>.  $_{2}$  स शिरस्थेन पाशेन. —  $^{5}$ ) =  $35^{d}$ . K<sub>2</sub>.  $_{3}$  Dn<sub>2</sub>.  $_{1}$  n<sub>3</sub> D<sub>2</sub>.  $_{6}$  जय:. — D<sub>1</sub> om. (hapl.)  $_{2}$  38°-40 $^{d}$ . —  $^{c}$ ) Si K<sub>1</sub>.  $_{2}$  योगेन (for  $_{3}$ °).

39 Ti Di om. 39 (cf. v.l. 35, 38). — a) Śi Ki-3 B Dc Dn Da. 6 स च तान् (Ki. 2 स तया) तारयञ्जावा (Ks Bi. 3 Dc2 व्यामास). — b) K2. 3 अरं; Ds अरं: — c) = (var.) 3. 102. 21c. B2 गर्ज (for नृत्यं). D2 [ज]म्यों वे; Ds [ज]चेश्च (for ऊर्मीभिर्). — d) K3 D2 चलमान ; K4 वलगमान; B2 तर्जयान . Śi Ki. 2 गच्छिन्न-(Ki ते) च तदांभिस.

40 T<sub>1</sub> D<sub>1</sub> om. 40 (cf. v.l. 35, 38). — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> ° माणं (for ° माणा). — <sup>c</sup>) D<sub>2</sub>. 3 घूणितेश; S (T<sub>1.0m.</sub>) जुघूणें (for घूणेंते).

41 K<sub>2</sub> om. 41<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) G<sub>2</sub>. 4 न व (for नैव). — <sup>b</sup>) T G च (for वा). — D<sub>5</sub> om. 41<sup>c</sup>-42<sup>d</sup>. — <sup>c</sup>) Bs सर्वदा (for सर्वम्).  $K_2$  अंभसम्; S सल्लिम् (for आम्भसम्).  $D_1$  सर्वमंभोमयं चासीत्. — d)  $T_1$  नद्यश्च (for खं दौश्च).

42 D<sub>5</sub> om. 42 (cf. v.l. 41). G<sub>4</sub> om. 42°-44°.
— °) D<sub>1</sub>. 2 काले (for लोके). — °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 8° ले नरपुं
गव. — °) Sporadie prior pāda! Śi K<sub>1</sub>. 2 अदृश्यन्सस ऋषयो; D<sub>c</sub> D<sub>3</sub> अदृश्यञ्चषयः सप्त; D<sub>1</sub>. 2 G<sub>1</sub> अदृश्यंतर्थयः सप्त; M<sub>1</sub> सप्तर्थयो मनुर्मत्स्थो. — °) M<sub>1</sub> [S]प्यदृश्यंत (for मनुर्मत्स्थः). Śi सदैव; K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>-8 स चैव; K<sub>3</sub> B D<sub>c</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 तथैव (for सहैव). K<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> हि; K<sub>3</sub> B D<sub>n1</sub> D<sub>4</sub> M<sub>2</sub> च (for ह).

43 G4 om. 43 (cf. v.l. 42). — b) D5 नावं तां (by transp.). K4 स सा; D1. 2 स तु; D3 स च; D6 स स; T G2. 3 सोपि; M सोस्य (for सोS2).

44 G<sub>4</sub> om.  $44^{ab}$  (cf. v.l. 42). — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> हिमवते शृंगे. — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> B D (except D<sub>1-3</sub>) भरतर्षभ. — B<sub>2</sub> om. (hapl.)  $44^{c}-47^{d}$ . — <sup>c</sup>) D<sub>6</sub> G<sub>2</sub> ° पंत तां. M<sub>1</sub> ° पंतदा (for ° पंततो). K<sub>1</sub> ताम्रं; K<sub>3</sub> नावि (for नावं). — <sup>d</sup>) M<sub>2</sub> मत्स्यकः (for स मत्स्यः). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 M<sub>2</sub> कुंति (for कुरु °). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> मत्स्यः कौरव(G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> कौंतेय)-नंदन.

45 B<sub>2</sub> om. 45 (cf. v.l. 44). — a) B (B<sub>2</sub> om.) D (except D<sub>1-8</sub>. b) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> अथा; M<sub>1</sub> तदा (for तता ). K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> महा (for तदा). — b) B<sub>1</sub> (m as in text) T<sub>1</sub> हव (for शन:). — c) K<sub>1.2</sub> T<sub>1</sub> तिसन् (for असिन्).

46 B2 om. 46 (cf. v.l. 44). — a) Ś1 K D2. 3. 5 वे त्र्णम्; T1 तस्थी नाव (for तैस्त्र्णम्). — D1 om. (hapl.) 46°-47°; G4 M2 om. 46°°. — c) K4 D2 तेर; T1 ते

C. 3. 12795 B. 3. 187. 50 K. 3. 190. 49 तच नौबन्धनं नाम शृङ्गं हिमवतः परम् ।

रूयातमद्यापि कौन्तेय तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ ४७

अथात्रवीदनिमिषस्तानृषीन्सहितांस्तदा ।

अहं प्रजापतिर्व्वक्षा मत्परं नाधिगम्यते ।

मत्स्यरूपेण यूयं च मयास्मान्मोक्षिता भयात् ॥ ४८

मजुना च प्रजाः सर्वाः सदेवासुरमानवाः ।

स्रष्टच्याः सर्वलोकाश्च यचेङ्गं यच नेङ्गिति ॥ ४९

तपसा चातितीत्रेण प्रतिभास्य भविष्यति ।

मत्प्रसादात्प्रजासर्गे न च मोहं गमिष्यति ॥ ५०

इत्युक्तवा वचनं मत्स्यः क्षणेनादर्शनं गतः । स्रष्टुकामः प्रजाश्चापि मनुर्वेवस्वतः स्वयम् । प्रमूढोऽभूत्प्रजासर्गे तपस्तेपे महत्ततः ॥ ५१ तपसा महता युक्तः सोऽथ स्रष्टुं प्रचक्रमे । सर्वाः प्रजा मनुः साक्षाद्यथावद्भरतर्षम ॥ ५२ इत्येतन्मात्स्यकं नाम पुराणं परिकीर्तितम् । आख्यानमिदमाख्यातं सर्वपापहरं मया ॥ ५३ य इदं शृणुयान्नित्यं मनोश्चरितमादितः । स सुखी सर्वसिद्धार्थः स्वर्गलोकिमयान्नरः ॥ ५४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८५॥

(for नौर्). K<sub>2</sub> मनुर्मत्स्य (for नौर्मत्स्यस्य). K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> मत्स्यवचनं (for मत्स्यस्य वच:). — K<sub>1</sub> om. (hapl.)  $46^a-47^a$ .

47 B<sub>2</sub> D<sub>1</sub> om. 47 (cf. v.l. 44, 46); K<sub>1</sub> om. 47<sup>a</sup> (cf. v.l. 46); K<sub>4</sub> om. (hapl.) 47<sup>a</sup>-48<sup>b</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> तेद्य (for तच). — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>4</sub> तद्धि तं (for तद्धि). K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> मनुजर्षभ; B<sub>4</sub> मनुजाधिप; D<sub>8</sub> मनुजेश्वर; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 पुरुष्षेभ.

48 K4 om. 48ab (cf. v.l. 47). — a) Ds तथा (for अथा). — b) Ś1 BD (except D2. s. s. s.) सहित: (for सहितान्). Bs तथा (for तदा). — d) Ś1 K1. 2 तत्परं; Ds नापरं (for मत्परं). Ks नाव-; G1 नाभि- (for नाधि-). Ś1 K1. 2 ने (for नाध-). - d) Ś1 K1. 2 ने (for नाध-). — d) Ś1 K1. 2 ने (for नाध-). — d) K1. 2 ने (for नाध-). — d) K1. 2 ने (for नाध-).

49 b) Ś1 K1. 2 B D (except D1. 3) मानुषाः (for मानवाः). — a) = 28b. B2 G2. 4 M2 नेंगते; D5 T1 नेंगितं (for नेङ्गति).

50 a) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> [अ]पि (for [अ]ति-). — b) Ś1 K1 प्रतिभात्र; K<sub>2</sub> G1 ° भास्य; K<sub>4</sub> Dc ° भाष्य; D1 ° भास्यो; T1 ° भावं; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> शक्तिश्चास्य. — c) B1 सर्वा (for -सर्गे). — Ś1 K1 M2 om. (hapl.) 50<sup>d</sup>-51<sup>c</sup>. — a) D<sub>3</sub> न स्वं (for न च). B<sub>2</sub> D<sub>3</sub> T1 गमिष्यसि.

51 Ś1 K1 M2 om. 51°-51° (cf. v.l. 50). — b)
B1 क्रमेण (m क्षणेन as in text). — c) T1 चैव (for चापि). — d) K2 स्वायंभुवः (for वैव°). — e) K2 स्व भूयो वै; K8. 4 D1-3. 5 संमूहोभूत. — i) S (except T1 G4) ततस (for तपस्). Ś1 K2. 4 B2 D1-3. 5 तदा; K1. 8 Bs. 4 Dn1 S तपः (for ततः). B1 महातपाः (for महत्ततः).
52 a) Ś1 K D1-3. 5 transp. तपसा and महता.

— b) Ś1 K1. 2. 4 D1-3. 5 तत: (for सोऽथ). T1 M1 transp. सोऽथ and स्रष्टुं.

53 °) D<sub>5</sub> एतत्ते; T<sub>1</sub> इत्येवं (for इत्येतन्). K D<sub>6</sub> D<sub>1</sub>. 5 मत्स्यकं (for मा°). — <sup>b</sup>) K<sub>8</sub> पुराण-; K<sub>4</sub> B<sub>5</sub> D<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> पुराणे; B<sub>1</sub> प्रधाने (m पुराणे as in text). — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> transp. आख्यानं and आख्यातं.

54 a) Ds इदं य: (by transp.); G2 य इमं. — b)
Ds आहत:; M2 आत्मनः (for आदित:). — c) T1 सुखं
(for सुखी). B D (except D1-3.5) सर्वपूर्णार्थः (B3
° यु:); S पूर्णकामा(M ° सर्वा) थैं:. — d) B1 D (except D1-8.5) G4 सर्व (for स्वर्ग °). B1 वजेन् (for इयान्).
G2 सर्वान्कामानवामुयात्.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. K1. 2 (both om. sub-parvan name) mention only मत्स्य-पुराण (sic); K3. 4 B Dc Dn3 D1-6 M1, likewise, only म(D3 मा)त्स्योपाल्यान. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 186 (Dn3 187); D1 193; S (M2 inf. lin.) 189 (M2 orig. 192). — Śloka no.: Dn 57; D1 54.

#### 186

- 1 °) T1 [आ]ह (for [आ]थ). °) T G तप° (for थश°).
- 2 °)  $T_1$  एते;  $M_1$  नैते  $(\text{for } \tilde{\eta} \tilde{a})$ .  $^b$ )  $K_1$  ° मते  $(\text{for } \tilde{t} \tilde{g} \tilde{a})$ .  $^d$ )  $S_1$  तब दृश्यते;  $B_1$   $G_1$  विद्यते तब (by transp.).  $B_2$ .  $_8$  D  $(\text{except } D_{1-3.}$   $_8$ ) आयुष्मान्दृश्यते

# 968

वैद्यांपायन उवाच।
ततः स पुनरेवाथ मार्कण्डेयं यश्चास्वनम्।
पप्रच्छ विनयोपेतो धर्मराजो युधिष्ठिरः॥ १
नैके युगसहस्नान्तास्त्वया दृष्टा महामुने।
न चापीह समः कश्चिदायुषा तव विद्यते।
वर्जयित्वा महात्मानं ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्॥ २
अनन्तरिक्षे लोकेऽस्मिन्देवदानववर्जिते।
त्वमेव प्रलये विप्र ब्रह्माणमुपतिष्ठसि॥ ३
प्रलये चापि निर्वृत्ते प्रबुद्धे च पितामहे।
त्वमेव सृज्यमानानि भृतानीह प्रपत्थिसि॥ ४

वायुभूता दिशः कृत्वा विश्विष्यापस्ततस्ततः ॥ ५ त्वया लोकगुरुः साक्षात्सर्वलोकिपितामहः । आराधितो द्विजश्रेष्ठ तत्परेण समाधिना ॥ ६ तस्मात्सर्वान्तको मृत्युर्जरा वा देहनाशिनी । न त्वा विश्वति विश्वर्षे प्रसादात्परमेष्ठिनः ॥ ७ यदा नैव रिवर्नाग्वर्ने वायुर्ने च चन्द्रमाः । नैवान्तरिक्षं नैवोवीं शेषं भवति किंचन ॥ ८ तस्मिन्नेकार्णवे लोके नष्टे स्थावरजङ्गमे । नष्टे देवासुरगणे समुत्सन्नमहोरगे ॥ ९ श्यानमितात्मानं पद्मे पद्मनिकेतनम् । त्वमेकः सर्वभूतेशं ब्रह्माणमुपतिष्ठसि ॥ १०

C. 3. 12818 B. 3. 188. 14

(B<sub>3</sub> Dc ° न्विद्यते) तव; B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3. 4</sub> आयुष्मांस्तात (B<sub>4</sub> ° स्तव) विद्यते. — After 2, B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) S ins.:

चतुर्विधानि विप्रर्षे यथावत्परमेष्ठिना ।

918\* न तेऽस्ति सद्दशः कश्चिदायुषा ब्रह्मवित्तम । [ De T1 G1 ब्रह्मसत्तम; M ब्राह्मणोत्तम (for ब्रह्मवित्तम). ]

3 Śi K² Dn³ D⁵ om.  $3^{ab}$ . — a) Bi. a T G अंतरिश्चेथ (Bi. a ° क्षे च) छोके . — a) T G नित्यं (for विप्र). — a) =  $10^{d}$ . Śi Ki. a B². a D (except D1-a) M1 °तिष्ठते; M2 °तिष्ठति.

4  $D_4$  om. (? hapl.) from  $\mathbf{\hat{q}}$  of चा $\mathbf{\hat{q}}$  (in  $4^a$ ) up to at of वायुभूता (in  $5^o$ ). — a)  $B_1$  महित (for निर्वृत्ते).  $D_8$ . a निवृत्ते प्रलये चा $\mathbf{\hat{q}}$ . — a)  $T_1$  प्रयुद्धे;  $G_1$  प्रवृद्धे. — a0  $T_2$ 0  $T_3$ 1  $T_4$ 2  $T_4$ 3  $T_5$ 4  $T_6$ 5  $T_6$ 6  $T_6$ 7  $T_6$ 8  $T_6$ 9  $T_6$ 9  $T_6$ 9  $T_6$ 9  $T_6$ 9  $T_7$ 9  $T_8$ 

5 D<sub>4</sub> om. up to वा of वायुभूता (cf. v.l. 4). — b)
Dc प्रसादात्परमेष्ठिन:. — K<sub>4</sub> om. (? hapl.) 5°-6<sup>d</sup>.
— After 5<sup>ab</sup>, D<sub>1</sub>. 2 read 8. — c) T<sub>2</sub> (before corr.)
G1. 4° भूतां दिशं. Ś1 K<sub>1-8</sub> B<sub>2</sub> D<sub>3</sub>. 5 सवों (for कृत्वा).
— d) M<sub>2</sub> निश्चिष्य. T<sub>1</sub> [अ]थ (for [आ]प:).

6 K4 om. 6 (cf. v.l. 5). — After 6, K3 B D (except D1. 2; D3. 5 both marg. sec. m.) ins.:

919\* स्वप्रमाणमथो वित्र त्वया कृतमनेकशः। घोरेणाविक्य तपसा वेधसो निर्जितास्त्वया। नारायणाङ्कप्रख्यस्त्वं सांपरायेऽतिप्रक्यसे । भगवानेकशः कृत्वा त्वया विष्णोश्च विश्वकृत् । कर्णिकोद्धरणं दिच्यं ब्रह्मणः कामरूपिणः । [5] रत्नालंकारयोगाभ्यां दग्भ्यां दष्टस्त्वया पुरा ।

[(L. 1)  $B_2$  इदं (for अथो). — (L. 2)  $B_2$  °सोंतर्हितास् (for °सो निर्जितास्). — (L. 3)  $D_3$  °णांश (for °णाङ्क °).  $B_2$  स्म पट्यसे;  $D_{c_2}$   $D_3$  [S]तिपट्यते. — (L. 4)  $D_4$  विष्णुक्ष. — (L. 5)  $K_3$  कार्णिकोद्धारिणां;  $D_5$  कटकोद्धरणं. — (L. 6)  $D_{s_5}$  °योग्याभ्यां]

7 a) Śi देहांतको; K Di-s. s सर्वांतगो; B De Dn D4. s तवांतको. Śi विष्णुर् (for मृत्युर्). — b) Ks B4 De D2. 4 देहनाशनी; B1. s S धातिनी. — c) B D (except D8. s) त्वां (for त्वा). D5 ब्रह्मचें (for विष्रचें).

8 D1. 2 read 8 after 5<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> G1 यथा (for यदा). S वै न (for नैव). — <sup>c</sup>) K1 न वांतरिक्षं.

9 °) T1 तसाद (for तसिन्). D1 T2 G3 M1 घोरे; D5 काले (for लोके). — b) Ś1 K1. 2 नष्ट. — G1 om. 9°d. — c) Ś1 K1. 3 D3 G4 M1 नष्ट. — d) Ś1 G2. 4 समुत्पन्न ; B1 समुत्सन्ने.

10 °) Ś1 संशिता°; K1. 2 संश्रिता°; D5 अपि चा° (for अमिता°). — b) B1. 2 Dn D4 पद्मोत्परू (for पद्मे पद्म-). B4 G1 M2 -निभेक्षणं (for -निकेतनम्). — °) D1 एव (for एक:). — d) = 3d. Ś1 °तिष्ठति; Dc D5 °तिष्ठसे.

11 °) Ś1 K1. 4 D1. 2 एतां; K2 एवं; D4 यत्तत् (for

C. 3. 12819 B. 3. 188. 15 K. 3. 191. 15 एतत्प्रत्यक्षतः सर्वं पूर्ववृत्तं द्विजोत्तम । तस्मादिच्छामहे श्रोतुं सर्वहेत्वात्मिकां कथाम् ॥ ११ अनुभूतं हि बहुशस्त्वयैकेन द्विजोत्तम । न तेऽस्त्यविदितं किंचित्सर्वलोकेषु नित्यदा ॥ १२ मार्कण्डेय उवाच ।

हन्त ते कथयिष्यामि नमस्कृत्वा खयंश्चवे । पुरुषाय पुराणाय शाश्वतायाव्ययाय च ॥ १३ य एष पृथुदीर्घाक्षः पीतवासा जनार्दनः । एष कर्ता विकर्ता च सर्वभावनभूतकृत् ॥ १४ अचिन्त्यं महदाश्चर्यं पवित्रमपि चोत्तमम् । अनादिनिधनं भृतं विश्वमक्षयमव्ययम् ॥ १५ एष कर्ता न क्रियते कारणं चापि पौरुषे।
यो द्येनं पुरुषं वेत्ति देवा अपि न तं विदुः॥ १६
सर्वमाश्चर्यमेवैति निर्वृत्तं राजसत्तम।
आदितो मनुजव्याच्च कृत्स्तस्य जगतः क्षये॥ १७
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्।
तस्य तावच्छती संध्या संध्यां शश्च ततः परम्॥ १८
त्रीणि वर्षसहस्राणि त्रेतायुगमिहोच्यते।
तस्य तावच्छती संध्या संध्यां शश्च ततः परम्॥ १९
तथा वर्षसहस्रे द्वे द्वापरं परिमाणतः।
तस्यापि द्विश्चती संध्या संध्यां शश्च ततः परम्॥ २०
सहस्रमेकं वर्षाणां ततः कित्युगं स्मृतम्।

एतत्).  $D_3$  प्रत्यक्षतां;  $T_2$  G प्रत्यक्षितं.  $S_1$  K  $D_{1-3}$  सर्वां ( $K_3$  पूर्वं);  $M_1$  दष्टं (for सर्वं). —  $^b$ )  $S_1$  K<sub>1</sub>. 2. 4  $D_1$ . 3 पूर्वं वृत्तां;  $B_2$ . 4  $D_6$  पूर्वं वृत्तं. —  $S_1$  K<sub>1</sub> om. (hapl.)  $11^c-12^b$ . —  $^c$ ) K<sub>3</sub> B D (except  $D_{1-3}$ )  $T_2$  G<sub>3</sub> \*सर्वं (for \*ਸहे). —  $^a$ ) S (except  $T_1$  M<sub>1</sub>) सर्वां (for सर्वं-). K<sub>2</sub>. 3  $D_5$  T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 -हेत्वात्मकीं ( $K_2$  एवात्मि ;  $K_3$  -हेत्वात्म ). G<sub>4</sub> कियां (for कथाम्).

12 Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> om.  $12^{ab}$  (cf. v.l. 11). — <sup>a</sup>) B<sub>3</sub> अंतर्भूतं (for अनुभूतं). D<sub>2</sub> सु (for हि). — <sup>b</sup>) K<sub>2-4</sub> D<sub>1-3. 5</sub> S त्वयेतद् (D<sub>1</sub> °a) द्विजसत्तम. —  $12^{c} = 1.57.12^{c}:5.16.7^{c}$ .

13 °) K<sub>8. 4</sub> B<sub>2-4</sub> D वर्त(K<sub>4</sub> °ण)ियध्यामि (Dc संप्रवक्ष्यामि). — <sup>b</sup>) Ś1 K<sub>1. 2</sub> D<sub>1-3. 5</sub> G<sub>2. 4</sub> नमस्कृत्य. — After 13<sup>ab</sup>, K<sub>8. 4</sub> B D ins.:

920\* अब्यक्ताय सुसूक्ष्माय निर्गुणाय गुणात्मने । [ B1 अध्यक्षाय (for अव्यक्ताय). D3 महा° (for गुणा°).]

14 a) B<sub>3</sub>m Dc<sub>1</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>3</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> स एष; Dn<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 स एव; T<sub>1</sub> य एव (for य एष). K<sub>3</sub> B D (except D<sub>1-8</sub>. 5) पुरुष्ट्याझ (for पृथु°). — d) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub>. 5 सर्वभावेन; B<sub>4</sub> S (except G<sub>2</sub> M<sub>1</sub>) भूतभावन . B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 भूतात्मा भूतकृत्प्रभुः.

15 b) B4 इह; Dei Dn D4 इति (for अपि). B D (except D1-3. 5) चोच्यते (B4 विद्यते) (for चोत्तमम्).

- c) K1 भूत्वा (for भूतं). - d) K4 B1 Dn D2. 4 M2 transp. अक्षयम् and अन्ययम्. T1 रक्षकम्; G4 अक्षरम् (for अक्षयम्).

16 ³) G₄ कारणादिष ; M₂ शरणं चापि ( for कारणं चापि ).

 $K_3$   $D_6$  पौरुषम्. —  $^c$ ) Ś1 K  $D_2$ . 3. 6 य एष; B  $D_1$  यदेष ( $B_1$  यरक्षेत्रं);  $D_c$   $D_4$ . 6 यं होष;  $D_1$  यदेवं;  $T_1$  यो होतं;  $T_2$   $G_{2-4}$  को होनं;  $M_1$  य एनं (for यो होनं). N पुरुषो (for पुरुषं). B D (except  $D_{1-8}$ . 5) वेद (for वेत्ति). —  $^d$ )  $B_{2-4}$   $D_1$   $D_2$ . 4. 6  $T_1$  वेदा (for देवा). Ś1 K  $B_1$   $D_0$   $D_{1-3}$ . 5 तद् (for तं).

17 °) T1 ° भूतं हि; T2 G2-4 ° मेतस्मिन्; G1 M2 ° मेतिस्; M1 ° मेतस्मान् (for ° मेवैतन्). — b) Ś1 K D1-3 S (except G1) निवृत्तं; B2.4 Dn1 निवृतं.

18 b)  $K_{1.2}$  वर्षाण (for °णां). —  $18^{cd} = 19^{cd}$ ; (var.)  $20^{cd}$ ,  $21^{cd}$ . — c)  $K_{1.2}$  अस्य;  $B_4$  कृते;  $T_2$  (before corr.)  $G_2$ . 4 तच्च (for तस्य).  $B_4$  चतुःशती;  $G_4$  ताबद्वती (for ताबच्छती). Ś1  $K_{1.2}$  संख्या (for संध्या). — d) Ś1  $K_{1-8}$   $G_1$  तथापर:;  $G_4$  ततः परः

19 G1 om. (hapl.) 19. — b) K3 D1. 2. 5 अथो (for इहो°). S (G1 om.) त्रेता स्थात्परिमाणतः; cf. 20b. — For 19cd, cf. v.l. 18cd. — c) T1 तस्यास; G2. 4 तच (for तस्य). K1. 2 संख्या (for संध्या). — d) Ś1 ततः परः; K1-3 B4 तथापरः; B2 Dc D1. 2. 5 तथाविधः.

20 T<sub>1</sub> om. (hapl.)  $20^a-21^d$ . — <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> यस्य; B<sub>4</sub> ततो; T<sub>2</sub> G अथ (for तथा). — B<sub>2</sub> om.  $20^{cd}$ . — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> तत्रा° (for तस्या°). D<sub>1.2</sub> हे (for हि-). K<sub>1.2</sub> संख्या (for संख्या). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> G<sub>4</sub> ततः परः; K<sub>1.2</sub> B<sub>4</sub> G<sub>1</sub> तथापरः; D<sub>2</sub> D<sub>1.2</sub> 4.6 तथाविधः; D<sub>3</sub> ततः परे.

21 T<sub>1</sub> om. 21<sup>abcd</sup> (cf. v.l. 20). — a) D<sub>5</sub> वर्षाणि (for °णां). — b) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub> Dc Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>6</sub> S (T<sub>1</sub> om.) तथा (for तत:). — c) G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> °शती (for °शतं). Ś<sub>1</sub>

तस्य वर्षशतं संध्या संध्यांशश्च ततः परम्।
संध्यासंध्यांशयोस्तुल्यं प्रमाणम्रपधारय।। २१
श्वीणे कलियुगे चैव प्रवर्तति कृतं युगम्।
एषा द्वादशसाहस्री युगाख्या परिकीर्तिता।। २२
एतत्सहस्रपर्यन्तमहो ब्राह्ममुदाहृतम्।
विश्वं हि ब्रह्मभवने सर्वशः परिवर्तते।
लोकानां मनुजव्याघ्र प्रलयं तं विदुर्वधाः।। २३
अल्पावशिष्टे तु तदा युगान्ते भरतर्षभ।
सहस्रान्ते नराः सर्वे प्रायशोऽनृतवादिनः।। २४
यज्ञप्रतिनिधिः पार्थ दानप्रतिनिधिस्तथा।
वतप्रतिनिधिश्चैव तस्मिन्काले प्रवर्तते।। २५

K<sub>1-3</sub> B D M<sub>2</sub> संधि: (B<sub>1</sub> विद्धि) (for संध्या). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> G<sub>1</sub> तथापर:; K<sub>1.2</sub> तथा परं; K<sub>4</sub> ततः परः. — <sup>e</sup>) Ś<sub>1</sub> K B<sub>2.3</sub> D (except D<sub>1</sub>) संधि (for संध्या). — <sup>f</sup>) T<sub>2</sub> G अव<sup>e</sup>; M<sub>1</sub> चोप<sup>e</sup> (for उप<sup>e</sup>).

22  $^{b}$ )  $K_{1-3}$   $D_{5}$  प्रवर्तेत;  $K_{4}$   $D_{2.3}$   $M_{1}$  प्रावर्तत;  $D_{6}$  प्रवर्तेत;  $D_{1}$  प्रवर्तेत.  $K_{2}$  कृतं युगे;  $B_{2}$  पुनः कृतं;  $B_{4}$  कृतं पुनः.  $\acute{S}_{1}$  कृतं प्रवर्तेते युगं. —  $^{c}$ )  $D_{1.2}$   $G_{1.2.4}$  एष;  $T_{1}$  एवं (for एषा). —  $^{d}$ )  $G_{1}$  युगसंख्या प्रकीर्तिता.

23 b) Ś1 अहब्रीह्मम्; K1 महद्राह्मम्; K2 D5 अहब्रीह्मम्; K3 अहः ब्राह्मम्; K4 D1-3 अहब्रीह्मयम्; T2 G3 अथो ब्राह्मम्.
- c) K4 भुवने; D1 दिवसे; T2 G सदने (for भवने).
- d) B1. 3 D (except D1-3. 5) M1 सर्वतः; B2 सर्वत्र.

24 °) Ś1 K1-3 अल्पाविशष्टं; B1 पुण्याविशष्टे; D5 अल्पेव . K4 T2 G2-4 च (for तु). Ś1 K1. 2 D1-3. 5 T1 M1 ततो (for तदा).

25 °) D1 G1. 2. 4 यज्ञ: (for यज्ञ-). B4 प्रतिविधि:. B1 दानं; T2 G8 तात (for पार्थ). — b) Ś1 धर्म- (for दान-). B1 T2 G1-3 तदा (for तथा). — c) B1 तत्र; B3 ज्ञान- (for त्रत-).

26 b) K4TG धनार्जनाः. D3 (marg. sec. m.) तथा ग्रद्धान्नभोजिनः. — c) B4 क्षान्न (for क्षन्न ). S1 K2 B4 Dc2 D1. 5 G4 M चा (for चा ). — d) T1 G1 M वर्तेते वे (for वर्तथन्ति). K1. 2 कृते गते; K4 Dc D1-3 युगे युगे; B1 (m as in text). 2 कृते युगे; T1 G1 M कली युगे; T2 G2-4 युगक्षये (for गते युगे).

27 T1 om. 27-28; M2 om. (hapl.) 27. — b) K3 B4 दंडोदक ; K4 D3. 5 स्थालीपाक ; B2. 3 Dc Dn D4. 6 दंडाजिन . — c) A few MSS. "भक्ष्या . — d) Ś1 K

ब्राह्मणाः सद्भक्षमीणस्तथा सद्भा धनार्जकाः । क्षत्रधर्मेण वाप्यत्र वर्तयन्ति गते युगे ॥ २६ निवृत्तयज्ञस्वाध्यायाः पिण्डोदकविवर्जिताः । ब्राह्मणाः सर्वभक्षाश्च भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ २७ अजपा ब्राह्मणास्तात सद्भा जपपरायणाः । विपरीते तदा लोके पूर्वरूपं क्षयस्य तत् ॥ २८ वहवो म्लेच्छराजानः पृथिव्यां मनुजाधिप । मिध्यानुस्रासिनः पाषा मृषावादपरायणाः ॥ २९ आन्ध्राः सकाः पुलिन्दाश्च यवनाश्च नराधिपाः । काम्बोजा और्णिकाः सद्भास्त्रधामीरा नरोत्तम ॥ ३० न तदा ब्राह्मणः कश्चितस्वधर्ममुपजीवति ।

C. 3. 12840 B. 3. 188. 36 K. 3. 191. 36

 $D_{1-3.5}$   $M_1$  भवंतीह;  $B_4$  भवंति हि (for भविष्यन्ति).  $S_1$   $K_{1.2}$   $B_4$   $D_{2.3}$  (marg. sec. m. as in text).  $_5$  गते युगे;  $K_4$   $D_1$  युगे युगे;  $G_1$  (sup. lin. as in text) युगक्षये (for कछौ युगे).

28 T<sub>1</sub> om. 28 (cf. v.l. 27). — a) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8. 5</sub> चापि; G<sub>1</sub> चैव; M<sub>2</sub> तत्र (for तात). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>8</sub> D<sub>1. 2</sub> M जप्य<sup>°</sup>; K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> जाप्य<sup>°</sup>; G<sub>2. 4</sub> (inf. lin. जप<sup>°</sup> as in text) जीव<sup>°</sup>. G<sub>1</sub> निलं शृद्धप<sup>°</sup>. — c) B<sub>4</sub> विपरीतं; M <sup>°</sup>रीतस. T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> तथा (for तदा). Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> काले; G<sub>1</sub> रूपे; M लोक: (for लोके). — d) K<sub>4</sub> पूर्व यद्यस्य तस्य तत्; G<sub>1</sub> रूपे क्षये नुप; G<sub>2</sub> °रूपं गमिष्यति.

29 b) Ś1 K1. 2 भरतर्षभ; K3. 4 D1-3. 5 मनुजर्षभ.
— c) B1-3 D (except D1-3) मृवा (for मिथ्या ). — d)
Ś1 मिथ्या ; D5 नृपा (for मृवा ).

30 a) K<sub>1</sub>. 2. 4 B Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 3 M अंधाः. D<sub>5</sub> सुद्धाः (for शकाः). — b) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 धिप (for धिपाः). — G<sub>4</sub> om. 30<sup>cd</sup>. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 कांभोजाः. B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> (after corr.) G<sub>3</sub> बाह्विकाः; D<sub>5</sub> उंध्रकाः; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> कुणिकाः; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub> सिणिकाः; M<sub>1</sub> औदकाः; M<sub>2</sub> दौणिकाः (for औणिकाः). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> गुद्धास; B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) T<sub>2</sub> (after corr.) G<sub>3</sub> गुरास (for गुद्धास). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> चीना; B<sub>2</sub> भुवि; T<sub>1</sub> चीरा; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub> होना (for [आ]भीरा). B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub> नरोत्तमाः; D<sub>5</sub> नराधिप. — After 30, B<sub>3</sub> ins.:

921\* युगान्ते मनुजन्याघ्र तथाकाराश्च भारत।

31 °) G4 दाता (for तदा). — b) K3 सुधर्मम्; D1. 2 स्वधर्मान् (for स्वधर्मम्). Ś1 K1. 2. 4 D1. 3. 5 अनु (for

2. 3. 12841 3. 3. 188. 37 4. 3. 191. 36 श्वित्रया अपि वैद्याश्र विकर्मस्था नराधिप ॥ ३१ अल्पायुषः खल्पबला अल्पतेजःपराक्रमाः । अल्पदेहाल्पसाराश्र तथा सत्याल्पभाषिणः ॥ ३२ बहुग्रून्या जनपदा मृगव्यालावृता दिशः । युगान्ते समनुप्राप्ते वृथा च ब्रह्मचारिणः । भोवादिनस्तथा ग्रद्धा ब्राह्मणाश्रायेवादिनः ॥ ३३ युगान्ते मनुजव्याघ्र भवन्ति बहुजन्तवः । न तथा घाणयुक्ताश्र सर्वगन्धा विशां पते । रसाश्र मनुजव्याघ्र न तथा खादुयोगिनः ॥ ३४ बहुप्रजा हस्वदेहाः शीलाचारविवर्जिताः । मुखेभगाः स्त्रियो राजनभविष्यन्ति युगक्षये ॥ ३५ अङ्ग्रूला जनपदाः शिवग्रूलाश्रतुष्पथाः । केश्रग्रूलाः स्त्रियो राजनभविष्यन्ति युगक्षये ॥ ३६ अल्पक्षीरास्तथा गावो भविष्यन्ति जनाधिष । अल्पपुष्पफलाश्रापि पादपा बहुवायसाः ॥ ३७ ब्रह्मवध्याविष्ठप्तानां तथा मिध्याभिश्रंसिनाम् । नृपाणां पृथिवीपाल प्रतिगृह्णन्ति वे द्विजाः ॥ ३८ लोभमोहपरीताश्र मिध्याधर्मध्वजावृताः । मिक्षार्थं पृथिवीपाल चश्चर्यन्ते द्विजैदिंशः ॥ ३९ करभारभयात्पुंसो गृहस्थाः परिमोषकाः ।

डप°). — °) G1. 4 क्षत्रियाणि (for क्षत्रियाः). K1. 4 B Dc Dn D1. 2. 4-8 चापि; K3 D3 T G2. 3 M द्यपि (for अपि). T G2-4 शुद्धाः; G1 शुराः (for वैदयाः).

32 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>2. 3</sub> G<sub>2. 4</sub> M त्वरुप° (for स्वरुप°). — <sup>b</sup>) S<sub>1</sub> K<sub>3</sub> स्वरुपतेजा: प°; K<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>1-3. 5</sub> स्वरुपतेज: प°; B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>4. 6</sub> स्व(Dc<sub>2. 3)</sub> रुपप्तिचिपराक्रमा: (B<sub>3. °</sub> यणा:). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> B Dn D<sub>4. 6</sub> अरुपसाराहपदेहाश्च; Dc ° साराश्च देहाश्च. — <sup>d</sup>) Dc अरुपसत्वाहप°; G<sub>1</sub> अरुपसत्याहप°.

33 K<sub>2</sub> om. 33<sup>abcd</sup>. — <sup>a</sup>) G<sub>1.2</sub> M<sub>1</sub> रत्न (for बहु-). B<sub>4</sub> D<sub>4</sub> -मूल्या (for -सून्या). — <sup>b</sup>) G<sub>2.4</sub> बहु (for मृग-). S<sub>1</sub> K (K<sub>2</sub> om.) D<sub>2.3</sub> 'दिता; D<sub>5</sub> 'न्विता (for 'वृता). — T<sub>1</sub> om. 33<sup>cdef</sup>. — <sup>c</sup>) S (T<sub>1</sub> om.) मनुजब्याञ्च (for सम<sup>\*</sup>). — <sup>d</sup>) = 41<sup>d</sup>. Dn D<sub>4.6</sub> ब्रह्मवादिन:. — <sup>f</sup>) K<sub>1.2</sub> चौर्य '; D<sub>2</sub> स्वार्थ '; D<sub>3</sub> त्वर्थ '; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> नार्य ' (for चार्य ').

34 Śi Ki Di om. (hapl.) 34bcde. — c) T2 (after corr.) तदा (for तथा). K4 ब्राह्मणा युक्ताः (for प्राणयुक्ताश्च). D3 तु (for च). — d) D2 सर्वे; G1 बहु (for सर्व-). B2 बनस्पतौ (for विशां पते). G4 repeats here 32d (for 34d). — f) Śi Ki. 2 साधु- (for स्वादु-). S बीजं च परिहीयते.

35 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> तथा लोकाः; D<sub>3</sub> M<sub>1</sub> स्वल्पदेहाः (for हस्वदेहाः).

- <sup>c</sup>) K<sub>2</sub>. 3 भगमुख्याः; D<sub>1</sub>. 2 सुखे रताः (for मुखेभगाः).

Śi K<sub>1</sub> भोगमोक्षाप्तयो राजन्; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> मुखक्षीरास्तथा गावो.

- <sup>a</sup>) Śi K<sub>1</sub>. 2 भवंतीह (for भवि<sup>\*</sup>). T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> जनाधिप (for युग<sup>\*</sup>).

36 = (var.) 3. 188. 51. —  $T_2$  G<sub>3</sub> om. (hapl.)  $36^a-37^b$ . —  $^a$ ) Ś1 K1 °शीला (for °शूला). —  $^b$ ) Ś1 K1. 2 शि(Ś1 श)वशीला . —  $^c$ ) G1. 2. 4 सर्वी; M2 चैव (for राजन्). Ś1 K Dc2 D1-5. 5 T1 प्रमदाः (T1 योषितः)

केशञ्चलाश्च (Śi °शीलाश्च; Ki. 4 Dī °श्चलिन्यो; Ki °शीलिन्यो). — d) Gi. 4 कली युगे (for युग °). Śi Ki भवंति युगसंक्षये. — After 36, Gi ins. (the gloss):

922\* अद्दमन्नमिति प्राहुः शूलं विकयमुच्यते । वेदः शिवमिति प्रोक्तं ब्राह्मणाश्च चतुष्पथाः । केशो भग इति प्रोक्तस्तं विक्रीयैव मुक्षते ।

These lines occur (with v.l.) in Nīlakaṇṭha's commetary!

37 G<sub>1</sub> om. 37-38; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om. 37<sup>ab</sup> (cf. v.l. 36). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 भवंतीह (for भवि°). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> नराधिप; B<sub>4</sub> युगक्षये (for जना°). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>.  $_5$  चैव (for चापि). —  $_4$ ) S (G<sub>1</sub> om.) बहुशाखिनः.

38 G<sub>1</sub> om. 38 (cf. v.l. 37). — a) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>3</sub>. 5 'हसाव'; B Dc Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 'वध्यानु' (B<sub>1</sub> वध्याभि'); D<sub>2</sub> 'हसाभि'; T<sub>1</sub> 'वध्योव'; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> 'विद्योप'; M<sub>2</sub> 'हसानु' (for 'वध्याव'). — b) K<sub>1</sub>. 3 D<sub>5</sub> भिशासिनां; S (G<sub>1</sub> om.) 'नुशा (T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> 'नुशं)सिनां. — c) M<sub>2</sub> नुपशार्दू रु (for पृथि'). — d) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>2</sub>. 3 M च; T<sub>1</sub> ते (for वै).

39  $^b$ )  $T_1$  ° ध्वजन्नताः. —  $^c$ )  $K_2$  सक्ष्यार्थः;  $D_3$  सिक्षार्थे.  $K_4$  पृथिवीं सर्वाः;  $D_4$  पृथिवीपालं. —  $^d$ )  $B_1$  चिरुष्यंति (m चञ्चर्यन्ते as in text). K  $B_1$  (m as in text)  $D_{1-3}$   $T_2$  (before corr.) G M द्विजा दिशः;  $D_5$  दिशो दशः  $T_1$  द्विजातयः.

40 °) G1. 2 °हार- (for °भार-). T2 (before corr.)
G2. 4 -भयाः (for -भयात्). K3 D5 पुंभिः; B Dc Dn
D1. 4. 6 T2 (after corr.) G3 भीता; D3 पुंसां (for पुंसो).
— b) K1-3 D3 गृहस्थ-; D5 M गाईस्थ्य-. Ś1 K1 परिपोपकाः; K2 B3 भोचकाः; K3 भोषकैः; B1 °शोध(m °मोषि)काः; D8 भोहकैः; D5 'पोषकैः; S भोक्षकाः. — °) T2

मुनिच्छबाकृतिच्छन्ना वाणिज्यसुपजीवते ॥ ४० मिथ्या च नखरोमाणि धारयन्ति नरास्तदा । अर्थलोभान्नरच्याघ दृथा च ब्रह्मचारिणः ॥ ४१ आश्रमेषु दृथाचाराः पानपा गुरुतल्पगाः । ऐहलौकिकमीहन्ते मांसशोणितवर्धनम् ॥ ४२ बहुपाषण्डसंकीणीः परान्नगुणवादिनः । आश्रमा मनुजन्याघ न भवन्ति युगक्षये ॥ ४३ यथर्तुवर्षी भगवान्न तथा पाकशासनः । न तदा सर्ववीजानि सम्यग्रोहन्ति भारत । अधर्मफलमत्यर्थं तदा भवति चानघ ॥ ४४

तथा च पृथिवीपाल यो भवेद्धर्मसंयुतः ।
अल्पायुः स हि मन्तन्यो न हि धर्मोऽस्ति कश्चन ॥ ४५
भूपिष्ठं क्टमानैश्च पण्यं विक्रीणते जनाः ।
विणिजश्च नरन्यात्र बहुमाया भवन्त्युत ॥ ४६
धर्मिष्ठाः परिहीयन्ते पापीयान्वर्धते जनः ।
धर्मस्य बलहानिः स्यादधर्मश्च बली तथा ॥ ४७
अल्पायुषो दरिद्राश्च धर्मिष्ठा मानवास्तदा ।
दीर्घायुषः समृद्धाश्च विधर्माणो युगक्षये ॥ ४८
अधर्मिष्ठैरुपायैश्च प्रजा न्यवहरन्त्युत ।
संचयेनापि चाल्पेन भवन्त्याद्या मदान्विताः ॥ ४९

C. 3. 12861 B. 3. 188. 57 K. 3. 191. 57

 $G_{2-4}$  मुनिच्छग्नानुसंछन्ना. —  $^d$ )  $K_{1.\ 8}$   $D_5$  °जीव्यते;  $K_4$  (m as in text)  $D_{2.\ 8}$  °सेव्यते; B  $D_{0}$   $D_{1.\ 4.\ 6}$  °जीवनः;  $T_{1}$   $G_{1}$  °युज्यते;  $T_{2}$   $G_{2-4}$  °मुंजते;  $M_{1}$  °सेवते.

41 b) N तदा ( $\acute{S}_1$  K<sub>1</sub>. 2 D<sub>c2</sub> D<sub>8</sub>. 5 तथा; D<sub>6</sub> सदा) द्विजा:; T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> नरास्तथा; G<sub>2</sub>. 4 नराः सदा. — c)  $\acute{S}_1$  अव्पलोभान्; K<sub>8</sub> अर्थलाभान्; B<sub>1</sub>. 2m S अञ्चलोभान् . — d) =  $33^d$ .  $\acute{S}_1$  D<sub>5</sub> मिथ्या च; K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub>. 3 D<sub>6</sub> D<sub>7</sub> D<sub>1</sub>. 4. 6 तथा च; B<sub>4</sub> चरंति (for वृथा च).  $\acute{S}_1$  K<sub>1</sub>. 2 ब्रह्मवादिनः.

42 a) K2 बता ; T1 दुरा (for बृथा ). — b) T1 मनसा; T2 G2-4 मानवा; M2 पानगा (for पानपा). — c) K1 B2. 4 D (except D1-3) T2 (after corr.) G3 इह (for ऐह ). B1 ईहंति; D1. 2 कमाते; T1 ईयंते (for ईहन्ते). — d) B2 वर्धनाः. — After 42, D1. 2 S (except G2 M2) ins.:

#### 923\* पारलौकिककार्येषु प्रमत्ता भृशनास्तिकाः।

[ D1. 2 प्रसुप्ता (for प्रमत्ता). G4 मृशमास्थिता:. ]

43  $^a$ ) Śi Ki. 2 °पाषांड°; G2 °पाषाण°.  $^b$ ) Ki. 2 परानुगुण°; T2 G2-4 परान्ना (G2 °न्न-) बहु°.  $^a$ ) Śi Ki. 2 प्रभवंति; K4 B Dc Dn D1. 2. 4. 6 T2 G3 भविष्यंति (for न भवन्ति). K3 D3. 5 T1 G1 M भवंति युगसंक्षये.

44 a) T1 अकालवर्षी. — b) Ś1 K1-8 D1. 2 T2 G1-8 M तदा (for तथा). — c) K4 T1 M2 तथा; B Dc1 Dn D1. 2. 4. 6 चापि (for तदा). — d) K4 समारोहंति; M संप्रों. — After 44°d, N (except Ś1 K1. 2) ins.:

924\* हिंसाभिरामश्च जनस्तथा संपद्यतेऽग्रुचि:।
[Ks B4 D1-3. 5 तदा (D5 मुदा) भवति भारत (for the posterior half).]

— On the other hand S ins. after 14: 925\* फलं धर्मस्य राजेन्द्र सर्वत्र परिहीयते।

[  $T_1$  सफलं धर्मराजेंद्र (for the prior half).  $M_2$  सर्वतः (for सर्वत्र).]

— °) K2 इत्यर्थं; D5 G1. 2 अत्यंतं (for अत्यर्थं). — 1) K4 T2 G3. 4 M1 तथा (for तदा). D1. 2 भारत (for चानघ).

45 °) B<sub>1. 3. 4</sub> D (except D<sub>3. 5</sub>) T G<sub>3. 4</sub> M<sub>2</sub> तदा (for तथा). — <sup>5</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> °संहित: (for °संयुतः). — °) K<sub>2</sub> G<sub>1</sub> ह; D<sub>5</sub> च; M<sub>2</sub> तु (for हि).

46 a) T<sub>1</sub> गूड° (for कूट°). — D<sub>2</sub> reads  $46^b-47^b$  after  $50^a$ . — b) K<sub>1-3</sub> G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> पुण्यं; D<sub>3</sub> पण्यान्. K<sub>2</sub> D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> विक्रीयते; B<sub>2</sub> विक्रीडते. D<sub>6</sub> D<sub>7</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> जन:; D<sub>1</sub> द्विजाः. — Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> om. (hapl.)  $46^c-47^b$ . — a) T<sub>1</sub> छन्न (for बहु°). K<sub>3</sub> [अ]त:; G<sub>1</sub> च (for [उ]त).

47 Ś1 K1 om. 47<sup>ab</sup> (cf. v.l. 46). For D2, cf. v.l. 46. — a) T1 विशिष्टा: (for धिमष्टाः). — b) D2 पापिष्टों (for पापीयान्). — c) Ś1 K2. 8 G1 M2 धर्मश्च (for °स्व). K1-8 B1 Dc D8. 5 S (except G1 M1) च (for स्वाद्). — d) Ś1 अधर्मी च; K1. 2 [अ]प्यधर्मी च; K8 B1 D8. 5 T2 G3 M2 [अ]प्यधर्मश्च; Dc G2. 4 [अ]प्यधर्मस्य; T1 द्वाधर्मस्य (for अधर्मश्च). B2 D1. 2 बली तदा; Dc बलीयसा; T G2-4 बलायति:; G1 M बलायते. B4 अधर्मः प्रबल्सदा.

48 B4 transp. 48° and 48° d. — b) K1. 2 B3 D (except D1-3. 5) T1 तथा (for तदा). — D4 om. 48° d. — d) B1 अधर्माणां (for विघ°). D5 दिनक्षये. — After 48, B3 Dn D4. 6 ins. (cf. 51°, 48° d):

926\* नगराणां विहारेषु विधर्माणो युगक्षये।

49 B2. 4 om. (hapl.) 49a-51b. — a) Dc1 अपाये (for उपाये ). D2 तु (for च). — b) Dc ज्यवहरति; T1 चान्वचरंति (for ज्यवहरन्ति). Ś1 M2 च (for [उ]त).

C. 3. 12862 B. 3. 188. 57 K. 3. 191. 57 धनं विश्वासतो न्यस्तं मिथो भूयिष्ठशो नराः।
हर्तुं व्यवसिता राजन्मायाचारसमन्विताः ॥ ५०
प्ररुपादानि सत्त्वानि पक्षिणोऽथ मृगास्तथा।
नगराणां विहारेषु चैत्येष्विप च शेरते ॥ ५१
सप्तविष्ठवर्षश्च स्त्रियो गर्भधरा नृप।
दश्चादश्चर्वाणां पुंसां पुत्रः प्रजायते ॥ ५२
भवन्ति षोडशे वर्षे नराः पितिनस्तथा।
आयुःक्षयो मनुष्याणां क्षिप्रमेव प्रपद्यते ॥ ५३
क्षीणे युगे महाराज तरुणा दृद्धशु प्रजायते ॥ ५४
तरुणानां च यच्छीलं तद्वृद्धेषु प्रजायते ॥ ५४

विपरीतास्तदा नार्यो वश्चियत्वा रहः पतीन्।
च्युचरन्त्यिप दुःशीला दासैः पश्चिमरेव च ॥ ५५
तिस्मिन्युगसहस्नान्ते संप्राप्ते चायुषः क्षये ।
अनावृष्टिर्महाराज जायते बहुवार्षिकी ॥ ५६
ततस्तान्यल्पसाराणि सत्त्वानि क्षुधितानि च ।
प्रलयं यान्ति भ्यष्टं पृथिव्यां पृथिवीपते ॥ ५७
ततो दिनकरैदीं मैः सप्तभिमनुजाधिप ।
पीयते सलिलं सर्वं समुद्रेषु सरित्सु च ॥ ५८
यच काष्टं तृणं चापि शुष्कं चाईं च भारत ।
सर्वं तद्भस्मसाञ्चतं दृश्यते भरतर्षभ ॥ ५९

— Ds om.  $49^{c}-50^{b}$ . —  $^{c}$ ) K1. 4 B1. 3 D (except Ds; D5 om.) तथा; G1. 4 [अ]सि च (for [अ]पि च). —  $^{d}$ ) K1. 4 B1. 3 Dn D1. 2. 4. 6 आख्य (for आख्या).

50 B<sub>2. 4</sub> om. 50; D<sub>5</sub> om. 50<sup>ab</sup> (cf. v.l. 49).
— After 50<sup>a</sup>, D<sub>2</sub> reads 46<sup>b</sup>-47<sup>b</sup>. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> हतो;
B<sub>1</sub> S मिथ्या (for मिथो). D<sub>1</sub> M<sub>2</sub> 'शोभनाः (for 'शो
नराः). — <sup>c</sup>) Dc<sub>1</sub> D<sub>3</sub> हंतुं (for हतुं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>1-3. 5</sub>
व्यवसंति तदा (for व्यवसिता राजन्). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> मायामदः;
K<sub>2. 4</sub> B<sub>3</sub> D (except D<sub>2. 3. 5</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> पापाचार (for मायाचार-). D<sub>5</sub> समेधिताः (for -समन्विताः). — After 50,
B<sub>3</sub> D (except D<sub>1-3. 5</sub>) ins.:

927\* नैतदस्तीति मनुजा वर्तनित निरपन्नपाः।

[  $B_8$   $Dn_1$  वर्तते (for वर्तन्ति).  $B_8$  De निरुपद्रवाः (for निर्प  $^{\circ}$ ). ]

51 B<sub>2</sub>. 4 om.  $51^{ab}$  (cf. v.l. 49). — b) G<sub>2</sub> [S]थ महास; G<sub>4</sub> [S]धेग्रहास (for Sथ मृगास). Ś तदा (for तथा). — D<sub>2</sub> om. (? hapl.) from विहारेषु (in 51°) up to °वर्षाणां (in  $52^{c}$ ). — d) K<sub>3</sub> न चैत्येष्विप शेरते.

52 D<sub>2</sub> om. 52<sup>abc</sup> (cf. v.l. 51). — b) B<sub>4</sub> 'धता (for 'धरा). — d) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> प्रस्' (for प्रजा'). Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub>. 6 पुंसां पुत्रा भवंति च.

53 <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> पुत्राञ्च (for नराः). S च पिलता (for पिलतिन ). B<sub>3</sub> नराः पिलतियौवनाः. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 क्षयं; M<sub>1</sub> क्षये. — <sup>d</sup>) B<sub>2</sub> G<sub>1</sub> प्रजायते; Dc प्रवर्तते (for प्रप ).

54 Śi Ki om. (hapl.) 54. — a) K4 Bi-8 D (except D2. 8. 5) क्षीणायुषो (for क्षीणे युगे). — b) G4 वृद्धशालिन:. — c) Ti तच्छीलं; G1 यहुत्तं. — d) K2. 8 Bi Dc D2. 8 Ti G1 M [उ]प-; T2 G2-4 [अ]पि (for प्र-).

. 55 a) Śi Ka. 8 Dc Da. 8. 5 Gi. 2. 4 Ma तथा; Mi

ततो (for तदा). — Ś1 K1. 2. 4 D1. 2. 5 om. (hapl.) 55° and the prior half of line 1 of 928°; D3 reads the same in marg. sec. m. — b) K4 B D (D1. 2. 5 om.) [अ]हंत: (for रहः). G1 परान् (for पतीन्). — c) D3 दुवींचश्च; T1 विचरंति (for उपुचरन्ति). B1 S (except M1) च (for [अ]पि). T1 राजेंद्र (for दुःशीला). — After 55, N (Ś1 K1. 2. 4 D1. 2. 5 om. the prior half of line 1; D5 reading the same in marg. sec. m.) ins.:

928\* वीरपङ्यस्तथा नार्यः संश्रयन्ति नरान्नृप । भर्तारमपि जीवन्तमन्यान्ब्यभिचरन्त्युत ।

[(L. 1) K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> तदा (for तथा). Ś1 K<sub>2</sub> 8 D<sub>1</sub> 2 संगु-कंति; K1 संगुद्धांति; Dc श्रिथेष्यांति (for संश्रयन्ति). Ś1 K<sub>1</sub> 2 B<sub>1</sub> (m as above) Dc नराथिप; B<sub>4</sub> तथा नरान् (for नरान्न्प). — (L. 2) Ś1 K<sub>1</sub> 2 उप- (for अपि). K<sub>4</sub> अन्यं (for अन्यान्).]

**56** b) K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> च युग- (for चायुष:). — d) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> शत° (for बहु°).

57 °) Ds तद् (for तानि). — b) Gs क्षुभि ° (for क्षुधि °). Ks B Dn2. n3 D4. 6 G2 M2 ने (for च).

58 <sup>d</sup>) D<sub>2. 5</sub> सरःसु; M नदीषु (for सरित्सु).

59 °) Śi K2. 3 B4 Dc Di. 2. 5. 6 Ti M2 वापि (for वापि). — Śi Ki om. (hapl.) 59°-60°; Gi om. 59°d. — °) G2 तत्सर्व (by transp.). — d) M2 पुरुष्पेम.

3. 186. 60-77, 122°d-129°d; 187. 1°b-47°d agree almost verbatim (barring some omissions) with Brahma Purāṇa (Ānandāśrama ed.) 52. 4-8; 53. 1°b-14°d; 56. 4-57.

60 Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> om.  $60^{ab}$  (cf. v.l. 59). —  $^{ab}$ ) K<sub>2</sub>.  $^{3}$  D<sub>1-8</sub>.  $^{5}$  S angethan (for affaigan). S सहितो मुशं

ततः संवर्तको विद्वर्वायुना सह भारत ।
लोकमाविशते पूर्वमादित्यैरुपशोषितम् ॥ ६०
ततः स पृथिवीं भिच्वा समाविश्य रसातलम् ।
देवदानवयक्षाणां भयं जनयते महत् ॥ ६१
निर्दहन्नागलोकं च यच्च किंचित्क्षिताविह ।
अधस्तात्पृथिवीपाल सर्व नाश्यते क्षणात् ॥ ६२
ततो योजनविंशानां सहस्राणि शतानि च ।
निर्दहत्यशिवो वायुः स च संवर्तकोऽनलः ॥ ६३
सदेवासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम् ।
ततो दहति दीप्तः स सर्वमेव जगद्विशः ॥ ६४

ततो गजकुलप्रख्यास्ति हिन्मालाविभू पिताः । उत्तिष्ठन्ति महामेघा नभस्यद्भुतदर्शनाः ॥ ६५ केचिन्नीलोत्पलश्यामाः केचित्कु मुद्दसंनिभाः । केचित्कु स्वतं काशाः केचित्कु मुद्दसंनिभाः ॥ ६६ केचित्कु स्वतं काशाः काकाण्डक निभास्तथा । केचित्कमलपत्राभाः केचिद्वि कुलकप्रभाः ॥ ६७ केचित्पुरवराकाराः केचिद्व जकुलोपमाः । केचित्कु संकाशाः केचित्क स्वतं । विद्यन्मालापिनद्वाङ्गाः सम्रक्तिष्ठन्ति वै घनाः ॥ ६८ घोररूपा महाराज घोरस्वनिनादिताः ।

C. 3. 12883 B. 3. 188, 78

(for सह भारत). —  $^c$ )  $T_1$  वर्षशते (for आविशते). —  $^d$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$ .  $_2$  भास्करेर् (for आदित्येर्).  $\acute{S}_1$   $\acute{K}$   $B_2$  ( $_{\rm mas\ in\ text}$ )  $D_{1-8}$  उपतापितं;  $B_3$   $D_6$   $T_1$   $G_2$   $M_2$  उपशोभितं;  $B_4$  उपशोधितं;  $D_6$  परिवारितं.

- 61 <sup>a</sup>)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_{1.2}$   $\dddot{a}$  (for  $\dddot{a}$ ).  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_2$   $\emph{y}$  [थिवी सर्वा (for  $\emph{y}$  [थिवीं भिरवा). <sup>b</sup>)  $\acute{K}_4$   $\acute{B}$   $\acute{D}$  (except  $\acute{D}_{1-3.5}$ )  $\acute{y}$  [for  $\dddot{a}$   $\dddot{a}$ ]. <sup>c</sup>)  $\acute{T}_1$   $\acute{a}$   $\acute{T}_1$   $\acute{T}_2$   $\acute{T}_3$   $\acute{T}_4$   $\acute{T}_4$   $\acute{T}_5$   $\acute{T}_6$   $\acute{T}_7$   $\acute{T}_8$   $\acute{T}_8$
- 62 °)  $D_5$  यद् (for  $\pi$ ). °)  $D_{1.2}$  कृता° (for क्षिता°). °)  $D_5$  पृथिवीनाथ; S पृथिवीं राजन्. °)  $T_2$   $G_2$  3 सर्वान् (for सर्व). S नाश( $T_1$  राज)यति.
- 63 °)  $K_4$   $D_{1-3}$  °कोटीनां (for °विंशानां). Ś $_1$   $K_{1-3}$   $D_5$  योजनानां ( $K_3$  येन नावां) समंताद्धि. °) T G अशिवेंचोंरै: (for अशिवो वायुः). M निर्दे हंगेतिशिवेंचोंरै:. °)  $T_1$   $G_1$ . 4 तथा;  $T_2$   $G_2$ . 3 M तदा (for स च). Ś $_1$   $K_1$ . 2 सांवर्तकोनलः; T G संवर्तकादिभिः ( $G_1$  °कों शुभिः); M °का शिभिः.
- 64 <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> D<sub>8. 6</sub> <sup>°</sup>गंधर्व-. <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> <sup>°</sup>मानुषं. <sup>c</sup>) D<sub>1. 2</sub> गर्जन्; M<sub>2</sub> जगद् (for ततो). B<sub>1</sub> D<sub>1. 2</sub> दीसांधुः; D<sub>11</sub> D<sub>12</sub> T G दीसः सन्. B<sub>2</sub> ततः स दहते दीसः. <sup>a</sup>) S सर्वानेव दिवीकसः (G<sub>1</sub> विभावसुः).
- 65 b) Ks. 4 D1-8. 5 तिड्रुण:; T2 G2-4 विद्युज्जवाला (for तिडन्माला:). Si K1. 2 समन्विता:; B2 विभूषणा: (for विभूषिता:). c) Si K1. 2 उत्तिष्ठते. Si K D2. 3. 5 वना (Si गणा) राजन् (for महामेघा).
  - **66** After 66<sup>ab</sup>, T<sub>2</sub> ins.:

929\* कारण्डकनिभाः केचित्केचिदिङ्कुलिकप्रभाः। [Cf. 67<sup>b</sup> and 67<sup>a</sup>.]

— T1 reads 66cd after 68cd. — c) B4 हारिव ; T G

कुंजर° (for किञ्चल्क°). — Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> om. (hapl.)  $66^d$ – $67^a$ . —  $^d$ )  $B_{1-3}$   $D_2$  पीना:;  $D_3$  पीत- (for पीता:).  $D_4$  केचि-द्विमलवस्प्रभा:;  $M_2$  केचि-मकरसंस्थिता: (= $68^d$ ).

67 T1 reads 66°-67° after 68°°. Ś1 K2 om. 67° (cf. v.l. 66); B1 G4 om. 67° ; D5 om. 67. — °) T2 G2. 3 द्विरदसंकाशाः; M1 हरिदासदृशाः; M2 कुंजरसंकाशाः. — b) T1 om. 67°. B2 Dc2 D2. 3 T2 G2. 3 कारंडवनिभास. B4 परे; T2 G3 तदा (for तथा). G1 केचिन्मकरसंनिभाः; M1 केचित्काकनिभास्तथा; M2 केचित्कारंडवप्रभाः. — After 67°, M2 ins.:

 $930^*$  केचिद्दारिद्यसंकाशाः केचित्पीताः पयोधराः । [ =  $(var.) 66^{od}$ . ]

- °) G1 कुरंदकनिभाः केचित्. <sup>d</sup>) T1 om. 67<sup>d</sup>. K4 Bs. 4 Dc Dn D4. 6 हिंगुलसप्रभाः; B1 किंगुलसप्रभाः; B2 D1 हिंगुलसंनिभाः; T2 G2-4 अंकुरितप्रभाः; G1 M1 हिंगुलिकप्रभाः; M2 हि स्फटिकप्रभाः.
- 68 B<sub>1</sub> G<sub>4</sub> om. 68<sup>ab</sup> (cf. v.l. 67). a) B<sub>2</sub> केचिकोचरप्रवाकाराः; D<sub>5</sub> केचिच तुहिनाकाराः. b) Ś1 अलिकुलो ; K<sub>2</sub> कूलोपमास्तथा; M<sub>2</sub> मरकतप्रभाः (for गजकुलो ).
   M<sub>2</sub> om. 68<sup>cd</sup>. c) B<sub>4</sub> कुंजर (for अक्षन ). d) Ś1
  K D<sub>1-8</sub>. 5 वर्चसः (K<sub>8</sub> धूसराः); B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> (by corr.) G<sub>8</sub> सेनिभाः (for संस्थिताः). After 68<sup>cd</sup>, T<sub>1</sub>
  reads 66<sup>cd</sup>, followed by 67. G<sub>4</sub> om. 68<sup>cf</sup>. c)
  K<sub>8</sub> निबद्धांगाः; K<sub>4</sub> वदद्धांगाः; D<sub>8</sub> M<sub>1</sub> विन(D<sub>8</sub> विनि)द्धांगाः. f) B<sub>4</sub> तोयदाः; D<sub>6</sub> ते घनाः.
- 69 °) Śi Ki-8 महत्तोयं (for महा°). °) Dc2 D8 S (except T1) °स्वर ; D5 °रूप (for °स्वन ). B Dc -तिनादिन:; D2. 3 S -विनादिन: (G1 °ता:). Śi Ki-8 विमुंचंति नभोगता:. °) D2 S सर्व (for सर्वे). °)

1

3. 186, 69 ]

ततो जलघराः सर्वे व्यामुवन्ति नभस्तलम् ॥ ६९ तैरियं पृथिवी सर्वा सपर्वतवनाकरा। आपूर्यते महाराज सलिलौघपरिष्ठता ॥ ७० ततस्ते जलदा घोरा राविणः पुरुषर्घभ । सर्वतः ष्ठावयन्त्याञ्च चोदिताः परमेष्ठिना ॥ ७१ वर्षमाणा महत्तीयं पूरयन्ती वसुंधराम् । सुघोरमिशवं रौद्रं नाशयन्ति च पावकम् ॥ ७२ ततो द्वादश वर्षाणि पयोदास्त उपघ्रवे । धाराभिः पूरयन्तो वै चोद्यमाना महात्मना ॥ ७३ ततः सम्रद्रः खां वेलामतिकामति भारत । पर्वताश्च विज्ञीर्यन्ते मही चापि विज्ञीर्यते ॥ ७४ सर्वतः सहसा भ्रान्तास्ते पयोदा नभस्तलम् । संवेष्टयित्वा नक्यन्ति वायुवेगपराहताः ॥ ७५

ततस्तं मारुतं घोरं खयंभूमं नुजाधिप। आदिपद्मालयो देवः पीत्वा स्वपिति भारत ॥ ७६ तस्मिनेकार्णवे घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे । नष्टे देवासुरगणे यक्षराक्षसवर्जिते ॥ ७७ निर्मनुष्ये महीपाल निःश्वापदमहीरुहे । अनन्तरिक्षे लोकेऽस्मिन्भ्रमाम्येकोऽहमादतः ॥ ७८ एकार्णवे जले घोरे विचरन्पार्थिवोत्तम । अपरयन्सर्वभूतानि वैक्कव्यमगर्म परम् ॥ ७९ ततः सुदीर्घं गत्वा तु स्रवमानो नराधिप । श्रान्तः क्रचित्र शरणं लभाम्यहमतन्द्रितः ॥ ८० ततः कदाचित्पश्यामि तस्मिन्सलिलसंष्ठवे । न्यग्रोधं सुमहान्तं वै विशालं पृथिवीपते ॥ ८१ शाखायां तस्य वृक्षस्य विस्तीर्णायां नराधिय ।

Śi Ks Di-s. s पूर्यंति; Dns Ds ज्यासुंचंति (for ज्यासुं)). G4 नभस्थलं. — After 69, S ins. :

931\* गर्जन्तः पृथिवीपाल पृथिवीधरसंनिभाः।

70  $^{b}$ )  $\mathrm{T}_{1}$  सपत्तन $^{\circ}$ ;  $\mathrm{G}_{2}$   $^{\circ}$ वनांतरा. —  $^{c}$ )  $\mathrm{B}_{1}$   $\mathrm{D}_{c}$ आपूर्यत.

71 b) Ds भरतर्षभ. B4 घोरारावविराविण:. — cd) T2 G पर्वतान् (for सर्वतः). B2 प्लावयंतस्ते; Ds प्रचरंत्याञ्च (for द्वाव°). D2. 5 नोदि° (for चोदि°). B1 परुषाः सर्व-तस्त्यक्ताः प्रावयंत्याशु चोदिताः ( cf. v.l. 71°d).

72 °) M महातोयं (for महत्तोयं). B1 परमेष्टिना वर्ष-माणाः (hypermetric!). — °) Bi अञ्चोरम् (for सु°). De शीवं (for रीवं).

73 b) Śi Ki. 2 तद्; G2 तु (for ते). M2 उपधुतां. B4 पयोदास्तरुमेहीं. — 'c) T2 (before corr.) G2. 4 सूद (for पूर°). — d) D2 नोद्य° (for चोद्य°). Ś1 K1-8 B4 चोतमाना महास्वनाः.

74 °) Ś1 K1. 2 समुद्राः. B4 T2 (before corr.) G2. 4 तां (for स्वां). — b) Si Ki. 2 अतिकामंति. — c) B D (except D<sub>1-8</sub>. s) विदी°; M [अ]पि दी° (for विशी°). → <sup>d</sup>) K₄ चापि विलीयते; B Dc Dn D₄. в चाप्सु निमजाति; D1. 2 च प्रतिशीर्थते; D3 चापि ब्यलीयत; D5 चापि ब्यशीर्थत; G2 M चापि विदीर्थते.

75 °) S (except T2 G3) सह संभ्रांतास. — b) Ds transp. ते and पयोदाः. - °) Ds संवेष्ट्य सद्यो नश्यंति. — d) Ś1 K D (except D1-8. s) समाह(K2 समाहि)ताः.

76 a) T2 G2-4 तत्सिल्लं (for तं माहतं). Dc त्णाँ ( for घोरं ). —  $^{b}$ )  $\acute{S}_{1}$  सूयो सूयो नराधिप. —  $^{c}$ )  $\stackrel{.}{B}$   $\stackrel{.}{D}$ (except D1-3. 5) T2 G3. 4 आदि: (for आदि-). — d)  $T_1$  सपदि;  $G_2$   $M_1$  स्वपति (for स्वपिति).

77 Ś1 K1. 2 om. 77<sup>bc</sup>. — c) K3 Dc1 D3 M2 नष्ट-( for नष्टे). Ks D1. s T1 G1 °नरे ( for 'गणे ). — d) Ś1 К D1-3. ь प्रण( Кз D1. з ° न ) छोरगराक्षसे.

78 Śi K D1-3. 6 G1 महाराज (for मही \*). — 6) . Ba निःस्वाध्याय". — ") B1 T1 अंतरिक्षे च ; G2 नांतरिक्षे च (for अनन्तरिक्षे). — व) K2 अमाम; K3 श्राम्यामि; De कमामि; T1 आम्याम (for अमामि). Ks. 4 B1 Dc2 D1-3. 6 M आदित:; B2.4 Dn D4.6 आहत:; T G आतुर: (for

79 a) D4 T2 G2-4 एकार्णव-. T1 महा- (for जले). B1 तत एकार्णवजले. — d) B1 वैकृत्यम् (for वैक्रुब्यम्). K4 B D ततः (B1 D2 तदा; D5 as in text) (for परम्).

80 °) B Dc Dn D4. 6 T G [s]; (for 3). — b) B2 नरोत्तम; Dc2 रसाधिप (for नरा°). — °) T1 शांतः; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> क्हांत: (for श्रान्त:). — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> अरिंदम (for अत-न्द्रितः). S लब्धवानस्म्यनिदित ( T2 [by corr.] G8 "तंद्रितः; G1 °निंदित:).

81 b) B1-3 D (except D1-3. 5) "संचये; B4 S °संनिधौ. — °) Т2 G2-4 तु ( for सु-). В2 च ( for वै).

82 b) T1 विस्तीर्णस्य. — d) K2. 4 संमृते; B1 m as in text) ैसेविते; B2. 4 D1 G2 M 'संवृते. र्रा शयानं दृष्टवा- पर्यक्के पृथिवीपाल दिन्यास्तरणसंस्तृते ॥ ८२ उपविष्टं महाराज पूर्णेन्दुसह्याननम् । फुछपद्मविद्यालाक्षं बालं पश्यामि भारत ॥ ८३ ततो मे पृथिवीपाल विस्मयः सुमहानभूत् । कथं त्वयं शिद्यः शेते लोके नाश्रम्पागते ॥ ८४ तपसा चिन्तयंथापि तं शिद्यं नोपलक्षये । भूतं भन्यं भविष्यच जानन्नपि नराधिप ॥ ८५ अतसीपुष्पवर्णाभः श्रीवत्सकृतलक्षणः । साक्षाछक्ष्म्या इवावासः स तदा प्रतिभाति मे ॥ ८६ ततो मामन्नवीद्वालः स पद्मनिभलोचनः । श्रीवत्सधारी द्युतिमान्वाक्यं श्रुतिसुखावहम् ॥ ८७ जानामि त्वा परिश्रान्तं तात विश्रामकाङ्क्षिणम् । मार्कण्डेय इहास्स्व त्वं यावदिच्छिस भार्गव ॥ ८८

अभ्यन्तरं शरीरं मे प्रविश्य मुनिसत्तम ।
आस्त्व भो विहितो वासः प्रसादस्ते कृतो मया॥ ८९
ततो बालेन तेनैवमुक्तस्यासीत्तदा मम ।
निर्वेदो जीविते दीर्घे मजुष्यत्वे च भारत ॥ ९०
ततो बालेन तेनास्यं सहसा विवृतं कृतम् ।
तस्याहमवशो वक्त्रं दैवयोगात्प्रवेशितः ॥ ९१
ततः प्रविष्टस्तत्कुक्षं सहसा मजुजाधिप ।
सराष्ट्रनगराकीणाँ कृत्स्नां पश्यामि मेदिनीम् ॥ ९२
गङ्गां शतद्वं सीतां च यमुनामथ कौशिकीम् ।
चर्मण्वतीं वेत्रवतीं चन्द्रभागां सरस्रतीम् ॥ ९३
सिन्धुं चैव विपाशां च नदीं गोदावरीमिप ।
वस्रोकसारां नलिनीं नर्मदां चैव भारत ॥ ९४
नदीं ताम्रां च वेण्णां च पुण्यतोयां शुभावहाम् ।

C. 3. 12909 B. 3. 188. 104 K. 3. 191, 105

न्शिशुं.

83 Ś1 om. 83. —  $^a$ )  $B_2$  महीपाल (for महा $^\circ$ ). —  $^b$ ) B D (except  $D_{1-3.5}$ )  $T_2$   $G_3$  पद्मेंदु $^\circ$ . —  $^c$ )  $B_4$  -निकाशाक्षं;  $D_{c2}$   $G_1$   $M_1$  -पलाशाक्षं.  $K_3$  प्रफुछपद्मशालाक्षं. —  $T_1$  om.  $83^d$ – $86^a$ .

84 T1 om. 84 (cf. v.l. 83). — a) Ś1 तं दृष्ट्वा मे महाराज. — b) B1 e2: समपद्यत. — c) B1 T2 G2-4 चार्य (for त्व°). — a) Dc लोकनाश उपागते.

85  $T_1$  om. 85 (cf. v.l. 83). —  $^a$ )  $\acute{S}_1$  तमसा.  $D_2$  चिंतव्यानोपि;  $T_2$   $G_{2-4}$  चिंतितश्चापि. —  $^c$ )  $K_3$ . 4 B D (except  $D_2$ . 3. 6)  $T_1$  भविष्यं च. —  $^d$ )  $B_4$  महामते (for नरा $^\circ$ ).

86 T<sub>1</sub> om. 86<sup>a</sup> (cf. v.l. 83). — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> ° वर्णागः; B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 M<sub>1</sub> ° संकाशः; Dc ° वर्णाभं; D<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> ° संकाशं. — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> Dc D<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> ° रुक्षणं; K<sub>4</sub> B<sub>2</sub>—4 Dn D<sub>1</sub>. 3—6 ° भूषणः. — <sup>c</sup>) D<sub>2</sub> स्वयं (for साक्षाल्,). — <sup>d</sup>) D<sub>2</sub> तदा-प्रभृति भाति मे.

88 Before 88, B2 ins. देवदेव उ°; D1. 2 ins. श्रीभगवानुवाच. — a) N (except S1 D4) T1 त्वां (for त्वा). — b) B Dn D4. 6 ततो; D1. 2 तथा (for तात). — c) S1 K1. 2 Dc इहास त्वं; T2 G2-4 महासत्व (for इहास्स्व त्वं). — d) S1 हच्छामि (for इच्छिस).

89  $^a$ )  $K_4$  अनंतरं;  $B_4$  अभ्यंतरं;  $D_c$   $D_4$  अभ्यंतरः  $D_n$   $D_1$ .  $_6$   $M_2$  शरीरं.  $D_2$  शरीराभ्यंतरं मे त्वं. -  $^b$ )  $B_4$   $M_1$  मुनिपुंगव. -  $^c$ )  $S_1$   $K_1$ .  $_2$  त्वदर्थे;  $B_4$  आस्यतां;  $D_2$ 

शाश्वतो ;  $T_2$   $G_{2-4}$  आस्बेह ;  $M_1$  आस्व त्वं ( for आस्स्व भो).  $T_1$   $G_1$   $M_2$  विहितं वासं.

 $90^{-a}$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_{1.2}$  ततस्तनैव वालेन. —  $^c$ )  $\acute{D}_{1.2}$  निर्वेदो  $(D_1\,^\circ$ दं) जीविताद्दीर्घान्. —  $^d$ )  $\acute{S}_1$  मानुष्देव च;  $\acute{K}_{1.2}$  मनुष्यत्वे च;  $D_{1.2}$  मानुष्याचैव;  $M_2$  मनुष्यत्वेन.

91 <sup>a</sup>) Śi Ki. 2 अथ (for आस्यं); see below. — <sup>b</sup>) Ks Dn2. n3 T2 (before corr.) G2. 4 विकृतं; B2 संविदं; Dn3m D4 विस्तृतं (for विवृतं). Śi Ki. 2 महदास्यं विकासितं (see above). — <sup>c</sup>) K4 B1 अविशं (for अवशो). B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) वक्ते. — <sup>d</sup>) B1 वायुवेगात् (for देवयोगात्). D1. 2 M मायया संप्त<sup>°</sup>.

92 °) B<sub>2</sub> प्रविष्टे. Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. s. s तत्कुक्षी; D<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> तं कुक्षि. — °) K<sub>8</sub> D<sub>1</sub>. 2 सराष्ट्रां (for °ष्ट्र-).

93 °) K4 शतहदां; D2-4 शतद्भुतां (for शतद्भुं); see below. Śi K2 B1 Dc D8-6 शीतां; T2 G8 (see below) असितां (for सीतां). K4 D2-4 T2 G3 om. च. — ³) Śi K1. 2 चाथ (for अथ).

94 b) D<sub>1. 2</sub> तथा (for अपि). — c) K<sub>2</sub> वशोकसारां; K<sub>3</sub> B<sub>1</sub> D<sub>3</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> वस्त्रोक ; B<sub>3</sub> कांबोजमालां; D<sub>1. 2</sub> विश्वीकसारां; M<sub>2</sub> वस्त्रेक . — d) G<sub>1</sub> कावेरीं नर्मदां तथा; M<sub>2</sub> नर्मगां सुभगामथ.

95 D<sub>5</sub> om. 95<sup>ab</sup>. — a) M<sub>1</sub> तापी; M<sub>2</sub> वापीं (for ताम्रां). K B<sub>3</sub> D<sub>c</sub> D<sub>n</sub> D<sub>3</sub>. 4. 6 T<sub>2</sub> (by corr.) G<sub>3</sub> वेणां; B<sub>1</sub> मुंडां; B<sub>2</sub>. 4 वेण्वां (for वेण्णां). D<sub>1</sub>. 2 ताम्रां च कृष्णवेणां च; T<sub>1</sub> नदीं वापीं च वण्णां च; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4

C. 3. 12909 B. 3. 188. 104 K. 3. 191. 105 सुवेणां कृष्णवेणां च इरामां च महानदीम् । शोणं च पुरुषच्याघ्र विश्वल्यां कंपुनामपि ॥ ९५ एताश्रान्याश्र नद्योऽहं पृथिच्यां या नरोत्तम । परिक्रामन्त्रपश्यामि तस्य कुश्लौ महात्मनः ॥ ९६ ततः समुद्रं पश्यामि यादोगणनिषेवितम् । रताकरममित्रघ्न निधानं पयसो महत् ॥ ९७ ततः पश्यामि गगनं चन्द्रसूर्यविराजितम् । जाज्वल्यमानं तेजोभिः पावकार्कसमप्रभैः ।

नदीं तां ताम्रपर्णीं (T2 °णां) च; G1 नदीं तापीं च पेण्णां च. — D1. 2 om. 95<sup>bc</sup>. — b) Ś1 K B2. 4 Dc D3 वेत्रा(Dc मद्गा)-मिप च भारत;  $T_1$  पद्मामिप च पांडव;  $T_2$  G  $M_1$  प(  $G_1$  स)-रमामपि (M1 °थ) पांडव; M2 तुंगां पद्मावतीमपि. — °) Ś1 तुवेण्णां; K1 तुवेणां; K2 तु[वे]ष्णां; K3 तुयेणां; B1 कु (m सु)-वेणां; Ba सुवेणवां; Ba सुवर्णां; Dc सुवेमां; Da सुवेष्णां; Da भूवेष्णां (for सुवेणां). Śi कृष्णवेष्णां च; Bi. 4 वर्णां च;  $B_2$  वेण्वां च (for वेणां च).  $T_1$  तुंगवण्णां कृष्णवण्णां; T2 G M1 तुंगभद्रां कृष्णवेणीं (M1 'ण्यां); M2 तुंगवेण्णां कृष्णवेणां. — d) Ś1 K1. 2 M2 किय( K2 a) मां च; K3. 4 Ds किपशां ( Ks °सां ) च; B2 इरां चैव; Ds T2 (by corr.) G<sub>8</sub> कपिलां च; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> कल(G<sub>1</sub> °लि)मां च; T<sub>2</sub> (before corr.) G2. 4 कमलां च (for इरामां च). M2 शरावतीं (for महा°). D1. 2 M1 कपिशा( M1 कयिमा) मथ भारत. — After 95cd, N (except K4 Dc) T2 (marg. sec. m.) M1 ins.: 932\* वितस्तां च महाराज कावेरीं च महानदीम ।

[Śi Ki. 2 Ds. 5 M1 नरन्यात्र; K3 D2 महाभाग (for महाराज). M1 om. (hapl.) the posterior half and 95°. T2 सरितां नरां (for च महानदीम्).]

96 °) Ś1 K D1-3 नद्यो वै; B1 या नद्य:; D6 सरित: (for नद्योऽहं). — b) Ś1 K D1-8. 5 राजसत्तम; B2 मानवो तम; B4 Dc2 या नराधिप; T1 G2. 4 वा नरोत्तम. — c) Ś1 परिकाम्यत्; G4 कमान्; M कमन्. — d) Ś1 K D1-8. 5 transp. तस्य and कुक्षी.

97 <sup>ab</sup>) Ś1 K B4 D1-8. 5 समुद्रं पुरुष (Ś1 K1. 2 च नर-; B4 मनुज) व्याघ्र भीमनऋसमाकुळं. — G4 om. 97<sup>cd</sup>. — <sup>a</sup>) Ś1 K1-3 D5 पयसां (for पयसो). B Dc Dn D1. 2. 4. 6

पश्यामि च महीं राजन्काननैरुपशोभिताम् ॥ ९८
यजन्ते हि तदा राजन्त्राह्मणा बहुभिः सवैः ।
क्षत्रियाश्च प्रवर्तन्ते सर्ववर्णानुरज्जने ॥ ९९
वैश्याः कृषिं यथान्यायं कारयन्ति नराधिप ।
ग्रुश्र्षायां च निरता द्विजानां वृषलास्तथा ॥ १००
ततः परिपतन्नाजंस्तस्य कुक्षौ महात्मनः ।
हिमवन्तं च पश्यामि हेमक्टं च पर्वतम् ॥ १०१
निषधं चापि पश्यामि श्वेतं च रजताचितम् ।

पयसो ( D1. 2 'सां ) निधिमुत्तमं.

98 a) B<sub>2-4</sub> Dc1 Dn1. n2 D4 तत्र (for तत:). Ś1 K1 D1. 3 नगरं (for गगनं). — b) D5 transp. चंद्र- and सूर्य- — After 98ab, K3 repeats 96cd. — d) B4 काग्नि- (for कार्क-). B1-3 D (except D2. 3. 5) T2 (by corr.) G3. 4 समप्रभं. — e) Ś1 K2 D3 T1 महा- (for महीं). — ') Ś1 D3 शोभितं. — After 98, S ins.:

933\* सपर्वतवनद्वीपां निम्नगाशतसंकुलाम्।

[T1 °वनोदेशां (for °वनदीपां), and °कुल ° (for °शत °).]
99 a) D5 च (for हि). Ś1 K4 D3 T1 महाराज; K1-8
D5 सदा राजन; T2 G3 M1 तथा रा °; G1. 2. 4 ततो रा °. — b)
G1 पशुभिः (for बहु °). BD (except D1-8. 5) M1 मखेः;
G1 सह (for सवैः). — d) G1 M2 सर्वे (for सर्व-). BD (except D1-8. 5) °रंजनैः.

 $100^{-a}$ ) G1 महाराज (for यथा°). — °) B4 शुश्रूषणायां;  $T_1$  शुश्रूषणे च. —  $^d$ ) B2-4 Dn D4. 6 तदा (for तथा).

101 a) K4 परिपतद; B1 स पर्यटन् (m as in text); Dn3m परिश्रमन्. — b) Ś1 K D1-3. 5 transp. तस्य and इक्षो. — c) D3 प्र- (for च). — Ś1 B2 om. (hapl.)  $101^d-102^a$ . The sequence in D1. 2 (after  $101^c$ ) is as follows:  $104^d-106^b$ ,  $103^c-104^c$ ,  $101^d-103^b$ ,  $106^{cdef}$ . — d) B4 भारत (for पर्वतम्). T1 विंध्यं च गिरिमुत्तमं.

102 Śi Bs om. 102° (cf. v.l. 101); Ks om. (hapl.) 102–103. For the sequence in Di. 2 cf. v.l. 101. — °) Ki. 2 Ds महेंद्र (for निषध). S चैव (for चापि). — After 102°, Ds ins.:

933a\* पारियात्रं च पर्वतम् । नैषधं चापि पश्यामि.

— b) Ds विंध्यं (for श्वेतं). Śi Ki. 2 रजतासितं; K4 Dn D1-3 'न्वितं; Bi (mas in text) रजतं तथा; Ds गिरिसत्तमं. — D5 om. (hapl.) 102°-104b. — °) Bi तं पश्यामि (for पश्यामि च). Śi Ki. 2. 4 D1-8 M2 महाराज (for

पश्यामि च महीपाल पर्वतं गन्धमादनम् ॥ १०२ मन्दरं मनुजन्याघ्र नीलं चापि महागिरिम् । पश्यामि च महाराज मेरुं कनकपर्वतम् ॥ १०३ महेन्द्रं चैव पश्यामि विन्ध्यं च गिरिम्रुत्तमम् । मलयं चापि पश्यामि पारियात्रं च पर्वतम् ॥ १०४ एते चान्ये च बहवो यावन्तः पृथिवीधराः । तस्योदरे मया दृष्टाः सर्वरत्नविभूषिताः ॥ १०५ सिंहान्न्याद्यान्वराहांश्च नागांश्च मनुजाधिप । पृथिन्यां यानि चान्यानि सत्त्वानि जगतीपते । तानि सर्वाण्यहं तत्र पश्यन्पर्यचरं तदा ॥ १०६

कुक्षौ तस्य नरच्याघ्र प्रविष्टः संचरन्दिशः। शकादींश्वापि पश्यामि कृत्स्नान्देवगणांस्तथा॥१०७ गन्धर्वाप्सरसो यक्षानृषींश्वेव महीपते। दैत्यदानवसंघांश्व कालेयांश्व नराधिप। सिंहिकातनयांश्वापि ये चान्ये सुरशत्रवः॥१०८ यच किंचिन्मया लोके दृष्टं स्थावरजङ्गमम्। तदपश्यमहं सर्व तस्य कुक्षौ महात्मनः। फलाहारः प्रविचरन्कृत्स्नं जगदिदं तदा॥१०९ अन्तः शरीरे तस्याहं वर्षाणामधिकं शतम्। न च पश्यामि तस्याहमन्तं देहस्य कुत्रचित्॥११०

C. 3. 12928 B. 3. 188. 123 K. 3. 191. 124

103 K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> om. 103; B<sub>2</sub> om.  $103^{abc}$  (cf. v.l. 102). For the sequence in D<sub>1</sub>. 2 cf. v.l. 101. — ") Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1-3</sub> पुरुष"; S च नर" (for मजुज"). — <sup>b</sup>) S (except M<sub>2</sub>) चैव (for चापि). — ") D<sub>1</sub>. 2 पृथिव्यां; M<sub>1</sub> अपउयं (for पश्यामि). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>1-3</sub> महीपाल; M<sub>1</sub> महाशैले; M<sub>2</sub> नरव्याघ्र (for महा"). — <sup>d</sup>) D<sub>3</sub>m (? gloss) कांचन" (for कनक").

104 D<sub>5</sub> om.  $104^{ab}$  (cf. v.l. 102). For the sequence in D<sub>1.2</sub> cf. v.l. 101. —  $^a$ ) Ś<sub>1</sub> K B<sub>2.4</sub> D<sub>1-3</sub> M चापि (for चैव). — Ś<sub>1</sub> om. (hapl.)  $104^{bc}$ . —  $^b$ ) Dc सद्धं (for विन्ध्यं). K<sub>3.4</sub> D<sub>1-3</sub> गिरिसत्तमं. —  $^c$ ) S मल्यं च महाशेलं. —  $^d$ ) B<sub>1.4</sub> पात्रं (for °यात्रं). Dn<sub>2</sub> D<sub>6</sub> विंध्यं (D<sub>6</sub> सद्धं) च गिरिमुत्तमं (= $104^b$ ).

105 For the sequence in D<sub>1.2</sub> cf. v.l. 101. — <sup>d</sup>) B<sub>1.3.4</sub> D (except D<sub>2.3.5</sub>) M<sub>1</sub> सर्वे (for सर्व-).

106 For the sequence in D1. 2 cf. v.l. 101. — a) Ś1 K1-3 D2 G4 सिंहज्यान (K3° प्रान्). — b) B1. 3 D (except D1-3. 5) पश्यामि (for नागांश्र). Ś1 वसुधाधिए. B4 नानारूपान्नराधिए. — cd) Dn2 तीर्थानि (for नान्यानि). T1 transp. चान्यानि and सत्त्वानि. B1 D1. 2 पृथिवी (for नगती ). — B2 om. 105 -108 d. — 1) T1 शश्यत् (for पश्यन्). T G3 M va (for °चरं). B1 तथा (for तदा).

107 B<sub>2</sub> om. 107 (cf. v.l. 106). — b) K<sub>2</sub> प्रविष्टं; D<sub>2</sub> G<sub>1</sub> प्रविद्य. B<sub>1</sub> सर्वतो (for संचरन्). B<sub>4</sub> तदा (for दिशः). — c) G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> चैव; G<sub>2</sub> अपि; G<sub>4</sub> च प्र (for चापि). — d) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3 सर्वान्; D<sub>5</sub> सर्व (for कृत्सान्). K<sub>3</sub> M तदा; B<sub>1</sub>. 3. 4 D (except D<sub>2</sub>. 3. 5) अहं (for तथा).

— After 107, N (B2 om.) ins.:

### 934\* साध्यात्रुदांस्तथादित्यान्गुद्धकान्पितरस्तथा। सर्पान्नागान्सुपर्णाश्च वस्नप्यश्चिनावपि।

[Śi Ki. 2 transp. line 1 and line 2. — (L. 1) Śi K D2. 3 साध्या रहास्तथादित्या (for the prior half). Śi K D1-3 गुह्मका: (for °कान्). B1. 3 गुह्मकांश्च पितृस्तथा (for the posterior half). — (L. 2) Śi K D2. 3 सर्पा नागाः सुपर्णाश्च (for the prior half). Śi K D1-3. 5 वसवोथा° (Śi °वो चा°) (for वस्त्रान्य°).]

108 B<sub>2</sub> om.  $108^{abcd}$  (cf. v.l. 106). — <sup>a</sup>) D<sub>1.2</sub> यक्षाः. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>8.5</sub> ऋषयश्च; D<sub>2</sub> किनराश्च (for ऋषींश्चेव). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> देव ; M<sub>1</sub> देत्या (for देत्य-). K<sub>1.3.4</sub> D<sub>2.3</sub> -संघाश्च. — <sup>d</sup>) K<sub>1.3.4</sub> D<sub>1-3.5</sub> कालेयाश्च. Ś<sub>1</sub> महीपते (for नरा°). B Dc Dn D<sub>4.6</sub> नागांश्च मनुजाध्य. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2.4</sub> D<sub>5</sub> °तनयश्चापि; K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> °तन-याश्चापि; Dc °तनयादीश्च; T<sub>1</sub> °तनयाश्चेव. — <sup>f</sup>) T<sub>1</sub> [S]सुर-सत्तमाः.

109 a) Ś1 K1. 2 यावत (for यच). Ś1 K1-3 B4 भवेळ; G2. 4 जना (for मया). — b) Ś1 K1-3 Dc क्रस्त्रं; G1. 2 द्रष्टुं (for द्रष्टुं). — cd) N तच (B Dc Dn D4. 6 सर्व; D3 तस्य) पश्याम्यहं राजन् (D1. 2 सर्व) (for c). Ś1 K1-3 D6 transp. तस्य and कुक्षी. — c) Ś1 धारायणो निराधारः; K B D च (B1 Dn2. n3 त्व)रमाणो फळाहारः (K D1-3 निराहारः; D6 महाराज). — ') Ś1 B2. 3 Dc1 Dn D4 विभो; K B1. 4 D1-3. 6 प्रभो; Dc2 D6 विभो (for तदा).

110 b) T2 G2-4 वर्षाणामयुतायुतं. — c) T1 अथ; T2 G2. 3 तम्न; G4 न स (for न च). G1 तम्न (for तस्य). B1 अतं (for अहम्). — d) D1-3. 5 किहै (for कुन्न). B1 देहमाद्यं कथंचन; B (B1 marg.) Dc Dn D4. 6 S देहस्यांतं

मही°). —  $^d$ )  $K_4$  तन्न वै (for पर्वतं). —  $B_2$  om.  $102^d$ – $103^c$ .

C. 3. 12929 B. 3. 188. 124 K. 3. 191. 125 सततं घावमानश्च चिन्तयानो विशां पते ।
आसादयामि नैवान्तं तस्य राजन्महात्मनः ॥ १११
ततस्तमेव शरणं गतोऽस्मि विधिवत्तदा ।
वरेण्यं वरदं देवं मनसा कर्मणेव च ॥ ११२
ततोऽहं सहसा राजन्वायुवेगेन निःसृतः ।
महात्मनो ग्रुखात्तस्य विद्यतात्पुरुषोत्तम ॥ ११३
ततसस्येव शाखायां न्यग्रोधस्य विशां पते ।
आस्ते मनुजशार्द् कृतस्त्रमादाय व जगत् ॥ ११४
तेनैव बालवेषेण श्रीवत्सकृतलक्षणम् ।
आसीनं तं नरव्याघ्र पश्याम्यमिततेजसम् ॥ ११५
ततो मामब्रवीद्वीर स बालः प्रहसन्निव ।
श्रीवत्सधारी द्वितिमान्पीतवासा महाद्वितः ॥ ११६

अपीदानीं श्ररीरेऽसिन्मामके मुनिसत्तम ।
उपितस्त्वं सुविश्रान्तो मार्कण्डेय ब्रवीहि मे ॥ ११
महूर्ताद्थ मे दृष्टिः प्रादुर्भूता पुनर्नवा ।
यया निर्मुक्तमात्मानमपश्यं लब्धचेतसम् ॥ ११८
तस्य ताम्रतलौ तात चरणौ सुप्रतिष्ठितौ ।
सुजातौ मृदुरक्तामिरज्जलीभिरलंकृतौ ॥ ११९
प्रयतेन मया मूर्भा गृहीत्वा द्यभिवन्दितौ ।
दृष्ट्यापरिमितं तस्य प्रभावममितौजसः ॥ १२०
विनयेनाञ्जलिं कृत्वा प्रयत्नेनोपगम्य च ।
दृष्टो मया स भूतात्मा देवः कमललोचनः ॥ १२१
तमहं प्राञ्जलिर्भूत्वा नमस्कृत्येदमञ्जवम् ।
ज्ञातुमिच्छामि देव त्वां मायां चेमां तवोत्तमाम् ॥ १२

कदाचन (T G2-4 M न कहिंचित्; G1 न कुत्रचित्).

111 <sup>ab</sup>) S सततं (G4 °त:) परिधावंश्च चितयंश्च महा द्युते (G4 °मते).. — After 111<sup>ab</sup>, S ins.:

 $935^*$  असंसात्र महीपाल यदा वर्षगणान्बहून्। — °) Ś1 K D1-3.  $\mathfrak{s}$  नासादयामि तस्यांतं (Ś1 \*स्याहं); M1 नासादयमहं राजन्. —  $\mathfrak{s}$ ) Ś1 अंतं; K D1-3.  $\mathfrak{s}$  अहं (for तस्य).  $\mathfrak{T}_2$  G2-4 M1 शिशो: (M1 मार्ग) तस्य महा°.

112 D<sub>1</sub> om, 112<sup>cd</sup>. — c) B<sub>2</sub> शरण्यं (for वरेण्यं). — d) T<sub>1</sub> transp. मनसा and कर्मणा. Ś1 K D<sub>2</sub>. 3. 6 गिरा; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तथा (for [ए]व च).

113  $^{a}$ )  $G_{1}$  महता (for सहसा). -  $^{c}$ )  $T_{2}$   $G_{2-4}$  सुखांभोजाद् (for सुखात्तस्य). -  $^{d}$ )  $T_{2}$   $G_{3}$  अमरात्;  $G_{2}$ .  $_{4}$  अमलात् (for विद्युतात्).  $\dot{S}_{1}$  पुरुषर्षभ (for  $^{\circ}$ षोत्तम).

114 b) D2. 8. 5 S महात्मन: (for विशां पते). — c) Si पुरुष°; S स नर° (for मनुज°). — d) B4 आपीय (for आदाय).

115 °) Ś1 बालवेशेन. — b) K3 °लक्षण:; Dc2 °लक्षमणा.

116 a) Śi K² Bı. 3 Dı. 3. 5 T² G8 वीर:; B² Dn D₄ G₄ बाल:; B₄ Dc D₆ प्रीत:; M₂ राजन् (for वीर). — b) B² शरीरं; Dnı. n² Dı स प्रीत:; Dn₃ D₄ G₄ स वीर (for स बाल:). — b) D₃ T² (before corr.) G². 4 M महाद्युते; Tı महामते; Gı जगत्पतिः.

117 b) B4 मामिके; M2 मामकै:. K1 मुनिरज्ञवीत्.
— c) B1 अमित (m उषित as in text). B1-3 Dc Dn
D1. 4. 6 परि ; D5 M2 स वि ; G1 स्म वि ; G4 हि वि (for

सुवि $^{\circ}$ ). —  $^{d}$ )  $B_{1-8}$   $D_{c}$   $D_{n}$   $D_{1.4.6}$  ज़वीमि ते;  $D_{b}$  महा सुने (for ज़वीहि मे).

118  $^{a}$ ) Ś1  $K_{1.2}$  मुहूर्तमिष;  $B_{2}$   $T_{1}$   $^{\circ}$ तीदिव (for  $^{\circ}$ तीदथ).  $-^{b}$ ) Ś1 नृप;  $K_{1.2}$   $G_{1}$  नर;  $G_{2}$  नव (for नवा). - After  $118^{ab}$ ,  $B_{1}$  ins. :

936\* तं दृष्ट्वा देवदेवेशं मुनिर्वचनमञ्जवम्।

— °) B1 यदा; D1 यथा; G2. 4 M2 माया (for यथा). D1. 2 विमुक्तम् (for निर्मुक्तम्). — °) Ś1 K1. 2 लब्ध(Ś1 मूढ)चेतनं.

119 D<sub>1</sub> om. 119. — °) Dn₂ ताम्रोत्पली (for ताम्र-तली). K₂ तावच् (for तात). — °) K₃ B₁ D₂. ₃ S सुजात- (for °ती). — °) K₁. ₄ अलंकृतं; B₁. ₃ D (except D₂. ₃. ҕ; D₁ om.) विराजिती (for अलंकृती).

120 °) Ś1 प्रणतेन; K4 B2 D (except D5) G2 M1 प्रयतेन. — b) T1 [अ]पि; G1 च; T2 G2-4 [अ]स्य (for हि). Ś1 K8 B1 Dc D8-6 °नंदिती; B2 D2 G1 वादिती (for वंदिती). — c) K8 परिमिनं तस्य; D2. 8 परिमिनं तस्य; D5 परिममं तस्य;

121 D1 om. (hapl.) 121<sup>b</sup>-122<sup>c</sup>. — b) D6 पश्चा-त्तेन (for प्रयत्नेन). M2 [अ]भि° (for [उ]प°). B2 Dn D4. 4 ह (for च). — d) S1 मया (for देव:).

122 D<sub>1</sub> om. 122<sup>a</sup> (cf. v.l. 121). — <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> तिममं. G<sub>1</sub> प्रांजलीकृत्वा. — <sup>b</sup>) Dc<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1-8</sub> M नमस्कृत्वेदम्. K<sub>1</sub> अन्नवीत्; M अन्नवं. — <sup>c</sup>) D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> देवेश; G<sub>4</sub> देव त्वा. — <sup>d</sup>) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 एतां; K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1-8</sub>. 5) चैतां (for चेमां). D<sub>1</sub>. 2 नरोत्तम; D<sub>5</sub> अनुत्तमां (for तवोत्तमाम्).

आस्येनानुप्रविष्टोऽहं शरीरं भगवंस्तव ।

दृष्टवानिखलालँलोकान्समस्ताञ्जठरे तव ॥ १२३
तव देव शरीरस्था देवदानवराक्षसाः ।

यक्षगन्धर्वनागाश्च जगत्स्थावरजङ्गमम् ॥ १२४
त्वत्प्रसादाच मे देव स्मृतिन परिहीयते ।
द्वतमन्तः शरीरे ते सततं परिधावतः ॥ १२५
इच्छामि पुण्डरीकाक्ष ज्ञातुं त्वाहमनिन्दित ।
इह भूत्वा शिश्चः साक्षारिक भवानविष्ठिते ।

पीत्वा जगदिदं विश्वमेतदाख्यातुमहिसि ॥ १२६ किमर्थं च जगत्सर्वं शरीरस्थं तवानघ । कियन्तं च त्वया कालमिह स्थेयमरिंदम ॥ १२७ एतदिच्छामि देवेश श्रोतुं ब्राह्मणकाम्यया । त्वत्तः कमलपत्राक्ष विस्तरेण यथातथम् । महद्धोतदचिन्त्यं च यदहं दृष्टवान्त्रभो ॥ १२८ इत्युक्तः स मया श्रीमान्देवदेवो महाद्युतिः । सान्त्वयन्मामिदं वाक्यम्रवाच वदतां वरः ॥ १२९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८६॥

### 960

649

# देव उवाच । कामं देवापि मां विप्र न विजानन्ति तस्वतः ।

123 °)  $K_{1.2}$   $D_{6}$  आस्ये च (for आस्येन). S[3] हं प्रविष्टोस्म (for [3] जुप्रविष्टो $S_{6}$ ).  $D_{6}$   $D_{4-6}$  शरीरे (for शरीरे). S देहं तब नरो ( $T_{1}$   $G_{1}$  M तब सुरो-;  $G_{6}$  ते पुरुषो )त्तम.  $D_{6}$ 0  $D_{8.6}$ 1  $D_{8.6}$ 2  $D_{8.6}$ 3  $D_{8.6}$ 4 दृष्टवाञ्चित्वलान्;  $D_{1-8.6}$ 5  $D_{1.6}$ 6  $D_{1.6}$ 7  $D_{1.6}$ 7  $D_{1.6}$ 8  $D_{1.6}$ 9  $D_{1.6}$ 9

हि ते (for तव). 124  $^a$ )  $\acute{S}_1$   $K_{1-8}$   $D_{8.5}$  शरीरस्थान्.  $T_2$   $G_{2-4}$  तव देहे मया दष्टा. -  $^{bc}$ )  $\acute{S}_1$   $K_{1-8}$   $D_{8.5}$  राक्षसान्, and <sup>°</sup>नागांश्च. -  $^a$ )  $K_3$   $B_4$   $D_{1.2}$   $T_1$   $G_1$   $M_1$  जगच स्थाणुजंगमं;  $D_5$  जगस्थावरजंगमान्.

125 b) Dc2 मतिर् (for स्मृतिर्). — d) Ś1 धावता; B2. 4 D (except D1-3. 5) वितिन:. — After 125, B D (except D1. 2. 5; D3 marg. sec. m.) ins.:

937\* निर्गतोऽहमकामस्तु इच्छया ते महाप्रभो।

126 <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> यतिष्ये (for इच्छामि). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2. 4 B De Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 अनिदितं; D<sub>1</sub> अनंदितं; D<sub>5</sub> अनिदितः. — <sup>c</sup>) M<sub>2</sub> शुचिः (for शिशुः). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3. 6 को (for कि). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 अनुतिष्ठति; S अधि(G<sub>1</sub> अव)तिष्ठति (M<sub>1</sub> °ते). — <sup>e</sup>) B D (except D<sub>8</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> सर्वम् (for विश्वम्). — <sup>f</sup>) M<sub>1</sub> एतद्याख्यातुमहंति.

127 a) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> विश्वं (for सदै). - c) T<sub>2</sub> G<sub>3.4</sub>

# त्वत्त्रीत्या तु प्रवक्ष्यामि यथेदं विसृजाम्यहम् ॥ १ पितृभक्तोऽसि विप्रर्षे मां चैव शरणं गतः ।

C. 3. 12951 B. 3. 189. 2 K. 3. 192. 2

महा ;  $G_2$  मया (for त्वया). —  $^d$ )  $K_8$   $D_5$  अर्निदित (for अरिंदम).

128 a) D<sub>3. 5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [अ]हं देव (D<sub>3</sub> श्रोतुं) (for देवेश). — b) D<sub>3</sub> देवेश द्विजकाम्यया. — a) D<sub>3</sub> यथा तथा. — G<sub>4</sub> om. 128°, — e) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> °देतद्; T<sub>2</sub> G (G<sub>4</sub> om.) °ध्येयम् (for °द्ध्येतद्). D<sub>3</sub> त्वां (for च). — 1) T<sub>1</sub> पृष्टवानहं (for दष्टवानप्रभो).

129 b) Śi K2 महाप्रभु:; Ki प्रमो; Ds धुते (for धुति:). — d) K3 Dc D4 G4 M वर.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 T2 G2-4
आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B2-4 Dc Dn D1-4. 6
G1 मार्कडेयसम(Dc Dn1. n3 D4 भा)स्या; B1 मार्कडेयवाक्य. — Adhy. name: G1 श्रीमद्भगवन्माहात्म्यकथनं.
— Adhy. no. (figures, words or both): Dn 187
(Dn3 188); D1 194; S (M2 inf. lin.) 190 (M2 orig. 193). — Śloka no.: Dn1. n2 145; Dn3 146;
D1 137.

#### 187

Purāṇa (Ānandāśrama ed.), 56. 10-57. Cf. note on 60 ff. of the previous adhy.

C. 3. 12951 B. 3. 189. 2 K. 3. 192. 2 अतो दृष्टोऽसि ते साक्षाद्वस्वचर्यं च ते महत् ॥ २ आपो नारा इति प्रोक्ताः संज्ञानाम कृतं मया । तेन नारायणोऽस्म्युक्तो मम तद्ध्ययनं सदा ॥ ३ अहं नारायणो नाम प्रभवः शाश्वतोऽच्ययः । विधाता सर्वभूतानां संहर्ता च द्विजोत्तम ॥ ४ अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शक्रश्वाहं सुराधिपः । अहं वेश्रवणो राजा यमः प्रेताधिपस्तथा ॥ ५ अहं शिवश्व सोमश्र कश्चयश्च प्रजापतिः । अहं धाता विधाता च यज्ञश्चाहं द्विजोत्तम ॥ ६ अग्निरास्यं क्षितिः पादौ चन्दादित्यौ च लोचने । सदिशं च नभः कायो वायुर्मनिस मे स्थितः ॥ ७ मया क्रतुश्तैरिष्टं बहुभिः स्वाप्तदक्षिणैः । यजन्ते वेदिवदुषो मां देवयजने स्थितम् ॥ ८ पृथिव्यां क्षत्रियेन्द्राश्च पार्थिवाः स्वर्गकाङ्किणः । यजन्ते मां तथा वैश्याः स्वर्गलोकजिगीषवः ॥ ९ चतुःसग्रद्रपर्यन्तां मेरुमन्दरभूषणाम् । शेषो भूत्वाहमेवतां धारयामि वसुंधराम् ॥ १० वाराहं रूपमास्थाय मयेयं जगती पुरा । मज्जमाना जले विष्र वीर्येणासीत्सग्रुद्धृता ॥ ११ अग्निश्च वडवावक्त्रो भूत्वाहं द्विजसत्तम ।

1 K<sub>1</sub> B<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>1-3</sub> देवदेव उ°; S (except M<sub>1</sub>) श्री-भगवान्. — ") K<sub>1</sub> न; G<sub>1</sub> M च (for [अ]पि). T<sub>1</sub> ब्रह्मा; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M ब्रह्मन्; G<sub>1</sub> नित्यम् (for विप्त). K<sub>4</sub> D<sub>3.5</sub> कामं (D<sub>5</sub> कामाद्) देवा अपि न मां; B<sub>1</sub> न देवा नर्षयश्चेव. — <sup>b</sup>) B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>4.6</sub> हि; S (except M<sub>1</sub>) [अ]भि-(for वि-). K<sub>4</sub> D<sub>3.5</sub> विप्र जानंति तत्वतः. — °) T<sub>1</sub> त्वां (for त्वत्-). K<sub>4</sub> प्रतीक्षामि (for प्रव°). — <sup>d</sup>) D<sub>1.2</sub> विचरा° (for विस्जा°). T G<sub>3.4</sub> श्रूयतां वचनं मम.

2 °) Ś1 K1.2 देवर्षे; K3 मे भक्तो. — b) Ś1 K D1-8.5 चापि (for चैव). — c) B D (except D1.2.5) ततो (for अतो). S तुष्टो (for दृष्टो). K4 तपसा (for ते साक्षाद).

3 For 3ab, cf. C. 12. 13168; Manu 1. 10. — a) Śi Ki-3 B4 Dn D3. 4. 6 अ(D3 आ)पां (for आपो). Śi Ki. 2 मया; K3. 4 D1-3. 5 सदा; B Dc Dn D4. 6 पुरा (for ओकाः). — b) Śi Ki-3 नाम पूर्व; K4 B. D संज्ञाकमं (D5 पूर्व); S (except T1 M) तासां नाम (for संज्ञानाम). B1 D1-3. 5 कृता (for कृतं). Śi Ki-3 किल (for मया). — c) Dn D4. 6 [S]पि (for [S]सि). S (except M1) तेन नारायणेत्युक्तः. — d) Śi Ki. 2 ता ह्ययनं; K4 ते ह्ययनं; B Dn D4. 6 तत्त्वयनं (for तद्ध्ययनं). K8 B2 तदा (for सदा).

4 a) Ś1 K D1-3. 5 सोइं (for अहं). Ś1 K1. 2 देव: (for नाम). — b) De प्रवर: (for प्रभव:). — G4 om. 4<sup>cd</sup>. — c) B4 जनिता (for विधाता). — d) Ś1 संहत्या (for संहतां).

6 G<sub>2</sub> om. up to यज्ञ in 6<sup>d</sup>. — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> विश्व<sup>°</sup>; M<sub>2</sub> गुरू (for शिव<sup>°</sup>). — <sup>b</sup>) B<sub>1.3</sub> Dn S काइयप:. B D (except D<sub>1-3.5</sub>) [अ]थ (for च). — G<sub>4</sub> om. 6<sup>cd</sup>.

7 b) Bam स्तनांतरे (for च छोचने). — After 7ab,

N ins.:

938\* द्यौर्मूर्घा खं दिशः श्रोत्रे तथापः स्वेदसंभवाः।
[Ś1 K मे; D4 च (for खं). K4 श्रोत्र (for स्वेद ).]
— °) Dn1. ns D4. 6 सदिशशः; D2 सदिब्यं; D3 तदिब्यं (for सदिशं). B2 ते; D3 स (for च). Ś1 कर्णो (for कायो).
K4 S नभश्च सकलं कायो (M2 °लः कालो). — d) K4 B1
Dc D1-3 सं- (for मे). Ś1 K1. 2 D6 M2 वायुमें नासिके स्थितः.

8 b) K<sub>8. 4</sub> B D<sub>1-5</sub> चास°; S (except M<sub>1</sub>) त्वास° (for स्वास°). — c) D<sub>8</sub> M<sub>2</sub> यजतो (for यजन्ते). Ś<sub>1</sub> K B<sub>8. 4</sub> Dc D<sub>1-8. 8</sub> G<sub>1</sub> वेदविद्वांसो. — d) S देव(T<sub>1</sub> वेद) सदने (for °यजने). D<sub>1. 8</sub> स्थिता:.

9 a) D<sub>2</sub> om. from क्षत्रिये in 9a up to 10a. Ś<sub>1</sub> K B<sub>3</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 पार्थिवेंद्रा° (for क्षत्रि°). B<sub>3</sub> ब्राह्मणाः क्षत्रियाः श्चेव. — b) Ś<sub>1</sub> K B<sub>2</sub>. 4 D<sub>1-8</sub>. 5 क्षत्रियाः; B<sub>1</sub> ये चान्ये; M<sub>1</sub> यजंते (for पार्थिवाः). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> अथो; D<sub>1</sub> यथा (for तथा). — d) K<sub>2</sub> सर्वलोक°; D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> स्वर्गलोकजिगीषया; D<sub>1</sub>. 6 कं जिगीषया (D<sub>1</sub> °a:); M<sub>2</sub> के जिगीषयः.

10 D2 om. 10° (cf. v.l. 9). — °) D3. 5 चतुःसागर'. — °) B (B1 marg.) भूषिता; D5 T1 भूषिता; G1 भूषिता:. — °) Ś1 K B4 D1-3. 5 [ए]नां; M [ए]को (for [ए]तां).

11  $^{a}$ )  $K_{2}$  वराहं;  $G_{4}$  वराह- (for वाराहं).  $-^{b}$ )  $D_{3}$  पुरेयं (for मयेयं).  $S_{1}$   $K_{1}$ . 2 पृथिवी (for जगती).  $D_{3}$  मया (for पुरा).  $-^{c}$ )  $S_{1}$  K  $B_{4}$   $D_{1-3}$ . 5  $M_{2}$  निमजती ( $K_{1}$  ° जाते;  $K_{4}$  ° जांती;  $M_{1}$  ° जांति) (for मजा °).  $T_{1}$  जल निधी (for जले विप्र).

12 b) B4 भूत्वा चाहं द्विजोत्तम. — c) De शिरसि (for

पिवाम्यपः समाविद्धास्ताश्चेत्र विस्रुजाम्यहम् ॥ १२ त्रक्ष वक्त्रं भ्रजौ क्षत्रमृरू में संश्रिता विशः । पादौ ग्रद्धा भजन्ते में विक्रमेण क्रमेण च ॥ १३ त्रुग्वेदः सामवेदश्च यजुर्वेदोऽप्यथर्नणः । मत्तः प्रादुर्भवन्त्येते मामेव प्रविश्वन्ति च ॥ १४ यतयः शान्तिपरमा यतात्मानो मुमुक्षवः । कामक्रोधद्वेषमुक्ता निःसङ्गा वीतकलमषाः ॥ १५ सत्त्वस्था निरहंकारा नित्यमध्यात्मकोविदाः । मामेव सततं विप्राश्चिन्तयन्त उपासते ॥ १६ अहं संवर्तको ज्योतिरहं संवर्तको यमः । अहं संवर्तकः स्र्यों \*अहं संवर्तकोऽनिलः ॥ १७

पिबामि). K1. 8. 4 D1. 5 M [आ]प:; B4 [अ]हं (for [अ]प:). Ś1 सदा विद्वान्; K1 समास्थाय; B1 D4 समाविद्वन्; B2 Dn1. n2 D6 सदा विद्वन्; B3 सदा विद्वाः; B4 जलं विद्वन्; Dn3 (marg. sec. m. as in text) सदा विद्वान्; T1 सदा-वद्धास (for समाविद्धाः). — d) K4 Dc D1-8. 5 तथैव (for ताश्चैव). B4 लोकांश्चैव स्जाम्यहं.

 $13^{b}$ ) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> M<sub>1</sub> संस्थिता (for संश्रिता). — <sup>c</sup>) B D (except D<sub>1-3.6</sub>) भवंतीमे (for भजन्ते मे). — <sup>d</sup>) D<sub>1-3</sub> G<sub>1</sub> ज्युत्क्रमेण (for विक<sup>°</sup>).

14 b) Śi K Ds तु; G1. 2 M1 हि (for [अ]पि). K4 अथर्वक:; D1. 2 T1 G1. 2 M1 अथर्व च. Ds यजुर्वेदस्तथैव च. - c) G1 तत: (for मत्तः). - d) T1 G1 M1 [उ]त (for च).

15 °) T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> यांति° (for शान्ति°). — b) K<sub>4</sub> जितात्मानो. Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> विचेतसः; K<sub>3</sub> [S]तिचेतसः; K<sub>4</sub> B D (except D<sub>5</sub>) बुभुत्सवः. — K<sub>3</sub> om. 15°-16b. — c) D<sub>5</sub> कामकोधेश्च निर्मुक्ताः; S अकोध(T<sub>2</sub> G<sub>3.4</sub>°कोधा; G<sub>1</sub>°काम) द्वेषसंयुक्ताः. — d) Ś<sub>1</sub> B Dn (Dn<sub>3</sub> marg. sec. m. as in text) D<sub>6</sub> निःसंज्ञाः.

16 K<sub>3</sub> Dc om. 16<sup>ab</sup> (for K<sub>3</sub>, cf. v.l. 15). — <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> सत्यस्था. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sup>a</sup> D<sub>5</sub> 'त्मचितका:. — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> काममेव स तं विद्या:. — After 16, Ś<sub>1</sub> K B<sub>1</sub> D<sub>1-3</sub>. <sup>a</sup> read 22 (cf. v.l. 17).

17 Ś1 K D1-3. 5 read 17 after 20. — a) Ś1 सांवर्तको. Dn2. n3 D4. 6 विह्नर् (for ज्योतिर्). — b) Ś1 सांवर्तको. B1. 3 Dn3 D4. 6 [S]नल:; B2 Dc Dn1. n2 T2 G3 [S]निल: (for यम:). — T2 G3. 4 om. 17cd. — c) Ś1 सांवर्तकः. — d) To avoid hiatus, Ś1 K1. 2 B2-4 Dn D4. 6 त्वहं; B1 Dc T1 G1 M छहं (for अहं). Ś1 सांवर्तको.

तारारूपाणि दृश्यन्ते यान्येतानि नभस्तले ।

मम रूपाण्यथैतानि विद्धि त्वं द्विजसत्तम ॥ १८

रत्नाकराः समुद्राश्च सर्व एव चतुर्दिशम् ।

वसनं शयनं चैव निलयं चैव विद्धि मे ॥ १९

कामं क्रोधं च हर्षं च भयं मोहं तथैव च ।

ममैव विद्धि रूपाणि सर्वाण्येतानि सत्तम ॥ २०

प्राप्तुवन्ति नरा विप्र यत्कृत्वा कर्म शोभनम् ।

सत्यं दानं तपश्चोग्रमिहंसा चैव जन्तुषु ॥ २१

मद्धिधानेन विद्विता मम देहविहारिणः ।

मयाभिभृतविज्ञाना विचेष्टन्ते न कामतः ॥ २२

सम्यग्वेदमधीयाना यजन्तो विविधिर्मश्चैः ।

C. 3. 12973 B. 3. 189. 24 K. 3. 192, 23

K1-3 De Dn₂ [5]नलः; B₂ यमः (for 5निलः).

18  $^a$ )  $B_4$  भावारूपाणि (sic). —  $^b$ )  $K_8$  ये चान्येता (for यान्येतानि).  $G_{1..4}$  नभस्थले. —  $^c$ ) B  $D_c$   $D_n$   $D_{4..6}$  मम  $^a$  ( $B_4$   $D_4$ .  $_6$  ममेव) रोमकूपाणि. —  $^a$ )  $T_2$  G मां (for  $c\dot{a}$ ).

19 G<sub>1</sub> om. (hapl.) 19-20. — b) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 चतुर्दिशः; M दिशो दश. — c) T<sub>1</sub> वस्ति; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 सवनं (for वसनं). — d) B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>6</sub> विलयं; D<sub>1</sub> नियतं (for निलयं). M विद्धि मे ब्राह्मणोत्तम. — After 19, B Dn ins.:

939\* मयैव सुविभक्तास्ते देवकार्यार्थसिद्धये।

20 G1 om. 20 (cf. v.l. 19). — °) D5 कामकोधी. B1 काम: कोधश्च हर्षश्च; T1 कामकोधी भयं मोहं. — °) Ś1 K2 लोमं; T1 हर्ष (for भयं). B1 मोहस; D1. 2 T1 चैव (for मोहं). T1 वै (for च). — °) Dc1 Dn D4. 6 G2 M2 रोमाणि (for रूपाणि). — After 20, Ś1 K D1-8. 5 read 17.

21 b) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> कामत: (for शोभनं). — T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om. 21°-22<sup>d</sup>. — c) Dc M<sub>2</sub> शौचं (for चोग्रं). — d) Ś<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> अहिंसां; G<sub>1</sub> अहिंसाश्च (for अहिंसा). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> सर्व-(for चेव).

22 Śi K Bi Di-s. 5 read 22 after 16 (cf. v.l. 16).

Ta Gs om. 22 (cf. v.l. 21). — a) Bi महता; G4

सहिता (for विहिता). — b) S (Ta Gs om.) ममादेशविहारिण: — c) Ti मयाविभूत : G Gs om.) मयादृश्

23 b) B D (D3 by corr.) Tr दिश्यो पूजंते (for यजन्तो). Ś1 K2. 3 D1. 2. 5 G1 सर्वे: है। N बिंदे (गिंगमर्थः).

Acc. No 9761

C. 3. 12973 B. 3. 189. 24 K. 3. 192. 23

शान्तात्मानो जितकोधाः प्रामुवन्ति द्विजातयः ॥ २३ प्रामुं न शक्यो यो विद्वल्यरेर्ड्ष्कृतकर्मभिः । लोभाभिभृतैः कृपणैरनार्थरकृतात्मभिः ॥ २४ तं मां महाफलं विद्वि पदं सुकृतकर्मणः । दुष्प्रापं विप्रमृद्धानां मार्गं योगैनिषेवितम् ॥ २५ यदा यदा च धर्मस्य ग्लानिर्भवति सत्तम । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ २६ देत्या हिंसानुरक्ताश्च अवध्याः सुरसत्तमैः । राक्षसाश्चापि लोकेऽस्मिन्यदोत्पत्स्यन्ति दारुणाः ॥ २७ तदाहं संप्रस्थामि गृहेषु श्चभकर्मणाम् । प्रविष्टो मानुषं देहं सर्वं प्रश्नमयाम्यहम् ॥ २८

सृष्ट्वा देवमनुष्यांश्च गन्धवीरगराक्षसान् ।
स्थावराणि च भूतानि संहराम्यात्ममायया ॥ २९
कर्मकाले पुनर्देहमनुचिन्त्य सृजाम्यहम् ।
प्रविक्रय मानुषं देहं मर्यादाबन्धकारणात् ॥ ३०
श्वेतः कृतयुगे वर्णः पीतस्त्रेतायुगे मम ।
रक्तो द्वापरमासाद्य कृष्णः कलियुगे तथा ॥ ३१
त्रयो भागा ह्यधर्मस्य तस्मिन्काले भवन्त्युत ।
अन्तकाले च संप्राप्ते कालो भूत्वातिदारुणः ।
त्रैलोक्यं नाज्ञयाम्येकः कृत्स्तं स्थावरजङ्गमम् ॥ ३२
अहं त्रिवर्त्मा सर्वात्मा सर्वलोकसुखावहः ।
अभिभूः सर्वगोऽनन्तो हृषीकेश उरुक्रमः ॥ ३३

940\* त्वमेवाप्यं विजानीहि नराणां भावितात्मनाम्।
— °) Ś1 K1. 2 सर्वभूतानां; K3. 4 D1-3. 5 सर्वमूढानां.
— °) G4 M योग- (for यौगैर्).

26 = (var.) Gītā (Vulg.) 4. 7. — a) Ś1 B1 T1 M हि (for च). — b) Ś1 D1. 8 भागंव; K1. 2 वे मुने; K3. 4 B8 Dc D2. 5 भारत (!) (for सत्तम). B2 ग्लानिर्भरतस्तम.

27 G4 om. (hapl.) 27-28. —  $^a$ )  $T_1$   $G_1$  सयक्षमाचुषै( $G_1$  °नवै)श्चाहं;  $T_2$   $G_2$ .  $_3$  सर्वेश्च मनुजैश्चाहं; M सर्वै:
समानुषेश्चाहं. —  $^b$ )  $S(G_4$  om.) अवध्यो देवदानवै:. —  $^c$ )  $B_2$  रक्षोभ्य $^\circ$ ; T  $G_2$ .  $_3$  राक्षसे $^\circ$  (for राक्षसा $^\circ$ ). —  $^d$ )  $K_3$ [ज]त्पदंयति;  $B_3$  [ज]त्पत्स्यंते;  $D_2$  पद्यंति;  $G_3$  वत्स्यंति (for जिल्लास्यन्ति).  $K_2$  दारुणं.

28 G4 om. 28 (cf. v.l. 27). — a) K8 D5 संप्रसूचे वै; T1 समस्यामि; G1 सुप्रसूचामि. — b) M1 किमिणां. — T2 G8 om. 28cd. — c) Ś1 K1. 8. 4 D1-8. 5 प्रविश्य (for el). — K om. (hapl.) 28d-30c. — d) Ś1 K2. 4 D3. 5 [उ]त (for [अ]हम्). D1. 2 तत्सवें प्रशामास्यत.

29 K<sub>1</sub> om. 29 (cf. v.l. 28). — a) D<sub>1. 2</sub> देवान् (for देव-). Ś<sub>1</sub> K (K<sub>1</sub> om.) D<sub>1-8</sub> वै; B<sub>1. 2</sub> De1 Dn D<sub>4. 6</sub> तु (for च). K<sub>3</sub> (corrupt) सङ्घासु च मनुष्यान्वै; Ds सृष्ट्वा देवमनुष्याणां. —  $^{c}$ ) Ks Ds सर्वाणि (for भूतानि). —  $^{d}$ ) Ds  $^{\circ}$ काम्यया (for  $^{\circ}$ मायया).

30 K1 om. 30° (cf. v.l. 28). — °) Ds कामं (for कर्म-). G2. 4 कर्मकालेषु निर्देहम्. — b) Ś1 K (K1 om.) D1-3 अनुस्त्य; Dc (corrupt) अचिन्वंत्य; Dn D4. 6 अविचित्य. Ś1 K2. 8 D1-3. 5 वजाम्यहं. — °) B1-3 Dc Dn D4. 6 T1 G1 M आविद्य (for प्र°). S लोकं (for देहं).

31 a) B1 ब्रह्मन् (for वर्ण:). — b) Ś1 K D1-3. ь रक्तस; B1. в Dc2 D4 इयामस् (for पीतस्). Ś1 K D1-3 तथा; B2 [S]भवत् (for मम). — c) Ś1 K D1-3 पीतो; T1 G1 M1 इयामो; G2. 4 इयामं (for रक्तो). — d) K4 B4 सदा; B2 [S]भवत्; Dc2 हाई; D1-3 मम (for तथा).

32  $^{a}$ )  $K_{2}$  अधर्भस्य;  $B_{2}$   $D_{5}$  च धर्मस्य (for  $\mathfrak{g}^{a}$ ). —  $^{b}$ )  $K_{3}$   $D_{5}$  हि;  $B_{2-4}$   $D_{5}$   $D_{1}$   $D_{2}$   $D_{3}$   $D_{4}$ .  $_{6}$   $D_{5}$   $D_$ 

 $941^st$  यदा भवति में वर्णः कृष्णो वे मुनिसत्तम ।

- °) K<sub>8</sub> आसकाले. Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> तु; D<sub>3</sub> [S]पि (for च). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> (sup. lin. as in text). 2 भूताति-; Dc D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> भूता सु. B<sub>1</sub> काले भूते च दा°. — <sup>e</sup>/) B<sub>1</sub> [ए]प; T<sub>1</sub> [ए]तत् (for [ए]कः). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>6</sub> संहरामि जगस्तवै (K<sub>1</sub> °त्कृत्स्कं) कल्पादी विसुजाम्यहं.
- 33 a)  $K_2$  त्रिकर्मा;  $B_1$  तु धर्मः; M त्रिवर्ष्मः.  $K_3$  B Dn  $D_4$ . a विश्वारमा (for सर्वा ). Dc अहं त्रिवर्गविश्वारमा -b)  $S_1$  सर्वभूत ;  $B_1$  ह्यीकेशस्त्रिविकमः;  $T_1$  सर्वलोकश्च भावहः.  $G_4$  om.  $33^{cd}$ . -c)  $D_{12}$   $D_3$ . a अविभूः;  $S_1$  अजितः (for अभिभूः). -a0  $K_2$  उरुकमं;  $S_1$  नरोत्तमः.

34 °) Ds काले चक्रं; G4 अहं ब्रह्मन्. T1 [ए]तत् (for

<sup>—</sup> d) T1 द्विजास्ततः; M1 द्विजादयः.

<sup>24</sup> G4 om. 24. — d) K3 नरैयेँर् (for अनायेँर्). T1 अजिता (for अकृता ).

<sup>25</sup> a) K<sub>3</sub> B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M तस्मान्; B<sub>4</sub> तन्में (for तं मां). Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> महाबलं; G<sub>1. 2. 4</sub> महत्फलं.

— b) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8. 5</sub> सुकृतकर्मणां. B Dc Dn D<sub>4. 6</sub> नराणां आवितास्मनां. — After 25<sup>ab</sup>, M<sub>1</sub> ins.:

कालचक्रं नयाम्येको ब्रह्मन्नहम्हिष वै। शमनं सर्वभूतानां सर्वलोककृतोद्यमम्।। ३४ एवं प्रणिहितः सम्यङ्मयात्मा मुनिसत्तम । सर्वभूतेषु विप्रेन्द्र न च मां वेत्ति कश्चन ।। ३५ यच किंचित्त्वया प्राप्तं मिय क्लेशात्मकं द्विज । सुखोदयाय तत्सर्व श्रेयसे च तवानघ ।। ३६ यच किंचित्त्वया लोके दृष्टं स्थात्ररजङ्गमम् । विहितः सर्वथैवासौ ममात्मा मुनिसत्तम ।। ३७ अर्धं मम शरीरस्य सर्वलोकिपितामहः । अदं नारायणो नाम शङ्खचक्रगदाधरः ।। ३८ यावद्यगानां विप्रषे सहस्रपरिवर्तनम् ।

तावत्खिपिमि विश्वातमा सर्वलोकिपितामहः ॥ ३९ एवं सर्वमहं कालिमहासे मुनिसत्तम । अशिग्धः शिग्रुरूपेण यावद्वद्धा न बुध्यते ॥ ४० मया च विप्र दत्तोऽयं वरस्ते ब्रह्मरूपिणा । असकृत्परितुष्टेन विप्रिषिंगणपूजित ॥ ४१ सर्वमेकार्णवं दृष्टा नष्टं स्थावरजङ्गमम् । विक्कृवोऽसि मया ज्ञातस्ततस्ते द्शितं जगत् ॥ ४२ अभ्यन्तरं शरीरस्य प्रविष्टोऽसि यदा मम । दृष्ट्या लोकं समस्तं च विस्मितो नावबुध्यसे ॥ ४३ ततोऽसि वक्त्राद्विप्रर्षे द्वतं निःसारितो मया । आख्यातस्ते मया चात्मा दुर्ज्ञेयोऽपि सुरासुरैः ॥ ४४

C. 3. 12995 B. 3. 189. 46 K. 3. 192. 45

[ए]को). —  $^b$ ) Dc2 T<sub>1</sub> G<sub>1.2</sub> M अरूपिणं; Dn अरूपकं (for अरूपि वे). B<sub>1</sub> ब्रह्मादं बहुरूपध्कः; B<sub>4</sub> ब्रह्माहरहः सदा; G<sub>4</sub> कालचकमरूपकं. —  $^c$ ) K<sub>3</sub> शमनी; D<sub>4</sub> समनं; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M शयनं. Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub> सर्वलोकानां. —  $^d$ ) K<sub>2</sub> सर्वलोककृतोचमः; K<sub>3</sub> भूतकृतो यमः; B<sub>1</sub> सर्वकर्मकृतोचमं; D<sub>1-3</sub> सर्वभूतकृ°; S (except T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>) सर्वकालकृ°. — Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3.  $^a$ </sub> ins. after 34: B Dc Dn D<sub>4.  $^a$ </sub>, after 35:

942\* सर्वे छोके च मां भक्ताः पूजयन्ति च सर्वेशः।
[Śi Bi Di-3. 5° लोकेषु (for ° लोके च). Dn2. D3 भक्त्या
(for भक्ताः). Śi K Dc Di-3. 5 सनातनं (for च सर्वेशः).]

35  $^{a}$ )  $K_{3}$  समं (for सम्यङ्). —  $^{b}$ )  $K_{4}$  B Dn  $D_{4.6}$  ममात्मा; T G मायया.  $D_{8}$  द्विजसत्तम. —  $^{c}$ )  $B_{4}$  सर्वन्भूतानि.  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}$   $D_{1-8.6}$  विप्रधें.

36 a) Śi Ki-8 Di. 2. 8 इह; Ti त्विय (for स्वया). Ti प्रोक्तं (for प्राप्तं). — b) Ki Bi Do2 Dn3 Ti अपि (for मिय). Śi क्रेशात्मजं; Ki हिमका. Bi सुखं (for द्विज). T2 (before corr.) G2. 4 मिय क्रेशा द्विजोत्तम. — G4 om. 36°-37°. — c) Śi Ki. 2 फलो (for सुखो ). — d) D3 transp. च and तव. Śi तथा; Ti तदा; Gi यदा (for तवा).

37 G4 om. 37 (cf. v.l. 36). — a) T1 G1 किंचिद्धि (for च किंचित्). — After 37ab, K1. 2 read 42cd. — c) D5 विहितं. Ś1 K1. 2 सर्व एवासी; Dn1. n5 D4 सर्वदेवासी; D5 सर्वथा वे ते; T1 सर्वथवाहं; T2 G2. 3 M सर्वथवाहमा. — d) Ś1 K1. 2 D5 मयात्मा; S (G4 om.) ममासी. K3 कुरुनंदन; B1. 3 Dc Dn D4. 6 भूतभावन:; B4 D5 द्विजसत्तम. B2 मया भूतभवेन च.

38 °) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> अहं धर्मशरीरश्च (G<sub>2</sub> °स्य). — K<sub>4</sub> om. (hapl.) 38°-39<sup>d</sup>. — °) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> देव: (for नाम).

39 K4 om. 39 (cf. v.l. 38). — a) T1 एतद् (for यावद्). G2. 4 युगांतं (for युगानां). — b) Ś1 K1. 2 B D (except D3. 5. 6) सहस्रपरिवर्तनात्; G1 सहस्रं परिवर्तनं. — c) Ś1 K1. 2 D1-3. 5 T1 G1 स्वपिति; T2 G2-4 स्वपामि. D3 धर्मात्मा (for विश्वा ). — d) B Dc Dn D4. 6 T2 (by corr.) G3 सर्वभूतानि (Dn1 °न्व-) मोहयन.

40  $^a$ )  $G_4$  इमं (for आहं). -  $^b$ )  $K_8$  इहासि;  $K_4$   $M_1$  इहास्ते; B  $D_{18}$   $D_{4-6}$  इहास्से ( $B_1$ ° सं).  $S_1$  K  $D_{1-8.5}$  द्विजसत्तम;  $T_2$  G मुनिपुंगव.

41 °) Ds ब्रह्म (for विश्र). B De Dn Ds. 6 मया च दत्तो विश्राध्य (B1 De °य). — b) Bs ब्रह्मचारिणे; D1. 2 विश्रक्रपिणा (D2 °णे). — Gs om. 41°d. — c) D3 परि-हप्टेन. — d) Ks. 4 Dn3 D1. 2. 5 Gs °प्जित:; M1 °प्जिते; M2 ब्रह्मविंगणप्जितः.

42 <sup>a</sup>) D<sub>1. 2</sub> लोकार्णवं (for एका°). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> D<sub>c1</sub> D<sub>1</sub> M<sub>2</sub> नष्टस्थावरजंगमं. — <sup>c</sup>) B<sub>1</sub> विकृतोसि; D<sub>12</sub> विकृतोपि. M<sub>2</sub> विकृतो मिय यज्ञातः. — K<sub>1. 2</sub> read 42<sup>cd</sup> after 37<sup>ab</sup>.

43 °) K3 दस्वा (for ह्यूा). — d) Ś1 विस्मृतो.

44 °) Ks तेनासि (for ततो°). Gs वर्षाद् (for वक्ताद्). Ks Bs ततो वक्ताद् (Bs °त्तु) विमर्षे. — Śi om. (hapl.) 44b-45°. — b) Gs दूरं (for दुतं). — °) Ti च (for ते). Ms मयातमा च (by transp.). — d) B1. 3 दुविज्ञेयः; Ds दुविज्ञानः (for दुर्जेयोऽपि). Bs Dc Dn Ds. 6 हि (for Sपि). B1 सुरादिभिः; D1 चराचरेः.

C. 3. 12996 B. 3. 189. 47 K. 3. 192. 46 यावत्स भगवान्त्रह्मा न बुध्यति महातपाः ।
तावन्त्रमिह निप्रषे निश्रब्ध्यर नै सुखम् ॥ ४५
ततो निबुद्धे तिस्मिस्तु सर्वलोकपितामहे ।
एकीभूतो हि स्रक्ष्यामि शरीराद्विजसत्तम ॥ ४६
आकाशं पृथिनीं ज्योतिनीयुं सलिलमेन च ।
लोके यच भनेच्छेषमिह स्थानरजङ्गमम् ॥ ४७
मार्कण्डेय उनाच ।

इत्युक्त्वान्तिहितस्तात स देवः परमाद्भुतः । प्रजाश्रेमाः प्रपत्रयामि विचित्रा बहुधाकृताः ॥ ४८ एतदृष्टं मया राजंस्तिस्मिन्प्राप्ते युगक्षये । आश्चर्यं भरतश्रेष्ठ सर्वधर्मभृतां वर ॥ ४९ यः स देवो मया दृष्टः पुरा पद्मनिभेक्षणः । स एष पुरुषव्याघ्न संबन्धी ते जनार्दनः ॥ ५० अस्यैव वरदानाद्धि स्मृतिर्न प्रजहाति माम् । दीर्घमायुश्च कौन्तेय खच्छन्दमरणं तथा ॥ ५१ स एष कृष्णो वार्ष्णयः पुराणपुरुषो विश्वः । आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा क्रीडिन्नव महाश्रुजः ॥ ५२ एष धाता विधाता च संहर्ता चैव सात्वतः । श्रीवत्सवक्षा गोविन्दः प्रजापतिपतिः प्रश्वः ॥ ५३ हष्ट्रेमं वृष्णिशार्द्छं स्मृतिर्मामियमागता । आदिदेवमजं विष्णुं पुरुषं पीतवाससम् ॥ ५४ सर्वेषामेव भूतानां पिता माता च माधवः । गच्छध्वमेनं शरणं शरण्यं कौरवर्षभाः ॥ ५५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८७॥

45 Śi om.  $45^{abc}$  (cf. v.l. 44). — b) B Dc Dn Da न बुध्येत (Bi नाबुध्यत) (for न बुध्येत). Ti पितामहः. — After  $45^{ab}$ , Ti repeats  $40^{ab}$ . — c) D2 त्विप ह; S त्वमिप (for त्विमह). — d) Ki Gi. 4 M विस्नुष्टध्य; Ds विश्रद्धं.

तित त्वामह). — ")  $K_1$   $G_1$ . 4 M विस्तब्ध्य;  $D_6$  विश्नब्धं.  $\mathbf{46}$  b)  $S_1$  "सुखावहे. — ")  $G_1$  एकीभूतं.  $S_1$  [S]स्मि सक्ष्यामि;  $K_1$ . 2 [S]स्मि दृक्ष्यामि;  $T_1$ . 2 (before corr.)  $G_1$ . 2. 4 प्रवे";  $T_2$  (after corr.) विस्न ;  $G_3$  विस् ; M प्रस् (for  $G_3$   $G_4$ )  $G_4$   $G_5$   $G_6$   $G_7$   $G_8$   $G_8$ 

47 a) Śi Ki-3 Bi Dc2 T2 G2-4 पृथिवी. — b) Śi Ki. 2 Bi Di. 2 T G2-4 वायु:; K3 वपु: (for वायुं). K3 वा; M2 तु (for च). — c) K4 Ti G2 M2 [अ] भवत् (for भवेत्). — d) K4 अहं (for इह).

48 b) T1 परमोद्भतः. — d) B Dn De विविधाः; Ds बहुलाः (for बहुधाः).

49 a) K<sub>3</sub> B<sub>2.3</sub> D (except D<sub>1-3.5</sub>) एवं (for एतद्). G<sub>1</sub> दृष्टो (for हृष्टं). K<sub>3</sub> महाराजन्; S मया तात (for मया राजन्). — c) G<sub>4</sub> पुरुष<sup>\*</sup> (for भरत<sup>°</sup>). — After 49, B<sub>1</sub> ins.:

943\* स्तात्मानं समाहृत चतुर्दशविधानतः।
परमात्मानमाविश्य सुपित्यमित्तधी \*\*।

50 Gs om. 50. — a) T1 स च; G1 M यश्च; G2. 4 येन; G8 यो वे (for य: स). — b) B D (except D1-8. b) T1 G1 M पद्मायतेक्षण:. — c) Ś1 K1. 2 D1. 3 G2 एव (for एष). K3 T1 व्याव्र:

52  $^{a}$ )  $K_{1.~3}$   $D_{12}$   $D_{1}$  एव (for एष). S एष कृष्णो हि दाशाई:. —  $^{b}$ )  $\acute{S}_{1}$  K  $D_{1-3.~b}$  पुराण: ( $\acute{S}_{1}$   $K_{2}$   $^{o}$ 07-) पुरुषोत्तम:;  $B_{1.~4}$   $T_{1}$   $G_{1.~2.~4}$  M पुराण: पुरुषो विभु:;  $B_{2.~3}$   $D_{2}$  पुराण: परमो विभु:. —  $^{d}$ )  $B_{4}$  महाप्रभु:; M नराकृति:.

53 b) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1</sub>, 2, 5) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>, 3 शाश्रतः (for सा<sup>o</sup>).

54 °) Ś1 K2 B1. 3 D2. 6 [ए]नं; K8 D1 M1 [ए]नं; B2 D3 G1 [ए]न (for [इ]मं). B2 D1 D4. 6 वृष्णिप्रवरं; G4 राजप्रवरं. — °) B1 मेथिमह (for मामिथम्). — °) K8 B2. 3 D11. 118 D4. 6 अयं; D3 दिव्यं (for अजं). Ś1 K1-3 D5 नित्यं; K4 D1. 2 दिव्यं; B2-4 D1 D4. 6 जिल्णुं; D3 अजं (for विष्णुं). B1 आदिदेनं सुमितिष्ठं.

55 <sup>a</sup>) M<sub>2</sub> अपि (for एव). — G<sub>1</sub> om. 55<sup>bc</sup>. — <sup>b</sup>) M<sub>1</sub> केशव: (for माधव:). — <sup>c</sup>) G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> गच्छ त्वम् (for ध्वम्). G<sub>4</sub> एव; M<sub>1</sub> एतं (for एनं). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1. 5</sub> कौरवर्षभ; S प्रस्पर्षभ.

Colophon om. in B<sub>1</sub>. B<sub>2-3</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 read it after 3. 188. 2. — Major parvan: Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> आरण्य. — Sub-parvan: K<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2 मार्केडेयसमस्या; B<sub>2</sub>. 3 Dn<sub>3</sub> D<sub>3</sub> समास्या (followed by भविष्य in B<sub>2</sub> Dn<sub>3</sub>); T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> समास्या; D<sub>5</sub> मार्केडेय (followed by समाप्त). Dn<sub>1</sub>

<sup>51</sup> a) Ś1 K1. 2 वरदानेन. — b) G1 हि (for न). — d) Ś1 K च वै; B1-3 D (except D1. 3. 5. 6) T2 (by corr.) G3 मम (for तथा).

### 966

वैशंपायन उवाच।
एवम्रक्तास्त ते पार्था यमौ च पुरुष्षंभौ।
द्रौपद्या कृष्णया सार्धं नमश्रकुर्जनार्दनम् ॥ १
स चैतान्पुरुषच्यात्र साम्ना परमवल्गुना।
सान्त्वयामास मानार्हान्मन्यमानो यथाविधि॥ २
युधिष्ठिरस्त कौन्तेयो मार्कण्डेयं महाम्रुनिम्।
पुनः पत्रच्छ साम्राज्ये भविष्यां जगतो गतिम्॥ ३
आश्र्यभूतं भवतः श्रुतं नो वदतां वर।
मुने भागव यद्भृतं युगादौ प्रभवाष्ययौ॥ ४
अस्मिन्कलियुगेऽप्यस्ति पुनः कौतृहलं मम।

समाकुलेषु धर्मेषु किं नु शेषं भविष्यति ॥ ५ किंवीर्या मानवास्तत्र किमाहारविहारिणः । किमायुषः किंवसना भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ६ कां च काष्टां समासाद्य पुनः संपत्स्यते कृतम् । विस्तरेण ग्रुने बृहि विचित्राणीह भाषसे ॥ ७ इत्युक्तः स ग्रुनिश्रेष्ठः पुनरेवास्यभाषत । रमयन्वृष्णिशार्द्लं पाण्डवांश्र महाग्रुनिः ॥ ८ मार्कण्डेय उचाच । भविष्यं सर्वलोकस्य वृत्तान्तं भरतर्षभ । कळुषं कालमासाद्य कथ्यमानं निवोध मे ॥ ९

C. 3. 13016 B. 3. 190. 8 K. 3. 193. 8

D6 (both om. sub-parvan name) mention only भविष्य; and D4, likewise, only भविष्यत्. — Adhy. name: G1 भगवदास्ममायाप्रतिपादनं. — Adhy. no. (figures, words or both): K1 96 (= 196); Dn 188 (Dn3 189); D1 195; S (M2 inf. lin.) 191 (M2 orig. 194). — Śloka no.: Dn 59; D1 57.

#### 188

- 1 °) B<sub>2</sub>. 3 D (except Dc<sub>1</sub> D<sub>1-3</sub>) च (for तु). K<sub>4</sub> पार्थास्ते (by transp.). b) K<sub>2</sub>. 4 Dn<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 3 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> भरतर्षभी. c) B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. 5) T G <sup>°</sup>द्या सहिताः सर्वे.
- 2 °) Śi K² B¾ D1 T1 चैनान्; D5 चेषां; M च तान्. Śi K B²-4 Dc² D3 M1 ° ज्याझ:; T² G²-4 ° ज्याझान्. — °) B Dc Dn D4. 6 मानाहों; D1. 2 दाशाहों. — °) K² मन्य-माना; K3. 4 Dc² D² G¾ M मान्यमानो (K³ ° ना; D² ° नौ). — B D (except D1-3. 5) read the colophon after 2, instead of reading it at the end of the preceding adhy.
- 3 Before 3, B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) read वैशं उ. b) Ś1 K1 मार्कांडेयं. T1 तपोनिधि (for महा ). c) K4 D2. 3 धर्मात्मा; T G सामात्यो; M संभाष्य (for साम्राज्ये). d) G2. 4 भविष्यज्.
- 4 Before 4, K2 B D (except D2. 3. 5) T1 G1. 2 M1 ins. মুখিছিং ড° (resp. মুখি°). — ") S (except M1)

सुमहत् (for भवतः). —  $^b$ )  $B_4$   $T_2$   $G_{2-4}$  M वद्( $B_4$  गदः;  $G_4$  भव )तस्तवः;  $D_8$  भरतर्षभ (for वदतां वर). —  $^c$ ) T  $G_{2-4}$  सुने भगवतो वृत्तं. —  $^d$ )  $S_1$  सुगानां (for  $^c$ दौ).  $S_1$  भ \*\*\*;  $K_{1-3}$   $B_{2\cdot 3}$  M प्रभवाप्ययं (M  $^c$ ये);  $K_4$   $B_1$   $D_c$   $D_1$   $S_1$   $S_2$   $S_3$  M  $S_4$   $S_4$   $S_5$   $S_6$   $S_7$   $S_8$   $S_8$ 

- 5 K4 om. 5. a) Śi K1-3 D1-3. 5 चैव; B Dc Dn D4. 6 त्वस्ति (for [S] प्यस्ति). c) D5 भूतेषु (for धर्मेषु). a) B Dn D4. 6 किं तु (for किं नु). K3 D3 शेषो; T1 G1 शिष्टं (for शेषं).
- $6^{a}$ ) Ks किंकार्या.  $^{b}$ ) M1 किंमाचार°.  $^{c}$ ) M1 किंमाहारा: (for  $^{a}$ युपः). G1 M1 किंवसानाः.  $^{a}$ ) D5 कली युगे (for युग°).
- 7 b)  $B_1$  ध्रुवं (for कृतं). Ś1  $K_{1-3}$   $D_5$  प्रपत्स्यंति ( $K_3$  ैवेश्यामि) कृतं युगं. d) N (except  $B_4$   $Dn_1$ .  $n_2$ ) हि (for [इ]ह).
- 8 Before 8, Śi Ki. s. 4 Bi Di-s. s S (except G2) वैशं उ (resp. वैशं ). — Di om. 8°-9°. — d) Śi K Bs. 4 D2. s महर्षिभि:; Bi. 2 De Di D4. s महानृषि:; D5 सहद्विजे:.
- 9 Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 4 D<sub>1-3</sub> S (except M<sub>1</sub>) om. the ref. K<sub>2</sub>. 3 B D (except D<sub>1-3</sub>; D<sub>5</sub> marg. sec. m.) ins. after the ref.: T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> (all om. the ref. and line 2) ins. after 8:

944\* श्रृणु राजन्मया दृष्टं यत्पुरा श्रुतमेव च। अनुभूतं च राजेन्द्र देवदेवप्रसादजम्। C. 3. 13017 B. 3. 190. 9 K. 3. 193. 9 कृते चतुष्पात्सकले निर्व्याजीपाधिवर्जितः ।

बृषः प्रतिष्ठितो धर्मो मनुष्येष्वभवत्पुरा ।। १०
अधर्मपादिवद्धस्तु त्रिभिरंशैः प्रतिष्ठितः ।

त्रेतायां द्वापरेऽर्धेन व्यामिश्रो धर्म उच्यते ।। ११
त्रिभिरंशैरधर्मस्तु लोकानाक्रम्य तिष्ठति ।

चतुर्थाशेन धर्मस्तु मनुष्यानुपतिष्ठति ।। १२
आयुर्वीर्यमथो बुद्धिर्वलं तेजश्च पाण्डव ।

मनुष्याणामनुयुगं इसतीति निवोध मे ।। १३
राजानो ब्राह्मणा वैश्याः श्रद्धाश्चेव युधिष्ठिर ।

व्याजैधर्म चरिष्यन्ति धर्मवैतंसिका नराः ।। १४
सत्यं संक्षेप्सते लोके नरैः पण्डितमानिभिः ।

सत्यहान्या ततस्तेषामायुरल्पं भविष्यति ॥ १५ आयुषः प्रक्षयाद्विद्यां न शक्ष्यन्त्युपशिक्षितुम् । विद्याहीनानविज्ञानास्त्रोभोऽप्यिभभविष्यति ॥ १६ लोभक्रोधपरा मृद्धाः कामसक्ताश्च मानवाः । वैरबद्धा भविष्यन्ति परस्परवधेप्सवः ॥ १७ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्याः संकीर्यन्तः परस्परम् । शुद्रतुल्या भविष्यन्ति तपःसत्यविवर्जिताः ॥ १८ अन्त्या मध्या भविष्यन्ति तपःसत्यविवर्जिताः ॥ १८ अन्त्या मध्या भविष्यन्ति पर्यप्ति पर्यपस्थिते ॥ १९ वस्त्राणां प्रवरा शाणी धान्यानां कोरदृषकाः । भार्यामित्राश्च पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २०

—  $D_1$  om.  $9^{ab}$  (cf. v.l. 8). — a)  $K_8$  T G भविष्यत्.  $D_5$  सर्वेलोकेषु. — c)  $B_1$  प्रलयं कालम्;  $T_1$   $G_1$   $M_2$  कालं कल्लपम् (by transp.).

10 b) K<sub>2</sub> B<sub>4</sub> D<sub>3</sub> निज्यांजोपधि(B<sub>4</sub> °िर)वर्जितः. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>, 2, 4 D<sub>1-3</sub>, 5 नृप<sup>-</sup>; T<sub>1</sub> पृष्टः (for वृषः). — d) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> मानुषेषु. G<sub>2</sub>, 4 तदा (for पुरा). Dn D<sub>6</sub> मनुष्ये भरतर्थभ.

11 °) Ś1 Dc Dn3 G4 अधमी: पादविद्धस्तु (G4 °ध्वस्तः); K1. 2 स धमैपादविद्धस्तु; D1 धमी: पादविरुद्धश्च; D2 T2 G2. 8 अधमैपादविध्वस्तः (D2 °द्धश्च); T1 G1 धमी: पादविहीनस्तु (G1 °श्च). — M2 om. (hapl.)  $11^b-12^c$ . — °) Ś1 द्वापरेणेति; K3 °राधेन; D5 °रे चैव; G1 °रोधेन.

12 M<sub>2</sub> om.  $12^{abc}$  (cf. v.l. 11). — <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> अंगेर् (for अंशेर्). Ś मनुष्यान् (for अधर्मस). — Ś K<sub>1</sub> om. (hapl.)  $12^{bc}$ . — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> लोकं (for लोकान्). K<sub>2</sub> मनुष्यान् नुपतिष्ठति. — After  $12^{ab}$ , N (except Ś K<sub>1</sub> D<sub>1</sub>) ins.:

945\* तामसं युगमासाच तदा भरतसत्तम।

— D<sub>1</sub> om. (hapl.) 12°d. — d) Ś1 अधर्म: (for मनुज्यान्). K4 उपसेवते; B1. 3 उपतिष्ठते.

13 °) Ś1 K  $D_{1-3.5}$  यशो बु( $K_{1.8}$  -चू)िह्र्  $\xi$ ; S (except  $M_1$ ) मनो बुद्ध्र् (for अथो बुद्ध्र्). — °)  $B_1$  किल्युगे (for अनुयुगं).  $K_4$   $G_{1.2.4}$  हसंतीित;  $T_1$  हृष्यतीित. 14 °) S बाह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः. — °) Ś1 ग्रुद्धा (for यहाः). — °)  $T_1$  ज्याजाद् (for ज्याजेर्). — °)  $K_4$   $B_{2.4}$   $D_{1-8}$  T G  $M_1$  जनाः;  $D_5$  नृपाः (for नराः). Ś1  $K_{1-8}$  धर्मवैतंसिकेर्नुताः;  $M_2$  धर्मवीतं सुसंगृताः.

15 15ab = (var.) 38ab. — a) K1. 2 सत्यः. K4 D1

S संक्षिप्यते.  $D_{1.2}$  धर्मो (for लोके). — °)  $B_1$  सत्यं हन्यात्;  $D_1$  सत्यहानिस्. —  $^d$ ) T G transp. आयुर् and अल्पं. 16  $K_4$  om. (hapl.) 16. —  $^a$ )  $B_1$  संक्षयाद्.  $S_1$  विद्या. —  $^b$ )  $D_3$   $M_2$  शिक्षंति.  $B_{2.3}$  D (except  $D_{1-3.5}$ ) [3] पजीवितुं;  $B_4$  [3] पसेवितुं.  $B_1$  न शक्यमुपजीविति. —  $^c$ )  $S_1$  K ( $K_4$  om.)  $B_4$   $D_{1-3.5}$  अनुद्धींस्तान्;  $T_1$  अवज्ञानाल्;  $T_2$   $G_3$  अभिज्ञानाल्र.  $B_1$  विद्याहीनास्थिरज्ञानाल्र;  $G_4$  विद्यानामनभिज्ञानाल्र. —  $^d$ )  $T_1$   $M_1$   $f_6$  (for  $S_1$ ).  $B_1$  लोभोत्यिक्षिविद्यति;  $T_2$   $G_{2-4}$  लोभकोधी भविद्यतः.

17 a) Ś1 K D1-3. 5 को घलो भ (by transp.); T1 G1 लो भमोह . — b) K2. 4 B1. 3. 4 Dc Dn D1. 2. 4. 6 का मा-सक्ता ; D4 T G2-4 का मे सक्ता . — e) K1. 2 वैरवृद्धा; K4 D1. 3 वृध्या; B4 T G सक्ता. — D1 om. (hapl.) 17 d-18 c. — d) B1-3 D (except D2. 3. 5; D1 om.) विधिषण:.

18 K<sub>3</sub> om.  $18^a-19^b$ ; D<sub>1</sub> om.  $18^{abc}$  (cf. v.l. 17). — a) =  $41^a$ . G<sub>4</sub> ब्राह्मणक्षत्रियविश:. — b) Dc T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> संकिरंत:; D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> संकीयंते; M<sub>2</sub> संसरंत:.

19 K<sub>3</sub> om. 19<sup>ab</sup> (cf. v.l. 18). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> अंत मध्या; K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> M<sub>2</sub> अंता मध्या; D<sub>2</sub> आद्या मध्या. — <sup>b</sup>) B Do Dn D<sub>4</sub>. 6 मध्याश्चांत्या न संशयः; D<sub>1</sub>. 2 मध्याश्चांतेवसायिनः — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> G<sub>2</sub> छोके. B<sub>2</sub> ईदशाश्च भविष्यंति. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>3</sub> प्रत्युपस्थिते; B<sub>3</sub> ° पर्यव°; B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 समुप°.

20 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> S प्रवस (T 'स:; G<sub>2</sub>. 4 'स:) शादी; B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> प्रवस शाणा. — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> वासनां (for धान्यानां). K<sub>1-8</sub> B<sub>1</sub>. 8. 4 D<sub>0</sub>1 D<sub>1</sub>. 5. 6 G<sub>1</sub>. 2 M 'दूषक:. — Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> read 20-23 in this sequence: 20, 23, 22, 21.

मत्स्यामिषेण जीवन्तो दुहन्तश्चाप्यजैडकम् ।
गोषु नष्टासु पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २१
अन्योन्यं परिम्रुष्णन्तो हिंसयन्तश्च मानवाः ।
अजपा नास्तिकाः स्तेना भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २२
सरित्तीरेषु कुद्दालैर्वापयिष्यन्ति चौषधीः ।
ताश्चाप्यलपफलास्तेषां भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २३
श्राद्धे दैवे च पुरुषा ये च नित्यं धृतव्रताः ।
तेऽपि लोभसमायुक्ता भोक्ष्यन्तीह परस्परम् ॥ २४
पिता पुत्रस्य भोक्ता च पितुः पुत्रस्तथैव च ।
अतिक्रान्तानि भोज्यानि भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २५
न व्रतानि चरिष्यन्ति ब्राह्मणा वेदनिन्दकाः ।

21 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> om. (hapl.) 21-23; D<sub>3</sub> om. 21. For Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> cf. v.l. 20. K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> read 21<sup>ab</sup> after 22. — a) B<sub>2</sub> जीवंति; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub> गुंजतो (for जीवन्तो). — b) Dc वहंत (for दुहन्त). Ś<sub>1</sub> [अ]जैडिकं; D<sub>1</sub> [अ]जैडकां; D<sub>5</sub> [अ]जैडकान; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [अ]जाविकान; M [अ]जैळकाः (M<sub>2</sub> कान्). — After 21°, Dc Dn ins.:

\* येऽपि नित्यं धतव्रताः । तेऽपि छोभसमायुक्ताः

22 Ti Gi om. 22 (cf. v.l. 21). For Śi K2 cf. v.l. 20. — a) Śi K1. 2 परिमुख्यंते. — b) T2 G (Gi om.) मानवान. Śi K1. 2 समंताचैव मानवाः. — c) K3. 4 D1-3 सुरापा; D3 (marg. sec. m.) ये नरा (for अजपा). D5 सुरापानरतास्त्वेते. — After 22, K1 D1 read 21ab.

23 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 om. 23 (for T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>, cf. v.l. 21). For Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>, cf. v.l. 20. — °) K<sub>1-3</sub> D<sub>3</sub> (marg. sec. m. as in text) सरितीधेंषु; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> ततस्तीरेषु. — °) K<sub>1</sub>. 2 वार ° (for वाप °). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 चोपरि; K<sub>3</sub> B<sub>2</sub> चोषधी:. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 ताश्च (for चापि). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 अफलकास (for अल्पफलास).

24 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> देवेषु; Dc दैवेषु; D<sub>1</sub> दाने च; G<sub>2</sub> देड्ये च; M<sub>1</sub> देवे च. — <sup>b</sup>) B Dc Dn D<sub>4</sub>. <sub>6</sub>[S]पि; D<sub>3</sub> ये (for च). D<sub>1</sub>. <sub>2</sub> यत<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> G दृढ<sup>°</sup> (for धृत<sup>°</sup>). — <sup>c</sup>) Dc समाविष्टा. — <sup>d</sup>) S<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> दास्यंतीह; B<sub>1</sub>. <sub>3</sub> भोक्ष्यंति हि; T<sub>1</sub> भक्षंतीह; T<sub>2</sub> G<sub>3-4</sub> भक्षयंति; M<sub>1</sub> योक्ष्यंतीह; M<sub>2</sub> यक्ष्यंति ह. B<sub>4</sub> भविष्यंति कली युगे.

25 °) T<sub>1</sub> अनिष्टांतानि; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> अनिष्टा(G<sub>2</sub>. 4 °क्का)-नि च; G<sub>1</sub> अनिष्कांतानि; M<sub>2</sub> अनिष्कां . — After 25, D<sub>1</sub>. 2 ins.:

947\* रात्री भोक्ष्यन्ति व्यतिनो गृहिणोऽपि युगक्षये।

न यक्ष्यन्ति न होष्यन्ति हेतुवाद्विलोभिताः ॥ २६ निम्ने कृषिं करिष्यन्ति योक्ष्यन्ति धुरि धेनुकाः । एकहायनवत्सांश्र वाह्यिष्यन्ति मानवाः ॥ २७ पुत्रः पितृवधं कृत्वा पिता पुत्रवधं तथा । निरुद्वेगो बृहद्वादी न निन्दामुपलप्सते ॥ २८ म्लेच्छभूतं जगत्सर्व निष्क्रियं यज्ञवर्जितम् । भविष्यति निरानन्दमनुत्सवमथो तथा ॥ २९ प्रायशः कृपणानां हि तथा बन्धुमतामपि । विधवानां च वित्तानि हरिष्यन्तीह मानवाः ॥ ३० अल्पवीर्यवलाः स्तब्धा लोभमोहपरायणाः । तत्कथादानसंतुष्टा दुष्टानामपि मानवाः ।

C. 3. 13040 B. 3. 190. 31 K. 3. 193. 31

एवंविधं करिष्यन्ति कछौ शास्त्रविमोहिताः।

26 a) Bs म्लेच्छभूतं जगत्सवं (=29a). — c) Ks. 4
Ds. 5 यक्षंते. — d) B D (except D<sub>1-8</sub>) T<sub>2</sub> G विमो
हिता: (Bs विलोडिता:); T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> विलोपिता:. — After 26,
Bs Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>6</sub> ins.:

948\* निम्नेष्वीहां करिष्यन्ति हेतुवादविमोहिताः।

27 G<sub>4</sub> om. 27<sup>ab</sup>. — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> (marg. sec. m. as in text) निम्नेष्टीहां; K<sub>1</sub>. s. 4 B<sub>1</sub>m D<sub>5</sub>m M<sub>2</sub> नि(K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> न)मेव्वीहां; B<sub>4</sub> नित्यं कृषि. B<sub>2</sub> निम्ने चापि कृषिव्यंति; S (G<sub>4</sub> om.) न चेष्टि (T<sub>1</sub> 'श्री:) कारयिष्यंति. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> G<sub>2</sub> धुरि धेनुकां; T<sub>1</sub> M धुरि (T<sub>1</sub> सुर-) धेनवः. — a) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. b) योज (for वाह°).

28 °) T1 ब्रह्मवादे ; M2 बृहद्वाची. — °) D1 उपल्पिसते ; T1 °ल्प्सिति ; T2 G2-4 °यास्यते.

29 a) Ś1 म्लेशी ; K D2. 3. 5 म्लेच्छी ; Dn2 म्लेंच्छ ; D1 म्लेंच्छी ; — b) K3. 4 D1-3. 5 घम ; T2 G2. 3 जान (for यज्ञ). — c) Dc2 T1 G1 M भविष्यंति. — 4) Ś1 K D1-3 निरुत्सवम्; D5 निरुत्साहम् (for अजुत्सवम्). Ś1 K1. 2 अथापि वा; K3. 4 D1-3 T2 G3 अथो तदा; T1 G1 M2 अमंगलं (for अथो तथा). Dc अजुत्सवमस्वं तदा; G4 अजु-वत्सवमतो यथा.

30 °) K D1-3 प्रायक्ष (for प्रायश:). K1.2 T2 G2-4 M च; T1 तु (for हि). D5 प्रायक्ष कृपणांधानां. — °) Ś1 K1-3 D1-3. 5 विधवानाथ:; K4 विविधान्यथ; T1 विधवायाश्च. — °) T1 G4 भवि (for हिं). M हि (for [इ]ह).

31 G4 om. (hapl.) 31. — °) K2 Dn D4. 6 स्वरूप (for अरूप.). — °) Ś1 K1. 2 तस्करा दानसंतुष्टाः; Т2 G3 संतुष्टास्त्रकथादानाः. — °) Dc दानवाः; M बांधवाः (for

C. 3. 13040 B. 3. 190. 32 परिग्रहं करिष्यन्ति पापाचारपरिग्रहाः ॥ ३१ संघातयन्तः कौन्तेय राजानः पापबुद्धयः । परस्परवधोद्यक्ता सूर्खाः पण्डितमानिनः । भविष्यन्ति युगस्यान्ते क्षत्रिया लोककण्टकाः ॥ ३२ अरक्षितारो छुब्धाश्च मानाहंकारदर्पिताः । केवलं दण्डरुचयो भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ३३ आक्रम्याक्रम्य साधूनां दारांश्रेव धनानि च । भोक्ष्यन्ते निरनुकोशा रुदतामपि भारत ॥ ३४ न कन्यां याचते कश्चिन्नापि कन्या प्रदीयते । स्वयंग्राहा भविष्यन्ति युगान्ते पूर्यपस्थिते ॥ ३५ राजानश्चाप्यसंतृष्टाः परार्थान्मुटचेतसः । सर्वोपायैर्हरिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ३६ म्लेच्छीभृतं जगत्सर्वं भविष्यति च भारत । हस्तो हस्तं परिम्रुषेद्युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ३७ सत्यं संक्षिप्यते लोकं नरैः पण्डितमानिमिः । स्थविरा बालमतयो बालाः स्थविरबुद्धयः ॥ ३८ भीरवः श्रुरमानीनः श्रुरा भीरुविषादिनः । न विश्वसन्ति चान्योन्यं युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ३९ एकाहार्यं जगत्सर्वं लोभमोहच्यवस्थितम् । अधमो वर्धति महान्न च धर्मः प्रवर्तते ॥ ४० ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या न शिष्यन्ति जनाधिप । एकवर्णस्तदा लोको भविष्यति युगक्षये ॥ ४१ न क्षंस्यति पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं तथा । भार्या च पतिशुश्रुषां न करिष्यति काचन ॥ ४२

32 °) Ś1 K1-8 D5 संपादयंत:; B1 समादाय तु; B1m. 2.8 Dc Dn D4.6 समाह्रयंत:; B4 संपात°; T2 G2-4 M2 संघातवंत:. K3.4 D1-8 तिसान्युगे कुरुश्लेष्ठ. — °) K3.4 Dc D6 M1 °वधे युक्ता. — 1) B1 पंडिता (for क्षत्रिया). B4 क्षत्रियान्या प्रदीयते.

34 b) B<sub>2.4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>2</sub> चापि (for चैव). — c) K B<sub>2</sub> D<sub>1-8.5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> भोक्ष्यंति. T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> फोर्श. — d) T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>4</sub> इव (for अपि).

35 G<sub>4</sub> om. 35. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 G<sub>1</sub>. 2 M<sub>2</sub> स्वयंग्रहा. —  $^d$ ) = 36 $^d$ , 37 $^d$ , 39 $^d$ . Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>—8. 5 प्रत्युपस्थित; B Dn D<sub>4</sub>. 6 समुप°.

36 D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> om. (hapl.) 36-37. — b) K<sub>1</sub> Dc<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M<sub>1</sub> परार्थाः. — G<sub>4</sub> om.  $34^{cd}$ . — d) =  $35^{d}$ , etc. Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub> प्रत्युपस्थिते; B M<sub>2</sub> समुप°.

37 D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> om. 37 (cf. v.l. 36). —  $^a$ ) = (var.)  $^45^a$ . B<sub>4</sub> चौरभूतं; Dn<sub>2</sub> D<sub>1</sub> म्लेंडी ; S (T<sub>1</sub> om.) चैर . —  $^b$ ) K<sub>1</sub> जनार्दन; B<sub>2</sub>. 8 Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 न संशयः (for च भारत). — G<sub>4</sub> om.  $37^c$ – $38^b$ . —  $^c$ ) Ś<sub>1</sub> K B<sub>1-8</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub> हस्ताद्; M<sub>1</sub> हस्ते (for हस्तो). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B<sub>1</sub> M पर्यमुषद्; B<sub>2</sub> परिमुषन्; G<sub>1</sub> पर्यमुष्णाद्. B<sub>4</sub> न कन्यां याचते कश्चित् (=  $35^a$ ). —  $^a$ ) =  $35^a$ , etc. Ś<sub>1</sub> K D<sub>8</sub> प्रस्थुपस्थिते; B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn D<sub>1</sub>. 2. 4. 6 M<sub>2</sub> समुष .

38 G4 om. 38ab (cf. v.l. 37). 38ab = (var.) 15ab.

39 °) Ś1 K B1 Dc D1-8. 6 शूरमतय:; T1 शूरवन्मान्या:; M2 शूरमानिन्यः. B1m. 2-4 Dn D4. 6 भीरुस्तथा शूरमानी. —  $^{b}$ ) T1 कूरा (for शूरा). —  $^{c}$ ) T2 G3 विष्शंति (for विश्वं). —  $^{d}$ ) =  $35^{a}$ , etc. Ś1 K D8. 5 प्रस्थुपस्थिते; B समुपं (B4 पर्यवं).

40 a) Ś1 K1. 2 एककार्य; K3 G1 M2 एकमार्य; B4 एकातापं; D3 M1 एकहार्य; T1 एको नवं; T2 G2-4 नैकमार्य. Dn D4. 6 युगं (for जगत्). — b) Ś1 K D1-3. 5 भविष्यति युगक्षये (cf. 20<sup>d</sup>, 21<sup>d</sup>, etc.); T2 G3 लोभमोहविवर्जितं. — c) K3 B Dn D2. 4-6 वर्धते; Dc वर्तते. Ś1 K D1. 3 तदा (K4 नित्यं); B Dc Dn D2. 4. 6 तत्र; D5 तस्मिन् (for महान्). — d) B D (except D1-3. 5) तु; T1 G1.2. 4 [अ]त्र (for च). Ś1 B2 D3 M1 प्रवर्धते; D6 विवर्धते. K4 दानं धर्मश्च हीयते.

41 a) = 18a. G4 ब्राह्मणक्षत्रियविशः. — b)  $K_4$   $D_5$  विनक्ष्यंति;  $D_5$  विनक्ष्यंति (for न शिष्यन्ति). Ś1  $K_{1.4}$   $E_{2.4}$  नराधिप;  $E_{3.4}$  (m as in text) युगक्षये;  $E_{3.4}$  प्रवणं भविष्यंति;  $E_{3.4}$  एकवर्णास्तदा लोके. —  $E_{3.4}$  एकवर्णास्तदा लोके. —  $E_{3.4}$  प्रवणंति;  $E_{3.4}$  प्रवणंति;

42 G4 om. 42<sup>a</sup>-45<sup>b</sup>. — a) M2 ये (for न). K1. 2 D1 क्षम्यति; T G रक्षति; M2 नंक्ष्यति. — b) T1 प्रति (for तथा). — c) K3. 4 B D M1 भार्योः. B1 न (for च). — d) K3. 4 B4 Dc Dn D1-5 M न करिष्यंति काश्चन (B4

<sup>— °)</sup> Dcs Dns संक्षेप्स्यते; Dns Ds संक्षिप्स्यते. — °) Gs बालबुद्धश्राद्या.

ये यवाना जनपदा गोधूमानास्तथैव च।
तान्देशान्संश्रयिष्यन्ति युगान्ते पूर्यपस्थिते ॥ ४३
स्वैराहाराश्र पुरुषा योषितश्र विशां पते ।
अन्योन्यं न सहिष्यन्ति युगान्ते पूर्यपस्थिते ॥ ४४
म्लेच्छभूतं जगत्सर्वं भविष्यति युधिष्ठिर ।
न श्राद्धैहिं पितृंश्रापि तर्पयिष्यन्ति मानवाः ॥ ४५
न कश्चित्कस्यचिच्छ्रोता न कश्चित्कस्यचिद्धरः ।
तमोग्रस्तस्तदा लोको भविष्यति नराधिप ॥ ४६
परमायुश्र भविता तदा वर्षाणि षोडश ।
ततः प्राणान्विमोक्ष्यन्ति युगान्ते पूर्यपस्थिते ॥ ४७
पश्चमे वाथ षष्ठे वा वर्षे कन्या प्रस्यते ।
सप्तवर्षाध्वर्षाश्र प्रजास्यन्ति नरास्तदा ॥ ४८

पत्यौ स्त्री तु तदा राजनपुरुषो वा स्त्रियं प्रति ।
युगान्ते राजशार्द्छ न तोषम्रपयास्यति ॥ ४९
अल्पद्रच्या वृथालिङ्गा हिंसा च प्रमविष्यति ।
न कश्चित्कस्यचिद्दाता भविष्यति युगक्षये ॥ ५०
अद्दश्र्ला जनपदाः शिवश्र्लाश्रतुष्पथाः ।
केशश्र्लाः स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ५१
म्लेच्छाः क्र्राः सर्वभक्षा दारुणाः सर्वकर्मसु ।
भाविनः पश्चिमे काले मनुष्या नात्र संश्चयः ॥ ५२
क्रयविक्रयकाले च सर्वः सर्वस्य वश्चनम् ।
युगान्ते भरतश्रेष्ठ वृत्तिलोभात्करिष्यति ॥ ५३
ज्ञानानि चाप्यविज्ञाय करिष्यन्ति क्रियास्तथा ।
आत्मच्छन्देन वर्तन्ते युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ५४

C. 3. 13064 B. 8. 190. 55 K. 3. 193. 55

 $Dc_1\ D_1$  कश्चन;  $Dc_2$  किश्चन;  $D_n$  संक्षये );  $B_{1-3}\ D_6$  करिष्यंति न काश्चन (  $B_1$  ैति कदाचन ).

43  $G_4$  om. 43 (cf. v.l. 42). —  $^a$ ) Dc यवार्था;  $G_{1.2}$   $M_2$  यवानां. —  $^b$ )  $G_{1.2}$  गोधूमानां  $\pi^{\circ}$ . —  $^d$ ) =  $35^d$ , etc.  $\acute{S}_1$   $K_{1.2.4}$   $D_{3.5}$  प्रत्युपस्थिते;  $K_3$   $B_1$   $D_2$   $M_1$  समुप $^{\circ}$ ;  $B_4$  पर्यव $^{\circ}$ .  $D_1$  नीलीम्ट्रंग्यश्च सर्वदा.

44 G<sub>2</sub> om. 44 (cf. v.l. 42). —  $^{a}$ ) K<sub>3</sub>. 4 B D (except Dn<sub>3</sub> D<sub>3</sub>. 5) G<sub>1</sub> M स्वेराचाराः. — T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om.  $44^{cd}$ . —  $^{c}$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> नोत क्षंसंति; K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 न क्षमिच्यंति; M<sub>2</sub> न च क्षंस्यंति (for न सहिष्यन्ति). —  $^{d}$ ) Ś<sub>1</sub> K D<sub>3</sub>. 5 प्रत्युपस्थिते; B<sub>1</sub>. 3 Dc M<sub>2</sub> समुप°.

45 K<sub>3</sub>. 4 D<sub>8</sub> G<sub>4</sub> om.  $45^{ab}$  (for G<sub>4</sub>, cf. v.l. 42).

— ") = (var.)  $37^a$ . Śi Ki B<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> D1. 2. 5 म्लेडी-(Dn<sub>2</sub> म्लेंड-; D<sub>1</sub> म्लेडी-)भूतं. — b) B<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 5 युगक्षये;
B<sub>4</sub> च भारत (for युधि°). D<sub>1</sub> युगांते पर्युपस्थिते (= $35^d$ , etc.). — °) K<sub>3</sub> आह्रैश्च; D<sub>1</sub>. 2 आह्रेन. K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> न आह्रै-देंवताश्चापि; B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 न आह्रैस्तर्पयिष्यंति; T G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub> आह्रेन (Ti M<sub>2</sub> "ह्वेने) देवान्न पिद्न; G<sub>1</sub> आह्रेने च पिद्नदेवान; M<sub>1</sub> आह्रेदेंवान्न च पिद्न् — d) B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 देवतानीह (Dc °नि च) मानवाः.

46 <sup>a</sup>) D<sub>1. 2</sub> शिष्यो (for श्रोता). — <sup>cd</sup>) B<sub>2. 8</sub> D (except D<sub>1-3</sub>) जना (for नरा ). S (except T<sub>2</sub> G<sub>2. 8</sub>) तमोश्रस्तास्तदा लोका भविष्यंति नरा .

47  $^a$ ) S भवति (for भविता). Dc भवितायुश्च परमस्. -  $^b$ ) K4 नव (for तदा). -  $^c$ ) D8 विमोक्ष्यंते. -  $^d$ )  $= 35^d$ , etc. Ś1 K D1. 8. 5 प्रत्युपस्थिते; B1-8 Dn D4. 6

समुप<sup>°</sup>; B<sub>4</sub> पर्यव°.

48  $^a$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_{1-3}$   $\acute{D}_{6}$   $^2$   $\acute{D}_{5}$  पंचमेप्यथ वा ( $\acute{K}_{3}$   $\acute{D}_{6}$   $^{\circ}$   $\acute{H}$  वाथ वा;  $\acute{D}_{1}$   $^{\circ}$   $\acute{H}$  वा तथा) षष्टे.  $\stackrel{b}{-}$   $\acute{D}$   $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}_{1.2}$   $\acute{M}$  प्रजास्पते;  $\acute{K}_{3}$   $\acute{D}_{3.5}$   $\acute{G}_{1}$  प्रजायते;  $\acute{K}_{4}$  प्रयास्पति.  $\stackrel{d}{-}$   $\acute{D}_{3}$   $\acute{T}_{1}$   $\acute{M}$  तथा (for तदा).  $\acute{K}_{4}$   $\acute{D}_{1.3}$   $\acute{s}$   $\acute{s}$   $\acute{s}$   $\acute{m}$   $\acute{h}$   $\acute{e}$   $\acute$ 

49 4) B4 S पत्यौ (G1 M °तौ) पत्नी (for पत्यौ स्त्री तु).
D3 न (for तु). — c) B4 पुरुषज्याझ; T2 G3. 4 नरशार्द्छ.
— d) D3 सतोषं; T1 न दोषं (for न तोषं). B4 उपगच्छति.

 $50^{-a}$ )  $D_b$  अद्रव्या च (for अल्पद्रव्या). S (except  $M_1$ ) अल्पद्रव्यो वृथालिंगः. — b)  $T_1$   $G_1$ . A  $M_2$  हिंसां. S प्रचिष्टियति.

51 = (var.). 3. 186. 36. — Dn3 G4 om. (hapl.) 51. — a) Śi K1. 2 अहशीला. — b) Śi K1. 2 शवशीलाञ्च. K1. 2 चतुष्पदाः. — c) B1 भविष्यंति (for स्त्रिय°). T2 G2. 3 M1 चैव (for चापि). Śi योषितः केशशीलाञ्च; K D1-3. 5 T1 G1 प्रमदाः केशशूलाञ्च (K1. 2 शीलाञ्च; K4 D5 श्रूलिन्यः). — d) Dc1 युगे युगे (for युगक्षये). B1 स्त्रिय-श्चागते युगे.

52 a) B1 G1 म्लेच्छा: शूरा: ; B2. 4 Dn D4. 6 म्ले (Dn2 म्लें)च्छाचारा: ; D1 म्लेंच्छा: कूरा: Dc D1 सर्वभक्ष्या. — a) S1 K1. 2 मानवा (for मनुजा). T1 G1 मनुजा मनुजर्षभ (G1 जाधिप).

53 b) K4 कांचनं; B3. 4 S वंचनां. — d) B D (except D1-3. 5) वित्तलोभात्. K4 हरिष्यति; G4 भविष्यति. 54 e) Ś1 K2 विज्ञाय (for [अ]विज्ञाय). — b) Ś1 K1. 2 कारयंति; Dc करिष्यति. K4 D3 तदा क्रियाः; S

C. 3. 13064 B. 3. 190. 56 K. 3. 193. 56 स्वभावात्क्र्रकर्माणश्चान्योन्यमिशङ्किनः ।
भवितारो जनाः सर्वे संप्राप्ते युगसंक्षये ॥ ५५
आरामांश्वेव वृक्षांश्व नाश्चिष्यन्ति निर्व्यथाः ।
भविता संक्षयो लोके जीवितस्य च देहिनाम् ॥ ५६
तथा लोभामिभूताश्च चरिष्यन्ति महीमिमाम् ।
ब्राह्मणाश्च भविष्यन्ति ब्रह्मस्तानि च भुञ्जते ॥ ५७
हाहाकृता द्विजाश्वेव भयाती वृषलार्दिताः ।
ब्रातारमलभन्तो वै अमिष्यन्ति महीमिमाम् ॥ ५८
जीवितान्तकरा रौद्राः क्र्राः प्राणिविहिंसकाः ।
यदा भविष्यन्ति नरास्तदा संक्षेप्सते युगम् ॥ ५९
आश्रयिष्यन्ति च नदीः पर्वतान्विषमाणि च ।

प्रधावमाना वित्रस्ता द्विजाः कुरुकुलोद्वह ॥ ६० दस्युप्रपीडिता राजन्काका इव द्विजोत्तमाः । कुराजिभश्च सततं करभारप्रपीडिताः ॥ ६१ धैर्यं त्यक्त्वा महीपाल दारुणे युगसंक्षये । विकर्माणि करिष्यन्ति ग्रद्धाणां परिचारकाः ॥ ६२ ग्रद्धा धर्मं प्रवक्ष्यन्ति ब्राह्मणाः पर्युपासकाः । श्रोतारश्च भविष्यन्ति प्रामाण्येन व्यवस्थिताः ॥ ६३ विपरीतश्च लोकोऽयं भविष्यत्यधरोत्तरः । एड्रकान्पूजियष्यन्ति वर्जियष्यन्ति देवताः । ग्रद्धाः परिचरिष्यन्ति न द्विजान्युगसंक्षये ॥ ६४ आश्रमेषु महर्षीणां ब्राह्मणावसथेषु च ।

(except G<sub>1</sub> M<sub>1</sub>; G<sub>2</sub> inf. lin.) क्रियास्तदा. — °) Ś<sub>1</sub> कुर्वेति; K<sub>8</sub>. 4 D<sub>2</sub>. 8 G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> वर्ततो; M<sub>1</sub> वर्धते. — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> पर्यवस्थिते; K<sub>4</sub> D<sub>8</sub>. 5 प्रत्युप<sup>°</sup>; B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 समुप<sup>°</sup>.

55 °)  $K_8$   $D_1$ . 8.5 स्त्रभावकूर°. — b)  $B_{1-8}$   $D_n$   $D_4$ . 6 अभिशंसिन:;  $B_4$  T  $G_{2-4}$  अभिशंकिताः. — °)  $S_1$  भावितारो.  $G_1$  नरा राजन् (for जनाः सर्वे). — d)  $B_1$  प्राप्ते च (for संप्राप्ते).  $B_4$   $D_n$   $D_5$   $G_1$  संप्राप्ते तु ( $D_5$  वे;  $G_1$  सं-) युगक्षये.

. 56 °) K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> M<sub>2</sub> आरामाञ्च. K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> चैत्य- (for चैव). M<sub>1</sub> चैत्यान् (for वृक्षान्). — b) K<sub>4</sub> नाशिष्ठयति सर्वथा. — c) B Dn D<sub>4</sub>. 6 संशयो (for संक्षयो). — d) B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 हि (for च).

57 a) K4 D5 यथा (for तथा). — b) T1 भवि (for चिर ). N भविष्यंति नरा नृप (Dc नराधिप). — c) B Dc Dn D4. 6 T1 M ब्राह्मणांश्च. B Dc Dn D4. 6 G1 हनिष्यंति; Ds क्षयि ; T1 M विध . — d) G1 [अ]पि (for च). B4 G4 M2 भोक्ष्यते (for भुञ्जते). S1 K1-3 ब्राह्मणस्त्रो (K2. 3 श्चो)-पजीविन:; K4 B1-3 D ब्राह्मणस्त्रो (Dc D5 श्चो)पभोगिन:; T1 ब्राह्मणाञ्चानि भंजते.

58  $^a$ )  $K_3$   $M_1$  हाहाभूता;  $D_2$  हाहा कृत्वा. —  $^a$ )  $K_4$   $T_1$  भवि $^\circ$  (for अमि $^\circ$ ).  $T_2$  G विद्वविष्यंति गामिमां ( $G_1$  भविष्यंति महीसुराः).

59 ab) B2. 8 Dc Dn D4. 6 S (except G1 M2) transp. रौद्रा: and क्र्रा:. B1 क्षुद्रा: (for क्र्रा:). Ś1 K2 प्राणिविहिंसका:; D1-8 प्राणिविहिंसि(D8 हंस)का:; T2 G2-4 प्राण्युपहिंसका:. B4 प्राणिवां हिंसकास्तथा; D5 प्राणिनां च विहिंसका:. — After 59ab, K4 reads 63ab. — d) D5 संक्षिप्स्यते; S संप्रस्थते. K3 D4 सुखं; K4 B2 D1-8 किल्ड:; D5 जगत् (for युगम्).

60 °) S (except G<sub>1</sub>) नर्दी. S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 आश्रयंति नदीश्चेत. — b) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> विषमानिष (for विषमाणि च). — c) D<sub>1</sub>. 2 प्रवाध्यमाना; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 वृथा(G<sub>1</sub> प्रिया)वमाना. — d) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> प्रजा: (for द्विजा:).

61 ")  $K_4$   $D_{8.6}$  दस्युप्रपीडनाद्माजन् ( $D_6$  "द्माजः); B  $D_6$   $D_1$   $D_4$   $C_6$   $G_1$  दस्युभिः पीडिता ( $C_6$  दंडप्रपीडिता) राजन् . —  $C_6$   $C_6$ 

62 °) T<sub>1</sub> वैरं (for धेर्यं). G1 कृत्वा (for स्यक्त्वा). — °) G1 M1 चरि° (for करि°). — °) T<sub>2</sub> G शूद्धाञ्च.

63 K4 reads 63ab after 59ab. — a) K4 D3. 5 S (except M1) धर्मान् (for धर्म). D1. 2 करिष्यंति; G4 प्रचक्ष्यन्ति; M1 प्रवक्ष्यंते. — b) S1 K1. 2 ब्राह्मणाः परिचारकाः; Dc on: पर्युपासते; S न द्विजा युगसंक्षये. — G4 om. 63cd. — d) K2 प्रमाणेन.

64 a) Ś1 K2 Dc2 Dn3 कालो (for लोको). — b) Ś1 K2 Ds T1 G1 M1 [अ]धरोत्तरं; T2 G2-4 नरोत्तम. — After 64ab, M ins.:

949\* धर्माचारपरिञ्रष्टा लोभमोहसमन्विताः।
[ M2 \*अष्टो लोभाचारसमन्वितः.]

— °) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> ऐड्कान्; K<sub>5</sub> D<sub>4</sub> एड°; K<sub>6</sub>m गोखलान्; T<sub>1</sub> जाल्कान्; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 M जाळ्°; G<sub>1</sub> जाळ्य°; G<sub>4</sub> जळ्° (cf. v.l. 66). G<sub>2</sub> प्रियच्यंति. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>5</sub> नार्च° (for वर्ज°). — °) D<sub>5</sub> शूद्धान्. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M शूद्धानिभावि (T<sub>1</sub> °विदि)च्यंति; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> शूद्धाश्च प्रभविष्यंति. — ') D<sub>5</sub> ते (for न). D<sub>15</sub> D<sub>5</sub> S (except M<sub>2</sub>) द्विजा:. K D<sub>1</sub> उप° (for युग°).

देवस्थानेषु चैत्येषु नागानामालयेषु च ॥ ६५
एड्रकचिह्वा पृथिवी न देवगृहभूषिता ।
भविष्यति युगे क्षीणे तद्युगान्तस्य लक्षणम् ॥ ६६
यदा रौद्रा धर्महीना मांसादाः पानपास्तथा ।
भविष्यन्ति नरा नित्यं तदा संक्षेप्स्यते युगम् ॥ ६७
पुष्पे पुष्पं यदा राजन्फले फलमुपाश्रितम् ।
प्रजास्यति महाराज तदा संक्षेप्स्यते युगम् ॥ ६८
अकालवर्षी पर्जन्यो भविष्यति गते युगे ।
अक्रमेण मनुष्याणां भविष्यति तदा क्रिया ।
विरोधमथ यास्यन्ति वृषला ब्राह्मणैः सह ॥ ६९
मही म्लेच्छसमाकीणी भविष्यति ततोऽचिरात् ।
करभारभयाद्विप्रा भजिष्यन्ति दिशो दश्च ॥ ७०

निर्विशेषा जनपदा नरावृष्टिभिरिद्ताः।
आश्रमानिभिपत्स्यन्ति फलमूलोपजीविनः॥ ७१
एवं पर्याकुले लोके मर्यादा न भविष्यति।
न स्थास्यन्त्युपदेशे च शिष्या विश्रियकारिणः॥ ७२
आचार्योपनिधिश्चैव वत्स्यते तदनन्तरम्।
अर्थयुक्त्या प्रवत्स्यन्ति मित्रसंगन्धिवान्धवाः।
अभावः सर्वभृतानां युगान्ते च भविष्यति॥ ७३
दिशः प्रज्वलिताः सर्वा नक्षत्राणि चलानि च।
ज्योतींपि प्रतिकुलानि वाताः पर्याकुलास्तथा।
उल्कापाताश्च बहवो महाभयनिदर्शकाः॥ ७४
पद्भिरन्येश्च सहितो भास्करः प्रतिपिष्यति।
तुम्रलाश्चापि निर्हादा दिग्दाहाश्चापि सर्वशः।

C. 3. 13087 B. 3. 190. 78 K. 3. 193. 78

950\* अन्यायवर्तिनश्चापि भविष्यन्ति नराधिपाः।

71  $^{b}$ ) Śi K<sub>3</sub>.  $_{4}$  D<sub>1-6</sub> तदा विष्टि(Śi विद्धि; K<sub>8</sub> D<sub>1. 3</sub> वृष्टि)करार्दिता:; K<sub>1. 2</sub> B Dn तथा वि(B<sub>1. 2</sub> वृ)ष्टिकरा<sup>°</sup>; Dc यदा विष्टिकरा<sup>°</sup>; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M अनावृष्टिभिर(G<sub>1</sub> °भया)दिता:. —  $^{c}$ ) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> उपलप्स्यंति; Dc D<sub>2</sub> अभिपश्यंति; T<sub>1</sub> नाभिपत्स्यंति; M<sub>2</sub> अभिवत्स्यंति. —  $^{d}$ ) K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> वृषला ब्राह्मणै: सह (=69 $^{f}$ ).

72 After 72°, S (except G4) ins.:

951\* ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः परित्यक्ष्यन्ति सिक्क्याम्।
— °) Śi Ki. 2 °देशे तु; K3 T2 Gi. 3. 4 °देशेन (for °देशे च).

73 °) T<sub>2</sub> G आचार्योपाधन(G<sub>1</sub> °पचिति)श्चेव. — ³) B<sub>2</sub>. s Dn D<sub>3</sub>. s भत्स्येते; Dc D<sub>4</sub> वर्त्स्येते; D1 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. s वर्त्स्येते; D<sub>5</sub> विद्यते. — °) K<sub>1</sub>. 4 D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> अर्थयुक्ताः; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> °युक्तान्. K<sub>1</sub> भविष्यंति; S (except T<sub>1</sub> M<sub>1</sub>) प्रपत्स्यंति. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 अभावः सर्वभावानां; Dc स्वभावः सर्वभृतानां. — ¹) B D (except D<sub>1</sub>. 8. 8) सं (for च).

74 b) B (B<sub>1</sub> marg.) D (except D<sub>1-8</sub>) [अ]प्रभाणि च (B<sub>1</sub> orig. चराणि च); T<sub>1</sub> दिशो दश; T<sub>2</sub> G जलानि च (for चलानि च). — c) S<sub>1</sub> K D<sub>1-8.5</sub> ज्योतींषि प्रतिलोमानि; B<sub>1.8</sub> Dc S प्रधूपितानि ज्योतींषि. — G<sub>4</sub> om. 74<sup>c</sup>-75<sup>d</sup>. — f) S<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1-8.5</sub> G<sub>1</sub> निदर्शनाः.

75 G4 om. 75<sup>abcd</sup> (cf. v.l. 74). — b) Ds प्रत-पिष्यति भास्कर: (by transp.). — c) B4 उल्काश्चापि सनिद्वादा. — d) K1. 2 निर्दाहा ; G2 दीनाभा (for दिग्दा-

<sup>65</sup> b) T1 द्विजानामालयेषु च.

<sup>66 &</sup>lt;sup>a</sup>) K1. 2 ऐडूक<sup>°</sup>; S जाळूक<sup>°</sup> (cf. v.l. 64). — <sup>b</sup>) Ś1 K1. 2 <sup>°</sup>भूषणा; D1. 2 <sup>°</sup>भूमिका (for <sup>°</sup>भूषिता). — <sup>c</sup>) Dc1 G1. 2. 4 M1 भविष्यंति.

<sup>67</sup> a) T<sub>2</sub> G<sub>1. 3. 4</sub> यथा (for यदा). B<sub>2</sub> कर्महीना; T<sub>1</sub> गुणैहींना. — b) Dc मत्स्यादा:; T<sub>1</sub> मांसाशाः. T<sub>1</sub> पशव (for पानपा°). — c) S<sub>1</sub> K D<sub>1-3. 5</sub> पापास (for नित्यं). — d) S (except G<sub>1</sub>) संपत्स्यते (for संक्षे°). K<sub>3</sub> सुखं; D<sub>3</sub> कल्डि:; D<sub>4</sub> जगत् (for युगम्).

<sup>68</sup> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om. (hapl.) 68. — a) Dn D<sub>4.6</sub> transp. पुष्पे and पुष्पं. D<sub>5</sub> महाराज (for यदा राजन्). — b) B D (except D<sub>1-3.5</sub>) फले वा फलमाश्रितं. — c) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> जनिष्यते; D<sub>2</sub> जनिष्यते; D<sub>5</sub> जनिष्यति (for प्रजा°). G<sub>1</sub> M नरश्रेष्ठ (for महा°). G<sub>2.4</sub> प्रजायते नरश्रेष्ठ. — d) S (T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om.) संपत्स्यते (for संक्षेप्स्यते). K<sub>4</sub> D<sub>2.3</sub> कलिः; D<sub>5</sub> जगत्; G<sub>1</sub> कृतं (for स्माम्).

<sup>69</sup> G4 om. 69abcd. — b) K1. 2 B1 D5 T G (G4 om.) युगक्षये; B2 (by transp.) युगे गते; Dc M2 युगे युगे. — d) K2. 4 B D (except D1. 5) G1 भविष्यंति तदा क्रियाः (G1 क्षयाः). — e) G1 क्रियाविरोधं यास्यंति. — 1) T2 G2-4 M1 (sup. lin. as in text) ब्राह्मणा वृष्ठैः सह.

<sup>70 &</sup>lt;sup>a</sup>) B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>8</sub>. 4. 6 म्ले (Dn<sub>2</sub> म्लें) छजना कीणां; B<sub>4</sub> G<sub>2</sub> म्लेंछगणा<sup>\*</sup>; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M म्लेंछकुला<sup>\*</sup>. — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> तदाचिरात्; D<sub>1</sub> युगक्षये. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 3. 5 गिमि<sup>\*</sup>; K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> निशि<sup>\*</sup>; D<sub>2</sub> विस्<sup>\*</sup>; T G विजि<sup>\*</sup> (G<sub>1</sub>

द्रवि°) (for भिज°). — After 70, S ins.:

C. 3. 13087 B. 3. 190. 79 K. 3. 193. 78 कबन्धान्तिंतो भानुरुद्यास्तमये तदा ।। ७५ अकालवर्षी च तदा भविष्यति सहस्रदृक् । सस्यानि च न रोक्ष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ।। ७६ अभीक्ष्णं क्रूरवादिन्यः परुषा रुदितिप्रयाः । भर्तृणां वचने चैव न स्थास्यन्ति तदा स्त्रियः ॥ ७७ पुत्राश्च मातापितरौ हनिष्यन्ति युगक्षये । सद्यिष्यन्ति च पतीन्स्रियः पुत्रानपाश्चिताः ॥ ७८ अपर्वणि महाराज सूर्यं राहुरुपेष्यति । युगान्ते हुत्रभुक्चापि सर्वतः प्रज्वलिष्यति ॥ ७९ पानीयं भोजनं चैव याचमानास्तदाध्वगाः ।

न लप्सन्ते निवासं च निरस्ताः पथि शेरते ॥ ८० निर्घातवायसा नागाः शक्कनाः समृगद्विजाः । रूक्षा वाचो विमोक्ष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ८१ मित्रसंबन्धिनश्चापि संत्यक्ष्यन्ति नरास्तदा । जनं परिजनं चापि युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ८२ अथ देशान्दिशश्चापि पत्तनानि पुराणि च । क्रमशः संश्रयिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ८३ हा तात हा सुतेत्येवं तदा वाचः सुदारुणाः । विक्रोशमानश्चान्योन्यं जनो गां पर्यटिष्यति ॥ ८४ ततस्तुमुलसंघाते वर्तमाने युगक्षये ।

हा°). —  $T_2$   $G_3$  om.  $75^{\circ}$ – $76^{\circ}$ . — °)  $K_{3.4}$   $D_{1-3.5}$  कवंधांतरितो. — ') B D (except  $D_{1-3}$ )  $M_2$  °स्तमने; G ( $G_3$  om.) °स्तमयौ.  $K_1$  यथा;  $K_2$   $D_5$  G ( $G_4$  om.) तथा;  $K_4$   $D_2$ . g सदा (for तदा).

76 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 om. 76 (for T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> cf. v.l. 75). — <sup>a</sup>)
BD (except D<sub>1-3</sub>. 5) भगवान् (B<sub>4</sub> पर्जन्यः) (for च तदा).
— <sup>b</sup>) G<sub>1</sub>. 2 युगक्षचे (for सहस्र<sup>a</sup>). — <sup>c</sup>) G<sub>1</sub> रोहंति.
— <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>3</sub>. 5 प्रत्यु<sup>a</sup>; T<sub>1</sub> M समु<sup>a</sup> (for पर्यु<sup>a</sup>). G<sub>1</sub> संप्राप्ते च युगक्षचे.

77 a) T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> अमीक्ष्ण-. Dc कर्म (for कर ). — b) K<sub>1</sub> B D<sub>1</sub>. 6 G<sub>1</sub>. 2 पुरुषा (for प°). K<sub>1</sub> D<sub>2</sub> विवा; K<sub>3</sub>. 4 D<sub>3</sub>. 4 भिया. — d) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> स्थास्यंते. Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. 2. 5 स्त्रियस्तदा (by transp.); B<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> ततः स्त्रियः; B<sub>4</sub> स्थियस्तथा.

78  $G_4$  om.  $78^{ab}$ . —  $^b$ )  $K_1$   $M_1$  हरिष्यंति;  $T_1$  भवि<sup>°</sup>;  $T_2$   $G_2$ .  $_3$  न रक्षंति. —  $^c$ )  $T_1$  नादरिष्यंति (for सूद्यि $^c$ ).  $G_1$  पश्चन्;  $M_1$  पति. —  $^d$ )  $S_1$   $K_4$   $D_1$ .  $_2$   $G_1$   $M_1$  उपाश्चिताः;  $T_2$   $G_2$ – $_4$  उपासिताः.

79  $^{b}$ )  $K_{2-4}$   $D_{3.5}$  S उपेष्यति;  $D_{1.2}$  ग्रसि $^{\circ}$ . —  $^{c}$ )  $K_{3.4}$   $B_{4}$   $D_{1-3.5}$   $M_{2}$  क्षयांते (for युगान्ते).  $K_{2.3}$   $D_{1.2.13}$   $D_{3}$  वापि (for चापि). —  $^{d}$ )  $B_{4}$  प्रभविष्यति.

80 G4 om. 80. — a) BD (except D1-3. 5) चापि (for चैंच). — b) K1. 2 D5 T1 M1 तथा (for तदा). T2 G1-8 नरा: (for [अ]ध्वगा:). K3. 4 D1-3 याचमानस्तथाध्वगः. — c) Ś1 K1. 2 T1 G1 लप्यंति; K3 लप्यति; K4 D1-3 लप्यते. T1 G1 निवासांश्च. — d) K3. 4 D1-3 निरस्तः. K8. 4 D1. 5 शेंध्यते.

81 D<sub>3</sub> om. 81°-82°. — °) K<sub>1</sub>. 3. 4 Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 2. 6 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M निर्घाता (for निर्घात-). T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> निरस्ता

वायुना गावः. —  $^b$ )  $ext{K4}$   $ext{D2}$  शकुंताः (for शकुनाः). —  $^d$ )  $ext{K5}$ .  $_4$   $ext{D6}$  प्रत्यु  $^\circ$ ;  $ext{B1}$  ससु  $^\circ$  (for पर्यु  $^\circ$ ).

82 D<sub>3</sub> om. 82<sup>ab</sup> (cf. v.l. 81); K<sub>3</sub> M<sub>2</sub> om. (hapl.) 82-83; G<sub>4</sub> om. (hapl.) 82. — a) T<sub>2</sub> G<sub>2.8</sub> मित्रान् (for मित्र). D<sub>1</sub> सर्वान् (for चापि). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2.4</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1.2.5</sub> नरा: संखज्य शेरते; S (G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> om.) संखजंति नरास्तथा (G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> °<sub>दा)</sub>. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2.4</sub> D<sub>2.3.5</sub> दारान्; D<sub>1</sub> खेदात्; T<sub>2</sub> G<sub>2.8</sub> जन: (for जनं). Dc T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> परिजनश्. T G (G<sub>4</sub> om.) चैव (for चापि). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> D<sub>2.8.5</sub> प्रस्यु°; B<sub>1</sub> D<sub>2</sub> समु° (for पर्यु°). T G<sub>2.3</sub> M<sub>1</sub> सहयं च युगसंथ ; G<sub>1</sub> संत्यजंति युगक्षये.

83 Ś1 K<sub>1-3</sub> M<sub>2</sub> om. 83 (Ś1 K<sub>1</sub>. 2 hapl.; for K<sub>8</sub> M<sub>2</sub> cf. v.l. 82). — <sup>a</sup>) T G<sub>2</sub>. 3 देशा. K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 S (M<sub>2</sub> om.) चैव (for चापि). — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> वनानि च (for पत्तनानि). T1 वनानि; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> [आ]पणानि (for पुराणि). — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> संरू (for संश्व°). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>8</sub>. 5 प्रत्यु ; B<sub>1</sub>. 4 M<sub>1</sub> समु (for प्यु °).

84 G4 om. 84-85. —  $^a$ ) Ś1 K2-G1 सुतेस्येव; B4 आतिरित. —  $^c$ ) K1 D1 G2 M2 विकोशमाना $^\circ$ . —  $^d$ ) Ś1 K1. 2 Dc2 जनीय: (for जनो गां). T2 G2. 3 जनोयं प्रविद्ध्यति; G1 परितप्स्यंति भारत. — T G M1 (om. line 2) ins. after 84 (G4, which om. 84, ins. line 2 only after 83):

952\* भोवादिनस्तथा शूद्धा ब्राह्मणाः प्राकृतप्रियाः। पाषण्डजनसंकीणी भविष्यन्ति युगक्षये।

85 G4 om. 85 (cf. v.l. 84); T2 G2. 3 om. (hapl.) 85<sup>ab</sup>. — a) M1 लोके (for ततस्). D2. 3 तुमल ; T1 तुमलसंयुक्ते. — b) Ś1 K1-8 B1. 4 Dc2 D3 T1 M2 जन (for युग°). — c) T1 विज्ञातिपूर्वको लोकं. — d) B1

द्विजातिपूर्वको लोकः क्रमेण प्रभविष्यति ॥ ८५ ततः कालान्तरेऽन्यस्मिन्गुनलीकिविद्यद्वये । भविष्यति पुनर्देवमनुक्लं यद्दच्छया ॥ ८६ यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्यबृहस्पती । एकराशौ समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा कृतम् ॥ ८७ कालवर्षी च पर्जन्यो नक्षत्राणि शुभानि च । प्रदक्षिणा ग्रहाश्चापि भविष्यन्त्यनुलोमगाः । क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं भविष्यति निरामयम् ॥ ८८ कल्किविष्णुयशा नाम द्विजः कालप्रचोदितः । उत्पत्सते महावीर्यो महाबुद्धिपराक्रमः ॥ ८९

संभूतः सम्भलग्रामे ब्राह्मणावसथे शुमे।
मनसा तस्य सर्वाणि वाहनान्यायुधानि च।
उपस्थास्यन्ति योधाश्र शस्त्राणि कवचानि च॥९०
स धर्मविजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति।
स चेमं संकुलं लोकं प्रसादग्रपनेष्यति॥९१
उत्थितो ब्राह्मणो दीप्तः क्ष्यान्तकृदुदारधीः।
स संक्षेपो हि सर्वस्य युगस्य परिवर्तकः॥९२
स सर्वत्र गतानक्षुद्रान्ब्राह्मणैः परिवारितः।
उत्सादयिष्यति तदा सर्वान्मलेच्छगणानिद्रजः॥९३

C. 3. 13106 B. 3. 190. 97 K. 3. 193. 98

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८८॥

. संभविष्यति ;  $D_2$ . ३ न भवि ;  $T_2$   $G_2$ . ३ प्रपति .  $D_5$  विक्रमेण भविष्यति ;  $G_1$  क्रमद्माः प्रपतिष्यति.

86 °) Śi Ki. 2 Gi. 4 तिसान् (for Sन्यसान्). — b)
T2 (before corr.) लोकः प्रसिध्यति; T2 (after corr.)
G2-4 लोकप्रसिद्ध्ये. — c) A few MSS. पुनरेवम्. Gi
भविष्यंति पुनः सर्वे. — d) Gi नरा दैवं (for अनुकूलं).

87 °) D5 यावच; G4 यथा (for यदा). Dc1 Dn D4. 6 transp. चंद्र: and सूर्यः. — b) B1 तदा; D1 G2 यदा; G4 यथा (for तथा). K2 Dn2 तिष्यं बृहस्पितः; K4 (marg. sec. m.) D1. 5 (marg.) M1 ग्रुकबृहस्पती; De तिष्यं बृह °; G1 ग्रुको बृहस्पितः. — c) S1 K1-3 D1 एकरात्रे (K2 D1 °त्रो); D8 एकरात्रीं. — D2 om. (hapl.) from नित up to भविष्य in 88d. — d) S1 D3 प्रपश्यंति; K1 Dc2 प्रपत्स्यंति; K3 प्रवत्स्यित; B2 D1 M1 भविष्यति; T G2. 3 संपत्स्य(T1 °त्स्यं)ति. G1 M2 तदा संपत्स्यंते कृतं.

88 D<sub>3</sub> om. up to भविष्य in 88<sup>d</sup> (cf. v.l. 87).
— cd) Ś1 K D1-8. в चैव (for चापि). Ś1 K1. 2 च
लोमशः; B4 सुखावहाः (for [अ] जुलोमगाः). T2 G दक्षिणानि
भविष्यंति पूज(G1 प्रजा)यंतः परस्परं (see below). — For
88<sup>cd</sup>, T1 M subst.:

953\* दक्षिणानि भविष्यन्ति ग्रहाश्चाप्यनुलोमगाः। प्रदक्षिणा भविष्यन्ति पूजयन्तः परस्परम्।

-1)  $D_2$   $M_1$  भविष्यंति.  $B_4$  न संशयः;  $G_1$  तदा कृतं (for निरामयम्).

89 °) B Dn1. n3 D4-6 S (except  $G_1$ ) करकी.  $K_3$  D2 विष्णुयशो. — °) D1 ° प्रयो °;  $D_5$  ° प्रणो ° (for ° प्रचो °). — °)  $K_4$  Dc D3 S (except  $T_1$   $G_1$ ) उत्पत्स्यति.  $D_5$  महाबाहुर. — °)  $K_3$   $D_5$  ° बरु °.

90  $^a$ )  $G_1$  संभृतः.  $K_1$ .  $_4$   $D_1$ .  $_2$  शंभलग्रामे;  $K_2$  संवरु°; T  $G_2$ —4  $M_2$  शंबळ°;  $G_1$  संगळ°;  $M_1$  शंभळ°. — After  $90^{ab}$ , S ins.:

954\* महात्मा वृत्तसंपन्नः प्रजानां हितकृत्रुप्।

-  $^{d}$ )  $T_{1}$  सुबहून्यायुधानि च;  $G_{1}$ .  $_{2}$ .  $_{4}$  बहुनानायुधानि च. -  $G_{2}$  om.  $(hapl.) 90^{cl}$ . -  $^{c}$ )  $K_{3}$  सूताश्च;  $D_{c}$  योधांश्च;  $T_{1}$  योगं च;  $T_{2}$  (before corr.)  $G_{4}$  योगेश्च;  $G_{1}$   $M_{1}$  योगाश्च.

91 °) Śi स सर्व'; B2 स्वधमं'. Ti Gi Mi राजन् (for राजा). — b) Di. 2 महायशाः (for भवि'). — c) Bi S सकलं (for संकुलं). Śi Ki. 2 स एवेदं कुलं सर्व'; Ks. 4 Di-s. 5 स चेदं संकुलं सर्वं.

92 <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> उछितो; G<sub>2</sub> उत्स्थितो. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. s कालांत<sup>°</sup>; G<sub>1</sub> क्षत्रांत<sup>°</sup>; G<sub>2</sub> युगांत<sup>°</sup> (for क्षयान्त<sup>°</sup>). — <sup>c</sup>) B<sub>1</sub>. s Dc D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. s M संक्षेपो (B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> संक्षेपो; B<sub>3</sub> संक्षयो; T<sub>1</sub> संक्षेपा) हि स सर्वस्य; B<sub>2</sub> D<sub>11</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. s संक्षेपको हि सर्वस्य; B<sub>4</sub> समक्षाय हि सर्वस्य; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> संक्षेपे स हि सर्वस्य. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> परिवर्तते.

93 D<sub>2</sub> om. 93. — <sup>a</sup>) S गतः (Tı °तै:) श्रुद्रान्. — <sup>e</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 उद्धात<sup>e</sup>; G<sub>3</sub> उद्भूत<sup>e</sup> (for उत्साद<sup>e</sup>). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B D (except Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 3) सर्व- (for सर्वान्).

Colophon om. in Śi Ki-s. — Major parvan: Dn2
T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: Gi M2 मार्कडेयसमास्या.
K4 B2-4 Dc Dn D2. 3 (all om. sub-parvan name)
mention only भविष्य; and D4, likewise, only भविष्यत्.
— Adhy. name: D1 भविष्यकथनं; G1 युगधमंकथनं.
— Adhy. no. (figures, words or both): Dn 189
(Dn3 190); D1 196; S (M2 inf. lin.) 192 (M2

D<sub>1</sub> 98.

## 969

C. 3. 13107 B. 3. 191. 1 K. 3. 194. 1

## मार्कण्डेय उवाच।

ततश्रोरक्षयं कृत्वा द्विजेभ्यः पृथिवीमिमाम् । वाजिमेघे महायज्ञे विधिवत्कल्पयिष्यति ॥ १ स्थापयित्वा स मर्यादाः स्वयंभ्रविहिताः श्रुभाः । वनं पुण्ययशःकर्मा जरावान्संश्रयिष्यति ॥ २ तच्छीलमनुवर्त्स्यन्ते मनुष्या लोकवासिनः । विप्रैश्रोरक्षये चैव कृते क्षेमं भविष्यति ॥ ३ कृष्णाजिनानि शक्तीश्र त्रिशुलान्यायुधानि च । स्थापयन्विप्रशार्द्लो देशेषु विजितेषु च ॥ ४

orig. 195). — Śloka no.: Dn1 96; Dn2 97; Dn3

#### 189

- 1 °) Ś1 K1. 2. 4 D (except D1) चौरक्षयं. °) K1 B2 Dc2 D1 T2 G8 °मेध-; K2 °मेधो; B1 °मेधेर्; G3. 4 °मेधं (for 'मेधे). B1 °यज्ञेर्; T2 G2-4 °यज्ञं (for 'यज्ञे). °) G1 कालयध्यति.
- 2 K<sub>3</sub> om. (hapl.) 2. a) B D (except D<sub>1-3.5</sub>) च (for स). b) A few MSS. स्वयंभू. Ś1 K<sub>1.2</sub> तदा; B<sub>4</sub> प्रभु: (for शुभा:). c) T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> पुन: (for वनं). G<sub>1.2.4</sub> पुन: (G<sub>1</sub> वनं) पुण्ययशः कर्म. d) B<sub>4</sub> जरायां; T G<sub>1</sub> जरया; M विधिवत् (for जरावान्). B<sub>1-3</sub> Dc Dn रमणीयं प्रवेक्ष्यति.
- 3 °) Ś1 K2. 8 M1 अनुवत्संते; K4 Dn2 D2. 8 वत्संति; B2-4 Dn1. n3 D4-6 वत्संति; D1 T2 G वर्तते; T1 M2 पत्संते (for वत्सन्ते). b) B1 छोकभाविन:; T2 G छोक(G1 धर्म)चारिण:. c) G1 विप्रा (for विप्रे ). D4 चौरक्षयेश; D6 चौरक्षयं. Ś1 K Dn D1-3. 8 एवं चौ(D1 चो)रक्षये जाते. d) Ś1 K D1. 2. 8 महत्; D3 महा(for हते).
- 4 °) G<sub>1</sub> शक्ति च; M शक्तश्च (for शक्ती°). °) B D (except D<sub>1-8</sub>. в) द्विज ° (for विप्र°). °) Ś1 [इ]व जितेषु; Dc विहितेषु; D1 विपिनेषु; T2 G<sub>2-4</sub> विविधेषु (for विजितेषु).
  - 5 °) De विभेदो. °) S मानयंश्च (for 'यानो).

संस्त्यमानो विश्रेन्द्रैर्मानयानो द्विजोत्तमान् ।
कल्किश्ररिष्यति महीं सदा दस्युवधे रतः ॥ ५
हा तात हा सुतेत्येवं तास्ता वाचः सुदारुणाः ।
विक्रोशमानान्सुभृशं दस्यूत्रेष्यति संक्षयम् ॥ ६
ततोऽधर्मविनाशो वै धर्मवृद्धिश्र भारत ।
भविष्यति कृते प्राप्ते क्रियावांश्र जनस्तथा ॥ ७
आरामाश्रेव चैत्याश्र तटाकान्यवटास्तथा ।
यज्ञक्रियाश्र विविधा भविष्यन्ति कृते युगे ॥ ८
ब्राह्मणाः साधवश्रेव सुनयश्र तपस्वनः ।

- °) Ś1 K1. 3 कार्किश; K4 B2-4 T G2-4 कल्की (for कल्किश). B1 (m as in text) चरिष्यति महाबाहु:. в) Ś1 Ds तदा (for सदा).
- 6 a) = 3. 188. 84a. B<sub>5</sub> [ए]तत् (for [ए]वं). B<sub>1</sub> हा तात हा च पुत्रेति; B<sub>2</sub>. a D (except D<sub>1-3</sub>. a) हा मातः स्तात पुत्रेति; B<sub>4</sub> हा तात हा आतरिति. a) B<sub>4</sub> तदा (for तास्ता). K<sub>2</sub> सुदारुणं; M<sub>2</sub> च दारुणाः (for सुदां). a) K<sub>1</sub> M<sub>2</sub> विक्रोशमानाः. Si K D<sub>1-3</sub>. a सुबहून् (for सुभूशं). a) D<sub>1</sub> देशान्; G<sub>2</sub> शत्रून् (for दस्यून्). K<sub>1</sub> स क्षयं; T<sub>1</sub> संयुगे (for संक्षयम्).
- 7 a) B<sub>2</sub> तदा (for ततो). B<sub>2</sub> विनाशं. Ś1 K<sub>1</sub>. 2 [S]यं (for वे). c) G<sub>1</sub> युगे (for कृते). d) Ś<sub>1</sub> B<sub>1</sub>. 2 De D<sub>1</sub>. 2. 4. 6 तदा; B<sub>2</sub> सदा (for तथा). After 7, M<sub>2</sub> ins. 955\*.
- 8 °) Ś1 K1. 2 G3 आरामांश्चेव; K3 D1 आश्रमां; Dc1 आश्रमं (for आरामां). K1. 2 G1 चैत्यांश्च. b) Ś1 तडाकान्यवटस्तथा; K1 तडाकान्यवटास्तथा; K2 तडाकानि वटांस्तथा; K4 B1 D1. 3 तडागान्यवटास्तथा; B2-4 D6 तटागावसथा तथा; Dc Dn D4 तडागावसथास्तथा; D5 तडागाश्च वटास्तथा. N ins. after 8°b: M2, after 7:
- 955\* पुष्करिण्यश्च विविधा देवतायतनानि च।
   <sup>d</sup>) G1 करि<sup>\*</sup> (for भवि<sup>\*</sup>).
- 9 <sup>a</sup>) B1 ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या. <sup>c</sup>) K4 D1 हतः पाखंडाः; S हत (M1 सह)पाषंडाः. <sup>d</sup>) S1 K D3. 5 सत्ये तथा; B Dn D4. 6 T1 M2 सत्यजनाः; Dc सत्यप्रियाः; G1 सत्यवताः; M1 सत्यरताः (for सत्ये जनाः). D1 महाप्रजाः D2 सहप्रजाः (for जनाः प्रजाः). T1 तथा; T2 G2-4 तदा

आश्रमाः सहपाषण्डाः स्थिताः सत्ये जनाः प्रजाः ॥ ९ जास्यन्ति सर्वबीजानि उप्यमानानि चैव ह । सर्वेष्ट्रतुषु राजेन्द्र सर्वं सस्यं भविष्यति ॥ १० नरा दानेषु निरता व्रतेषु नियमेषु च। जपयज्ञपरा विप्रा धर्मकामा मुदा युताः। पालियष्यन्ति राजानो धर्मेणेमां वसुंधराम् ॥ ११ व्यवहाररता वैदया भविष्यन्ति कृते युगे। षद्कर्मनिरता विप्राः क्षत्रिया रक्षणे रताः ॥ १२ ग्रुश्रुषायां रताः ग्रुद्रास्तथा वर्णत्रयस्य च । एष धर्मः कृतयुगे त्रेतायां द्वापरे तथा । पश्चिमे युगकाले च यः स ते संप्रकीर्तितः ॥ १३ सर्वलोकस्य विदिता युगसंख्या च पाण्डव। एतत्ते सर्वमाख्यातमतीतानागतं मया।

(for प्रजा:).

10 . a) B2. 3 Dn D4. 6 प्रयं(D4. 6 'जं)ति; S जायंति (for जास्यन्ति). Ś1 K1-3 चैव बीजानि; T2 G सर्वभूतानि.  $m K_{m s} \ D_{1-m s}$  जनिष्यंते  $(\,D_1\,\,^\circ$ ति $\,)\,$  च बीजानि $\,;\,D_{m s}\,$  जनियष्यंति बीजानि. — b) K1. 2 तप्य° (!); B Dn D4. 6 रोप्यमाणानि; सर्वशः;  $D_{\delta}$  वै तदा;  $T_{1}$  वै सह (for चैव ह). — d)  $B_{1}$ Dc2 D2. 8. 5 S सर्व-. G1 सर्वशः संभविष्यति.

11  $^{a}$ ) Ds नियता; Ds [अ]भिरता (for निरता). —  $^{b}$ ) D1. 2 शुभेषु; G1. 2. 4 वृत्तेषु (for व्रतेषु). — G4 om. 11<sup>cd</sup>. — °) K1. 8 B2. 4 Dn D3. 4. 6 जस्य°; K2. 4 B3 Dc D1 जाप्य $^{ullet}$   $(\mathrm{for}\ \mathrm{gr}^{ullet})$ . --  $^{d}$ )  $\acute{\mathrm{S}}_{1}$   $^{ullet}$ कामा सुदान्विताः;  $\mathrm{D}_{1}$   $^{ullet}$ काम-मुदा युताः;  $G_1$  °कामसमायुताः. —  $\overline{\hat{S}}_1$   $K_1$  om. (hapl.)  $11^{e}-12^{d}$ . —  $^{f})$   $B_{1}$  धर्मेण पृथिवीमिमां.

12 Ś1 K1 om. 12 (cf. v.l. 11). — a) T2 G "परा (for °रता). — d) K2 B2 Dn D4. 6 विक्रमे (for रक्षणे).

13 a) K4 ग्रुश्रूवण- (for ग्रुश्रूवायां). — d) T1 [5]पि च (for तथा). — °) Ś1 K1. 2 तु; S यः (for च). — ') Śı Ka Ba यश्च ते; Kı यञ्च ते; Ka Da. a य(Ka त)था ते; Ds यः सत्ये; T1 G2. 4 M स तेयं; T2 G8 सततं; G1 स च ते (for यः स ते). T1 G2. 4 परिकीतिंतः; G1 सुप्रकीतिंतं.

14 °) K4 सर्वलोकाश्च. D3 G1 विहिता; T G2-4 M2 कथिता (for विदिता). — b) S भारत (for पाण्डव). — d) B D (except Dc Ds) तथा (for मया). — 1) Ds ऋषिसंमतं; T1 °िम स्तुतं; G1 °संस्कृतं.

वायुत्रोक्तमनुस्मृत्य पुराणमृषिसंस्तुतम् ॥ १४ एवं संसारमार्गा मे बहुशिथरजीविना । दृष्टाश्रेवानुभृताश्र तांस्ते कथितवानहम् ॥ १५ इदं चैवापरं भूयः सह भ्रातृभिरच्युत । धर्मसंशयमोक्षार्थं निबोध वचनं मम ॥ १६ धर्मे त्वयात्मा संयोज्यो नित्यं धर्मभृतां वर । धर्मात्मा हि सुखं राजा प्रेत्य चेह च नन्दति॥ १७ निबोध च ग्रुभां वाणीं यां प्रवक्ष्यामि तेऽनघ । न ब्राह्मणे परिभवः कर्तव्यस्ते कदाचन । ब्राह्मणो रुषितो हन्यादपि लोकान्त्रतिज्ञया ॥ १८ वैशंपायन उवाच।

मार्कण्डेयवचः श्रुत्वा कुरूणां प्रवरो नृपः। उवाच वचनं धीमान्परमं परमद्युतिः ॥ १९

15 °) B1 समागमें चैव; B2 D4. 5 संसारमार्गीयं (D4 °गों मे). — b)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$ . 8  $\acute{D}_1$ . 2. 5 बहव  $\acute{e}$  (for बहुश  $\acute{e}$ ). K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> T G<sub>2-4</sub> चिरजीविन:. — °) K<sub>1</sub>. 2 दृष्ट्वा (for दृष्टाञ्च). — d) Śi K B4 D1. 2 यान् (for तान्). S किं भूयः श्रोतुमिच्छसि.

16 For 16ab, S subst.:

956\* सर्वमेतद्यथातस्वं कथितं तव सर्वशः।

— °) Śı Kı-s धर्मसंच(Śı °क्ष-; Ks °श्र)य '; B4 धर्मसंशय-बोधार्थं; D1 धनसंक्षयमोक्षार्थं; S धर्मसंशयहेतोश्र.

17 °) Ś1 K B1. 8. 4 Dc Dn D2. 8 संस्थाप्यो; B2 योक्तन्यो; Ds संस्थेयं (for संयोज्यो). S न तेन्यथात्र (Ti °थाच; G₁°थात्मा; M°थास) विज्ञेयो. — ⁰) S धर्मो (for नित्यं). — T1 G1 M om. 17° . — °) K3 [अ]भि-मुखं (for हि सुखं). K4 नित्यं; B Dc Dn D4. 6 राजन् (for राजा). Di धम्यादनु हि सुखं राज्यात् (sic). — d) Ś1 K Dn1 D1-3. 5 विंदति (for नन्दति).

18 °) D2 निबोधैतां; T1 °धय; G2 'धत (for 'ध च). Ds Gs सुखां (for ग्रुभां). — b) Ś1 K1. 2 B2 प्रवक्ष्यामि च (for यां प्रव°). G1 नृप (for Sनघ). — °) K3 (by transp.) ब्राह्मणे न. — d) K4 कथं (for कदा ). — D1 om. 18°1. — °) B1-3 Dc Dn D4-6 कुपितो; D2 [5]पि रुषा (for रुषितो).

19 °) T1 G1 कुरुराजो युधिष्टिर:. — °) В4 श्रीमान् (for धीमान्). — <sup>d</sup>) K4 परमच्युतं; D8 (marg. sec. m.) द्युतिमान्नप. 

C. 3. 13128 B. 3. 191. 22 K. 3. 194. 23 किस्मन्धर्मे मया स्थेयं प्रजाः संरक्षता ग्रुने । कथं च वर्तमानो वे न च्यवेयं खधर्मतः ॥ २० मार्कण्डेय उवाच ।

द्यावान्सर्वभृतेषु हितो रक्तोऽनस्यकः । अपत्यानामिव स्वेषां प्रजानां रक्षणे रतः । चर धर्मं त्यजाधर्मं पितृन्देवांश्च पूज्य ।। २१ प्रमादाद्यत्कृतं तेऽभूत्सम्यग्दानेन तज्जय । अलं ते मानमाश्रित्य सततं परवान्भव ।। २२ विजित्य पृथिवीं सर्वां मोदमानः सुखी भव । एष भूतो भविष्यश्च धर्मस्ते ससुदीरितः ।। २३ न तेऽस्त्यविदितं किंचिदतीतानागतं सुवि ।

20 <sup>a</sup>) Bs कथं (for कस्मिन्). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 प्रजा; Bs प्रजां (for प्रजा:). K<sub>4</sub> मया (for मुने). D<sub>1</sub>. 2 प्रजानां रक्षणे मुने. — <sup>c</sup>) D<sub>5</sub> [S]हं (for नै). — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> अच्यवेहं (for न च्यवेयं). — For 20, S subst.:

957\*

युधिष्टिरः ।

एतच्छुत्वा मया कि स्थात्कर्तन्यं मुनिसत्तम । कथं चायं जितो लोको रक्षितन्यो भविष्यति ।

- 21 °) D5 यदा च (for दयावान्). b) T1 G4 हिते (for हितो). G4 युक्तो; M रक्षा (for रक्तो). c) D5 सदा; T2 G2-4 स्नेहात् (for स्वेषां). B Dc Dn D4.6 सत्यवादी मृदुर्दांत:. e) T1 M कुरु (for चर). 1) K1.2 पूजयन्. S पितृन्पूर्वाननुस्तर.
- 22  $D_8$  om.  $22^{ab}$ . a)  $\acute{S}_1$  प्रमादो यःकृतस्;  $K_2$  प्रमादं यःकृते;  $K_3$  प्रमादा यःकृतं. b)  $\acute{S}_1$   $D_{C_2}$   $D_5$  ते (for तज्.). a)  $D_1$  तु (for ते).  $D_1$  दानम् (for मानम्). a)  $D_{D_2}$  यतवान्; T G प्रियवाग् (for परवान्). M सततं वै पराजय.
- 23 °)  $T_1$  लोको (for भूतो).  $K_1 T_2 G_{2-4}$  भविष्यञ्च;  $K_3$  भविष्यंश्च.  $^d$ ) De धर्म वै;  $T_1 G_1$  लोकस्ते;  $T_2 G_{2-4}$  लोकस्य (for धर्मस्ते).  $\acute{S}_1 D_3$  समुदाहतः.
- 24 °) =1. 57. 12°: 5. 16. 7°. S (except G<sub>1.2</sub>) में (for ते). °) B<sub>2</sub> विभो; Dn<sub>8</sub> युधि (for भुवि). Ś1 K<sub>1.2</sub> त्रिषु लोकेषु मानद (Ś1 भारत); G<sub>1</sub> M प्रत्यक्षं यच नागतं. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M om. 24°d. °) Dn<sub>8</sub> D<sub>2.8</sub> G<sub>4</sub> इदं (for इमं). Ś1 K<sub>1.2</sub> इमं च सुपरि°. d) T G (T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> om.) वृथा तं (for हवं तात). After 24, B Dc Dn D<sub>4.6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> ins.:

958\* प्राज्ञास्तात न मुद्धन्ति कालेनाभिप्रपीडिताः।

तस्मादिमं परिक्केशं त्वं तात हृदि मा कृथाः ॥ २४ एष कालो महाबाहो अपि सर्वदिवौकसाम् । मुद्यन्ति हि प्रजास्तात कालेनाभिप्रचोदिताः ॥ २५ मा च तेऽत्र विचारो भू धन्मयोक्तं तवानघ । अतिशङ्कच वचो ह्येतद्वर्मलोपो भवेत्तव ॥ २६ जातोऽसि प्रथिते वंशे कुरूणां भरतर्षभ । कर्मणा मनसा वाचा सर्वमेतत्समाचर ॥ २७

युधिष्ठिर उवाच।

यत्त्वयोक्तं द्विजश्रेष्ठ वाक्यं श्रुतिमनोहरम् । तथा करिष्ये यत्नेन भवतः शासनं विभो ॥ २८ न मे लोभोऽस्ति विप्रेन्द्र न भयं न च मत्सरः ।

[ De "नाभिप्रचोदिताः; Dn D4. 6 "नापि प्रपीडिताः.]

25 °) D<sub>5</sub> एक: (for एप). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> महान्नेता; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> महान्नाजन्; G<sub>2</sub> महातेज (with hiatus); M<sub>2</sub> महान्नाहुर्.

— <sup>b</sup>) B<sub>2</sub> अति सर्वं दिवो°; D<sub>1</sub> अति सर्वं न्दिवोकसः; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> सर्वेषां त्रिदिवोकसां. — Dc G<sub>4</sub> om. 25<sup>cd</sup>. — °) Ś<sub>1</sub> मुहूते; K<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 M मुह्यंते; B<sub>3</sub> सक्षंति; T<sub>1</sub> उद्यंते (for मुद्यन्ति). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub> तत्र; D<sub>5</sub> सर्वाः (for तात). — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> [अ]भिप्रपीडिताः; B<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 [अ]पि प्रचोदिताः; D<sub>2</sub>. 5 [अ]भिप्रणो°.

26 °)  $D_6$  स (for HI).  $B_1$  ते वै;  $D_1$   $D_4$  6 तन्न (for तेSन्न). Ś1  $K_1$   $D_{1-8}$  5 विचारोस्तु; B  $D_2$   $D_1$  विशंका भूद्.  $C_1$   $C_2$   $C_3$   $D_4$   $C_4$   $D_5$   $D_6$   $D_6$   $D_7$   $D_8$  अशक्य मद् (for अतिशङ्क्य).

27 °) S पश्चिमे (for प्रथिते). M1 काले; M2 देशे (for वंशे). — b) T1 G1 कुरुसत्तम (for भरत°).

28 <sup>a</sup>) Ś1 K D1. 8. 5 मुनिश्रेष्ठ. — <sup>d</sup>) K3 D6 तथा; K4 D3 यथा; B2 श्रभो; T1 G1 मुने (for विभो).

- 29 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> om. (hapl.) 29. a) B<sub>2</sub> ते (for मे). Ś1 K D<sub>3</sub>. 5 विप्रषे (for विप्रेन्द्र). b) Ś1 K D<sub>3</sub>. 5 संभ्रम: (for मत्सर:). c) Ś1 K D<sub>3</sub>. 5 [इ] इ; M<sub>2</sub> च (for हि). d) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 यत्त्वयोक्तं (for उक्तं यत्ते). D<sub>1</sub>. 2 हितं वच:; T1 प्रियं मुने; M प्रियं प्रभो (M<sub>2</sub> विभो) (for मिय प्रभो).
- 30 °) G4 च (for तु). b) B4 D5 भागंवस्य (for पाण्ड°). K3. 4 D3. 5 यशस्त्रिनः (for महा°). De Dn D4 मार्कंडेयस्य धीमतः; T1 G1 धर्मराजस्य धीमतः. K4 om. 30°-31b. °) B2. 4 Dn D4. 6 संहष्टाः (for प्र°).

करिष्यामि हि तत्सर्वम्रक्तं यत्ते मिय प्रभो ॥ २९ वैशंपायन उवाच । श्रुत्वा तु वचनं तस्य पाण्डवस्य महात्मनः ।

प्रहृष्टाः पाण्डवा राजनसिहताः शार्क्गधन्वना ॥ ३० तथा कथां शुभां श्रुत्वा मार्कण्डेयस्य धीमतः । विस्मिताः समपद्यन्त पुराणस्य निवेदनात् ॥ ३१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८९ ॥

# 990

# वैशंपायन उवाच।

भूय एव ब्राह्मणमहाभाग्यं वक्तमईसीत्यब्रवी-त्पाण्डवेयो मार्कण्डेयम् ॥ १ ॥ अथाचष्ट मार्क-ण्डेयः ॥ २ ॥

Ds ब्राह्मणा (for पाण्डवा). B1. s Dc संहष्टो हृष्टरोमाभूत.

— d) Śi K B1. s Dc सहित: (for ar:). D1. s befar.

— After 30, B Dc Dn D4. e T2 G2-4 ins.:

959\* विप्रदेभाश्च ते सर्वे ये तत्रासन्समागता:।

31 K<sub>4</sub> om. 31<sup>ab</sup> (cf. v.l. 30). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> transp. कथां and ग्रुमां. T1 प्राज्ञा; G1 प्रज्ञा; G2. 4 M प्रज्ञां (for कथां). T1 G1 वच: (for ग्रुमां). Dc स तथा तां कथां श्रुत्वा. — b) T1 संप्रपद्यंत. — Dn3 निबोधनात्; S निबोधने (for निवे°).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 T2 G2-4 आरण्य.
— Sub-parvan: B1-3 Dc Dn D4.6 G1 मार्कडेयसमा (Dn3 D4.6 भ)स्या (followed by भविष्य in B1.3 Dc Dn D4.6); M1 मार्कडेयसंहिता. Ś1 K B4 D1-3.5 M2 (all om. sub-parvan name) mention only भविष्य (Ś1 K1.2 M2 ध्यत्). То भविष्य ог ध्यत्, N (except B2 Dn3) M2 add समाप्त. — Adhy. name: G1 युगधमंकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 190 (Dn3 191); D1 197; S (M2 inf. lin.) 193 (M2 orig. 196). — Śloka no.: Dn1. n2 35; D1 33.

### 190

1 Before 1, B<sub>2-4</sub> D<sub>3</sub> (marg. sec. m.). 6 G<sub>3</sub> ins.: 960\* जनमेजय उवाच।

भूय एव बाह्मणानां माहात्म्यं वक्तुमहीस । पाण्डवानां यथाचष्ट मार्कण्डेयो महातपाः ।

— G1 om. भूय and reads एवं (for एव). B2 बाह्मणानां

अयोध्यायामिक्ष्वाकुकुलोत्पनः पार्थिवः परि-क्षिन्नाम मृगयामगमत् ॥ ३ ॥ तमेकाश्वेन मृगमनु-सरन्तं मृगो दूरमपाहरत् ॥ ४ ॥ अथाध्विन जात-श्रमः क्षुनृष्णाभिभृतश्च किसंमिश्चिदुदेशे नीलं वन-

C. 3. 13147 B. 3. 192. 5 K 3 195 5

माहात्म्यं;  $B_3$   $D_5$   $T_2$   $G_1$ . 2. 4  $M_1$  ब्राह्मणमाहाम्यं;  $D_6$  ब्राह्मणस्य माहात्म्यं;  $D_4$  महाभागः;  $T_1$  च माहात्म्यं (for ब्राह्मणमहाभाग्यं). Before वक्तुम्,  $K_1$ . 3  $B_8$   $D_6$   $D_2$ . 4 T  $G_1$   $M_1$  ins. भगवान्;  $K_2$ . 4  $D_8$  भवान्;  $B_1$   $D_1$ . 5  $G_4$  भगवन्;  $M_2$  मम भगवन्.  $S_1$  K  $B_1$   $D_6$   $D_2$ 4  $T_2$ 6  $G_1$ 4  $M_1$  अहंति (for अहंसि).  $G_1$ 6  $G_2$ 8  $G_3$ 9  $G_4$ 9

2 Mom. 2. — D<sub>5</sub> om. अथ and मार्कण्डेय:. — After 2, K<sub>8</sub> B<sub>2</sub>. 4 Dn G<sub>8</sub> ins. :

961\* अपूर्वमिदं श्रूयतां ब्राह्मणानां चरितम्।; while De Ds (marg. sec. m.). 6 T2 G2-4 ins.: 962\* श्रूयतां कथयामीदं ब्रह्मर्पीणां पूर्वचरितम्।

[Dc Ds. 6 ins. अपूर्व after इदं. Ds. 6 ब्राह्मणानां (for ब्रह्म°). Dc Ds. 6 om. पूर्व-.]

3 Before 3, Ds M read मार्कंडेय उ (M om. उ).
— G1 अयोध्याधिपतिर् (for अयोध्यायाम्). K1 D4 कुल उत्पन्नः; B Dn D6 G3 कुलोद्रहः (for कुलोत्पन्नः). K4 D4-6 om. पार्थिवः; T2 G2-4 om. पार्थिवः परिक्षिन्नाम. A few MSS. परीक्षिन्. G1 पारीक्षिन्नाम पार्थिवः (for पार्थिवः परिक्षिन्नाम).

4 B4 T G1. 2. 4 M स एको (M ° का) श्वेन. T1 मृगयाम् (for मृगम्). T1 अनुसरन्; T2 G1. 4 अन्वसरत्; G2 M अन्वचरत् (for अनुसरन्तं). Before मृगो, G1 ins. स; M2 तं. De M1 दूरतरम् (for दूरम्). Ś1 K3 G2. 4 M1 उपाहरत्; B4 T2 अन्वहरत्; Dc अथाहरत्; T1 अपासरत्.

5 Ba. s Dn D4. e Gs om. अथ. Ś1 K D1-s. s om.

3. 13147 3. 192. 5 3. 195. 5 पण्डमपश्यत्। तच विवेश ।। ५ ।। ततस्तस्य वन-पण्डस्य मध्येऽतीव रमणीयं सरो दृष्टा साश्व एव व्यगाहत ।। ६ ।। अथाश्वस्तः स विसमृणालमश्व-स्याग्रे निश्चिष्य पुष्करिणीतीरे समाविशत् ।। ७ ॥ ततः शयानो मधुरं गीतशब्दमशृणोत् ।। ८ ॥ स श्रुत्वाचिन्तयत् । नेह मनुष्यगतिं पश्यामि । कस्य खल्वयं गीतशब्द इति ॥ ९ ॥

अथापश्यत्कन्यां परमरूपदर्शनीयां पुष्पाण्यव-

च.  $G_4$  om. किंसिश्चिद् . B D (except  $D_{1-8.5}$ )  $G_3$  एक स्मिन् (for किंसिश्चिद् ).  $K_{1.2}$   $B_{1-8}$   $D_{c2}$   $D_1$   $D_3$   $T_1$   $G_1$   $M_2$  देशे;  $G_4$  दूरे (for उद्देशे).  $K_4$   $D_3$  om. नीलं. After नीलं,  $B_{2-4}$   $D_1$   $D_{4-6}$   $G_{1.3}$  ins. गहनं. Some MSS. वनखंडम् .  $B_1$   $D_{c1}$  नीलं वनं गहनखंडमपश्चत् . —  $S_1$   $K_{1-3}$   $D_2$  तच्चाविवेश;  $S_2$   $S_3$   $S_4$   $S_4$ 

6 T1 om. ततस. T2 G2. 4 तस्याविशेषतो; G1 स प्रविश्य (for ततस्तस्य). Ś1 K1. 2 om. वनषण्डस्य; some MSS. spell वनखण्डस्य. Ś1 K D1. 2. 5 [अ]वगाहत (for स्यगा°). Dc सोश्वादवारोहत (for साश्व एव स्यगाहत).

7 G<sub>2.4</sub> तथाश्वसः.  $T_1 M_1 स + (for H)$ .  $D_6$  अथाश्वं तस्मिन्सरसि बध्वा (for अथाश्वसः H).  $M_2$  विसमृणालानि (for मृणालम्).  $T_1 G_1 M_1$  विसमृणालान्यश्वस्यायतो.  $B_1$  अश्वायाये ;  $B_{2-4}$  De Dn D<sub>4</sub>.  $G_8$  अश्वाया ( $G_4$  श्वस्या) प्रतो (for अश्वस्याये).  $G_1$  निक्षिसं ;  $G_2$  संविवेश ;  $G_3$  संविवेश ;  $G_4$  स्थानमाविशत् ;  $G_4$  स्थानमभजत (for समाविशत्).  $G_4$  स्थानमभजत (for समाविशत्).  $G_4$  विसनृणान्यश्वस्य दत्वा स्थयमाविशत् .

8 Si तत्र (for तत:). Before शयानो, G1 M2 ins. स. K2 B Dn D4-6 T G गीतम् (for गीतशब्दम्).

9 After स, D<sub>1</sub> ins. तत्. S श्रुत्वा च (for स श्रुत्वा).

— K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 T<sub>2</sub> मानुवगति; T<sub>1</sub> मनुष्यभूमि. B<sub>1</sub> प्रप्र्यामि (for प्रयामि). — After कस्य, Dc ins. तत्; M नु. B<sub>1</sub> Dc om. इति.

10 D1 reads यथा for अथ, and om. कन्यां. Before परमरूप', T2 G2. 4 ins. परां. K3 परमं दर्शनीयां; D1 परमं रूपं दर्शयंतीति; D2 परमरूपं दर्शयंती; G1 परमरूपसंपन्नां दर्शनीयां. S1 K2 विचिन्वं(K2 न्व)तीं; Dc Dns [अ]वचिन्वंतीं; D1. 3 [ए]व विचिन्वंतीं; T G1. 8. 4 M [अ]पचिन्व(T2 G3 M2 न्वं)तीं; G2 [अ]पि विचिन्वंतीं. D1. 2 om. गायन्तीं. After

चिन्वतीं गायन्तीं च ॥ १०॥ अथ सा राज्ञः समीपे पर्यक्रामत् ॥ ११॥ तामत्रवीद्राजा। कस्या-सि सुभगे त्विमिति ॥ १२॥ सा प्रत्युवाच। कन्या-स्मीति ॥ १३॥ तां राजोवाच। अर्थी त्वयाह-मिति ॥ १४॥ अथोवाच कन्या। समयेनाहं शक्या त्वया लब्धुम्। नान्यथेति ॥ १५॥ तां राजा समयमप्रच्छत् ॥ १६॥ ततः कन्येदस्रवाच। उदकं मे न दर्शयतव्यमिति ॥ १७॥ स राजा बाढ-

गायन्तीं, G1 ins. नृत्यंतीं. K1 om. च.

11 B<sub>2</sub> T G<sub>4</sub> om. अथ. G<sub>1</sub> सा च; G<sub>2</sub> M (by transp.) साथ. D<sub>1.2</sub> पर्याक्रमत्; G<sub>1.4</sub> पर्यक्रमात्; M<sub>1</sub> पर्याक्रामत्. S<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>6</sub> अथ राज्ञः समीपे सापा( K<sub>3</sub> D<sub>6</sub> सा पर्या)कामत्; K<sub>4</sub> D<sub>8</sub> अथ तस्य राज्ञः समीपे सा पर्याक्रमत्.

12 T G2. 4 अप्रच्छत् (for अन्नवीत्). Before राजा, S (except G3 M1) ins. स. — B4 S (except G3) कालि (for कस्यासि). Dc om. सुभगे. B1-3 Dn D4. 6 G3 भद्रे (for सुभगे). Before त्वम्, K4 D1-3 ins. का; B1-3 Dc Dn D4. 6 G3 का वा; B4 T1 G1 M कस्य. T2 G2. 4 om. त्वम्. T1 सुता (for इति).

13 G1 om. सा. Ś1 K1. 2.4 B4 D1-3. 5 सा तं; K3 ततस्तं (for सा). — After इति, G1 ins. राजानं.

14 Śi Ki om. तां. Ds अबवीत् (for उवाच). — Ti संबंधी (for अथीं).

15 D<sub>1</sub> om. from समये up to उवाच (in 17). Ś<sub>1</sub>  $K_{1-3}$  D<sub>2</sub>. 8. 5 transp. शक्या and त्वया.  $K_4$  (by transp.) त्वया रुड्यं शक्या.

16 D1 om. 16. — B Dc Dn D4. 6 transp. तां and राजा. T1 सविस्थयम् (for समयम्). After अपृच्छत्, S (except G3) ins. कः समय इति.

17 D<sub>1</sub> om. up to उनाच. — B<sub>2.4</sub> D (except D<sub>2.8.5</sub>) G<sub>8</sub> M om. तत:. B D (except D<sub>2.8.5</sub>) om. इदम्. D<sub>5</sub> अन्नवीत् (for उनाच). — B D (except D<sub>1-8.5</sub>) G<sub>8</sub> नोदकं मे; M<sub>1</sub> उदकं मा (for उदकं मे न).

18 B<sub>2</sub> om. राजा. After राजा, B<sub>1.3.4</sub> D (except D<sub>1-3.5</sub>) G<sub>3</sub> ins. तां. After बाढम्, Dc ins. इत्युदकं न दर्शयामि. — After तां, K<sub>2</sub> D (except D<sub>1-3</sub>) G<sub>3</sub> ins. उपयेमे । कृतोद्वाहश्च परीक्षित्कीडमानो मुदा परमया युक्तस्तूर्णी (Dc om. त्र्णीं). Dc om. समागम्य. B Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> संगम्य (for समागम्य). Before तया सह, M<sub>2</sub> ins. तत्रेव. T<sub>1</sub> om. तया सह. S (except G<sub>3</sub>) तत्र (M<sub>2</sub> om. तत्र)

मित्युक्त्वा तां समागम्य तया सहास्ते ॥ १८ ॥ तत्रैवासीने राजनि सेनान्वगच्छत्। पदेनानुपदं दृष्ट्वा राजानं परिवार्यातिष्ठत् ॥ १९ ॥ पर्याश्वस्तश्च

राजा तयैव सह शिविकया प्रायादविघाटितया। खनगरमनुप्राप्य रहिस तया सह रमन्नास्ते । नान्य-र्तिकचनापक्यत् ॥ २० ॥

अथ प्रधानामात्यसास्याभ्याशचराः स्त्रियोऽ-पृच्छत् । किमत्र प्रयोजनं वर्तत इति ॥ २१ ॥

तस्थी (for [आ]स्ते).

19 Before तन्न,  $K_4$  B D (except  $D_6$ )  $G_8$  ins. ततस्. S (except G<sub>8</sub>) om. तन्त्रेव. D<sub>1.5</sub> om. [प्]व. After [आ]सीने, K2. 3 T1 M ins. च. After राजनि, T2 G2. 4 ins. सा. T2 om. from सेना up to अनुप्रा (in 20). Ś1 अभ्य° (for अन्व°). — Ś1 K Dn D3. 5 सा सेनोपविष्टं; B1. 8 De पदेन पदं; B2 D4. 6 G8 पदं पदेन; D2 पदेनानुपदं समासेनोपविष्टं (for पदेनानुपदं). Śi K Dn Ds. 5 om. हड्डा. Before हड्डा, D1 ins. सा. B1 G4 गतवा (for हड्डा). After egr, B2. s Dc D4. e G3 M2 ins. w. Ds transp. राजानं and परिवार्थ. Ks B2 D1-3 अवतिष्ठत्; K4 उपतिष्ठत्;  $\mathrm{Dc}~G_2$ . 4  $\mathrm{M}_2$  अतिष्ठत ;  $\mathrm{D}_5$  अवातिष्ठत ;  $\mathrm{T}_1~\mathrm{M}_1$  अवतिष्ठत ;  $\mathrm{G}_1$ उपातिष्ठत (for अतिष्ठत्).

20 T2 om. up to अनुत्रा (cf. v.l. 19). — Before पर्या°, G2. 4 ins. अथ. T1 om. पर्याश्वस्तश्च. Before राजा, K3. 4 D1-3 M ins. स. D1 G2. 3 तथैव. D1 T1 M2 शिबिकायां. K4 साविघाटितया; B De Dn D1. 3-6 G3 अवघो (B1 Dc D3 विघा; D1. 5 विघ) टि°; T1 G2. 4 M अविषादस्तया ( $\mathbf{T}_1$  om. तया);  $\mathbf{G}_1$  हर्षाविष्टस्तया (for अवि-घाटितया). — B1 शश्वन्; B2-4 Dc Dn D2-4. 6 G8 M2 स (D2. 3 om. स) स्वं (for स्व<sup>-</sup>). T1 अभि<sup>\*</sup> (for अनु<sup>\*</sup>). M (by transp.) तथा सह रहिंस. К4 от. सह. В1-3 Dn D4. 6 G3 om. रमन्. K3 D3 रमयन्; K4 B4 T2 G2. 4 M रममाण; De वसन् (for रमन्). D2 [तमन्वा]स्ते (for रमञ्जाखे). — Śı K किंचिट् (for किंचन). B De Dn D4. 6 G3 तत्राभ्याश(Dc D4 ैस)स्थोपि कश्चि(Dc ैश्चित्त)-न्नापश्यत्;  $\mathbf{T}_1$  नान्यां कांचनापश्यत्;  $\mathbf{T}_2$ न कदाचिदपश्यत्;  $\mathbf{G}_1$ M स (M om.) नान्यं कंचनापश्यत्; G2. 4 न कांश्चिदपश्यत् (for नान्यिंकचनापश्यत्).

21 Ś1 K1-8 D1. 8 प्रधानो नामामात्यस; B1. 8 Dc D2 प्रधानोमात्मस् (D2 °नो नान्यस्). B1 T1 om. तस्य. B2-4 Dn Ds. 6 Gs transp. तस्य and अभ्याश°. Śi K D1-3. 5

अथान्त्रवंस्ताः स्त्रियः। अपूर्विमिव पश्याम उद्कं नात्र नीयत इति ॥ २२ ॥ अथामात्योऽनुदकं वनं कार-यित्वोदारवृक्षं बहुमूलपुष्पफलं रहस्युपगम्य राजा-नमब्रवीत् । वनमिद्ग्रुदारमनुद्कम् । साध्वत्र रम्य-तामिति ॥ २३ ॥

स तस्य वचनात्त्रयेव सह देव्या तद्वनं प्रावि-शत् । स कदाचित्तस्मिन्वने रम्ये तयेव सह व्यव-हरत् । अथ क्षुत्रुष्णार्दितः श्रान्तोऽतिमात्रमतिम्रक्ता-

अभ्यंतरः; M2 अभ्याशपराः. Ś1 K D1-3. ४ [5]न्वपुच्छत् (for Sप्टइत).

22 T G2. 4 om. ताः. De स्त्रियम् (De1 om.) अपूर्वा-मिह पश्यामस्तां च राजा समयो नायं (Dc1 मैयेनो) भुक्ते यथोदकं न दर्शयितव्यमिति (for अपूर्वमिव-नीयत इति). K4 B1 D1-3 नात्रानीयत (for नात्र नीयत). T1 om. इति.

23 Śi Ki om. अथ. De स तथा वचनं श्रुत्वा (for अथामात्योऽनुदकं). T1 सदनं; M1 नाम (for वनं). T2 om. बहुमूलपुष्पफलं. Śi Ki [उ]दारवृक्षबहुमूलपुष्पफलं; Ks  $D_{1-3}$  वृक्षं  $(K_3$  वृक्षः ) बहुपुष्पमूलफलं;  $K_4$  चारुवृक्षं बहुमूल-फलं; B1. 4 Dc Dn2 ैनृक्षं बहुपुष्पफलं; B2. 3 Dn1. n3 D4. 6 G3 ° बृक्षं बहुपुष्प(B2 ° ध्पं)फलमूलं; D5 [3]दारपुष्पबहुफल-मूलं; Tı ंवृक्षफलमूलफलं पुष्पं; Mı वृक्षबहुमूलफलपुष्पफलं; M2 वृक्षबहुमूलफलं. After फलं (or its. v.l.), K2 ins. तस्य मध्ये मुक्ताजालमयीं पार्श्वे वापीं सुगूढां सुधोपलिप्तांगः; 🕰 तस्य भुवनमध्ये मुक्तजालमयीं सुधोपलिप्तां वार्षी कारियत्वा; De तस्या मध्येतिमुक्तजालमयीं पार्श्वे वापीं सुगृहां सुघोपलिसां स; Dn. D4. 6 तस्य मध्ये मुक्ताजालमयीं पार्श्वे वापीं गृढां सुधा सिंहल (D4. 6 सुधोप) लिप्तां स; D1 तस्य वनमध्ये मुक्ताकार-मयीं सुधोपलिसां वापीं कारियत्वाः S1 सरिस; K1. 8. 4 B1 D1 T1 G1 M शरदि; D2 सपदि; T2 G2. 4 रह (for रहिंस). K2 B2 [उ]पागम्य; B4 S (except G1. 3) उपलभ्य. Before अन्नवीत्, D3 T1 G1 M2 ins. इदम्. — G1 om. इदम्.  $K_4$   $B_1$  om. [उ]दारम् .  $K_3$  अचीरम् (for उदारम्).  $S_1$   $T_1$ अनुद्कं. — Śi om. साधु. Ki. 2 त्वया; G2-4 सह तया (for साध्वत्र). Ti Gi Mi om. [अ]त्र. Ki (sup. lin. as in text) गम्यताम्; T1 G1 M [आ]गम्यताम् (for रम्यताम्). 24 Dn2 T1 om. स. T G2. 4 तस्यैव (for तस्य). G4

om. [ए]व. K4 om. तद्. — K3 B2 om. तस्मिन्. K2 B2-4 D (except D1-3. 5) Gs कानने; B1 रम्ये (for वने). K1. 4 om. रम्ये. B1 कानने (for रम्ये). B1. 2 om. सह.  $K_1 \ B_2 \ D_5 \ T \ G_2$ . 4 व्यहरत्;  $K_8$  विहरन्;  $B_1 \ G_1 \ M$  व्यचरत्; C. 3. 13161 B. 3. 192. 19 K. 3. 195. 19 गारमपश्यत् ॥ २४ ॥ तत्प्रविश्य राजा सह प्रियया सुधातलसुकृतां विमलसिललपूर्णां वापीमपश्यत् ॥ २५ ॥ दृष्ट्वेव च तां तस्या एव तीरे सहैव तया देव्या व्यतिष्ठत् ॥ २६ ॥ अथ तां देवीं स राजा- न्नवीत् । साध्ववतर वापीसिललिमिति ॥ २७ ॥ सा तद्वचः श्रुत्वावतीर्य वापीं न्यमज्ञत् । न पुनरुदम- ज्ञत् ॥ २८ ॥ तां मृगयमाणो राजा नापश्यत् ॥ २९ ॥ वापीमपि निःस्नाव्य मण्डूकं श्रभ्रमुखे दृष्ट्वा

क्रुद्ध आज्ञापयामास । सर्वमण्ड्रकवधः क्रियतामिति । यो मयार्थी स मृतकैर्मण्ड्रकैरुपायनैर्माम्रुपतिष्ठेदिति ॥ ३० ॥

अथ मण्डूकवधे घोरे क्रियमाणे दिक्षु सर्वासु मण्डूकान्भयमाविशत् । ते भीता मण्डूकराज्ञे यथा-वृत्तं न्यवेदयन् ॥ ३१ ॥ ततो मण्डूकराट् तापस-वेषधारी राजानमभ्यगच्छत् ॥ ३२ ॥ उपेत्य चैन-मुवाच । मा राजन्क्रोधवशं गमः । प्रसादं कुरु ।

 $B_{3.4}$  व्यवाहरत्;  $D_{1}$  व्यहरन्. —  $K_{2}$   $B_{2-4}$   $D_{1}$   $D_{4-6}$   $T_{2}$   $G_{2.4}$  om. अतिमात्रम्. B  $D_{2}$   $D_{1.6}$   $G_{3}$   $M_{1}$  अतिमुक्तकगृहं);  $D_{2.8}$  मणिमुक्तागारं (for अतिमुक्तगारं).

25 Before तत्, M1 ins. स. B2 Dc T1 G2. 4 तं (for तत्). Ś1 K D1-3 प्रविद्य च (for तत्प्रविद्य). T2 G2. 4 om. राजा. Before राजा, M2 ins. स. G1 om. सह. D1 (by transp.) प्रियया सह. K2 B2. 8 Dc Dn D4. 6 G3 सुधाकृतां; K4 सुधातलां सुकृतां; D1. 2 वसुधातले सुकृतां; D6 सुधाधविल्तां; T G2. 4 सुसंस्कृतां (T1 cont. वसुधातलक्तां); G1 साधुसरसि. B2-4 Dc Dn D4-6 G3 विमलां सिल्लपूर्णां; D1. 2 T1 G1 विमलसिल्लसंपूर्णां. M सुधातलक्तृतविमलसिल्लस्पूर्णां (M1 विमलसंपूर्णां).

26 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. [प्]व. K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> om. च. After तां, Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 ins. वापीं; D<sub>1</sub> g. D<sub>6</sub> om. एव. Dn D<sub>4</sub> G<sub>8</sub> च (for एव). After एव, D<sub>2</sub> ins. तु. S (except G<sub>8</sub>) तयेंव सह (for सहैंव तथा). K<sub>3</sub> om. देव्या. B<sub>4</sub> चातिष्ठत; D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 व्यतिष्ठत; D<sub>2</sub> [अ]तिष्ठत; D<sub>1</sub> (D<sub>1</sub> marg. sec. m. as in text) D<sub>3</sub>. 4 [अ]वतिष्ठत; D<sub>6</sub> [अ]वातिष्ठत; G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> [अ]वतिष्ठत; M<sub>1</sub> [अ]तिष्ठत.

27 D<sub>1</sub> कांतां (for तां). K<sub>4</sub> om. देवीं. T<sub>1</sub> स राजा देवीम्; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> स राजा तां देवीम्; M<sub>2</sub> राजा तां देवीम् (for तां देवीं स राजा). G<sub>4</sub> अपृच्छत् (for [अ]ब्रवीत्).

— Before साधु, G<sub>1</sub> ins. प्रिये. M<sub>2</sub> साध्वयवतर.

28 After सा, D<sub>1.2</sub> ins. च. G<sub>4</sub> तस्य (for तद्-). T G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> वचनं (for वच:). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8.5</sub> वाप्यां (for वापीं). B<sub>1</sub> न्यमज्जत; Dc तां मज्जत् (for न्यमज्जत्). — K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. न पुनरुदमज्जत्. Dc om. न. G<sub>1</sub> सा (for न). After न, K<sub>8</sub> D<sub>1.2</sub> T G<sub>2.4</sub> M<sub>1</sub> ins. च. After पुनर्, T G<sub>2.4</sub> ins. उदकाद्. T<sub>1</sub> उन्मज्जत्; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> उन्मम्ज (for उदमज्जत्).

29 D<sub>8</sub> T<sub>1</sub> om. πi. After πi, B<sub>1-8</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>, 6

 $G_8$  ins. स. T  $G_2$ . 4  $M_1$  om. राजा.  $G_1$  अथ राजा तां देवीं मृगीयमाण: (for तां मृगयमाणो राजा). After  $\sigma$ ,  $G_2$  ins. ताम्;  $G_4$   $\sigma$ .

30 B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3. 5</sub>) G<sub>3</sub> अथ (for अपि). MSS. (variously) निश्राब्य, निःश्राब्य, निस्नाब्य. T2 मंड्रकाञ् ; T1 G1. 2. 4 मंड्रकांश्च ; M मंड्रकं च (for मंड्रकं). Śı Kı. 2 अमरमुखं; Ks. 4 M2 अममुखे; Tı अमन्मुखे; Gı सेतुमुखे; G2 अमुखे; G4 भूमदेखे; M1 भूमामुखेन (for श्वभ्र°). Before ऋद, B4 T1 G2. 4 ins. अथ; G1 अथ राजा. After कुद्ध[:], G1 ins. परितोवलोक्य परिचरन् . After आज्ञापया मास, B Dc Dn D4. 6 T1 G2. 4 M1 ins. स (Dc1 T1 G2. 4 om. स) राजा. — K3 B2 om. सर्व-. K4 B1. 8. 4 D (except D<sub>5</sub>) T<sub>1</sub> G<sub>5</sub> M सर्वत्र (for सर्व-). G<sub>1</sub> भो वीराः सर्वत्र मंडुकवधं कि°. — Śi K ममार्थी. Gi om. [अ]थीं. Śi अ- (for स). After स, B D (except D2. 3) Gs ins. मां. T2 G1. 2. 4 om. मृतकेर. D1 om. मण्डकेर. D8 M transp. मण्डूकेर् and उपायनैर्. K1-3 Ds T1 मंडूको पायनैर्; G2. 4 मंडूकवधार्थेरुपायैर् (for मण्डूकैरुपा°). B Dc Dn D4. 6 G3 मृतमंडुकोपायनमादाय (B1 Dc पायनैर and om. आदाय) (for मृतकैर्म- भाम्).

31 \$\frac{\frac{1}{5}}{1}\$ \$K\_{1.2}\$ एवं (for अथ). \$\frac{5}{1}\$ \$K\_{1-8}\$ \$B\_{1.4}\$ \$D\_{5}\$ om. घोरे. After मण्डूकान्, \$G\_{1}\$ ins. वधाद्. \$B\_{2-4}\$ \$D\_{1}\$ \$D\_{4.6}\$ \$G\_{3}\$ आविवेश (for आविशत्). \$\lim T\_{2}\$ \$G\_{2.4}\$ अथ (for ते). \$T\$ \$G\_{2.4}\$ मंडूका: स्व(T\_{1}\$ om. स्व)राज्ञे; \$G\_{1}\$ \$M\$ मंडूक राजाय (for मण्डूकराज्ञे). \$T\_{2}\$ om. यथा-; \$G\_{4}\$ om. यथावृत्तं. \$K\_{2}\$ \$T\_{1}\$ \$faacau\_{7}\$; \$G\_{4}\$ \$xau\_{7}\$ \$uacau\_{7}\$; \$G\_{7}\$ \$rau\_{7}\$ \$uacau\_{7}\$; \$G\_{8}\$ \$xau\_{7}\$ \$uacau\_{7}\$; \$G\_{8}\$ \$uacau\_{7}\$; \$G

32 G2 अथ (for ततो). D1. 2 मंडूकराजा. After मण्डूकराद, G1 ins. तेषां वच: श्रुत्वा. B1 अभ्यगच्छत; G8 अध्यगच्छत; M2 अगच्छत्.

33 Gs उत्पत्स (for उपेत्स). B1 चोवाच (for उवाच).

— K3 om. मा. T2 G2. 3 transp. मा after वहां. — B4 S (except G8 M1) ins. न: after प्रसादं. — T G1. 2. 4 M1

नाईसि मण्डूकानामनपराधिनां वधं कर्तुमिति ॥३३॥ श्लोकौ चात्र भवतः।

मा मण्डूकाञ्जिघांस त्वं कोपं संघारयाच्युत ।
प्रक्षीयते धनोद्रेको जनानामविज्ञानताम् ॥ ३४
प्रतिज्ञानीहि नैतांस्त्वं प्राप्य क्रोधं विमोक्ष्यसे ।
अलं कृत्वा तवाधर्मं मण्डूकैः किं हतैहिं ते ॥ ३५
तमेवंवादिनमिष्टजनशोकपरीतात्मा राजा प्रोवाच । न हि क्षम्यते तन्मया । हनिष्याम्येतान् ।
एतैर्दुरात्मिभः प्रिया मे मिक्षता । सर्वथैव मे वध्या
मण्डूकाः । नाईसि विद्यन्माम्रुपरोद्धमिति ॥ ३६ ॥

स तद्वाक्यमुपलभ्य व्यथितेन्द्रियमनाः श्रोवाच । प्रसीद राजन् । अहमायुर्नाम मण्डूकराजः । मम सा दुहिता सुश्रोभना नाम । तस्या दौःशिल्यमेतत् । बहवो हि राजानस्तया विप्रलब्धपूर्वा इति ॥ ३७ ॥ तमन्नवीद्राजा । तयास्म्यर्थी । सा मे दीयतामिति ॥ ३८ ॥ अथैनां राज्ञे पितादात् । अन्नवीचैनाम् । एनं राजानं ग्रुश्रृषस्वेति ॥ ३९ ॥ स उवाच दुहित-रम् । यस्मास्त्रया राजानो विप्रलब्धास्तस्मादन्रद्वाण्यानि तवापत्यानि भविष्यन्त्यनृतकत्वास्त्वेति ॥ ४० ॥ स च राजा तामुपलभ्य तस्यां सुरतगुणनिबद्धहृदयो

C. 3. 13177 B. 3. 192. 36

read नाईसि after कर्तुं. M2 अईति (for इति).

34  $^a$ )  $G_1$ . 2. 4  $M_1$  जिघांसीस (for जिघांस). -  $^b$ )  $\dot{S}_1$   $K_2$  को घं (for को पं). -  $^c$ )  $T_2$   $G_1$ . 2 प्रक्षीयंति;  $G_4$  प्रक्षिपंति; M प्रक्षीयति.  $D_1$  च धर्मां उयो; T  $G_1$ . 2. 4  $M_1$  वधान्नेका ( $T_1$   $M_1$  °को);  $M_2$  धनाप्रे को. -  $^a$ ) T  $G_1$ . 2. 4  $V(t^\circ)$  ( $G_1$  प्रति ) (for अवि ).

35 °) T  $G_2$ . 4 नैवांतं;  $G_1$  नैनांस्त्वं.  $S_1$  K  $D_5$  तत्वतस्तान्परीक्ष्याथ. — °)  $S_1$  K  $D_5$  ततः (for प्राप्य).  $S_1$  को धाद्; S (except  $G_3$   $M_2$ ) कोपं (for कोधं).  $B_{2-4}$   $D_1$   $D_4$ . 6  $G_3$  विमोक्ष्यसि. — °)  $G_2$ . 4 [अ]थ वा धमं;  $M_1$  वधं घोरं (for तवाधमं). — °)  $S_1$   $K_2$  कि हितैर्;  $K_4$  हिंसितैर्;  $D_5$  कि हता.  $K_1$   $K_2$   $G_2$ —4 हि तै: (for हि ते). — After 35,  $M_2$  ins. इति.

36 D1 om. तमेवं — तातमा. K B1. 3 Dc D5 G1. 2. 4 M इष्टजनवियोगशोकपरीता( G2. 4 तांतरा)त्मा; T शोकपरी-तांतरातमा. Before राजा, Ś1 K D2. 3. 5 ins. स. Ś1 K1. 2 M2 प्रत्युवाच; B2 Dn D4. 6 G8 [अ]थोवाच; Dc D1 [उ]वाच (for प्रोवाच). — D1 न हि क्षाम्ये। न हि क्षाम्ये (for न हि क्षम्यते). K4 B1. 3 Dc D2. 3 T2 G1. 2. 4 M क्षा( B1. 3 क्ष)म्यमेतन्; T1 क्षाम्यते तन् (for क्षम्यते तन्). Ś1 K1. 2 transp. तत् and मया. — After एतेर्, K3 Dc D1. 2 G1. 2. 4 M ins. हि. T1 स्त्री (for प्रया मे). After मं, T2 G1. 2. 4 M ins. स्त्री. After मक्षिता, K1. 2 ins. इति. — Before सर्वथेव, G1 ins. अतः. D1 om. [ए]व. M1 वध्या मे (by transp.).

37 Śi प्रत्युवाच (for प्रोवाच). — Ki om. नाम. — Ks सा मम (by transp.). Ds शोभना; Ti साधु शोभना (for सुशो°). — After तस्या, B D (except Di-3. 5) Gs ins. हि. After एतत्, Ti ins. महत्. — Bi transp.

हि and तथा (om. राजानस्). G1 [S]प् (for हि). K2.4 B2-4 Dn D1.3-6 Gs om. हि. T G1.2.4 M2 om. राजानस. M1 read राजान: after °पूर्वा. B2-4 Dc Dn D4.6 G3 transp. राजान: and तथा. Ś1 K D1-3 विप्रुट्ट्या: पूर्वम् (K3 स्ट्ट्यपूर्वा); Dn D4-6 G3 °स्ट्या: पूर्वा (D4 om. पूर्वा); G1 M2 प्रस्ट्यपूर्वा.

38 After राजा, T G2. 4 ins. या सा तव दुहिता; G1 सा ते सुता; M या सा. —  $Dn_2$  G3 तयास्म्यहमर्थी;  $T_2$  G2 तयाहमर्थी;  $G_1$  तयाप्यर्थी;  $G_4$  तया ममार्थी. —  $T_1$  प्रदीयताम् (for दीयताम्).

39 De तथा (for अथ). After अथ, G1 ins. राज्ञो वाक्यं मंडूकराजा श्रुत्वा हृष्टोपि. After एनाम्, B1 ins. अथिने. B2 om. राज्ञे. S (except G3) सुताम् (for पिता). Ś1 ह्यदात्; K1. 2 दद्यात्; K3 अदत्; K4 D3. 5 अन्वददा(D3 °द)त्; B1. 2 D6 G8 ददी; Dc2 M1 अददात् (for अदात्). — Before अववीच्, D1. 2 ins. इदं; T2 G2 वाचं. B2 om. चैनाम्. G4 चैताम् (for चैनाम्). — Before एनं, G1 ins. सुशोभने. K3 T1 om. एनं. Ś1 K2 D3 M एतं (for एनं). D6 om. राजानं.

40 After स, K4 D1. 3 ins. ताम्. B1-3 Dc Dn D4. 6 G3 एवमुक्स्वा (for उवाच). B4 T G1. 2. 4 M समन्युश्लोवाच (for स उवाच). After दुहितरं, B1-3 D (except D1-3. 5) G3 ins. कुद्धः शशाप; G1 सुशोभने. — K1. 2 राजानो बहवस्त्वया (for त्वया राजानो). बहवः is ins. in Ś1 M2 after त्वया, and in K3. 4 B D (except D1) G3 after विप्रलब्धाः. D5 om. राजानो. K1. 3 T2 G3. 4 अबाह्यः. After व्यन्ति, Dn G3 ins. इति. Ś1 K4 B D6 D2. 3. 5. 6 M1 [आ](Dc D3 [अ]) नृतिकस्वातः; G1 [अ]नृत वादिनसः; M2 [आ]नृतः. G1 च (for तव).

C. 3. 13177 B. 3. 192. 36 K. 3. 195. 36 लोकत्रयेश्वर्यमिनोपलभ्य हर्षबाष्पकलया वाचा प्रणि-पत्याभिपूज्य मण्डूकराजानमब्रवीत् । अनुगृहीतोऽ-स्मीति ॥ ४१ ॥ स च मण्डूकराजो जामातरमनु-ज्ञाप्य यथागतमगच्छत् ॥ ४२ ॥

अथ कस्यचित्कालस्य तस्यां कुमारास्त्रयस्तस्य राज्ञः संबभूवुः शलो दलो बलश्रेति । ततस्तेषां ज्येष्ठं शलं समये पिता राज्येऽभिषिच्य तपसि धृतात्मा वनं जगाम ॥ ४३ ॥

अथ कदाचिच्छलो मृगयामचरत्। मृगं चासाद्य

वहस्वेति ॥ ४५ ॥ स तथोक्तः स्तो राजानमन्नवीत् । मा क्रियतामनुबन्धः । नैष शक्यस्त्वया मृगो ग्रहीतुं यद्यपि ते रथे युक्तौ वाम्यौ स्थातामिति ॥ ४६ ॥ ततोऽन्नवीद्राजा स्तम् । आचक्ष्व मे वाम्यौ । हिन्म वा त्वामिति ॥ ४७ ॥ स एवमुक्तो राजभय-

रथेनान्वधावत् ॥ ४४ ॥ स्रतं चोवाच । शीघ्रं मां

ततां ऽत्रवीद्राजा स्तम् । आचक्ष्य मे वाम्यौ । हिन्म वा त्वामिति ॥ ४७ ॥ स एवमुक्तो राजभय-भीतो वामदेवशापभीतश्च सन्नाचख्यौ राज्ञे । वाम-देवस्याश्चौ वाम्यौ मनोजवाविति ॥ ४८ ॥ अथैन-मेवं ज्ञुवाणमत्रवीद्राजा । वामदेवाश्चमं याहीति

41 D<sub>8</sub> G<sub>1</sub> om. च. D<sub>5</sub> om. राजा. Ś1 K<sub>1</sub>. 2 उपाल्डम्य. Ś1 K<sub>1</sub>. 2 om. (hapl.) from तस्यां up to °लम्य. B1 तस्याः. G<sub>2</sub> सुतगुणबद्धहृदयः; G<sub>4</sub> सुतगुणनिव ; M<sub>1</sub> सुरतनिव . T1 सा च राजानसुपलभ्य सुतशतनिवद्धहृदया. T G<sub>2</sub>. 4 om. इव. G<sub>1</sub> उपलब्ध इव (for इवोपलभ्य). B<sub>8</sub> om. from हर्ष ° up to °पत्य. Dn D<sub>6</sub> हर्षण वाष्प °; D<sub>1</sub>. 2 हर्षवाष्पास्त्रस्याः G<sub>4</sub> om. [अ]भिपूज्य. T<sub>1</sub> [अ]भिसंपूज्य; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> यथाहं संपूज्य; G<sub>1</sub> सुपूज्य च (for [अ]भिपूज्य). Before मण्डूक , G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> ins. च. K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub>—4 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>1</sub>. 8 M<sub>1</sub> मंडूक राजम; Dc तम् (for मण्डूक राजानम्). G<sub>1</sub> ins. इदम् before अववीत्. — G<sub>1</sub> ins. मंडूक राज भवता before अनुगृही °. K<sub>8</sub> B<sub>2</sub> D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> om. इति.

42 D<sub>1-8. 6</sub> om. चं. Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2. 4</sub> M<sub>1</sub> मंडूकराजा. B Dn D4. 6 T G दुहितरम् (for जामा<sup>\*</sup>). Before अनुज्ञाप्य, G<sub>1</sub> ins. राजानं च. G<sub>1</sub> अपृच्छत्.

43 De गतस्य (for कालस्य). B1 om. तस्यां. G4 [ए]-तस्यां (for तस्यां). T1 M राज्ञस्यः कुमाराः; T2 G1.2.4 राज्ञः कुमारास्त्रयः (for कुमारास्त्रयसस्य राज्ञः). K4 ते; B1 तस्यां (for तस्य). K4 वभृद्धः (for संवभृद्धः). Ś1 K1-3 दलो मल°; G2.4 M1 दलो वल्ल°; M2 लवो दल्ल° (for दलो बल्ल°). — D3 श्रेष्ठं (for ज्येष्ठं). B1.2 om. शलं. G4 वलं (for शलं). B2 om. समये. T1 समाहूय (for समये). Ś1 K D1-3 G1 transp. पिता and राज्ये. G4 तदा (for पिता). S (except G3.4) तपसे (for तपिता). G1 यतासमा (for ए°).

44 K<sub>4</sub> B D G<sub>8</sub> अनुचरन्; M<sub>2</sub> अगमत् (for अचरत्). — K<sub>4</sub> B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> om. च. T G<sub>1.2</sub> M [अ]नासाद्य (for [आ]साद्य). T<sub>1</sub> [अ]धावत् (for [अ]न्वधा<sup>•</sup>).

45 B1 om. च. D1. 2 प्रोवाच (for चोवाच). — K8

om. from शीव्रं up to अवनीत् (in 46). Dc om. शीव्रं मां वहस्वेति. Śi Ki. 2 Ds. 5 S (except Gs) om. मां. Śi Ki. 2 Ds आवहस्व; Bi Di. 2 T2 Gi. 2. 4 वाहयस्व; Ds संवहस्व; Ti M वाहय (for वहस्व).

46 K<sub>3</sub> om. up to अविवाद; K<sub>2</sub> om. स; T<sub>1</sub> om. स तथोक्तः. After स, G<sub>2</sub> ins. हि. K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> एवं; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub> यथा (for तथा). Before सूतो, Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> ins. स. — B<sub>3. 4</sub> D (except D<sub>1-3</sub>) G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> = (for मा). — Ś<sub>1</sub> स न; K<sub>1. 2</sub> = n स (for नैष). K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> M om. मृगो. Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> transp. मृगो and बहीतुं. After मृगो, B<sub>1-3</sub> Dn<sub>3</sub> ins. [S]यं. Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> प्रमहीतुं (for बहीतुं). B<sub>4</sub> om. यदि. B<sub>2</sub> om. [अ]पि. B<sub>4</sub> = (for [अ]पि). K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> G<sub>4</sub> रथ- (for रथे). Before वाम्यो, B<sub>4</sub> ins. शीवो. G<sub>1</sub> वेगेन गंतुमशकौ (for स्थातामिति).

47 T1 क; G1 शलः पुनः स्तमुवाच (for ततो ऽब्रवीदाजा). S (except G3) स्त (for स्तम्). — D5 om. मे. G1 वेगवंती (for मे). T2 G2. 4 वाजिनी (for वास्यी). — B Dn1. n2 च (for वा). T1 हिनम च त्वा पृच्छामीति; T2 G2. 4 त्वा पृच्छामि; G1 किमह पृच्छामीति (for हिनम वा त्वामिति). After इति, B4 ins. कस्य ती वास्यी.

48 Śi Ki Gi. 2 om. स. Dc राज़ो; Di. 5 Ti राज़ा (for राज-). After भीत:, B4 Dn D6 ins. सूतो. Dc Gi. 2. 4 शापभयभीत: (for शापभीत:). Dc Dn1 om. च. Śi K Di. 5 om. सन्. Ti [आ]सज्जवचख्यो; T2 G2. 4 [अ]स्पोपाचख्यो; G1 [ए]वमज्ञवीत; M2 साचख्यो (for सज्जाचख्यो). K2 S (except) G8 om. राज्ञे. B4 Dc Dn D2. 3 (marg. sec. m.) G3 ins. after राज्ञे: K2 (which om. राज्ञे) ins. after आचख्यो:

963\* ततः पुनः स राजा खङ्गमुद्यम्य शीघ्रं कथयस्वेति तमाह। हनिष्ये त्वामिति स तदाह राजभयभीतः सूतः.। ॥ ४९ ॥ स गत्वा वामदेवाश्रमं तमृषिमत्रवीत् । भगवन्मृगो मया विद्धः पलायते । तं संभावयेयम् । अर्हिस मे वाम्यौ दातुमिति ॥ ५० ॥ तमत्रवीदृषिः । ददानि ते वाम्यौ । कृतकार्येण भवता ममैव निर्यात्यौ क्षिप्रमिति ॥ ५१ ॥ स च तावश्रौ प्रतिगृद्धा- उज्ञाप्य चर्षि प्रायाद्वाम्यसंयुक्तेन रथेन मृगं प्रति । गच्छंथात्रवीत्स्तम् । अश्वरताविमावयोग्यौ त्राह्म- णानाम् । नैतौ प्रतिदेयौ वामदेवायेति ॥ ५२ ॥

एवम्रुक्त्वा मृगमवाप्य स्वनगरमेत्याश्वावन्तःपुरे-ऽस्थापयत् ॥ ५३ ॥

अथिधिन्तयामास । तरुणो राजपुत्रः कल्याणं पत्रमासाद्य रमते । न मे प्रतिनिर्यातयित । अहो कष्टमिति ॥ ५४ ॥ मनसा निश्चित्य मासि पूर्णे शिष्यमत्रवीत् । गच्छात्रेय । राजानं ब्रुहि । यदि पर्याप्तं निर्यातयोपाध्यायवाम्याविति ॥ ५५ ॥ स गत्वैवं तं राजानमत्रवीत् ॥ ५६ ॥ तं राजा प्रत्यु-

C. 3. 13185 B. 3. 192. 46 K 3 195 46

49  $G_1$  om. from अधैन up to अब्रवीद्.  $T_1$  om. एवं ब्रुवाणम्.  $D_1$  om. अब्रवीद्राजा;  $K_4$  om. राजा. — S (except  $T_2$   $G_3$ ) वासदेवाश्रमाय.  $B_3$ . 4  $D_6$  प्रयाहि (for याहि).

50 Śi Ki reads संगतं (for स गरवा), and om. from वामदेवाश्रमं up to पछायते। तं. Di om. वामदेवाश्रमं. Ks. 4 D2. s. 6 T1 om. तम्. T2 G2. 4 transp. तम् and ऋषि. K2 om. तमृषिम्; Dn D4 om. ऋषिम्. — K3 om. मृगो. D1-3 transp. मृगो and मया. K2 B Dc Dn D4. 6 G3 मे (for मया). D6 M2 (by transp.) मया विद्धो मृगः; T1 मृगोयमाविद्धः (for मृगो मया विद्धः). — Śi Ki B4 Dn D4. 6 G3 om. तं. K2 स गतं (for तं). B1. 4 Dn D5 G1 संभावयितुम् (for संभावयेयम्). — Before अर्हसि, K3 D3 ins. त्वम्. D1 transp. अर्हसि and इति. K4 B4 Dn D4. 6 T2 G2-4 om. मे. D5 वाश्री (for वाम्यी).

51 Śı transp. अब्रवीत् and ऋषिः. — Śı K²-4 B⁴ Dc² Dn² D1-3 Tı G1. ² M ददामि (for ददानि). M om. ते. G² में (for ते). — M² om. कृतकार्येण भवता ममैव. Tı कृत्वा (for कृत-). After °कार्येण, T² G². ⁴ Mı ins. त्वया. Dı T² G². ⁴ Mı पुनः; Tı Gı तु पुनः (for भवता). Before निर्यात्यो, K₄ B D (except Dc² D⁵) ins. वास्यी. Śা शीघ्रम् (for क्षिप्रम्). K₄ Gı निर्यातयितव्याविति (Gı °वश्रो); Tı Mı निर्यातव्याविति; T² G² निर्यातयितव्यो; G₄ निर्यातितव्यो; M² निर्यात्याविति (for निर्यात्यो क्षिप्रमिति). В⁴ पुनिरमो प्रत्यानयितव्याविति (for कृत —िक्षप्रमिति).

52 G1 तथा (for स च). T2 G2. 4 M om. च. T1 तदा (for च). G1 om. तावश्वी. T1 त्वंशी (for तावश्वी), and प्रगृद्धापि (for प्रतिगृद्ध). G4 om. [अ]नुज्ञाप्य चित्र. B D (except D1-3. 5) T1 G3 om. च. T2 G1. 2 om. [ऋ]पिं. After प्रायाद्, D5 ins. राजा. B वाम्ययुक्तेन (B4 वामीसंयुक्तेन); De Dn D4. 6 G8 वामी (De क्य; D4 मि)-प्रयुक्तेन; D5 T G1. 2. 4 वाजि (T1 वामी-; G1 वामि) युक्तेन.

After रथेन,  $D_5$  ins. इति.  $\acute{S}_1$  K  $D_3$ . 5 यत्र स सृगः (for सृगं प्रति). —  $\acute{S}_1$  K  $D_3$ . 5 तं च ( $K_4$  तत्र) प्राप्य (for गच्छंश्च). T  $G_2$ . 4  $M_2$  स्त (for स्तम्). — S (except  $G_3$ ) अश्वरत्नद्वयमिहावयोर्गेग्यम्। नाह्मणाय (for अश्वरत्नां — नाह्मणाम्). After नाह्मणानाम्,  $D_3$ . 5 ins. इति. —  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 प्रदेयौ (for प्रतिदेयौ).  $\acute{S}_1$  K1. 2  $B_4$  om. [ $\xi$ ]ति.

53 K<sub>3</sub> B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> om. एवम्; T<sub>2</sub>G<sub>1.2.4</sub> om. एवमुक्ता. Before मृगम्, K<sub>4</sub> Dc D<sub>1-3</sub> S (except G<sub>3</sub>) ins. तं. Śi K<sub>1-3</sub> om. मृगमवाप्य. S (except G<sub>3</sub>) om. स्व. G<sub>1</sub> अभ्येत्य (for एत्य). Śi D<sub>4</sub> om. अश्वी. M<sub>1</sub> स्थापयामास (for ऽस्थाप<sup>\*</sup>).

54 M1 om. अथिश्रिन्तयामास । — D1 स तहणो (for तहणो). D5. 6 राजपुत्रकः. B2 M1 कल्याणं पुत्र ; B4 कल्याणं यान ; D1 कल्याणं वाहन ; T1 G1 कल्याणरखं पुत्र ; T2 G4 कल्याणमश्वरत्त ; M2 कल्याणपात्र . — After न, M2 ins. वाम्यो. Dc D4. 6 M2 om. मे. After मे, T G2. 4 M1 ins. वाम्यो, and G1 ins. वाम्यो दातुमिति। तमझवीहिषदेदामि ते वाम्यो. T2 G1. 2. 4 M om. प्रति-. K3 प्रतियातयित; T1 निर्यातयेदिति (for प्रतिनिर्यातयित). After 'यित, K4 D1-3 ins. अश्वी.

55 Before मनसा, K2-4 B1. 3 D (except D1. 2) G3 ins. स. B D (except D1-3. 5) G3 विचित्य; T1 M विनिश्चित्य (for निश्चित्य). K1 S (except G3) मासे (for मासि). — T2 G2 पर्याप्तर. After पर्याप्तं, Dn2 G3 ins. तदा; G1 कार्यं तिही. T2 G2. 4 निर्यातनीयी (for निर्यातय). Ś1 K2. 4 B Dc G4 M1 [उ]पाध्यायाय वाम्यी (B4 य आचष्ट) (for [उ]पाध्यायायायमयी). B4 om. [इ]ति.

56 D4 om. स. Ś1 K1. 3 D1. 3. 5 G4 [ए]नं; K4 Dc Dn D4 G8 [ए]नं (for [ए]नं). Ś1 K1. 3 D1 T G2. 4 M om. तं. K4 D3. 5 om. तं राजानम्.

57 K1 तं राजानं; K3 स राजा तं (for तं राजा). G4 [उ]वाच (for प्रत्युं). After वाहनम्, G1 M1 ins. अहै.

C. 3. 13185 B. 3. 192. 46 K. 3. 195. 46 वाच । राज्ञामेतद्वाहनम् । अनर्हा ब्राह्मणा रत्नाना-मेवंविधानाम् । किं च ब्राह्मणानामश्वेः कार्यम् । साधु प्रतिगम्यतामिति ॥ ५७ ॥ स गत्वैवस्रुपाध्यायाया-चष्ट ॥ ५८ ॥ तच्छ्रत्वा वचनमित्रयं वामदेवः क्रोध-परीतात्मा स्वयमेव राजानमिगम्याश्वार्थमभ्यचो-दयत् । न चादाद्वाजा ॥ ५९ ॥

वामदेव उवाच।
प्रयच्छ वाम्यौ मम पाथिव त्वं
कृतं हि ते कार्यमन्यैरशक्यम्।
मा त्वा वधीद्ररुणो घोरपाशैक्रिक्षक्षत्रस्यान्तरे वर्तमानः॥ ६०
राजोवाच।
अनङ्घाहौ सुत्रतौ साधु दान्तावेतद्विप्राणां वाहनं वामदेव।
ताभ्यां याहि त्वं यत्र कामो महर्षे

छन्दांसि वै त्वाहशं संवहन्ति ॥ ६१
वामदेव उवाच ।
छन्दांसि वै माहशं संवहन्ति
छोकेऽग्रुष्मिन्पार्थिव यानि सन्ति ।
अस्मिस्तु छोके मम यानमेतदस्मद्विधानामपरेषां च राजन् ॥ ६२
राजोवाच ।
चत्वारो वा गर्दभास्त्वां वहन्तु
श्रेष्ठाश्वतयों हरयो वा तुरंगाः ।
तैस्त्वं याहि क्षत्रियस्येष वाहो
मम वाम्यौ न तवैतौ हि विद्धि ॥ ६३
वामदेव उवाच ।
घोरं व्रतं ब्राह्मणस्यतदाहुरेतद्राजन्यदिहाजीवमानः ।
अयस्मया घोरस्या महान्तो

- M2 om. from अनहीं up to राजानम् (in 59). After विधानाम्, T G1. 2. 4 ins. इति. K1. 2 किंचन; T G1. 2. 4 न (T1 om. न) किंचिद् (for किंच). B De Dn D1. 3-6 om. च. D5 कार्यमधै: (by transp.). B2-4 Dn D4. 6 T G om. प्रति. B2-4 Dn D4. 6 G8 om. इति. 58 K3. 4 B2-4 D G3 एतद् (for एवम्). Ś1 K D1-3. 5 [आ]चचक्षे (for [आ]चष्ट).
- 59 Before तच्छूत्वा, Dc ins. तदा. G1 भूयो (for अप्रियं). Dc वामदेवश्च. D5 कोप<sup>°</sup>; G2 कोधपरीतांतरात्मा. S1 K D1-3. 5 read अभिचोदयञ्जवाच (for अभ्यचोदयत्), and om. न चादाद्गाजा. B Dc Dn D4. 6 G8 अचोदयत् (for अभ्यचो ). The same MSS. [अ]ददद्; G4 M2 अददाद् (for [अ]दाद्).
- 60 Si Ki. 8. 4 om. the ref. b) Si Ki. 2 कार्य-मनन्यशक्यं; Ks. 4 B2-4 Dn D1-6 Gs कार्यमाभ्यामशक्यं; G4 कार्यमन्येन शक्यं. — c) K4 Dc त्वां; G2 M2 त्वं (for त्वा). T हिंसेद्; G1. 2. 4 M हिंसीद् (for वधीद्). — d) G1 स तु; G2 प्राहु: (for ब्रह्म-). N G2. 3 वर्तमानं.
- 61 °) G1 सुभ्रती. b) Dc तद्; T2 G1. 2. 4 [ए]ती (for [ए]तद्). c) G1 ब्राह्मणस् (for ताभ्यां याहि). G2. 4 पितृ- (for यत्र).

- 62 G<sub>1</sub> om. 62°-63<sup>d</sup>. °) G<sub>2</sub> M एतम् (for एतद्). — <sup>d</sup>) S (except G<sub>8</sub>; G<sub>1</sub> om.) अपरेषु (for अपरेषां च).
- 63 G1 om. 63 (cf. v.l. 62). a) Ś1 K1 G4 हवा (for हवां). B2-4 Dc Dn D4. 6 G3 चत्वारस्त्वां वा (Dc Dn3 om. वा) गर्दभाः संवहंतु. b) T G2. 4 M om. वा. B वातरहस्यः; Dc Dn D4. 6 G3 वातरहाः (for वा तुरंगाः). T2 G2. 4 तु मेहाः (for तुरंगाः). c) D1. 2. 4 [प]व (for [प]ष). K1 D2. 4 वाहो. d) After मम, B D (except D5) G3 ins. [प]व. T2 G2. 4 तावद् (for न तव). Ś1 K1. 2 [अ]श्रो (for [प]तो).
- 64 °)  $T_1$  नैतद्;  $T_2$   $G_{1.\ 2.\ 4}$   $M_1$  नैवं;  $M_2$  न वे (for slit).  $^b$ )  $\acute{S}_1$   $K_{1.\ 2}$  यदिह संजीवयामि;  $K_{8.\ 4}$   $B_1$   $D_{1.\ 2.\ 8}$  (marg. sec. m. as in text).  $_5$  यदिहाजीवयामि;  $T_2$   $G_{2.\ 4}$  यद्भाषे वचो मां.  $^c$ )  $D_5$  अयोमया. After  $64^{abc}$ , B D (except  $D_{1-8}$ )  $G_8$  ins.:
  - 964\* चत्वारो वा यातुधानाः सुरौद्गाः । मया प्रयुक्तास्त्वद्वधमीप्समानाः
- d) B4 निम्नंतु; Dc S (except G3) हरंतु (for वहन्तु). Ś1 K1. 8. 4 D2 M त्वा (for त्वां). K1. 4 शितरूपा ; Dn1 D3 शतश्रूला ; M2 शरश्रूला . T1 शितश्रूलामहस्ताः.
  - 65 °) M1 ते (for ये). After ये, K1. 2 ins. हि.

वहन्तु त्वां शितश्र्लाश्रतुर्धा ॥ ६४
राजोवाच ।

ये त्वा विदुर्जाक्षणं वामदेव
वाचा हन्तुं मनसा कर्मणा वा ।

ते त्वां सिशिष्यमिह पातयन्तु
महाक्यनुन्नाः शितश्र्लासिहस्ताः ॥ ६५
वामदेव उवाच ।
नानुयोगा ब्राह्मणानां भवन्ति
वाचा राजन्मनसा कर्मणा वा ।
यस्त्वेवं ब्रह्म तपसान्वेति विद्वांस्तेन श्रेष्ठो भवति हि जीवमानः ॥ ६६
मार्कण्डेय उवाच ।
एवग्रक्ते वामदेवेन राजनसग्रक्तस्थू राक्षसा घोररूपाः ।

तैः श्रूलहस्तैर्वध्यमानः स राजा
प्रोवाचेदं वाक्यमुचैस्तदानीम् ॥ ६७
इक्ष्वाकवो यदि ब्रह्मदलो वा
विधेया मे यदि वान्ये विशोऽपि ।
नोत्सक्ष्येऽहं वामदेवस्य वाम्यौ
नैवंविधा धर्मशीला भवन्ति ॥ ६८
एवं ब्रुवन्नेव स यातुधानैहितो जगामाश्च महीं क्षितीशः ।
ततो विदित्वा नृपतिं निपातितमिक्ष्वाकवो वै दलमभ्यिश्वन् ॥ ६९
राज्ये तदा तत्र गत्वा स विप्रः
प्रोवाचेदं वचनं वामदेवः ।
दलं राजानं ब्राह्मणानां हि देयमेवं राजनसर्वधमेषु दृष्टम् ॥ ७०

C. 3. 13199 B. 3. 192, 60 K. 3. 195, 60

K2-4 B D (except Dc2) T1 G3 M स्वां (for स्वा). Ś1
K D1-3 विद्युर् (for विदुर्). B T2 G1. 2. 4 M1 ब्राह्मणा
(T2°ण). K3 D5 वामदेवं. — b) G1 M2 हंत; G2. 4 हंत्वा
(sic) (for हन्तुं). — K3 T1 G2 om. (hapl.) 65°-66b.
— c) K1. 2 G1 ते स्वा; T2 G4 स स्वा. T2 G4 सहिष्यामि
ह (for सशिष्यमिह). — d) Ś1 K1. 4 Dc D1-3. 5 M1
शितश्रू हस्ता:; B4 T2 G1. 4 M2 शितश्रू लाग्रहस्ता:. — After
65, K2 B Dc Dn D3 (marg. sec. m.). 4-6 G3 ins.:

965\* वामदेव उवाच ।

ममेती वाम्यी प्रतिगृद्ध राज
-पुनर्ददानीति प्रपद्य मे त्वम् ।

प्रयच्छ शीघ्रं मम वाम्यी त्वमश्री

यद्यात्मानं जीवितुं ते क्षमं स्यात् ।

राजोवाच ।

न ब्राह्मणेभ्यो सृगया प्रस्ता न त्वानुशास्म्यद्य प्रभृति द्यसत्यम् । तवैवाज्ञां संप्रणिधाय सर्वो तथा ब्रह्मन्पुण्यलोकं लभेयम् ।

[(L. 2) K<sub>2</sub> B<sub>1</sub> D<sub>11</sub> D<sub>3-5</sub> G<sub>3</sub> ददामीति. K<sub>2</sub> B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc प्रपद्यसे (for 'द्य मे). — (L. 4) K<sub>2</sub> D<sub>4-6</sub> दथात्मानं; Dc यद्यात्मनो. K<sub>2</sub> Dc D<sub>3</sub> जीवितं. — (L. 5) D<sub>5</sub> वा प्रशस्ता (for प्रस्ता). — (L. 6) Dc ह्यसंतम् (for ह्यसलम्).]
66 K<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> om. 66<sup>ab</sup> (cf. v.l. 65). — a) D<sub>1</sub>

नानुयोग्या;  $D_5$  नानुयोगा;  $G_4$  नानुयोगाद् . —  $^b$ )  $D_1$  हंतुं (for राजन्). —  $^c$ )  $\acute{S}_1$  K  $D_{1-8}$ .  $_5$  यस्त्वेष;  $D_1$   $D_4$   $G_8$  यस्त्वेव;  $T_1$   $G_2$  यस्त्वेवं.  $\acute{S}_1$  धमें ;  $D_2$  ब्रह्मन्;  $D_{1.2}$  ब्राह्मणस्;  $D_4$  ब्राह्म-;  $T_2$   $G_4$  वे (for ब्रह्म).  $K_4$   $D_2$ .  $_3$ .  $_5$  वेति;  $T_1$   $G_{1.2}$  [अ]स्येति;  $M_1$  [अ]भ्येति;  $M_2$  [अ]ध्येति (for [अ]न्वेति). —  $^d$ )  $D_2$   $D_1$  om. हि.  $D_3$   $T_2$   $G_2$ .  $_4$  [इ]ह (for हि).

67 K1. 3. 4 D1-3. 5 G4 om. the ref. Ś1 T G2 वैशं (for मार्क ). — ") S (except G3) चोक्ते (for उक्ते).

68 <sup>a</sup>) K<sub>1.2.4</sub> D<sub>1-3.5</sub> प्रह्ला दलो (for ब्रह्मन्दलो). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> इक्ष्मकवो यदि वा ब्रह्मदग्धा; T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> ° वो वा यदि वा मां खजेयुर्. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M ते (for मे). B D (except D<sub>1-3.5</sub>) T<sub>1</sub> G<sub>1.8</sub> M चेमे (for वान्ये). T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> ये ते विधेया भुवि चान्ये महीपा:. — <sup>c</sup>) T G<sub>2.4</sub> नोत्स्केहं; G<sub>1</sub> नैतत्स्वक्ष्ये. S (except G<sub>3</sub>) वामदेवाद्य (for देवस्य). — <sup>d</sup>) B Dn D<sub>4.6</sub> कर्म (for धर्म ).

69 <sup>a</sup>) Ś1 K1. 2 तु (for स). — <sup>b</sup>) D1. 2 जगामाथ. T1 G1 M1 महीश: (for क्षितीश:). — <sup>d</sup>) Ś1 K D1-8. 5 दछमेव (for वे दछम्).

70 °) B4 T2 G2. 4 राजन् (for राजानं). — d) Dc जुष्टं; T1 दिष्टं; G4 दश:.

71 °) De2 T1 तु (for त्वम्). — °) Ś1 K1. 2 स चापपाणि:; K4 D1-8 मोहान्वित: (for स पार्थिवः). K6

[5]

C. 3 13200 B. 3 192.61 K. 3 195.61

बिभेषि चेत्त्वमधर्मान्नरेन्द्र प्रयच्छ मे शीघ्रमेवाद्य वाम्यौ। एतच्छ्रत्वा वामदेवस्य वाक्यं स पार्थिवः स्तरस्वाच रोषात् ॥ ७१ एकं हि में सायकं चित्ररूपं दिग्धं विषेणाहर संगृहीतम्। येन विद्धो वामदेवः शयीत संदर्यमानः श्वभिरार्तरूपः ॥ ७२ वामदेव उवाच। जानामि पुत्रं दशवर्षे तवाहं जातं महिष्यां इयेनजितं नरेन्द्र । तं जिह त्वं मद्वचनात्प्रणुन-स्तर्ण प्रियं सायकैघीररूपैः ॥ ७३ मार्कण्डेय उवाच। एवम्रक्तो वामदेवेन राज-न्नन्तःपुरे राजपुत्रं जघान । स सायकस्तिग्मतेजा विसृष्टः

श्रुत्वा दलस्तच वाक्यं बभाषे ॥ ७४ इक्ष्वाकवी हन्त चरामि वः प्रियं निहन्मीमं विश्रमद्य प्रमध्य । आनीयतामपरस्तिरमतेजाः पञ्यध्वं मे वीर्यमद्य क्षितीज्ञाः ॥ ७५ वामदेव उवाच। यं त्वमेनं सायकं घोररूपं विषेण दिग्धं मम संदधासि । न त्वमेनं शरवर्यं विमोक्तं संधातुं वा शक्ष्यसि मानवेन्द्र ॥ ७६ राजोबाच। इक्ष्वाकवः पश्यत मां गृहीतं न वै शक्रोम्येष शरं विमोक्तम् । न चास्य कर्त्ते नाशमभ्यत्सहामि आयुष्मान्वे जीवत वामदेवः ॥ ७७ वामदेव उवाच। संस्पृशैनां महिषीं सायकेन

D1-8 राजा (for रोषात्).

72 °) G<sub>2</sub>. 4 एनं. Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 घोर° (for चित्र°).

- °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 येनैष (for येन). — °) D<sub>1</sub>. 2 संभक्ष्य-माणः; T<sub>1</sub> संदद्धा°. — After 72, Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 ins. a colophon.

73 b) T1 G1 M1 शूरं (for जातं). Ś1 K1. 2 सैन्य-(K1° न) जितं; K4 B1. 4 D1-3 G1 सेन°; T1 M1 एव जातं; G2. 4 स्वेन जितं; M2 एव शूरं. K4 Dc2 G2. 4 नरेंद्रं. — °) B3 स तं; D6 T1 G1 M तं वै; T2 G2. 4 एतं (for तं). D3 नरेंद्र (for प्रणुवस्). — °) Ś1 K1. 2 G1 तूर्णं प्रियै:; K4 D2. 3 कुल प्रियं; D6 पुत्रं प्रियं.

74  $T_1$   $G_4$   $M_2$  om. the ref. — ") D (except  $D_{D_1}$ ) एवमुक्ते. — ") B D (except  $D_5$ )  $G_3$  तत्र;  $T_2$   $G_2$ . 4 तस्य (for तश्च).

75 Before 75, B D (except  $D_{1-8.5}$ )  $G_{8}$  ins. राजीवाच. —  $^{a}$ )  $K_{4}$  [S]हं वितरामि (for इन्त चरामि).  $G_{2.4}$  चराम विप्रियं (for चरामि वः प्रियं). —  $^{b}$ ) T  $G_{1.2.4}$  निहन्म्यहं. —  $^{c}$ )  $B_{4}$  S (except  $G_{8}$ ) तिरमवेगः.

76 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> B Dc Dn D<sub>1</sub>. 4-6 G<sub>3</sub> यस्त्रमेनं (K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> ° वं); D<sub>8</sub> T M यं त्वमेकं; G<sub>1</sub>. 2. 4 यस्त्वमेकं. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 संदद्सि. — °) B Dn D4. 6 G8 न त्वेतं त्वं;  $T_2$  G2. 4 स त्वमेनं; M न त्वमेवं.  $\acute{S}_1$  B2. 8 D (except  $D_{1-8}$ )  $T_2$  G8 शरवर्षं. —  $^d$ )  $K_3$ . 4 Dc D1. 2. 5 T G1. 4 M न संघातुं;  $G_2$  न संद्धातुं (for संघातुं वा).  $K_1$ . 8  $T_2$  शक्यिस;  $K_2$  D (except  $D_{1-8}$ ) G8 शक्यसे.  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 2 हे नरेंद्र;  $K_3$   $T_1$  मां नरेंद्र;  $K_4$  D1. 2 वा नरेंद्र.

77 a) D1 परयतां; G2 परयतु; G4 परयतो. Ś1 K1. 8
T1 मा; T2 G1. 2. 4 M मे (for मां). T2 G2. 4 प्रहीतुं.

- b) Ś1 K1. 2 नैनं; Dc D5 T2 G1. 2. 4 M न चैव (G1. 4
°ष) (for न वै). Dc om. [ए]ष. Ś1 K1. 2 [अ]द्य (for [ए]ष).
G1 राञ्चं (for रारं). G2 प्रमोक्तं. — K3 om. (hapl.)
77°-78b. — c) K4 D3. 5 अभ्युत्सहेहं; T2 G4 अप्युत्सहामि.
G1 M न चास्य नाशमहमप्युत्सहामि. — d) G2. 4 जीवितुं.

78 K3 om. 78<sup>ab</sup> (cf. v.l. 77), — <sup>a</sup>) K4 B Dn D8-6 G3 संस्पृद्यैनां; T G1. 2. 4 M <sup>°</sup>शोमां. — <sup>b</sup>) T1 G1 M तत एतसादु; T2 G2. 4 तदेतसादु.

79 All MSS. om. the ref. — a) \$1 तथा तत:; Ta G4 ततस्त्र; G2 ततश्च तत् (for ततस्त्रथा). B2 M2 स (for तु). — Before 79°d, K3. 4 D1-3 ins. राज्युवाच; B Dn

ततस्तसादेनसो मोक्ष्यसे त्वम् ॥ ७८
मार्कण्डेय उवाच ।
ततस्तथा कृतवान्पार्थिवस्तु
ततो मुनिं राजपुत्री बभाषे ।
यथा युक्तं वामदेवाहमेनं
दिने दिने संविशन्ती व्यशंसम् ।
ब्राह्मणेभ्यो मृगयन्ती स्रन्तानि
तथा ब्रह्मनपुण्यलोकं लभेयम् ॥ ७९
वामदेव उवाच ।

त्वया त्रातं राजकुलं शुभेक्षणे

प्रशाधीमं खजनं राजपुत्रि

वरं वृणीष्वाप्रतिमं ददानि ते ।

इक्ष्वाकुराज्यं सुमहच्चाप्यनिन्द्ये ॥ ८० राजपुत्र्युवाच ।

वरं वृणे भगवन्नेकमेव
विग्रुच्यतां किल्बिषाद्य भर्ता।
शिवेन चाध्याहि सपुत्रबान्धवं
वरो वृतो होष मया दिजाय्य॥ ८१
मार्कण्डेय उवाच।
श्रुत्वा वचः स ग्रुनी राजपुत्र्यास्तथास्त्वित प्राह कुरुप्रवीर।
ततः स राजा ग्रुदितो बभूव
वाम्यौ चास्मै संप्रददौ प्रणम्य॥ ८२

C. 3. 13211 B. 3. 192. 72 K. 3. 195. 72

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि नवत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १९० ॥

D6. 6 राजपुज्युवाच; Dc देव्युवाच. — °) B4 Dn D4. 6 G3 युक्ता. S (except G3) एव (for एनं). — ढ) B Dc Dn D1. 4. 6 G3 संदिशंती; D5 वसंती; T M2 विशंति. K1. 2 विशंसम्; B D (except D3. 5) G3 नृशंसम्; T1 G1 M1 द्यशंसम्; T2 प्रशंसम्; G4 प्रवृद्धम्; M2 अभ्याशम्. — °) B Dc मृगयन्; Dn D4. 6 T1 G1 मृगयती; T2 G2. 4 गायंती. — ') T1 G1 M1 तथा सती; T2 G2. 4 तथा वे ब्रह्मन्; M2 तथाहं वे (for तथा ब्रह्मन्). Ś1 K D1-3 पुण्यलोकान्; T1 G1 M ब्रह्मलोकं. Ś1 K D1-3. 5 ब्रजेयं (for लमे °).

80 After the ref., Ds ins. 966\*. — a) T1 G1 M त्विदं छुभे (for छुभे°). — b) Ds. 4 वृणीथा°. K4 Dc2 Dn2 D1. 2 T2 G3 ददामि. K4 T2 G4 om. ते. — c) T1 प्रशासि त्वं (for धीमं). K4 Dc D1. 2.5 T2 G2 M त्वं जनं; T1 जनकं; G4 च जनं (for स्वजनं). — Ś1 K1-3 subst. for 80: D5 ins. after the ref.:

966\* साध्वि स्थिरं चेयमदुष्टचित्ता धर्मे मतिस्ते सततं प्रयातु । वरं च मत्तः प्रतिकाङ्क्षस्व सुभु त्वया वृषः पालनीयो हि नित्यम् ।

81 Ś1 K D1-3 राज्युवाच;  $B_{1-3}$  राजपत्युवाच. —  $^a$ )  $B_{2.5}$  Dc  $D_4$  G3 एवमेष; Dn D6 त्वेवमेष; G1 एवमेवं (for एकमेव). —  $^b$ )  $M_2$  मेद्य (for अद्य). — After  $81^{ab}$ ,  $D_{1.2}$  ins.:

967\* वृत्तेन बुद्धचा च विवृद्धिमेतु

जीवेदसौ मम पुत्रोऽद्य विप्र।

—  $D_{2..4}$  om.  $81^{cd}$ . — c)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_{1..2}$  मां ध्याहि;  $K_8$  चाध्याय;  $K_4$   $D_{c1}$   $D_{n1}$ .  $n_2$   $D_5$   $G_8$  च ध्याहि;  $T_2$   $G_4$  जीवामि;  $G_1$  चाख्याहि.  $\acute{S}_1$   $K_{1..2}$   $B_4$   $T_2$   $G_{2..4}$  ° बांधवा. — d)  $B_2$  द्विजेंद्र.

82  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$  मार्कांडेय उ°  $(\acute{S}_1$  om. उ°). —  $^b)$   $\acute{S}_1$   $\acute{D}_1$  त्वाह;  $T_1$  [इ]त्याह (for प्राह). —  $^d$ )  $T_2$   $G_2$ . 4 तस्मै (for चास्मै).  $\acute{K}_3$ . 4 प्रददौ (for संप्र°).  $\acute{B}$   $\acute{D}_1$   $\acute{D}_4$ . 6  $\acute{T}_2$   $\acute{G}$  प्रददौ संप्रणम्य.

Colophon om. in K2. — Major parvan: Śi T G4 आरण्य; G2 श्रीमदारण्य. — Sub-parvan: Gi मार्कडेय-समस्या (followed by मंड्कोपाख्यान). B Dc Dn D4. 6 G3 (all om. sub-parvan name) mention only मंड्कोपाख्यान (followed by समाप्त in B1 Dc); and M2, likewise, only वामदेवोपाख्यान. — Adhy. name: K3. 4 Dc D1-8. 5 बाह्मणमाहात्म्यं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 191 (Dn3 192); Di 198; T G1. 2. 4 M (M2 inf. lin.) 194 (M2 orig. 197). — Śloka no.: Dn2. ns 72; Di 90.

A passage given in App. I (No. 21) is ins. in K<sub>2</sub> B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. c G<sub>8</sub> after adhy. 190, and in K<sub>1</sub>. 4 D<sub>1-8</sub> after adhy. 206 (with some further

# 999

C. 3. 13331 B. 3. 199. 1 K. 3. 202. 1

#### वैशंपायन उवाच।

मार्कण्डेयमृषयः पाण्डवाश्च पर्यपृच्छन् । अस्ति कश्चिद्भवतश्चिरजाततर इति ॥ १ ॥ स तानुवाच । अस्ति खल्ज राजिपिरिन्द्रद्युम्नो नाम क्षीणपुण्यिन्नि-दिवात्प्रच्युतः । कीर्तिस्ते च्युच्छिन्नेति । स माम्रुपा-तिष्ठत् । अथ प्रत्यमिजानाति मां भवानिति ॥ २ ॥ तमहमञ्चवम् । न वयं रासायनिकाः शरीरोपता-

internal transposition), in  $D_3$  the first one of the adhy, being written  $sec.\ m$ , on a suppl. fol. and placed after adhy, 190!

#### 191

1 B<sub>2-4</sub> om. ऋषय:. T G<sub>2.4</sub> ऋषि (for ऋषय:). B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>1.4-6</sub> om. च. After च, T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> ins. परिचृत्य इंद्रद्युक्तोपाख्यानं. T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> अपृच्छन् (for पर्यपृ°). — Before अस्ति, G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ins. किम्. G<sub>2.4</sub> भगवत° (for भवत°). K<sub>1.8.4</sub> B Dn D<sub>3.4.6</sub> चिरजात (for चिरजाततर).

2 G1 om. स तानुवाच, and ins. पुरा कश्चिद् after खलु. Ś1 K2 राजन्; D4 G8 ऋषिर् (for राजिषेर). — B Dc Dn D8 (before corr.). 4. 6 G8 मे; T M तस्य; G1. 2. 4 अस्य (for ते). G1 विच्छिन्नेति; T2 G1. 2. 4 विच्छुतेति. — K8 B4 D8 T G1. 2 उपतिष्ठद्; B2 उद<sup>°</sup>. — K4 D1-8 एवं (for अथ). Ś1 om. from अथ प्रत्यभि up to the end of 2. T1 om. मां भवानिति. T2 G1. 2 मा (for मां).

3 D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> om. अहम्. After अहम्, G<sub>1</sub> ins. एवम्. G<sub>4</sub> अबवीत्; M अबवं (!). — After अञ्चनं, Dn D<sub>4.6</sub> ins. कार्यचेष्टाकुळस्वात्; G<sub>2</sub> नापि जानामि भवंतमिति. — T G<sub>1.4</sub> M om. न. After वयं, G<sub>2</sub> ins. न. B Dc Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> वासा<sup>\*</sup>; T G रसा<sup>\*</sup> (for रासा<sup>\*</sup>). Before शरीरो<sup>\*</sup>, B Dc Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> ins. न. B Dc Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> समारभामो; T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> समारभामहे. Before अर्थानाम्, G<sub>1.2.4</sub> ins. तथा. After अनुष्ठानम्, M<sub>1</sub> ins. अस्ति कश्चिन्त्रविश्वराततर इति (cf. 1). — After 3, T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> ins.:

968\* एवमुक्तः स राजिपिरिन्द्रद्युन्नः पुनर्मामब्रवीत्। अथास्ति कश्चित्त्वत्तश्चिरजाततर इति । तं पुनः प्रसम्बुवम् । पेनात्मनः समारभामहेऽर्थानामनुष्ठानम् ॥ ३ ॥ अस्ति खल्ज हिमवति प्राकारकर्णो नामोल्कः । स भवन्तं यदि जानीयात् । प्रकृष्टे चाध्वनि हिमवान् । तत्रासौ प्रतिवसतीति ॥ ४ ॥

स मामश्वो भृत्वा तत्रावहद्यत्र बभृवोॡकः ॥५॥ अथैनं स राजिं पर्यप्रच्छत् । प्रत्यभिजानाति मां भवानिति ॥ ६ ॥ स म्रहूर्तं ध्यात्वात्रवीदेनम् ।

For 3,  $\acute{S}_1$  (om. all words up to मामुवाच) K  $D_{1-3.5}$  subst.:

969\* तमहमञ्जवम् । आकुलत्वात्कार्यचेष्टानां न प्रत्यभिजाने ऽहम् । स मामुवाच । अस्त्यन्यश्चिरजाततर इति । तमञ्जवम् ।

4 B2 om. (hapl.) from अस्ति in 4 up to उल्क्रम-बबीत् in 8. M2 om. खलु. T1 M1 तु (for खलु). B1. 3. 4 D (except D1-3. 5) T1 G1. 3 प्रावारकर्णी; T2 G2. 4 प्राकाः After বকুন:, B D (except Ds. s) T G ins. प्रतिवसति. — After स, B D (except D1-3. 5) Gs ins. मत्तश्चिरजातो. T2 G4 transp. स and भवन्तं. transp.) भवन्तं यदि स (for स भवन्तं यदि). भवन्तं. Śi Ki. 2 जानाति (for जानीयात्). After जानी-यात्, B4 Dc2 ins. इति. — Before प्रकृष्टे, B1. 8 Dc1 Dn D4. 6 G3 ins. इत:. G2 om. from प्रकृष्ट up to तन्नावहद् T2 G4 विप्रकृष्टे (for प्रकृष्टे). After प्रकृष्टे, Ś1 ins. नाश्वेनानीतो; K2 नाधुनानीतो. Ś1 K2 om. चाध्विन. K1 नाध्व° (for चाध्व°). After चाध्विन, K3. 4 B1 D1-8. 5 T1 M ins. इतो; T2 G4 यतो; G1 ततो. — Ś1 K2-4 De  $D_{1-3.5} T_1 G_{1.4} M_1$  यत्र (for तत्र).  $\acute{S}_1 K_{2-4} D_{1-3.5}$ om. [इ]ति.

5 B<sub>2</sub> om. 5 (cf. v.l. 4). G<sub>2</sub> om. up to तत्रावहद् (cf. v.l. 4). Before स, B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) G<sub>3</sub> ins. ततः. T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> समाश्वसो; G<sub>1</sub> स माश्वो (for स मामश्वो). Dc om. तत्र. Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> उदवहद्; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> तत्रायाद् (for तत्रावहद्). After यत्र, Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> ins. असी; K<sub>3. 4</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>2. 3. 5</sub> M स. Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> उल्लो बभूव (by transp.). T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> अभूत्स (for वभूव).

6 B<sub>2</sub> om. 6 (cf. v.l. 4). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. स; Ś1 K D<sub>1-3</sub>. 5 om. स राजिंद: B<sub>1</sub>. 4 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> स राजा; B<sub>3</sub> राजा स (for स राजिंदि:). K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2. 5 M<sub>1</sub> अपृच्छत;

नामिजाने भवन्तमिति ॥ ७ ॥ स एवम्रक्तो राज-विरिन्द्रद्युम्नः पुनस्तमुळ्कमत्रवीत् । अस्ति कश्चि-द्भवतश्चिरजाततर इति ॥ ८ ॥ स एवम्रक्तोऽत्रवी-देनम् । अस्ति खल्विन्द्रद्युम्नसरो नाम । तस्मिन्ना-डीजङ्को नाम बकः प्रतिवसति । सोऽस्मत्तश्चिरजात-तरः । तं पृच्छेति ॥ ९ ॥

तत इन्द्रद्युम्नो मां चोळ्कं चादाय तत्सरोऽगच्छ-द्यत्रासौ नाडीजङ्घो नाम बको बभूव ॥ १० ॥ सोऽ-

B<sub>1</sub>. 3. 4 De Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> पप्रच्छ; D<sub>3</sub> अज्ञवीत् (for पर्थ-प्रच्छत्). After पर्यप्रच्छत्, K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> ins. स राजा. — Before प्रत्यभि°, K<sub>3</sub> ins. क्रचित्; D<sub>5</sub> कश्चित्. T<sub>2</sub> om. from प्रत्यभि°, up to अज्ञवीत् (in 8). B<sub>1</sub> De प्रत्यभिजानीते; B<sub>4</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> प्रतिजानाति. T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 मा (for मां). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 अथैनमप्रच्छक्तश्चि(K<sub>1</sub> °िल्किच)न्मामभिजानाति भवानिति.

7 B<sub>2</sub> T<sub>2</sub> om. 7 (cf. v.l. 4, 6). After मुहूर्त, B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>3</sub> ins. इव. Before अववीद्, D<sub>1</sub>. 2 ins. तम्. K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 2 G<sub>2</sub>. 4 एवं (for एनम्). — B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> नाभिजानामि. Dc om. इति. T<sub>1</sub> om. from इति up to पृष्ट: (in 13).

8 T1 om. 8 (cf. v.l. 7). T2 om. up to अजञीत (cf. v.l. 6). Ś1 K1. 2 G4 om. स. B Dn D4. 6 G3 transp. राजिष्: after अजञीत. M2 om. (hapl.) from अजञीत up to चोळ्कं (in 10). — Before अस्ति, B Dn D4. 6 S (except T1 M2) ins. अथ. S (except G3; T1 M2 om.) रवत्तर्श (for भवतश्र). — After भवतः, K1. 3 B1. 3. 4 D G3 ins. सकाशाच. K1. 3 B4 Dn D3 चिरजात (for चिरजाततर).

9 T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. 9 (cf. v.l. 7, 8). B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs om. एनम्, and read इंद्रद्युन्नं नाम सर: (for इन्द्रद्युन्नः सरो नाम). — T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> अस्मिन् (for तस्मिन्). K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> G<sub>2</sub> नालीजंघो; D<sub>6</sub> नील ; M<sub>1</sub> नाळीक . Si K<sub>1</sub>. 2 प्रतिनियसित; G<sub>1</sub> प्रतियसतिति. — K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> सोस्मच्; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 स मत्तद्र (for सोऽस्मत्तद्र). After 'जाततरः, Si K<sub>2</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> ins. इति. — D<sub>4</sub> G<sub>3</sub> ins. ततस् before तं. Si K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 8. 5 प्रच्छस्वेति; G<sub>2</sub> प्रच्छतेति.

10 T1 om. 10; M2 om. up to चोल्फ़ं (cf. v.l. 8). K4 D1-8 om. ततः Ś1 K3 ततश्च (for तत). K2 om. (hapl.) from इन्द्र up to भवान् (in 11). S (except G3; T1 M2 om.) om. the first च. K1. 4 B1. 3. 4 D

स्माभिः पृष्टः। भवानिन्द्रद्युम्नं राजानं प्रत्यभिजाना-तीति ॥ ११ ॥ स एवमुक्तोऽत्रवीन्मुहूर्तं ध्यात्वा । नाभिजानाम्यहमिन्द्रद्युम्नं राजानमिति ॥ १२ ॥ ततः सोऽस्माभिः पृष्टः । अस्ति कश्चिदन्यो भवतश्चिरजा-ततर इति ॥ १३ ॥ स नोऽत्रवीत् । अस्ति खल्विहैव सरस्यक्रुपारो नाम कच्छपः प्रतिवसति । स मक्तश्चिर-जाततर इति । स यदि कथंचिदभिजानीयादिमं राजानं तमक्रुपारं पृच्छाम इति ॥ १४ ॥

C. 3. 13338 B. 3. 199. 8 K. 3. 202. 8

(except D<sub>1</sub>, 2, 5) G<sub>3</sub> om. the second च. Ś1 न्यपतद्; K<sub>1</sub>, 8 [S]¥यपतद्; K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> [S]गमद्; D<sub>5</sub> [S]¥यगच्छद्. Ś1 K<sub>3</sub> om. नाडीजङ्घो. D<sub>5</sub> नालीजंघो; D<sub>6</sub> ताल°; M नाळीक°. Ś1 K<sub>3</sub> om. नाम. G1 om. बको.

11 T<sub>1</sub> om. 11 (cf. v.l. 7). G<sub>1</sub> परिपृष्टः. — Before भवान्, Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> ins. अपि; K<sub>3</sub> B<sub>2</sub> Dc अस्ति. T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 माम् (for भवान्). Before इन्द्रद्युनं, K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 3. 4 D (except D<sub>1</sub>) G<sub>3</sub> ins. इमम्. K<sub>1</sub> om. राजानं. B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> अभिजानातीति; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 प्रतिजानासि.

12 T1 om. 12 (cf. v.l. 7). Ś1 K2 D1 om. स. Dn1. n3 एव; Dn2 G3 एनम् (for एवम्). B1. 3. 4 Dn D4. 6 G3 om. उक्तो. BD (except D1-3. 5) S(T1 om.) सहूर्तं ध्यात्वाज्ञवीत् (by transp.). Ś1 K2 om. सहूर्तं ध्यात्वाज्ञवीत् (by transp.). Ś1 K2 om. सहूर्तं ध्यात्वा. — D4 om. from नाभि up to Sज्ञवीद् (in 14). Dc न हि (for नाभि-). Ś1 K1-3 D5 om. [अ]हमिन्द्रद्युक्तं राजानम्. Before इन्द्रं, D2. 3 ins. इमं; S (except G3; T1 om.) भवंतं. K3 B2 D5 om. इति.

13 D4 om. 13; T1 om. up to पृष्ट: (cf. v.l. 12, 7); Ś1 K1. 3 D5 om. from तत: up to विवीत्। अस्ति (in 14). D1 om. स: and अन्यो; B3. 4 Dn D6 G3 om. अस्ति. K2 B Dn D6 G3 transp. अन्य: and भवतः. After जाततरः, Dn D6 G3 ins. अस्ति.

14 D4 G1 om. स नो ऽज्ञवीद् (for D4 cf. v.l. 12).

— T2 om. from सरस्य up to ततः स (in 15). Ś1 K1-3
D5 किं त्वसिन्नेव; B Dc Dn D4.6 G3 स्वत्वसिन्नेव (for (for खिल्वहेंव). Ś1 [अ]क्वरो; K2 वारो; M2 वारो. Ś1
प्रतिनिवसति. — K1-8 B1.4 D (except D1-8) G3 om.
इति. — T1 om. स; D5 om. स यदि; D1-3 om. यदि.
G2.4 transp. यदि and कथंचिद्. M2 om. कथंचिद्. D3
अजानीयाद्; S (except G3; T2 om.) जानीयाद् (for अभिजा ). K4 D1-3 T1 G1 M2 अक्रूपारस्तं (for तमक्रूपारं).
Ś1 K2.3 अक्र्वारं. G4 M1 om. अक्रूपारं. B D (except

C. 3. 13339 B. 3. 199. 9 K. 3. 202. 9

ततः स वकस्तमक्र्पारं कच्छपं विज्ञापयामास । अस्त्यस्माकमित्रेतं भवन्तं कंचिदर्थमिमप्रष्टुम् । सा-ध्वागम्यतां तावदिति ।। १५ ।। एतच्छुत्वा स कच्छपस्तस्मात्सरस उत्थायाभ्यगच्छद्यत्र तिष्ठामो वयं तस्य सरसस्तीरे ।। १६ ।। आगतं चैनं वयमप्रच्छाम । भवानिन्द्रद्युम्नं राजानमिभजानातीति ॥ १७ ॥ स मुहूर्तं ध्वात्वा वाष्पपूर्णनयन उद्विमहृदयो वेपमानो विसंज्ञकल्पः प्राञ्जलिरम्रवीत् । किमहमेनं न प्रत्य-मिजानामि । अहं ह्यनेन सहस्रकृत्वः पूर्वमिप्रिचिति-

चूपहितपूर्वः । सरश्चेदमस्य दक्षिणादत्ताभिगोभिरित-क्रममाणाभिः कृतम् । अत्र चाहं प्रतिवसामीति ॥ १८ ॥

अथैतत्कच्छपेनोदाहृतं श्रुत्वा समनन्तरं देवलो-काहेवरथः प्रादुरासीत् ॥१९॥ वाचश्राश्र्यन्तेन्द्रद्युम्नं प्रति । प्रस्तुतस्ते स्वर्गः । यथोचितं स्थानमभिषद्यस्व । कीर्तिमानसि । अव्यग्रो याहीति ॥ २०॥ दिवं स्पृश्नति भूमिं च शब्दः पुण्यस्य कर्मणः । यावत्स शब्दो भवति तावत्पुरुष उच्यते ॥ २१

 $D_{1-8.~6})$   $G_{8}$  पुच्छध्विमिति;  $G_{1}$  पुच्छोति;  $G_{2}$   $M_{1}$  पुच्छामेति;  $G_{4}$  पुच्छामीति.

15 T2 om. ततः स (cf. v.l. 14); D1 om. ततः. After ततः, T1 ins. स उदितः. T2 G2. 4 om. तम्. Ś1 K2. 8 अकूवारं. — T1 om. (hapl.) from अभिप्रेतं up to राजानमभि (in 17). Dc2 om. अभिप्रेतं; D5 om. भवन्तं. G2. 4 भगवंतं (for भवन्तं). Ś1 B2-4 Dn3 D3. 6 G2 M1 किंचिद्; G4 कश्चिद्. K8 अभिप्राप्तुं; K4 Dn1 D1. 2 प्रष्टुं; G1. 4 अपि प्रष्टुं. — K4 [अ]भिगम्यतां; D3 [अ]व°.

16 T<sub>1</sub> om. 16 (cf. v.l. 15). K<sub>1</sub> B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. s) G<sub>3</sub> read तत् for एतत्, and om. स. Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B<sub>1</sub>. s om. तसात्सरस उत्थाय. Ś<sub>1</sub> अभ्यागात्; K<sub>1-3</sub> B<sub>1</sub>. s D<sub>2</sub> D<sub>1-4</sub> G M<sub>1</sub> अभ्यागच्छत्. Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> B<sub>1</sub>. s om. यत्र —सरसत्तीरे. T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M तिष्ठाम. K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M<sub>1</sub> transp. तस्य and सरसस्. D<sub>11</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>5</sub>. s M<sub>2</sub> सरस्त् (for सरसस्). D<sub>3</sub> G<sub>1</sub>. 4 सरस्तस्य (for तस्य सरसस्).

17 T<sub>1</sub> om. up to राजानमभि (cf. v.l. 15). B<sub>2</sub> अभ्यागतं; M<sub>1</sub> आगच्छंतं (for आगतं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तं (for चैनं). K<sub>8</sub>. 4 B D<sub>11</sub>. n<sub>8</sub> D<sub>8</sub>. 6 वयमपुच्छामः; D<sub>1</sub> वयमपुच्छन्; D<sub>4</sub> G वयं पुच्छामो. After अपुच्छाम, Dc ins. इति.

— Before भवान्, Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> ins. अपि; K<sub>3</sub> अस्ति; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4
M<sub>1</sub> अथ; M<sub>2</sub> किच्चदथ. After भवान्, Ś<sub>1</sub> ins. तम्; K<sub>2</sub>. 8
Dc D<sub>2-6</sub> G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> इमम्. T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 इंद्रद्युग्नराजानं जानातीति.

18 Ś1 K D1-3. 5 G1 बाष्पपूर्णलोचनः (D1. 2 °पूर्णकंटः; G1 °पूर्णवदनः); B De Dn D4. 6 G3 बाष्पसंपूर्णनयनः (B4 °पूर्णयुः); T1 G2 बाष्पांबुपूर्णे ; T2 बाष्पपूर्णां- बुनयनः K4 D1-3 om. उद्विप्तहृदयो. Ś1 K1-3 D5 वेपमान (K2 °ना) उद्विप्तचेताः (for उद्विप्त वेप'). — M1 कथम् (for किम्). T2 G2. 4 om. अहम् . T1 एतद् (for एनं), and अहं (for न). Ś1 K D1-3. 5 प्रस्थित्राः B De Dn

D4. 6 G1. 3 M2 प्रत्यभिज्ञास्यामि; T1 प्रतिज्ञास्यामि. — B4
D5 om. अहं हि. B2. 3 Dc Dn D4. 6 G3 इह (for अहं).
Ś1 K D1-3 om. हि. B1 इंद्रद्युम्नेन; Dc2 (marg. sec. m.)
इह द्युम्नेन (for अहं द्यनेनं). Before सहस्न°, T G2. 4 ins. असकृत. M2 पातितपूर्वः (for [उ]पहित°). Ś1 K1. 2 सहस्वशो यज्ञेपूपह् (K2°ह)तः; K3. 4 D3 सहस्रकृत्वश्चितिषूपहि-(K3°चि)तः; B Dc Dn D4. 6 G3°कृत्वश्चितिषु यूपा आहिताः; D1. 2°कृत्वश्चितिषु पातितपूर्वः. — Before सरग्र, Ś1 K D1-3. 5 ins. पूर्वं. K1 Dn D1. 4-6 G3 दक्षिणाभिदंत्ताभिर्; T2 G2. 4 दक्षिणोदकदत्ताभिर्; K4 D5 [अ]भिक्रममाणाभिर्; D1. 2 [अ]तिचंक्रम°; T2 G2 क्रममाणा°; G4 कर्मणाईभिर्. Dc खुरकृतं (for कृतम्). — G1 M अतोत्र (for अत्र). T2 G2. 4 om. च. Ś1 K1. 2 om. इति.

19 Śi K² इत्येतावत; K³ अथैतावत; D¹ अथ तत; D² अथैव. Before कच्छपेन, K¹ B². 4 Dc Dn D⁴. 6 G³ ins. सकलं. B¹ G² च्याहतं (for [उ]दाहतं). B D (except D¹-3. 5) T¹ G³ तद° (for सम°). Śi K¹ देवलोकोद्गीय-मानाः; K² लोकाद्गीयमानारथ (sic). Śi K¹. 2 प्रादुरासन्; D³ प्रादुरस्द्.

20 Śi Ki-8 Ds om. च (after वाच:). Gi बत भो (for वाचश्च). — Ds स्वर्गोयम्. — Ds अथोचितं. Ks B D (except Di-8) T Gs प्रतिपद्यस्व; T2 Gs Mi अभिप्रपद्यस्व. — Śi कीर्तनस्यव्यप्रो (sic); Ki. 2 कीर्तनेनाव्यप्रो; S (except Gs) कीर्तिमानव्यप्रो (for कीर्ति । अव्यप्रो).

21 b)  $B_2$   $G_1$  शब्दश्च पुण्यकर्मणः. — c)  $D_c$  गर्भों (for शब्दो). — d) S (except  $G_3$ ) तावरस्वरों महीयते.

22 ab) Ks. 4 Ds गीयते; Ds गाय (for की र्खं). Ś1 K1. 2 D1. 2 यस्य गीयेत (for की र्खंते यस्य). B Dc Dn D4. 6 Gs transp. यस्य and लोके. — c) K1 B1-8 D अकीर्तिः कीर्त्यते यस्य लोके भूतस्य कस्यचित्। पतत्येवाधमाल्लोकान्यावच्छब्दः स कीर्त्यते॥ २२ तस्मात्कल्याणवृत्तः स्यादत्यन्ताय नरो भ्रुवि। विहाय वृत्तं पापिष्ठं धर्ममेवाभिसंश्रयेत्॥ २३

इत्येतच्छ्रुत्वा स राजाब्रवीत् । तिष्ठ तावद्याव-दिदानीमिमौ वृद्धौ यथास्थानं प्रतिपादयामीति ॥ २४॥ स मां प्राकारकर्णं चोल्दकं यथोचिते स्थाने प्रतिपाद्य तेनैव यानेन संसिद्धो यथोचितं स्थानं प्रतिपन्नः ॥ २५ ॥ एतन्मयानुभूतं चिरजीविना दृष्टमिति पाण्डवानुवाच मार्कण्डेयः ॥ २६ ॥

पाण्डवाश्चोचुः श्रीताः। साधु। श्रोभनं कृतं भवता राजानमिन्द्रद्यम्नं स्वर्गलोकाच्च्युतं स्वे स्थाने स्वर्गे पुनः श्रतिपादयतेति ॥ २७॥

अथैनानव्रवीदसौ। ननु देवकीपुत्रेणापि कृष्णेन नरके मञ्जमानो राजिषैर्नृगस्तसात्कुच्छात्समुद्धत्य पुनः स्वर्गे प्रतिपादित इति ॥ २८ ॥

C. 3. 13348 B. 3. 199. 18 K. 3. 202. 18

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९१॥

(except D<sub>1-3. 5</sub>) G<sub>3</sub> स पतित (for पतत्येव). — d) K<sub>1</sub> B<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> प्रकी°; D<sub>5</sub> [अ]स्य की°; T G<sub>1. 2. 4</sub> M तु की° (for स की°).

23 °) Ś1  $K_2$  कल्याणवृत्तिः;  $D_6$  उत्तमवृत्तः;  $M_1$  कल्याणयुक्तः. — °)  $K_4$   $B_4$   $D_8$  अनंताय;  $D_{1.2}$  आनंत्याय;  $D_5$  कल्याणाय;  $T_2$   $G_{2.4}$  दाता तावन;  $G_1$  अत्यर्थं च.  $G_1$   $G_2$   $G_3$  अनंताय नरः सदा. — °)  $G_4$   $G_2$   $G_3$  अनंताय नरः सदा. — °)  $G_4$   $G_4$   $G_5$   $G_6$   $G_7$   $G_7$   $G_8$   $G_8$   $G_8$   $G_8$   $G_9$   $G_9$ 

24 S (except G<sub>8</sub>) om. तिष्ठ तावद्; K<sub>1.4</sub> B D (except D<sub>2.8</sub>) G<sub>8</sub> om. इदानीम्; D<sub>5</sub> om. इति.

25 G<sub>2</sub> om. स. Ś<sub>1</sub> D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> प्राकारवर्ण; B De Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>1</sub>. 3 प्रावारकर्ण; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> प्रकारक(G<sub>4</sub>° a)ण; M<sub>1</sub> प्रावरकर्ण. After चोळ्कं, M<sub>2</sub> ins च. T<sub>1</sub> चो° (for यथो°). De D<sub>5</sub> G<sub>4</sub> यथोचितं (D<sub>5</sub> G<sub>4</sub>° त-) स्थानं. M<sub>2</sub> om. तेनैव. T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> om. [ए]व. T<sub>1</sub> वै (for [ए]व). De S (except T<sub>1</sub> G<sub>3</sub>) देवयानेन (for यानेन). T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> om. संसिद्धो. Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> संसिद्धो; K<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> संस्थितो; K<sub>4</sub> G<sub>4</sub> संविद्धो; D<sub>5</sub> संसिद्धं; G<sub>1</sub> सुसिद्धो. B<sub>4</sub> om. यथोचितं स्थानं. B<sub>1</sub> यथोपचितं; B<sub>3</sub> इति यथोक्तं (for यथोचितं). After प्रतिपन्न:, B<sub>4</sub> ins. इति; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 ins. एव. N (except Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2) G<sub>3</sub> प्रतिपेदे (for ° एन्नः).

26 K1. 2 B D (except D<sub>1-8. 5</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तन् (for एतन्). K<sub>1</sub>. 3. 4 B Dc Dn D<sub>2-4</sub>. 6 T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> M चिरजीविने-हश(Dc <sup>°</sup>हष्ट)म्. B1 G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> मार्केडेयं.

27 Before पाण्डवाञ्च, Ks D<sub>6</sub> M<sub>1</sub> ins. तसृष्य:; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> तसृषि; M<sub>2</sub> ऋषय:. T<sub>1</sub> om. च. B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1-3. 5</sub>) G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> om. प्रीता:. — B D (except D<sub>1-3</sub>)

Gs (by transp.) भवता कृतं; T<sub>1</sub> यथा. Dc<sub>2</sub> D<sub>6</sub> T स्वर्ग लोकच्युतं. K<sub>4</sub> Dc D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M स्व (for स्वे). Dc om. स्वर्गे; K<sub>1</sub>. 8. 4 B Dn D<sub>4</sub>-6 T<sub>1</sub> G<sub>8</sub> om. स्वर्गे पुनः. D<sub>1</sub>-8 G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> (by transp.) पुनः स्वर्गे; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> पुनः स्वर्गेलोके.

28 K<sub>1</sub> B D G<sub>3</sub> अथैतान्. K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> S (except G<sub>3</sub>) प्रस्काबीद् (for अब.). D<sub>1</sub>, 2 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>, 2, 4 om. असी. D<sub>5</sub> अयं (for असी). — Before ननु, D<sub>1</sub>, 2 ins. अहो; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>, 2, 4 अनेन. Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>-4 D<sub>1</sub>-3, 5 निमज्ज ; T<sub>1</sub> प्र्य (for मज्ज ). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> उज्जूस; K<sub>3</sub> B समुज्जूत: K<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>, 6 G<sub>3</sub> transp. समुज्ज्य and पुन:; K<sub>1</sub>, 2, 4 D<sub>1</sub>-3 transp. पुन: and स्वर्ग. BD (except D<sub>1</sub>-3) G<sub>3</sub> प्रापित (for प्रतिपादित).

Colophon. — Major parvan: Śi Ki. 2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Gi मार्कडेयसमस्या (followed by इंद्र- चुन्नोपाल्यान). Ks. 4 B D G2. 3 M2 (all om. sub-parvan name) mention only इंद्रचुन्नोपाल्यान. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 198 (Dn2 197); Di 199; T Gi. 2. 4 M (M2 inf. lin.) 195 (M2 orig. 197). — Śloka no.: Dni 25; Dn2. no. 18; Di 34.

### 192

1 After the ref., N ins.:

970\* श्रुत्वा स राजा राजर्षेरिन्द्रद्युम्नस्य तत्तदा । मार्कष्डेयान्महाभागात्स्वर्गस्य प्रतिपादनम् ।

[(L. 1) K1. 2 Dn D6 तु (for स). D1. 2 सर्व (for राजा). K4 B1 Dc D5 राजिंद्. D5 एतच्छूत्वा स राजिंद् (for the prior half). K1 B1. 4 D (except D1-3. 5) तथा (for तदा). — (L. 2) D5 मार्केडेयं महाभागः. Ś1 K

# 997

C. 3. 13483 B. 3. 201. 2 K. 3. 204. 2

वैद्यांपायन उवाच ।

युधिष्ठिरो धर्मराजः पप्रच्छ भरतर्षभ ।

मार्कण्डेयं तपोष्टद्धं दीर्घायुषमकल्मषम् ॥ १

विदितास्तव धर्मज्ञ देवदानवराक्षसाः ।

राजवंशाश्र विविधा ऋषिवंशाश्र शाश्रताः ।

न तेऽस्त्यविदितं किंचिदसिल्लोके द्विजोत्तम ॥ २

कथां वेत्सि मुने दिव्यां मनुष्योरगरक्षसाम् ।

एतदिच्छाम्यहं श्रोतं तत्त्वेन कथितं द्विज ॥ ३

कुवलाश्र इति ख्यात इक्ष्वाकुरपराजितः ।

कथं नाम विपर्यासाद्धुन्धुमारत्वमागतः ॥ ४

एतदिच्छामि तत्त्वेन ज्ञातं भार्यवसत्तम ।

विपर्यस्तं यथा नाम कुवलाश्रस्य धीमतः ॥ ५
मार्कण्डेय उचाच ।
हन्त ते कथिष्यामि शृणु राजन्युधिष्ठिर ।
धिमष्ठिमिदमाख्यानं धुन्धुमारस्य तच्छृणु ॥ ६
यथा स राजा इक्ष्वाकुः कुवलाश्रो महीपतिः ।
धुन्धुमारत्वमगमत्तच्छृणुष्व महीपते ॥ ७
महिषिविश्रतस्तात उत्तङ्क इति भारत ।
मरुधन्वसु रम्येषु आश्रमस्तस्य कौरव ॥ ८
उत्तङ्कस्तु महाराज तपोऽतप्यत्सुदुश्वरम् ।
आरिराधिषषुविष्णुं बहून्वर्षगणान्विमो ॥ ९
तस्य प्रीतः स भगवानसाक्षाहर्श्वनमेयिवान ।

Dc D1-3. ६ स्वर्गसंप्रति°.]

— a) N महाराज (B1 ° भागः) (for धर्म °). — b) B4 T2 G8 भरतर्षभः. Ś1 K2. 8 B1 Dc D1-8. 8 पुनः पप्रच्छ तं मुर्नि. — d) Ś1 K1. 2 शुद्धात्मानमकल्म °.

2 Before 2, Dc G<sub>1</sub> ins. युधिष्ठर उ° (G<sub>1</sub> om. उ°).

— b) G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> °रक्षसां. — <sup>cd</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 पिशाचोरगगंधर्वा (for 2°), and राज° (for ऋषि°). — ') S (except G<sub>3</sub>) द्विजर्षभ (for द्विजो°).

3 a) Ś1 K D1-8. 5 तथा; T2 G2. 4 अथ (for कथां). Ś1 K3. 4 D1-8. 5 दिव्या; K1. 2 पुण्या; T2 G2. 4 वंशान् (for दिव्यां). — b) Ś1 K D1-8. 5 कथा: पुण्या महात्मनां; B1 मानुषोरगराक्षसां. — After 3ab, B2-4 D (except D1-3. 5) S ins.:

971\* देवगन्धर्वयक्षाणां किनराप्सरसां तथा।

[  $De^{\circ}$ दानव $^{\circ}$  (for  $^{\circ}$ गन्थव $^{\circ}$ ). S (except  $G_{3}$ ) सुपर्णिकनराणां च यक्षाणां च महोजसां. ]

- °) B D (except D1-8. 5) G3 इदम्; G4 श्रोतुम् (for एतद्). S (except G3) भगवन् (for [अ]हं श्रोतुं). °) Ś1 B Dc Dn D4. 6 G3 द्विजसत्तम (for कथितं द्विज). D1. 2 तव; T1 त्वया (for द्विज).
  - 4 b) T2 G2. 4 इक्ष्वाकुकुलसंभवः.
- 5 °) Kı [आहं श्रोतुं and तत्वेन also (as in text).
- b) Si भागवनंदन; Bi भरतसत्तम; Ds मार्ग च सत्तम.
- After 5, B D (except D1. 3; Ds marg.) Gs ins.: 972\* वैशंपायन उवाच।

युधिष्ठिरेणैवसुक्तो मार्कण्डेयो महासुनिः। धीन्धुमारसुपाख्यानं कथयामास भारत। [Some MSS. om उवाच.]

6 Ds om. 6<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> अधुना; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> अथ ते; M<sub>1</sub> अहं ते (for हन्त ते). — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>6</sub> राजर्षेस्तस्य धीमतः. — <sup>d</sup>) Dc घौंधुमारस्य. K<sub>4</sub> तस्य तत् (for तन्द्रुणु).

7 a) K<sub>1-3</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>5</sub> राजा स (by transp.); B<sub>2</sub> चैव स. S ऐ(T<sub>1</sub> चै)क्ष्वाक: (T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> कु:). — K<sub>2</sub> om. (hapl.) 7<sup>cd</sup>. — d) K<sub>5</sub>. 4 D<sub>5</sub> सुनेस्तस्य प्रसादत: (K<sub>4</sub> प्रभावत:).

- 8 b) Here and below throughout S उदंक- (for उत्तक्क-). The variant is ignored (mostly) in the sequel. Do नाम (for इति). Ds नामत: (for भारत).

   d) Śi K D1-3. s धीमत:; M1 भारत (for कीरन).
- 9 °) B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> च (for तु). S °तेजा (for °राज). b) K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1.8</sub> M<sub>1</sub> [S]तप्यत (for [S]तप्यत्सु-). Ś<sub>1</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1.2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> सुदुष्करं; K<sub>1.2</sub> सुदारुणं; T<sub>1</sub> महानृषिः (for सुदुश्वरम्). T<sub>1</sub> om. from 9° up to 3. 193. 10<sup>b</sup>. °) K<sub>2-4</sub> D<sub>3</sub> आर° (for आरि°). De देवं (for विष्णुं). d) Ś<sub>1</sub> ब्रह्मन् (for बहून्). B<sub>3</sub> धर्मगुणान् (for वर्षगणान्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> विसुं; K<sub>4</sub> Dn D<sub>1-8.5</sub> विसुः; B<sub>1.2.4</sub> D<sub>4.6</sub> उत; B<sub>3</sub> De सुनिः (for विभो).
- 10 T<sub>1</sub> om. 10 (cf. v.l. 9). °) K<sub>4</sub> च (for स). °) Śi Ki. 2. 4 B<sub>1</sub>. 2 Dn<sub>2</sub> °मीयिवान्; D<sub>3</sub> °मागतः (for °मेयिवान्). °) Śi K D<sub>1-3</sub>. 4 च (Śi तु) मुनिः प्रह्नः (K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> देवं); B<sub>1</sub> तु स राजिषः; B<sub>4</sub> [ऋ]षिस्तु प्रज्ञस्तं; D<sub>6</sub>

दृष्ट्रैव चिषः प्रह्वस्तं तुष्टाव विविधः स्तवैः ॥ १० त्वया देव प्रजाः सर्वाः सदेवासुरमानवाः । स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि तथेव च । श्रक्ष वेदाश्च वेद्यं च त्वया सृष्टं महाद्युते ॥ ११ शिरस्ते गगनं देव नेत्रे शिशादिवाकरौ । निःश्वासः पवनश्चापि तेजोऽग्निश्च तवाच्युत । बाहवस्ते दिशः सर्वाः क्षिश्चापि महार्णवः ॥ १२ ऊरू ते पर्वता देव खं नाभिमधुसदन । पादौ ते पृथिवी देवी रोमाण्योषधयस्तथा ॥ १३ इन्द्रसोमाग्निवरुणा देवासुरमहोरगाः । प्रह्वास्त्वासुपतिष्ठन्ति स्तुवन्तो विविधः स्तवैः ॥ १४ त्वया व्याप्तानि सर्वाणि भूतानि स्रुवनेश्वर । योगिनः सुमहावीर्याः स्तुवन्ति त्वां महर्षयः ॥ १५ योगिनः सुमहावीर्याः स्तुवन्ति त्वां महर्षयः ॥ १५

तमृषिः प्रह्नः (for चिषः प्रह्नस्तं). T2 G1. 3 M दृष्ट्वा महिषः प्रह्नस्तं (G1 M2 ब्रह्माणं; M1 धीमांश्च); G2. 4 दृष्ट्वा च महिष्किहा.

11 T1 om. 11 (cf. v.l. 9). Before 11, K2 B D (except D1. 8. 8) ins. उत्तंक उ°; S (except G4; T1 om.) उदंक: — b) B2. 4 Dn D4. 6 ससुरासुर (for सदेवासुर ). Ś1 K1. 2. 4 न्मानुषा: (for न्मानवाः). — d) B4 [इ]तराणि च; S (T1 om.) च सर्वशः (for तथेव च). — e) Ś1 K D1. 2 G4 ब्रह्मा (for ब्रह्म). K1. 2 वेदश्च; M2 वेद्याश्च. B4 विद्याश्च; G1 वेदं च (for वेद्यं च). — f) B4 सृष्टा (for सृष्टं). Ś1 K1. 2 व्यया सृष्टा जगत्पते.

12  $T_1$  om. 12 (cf. v.l. 9). — b)  $D_4$  नेत्रं;  $G_4$  नेत्री (for नेत्रे).  $D_5$  नेत्रे च शशिभास्करी. — c) Some MSS. निश्वासः. — d)  $B_1$   $G_1$  तथाच्युत;  $G_4$  महाद्युते. — c)  $S_1$  च (for ते). — f)  $S_1$   $K_1$ . 2  $D_1$  कुक्षी.  $S_1$  तव;  $K_3$ . 4  $D_3$  चैव (for चापि).  $S_1$   $S_1$   $S_1$   $S_2$   $S_3$   $S_4$   $S_4$   $S_5$   $S_6$   $S_6$  S

13 T1 om. 13 (cf. v.l. 9); D<sub>6</sub> om. (? hapl.) 13-15. — b) N (D<sub>5</sub> om.) खं जंबे (B1 जंबे च) (for खं नाभिर्). — c) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> चैव (for देवी). — d) K<sub>2-4</sub> D<sub>1.6</sub> T<sub>1</sub> (before corr.) M<sub>1</sub> रोमाण्यीषध्यस. S (T<sub>1</sub> om.) तव (for तथा).

14 T1 D5 om. 14 (cf. v.l. 9, 13). — c) K4 ब्रह्मन्; B4 सर्वे (for प्रह्वास्). — d) B4 स्तुत्वा नानाविधे: स्तवे:.

15 T<sub>1</sub> D<sub>5</sub> om. 15 (cf. v.l. 9, 13). — ab) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> सर्वाणि भूतानि ज्याप्तानि; K<sub>3</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1-3</sub> G<sub>1</sub> ज्याप्तानि भूतानि

त्विय तुष्टे जगत्स्वस्थं त्विय कुद्धे महद्भयम् ।
भयानामपनेतासि त्वमेकः पुरुषोत्तमः ॥ १६
देवानां मानुषाणां च सर्वभूतसुखावहः ।
त्रिमिर्विक्रमणेदेव त्रयो लोकास्त्वयाहृताः ।
असुराणां समृद्धानां विनाशश्च त्वया कृतः ॥ १७
तव विक्रमणेदेवा निर्वाणमगमन्परम् ।
पराभवं च दैत्येन्द्रास्त्विय कुद्धे महाद्युते ॥ १८
त्वं हि कर्ता विकर्ता च भूतानामिह सर्वशः ।
आराधियत्वा त्वां देवाः सुखमेधन्ति सर्वशः ॥ १९
एवं स्तुतो हृषीकेश उत्तङ्केन महात्मना ।
उत्तङ्कमत्रवीद्धिष्णुः प्रीतस्तेऽहं वरं वृणु ॥ २०

## उत्तङ्क उवाच । पर्याप्तो मे वरो ह्येष यदहं दृष्टवान्हरिम् ।

C. 3. 13505 B. 3. 201. 25 K. 3. 204. 25

सर्वाणि. — °) Ś1 K D1-8 योगिनं सु(Ś1 स्वां)महावीयं. — °) Ś1 च; K1 G1 M1 स्वा; G2. 4 [इ]स्थं (for स्वां).

16 T1 om. 16 (cf. v.l. 9). a) K1 सर्व; B1 D5 तुष्ट; B2. 3 सुरुवं; B4 Dn1 D6 स्वास्थ्यं; S (T1 om.) शांतं (for स्वरुवं). — b) T2 G3. 4 [अ]तुष्टे (for कुद्धे). K4 B4 G1 जगन्नयं (for मह°). — c) Ś1 °नीता (for नेता°). — d) K2 एव (for एक:). A few MSS. पुरुषोत्तमः.

17 T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> om. 17 (for T<sub>1</sub> cf. v.l. 9). — b) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. <sub>5</sub> M<sub>1</sub> °लोक- (for °मूत-). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> D<sub>3-5</sub> G<sub>1</sub>. <sub>2</sub> M<sub>1</sub> सुखावह. — d) D<sub>1</sub>. <sub>2</sub> G<sub>2</sub> जिता:; T<sub>2</sub> (by corr.) G<sub>3</sub> वृता: (for [आ]हता:). D<sub>5</sub> त्वया लोका जिता: प्रभो.

18 T1 om. 18 (cf. v.l. 9). — a) G1. 2. 3 (before corr.). 4 देव (for देवा). — b) K1 corrupt. K3 Dc2 Ds. 6 जमगमत्; B2 जशमनं (for जमगमन्). — K1 om. 18c-19d; G4 om. 18cd. — c) Ś1 K2-4 D1-3. 6 पराजयं; B1. 3 Dc Dn D4. 6 भूताश; B2 भूतश् (for भवं). B2 Dc2 G1 दैलेंद्रस. — d) G1 प्रजापते (for महां).

19 T<sub>1</sub> K<sub>1</sub> om. 19 (cf. v.l. 9, 18); D<sub>1</sub> om. 19<sup>cd</sup>.
— c) B<sub>1</sub>. 2 Dc<sub>2</sub> देव (for देवा:). — d) S (T<sub>1</sub> om.)
निसंशः (for सर्वशः).

20 T1 om. 20 (cf. v.l. 9). Before 20, K2 Dc ins. मार्केंडेय उ°. — ") T2 G3 स्तुते "केशे.

21 T1 om. 21 (cf. v.l. 9); D3 om. 21 with the ref. — a) G4 [S]यं (for मे). Dn3 तु (for हि). — e) T2 G2-4 विष्णुं (for दिख्यं). — d) Ś1 K1. 2 जगतां (for

3. 3. 13505 3. 3. 201. 26 4. 3. 204. 25 पुरुषं ग्राश्वतं दिव्यं स्रष्टारं जगतः प्रश्रम् ॥ २१ विष्णुरुवाच ।

प्रीतस्तेऽहमलौल्येन भक्त्या च द्विजसत्तम ।
अवश्यं हि त्वया ब्रह्मनम्तो ग्राह्यो वरो द्विज ।। २२
एवं संछन्द्यमानस्तु वरेण हरिणा तदा ।
उत्तङ्कः प्राञ्जलिर्वत्रे वरं भरतसत्तम ।। २३
यदि मे भगवान्त्रीतः पुण्डरीकनिमेक्षणः ।
धर्मे सत्ये दमे चैव बुद्धिभवतु मे सदा ।
अभ्यासश्च भवेद्भक्त्या त्विय नित्यं महेश्वर ।। २४
विष्णुरुवाच ।

सर्वमेतद्धि भविता मत्प्रसादात्तव द्विज।

प्रतिभास्यति योगश्च येन युक्तो दिवौकसाम्। त्रयाणामपि लोकानां महत्कार्यं करिष्यसि ॥ २५ उत्सादनार्थं लोकानां धुन्धुनीम महासुरः। तपस्यति तपो घोरं शृणु यस्तं हनिष्यति ॥ २६ बृहदश्च इति ख्यातो भविष्यति महीपतिः। तस्य पुत्रः ग्रुचिदीन्तः कुवलाश्च इति श्रुतः ॥ २७ स योगबलमास्थाय मामकं पार्थिवोत्तमः। ग्रासनात्तव विप्रषे धुन्धुमारो भविष्यति ॥ २८

### मार्कण्डेय उवाच।

उत्तङ्कमेवमुक्त्वा तु विष्णुरन्तरधीयत ॥ २९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९२ ॥

°तः). Ś1 K D1. 2. 5 पति (for प्रभुम्). B2 स्नष्टारमजरं विभुं.

22 T1 om. 22 (cf. v.l. 9). — G1 भगवान्; G4 श्रीभगवान् (for विष्णु°). — b) K4 B2 Dc च तव; B1. 8. 4
Dn D4. 6 तव च; D3 च मुनि- (for च द्विज-). — °) Ś1
K8. 4 D1-3 तु; D5 तत् (for हि). S (T1 om.) विद्वन् (for बह्रान्). — d) D5 वरो आह्रो (by transp.).

23 T<sub>1</sub> om. 23 (cf. v.l. 9). Before 23, B<sub>2</sub> De ins. मार्कडेय उ°. — a) Ś<sub>1</sub> B<sub>1</sub>. 8 De Dn स छंद्य°; D<sub>2</sub> संछिद्य°; D<sub>8</sub> (before corr.) संछिद्य°; S (T<sub>1</sub> om.) संचोद्य° (for संछन्द्य°). B<sub>2</sub> छंद्यमानो वरेणवम्; B<sub>4</sub> एवं स उक्तस्तुष्टेन. — b) B<sub>2</sub> उत्तंको (for वरेण). B<sub>2</sub> ततः; D<sub>1</sub> तथा (for तदा). — c) B<sub>2</sub> स पुनः (for उत्तङ्कः). B<sub>1</sub> De भूत्वा (for ववे). — d) M वरदसत्तम.

24 T<sub>1</sub> om. 24 (cf. v.l. 9). Before 24, Dc ins. उत्तंक उ°. — a) B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>5</sub>. 6 G<sub>2</sub>. 4 M भगवन्. K<sub>2</sub> भीति: (for भीतः). — b) Many MSS. अण (for आणः). — c) Śi K B<sub>4</sub> Di-3. 5 सत्ये धर्में (by transp.). — d) Śi K<sub>2</sub>. 4 D<sub>5</sub> भीतिर; Ki भीतो (for बुद्धिर्). — c) D<sub>1</sub> अभ्यासाच; Gi "सं च. — l) B<sub>1-5</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 8 ममे"; Dc सरे (for महे").

25 Ti om. 25 (cf. v.l. 9). — N G<sub>1</sub> भगवान् (K<sub>2</sub>. 4 B<sub>2</sub> D<sub>1-8</sub>. 5, with prefixed श्री) (for बिच्लुर्). — a) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>3</sub> भवतो; G<sub>1</sub> भवति; G<sub>1</sub> भवतान्; M<sub>2</sub> भवता (for भविता). — b) Śi K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>2</sub>. 4 D<sub>3</sub> G<sub>4</sub> द्विजोत्तम (for तव द्विज). — c) Śi K D<sub>3</sub> ते योगो; B<sub>4</sub> योगस्ते (for योगश्च). — c) B<sub>1</sub>. 3 चापि (for अपि). — l) B<sub>2</sub> महाकार्य. K<sub>3</sub>. 4 B<sub>3</sub> D<sub>1</sub>

करिष्यति.

26 T<sub>1</sub> om. 26 (cf. v.l. 9). — ") D<sub>6</sub> उत्सादनाय. B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> छोकस्य. — Ś<sub>1</sub> om. (hapl.) 26<sup>b</sup>-28°. — b) S (T<sub>1</sub> om.) भविष्यति (for महा°). — °) K<sub>1-8</sub> महा- (for तपो). — After 26, K<sub>2</sub> B<sub>3</sub> D (except D<sub>1</sub>. 3. 5) ins.: 973\* राजा हि वीर्यवांस्तात दक्ष्वाक्ररपराजित: I

27 Śi Ti om. 27 (cf. v.l. 9, 26). — °) G4 शिशुर् (for श्रुचिर्). — <sup>d</sup>) Ki. 2. 4 Di-3 स्मृत: (for श्रुत:).

28 T1 om. 28; Ś1 om. 28<sup>abc</sup> (cf. v.l. 9, 26). — a) D1 आश्रिस (for आस्थाय).

29 All MSS. (except Dc) om. the ref. — a) Śi K Da स (for तु). B Dc Dn D4. 6 एवसक्लात तं विप्रं.

Colophon om. in S. — Major parvan: Śi Ki. 2 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B D (all om. subparvan name) mention only प्रंप्रमारोपाख्यान. — Adhy. no. (figures, words or both): Dni. na Di 200; Dna 199. — Śloka no.: Dn 33; Di 32.

### 193

A shorter version of the Dhundhumāra episode as narrated in adhy. 193 and 195 occurs in Harivaṁśa (Calcutta ed.) 1. 11. 667-705; Vāyu Purāṇa 88. 20-60; and Brahmāṇḍa 3. 63. 29-61. Many of the lines agree verbatim with each other.

## 993

# मार्कण्डेय उवाच।

इक्ष्वाकौ संस्थिते राजञ्ज्ञज्ञादः पृथिवीमिमाम् । प्राप्तः परमधर्मात्मा सोऽयोध्यायां नृपोऽभवत् ॥ १ श्रज्ञादस्य तु दायादः ककुत्स्थो नाम वीर्यवान् । अनेनाश्चापि काकुत्स्थः पृथुश्चानेनसः सुतः ॥ २ विष्वगश्चः पृथोः पुत्रस्तस्मादार्द्रस्तु जिज्ञवान् । आर्द्रस्य युवनाश्चस्तु श्रावस्तस्य चात्मजः ॥ ३ जज्ञे श्रावस्तको राजा श्रावस्ती येन निर्मिता । श्रावस्तस्य तु दायादो बृहद्श्वो महावलः । बृहद्श्वसुतश्चापि कुवलाश्च इति स्मृतः ॥ ४ कुवलाश्वस पुत्राणां सहस्राण्येकविंशतिः।
सर्वे विद्यास निष्णाता बलवन्तो दुरासदाः॥ ५
कुवलाश्वस्त पितृतो गुणैरम्यिकोऽभवत्।
समये तं ततो राज्ये बृहदश्वोऽम्यषेचयत्।
कुवलाश्वं महाराज ग्रूरमुत्तमधार्मिकम्॥ ६
पुत्रसंकामितश्रीस्तु बृहदश्वो महीपतिः।
जगाम तपसे धीमांस्तपोवनमित्रहा॥ ७
अथ ग्रुश्राव राजर्षि तमुत्तङ्को युधिष्ठिर।
वनं संप्रस्थितं राजन्बृहदश्वं द्विजोत्तमः॥ ८
तम्रुत्तङ्को महातेजाः सर्वास्त्रविदुषां वरम्।

C. 3 13524 B. 3 202. 10 K. 8 205. 10

1 T<sub>1</sub> om. 1- $10^{ab}$  (cf. v.l. 3. 192. 9). — a) T<sub>2</sub> (m as in text) G<sub>2</sub> इह्वाकुर्य: स्थितो राजा; G<sub>4</sub> इह्वाकुर्र्य ततो राजा. — b) K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> (sup. lin. sec. m.) ससाद:; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 शशास (for शशाद:). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 पृथिवीपति:. — d) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 5 सोयोध्याधिपतिवैभी.

2  $T_1$  om. 2 (cf. v.l. 1). — ab)  $D_3$  ससादस्य.  $D_{1.2}$  च (for  $\mathfrak{g}$ ).  $T_2$  (before corr.)  $G_{2.4}$  शशादस्य दायादः (for a). A few MSS. ककुस्थो (for ककुस्थो).  $B_4$  ककुस्थो नाम मेधावी प्रत्रोस्य सुमहात्मनः. — c)  $K_3$   $G_4$  अनेन (for अनेनाश्).  $D_5$   $T_2$   $G_3$  च ककुस्थस्य (for चापि काकुस्थः). A few MSS. काकुस्थः. — a)  $G_4$  च जिनतः (for चानेनसः).  $D_6$  स्मृतः  $M_2$  सुसः (inf. lin. सुतः as in text).

3 T<sub>1</sub> om. 3 (cf. v.l. 1). — a) Ś1 K<sub>1-3</sub> Dc M<sub>2</sub> विश्वगक्ष:; B<sub>2</sub> D<sub>4</sub> T<sub>2</sub> (by corr.) G<sub>3</sub> विष्टगक्ष:; D<sub>3</sub> पृष्ठगक्ष:; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>4</sub> बाढराक्ष: G<sub>2</sub> बाधराक्ष. B<sub>2</sub> तु तत् (for पृथो:). — b) B<sub>4</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>1</sub> अदि: (for आदि:). B<sub>1</sub>. s. 4 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> च (for तु). D<sub>6</sub> वीर्यवान् (for जित्तें). — c) K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. s. 4 Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>2</sub>. 4. 6 M<sub>1</sub> आदित्तः; Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>1</sub> अदेक्षः; D<sub>5</sub> आंधस्य (for आदिस्य). K<sub>1</sub> युवनाश्वस्थः; K<sub>3</sub> चाभवत्पुत्रः; B<sub>2</sub> युवनाश्वोभृत्; D<sub>1</sub>. 2 वाश्वक्ष. — d) D<sub>1</sub> सुश्रावसः; T<sub>2</sub> G श्रावकसः; M इयावस्थस (for श्रावस्तस). K<sub>3</sub> B<sub>4</sub> श्रावस्तो नाम वीर्यवान्; B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 \*स्त(B<sub>2</sub> \*स्तो)स्यात्मजोभवत्; D<sub>5</sub> \*स्तो नाम तस्सुतः.

4 T<sub>1</sub> om. 4 (cf. v.l. 1). — a) B Dc Dn<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 तस्व (B<sub>4</sub> ततः) (for जज्ञे). T<sub>2</sub> G श्रावस्ततो ; M स्थावस्थको. B Dc Dn<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 ज्ञेय: (B<sub>4</sub> जज्ञे) (for राजा). K<sub>3</sub> D<sub>6</sub>

पुरीणामुत्तमा छोके. —  $^b$ )  $T_2G_{2-4}$  श्रावकी ; M इयावस्थी ( for श्रावस्ती ). —  $^c$ )  $\acute{S}_1$   $B_4$   $D_1$ .  $_2$   $G_1$   $M_1$  च (for तु).  $B_1$  श्रावित्त सकस्य दा $^{\bullet}$ . — The portion from  $4^d$  up to  $3.194.3^b$  is lost in  $D_3$  on a missing fol. (264). —  $^e$ )  $D_4$  चासीत् ( for चापि ). B  $D_6$   $D_1$   $D_4$ .  $_6$  बृहदश्वस्य दायादः. —  $^f$ )  $\acute{S}_1$   $D_4$  श्रुतः ( for स्मृतः ).

5 T1 om. 5 (cf. v.l. 1). D3 missing (cf. v.l. 4).
— °) Ś1 K1. 3 D1 सर्वे (for सर्वे ).

6 T<sub>1</sub> om. 6 (cf. v.l. 1). D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 4).

— ") B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn D<sub>2</sub>. 4 "श्रश्न; D<sub>1</sub>. 6 "श्रस्य (for श्रस्तु).

— G<sub>1</sub> om. (hapl.) 6<sup>cd</sup>. — ") B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> (by corr.) पिता; D<sub>5</sub> तथा; T<sub>2</sub> (before corr.) G (G<sub>1</sub> om.)

M तदा (for ततो). — K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> om. (hapl.) 6<sup>d</sup>-7<sup>a</sup>. — 1)

D<sub>5</sub> "विक्रमं (for "शामिकम्).

7 T1 om. 7; K3 D2 om. 7<sup>a</sup> (cf. v.l. 1, 6). D3 missing (cf. v.l. 4). — c) T2 G श्रीमान् (for धीमान्).

8 T<sub>1</sub> om. 8 (cf. v.l. 1). D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 4). Before 8, B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 ins. मार्कडेय उ°. — <sup>a</sup>) M<sub>2</sub> अथो (for अथ). — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 नराधिए (B<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub> °एं) (for युधिष्टिर). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 3. 4 Dc D<sub>4</sub> G<sub>4</sub> दिजोत्तम; D<sub>5</sub> महाद्युर्ति.

9 T<sub>1</sub> om. 9 (cf. v.l. 1). D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 4).

- b) K<sub>4</sub> वर: (for वरम्). - c) K<sub>2</sub> निवार ; D<sub>5</sub> अवार (for न्यवार ). - d) K<sub>1-3</sub> B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> S (T<sub>1</sub> om.) पुरोत्तमं (T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub> मे) (for नरो ).

10 T<sub>1</sub> om. 10<sup>ab</sup> (cf. v.l. 1). D<sub>3</sub> missing (cf.

C. 3. 13524 B. 3. 202. 10 K. 3. 205. 10 न्यवारयदमेयात्मा समासाद्य नरोत्तमम् ॥ ९ उत्तङ्क उवाच ।

भवता रक्षणं कार्यं तत्तांवत्कर्तुमहिस ।
निरुद्धिया वयं राजंस्त्वत्प्रसादाद्वसेमि ।। १०
त्वया हि पृथिवी राजन्नक्ष्यमाणा महात्मना ।
भविष्यति निरुद्धिया नारण्यं गन्तुमहिसि ।। ११
पालने हि महान्धर्मः प्रजानामिह दृश्यते ।
न तथा दृश्यतेऽरण्ये मा ते भूद्धुद्धिरीदृशी ।। १२
ईदृशो न हि राजेन्द्र धर्मः कचन दृश्यते ।
प्रजानां पालने यो व पुरा राजिषिभः कृतः ।
रिक्षितव्याः प्रजा राज्ञा तास्त्वं रिक्षितुमहिसे ।। १३
निरुद्धियस्तपश्चर्तुं न हि शकोमि पार्थिव ।
ममाश्रमसमीपे व समेषु मरुधन्वसु ।। १४

समुद्रो वालुकापूर्ण उज्जानक इति स्मृतः ।
बहुयोजनविस्तीणीं बहुयोजनमायतः ॥ १५
तत्र रौद्रो दानवेन्द्रो महावीर्यपराक्रमः ।
मधुकैटभयोः पुत्रो घुन्धुर्नाम सुदारुणः ॥ १६
अन्तर्भूमिगतो राजन्वसत्यमितविक्रमः ।
तं निहत्य महाराज वनं त्वं गन्तुमईसि ॥ १७
शेते लोकविनाशाय तप आस्थाय दारुणम् ।
त्रिदशानां विनाशाय लोकानां चापि पार्थिव ॥ १८
अवध्यो देवतानां स दैत्यानामथ रक्षसाम् ।
नागानामथ यक्षाणां गन्धर्वाणां च सर्वशः ।
अवाप्य स वरं राजन्सर्वलोकिपितामहात् ॥ १९
तं विनाशय भद्रं ते मा ते बुद्धिरतोऽन्यथा ।
प्राप्ससे महतीं कीर्तिं शाश्वतीमन्ययां ध्रवाम् ॥ २०

v.l. 4). — b) K<sub>8</sub> तात यत्; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तातवत्; G<sub>4</sub> तात तत् (for तत्तावत्). B<sub>4</sub> कियतामिति (for कर्तुम°). — d) B Dn D<sub>4</sub>. 6 भवे° (for वसे°).

11 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 4). — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> तु (for हि), and नूनं (for राजन्). — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> रम<sup>°</sup>; M<sub>1</sub> द्रक्ष्य<sup>°</sup> (for रक्ष्य<sup>°</sup>). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> मारण्यं; B<sub>1</sub> या विभो; G<sub>4</sub> अरण्यं. G<sub>2</sub> कर्तुम् (for गन्तुम्).

12 Ds missing (cf. v.l. 4). — a) G1 महाधर्म:.
— Ś1 K1. 2. 4 om. (hapl.) 12°-13b. — d) B Dc Dn
D4. e transp. ते and भूत.

13 Ds missing (cf. v.l. 4).  $\dot{S}_1$  K<sub>1</sub>. 2. 4 om.  $13^{ab}$  (cf. v.l. 12). —  $\dot{a}$ ) Ds ईंदशों हि महाराज. —  $\dot{c}$ )  $\dot{S}_1$  K<sub>2</sub> पालनेनायं. B2 वे हि; D5 धर्मो; T2 G8 यत्नं; G2. 4 यत्नः (for यो वे). —  $\dot{c}$ ) B<sub>1-3</sub> D5 रक्षितज्या. —  $\dot{f}$ )  $\dot{S}_1$  K<sub>1</sub>. 2 तत्त्वं; K4 त्वं च; D1 तांश्च; D2 ताश्च; T1 त्वं हि; T2 G3 तांस्त्वं (for तास्त्वं).

14 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 4). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 समु ° (for निरु °). B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2 S तमुं (for चतुं). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> शक्कोसि; K<sub>2</sub> D<sub>1</sub> शक्कोमि (read °स्मि?). K<sub>1</sub> भागेव; K<sub>2</sub> भागेवान् (for पार्थिव). B<sub>2</sub> ममाश्रमसमीपतः. — °) D<sub>1</sub>. 2 तु; D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> - पु; T G<sub>2-4</sub> M हि (for वै).

15 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 4). — 15<sup>ab</sup> = 3. 195. 7<sup>ab</sup>. — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 T G समुद्ध (for समुद्धो). Ś<sub>1</sub> D<sub>c<sub>2</sub></sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 पूर्णी (for पूर्ण). — b) B D (except D<sub>1</sub>. 5;

 $D_{\delta}$  missing) उज्जालक; M °नुक (for °नक). — °)  $D_{\delta}$  योजनायुतिवि°.

16 Ds missing (cf. v.l. 4). — a) Ś1 K1 ततो (for तत्र). — b) K1 नौमा; G1 मार: (for नौम). Ś1 K B4 D1. 2. 5 T1 महासुर: (for सुदा).

17 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 4). — d) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> transp. वनं and रवं; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 transp. रवं and गन्तुं.

18 Ds missing (cf. v.l. 4). — a) S स केते (G1 M केते स) लोकनाशाय. —  $K_1$  om. (hapl.)  $18^{bc}$ . — b) D6 दुष्करं (for दारूणम्). — a) B1 T1 G1 M1 om. च. T2 G2-4 लोकानां च नराधिप.

19 D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 4). — a) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub>. 4 Dc<sub>1</sub> Dn<sub>8</sub> D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> देवतानां (for दे°). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> च; B<sub>2</sub>. 4 Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 हि (for स). — b) K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> अपि; G<sub>1</sub> सह (for अथ). — c) B<sub>1</sub> अपि (for अथ). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. 2. 5 सपाँ (K<sub>1</sub> ° वाँ) णां (for यक्षाणां). — d) T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 राक्षसानां (for गन्ध°). — e) T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> वरान् (for वरं).

20  $D_8 \text{ missing (cf. v.l. 4).} — a) <math>D_6 T_1$  तद् (for तं).  $K_1 D_6 G_2$  विनाशाय (for शय).  $T_1$  बुध्यंतां (for भद्गं ते). — b)  $S_1 K D_1$ . 2. 5 मा ते भूद्धुद्धिरन्यथा;  $G_1$  मा च ते बुद्धिरन्यथा. — c)  $S_1 K B_4 D_1$ . 2. 5 महतीं प्राप्तृहि ख्याति. — d)  $K_2$ . 8  $D_0 D_{10}$  श्रुवं (for श्रुवाम्).  $T_1$  महतीं श्रुवमञ्ययां;  $G_1$  अञ्चयं परमं श्रुवं.

क्र्रस्य स्वपतस्तस्य वालुकान्तर्हितस्य वै ।
संवत्सरस्य पर्यन्ते निःश्वासः संप्रवर्तते ।
यदा तदा भूश्रलित सशैलवनकानना ॥ २१
तस्य निःश्वासवातेन रज उद्भ्यते महत् ।
आदित्यपथमावृत्य सप्ताहं भूमिकम्पनम् ।
सविस्फुलिङ्गं सज्वालं सधृमं द्यतिदारुणम् ॥ २२
तेन राजन शक्रोमि तस्मिन्स्थातुं स्व आश्रमे ।
तं विनाशय राजेन्द्र लोकानां हितकाम्यया ।
लोकाः स्वस्था भवन्त्वद्य तस्मिन्विनहतेऽसुरे ॥ २३

त्वं हि तस्य विनाशाय पर्याप्त इति मे मितः।
तेजसा तव तेजश्च विष्णुराप्याययिष्यति॥ २४
विष्णुना च वरो दत्तो मम पूर्वं ततो वधे।
यस्तं महासुरं रौद्रं वधिष्यित महीपितः।
तेजस्तं वैष्णविमिति प्रवेक्ष्यित दुरासदम्॥ २५
तत्तेजस्त्वं समाधाय राजेन्द्र अवि दुःसहम्।
तं निष्द्रय संदुष्टं दैत्यं रौद्रपराक्रमम्॥ २६
न हि धुन्धुर्महातेजास्तेजसाल्पेन शक्यते।
निर्दग्धं पृथिवीपाल स हि वर्षशंतैरिप ॥ २७

C. 3. 13545 B. 3. 202. 31 K. 3. 205. 32

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिनवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९३॥

21 D<sub>8</sub> om. 21 (cf. v.l. 4). — <sup>a</sup>) B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 तस्य स्वपतः (by transp.). Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 स्वपतस्य रौद्रस्य. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> B D (except D<sub>5</sub>; D<sub>8</sub> missing) च (for वे). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 पर्याय; T<sub>2</sub> (before corr.) ग्रुध्यंत (for पर्यन्ते). Dnı संवत्सरे तु पर्येते; D<sub>5</sub> स संवत्सरपर्येते. — <sup>a</sup>) Some MSS. निश्वासः. D<sub>5</sub> संप्रवर्धते. D<sub>1</sub>. 2 स निःश्वासं प्रमुंचित.

22 D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 4). — a) Some MSS. निश्चास<sup>a</sup>. — c) T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 °रथम् (for 'पथम्). B Dn D<sub>4</sub>. 6 S (except M<sub>1</sub>) आश्रिख; Dc आस्थाय (for आवृत्य). — a) T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> भूमिकंपनः. — c) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> सविस्फुलिंगः. Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. 5 सांगारं; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M सज्वालः. — f) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M सधूमो. Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. 2. 5 om. हि. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M °दाहणः. B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 धूममिश्रं सुदाहणं.

23 Ds missing (cf. v.l. 4). — °) S न तेन राजञ् (by transp.). K<sub>2</sub> Ds शक्तोस्मि (for शक्तोस्म). — °) K<sub>3</sub> Bs Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 स्वमाश्रमे. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> तद्दिनाशाय (for तं विना°). M<sub>2</sub> विनाशयति भद्रं ते. — °) B<sub>2</sub>. 3 सुस्था (for स्वस्था). B D (except D<sub>1</sub>. 2. 5; D<sub>3</sub> missing) भविष्यंति (for भवन्त्वद्य). — ¹) B<sub>1</sub> त्वया (for तस्मिन्). S युधि (for Sसुरे). — After 23, T<sub>2</sub> G ins.:

974\* धुन्धुर्नामानमत्युयं दानवं रोमहर्षणम्। समरे घोरमतुछे विनाशय महेषुणा।

24 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 4). G<sub>1</sub> om. 24<sup>a</sup>-25<sup>b</sup>.
— a) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> सर्व (for तस्य). — b) D<sub>5</sub> (? gloss) समर्थ: (for पर्याप्त:). — b) K<sub>4</sub> लोक (for तेज ).

25 Ds missing (cf. v.l. 4). G<sub>1</sub> om. 25<sup>ab</sup> (cf. v.l. 24). — b) В D (except D<sub>1</sub>. 2. 5; Ds missing) transp. нн and पूर्व. N (Ds missing) T<sub>2</sub> (by corr.)

Gs महीपते; M1 तवानघ; M2 तु ते मखे (for ततो वधे).
— °) B1 यश्च; D4 यस्त्वं (for यस्तं). G1 समरे घोरतुमुले.
— d) Ś1 हरिष्यति; K D1. 2. 5 हनि° (for वधि°). — °)
T1. 2 (before corr.) G1. 2. 4 तद् (for तं).

26 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 4). B<sub>2</sub> om. 26° b. — °) Śı Kı. 2 Dc समादाय; G<sub>4</sub> °स्थाय. — b) Tı Gı Mı दुःसहं भुवि भूपते. — °) M₂ सं- (for तं). Some MSS. निस्दय. B Dc Dn D₄ राजेंद्र; D₀ वै पुष्टं; S संदिष्टो (G₂ संदष्टो; M₂ तं दुष्टं).

27  $D_8$  missing (cf. v.l. 4).  $K_8$  om. 27. — ")  $B_1$  °राज;  $T_2$   $G_1$ . 8 M ° वीर्यस (for ° तेजास).  $T_1$  नियुध्यस्व महावीर्य;  $G_2$ . 4 न हि युद्धे महावीर्यस् . — ")  $D_5$  [अ]न्येन (for [अ]ल्पेन).  $T_1$  घक्ष्यते (for शक्यते). — ")  $B_1$  तु मही " (for पृथिवी"). — ")  $D_1$  न (for स).  $D_5$  पृथ्वीपाल " (for स हि वर्ष").

Colophon om. in B1. 3 Dc. D3 missing. — Major parvan: Ś1 K1. Dn2 G22. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1. 2 M2 मार्कडेयसमस्या (G2 समास्या; M2 समास्या) (followed by धुंग्रमारोपास्थान in G1 and क्रवस्थाश्चरित in G2). K3. 4 B2. 4 Dn D1. 2. 4-6 (all om. sub-parvan name) mention only धुंग्रमारोपास्थान. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. n3 D1 201; Dn2 200; S (M2 inf. lin.) 196 (M2 orig. 198). — Śloka no.: Dn D1 31.

### 194

1 1°-3° missing in Ds (cf. v.l. 3. 193. 4). — •)

988

C. 3. 13546 B. 3. 203. 1 K. 3. 206. 1

मार्कण्डेय उवाच ।
स एवमुक्ती राजिष्ठतङ्केनापराजितः ।
उत्तङ्कं कौरवश्रेष्ठ कृताङ्किलस्थान्नवीत् ॥ १
न तेऽभिगमनं न्नह्मन्मोघमेतद्भविष्यति ।
पुत्रो ममायं भगवन्कुवलाश्च इति स्मृतः ॥ २
धृतिमान्क्षित्रकारी च वीर्येणाप्रतिमो भ्रुवि ।
प्रियं वै सर्वमेतत्ते करिष्यति न संग्रयः ॥ ३
पुत्रैः परिचृतः सर्वैः ग्रूरैः परिघबाहुभिः ।
विसर्जयस्व मां न्नह्मन्यस्तग्रस्तोऽस्मि सांप्रतम् ॥ ४
तथास्त्वित च तेनोक्तो मुनिनामिततेजसा ।
स तमादिश्य तनयमुक्तक्षाय महात्मने ।
क्रियतामिति राजिष्जिगाम वनमुक्तमम् ॥ ५

 $T_2 G_{2-4}$  इति (for स). — d) Ś $_1$   $K_1$  कृत्वांजलिम् (for कृताक्षलिप्). Ś $_1$   $M_1$  अभाषत (for अथाबवीत्).

- 2 Ds missing (cf. v.l. 1). Before 2, Dc ins. बृहदश उ°. a) T G2-4 न हि मे (for न तेऽभि-). b) Ś1 K D1 वृथा होतद्; G1 न मोधं तद् (for मोधमेतद्). — K3 om. 2<sup>cd</sup>. — c) T2 G3 [अ]पि (for [अ]यं). — d) Ś1 K1. 2 B2 T G2. 3 श्रुतः; D5 सम ह (for समृतः).
- 3 Ds missing up to  $3^{ab}$  (cf. v.l. 4). a)  $K_4$  T1 स्मृति (for भृति). a)  $S_1$   $S_2$   $S_3$   $S_4$   $S_4$
- 4 ab) B3 D3 पुत्र: B1. 3 परिवृते: K4 D1-3 transp. सर्वे: and शूरे: T2 G2-4 M2 पाणिभि: (for बाहुभि:).
   After 4ab, S ins.:

975\* हनिष्यति महाबाहुस्तं वै धुन्धुं महासुरम्।

- 5 °) Ś1 K D1-8 स (for च). D6 तथोक्तेन (for च तेनोक्तो). b) Ś1 K D1-8. 8 मुनिना सत्यवादिना. c) Ś1 आदेश्य; K1. 2 आवेश (for आदिश्य). Ś1 K1. 2 भगवान् (for तन्यम्). B3 शतमादिश्यत मुतम् d) D6 उत्तंकस्य °रमनः.
- 6 °) K1. 3 B1. 3 Dc2 भगवान्. b) Ś1 K1. 2 °वने (for °धन). e) G4 वा (for [S]थ). D2 वा नक्षा (by transp.). d) To avoid hiatus, Ś1 K1-3 B2. 3 D2-4. 6 ins. अपि; S (except G4) हि before एतद्.

युधिष्ठिर उवाच ।
क एष भगवन्दैत्यो महावीर्यस्तपोधन ।
कस्य पुत्रोऽथ नप्ता वा एतदिच्छामि वेदितुम् ॥ ६
एवं महाबलो दैत्यो न श्रुतो मे तपोधन ।
एतदिच्छामि भगवन्याथातथ्येन वेदितुम् ।
सर्वमेव महाप्राज्ञ विस्तरेण तपोधन ॥ ७
मार्कण्डेय उवाच ।
थणु राजिन्नदं सर्व यथावृत्तं नराधिप ।
एकार्णवे तदा घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे ।
प्रनष्टेषु च भूतेषु सर्वेषु भरतर्षभ ॥ ८
प्रभवः सर्वभृतानां शाश्वतः प्रस्वोऽच्ययः ।

7 T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> om. (hapl.) 7<sup>abcd</sup>. — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> एवंबलो महादैत्यो; G<sub>2.4</sub> एवं महावीर्यबलो. — <sup>b</sup>) B<sub>4</sub> नस् (for मे).

— After 7<sup>ab</sup>, S (T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om.) ins.:

976\* यस्य निःश्वासवातेन कम्पते भूः सपर्वता।

सुष्वाप भगवान्विष्णुरप्शय्यामेक एव ह।

- G4 om. (hapl.) 7<sup>cdef</sup>. <sup>d</sup>) B3 Dc2 T1 G1 यथा° (for याथा°). Ś1 K1. 2 D1 प्रोच्यमानं तपोधन (D1 द्विजोत्तम); K3 यथात्त्वेन वेदितुं. Ś1 K3 D6 om. 7<sup>cf</sup>. <sup>e</sup>) D3 एतन् (for एव). B1 °प्रज्ञ (for °प्राज्ञ). <sup>f</sup>) K1. 2 द्विजोत्तम; T1 G1 M1 महामुने (for तपो°).
- **8** <sup>ab</sup>) Dns transp. इदं सर्वं and यथावृत्तं. D1 विस्तरेण (for यथा°). After 8<sup>ab</sup>, N (except B<sub>1</sub>. s D<sub>1</sub>. 4. 6) ins.:

977\* कथ्यमानं महाप्राज्ञ विस्तरेण यथातथम्।

[ K2 °प्रज्ञ (for °प्राज्ञ). S1 यथावृत्तं (for विस्त°).]

- °) K2 तथा घोरे; B Dc1 Dn D4. 6 तदा लोके; Dc2 D6 G1 महाघोरे; T1 निरालंबे; T2 G3 दुरालोके; G2. 4 निरालोके (for तदा घोरे). d) Śi K1. 2 नष्ट (for नष्टे). G4 om. 8°'. °') B4 G1 M2 प्रविष्टेषु च; T1 प्रतसेषु च; T2 G2. 3 नष्टेषु चैव; some MSS. प्रणष्टेषु च. K3 D6 तु (for च). B4 Dc T1 transp. भतेषु and सर्वेषु.
- 9 °) N (except Ks. 4 Ds. 5) T2 G1-8 M प्रभवं लोक कतीरं; T1 G4 प्रभवं (G4 °वो) लोककर्तां च. b) Ś1 K1. 2 D1. 2. 8 M2 शाश्वतं विष्णुमध्ययं; B Dc Dn D4. 6 T2

नागस्य भोगे महति शेषस्यामिततेजसः ॥ ९ लोककर्ता महाभाग भगवानच्युतो हरिः । नागभोगेन महता परिरम्य महीमिमाम् ॥ १० स्वपतस्तस्य देवस्य पद्मं स्वर्यसमप्रभम् । नाभ्यां विनिःसृतं तत्र यत्रोत्पन्नः पितामहः । साक्षास्त्रोकगुरुर्त्रक्षा पद्मे स्वर्येन्दुसप्रभे ॥ ११ चतुर्वेदश्रतुर्मृर्तिस्तथैव च चतुर्मुखः । स्वप्रभावादुराधर्षो महाबलपराक्रमः ॥ १२ कस्यचित्त्वथ कालस्य दानवौ वीर्यवत्तरौ । मधुश्र कैटभश्रेव दृष्टवन्तौ हरिं प्रभ्रम् ॥ १३ श्रयानं शयने दिव्ये नागभोगे महाद्युतिम् । बहुयोजनविस्तीणें बहुयोजनमायते ॥ १४

 $G_{1-3}$   $M_1$  विष्णुं शाश्वतमञ्ययं;  $T_1$  विष्णुः शाश्वत अञ्ययः;  $G_4$  स विष्णुः शाश्वतोज्ययः. — After  $9^{ab}$ , N (except  $K_3$ ) ins.:

978\* यमाहुर्मुनयः सिद्धाः सर्वलोकमहेश्वरम्।; while T2 G2. 3 ins.:

979\* चतुर्भुजमुदाराङ्गं दृष्टवानस्मि भारत। — °)  $B_2$ . 4 भगवन् (for °वान्). —  $^d$ )  $M_2$  च (for ह). Ś1  $K_1$ . 2 अप्श्रस्यागत एव ह;  $K_3$  B  $D_6$  Dn  $D_{2-4}$ . 6 अप्सु योगत एव सः ( $K_3$   $D_8$  ह);  $K_4$  अपश्रस्यागतो विभुः;  $D_{1.5}$  अप्सु शस्याततो ( $D_5$  योगेश्वरो) हिरिः;  $T_1$   $G_4$  शस्यायामेक एव

ह (G4 हि); T2 G2. 3 अपि शरयां स एव हि.

 $10^{-a}$ )  $K_8$   $D_5$   $T_2$   $G_{1-3}$  °बाहो;  $K_4$   $D_{1-8}$   $G_4$  °बाहुर्;  $B_2$   $D_6$   $T_1$  M °भागो (for °भाग). — °)  $T_1$  भोगि (for नाग°). —  $^d$ )  $K_8$   $D_{1.2}$  S परि( $K_8$  प्रति)गृह्य;  $B_4$  °वार्थ (for °रभ्य).  $T_2$   $G_{2-4}$  च मेदिनीं (for महीमिमाम्).

11 °) Ś1 K1. 2 Dn2 नाभ्या (for नाभ्यां). Some MSS. विनिस्तं. Ś1 K2 तत्तु; K1 यत्तु; B D (except D1. 8. 5) T2 (by corr.) G3 दिव्यं (for तत्र). — द) K3 B Dc Dn1. n3 D2. 6 T2 G2-4 तत्रो°; Dn2 D4 ततो° (for पत्रो°). D5 G1. 2 प्रजापति: (for पिता°). — G4 om. 11°1. — 1) K3 B1 D3 M2 पद्म (for पद्मे). B1-3 D (except D1. 8. 5) G2 सूर्यसमप्रभः.

12 °)  $K_3$  ° बांहुस;  $D_3$  ° मूंछस (for ° मूंतिस). —  $^b$ )  $T_1$  चतुर्वर्णस् ;  $T_2$   $G_2$ —4 चतुर्वर्गस् (for तथेव च). —  $^c$ )  $T_1$   $G_1$  दुनिरीक्ष्यो (for दुरा°). —  $^d$ )  $K_1$  महाबुद्धिप°;  $T_1$   $G_1$  दुराधर्षो महाबलः.

किरीटकौस्तुभधरं पीतकौशेयवाससम्।
दीप्यमानं श्रिया राजंस्तेजसा वपुषा तथा।
सहस्रद्धर्यप्रतिममद्भुतोपमद्र्शनम् ॥ १५
विस्मयः सुमहानासीन्मधुकैटभयोस्तदा।
दृष्ट्वा पितामहं चैव पन्ने पन्निमेश्वणम् ॥ १६
वित्रासयेतामथ तौ ब्रह्माणमितौजसम्।
वित्रास्यमानो बहुशो ब्रह्मा ताभ्यां महायशाः।
अकम्पयत्पन्ननालं ततोऽबुध्यत केशवः॥ १७
अथापश्यत गोविन्दो दानवौ वीर्यवत्तरौ।
दृष्ट्वा तावब्रवीदेवः स्वागतं वां महाबलौ।
द्दानि वां वरं श्रेष्ठं प्रीतिहिं मम जायते॥ १८
तौ प्रहस्य हृषीकेशं महावीयौं महासुरौ।

C. 3. 13569 B. 3. 203. 24 K. 3. 206. 25

13 b) = (var.) 18b. B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1-8</sub>. 5) वत्तमी; T G<sub>1. 3</sub> सत्तमी (for वत्तरी). — After 13ab, D<sub>1</sub> ins.:

980\* विष्णुकर्णमलोद्भृतौ योजनानां शतोच्छितौ।

15 G4 om. 15<sup>cdef</sup>. — c) B4 दीप्तं (for राजन्). — d) B1 सदा; D6 श्रिया; T1 G1 M1 तदा (for तथा). — ') T2 G3 अद्भुताकारदर्शनं.

16 b) B4 Dc2 Dn D4. 6 T1 G2 तथा (for तदा).

- c) Ś1 K1. 2 D6 देवं; B Dc Dn D6 चापि; D4 वापि
(for चैव). — d) T1 G2. 4 M2 पद्मपत्रनिभे.

17 G<sub>1</sub> om. 17°-18°. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 3. 4 D<sub>8</sub>. 5 T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 व्यत्रासयेतां; B<sub>4</sub> वित्रासयंताे. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 °तौजसाे (for °तौजसम्). — °) Dn D<sub>8</sub> वित्रस्यमानो. S बहुधा (for °त्तो). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 3 B<sub>2</sub> पद्मनामं (B<sub>2</sub>m °नालं as in text). — ') K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 3. 3 (before corr.) तेन (for ततो).

18 G<sub>1</sub> om. 18<sup>ab</sup> (cf. v.l. 17). — <sup>a</sup>) Dc ततो ; Ds यथा ; Ga तथा (for अथा ). — After 18<sup>a</sup>, K<sub>1</sub>. 2 ins.:

981\* ब्रह्माणममितौजसम् । तौ च वीर्थमदोन्मत्ती.

— b) = 13b. K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> 'सत्तमी; K<sub>4</sub> D<sub>1.2</sub> T<sub>3</sub> G<sub>2-4</sub> 'चत्तमी (for 'चत्तरी). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> चीर: (for देव:). — d) Ś<sub>1</sub> चो (for चां). — e) K<sub>4</sub> B<sub>1.3.4</sub> D<sub>1</sub> D<sub>1-3</sub> T<sub>1.2</sub> (before corr.) G<sub>2.4</sub> ददामि. — d) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> transp. हि and मम.

C. 3. 13569 B. 3. 203. 24 K. 3. 206. 25 प्रत्यब्रूतां महाराज सिंहतौ मधुस्रदनम् ॥ १९ आवां वरय देव त्वं वरदौ स्वः सुरोत्तम । दातारौ स्वो वरं तुभ्यं तद्भवीद्यविचारयन् ॥ २० भगवानुवाच ।

प्रतिगृह्णे वरं वीरावीप्सितश्च वरो मम । युवां हि वीर्यसंपन्नौ न वामस्ति समः पुमान् ॥ २१ वध्यत्वग्रुपगच्छेतां मम सत्यपराक्रमौ । एतदिच्छाम्यहं कामं प्राप्तुं लोकहिताय वै ॥ २२

मधुकैट भावूचतुः। अनृतं नोक्तपूर्वं नौ स्वैरेष्विप क्रतोऽन्यथा। सत्ये धर्मे च निरतौ विद्धावां पुरुषोत्तम॥ २३ बले रूपे च वीर्ये च शमे च न समोऽस्ति नौ। धर्मे तपिस दाने च शीलसत्त्वदमेषु च ॥ २४ उपष्ठवो महानस्मानुपावर्तत केशव । उक्तं प्रतिक्करूष्व त्वं कालो हि दुरितक्रमः ॥ २५ आवामिच्छावहें देव कृतमेकं त्वया विभो । अनावृतेऽसिन्नाकाशे वधं सुरवरोत्तम ॥ २६ पुत्रत्वमिगच्छाव तव चैव सुलोचन । वर एष वृतो देव तिद्विद्व सुरसत्तम ॥ २७

भगवानुवाच । बाढमेवं करिष्यामि सर्वमेतद्भविष्यति ॥ २८ मार्कण्डेय उवाच । विचिन्त्य त्वथ गोविन्दो नापश्यद्यद्नावृतम् । अवकाशं पृथिव्यां वा दिवि वा मधुम्रद्रनः ॥ २९

19 °) B<sub>8</sub> प्रहृष्य (for प्रहृस्य). — K<sub>8</sub> om. 19 ° and 19 d. — °) K<sub>1</sub>. 2 G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> ° वीर्य; B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) ° देपों (for ° वीर्यों). B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>1</sub>. 2. 4 ° वली (for ° सुरों). — °) K<sub>3</sub> वचस्तदा for महा°). — d) K<sub>8</sub> om. 19 d. B<sub>2</sub> मोहितों. Ś1 K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. 8. 5 ° कैटभी (for ° सूदनम्).

20 °) Ś1 K1. 2 वरं (for आवां). — °) K1. 2 D3 T1 स्वी; K8 G2. 4 स्व (for स्वो). —  $^d$ ) D5 तत्त्वं ब्रूहि; T1 G2. 4 तस्त्र (T1  $^\circ$ স्त्र)ब्रूहि (for तह्नवीहि).

21 b) T1 G1. 2. 4 ईप्सितं. K4 D3 चेद्; D5 यो (for च). T1. 2 (before corr.) G1. 2. 4 वरोत्तमं (for वरो मम).

— After 21ab, D3 (marg. sec. m.) ins.:

982\* विधारयन्वरं वीरौ प्रतिगृह्णामि कामतः।

— °) Śi वे; Ki.2 वा (for हि). Ti युवां वीर्येण लोकेसिन्.

22 °) Śi K B2 Dc2 Di-8. 6 मम (K2 सम-) गच्छेतां (K1. 2 D2. 6 थां). — b) Śi K Di. 2. 6 मृशं; B2 युवां; D3 मृशं युवां (sic) (for सम). — cd) Śi K Di-8. 6 transp. कामं and प्राप्तुं. Dc G1 श्रोतुं (for कामं). B1 सन्व (for लोक).

23 G4 असुरी (for मधुकैटभी), om. ऊचतुः. — a) S1 K1. 2 Dn2 वै; K4 मे (for नी). — c) Do धर्मे सत्ये च; G1 सत्ये च धर्मे (by transp.). — d) T2 G3 पुरुषोत्तमी; G1 मधुसूदन (sup. lin. as in text).

24 °) Śi K Di-8. 5 transp. रूपे and वीर्ये. B Dc Dn D4. 5 Ti श्रीयें (for वीर्ये). — b) K2 समे; Dc कामे (for श्रमे). Śi B Dc Dn T2 G3 न च; D5 नैव (for च न).

K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub> वै (for नौ). T<sub>1</sub> शमे चाथ समे स्थिरौ. — <sup>d</sup>)
D<sub>1</sub> शीले. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> °सत्य- (for °सत्त्व-). D<sub>2</sub> -समेपु; D<sub>1</sub> T<sub>2</sub>
G<sub>3</sub> -मदेषु (for -दमेषु).

25 d) G1 [s]ति- (for हि).

26 a) T G<sub>2-4</sub> युद्धम् (for आवाम्). Ś1 K<sub>1-8</sub> Dn D<sub>1. 5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2. 4</sub> M ° महे (for ° वहे). — b) Ś1 K<sub>1. 2</sub> एव; K<sub>4</sub> D<sub>8</sub> एतत्; B<sub>2</sub> एवं (for एकं). — c) T G<sub>1. 8</sub> M ख (G<sub>1</sub> त्वा)माकाशे; G<sub>2. 4</sub> [S]वकाशे त्वं (for Sिसन्नाकाशे). — d) S जह्यावां सुरसत्तम. — After 26, B<sub>2</sub> ins.:

983\* विनाशे तेजसा युक्ता \* \* पुरुषसत्तम ।

27 °) Ś1 अभिगम्यैव; K1. 2 अभिगत्वैव; K4 D1 T1 G1 अभिगच्छावस; B1. 4 D2 अधिगच्छेव; B2 D6 Dn D4. 6 अधिगच्छाव; B3 अधिगच्छेत्त्वं; D3. 5 अधिगच्छावस; T2 G3 अद्य गच्छेतां; G2. 4 उपगच्छावस (G4 °a); M2 अभिगच्छेव. — b) B D6 Dn D4. 6 T2 G2-4 M2 चापि; D1. 2 [ए]व च (for चैव). Ś1 K1. 2 सुरोत्तम (for सुलो°).

— Ś1 om. (hapl.) 27<sup>cd</sup>. — °) D₅ कृतो (for वृतो).

— d) G1 पुरुषोत्तम (for सुर°). K4 तव विद्धि सुरोत्तम

— After 27, K<sub>2</sub> B D (except D<sub>1-8</sub>. s) ins.:

984\* अनृतं मा भवेद्देव यद्धि नौ संश्रुतं तदा।

28 °) Śi Ti एतत् (for एवं). Ds गिम (for करिं).

- b) Śi एव (for एतद्).

29 All MSS. om. मार्क उ°. — ") B<sub>4</sub> Dn D<sub>5</sub> स विचित्याथ; S चिंतयन्नथ (for विचिन्त्य त्वथ). — b) S तद् (for यद्). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 वे (for वा).

30 े a ) Ś1 K1. 2 स्वकायसंवृता ; Ks. 4 D1. 8 वसंवृता ;

खकावनावृतावृरू दृष्ट्वा देववरस्तदा । मधुकैटभयो राजञ्ज्ञिरसी मधुसूद्नः ।

चक्रेण शितधारेण न्यक्रन्तत महावशाः ॥ ३०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्नवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९४॥

## 994

मार्कण्डेय उवाच ।
धुन्धुर्नाम महातेजास्तयोः पुत्रो महाद्युतिः ।
स तपोऽतप्यत महन्महावीर्यपराक्रमः ॥ १
अतिष्ठदेकपादेन कृशो धमनिसंततः ।
तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतो वरं वत्रे स च प्रभो ॥ २
देवदानवयक्षाणां सर्पगन्धर्वरक्षसाम् ।
अवध्योऽहं भवेयं वै वर एष वृतो मया ॥ ३
एवं भवतु गच्छेति तम्रवाच पितामहः ।

Ds ° में संवृता. — b)  $T_1$  देव: पुरस् (for देववरस्). —  $K_2$  om.  $30^{cd}$ . — °) A few MSS. सित° (for ज्ञित°).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या (followed by धुंधुमारोपाख्यान); G2 \*समाख्या (followed by कुवल्याश्वचरित). K3. 4 B2-4 D (all om. sub-parvan name) mention only धुंधुमारोपाख्यान. — Adhy.name: K1. 2 De G1 मधुकैटभवधा:; B1 मधुकैटभोपाख्यानं; G2 मधुकैटभवधानुकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (sup. lin.). n3 D1 202; Dn2 201; S 197 (M2 orig. 199; and inf. lin. 207). — Śloka no.: Dn 35; D1 34.

### 195

1 a) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> ° राज (for ° तेजास). — b) D<sub>3</sub> ° धुते; D<sub>5</sub> ° बल: (for ° धुति:). — B<sub>3</sub> om. 1<sup>cd</sup>. — c) D<sub>1</sub> нहान् (for महन्). B<sub>4</sub> स तपोतप्यत्सुमहन्. — 1<sup>d</sup>=5<sup>b</sup>.

2 b) K<sub>3</sub> D<sub>1-8.5</sub> G<sub>2.4</sub> वर्षणामयुतं नृप (D<sub>5</sub> पुरा). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> वरं प्रादाद्: T<sub>1</sub> [अ]दद्यीतो; G<sub>2.4</sub> सहाप्रीतो. — d) D<sub>1.2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> transp. स and च. Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>1</sub> प्रभो:; K<sub>3</sub> B Dc Dn D<sub>4.6</sub> T<sub>2</sub> (by corr.) G<sub>1.8</sub> M प्रभुं; D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> प्रभु:. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M वरं प्रोवाच (T<sub>1</sub> प्राह च) स प्रभु:.

स एवग्रक्तस्तत्पादौ मूर्झा स्पृत्य जगाम ह ॥ ४ स त धुन्धुर्वरं लब्ध्वा महावीर्यपराक्रमः । अनुस्मरिन्पत्वधं ततो विष्णुग्रुपाद्रवत् ॥ ५ स त देवान्सगन्धर्वाञ्चित्वा धुन्धुरमर्षणः । बबाध सर्वानसक्रहेवान्विष्णुं च वै भृशम् ॥ ६ समुद्रो वालुकापूर्ण उज्जानक इति स्मृतः । आगम्य च स दुष्टात्मा तं देशं भरतर्षभ । बाधते स्म परं शक्त्या तम्रुक्तङ्काश्रमं श्रभो ॥ ७

C. 3. 13589 B. 3. 204. 8 K. 3. 207. 7

- 3 Before 3, De ins. धुंधुरुवाच. ") Ds  $T_1$  'सर्पाणां (for 'यक्षाणां). b) Ds  $T_1$  यक्ष-;  $M_2$  सर्व- (for सर्प-). Ś1  $K_1$ . 2  $T_2$   $G_{1-3}$  गंधर्वोरगरक्षसां.
- 4 Der Ds om. 4<sup>cd</sup>. Before 4<sup>cd</sup>, De ins. मार्कडेय ड°. — <sup>c</sup>) Ds एवमुक्तः स (by transp.). — <sup>d</sup>) S स्पृष्ट्वा (for स्पृक्ष्य).
- 5  $^a$ )  $T_2$   $G_1$ . s च (for g).  $^b$ )  $=1^a$ .  $B_3$  ਕਲ° (for ਸहा°).  $^c$ )  $K_1$  पितुवैरं (for पितृवधं).  $^a$ )  $B_2$ .  $_4$  D (except  $D_{1-3}$ .  $_5$ ) दुतं (for ततो).  $B_4$  Dn  $D_4$ .  $_6$  ° गमत् (for ° द्रवत्).  $S_1$   $K_1$ .  $_2$  विष्णुमेव ह्युपा°;  $B_1$  पश्चादेवसुपा°.
- 6 °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> s च; G<sub>1</sub> हि (for तु). B<sub>3</sub> om. 6<sup>cd</sup>. — °) B<sub>1</sub> देवांश्च (for असकृद्). — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub>, 4 B<sub>2</sub>, 4 D<sub>6</sub> Dn D<sub>1-4</sub>. 6 G<sub>4</sub> विष्णुं देवांश्च (by transp.); B<sub>1</sub> गंघवांश्चेव; D<sub>5</sub> विष्णुं सर्वांश्च. G<sub>4</sub> सर्वतः (for चै भूतम्).

7 7ab=3. 193. 15ab. — a) K2 B D (except D1-3. 5) T1 M समुद्रे वालुकापूर्ण (M ° णे:); T2 G समुद्र वालुकापूर्ण (T2 G1. 8 ° पूर्ण). — b) K1. 2 तजानक; B Dn D4. 6 उजालक; T2 G3 M उजालक (for उजालक). B Dc Dn D4. 6 T1 G1 M स्मृते; D1. 2 श्रुतः; T2 G3 स्मृतिः (for स्मृतः). — c) D5 T1 आगत्य. S1 K D1-3. 5 G4 दुरात्मा वै; Dc T2 G1. 3 सुदुष्टात्मा. — c) B1. 2. 4 Dn D4. 6 बाधित. B3. 4 पुरा (for परं). D5 बाधित सर्वभूतानि. — 1) B1-8 D (except D1-3. 5) G4 विभो; G1 M प्रति (for प्रभो).

C. 3. 13589 B. 3. 204. 8 K. 3. 207. 8 अन्तर्भूमिगतस्तत्र वालुकान्तर्हितस्तदा ।

मधुकैटभयोः पुत्रो धुन्धुर्भीमपराक्रमः ॥ ८

शेते लोकविनाशाय तपोबलसमाश्रितः ।

उत्तङ्कस्याश्रमाभ्याशे निःश्वसन्पावकार्चिषः ॥ ९

एतसिकोव काले तु सभुत्यबलवाहनः ।

कुवलाश्रो नरपतिरन्वितो बलशालिनाम् ॥ १०

सहस्रेरेकविंशत्या पुत्राणामरिमर्दनः ।

प्रायादुत्तङ्कसहितो धुन्धोस्तस्य निवेशनम् ॥ ११

तमाविश्वत्ततो विष्णुर्भगवांस्तेजसा प्रभुः ।

उत्तङ्कस्य नियोगेन लोकानां हितकाम्यया ॥ १२

तिसमन्प्रयाते दुर्धर्षे दिवि शब्दो महानभूत ।

एष श्रीमातृपसुतो धुन्धुमारो भविष्यति ॥ १३ दिव्येश्व पुष्पेस्तं देवाः समन्तात्पर्यवाकिरन् । देवदुन्दुभयश्चेव नेदुः स्वयसुदीरिताः ॥ १४ श्चीतश्च वायुः प्रववौ प्रयाणे तस्य धीमतः । विपांसुलां महीं कुर्वन्ववर्ष च सुरेश्वरः ॥ १५ अन्तरिक्षे विमानानि देवतानां युधिष्ठिर । तत्रैव समद्दयन्त धुन्धुर्यत्र महासुरः ॥ १६ कुवलाश्वस्य धुन्धोश्च युद्धकौतूहलान्विताः । देवगन्धर्वसहिताः समवेश्वन्महर्षयः ॥ १७ नारायणेन कौरव्य तेजसाप्यायितस्तदा । स गतो नृपतिः श्चिप्रं पुत्रैस्तैः सर्वतोदिशम् ॥ १८

पुत्रैः सह महीपालः प्रययौ भरतर्षभ ।;

while G4 ins.:

986\* कुवलाश्चो नरपतिः पुत्रेश्च सहितः प्रभुः।

— K3 D6 G4 om. 10°-116. B1-8 Dc Dn D4.6 transp. 10°d and 11°d. — °) T G1.3 M श्चिति° (for नर°).

15 °) Śi Ki. 4 Dc Di-8. 5 Ti G (except Gs) शिव ; K2 दिव (for शीत ). — °) Many N MSS. विपांशुला; M2 निष्पांसुलां. Ds ब्रह्मन् (sup. lin. sec. m. as in text); Ds सर्वां (for कुर्वन्). — °) Di. 2 प्रवक्षं (for वर्षं च). — After 15, Gi. 2. 4 M ins.:

987\* प्रदक्षिणाश्चाप्यभवन्वन्यास्तस्य मृगद्विजाः।

16 Ds om. (hapl.) 16. — a) B अंतरीक्षे! — b) G1 M देवानां च (for देवतानां). — c) K1 तत्रैवं; K3. s D1-s T1 Gs तत्र वै. — d) Bs [अ]सुरेश्वर:; Ds महारथ:; T2 G3 महासुराः.

17 b)  $K_2$  युधः;  $D_6$   $D_8$  युद्धं;  $D_6$   $T_1$  M युद्धे (for युद्ध-). — c)  $D_8$  देवदानवगंधर्वाः. — d)  $D_{12}$   $D_8$   $D_1$  समवेक्षन्;  $T_1$   $G_1$  M चाभ्याजग्भुर्;  $T_2$   $G_2$ —4 समपश्यन्.

18 S (except G<sub>2</sub>. 4) read 18<sup>ab</sup> after 19<sup>ab</sup>. — b)
B<sub>3</sub> तथा (for तदा). — After 18<sup>ab</sup>, S ins.:

988\* हितार्थं सर्वछोकानामुदङ्कस्य वशे स्थितः।

— Ks Ds om. 18<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) S (except G<sub>4</sub>) गत्वा (for गतो). — <sup>d</sup>) Dnı पुत्रास (for पुत्रेस). Dnı Gı ते; M<sub>2</sub>

- ]

<sup>8</sup> b) Bs Dn D4-6 तथा; M1 स च (for तदा). — G4 om. 8<sup>cd</sup>. — c) K4 तत्र (for पुत्रो). — d) K4 पुत्रो धुंधु-रिति श्रुतः.

<sup>9 °)</sup> D<sub>5</sub> ततो (for शेते). — °) Ś1 K2 तपोबलसम-न्वित:; B1. 3 तपोवनसमाश्रित:; Dn D4. 6 M बलसुपा°. — °) K3. 4 B1-3 Dc D2-6 °भ्यासे (for °भ्याशे). — °) Some MSS. निश्वसन्.

<sup>10</sup> a) M<sub>2</sub> अथ (for एव). — b) K<sub>2</sub>. 3 B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 राजा स-; D<sub>4</sub>. 6 स राजा (for सभूत्य-). — After 10<sup>ab</sup>, K<sub>3</sub> B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>) ins.: 985\* उत्तक्कविप्रसहित: कुवलाओं महीपति:!

<sup>11</sup> Ks Ds Gs om. 11<sup>ab</sup>. B<sub>1-8</sub> Dc Dn Ds. 6 transp. 10<sup>cd</sup> and 11<sup>ab</sup> (cf. v.l. 10). — a) S (except G<sub>1</sub>; Gs om.) विंशद्भिः (for विंशस्पा). — b) B<sub>2</sub> सूदनः (for मर्दनः). — K<sub>3</sub> B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-3</sub>) om. 11<sup>cd</sup>. — d) Śi Ks D<sub>1-8</sub> निवेशने; K<sub>1</sub>. 2 विनाशनः; B<sub>4</sub> G<sub>1</sub> M वधाय वै.

<sup>12 &</sup>lt;sup>a</sup>) D<sub>5</sub> समा (for तमा ). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> सहसा; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तेजसां (for तेजसा). G<sub>4</sub> स्वयं (for प्रभु:). — <sup>d</sup>) S (except G<sub>1.4</sub>) च हितेप्सया (for हितका ).

<sup>13</sup> b) K2 दिन्य- (for दिवि). B3 हर्षो (for शब्दो).

<sup>— °)</sup> K1 वृषपतिर्; K2 नृपपते; B1 T2 G1. 8 M नृपो ह्यद्य; B2-4 Dc Dn D4. 6 अवध्योद्य (Dn1 °यं); D5 नृपवरो (for नृपस्तो).

<sup>14</sup> Before 14, G<sub>2</sub>. 4 ins. वैशं°. — ") B1 G4 पुष्पेश्च (by transp.). D<sub>5</sub> तान् (for तं). G1 दिन्येश्च पुष्पवर्षेसं. — ") Dn "वारयन् (for "वाकिरन्)! — ") B1-3 D (except D1-3. 5) T1 G2. 4 M2 चापि; G1 नेदुर् (for चैव). — ") G1 दिवि (for नेदु:). B D (except D1-3. 5) M अनीरि(B2 "षि)ताः; T G1-3 अताहिताः (for उदीरिताः).

अर्णवं खानयामास कुवलाश्चो महीपतिः।
कुवलाश्वस्य पुत्रैस्तु तस्मिन्वै वालुकार्णवे।। १९
सप्तिमिदिवसैः खात्वा दृष्टो धुन्धुर्महाबलः।
आसीद्धोरं वपुस्तस्य वालुकान्तिहितं महत्।
दीप्यमानं यथा सूर्यस्तेजसा भरतर्षभ।। २०
ततो धुन्धुर्महाराज दिशमाश्रित्य पश्चिमाम्।
सुप्तोऽभूद्राजशार्द्ल कालानलसमद्यतिः।। २१
कुवलाश्वस्य पुत्रैस्त सर्वतः परिवारितः।
अभिद्धतः शरैस्तीक्ष्णैर्गदाभिर्मुसलैरि।
पद्दिशैः परिवैः प्रासैः खङ्गैश्व विमलैः शितैः॥ २२
स वध्यमानः संकुद्धः सम्रत्तस्थौ महाबलः।
कुद्धश्वाभक्षयत्तेषां शस्त्वाणि विविधानि च॥ २३

आस्याद्रमन्पावकं स संवर्तकसमं तदा।
तान्सर्वान्नृपतेः पुत्रानदहत्स्वेन तेजसा।। २४
मुखजेनाग्निना क्रुद्धो लोकानुद्धर्तयिन्नव।
क्षणेन राजशार्द्ल पुरेव कपिलः प्रभुः।
सगरस्यात्मजान्क्रद्धस्तद्धुतिमवाभवत्।। २५
तेषु क्रोधाग्निदग्धेषु तदा भरतसत्तम।
तं प्रबुद्धं महात्मानं कुम्भकर्णमिवापरम्।
आससाद महातेजाः कुवलाश्वो महीपतिः।। २६
तस्य वारि महाराज सुस्नाव बहु देहतः।
तदापीयत तत्तेजो राजा वारिमयं नृप।
योगी योगेन विह्वं च शमयामास वारिणा।। २७
ब्रह्मास्त्रेण तदा राजा दैत्यं क्र्रपराक्रमम्।

C. 3. 13612 B. 3. 204. 31

तं (for तै:). Bi Dc °दिश: (for °दिशम्).

19 <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> खनयामास. — After 19<sup>ab</sup>, S (except G<sub>2</sub>, 4) reads 18<sup>ab</sup>. — <sup>c</sup>) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 च (for तु). S (except G<sub>4</sub>) तस्य पुत्रै: खनद्भिस्तु. — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 2 सर्वतो (for तस्मिन्वे).

20 b) G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> 'सुर: (for 'बल:). — c) G<sub>4</sub> तन्न (for तस्य). — d) D<sub>1</sub> तदा (for महत्). K<sub>3</sub> D<sub>2. 5</sub> 'हिंतस्य वे (D<sub>2</sub> च) (for 'हिंतं महत्). — After 20<sup>cd</sup>, K<sub>3. 4</sub> D<sub>3. 5</sub> ins.:

#### 989\* युगान्ते सर्वभूतानि पावकस्येव धक्ष्यतः।

[K<sub>3</sub> पावकस्य दिभक्षत: (for the posterior half).]

— K<sub>3</sub>. 4 D<sub>5</sub> om. 20°′. — °) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub>
° मानो (for ° मानं). B<sub>4</sub> D<sub>1</sub> G<sub>1</sub> स्यं; T<sub>1</sub> [आ]दित्यं (for स्यंस्). — ′) D<sub>1</sub>. 2 युगांते (for तेजसा). B<sub>2</sub> तेजस्यंतर्हितं महत्. — After 20, D<sub>2</sub> ins.:

990\* दीप्यमानस्ततो धुन्धुस्तेजसा च नरेश्वर।

21 <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> धुंधुनीम महातेजा. — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> B D (except D<sub>1-3. b</sub>) S (except G<sub>4</sub>) आनुत्य (for आश्रित्य). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> कालांतक- (for कालानल-). D<sub>2</sub> -महाद्युति:; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>-समग्रभ: (for -समद्युति:).

22 <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> च; M<sub>2</sub> स (for तु). — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> समंतात; T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> परित: (for सर्वत:). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> D<sub>3</sub> अभिद्धते:. — <sup>d</sup>) G<sub>2</sub>. 4 गदासि- (for गदाभिर्). A few MSS. मुसुलैर्; मुशलैर्, मुशलैर्. K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> तथा (for अपि). — G<sub>4</sub> om. 22<sup>cf</sup>. — <sup>c</sup>) S (G<sub>4</sub> om.) पृष्टसै:. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 विविधै: (for परिवै:). K<sub>2</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2. 5 पाशै:; K<sub>3</sub> पाशै:; B<sub>4</sub> शूलै:

(for प्रासै:). — 1) Ś₁ K B₄ D₁-₃. ₅ G₂ विमलेश्च प्रश्व-(K D₁-₃. ₅ °स्व)घै:.

23 <sup>a</sup>) K4 वध्यमानः स (by transp.); B1 विवाद्य-मानः; B8 M1 अवध्य°. Ś1 K D1-3. 5 T1 G1. 2. 4 संप्रामे (for संकुद्धः). — <sup>b</sup>) K1 G1 समुत्तस्थुर्. — <sup>c</sup>) D1. 3 चापि; T1 G4 चैषां (for तेषां). — <sup>d</sup>) Ś1 K1. 4 B1 Dc1 D3 T1 स: (for च).

24 <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> तु; T<sub>1</sub> च (for स). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> संमर्दक (m as in text); G<sub>2.4</sub> संवर्ताक्षि. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> भूपते:; T<sub>1</sub> आपतत्; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> अदहत् (for नृपते:). — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> नृपते: (for अदहत्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> तेन (for स्वेन). B<sub>3</sub> कर्मणा (for तेजसा).

25 °) Ś1 K Dns D1-3. 5 G4 कोधाळ (for कुद्धो).

- b) K1 लोभाद (for लोकान्). - °) B1 G4 नर° (for राज°).

26 °) K1-8 Ds. ६ तं प्रवृद्धं; M1 सुप्रबुद्धं. Ś1 K B4 D1-8. ६ G2. 4 महाबाहुं (for रमानं).

27 a) M1 तेजा: (for राज). — c) Ś1 तदाप्यायत तत्तेजो; K2 B Dc D1-3. 5 G1 तदापीय ततत्तेजो; T G2-4 तत्तदा पी(T1 ही)यते तेजो. — d) T1 G2. 4 राजा (for राजा). T1 वारि वमन् (for वारिमयं). K2. 4 B3 D1 M1 नृप:. — e) K1. 3 योगे (for योगी). B4 विद्वं तं; T1 तद्धृष्टि; T2 G2-4 वृष्टिं स; G1 M विद्वं स (for विद्वं च). — f) T G M2 श(G2. 4 ग)मियत्वा च वारिणा (G2. 4 विचारिणा).

28 °) B1-3 D (except D1-3. 1) च राजेंद्र; S ततो

C. 3. 13613 B. 3. 204. 32 K. 3. 207. 30 ददाह भरतश्रेष्ठ सर्वलोकाभयाय वै ॥ २८ सोऽस्नेण दग्ध्वा राजिषः कुवलाश्चो महासुरम् । सुरश्चमित्रझिस्नलोकेश इवापरः । धुन्धुमार इति ख्यातो नाम्ना समभवत्ततः ॥ २९ प्रीतैश्च त्रिदशैः सर्वैर्महिषैसिहतैस्तदा । वरं वृणीष्वेत्युक्तः स प्राञ्जलिः प्रणतस्तदा । अतीव सुदितो राजिन्नदं वचनमन्नवीत् ॥ ३० दद्यां वित्तं द्विजाय्येभ्यः शत्रूणां चापि दुर्जयः । सख्यं च विष्णुना मे स्याद्भतेष्वद्रोह एव च । धर्मे रतिश्च सततं स्वर्भे वासस्तथाक्षयः ॥ ३१ तथास्त्वित ततो देवैः प्रीतैरुक्तः स पार्थिवः । ऋषिभिश्र सगन्धर्वेरुतङ्केन च धीमता ॥ ३२ सभाज्य चैनं विविधेराज्ञीर्वादेस्ततो नृपम् । देवा महर्षयश्चेव खानि स्थानानि भेजिरे ॥ ३३ तस्य पुत्रास्त्रयः जिष्टा युघिष्ठिर तदाभवन् । दृदाश्चः किपलाश्वश्च चन्द्राश्वश्चेव भारत । तेभ्यः परंपरा राजिनिक्ष्वाक्षणां महात्मनाम् ॥ ३४ एवं स निहतस्तेन कुवलाश्चेन सत्तम । धुन्धुदैंत्यो महावीर्यो मधुकैटभयोः सुतः ॥ ३५ कुवलाश्चस्तु नृपतिर्धुन्धुमार इति स्मृतः । नाम्ना च गुणसंयुक्तस्तदा प्रभृति सोऽभवत् ॥ ३६ एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिषृच्छिस ।

राजा. — °) G2. 4 पुरुषश्रेष्ठ. — °) Ś1 K B3 D1-3. 5 सर्वेलोकहिताय; B2. 4 Dc Dn D4. 6 °लोकभवाय.

29 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> साम्रोण; D<sub>5</sub> शाम्रोः स (for सोऽग्रोण). K<sub>1.2</sub> Dc दग्धा; K<sub>3</sub> दग्धो (for दग्ध्या). — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> Dc<sub>2</sub> महीप्ति:; M<sub>2</sub> महासुरः. — <sup>c</sup>) B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) T G<sub>3</sub> अमित्रम्नं. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> त्रिदिवेश; B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> (after corr.) G<sub>3</sub> त्रैलोक्येश; D<sub>1</sub> स्वर्गलोकेश (sic); M<sub>1</sub> त्रिदशेश (for त्रिलो<sup>\*</sup>). — After 29<sup>cd</sup>, B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) T<sub>2</sub> (marg. sec. m.) G<sub>3</sub> ins.:

991\* धुन्धोर्वधात्तदा राजा कुवलाश्वो महामनाः।
[B1 महाराज (for तदा राजा). B3 महीपतिः (for महा°).]
On the other hand, G1 ins. after 29<sup>cd</sup>:

992\* कुवलाश्वो महाबाहुर्धुन्धुं हत्वा जहर्ष च।
—1) T1 G1. 4 M2 तदा (for ततः). N नाम्नाप्रतिरथोभवत्
(Dn2 D3 रथो महान्).

30 °) G2. 4 त्रिदिवै: (for त्रिदशै:). — K3 om. (hapl.) 30°d. — °) G2 [ए]वमुक्त: (for [इ]त्युक्त: स). T2 G3. 4 सन् (for स). — °) G2 स्थित: (for तदा).

31 °) G1 विद्यां; G4 दत्तं (for दद्यां). Some MSS. द्विजाग्रेम्यः. D5 दद्यां च वित्तं विग्रेभ्यः. — b) B2 अपि; Dc2 D1. 2 स्यां च; S चैव (for चापि). Ś1 K D8. 5 स्यां शत्रूणां च दुर्जयः. — ') K1 D8 T1 G2. 4 M1 स्वर्गवासस्. D5 तथैव च; G4 तदाक्षयः.

32 ab) Ś1 K1. 2 तदस्तिवति. Ś1 K1. 2. 4 D1-8 तदा (for ततो). K3 Ds देवस्तथास्त्वित्युक्ते च स राजा पृथिवीपते. Ds (after corr. marg. sec. m.) प्रीत्युक्तः स च पार्थिवः (for b). — d) K3 Ds तुष्टैः संपूजितस्तथा.

33 Ks om. 33. — <sup>a</sup>) B Dei Dni. n2 D4. 8 संभाष्य; Dc2 Dns D5 संभाष्य; T2 Gs प्रपूज्य (for सभाज्य). T1 सभाज्यमानो विविधेर्. — <sup>b</sup>) Śi K2 तदा; D5 तथा (for ततो). Bi. 8 Dei Dn D4 M2 नृप; B2 T1 नृप:; Dc2 नृपै:. — <sup>c</sup>) Śi K1. 2. 4 D1-3. 5 देवर्षय (for महर्षय). B2. 8 D (except D1-3. 5) चापि (for चैव). — <sup>d</sup>) M2 जिमरे (for भेजिरे).

34 °) Śা तदा (for त्रयः). Ds चैत्र (for शिष्टा).

— b) Śi त्रयो° (for तदा°). — c) Śi Ki कुत्रला°; Ks कल्लिला° (for कपिला°). — d) S (except T2 G3) भद्रा° (for चन्द्रा°). — e) Śi Ki परस्परं (Ki °रो) (for परंपरा).

— After 34, B D (except D1-3. s) ins.:

993\* वंशस्य सुमहाभाग राज्ञाममिततेजसाम्।

35 °) Ds Gs संनिहतस्. — °) Śi Ki. 2 भारत; Ds Gs धीमता (for सत्तम). — °) B D (except Di-s. s) नाम (for दैत्यो). Śi 'राज; B D (except Di-s. s) 'दैत्यो (for 'वीयों).

36 °) Ś1 B1. 2 Dc1 Dn D2. 4-6 G2 M2 च (for तु).

- b) B3 Dc2 S (except T1) श्रुतः (for स्मृतः). - c)
Ś1 K1. 2 B1. 3 Dc2 D3 G1 M2 [अ]थ; T G2-4 M1 स
(for च). K4 गुरुणा युक्तः; B1 गुणयुक्तश्च; B4 गुणसंपन्नः
(for गुणसंयुक्तः). K3 D1. 2 नाम तद्वणसंयुक्तं. - d) K4
D3 ततः प्रसृति. K3 D1. 2 तस्य राज्ञो महात्मनः

37 b) B1. 2 Dc2 D4. 6 S (except T1 M1) यनमां पृच्छिस सत्तम (T2 G2. 8 भारत; G1. 4 M2 पार्थिव). — c) Ś1 K1. 2. 4 B1 Dn1. n3 D1-3. 5. 6 G1 धुंधु (for धौन्धु) — d) K4 B4 D2. 3 तस्य (for यस्य).

धौन्धुमारम्रपाख्यानं प्रथितं यस्य कर्मणा ॥ ३७ इदं तु पुण्यमाख्यानं विष्णोः समनुकीर्तनम् । शृणुयाद्यः स धर्मात्मा पुत्रवांश्च भवेत्वरः ॥ ३८

आयुष्मान्धृतिमांश्चेव श्चत्वा भवति पर्वसु । न च व्याधिभयं किंचित्प्रामोति विगतज्वरः ॥ ३९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९५॥

# 998

वैशंपायन उवाच ।
ततो युधिष्ठिरो राजा मार्कण्डेयं महाद्युतिम् ।
पप्रच्छ भरतश्रेष्ठो धर्मप्रश्नं सुदुर्वचम् ॥ १
श्रोतुमिच्छामि भगवन्स्रीणां माहात्म्यम्रुत्तमम् ।
कथ्यमानं त्वया विष्र स्रक्षमं धर्मं च तत्त्वतः ॥ २
प्रत्यक्षेण हि विष्रर्षे देवा दृश्यन्ति सत्तम ।

सूर्याचन्द्रमसौ वायुः पृथिवी विह्नरेव च ॥ ३ पिता माता च भगवन्गाव एव च सत्तम । यच्चान्यदेव विहितं तचापि भृगुनन्दन ॥ ४ मन्येऽहं गुरुवत्सर्वमेकपत्न्यस्तथा स्त्रियः । पतिव्रतानां गुश्रूषा दुष्करा प्रतिभाति मे ॥ ५ पतिव्रतानां माहात्म्यं वक्तमर्हसि नः प्रभो ।

C. 3. 13633 B. 3. 205. 6 K. 3. 208. 5

- 38 °) K<sub>1</sub>. 2 वे (for तु). °) K<sub>1</sub>. 2 विष्णु: (for विष्णोः). K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> °कीर्तितं; Dn<sub>1</sub> °वर्तनं (for °कीर्तनम्). °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M च (for स). °) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) स (for च). Ś<sub>1</sub> T<sub>2</sub> (before corr.) नृप (for नरः).
- 39 °) B<sub>1.2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> भूति°; B<sub>4</sub> कीर्ति°; T G<sub>2-4</sub> प्रीति° (for एति°). G1 M<sub>2</sub> चापि (for चैव). b) G<sub>4</sub> सर्वशः (for पर्वसु). c) M<sub>1</sub> न ज्याधिनों भयं; M<sub>2</sub> न च ख्यातिभयं. d) G<sub>1</sub> भरतर्षभ (for विगत°).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 T1 G2. 4 आरण्य; D6 वन (!). — Sub-parvan: G1 M2 मार्कडेयसम-(M2 भा)स्या (followed by धुंधुमारोपाख्यान). K3. 4 B Dc Dn1. ns D1-6 M1 (all om. sub-parvan name) mention only धुंधुमारोपाख्यान (followed by समाप्त in K3. 4 D1. 2 M1). — Adhy. name: T2 G3 धुंधुवधं; G2 धुंधुमारकथाकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. ns D1 203; Dn2 202; S (M2 inf. lin.) 198 (M2 orig. 200). — Śloka no.: Dn1 46; Dn2. ns 45; D1 44.

### 196

1 °) K<sub>2</sub> B<sub>1</sub>. 2. 4 D (except D<sub>1-3</sub>. 5) T<sub>1</sub> ° श्रेष्ठ (for ° श्रेष्ठो). — d) B<sub>2</sub> Dc T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> धर्म्य प्रश्नं. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 3. 4 B<sub>1</sub>. 2 Dn<sub>2</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 सुदुर्विदं; K<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> स दुर्विदं; Dc

सुदुर्रुभं; D4 स दुर्वचं; T2 G8 सुदुस्तरं.

- 2 Before 2, M<sub>2</sub> ins. युधिष्ठिर:. °) B<sub>4</sub> D<sub>1</sub> मया (for स्वया). <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 सूक्ष्मधर्म; B<sub>1</sub> धर्मसूक्ष्म; B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> सूक्ष्मं धर्म्य. T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> धर्मस्य (for धर्म च). D<sub>5</sub> ततस्तत: (for च तस्वत:).
- 3 °) B De Dn Ds. 6 प्रत्यक्षमिह (B1° व). Ks च; Ds [इ]ह (for हि). Śi K इउपंते; Ds दृष्टा हि (for विप्रपें). b) Ks विप्रपि-; Ds ब्रह्मपि- (for इउपनित). De सर्वेशः (for सत्तम). Ks D1-3 इउपंते देवसत्तमाः (Ks म). Śi Ki om. (hapl.) 3°-4b.
- 4 Śı Kı om. 4<sup>ab</sup> (cf. v.l. 3). <sup>a</sup>) B₂ ततो माता; B₄ Dn₃ माता पिता (by transp.). K₂. ₄ Bı Dc₂ Dn D₄ Gı भगवान्. — <sup>b</sup>) K₂ B Dc Dn D₄. ₆ T₂ (by corr.) G₃ गुरुरेव; Dı भाव एव (for गाव एव). Tı Gı Mı गावश्च द्विजसत्तमाः. — <sup>c</sup>) Kı. з. ₄ Dnı D₄-₆ देव; Dı. ₂ वेद; D₃ देव-; Tı Gı Mı एवं (for एव). Tı अभितः; Gı Mı महितं; M₂ महति (for विहितं). T₂ G₂-₄ यचापि विहितं तासां. — <sup>d</sup>) K₂-₄ Bı यचापि. Śı गुरु° (for भूग्°).
- 5 °) B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) मान्या हि; T<sub>1</sub> मन्ये च (for मन्येऽहं). S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. 5 गुणतः सर्वा (K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 5 °वं); K<sub>3</sub> D<sub>2</sub>. 3 गुणवत्सर्वं; B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 गुरवः सर्वे; T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> गुरवः (M<sub>2</sub> गुरुवत्) सर्वान्. b) D<sub>2</sub> तथा श्रियः; D<sub>5</sub> तथेकतः. T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> om. 5°d.
- 6 Ks om. 6. a) Ś1 महात्म्य; G4 ग्रुश्र्यां. b)
  Ds मे प्रभो; M2 सत्तम. After 6ab, Ś1 K1. 2 ins.:

C. 3. 13633 B. 3. 205. 6 K. 3. 208. 6 निरुध्य चेन्द्रियग्रामं मनः संरुध्य चानघ ।
पति देवतवचापि चिन्तयन्त्यः स्थिता हि याः ॥ ६
भगवन्दुष्करं होतत्प्रतिभाति मम प्रभो ।
मातापितृषु ग्रुश्रूषा स्त्रीणां भर्तृषु च द्विज ॥ ७
स्त्रीणां धर्मात्सुघोराद्वि नान्यं पश्यामि दुष्करम् ।
साध्वाचाराः स्त्रियो ब्रह्मन्यत्कुवन्ति सदादताः ।
दुष्करं बत कुवन्ति पितरो मात्रस्थ वै ॥ ८
एकपल्यश्च या नार्यो याश्च सत्यं वदन्त्युत ।
कुक्षिणा दश्च मासांश्च गर्भे संधारयन्ति याः ।
नार्यः कालेन संभूय किमद्भुततरं ततः ॥ ९
संश्चयं परमं प्राप्य वेदनामत्तलामि ।

994\* नान्य हैवतिमस्येव स्त्रीणां भर्तृद्विजोत्तम ।
— D5 om. (hapl.) 6°-7°. — °) G2. 4 संनिरुध्य (for निरुध्य च). — T1 om. 6°-8°. — °) Ś1 K1. 2
D1. 2 संयम्य; T2 G3 पूज्य (for रुध्य). — ') Ś1 K1. 2
B1. 2 T2 G3 चित्रयंति; G1 यंतः. Ś1 K1. 2 G1 तथा; B2 हिताः; T2 G3. 4 स्थिराः (for स्थिताः). Ś1 K4 T2 G2-4 स्थियः (for हि याः).

7 Ds om. 7<sup>ab</sup>; T1 om. 7 (cf. v.l. 6). — <sup>a</sup>) K B D (Ds om.) त्वेतत् (K4 चापि) (for होतत्). — <sup>c</sup>) B D (except D1-3. 5) T2 (by corr.) G3 <sup>°</sup>पिन्नोश्च; G1. 2. 4 <sup>°</sup>पिनृणां (for <sup>°</sup>पिनृषु). — <sup>a</sup>) Ś1 K1. 2. 4 B D (except D1. 2. 5) T2 (by corr.) G3 भतेरि (for भनुषु).

8 T<sub>1</sub> om. 8<sup>abc</sup> (cf. v.l. 6). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 8 M नान्यत् (for नान्यं). — c) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 8 सदाचाराः. Ś<sub>1</sub> K B<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 विप्र; B<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> राजन्; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> धर्म (for ब्रह्मन्). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 याः कुर्वंति; D<sub>3</sub> यं कु<sup>2</sup>; T<sub>1</sub> M कुर्वंतीह; T<sub>2</sub> (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 कुर्वंति हि; G<sub>1</sub> कुर्वंति ह (for यत्कुर्वन्ति). Ś<sub>1</sub> बत; K<sub>1</sub>. 2 रताः (for [आ]हताः). — e) B<sub>1-8</sub> Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 खलु; D<sub>5</sub> कर्म (for बत). — ') Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. 8. 5 मातरः पितरञ्च; B<sub>1</sub> Dc<sub>2</sub> पितरो मातरं; Dc<sub>1</sub> D<sub>4</sub> पितरं मातरञ्च; Dn D<sub>2</sub> पितरं मातरं (for पितरो मातरं;).

9 °) K2 एकपित्रश्च ; K3 D2 °पलश्च. Ś1 नार्यो या (by transp.). — b) K4 ब्रुवंति (for वदन्ति). K1 दुःखेन महता वृताः (cf. 10<sup>d</sup>). — °) Ś1 दक्षिणा ; K8 D2 कुक्षिणां ; K4 कुक्षिषु. Ś1 K B4 D1-3. 5 तु (for च). — d) Ś1 वै (for याः). — °) Ś1 K1. 2 संभूताः (for °य).

10 ") G4 संयमं ( for संशयं ). — ") K1. 2 परमां वेद-

प्रजायन्ते सुतानायों दुःखेन महता विभो।
पुष्णन्ति चापि महता स्नेहेन द्विजसत्तम।। १०
ये च क्र्रेषु सर्वेषु वर्तमाना जुगुप्सिताः।
स्वकर्म कुर्वन्ति सदा दुष्करं तच्च मे मतम्।। ११
क्षत्रधर्मसमाचारं तथ्यं चाख्याहि मे द्विज।
धर्मः सुदुर्लभो विप्र नृशंसेन दुरात्मना।। १२
एतदिच्छामि भगवन्प्रश्नं प्रश्नविदां वर।
श्रोतुं भृगुकुलश्रेष्ठ ग्रुश्र्षे तव सुवत।। १३
मार्कण्डेय उचाच।
हन्त ते सर्वमाख्यास्ये प्रश्नमेतं सुदुर्वचम्।
तत्त्वेन भरतश्रेष्ठ गदतस्तन्निबोध मे।। १४

नामिष. — °)  $K_{1-3}$   $D_1$   $G_2$   $M_2$  सुता नार्यो. — <sup>4</sup>)  $\acute{S}_1$   $K_{1.2.4}$   $D_{1-3.5}$  चृताः (for विभो). — °)  $\acute{S}_1$   $K_{1.2}$  प्रश्यंति;  $B_2$  पुष्यंति;  $M_2$  पोषंति (for पुष्पन्ति).  $T_2$   $G_{1.5}$  M चैव;  $G_2$  वापि (for चापि). — <sup>1</sup>)  $B_4$  क्रेशेन (for स्नेहेन).  $B_{1-3}$  D (except  $D_{1-3.5}$ ) 'पुंगव (for 'सत्तम). — After 10, S ins.:

#### 995\* चिन्तयन्ति ततश्चापि किंशीलोऽयं भविष्यति। [ Cf. 17<sup>cd</sup> and v.l. ]

11 a) Śi येषु; G1. 2 याश्च (for ये च). Śi K1. 2. 4 B4 Dc D1-3. 5 सत्वेषु; G1. 2. 4 धमें (for सर्वे ). — b) Т1 जुगण्सया. — c) K1. 2. 4 Dn2 T1 तदा (for सदा). Śi कमें कुर्वेति च तदा. — d) T3 G3 त्विति (for तच्च).

12 <sup>a</sup>) Ś1 K1 न त्वधर्म-; K2 तत्वधर्म-; B1 क्षात्रधर्म-— <sup>b</sup>) Ś1 K1. 2 B4 Dn D4. 6 G1 तत्वं (for तथ्यं). Ś1 K1. 2. 4 Dn2. n3 D1-3 आख्याहि; T1 M1 त्वाख्याहि. — <sup>d</sup>) Dn D6 महात्मना (Dn1 D6 °न्।).

13 °) M1 एतम् (for एतद्). — °) D6 कुले श्रेष्ठ. — व) К4 बुवतस; В3. 4 D2. 3 शुश्रूपुस; Т1 इच्छामि (for शुश्रूषे). В2 सुप्रभ (for सुवत).

14 <sup>a</sup>) G<sub>4</sub> एतत् (for हन्त). B D (except D<sub>1-8.6</sub>) [S]हं समाख्यास्य; T<sub>1</sub> कथ्यिष्यामि (for सर्वमा°). — <sup>b</sup>) K<sub>1.3</sub> D<sub>5</sub> एतत्; D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> एनं (for एतं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2.4</sub> D<sub>2</sub> सुदुर्लभं; K<sub>8</sub> D<sub>5</sub> सुदुर्विदं; T<sub>1</sub> सुदुर्वचः; T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> सुसर्वशः (cf. v.l. 1). — <sup>c</sup>) D<sub>1</sub> तथ्येन (for तस्वेन). — <sup>d</sup>) D<sub>C2</sub> G<sub>1</sub> तु (for तन्).

15 °)  $K_3$  पितरं;  $B_4$  गौरवात्;  $D_6$  महतीं; T G श्रेयसीं (for सदशीं).  $K_{1.\ 2}$   $D_6$  अन्ये;  $K_{3.\ 4}$   $D_1$  मन्ये;  $T_2$   $G_3$  तातात् (for तात).  $B_{1-3}$  De Dn  $D_{4.\ 6}$  मात्र्तु ( $B_2$  मातरं)

1

मातरं सद्दशीं तात पितृनन्ये च मन्यते।
दुष्करं कुरुते माता विवर्धयित या प्रजाः ॥ १५
तपसा देवतेज्याभिर्वन्दनेन तितिक्षया।
अभिचारेरुपायेश्व ईहन्ते पितरः सुतान् ॥ १६
एवं कुच्छ्रेण महता पुत्रं प्राप्य सुदुर्लभम्।
चिन्तयन्ति सदा वीर की दृशोऽयं भविष्यति ॥ १७
आशंसते च पुत्रेषु पिता माता च भारत।
यशः कीर्तिमथेश्वर्यं प्रजा धर्म तथैव च ॥ १८

तयोराशां तु सफलां यः करोति स धर्मवित्। पिता माता च राजेन्द्र तुष्यतो यस्य नित्यदा। इह प्रेत्य च तस्याथ कीर्तिर्धर्मश्च शाश्वतः॥ १९ नैव यज्ञः स्त्रियः कश्चिन्न श्राद्धं नोपवासकम्। या तु भर्तरि शुश्रूषा तया स्वर्गमुपाश्चते॥ २० एतत्प्रकरणं राजन्नधिकृत्य युधिष्ठिर। पतिव्रतानां नियतं धर्मं चावहितः शृणु॥ २१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९६ ॥

## 990

# मार्कण्डेय उवाच । कश्चिद्विजातिप्रवरो वेदाध्यायी तपोधनः ।

गौरवादन्थे. —  $^b$ )  $B_{1-3}$  De  $D_1$  D4. 6  $T_2$  G3 तु मेनिरे;  $T_1$  G1. 2  $M_1$  च मन्वते (for च मन्यते). Ś1 K B4  $D_{1-3}$  8 मन्यते चापरे पितृन्. —  $^c$ )  $B_4$  दुष्करं कुर्वते तात. —  $^d$ ) Ś1  $K_1$  निवर्तयित;  $T_1$  संवर्ध (for विवर्ध ).  $K_1$  S सा;  $B_1$  8 या: (for या).  $B_2$  सुतान्;  $G_1$  M प्रजां (for प्रजाः).  $B_4$  वर्धयंति हि यहप्रजाः.

17 Ś<sub>1</sub> om. 17<sup>ab</sup>. — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> [अ]पत्यं; G<sub>2.4</sub> सुतं (for पुत्रं). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> चिंतयंत:. — <sup>d</sup>) M<sub>1</sub> किंशीलो (for कीहशो). — After 17, T<sub>1</sub> ins.:

996\* ये चक्रुरेषु सर्वेषु वर्तमानजुगुप्सया।

18 °) Ś1 आशंसंते च; K1 °संतेषु; K3 °सं तेषु; B3 G2 °साते च; D1 °सं ते च (for °सते च). B1-3 Dc Dn D4.6 हि (for च). Dc पुत्रस्य; T1 पुत्रे च (for पुत्रेषु). — °) D5 अथो; G4 उत (for अथ). D5 धेर्य (for [पे]-धर्य). — ³) D5 प्रजां; S (except G3; T2 before corr.) तेजो (for प्रजा). B4 धर्मस्; T2 (before corr.) G1. 2.4 M2 धर्मान् (for धर्म). — After 18, S ins.:

997\* मातुः पितुश्च राजेन्द्र सततं हितकारिणः।

# तपस्वी धर्मशीलश्च कौशिको नाम भारत ॥ १ साङ्गोपनिषदान्वेदानधीते द्विजसत्तमः।

C. 3. 13653 B. 3. 206.2 K. 3. 209.2

19 4) T G<sub>1</sub>. s. 4 आशास (for आशां). D<sub>3</sub>. s च (for तु). T G<sub>1</sub>. s. 4 सफला. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 यत्र तुष्यति; K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 2 G<sub>2</sub>. 4 तुष्येते यस्य; B<sub>1</sub> D<sub>2</sub> तुष्यते यस्य. B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. s) नित्यशः (for °दा). — <sup>e</sup>) B<sub>3</sub> तस्यार्थं (for तस्याथ). — <sup>f</sup>) K<sub>1</sub>. s. 4 D<sub>1</sub> कीर्तिधर्मश्च. B<sub>2</sub> भारत (for शाश्वतः).

20 a) Śi Ks Bs M2 यज्ञस्त्रियः; B1. 2 Dn D1. 2. 4-6 Ti Gi Mi यज्ञक्रियाः; De Ds T2 Gs यज्ञः स्त्रियाः; Gs यज्ञं स्त्रियः. B1. 2 Dn D4. 6 Ti Gi Mi काश्चिन्. — b) Śi Ds नोपवासकं; Gi नोपि पावकं; M2 नोपवासकः. — d) Bi तेन (for तया). Ds धर्मम् (for स्वर्गम्). Ks. 4 B1-3 D(except D5) जय(B8 Dn2 यं) स्युत; B4 उपासते (for उपाश्चते).

21 °) T1 एतं (for एतत्). — °) Ś1 K1. 3 T2 G3. 3 नियमं (for °तं). — °) B2 धम्यं; B4 धमान् (for धमं). B4 om. च. T1 धमं ऋणु युधिष्टिर.

Colophon. — Major parvan: Śi Ki. 2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Gi मार्कडेयसमस्या (followed by पतिन्तिपाल्यान). K3. 4 B Dn D1-6 M (all om. sub-parvan name) mention only पतिन्नतोपाल्यान; and Dci, likewise, only पतिन्नतामाहात्म्य. — Adhy. no. (figures, words or both): Dni. na Di 204; Dna 203; S (Masup. lin.) 199 (Ma orig. 201). — Śloka no.: Dn 23.

C. 3. 13653 B. 3. 206. 2 K. 3. 209. 2 स वृक्षमूले किसंश्रिद्वेदानुचारयन्थितः ॥ २ उपिरष्टाच वृक्षस्य बलाका संन्यलीयत । तया पुरीषम्रत्सृष्टं ब्राह्मणस्य तदोपिर ॥ ३ तामवेक्ष्य ततः क्रुद्धः समपध्यायत द्विजः । भृशं क्रोधाभिभूतेन बलाका सा निरीक्षिता ॥ ४ अपध्याता च विप्रेण न्यपतद्वसुधातले । बलाकां पतितां दृष्ट्वा गतसत्त्वामचेतनाम् । कारुण्यादिमसंतप्तः पर्यशोचत तां द्विजः ॥ ५ अकार्यं कृतवानस्मि रागद्वेषबलात्कृतः । इत्युक्तवा बहुशो विद्वान्यामं भैक्षाय संश्रितः ॥ ६ ग्रामे शुचीनि प्रचरन्कुलानि भरतर्षभ ।
प्रविष्टस्तत्कुलं यत्र पूर्वं चरितवांस्तु सः ॥ ७
देहीति याचमानो वै तिष्ठेत्युक्तः स्त्रिया ततः ।
शौचं तु यावत्कुरुते भाजनस्य कुटुम्बिनी ॥ ८
एतस्मिन्नन्तरे राजन्क्षुधासंपीडितो भृशम् ।
भर्ता प्रविष्टः सहसा तस्या भरतसत्तम ॥ ९
सा तु दृष्ट्वा पतिं साध्वी ब्राह्मणं व्यपहाय तम् ।
पाद्यमाचमनीयं च द्दौ भर्त्रे तथासनम् ॥ १०
प्रह्वा पर्यचरचापि भर्तारमितेक्षणा ।
आहारेणाथ भक्ष्यैश्च वाक्यैः सुमधुरैस्तथा ॥ ११

#### 197

- $1^{-b}$ )  $K_2$  द्विजोत्तमः;  $K_4$  तपोनिधिः (for  $^{\circ}$ धनः).  $K_1$  वेदाख्यायी द्विजोत्तमः.  $^{c}$ )  $T_2$   $G_8$  धर्मशीलात्मा.  $^{d}$ )  $D_{1.2}$  नामतः (for भारत).  $T_2$   $G_8$  शांतोपि विनयोज्वलः.
- 2 a) K4 (m as in text) B2-4 D (except D1. 2. 5) G1 निषदों (for निषदान्). K1. 2 D5 सर्वान् (for वेदान्).

   b) B2 स द्विजोत्तमः. c) G1 वृक्षमूळे तु (for स वृक्षमूळे). D1 कस्मिस्तु (for क्षिद्). d) B3 T2 (before corr.) G2. 4 द्विजः (for स्थितः).
- 3 °) G2 विप्रस्य (for वृक्षस्य). B4 तस्य वृक्षस्योपरि-ष्टाद्. — °) T1 M1 तदोरसि; G1. s. 4 ततोपरि (for तदोपरि).
- 4 G<sub>1</sub> om. 4. <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> तां नु वीक्ष्य; G<sub>2</sub>. 4 M समवेक्ष्य (for ताम°). Ś1 तदा (for तत:). <sup>b</sup>) Ś1 समध्यापयत; K<sub>8</sub>. 4 B<sub>1</sub> समपाध्यायत; Dc D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> (by corr.) समपध्याय स; D<sub>5</sub> समपद्यत वै; T<sub>1</sub>. 2 (before corr.) G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> समवध्यायत. After 4<sup>ab</sup>, S (except G<sub>1</sub>. 3. 4) ins.:
  - 998\* तां बलाकां महाराज विलीनां नगमूर्धिनि । [ M2 तरु ( for नग ° ). ]
- °) T2 (inf. lin. as in text) G2-4 M1 कोपा° (for कोघा°). <sup>a</sup>) De संनिरीक्षता; Dn2 सा निरीक्षता.
- 5 °) D1 (? gloss) अपश्रप्ता; T1 G1. 2 M2 अवध्याता; G4 अवध्यत (for अपध्याता). M1 हि (for च). b) D6 पपात (for न्यपतद्). B D (except D1-8) धरणीतले. d) T1 अचेतसं; T2 G2. 4 विचेतनां. e) K B2 D1-8 G2. 4 कार्पण्याद्; T1 कार्पण्यम् (for कारुण्याद्). K2 अधि; K8 B1 G4 अपि संतप्तः; T1 अभिसंतप्तां; G1 M अथ संतप्तः. 1) K8 पर्यशोचत्रतो; K4 D1. 3 देवत तां; D6 शोचदथ; T G शो(T1 वो)चत्तदा.

- 6 b) K1. 3. 4 B4 रागदोष ; B1 Dc Dn D1. 4. 6 रोष-राग ; B2 रोषवेग . — G1 om. (hapl.) 6°-8b. — Before 6°d, Dc Dn D4. 6 ins. मार्कंडेय उ°. — °) B1 D1. 2 राजन् (for विद्वान्). — a) K1. 2 B D (except D5) T1 भैक्ष्याय. K3. 4 D1. 2. 4 संस्थित:; D5 संस्रत:.
- 7 G<sub>1</sub> om. 7 (cf. v.l. 6). ") K<sub>1</sub> मामी (for मामे). M<sub>1</sub> वि (for म'). K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub> कुळानि भरतश्रेष्ठ. ") K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub> कुळानि भरतश्रेष्ठ. ") K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub> कुळानि भरतश्रेष्ठ. ") B<sub>2</sub> तज्जळं; T<sub>1</sub> स कुळं (for तत्कुळं). B<sub>4</sub> D<sub>6</sub> तत्र. ") S<sub>1</sub> द्विज:; K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 2 मभो; D<sub>6</sub> D<sub>5</sub> तत्तः; T<sub>1</sub> तुतं (for तु सः).
- 8 G1 om. 8<sup>ab</sup> (cf. v.l. 6). a) Ś1 देहीहि; K1 देहीति (for देहीति). M1 याचमाने. B1-3 Dc Dn D4. 6 T2 (by corr.) [S]सी (for नै). b) Ś1 K D1-3. 5 (by transp.) ततः (K4 तदा) स्त्रिया; B2. 4 स्त्रिया च (B4 तु) सः; T1 तथा तु सः. c) B1 (by transp.) कुरुते यावद्; M2 तावत्कुरुते. d) D1. 8 भोजनस्य; T2 G2 भोजनानां (for भाज).
- 10 a) K4 transp. तु and ह्या. b) Ś1 K1. s. 4 B Dn1. n2 D1. 4. 6 G1 इयव (for इयप ). c) K4 तु; B D (except D1-s. s) वे (for च). d) B D (except D1-s. s) T2 G3. 4 भरीस (for भन्ने). K4 B1. s D3 S (except T1) तदा (for तथा ).
- 11 a) B2 श्रद्धा; T G2-4 M2 प्रीत्या (for प्रह्ला). G1 चाथ (for चापि). c) K4 [अ]पि; B4 च (for [अ]थ). K2. 4 भक्षेश्र; B1 भक्त्या च; G1 भक्ष्येण. d) B2. 8 D (except D1-3. 5) G3 भोज्यै: (for वाक्यै:). K1. 4 D1. 2 स-; K2 T1 G1. 2. 4 च (for स-). B1 मधुरै: पायसैस्तथा.
  - 12 a) Ś1 K1, 2,4 B Dc Dn D8, 4, 6 T2 (by corr.)

उच्छिष्टं भुझते भर्तः सा तु नित्यं युघिष्ठिर ।
दैवतं च पतिं मेने भर्तिश्वित्तानुसारिणी ॥ १२
न कर्मणा न मनसा नात्यश्वान्नापि चापिवत् ।
तं सर्वभावोपगता पतिशुश्रूषणे रता ॥ १३
साध्वाचारा शुचिर्दक्षा ग्रहम्बस्य हितैषिणी ।
भर्तिश्वापि हितं यत्तत्सततं सानुवर्तते ॥ १४
देवतातिथिभृत्यानां श्वश्रूश्वशुरयोस्तथा ।
शुश्रूषणपरा नित्यं सततं संयतेन्द्रिया ॥ १५
सा ब्राह्मणं तदा दृष्ट्वा संस्थितं भैक्षकाङ्क्षिणम् ।
ग्रुर्वती पतिशुश्रूषां सस्माराथ शुभेक्षणा ॥ १६
व्रीहिता साभवत्साध्वी तदा भरतसत्तम ।
भिक्षामादाय विप्राय निर्जगाम यशस्विनी ॥ १७

## ब्राह्मण उवाच। किमिदं भवति त्वं मां तिष्ठेत्युक्त्वा वराङ्गने।

 $G_3$  भाविता;  $K_3$ . 4m  $D_1$ . 2. 5 सततं (for भुञ्जते).  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 2 तत्र (for भर्तुः). —  $^b$ )  $B_3$  नित्यं; D (except  $D_{1-3$ . 5) भुंके;  $G_1$  सा च;  $G_4$  साधु (for सा तु).  $\acute{S}_1$  K  $B_{1-3}$   $D_{1-3}$ . 5 भुंके (for नित्यं).

- 13 °) B Dc Dn D4. 6 G1 कर्मणा मनसा वाचा; D2. 3 सा कर्मणा वा मनसा.  $^b$ )  $K_{1.2}$  नाभ्यश्रान्नापि सापिबत्;  $K_4$  नात्यश्रात्यित चापिबेत्; B Dc Dn D4. 6 नान्यचित्ताभ्यगात्पितं; D1 नात्यश्रात्यित न चापिबत्; D2. 3 G1 नात्यश्रात्यित्वा(D8 वा)पिबत्; D6 नातिक्रामित वा गिरा; T1 नात्यश्रात्यि चापिबत्.  $^c$ ) G4 तत् (for तं). D2 सर्व (for सर्व-).
- 14 °) D3 प्रियं; G2. 4 हिते (for हितं). G2 यत्ता; G4 युक्ता (for यत्तत्). K3 भर्तुश्च विहितं यद्यत्. °) K3 B2 साधु वर्तते; K4 D1. 8 M2 चानु°; G1 सान्ववर्तत; G4 सा त वर्तते.
- 15 b) B4 अपि (for तथा). c) S (except G3) ग्रुश्रूषणे रता नित्यं. d) K4 संजितेंद्रिया.
- 16 °) Ds तथा; G1. 2. 4 ततो (for तदा). Ks. 4 D1-8 द्वारि (for हड्डा). °) Ś1 K1. 2 Ds सततं (for संस्थितं). Ś1 K1. 8 B Dc1 Dn D1. 2. 4. 6 T1 G3 भैक्ष्य°. °) Dc D1. 5 G2. 4 कुर्वती. °) Dns Ds. 4. 6 G1. 2 संस्थाराथ. B2 ग्रुचिस्सिता (for ग्रुभे°).
- $17^{a}$ )  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}_{1-8}$   $D_{1-8}$  चाभवत्;  $D_{c}$  सा भवेत्;  $D_{5}$  चापि सा;  $T_{2}$  सा तदा (for साभवत्).  $^{a}$ )  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}$   $D_{1-8.5}$  मनस्त्रिनी.

उपरोधं कृतवती न विसर्जितवत्यसि ॥ १८ मार्कण्डेय उवाच ।

ब्राह्मणं क्रोधसंतप्तं ज्वलन्तमिव तेजसा । दृष्ट्वा साध्वी मनुष्येन्द्र सान्त्वपूर्वं वचोऽब्रवीत् ॥ १९ क्षन्तुमहिसि मे वित्र भर्ता मे दैवतं महत् । स चापि क्षुधितः श्रान्तः त्राप्तः ग्रुश्रुषितो मया ॥ २०

ब्राह्मण उवाच।

त्राह्मणा न गरीयांसो गरीयांस्ते पतिः कृतः।
गृहस्थधमें वर्तन्ती त्राह्मणानवमन्यसे।। २१
इन्द्रोऽप्येषां प्रणमते किं पुनर्मानुषा भ्रुवि।
अविक्षेत्रे न जानीषे दृद्धानां न श्रुतं त्वया।
त्राह्मणा ह्याग्रिसदृशा दहेयुः पृथिवीमृषि॥ २२

स्त्र्युवाच । नावजानाम्यहं विप्रान्देवैस्तुल्यान्मनस्त्रिनः ।

C. 3. 13676 B. 3. 206. 24 K. 3. 209. 26

- 18 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> M<sub>2</sub> मा (for मां). <sup>b</sup>) B<sub>2</sub>. 3 M<sub>1</sub> वरानने. <sup>d</sup>) B<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> [अ]पि (for [अ]सि).
- 19 T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> om. the ref. <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> क्रोधसंदीसं; T<sub>1</sub> कोपसंत्रसं. <sup>c</sup>) B D<sub>4</sub> T G<sub>8</sub> M सा स्त्री (for साध्वी). D<sub>5</sub> मानुषेंद्र; G<sub>1</sub> मानुषेंद्रं. <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 5 ततो (for वचो). After 19, G<sub>8</sub>. 4 ins.:

999\* क्षमस्व विष्ठप्रवर क्षमस्व स्त्रीजडत्वताम्। प्रसीद भगवन्मद्यं कृषां कुरु मयि द्विज।; while Bains. 1001\*.

- 20 Before 20, N (except B<sub>4</sub>) G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> ins. रुयु-वाच (resp. स्त्री). — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> B<sub>2</sub>. 3 De Dn D<sub>4-6</sub> में विद्वन्; K<sub>3</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> विप्रेंद्र; B<sub>1</sub> में ब्रह्मन् (for में विप्र). — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> परं (for महन्). — <sup>c</sup>) G<sub>1</sub>. 2. 4 श्रुधित- (for श्रुधित:). T<sub>1</sub> transp. श्रांत: and प्राप्त:
- 21 4) B4 transp. ब्राह्मणा and न. K8. 4 Dc D1-3 ब्राह्मणो न गरीयांस्ते. b) D8 T2 गरीयांस्तु; G1 तथैन च. c) Ś1 K1 गृहस्थधर्मी.
- 22 a) D1. ३ एतान् (for एषां). K4 D1-3. 6 प्रणमती.

   b) Ś1 K1. 2 B4 D5 मानुषो; B1. 8 Dc Dn D4. 6 G3
  मानवो; T2 G1. 4 मानवा (for मानुषा). d) Dc विश्राणां
  (for बृद्धानां). e) S (except G2. 3) चाग्नि (for द्वाग्निं).

   f) Ś1 K1. 2 दहंति (for दहेयु:). K4 B4 Dc D5 S इमां
  (for अपि). After 22, S (except T2) ins.:

1000\* सपर्वतवनद्वीपां क्षिप्रमेवावमानिताः।

C. 3. 13676 B. 3. 206. 25 K. 3. 209. 26 अपराधिममं विप्र क्षन्तुमहिस मेऽनघ।। २३ जानामि तेजो विप्राणां महाभाग्यं च धीमताम्। अपेयः सागरः क्रोधात्कृतो हि लवणोदकः।। २४ तथैव दीप्ततपसां ग्रुनीनां भावितात्मनाम्। येषां क्रोधाग्निरद्यापि दण्डके नोपशाम्यति।। २५ ब्राह्मणानां परिभवाद्वातापिश्च दुरात्मवान्। अगस्त्यमृषिमासाद्य जीर्णः क्रूरो महासुरः।। २६ प्रभावा बहवश्चापि श्रूयन्ते ब्रह्मवादिनाम्। क्रोधः सुविपुलो ब्रह्मन्प्रसादश्च महात्मनाम्।। २७ अस्मिस्त्वतिक्रमे ब्रह्मन्थन्तमहिस मेऽनघ।

पतिशुश्र्षया धर्मो यः स मे रोचते द्विज ॥ २८ दैवतेष्विप सर्वेषु भर्ता मे दैवतं परम् । अविशेषेण तस्याहं कुर्यां धर्म द्विजोत्तम ॥ २९ शुश्र्षायाः फलं पश्य पत्युक्रीक्षण यादशम् । बलाका हि त्वया दग्धा रोषात्तद्विदितं मम ॥ ३० क्रोधः शत्रुः शरीरस्थो मनुष्याणां द्विजोत्तम । यः क्रोधमोहौ त्यजति तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३१ यो वदेदिह सत्यानि गुरुं संतोषयेत च । हिंसितश्च न हिंसेत तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३२ जितेन्द्रियो धर्मपरः स्वाध्यायनिरतः श्चिः ।

23 Dc पतिव्रतोवाच; M ब्राह्मणी (for स्त्र्युवाच). — B Dc Dn D2. 4. 6 ins. after the ref. (B3, after 999\*): 1001\* नाहं बलाका विभेन्द्र त्या कोधं त्रोधन।

अनया कुडया दृष्ट्या कुद्धः कि मां करिष्यसि ।

— 4) Ś1 K1-3 नावमन्यामि; K4m D1. 2. 5 मन्ये हि (for जानामि). D5 विग्नं; G1 विन्न (for विन्नान्). — b) Ś1 K

D1-3. 5 G2 देव- (for देवैस्). B4 महामते; D5 मनस्विनं.

— 6) G4 ते (for मे).

24 b)  $T_1$  माहात्म्यं चैव धी°. — d) Ś1 K  $D_{1-3}$  येर् ( $K_3$  वै) (for E).

25 T<sub>1</sub> M om. 25<sup>ab</sup>. — °) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 एवां (for येवां). Ś1 K D<sub>1-8</sub>. 5 शापाग्निर् (for कोधाग्निर्). — <sup>d</sup>) G<sub>2</sub> समुद्रे (for दण्डके). T<sub>1</sub> न प्रशा<sup>°</sup> (for नोपशा<sup>°</sup>). — After 25, D<sub>6</sub> (sec. m.) S<sub>1</sub> ins.:

1002\* कस्मात्परिभवेनमुढो ब्राह्मणानिमतीजसः।

26 b) B2. 3 Dc2 Dn2 D4. 6 G3 सु-; Dc1 Dn1. n3 D1. 2 स (for च). — c) D1. 2. 5 अगस्तिम्. Dc मुनिम् (for ऋषिम्). — d) B3 कुद्धो (for कूरो). D1. 2 वल: (for सुरः).

27 ab) K4 (m as in text) B Dc Dn D4. 6 G3 बहुप्रभावाः श्रूयंते ब्राह्मणानां महात्मनां. — B2 om. 27cd. — c) K8 D1. 2 T2 G1. 2. 4 M1 कोधाः; M2 कोधात्. K2 B1 स; D1. 3. 5 च (for सु-). K3 D1. 2 T2 G1. 2. 4 M विपुत्ता. — d) K8 D1. 2 T2 G2. 4 प्रसादाश्च. G1 देव-मानुषसंश्चिताः.

28 a) K4 D1. 2 om. तु. B4 D3 हयति ; D5 स्वस्तिकरं (for त्वति ). G1 पर्य (for ब्रह्मन्). — G1 om. (hapl.) 28<sup>b</sup>-30<sup>a</sup>. — b) K3. 4m D5 श्रोतुम् (for क्षन्तुम्). — d) B4 यथा (for य: स). Ś1 K1. 2 [5]नघ; B2 Dc द्विजः.

29 G<sub>1</sub> om. 29 (cf. v.l. 28). — a) G<sub>4</sub> धमें षु (for सर्वेषु). — b) Ś<sub>1</sub> महत् (for परम्). — c) T<sub>1</sub> अतिदेशेन (for अविशेषेण). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 भिक्त; B<sub>3</sub> दुर्याद् (for क्र्या).

30 G<sub>1</sub> om. 30° (cf. v.l. 28). — °) K<sub>1</sub>. 2 G<sub>4</sub> शुश्र्वया; D<sub>1</sub>. 2. 5 T<sub>2</sub> शुश्र्वायां. D<sub>3</sub> तस्य (for पश्य). — °<sup>d</sup>) T<sub>1</sub> बलाको हि. Ś<sub>1</sub> (by transp.) रोषाहग्या; T<sub>1</sub> दग्धो रोषात; G<sub>1</sub> दग्धाहोषात्. G<sub>4</sub> तु (for तद्). K<sub>2</sub> B<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> मया (for मम).

31 °) G<sub>2</sub>. 4 कोधः सुदुर्जयः शत्रुर्. — b) D<sub>8</sub>. 5 G<sub>1</sub> मानुषाणां. — After 31°b, G<sub>4</sub> ins.:

1003\* मा सा कुद्धो बलाकेव न वध्यासि पतिव्रता।
— °) K3 यत् (for यः). Ś1 K1. 2. 4 B4 D1-3. 5 G2
°लोभी; G4°मोहान् (for °मोही). Ś1 K1. 2. 4 D2. 3 जयति;
D1 जयते (for ल्वजित). — d) = 32d, 33d, 34d, 35d, 36d.
B3 तान् (for तं). B3 देवान्; D1 देवं (for देवा). D1 ब्राह्मणा; D4 स्थविरं (for ब्राह्मणं). D3 (before corr.)
द्विजः (for विदुः).

32 Śı D2. s om. (hapl.) 32; G4 om. (hapl.) 32-33. — a) Kı चदेत हि; G1 चै ददाति (for चदेदिह). — b) Ks. 4 D1. 4 T2 G2 M गुरून (for गुरूं). B1 T1 M2 संतोषयीत च; Dc M1 aति च; D3 चेदिए; T2 G1. 2 विष्यति. — c) Ks. 4 D1 M2 हिंसीत (for हिंसेत). K1. 2 हिंसा च हिंसिता येन. — d) = 31d, etc. Bs देवान; D1 देवं (for देवा). K1. 2 स्थावरं; D1 ब्राह्मणा (for ब्राह्मणं).

33 G<sub>1</sub> om. (hapl.) 33-35; G<sub>4</sub> om. 33 (cf. v.l. 32). — a) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3.5</sub> धर्मरतः; B<sub>2</sub> नित्यः (for परः).

कामक्रोधौ वशे यस्य तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३३ यस्य चात्मसमो लोको धर्मज्ञस्य मनस्विनः । सर्वधर्मेषु च रतस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३४ योऽध्यापयेदधीयीत यजेद्रा याजयीत वा । दद्याद्वापि यथाशक्ति तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३५ ब्रह्मचारी च वेदान्यो अधीयीत द्विजोत्तमः । स्वाध्याये चाप्रमत्तो वै तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३६ यह्राह्मणानां कुशलं तदेषां परिकीर्तयेत् । सत्यं तथा व्याहरतां नानृते रमते मनः ॥ ३७ धनं तु ब्राह्मणसाहुः स्वाध्यायं दममार्जवम् ।

इन्द्रियाणां निग्रहं च शाश्वतं द्विजसत्तम ।
सत्यार्जवे धर्ममाहुः परं धर्मविदो जनाः ॥ ३८
दुर्ज्ञेयः शाश्वतो धर्मः स तु सत्ये प्रतिष्ठितः ।
श्रुतिप्रमाणो धर्मः स्यादिति द्वद्वानुशासनम् ॥ ३९
बहुधा दृश्यते धर्मः स्वस्म एव द्विजोत्तम ।
भवानिप च धर्मज्ञः स्वाध्यायनिरतः श्रुचिः ।
न तु तत्त्वेन भगवन्धर्मान्वेत्सीति मे मितः ॥ ४०
मातापितृभ्यां शुश्रुषुः सत्यवादी जितेन्द्रियः ।
मिथिलायां वसन्व्याधः स ते धर्मान्त्रवक्ष्यति ।
तत्र गच्छस्व भद्रं ते यथाकामं द्विजोत्तम ॥ ४१

C. 3. 13697 B. 3. 206. 45 K. 3. 209. 47

34 D<sub>8</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub> om. (hapl.) 34 (for G<sub>1</sub>, cf. v.l. 33); M<sub>1</sub> om. (hapl.) 34-35. — <sup>a</sup>) K<sub>1. 2</sub> G<sub>4</sub> चात्मा समो; D<sub>2</sub> चात्मसमा. K<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> G<sub>4</sub> लोके. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1. 2. 5</sub> ब्राह्मणस्य. K D<sub>1. 2. 5</sub> M<sub>2</sub> यशस्विन:; B<sub>2</sub> मनीषिण:. — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> सर्वधर्मेण. K<sub>1. 2</sub> D<sub>5</sub> निरतस्; M<sub>2</sub> च रतिस्. — <sup>d</sup>) = 31<sup>d</sup>, etc. D<sub>5</sub> स्थ्रविरं (for ब्राह्मणं).

35 Ś1 G4 om. (hapl.) 35-36; K1. 2 T1 G1 M1 om. 35 (K1. 2 T1 hapl.; for G1 M1 of. v.l. 33, 34).

— a) T2 om. यः. M2 अधीयेद्वा (for अधीयीत). — b)

K3 याजतेपि; D2. 3. 5 G2 याजयेत. — c) D5 अपि; G2. 3

चापि (for वापि). — 35<sup>d</sup>=31<sup>d</sup>, etc.

36 Śı G4 om. 36 (cf. v.l. 35). — a) K3 धर्मचारी. K1 वेदान्यो हि; K3 Dn1. n2 वदान्यो यो; K4 D1 वदान्यो हि; D2. 3. 5 भवेदांतो; T1 तु यो वेदान्; G1 M2 च यो वेदान्. — b) K1. 2 अधीयाद् द्विजसत्तमः; K3 सर्वभूतेषु चात्मवत्; B1-3 Dc Dn D4. 6 G3 M1 [S]प्य (M1 द्ध)धीयाद् द्विजप्ताः; B4 D1. 2 द्धाधीयाद् द्विजसत्तमः; D5 द्धाधीयेत द्विजोत्तमः; T2 G1. 2 द्धाधीयानो द्विजोत्तमः — K2 om. (hapl.) 36°-38°. — c) T2 G1. 2 यस् (for व). K3 B2-4 Dn D4. 6 G3 स्वाध्यायवानमत्तो वै; B1 Dc थयवानप्रमत्तसः.

37  $K_2$  om. 37 (cf. v.l. 36). — b)  $D_5$  तदेव;  $T_1$  न तेषां (for तदेषां). Ś1  $K_1$  °कीर्तथन्. — c)  $T_2$   $G_2$ . 4 पथ्यं तथ्यं (for सत्यं तथा).  $D_5$  ज्यवहरन्;  $T_2$  ज्याहरंतं;  $M_2$  ज्याहरते. — d) Ś1  $K_1$   $G_2$  कुरुते;  $K_4$   $D_3$ . 5 योजयेन्;  $G_4$  रमतां (for रमते).  $B_2$  मितः (for मनः).

38 K<sub>2</sub> om. 38<sup>abcd</sup> (cf. v.l. 36). — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> D<sub>2</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> धर्म; D<sub>5</sub> स्वयं (for धनं). B<sub>1</sub> स्वात् (for [आ]हु:). — <sup>b</sup>) K<sub>5</sub> स्वाध्यायो; B<sub>1</sub>°ये (for °यं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> तप; K<sub>5</sub> D<sub>n2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> दम (for दमम्). G<sub>5</sub> आर्जवः. — °) K<sub>1</sub> निम

हश्च; K3 निरोधश्च; T1 निम्रहणं. — d) K1 शाश्वतो. K3 हिजलक्षणं. — B4 om. 38°'; G4 om. (hapl.) 38°-40°. — °) Ś1 सत्यमार्जवं; K1. 2 D5 सत्यार्जवं; T1 °श्रयं.

39 G4 om. 39 (cf. v.l. 38). — °) B1 विज्ञेय: (for दुर्जेय:). — °) B Dc Dn D4. 6 स च (B1 सत्यं) (for स तु). — °) T1 श्रुतिः प्रमाणों; G1 श्रुतिः प्रमाणं; G2 प्रमाणे; M1 प्रमाणं. T1 G1 M1 धर्माणां (for धर्मः स्याद्). — °) G2 वेदानु ; M2 सिद्धानु .

40 G4 om.  $40^{ab}$  (cf. v.l. 38). — b) Ś1 K2 T2 G2 M1 एष (for एव). — c) B D (except D3. 5) T2 G3 M भगवानिए (for भवानिए च). — d) S (except G3) स्वाध्यायाभिरतः. — e) Ś1 सत्वेन (for तत्त्वेन). D1. 2. 6 भगवान्; T2 विभवन्. — f) Ś1 K1. 2 वेदान्; K4 B D (except D1. 2) T2 G3 धम (for धमान्). K4 D1. 2 वेत्तित. — After 40, B D (except D1-8. 5) G2-4 ins.:

1004\* यदि विप्र न जानीषे धर्म परमकं द्विज। धर्मव्याधं ततः प्रुच्छ गत्वा तु मिथिलां पुरीम्।

[(L. 1) B<sub>1. 3</sub> धर्म (for विप्र). G<sub>2. 4</sub> परं धर्म सनातनं (for the posterior half).]

41 °) Ś1 K1. ३ स्थितो; K4 स ते; B Dei Dn D4. 6 G3 वसेद् (for वसन्). — d) K4 [5]स्विलान्; T1 स तु (for स ते). Ś1 प्रवेक्ष्यति; B4 वदिष्यति. — ') G1 गच्छ सु(for गच्छस्व). — ') K3 G1 यथाकालं. — After 41, S (except G3) ins.:

1005\* ज्याधः परमधर्मात्मा स ते छेत्स्यति संशयान्।

C. 3. 13697 B. 3. 206. 46 K. 3. 209. 48 अत्युक्तमिप में सर्वं क्षन्तुमईस्यनिन्दित । स्त्रियो द्यवध्याः सर्वेषां ये धर्मविदुषो जनाः ॥ ४२ ब्राह्मण उवाच । प्रीतोऽस्मि तव भद्रं ते गतः क्रोधश्च शोभने । उपालम्भस्त्वया द्यक्तो मम निःश्रेयसं परम् ।

खिरत तेऽस्तु गमिष्यामि साधियष्यामि शोभने ॥४३ मार्कण्डेय उवाच । तया विसृष्टो निर्गम्य खमेव भवनं ययौ । विनिन्दन्स द्विजोऽऽत्मानं कौशिको न्रसत्तम ॥ ४४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तनवत्यधिकद्याततमोऽध्यायः ॥ १९७ ॥

## 996

# मार्कण्डेय उवाच । चिन्तयित्वा तदाश्चर्यं स्त्रिया ग्रोक्तमशेषतः । विनिन्दन्स द्विजोऽऽत्मानमागस्कृत इवाबभौ ॥ १ चिन्तयानः स धर्मस्य द्वक्ष्मां गतिमथात्रवीत् ।

धर्मकुशला (for °विदुषो). \$1 K4 नराः (for जनाः). B De Dn De Gs ये धर्ममिभिविंदते (B1 °विंदति; B2 °नंदति); T1 स्वधर्मविदुषो जनाः; T2 G1. 2. 4 ये च धर्मविदो जनाः.

43 b) D1. 2 सु- (for च). — c) K1 D5 उपलंभस.
K1. 2 प्रोक्तो; B5 Dc2 G1. 2 M [अ] प्युक्तो; B4 Dc1 Dn
D5. 4 G3 M1 [अ] स्युक्तो; T2 G4 [अ] भ्युक्तो. — d) B1 स मे
(for मम). K8. 4 B4 D1-3 नैश्रेयसं; some MSS. निश्रेयसं.
B4 पदं; D1 परः; T1 G1 प्रति (for परम्). — l) K4 D3
क्षमं भवतु; Dn यत्रादिशसि (!) (for साध). Ś1 K1. 2
भामिन; B4 यक्षमं (for शोभने).

44 D<sub>1</sub> om. 44. — After the ref., S ins.: 1006\* धन्या त्वमिस कल्याणि यस्याः स्याद्वृत्तमीदशम्। [G<sub>1</sub> M ते (for स्याद्

— a) T<sub>2</sub> तथा (for तथा). K<sub>3</sub>. 4 D<sub>2</sub>. 3. 5 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> निस्छो (for वि°). Ś1 K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>3</sub>. 5 T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>—4 M<sub>2</sub> निसंद्य. — b) G तमेव (for स्व°). T1 G1 M1 [आ]वसथं (for भवनं). T2 स्वयमेव वनं यथो. — K<sub>3</sub> om. 44<sup>cd</sup>. — c)=3. 198. 1°. Ś1 K<sub>2</sub> B Dc Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 T1 स स्वमात्मानं; K<sub>1</sub> स्वसमा<sup>°</sup>; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 5 स्वयमा<sup>°</sup> (for स द्विजो°). — d) N G<sub>3</sub> द्विजसत्तमः (D<sub>3</sub>. 4° म); G1 मुनिसत्तम. G<sub>3</sub> (before corr.) आगस्कृत इवाबभो (of. 3. 198. 1<sup>d</sup>).

Colophon om. in D1. — Major parvan: Ś1 K1. 2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कंडेयसमस्या (followed by पतिव्रतोपाल्यान); G2 मार्कंडेयसमाख्यान. श्रद्दधानेन भाव्यं वै गच्छामि मिथिलामहम् ॥ २ कृतात्मा धर्मिवित्तस्यां व्याधो निवसते किल । तं गच्छाम्यहमद्येव धर्म प्रष्टुं तपोधनम् ॥ ३ इति संचिन्त्य मनसा श्रद्दधानः स्त्रिया वचः ।

K B Dc Dn1. ns D2-6 Gs M2 (all om. sub-parvan name) mention only पतिव्रतोपाख्यान (followed by समाप्त in K1. 2 D6). — Adhy. name: M1 कौशिकेंक पत्नीसंवाद: — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 205 (Dn2 204); T G1. 2. 4 M 200. — Śloka no.: Dn1. n2 47; Dn3 48.

#### 198

1 <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> <sup>°</sup>त्वा तदा प्रोक्तं. — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 चोक्तम् (for प्रोक्तम्). T<sub>1</sub> तदाश्चर्यं विशेषतः. — <sup>c</sup>) = 3. 197. 44°. Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B<sub>2</sub>. 8 Dc Dn D<sub>3-6</sub> G<sub>3</sub> स स्व(B<sub>2</sub> त्व)मात्मानं; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 स्वयमा (for स द्विजो ). — <sup>d</sup>) K<sub>2</sub> आगस्कृत्यम्; D<sub>6</sub> <sup>°</sup>स्कृतम्. Ś<sub>1</sub> K D<sub>3</sub>. 5 स्थितः (for [आ]बभौ). D<sub>1</sub>. 2 असकृत्तत्वचितकः; G<sub>1</sub> मनस्कृत इवाभवत्.

2 °) Śi K Bs. 4 Dc2 D1-3. 5 च; B1 Dc1 Dn D4. 6 T1 Gs स्व (for स). — b) Dn2 अवाम्रयात; Dn3 D6. 6 अवासवान् (for अथाव्यवीत्). — c) Śi K Ds. 6 भाव्यं हि (Ks भावेन); B Dc Dn Gs (by transp.) व भाव्यं; D1. 2 से भाव्यं. — d) D6 सिथिलान्. D1 हाई (for अहस्).

3 °) Ś1 K D1. 8. 4 सर्ववित्तस्या; D2. 4 सर्ववित्तस्या.

- b) B2. 4 निविशते; G1 वै वसते. - °) B4 तद्; T1 तां (for तं).

4 °) De तपसा; Ds वचनं (for मनसा). Bs इति संचितयामास. — °) Ks संद्धानः. Si K1. 2 D1 M स्त्रियो (for स्त्रिया). — °) T1 सौम्यै° (for धर्म्यै°). — °) T1 बलाकाप्रत्ययेनासौ धम्येश्व वचनैः शुभैः । संप्रतस्थे स मिथिलां कौत्हलसमन्वितः ॥ ४ अतिक्रामकरण्यानि ग्रामांश्व नगराणि च । ततो जगाम मिथिलां जनकेन सुरक्षिताम् ॥ ५ धर्मसेतुसमाकीणाँ यज्ञोत्सववतीं शुभाम् । गोपुराङ्चालकवतीं गृहप्राकारशोभिताम् ॥ ६ प्रविक्य स पुरीं रम्यां विमानैर्वहुभिर्नृताम् । पण्येश्व बहुभिर्युक्तां सुविभक्तमहापथाम् ॥ ७ अश्वे रथेस्तथा नागैर्यानैश्व बहुभिर्नृताम् । हृष्टपुष्टजनाकीणाँ नित्योत्सवसमाञ्जलाम् ॥ ८ सोऽपक्ष्यद्वहुनृत्तान्तां ब्राह्मणः समितिक्रमन् । धर्मव्याधमप्रच्छच स चास्य कथितो द्विजैः ॥ ९ अपक्ष्यक्तत्र गत्वा तं सुनामध्ये व्यवस्थितम् ।

मार्गमाहिषमांसानि विक्रीणन्तं तपस्विनम् । आकुलत्वात्तु क्रेतृणामेकान्ते संस्थितो द्विजः ॥ १० स तु ज्ञात्वा द्विजं प्राप्तं सहसा संभ्रमोत्थितः । आजगाम यतो विप्रः स्थित एकान्त आसने ॥ ११

#### व्याध उवाच।

अभिवादये त्वा भगवन्खागतं ते द्विजोत्तम । अहं व्याधस्तु भद्रं ते किं करोमि प्रशाघि माम् ॥ १२ एकपत्त्या यदुक्तोऽसि गच्छ त्वं मिथिलामिति । जानाम्येतदहं सर्वं यदर्थं त्वमिहागतः ॥ १३ मार्कण्डेय उवाच ।

श्चत्वा तु तस्य तद्वाक्यं स विग्रो भृग्रहिष्तः। द्वितीयमिदमाश्चर्यमित्यचिन्तयत द्विजः॥ १४ अदेगस्यं हि ते स्थानमिति व्याधोऽन्नवीद्विजम्।

C. 3. 13716 B. 3. 207. 16

G2. 4 (by transp.) स संग्रतस्थे; G1 M2 स तु प्रतस्थे; M1 ततः प्रतस्थे. — After 4°, K1. 2 ins.:

1007\* जनकेनाभिपालिताम्। पथि पश्यन्नदी रस्याः

- 5 <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 M<sub>2</sub> अतिक्रमन्न<sup>°</sup>. <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1-8</sub>. 5 [अ]भिपालितां; K<sub>8</sub> [अ]भिरक्षितां.
- 6 °) Ś1 K B1. 4 Dc2 D1-8 T1 G1. 2 धर्मकेतु; D5 धर्मजैस्तु; T2 धर्मस्तुति-. B1 om.  $6^{cd}$ . a) B2. 4 हम्यंप्राकार  $^{\circ}$ ; B3 हम्यंप्राकारतोरणां; Dn D4. 6 G3 हम्यंप्राकार शोभनां; D1. 2 बृहत्प्राकारशोभितां; D5 गृहप्राकारशोभिनीं; G1 M1 गृहप्रासादशोभितां.
- 7 G<sub>4</sub> om.  $7^a$ -8<sup>b</sup>. <sup>a</sup>) B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> नगरीं (for स पुरीं). <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> B<sub>2</sub>. 8 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> युतां (for चृताम्). B<sub>2</sub> om.  $7^{cd}$ ; G<sub>2</sub> om. (hapl.)  $7^c$ -8<sup>b</sup>. <sup>c</sup>) K<sub>1-3</sub> B<sub>1</sub>. 8 Dc T M पुण्ये (for प्ण्ये ). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 Tı विविधेर (for बहुिभर्).
- 8 G2. 4 om. 8<sup>ab</sup> (cf. v.l. 7). b) B Dc Dn D4. 6 G3 योधे (for याने ). B2. 3 D1. 2 बहुधा (for भिर्). Dn D4. 6 G1. 3 M युतां (for वृताम्). — d) K3 उद्यानशत-संकुळां; D5 नित्योत्सवविभूषितां.
- 9 °) K1. 2 सोपश्यन्; G2. 4 स पश्यन् (for सोऽपश्यद्). G4 बहुवृत्तानां. b) K2 कमान्; B1 कमं; Dn3 D5 T1 G2—4 M1 कमन्. c) K1 अपृच्छंत; K2 D5 अपृच्छंश्च; Dc2 D3 G2 अपृच्छंत्स. d) T2 G2. 4 [अ]पि (for [अ]स्प).
  - 10  $^{a}$ )  ${
    m T}_{1}$  सोपश्यत् (for अपश्यत्).  $^{b}$ )  ${
    m K}_{8}$  (by

corr.) सूनां मध्ये;  $B_2$ . 8 Dc  $D_1$   $T_1$  शु( $B_2$ . 8 शू)नां मध्ये (for सूना°). — °)  $K_4$   $D_1$  सृग-;  $D_{C2}$  सागें (for मागे-). Ś1  $K_1$ . 2  $D_5$  माहिषं मागेमासं च. —  $^a$ ) Ś1  $K_1$ . 2 मनस्वनं;  $D_1$ . 2 जितेंद्रिय: (for  $\pi q$ °). —  $D_3$  om.  $10^{ef}$ . —  $^e$ ) Ś1  $K_4$   $D_1$  विकेन्द्रणाम्;  $K_1$ . 2  $D_2$  हि के°;  $B_2$ —4  $D_2$   $D_3$   $D_4$ . 6 च के°;  $D_{D_3}$  (by corr.) घृणां चके;  $G_4$   $G_4$  केत्राणाम्. —  $^f$ )  $D_5$  ह्येकांते (for एकान्ते).

- 12 T1 om. the ref. Ś1 K1. 2 धमैन्याध: (for न्याध उ°). ") Hypermetric! K3. 4 B D (except Dc2) G3 त्वां (for त्वा). ") B Dc Dn D4. 6 हि (for तु). K1 भगवन् (for भद्रं ते).
- 13 °) Ks पतिज्ञता यदु°. b) Ds प्रति (for इति). d) Ks आगते (for आगतः).
- 14 °) K<sub>3</sub> B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 T G<sub>3</sub> M च तस्य; D<sub>5</sub> (by transp.) तस्य तु. b) B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> भृश्वि-स्मित:; D<sub>1</sub> हर्षप्रित:. d) T<sub>1</sub> [अ]मंत्रयत (for [अ]चिन्त°).
- 15 °) Dım अयुक्तं तु; Tı Ga आदेशस्थं; Ma अदेशस्थो. Ds च; Ma न (for हि). Dna मे (for ते). — °) Ba च तं; Dn इदम् (!) (for द्विजम्). — Da om. 15°-16°.

C. 3. 13716 B. 3. 207. 16 K. 3. 210. 16 गृहं गच्छाव भगवन्यदि रोचयसेऽनघ ॥ १५ बाढिमित्येव संहृष्टो विप्रो वचनमत्रवीत् । अग्रतस्तु द्विजं कृत्वा स जगाम गृहानप्रति ॥ १६ प्रविश्य च गृहं रम्यमासनेनाभिपूजितः । पाद्यमाचमनीयं च प्रतिगृह्य द्विजोत्तमः ॥ १७ ततः सुखोपविष्टस्तं व्याधं वचनमत्रवीत् । कर्मैतद्वे न सद्द्यं भवतः प्रतिभाति मे । अनुतप्ये भृशं तात तव घोरेण कर्मणा ॥ १८

व्याघ उवाच।

कुलोचितिमदं कर्म पितृपैतामहं मम। वर्तमानस्य मे धर्मे स्वे मन्युं मा कृथा द्विज।। १९ धात्रा तु विहितं पूर्वं कर्म स्वं पालयाम्यहम्। प्रयत्नाच गुरू वृद्धौ शुश्र्षेऽहं द्विजोत्तम ॥ २० सत्यं वदे नाभ्यस्ये यथाशक्ति ददामि च । देवतातिथिभृत्यानामविशिष्टेन वर्तये ॥ २१ न कुत्सयाम्यहं किंचिन्न गर्हे बलवत्तरम् । कृतमन्वेति कर्तारं पुराकर्म द्विजोत्तम ॥ २२ कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यमिह लोकस्य जीवनम् । दण्डनीतिस्त्रयी विद्या तेन लोका भवन्त्युत ॥ २३ कर्म शुद्रे कृषिवैंश्ये संग्रामः क्षत्रिये स्मृतः । ब्रह्मचर्यं तपो मन्त्राः सत्यं च ब्राह्मणे सदा ॥ २४ राजा प्रशास्ति धर्मण स्वकर्मनिरताः प्रजाः । विकर्माणश्च ये केचित्तान्युनक्ति स्वकर्मसु ॥ २५ भेतव्यं हि सदा राज्ञां प्रजानामिथपा हि ते ।

— c) G1 गृहान् (for गृहं). Ś1 K D1-8. 5 आगच्छ (for गच्छाव). — d) Dc Dn D1. 4. 6 G8 ते रोचते (for रोचयसे).

16 D<sub>2</sub> om. 16<sup>ab</sup> (cf. v.l. 15). — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> T G<sub>2</sub>, 4 M तं हृष्टो; B De Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> तं विप्रो; D<sub>1</sub> संतुष्टो (for संहृष्टो). — <sup>b</sup>) B De Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> हृष्टो (for विप्रो). — <sup>c</sup>) D<sub>5</sub> अग्रस्थं (for अग्रतस्). Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> De D<sub>1</sub>. 8 M<sub>2</sub> तं; D<sub>5</sub> च (for तु). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 transp. स and जगाम. B De Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> गृहं (for गृहान्). D<sub>5</sub> जगाम स्वगृहं प्रति.

17 °) D<sub>6</sub> स्व·; T<sub>1</sub> तद्-(for च). — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> [अ]¥य-प्र्य तं; B<sub>1</sub> च पूजित: (for [अ]भिपूजित:). — After 17<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1008\* अध्येण च स वै तेन ज्याधेन द्विजसत्तमः।

[T1 अर्ध्येण पाधेन च वै (for prior half).]

— G4 om. 17<sup>cd</sup>. — c) Dc2 वै (for च). Ś1 K1. 2 D5 वै सनीयाद्ये. — d) G1 परि (for प्रति ).

18 °) G2. 4 सुखोपविष्टस्तं व्याधं. — b) G2 वचनं चेद-मजवीत्; G4 इदं वचनमजवीत्. — G4 om. 18<sup>cd</sup>. — c) K3 G1 कर्म तहै; G2 किमेतहै.

19 Ś1 मृगव्याध:; K1. 2 धर्मव्याध: (for व्याध उ°).

— ") G2. 4 transp. कुलोचितं and इदं. — b) Dn1 प्रं;
Dn2. n8 पदं (!); T2 G2 महत् (for मम). — ") Dc स्वे धर्मे वर्तमानस्य. — ") B3 मा मन्युं; Dc मन्युं मे (for स्वे मन्युं).

20 °) Ś1 K D8. 5 धात्रा हि; B Dc Dn D4. 6 G8 विधात्रा; D1. 2 धात्रा वै (for धात्रा तु). B1 D5 कर्म (for

पूर्व ). —  $^b$  )  $D_5$  पूर्व (for कर्म ). B  $D_{c1}$   $D_{n}$   $D_{4.6}$  कर्म स्व ( $B_1$  स धर्म ) मनुपाळचे ( $D_1$   $D_{4.6}$  ° यन्). — °)  $S_1$   $K_{1.2}$  हि;  $D_2$   $G_3$  (for  $G_4$ )  $S_4$   $G_5$  (except  $G_4$ ) ° पामि;  $G_6$  ° पेयं (for ° पे $G_6$ ).  $S_6$   $G_7$   $G_7$   $G_8$  (for  $G_8$ ) ° पामि;  $G_8$  ° पेयं (for  $G_8$ ) ° पेयं (for  $G_8$ ) ° पामि;  $G_8$  ° पेयं (for  $G_8$ ) ° पेयं (fo

21 °) G<sub>8. 4</sub> सतां हि नाभ्यसूयेहं. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1-4</sub>) M ददानि (for °मि). T<sub>1</sub> [अ]हं (for च). — c) K<sub>2</sub> देवतानितिथिभृत्यौ (sic). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> D<sub>1-8. 5</sub> अविशेषेण (for अवशिष्टन). Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> वर्तयन् (for °ये).

22 °) Śi K Ds. 5 सर्स °; Di कोप ° (for कुत्स °). Śi Ki. 2 कंचिन्. — b) Di दुर्बेलं (for न गहें). Śi बलवत्तरान्.

23 a) = Gītā (Vulg.) 18. 44a. K1 B2. 4 Dc2
Dn D1. 6 S गोरक्षवाणिज्यं. — b) K4 एतल्,; T1 बहु;
G1 आहुर् (for इह). B4 Dc2 जीवितं (for जीवनम्).
— d) M ताभ्यां (for तेन). B1. 8 Dc Dn D4. 6 लोको भवल्युत.

24 °) T<sub>2</sub> कर्मणां तु (for कर्म शूद्रे). — b) K<sub>2</sub> B<sub>4</sub> G<sub>2</sub> क्षत्रियः. B<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 मतः (for स्मृतः). — c) G<sub>1</sub>. 2. 4 M °चर्यन् (for °चर्य). S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> D<sub>6</sub> मंत्रः. — d) S<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 6 सत्यं चैव द्विजे तथा; G<sub>4</sub> सत्यं च ब्राह्मणेः सह.

25 °) Śi K D<sub>1-8. 5</sub> transp. राजा and प्रशास्ति. B4 S (except G<sub>8</sub> M<sub>2</sub>) [अ]नु (for प्र°). — b) Śi Ki. 2 Bi. 3 Dc2 Gi M स्वधमेनिरता: (Ki. 2°तः). — c) K3 Ds विकर्मणद्य; K4 °मिणद्य; Gi °मेणा (for °मीणद्य). Ki कश्चित् (for केचित्).

मारयन्ति विकर्मस्थं छुब्धा मृगमिवेषुभिः ॥ २६ जनकस्येह विप्रर्षे विकर्मस्थो न विद्यते । स्वकर्मनिरता वर्णाश्चत्वारोऽपि द्विजोत्तम ॥ २७ स एष जनको राजा दुईत्तमपि चेत्सुतम् । दण्ड्यं दण्डे निश्चिपति तथा न ग्लाति धार्मिकम् ॥ २८ सुयुक्तचारो नृपतिः सर्वं धर्मेण पश्चिति । श्रीश्च राज्यं च दण्डश्च क्षत्रियाणां द्विजोत्तम ॥ २९ राजानो हि स्वधर्मेण श्रियमिच्छन्ति भूयसीम् । सर्वेषामेव वर्णानां त्राता राजा भवत्युत ॥ ३० परेण हि हतान्त्रह्मन्वराहमहिषानहम् ।

न स्वयं हिन्म विप्रषे विक्रीणामि सदा त्वहम् ॥ ३१ न भक्षयामि मांसानि ऋतुगामी तथा ह्यहम् । सदोपवासी च तथा नक्तभोजी तथा द्विज ॥ ३२ अशीलश्वापि पुरुषो भृत्वा भवति शीलवान् । प्राणिहिंसारतश्वापि भवते धार्मिकः पुनः ॥ ३३ व्यभिचारान्नरेन्द्राणां धर्मः संकीर्यते महान् । अधर्मो वर्धते चापि संकीर्यन्ते तथा प्रजाः ॥ ३४ उरुण्डा वामनाः कुब्जाः स्थूलशीर्षास्तथैव च । क्वीबाश्चान्धाश्च जायन्ते बिधरा लम्बचूचुकाः । पार्थिवानामधर्मत्वात्प्रजानामभवः सदा ॥ ३५

C. 3. 13737 B. 3. 207. 37 K. 3. 210. 39

26 a) K4 भवितन्यं; T2 G2 हंतन्यं हि; M2 जेतन्यं हि (for भेतन्यं हि). D5 M2 तदा. Ś1 D1 राजः; K4 D5 T2 G2 M2 जा (for जां). — b) G2 M2 अभिपालने (for अधिपा हि ते). D3 (sec. m.) प्रजापालनकर्मणि. — c) Ś1 K1-3 B1. 3. 4 Dc Dn D4. 6 M1 वारयंति; K4 B2 D1-3 वात°; T1 पात°. S (except G3) विकर्मस्थान्. — d) K3 Dc Dn D4. 6 नृपा; D1 T1 छन्धो (for छन्धा). B1 छन्धामिव मृगेषुभिः.

27 a)  $K_2$   $T_1$  जनकस्य हि;  $D_1$ . 2 °श्चेह (for °स्पेह).  $\acute{S}_1$  K  $D_{1-3}$ . 5 राजर्षे ( $D_1$ . 2 °िष्ट्). - b)  $M_2$  दर्यते (for विद्यते). - a)  $D_{02}$   $D_5$  चत्वारो द्विजसत्तम.

28 a) G4 एव (for एव). — b) Ś1 K1-3 D1. 5 दुर्बुद्धि (for दुर्वृत्त ). B2 तत् (for चेत्). T1 G4 स्वयं (for सुतम्). — c) Ś1 K1. 2 दंडेन दंड्यान्क्षिपति; K3. 4 D1-3. 5 दंडेन दंड्यं (D1 °डं) क्षि ; B1. 3 दंड्यं दंडं निक्षि ; T G1. 2. 4 M2 दंडं (G1. 2 M2 °ड्यं) दंड्येषु निक्षिप्य. — d) Ś1 K1. 2 तथा नष्टानधार्मिकान्; K3 B2 तथा न ग्लांति धार्मिकाः; K4 D1-3 तथा पुष्णाति धार्मिकान् (D1 °कं). B1 S (except G3) न ग्लापयित धार्मिकं (T1 G4 °कः; G1 M °कान्).

29  $^{a}$ )  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}_{1}$ .  $_{2}$ .  $_{4}$  संयुक्त  $^{\circ}$  ( $\acute{K}_{4}$ m प्रयुक्त  $^{\circ}$ );  $\acute{D}_{12}$   $\acute{D}_{1}$  स ( $\acute{D}_{12}$  सु ) युक्ता  $^{\circ}$ ;  $\acute{D}_{5}$  स युक्त  $^{\circ}$ ;  $\acute{T}_{1}$   $\acute{G}$   $\acute{M}$  युक्ताचारोपि ( $\acute{G}_{1}$   $\acute{M}_{1}$   $^{\circ}$ रो हि);  $\acute{T}_{2}$  युक्तदारोपि.  $\overset{b}{-}$   $^{b}$ )  $\acute{B}_{1}$  सर्वोन्धमें $\acute{\sigma}$ ;  $\acute{D}_{5}$  सर्वकर्मांणि.  $\overset{c}{-}$   $^{c}$ )  $\acute{K}_{1}$ .  $^{a}$   $\acute{B}$   $\acute{M}_{1}$  दंडं च.

30 °) D1 [S]पि (for हि). K2 च (for स्व-). — °)
M अपि (for एव). K1 धर्माणां (for वर्णानां).

31 a) Ś1 [अ]पि; K1. 2 D5 [अ]भि; S (except T2 G3) नि (for हि). K4 राजन् (for ब्रह्मन्). — b) T2 G1. 2. 4 M2 वराहान् (for वराहः). — c) B2 transp. न

and स्वयं.  $G_4$  विप्रेंद्र (for विप्रधें). —  $^d$ ) Ś1 K1. 2 स्वयं त्वहं;  $D_6$  च तानहं (for सदा त्वहम्).

32 °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 सक्षयामि च मांसानि. — b) G<sub>4</sub> (corrupt) जंतुकामी (for ऋतु°). B<sub>1</sub> Dc D<sub>2</sub> सदा (for तथा). B<sub>1</sub> तु; Dc तु; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> [अ]पि (for हि). — c) D<sub>5</sub> व्रतोपवासी; G<sub>4</sub> सदोपवासद्ग. B<sub>4</sub> M<sub>2</sub> तदा (for तथा). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub>. 4 D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> नक्तं (for नक्तः). K<sub>2</sub> B<sub>1</sub>. 4 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> सदा; D<sub>8</sub> (before corr.) तदा (for तथा).

33  $^a$ ) Ś1 K D2. 3 दु:शील  $^\circ$ ; De सुशील  $^\circ$  (for अशील  $^\circ$ ).  $-^c$ ) Ś1  $G_2$  प्राणिहिंसापरद्य; K3 प्राणिहिंसापरद्य; B De Dn D4. 6  $G_3$  हें हिंसारितद्य. Ś1 K D1-3. 5 चैव; De चासि (for चापि).  $-^a$ ) D1-3 जायते; M2 भिवता (for भवते).  $G_1$  M1 पुनभैवति धार्मिक:.

34 a) B<sub>3</sub> Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> अभि° (for ब्यभि°).

— b) M<sub>1</sub> संक्षीयते (for संकी°). B<sub>2</sub> तत: (for महान्).

— Ś<sub>1</sub> B<sub>2</sub> om. 34<sup>ed</sup>. — c) K<sub>1</sub> B<sub>1</sub>. 8. 4 De Dn D<sub>4</sub>. 6

T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> वर्ते (for वर्ध°). — d) Dc<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 संकीयति (Dc<sub>2</sub>° त). B Dc Dn D<sub>6</sub> G<sub>3</sub> तत: (for तथा).

35 a) K<sub>2</sub> तहंडा; K<sub>3</sub> वहंडा; B<sub>1</sub>. 4 T<sub>1</sub> कुहंडा; B<sub>2</sub> Dc Dn D4 मेहंडा; B<sub>3</sub> कुमोंडा; Dc पंगवी (for उहण्डा). D<sub>5</sub> मुंडा वामनका: कुडजा:. — b) B<sub>4</sub> द्विज (for [प]व च). — cd) G<sub>2</sub>. 4 क्षीबा (for क्कीबा ). B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> transp. जायन्ते and बिधरा. Si K<sub>1</sub>. 8. 4 D<sub>2</sub> लुडधचूचुपा: (K<sub>4</sub> sec. m. मंदचूचुका:); K<sub>2</sub> लुडधरूचुया:; B<sub>1</sub>. 8 Dc D<sub>3</sub> लुडधलोलुपा:; B<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub>m G<sub>3</sub> स्तुडधलोचना:; B<sub>4</sub> अर्थलोलुपा:; Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>4</sub>. 6 [अ]लुचलोचना:; D<sub>1</sub> लुडधपिंगला:; D<sub>5</sub> लुसचूचुका: (for लम्बचूचुका:). — c) Si K<sub>1</sub>-8 B<sub>3</sub>. 4 Dc<sub>1</sub> Dn<sub>2</sub>. 3 अधिमत्वात्; G<sub>1</sub> अधर्मेण. — l) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub> अभवन्; K<sub>3</sub>. 4

C. 3. 13738 B. 3. 207. 37 K. 3. 210. 38

स एष राजा जनकः सर्वं धर्मेण पश्यति ।
अनुगृह्णन्यजाः सर्वाः स्वधर्मनिरताः सदा ॥ ३६
ये चैव मां प्रशंसन्ति ये च निन्दन्ति मानवाः ।
सर्वान्सुपरिणीतेन कर्मणा तोषयाम्यहम् ॥ ३७
ये जीवन्ति स्वधर्मेण संशुक्तन्ते च पार्थिवाः ।
न किंचिदुपजीवन्ति दक्षा उत्थानशीलिनः ॥ ३८
शक्त्यान्नदानं सततं तितिक्षा धर्मनित्यता ।
यथाई प्रतिपूजा च सर्वभृतेषु वै दया ।
त्यागान्नान्यत्र मर्त्यानां गुणास्तिष्ठन्ति प्रुषे ॥ ३९
मृषावादं परिहरेत्कुर्यात्प्रियमयाचितः ।

कर्म चेतिंकचिदन्यत्स्यादितरन्न समाचरेत् । यत्कल्याणमभिध्यायेत्तत्रात्मानं नियोजयेत् ॥ ४२ न पापं प्रति पापः स्यात्साधुरेव सदा भदेत् । आत्मनैव हतः पापो यः पापं कर्त्तमिच्छति ॥ ४३ कर्म चैतदसाधूनां वृजिनानामसाध्ववत् । न धर्मोऽस्तीति मन्वानाः श्चचीनवहसन्ति ये । अश्रद्दधाना धर्मस्य ते नक्यन्ति न संज्ञयः ॥ ४४

न च कामान संरम्भान द्वेषाद्वर्मग्रत्सुजेत ॥ ४०

प्रिये नातिभृशं हृष्येदिषये न च संज्वरेत ।

न मुहोदर्थकुच्छ्रेषु न च धर्म परित्यजेत ॥ ४१

B<sub>4</sub> Dc D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> अभवत् (for अभव:). D<sub>3</sub> किल (for सदा).

36 °) K<sub>2</sub> एव (for एए). G<sub>1</sub> transp. राजा and जनक:. — b) = 29b. B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> प्रजा; G<sub>1</sub>. 4 सवीन् (for सर्व). Dc पश्यते. — c) D<sub>1</sub> अनुगृह्णान्; D<sub>6</sub> °गृह्ण. — d) K<sub>1</sub> सद्धमे °; D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> स्वधमेनिरतः. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> तदा (for सदा). — After 36, S (except G<sub>8</sub>) ins.: 1009\* पार्लेष राजा जनकः पिनृबद् द्विजसत्तम।

[T1 सदा पालेष (for पालेष राजा).]

37 a) K2 प्रपश्यंति (for प्रशं°). — b) Ds केचिन् (for ये च). Bs पार्थिवा:; Gs वा नराः (for मानवाः). — c) T1 सर्वान्स्वयं परीतेन. — d) S (except Gs) योज (for तोष°). D1 तान् (for [अ]हम्).

38 °) D1 transp. जीवन्ति and स्वधमेंण. — °) K2 संभुंजेते; K4 D3 ° भुंजंति; B1. 8. 4 Dc Dn D4. 6 G3 ° युंजंति; D1 ° यजंति; D5 ° भजंते; T1 G4 ° भुज्यंते; T2 G2 ° पूज्यंते; G1 ° भूयंते. B2 ह (for च). D3 मानवा: (for पार्थिवा:). D2 तान्संभुंजति पार्थिवान्. — °) K1. 2. 4 D1. 2 कंचिद्. — d) B Dc Dn D4. 6 G3 दांता (for दक्षा). Dn3 D1 शालिन:; T1 ° जीविन:; M2 ° शायिन:. G2. 4 सुशीला यांति ते दिवं. — After 38, D3 ins.:

1010\* न किंचित्फलमाप्तोति स्वधर्मस्य च लोपनात् ।

39 °) K<sub>8</sub> भत्तया°; D<sub>2</sub> दया दानं च; D<sub>3</sub> शत्तया तु दानं; G<sub>4</sub> शत्त्या च दानं. — b) K<sub>3</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> धर्मनित्यदा. — Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> om. 39°<sup>d</sup>. — °) B<sub>2-4</sub> De D<sub>1</sub> यथाई-; D<sub>12</sub> यथाई. B<sub>3</sub> 'गृह्या (for 'पूजा). — d) G<sub>4</sub> कार्या भूतेषु. B<sub>1</sub>. 2 De D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 सदा; B<sub>3</sub> तदा (for दया). K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> सर्वभूतेषु नित्यदा; D<sub>1-3</sub>. 5 धर्मनित्येषु धर्मिता (D<sub>1</sub> धर्मतः; D<sub>5</sub> नित्यदा). — °) B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> योगान् (for त्यागान्). K<sub>8</sub>

अत्यंत- (for अन्यत्र). —  $^{f}$ )  $K_4$   $B_3$   $D_{1-3}$  T  $G_4$  M पौरू  $^{\hat{i}}$  (for  $\mathbf{v}_{\hat{i}}^{\hat{v}}$ ).

40 <sup>a</sup>) Ds परिहरन् . — <sup>b</sup>) K4 अथाचते; B4 अथोचितं T G1. 2. 4 अनिदित:; M अतंदित: (for अथाचित:).

41 T1 om. 41; D3 om. 41° . — °) Ś1 K1.1 प्रियेण; K4 प्रिये तु (for प्रिये न). K2 हि मृशं; K4 नामृशं : B2 [अ]पि मृशं; G4 [अ]तिशयं (for [अ]तिमृशं). K2 हपेंद् (for ह्रष्येद्). — °) Ś1 K1.2 D1 अप्रियेण (for अप्रिये न). G1 [अ]ति; G2.4 तु (for च). — °) G1 मुद्धाद्. D1 ° संकृष्ट्रे (for कृष्क्षेषु). — °) M2 धर्मान्. K3.4 D1-3 न च रोहं समाचरेत.

42  $K_2$  om.  $42^{ab}$ . — a) Dc1 कर्मकृत; Ds कर्म यत (for कर्म चेत्).  $K_4$  अस्यापि (for अन्यत्स्याद्). — b)  $K_2$  इतरन्यत्;  $K_4$  तरसा न (for इतरन्न). B Dc Dn D4-8 T G तदा (for समा ). — c) D1  $M_2$  य:;  $T_2$  स (for यत्). B1 इह (for अभि-). —  $D_4$  om.  $42^c-43^d$ . — d)  $S_1$  K D1-8. 5 निवेश ;  $T_1$  निवोध (for नियोज ).

43 D4 om. 43 (cf. v.l. 42). — a) K8 B Dc Dn D6 पापे (for पापं). G2. 8 पापी; M2 पापं (for पापं). — b) T1 स्वादुर् (for साधुर्). D1 T तदा (for सदा). — c) M1 गतः (for हतः). — d) B4 स्वः (for यः). T1 पापो भवति निस्पदा.

44  $T_1$  om.  $44^a-45^b$ . — a)  $D_1$  धर्म्य (for कर्म).  $D_{c1}$   $D_4$  वे तद्;  $T_2$  चेत्तद् (for चेतद्). — a) $S_1$   $K_{1.8}$   $B_{1.8}$   $D_2$   $B_3$   $B_4$   $B_5$   $B_5$   $B_5$   $B_5$   $B_6$   $B_6$   $B_7$   $B_7$  B

महादितिरिवाध्मातः पापो भवति नित्यदा ।
म्ढानामविष्ठप्तानामसारं भाषितं भवेत् ।
दर्शयत्यन्तरात्मानं दिवा रूपिमवांशुमान् ॥ ४५ न लोके राजते मूर्धः केवलात्मप्रशंसया ।
अपि चेह मृजा हीनः कृतिवद्यः प्रकाशते ॥ ४६ अञ्चवन्कस्यचिक्तिन्दामात्मपूजामवर्णयन् ।
न कश्चिद्धणसंपन्नः प्रकाशो भ्रुवि दश्यते ॥ ४७ विकर्मणा तप्यमानः पापाद्विपरिग्रच्यते ।
नैतत्कुर्या पुनरिति द्वितीयात्परिग्रच्यते ॥ ४८ कर्मणा येन तेनेह पापाद्विजवरोत्तम ।
एवं श्रुतिरियं ब्रह्मन्धमेषु परिदृश्यते ॥ ४९

त्यसंशयं.

**45** T<sub>1</sub> om.  $45^{ab}$  (cf. v.l. 44). — After  $45^{ab}$ , S (except  $G_3$ ) ins. :

1011.\* साधुसन्नीतिमानेव सर्वत्र द्विजसत्तम।

— <sup>d</sup>) Śi न सारं (for असारं). Dn D4. 6 भावितं; G3 जीवितं (for भाषितं). D3 (by corr.) G1 बहु (for भवेत्). — °) K3 D1. 2. 5 G1. 2 M2 दर्शयंति; B1. 3 Dc T1 ° यन्; G4 ° यामि (for ° यति). Dn [अं]तरात्मा तं (Dn2 ° तमत्वं)! — f) D3 दिव्यं (for दिवा).

46 °) Śī लोक:; T2 मूहं (for मूखं:). — b) K2 केव-लात्मा प्रशंसक:. — G4 om. 46°-47b. — c) T1 चेन्न (for चेह). Dn1 n3 D8 Cnp श्रिया; D8 मुषा (for मुजा). K1 Dc अपि देहम्(K1°प्र)जा हीन:.

47 G4 om. 47ab (cf. v.l. 46). — a) K1 अख्रवः; D5 विषवतः; T2 अभवतः; M2 अव्रवतः (for अख्रुवन्). K2 कस्य च (for कस्यचिन्). — b) G2 च निंदयन् (for अवर्णं). — c) T2 G4 किंचिद् (for कश्चिद्). K4 D1. 2 गुणहीनस्तः; D5 कुलसंपन्नः. — d) D5 प्रायशो (for प्रकाशो). S (except G3) न च (for भ्रवि). Ś1 K B4 D1-8. 5 विद्यं (for हस्यं).

48 b) Ś1 K1. 2 D1-3 पापार्थाद्यति°; K4 Dc2 धांत्परि°; B1 °त्स परि°; D5 प्रथमात्परि°; T2 G1. 2. 4 M1 दि परि° (for 'द्विपरि'). — °) B Dc1 Dn D4. 6 तत् (for [ए]तत्). B1. 3 Dc D2. 3 G2. 4 कुर्यात् (for कुर्या). B4 न कुर्या पुनरेवेति. — d) T G1. 2. 4 द्वितीयं. Ś1 अपि-; K2 प्रति (for परि-). — After 48, M2 ins.:

1012\* करिष्ये धर्ममेवेति तृतीयात्परिमुच्यते।

49 a) S (except G3) केन (for तेन). T2 M2 [अ]हं;

पापान्यबुद्धेह पुरा कृतानि
प्राग्धर्मशीलो विनिहन्ति पश्चात्।
धर्मो ब्रह्मनुद्ते प्रवाणां
यत्कुर्वते पापमिह प्रमादात्॥ ५०
पापं कृत्वा हि मन्येत नाहमसीति प्रकृषः।
चिकीर्षेदेव कल्याणं श्रद्धानोऽनस्यकः॥ ५१
वसनस्येव छिद्राणि साधूनां विवृणोति यः।
पापं चेत्पुरुषः कृत्वा कल्याणमभिषद्यते।
सुच्यते सर्वपापेभ्यो महाश्चेरिव चन्द्रमाः॥ ५२
यथादित्यः समुद्यन्वै तमः सर्वं व्यपोहति।
एवं कल्याणमातिष्ठन्सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ५३

C. 3. 13757 B. 3. 207. 57 K. 3. 210. 60

 $G_2$ . 4 [अ]पि (for [इ]ह). —  $^b$ ) S (except  $G_3$ ) पापातमा द्विजसत्तम. —  $^c$ )  $G_2$  श्रुतिमदं (for श्रुति $^o$ ).  $S_1$   $K_1$ . 2 विद्वन् (for ब्रह्मन्). —  $^d$ )  $K_1$  परिपृच्छति;  $B_2$   $D_2$   $D_3$  प्रतिदृश्यते;  $D_4$  परिदृश्यते;  $D_5$  परिशस्यते;  $D_6$  परिदृश्यते.

50 °) Ś1 K1. ३ [अ]कृत्वेह; K2. 4 D1-3. ६ G1 कृत्वेह; B4 [अ]बुध्वा च; T2 G2. 4 M बुध्वेह (for [अ]बुद्धेह). — ७) B4 T1 स धर्मशीलो; D6 M सद्धर्म ; G2. 4 स्वध्में . K8 [5]पि निहंति; B1. 2. 4 D (except D1-3. 5) G8 [5]पि विहंति; T1 M1 हि विहंति; M2 [5]भिवहंति (for विनि ). K2 M2 पश्यन् (for पश्चात्). — °) Ś1 ब्रह्मो; D1 धर्मे (for धर्मो). Ś1 धर्मन्; Dc1 Dn D6 राजन् (for ब्रह्मन्)! S (except G3) अदित (for नुदते). K3 S (except G3) ब्राह्मणानां; D1. 2 पौरुषाणां. D5 धर्मान्नुदंते पौरुषाणां समस्तं. — <sup>4</sup>) K3 ध्रभेन पापं न विचार्यमस्ति.

51 a) K<sub>3</sub>T<sub>2</sub>G<sub>1</sub> M<sub>1</sub>[अ]भिमन्येत; K<sub>4</sub> (hypermetric) योभिमन्येत (for हि मन्येत). — After 51<sup>ab</sup>, B Dn D<sub>4</sub>. 6

1013\* तं तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तरपूरुषः । — <sup>d</sup>) Ś1 K1 [S]नसूयया.

52 b) Śi K Di. 2 संदृ (for विदृ ). Śi Ki. 2. 4 Bi. 3 Di. 2 स: (for य:). — After 52ab, S (except G3)

 $1014^*$  अपश्यन्नात्मनो दोषान्स पापः प्रेत्य नश्यति । —  $^d$ )  $\acute{\rm S}_1$  उपपद्यते. —  $^\prime$ )  $\acute{\rm B}_{1-8}$  D (except  ${\rm D}_{1-8.5}$ )  $\acute{\rm G}_8$   $^\circ$ अ्रेणैव;  ${
m T}_1$   $^\circ$ आदिव (for  $^\circ$ अरिव).

53 a) T1 स उद्यन् (for समुद्यन्). — b) Ś1 De1 Dn D4. e G3 पूर्व (for सर्व). — d) Ś1 K1. 2 सर्व पापं व्यपोहति. 54 b) B1m मोहमेव; B4 लोभमेष; S (except G8) C. 3. 13758 B. 3. 207. 58 K. 3. 210. 61 पापानां विद्यिधिष्ठानं लोभमेव द्विजोत्तम ।
लुब्धाः पापं व्यवस्यन्ति नरा नातिबहुश्रुताः ।
अधर्मा धर्मरूपेण तृणैः कूपा इवावृताः ॥ ५४
तेषां दमः पवित्राणि प्रलापा धर्मसंश्रिताः ।
सर्व हि विद्यते तेषु शिष्टाचारः सुदुर्लभः ॥ ५५
मार्कण्डेय उवाच ।

स तु वित्रो महात्राज्ञो धर्मव्याधमपृच्छत । शिष्टाचारं कथमहं विद्यामिति नरोत्तम । एतन्महामते व्याध प्रज्ञवीहि यथातथम् ॥ ५६ व्याध उवाच ।

यज्ञो दानं तपो वेदाः सत्यं च द्विजसत्तम । पश्चैतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥ ५७ कामक्रोधौ वशे कृत्वा दम्भं लोभमनार्जवम् । धर्म इत्येव संतुष्टास्ते शिष्टाः शिष्टसंमताः ॥ ५८ न तेषां विद्यतेऽवृत्तं यज्ञस्वाध्यायशीलिनाम् । आचारपालनं चैव द्वितीयं शिष्टलक्षणम् ॥ ५९ गुरुशुश्रूषणं सत्यमक्रोधो दानमेव च । एतचतुष्टयं ब्रह्मिक्शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥ ६० शिष्टाचारे मनः कृत्वा प्रतिष्ठाप्य च सर्वशः । यामयं लभते तुष्टिं सा न शक्या द्यतोऽन्यथा ॥ ६१ वेदस्योपनिषत्सत्यं सत्यस्योपनिषद्मः । दमस्योपनिषत्त्यागः शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥ ६२ ये तु धर्ममद्धयन्ते बुद्धिमोहान्विता नराः । अपथा गच्छतां तेषामनुयातापि पीड्यते ॥ ६३

लोभमोहौ (for °मेव). — After 54°, T2 G1. 2.4 M ins.: 1015\* तसात्तौ विदुषां विप्र वर्जनीयौ प्रधानतः।

— T<sub>1</sub> om.  $54^{\circ}-57^{\circ}$ . — °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 पापान्. K<sub>2</sub> वि-पद्मंति (for न्यव°). — B<sub>3</sub> om.  $54^{\circ}$ !. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M<sub>1</sub> अधम्यो; K<sub>3</sub> धम्ये; K<sub>4</sub> धर्मो (for धर्मो). — ¹) Ś<sub>1</sub> पापा; K<sub>3</sub>. 4 कूप (for कूपा). K<sub>3</sub>. 4 आवृत:.

55 T1 om. 55 (cf. v.l. 54). — a) D1 T2 G2. 4 एषा; G3 M1 येषां (for तेषां). D1 धर्माः; T2 G1. 2. 4 M पंच (for दमः). — b) K3 धर्मसंस्ताः; B4 \*संस्थिताः; D5 \*संयुताः. G2 शिष्टाचारेषु नित्यदा. — c) D5 G4 सर्वो; G1 क्वें (for \*वं). — d) G4 शिष्टाचाराः. K1 G1. 4 M1 सुदुर्लभाः. — After 55, B1. 3 Dc Dn2 D2. 3 G2. 4 add a colophon (adh. no. G2. 4 201).

56 T<sub>1</sub> om. 56 (cf. v.l. 54). — <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> च (for तु). K<sub>1</sub> M<sub>2</sub> महाप्राज्ञ; K<sub>3</sub> °प्रज्ञो; K<sub>4</sub> Dc D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> °प्राज्ञ; M<sub>1</sub> °राज. — <sup>c</sup>) M<sub>2</sub> शिष्ठाचार:. B<sub>1</sub> इह (for अहं). — <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> G<sub>1. 2</sub> M<sub>1</sub> विद्यामीति. — After 56<sup>cd</sup>, N (except Ś<sub>1</sub>) G<sub>3</sub> ins.:

1016\* एतदिच्छामि भद्नं ते श्रोतुं धर्मभृतां वर ।; while T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M ins. (a v.l. of 57<sup>cd</sup>):

1017\* पञ्च कानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु नित्यदा।
— Ś1 om. 56°!. — M2 reads 56°!-57° after 64° b
(cf. 1018\*). — °) N (Ś1 om.) त्वत्तो (for एतन्).
— ¹) K1. 2 तद्भवीषि; Ks. 4 B Dc Dn D2-6 तद्भवीहि;
D1 तन्मे ब्रहि.

57 T<sub>2</sub> om. 57; T<sub>1</sub> om. 57<sup>ab</sup> (cf. v.l. 54). For

M<sub>2</sub> cf. v.l. 56. — Ś1 K1. 2 धर्मव्याध: (for व्याध उ°). — Ś1 om. 57. — <sup>ab</sup>) G₁ transp. वेदा: and सत्यं. D₅ वा (for च). B₂ °पुंगव (for °सत्तम).

58 °) T<sub>2</sub> च मोहं च (for वशे कृत्वा). — b) K<sub>8.4</sub> D<sub>1-3</sub> मोहम् (for लोभम्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>5</sub> दंभमोहमना(Ś<sub>1</sub> °दा)र्जवं. — c) K<sub>2</sub> D<sub>01</sub> D<sub>1</sub> D<sub>2</sub> 6 धर्मम् (for धर्म). D<sub>1.2</sub> संहष्टास (for संतुष्टास). — d) B<sub>1</sub> D<sub>3</sub> transp. ते and शिष्टाः. G<sub>1</sub> °सत्तमाः (for 'संमताः).

59 °)  $D_2$  यद् (for न).  $D_1$ . 2. 5 येषां (for तेषां).  $D_1$   $T_1$   $G_1$ . 2. 4  $M_1$  भिद्यते (for विद्यते).  $S_1$  K वित्तं;  $D_5$  पापं (for  $S_2$  तं). —  $^b$ )  $B_1$  धर्मस्वाध्याय -  $S_1$  ° द्यूलिनां;  $K_2$  ° शिल्पनां;  $K_3$   $D_5$  ° शीलतां;  $K_4$  ° वर्तिनां. —  $^c$ )  $S_1$   $K_{1.2}$  आचाराचरणं.  $D_5$  चापि (for चैव).

60 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub> धेर्यम्; B<sub>3</sub> नित्यम् (for सत्यम्). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. s. 5 नित्यशः (for नित्यदा).

61 °) D1 मर्ति (for मनः). — b) Dc2 प्रतिश्चल. B3 च नित्यशः. — c) G2 यामया; G4 °तं; M °छं (for 'गं). M2 भजते (for छभते). Dn D4. 6 वृद्धि (for तृष्टि). — d) S1 शक्याप्तुम; K1 शक्त्यामतो; K4 D2. 3. 5 शक्या ततो; D1 शक्या द्वतो; T G1. 2. 4 M2 शक्यमतो (for शक्या ह्वतो).

63 G4 om. 63° b. — °) B2 च (for तु). Ś1 K D1-3. 5 धर्ममस्यंति (K8. 4° तं); B1. 2. 4 Dc Dn D4. 6 G1. 8 धर्मानस्यंते. — °) K4 अपथे; G4 अन्यथा (for अपथा). G4 चरतां (for गच्छतां). — °) K1. 2 अनुतापोपि; K4 B1. 2 °यातो °; D2 °गंता ° (for °यातापि). Dn D4. 6 च (for [अ]पि). D6 नइयति (for पीड्यते).

ये तु शिष्टाः सुनियताः श्रुतित्यागपरायणाः । धम्यं पन्थानमारूढाः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ६४ नियच्छन्ति परां बुद्धं शिष्टाचारान्विता नराः । उपाध्यायमते युक्ताः स्थित्या धर्मार्थदर्शिनः ॥ ६५ नास्तिकान्भिन्नमर्यादान्क्र्रान्पापमतौ स्थितान् । त्यज ताञ्ज्ञानमाश्रित्य धार्मिकानुपसेच्य च ॥ ६६ कामलोभग्रहाकीणाँ पश्चेन्द्रियजलां नदीम् । नावं धतिमयीं कृत्वा जन्मदुर्गाणि संतर ॥ ६७ क्रमेण संचितो धर्मो बुद्धियोगमयो महान् । शिष्टाचारे भवेत्साध् रागः शुक्केव वासिस ॥ ६८ अहिंसा सत्यवचनं सर्वभृतहितं परम् । अहिंसा परमो धर्मः स च सत्ये प्रतिष्ठितः ।

सत्ये कृत्वा प्रतिष्ठां तु प्रवर्तन्ते प्रवृत्तयः ॥ ६९ सत्यमेव गरीयस्तु शिष्टाचारिनषेवितम् । आचारश्च सतां धर्मः सन्तश्चाचारलक्षणाः ॥ ७० यो यथाप्रकृतिर्जन्तुः खां खां प्रकृतिमश्चते । पापात्मा क्रोधकामादीन्दोषानामोत्यनात्मवान् ॥ ७१ आरम्भो न्याययुक्तो यः स हि धर्म इति स्मृतः । अनाचारस्त्वधर्मेति एतच्छिष्टानुशासनम् ॥ ७२ अक्रुध्यन्तोऽनस्यन्तो निरहंकारमत्सराः । ऋजवः शमसंपन्नाः शिष्टाचारा भवन्ति ते ॥ ७३ त्रैविद्यवृद्धाः श्चयो वृत्तवन्तो मनस्विनः । गुरुग्धश्रूषवो दान्ताः शिष्टाचारा भवन्त्युत ॥ ७४ तेषामदीनसन्त्वानां दुष्कराचारकर्मणाम् ।

C. 3. 13780 B. 3. 207. 80

64 T<sub>1</sub> om. 64°-65°. Before 64, M<sub>2</sub> ins. कौशिक:.
— °) Śı तु (for सु.). — °) K<sub>2</sub> श्रुतत्यागः; K<sub>4</sub> श्रुत्यायासः;
B<sub>1</sub> श्रुतियोगः; D<sub>3</sub> ग्रुचित्यागः. — After 64°, M<sub>2</sub> reads
56° – 57°°; viz.:

1018\* एतन्महामते व्याध प्रव्रवीहि यथातथम्। व्याधः।

> यज्ञो दानं तपो वेदाः सत्यं च द्विजसत्तम । पञ्जैतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु नित्यदा ।

—  $G_4$  om.  $64^{cd}$ . — c) B D (except  $D_2$ )  $T_2$  धर्म ;  $G_3$  धर्म (for धर्म्य).  $B_1$  आश्रित्य (for आरूढा:). — d)  $\acute{S}_1$  K  $D_{1-3}$ . 6 सत्यवत ;  $M_2$  सत्यान्धर्म .  $B_1$  स्वधर्म परमेषिण:.

- 66 a)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_{1-3}$  नास्तिका भिन्नमर्यादा. b)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_{1-2}$  नराः;  $\acute{K}_3$   $\acute{D}_{1-3}$ . a नरान्;  $\acute{B}_2$  पापान्;  $\acute{T}_1$  घोरान् (for क्रूरान्).  $\acute{K}_2$ . a पापमतः;  $\acute{K}_4$  न्यायमते;  $\acute{B}_2$ . a  $\acute{D}_5$ . a  $\acute{G}_1$ . a. a पापमते.  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$ . a स्थिताः;  $\acute{B}_1$  नरान्;  $\acute{B}_3$  स्मृतान् (for स्थितान्).  $\acute{T}_3$   $\acute{T}_4$   $\acute{T}_5$   $\acute{T}_5$   $\acute{T}_5$   $\acute{T}_6$   $\acute{T}_6$   $\acute{T}_7$   $\acute{T}$
- 67 a) Śi Ki. 2 B4 कामकोध-. K4 Di. 3 माहवर्ती. — c) B2 D2. 3. 5 प्रतिमती (B2 ति). — d) B2 जन्म-दु:खानि; S (except G2. 3) तानि दुर्गाणि.
- 68  $^{a}$ )  $B_{4}$  चरतो (for संचितो).  $^{c}$ )  $K_{1}$   $G_{1}$  M शिष्टाचारो.  $^{d}$ )  $K_{4}$   $D_{8}$ .  $_{5}$   $G_{2}$  रागः ग्रुक्क इवांबरे.

69  $B_8$  om.  $69^{ab}$ . —  $^b$ ) Ś1  $K_1$  दम:;  $K_8$   $D_{1.2}$   $T_1$  M पदं (for परम्).  $K_2$  'स्थितं दम:;  $T_2$  'हित्तप्रुत:. —  $K_8$  M om. (hapl.)  $69^d$ – $70^c$ . —  $^d$ )  $D_1$  धमें (for सत्ये). —  $^c$ )  $K_{1.2}$  T  $G_{1.2.4}$  सत्यं (for सत्ये). Ś1  $K_1$   $T_1$   $G_4$  प्रतिष्ठानं;  $K_2$  प्रतिष्ठानि;  $T_2$   $G_{1.2}$  प्रतिष्ठां तं.

70 Ks M om. 70° (cf. v.l. 69). — b) Śi Ki. 2. 4 Di. 2 निषेवणं; Ds (marg. sec. m. as in text) ैनिषेविणं. — d) S (except Gs) संतो ह्या(T2 प्या)-चार .

71 b) K<sub>4</sub> B<sub>1.2</sub> Dc Dn D<sub>3.4.6</sub> G<sub>3</sub> स स्वां; B<sub>3</sub> स तां; B<sub>4</sub> स तत्; T<sub>2</sub> तां स्वां (for स्वां स्वां). — c) T<sub>1</sub> ° मोहादीन् (for ° कामादीन्). — d) K<sub>3</sub> D<sub>1.3.5</sub> S (except G<sub>3</sub> M<sub>1</sub>) प्राप्नोति. K<sub>2</sub> नात्मवान्; D<sub>1</sub> [अ]नुत्तमान् (for [अ]नात्म°).

72 <sup>a</sup>) D1 अदंभो (for आरम्भो). Ś1 K D2. 3. 5 सागयुक्तो. — <sup>b</sup>) K4 D2. 3 स तु; T G4 M सर्वो; G1 सर्व-; G2 स वै (for स हि). Ś1 B1 स्थित:; D3 स्मृतं; D4 श्रुत: (for स्मृत:). — <sup>c</sup>) K1 अनाचारास. K4 B2. 4 D2. 3. 5 स्वधमें: स्थात्; Dc त्वधमेंषु; T1 त्वधमेश्र (for त्वधमेंति). — <sup>d</sup>) Ś1 K B4 D1-3. 5 इति (for एतत्).

73 <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> न मृष्यंते (for Sनस्), — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> जंतव:; G<sub>1</sub> आर्जव: (for ऋजव:). B<sub>1</sub> काम<sup>\*</sup>; Dc शिष्ट<sup>\*</sup>; D<sub>5</sub> शम-मापन्ना:; T<sub>1</sub> सर्वसंपन्ना:; G<sub>2</sub> साधु<sup>\*</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> प्रशास्तारो; D<sub>2</sub> शिष्टाचारे. K<sub>5</sub>. 4 D<sub>5</sub> [उ]त; D<sub>1</sub>. 2 हि (for ते).

74 Ks om. 74. — b) Bs शुचिमंतो. S (except Ts M1) यशस्त्रिन:. — c) Ks शुश्रुषवे; Ts शुश्रुषयाः

13781 207.80 211.21 स्वैः कर्मभिः सत्कृतानां घोरत्वं संप्रणश्यति ॥ ७५ तं सदाचारमाश्रयं पुराणं शाश्वतं ध्रुवम् । धर्मं धर्मेण पश्यन्तः स्वर्भं यान्ति मनीषिणः ॥ ७६ आस्तिका मानहीनाश्र द्विजातिजनपूजकाः । श्रुतवृत्तोपसंपन्नाः ते सन्तः स्वर्गगामिनः ॥ ७७ वेदोक्तः परमो धर्मो धर्मशास्त्रेषु चापरः । शिष्टाचीर्णश्र शिष्टानां त्रिविधं धर्मलक्षणम् ॥ ७८ पारणं चापि विद्यानां तीर्थानामवगाहनम् । धर्मा सत्याजेवं शौचं शिष्टाचारनिदर्शनम् ॥ ७९ सर्वभृतदयावन्तो अहिंसानिरताः सदा । परुषं न प्रभाषन्ते सदा सन्तो द्विजिप्रयाः ॥ ८०

शुभानामशुभानां च कर्मणां फलसंचये।
विपाकमभिजानन्ति ते शिष्टाः शिष्टसंमताः॥ ८१
न्यायोपेता गुणोपेताः सर्वलोकहितैषिणः।
सन्तः स्वर्गजितः शुक्काः संनिविष्टाश्च सत्पथे॥ ८२
दातारः संविभक्तारो दीनानुग्रहकारिणः।
सर्वभूतद्यावन्तस्ते शिष्टाः शिष्टसंमताः॥ ८३
सर्वभूतद्यावन्तस्ते शिष्टाः शिष्टसंमताः॥ ८३
सर्वभूज्याः श्रुतधनास्तथैव च तपस्विनः।
दाननित्याः सुखाँललोकानामुवन्तीह च श्रियम्॥ ८४
पीडया च कलत्रस्य भृत्यानां च समाहिताः।
अतिशक्तया प्रयच्छन्ति सन्तः सद्भिः समागताः॥ ८५
लोकयात्रां च पश्यन्तो धर्ममात्महितानि च।

<sup>—</sup> d) B2 T1 ते; D2. 8 ये; B4 [अ]ति (for [उ]त).

<sup>75</sup> B<sub>2</sub> om. 75<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) B<sub>3</sub>. 4 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> अहीनसत्वानां. — <sup>b</sup>) G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> ° धर्मिणां. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 6 संदृ°; T G<sub>1</sub>. 2 M<sub>1</sub> संस्क्र° (for सत्क्र°). — <sup>a</sup>) B<sub>4</sub>m त्रिविधं कर्मेळक्षणं (cf. 78<sup>a</sup>).

<sup>76 °)</sup> D<sub>1</sub> तत्; D<sub>5</sub> ते (for तं). K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> समाचारम्; T<sub>1</sub> सदापरम्; G<sub>2</sub> सदाचार्यम्. S<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1.2</sub> आचार्य; K<sub>2</sub> आश्रित्य; D<sub>5</sub> अत्यर्थं (for आश्रयं). B<sub>4</sub> सदाचारं समास्थाय. — °) S<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> G<sub>2</sub> धर्म्यं.

<sup>77</sup> a) G1 काम°; G2 नाम° (for मान°). — °) B1 श्रुतवंतो जितकोधाः; D5 श्रुतिविन्तोपसंपन्नाः; G1 श्रुतित्यागोप°. — a) S1 D1 ते नराः; B4m ते वृद्धाः; Dc ते सर्वे; D5 संतो वै (for ते सन्तः). S1 K1. 2 B2. 4 (m as in text) Dc1 स्वर्गवासिनः. Dn D4. 6 G8 संतः स्वर्गनिवासिनः.

<sup>78 °)</sup> S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) प्रथमो (for प्रमो). — b) Si K B<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 धर्मशास्त्रगतोप्रः. — c) Si शिष्टाशीलाश्च; K<sub>2</sub> B D (except D<sub>1-3</sub>) G<sub>3</sub> शिष्टाचारश्च; T<sub>1</sub> चीण च; T<sub>2</sub> शीलं चीण च.

<sup>80</sup> b) To avoid hiatus, Ś1 K D1-8. s S (except G3 M1) हाहिंसा (for अहिंसा). — c) B1. s Dc न प्रभापंति; B2 Dn D4. s G3 च न भाषंति. Ds पुरुषाश्च प्रभावंतः. — d) B4 जनप्रियाः; Dc द्विजप्रियः; T G1 द्विजातयः.

<sup>81</sup> b) K3 B Dc D6 G8 फलसंचयं; T G2. 4 M2 सफ

लाश्रयं;  $G_1$  फलसंश्रयं;  $M_1$  फलसंगिनां. — °)  $K_3$  अवजानं तस्. —  $^d$ ) =  $83^d$ .  $M_2$  ये (for ते).

<sup>82</sup> M<sub>2</sub> om. 82<sup>a</sup>-84<sup>b</sup>; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> om. (hapl.) 82-83; G<sub>4</sub> om. 82<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) M<sub>1</sub> त्यागो° (for न्यायो°). — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> सर्वभूत°; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> सर्वलोकहिते रताः; M<sub>1</sub> स्वर्गमार्गाभिकांक्षिणः. — K<sub>5</sub> om. (hapl.) 82<sup>c</sup>-83<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>° जिताः. B<sub>3</sub> गुकाः; Dc गुद्धाः; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> शक्त्याः; G<sub>2</sub> शक्याः (for गुक्काः). M<sub>1</sub> संतः सर्वजिताकांक्षाः. — <sup>d</sup>) G<sub>2</sub> संनिकृष्टा°.

<sup>83</sup> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. 83; K<sub>3</sub> om. 83<sup>ab</sup> (cf. v.l. 82). — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> दातार: संग्रहीतारो. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> कांक्षिण:. — B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> transp. 83<sup>cd</sup> and 84<sup>ab</sup>. — 83<sup>d</sup>=81<sup>d</sup>.

<sup>84</sup> G4 M2 om. 84° (for M2 cf. v.l. 82). B Dn D3. 6 G8 transp. 83° and 84° b. — °) Ś1 K1. 2 सर्वे प्रज्ञाः शास्त्रवंतस; K3. 4 Dc2 D2 M1 सर्वे प्रज्याः श्चतवंतस; D1. 6 श्चतवंतः सर्वप्रज्यास; T G1. 2 संतः (T2 G2 सिद्धः) प्रज्याः श्रद्धानास. — °) B Dc Dn D4. 6 G3 दाननिष्ठाः (B3 Dn1. n2 D6° शिष्टाः). B2 G1 ग्रुऑिङोकान्; T2 स्वकाँ को कान्; G2. 4 ग्रुआन्याग्रु. — °) K4 D5 G2. 4 M2 प्राप्तुं (for आप्तुं). Dc च प्रियं; T1 शाश्वतं; T2 चाश्रयान्.

<sup>85 °)</sup> Śi K D<sub>1-8</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> [अ]पि (for च). — <sup>b</sup>) M<sub>1</sub> मृत्यानर्थसमा°. — K<sub>8</sub> om. 85°<sup>d</sup>. — °) G<sub>2</sub>. 4 अपि (for अति-). — <sup>d</sup>) Śi K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1-8</sub>. 5 transp. सन्तः and सिद्धः.

<sup>86</sup> M2 om. 86-90; G4 om. 86<sup>ab</sup>. — a) Ś1 K1. 2 प्र-; G8 न (for च). — b) T1 धर्माधर्म ; G1 धर्मात्मात्म.

एवं सन्तो वर्तमाना एघन्ते शाश्वतीः समाः ॥ ८६ अहिंसा सत्यवचनमानृशंस्यमथार्जवम् । अद्रोहो नातिमानश्च द्वीस्तितिश्वा दमः श्रमः ॥ ८७ धीमन्तो धृतिमन्तश्च भृतानामनुकम्पकाः । अकामद्रेषसंयुक्तास्ते सन्तो लोकसत्कृताः ॥ ८८ त्रीण्येव तु पदान्याहुः सतां वृत्तमनुत्तमम् । न दुह्येचैव दद्याच सत्यं चैव सदा वदेत् ॥ ८९ सर्वत्र च द्यावन्तः सन्तः करुणवेदिनः । गच्छन्तीह सुसंतुष्टा धम्यं पन्थानमुत्तमम् । शिष्टाचारा महात्मानो येषां धर्मः सुनिश्वितः ॥ ९०

अनस्या क्षमा शान्तिः संतोषः प्रियवादिता । कामक्रोधपरित्यागः शिष्टाचारनिषेवणम् ॥ ९१ कर्मणा श्रुतसंपन्नं सतां मार्गमनुत्तमम् । शिष्टाचारं निषेवन्ते नित्यं धर्मेष्वतन्द्रिताः ॥ ९२ प्रज्ञाप्रासादमारुद्य मुद्धतो महतो जनान् । प्रेक्षन्तो लोकवृत्तानि विविधानि द्विजोत्तम ॥ ९३ एतत्ते सर्वमाख्यातं यथाप्रज्ञं यथाश्रुतम् । शिष्टाचारगुणान्ब्रह्मन्पुरस्कृत्य द्विजर्षम ॥ ९४

C. 3. 13801 B. 3. 207. 99

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टनवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९८॥

— d) K<sub>3</sub>. 4 B D (except D<sub>5</sub>) G<sub>3</sub> त्वेधंते (for ए°). **87** K<sub>3</sub> D<sub>8</sub> M<sub>2</sub> om. 87 (for M<sub>2</sub> cf. v.l. 86). — b)
B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 5 T M<sub>1</sub> तथा° (for अथा°). — cd) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 Dc<sub>1</sub>
D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> [S]निभमानश्च; B Dc<sub>2</sub> Dn नाभिमानश्च. T<sub>2</sub>
अद्गोहो गुरुभूतेषु तितिक्षा च दमः शमः.

88 M<sub>2</sub> om. 88 (cf. v.l. 86). — °) Ś<sub>1</sub> K B<sub>2</sub> D<sub>1-3</sub> T<sub>2</sub> हीमंतो (for धी°). B<sub>2</sub> बुद्धि (for धति°). — °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 अकामदोष . — °) K<sub>3</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1</sub> लोकसंमता:; B<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> साक्षिण:.

89 M<sub>2</sub> om. 89 (cf. v.l. 86). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> हि; T<sub>1</sub> च; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 [अ]त्र (for तु). B<sub>1-3</sub> D<sub>c</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> सतामाहु:; G<sub>2</sub>. 4 पराण्याहु:. — b) K<sub>3</sub>. 4 B<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 सतां वतम्; B<sub>1-3</sub> D<sub>c</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> संतः पदम्. T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 अनुस्मरन् (for अनुत्तमम्). — c) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>3</sub> transp. दुहोत् and चैव.

90 M<sub>2</sub> om. 90 (cf. v.l. 86). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> हि (for च). — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> करुणावेदिनस्तथा. — <sup>c</sup>) Dc हि (for [इ]ह). K<sub>4</sub> Dc<sub>1</sub> D<sub>1</sub> ससंतुष्टा; T सुखं तुष्टा. — <sup>d</sup>) K<sub>2</sub> B<sub>1</sub>. 2. 4 Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>2</sub>. 4-6 धर्म-; T<sub>1</sub> सस्यं (for धर्म). — G<sub>4</sub> om. 90<sup>c</sup>-91<sup>d</sup>; D<sub>3</sub> om. (hapl.) 90<sup>c</sup>-92<sup>b</sup>. — <sup>f</sup>) K<sub>2</sub> सुनिश्चितं; K<sub>4</sub> सनातनः; B<sub>1</sub> Dc सुनिष्ठितः. Ś<sub>1</sub> येषां धर्माः सनिश्चिताः.

91 D<sub>8</sub> G<sub>4</sub> om. 91 (cf. v.l. 90). — <sup>4</sup>) T<sub>1</sub> 'निषे-विण: ; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> 'निषेवित: ; M 'निषेवितं.

92 · Ds om. 92° (cf. v.l. 90). — °) K1 T G1. 2. 4 M1 किमण: (K1 M1 किणा; T2 किण्याः) श्रुतसंपन्नाः; K4 B2-4 Dc Dn D1. 4. 6 G8 कर्म च (K4 B2. 3 वा; D4. 6 चा) श्रुतसंपन्नं.  $\Re \mathbf{Cn}$ : कर्मणेति गौडपाठे कर्मणा श्रुतेन च संपन्न-मित्यर्थः ।  $\Re - b$ )  $\acute{\mathbf{S}}$ 1 K  $D_2$ .  $_{\mathbf{5}}$  धर्मम् (for मार्गम्).  $D_{\mathbf{5}}$ अनुव्रतं (for अनुत्तमम्).  $\mathbf{S}$  (except  $G_{\mathbf{5}}$ ) सतां मार्गगता-स्तथा. - c) K<sub>4</sub>  $B_2$   $D_2$   $G_4$  निषेवंतो. - d)  $B_{1-3}$  D(except  $D_{1-3}$ .  $_{\mathbf{5}}$ )  $G_{\mathbf{5}}$  नित्यं धर्ममनुव्रताः.

93 a) Śi K<sub>2-4</sub> Di. 4 G<sub>3</sub> प्रज्ञाप्रसादम्. Śi आश्रित्य (for आरुद्धा). — b) Śi Ki. 2 शोभंते; B De Dn Dá. 6 G<sub>3</sub> मुच्यंते; Di-3. 5 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> मुद्धंतो (for मुद्धतो). Bi De M<sub>2</sub> जना:; B<sub>2-4</sub> Dn Dá. 6 G<sub>3</sub> भयात्. — c) Śi K<sub>3</sub> Dei D<sub>2</sub> T G<sub>2</sub>. 4 प्रेक्षंते; Ki De<sub>2</sub> Di. 6 प्रेक्ष्यंते (Ki fa); K<sub>2</sub>. 4 प्रेक्षंति. — d) K<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> द्विजोत्तमाः. — B G<sub>4</sub> om. (hapl.) 93°f. — e) T G<sub>1</sub>. 2 M दानानि (for पापानि). — f) S (except G<sub>3</sub>; G<sub>4</sub> om.) द्विजवरात्मज्ञ. — After 93, K<sub>4</sub> repeats 77°-78°d.

94 b) Ś1 K D1-3. 6 यथाश्चिति. — c) B1. 2. 4 Dc Dn D4. 6 G3 °चारगुणं; D6 °चारं महद्; T2 °चारक्रमान्. — d) Ś1 K1. 2 B1. 4 द्विजोत्तम.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या; G2 समाख्या. K3. 4 B D G3 M2 (all om. sub-parvan name) mention only पितवतो (D5 धर्मड्याधो)पाख्यान. — Adhy. name: G1 धर्मड्याधको शिकसंवाद:; G2 को शिकड्याधसंवादो शिष्टाचारलक्षणकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. n3 D1 206; Dn2 205; T G1 M (M2 sup. lin.) 201 (M2 orig. 203); G2. 4 202. — Śloka no.: Dn 99; D1 41.

## 999

C. 3. 13802 B. 3. 208. 1 K. 3. 212. 1

### मार्कण्डेय उवाच।

स तु विप्रमथोवाच धर्मव्याधो युधिष्ठिर ।
यद्हं ह्याचरे कर्म घोरमेतदसंश्चयम् ।। १
विधिस्तु बलवान्त्रह्मन्दुस्तरं हि पुराकृतम् ।
पुराकृतस्य पापस्य कर्मदोषो भवत्ययम् ।
दोषस्यैतस्य वै ब्रह्मन्विघाते यत्नवानहम् ।। २
विधिना विहिते पूर्व निमित्तं घातको भवेत् ।
निमित्तभूता हि वयं कर्मणोऽस्य द्विजोत्तम ।। ३
येषां हतानां मांसानि विक्रीणामो वयं द्विज ।
तेषामपि भवेद्धर्म उपभोगेन भक्षणात् ।
देवतातिथिभृत्यानां पिद्णां प्रतिपूजनात् ।। ४

ओषध्यो वीरुधश्चापि पश्चवो मृगपक्षिणः।
अन्नाद्यभूता लोकस्य इत्यपि श्र्यते श्रुतिः॥ ५
आत्ममांसप्रदानेन शिविरौशीनरो नृपः।
स्वर्गं सुदुर्लभं प्राप्तः क्षमावान्द्रिजसत्तम॥ ६
राज्ञो महानसे पूर्वं रन्तिदेवस्य वै द्विज।
द्वे सहस्रे तु वध्येते पश्चनामन्वहं तदा॥ ७
समांसं ददतो द्यन्तं रन्तिदेवस्य नित्यशः।
अतुला कीर्तिरभवनृपस्य द्विजसत्तम।
चातुर्मास्येषु पश्चवो वध्यन्त इति नित्यशः॥ ८
अग्नयो मांसकामाश्च इत्यपि श्रूयते श्रुतिः।
यज्ञेषु पश्चवो ब्रह्मन्वध्यन्ते सततं द्विजैः।

#### 199

1 °)  $K_2$  यदाहं ह्या°;  $K_4$  D1. 2 अहं यदा° (for यदहं ह्या°). Ś1  $K_1$   $B_4$  ह्याचरं;  $K_5$  Dc समाचरे (hypermetric);  $K_4$  D1. 2. 5 [आ]चरं;  $B_{1-3}$  Dn D5. 4. 6  $G_3$  आचरे;  $G_1$  ह्यचरं (for ह्याचरे). —  $G_4$  D1 घोररूपम् (for भेतद्).  $G_5$  (m as in text) अनावृतं (for असंशयम्).

2 °) K4 B2. 4 विप्र (for ब्रह्मन्). — D4 om. (hapl.) 2<sup>b</sup>-2°. — b) S (except G8 M2) पुरातनं (for पुरा कृतम्). — °) Ś1 K1. 2 D5 दोषस्य (for पापस्य). — °) B2 शिरसा (for दोषस्य). В1-3 Dc D6 T2 G8 M1 तस्य (for [प]तस्य). Ś1 K2. 4 D1-3. 5 वा; B4 च (for वै). — ¹) Ś1 K1. 2. 4 D2. 8 (before corr.) निर्चाते; K8 D8 (after corr.) T2 निघाते; B1 विदित्वा; T1 निपाते; G2. 4 निष्कृतौ (for विघाते). Ś1 K2 D8. 5 भवेत् (for अहम्).

3 ° ) Ś1 K B1. 8 Dc Dn D2-4. 6 G8 हि हते; B2 D5 [अ]भिहते; B4 T1 M2 विहितं. — b ) B1. 8 पातको. B4 महान् (for भवेत्).

4 °) D<sub>5</sub> तेषां; G<sub>1.4</sub> M<sub>1</sub> एषां. T<sub>1</sub> मांसानां. — b) K<sub>2-4</sub> D<sub>2</sub> M<sub>1</sub> विक्रीणीमो; B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> °णीम; M<sub>2</sub> °णाम. B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>8</sub> विक्रीणामीह वै द्विज; D<sub>5</sub> विक्रीणीमो द्विजोत्तम. — °) B<sub>1.8.4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M कर्म (for धर्म). — d) B<sub>1.2.4</sub> Dn D<sub>5.6</sub> T<sub>1</sub> उपयोगेन. K<sub>4</sub> G<sub>4</sub> रक्षणात्; B<sub>1.8</sub> Dc D<sub>6</sub> भक्षणम्; Dn D<sub>4</sub> G<sub>8</sub> भक्षणे; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> कर्मणा. — e)

 $G_4$  °भूतानां. —  $^f$ ) B Dc Dn  $D_4$ .  $_6$   $G_8$  चापि पूजनम् ( $B_4$  °नात्);  $D_6$   $G_1$  प्रतिपूजनम् ( $G_1$  °ने).

5 °) B<sub>1. 3</sub> D (except D<sub>1-3. 5</sub>) G<sub>3</sub> चैव (for चापि). — °) K<sub>1. 2</sub> अनादिभूता. Ś<sub>1</sub> भूतस्य; B<sub>2</sub> भूतानाम् (for लोकस्य). —  $5^d=9^b$ .

**6** <sup>α</sup>) B<sub>1-8</sub> Dn<sub>3</sub> G<sub>3</sub> ° प्रसादेन. — °) B<sub>1.2.4</sub> Dc<sub>1</sub> Dn D4. 6 G<sub>3</sub> सुदुर्गमं; B<sub>3</sub> दुर्गमनं.

7 a) Ds महाध्वरे. — S (except Gs) om. 7cd. — c)
K1. 2 द्वि (for द्वे). Ś1 K2. 3 D1. 5 वध्यंते. — d) Ś1 K
B1. 3 De D1-3. 5 प्रत्यहं (for अन्वहं). K4 De1 D1-3 सदा
(for तदा). — B De Dn D4. 6 Gs ins. after 7: T
G1. 2. 4 M (which all om. 7cd) ins. after 7ab:

1019\* अहन्यहिन वध्येते द्वे सहस्रे गवां तथा। [T1 वध्यंते; T2 पच्यंते; G2. 4 पच्येते; M2 वर्धते. G1. 2. 4 सहस्रे द्वे (by transp.). B1. 8 Dc गवां तदा; T G1. 2. 8 M

तु वै गवां.]

8 b) Śi वे तदा; Ki. 2 Bi नित्यदा; Di घीमत: (for नित्यदा:). — °) Ti M प्रीतिर् (for कीर्तिर्). — d) Bi मृगस्य; De नृपतेर् (for नृपस्य). — e) Bi-4 Dn Di. 6 Gs स्ये च (for स्थेषु). — Ks om. (hapl.) 8'-9°. — f) Śi \*श्रुति:; Ki. 2 Ds चोच्यते (for नित्यदा:).

9 K<sub>8</sub> om.  $9^{abc}$  (cf. v.l. 8). —  $^{b}$ ) =  $5^{d}$ . Ś1 K<sub>8</sub> इति च (for इस्पि). —  $^{d}$ ) D<sub>5</sub> वध्यंते श्रूयते श्रुतिः; T1  $^{\circ}$ ते द्विजसत्तम. —  $^{e}$ ) K<sub>4</sub> संस्कृताः. Ś1 विप्रै (for मन्त्रे).

संस्कृताः किल मन्त्रेश्च तेऽपि स्वर्गमवामुवन् ॥ ९ यदि नैवाग्रयो ब्रह्मन्मांसकामाभवन्पुरा । भक्ष्यं नैव भवेन्मांसं कस्यचिद्विजसत्तम् ॥ १० अत्रापि विधिरुक्तश्च मुनिभिर्मांसभक्षणे । देवतानां पितृणां च भुङ्के दत्त्वा तु यः सदा । यथाविधि यथाश्रद्धं न स दुष्यित भक्षणात् ॥ ११ अमांसाशी भवत्येवमित्यपि श्रूयते श्रुतिः । भार्यां गच्छन्ब्रह्मचारी ऋतौ भवित ब्राह्मणः ॥ १२ सत्यानृते विनिश्चित्य अत्रापि विधिरुच्यते । सौदासेन पुरा राज्ञा मानुषा भिन्नता द्विज । श्रापाभिभृतेन भृशमत्र किं प्रतिभाति ते ॥ १३ स्वधमे इति कृत्वा तु न त्यजामि द्विजोत्तम ।

पुराकृतिमिति ज्ञात्वा जीवाम्येतेन कर्मणा ॥ १४ स्वकर्म त्यजतो ब्रह्मन्नधर्म इह दृक्यते । स्वकर्मनिरतो यस्तु स धर्म इति निश्चयः ॥ १५ पूर्व हि विहितं कर्म देहिनं न विग्चश्चिति । धात्रा विधिरयं दृष्टो बहुधा कर्मनिर्णये ॥ १६ द्रष्टव्यं तु भवेत्प्राज्ञ क्रूरे कर्मणि वर्तता । कथं कर्म शुभं कुर्या कर्थ ग्रुच्ये पराभवात् । कर्मणस्तस्य घोरस्य बहुधा निर्णयो भवेत् ॥ १७ दाने च सत्यवाक्ये च गुरुशुश्रुषणे तथा । द्रिजातिपूजने चाहं धर्मे च निरतः सदा । अतिवादातिमानाभ्यां निवृत्तोऽस्मि द्विजोत्तम ॥ १८ कृषिं साध्विति मन्यन्ते तत्र हिंसा परा स्मृता ।

C. 3. 13824 B. 3. 208. 23 K. 3. 212. 22

<sup>— 1)</sup> G1 आमुयु:; G4 आमुयात्.

<sup>10</sup> D<sub>3</sub> om. 10. — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> T G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> वै ना<sup>°</sup>; Dc चैवा<sup>°</sup> (for नैवा<sup>°</sup>). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>2</sub>. 5 मांसकामा नाभविष्यन्. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> lacuna; K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>2</sub>. 5 ब्रह्मन्यचप्रयः पुरा; D<sub>1</sub> T मांसकामा: पुराभवन्. — K<sub>4</sub> om. 10<sup>c</sup>-11<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> न वै (for नैव). B Dc<sub>1</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> [अ]भवन् (for भवेन्).

<sup>11</sup> K4 om. 11<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) D<sub>2</sub>. 3 अथा (for अता).
K3 स; S (except G<sub>3</sub>) तु (for च). — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M मुने
मांसस्य भक्षणे. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub>. 3. 4 च; D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub>
[अ]पि (for तु). — <sup>e</sup>) Ś<sub>1</sub> K B<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 यथाशास्त्रं; B<sub>4</sub>
D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 यथाश्राद्धं. — <sup>f</sup>) B<sub>2-4</sub> D<sub>C1</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> प्र(for स). G<sub>2</sub>. 4 दूष्येत (for दुष्यित).

<sup>12</sup> a) K4 भवेदेवम्. — b) B2 इत्येषा वैदिकी श्रुति:.

<sup>13</sup> b) S (except G<sub>3</sub> M<sub>1</sub>) तन्नापि (for अ°). — °)
B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>3</sub> तदा (for पुरा). — d) Ś<sub>1</sub> K
B<sub>2</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 ब्राह्मणा (for मानुषा). — f) = (var.) 19f,
etc. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 इति (for अन्न). Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub> D<sub>12</sub> D<sub>6</sub>
M<sub>2</sub> मे (for ते).

<sup>14</sup> T<sub>1</sub> om. 14-19; M<sub>2</sub> om. 14-17. — ") K<sub>3</sub> B Do D<sub>3</sub>. 5 स्वकमें. Śi K<sub>1</sub>. 2 स्वकमें इति (Śi मैंति च) तत्कृत्वा. — ") Śi K<sub>1</sub> नित्यदापि (for न त्यजामि).

<sup>15</sup> T1 M2 om. 15 (cf. v.l. 14); Dn om. 15<sup>ab</sup> (!).

— a) K8. 4 B1 अधर्मस; B2-4 T2 G1. 2. 4 M1 स्वधर्म.

— D2 om. 15<sup>bc</sup>. — b) K8. 4 स्वधर्मस; B1 स्वकर्म (for अधर्म). Ś1 K1. 2 B2. 3 D4-6 G1. 3 इति (for इह). K1 चोच्यते; D5 विश्रुतः (for इस्यते). — B8 om. 15<sup>cd</sup>. — c)

 $K_3$   $B_4$   $T_2$   $G_1$ . 2. 4  $M_1$  स्वधमैनिरतो.  $\acute{S}_1$   $K_{1-3}$   $B_4$   $D_1$ . 5 च (for तु).  $K_4$   $D_8$  स्वक्रमैणि रितयों च. —  $^d$ )  $K_4$   $D_8$  स्वधमैं;  $B_1$ . 2  $D_1$   $D_4$ . 6  $G_3$  (by transp.) धर्मैः स.

<sup>16</sup> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. 16 (cf. v.l. 14). — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> यत्पूर्व; G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> कुले हि (for पूर्व हि). — <sup>b</sup>) G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> देही तम् (for देहिनं). B<sub>1</sub> नावमुंचित; Dc<sub>2</sub> न विमुच्यते. — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> चायं विधिर् (for विधिरयं). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>2</sub>. 3 कर्मसिद्धये; K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 5 °निश्चये.

<sup>17</sup> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. 17 (cf. v.l. 14); G<sub>1</sub> om. 17<sup>ab</sup>.
— a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 प्रष्टव्यं; K<sub>3</sub> B<sub>1</sub>. 3 D (except D<sub>1-3</sub>) T<sub>2</sub>
G<sub>3</sub> द्रष्टव्या; G<sub>2</sub> द्रष्टव्यस. B<sub>1</sub>. 3 D (except D<sub>1-3</sub>) G<sub>3</sub>
प्रज्ञा; B<sub>2</sub>. 4 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 M<sub>1</sub> ब्रह्मन् . — b) K<sub>2</sub> T<sub>2</sub> वर्तते; D<sub>5</sub>
वर्ततां. G<sub>3</sub>. 4 M<sub>1</sub> धर्मो धर्मविनिश्च(M<sub>1</sub>° ण)ये. — c) G<sub>1</sub>. 2
कुर्यात्. — d) G<sub>1</sub>. 2 सुच्येत्. Dc कथं सुक्तिः परा स्मृता.
— e) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 हास्य (for तस्य).

<sup>18</sup> T<sub>1</sub> om. 18 (cf. v.l. 14). — ab) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8. 5</sub> दोनेन °वाक्येन °षया तथा ( $D_5$  °षणेन च). —  $^c$ ) K<sub>4</sub> °पूज नाचाहं; B<sub>2</sub> °पूजा लभते; D<sub>1. 3. 5</sub> °पूजनेनाहं. —  $^d$ ) B<sub>2</sub> चात्र रतः (for च निरतः). —  $^c$ ) Ś<sub>1</sub> अभिवादाति ; K<sub>1</sub> अतिवाचिभ ; K<sub>2</sub> अतिवाचत ; B<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> अभिमानातिवादाभ्यां; B<sub>2</sub> अतिवादाभिमानाभ्यां. —  $^f$ ) G<sub>1</sub> निवृत्तो द्विजसत्तम.

<sup>19</sup> T<sub>1</sub> om. 19 (cf. v.l. 14); D<sub>5</sub> om. 19<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) B M<sub>2</sub> साध्वीति. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 कुच्यंतो. B<sub>1</sub> मर्स्या; G<sub>2</sub>. 4 उर्वी; M<sub>2</sub> विम्न (for पुंसो). K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> कृषंतो लांगलैर्मर्स्या (T<sub>2</sub> केर्र्वी; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> केविम्न). — <sup>c</sup>)

C. 3. 13825 B. 3. 208. 23 K. 3. 212. 23 कर्षन्तो लाङ्गलैः पुंसो झन्ति भूमिशयान्बहून् । जीवानन्यांश्र बहुशस्तत्र किं प्रतिभाति ते ॥ १९ धान्यबीजानि यान्याहुर्त्रीद्यादीनि द्विजोत्तम । सर्वाण्येतानि जीवानि तत्र किं प्रतिभाति ते ॥ २० अध्याक्रम्य पश्चंश्रापि झन्ति वे भक्षयन्ति च । वृक्षानथौषधीश्रेव छिन्दन्ति पुरुषा द्विज ॥ २१ जीवा हि बहवो ब्रह्मन्वृक्षेषु च फलेषु च । उदके बहवश्रापि तत्र किं प्रतिभाति ते ॥ २२ सर्वे व्याप्तमिदं ब्रह्मन्त्राणिभिः प्राणिजीवनैः । मत्स्या ग्रसन्ते मत्स्यांश्र तत्र किं प्रतिभाति ते ॥ २३ सत्त्रेः सत्त्वानि जीवन्ति बहुधा द्विजसत्तम ।

K<sub>3. 4</sub> D<sub>1-3. 5</sub> S (except G<sub>3</sub>; T<sub>1</sub> om.)  $\mathbf{g}$ - (for  $\mathbf{e}$ ).  $\dot{\mathbf{S}}_1$  K<sub>1. 2</sub>  $\dot{\mathbf{a}}$  and  $\dot{\mathbf{e}}$  are  $\dot{\mathbf{e}}$  c. — K<sub>1</sub> om.  $19^f - 20^a$ . — f) = (var.)  $13^f$ ; =  $20^d$  etc. K<sub>2</sub> B Dc D<sub>3</sub> M<sub>2</sub>  $\dot{\mathbf{e}}$  (as in old printed ed.!) (for  $\dot{\mathbf{e}}$ ). — After 19, B<sub>2</sub> reads 24, repeating it in its proper place.

20 K<sub>1</sub> om. 20<sup>a</sup> (cf. v.l. 19); K<sub>3</sub> om. (hapl.) 20.
— <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> G<sub>1.2</sub> धान्यजीवानि. — <sup>b</sup>) G<sub>2.4</sub> तृणा<sup>°</sup> (for जीहा।°). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> भूतानि; G<sub>2.4</sub> जीवा हि; M<sub>2</sub> बीजानि (for जीवानि). — <sup>d</sup>) = (var.) 13<sup>f</sup>; = 19<sup>d</sup> etc. B De मे (as in old printed ed.!) (for ते).

21 <sup>a</sup>) K<sub>1.2</sub> अपाक्रम्य; K<sub>8</sub> G<sub>2.4</sub> अप्या<sup>°</sup>; K<sub>4</sub> अथ वान्य; D<sub>c1</sub> D<sub>n8</sub> D<sub>4.6</sub> T<sub>2</sub> आध्याक्रम्य; D<sub>2</sub> अध्याक्त्व्य; D<sub>8</sub> अभ्याक्त्रम्य; T<sub>1</sub> बुध्या<sup>°</sup>. Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1-8.6</sub> चैव (for चापि). — D<sub>5</sub> om. (hapl.) 21<sup>bc</sup>. — <sup>b</sup>) K<sub>1.2</sub> चै (for च). — <sup>c</sup>) B D<sub>c</sub> D<sub>n</sub> D<sub>1.4.6</sub> G<sub>8</sub> वृक्षांस्तथौषधीश्चापि (B<sub>4</sub> <sup>°</sup>श्चैव); D<sub>8</sub> (marg. sec. m.) वृक्षान्महौषधीश्चेव. — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> गच्छंति (for छिन्दन्ति). G<sub>4</sub> छिदंतो भक्षयंति च (cf. 21<sup>b</sup>).

22 a) T1 जीवाश्च; T2 M2 ° पि; G2. 4 ° नि (for जीवा हि). T2 G2. 4 वहुशो (for बहुवो). D1 राजन; T1 विप्र (for बहुव्य). — D2 om. (hapl.) 22<sup>b</sup>-23<sup>a</sup>; G4 om. 22<sup>cd</sup>. — d) B2-4 Dc2 में (as in old printed ed.!) (for ते).

23 D<sub>2</sub> om. 23<sup>a</sup> (cf. v.l. 22); T<sub>1</sub> M om. (hapl.) 23-24. — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 जगदिदं (for इदं ब्रह्मन्). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B<sub>1</sub>. 2 D<sub>4</sub>. 6 G<sub>2</sub>. 3 प्राणजीवनै:. — <sup>c</sup>) B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1-8</sub>. 5) G<sub>3</sub> transp. मत्स्या: and मत्स्यान्. Ś<sub>1</sub> K प्रसंति. — <sup>d</sup>) B<sub>2</sub>. 3 Dc मे (for ते).

24 K2 D2 T G1. 4 M om. 24 (for T1 M cf. v.l. 23). — 4) G2 जीवैर्जीवा हि जीवंति. — d) B2-4 Dn1

प्राणिनोऽन्योन्यभक्षाश्च तत्र किं प्रतिमाति ते ॥ २४ चङ्क्रम्यमाणा जीवांश्च घरणीसंश्रितान्बह्न् । पद्मां प्रन्ति नरा विप्र तत्र किं प्रतिमाति ते ॥ २५ उपविष्टाः शयानाश्च प्रन्ति जीवाननेकशः । ज्ञानविज्ञानवन्तश्च तत्र किं प्रतिमाति ते ॥ २६ जीवेप्रस्तमिदं सर्वमाकाशं पृथिवी तथा । अविज्ञानाच हिंसन्ति तत्र किं प्रतिमाति ते ॥ २७ अहिंसेति यदुक्तं हि पुरुषैविंस्मितैः पुरा । के न हिंसन्ति जीवान्वे लोकेऽस्मिन्द्वजसत्तम । बहु संचिन्त्य इह वे नास्ति कश्चिदहिंसकः ॥ २८ अहिंसायां तु निरता यतयो द्विजसत्तम ।

में (for ते).

25 °) Dn2 D6 G8 चंक्रम्यमाणाञ् . Ś1 K1. 2 जीवाश्च. — b) T धरणीं. D6 अपि (for बहून्). Ś1 K1 धरणीं संश्रिता द्विज: K3 धरणीसंभृतान्बहून् . — c) Ś1 तांस्तु; D6 S (except G3) ब्रह्मन् (for विष्र). — d) B2-4 Dc में (for ते).

26 D<sub>8</sub> om. 26-27; D<sub>2</sub> om. 26. — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> G<sub>1</sub> उपित्र विद्याञ्ख्यानांश्च. — <sup>b</sup>) K<sub>8</sub> चैतान् (for जीवान्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> अशेषतः; K<sub>8.4</sub> D<sub>5</sub> अचेतसः; D<sub>1</sub> असंशयं (for अनेकशः). — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> विज्ञानतस्तथाज्ञानं; T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> अज्ञानादथ वा ज्ञानात्; M विज्ञानंतस्तथाज्ञानात्. — <sup>d</sup>) B<sub>2-4</sub> D<sub>c</sub> D<sub>12</sub> में (for ते).

27 D<sub>8. 6</sub> T<sub>1</sub> om. 27 (for D<sub>8</sub> cf. v.l. 26); G<sub>4</sub> om. 27<sup>a</sup>-28<sup>b</sup>. — <sup>a</sup>) Śi K<sub>1. 2</sub> जनेर् (for जीवेर्). Śi K D<sub>1. 2. 5</sub> ड्यासम् (for प्रस्तम्). — T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> om. 27<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) K<sub>1. 2</sub> D<sub>1</sub> जानाश्च. M1 एकेंकं च विहिंसंति. — <sup>d</sup>) B<sub>2-4</sub> Dc<sub>2</sub> मे (for ते).

28 G4 om. 28<sup>ab</sup> (cf. v.l. 27). — a) G1 हिंसंतीति (for अहिंसेति). — b) T1 च स्मृतै:; G1 विस्तृतै:; M2 विस्मृतै: (for विस्मितै:). — c) S1 K1-3 D1-3. 5 को; G1 ते (for के). K2 नु (for न). S1 K1-3 D1-3. 5 हिंसति. S (except G3) जीवांश्र. — e) K D2. 3 इह; D1 इति (for बहु). T1 G2 M संचित्यम्. K1. 2 B Dc Dn D4. 6 G3 इति; K3. 4 D1-3 बहु (for इह). S1 इह संचित्यमानोष.

29 °)  $G_{1.2.4}$  अहिंसाधर्मनिरता. — °)  $\acute{S}_1$   $K_1$  कुर्वतेव;  $K_2$  °ते न (for °न्त्येव).  $T_1$  M कुर्वतामिप हिंसा च;  $G_{2.4}$  तेषामिप हिं सा ब्रह्मन्. —  $^d$ )  $T_1$  अल्पतरो;  $M_2$  °परा.  $G_2$  [अ]भवत् (for भवेत्).

कुर्वन्त्येव हि हिंसां ते यत्नादरपतरा भवेत् ॥ २९ आलक्ष्याश्चेव पुरुषाः कुले जाता महागुणाः । महाघोराणि कर्माणि कृत्वा लज्जन्ति वे न च ॥ ३० सुहृदः सुहृदोऽन्यांश्च दुर्हृदश्चापि दुर्हृदः । सम्यक्षप्रवृत्तान्पुरुषान्न सम्यगनुपत्रयतः ॥ ३१ समृद्धेश्च न नन्दन्ति बान्धवा बान्धवेरपि ।

गुरूं श्रेन विनिन्दन्ति मृढाः पण्डितमानिनः ॥ ३२ बहु लोके विपर्यस्तं दृश्यते द्विजसत्तम । धर्मयुक्तमधर्मे च तत्र किं प्रतिभाति ते ॥ ३३ वक्तं बहुविधं शक्यं धर्माधर्मेषु कर्मसु । स्वकर्मनिरतो यो हि स यशः प्राग्नुयान्महत् ॥ ३४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनद्विशततमोऽध्यायः॥ १९९॥

## 200

# मार्कण्डेय उवाच । धर्मव्याधस्तु निपुणं पुनरेव युधिष्ठिर ।

30 a) Ś1 आलक्षाश्चेव; K2 अलक्ष्म्या°; K3 B3 Dc2 D1. 3. 5 अलक्ष्या (D1 °क्षा °); B4 आलक्ष्याश्चापि; T1 G4 अलक्ष्यापि (G4 °ता हि); T2 G1. 2 M आलक्ष्याश्चापि; T1 G4 अलक्ष्यापि (G4 °ता हि); T2 G1. 2 M आलक्ष्या हि (M2 °तापि). T1 पुरुष:. — b) T1 कुले जातो °गुण:. — M om. 30°-31°. — c) K4 (m as in text) कार्याणि; D2 सर्वा ° (for कर्मा °). — d) K1. 2 D3 T G3 (after corr.). 4 नैव च; B1 चैव ह; B2 Dn2. n3 (marg. sec. m. as in text) वै द्विज; Dc वे नृपा:; D4 G3 (before corr.) वै नृप (for वै न च).

31 Mom. 31 (cf. v.l. 30). — ") D<sub>5</sub> दुईदो (for सुहृदो). B<sub>2</sub> सुहृदोसुहृदोन्यांश्च. — ") K<sub>2</sub> B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> T G<sub>2.4</sub> सुहृदश्चापि (for दुईद'). — ") K<sub>3</sub> सम्यक्प्रवृत्ताः पुरुषा. — ") Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> D<sub>2.4</sub> अनुपर्यत (D<sub>2</sub> 'ते). K<sub>5</sub> D<sub>1.5</sub> G<sub>1</sub> असम्यगनुपर्यतः (D<sub>1</sub> 'र्र्य च; G<sub>1</sub> 'र्र्यति); K<sub>4</sub> स सम्यगनुद्रय च; Dc सम्यगर्थं न पर्यतः; T<sub>1</sub> सम्यगेवानुपर्यतः; T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> सम्यगेव न पर्यति.

32 °) Śi K D1-8 सु(D1 अ)समृद्धेनं; M2 स समृद्धेश्व. Śi K1 निदंति; B2 निदांते. T2 सम्यश्चेश्व (sic) न लजंति; G1 खस्थानात्प्रच्याविताः स्युर्. — Śi K1 om. (hapl.) 32bc. — °) B4 अपि; T G1. 2 चापि (for चैव). Dc गुरूंश्चेव विनिन्नंति; G4 श्व नापि नंदंति; M श्वेवाभिनंदंति. — d) B4 श्रीनं; D6 मूर्जाः. S (except G8) मूढा निश्चितमानिनः (T1 निनं; M1 नसाः).

33 °) G4 M लोकं. B2. 4[S]पि (for वि-). — °) Ś1 D5 चेह; K1. 2 चैव (for द्विज-). — °) D1 अयुक्तं; D2 M1 अधर्म्य; G1 अधर्मश्च. — °) B2. 4 मे (for ते).

# विप्रर्षभम्रवाचेदं सर्वधर्मभृतां वरः ॥ १ श्रुतिप्रमाणो धर्मो हि बृद्धानामिति भाषितम् ।

C. 3. 13843 B. 3. 209. 2 K. 3. 213. 2

34 a) Ś1 K D1-8. 5 transp. वक्तुं and शक्यं. — b) Ś1 K1. 2 D1. 3 M1 धम्योधम्यें(  $K_2$ ° में) षु. — After  $34^{ab}$ , G1 ins.:

1020\* वेदधर्माविरुद्धं यद्ममाणैः प्रतितं शुभम्। — G1 om. 34°d. — °) K4 D2 G4 स्वधर्म°. — d) M2 संशमं (for स यशः). G4 नरः (for महत्).

Colophon. — Major parvan: K2 T2 G2. 4 आरण्य; Dc2 वन (!). — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. Ś1 K1. 2 D6 (all om. sub-parvan name) mention only धर्मव्याधो (K1 D6 व्याधो )पाल्यान; K3. 4 B Dc Dn D1-4.6 G3 M2, likewise, only पतिव्रतोपाल्यान. — Adhy. name: Ś1 हिंसानिर्णय:; G1 धर्मव्याधकोशिकसंवादः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (sup. lin.). n3 D1 207; Dn2 206; T1 G1 M (M2 sup. lin.) 202 (M2 orig. 204); T2 201; G2. 4 203. — Śloka no.: Dn 39.

### 200

1 °) K4 B D4. 6 G8 निपुण:. — °) Ś1 B3 सर्वधर्म-विदां; D2 सर्वे धर्मभृतां; D5 धर्म्ये धर्मे . K2-4 B1-3 D4. 5 वर. B4 सर्वभूतहिते रतः.

2 Before 2, Śi K2 G1 ins. धर्मन्याधः; K1. 3. 4 B D T G2. 3 M न्याध उ° (resp. न्याधः). — ") B1-3 Dc Dn D4. 6 T2 G3 [5]यं; G4 च (for हि). Śi K D1-3. 6

C. 3. 13843 B. 3. 209. 2 K. 3. 213. 2 सक्ष्मा गतिहिं धर्मस्य बहुशाखा ह्यनन्तिका ॥ २ प्राणात्यये विवाहे च वक्तव्यमनृतं भवेत् ॥ ३ अनृतं च भवेत्सत्यं सत्यं चैवानृतं भवेत् ॥ ३ यद्भृतहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति धारणा ॥ विपर्ययक्वतोऽधर्मः पश्य धर्मस्य सक्ष्मताम् ॥ ४ यत्करोत्यशुमं कर्म शुभं वा द्विजसत्तम ॥ अवश्यं तत्समामोति पुरुषो नात्र संशयः ॥ ५ विषमां च दशां प्राप्य देवानगहिति वै भृशम् ॥ आत्मनः कर्मदोषाणि न विजानात्यपण्डितः ॥ ६ मृदो नैकृतिकश्चापि चपलश्च द्विजोत्तम ॥ सुखदुःखिवपर्यासो यदा ससुपपद्यते।
नैनं प्रज्ञा सुनीतं वा त्रायते नैव पौरुषम्।। ७
यो यमिच्छेद्यथा कामं तं तं कामं समश्चयात्।
यदि स्यादपराधीनं पुरुषस्य क्रियाफलम्।। ८
संयताश्चापि दक्षाश्च मितमन्तश्च मानवाः।
दश्यन्ते निष्फलाः सन्तः प्रहीणाः सर्वकर्मभिः॥ ९
भूतानामपरः कश्चिद्धिंसायां सततोत्थितः।
वश्चनायां च लोकस्य स सुखेनेह जीवति।। १०
अचेष्टमानमासीनं श्रीः कंचिदुपतिष्ठति।
कश्चित्कर्माणि द्वविन्ह न प्राप्यमिष्टेगच्छिति।।

श्रुति: प्रमाणं धर्मस्य. —  $^b$ )  $T_1$   $M_2$  इह ;  $T_2$   $G_2$ . 4 अभि- (for इति).  $D_5$  शासनं (for भाषितम्).  $S_1$   $K_1$ . 2  $B_{1-3}$   $D_5$   $D_1$   $D_4$ . 6  $G_3$  इति वृद्धानुशासनं. —  $^d$ )  $G_4$  ह्यानंत्रका;  $G_4$   $G_5$   $G_6$   $G_7$   $G_8$   $G_8$  ह्यानंत्रका ( $G_8$   $G_8$ );  $G_8$  4 ह्यानंत्रता.

3 °) K<sub>3</sub> B D (except D<sub>1-8. 5</sub>) T<sub>1</sub> G<sub>8. 4</sub> M<sub>2</sub> प्राणांतिके; K<sub>4</sub> प्राणव्यये. B<sub>1</sub> विवादे. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> कर्तव्यम् (for वक्तव्यम्). D<sub>2</sub> चरेत् (for भवेत्). — K<sub>1</sub> om. (hapl.) 3<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> B Dc Dn D<sub>4. 6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1. 8</sub> M अनृतेन; D<sub>5</sub> अनृतं वै. G<sub>1</sub> M वदेत् (for भवेत्). — <sup>d</sup>) K<sub>8. 4</sub> B<sub>2. 4</sub> D<sub>1</sub> सत्ये चैव; B<sub>1. 8</sub> Dc Dn D<sub>4. 6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1. 8</sub> M सत्येनैव (for सत्यं चैव). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M वदेत् (for भवेत्).

4 °) De अत्यर्थं. - °)  $B_4$  धर्मिणां;  $D_4$   $T_2$   $M_2$  धारणात्;  $D_5$  सत्तम. - °)  $G_2$  विषयांस $^\circ$ . - After 4,  $G_2$  ins.:  $1021^*$  यस्करोत्यञ्जभं कर्म पश्य धर्मस्य सूक्ष्मताम्।

5 a) Ś1 K D1-3. 5 यः (for यत्). T1 [अ] शुचि (for [अ] शुभं). — b) Dn G3 यदि (for द्विज-). T G1. 2. 4 M शुभं वापि द्विजोत्तम. — After 5ab, T1 ins.:

1022\* अस्य कर्तुर्गतिं सर्वां वक्ष्यामि द्विजसत्तम ।
— °) Т1 भक्षयन् (for अवस्यं). Ś1 K D1-8. ь फलमा-मोति; उ4 तमवा .

6 G2 om. 6°-7°. — °) B1 हि; T G1. 4 M2 तु (for च). B1 Dn प्राप्तो (for प्राप्य). — °) B1. 4 देवं; G1 देशान्. K1-3 D2 M1 गहैं ति वै; B4 गहें यते; D1. 5 अहैं ति वै. — °) T1 कर्मणः (for आस्मनः). Ś1 K2 °दोषे हि; K1 °दोषं हि; K4 D2. 8 °दोषान्वै; B2. 8 °दोषांश्च; B4 °दोषं तु; D1 °दोषं वै; D5 °दोषत्वं; T G1. 2 M °दोषण; G4 °दोषाणां. — °) Dc च जानाति (for विजा °). Ś1 K B2 D1. 2. 5 न वि(D1 नैव)जानंत्यपंडिताः.

7 G2 om. 7<sup>ab</sup> (cf. v.l. 6). — a) Dn2. n3 D1

नैष्कृतिक°. Ś1 K2 D6 मूढा नैकृतिकाश्चापि (D6 श्रैव). -b) Ś1 K2 D5 चपलाश्च. K2 Dc2 D2. 4 °त्तम:. K1 चपला द्विजसत्तम. -T G1. 4 M ins. after 7: G2 (which om.  $6^a-7^b$ ) ins. after 5:

1023\* शुभं ब्रह्माति वै कर्म पुरुषः पापनिश्चयः।

 $[T_1 ext{ अशु ( for धुमं).} ext{ } M ext{ अशु मं कर्म वै कर्म ( <math>M_1$  ° मं बि मित).]

 $-7^{cdef} = (\text{var.}) \text{ B. } 12.331.1. - ^{\circ}) \text{ Ks. 4 }^{\circ}$  विपर्यायेर्; B<sub>1</sub> D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M °सेर्; B<sub>2-4</sub> D<sub>22</sub> D<sub>2</sub> °से; D<sub>1</sub> °सान् (!); D<sub>1</sub> °सं; D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> °साद्. -  $^{d}$ ) B<sub>4</sub> D<sub>1</sub> सदा (for यदा). G<sub>4</sub> समिभपद्यते. -  $^{\circ}$ ) T<sub>1</sub> दैवं; G<sub>1</sub> नैतं; G<sub>2</sub> एनं. D<sub>11</sub> M<sub>2</sub> प्रजा. T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> सुनीतिर्. -  $^{f}$ ) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3.6</sub> न च (for नैव). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M त्राति नैव च पौरुषं.

8 °) K3. 4 D2. 8 यं (for यो). — b) K2 तं ते; T1 ततः; G1 M1 तथा; G2. 4 स तं (for तं तं). Ś1 K2. 8 D2 डपाश्चयात्; K1. 4 B3. 4 D1. 8 अवामुयात्; B1. 2 Dn D4. 6 G3 स आमुयात्; Dc M1 समामु ; D5 डपाश्चते; G1 समञ्जते (for "यात्). — c) Ś1 K1. 2. 4 D1-3. 5 G2. 4 यदि स्थान्न (G4 "न्ना-) परा". — d) B2 Dn D4. 6 T1 G8 पौरूष".

9 °) T2 निष्कुला:; some MSS. निःफला:. — <sup>d</sup>) Ś1 K1. 2 प्रहीनाः. K3. 4 D1. 5 °कमेसु.

10 b) Ś1 K2 सततोद्यत:; K1 अपरोद्यत:. — b) K4 D5 T G1. 2. 4 M1 सुखेनैव (D5 न हि). T G4 M2 जीयंते; G1. 2 युज्यते (for जीवति). B Dc Dn D4. 6 G8 सं सुखी जीवते सदा (B4 सुखेनैवेह जीवति).

11 °) B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-8.5</sub>) G<sub>3</sub> अचेष्टमि चासीनं.

- b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> °तिष्ठते; B<sub>1</sub> °स्पंति; B<sub>3</sub> D<sub>6</sub> °गच्छति.

- °) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3.5</sub> कुर्वाणो; B<sub>3</sub> गच्छति (for कुर्वन्हि).

B<sub>4</sub> कस्यचित्कुर्वतः कर्म. — d) K<sub>3</sub> G<sub>2</sub> M न प्राज्यस्; K<sub>4</sub> B<sub>1.2</sub>

देवानिष्ट्रा तपस्तस्वा कृपणैः पुत्रगृद्धिभिः।
दश्यमासष्ट्रता गर्भे जायन्ते कुलपांसनाः॥ १२
अपरे धनधान्यैश्व भोगैश्व पितृसंचितैः।
विपुलैरिमजायन्ते लब्धास्तैरेव मङ्गलैः॥ १३
कर्मजा हि मनुष्याणां रोगा नास्त्यत्र संशयः।
आधिभिश्वेव बाध्यन्ते व्याधैः क्षुद्रमृगा इव ॥ १४
ते चापि कुशलैवैद्यैनिंपुणैः संभृतौषधैः।
व्याधयो विनिवार्यन्ते मृगा व्याधैरिव द्विज ॥ १५
येषामस्ति च भोक्तव्यं ग्रहणीदोषपीडिताः।
न शक्रवन्ति ते भोक्तं प्रय धर्मभृतां वर ॥ १६
अपरे बाहुबलिनः क्षित्रयन्ते बहवो जनाः।
दःखेन चाधिगच्छन्ति भोजनं द्विजसत्तम ॥ १७

इति लोकमनाक्रन्दं मोहशोकपरिष्ठुतम् ।
स्रोतसासकृदाश्विप्तं हियमाणं बलीयसा ॥ १८
न भ्रियेयुर्न जीयेयुः सर्वे स्युः सार्वकामिकाः ।
नाप्तियं प्रतिपश्येयुर्वशित्वं यदि वै भवेत् ॥ १९
उपर्युपरि लोकस्य सर्वो गन्तुं समीहते ।
यतते च यथाशक्ति न च तद्वर्तते तथा ॥ २०
बहवः संप्रदृश्यन्ते तुल्यनक्षत्रमङ्गलाः ।
महच फलवेषम्यं दृश्यते कर्मसंधिषु ॥ २१
न कश्चिदीशते ब्रह्मन्खयंग्राहस्य सत्तम ।
कर्मणां प्राकृतानां वै इह सिद्धिः प्रदृश्यते ॥ २२
यथा श्रुतिरियं ब्रह्मञ्जीवः किल सनातनः ।
श्रीरमध्रवं लोके सर्वेषां प्राणिनामिह ॥ २३

C. 3. 13865 B. 3. 209. 23 K. 3. 213. 24

De D1 नाप्राप्यम्; B4 न चार्थम् (for न प्राप्यम्).

12 b)  $K_1$  ° គេអ៍អែះ;  $K_2$   $D_5$  °  $\iota$ ្រ្ត្តែអែះ;  $K_4$   $T_2$   $G_{1.2.4}$   $M_1$  °  $\iota$ ្រ្ត្រូអែះ. — c)  $\dot{S}_1$   $K_{1.2.4}$   $B_4$   $D_{1-3}$  दश मासान्;  $B_{2.3}$  ° मासं (for ° मास-). S (except  $G_3$ )  $\iota$ 1  $\iota$ 1.

13 Dc2 om. 13<sup>ab</sup>. — b) B4 कोपेश्च; G2 भोग्येश्च. — c) K3 G4 अपि; D8 चापि; D1 अधि-; T1 अथ (for अभि-). — d) Ś1 K1. 2 लड्घा; T1 G4 बद्धास. T1 G4 इव (for एव). — After 13, S (except G8) ins.:

1024\* न देहजा मनुष्याणां न्याधयो द्विजसत्तम।

14 °)  $D_{5}$ . 6  $G_{5}$  कर्मजो;  $T_{2}$  कर्मात्मा. —  $^{b}$ )  $B_{1}$   $D_{6}$  भोगा;  $D_{5}$ . 6  $T_{2}$   $G_{5}$  रोगो (for रोगा). —  $T_{1}$   $M_{2}$  om.  $14^{c}-15^{d}$ . —  $^{c}$ )  $G_{1}$   $M_{1}$  ज्याधिभिद्य. The old printeded. read ज्याधयो विनिवायते, which was not found in any MS. —  $^{d}$ )  $T_{2}$   $G_{1}$ . 2. 4  $M_{1}$  ज्यालें:

15 T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. 15 (cf. v.l. 14). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> वैद्ये; K<sub>2</sub> D<sub>13</sub> वेद्येर्; G<sub>2</sub> वंद्येर्. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> विपुल्डे: (for निपुणे:). — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> विनिवर्तते. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 3. 4 Dc D<sub>2</sub>. 3 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> मृगच्याधेर् ( $T_2$  °हेर्). K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 द्विपा: (for द्विज).

16 °)  $K_2$   $G_4$  एषाम्;  $T_1$  तेषाम्. — °) S (except  $G_3$ ) °रोग° (for °दोष°). — °)  $D_c$  ते दोषं;  $D_1$  भोक्तड्यं;  $T_1$  भोक्तुं च (for ते भोक्तुं). — °) S (except  $G_8$ ) चेष्टितुं पूर्वकर्मणा (T °तुं पुण्यकर्मणः; M °तं पश्य कर्मणः).

17 T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. 17. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1-8</sub>. 5 वह्नि (for बाहु°). — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> B<sub>2</sub>. 3 Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> क्किस्यंति; K<sub>4</sub> दर्श्यते; B<sub>1</sub> तुष्यंति.

18 a) B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> °क्कांतं (for °क्कन्दं). — b) B<sub>1</sub> मोहशोक-परायणं; B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M देह(B<sub>4</sub> मोह-; T<sub>1</sub> देव)शंकापरि-धुतं. — c) K<sub>3</sub> कालेन; K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> Dc D<sub>1-3</sub> श्रोतसा. K<sub>3</sub> आसक्तं; K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> आकृष्टं. — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 3 हियमानं; T<sub>1</sub> श्रीयमाणं. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 विलोक्य (for बली°).

19 a) Śi Ks. 4 Bs D1-3. 5 G4 M1 जीवेयुर्. — G4 om. (hapl.) 19bc. — b) K2. 4 Bs Dn D3-6 Gs सर्व-कामिका:; T1 स्वर्ग . — d) T1 वहयं च; G1 स्वयशो; G2. 4 विधिश्र; M1 स्ववशो; M2 वशं च (for विशत्वं). G2. 4 नो (for वे).

20  $^a$ )  $M_1$  लोकोयं (for लोकस्य). —  $^b$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}$   $B_4$   $D_{1-8}$ .  $_5$  अभीष्सते (for समीहते). —  $^d$ )  $K_4$   $D_3$ .  $_5$  यथा.  $T_1$  न तथा वर्तते च तत्.

21 <sup>a</sup>) G1 वस्तवः (for बहवः). — <sup>c</sup>) B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> तु (for च). Ś1 फलवेफल्यं. — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> सर्वकर्मसु; D<sub>5</sub> S (except G<sub>3</sub>) कर्मसिद्धिषु. — After 21, D1-3 ins.:

1025\* वहन्ति शिबिकामन्ये यान्त्यन्ये शिबिकागताः।

22 a) Ks B2. s D (except D5) Gs केचिद् (for कश्चिद्). Śi Ki. 2. 4 D5 G2. 4 हर्यते; B1 गीयते; T G1 M1 ईहते (for ईशते). — b) K4 B2 Dc1 Dn1. n2. n3 (before corr.) D2-6 M2 आहस्य; G1. 2 आहञ्च. G4 संग्रहे (for सत्तम). — c) Ks Dc1 Dn1. n2 D4 T G3. 4 कर्मणा-. B4 D1 T2 G2. 4 M2 प्रकृ . Śi K1. 2. 4 D1. 8. 5 हि (for वे). — d) Dc देहसिद्धि:; T1 इह संधि:.

23 °) T G2. 4 तथा.

महाभारते

C. 3. 13865 B. 3. 209. 24 K. 3. 213. 25 वध्यमाने शरीरे तु देहनाशो भवत्युत । जीवः संक्रमतेऽन्यत्र कर्मबन्धनिबन्धनः ॥ २४ ब्राह्मण उवाच । कथं धर्मभृतां श्रेष्ठ जीवो भवति शाश्वतः । एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं तत्त्वेन वदतां वर ॥ २५

न जीवनाशोऽस्ति हि देहभेदे

मिध्यैतदाहुभ्रियतेति मूढाः ।
जीवस्तु देहान्तरितः प्रयाति

दशाधेतैवास्य शरीरभेदः ॥ २६
अन्यो हि नाश्चाति कृतं हि कर्म

स एव कर्ता सुखदुःखभागी ।
यत्तेन किंचिद्धि कृतं हि कर्म

तदश्चते नास्ति कृतस्य नाशः ॥ २७

24 a) B<sub>2</sub> G<sub>1</sub> वर्ष (for वध्य ). T<sub>1</sub> च देहे (for शरीर). Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 8. 5 च (K<sub>4</sub> वे) (for तु). — c) K<sub>2</sub> नित्यं (for Sन्यत्र). — d) = (var.) 34<sup>d</sup>. Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> कमेंबंधन (D<sub>5</sub> धानु) बंधनः; D<sub>5</sub> कमेंसंघिन ; T<sub>1</sub> विश्यश्च शाश्वतः; G<sub>1</sub> M वंधनबंधितः. — After 24, K<sub>1</sub>. 2 ins. an addl. colophon.

25 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> कौशिक: (for ब्राह्मण उ°). — <sup>a</sup>) B<sub>1-3</sub> D<sub>6</sub> धर्म (B<sub>1</sub> ब्रह्म)विदा; Dc Dn D<sub>3</sub>. <sub>4</sub> कर्मविदां (D<sub>3</sub> भृतां). — <sup>c</sup>) B<sub>1</sub> Dc D<sub>2</sub> S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) श्रोतुं (for ज्ञातुं). — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> तत्वतो. B<sub>2</sub>m वरदां (for वदतां).

26 Ś1 K1. 2 B2 धर्मन्याधः (for न्याधः). — 4)  $T_2$  देहनाशो.  $D_6$  तिवह (for [अ]स्ति हि).  $D_1$  शरीरभेदे (for हि देह<sup>4</sup>). — b) Ś1 K1. 2. 4  $D_2$ . 3 श्रियते प्रमूढाः;  $K_3$   $D_{c1}$   $D_1$   $D_4$   $G_4$  M श्रियतीति मूढाः;  $D_1$ . 6 श्रियते किलेति;  $T_1$  प्रवदंत्यमूढाः. — 4)  $K_4$ m  $B_4$   $T_2$   $G_2$ . 4 दशार्धता तस्य;  $D_6$  आहर्यते वापि;  $T_1$  दशापरस्तस्य (for दशार्धतेवास्य).

27 °) Ś1 K1. 4 D1 अन्यज्ञ; K2. 3 D2. 3 G4 M1 अन्यश्च; D5 T G1. 2 अन्यस्य (T1 न्न°); M2 अन्यश्च. — °) G4 चैव (for एव), and °मोगी (for भागी). B1-3 D (except D1-8. 5) G3 मनुष्यलोके मनुजस्य कश्चित्; T G1. 2 M स वै कर्ता सुखदु:खस्य (G2 दु:खसुखस्य) भा(T1 M2 भो)गी. — °) T2 G2. 4 M2 यत्नेन (for यत्तेन). Ś1 K D1-8. 5 सुकृतं; M1 च कृतं (for हि कृतं), K3 D1 कृतं च (for हि

अपुण्यशीलाश्च भवन्ति पुण्या
नरोत्तमाः पापकृतो भवन्ति ।
नरोऽनुयातस्त्विह कर्मिभः स्वैस्ततः सम्रत्पद्यति भावितस्तैः ॥ २८
ब्राह्मण उवाच ।
कथं संभवते योनौ कथं वा पुण्यपापयोः ।
जातीः पुण्या ह्यपुण्याश्च कथं गच्छति सत्तम ॥ २९
व्याध उवाच ।

गर्भाधानसमायुक्तं कर्मेदं संप्रदृश्यते । समासेन तु ते क्षिप्रं प्रवक्ष्यामि द्विजोत्तम ॥ ३० यथा संभृतसंभारः पुनरेव प्रजायते । ग्रुभकुच्छुभयोनीषु पापकृत्पापयोनिषु ॥ ३१ ग्रुभैः प्रयोगैर्देवत्वं व्यामिश्रैर्मानुषो भवेत् । मोहनीयैर्वियोनीषु त्वधोगामी च किल्बिषैः ॥ ३२

कर्म). — d) G1 M2 नात्र (for नास्ति).

28 a) Ś1 K1. 2 B2. 3 D (except D1-3. 5) G3
सुपुण्य° (for अपुण्य°). B Dn D4. 6 G3 हि (B4 तु) (for
च). M1 [अ]पुण्या (for पुण्या). — b) N T1 G3 M नरा
धमाः (for नरो°). K3. 4 D1-3. 5 पुण्यकृतो; G1. 4 पापकृता.
— °) D5 नरस्तु जातस्त्विह; T1 G1 M2 नरास्तु (G1° रा हि;
M2 °राथ) गच्छंति हि; G2. 4 नरोनुगम्येत हि; M1 अधो नरो
गच्छति. — d) T2 नृतैः; G2. 4 कृतैः (for ततः). Ś1 K B1
D1-3. 5 T2 समुत्पत्स्यति. Ś1 K1. 2 M मानितैस्. — After
28, G2. 4 ins. an addl. colophon (adhy. no.: 204).

29 G<sub>1</sub> को शिक: (for ब्राह्मण:). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> Dc<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>5</sub>. 6 स (for सं-). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc<sub>2</sub> D<sub>4</sub> जाती; Dc<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 8 M<sub>1</sub> जाति:; G<sub>2</sub>. 4 जाता:; M<sub>2</sub> जात्या. B<sub>2</sub> Dn तु (for हि). T<sub>1</sub> जात्या पुण्यामपुण्यां च. — <sup>d</sup>) G<sub>2</sub>. 4 गर्भ (for कथं). K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub>. 5 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M गच्छंति. D<sub>5</sub> जंतव: (for सज्म).

30 Ś1 K2 धर्मन्याधः (for न्याध उ°). — Ś1 om. 30. — ") K1. 2 गर्भाधाने. — ") K1. 2. 4 D2. 3. 5 संप्रपद्यते; K3 D1 "वर्तते; Dc2 "पद्यते. — ") K B4 D1-3 तत्सर्व ; D5 तान्सर्वान् (for ते क्षिप्र). — ") T1 प्रवक्ष्येहं (for "क्ष्यामि). T2 G1. 2. 4 M वक्ष्यामि द्विजसत्तम.

31 °) T1 शुभमाप्तोति; T2 G1. 2. 4 शुभयोनी तु (for 'योनीषु!).

32 °) S1 वियोनी च; T1 विमोहत्वं; T2 G2 च तिर्यक्तवं;

जातिमृत्युजरादुःखैः सततं समिमद्वतः ।
संसारे पच्यमानश्च दोषेरात्मकृतैर्नरः ॥ ३३
तिर्यग्योनिसहस्राणि गत्वा नरकमेव च ।
जीवाः संपरिवर्तन्ते कर्मबन्धनिबन्धनाः ॥ ३४
जन्तुस्तु कर्मभिस्तैस्तैः खकृतैः ग्रेत्य दुःखितः ।
तदुःखप्रतिघातार्थमपुण्यां योनिमश्चते ॥ ३५
ततः कर्म समादत्ते पुनरन्यन्नवं बहु ।
पच्यते तु पुनस्तेन भ्रुक्त्वापथ्यमिवातुरः ॥ ३६
अजस्रमेव दुःखार्तीऽदुःखितः सुखसंज्ञितः ।
ततोऽनिष्टुच्चन्धत्वात्कर्मणामुदयादपि ।

 $G_1$  अमानीषु  $(\text{for faul}^\circ)$ . —  $^a$ )  $T_1$  यथाकामी च;  $T_2$   $G_2$  अधौरोति;  $G_4$  अधौगामी च;  $M_2$  अधौगामिषु.  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_{1-3}$  Dn  $D_1$ .  $_3$  किल्बिषी.

33 °)  $D_1$  जनम°; S (except  $G_8$ ) ज्याधि°. — °)  $S_1$   $K_1$   $D_{1-8}$   $T_2$   $G_2$  °द्भुता:;  $K_2$   $D_2$   $G_4$  °द्भुतं. —  $G_4$   $G_4$  °द्भुतं. —  $G_4$  °द्भुतं. —  $G_4$  °द्भुतं. — °) The reading संचरे or संचारे (for संसारे) of some old printed ed. is not found in any  $G_4$   $G_4$ 

34 T<sub>1</sub> om. 34 (cf. v.l. 33). — °) D<sub>5</sub> संप्रतिवर्तते. — °) = (var.)  $24^d$ . Śi K<sub>1</sub>. 3 B<sub>3</sub> G<sub>1</sub>. 2 M<sub>1</sub> कमंबंधन-वंधना: (G<sub>1</sub>. 2 °संयुता:; M<sub>1</sub> 'बंधिता:); T<sub>2</sub> M<sub>2</sub> कामबंधन-संयता:.

35 T1 om. 35 (cf. v.l. 33). — a) Ś1 K1. 2 जंतव:; B2 T2 जंतु: स्व:; B4 G1 M2 जंतुश्च; Dc जंतुष्ठ. G1 (before corr.). 2 स्व: स्व: (for तैस्ते:). — b) K1. 2 Dc D4. 6 G3 सु- (for स्व-). Ś1 K1 दु:खिता:. — d) Ś1 K1. 2 अश्चयु:; B2 Dn D4. 6 G3 आमुते; B4 ऋच्छति. B3 पुण्यां योनिम-वामुते; D5 G2. 4 पुण्यां योनि समश्चते; G1 M अपुण्या याति योनयः.

36 °) Ś1 K1. 2 समाधत्ते. — °) De न तु (for बहु). D1 पुनरन्यत्र यद्धहु. — °) K1. 2 पश्यते; K3 B1 सुच्यते; De पच्यंते. — °) T1 G1. 4 [अ]भक्ष्यम् (for [अ]पथ्यम्). De इवात्मनः.

37 °) Ś1 इव; K D1-3. 5 इह (for एव). — b) Dn D4. 6 G3 सुखसंज्ञकः; T1 सुखसंज्ञितं. Dc अमत्यसुखपीडितः; G2. 4 दुःखितोदुःखसंज्ञितः. — °) Ś1 K1. 2 अतो. B8 °निमित्तवंधं; D5 °निर्मृत्तवंधं; M °नितृत्तवंधं. — °) Ś1 K B4 D1-8. 5 परिअमति. T1 G1 M1 संसारं; G3 संचारे.

परिक्रामित संसारे चक्रवद्वहुवेदनः ॥ ३७ स चेित्रवृत्तवन्थस्तु विशुद्धश्वापि कर्मिभिः । प्रामोति सुकृताल्लोकान्यत्र गत्वा न शोचिति ॥ ३८ पापं कुर्वन्पापवृत्तः पापस्थान्तं न गच्छिति । तस्मात्पुण्यं यतेत्कर्तुं वर्जयेत च पातकम् ॥ ३९ अनस्रशुः कृतज्ञश्च कल्याणान्येव सेवते । सुखानि धर्ममर्थं च स्वर्गं च लभते नरः ॥ ४० संस्कृतस्य हि दान्तस्य नियतस्य यतात्मनः । प्राज्ञस्यानन्तरा वृत्तिरिह लोके परत्र च ॥ ४१ सतां धर्मेण वर्तेत क्रियां शिष्टवदाचरेत् ।

C. 3. 13884 B. 3. 209. 44 K. 3. 213. 45

— 1) Ś1 K B4 D1-8. 5 T G2. 4 M1 बहुवेदने (T1 M1 नं); G1 परिवेष्टनं.

38 °) T1 ते (for चेन्). — b) D1 निवृत्त (for विशुद्ध °). — After 38°b, all MSS. (except D1. 3. 5 T1 G1; K1. 2 om. line 2) ins.:

1026\* तपोयोगसमारम्भं कुरुते द्विजसत्तम । कर्मभिर्वेहुभिश्चापि लोकानश्चाति मानवः ।,

which in Ks. 4 B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub> is followed by a repetition of 38<sup>ab</sup>. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 प्राप्तुते. — d) Ś<sub>1</sub> शोचते.

39 °) D1 पापवृत्तिः. T2 पापात्मा पापवृत्तिश्च; G1 सततं पापवृत्तत्वः. — b) B Dc नियच्छति (for न ग°). — After 39ab, G2. 4 ins.:

1027\* पुण्यं कुर्वेन्पुण्यवृत्तः पुण्यस्थान्तं न गच्छति।
— d) K4 D2. 3. 5 वर्जयेत्तचः; B Dc Dn D4. 6 T1 G8 M
वर्जयीत च; T2 G1. 2. 4 वर्जयित्वा तु. K8 B2-4 Dn1. n2
D4. 6 T1 G8 M पापकम्.

40 <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> B<sub>8</sub> Dc D<sub>8</sub> T<sub>2</sub> अनस्य:. Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 5 कृतप्रज्ञ:. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. s D<sub>5</sub> कल्याणानेव; B<sub>1</sub>. s Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> °णानि च; B<sub>5</sub> कइमलानि च. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. 2. 5 सुकृतैर्लभते महत्.

41 a) K4 D2. 3 संस्कृतस्य. B1-3 D (except D1-3) G3 M1 च; G1 तु; M2 [इ]ह (for हि). K2 om. (hapl.) 41<sup>b</sup>-42<sup>c</sup>. — b) Dn3 D2 जितात्मनः. — c) T2 G2. 4 वत्मा (for वन्तरा).

42 K<sub>2</sub> om. 42<sup>abc</sup> (cf. v.l. 41). — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub>. 4 D<sub>5</sub> S (except T<sub>1</sub> G<sub>5</sub>) किया:. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 8. 4 D<sub>1-5</sub>. 5 धर्म (for लोक). — <sup>d</sup>) K<sub>5</sub> D<sub>5</sub> लप्स्वेत. Some MSS. द्विज:,

C. 3. 13885 B. 3. 209. 44 K. 3. 213. 45 असंक्रेशेन लोकस्य वृत्तिं लिप्सेत वै द्विज ॥ ४२ सिन्ति ह्यागतिवज्ञानाः शिष्टाः शास्त्रविचक्षणाः । स्वधर्मेण क्रिया लोके कर्मणः सोऽप्यसंकरः ॥ ४३ प्राज्ञो धर्मेण रमते धर्म चैवोपजीवति । तस्य धर्मादवाप्तेषु धनेषु द्विजसत्तम । तस्यैव सिश्चते मूलं गुणान्पञ्यति यत्र वै ॥ ४४ धर्मात्मा भवति ह्येवं चित्तं चास्य प्रसीदति । स मैत्रजनसंतुष्ट इह प्रत्य च नन्दति ॥ ४५ शब्दं स्पर्शं तथा रूपं गन्धानिष्टांश्च सत्तम । प्रभुत्वं लभते चापि धर्मस्यैतत्फलं विदुः ॥ ४६ धर्मस्य च फलं लब्ध्वा न तृप्यति महाद्विज ।

अतृ प्यमाणो निर्वेदमाद ते ज्ञान च शुषा ॥ ४७ प्रज्ञाच शुर्नर इह दोषं नै वा नुरुष्यते । विरुप्यति यथाकामं न च धर्म विम्रञ्जति ॥ ४८ सर्वत्यागे च यतते दृष्ट्या लोकं श्र्यात्मकम् । ततो मोश्ले प्रयतते ना नुपाया दुपायतः ॥ ४९ एवं निर्वेदमाद ते पापं कर्म जहाति च । धार्मिक श्रापि भवति मोश्लं च लभते परम् ॥ ५० तपो निःश्रेयसं जनतो स्तस्य मूलं श्रमो दमः । तेन सर्वा नवा मोति कामान्यान्म न से च्छति ॥ ५१ इन्द्रियाणां निरोधेन सत्येन च दमेन च । ब्रह्मणः पदमा मोति यत्परं द्विजसत्तम् ॥ ५२

43 B<sub>2</sub> om.  $43^{ab}$ . — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc Dn D4. 6 T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> द्धागम (for द्धागत ). D<sub>1</sub> आगतागमविज्ञानाः. — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> शास्त्रे (for शास्त्र ). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> कर्मणः सोस्य संकरः; K<sub>2</sub> कर्मनाशोसि सं ; T<sub>1</sub> कुर्वाणः सो द्धसं ; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 कुर्वाणास्त्रे द्धसंकरः (G<sub>2</sub> राः); G<sub>1</sub> कुर्वाणा ये द्धसंकरः; M कर्मणः स द्धसंकरः

44 <sup>a</sup>) Ś1 K<sub>2-4</sub> D<sub>1-8</sub> ਸਗ; D<sub>5</sub> राज- (for प्राज्ञो). T1 G1 M ਬਜੇ ਚ (for ਬਜੇੰਗ). K<sub>4</sub> G1 (before corr.) ਲਮ° (for रम°). — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> ਸਗ ਜੈ°; T<sub>1</sub> ਬਜੇੰਗੈ° (for ਬਜੇੰ ਜੈ°). — After 44<sup>ab</sup>, M ins.:

1028\* धर्मेण वृत्ति कुरुते धर्म चैव प्रशंसति।

— Ks om. 44°-45°. — °) Ks Dn D1-6 ततो ध(Dn D4. 6 स्माद्ध)मीदवासेन; M स तु धर्मादवासेहि. — °) Ks Dn D1-6 धर्मेन; B1 धर्मेषु; T2 नष्टेषु. M धर्मेन्नीह्मणसत्तम.

— °) T1 मुंचते; T2 G2-4 M1 [आ]सिंचते. — ¹) S (except G3) गुणं. B3 T1 G4 पर्श्यंति.

45 K<sub>3</sub> om. 45 (cf. v.l. 44). —  $^a$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 भवते; G<sub>4</sub> वदति. — G<sub>2</sub> om. 45 $^{cd}$ . —  $^c$ ) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>5</sub>) G<sub>8</sub> स मित्र $^{\circ}$ . —  $^d$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 परत्रेह (for इह प्रेस). D<sub>5</sub> विंदति; G<sub>1</sub> नश्यति (for नन्दति).

46 °) De Ti M शब्दस्पर्श. Bi गंधं (for रूपं). Śi Ki. 2. 4 Di. 3. 5 शब्दे (Ki. 2 °ब्द-) स्पर्शे तथा रूपे. — b) Śi Ki. 2. 4 Di. 3 रसे (Ki. 2 °स्) गंधे च; Bi रूपिमष्टं च; D2 रसं गंधं च; D5 गंधेभीष्टे च (for गन्धानिष्टांख). B4 भारत; G1 सर्वशः (for सत्तम).

47 <sup>a</sup>) T1 अधर्मस्य (for धर्मस्य च). — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub> Dn D1. 4. 6 G<sub>8</sub> M1 तुष्यति; G<sub>2</sub> त्रप्सिति. K<sub>2</sub> D1 M<sub>2</sub> महान्;  $K_4$  Dc सदा (for महा-). — °) Ś1  $K_{1-3}$  Dc D1  $T_2$  G2. 4  $M_2$  अतृष्यमानो;  $B_1$  तृष्यमाणोपि;  $B_2$  अतुष्यमाणो;  $B_4$  तृष्यमाणो. —  $^d$ ) B D (except  $D_{1-3. 5}$ )  $G_3$  आपेदे;  $T_1$  नादत्ते (for आदत्ते).

48 a) Ś1 K D1-8 ज्ञान° (for प्रज्ञा°). Ś1 K1. 2 इति; Dc इव (for इह). — b) K3 B1. 4 Dc1 D2. 8. 6 चैव; T1 G1 एव (for नैव). D1 [अ]नुस्थ्यति; G1 M2 वुस्थते. T2 G2. 4 दोधेनैंवावस्थ्यते. — c) K4 विरज्येत; B Dc Dn D2-6 T1 G1. 8 विरज्यते; D1 विरति च; T2 M2 विराजित; M1 विरज्येति. B1. 8. 4 Dc T1 G1 M तथा कामान्.

49 °) G2. 4 फल (for सर्व°). T1 M2 न (for च). — b) D1 क्षयान्वितं; D5 जयात्मकं; S (except G3) क्रियात्मकं. — °) K1. 2 चिरं; K3. 4 D5 मोक्षं; Ś1 lacuna. — d) K1. 2 T2 नानुपायान्; G1 यतते तान्. D5 M2 अपायतः.

50 °) B<sub>2</sub> आदाय; T<sub>1</sub> आसक्ते. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> पापकर्म. — °) S (except G<sub>3</sub>) चैव (for चापि). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 नरः; G<sub>4</sub> वरं (for परम्).

51 <sup>a</sup>) S (mostly) निश्रेयसं. — <sup>b</sup>) B4 S (except G3) तपो मूछं (T M रूपं) तपो दम:. — D1 om. (hapl.) 51<sup>d</sup>-52<sup>c</sup>. — <sup>d</sup>) G2. 4 मनसेप्स्तिन्

52 D<sub>1</sub> om.  $52^{abc}$  (cf. v.l. 51). — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub> शमेन (for सत्येन). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 ब्रह्मणा; B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 M ब्राह्मणः. T<sub>1</sub> समवा<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M सर्वमा<sup>°</sup> (for पदमा<sup>°</sup>). — T<sub>1</sub> om. (hapl.)  $52^{d}$ – $54^{a}$ .

53 T1 om. 53 (cf. v.l. 52). — a) K1. 4 Ds [अ] 引; S (except G3) [袁] 依 (for 引). — b) G4 和同 和同;

ब्राह्मण उवाच। इन्द्रियाणि तु यान्याहुः कानि तानि यतवत । निग्रहश्च कथं कार्यो निग्रहस्य च किं फलम् ॥ ५३ कथं च फलमामोति तेषां धर्मभृतां वर । एतदिच्छामि तत्त्वेन धर्म ज्ञातुं सुधार्मिक ॥ ५४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि द्विशततमोऽध्यायः॥ २००॥

# 209

मार्कण्डेय उवाच। एवम्रक्तस्तु विष्रेण धर्मव्याधो युधिष्ठिर । प्रत्युवाच यथा विप्रं तच्छुणुष्व नराघिप ॥ १ व्याध उवाच। विज्ञानार्थं मनुष्याणां मनः पूर्वं प्रवर्तते । तत्प्राप्य कामं भजते क्रोधं च द्विजसत्तम ॥ २ ततस्तदर्थं यतते कर्म चारभते महत।

इष्टानां रूपगन्धानामभ्यासं च निषेवते ॥ ३ ततो रागः प्रभवति द्वेषश्च तदनन्तरम् । ततो लोभः प्रभवति मोहश्र तदनन्तरम् ॥ ४ तस्य लोभाभिभृतस्य रागद्वेषहतस्य च। न धर्मे जायते बुद्धिव्याजाद्धर्मे करोति च ॥ ५ व्याजेन चरते धर्ममर्थं व्याजेन रोचते। व्याजेन सिध्यमानेषु धनेषु द्विजसत्तम ।

M2 तानि तानि. - cd) B4 यथा (for कथं), and यत् (for 精).

**54** T<sub>1</sub> om.  $54^a$  (cf. v.l. 52). — <sup>a</sup>)  $\mathring{S}_1$  K<sub>1</sub>. 2 Dn<sub>2</sub> कथं फलमवामोति ; G1 आमोति तेषां धर्मात्मन् . — 👂 G1 कथं (for तेषां). — °) B4 [अ] हं ज्ञातुं (for तत्त्वेन). — d) Ś1 K D1-3. 5 T2 सर्व (for धर्म). Dn निबोध में (for सुधार्मिक) B4 धर्मतत्वेन सुवत!

Colophon om. in K3 D1. - Major parvan: Ś1 K2 Dn2 T2 G2. 4 आरण्य; B2 आदि (!). - Sub-parvan: G1 M2 माई डेयसम (M2 भा) स्या (followed by पतिवती-पाल्यान in M2). K8 B Dc Dn1. n3 D2-6 G8 (all om. sub-parvan name) mention only पतिन्नतो (Ds व्याघो)-पाख्यान. — Adhy. name: G1 धर्मव्याधकी शिकसंवाद:; G2 कौशिकव्याधसंवादः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn (Dn<sub>1</sub> sup. lin.) 208 (Dn<sub>2</sub> 207); T G1 M (M2 sup. lin.) 203; G2. 4 M2 (orig.) 205. - Śloka no.: Dni. na 56; Dns 57.

## 201

1 °) B1. 2 च (for तु). — °) B1 वृत्तं; S प्रश्नं (for विप्रं). Śi K Di-8. 5 प्रत्युवाचाथ यहू तं. — 4) B4 युधिष्ठिर

(for नरा°).

2 °) Śi Ki. 2 हि विषये (for मनु°). — b) Bi-8 Dc S (except Gs) मति: (for मन:). D1 प्रपद्यते (for प्रवर्त ). — °) B1. 3 De S तां; Ds तं (for तत्). Š1 K1.2 भवति; B<sub>1</sub>. s De S (except G<sub>8</sub>) जयति (for भजते). B<sub>4</sub> ततः प्रजायते कामो; D1 तत: कामं च भजते. — d) B1. 3 D (except D1-8. 5) S रोषं; B4 रोषश् (for क्रोधं).

3 a) B4 स्वमर्थ (for तदर्थ). T1 महते (for यतते). —  $^{b}$ )  $K_{3}$  कर्ममारभते. —  $^{d}$ )  $K_{1}$  M चेन् (for च).

4 Ks. 4 om. (hapl.) 4bc. — b) Ba मोहश्च; Da विद्रेषस; S (except G1. 8) रोषश्च (for द्वेष°). — Ś1 K1. 3 B2 D5 om. (hapl.) 4°d. — °) M2 रोष: (for लोम:). — d) T G1 京) (for मोह').

5 a) B D (except D1-3. 5) G3 ततो (for तस्य). — d) Ki धर्म (for धर्म). Ti वै (for च).

6 a) K1. 2 चरितो; Ks. 4 (after corr.) B1. 8 Dc2 D1. 2. 4. 6 S चरतो (G1 च ततो; M2 रोचते) (for चरते). — b) Bs सत्यं (for अर्थ). Bs चेच्छति (for रोचते). Ś1 K1. 8. 4 D1. 2. 5 अर्थ (D5 ° थें) ब्याजोपि रोचते (Ś1 K1 वर्तते) : K2 अर्थे ब्याजे प्रवर्तते; T G1 ब्याजेन च न रो°; G2. 4 ब्याजोपि न च रो°; M अब्याजेन च रो°. — °) K3 B2 ब्याजेषु; T1 कामेन (for व्याजेन). B4 S (except G3) सेव्य'; D3 रोच (for सिध्य°). — d) D1 धर्मेषु; S (except G3) एते (for

1. 3. 13904 1. 3. 210. 7 1. 3. 214. 7 तत्रैव रमते बुद्धिस्ततः पापं चिकीर्षति ॥ ६
सुद्धद्भिर्वार्यमाणश्च पण्डितेश्च द्विजोत्तम ।
उत्तरं श्रुतिसंबद्धं ब्रवीति श्रुतियोजितम् ॥ ७
अधर्मस्विविधस्तस्य वर्धते रागदोषतः ।
पापं चिन्तयते चापि ब्रवीति च करोति च ॥ ८
तस्याधर्मप्रवृत्तस्य गुणा नश्यन्ति साधवः ।
एकशीलाश्च मित्रत्वं मजन्ते पापकर्मिणः ॥ ९
स तेनासुखमामोति परत्र च विद्दन्यते ।
पापात्मा भवति ह्येवं धर्मलाभं तु मे शृणु ॥ १०
यस्त्वेतान्प्रज्ञया दोषान्पूर्वमेवानुपश्यति ।
कुशलः सुखदुःखेषु साधृंश्चाप्युपसेवते ।
तस्य साधुसमारम्भाद्धद्विधर्मेषु जायते ॥ ११

धने°). — °) T G1 M अत्रैव (for त°).

7 a) Dc वर्षिमाणि°. D1 तु (for च). — b) K B1. 4
Dc2 D2. 3. 5 द्विजोत्तमै:; D1 द्विजातिभि:. — c) K3 उत्तरे:;
S (except G3) उत्तमं (for उत्तरं). Ś1 K B2 D2. 3. 5
प्रति ; G4 द्विज (for श्रुति ). T2 M संबंधं (for संबद्धं).
— d) Ś1 K D1-3. 5 प्रतियोजितं; B Dc D1 D4. 6 [अ]श्रुतियो°; T2 G2. 4 M1 श्रुतिचोदितं.

8 °) D5 विविधस; G1 तु विधिस (for त्रिविधस्). T1 G1 तत्र (for तस्य). — °) B1 जायते; B2-4 Dc1 Dn D4.6 S (except M1) वर्त (for वर्ध °). K4 B1-3 D (except D4) G3 रागदोषजः; T1 तव भेदतः. — °) B1-3 D (except D1-3.5) G3 चैव (for चापि). — °) K4 प्र- (for the first च).

9 ° ) Dc D1 तथा°; T1 यसा° (for तस्या°). B1 [अ] धर्मप्रयुक्तस्य; Dn2 [अ]धर्में प्रवृत्तस्य. — ° ) Dn ° शिक्षे°; D4. 6 ° शील ° (for ° शीला°). B1 हि (for च). Ś1 K1 मित्रश्नं; G1 मित्रार्थं (for मित्रत्वं). — ° )  $K_{1-8}$  D3. 6 G1. 2 भजते; B3 वर्जतं; B4 भजंति. Ś1 सहकर्मिण:;  $K_{1}$  पापकर्मभि:;  $K_{2}$  B3 D5  $T_{1}$  G2. 4 ° कर्मण:;  $K_{4}$  D1-3 ° कारिण:.

10 °) Ś1 K1. 2 Ds स नेह; B2 सखेन; G4 एतेन (for स तेन). Ś1 K1-3 Ds T1 सुखम; K4 B Dc Dn D1-4. 6 Gs दु:खम (for [अ]सुखम्). — b) K3 परत्रं तु. B D (except D1-3. 5) Gs विपद्यते (B4 निहन्यते). — c) K1 भवते. G4 M होव. — d) B1. 3 Dc लोकं (for लाभं). Ś1 K1. 2 B2 Ds T1 G1 च (for तु).

11 °)  $D_5$  प्राप्तुयाद् (for प्रजया), - °)  $\acute{S}_1$   $K_{1-8}$   $B_4$ 

ब्राह्मण उवाच । ब्रवीषि स्नृतं धर्मं यस्य वक्ता न विद्यते । दिव्यप्रभावः सुमहानृषिरेव मतोऽसि मे ॥ १२ व्याध उवाच ।

ब्राह्मणा वै महाभागाः पितरोऽग्रभुजः सदा । तेषां सर्वात्मना कार्यं प्रियं लोकं मनीषिणा ॥ १३ यत्तेषां च प्रियं तत्ते वक्ष्यामि द्विजसत्तम । नमस्कृत्वा ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मीं विद्यां निबोध मे ॥ १४ इदं विश्वं जगत्सर्वमजय्यं चापि सर्वशः । महाभूतात्मकं ब्रह्मनातः परतरं भवेत् ॥ १५ महाभूतानि खं वायुरिशरापस्तथा च भूः । शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्वुणाः ॥ १६

 $D_{1-3}$ .  $\epsilon$  सर्वानेव;  $T_1$  गुणान्वाचा (for पूर्वमेव). Ś1  $K_1$ . 2  $D_6$  [अ]त्र;  $K_3$  प्र- (for [अ]तु-).  $K_4$  सर्वानुपिर पश्यित. — °)  $B_4$  सुखदु:खेन;  $D_6$  सर्वेदु:खेषु. —  $^d$ )  $D_6$  साधुं (for साधून्).  $K_3$  [अ] प्सु निषे (for [अ] प्युपसे °). — °) Ś1  $K_1$ . 2 °चाराद्;  $K_3$ . 4 °चारो;  $D_{1-3}$  °चारा;  $D_5$  °चारे;  $M_2$  ° रंभं (for °रम्भाद्). —  $^I$ )  $D_{C1}$   $D_{D1}$ .  $D_3$  राजते (for जायते)  $D_1$  बुद्धिधैमें प्रजायते.

12 °)  $D_{13}$ .  $n_3$  धम्यैं (for धमें). —  $^b$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$  वार्ता (for वक्ता). —  $^c$ )  $\acute{K}_4$   $D_c$  °स्त्रभावः;  $D_1$  °स्त्रभावाद् (for प्रभावः).  $D_1$  भगवन्;  $D_b$  तु महान् (for सुमहान्). —  $^d$ )  $B_1$  विभासि मे;  $D_b$  मतो हि नः.

13 °) G4 महाभाग. — b) K4 [S] न्न भुजः. K1 मुदा; T G1.2.4 तथा; M2 तदा (for सदा). — d) Dc2 D5 लोकेर् (for लोके). Ś1 K1-3 Dc T G1 M मनी विणां.

14 °) G4 M2 तु (for च). Ś1 K D1-3. 5 लोके (see below); Dc तं ते; M2 धत्ते (for तत्ते). — b) Ś1 K D1-3. 6 तत्ते वक्ष्यामि सत्तम (see above). — c) K B1 D1-3. 6 नमस्कृत्य. Dc ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य. — d) K3. 4 D1-3 ब्रह्मविद्या; G1 ब्राह्मीं वृत्ति.

15 a) T<sub>2</sub> इह (for इदं). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 विद्वज् (for विश्वं).

— b) D<sub>5</sub> मायया; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> अजगच् (for अजर्यं).

T<sub>1</sub> जगचापि च सर्वेश:. — D<sub>1</sub> om. 15<sup>cd</sup>. — c) B<sub>1</sub>. 2. 4

D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> ब्रह्म (for ब्रह्मन्). — d) B<sub>1-3</sub> तत: (for नात:). Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 8. 5 महत् (for भवेत्).

16 °) G2. 4 यान्याहुर् (for खं वायुर्). — b) Ś1 K D1-8. 5 मही तथा; B2 T G1. 2 M तथेव च; G4 तथा विभु: तेषामि गुणाः सर्वे गुणवृत्तिः परस्परम् ।
पूर्वपूर्वगुणाः सर्वे क्रमशो गुणिषु त्रिषु ।। १७
षष्ठस्तु चेतना नाम मन इत्यभिधीयते ।
सप्तमी तु भवेद्घद्धिरहंकारस्ततः परम् ।। १८
इन्द्रियाणि च पश्चैव रजः सत्त्वं तमस्तथा ।

इत्येष सप्तद्यको राशिरव्यक्तसंज्ञकः ॥ १९ सर्वेरिहेन्द्रियार्थेस्तु व्यक्ताव्यक्तैः सुसंवृतः । चतुर्विशक इत्येष व्यक्ताव्यक्तमयो गुणः । एतत्ते सर्वमाख्यातं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ २०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २०१॥

# २०२

# मार्कण्डेय उवाच । एवम्रुक्तः स विप्रस्तु धर्मव्याधेन भारत । कथामकथयद्भूयो मनसः प्रीतिवर्धनीम् ॥ १

# त्राह्मण उवाच । महाभूतानि यान्याहुः पश्च धर्मविदां वर । एकैकस्य गुणान्सम्यक्पञ्चानामपि मे वद ॥ २

C. 3. 13921 B. 3. 211. 2 K. 3. 215. 2

(for तथा च भू:). — After 16<sup>ab</sup>, G<sub>2. 4</sub> ins.: 1029\* वायुराकाशसंयुक्तः सर्वभूतेषु वर्तते। — <sup>a</sup>) De ते (for तद्-).

17 a)  $D_5$  अर्थ- (for अपि). — Ś1  $K_1$ . 2 om. (hapl.)  $17^{bc}$ . — b)  $K_3$   $B_4$   $D_{1-3}$ . 5  $T_1$   $G_1$  M °वृद्धिः;  $K_4$  °वृष्टाः;  $T_2$   $G_2$  °वृद्धाः (for °वृत्तिः).  $D_2$ . 3 परे परे;  $G_1$ . 2. 4 M परे परा ( $G_1$  प्रस्परं as in text also). — c)  $K_3$ . 4  $B_1$ . 3. 4  $D_{1-3}$  पूर्वं पूर्वं;  $D_5$  पूर्वं पूर्वे (for पूर्वंपूर्व-). — d)  $B_4$  गुणितास्त्रिष्ठः;  $D_5$  गुणवृत्तिषु; T  $G_2$ . 4  $M_1$  गुणितास्त्रिहः;  $G_1$  गुणता द्विज.

- 18 a) Dn<sub>2</sub> T<sub>1</sub> षष्ठं; D<sub>5</sub> षष्ठी (for षष्ठस्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 च (for तु). K<sub>5</sub>. 4 D<sub>1-8</sub> G<sub>4</sub> M धातुर्; T या तु; G<sub>1</sub> यातुर्; G<sub>2</sub> यां तु (for नाम). b) B<sub>5</sub> अपि (for अभि-). c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> सप्तमा. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 [अ]भवद् (for भवेद्). d) K<sub>1</sub>. 2 M<sub>1</sub> स्वतः; B<sub>4</sub> तथा; D<sub>1</sub> च तत् (for ततः). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 3 B<sub>4</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1-3</sub> पर: (for परम्).
- 19 a) B1. 2. 4 S (except G3) तु (for च). Dn D2-4. 6 पंचातमा (for पञ्चेत्र). K1 om. 19<sup>5</sup>-20°. b) M1 transp. रजः and तमः. °) T2 इत्येतो; G2 इत्येवं; G4 इत्येषु. S1 भूतदशको; T2 सप्तदशतो; M1 साप्तदशिको. d) K8. 4 B1 D2. 8 S (except G3) "संज्ञितः.
- 20 K<sub>1</sub> om. 20<sup>abc</sup> (cf. v.l. 19). a) B<sub>1</sub> ते: सर्वेर्; Dc सर्वेश्व (with hiatus); M<sub>1</sub> सर्वेरेव (for सर्वेरिह). D<sub>5</sub> [इं]दियार्थश्च; T<sub>1</sub> [इं]दियेर्थेर्. Si K<sub>2-4</sub> B<sub>2. 4</sub> D<sub>1-3</sub> च (for तु). b) B<sub>4</sub> डयक्ताडयक्तः. K<sub>2. 3</sub> G<sub>2. 4</sub> च; K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1. 8. 5</sub> T G<sub>1</sub> M तु (for सु-). B<sub>1-3</sub>

D (except  $D_{1-3. \ 6}$ ) -संवृतै:;  $G_8$  -संस्कृतै:;  $M_1$  -संज्ञित: (for संवृतै:). —  $B_4$  om.  $20^{ed}$ . —  $^d$ )  $K_8$   $B_2$   $D_{1. \ 2. \ 5. \ 6}$  गण: (for गुण:). —  $T_2$  om.  $20^{ef}$ . —  $^e$ )  $B_4$  इत्येतत् (for एतत्ते). —  $^f$ )  $D_5$  सूर: कि (by transp.).

Colophon om. in T2. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. K3. 4 B Dc Dn1. n3 D1-6 G3 (all om. sub-parvan name) mention only पतिव्रतो(D5 न्याघो)पाच्यान. — Adhy. name: G1 घमंन्याधकोशिकसंवादः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. n3 209; Dn2 D1 208; T1 G1 M (M2 sup. lin.) 204; G2. 4 M2 (orig.) 206. — Śloka no.: Dn1. n2 21; Dn3 22; D1 76.

## 202

1 T<sub>2</sub> om. 1. — ") B<sub>8</sub> तु विप्रषें; D<sub>5</sub> G<sub>2</sub> (by transp.) तु विप्रः स (G<sub>2</sub> तु). — ") Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> G<sub>1</sub> अचोदयद्; D<sub>5</sub> अनोदयद् (for अकथयद्). M<sub>2</sub> प्रीतो (for भूयो). K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> कथां पप्रच्छ भूयोपि. — ") Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 प्रीति-विधिनीं; B<sub>1</sub> स्नेहवर्धनीं; B<sub>2</sub> परिव<sup>°</sup>. K<sub>1</sub>. 2 मनःप्रीतिविविधि-(K<sub>2</sub> "र्ध)नीं.

2 b) Śi K Di-s. s धमैविदो जना:; B De Dn Ds. s Ti Gi. s. s ेमृतां वर. — c) Ds गुणं (for गुणान्). Śi सर्वान् (for सम्यक्).

3 ab) Ba विह्नर् (for ज्योतिर्). Dna transp. ज्योतिर्

723

C. 3. 13922 B. 3. 211. 3 K. 3, 215. 3 व्याध उवाच।

भूमिरापस्तथा ज्योतिर्वायुराकाशमेव च।
गुणोत्तराणि सर्वाणि तेषां वक्ष्यामि ते गुणान् ॥ ३
भूमिः पश्चगुणा ब्रह्मनुदकं च चतुर्गुणम् ।
गुणास्त्रयस्तेजसि च त्रयश्चाकाशवातयोः ॥ ४
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पश्चमः ।
एते गुणाः पश्च भूमेः सर्वेभ्यो गुणवत्तराः ॥ ५
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसश्चापि द्विजोत्तम ।
अपामेते गुणा ब्रह्मन्कीर्तितास्तव सुव्रत ॥ ६
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च तेजसोऽथ गुणास्त्रयः ।
शब्दः स्पर्शश्च वायौ त शब्द आकाश एव च ॥ ७

एते पश्चद्श ब्रह्मन्गुणा भूतेषु पश्चसु ।
वर्तन्ते सर्वभूतेषु येषु लोकाः प्रतिष्ठिताः ।
अन्योन्यं नातिवर्तन्ते संपच भवति द्विज ।। ८
यदा तु विषमीभावमाचरन्ति चराचराः ।
तदा देही देहमन्यं व्यतिरोहति कालतः ॥ ९
आनुपूर्व्या विनश्यन्ति जायन्ते चानुपूर्वशः ।
तत्र तत्र हि दृश्यन्ते धातवः पाश्चभौतिकाः ।
यैराष्ट्रतमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् ॥ १०
इन्द्रियः सुज्यते यद्यत्तत्त्वक्तिमिति स्मृतम् ।
अव्यक्तमिति विज्ञेयं लिङ्गग्राह्यमतीन्द्रियम् ॥ ११
यथास्वं ग्राहकान्येषां शब्दादीनामिमानि तु ।

and वायुर्. K1. 2 D2 T1 G1 आकाश एव. — d) K1. 2 तथा (for तेषां). B1 वक्ष्यंति (for वक्ष्यामि).

4 °) G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> 和 (for 和 (for 和 (for 司 )) De M 司 (for 司 ). — °) G<sub>2</sub> 4 市 (for 司 司 局 ). Ši K<sub>1</sub> 2 司 ; K<sub>3</sub> 4 D<sub>1-3</sub> 5 G<sub>2</sub> 4 M<sub>2</sub> 司 (for 司 ). — d) K<sub>1</sub> 2 D<sub>5</sub> 司 (for 司 ).

5 M2 om. 5°-7°. — °) K4 चापि (for गन्धञ्.). K4 द्विजोत्तम; T1 च पंचधा; M1 तथैव च (for च पञ्चमः). — T1 om. 5°-7°. — °) Ś1 K B4 D1-8. 5 transp. गुणा: and पञ्च. — °) Ś1 K1. 2 °त्तमा: (for °त्तराः).

6 D<sub>2</sub> (hapl.) T1 M<sub>2</sub> (cf. v.l. 5) om. 6. — b) Ś1 रसश्च द्विजसत्तम; G<sub>2</sub>. 4 रसश्चेत्र तथैन च. — c) Ś1 K<sub>2</sub> चैते (for एते). T<sub>2</sub> G1 M<sub>1</sub> निप्र (for ब्रह्मन्). — D<sub>8</sub> om. (hapl.) 6<sup>d</sup>-8<sup>a</sup>. — d) G1 चत्वार: कीर्तितास्तन; M<sub>1</sub> कीर्तितास्त द्विजोत्तम.

7 T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om.  $7^{ab}$ ; D<sub>3</sub> om. 7 (cf. v.l. 5, 6). — b) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> = (for [=4]=9). — c) B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> =5 R<sub>5</sub> =6, K<sub>4</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 =7 (for =7). K<sub>2</sub> =7; B<sub>1</sub>. 4 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 =7 (for =9). — d) K<sub>3</sub>. 4 B D G<sub>3</sub> M =7 (for =9). K<sub>4</sub> B Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> M =7 (B<sub>2</sub> =8) (for =9).

8 D<sub>3</sub> om. 8° (cf. v.l. 6). — °) T G<sub>1</sub>. 2. 4 उक्ता वै (for वर्तन्ते). T<sub>1</sub> M ° लोकेषु (for ° भूतेषु). — °) ڹ थेषां; K₂ एषां; G₄ एषु (for थेषु). ڹ B₂ भ्रकीतिताः (for प्रति°). — °) K₁. 2 B₁. 3. 4 Dc ना(B₁ चा)भिव°; D₃ तानि व° (for नातिव°). — ′) K₄ D₃ संपत्तिर्; B₁. 2 Dn D₁. 4. 6 G₃ सम्यक्च (for संपच). B₁ भवतो (for °ति). ڹ K₁. 2 सम्यक्तेषां भवेद् दूका; B₃ सम्यग्वतीत च दूका; B₄

De D2 सम्यग् (D2 संपद्) भवित वै तदा (De द्विज); D6 साम्यं तेषु भवेद् द्विज;  $T_1$  समवचाभवद् द्विज.  $\mathscr{E}$  Cn: सम्यक् च भवित एकीभावेन प्रकाशन्ते। एकत्वमार्थं।  $\mathscr{E}$ 

9 a) K<sub>3</sub> B<sub>1. 4</sub> D<sub>2. 3. 5</sub> T G<sub>2. 4</sub> M<sub>2</sub> Cnp विषमं भावम्; B<sub>2. 8</sub> D<sub>c1</sub> Dn G<sub>3</sub> विषयी(Dn<sub>3</sub>m ° मं)भावम्.
— b) Ś1 K<sub>1. 2</sub> B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> आविशंति (for आचरन्ति). D<sub>5</sub> चराचरं; T<sub>2</sub> परावराः. — c) M<sub>2</sub> अन्यद् (for अन्यं). — d) D<sub>1</sub> अबि°; G<sub>1</sub> अति° (for ज्यति°). Ś1 K<sub>1. 2</sub> D<sub>5</sub> चा(Ś1 ना)नघ; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> कायतः (for कालतः).

10 Before 10, T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> ins. च्याधः. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> T G<sub>1.4</sub> आनुपूर्व्यात्; B<sub>1</sub> °पूर्व्यां; G<sub>1</sub> (also). 2 प्रातिलोम्यात् . G<sub>1</sub> च (for वि-). — b) B<sub>1</sub> °पूछशः (for °पूर्वशः). — c) D<sub>1</sub> यत्र यत्र. B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> च (for हि). — d) K D<sub>1.4</sub> T G<sub>2.4</sub> पंचभौ (K<sub>4</sub> °भू)तिकाः; B<sub>1</sub> सार्वभौ °; G<sub>1</sub> च प्रतप. — e) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> आततम् (for आञृतम्). G<sub>4</sub> एतेरापादितं सर्वं.

11 = (var.) B. 12. 189. 15; 329. 49. — °) K4 T G1. 2. 4 M गृ(T2 प्रा) हाते; B1 सज्ज ; B2 सूर्य ; D1 शक्य ; D5 व्यज्य (for सज्य ). — b) K3 D2 मूर्तम् (for व्यक्तम्). B4 इदं (for इति). K3 स्थितं; D6 श्रुतिः (for स्मृतम्). Dn2. n3 तव्यक्तमिति संस्मृतं. — °) K2 D5 तज्ज्ञेयं. Ś1 K1 B1-3 Dc Dn D4. 6 G3 त(Dc1 य) दव्यक्तमिति ज्ञेयं. — d) D1 M2 श्रामम् (for श्राह्मम्).

12 °) G1. 2. 4 यदा; M2 तथा (for यथा-). K2 स्वां; K3 D8 G1. 2 M स्व-; D8 सु-; G4 ह्या (for स्वं). Some MSS. प्राहकाण्येषां. — b) K3 °नि च; D4 °निति (for °नि तु). — c) K3 तथा; B4 Dc T यथा; D1 G1. 2. 4 M1 तदा; D2 तु यं (for यदा). K1 देहें. — d) B1. 8 D

इन्द्रियाणि यदा देही धारयिन्नह तप्यते ॥ १२ लोके विततमात्मानं लोकं चात्मिन पश्यित । परावरज्ञः सक्तः सन्सर्वभूतानि पश्यित ॥ १३ पश्यतः सर्वभूतानि सर्वावस्थासु सर्वदा । ब्रह्मभूतस्य संयोगो नाश्चभेनोपपद्यते ॥ १४ ज्ञानमूलात्मकं क्षेशमितवृत्तस्य मोहजम् । लोको बुद्धिप्रकाशेन ज्ञेयमार्गेण दृश्यते ॥ १५ अनादिनिधनं जन्तुमात्मयोनिं सदाव्ययम् । अनौपम्यममूर्तं च भगवानाह बुद्धिमान् । तपोमूलिमदं सर्वं यन्मां विप्रानुपृच्छिसे ॥ १६ इन्द्रियाण्येव तत्सर्वं यत्स्वर्गनरकानुभौ ।

निगृहीतिवसृष्टानि स्वर्गाय नरकाय च ॥ १७ एष योगविधिः कृत्स्नो याविदिन्द्रियधारणम् । एतन्म्लं हि तपसः कृत्स्नस्य नरकस्य च ॥ १८ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंश्चयम् । संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिमवामुते ॥ १९ षण्णामात्मनि नित्यानामैश्चर्यं योऽघिगच्छति । न स पापैः कुतोऽनर्थेर्युज्यते विजितेन्द्रियः ॥ २० रथः शरीरं पुरुषस्य दृष्ट-

मात्मा नियन्तेन्द्रियाण्याहुरश्वान् । तैरप्रमत्तः कुशली सद्श्वे-दन्तिः सुखं याति रथीव धीरः ॥ २१

C. 3. 13942 B. 3. 211. 23 K. 3. 215. 23

(except  $D_{1-3.5}$ )  $G_3$  इव;  $T_2$  न हि (for इह). Ś<sub>1</sub> K  $B_{1m}$   $D_{1-3.5}$  इश्यते (for तप्यते).

13 a) B4 सततम्; G2 विदितम् (for विततम्). — K4 om. (hapl.) 13°d. — c) B2-4 Dc Dn D4.6 T2 G8 M1 परापरज्ञः; D2 वरेशः. K1 D4 G2 M2 शक्तः सन्; Dc D1.6 स(D1 श)क्तः स; T G1 यः शक्तः; G4 शक्तः सन् (for सक्तः सन्). — d) Ś1 K1.2 D1-8 भूतानि प्रति ; B2 Dn D4.6 G3 स तु भूतानि; T1 M स भूतानि प्र-

14  $^{a}$ )  $T_{1}$  पद्यंतं (for पद्यतः).  $-^{b}$ )  $D_{1}$  सद्यो  $^{\circ}$  (for सर्वा  $^{\circ}$ ).  $-^{c}$ )  $D_{1}$   $^{\circ}$ भूतश्च;  $T_{1}$   $G_{1,2}$  M  $^{\circ}$ भूतेन.  $-^{d}$ )  $K_{2}$  नाशुभो नोप  $^{\circ}$ ;  $D_{1}$  नाशुसे नोप  $^{\circ}$ .

15 Śı Kı. 2 om. 15. — a) K₃ Dn₃ D₂. 4. 5 T₂ G₃ Cnp °प्वित्स (T₂ °दि)कं; B₁ °म्लार्थकं; T₁ G₄ °म्लार्विकं. K₄ Dı. ३ अज्ञानमूलं तं क्रेशम्. — b) K₄ Tı अनिवृत्तस्य; Dc₂ Dз. ६ G₃ Mı इतिवृ °; D६ अतिवृद्धस्य. K₄ B₄ D₂ मोहनं (K₄ °जं also as in text); B₁ लक्षणं; B₂. ३ Dc Dn D₄. ६ G₃ पौरुषं; D₁ मोहदं. — c) K₃. ₄ G₁ लोकः; B₁-ҙ D₂. ҙ. ६ G₄ लोकं; B₄ अहं; Dc D1 G₂ लोकं (for लोको). Dn D₄. ६ G₃ लोकवृत्तिप्रकाशेन. — d) K₃. ₄ D₂ ज्ञेयं; B₁-ҙ Dc Dn D₄. ६ T₂ G₃ ज्ञानः; D₁ जानन् (for ज्ञेयः). B₁. ҙ D (except D₁-ҙ. ҕ) G₃ गम्यते; B₂ पर्यति; G₁ M₁ इ्डयते; M₂ रिडयते (for इर्यते).

16 b) B1 सदासुखं. — °) K4 अपूर्व; B1 अमर्स्य; T2 G2.4 M अमूर्ति (for अमूर्ते). — d) B1 वृद्धि (for बुद्धि ). D5 भगविष्ठह विद्धि मां. — °) K3 ततो मूलम्; G2 तपोक्लम्; G4 तपोबलम्. — ¹) T1 G2.4 M2 मा (for मां). D1.5 'पश्चिस्ति (for 'पृच्छिसि). — After 16, S ins.:

1030\* तपसा हि समाप्तोति यद्यदेवाभिवाञ्चितम्।
[M1 तदा ; M2 तमा (for समा ). T2 G3 वां छित.]
T2 G1. 2. 4 M2 cont.: Ś1 K1. 2 Dn D5 ins. after 16:
1031\* तदिन्द्रियाणि संयम्य तपो भवति नान्यथा।

[ Dn  $G_1$   $M_2$  इंद्रियाण्येव (for तिदिन्द्रियाणि).  $T_2$  तपोवन-मनास्तथा (for the posterior half).]

17 B4 om. 17<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Dc इंद्रियाणां च (for °ण्येव). T1 तत्स्वर्ग. — <sup>b</sup>) Ś1 K1. 2 यौ (for यत्).

18 d) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 स्वर्ग (for कृत्स्न ). B<sub>4</sub> ते (for च).
19 D<sub>2</sub> om. 19<sup>b</sup>-20<sup>a</sup>. — b) Ś1 D<sub>5</sub> यच्छति; K<sub>3</sub> B<sub>2</sub>
Dn D<sub>4</sub>. 6 अर्छ ; B<sub>3</sub> इच्छ ; Dc अर्ह ; G<sub>3</sub> अभ्यति (sic) (for ऋच्छति). — c) Ś1 तु तानेव; K<sub>4</sub> च तान्येव; G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> कृतान्येव. — d) B<sub>1</sub> D<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> समामुयात; B<sub>2</sub>. 3 G<sub>1</sub> अवामुयात; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> उपाश्चते (for अवामुते).

21 Śı Ds om. 21 (cf. v.l. 20). — °) K D<sub>1-3</sub> स्टम्; T G<sub>2</sub>. 4 हष्टो (for हष्टम्). — b) T G<sub>3</sub>. 4 ह्यातमा (for आत्मा). Bı च यंते ; G<sub>2</sub> यंते (for नियन्ते ). K<sub>1</sub>. 2 पद च तानि (for [इ]न्दियाणि). K D<sub>1-3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M [अ]स्य चाश्वाः (for [आ]हुरश्वान्). — °) B<sub>1</sub> D<sub>3</sub> T G<sub>1</sub>. 4 M<sub>2</sub> अप्रमतेः, K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 कुश्लेः ; B<sub>1</sub> S (except G<sub>3</sub>) कुश्लो. S

C. 3. 13943 B. 3. 211. 24 K. 3. 215. 24 षण्णामात्मिन नित्यानामिन्द्रियाणां प्रमाथिनाम् । यो धीरो धारयेद्रश्मीन्स स्यात्परमसारथिः ॥ २२ इन्द्रियाणां प्रसृष्टानां हयानामिन वर्त्मसु । धृतिं क्वर्चीत सारध्ये धृत्या तानि जयेद् ध्रुवम् ॥ २३ इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरते बुद्धिं नावं वायुरिवाम्भसि ॥ २४ येषु विप्रतिपद्यन्ते षट्सु मोहात्फलागमे । तेष्वध्यवसिताध्यायी विन्दते ध्यानजं फलम् ॥ २५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वयधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०२ ॥

# २०३

# मार्कण्डेय उवाच । एवं तु सक्ष्मे कथिते धर्मव्याधेन भारत । ब्राह्मणः स पुनः सक्ष्मं पप्रच्छ सुसमाहितः ॥ १ ब्राह्मण उवाच । सच्चस्य रजसश्चेव तमसश्च यथातथम् ।

 $(except G_2. s)$  यथाश्वेर्. - d)  $K_1. s D_1. s M$  पथीव;  $T_1 G_1$  सदैव;  $T_2$  वशीव (for रथीव).

22 Ś<sub>1</sub> D<sub>5</sub> om. 22° (cf. v.l. 20). — °) = 20°. B<sub>1-8</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs युक्ता°; G1 स्पृष्ठा° (for नित्या°). — °) K<sub>4</sub> Dc<sub>2</sub> T<sub>1</sub> वीरो (for घीरो).

23 a) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> प्रहृष्टानां. — b) B<sub>1</sub> वर्त्मनि (for eg). — e) B<sub>2</sub> वृत्ति (for पृति). — d) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> बुध: (for ध्रुवम्). D<sub>13</sub> पृत्या विजयते ध्रुवं; G<sub>1</sub> पृत्वेतानि ध्रुवो जयः.

25 °) Ś1 Ks तेषां; K1. 2. 4 Ds. 5 येषां; T1 ये तु; G1 यो हि; G2. 4 एषु. G1. 2. 4 °पशेत (for 'पद्यन्ते). D1 ये धुवं प्रतिपद्यंते. — b) Ś1 षद्मु लोकात्; K1. 2 षद्मु लोभात्; K4 D1. 2 षद्मु षोढा; Dsm षड्गुणोढा; Ds षद्मु लोभाः; T2 G2. 4 M षद्म्यमोहात्. — °) G2. 4 ज्ञाता (for तेषु). Ś1 B4 Dc2 व्यवसितो (Dc2 °ता ); K1 वै वसितो ; K2 विवस्सिता ; K3 D6 व्यवस्थिता ; K4 D1-3 [अ]ध्यवसितो ; D1 T G1 M2 [अ]ध्यावसिता (D1 °तो ; T1 °ते ) (for [अ]ध्यवसितो ). — d) K1 विदीत; K2 T1 विदेत (for विन्दते). K1. 2 बलं (for फलम्).

Colophon. — Major parvan : Ś1 K1. 2 G2. 4 आर्पय.

गुणांस्तत्त्वेन मे ब्रूहि यथावदिह पृच्छतः ॥ २ च्याध उचाच । हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छिस । एषां गुणानपृथक्त्वेन निबोध गदतो मम ॥ ३ मोहात्मकं तमस्तेषां रज एषां प्रवर्तकम् ।

— Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. Ks. 4 B Dc Dn1.
ns D1-6 Gs M2 (all om. sub-parvan name) mention
only पतिव्रतो(D6 धर्मन्याधो)पाख्यान. — Adhy. name:
D6 महाभूतनिर्णयः; G1 धर्मन्याधकोशिकसंवादः. — Adhy.
no. (figures, words or both): Dn1 210; Dn2 D1
209; T1 G1 M (M2 inf. lin.) 205; T2 204; G2. 4
M2 (orig.) 207. — Śloka no.: Dn1 28; Dn2. n3
27; D1 26 (followed by 27).

## 203

- 1 b) D1 धर्में (for धर्म-). c) M2 परम: (for स पुन:). N (except B1-3 D1-3.5) पुन: सूक्ष्मतरं विप्र:. — d) T2 तु (for सु-).
- $2^{a}$ )  $K_{4}$   $D_{1-3}$   $T_{1}$  चापि (for चैंa).  $^{c}$ )  $K_{8}$  गुणं;  $D_{c_{1}}$   $D_{4}$  गुणास् (for गुणान्).  $^{d}$ )  $S_{1}$  यथाप्रज्ञं हि पृ°;  $K_{1.2}$  यथावत्परिपृ°...
- 3 3<sup>a</sup>=1. 48. 4<sup>a</sup>; 53. 35<sup>a</sup>; 59. 9<sup>a</sup>; etc., etc. b) =1. 27. 4<sup>b</sup>; 89. 4<sup>b</sup>; etc. B<sub>8</sub> M मा (for मां). — c) K<sub>1</sub> M<sub>2</sub> येषां; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2.4 एतान् (for एषां). K<sub>3</sub> गुणाः; D<sub>5</sub> गुण (for गुणान्). — d) G<sub>1</sub> वदतो (for ग°).
- 4 a) D<sub>5</sub> मोहमेकं (for मोहात्मकं). K<sub>2</sub> तपस् (for तमस्). Dn<sub>1</sub>. n<sub>8</sub> D<sub>5</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>5</sub> त्वेषां (for तेषां). b) K<sub>1</sub>. 2 तेषां; T<sub>1</sub> एव (for एषां). D<sub>1</sub> प्रवर्तते. c) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub>. 5 तु (for च). d) T<sub>2</sub> जातिर् (for ज्याय). Ś<sub>1</sub>

प्रकाशवहुलत्वाच सत्त्वं ज्याय इहोच्यते ॥ ४ अविद्याबहुलो मृदः खप्तशीलो विचेतनः । दुर्दशीकस्तमोध्वस्तः सक्रोधस्तामसोऽलसः ॥ ५ प्रवृत्तवाक्यो मन्त्री च "योऽनुराग्यभ्यस्यकः । विवित्समानो विप्रषे स्तब्धो मानी स राजसः ॥ ६ प्रकाशबहुलो धीरो निर्विवित्सोऽनस्यकः । अक्रोधनो नरो धीमान्दान्तश्रेव स सान्त्रिकः ॥ ७ सान्त्रिकस्त्वथ संबुद्धो लोकवृत्ते क्विश्यते । यदा बुध्यति बोद्धव्यं लोकवृत्तं जुगुप्सते ॥ ८ वैराग्यस्य हि रूपं तु पूर्वमेव प्रवर्तते । मृदुर्भवत्यहंकारः प्रसीदत्यार्जवं च यत ॥ ९

ततोऽस्य सर्वद्वंद्वानि प्रशाम्यन्ति परस्परम् । न चास्य संयमो नाम कचिद्भवति कश्चन ॥ १० श्रद्रयोनौ हि जातस्य सद्धणानुपतिष्ठतः । वैश्यत्वं भवति ब्रह्मन्थित्रयत्वं तथैव च ॥ ११ आर्जवे वर्तमानस्य ब्राह्मण्यमभिजायते । गुणास्ते कीर्तिताः सर्वे किं भ्यः श्रोतुमिच्छिसि ॥ १२ ब्राह्मण उचाच ।

पार्थिवं धातुमासाद्य शारीरोऽग्निः कथं भवेत् । अवकाश्वविशेषेण कथं वर्तयतेऽनिलः ॥ १३ मार्कण्डेय उवाच । प्रश्नमेतं सम्रुद्दिष्टं ब्राह्मणेन युधिष्ठिर ।

C. 3. 13960 B. 3. 213. 2 K. 3. 216. 14

Kı इवो° (for इहो°).

5 b) K3 शोक (for शीलो). Dc2 विलोचन: (for विचेतन:). — c) K1. 2 B Dn D4. 6 G3 दुई पीकस (B3 दुर्धपंणस्); K4 D1 दु:खशीलस; D2. 8. 5 T दुर्दर्शनस; G1. 2. 4 M1 दुर्दशि (G2. 4 शे )कस. S1 तमोग्रसः; D6 तपोध्यसः. — d) S1 K D1-3. 5 कोधन (for सकोध). B2 (m as in text) स्मृतः; D3 (by corr.) मतः; D4 जनः; T2 नरः (for [अ]लसः).

6 a) Ś1 K4m (orig. corrupt) प्रवृत्तरागो; B4 स वृत्त-वाक्यो; T2 G2. 4 M सुवृत्त ; G1 संवृत्त . T2 तंद्री (for मन्त्री). b) Ś1 K1. 2. 4 T2 योनुरागाभ्यस् ; K8 B Dc Dn D3. 4. 6 T1 G1. 8 M यो नराप्रयोनस् (D3m प्रारंभायासशीलवान्); D1 योनुराग्योभ्यस् ; D2 योनुवाग्यस्य स् ; D6 योगवाच्यभ्यस् ; G2 योनुराग्यनस् ; G4 यो निराग्यनुस् . — K1 om. (hapl.)  $6^c-7^b$ ; K8 om.  $6^c-7^d$ . — c) Ś1 K2 विविक्तमानो; K4 D1 T1 G2. 4 विवरस ; B Dc Dn D3. 4. 6 G8 M विधिरस ; D2 विविश . K2 राजर्षे (for विप्र ). — d) G2 तस्थी (for स्तब्धो). K4 B4 D2. 3. 5 च (for स).

7 K<sub>1</sub> D<sub>6</sub> om.  $7^{ab}$ ; K<sub>8</sub> om. 7 (cf. v.l. 6). — b) B Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 Gs निर्विधित्सो; G<sub>1</sub>. 2. 4 निर्विवत्सो. — c) B<sub>4</sub> अक्रोधनो मृदुर्; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 नेपरो; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M परमो. S<sub>1</sub> धीरो; G<sub>2</sub> श्रीमान् (for धीमान्). — d) K<sub>1</sub>. 2 शांत (for दान्त).

8 Ś1 K1. 2 om. 8<sup>ab</sup>. — <sup>ab</sup>) T2 तत्र; M2 तस्य (for त्वथ). De संवृत्तो; T2 संबंधो (for संबुद्धो). T2 G2. 4 वृत्तैर्न (for वृत्तेन). T1 छुप्यते; T2 G1. 2. 4 लिप्य ; M लिख्य (for छुइय). K2. 4 D1-3. 5 छिइयते लोकवृत्तेन

संबुद्धस्त्वथ सात्विकः (by transp.). — °)  $K_{1.2}$  बोध्यति;  $M_{1}$  बुध्यते (for बुध्यति).  $D_{1}$  यदा बुध्या विबोद्धन्यं. —  $^{d}$ )  $S_{1}$   $K_{1.4}$   $D_{18}$   $D_{2.3.5}$  जुगुष्सति;  $K_{2}$  °एसते;  $K_{3}$  °एसते.

9 °) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> विरागस्य (for वैराग्य°). Ś<sub>1</sub>
K<sub>1-3</sub> B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>1.4.6</sub> G<sub>3</sub> च; K<sub>4</sub> D<sub>2.8.5</sub> [अ]नु-;
B<sub>4</sub> G<sub>1</sub> तु (for हि). B<sub>4</sub> वै; D<sub>1</sub> च (for तु). — °) Ś<sub>1</sub>
K<sub>1.2</sub> [अ]हंकारे (for कार:). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> [आ]जेवे (for कें). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> य:; T<sub>2</sub> तत् (for यत).

10 °) Śı K B<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 °दु:स्नानि (for °द्वंद्वानि). Tı ततो निवृत्तद्वंद्वश्च. — b) Tı M लोकवृत्तं जुगुप्सते (=8d). — c) Śı Kı. 2 D5 तदास्य; K3 औदास्यं; M1 न चापि (for न चास्य). K4 B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>1-4</sub>. 6 G<sub>3</sub> संशयो; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> [अ]पग्मो; G<sub>1</sub> M1 [अ]संयमो; G<sub>2</sub> [अ]संगमो (for संयमो).

11 <sup>a</sup>) T G<sub>1</sub> M ° भावेषि (for ° योनौ हि). — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> M<sub>2</sub> तहुणान्; Dc<sub>2</sub> G<sub>1</sub> पङ्खणान्. T G<sub>1</sub>. 4 M अधि ; G<sub>2</sub> अति ° (for उप °). — °) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>3</sub> लभते (for भवति). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> हि (for च).

12 b) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 अपि (for अभि-). — c) B<sub>1</sub> ब्रह्मन् (for सर्वे). — d) B<sub>1</sub> कि भूषः कथयामि ते. — After 12, K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub>-3 D G<sub>3</sub> ins. an addl. colophon (adhy. no.: Dn1. n<sub>3</sub> 211; Dn<sub>2</sub> D<sub>1</sub> 210).

13 °) Gs वायवं (for पार्थिवं). B2 आश्रिस (for आसाद्य). — °) Dns D1. 5 G2. 4 शरीरे (for शारीरो). T1 G4 M2 कथं विभो; T2 प्रकंपते (for कथं भवेत्). — °) B1 विशोकेन (m विशेषण as in text). — °) K4 [5]नलः (for [5]निलः).

14 ") एकं; Ds एतत्; Gs. 4 Ms एवं (for एतं). - ")

C. 3. 13960 B. 3. 213. 2 K. 3. 216. 14 व्याधः स कथयामास ब्राह्मणाय महात्मने ॥ १४ व्याध उवाच ।

मूर्धानमाश्रितो विह्नः श्रितां परिपालयन् ।
प्राणो मूर्धिन चाग्नौ च वर्तमानो विचेष्टते ।
भूतं भव्यं भविष्यच सर्वं प्राणे प्रतिष्ठितम् ॥ १५
श्रेष्ठं तदेव भूतानां ब्रह्मज्योतिरुपास्महे ।
स जन्तुः सर्वभूतात्मा पुरुषः स सनातनः ।
मनो चुद्धिरहंकारो भूतानां विषयश्च सः ॥ १६
एवं त्विह स सर्वत्र प्राणेन परिपाल्यते ।
पृष्ठतस्तु समानेन स्वां स्वां गतिग्रुपाश्रितः ॥ १७

बस्तिम्ले गुदे चैव पावकः समुपाश्रितः।
वहन्मूत्रं पुरीषं चाप्यपानः परिवर्तते ॥ १८
प्रयत्ने कर्मणि बले य एकस्त्रिष्ठ वर्तते ।
उदान इति तं प्राहुरध्यात्मविदुषो जनाः ॥ १९
संघौ संघौ संनिविष्टः सर्वेष्वपि तथानिलः ।
शरीरेष्ठ मनुष्याणां व्यान इत्युपदिश्यते ॥ २०
धातुष्विप्तस्तु विततः स तु वायुसमीरितः ।
रसान्धात्र्ंश्च दोषांश्च वर्तयन्परिधावति ॥ २१
प्राणानां संनिपातात्तु संनिपातः प्रजायते ।
ऊष्मा चान्निरिति ज्ञेयो योऽनं पचित देहिनाम् ॥ २२

B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तु (for स).

15 °) B1 आस्थितो; D2 आहि° (for आश्रि°). — b) S1 K1. 2 अनु°; B4 प्रति° (for परि°). — °) B1 तु (for the second च). — d) K1. 3 विचेष्टिते (K3 °तं); Dc [S]वचेष्टते (for विचेष्टते). — b) K3 B1. 3. 4 D (except D1) G3 भविष्यं च.

16 °) K4 D8 तं (D8 तद्) देवदेवानां; G2 तं सर्वभू तानां. — b) B2 Dc1 Dn D2. 4. 6 G3 थोनिस् (D2 थोनिर्) (for 'ज्योतिर्). B2. 4 उपासते (for 'सहे). — D3 om. (hapl.) from न्सा (in 16°) up to भूता (in 16'). — c) D5 T1 G2 M2 भूतानां (for भूतात्मा). — e) B1. 2 (m as in text). 4 Dc Dn D4. 6 G3 महान् (for मनो). — After 16, T1 M1 ins.:

 $1032^*$  शरीरमध्ये नाभिः स्यान्नाभ्यामिः प्रतिष्ठितः । [  $T_1$   $^*$ मध्ये नाभ्यां तु जठरेग्निः प्रति $^*$ .]

On the other hand, T2 G1. 2. 4 ins. after 16:

1033\* अन्यक्तं सस्वसंज्ञं च जीवः कालः स चैव हि ।

प्रकृतिः पुरुषश्चैव प्राण एव द्विजोत्तम ।

जागर्ति स्वप्तकाले च स्वप्ते स्वप्तायते च सः ।

जाग्रत्सु बलमाधत्ते चेष्टःसु चेष्ट्यत्यि ।

तस्मिन्नरुद्धे विभेनद्र मृत इत्यमिधीयते । [5]

त्यक्तवा शरीरं भूतात्मा पुनरन्यत्प्रपद्यते ।,

which is followed by 1032\*.

[(L. 4) G1 चेष्टयेच् (for चेष्टत्सु). — (L. 6) G1 प्रवर्तते (for प्रवचते).]

17 °) K4 सर्व; M2 एतत् (for एवं). D2 द्विज (for ित्तह). Ś1 K1. 2 च (for स). B4 सर्वोत्मा (for सर्वत्र). T G2. 4 एष त्विमिरपानेन. — b) B4 प्रति (for परि ). — c) Ś1 K1-3 D2 च (for तु). K1 समासीन; K4 B3

M2 °सेन (for °नेन). — d) B3 यां यां (for स्वां स्वां). B2 योनिम् (for गतिम्). B1. 3 Dn1. n2 अपा (for उपा ).

18 D5 G1 om. (hapl.) 18ab. — b) K4 B2. 3 Dn D1-8. 6 T2 G2. 4 M1 पावकं. B4 समुपस्थितः. — c) K4 T G1. 2. 4 मूत्रपुरीषं. K1. 4 B2 D G3 वा (for चा ).
— d) B4 हि (for [अ]पि). G1 om. अपि. T2 प्रति (for परिं).

19 Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 om. (hapl.) 19<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> यते च (for प्रयते). — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub>. 2 Dc Dn (Dn<sub>3</sub> before corr.) D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>1</sub>. 3 स (for य). D<sub>1</sub>. 2 M<sub>2</sub> एष (for एकस्). G<sub>2</sub>. 4 संश्रितः (for वर्तते). — <sup>c</sup>) B D (except D<sub>2</sub>. 3. 5. 6) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> उदानम् (for <sup>a</sup> न). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 <sup>a</sup> कुशला (for <sup>a</sup> चिदुषो). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> नराः (for जनाः).

20 °)  $D_2$  G4 स (G4 च) निर्विष्ट: (for संनिविष्ट:).  $T_1$  स संधी संनिविष्ट: सन्. — b)  $\dot{S}_1$  गतो ; G2. 4 यथा (for तथा °).  $T_1$  संधी-सर्वानसदानिलः;  $T_2$  G1 M संधि पर्वण्यथानिलः ( $T_2$  °पि यः). — d)  $D_5$  [अ] सिधीयते (for  $\boxed{3}$  पदिश्यते). — After 20, De ins. (a definition of धातु, extracted from some medical treatise):

1034 \* त्वद्धांसमेदोमजास्थिरसरकाश्च धातवः।

21 °) K4 विचितः (for विततः). — b) Ś1 K1. 2 च (for तु). M2 समानोग्निसमीरकः. — c) K3 G1 रस (for रसान्). D5 बहून् (for धात्न्). Ś1 K D1-3. 5 भूतानां (K4 °नि); M दोषाणां (for दोषांश्च). — d) G2 वर्धं (for वर्तं°).

22 °) Dc2 °पातत्वे; D5 °पाते तु; G2. 4 °पातस्तु (for °पातात्तु). — b) T G2 संसर्गाद्यः (for संनि °). Dc स जायते; M प्रमी ° (for प्रजा °). — °) Ś1 K D1-8. 5 ऊष्मा-ग्रिरिति विज्ञेयो; B2 तसाचाग्रिरिति ज्ञातो; S (except G8) अपानोदानयोर्मध्ये प्राणव्यानौ समाहितौ।
समन्वितस्त्विधिष्ठानं सम्यक्पचित पावकः ॥ २३
तस्यापि पायुपर्यन्तस्तथा स्याद्धदसंज्ञितः ।
स्रोतांसि तस्माज्ञायन्ते सर्वप्राणेषु देहिनाम् ॥ २४
अग्निवेगवहः प्राणो गुदान्ते प्रतिहन्यते ।
स ऊर्ध्वमागम्य पुनः सम्रुत्क्षिपति पावकम् ॥ २५
पक्काश्चयस्त्वधो नाभ्या ऊर्ध्वमामाञ्चयः स्थितः ।
नाभिमध्ये श्वरीरस्य प्राणाः सर्वे प्रतिष्ठिताः ॥ २६
प्रवृत्ता हृद्यात्सर्वास्तिर्यगूर्ध्वमधस्तथा ।
वहन्त्यन्नरसान्नाङ्यो दश प्राणप्रचोदिताः ॥ २७

योगिनामेष मार्गस्तु येन गच्छन्ति तत्परम्।
जितक्कमासना धीरा मूर्धन्यात्मानमादधुः।
एवं सर्वेषु विततौ प्राणापानौ हि देहिषु॥ २८
एकादश्चविकारात्मा कलासंभारसंभृतः।
मूर्तिमन्तं हि तं विद्धि नित्यं कर्मजितात्मकम्॥ २९
तिस्मन्यः संस्थितो द्याग्निनित्यं स्थाल्यामिवाहितः।
आत्मानं तं विजानीहि नित्यं योगजितात्मकम्॥ ३०
देवो यः संस्थितस्तसिन्निव्यन्दुरिव पुष्करे।
क्षेत्रज्ञं तं विजानीहि नित्यं त्यागजितात्मकम्॥ ३१
जीवात्मकानि जानीहि रजः सत्त्वं तमस्तथा।

C. 3. 13979 B. 3. 213. 21 K. 3. 216. 37

सोध्मा सोझिरिति ज्ञेयो. — व) B1 ह्यन्नं (for योऽन्नं).

23 T<sub>1</sub> om. (hapl.) 23-24. — a) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>6</sub>) G<sub>8</sub> समानो ; M<sub>2</sub> अपानप्राणयोर्. — b) K<sub>4</sub> B D G<sub>8</sub> प्राणापानो ; M<sub>2</sub> व्यानोदानो ; (for प्राणव्यानो ). — c) B<sub>1</sub> D<sub>12</sub> G<sub>8</sub> समर्थितस्; T<sub>2</sub> समिधितस् (for समन्वितस्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> स्विधाने ; K<sub>3</sub> Dc D<sub>4</sub> स्वा(K<sub>3</sub> स्व)िधष्ठानं ; M समानेन (for स्विधष्ठानं ). — d) Ś<sub>1</sub> ह्यन्नं (for सम्यक्).

24 T1 om. 24 (cf. v.l. 23). — a) B1. 8 G3 अस्यापि; G2 आस्यादि- (for तस्यापि). Ś1 K D1. 8 G1 M2 वायु:; B1. 8 Dc G4 वायु- (for पायु-). K4 D1 पर्यंतं; D2 पर्यंते; D3 पर्यंति (for पर्यंन्तस). D5 आस्यादपानं पर्यंति. — b) B1 तस्य (for तथा). B2-4 Dc D2 T2 G4 M गुण- (for गुद-). B1 D1 T2 संज्ञकः; D5 संज्ञकं (for संज्ञितः). Ś1 K1. 2 तथास्य स्वेदसंज्ञि (K2 ज्ञ)तः. — c) K5. 4 D1-5 श्रोतांसि. Ś1 K1. 2. 4 यस्माज. S (except G3) स्रोतसोस्मास्प्रजायंते. — d) G1 M स्रोतांसि (for प्राणेषु). Dc G2 देहिनः.

25  $^{a}$ )  $T_{1}$  अस्ति;  $G_{1}$  अग्निर् (for अग्नि·).  $T_{2}$  -सहः (for -वहः).  $K_{4}$   $D_{1-3}$  अपानेन स हि ( $K_{4}$  तु स;  $D_{3}$  सह) प्राणो. —  $^{c}$ )  $B_{4}$  यद् (for स).  $T_{1}$  आगत्य (for आगम्य).  $\dot{S}_{1}$   $K_{1}$ .  $_{2}$  तथा;  $B_{4}$  मनः (for पुनः). —  $^{d}$ )  $D_{1}$  पावकः (for  $^{\circ}$  कम्).

26 °) T G<sub>2.4</sub> ततो (for स्वधो). N (except Ś<sub>1</sub>) T G<sub>8</sub> M नाभ्याम्; G<sub>1</sub> नाभेर् (for नाभ्या). — b) Ś<sub>1</sub> धामाशयः; K<sub>1-8</sub> D<sub>1.2</sub> चामा° (for आमा°). B<sub>4</sub> T G<sub>1.2.4</sub> स्मृतः (for स्थितः). — c) K<sub>8</sub> नाति°; K<sub>4</sub> D<sub>1.5</sub> नाभी°; D<sub>1</sub> नाभिर्° (for नाभि°). — d) B<sub>2</sub>m नाड्यः सर्वाः (for प्राणाः सर्वे). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>5</sub> सुसंस्थिताः (for प्रतिष्टिताः). — 27 °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>6</sub> D<sub>12</sub> n<sub>8</sub> T<sub>2</sub> G सर्वे (for सर्वास्).

— °)  $T_2$  °मया (for °रसान्). —  $^d$ ) Dc प्राणाः (for प्राण-).  $\acute{S}_1$  °समीरिताः;  $D_5$  °प्रणोदिताः;  $T_2$  °प्रयोजिताः.

28 a) D2 वे (for तु). — b) K1. 2. 4 B3. 4 D3. 5 तत्वदं; G1 तत्युरं (for तत्वरम्). — c) K3 B2. 4 माशना; K4 मासनो; B1. 3 Dc Dn D4. 6 G3 माः समा; T1 माः अमा; T2 मा नरा; G1 मअमा (for मासना). G2. 4 कमासनो धीरो. — d) B4 T1 G1 M आदधन; G2. 4 आदध्त (for आदधः). — f) S1 K D1-3 सा; B1 तु (for हि). B2 शरीरिषु; B4 हि देहिनां; T2 हि जंतुषु (for हि देहिषु). — After 28, S (except G3) ins.:

1035\* तावग्निसहितौ ब्रह्मन्विद्धि वे प्राणमात्मिन ।

 $[T_2 \, \text{विन्ह}^\circ \, (\text{ for } [\text{अ}] \mathbf{H}^\circ)$ .  $G_2$ . 4 तौ तावदमिसहितौ ( for the prior half).]

29 b)  $T_1$  कर्ता (for कला).  $K_2$   $M_2$  °संभृतं;  $D_2$ . 5 'संबृतः (for 'संभृतः). — c)  $D_2$  मूर्भि भूतं (for मूर्तिमन्तं).  $T_1$  स्थितं;  $T_2$  स्तुतं;  $G_1$ . 2. 4  $M_1$  स्म तं (for हि तं). — d)  $K_3$ . 4  $D_3$  T नित्य- (for नित्यं).  $D_1$   $D_2$   $D_3$  योग (for कर्म ).

30 °) K8 Dc G2. 4 M1 विह्नर्; K4 D1-3 नित्यं (D3 °त्यो); B1. 8 [S]ग्निस्तु (for द्यग्निर्). — °) K4 D1-3 विन्हः (for नित्यं). B2. 4 इव स्थितः; D2 समाहितः; T2 इवास्थितः (for इवाहितः). — °) G2 जीवात्मानं (for आत्मानं तं). — °) B1 योगे; D2 कर्म-; T2 ज्ञान- (for योग-).

31 Śi Ks D2 T2 om. (hapl.) 31. — a) Dc संश्चित्तस. Ki Di ह्यस्मिन्; K4 यस्मिन्; D3 स्वस्मिन् (for तस्मिन्). — c) M1 आत्मानं (for क्षेत्रज्ञं). — d) K1. 2. 4 G1. 2. 4 M त्यांगे; (as in text); Dc T1 ज्ञाने; the rest योगे),

32 °) T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> 'त्मकं वि (for 'त्मकानि). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>5.6</sub> यानीह; G<sub>1</sub> च तथा (for जानीहि). — <sup>b</sup>) K B<sub>4</sub> D<sub>1-3.5</sub> transp. रजः and तमः. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> 'समं (for

C. 3. 13980 B. 3. 213. 21 K. 3. 216. 37 जीवमात्मगुणं विद्धि तथात्मानं परात्मकम् ॥ ३२
सचेतनं जीवगुणं वदन्ति
स चेष्टते चेष्टयते च सर्वम् ।
ततः परं क्षेत्रविदो वदन्ति
प्राकल्पयद्यो भ्रवनानि सप्त ॥ ३३
एवं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा न प्रकाशते ।
दृश्यते त्वस्यया बुद्धा सूक्ष्मया ज्ञानवेदिभिः ॥ ३४
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म ग्रुभाग्रुभम् ।
प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमानन्त्यमश्चते ॥ ३५
लक्षणं तु प्रसादस्य यथा तृप्तः सुखं खपेत् ।
निवाते वा यथा दीपो दीप्येत्क्रशलदीपितः ॥ ३६

पूर्वरात्रे परे चैव युद्धानः सततं मनः ।
लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पश्यन्नात्मानमात्मिने ॥ ३७
प्रदीप्तेनेव दीपेन मनोदीपेन पश्यति ।
हष्ट्वात्मानं निरात्मानं तदा स तु विश्वच्यते ॥ ३८
सर्वीपायैस्तु लोभस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः ।
एतत्पवित्रं यज्ञानां तपो वै संक्रमो मतः ॥ ३९
नित्यं क्रोधात्तपो रक्षेच्छ्रयं रक्षेत मत्सरात् ।
विद्यां मानापमानाम्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥ ४०
आनृशंस्यं परो धर्मः क्षमा च परमं बलम् ।
आत्मज्ञानं परं ज्ञानं परं सत्यव्रतं व्रतम् ॥ ४१
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यं ज्ञानं हितं भवेत् ।

°गुणं).  $G_1$  जीवात्मगुणकं विद्धि. -  $^d$ )  $\dot{S}_1$   $K_1$ .  $_2$  यथा $^\circ$  (for तथा $^\circ$ ).  $K_1$ .  $_2$  परार्थकं (for परात्मकम्).

33 a) B<sub>1</sub>. 2. 4 Dc Dn<sub>3</sub>m S (except G<sub>3</sub>) अचे (for सचे ). — b) Śi Ki. 2 स्पर्श ; B<sub>1</sub> Dc चेत (for चेष्टयते). K<sub>4</sub> विश्वं (for सवेस्). — The portion of the text from 33° up to st. 20 of the next adhy. is lost in D<sub>3</sub> on a missing fol. (279). — c) Ś<sub>1</sub> अत: (for ततः). T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> क्षेत्रमिति जुवंति. — d) Ś<sub>1</sub> K B<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2. 5. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> प्राव(B<sub>3</sub> वि)ते (for प्राकटप ).

34 Ds missing (cf. v.l. 33). — a) Ś1 K1. 2 D1. 2 G2 M2 एषु; B1. 4 D5 T1 G4 एष (for एवं). B1 भूताथों (for भूतेषु). — b) B1 महासमा (for भूता°). B2. 4 Dn1. ns D4. 6 G5 सं-; D2 तु; T2 तु; G1 यः (for न). — d) Ś1 K1. 2 ज्ञानबुद्धिभिः; B2 सूक्ष्मवेदिभिः; G1 सूक्ष्मदिशिभः.

35 Ds missing (cf. v.l. 33). — a) D1 च; D5 [अ]पि; S (except Gs) तु (for हि). — c) Ś1 K1. 2 प्रसन्नात्मिन सं(Ś1 सु)स्थित्वा; Dc प्रसन्न आत्मिन स्थित्वा. — d) B4 D5 अत्यंतम् (for आनन्त्यम्).

36 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 33). G<sub>1</sub> om. 36-37. — a) T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> प्रसन्नस्य (for प्रसा°). — b) T<sub>1</sub> भनेत् (for स्वपेत्). — After 36<sup>ab</sup>, T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 ins.:

1036\* मुखदु: से हि संत्यज्य निर्देहो निष्परिग्रह: ।

— °) Bs. 4 D2 निर्वाते. D1 च; G4 हि (for वा). — d)

K2 D2 दीपेत्; T2 वसेत्; G1 तिष्ठेत् (for दीप्येत्). T2
कौशरूं (for कुशरूं). K4 दीप्यतेवायुनोदित:.

37 Ds missing (cf. v.l. 33). G1 om. 37 (cf. v.l. 36). — •) Кs पूर्वरात्रपरात्रे च (hypermetric);

D<sub>2</sub> पूर्वरात्रापरात्रे च. — <sup>b</sup>) B<sub>4</sub> युंजीयात् (for युञ्जानः). — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> वाय्वा<sup>°</sup> (for रुघ्वा<sup>°</sup>). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 युंजला<sup>°</sup>; K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 M पश्यला<sup>°</sup>; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> पश्येता<sup>°</sup> (for पश्यला<sup>°</sup>).

38 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 33). — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> B<sub>1</sub> D<sub>11</sub> G<sub>1</sub> प्रदीपेन. B<sub>2</sub>. s Dc T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 M [ए]व (for [इ]व). B<sub>1</sub> D<sub>11</sub> दिसेन (for दीपेन). K<sub>4</sub> दीसेनेव तु दीपेन. — <sup>b</sup>) S (except G<sub>3</sub>) पद्मयलात्मानमात्मना (cf. 37<sup>d</sup>). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> लड्घा°; D<sub>2</sub> वृथा° (for दृष्ट्वा°). M<sub>2</sub> तदा° (for निरा°). G<sub>1</sub> दृष्ट्वनमंतरात्मानं. — <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> स तदा (by transp.). B<sub>1-3</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> स तदा विप्रमुच्यते.

39 = (var.) B. 12. 189. 9. — D<sub>3</sub> missing (cf v.l. 33). — c) Śi K D<sub>1</sub>. 2. 5 ज्ञानानां; B<sub>1-8</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> लोकानां (Dn<sub>2</sub> कस्य); T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> विज्ञानं (for यज्ञानां). T<sub>2</sub> एतस्प्रतृत्तं यज्ज्ञानात्. — d) D<sub>1</sub>. 2 संयमो; D<sub>5</sub> सत्तमं (for संक्रमो). Śi K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> मतं (for मत:).

40 = (var.) B. 12. 189. 10<sup>cdef</sup>. — D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 33). — b) Ś1 B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> घमै; K<sub>3</sub> प्रियं; D<sub>2</sub> श्रियो (for श्रियं). Ś1 K<sub>1</sub>. 2. 4 B Dn D<sub>1</sub>. 2. 4-6 T<sub>2</sub> G<sub>1-3</sub> रक्षेत् (for रक्षेत). Ś1 K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>2</sub>. 3 D<sub>4</sub>. 6 अमस्सरात्; B<sub>1</sub>. 4 Dn D<sub>1</sub>. 5 G<sub>3</sub> च मस्स<sup>°</sup>; D<sub>2</sub> विमस्स<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 तु मस्स<sup>°</sup> (for मस्स<sup>°</sup>). — c) Ś1 K<sub>1-3</sub> D1 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 मानाव<sup>°</sup> (for मानाप<sup>°</sup>). — d) K<sub>4</sub> च (for तु). G1 ज्ञानं रक्षेत्प्रमादतः.

41 Ds missing (cf. v.l. 33). — a)  $K_2$  Dc2 D4 अनु (for आनु ). — b)  $\acute{S}_1$   $K_{1.2}$  हि;  $K_{3.4}$  D2. 5 तु (for च). — c)  $\acute{S}_1$   $K_{1.2}$  आत्मानं ( $\acute{S}_1$  हैं तमा तु) परमं ज्ञानं. — d)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}$  D1-3. 5 सत्यं न्नतपरिग्रहः;  $\acute{B}$  Dc Dn D4. 6  $\acute{G}_3$  सत्यं नतं ( $\acute{B}_{1-3}$  न्नज्ञः;  $\acute{B}_4$  Dn नतः) परं नतं;  $\acute{G}_4$  परं सत्यन्नतस्थितं.

यद्भृतहितमत्यन्तं तद्वै सत्यं परं मतम् ॥ ४२ यस सर्वे समारम्भाः निराशीर्बन्धनाः सदा । त्यागे यस हुतं सर्वे स त्यागी स च बुद्धिमान् ॥ ४३ यतो न गुरुरप्येनं च्यावयेदुपपाद्यन् । तं विद्याद्वसणो योगं वियोगं योगसंज्ञितम् ॥ ४४ न हिंस्यात्सर्वभृतानि मैत्रायणगतश्चरेत् । नेदं जीवितमासाद्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥ ४५ आकिंचन्यं सुसंतोषो निराशित्वमचापलम् ।

एतदेव परं ज्ञानं सदात्मज्ञानमुत्तमम् ॥ ४६ परिग्रहं परित्यज्य भव बुद्धा यतवतः । अशोकं स्थानमातिष्ठेनिश्वलं प्रेत्य चेह च ॥ ४७ तपोनित्येन दान्तेन मुनिना संयतात्मना । अजितं जेतुकामेन भाव्यं सङ्गेष्वसङ्गिना ॥ ४८ गुणागुणमनासङ्गमेककार्यमनन्तरम् । एतद्वाक्षण ते वृत्तमाहुरेकपदं सुखम् ॥ ४९ परित्यजति यो दुःखं सुखं चाप्युभयं नरः ।

C. 3. 13998 B. 3. 213. 39

42 Ds missing (cf. v.l. 33). — a) G4 सेवनं (for वचनं). D5 श्रेष्ठं (for श्रेय:). — b) B1 सत्यादिष; Dc2 D1 T2 सत्यज्ञानं (for सत्यं ज्ञानं). K1. 8. 4 D2 G1. 2. 4 M ज्ञानहितं (for ज्ञानं हितं). B1 वदेत् (for भवेत्). — a) B2 तच्च (for तद्दे). K1. 2 T1 हितं; K3. 4 B2 Dc2 D1. 2. 5 स्मृतं; B4 वतं (for मतम्). G1 तत्तत्सत्यं हितं परं; G4 तद्दे सत्यसमं मतं.

43 = B. 12. 189. 12. Cf. Gītā (Vulg.) 4. 19. — Ds missing (cf. v.l. 33). —  $43^a = Gītā$  (Vulg.) 4.  $19^a$ . — b) T G1 निराशाबंधनाः. M2 निराबाधाः सदैव तु. — c) B4 योगे (for लागे). D5 हितं; T क् c (for हुc). T1 सत्यं (for सर्व). — d) B4 योगी (for लागी). B3 च स; T1 कृत ; T2 स तु (for स च).

44 D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 33). — a) T<sub>2</sub> वा हि (for अपि). De एवं; D<sub>5</sub> एतं (for एनं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> B<sub>2. 4</sub> यतो गुरुने चाप्येनं; T<sub>1</sub> G<sub>1. 2</sub> M<sub>1</sub> यतो न गुरुता ह्येवं (T<sub>1</sub>-प्येवं; G<sub>2</sub> चैनं); G<sub>4</sub> यदा न कुरुतां चैनं. — b) B De Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>5</sub> श्रावयेद्; T<sub>2</sub> यापयेद् (for च्यावयेद्). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1. 2. 5</sub> आपदागमः; B De Dn D<sub>4. 6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1. 8</sub> उपपादयेत् (for "यन्). —  $44^{cd} = (var.) Gltā (Vulg.) 6. 23^{ab}. — <math>c$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>2-4</sub> De<sup>2</sup> D<sub>1. 2. 5</sub> G<sub>2. 4</sub> M ब्राह्मणो; B<sub>2</sub>m आत्मनो (for ब्रह्मणो). — a) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) अयोगं (for वि°). D<sub>1</sub> योगसंजकं.

45 = B. 12. 278. 5; = (var.) B. 12. 329. 18. Cf. B. 12. 189. 13<sup>ab</sup>. — D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 33). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> मैत्रायणमनज्ञ; K<sub>1</sub> ° यणमतज्ञ; K<sub>4</sub> B<sub>3</sub>. 4 D (except D<sub>6</sub>; D<sub>3</sub> missing) G<sub>1</sub>. 8 ° यणगतिज्ञ; T<sub>1</sub> मैत्रेयगुणतज्ञ; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> मैत्राय सुगति; G<sub>2</sub> ° यणगति (for ° यणगतज्ञ). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> चरन्. — <sup>c</sup>) M<sub>2</sub> आद्यं वे (for आसाद्य). — G<sub>1</sub> om. 45<sup>d</sup>-47°. — <sup>d</sup>) K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> कुवैति; D<sub>2</sub> कुवैत (for कुवीत).

46 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 33). G<sub>1</sub> om. 46 (cf. v.l. 45). — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> अकिंचन:. T G<sub>2.4</sub> M अकिंचनत्वं संतोषो.

— b) Ś1 K4 D1 M2 निराशस्त्रम्; Dc शिस्त्रम्; T2 G2. 4
M1 शिस्त्रम्. — °) Ś1 K B4 D1. 2. 5 तदेव परमं ज्ञानं.
— d) K4 D1. 2 तदारम (for सदारम). D5 उत्तमं परिकीतितं.
47 = (var.) 12. 189. 13°del. — D3 missing
(cf. v.l. 33). G1 om. 47°de (cf. v.l. 45). — b) Ś1
K1. 2. 4 B Dn D1. 2 T2 G2. 3 भवेद्; D5 स चेद् (for भव).
Ś1 K D1. 2. 5 जितेद्विय: (for यत). — °) B1 अशोच्यं
(for अशोकं). K3 B4 D1 T1 M2 आतिष्ठ; B1. 2 Dc Dn1
D4. 6 G3 आश्रिस्: B3 Dn2. n3 आसाद्य; G2 M1 आतिष्ठन्
(for आतिष्ठेन्). — d) Ś1 K Dc2 D1. 2. 5 निर्मेलं; G4
निष्कलं (for निश्चलं). G1 चैव हि (for चेह च). — After

#### 1037\* बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मिन यत्सुखम्। तद्रह्मयोगयुक्ता[त्मा] सुखम[क्षस्यम]क्षृते। [ = (var.) Gītā (Vulg.) 5. 21]

48 = B. 12. 189. 14. — D3 missing (cf. v.l. 33). — b) K3 संजिता°; D5 संवृता° (for संयता°). — c) G1 जित° (for जेतु°).

49 Ds missing (cf. v.l. 33). — a) Ds गुणानां तु (for गुणागुणम्). Dn1. n2 अनारंभम् (for "सङ्गम्). — b) Ś1 K Bs D1. 2. 5 "चर्यम् (for "कार्यम्). — c) Ks एकं (for एतद्). D1 ब्राह्मण तद्; M ब्राह्मणतो (M2 को) (for ब्राह्मण ते). B Dc Dn D4. 6 G1. 8 एतत्तद् (B1 G1 है) ब्र(Bs ब्रा)ह्मणो वृत्तं; T1 G4 एतद्रह्मांडवृत्तांतं; G2 एतद्रे कथितं ब्रह्मन्. — d) K3 एके; B2. 4 D6 एकं; T2 एतत् (for एकः). Ś1 K1. 2 आहुरेके परं पदं; T1 आहुरेतत्सुस्वप्रदं.

50 D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 33). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> वा° (for चा°). T<sub>1</sub> [अ]म्युद्धं (for [अ] प्युभयं). — c) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> (by transp.) प्राप्तोति ब्रह्म (Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> दार्म; K<sub>1</sub> मोक्षं). T<sub>1</sub> चा° (for सो°). D<sub>5</sub> प्राप्तोति ब्रह्मणो नित्यं. — d) B<sub>2</sub> अशक्तेन; B<sub>4</sub> असंगे स (for असङ्गेन). T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> M आ(G<sub>1.2</sub> अ)संगे च न गच्छति; T<sub>2</sub> आधि गच्छन्न गच्छति.

C. 3. 13998 B. 3. 213. 39 K. 3. 216. 55 ब्रह्म प्रामोति सोऽत्यन्तमसङ्गेन च गच्छति ॥ ५० यथाश्रुतमिदं सर्वं समासेन द्विजोत्तम । एतत्ते सर्वमाख्यातं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि ज्यधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २०३ ॥

# 808

मार्कण्डेय उवाच ।
एवं संकथिते कृत्स्ने मोक्षधमें युघिष्ठिर ।
इढं प्रीतमना विश्रो धर्मव्याधमुनाच ह ॥ १
न्याययुक्तमिदं सर्वे भवता परिकीर्तितम् ।
न तेऽस्त्यविदितं किंचिद्धमें ब्विह हि इक्यते ॥ २

व्याघ उवाच । प्रत्यक्षं मम यो धर्मस्तं पश्य द्विजसत्तम । येन सिद्धिरियं प्राप्ता मया ब्राह्मणपुंगव ॥ ३ उत्तिष्ठ भगविश्यं प्रविश्याभ्यन्तरं गृहम् ।

द्रष्टुमहिसे धर्मज्ञ मातरं पितरं च मे ॥ ४

मार्कण्डेय उवाच ।

इत्युक्तः स प्रविश्याथ ददर्श परमार्चितम् ।
सौधं हृद्यं चतुःशालमतीव च मनोहरम् ॥ ५
देवतागृहसंकाशं दैवतैश्र सुपूजितम् ।

श्रयनासनसंबाधं गन्धेश्र परमेर्युतम् ॥ ६
तत्र शुक्काम्बरधरौ पितरावस्य पूजितौ ।

51 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 33). — <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> तथा (for यथा ). — T<sub>1</sub> -भूतम् (for श्रुतम्). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. ३ मया ते सम्यगाख्यातं.

Colophon om. in B4. D3 missing. — Major parvan: Ś1 K2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेय-समसा. K3. 4 B1-3 Dc Dn D1. 4-6 G3 (all om. sub-parvan name) mention only पतिवतो (D5 धर्मन्याघो)-पाल्यान. — Adhy. name: G1 धर्मन्याधकोशिकसंवाद:; G2 कोशिकन्याधसंवाद:. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). ns 212; Dn2 D1 211; T G1 M (M2 inf. lin.) 206; G2. 4 M2 (orig.) 208. — Śloka no.: Dn 40; D141.

## 204

Stanzas 1-20 are lost in D<sub>3</sub> on a missing fol. (279); cf. v.l. 3. 203. 33. The MS. is ignored up to st. 20.

1 °) Śi Ki. 2. 4 च; T2 M स; G1 सु-(for सं-). — °) G1 तेन धर्मों (for मोक्षधमें). — °) De D2. 4. 5 इत-; T2 गूढं (for इडं).

2 Before 2, K<sub>4</sub> D<sub>1.2</sub> ins. ब्राह्मण उ°. — ") D<sub>2</sub> व्याध युक्तम्; T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> सम धर्म्यम् (for न्याययुक्तम्).

—  $2^c = 1.57.12^c$ :  $5.16.7^c$ . — a) K<sub>8</sub> B<sub>1-8</sub> Do D<sub>4-6</sub> G<sub>8</sub> धर्मेभ्य इह  $\epsilon$ °; K<sub>4</sub> स्वधर्मेष्विह  $\epsilon$ °; T G<sub>1.2.4</sub> M धर्मेष्वभिसमीक्ष्यते.

3 <sup>a</sup>) T1 प्रत्यक्षं मम धर्मस्तं. — <sup>b</sup>) B Dn D4. 6 G3 तं (D4 त्वं) च पश्य द्विजोत्तम; T1 त्वं पश्य द्विजसत्तम. — <sup>d</sup>) D1 <sup>a</sup>सत्तम (for <sup>a</sup>पुंगव).

4 a) Ds [आ]गच्छ च (for भगवन्). Dc S (except Gs) विप्त (for क्षिप्तं). — b) Dc प्रविशा (for प्रविश्या ). Ds [अ]नंतरं (for [आ]भ्यन्तरं). — c) K2 [अ]धर्मज्ञ; K3 मे धर्म (for धर्मज्ञ). — d) T2 पितरं मातरं (by transp.). D1 मम (for च मे).

5 Bs G2. 4 om. the ref. — ab) T G2 सं (for स). Ś1 K1. 2 transp. प्रविद्य and ददर्श. — K1 om. (hapl.) 5<sup>c</sup>-6<sup>d</sup>. — c) B4 इत्युक्तां हि (for सीधं हवं). — d) M1 सु (for च). B1. 3. 4 Dc Dn D4. 6 G1. 3 M मनोरमं.

6 K<sub>1</sub> om. 6 (cf. v.l. 5). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> संवाधं; cf. 6<sup>c</sup>. — K<sub>2</sub> om. (hapl.) 6<sup>bc</sup>. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2.4</sub> B<sub>2</sub> D<sub>1.5</sub> श्च परमाचितं.

7 °) B1 सूक्ष्मा (for गुक्का). — °) Ś1 K1. 8. 4 Dc D1. 2 T1 G1 सुपृष्टी ती; K2 सुसंपृष्टी; B1. 2. 4 Dn D4. 6 सु(B2 D6 त) संतृष्टी; B8 सुतृष्टी च; G8 सुसंहृष्टी (for सुतृष्टी ती). D5 कृती सुपृष्टी हृद्यी तु. — °) D5 शुप् (for उप — After 7° , S (except G8) ins.:

कृताहारौ सुतुष्टौ तानुपिनष्टौ वरासने । धर्मव्याधस्तु तौ दृष्ट्वा पादेषु शिरसापतत् ॥ ७ वृद्धावूचतुः ।

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ धर्मज्ञ धर्मस्त्वामभिरक्षतः ।
प्रीतौ स्वस्तव शौचेन दीर्घमायुरवामुहि ।
सत्पुत्रेण त्वया पुत्र नित्यकालं सुपूजितौ ॥ ८
न तेऽन्यदैवतं किंचिदैवतेष्विप वर्तते ।
प्रयतत्वाद्विजातीनां दमेनासि समन्वितः ॥ ९
पितुः पितामहा ये च तथैव प्रिपतामहाः ।
प्रीतास्ते सततं पुत्र दमेनावां च पूज्या ॥ १०
मनसा कर्मणा वाचा शुश्रूषा नैव हीयते ।
न चान्या वितथा बुद्धिर्दृश्यते सांप्रतं तव ॥ ११
जामदृश्येन रामेण यथा वृद्धौ सुपूजितौ ।
तथा त्वया कृतं सर्वं तिद्विशिष्टं च पुत्रक ॥ १२

मार्कण्डेय उवाच।
ततस्तं ब्राह्मणं ताभ्यां धर्मव्याधो न्यवेदयत्।
तौ स्त्रागतेन तं विष्रमर्चयामासतुस्तदा।। १३
प्रतिगृह्य च तां पूजां द्विजः पष्रच्छ ताबुभौ।

नाराष्ट्रक व ता पूजा । इजः पप्रच्छ तानुभी । सपुत्राभ्यां सभृत्याभ्यां कचिद्वां कुश्रुलं गृहे । अनामयं च वां कचित्सदैवेह शरीरयोः ॥ १४

वृद्धाव्चतुः।

कुशलं नो गृहे विष्र भृत्यवर्गे च सर्वशः। कचित्त्वमप्यविष्ठेन संप्राप्तो भगवित्रहः॥ १५ मार्कण्डेय उवाच ।

बाढिमित्येव तौ विष्रः प्रत्युवाच मुदान्वितः । धर्मव्याधस्तु तं विष्रमर्थवद्वाक्यमत्रवीत् ॥ १६ पिता माता च भगवन्नेतौ मे दैवतं परम् । यदैवतेभ्यः कर्तव्यं तदेताभ्यां करोम्यहम् ॥ १७

C. 3. 14018 B. 3. 214. 18 K. 3. 217. 19

1038\* तस्य ज्याधस्य पितरी ब्राह्मणः संददर्श ह।
— 1) T1 G1 पादयोः (for पादेख).

8 G1. 4 पितरों (for बृद्धों), om. ऊचतु:. — °) Dc धर्मेण (for शोचेन). — After 8<sup>cd</sup>, N (except B<sub>2-4</sub> D<sub>4</sub>. 6; B<sub>1</sub> marg.) ins.:

1039\* गतिमिष्टां तथा ज्ञानमेवं च परवान्भव।

[ Dn तपो (for तथा). Dn Ds मेघां (for एवं). B1 परमं तव; Dc परमस्तु ते; Dn Ds परमां गतः (for परवान्मव). ]
— Ds om. 8°-9°. — °) Ks. 4 D2 सुपुत्रेण. — ¹) Ś1
K Dc D1. 2 दीर्घकालं; B Dn D4. 6 Gs नित्यं काले; T2
नित्यं कालं. — After 8, S (except Gs) ins.:

1040\* सुखमावां वसावोऽत्र देवलोकगताविव।

- 9 Ds om. 9 (cf. v.l. 8). a) K2 तेन (for तेडन्यद्). b) Ś1 K B3 Dc D1. 2 G1 विद्यते (for वर्त ). a) Ś1 धर्मेणापि; K1. 2 B3 दमेनापि; K4 दमेनाभि- (for नासि).
  - 10 d) K3 B3 D1. 2. 5 T1 G1 पूजिती (for पूजया).
- 11 b) G1 ते न (for नैव). c) B Dn D4. 6 G8 हि तथा; Dc D1. 2. 5 T G1. 2. 4 M [अ]पि तथा (for वितथा). d) Ś1 K Dc D1. 2 वर्तते (for दृश्य°).
- 12 b) D1 तथा वृद्धी प्रपूजिती. c) Ś1 K1. 8. 4 Dc2 D1. 2 transp. त्वया and कतं.
- 13 N G1-3 om. the ref. d) T2 अहंया° (for अर्चया°). K3 B3 D5 तथा (for तदा).

14 a) B<sub>1.8</sub> Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4.8</sub> G<sub>3</sub> °पूज्य (for °गृह्य). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> तु; M<sub>1</sub> स (for च). — °) Dc<sub>2</sub> सबृ-द्धाभ्यां; T<sub>1</sub> समातृभ्यां; G<sub>1</sub> सुभृत्याभ्यां; G<sub>4</sub> सञ्चातृभ्यां; M<sub>1</sub> सुपुत्राभ्यां (for सभृ°). — a) G<sub>1</sub> वा; M<sub>1</sub> त्वं; M<sub>2</sub> व: (for वां). — e) A few MSS. कश्चित् (for कच्चित्). — !) G<sub>2.4</sub> सुखं वेह (for सदैवेह). T<sub>1</sub> हि (for [इ]ह).

15 °) Śi Ki B De Dn D2 Ti Gi. 3. 4 नौ (for नो).

- b) Ti G2. 4 M ° वर्गें च (for ° वर्गें च). Śi Ki. 2 Di
तथानामयमेव च. - °) T2 G2. 4 असि (for अपि). - d)
Dei Dni. n2 इति (for इह).

16 °) T1 G M [आ]ह (for [ए]व). K2 D1 तं (for तौ). — b) S (except G3) कौत्हलसमन्वितः. — c) B Dn D4. 6 G3 निरीक्ष्याथ (for तु तं विप्रम्). — d) B Dn D4. 6 G3 ततस्तं (for अर्थवद्). Ś1 K Dc D1. 2. 5 अस्यर्च्यदं वचोबवीत्.

17 Before 17, all MSS. except Ś1 K1. 2 ins. ज्याध उ (resp. ज्याध:). — 4) Ś1 K1. 2 माता पिता (by transp.). — 5) B1 उमी; D1 इदं (for एती). B2. 4 मद् (for मे). K1 एनं मे भगवन्परं. — 6) K2. 3 G2 यदैव तेभ्य:; G1. 4 यहेवतेभ्य:. — 4) T1 G1. 2. 4 M2 तदे वाभ्यां; T2 तदावाभ्यां.

18 d) B2 अपि (for सम).

19 °) Dn2. n8 T2 G3 उपाहारान्. — )) K1. 2 Dc2

C. 3. 14019 B. 3. 214. 19 K. 3. 217. 20 त्रयस्त्रिश्चथा देवाः सर्वे शक्रपुरोगमाः ।
संपूज्याः सर्वलोकस्य तथा दृद्धाविमौ मम ॥ १८
उपहारानाहरन्तो देवतानां यथा द्विजाः ।
कुर्वते तद्धदेताभ्यां करोम्यहमतन्द्रितः ॥ १९
एतौ मे परमं ब्रह्मन्पिता माता च दैवतम् ।
एतौ पुष्पैः फलै रत्नैस्तोषयामि सदा द्विज ॥ २०
एतावेवाम्रयो महां यान्वदन्ति मनीषिणः ।
यज्ञा वेदाश्च चत्वारः सर्वमेतौ मम द्विज ॥ २१
एतदर्थं मम प्राणा भार्या पुत्राः सुहुजनाः ।
सपुत्रदारः शुश्रुषां नित्यमेव करोम्यहम् ॥ २२
स्वयं च स्नापयाम्येतौ तथा पादौ प्रधावये ।

आहारं संप्रयच्छामि खयं च द्विजसत्तम ॥ २३ अजुक्कलाः कथा विच्न विप्रियं परिवर्जयन् । अधर्मेणापि संयुक्तं प्रियमाभ्यां करोम्यहम् ॥ २४ धर्ममेव गुरुं ज्ञात्वा करोमि द्विजसत्तम । अतिन्द्रतः सदा विप्र ग्रुश्रूषां वै करोम्यहम् ॥ २५ पश्चैव गुरवो ब्रह्मन्पुरुषस्य बुभूषतः । पिता माताग्निरात्मा च गुरुश्च द्विजसत्तम ॥ २६ एतेषु यस्तु वर्तेत सम्यगेव द्विजोत्तम । भवेयुरग्रयस्तस्य परिचीर्णास्तु नित्यशः । गार्हस्थ्ये वर्तमानस्य धर्म एष सनातनः ॥ २७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुरधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २०४ ॥

D6 दैवतानां. Dn1. n2 तथा (for यथा). — °) B Dn D4. 6 Gs कुर्वेति (for कुर्वते). D5 तावद् (for तहृद्). G2. 4 एवाभ्यां (for एताभ्यां).

20 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> om. 20<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 एष (for एती). G<sub>1</sub> परमी (for °मं). D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> ब्रह्म. B<sub>2</sub> एती हि मे परं ब्रह्म. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 एते: (for एती). Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 एष्ट्-(K<sub>4</sub> रख)फलें:. K<sub>2</sub> B<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 अन्ये:; K<sub>4</sub> पुष्पे:; B<sub>3</sub> अक्षे:; D<sub>5</sub> G<sub>2</sub> M अज्ञे: (for रखें:). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 G<sub>1</sub> द्विजोत्तम (for सदा द्विज).

21 Ds resumes! — a) Ś1 K De D1-3. 5 निसं; Dns ब्रह्मन् ( for महां). — b) T1 यं; T2 सद्; G1 यद् ( for यान्). — a) G1 द्विजोत्तम ( for मम द्विज).

22 °) K1 °थों मम प्राणी. — b) K1. 2 D6 भार्या:; B2 दारा: (for भार्या). B1. 4 D4 G4 पुत्र-; B3 Dc Dn D6 पुत्र:. B1. 3. 4 Dc Dn D3-6 G8 सुहज्जन:; B2 तथैव च. — d) D4. 6 G3 एवं (for एव).

23 Ś1 K1. 2 om. 23; M2 om. 23-24. — a) D3
T2 स्वाप° (for स्वाप°). — b) B4 तदा; T1 G1. 2. 4 सदा
(for तथा). K3 D3 पादान् (for पादी). G2. 4 च (for प्र-).
T2 यदा पादी च तपेंथे. — c) B1. 4 D4 च (for सं-).
— d) K3. 4 B3. 4 Dc D1. 2. 5 T G1. 2. 4 M1 स्वयं चैव
दिज्ञोत्तम (B3. 4 दिज्ञषेंभ).

24 M<sub>2</sub> om. 24 (cf. v.l. 23); T<sub>2</sub> om. (hapl.) 24<sup>a</sup>-25<sup>b</sup>.
— <sup>a</sup>) B<sub>1</sub>. 3 Dc कूळां कथां; B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 कूळां तथा.
G<sub>1</sub> ब्यां; M<sub>1</sub> दिश्च (for विन्म). T<sub>1</sub> अनुरूपकथावादी. — <sup>b</sup>)
Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 च विवर्जयन्; K<sub>3</sub> B Dn D<sub>5</sub>. 4. 6 G<sub>5</sub> परिवर्जये

( K3 ° येत्). — °) K1. 2 संयुक्तः ( for °क्तं).

25 T<sub>2</sub> om. 25<sup>ab</sup> (cf. v.l. 24); Śi G<sub>4</sub> om. (hapl.) 25. — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub>. 4 Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> एवं (for एव). K<sub>2</sub> M गुरू (for गुरू). K B<sub>1</sub>. 4 D<sub>1-3</sub>. 6 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 M मरवा (for ज्ञारवा). — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 M साक्षादेती द्विजोत्तम. — K<sub>1</sub> om. (hapl.) 25<sup>c</sup>-26<sup>d</sup>. — <sup>c</sup>) K<sub>2-4</sub> D<sub>2</sub>. 8. 5 स्वयं विप्र; T G<sub>1</sub>. 2 M तु सततं (for सदा विप्र).

26 K1 om. 26 (cf. v.l. 25). — a) B2 राजन् (for ब्रह्मन्). — d) T1 गुरवश्च द्विजोत्तम.

27 G<sub>1</sub> om. (hapl.) 27<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) G<sub>4</sub> एषु यस्य प्रवर्तेत.

— <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> T<sub>1</sub> एतद्; K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> Dc D<sub>1-8</sub>. <sup>b</sup> एवं (for एव).

— <sup>c</sup>) S (except G<sub>1</sub>. <sup>a</sup>) तेन (for तस्य). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sup>a</sup>

T<sub>2</sub> परिपूर्णास्तु. K<sub>4</sub> सर्वश: (for नित्य°). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. <sup>a</sup>. <sup>a</sup>

गाहेस्थे. — <sup>f</sup>) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1-8</sub>. <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> एष धर्मः (by transp.); T<sub>2</sub> धर्म एव. — After 27, M ins.:

1041\* कथितस्ते मया विप्र किं भूयः श्रोतुमिच्छसि।

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1-8 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. K3. 4 B Dc Dn1. n3 D1-6 G3 (all om. sub-parvan name) mention only पतिव्रतो (D6 धर्मन्याधो)पाख्यान. — Adhy. name: G1 धर्मन्याधकोशिकसंवाद:; G2 कोशिकन्याधसंवाद:. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n3 213; Dn2 D1 212; T G1 M (M2 inf. lin.) 207; G2. 4 M2 (orig.) 209. — Śloka no.: Dn1 30; Dn2. n3 D1 29.

# २०५

मार्कण्डेय उवाच ।
गुरू निवेद्य विप्राय तौ मातापितरावुमौ ।
पुनरेव स धर्मात्मा व्याधो ब्राह्मणमब्रवीत् ॥ १
प्रवृत्तचक्षुर्जातोऽस्मि संप्रय तपसो बलम् ।
यदर्थमुक्तोऽसि तया गच्छस्व मिथिलामिति ॥ २
पतिशुश्रूषपरया दान्तया सत्यशीलया ।
मिथिलायां वसन्व्याधः स ते धर्मान्प्रवश्यित ॥ ३

ब्राह्मण उवाच।

पतित्रतायाः सत्यायाः शीलात्याया यतत्रत । संस्मृत्य वाक्यं धर्मज्ञ गुणवानसि मे मतः ॥ ४ व्याध उवाच ।

यत्तदा त्वं द्विजश्रेष्ठ तयोक्तो मां प्रति प्रभो।

दृष्टमेतत्त्रया सम्यगेकपत्त्या न संज्ञयः ॥ ५ त्वद्रज्ञप्रहृबुद्धा तु विप्रैतह् ज्ञितं मया । वाक्यं च शृणु मे तात यत्ते वक्ष्ये हितं द्विज ॥ ६ त्वया विनिकृता माता पिता च द्विजसत्तम । अनिसृष्टोऽसि निष्क्रान्तो गृहात्ताभ्यामनिन्दित । वेदोचारणकार्यार्थमयुक्तं तत्त्वया कृतम् ॥ ७ तव शोकेन वृद्धौ तावन्धौ जातौ तपस्विनौ । तौ प्रसाद्यितुं गच्छ मा त्वा धर्मोऽत्यगान्महान् ॥ ८ तपस्वी त्वं महात्मा च धर्मे च निरतः सदा । सर्वमेतदपार्थं ते क्षिप्रं तौ संप्रसाद्य ॥ ९ श्रद्ध्यस्य मम ब्रह्मन्नान्यथा कर्तुमईसि । गम्यतामद्य विप्रषे श्रेयस्ते कथ्याम्यहम् ॥ १०

C. 3. 14040 B. 3. 215. 10 K. 3. 218. 11

## 205

1 a) K3 D1 गुरुं; K4 ैरी (for कि). — e) Ś1 K1-3 Dc2 D5 M1 तु (for स). — d) Ś1 K Dc Dn1. n2 D1-3. 5 वचनम् (for बाह्मणम्).

2 °) T1 प्रवृद्ध (for प्रवृत्त °). Ś1 K1. 2 [S]सि (for Sिसा). — b) G1 तत्परय; M1 पर्य में (for संपर्य). K8 D6 च तपोबल्छं (for तपसो बल्स्). Ś1 प्रणष्टं च तमो महत्; K1. 2 सांप्रतं च तपो महत्; D1 M2 सं(M2 तं)पर्यत तपोबल्छं. — °) S (except G3) भगव(G1 M1 ° व1) न् (for Sिस तया). K4 तथा (m तया as in text). — d) K4 B1. 2 D1-8 S गच्छ स्वं (T1 गच्छध्वं) (for °स्व). M1 प्रति (for इति). De मिथिलां गम्यतामिति.

3 M<sub>2</sub> om. 3. — <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> गुरु (for पति-). K<sub>3. 4</sub> D<sub>1-3. 5</sub> T G<sub>1. 2. 4</sub> M<sub>1</sub> -रतया (for -परया). Dc पतिशुश्रू-षणतया. — <sup>c</sup>) B Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>8</sub> वसेंद् (for वसन्). — <sup>d</sup>) Dc धर्म (for धर्मान्).

4 °) T2 सानार्या (sic); M2 सुपुत्रायाः (hypermetric) (for सत्यायाः). — b) A few N MSS. शीलाद्याया; T2 ैत्साया. D1 जितवत; G2. 4 च सुव्रत. — c) T1 स्मृतवानिस धर्मज्ञ. — d) D2 मितः (for मतः).

5 °) Śi Ki. 2 यदा तु; S (except Gs) यत्त( M2 दिव)-या (for यत्तदा). — b) Bs. 4 तथोक्तं; S (except Gs) नि- (T<sub>2</sub> प्र)युक्तो. B4 द्विज (for प्रभो). — °) Dn एव (for एतत्). K4 (marg. sec. m.) मया; Dc<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>1.5</sub> S (except T<sub>2</sub>) त्वया (for तया).

6 a) K2. 8 De D5 तद्नु (for त्वद्नु ). — b) Ś1 K De D1-3. 5 द्व (for च). Ś1 K De2 D1-3. 5 T2 G2 तावद् (for तात). — b) K1 D6 G1 यत्ते वक्ष्यामि तद् (K1 ते) द्विज; D1 यावद्वक्ष्ये हि ते द्विज.

7 °) Śা বিনিছ্না; Tī [अ]पि निकृता; G2. 4 न पूजिता.

- °) Śī Kī. 2 Tī G4 अविस्ं; K3 Dī T2 G5 अतिस्ं;
K4 अनुशिं (for अनिस्ं)). Bī [S]पि; G [S]ति-(for Sिस्त).

- ³) Gī अतंद्रित (for अनिन्दित). — ¹) K3 तु स्वया;
G4 तद्विधा (for तत्त्वया). G2 अर्थयुक्तं स्वया कृतं.

8 Ks om. from 8° up to धर्मो. — °) Ś1 K1. 2 तेन; T1 G1 M तत: (for तव). B2 D3. 5 तो वृद्धी (by transp.). — b) B D (except D1-3) G2 [अं]धीभृती; T G1. 2. 4 [अं]धी स्थातां (for [अन्धी जाती). — b) Ś1 K1. 2 स (for मा). K4 D2. 3 ते; B Dc Dn D1. 4—6 T2 G3 M2 त्वां (for त्वा). B1. 3. 4 [ऽ]भ्य°; G4 [ऽ]ति° (for ऽत्य°). B2 Dn1. n2 D4. 6 G3 अयं (for महान्).

9 T<sub>2</sub> om. 9°-10°. — °) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub> कूतास्मा (for महा°). — °) K<sub>1</sub> धर्मी (for धर्मे). D<sub>5</sub> धर्मी वै चरित: सदा. — d) K<sub>3</sub> संप्रदाय च; G<sub>1</sub> संप्रपूजय (for °सादय). — After 9, S (except G<sub>8</sub>; T<sub>2</sub> om.) ins.:

C. 3. 14040 B. 3. 215. 11 K. 3. 218, 12 ब्राह्मण उवाच ।

यदेतदुक्तं भवता सर्वं सत्यमसंशयम् । प्रीतोऽस्मि तव धर्मज्ञ साध्वाचारगुणान्वित ॥ ११

#### व्याध उवाच।

दैवतप्रतिमो हि त्वं यस्त्वं धर्ममनुत्रतः । पुराणं शाश्वतं दिव्यं दुष्प्रापमकृतात्मिभः ॥ १२ अतन्द्रितः क्रुरु क्षिप्रं मातापित्रोहिं पूजनम् । अतः परमहं धर्मं नान्यं पश्यामि कंचन ॥ १३

#### ब्राह्मण उवाच।

इहाहमागतो दिष्ट्या दिष्ट्या मे संगतं त्वया। ईदशा दुर्लभा लोके नरा धर्मप्रदर्शकाः।। १४ एको नरसहस्रेषु धर्मविद्विद्यते न वा।

1042\* तौ प्रसाद्य द्विजश्रेष्ठ यच्छ्रेयस्तद्वाप्स्यसि ।

10 T<sub>2</sub> om.  $10^{ab}$  (cf. v.l. 9). — a) K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>2</sub>. 3. 5 च मे; K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> वचो; G<sub>2</sub>. 4 तथा (for मम). Ś1 श्रद्धस्स्व चैव मे ब्रह्मन्; B<sub>2</sub> श्रद्धस्त्व मे वचो ब. — b) D1 नान्यस्वं (for 'था). — Ś1 K1. 2 om.  $10^{cd}$ . — c) T G1. 2. 4 इति (for अद्य). — d) D5 नु (for ते).

11 b) K<sub>8</sub> सत्यमेतद् (for सर्व सत्यम्). K<sub>8</sub> B<sub>8</sub> T<sub>2</sub> M<sub>2</sub> न संशय: (for असंशयम्). — c) B Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> भद्गं ते (for धर्मज्ञ). — d) B Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> धर्माचार (for साध्वाचार ). S1 K<sub>2</sub>. 3 B<sub>1</sub>. 3 Dc D<sub>8</sub> गुणान्वित:; D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> गुणान्वित:; T G<sub>1</sub>. 2 M समन्वित; G<sub>4</sub> समन्वित:

12 a) Bs T2 देवता (for देवत ). Ś1 K Dc Dns D1-8. s [S]सि (for हि). — b) B1 यस्वं; S (except T2 Gs) यसाद् (for यस्वं). — d) B2. 4 Dn2 Gs दुष्पाप्यम्. — After 12, K2 B D (except D1-8. s) S ins.:

1043\* मातापित्रोः सकाशं हि गरवा स्वं द्विजसत्तम।

[Before the above, T G1. 2. 4 ins. च्याघ:.]

13 b) D2 तु (for हि). — °) K4 ततः (for अतः). G2 महद् (for अहं). K8. 4 Dc Dn3 D1-3. 5 ब्रह्मन् (for धर्म). — d) K4 Dc Dn3 D1-3 नान्यतः; T2 नानु (for नान्यं). G1 वक्ष्यामि (for पश्यामि). K1. 8. 4 B1-3 Dc Dn3 D1-3 G1. 2 M2 किंचन (for कं°). — After 13, Ś1 K1. 2 ins. an addl. colophon.

14 4) Bs दिन्य (for दिष्ट्या). — b) Ms संशयं (for संगमं). Ks च तत् (for त्वया). Ts में समं संगतिस्वया.

प्रीतोऽस्मि तव सत्येन भद्रं ते पुरुषोत्तम ॥ १५
पतमानो हि नरके भवतासि सम्रद्धतः ।
भवितव्यमथैवं च यदृष्टोऽसि मयानव ॥ १६
राजा ययातिदींहित्रैः पतितस्तारितो यथा ।
सद्भिः पुरुषशार्द् तथाहं भवता त्विह ॥ १७
मातापित्तभ्यां शुश्रुषां करिष्ये वचनात्तव ।
नाकृतात्मा वेदयति धर्माधर्मविनिश्चयम् ॥ १८
दुर्ज्ञेयः शाश्वतो धर्मः शुद्रयोनौ हि वर्तता ।
न त्वां शुद्रमहं मन्ये भवितव्यं हि कारणम् ।
येन कर्मविपाकेन प्राप्तेयं शुद्रता त्वया ॥ १९
एतदिच्छामि विज्ञातुं तत्त्वेन हि महामते ।
कामया ब्रुहि में तथ्यं सर्वं त्वं प्रयतात्मवान् ॥ २०

— °) \$1 K1. 2 त्वाहशा (for ईहशा).

15 a) Dn1. n2 D4. 6 G1. 8 नर: (for नर-). — b) G2. 4 धर्मवान् (for विद्). D6 वर्तते (for विद्यते). G4 [S]नघ (for न वा). — G4 om. (hapl.) 15°-16°. — c) B1-8 Dc2 Dn3 D4 G3 संख्येन (for संख्येन). — d) Ś1 K1. 2 B Dn D2. 4. 6 G3 पुरुष्षेभ (for 'पोत्तम).

16 G4 om. 16 (cf. v.l. 15). — a) K4 D1-3 G वर्त (for पत°). Ś1 K1. 2 [S]स्मि; B Dn D4. 6 G3 [S]स् (for हि). — b) Ś1 K1. 2 हि (for [अ]स्मि). — c) K4 D1. 2 अथैतच; Dc Dns अथैकं च; G2 तथैव त्वं (for अथैवं च).

17 a)  $D_2$  ययातिराजा दी°. b)  $B_3$  तारित: पतितो यथा. b0  $S_1$   $K_{1.2}$  तारितस्;  $D_1$   $T_2$  भिवता (for भवता).  $S_1$   $K_{1.2}$  त्वया;  $B_1$   $S_2$   $D_{11}$   $D_3$   $D_4$   $G_3$  द्विज: (for त्विह).

18 b) S (except G<sub>3</sub>) करोमि (for करिस्ये). — After 18, D<sub>1</sub> reads 20°, omitting it in its proper place.

19 b) B4 Dn1. n2 D1. 8. 5 T2 हि चतेते; D4 T1 G1 M2 हि चतेता; G4 प्रवर्ततः. — c) Ś1 K1. 2 G2. 4 M2 त्वा (for त्वां). — d) K3 भिवता ब्रुहि कारणं. — e) Ś1 K1. 4 D2 केन (for येन). Ś1 T1 धर्म-; G4 [अ]धर्म- (for कर्म-). B1. 3 Dn1. n2 D4. 6 T1 G3. 4 M - विशेषण (for विपाकेन). — f) T2 G2. 4 तव (for त्वया). T1 M1 तव धर्मभृतां वर; G1 संवृत्ता तव श्रुद्धता.

20 °) D4 यत्तद्; G1. 2. 4 M एतां (for एतद्). M2 विच्छामि. G1 transp. इच्छामि and विज्ञातुं. Ś1 K Dc Dn3 D1-3. 5 [अ]हं श्रोतुं (for विज्ञातुं). — b) Ś1 K Dc Dn3 D1-3. 5 [इ]ह (for हि). Dc Dn3 ° शुते (for भते).

व्याध उवाच।

अनितंत्रमणीया हि ब्राह्मणा वै द्विजोत्तम ।
शृणु सर्वमिदं वृत्तं पूर्वदेहे ममानव ॥ २१
अहं हि ब्राह्मणः पूर्वमासं द्विजवरात्मज ।
वेदाध्यायी सुकुशलो वेदाङ्गानां च पारगः ।
आत्मदोषकृतैर्वह्मन्नवस्थां प्राप्तवानिमाम् ॥ २२
कश्चिद्राजा मम सखा धनुर्वेदपरायणः ।
संसर्गाद्वनुषि श्रेष्ठस्ततोऽहमभवं द्विज ॥ २३
एतिसमन्नेव काले तु मृगयां निर्गतो नृपः ।
सहितो योधमुख्यैश्च मन्त्रिभिश्च सुसंवृतः ।

ततोऽभ्यहन्मृगांसत्र सुबहूनाश्रमं प्रति ॥ २४
अथ क्षिप्तः शरो घोरो मयापि द्विजसत्तम ।
ताडितश्र सुनिस्तेन शरेणानतपर्वणा ॥ २५
भूमौ निपतितो ब्रह्मचुवाच प्रतिनादयन् ।
नापराध्याम्यहं किंचित्केन पापिमदं कृतम् ॥ २६
मन्वानस्तं मृगं चाहं संप्राप्तः सहसा सुनिम् ।
अपस्यं तमृषिं विद्धं शरेणानतपर्वणा ।
तसुप्रतपसं विप्रं निष्टनन्तं महीतले ॥ २७
अकार्यकरणाचापि भृशं मे व्यथितं मनः ।
अजानता कृतिमदं मयेत्यथ तमझुवम् ।

C. 3. 14060 B. 3. 215. 30

S (except G<sub>3</sub>) तत्वेन तव शूद्भतां. —  $D_1$  reads  $20^c$  after 18. — c) Ś1 K1  $D_2$   $D_{13}$   $D_{14}$   $D_4$  काम्यया ब्र्हि;  $D_3$  कामं प्रबृहि.  $D_4$   $D_{14}$   $D_4$   $D_5$   $D_6$   $D_7$   $D_8$   $D_9$   $D_$ 

21 a) Bs कमशीला. B1. 3. 4 Dn1. n2 D4. 6 T1 G3 वै (for हि). — b) B Dn2 D4. 6 G3 में (for वै). — c) S (except G3) यथा (for इदं). B3 वाक्यं; Dc Dn3 सत्यं (for वृत्तं). — d) Dc D6 T1 मया (for मम).

22 b) Ś1 K1. 8. 4 De Dn3 D1-3. 6 G2. 4 द्विजवरोत्तम (G2 ° म:); K2 वरद्विजोत्तमः; B3 द्विज परात्मक; B4 Dn1 T1 ° वरात्मजः. — c) K1 मुक्तशलो; K2 D1 सकुशलो; M2 कुशलवो (for सुकु °). — d) Ś1 K1-8 B2 De Dn3 D5 M2 वेदवेदांगपारगः. — e) Ś1 K1. 2 दोषे: कृतेर; K3. 4 B3. 4 D1. 2. 6 M ° दोषकृते; D3 ° दोषकृतां. — f) K2 B1. 3. 4 De1 Dn1. n2 D4. 6 G3 अवस्थामास °.

23 b) S (except G<sub>8</sub> M<sub>1</sub>) 'परोभवत् (for 'परायण:). — d) G<sub>2</sub>. 4 transp. अहं and अभवं.

24 b) Ś1 K1-8 B2 D4 T M2 मृगयानिर्गतो. — c)
T2 नृप°; G1 M यौध (for योध). — d) B8 चैव सं ; T1
G1 चाभिसं (for च सुसं). — e) D4 नयहन्; T1 ह्या ;
T2 G1. 2.4 M [S] भ्यावन् (for Sभ्यहन्). — ') G1 स (for सु-). Ś1 T2 आश्रमान्प्रति; G1 राजसत्तमः.

25 °) B<sub>2</sub> D<sub>1</sub> अथाक्षिसः; M<sub>2</sub> ततः क्षिसः. D<sub>3</sub> अति-क्षिप्ताः शरा घोराः. — After 25<sup>ab</sup>, D<sub>3</sub> (marg. sec. m.) ins.: 1044\* ततो मृगान्वराहांश्च महिषांश्च महीपतिः।

जवान पुरुषव्याघ्रः स राजा ब्राह्मणोत्तम ।

ततोऽहमिप क्रीडार्थं राज्ञः प्रियहिते रतः।
वराज्ञिव्चन्वराहांश्च शरैः संनतपर्वभिः।
वनदुर्गेषु धर्मज्ञ समं राज्ञा महात्मना। [5]
व्यचरं धनुरादाय मृगहा लुब्धको यथा।
तत्राश्रमसमभ्याशे मया धर्मविदां वर।
मृगस्य वज्रसंकाशः शरः क्षिप्तस्तदा द्विज।

- °) Ś1 K1. 2 तु (for च). B1-3 Dn1. n2 D4. 6 G3 ऋषि (for मुनि ). -  $^d$ ) = 27 $^d$ . K1. 2 D1-3. 5 S (except G3) नत (for [आ]नत ).

26  $^{b}$ )  $K_{4}$  प्रतिवादयन्;  $M_{1}$  [अ]भिनिनाद . —  $^{c}$ )  $T_{1}$  नापराधा .  $D_{1}$ . 2. 5  $M_{1}$  कंचित्.

27 b) K1. 4 M1 संप्राप्त. B1. 3 Dn2 D4. 6 G3 प्रभो; Dn1 विभो; Dn3 सुने: (for सुनिम्). — c) Ś1 K B3 Dc Dn3 D1-8. 6 अहं (for ऋषि). D1 विद्वन् (for विद्धं). — d) = 25d. S (except G1. 3) नत (for [आ]नत). Ś1 K Dc Dn3 D1-8. 6 दारेण निश्तिन वे. — B2 om 27el. B1. 3 Dn1. n2 D4. 6 G3 transp. 27el and 28ab, — c) Ś1 K1. 2. 4 D1-3 वृद्धं; K3 B4 Dc Dn3 विद्धं; T2 G1. 2 दीसं (for विभं). — l) Ś1 K1. 2 D1 विचेष्टंतं; K4 Dn3 D2 विश्वंतं तं (D2 नु); B1 D3 निश्वसंतं; D6 T1 निपतंतं; T2 G1. 2. 4 वेष्टमानं (for निष्टनन्तं).

28 B1. 8 Dn1. n2 D4. 6 G8 transp. 27° and 28° b.
— °) Dc2 Dn2 M1 कारणाचापि; G4 कारिणश्चापि. T1
चैव (for चापि). — b) B3 प्र- (for मे). — d) Dc Dn3
मयाल्यर्थ; Dn2 उपेल्याहम् (for मयेल्यथ). B1 [ए]वम्; B2. 8
Dn1 D4-6 G3 [अ]हम् (for [अ]थ). B1-8 Dn1. n3 D4-6
G3 अथ (for तम्). M1 अकार्यं च मयाद्य वै. — °) Ś1
K1. 2 विप्र; B1. 3 Dn1. n2 D4. 6 G3 सर्वम् (for ब्रह्मन्).

C. 3. 14061 B. 3. 215. 30 K. 3. 218. 30 श्चन्तुमईसि मे ब्रह्मिति चोक्तो मया मुनिः ॥ २८ ततः प्रत्यब्रवीद्वाक्यमृषिमी क्रोधमूर्छितः ।

व्याधस्त्वं भविता क्रूर श्रूद्रयोनाविति द्विज ॥ २९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चाधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २०५ ॥

# २०६

व्याघ उवाच।

एवं श्वप्तोऽहमृषिणा तदा द्विजवरोत्तम । अभित्रसादयमृषिं गिरा वाक्यविशारदम् ॥ १ अजानता मयाकार्यमिदमद्य कृतं ग्रुने । क्षन्तुमहिसि तत्सर्वं प्रसीद भगविन्नति ॥ २ ऋषिरुवाच ।

नान्यथा भविता शाप एवमेतदसंशयम् । आनृशंस्यादहं किंचित्कर्तानुग्रहमद्य ते ।। ३ श्रूद्रयोनौ वर्तमानो धर्मज्ञो भविता ह्यसि । मातापित्रोश्च श्रुश्रूषां करिष्यसि न संश्चयः ॥ ४ तया श्रुश्रूषया सिद्धिं महतीं समवाप्स्यसि । जातिस्मरश्च भविता स्वर्गं चैव गमिष्यसि । शापक्षयान्ते निर्वृत्ते भवितासि पुनर्द्विजः ॥ ५ व्याध उवाच ।

एवं शप्तः पुरा तेन ऋषिणास्म्युग्रतेजसा । प्रसादश्च कृतस्तेन ममैवं द्विपदां वर ॥ ६

— 1) K4 प्रोक्तो (for चो°). G1 महासुनिः.

29 °) G1 स ततः प्रज्ञवीद्वाक्यम्. — b) Ś1 K1. 2 मुनि° (for ऋषि°). — °) Ś1 K1. 2 B2 D1-3 T2 M1 ऋरः. — d) K2 Dn1 T2 G1. 2. 4 [इ]ति द्विजः; K3 द्विजाधम (for [इ]ति द्विज).

Colophon om. in Śi Ki-8 Ds. — Major parvan: T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. N (Śi Ki-8 Ds om.) G8 M2 (all om. sub-parvan name) mention only पतिव्रतोपाख्यान. — Adhy. name: G1 धर्मच्याधकीशिकसंवाद:. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 214; Dn2 D1 213; T G1 M (M2 inf. lin.) 208; G2. 4 M2 (orig.) 210. — Śloka no.: Dn1. n2 31; D1 32.

## 206

1 °) K<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> हि ऋषिणा; T<sub>2</sub> महर्षिणा (for Sहम्मृष्णा). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 ततो; D<sub>3</sub> तथा (for तदा). B<sub>4</sub> B (except G<sub>3</sub>. 4) द्विजवरात्मज. — c) Dc अतिप्र'; Dn<sub>3</sub> अत्यप्र'; D<sub>1</sub> M<sub>2</sub> अञ्चप्र'; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> अथ प्र'; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 अहं प्र' (for अभिप्र'). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 वाचा (for गिरा). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 4 B<sub>4</sub> Dc D<sub>1-3</sub> G<sub>4</sub> 'रदः; K<sub>2</sub>. 3 D<sub>5</sub> 'रद (for 'रदम्).

B1-8 Dn D4. 6 G8 गिरा त्राहीति मां तदा.

- 2 °) S (except G<sub>8</sub>) क्रुतिमदम् (for मयाकार्यम्).

   <sup>b</sup>) Śi Ki. 2 कृतम् (for इदम्). Śi मया; Ki. 2 महा (for कृतं). B4 पुनः (for मुने). S (except G<sub>8</sub>) अकार्यं तु मयाद्य वै. °) Śi K De Dns Di-3. 5 [अ]तस्तन्मे; B4 S (except G3) में ब्रह्मन् (for तत्सर्वं). °) K4 D2. 3 इह (for इति).
- 3 b) To avoid hiatus, G2.4 होवम् (for एवम्). T1 G4 M2 न संशय: (for असंशयम्). c) B2-4 Dn1. n2 D4. 6 त्वहं (for अहं). Ś1 K1. 2 B3 D1. 5 M1 कंचित्; B2 ब्र्यात् (for किं). d) Ś1 K1-3 D5 दाता (for कर्ता). Ś1 K Dc Dn3 D1-3. 5 एव (for अहा). B4 T G1. 2. 4 वे (for ते).
- 4 °) N (except Śi Ki. 2 B2 D1) G3 °योन्यां (for (for 'योनी). b) Śi K Dc Dn3 D1-3. 5 भवितासि वै; B1-3 Dn1. n2 D4. 6 G3 हि भविष्यसि (for भविता द्यसि) c) B3 हि (for च).
- 5 a) G1 तथा; G2. 4 M1 तयो: (for तथा). b) Dn1. n2 G2 महत्वं (for 'तीं). B1. 3 त्वमवाष्यसि; B2 त्वं गमिष्यसि; D4. 6 त्वं समाष्यसि (for समवा ). After 5 cd, S (except G3) ins.:

1045\* भूत्वा च धार्मिको ब्याधः पित्रोः ग्रुश्रूषणे रतः। — °) Ś1 K8 Dc Dns D1. 2. 5 T2 G2 °क्षयेथ; K1. 2. 4 Ds शरं चोद्धतवानिसम् तस्य वै द्विजसत्तम् । आश्रमं च मया नीतो न च प्राणैर्व्ययुज्यत् ॥ ७ एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा मम पुराभवत् । अभितश्चापि गन्तव्यं मया खर्गं द्विजोत्तम् ॥ ८ ब्राह्मण उवाच ।

एवमेतानि पुरुषा दुःखानि च सुखानि च । प्राप्तवन्ति महाबुद्धे नोत्कण्ठां कर्त्तमहीसि । दुष्करं हि कृतं तात जानता जातिमात्मनः ॥ ९ कर्मदोषश्च वै विद्वनात्मजातिकृतेन वै । कंचित्कालं मृष्यतां वै ततोऽसि भविता द्विजः । सांप्रतं च मतो मेऽसि ब्राह्मणो नात्र संश्चयः ॥ १० ब्राह्मणः पतनीयेषु वर्तमानो विकर्मसु । दाम्भिको दुष्कृतप्रायः श्रुद्रेण सद्दशो भवेत् ॥ ११ यस्तु श्रुद्रो दमे सत्ये धर्मे च सततोत्थितः । तं ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि भवेद्विजः ॥ १२ कर्मदोषेण विषमां गतिमामोति दारुणाम् । श्रीणदोषमहं मन्ये चाभितस्त्वां नरोत्तम ॥ १३ कर्त्तमर्हसि नोत्कण्ठां त्वद्विधा ह्यविषादिनः । लोकवृत्तान्तवृत्तज्ञा नित्यं धर्मपरायणाः ॥ १४ व्याध उवाच ।

प्रज्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमौषधैः। एतद्विज्ञानसामध्यं न बालैः समतां व्रजेत्॥ १५

C. 3. 14079 B. 3. 216. 17

°क्षये च; Dn1. n2 D4. 6 G3 °क्षये तु (for °क्षयान्ते). — 1) B1. 3 भविष्यसि; D2 भविता च (for °तासि). — After 5, B3 ins. an addl. colophon.

6 All MSS. except B<sub>3</sub> om. ज्याध उ°. — <sup>b</sup>) T G<sub>1.2.4</sub> द्विजेन; M मुनिना (for ऋषिणा). K<sub>2</sub> [अ]भ्युम°; B<sub>1.4</sub> D<sub>2</sub> [अ]स्युम°; T<sub>2</sub> त्वस्य°; G<sub>2.4</sub> [आ]दिस° (for [अ]स्युम°). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> T<sub>2</sub> ममेष; B<sub>2.4</sub> D<sub>C1</sub> D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2.3</sub>° a (for °a). B<sub>1.3</sub> S (except G<sub>3</sub>) वदतां (for द्विपदां). K<sub>2</sub> D<sub>4</sub> वरः.

7 b) G4 वे (for [ए]व). G1 शरं चैव द्विजोत्तम. — Ś1 K1 (which om. 7°-8°) ins. an addl. colophon after 7°. — °) T1 G1 मम (for न च). K2 वियुज्यतः; K3 व्यजद्यतः; K4 D1 T1 वियुज्यते; B1 D5 व्यमुच्य(B1m °द्य)-त. Dc न प्राणैव्यवयुज्यत.

8 Ś1 K1 om. 8 (cf. v.l. 7). — b) B4 पुरातनं (for पुराभवत्). — c) K3 अमितं ह्यपि; T1 अहितेनापि; T2 G4 अहितश्रापि. K4 D2. 8 S (except G3) गंतव्यो. — d) K3. 4 D2. 8 S (except G3) मया (K3. 4 D2. 3 यथा) स्वर्गो; D1 यथा स्वर्गे. K4 न संशय: (for द्विजो ). — After 8, K2 ins. an addl. colophon.

9 b) Bs धर्माण (for दु:खानि). — c) B4 Dn1. n2
D4. 6 G8 आग्नु (for प्राप्तु ). K4 यथाबुद्धे:; G4 महायुद्धे.
— d) Ś1 गंतुम् (for कर्तुम्). — T2 om. 91-10c. — c)
K2. 5 Dc2 T1 G1. 2 M दुब्हतं; B8 दुष्टतं (for दुब्करं).
B D (except D1-8. 5) G2 कर्म (for तात). — 1) G1
गंता जानाति यन्मम. — After 9, B (B1 marg.) D
(except D1. 5) G3 ins.:

 $1046^*$  लोकवृत्तान्ततत्त्वज्ञ नित्यं धर्मपरायण । [Cf.  $14^{\it cd}$ . De  ${
m Dns}$   ${
m ^e}$ धर्मज्ञ ( for  ${
m ^e}$  तत्त्वज्ञ ). De ${
m ^2}$  D ${
m ^2}$ .  ${
m ^c}$  परायण:. ]

10 T<sub>2</sub> om. 10<sup>abcde</sup> (cf. v.l. 9). — °) Ś1 M कर्म-दोषेश; Dc2 धमेदोषश्च; D<sub>2</sub>. 3 कर्मदोषेण; G<sub>2</sub>. 4 °दोषाच. Ś1 K B<sub>2</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 ब्रह्मन् (for विद्वन्). — b) M<sub>2</sub> नाम्ना (for आत्म-). Ś1 K1. 2 कृतानि च (for कृतेन वै). Dc Dn3 D<sub>5</sub> ते (for वै). — °) K3 क्राचित्कालं; B<sub>4</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 3. 6 किंचित्कालं; G1 M कश्चित्कालो. K2 ऋषे तात; K3 D<sub>5</sub> उपेतं वै; B1 Dn1. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>2-4</sub> उच्यतां वै. Ś1 ते; K1 च; K<sub>4</sub> हि (for वै). — d) Ś1 गोत्रो° (for ततो°). K3

D<sub>2. 5</sub> द्विज. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> त्वं; K<sub>1</sub> न; K<sub>4</sub> हि (for च). 11 °) Some S MSS. डांभिको. K<sub>3</sub> दुष्कृतः पापः; B<sub>1</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> °तः प्राज्ञः.

12 <sup>ab</sup>) Śi K B4 Dc Dn3 Di. 2. 5 transp. सत्ये and धर्मे. Śi Ki. 2 समवस्थितः (for सततो°). — °) G2. 4 अहं ब्राह्मणं (by transp.). — <sup>d</sup>) Śi वृत्तिनै; Ki. 2 जात्या न (for वृत्तेन). B4 च (for हि). S (except G2) भविता (for हि भवेद्).

13 °) T2 धर्म ° (for कर्म °). — b) D2. 5 S (except T2 G3) प्रामोति (for आमोति). — d) G1 चादित °; G4 चाहित ° (for °भित °). Dc Dn3 G1 त्वं (for त्वां).

14 b) B1 चा° (for द्वा°). T1 ° जातिनः (for ° षादिनः). — c) S1 K B4 D1-3. s G2 ° वृत्तांततत्वज्ञा; B1-3 Dc Dn D4. s G3 ° वृत्तानुवृत्तज्ञा; T1 G4 ° वृत्तांतवृत्तज्ञो; G1 ° वृत्तांतविज्ञानी. — d) K1. 2 Dn2 नित्यः. T1 G1. 4 ° परायणः.

15 Ś1 K1. s. 4 D1-s. 5 T G1 om. the ref. — \*) De Dns चान्यै:; D2 बाल ; T1 बाल: (for बालै:). T1 C. 3. 14080 B. 3. 216. 18 K. 3. 219. 19 अनिष्टसंप्रयोगाच विष्रयोगातिष्रयस्य च ।
मानुषा मानसैर्दुःखैर्युज्यन्ते \*अल्पचुद्धयः ॥ १६
गुणैर्भूतानि युज्यन्ते वियुज्यन्ते तथैव च ।
सर्वाणि नैतदेकस्य शोकस्थानं हि विद्यते ॥ १७
अनिष्टेनान्वितं पश्यंस्तथा क्षिप्रं विरज्यते ।
ततश्च प्रतिक्चर्वन्ति यदि पश्यन्त्युपक्रमम् ।
शोचतो न भवेतिंकचित्केवलं परितप्यते ॥ १८
परित्यजन्ति ये दुःखं सुखं वाप्युभयं नराः ।
त एव सुखमेधन्ते ज्ञानतृप्ता मनीषिणः ॥ १९
असंतोषपरा मृदाः संतोषं यान्ति पण्डिताः ।
असंतोषस्य नास्त्यन्तस्तुष्टिस्तु परमं सुखम् ।
न शोचन्ति गताध्वानः पश्यन्तः परमां गतिम् ॥ २०

न विषादे मनः कार्य विषादो विषम्रुत्तमम् ।

मारयत्यकृतप्रज्ञं बाठं क्रुद्ध इवोरगः ॥ २१

यं विषादोऽभिभवति विषमे सम्रुपस्थिते ।

तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न विद्यते ॥ २२

अवश्यं क्रियमाणस्य कर्मणो दृश्यते फलम् ।

न हि निर्वेदमागम्य किंचित्प्रामोति शोभनम् ॥ २३

अथाप्युपायं पश्येत दुःखस्य परिमोक्षणे ।

अशोचनारभेतेव युक्तश्राव्यसनी भवेत् ॥ २४

भूतेष्वभावं संचिन्त्य ये तु बुद्धेः परं गताः ।

न शोचन्ति कृतप्रज्ञाः पश्यन्तः परमां गतिम् ॥ २५

न शोचामि च वै विद्वन्कालाकाङ्क्षी स्थितोऽस्म्यहम् ।

एतैर्निदर्शनैर्ज्ञक्षन्नावसीदामि सत्तम ॥ २६

सततं (for समतां). B Dn1. n2 D4. 6 G3 इ्यात् (for वजेत्).

16 °) N (except Śi Ki. 2) Gi. 3 मनुष्या (for मानुषा). Bi. 3 Ti मानुषे (for मानसे ). — d) De Dns मुद्यंते (for युज्यन्ते). To avoid hiatus, Śi Ki. 2. 4 De Dns Di-3 येलप ; Ks Ds हालप ; B Dni. n2 D4. 6 Gs चालप ; Ti Gi. 2. 4 M स्वलप ; T2 बहु (for \*अल्प ).

17  $M_2$  om.  $17^a-18^b$ . — a)  $K_1$  गुणे;  $D_1$  गणेर् (for गुणेर्). — c)  $D_1$  सर्वेषां (for सर्वाण).  $D_1$  चैतदे ;  $T_2G_2$  सर्वेदे (for नैतदे ).  $G_4$  एवास्य (for एकस्य). — a)  $S_1$   $K_1$ . a भविष्यति;  $K_4$   $B_1$   $D_5$  न विद्यते (for हि वि).

18 M2 om. 18<sup>ab</sup> (cf. v.l. 17). — a) N (except Ś1 K2 D1-3) T2 G3 M1 अनिष्टं चान्वितं. T1 पुण्यं; M1 पस्य (for पस्यन्). — b) K3 विराजते; T2 G1विमृज्यं (for विर°). — c) T2 कर्षति (for क्वंन्ति). — d) Ś1 K1. 2 D1 त(D1 य)था कुवंति (for यदि पस्यन्ति). B1. 3 D11. 12 D4. 6 G3 [उ]पक्रमात् (D6 न्); D2. 3 M2 [अ]नुक्रमं (for उ]पक्रमम्). — Before 18<sup>ef</sup>, Dc D13 ins. ब्राह्मण उ ! — c) Ś1 K3 D13 न शोचते; K1. 2. 4 B4 Dc D1-3. 5 G3 न शोचतो (by transp.); T G1. 2. 4 M शोकेन न. — T2 om. 18<sup>f</sup>-19<sup>a</sup>. — f) K1 प्रतितप्यते; D2 परितप्यसे.

19 Ts om. 19° (cf. v.l. 18). — °) Dc में (for ये). — °) Ks वाप्युभये; Bs चाप्युभयं; T1 G1. s. 4 M वानंतरं. — T1 G4 M om. 19°°; B1 reads it in marg. — °) T2 त एवं दु:समेधंते.

20 K<sub>5</sub> D<sub>5</sub> read 20° before 20° , — °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>

[अं]तं (for [अ]=तस्). —  $^d$ ) B<sub>2</sub> तुष्टे (for तुष्टि). Ś1 K<sub>1</sub>. 2 हि; B<sub>3</sub> च (for तु). —  $^e$ ) K<sub>2</sub> T<sub>1</sub> गताध्वानं; D<sub>2</sub> (? gloss) ज्ञानवृद्धाः. —  $^t$ ) =  $25^d$ . K<sub>4</sub> पश्यंते; D<sub>3</sub> पश्यतः; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 पश्यंति.

22 °) T<sub>1</sub> यद् (for यं). B<sub>1</sub> [S]ति-; D<sub>11</sub> T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> हि (for Sिभ-). — b) B D<sub>11</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. g G<sub>1. 3</sub> विक्रमे; T<sub>1</sub> दुःखे तु; M क्रमे तु (for विषमे).

23 °) K<sub>1</sub> अवशं. — °) T<sub>1</sub> विद्य° (for इङ्ग्य°). — °) B<sub>1</sub> आपन्नः ; T<sub>1</sub> आगत्यः ; M<sub>2</sub> आपन्नं (for आगस्य).

24 a) D2. s यथा (for अथ). Ś1 K Dc D1-3. ь [अ]भ्यु (for [अ]प्यु ). — b) K3 दु: खेन परिमोध्यते. — c) Ś1 K1. 2. 4 भेत्तं ने; B1 Dn1 G3 भेतेनं; B2. 4 D5 भेनेन (B2 नं); Dn2 भेतेनं (for भेतेन). — d) B D (except D1-3. 6) T1 G3 M मुक्त (for युक्त ).

25 °) Bs Dc2 Dn3 D8 T1 भूतेषु भावं ( Dn3 m भूते स्त्रभावं); G1 भूतेष्टभावं. —  $25^d = 20^f$ .

26 M1 om. 26-27. Before 26, Ś1 K Dc Dn3
D1-3. 5 T G1 M2 ins. ज्याध उ° (resp. ज्याध:). — a)
Ks. 4 D2. 8. 5 T1 G1. 2 M2 रमे; B1 T2 G4 न मे (for च वै). B4 विप्र (for विद्वन्). Ś1 K1 न च शोच्याम्यहं (K1 °मि वै) विद्वन्. — b) K1 D3 T G1. 2. 4 कालकांक्षी. Ś1 K1. 2 T G1. 2. 4 [अ]स्मि (for हि). — a) B4 Dc D2. 4
om. न. Т1 न सीदामि द्विजोत्तम.

27 M<sub>1</sub> om. 27 (cf. v.l. 26). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> कृत-प्रज्ञस; K<sub>4</sub> Dc Dn<sub>8</sub> D<sub>2. 8</sub> °प्रज्ञश्च. Ś<sub>1</sub> T मेधाविन्. — <sup>b</sup>) B<sub>1. 2</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> हि (for च). — <sup>c</sup>) K<sub>8</sub> जानामि (for

#### ब्राह्मण उवाच।

कृतप्रज्ञोऽसि मेधावी बुद्धिश्व विपुला तव । नाहं भवन्तं शोचामि ज्ञानतृप्तोऽसि धर्मवित् ॥ २७ आपृच्छे त्वां स्वस्ति तेऽस्तु धर्मस्त्वा परिरक्षतु । अप्रमादस्तु कर्तव्यो धर्मे धर्मभृतां वर ॥ २८

मार्कण्डेय उवाच।

बाढिमित्येव तं व्याधः कृताञ्जलिरुवाच ह । प्रदक्षिणमथो कृत्वा प्रस्थितो द्विजसत्तमः ॥ २९ स तु गत्वा द्विजः सर्वा ग्रुश्रुषां कृतवांस्तदा । मातापित्रभ्यां वृद्धाभ्यां यथान्यायं सुसंशितः ॥ ३० एतत्ते सर्वभाख्यातं निखिलेन युघिष्ठिर । पृष्टवानिस यं तात धर्मं धर्मभृतां वर ॥ ३१ पतिव्रताया माहात्म्यं ब्राह्मणस्य च सत्तम । मातापित्रोश्च शुश्रुषा व्याधे धर्मश्च कीर्तितः ॥ ३२

# युधिष्ठिर उवाच।

अत्यद्भुतिमदं ब्रह्मन्धर्माख्यानमनुत्तमम् । सर्वधर्ममृतां श्रेष्ठ कथितं द्विजसत्तम ॥ ३३ सुखश्रव्यतया विद्वन्सुहूर्तिमिव मे गतम् । न हि तृप्तोऽस्मि भगवञ्शुण्वानो धर्मसुत्तमम् ॥ ३४

C. 3. 14099 B. 3. 216. 37 K. 3. 219. 38

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षडधिकद्विद्याततमोऽध्यायः ॥ २०६ ॥

शोचािम ).  $T_2 G_1$ . 2. 4  $M_2$  पापािश्ववृत्तश्च सदा. — a)  $K_3$  ज्ञानतुष्टो $^\circ$ ;  $B_3$   $^\circ$ दष्टो $^\circ$ ;  $T_2 G_2$ . 4  $^\circ$ वृद्धो $^\circ$ ;  $G_1$  अज्ञानाप्तो $^\circ$ .  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 4  $D_2$  धर्मतः (for  $^\circ$ वित्).

28 °) Śi आपुच्छेद्वा. Ki. 2 G4 M त्वा (for त्वां).
— b) B Dn Di. 4. 6 Gi. 3 त्वां (for त्वां). Śi K Dc
Dn3 Di-3. 5 अभि° (for परि°). — °) Ksm न प्रमाद°.
Śi Ki. 2. 4 Dc Dn3 Di-3 च (for तु).

29 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>1. 3</sub> विम्नं (for ज्याध:). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1-3. 5</sub> अभाषत (for उवाच ह). — <sup>c</sup>) M<sub>1</sub> तु तं (for अथो). K<sub>4</sub> D<sub>2. 3</sub> प्रदक्षिणीकृतस्तेन. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> प्रस्थितं. Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> D<sub>4. 5</sub> द्विजसत्तमं; K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>° म.

30 a) Ks D2 सर्व ; B1-s Dc Dns सर्वा:; D3 तेषां; D5 सर्व (for सर्वा). G1 गत्वा गृहं द्विजश्रेष्ठः. — b) B2. s Dc Dn3 शुश्रुषाः. D1. s. ь सदा; G1 तु सः (for तदा). — c) T G2. 4 M2 अंधाभ्यां; G1 धर्माभ्यां; M1 धर्मात्मा (for वृद्धा°). — d) K1 यथान्याय्यं. S1 K1. 2 महामितः; K3 Dn1. ns (after corr.) D2. ७ सुरंसितः; K4 B8 Dn2 D3 सुसंयतः; B4 G1 (before corr.) 'स्थितः; T 'श्रितः; G2 'हितः; M1 समाहितः. D1 सर्वेरप्यभिनंदितः.

31 G<sub>1</sub> om. 31-32. — c) Śi K<sub>1-8</sub> B<sub>8.4</sub> De D<sub>n3</sub> D<sub>1-8.5</sub> T G<sub>2.4</sub> यत् (for यं). Bi ताबद् (for तात). — d) M सर्व- (for धर्म). De D<sub>4</sub> वर: (for वर).

32 G<sub>1</sub> om. 32 (cf. v.l. 31). — °) T<sub>1</sub> ° पितृभ्यां (for ° पित्रोश्च). De Dns तु (for च). — <sup>4</sup>) N G<sub>8</sub> धर्म-च्याधेन (B<sub>1</sub>. 4 ° धस्य) कीर्तिता.

33 b) T2 धर्मज्ञानम् (for धर्माख्यानम्). Ś1 K1. 2 धर्मव्याधेन भागव; B8 G1 धर्ममाख्यानमुत्तमं. — °) B D

(except D<sub>1-3. 5</sub>) G<sub>3</sub> 'विदां (for 'भृतां). — <sup>4</sup>) K<sub>3. 4</sub> B D (except D<sub>1. 3</sub>) G<sub>3</sub> सुनिसत्तम; M ते द्विजोत्तम.

34 K2 om. 34. — °) K4 Dn2 D1. 5 T G1. 2. 4 M सुख(B4 ° खं)श्राब्यतया (T2 ° व्यं त्वया). Ś1 K1. 3. 4 B1. 2 Dc D1-3. 5 G1 ब्रह्मन्; B4 विप्र (for विद्वन्). — °) B Dn1. n2 D4. 6 G3 M सहूर्त इव में गतः.

Colophon. — Major parvan: K2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कंडेयसमस्या. N T1 G3 M (all om. sub-parvan name) mention only पतिवतो(D5 धर्मन्याधो)पाख्यान; to it K B4 D T1 G3 M add समाप्त. — Adhy. name: G1 धर्मन्याधकौशिकसंवाद:; G2 कौशिकन्याधसंवादे पतिवतामाहात्म्यकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 215; Dn2 D1 214; T G1 M (M2 inf. lin.) 209: G2. 4 M2 (orig.) 211. — Śloka no.: Dn1 n2 37; D1 36.

After adhy. 206, K<sub>1</sub>. 4 D<sub>1-8</sub> ins. (with transposition) a passage given in App. I (No. 21), which is ins. in some other MSS. after adhy. 190 (q. v.).

## 207

1 M om. 1. — b) D2 शुभां कथां (by transp.). — d) Ś1 K D1-8. 5 G3 यशस्त्रिनं; B1-3 Dn1. n2 D4. 6 हदं तदा (for तपस्त्रिनम्).

२०७

C. 3. 14100 B. 3. 217. 1 K. 3. 220. 1

## वैशंपायन उवाच।

श्रुत्वेमां धर्मसंयुक्तां धर्मराजः कथां श्रुभाम् । पुनः पप्रच्छ तसृषिं मार्कण्डेयं तपस्विनम् ॥ १ युधिष्ठिर उवाच ।

कथमित्रवनं यातः कथं चाप्यङ्गिराः पुरा ।
नष्टेऽमौ हव्यमवहदिमिर्भूत्वा महानृषिः ॥ २
अग्निर्यदा त्वेक एव बहुत्वं चास्य कमेसु ।
हक्ष्यते भगवन्सर्वमेतिदिच्छामि वेदितुम् ॥ ३
कुमारश्च यथोत्पन्नो यथा चाग्नेः सुतोऽभवत् ।
यथा रुद्राच संभूतो गङ्गायां कृत्तिकासु च ॥ ४
एतदिच्छाम्यहं त्वत्तः श्रोतुं भार्गवनन्दन ।
कौतृहलसमाविष्टो यथातथ्यं महामुने ॥ ५
मार्कण्डेय उवाच ।

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ।

यथा कृद्धो हुतवहस्तपस्तप्तुं वनं गतः ॥ ६
यथा च भगवानिमः स्वयमेवाङ्गिराभवत् ।
संतापयन्स्वप्रभया नाश्यंस्तिमिराणि च ॥ ७
आश्रमस्थो महाभागो हव्यवाहं विशेषयन् ।
तथा स भूत्वा तु तदा जगत्सर्वं प्रकाशयन् ॥ ८
तपश्रांश्र हुतश्रुक्संतप्तस्तस्य तेजसा ।
भृशं ग्लानश्र तेजस्वी न स किंचित्प्रजिज्ञवान् ॥ ९
अथ संचिन्तयामास भगवान्हव्यवाहनः ।
अन्योऽग्निरिह लोकानां ब्रह्मणा संप्रवर्तितः ।
अग्नित्वं विप्रनष्टं हि तप्यमानस्य मे तपः ॥ १०
कथमिनः पुनरहं भवेयमिति चिन्त्य सः ।
अपञ्यदिग्विञ्छोकांस्तापयन्तं महामुनिम् ॥ ११
सोपासप्च्छनैभीतस्तमुवाच तदाङ्गिराः ।
शीघ्रमेव भवस्वाग्निस्त्वं पुनलीकभावनः ।

2 b) Śi K2 om. च. K3 Dc D5 G1 वा° (for चा°). Śi तथा (for पुरा). — d) B1-3 Dn1. n2 D4. 6 G3 ° द्युति:; B4 T G1. 2. 4 M ° सुनि: (for ° नृषि:).

1047\* वक्तुमईसि मे बहान्नितिहासिममं शुभम्।

[ K3 D5 व्रतम् (for तप). ]

8 °) S (except G<sub>3</sub>) आश्रमस्थं. Śi K<sub>2</sub> Dc ° बाहो (for ° भागो). — b) Dc<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>6</sub> G<sub>1</sub>. 3 विशेषयत् (for ° यन्). — c) B<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> यथा; D<sub>3</sub> तदा; G<sub>4</sub> यदा (for तथा). K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> भूत्वा तु स; G<sub>1</sub> तु भूत्वा स; G<sub>2</sub>. 4 [अ] ग्निः भूत्वा तु (for स भूत्वा तु). Ti तथा भूत्वा तथा चाग्निर्. — d) B Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> व्यकाशयत् (Dn<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 6 ° यन्) (for प्रका°).

9 a) K<sub>3</sub>. 4 B<sub>3</sub>. 4 Dn D<sub>1</sub>. 3-6 G<sub>3</sub> तु; D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> स (for च). Dc तपश्चरन्हुतवह:. — b) T<sub>1</sub> सप्ताचिश्च (for संतप्तस्). T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> च सु-; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> च स्व- (for तस्य). — c) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3</sub>. 5 कृशो (for मृशं). K<sub>3</sub> लीनस्तु; K<sub>4</sub> सानश्च (for ग्लान<sup>°</sup>). — d) K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> Dn D<sub>1-4</sub>. 6 G<sub>3</sub> च (for स). T G<sub>1</sub>. 2. 4 M न किंचित्प्रतिजिज्ञिवान्.

10 °) Ś1 K D2. ३ कोन्यो (for अन्यो). G1. 2. 4 इव (for इह). — <sup>a</sup>) T G2. 4 ब्राह्मणः. B1. 2. 4 Dn1. n2 D4. 6 G3 संप्रकल्पितः; Dc Dn3 °कीर्तितः. — <sup>e</sup>) D2. 3 प्रविनष्टं; a few MSS. विप्रणष्टं. — <sup>f</sup>) K3 T1 ते (for मे). D3 तेजसा (for मे तपः).

11 b) Ks. 4 Dc Dns D2. s. 5 चिंतयन् (for चिन्त्य

<sup>3 °)</sup> S (except T<sub>1</sub> G<sub>3</sub>) यथा (for यदा). B<sub>4</sub> G<sub>1</sub> एक; T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> M चैक (for त्वेक). T<sub>1</sub> अग्निर्यदा हि चैवेको.

- °) G<sub>4</sub> त्वत्त (for सर्वम्).

<sup>4</sup> b) D: वा° (for चा°). — c) D2 तथा (for यथा). — d) Dc कृत्तिकासुत: (for स च).

<sup>5 &</sup>lt;sup>ab</sup>) Śi K Dc Dns D1-s. s transp. त्वत्तः and श्रोतुं. B Dn1. n2 D4. 6 Gs "सत्तम (for "नन्दन). — °) Śi K1. 2 कौत्हरूं संप्रविष्टो. — <sup>d</sup>) K1. 2 या(K2 य)धात-ध्यान्; K4 B1. 2. 4 Dc1 Dn1. ns D2-4. 6 T1 Gs M2 याधा-तथ्यं; T2 G1. 2. 4 य(G1 या)धातत्वं. — After 5, B2 Dc Dn3 ins.:

<sup>7 °)</sup> Ks Ds तथा च; Bs यथोक्तो; T2 G2 यथा हि (for यथा च). — °) B Dn D1. 4. 6 G3 च (for स्व-). — d) G2. 4 तिमिरावर्डि (for राणि च). — After 7, N (except B2. 3) G3 ins.:

<sup>1048\*</sup> पुराङ्गिरा महाबाही चचार तप उत्तमम्।

विज्ञातश्रासि लोकेषु त्रिषु संस्थानचारिषु ॥ १२ त्वममे प्रथमः सृष्टो ब्रह्मणा तिमिरापहः । स्वस्थानं प्रतिपद्यस्व शीघ्रमेव तमोनुद ॥ १३ अग्निरुवाच ।

नष्टकीर्तिरहं लोके भवाञ्चातो हुताश्चनः । भवन्तमेव ज्ञास्यन्ति पावकं न तु मां जनाः ॥ १४ निक्षिपाम्यहमग्नित्वं त्वमग्निः प्रथमो भव । भविष्यामि द्वितीयोऽहं प्राजापत्यक एव च ॥ १५ अङ्गिरा उवाच ।

जाङ्गरा उपाच । कुरु पुण्यं प्रजास्वर्ग्यं भवाग्निस्तिमिरापहः । मां च देव कुरुष्वामे प्रथमं पुत्रमञ्जसा ॥ १६ मार्कण्डेय उवाच ।

तच्छुत्वाङ्गिरसो वाक्यं जातवेदास्तथाकरोत् । राजन्बृहस्पतिर्नाम तस्याप्यङ्गिरसः सुतः ॥ १७ ज्ञात्वा प्रथमजं तं तु बह्वेराङ्गिरसं सुतम् । उपेत्य देवाः पप्रच्छुः कारणं तत्र मारत ॥ १८ स तु प्रष्टस्तदा देवेस्ततः कारणमत्रवीत् । प्रत्यगृह्णंस्तु देवाश्च तद्वचोऽङ्गिरसस्तदा ॥ १९ अत्र नानाविधानग्रीन्प्रवक्ष्यामि महाप्रभान् । कर्मभिर्वहुभिः ख्यातान्नानात्वं ब्राह्मणेष्विह ॥ २०

C. 3. 14121 B. 3. 217. 21 K. 3. 220. 21

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्ताधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०७ ॥

सः). — °) Ks Dc Ds सोपइय° (for अपइय°).

12 <sup>a</sup>) De T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> सोपसर्पत्; T<sub>1</sub> सोपश्यत. Ś<sub>1</sub> ततो; K<sub>2</sub> तु तं; K<sub>3</sub> क्षणे (for शनैर्). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> ततो° (for तदा°). — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> D<sub>2.4</sub>° भावन. — <sup>e</sup>) K<sub>1.2</sub> D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> [अ]पि (for [अ]सि). — <sup>f</sup>)=1.179.11<sup>a</sup>. K<sub>1.2</sub> स( K<sub>2</sub> सं)स्थानुचारिषु; K<sub>3</sub> corrupt; K<sub>4</sub> M<sub>2</sub> सस्थाणु°; D<sub>2.3</sub> हं संस्थाणु°; G<sub>2.4</sub> स्थावर°; M<sub>1</sub> सस्थासु°. G<sub>1</sub> त्रिसंस्थानम्चारिषु. Cf. B. 7.10.68; and P W s.v. संस्थानचारिन्.

13 ab) B Dn1. n2 D4-6 G8 अग्नि: (for अग्ने). Ś1 transp. प्रथम: and ब्रह्मणा. K4 B Dn D4. 6 G1. 8 M1 प्रथमं (for भः). K2 D4 तिमिरापह. — After 13ab, Dc reads 16cd, repeating it in its proper place. — c) K1. 2 D6 T M स्वं स्थानं; K8. 4 Dn2 D2 संस्थानं. — d) K2 T2 तमोनुदः.

15  $^a$ )  $K_{1.2}$  विक्षेप्या  $^a$  (for निक्षिपा  $^a$ ). —  $^a$ )  $\acute{S}_1$   $K_{1.2}$   $^a$  पत्यामिरेव च;  $B_2$   $^a$  एत्यस्व  $^a$  च  $^a$   $^a$  पत्यस्व ( $B_4$   $^a$   $^a$  पत्यं) तथैकतः.

16 K3 om. 16<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K1. 2 D6 T1 M2 प्रजास्त्रग्यं; K4 D1. 5 'सर्गं; D3 'स्वर्गं; T2 'सु स्वं; G1. 2 व्रजस्त्राग्यं. — <sup>b</sup>) Ś1 K2 अमे (for अमिस्). A few MSS. 'पह. — <sup>c</sup>) K1 देहं; B3 Dc देवं (for देव). — <sup>d</sup>) B2 ओजसा (for अञ्चसा).

17 b) Dni. na D4-6 G3 तदा (for तथा). — d)
K3 तथा (for तस्या).

18 °) M<sub>1</sub> श्रुत्वा (for ज्ञात्वा). D<sub>2</sub> तु प्रथमं (for प्रथमजं). Śi K<sub>1</sub> पुत्रं (for तंतु). — °) Śi G<sub>1</sub> वहिम्

(for बह्नेर्). Ś1 K3 B1. 3 D1. 2. 6 T1 G1. 2 M2 अंगिरसः (for आङ्गरसं). — B2 om.  $18^{cd}$ ; D2 om. (hapl.)  $18^{c}-19^{d}$ .

19 D<sub>2</sub> om. 19 (cf. v.l. 18). — a) G<sub>1</sub> ततो; G<sub>4</sub> तथा (for तदा). — b) G<sub>1</sub> तं तं (for ततः). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 प्रतिगृद्ध तु; K<sub>3</sub> D<sub>3</sub>. 5 S (except G<sub>3</sub>) प्रत्मगृद्धंत. — d) Ś<sub>1</sub> तद्विधा; B<sub>3</sub> तद्वाचा (m तद्वचो as in text). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 गताः; K<sub>3</sub> तथा (for तदा). K<sub>4</sub>m सुतमंगिरसं तदा. 20 a) B Dn (Dn<sub>3</sub> marg.) D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> तम्न (for अत्र). — d) K<sub>1</sub> B D (except D<sub>1</sub>-3. 5) G<sub>3</sub> नानार्थान् (for नानात्वं). K<sub>3</sub>. 4 Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 [इ]ति; S (except G<sub>3</sub>) [अ]पि (for [इ]ह).

Colophon. — Major parvan: Śi K2 T2 G1. 2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या (followed by आंगिरस). Śi K B2-4 D M2 (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. name: B1 अंगिरसोलित:; G2 अंगिरसप्रजाकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both); Dn1 (sup. lin.) 216; Dn2 215; D1 219; T G1 M (M2 inf. lin.) 210; G2. 4 M2 (orig.) 212. — Śloka no.: Dn1. n2 22; D1 21.

## 208

1 °) Ś1 K2. 3 D2 T2 G1. 3 ब्राह्मणो (for ब्र°). — °) Ś1 K2. 3 B1. 4 Dn1. n2 D4. 6 G3 तस्याभवत् श्रुमा (Ś1 K2. 3 सुता) भार्या; B2. 3 T1 तस्यापि च श्रुमा भार्या; D3 T2

# 206

C. 3. 14122 B. 3. 218. 1 K. 3. 221. 1

## मार्कण्डेय उवाच।

त्रक्षणो यस्तृतीयस्तु पुत्रः कुरुकुलोद्वह । तस्यापवसुता भार्या प्रजास्तर्यापि मे शृणु ॥ १ च्रहज्ज्योतिर्चृहत्कीर्तिर्चृहह्रुक्षा च्रहन्मनाः । च्रहन्मन्त्रो च्रह्म्झासस्तथा राजन्च्रहस्पतिः ॥ २ प्रजासु तासु सर्वासु रूपेणाप्रतिमाभवत् । देवी भानुमती नाम प्रथमाङ्गिरसः सुता ॥ ३ भूतानामेव सर्वेषां यस्यां रागस्तदाभवत् । रागाद्रागेति यामाहुर्द्वितीयाङ्गिरसः सुता ॥ ४ यां कपर्दिसुतामाहुर्द्दश्यादृद्दयेति देहिनः।
तनुत्वात्सा सिनीवाली तृतीयाङ्गिरसः सुता।। ५
पश्यत्यचिष्मती भाभिद्दविभिश्च हविष्मती।
पष्ठीमङ्गिरसः कन्यां पुण्यामाहुर्द्दविष्मतीम्।। ६
महामखेष्वाङ्गिरसी दीप्तिमत्सु महामती।
महामतीति विख्याता सप्तमी कथ्यते सुता।। ७
यां तु दृष्ट्वा भगवतीं जनः कुहुकुहायते।
एकानंशेति यामाहुः कुहूमङ्गिरसः सुताम्।। ८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २०८॥

G<sub>2</sub>.  $_4$  तस्यापि वसुदा ( D<sub>3</sub> °जा; D<sub>3</sub>m sec.  $_m$ . °भा; G<sub>4</sub> °घा ) भार्या; D<sub>5</sub> तस्यवाथाभवन्भार्याः; G<sub>1</sub> तस्याभूद्वसुधा भार्याः % C<sub>n</sub>: सुष्टु......भातीति सुभा । ग्रुभा इति पाठेऽपि सैव प्राद्धा । % —  $_4$  ) B<sub>1-3</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> तस्यां च मे; Dc तस्यामिमे (for तस्यापि मे).

- 2 °) Ś1 K D2. 3. 5 प्रारज्योतियें (for बृहज्ज्योतिर्). B1-3 Dc Dn D4. 6 G3 transp. °ज्ज्योतिर् and °त्कीतिर्. T1 om. 2<sup>b</sup>-4<sup>a</sup>. b) G2. 4 बृहत्तेजा; M2 ब्रह्मन्ब्रह्मा (for बृहद्रह्मा). c) Ś1 K1. 2. 4 D1-3 °त्युत्रो (for °न्मन्त्रो). D2 °द्मानुस; M1 °द्मासा (for °द्मासस).
- 3 T<sub>1</sub> om. 3 (cf. v.l. 2). b) D<sub>3</sub>. 4 ° प्रतिमो°; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 ° जुपमो° (for 'प्रतिमा°). T<sub>2</sub> om. 3°-5<sup>5</sup>.
- 4 T<sub>1</sub> om.  $4^a$ ; T<sub>2</sub> om. 4 (cf. v.l. 2, 3). a) M<sub>2</sub> इह (for एव). b) Ś<sub>1</sub> D<sub>01</sub> यस्या; T<sub>1</sub> येषां (for यस्यां). G<sub>2</sub>. 4 तथाभवत्; M<sub>1</sub> प्रवर्तते; M<sub>2</sub> सदाभवत्. c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 रागो(Ś<sub>1</sub> को)हेकेति; D<sub>2</sub>. 3 G<sub>4</sub> M रागाझकेति. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 M<sub>2</sub> प्राहुर् (for आहुर्). d) K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>11</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 3. 4. 6 सुतां (for सुता).
- 5 T<sub>2</sub> om. 5<sup>ab</sup> (cf. v.l. 3); D<sub>2</sub> om. (hapl.) 5. — a) K<sub>3</sub> कामंदि-; K<sub>4</sub> कामधि-; D<sub>1</sub> कामं हि; D<sub>5</sub> कामदां; M कपर्दी-. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 यां कर्दमीति वे प्राहुर. — c) B<sub>1</sub> तन्न त्वसौ; G<sub>4</sub> तनुत्वात्तां. B<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 5 शिनीवाली. — After 5, S reads 8.
- 6 G<sub>1</sub> om. 6<sup>ab</sup>. <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> पश्यंती; B<sub>1</sub>. <sub>8</sub> D<sub>6</sub> D<sub>18</sub> D<sub>1</sub> चतुर्थी; S (G<sub>1</sub> om.) पंचमी (for पश्यती). Ś<sub>1</sub> K<sub>2-4</sub>

B1. 2 D2. 3 T M भाति; B3. 4 ताभिर्; G2. 4 नाम्ना (for भाभिर्). — D4 om. (hapl.) from भाभि: (in a) up to ° मती (in b). — b) Ś1 K1. 2 तु (for च). K3. 4 D1-3 हविष्मिद्धर् (for हविभिश्च). K2. 3 हविष्मतीं. B1. 3 De Dn3 दीसादीसिश्च पंचमी. — c) T G2. 4 M चांगि (for अक्ति ). G1 पंचांगिरसकन्यासु. — d) K3. 4 B2 Dn D1-5 M महि (for हवि ).

- 7 °) Ś1 आविरासीद्;  $K_{1..2}$  अरमत (for आङ्किरसी).  $-^{b}$ )  $K_{3..4}$  Dn D2. 4. 6  $T_{2}$  G1. 3 महामते (G1 °तः);  $D_{5}$  महीपते; G2 महाद्युति:; G4 महायति (for °मती).  $-^{c}$ )  $T_{1}$  तु (for [ $\epsilon$ ]ति).  $K_{8}$  विज्ञेया (for विख्याता).  $-^{d}$ ) D1 तु सा (for सुता).
- 8 S reads 8 after 5. b)  $K_{2.8}$  Dc<sub>2</sub> Dn<sub>3</sub> D<sub>2.8</sub> T<sub>2</sub> कुहकुहा°. c)  $\dot{S}_{1}$   $K_{1.2}$  एकेनांशेन; D<sub>1</sub> T G<sub>1.8</sub> M एका( $T_{2}$  °ता)नंगे( $D_{1}$  °ते)ति; D<sub>5</sub> एकदेवेति; G<sub>2</sub> एकायनेति; G<sub>4</sub> एकानेकेति (for एकानंशेति). B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>4.6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> ताम्(for याम्). d) T G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> चतुर्थीमंगिरःसुता; G<sub>2.4</sub> M<sub>1</sub> चतुर्थीगरसः सुता.

Colophon om. in S (except G3). — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 आरण्य. — Sub-parvan: K1. 3. 4 B D G3 (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 217; Dn2 216; D1 220. — Śloka no.: Dn1. n2 D1 8.

# 209

मार्कण्डेय उवाच।
चहस्पतेश्चान्द्रमसी भार्याभूद्या यश्चास्तिनी।
अग्नीन्साजनयत्पुण्यान्षडेकां चापि पुत्रिकाम्।। १
आहुतिष्वेव यस्याग्नेहीविषाज्यं विधीयते।
सोऽग्निर्चहस्पतेः पुत्रः शंयुनीम महाप्रभः।। २
चातुर्मास्येषु यस्येष्टचामश्चमेधेऽग्रजः पशुः।
दीप्तो ज्वालैरनेकाभैरिग्नरेकोऽथ वीर्यवान्।। ३
शंयोरप्रतिमा भार्या सत्या च धर्मजा।
अग्निस्तस्य सुतो दीप्तस्तिस्नः कन्याश्च सुत्रताः।। ४

प्रथमेनाज्यभागेन पूज्यते योऽग्निरध्वरे ।
अग्निस्तस्य भरद्वाजः प्रथमः पुत्र उच्यते ॥ ५
पौर्णमास्येषु सर्वेषु हिवषाज्यं सुवोद्यतम् ।
भरतो नामतः सोऽग्निर्द्वितीयः शंयुतः सुतः ॥ ६
तिस्नः कन्या भवन्त्यन्या यासां स भरतः पितः ।
भरतस्तु सुतस्तस्य भरत्येका च पुत्रिका ॥ ७
भरतो भरतस्याग्नेः पावकस्तु प्रजापतेः ।
महानत्यर्थमहितस्तथा भरतस्तम् ॥ ८
भरद्वाजस्य भार्यो तु वीरा वीरश्च पिण्डदः ।

C. 3. 14138 B. 3. 219. 9 K. 3. 221 17

## 209

1 T G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> om. the ref. — °) G<sub>1</sub> बह्मसोत्ज्ञ; M महीपतेज्ञ (for बृहस्पतेज्ञ). M चंद्रमसो (for चान्द्रमसी). — °) Dc2 या बभूव (for भार्याभूद्या). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc<sub>1</sub> D<sub>1</sub> [आ]सीद्या; K<sub>3</sub> Dn<sub>3</sub> D<sub>2</sub>. 5 M<sub>1</sub> याभूद्; B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 भूत्वा; B<sub>4</sub> चाभूद् (for [अ]भूद्या). — °) Dc Dn<sub>3</sub> अजन°; G<sub>4</sub> चाजन° (for साजन°). Ś<sub>1</sub> K Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 पुत्रान् (for पुण्यान्).

3 °) Śi Ki. 2 Ti इष्टिर्; G2. 4 इष्टम् (for इष्ट्याम्).
— b) Śi Ki. 2 [S] प्यजः (for Sप्रजः). K3 Dn2 प्रभुः (for प्रग्नः). T2 अश्वमेधेषु यः पश्चः; G1 भेध इति श्रुतः; G2. 4 भेधाप्रमागसूत्. — °) Śi Ki. 2. 4 Dc Dn3 D2. 3. 6 दीसा (D2. 3 मो) चिभिर्; K3 दीसरिश्चर; B2 G1. 4 M1 दीसिज्जा (G1 M1 जा) छैर्; B3 दीसो ज्ञानेर् (m as in text); D1 T G2 M2 दीसज्वा हैर्. Śi अनीकाभैर्; K1. 2 अनेकाहेर्; Dc Dn3 D2. 3 अनेकाभिर्; T1 G1. 4 अनेकाग्रेर्; G2 अनेकाहेर्र. — d) Śi Ki. 2 अग्निशिश्चा ; K3 B3 Dc Dn3 D1. 3. 6 G3 हेर्षोथ; B1 होषोथ; B4 वैधोथ; T1 होमोथ; T2 G1. 2. 4 M अग्नीषोमोथ.

4 b) Ś1 K3. 4 B2. 8 (m as in text) D1. 3 सत्या स-; B1 Dc Dn3 (sup. lin.) T1 सत्याय; Dn1. n2 D4. 6 G3 सत्याथ; D6 सत्यांश (for सत्याच). G1. 2. 4 धर्मज. — °) Ś1 K2 Dc D2. 8. 5 तत्थाः (for तत्थ). — d) B4 तत्थाः (for तिस्रः). Ś1 K1-8 D6 सुप्रभाः (for °वताः).

5 b) T G2. 4 सो झिर् (for योऽ झिर्). — c) D2. 3 अमे (for अमि).

 $6^{a}$ )  $K_{1.2}$   $B_{1.4}$   $D_{c}$   $D_{n}$   $D_{4}$  पौर्णमासेषु.  $-^{b}$ )  $\acute{S}_{1}$  K  $D_{1-3}$ . 5 हिविष्वाज्यं; S (except  $G_{8}$ ) हिविष्ण्यं.  $\acute{S}_{1}$  सुवोद्यतां;  $K_{1}$  सुवोच्यतां;  $K_{2}$  श्रुवच्युतां;  $K_{8}$  B  $D_{8}$  श्रुवोद्यतं;  $K_{4}$  श्रुचो $^{a}$ ;  $D_{1}$  प्रचोदितं;  $T_{2}$  सुचोद्यहं.  $D_{5}$  हिविष्वाज्येषु चोद्यतं.  $-^{c}$ )  $\acute{S}_{1}$  K  $D_{1.5}$   $M_{1}$   $^{a}$  तो नाम तस्याग्नेर् ( $K_{1.8}$   $D_{1.5}$   $M_{1}$   $^{a}$   $^{a}$   $^{a}$   $^{b}$   $^$ 

7 °) Ś1 K1. 2 D5 [अ] भवन; K4 (m as in text) M भरंति (for भवन्ति). — °) D2. 3 T2 G1. 2. 4 भारतस्तु; M भारति (for भरत °). — °) K3. 4 D1-3. 5 भवत्येका; B2 S (except G3) भारत्येका. B2 D5 कन्यका (for प्रतिका).

8 °) Ś1 K1. 2 अद्भुतो; D1-8 भारती; S (except G3) भारतो (M2 तिर्) (for भरतो). K3 D2. 8 भारतस्य. K2. 8 B Dc अग्नि: (B2 अपि); D4. 6 अग्ने (for अग्ने:). — b) K3 प्रजायत; B3 D1 T G1. 2. 4 थते; D2. 8 पते (for पते:). Ś1 K1 पावकश्चाप्यजायत; K2 पावकस्यापि जायतः; Dc Dn3 D6 पावकः समजायत. — c) K3 सिहतस्; Dn1. n2 T3 G1-3 मितस् (for महितस्). Ś1 K1. 2 महानकश्च महिषस.

9 °) Ś1 T भारद्वाजस्य. M2 भार्यायां. — b) K2 पुत्रा (for वीरा). K1. 3. 4 B D T2 (by corr.) G2 वीरस्य.

C. 3. 14138 B. 3. 219. 9 K. 3. 221. 17 प्राहुराज्येन तस्येज्यां सोमस्येव द्विजाः श्रनैः ॥ ९ हिविपा यो द्वितीयेन सोमेन सह युज्यते । रथप्रभू रथध्वानः कुम्भरेताः स उच्यते ॥ १० सरय्वां जनयित्सिद्धिं भानुं भाभिः समावृणोत् । आग्नेयमानयित्रत्यमाह्वानेष्वेष कथ्यते ॥ ११ यस्तु न च्यवते नित्यं यश्चसा वर्चसा श्रिया । अग्निनिंश्च्यवनो नाम पृथिवीं स्तौति केवलम् ॥ १२ विपाप्मा कल्लेर्मुक्तो विश्चद्धश्चार्चिषा ज्वलन् । विपापोऽग्निः सुतस्तस्य सत्यः समयकर्मसु ॥ १३ आक्रोशतां हि भृतानां यः करोति हि निष्कृतिम् ।

अग्निः स निष्कृतिर्नाम शोभयत्यभिसेवितः ॥ १४ अनुक्जिन्त येनेह वेदनार्ताः स्वयं जनाः । तस्य पुत्रः स्वनो नाम पावकः स रुजस्करः ॥ १५ यस्तु विश्वस्य जगतो बुद्धिमाक्रम्य तिष्ठति । तं प्राहुरध्यात्मविदो विश्वजिन्नाम पावकम् ॥ १६ अन्तराग्निः श्रितो यो हि अक्तं पचित देहिनाम् । स यज्ञे विश्वभुङ् नाम सर्वलोकेषु भारत ॥ १७ ब्रह्मचारी यतात्मा च सततं विपुलवतः । ब्राह्मणाः पूजयन्त्येनं पाकयज्ञेषु पावकम् ॥ १८ प्रथितो गोपतिर्नाम नदी यस्याभवित्रया ।

Ks. 4 B D (except Ds) Gs पिंडदा. — °) Ks. 4 D2. 8 यस्प्रेप्टयां; B Dc Dns T1 त(T1 य)स्याज्यं; Ds यस्प्रेप्ट्या; T2 G1 M यस्प्रेज्यां.

10 °) Śi Ki. 2 रथप्रोमो; De Dns Gi. 4 प्रमु (for प्रमू). K4 D Ti Gi. 8 M रथाध्वानः (D4 रयाध्वानः). K4 रथभूतरवाध्वानः — <sup>d</sup>) Śi Ki. 2 रुक्मरेताः; M2 कुंभरेगः. Śi Ki. 2 रुक्परेते).

11 a) Some MSS. शरखां. Ś1 K2. 4 B2. 3 D3. 5 G2 जनयन्. — b) Ś1 K1-8 D1-3. 5 सोमं (for मानुं). — c) Ś1 K1. 2 अज्ञेय-(for आग्नेयम्). Ś1 K1. 2 मानसं; K3 D1 आनयेन्; G2. 4 अनयन् (for आनयन्). G2. 4 सिथ्यम्; M मध्यम् (for नित्यम्). — d) Ś1 K1-3 D13 D1. 2. 5 T1 G1 आह्वानेष्वेव; K4 B1. 3 Dc1 D11. 12 D4. 6 G3 ने होष; Dc2 नेष्वेषु; D3 ने होव; T2 ने एष; G2. 4 सिथ्यो नामेष. Ś1 K1-3 B Dc D13 D1. 3. 5 श्रूयते; K4 D11. 12 D2. 4. 6 T2 G3 स्य (for कथ्य).

12  $^{b}$ )  $B_{2}$  तेजसा (for वर्चसा). —  $^{c}$ )  $M_{1}$  सोग्निर् (for अग्निर्).  $S_{1}$  निच्यावनो;  $K_{2}$  निस्यवनो;  $B_{1}$  विश्वच्यवो;  $T_{1}$  दुश्च्यवनो;  $G_{1}$  न च्यवनो;  $G_{2}$ .  $_{4}$  निच्यवनो. —  $_{6}$ )  $S_{1}$  पृथिव्यां.  $K_{3}$  सोभवत्यभिसेवित: (cf.  $14^{d}$ ).

13  $^a$ ) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 पापास्मा; G<sub>4</sub> विपाप: (for विपाप्मा). Dc<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> कहमधें (for कलुषें) —  $^c$ ) Ś1 विवाप्यों; K<sub>1</sub> निवापों; K<sub>2</sub> विपाप्यों; K<sub>3</sub>. 4 D<sub>2</sub>. 3 निवापां; B<sub>2</sub> विपाप्मां; G<sub>4</sub> विपाकों (for विपापों). —  $^a$ ) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M योज्यः; G<sub>1</sub> योग्यः. B<sub>1</sub> Dc समयकर्मकृत्; B<sub>2</sub>. 3 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> धर्मकृत्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> कर्मणि.

14 °) K<sub>4</sub> B<sub>2-4</sub> D<sub>c2</sub> D<sub>n1</sub>. n<sub>8</sub> T G<sub>8</sub> अक्रोशतां. Ś<sub>1</sub> K B D<sub>c</sub> D<sub>2</sub>. з. ь तु भूतानां; S (except G<sub>8</sub>) नराणां हि. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 4 B<sub>1</sub>. з. 4 D<sub>c</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 T<sub>1</sub> M [इ]ह; K<sub>8</sub> [इ]ति; G1 न (for हि). — 'd) Ś1 K2 B1 G2. 4 शोध° (for शोभ°). K8 D3 [अ]ति (for [अ]भि-). K2° सेव्यता; K4 B Dc Dn3 D1. 6° पेचित:; Dn1. n2 G3° सेविते; D3 M2° सेवितं; D4° पेचिते.

15 b) K1 वेदनार्था:; G4 नार्थ. — c) B1-3 D6 T1 G3 सत्यपुत्र:. K1. 2 स्वरो; B1 सुरो; B2. 4 सुनो; D6 सुभो (for स्वनो). — d) Ś1 K D1-3. 5 समजायत; T2 (corrupt) सुरुचिभास्कर: (for स रुज).

16 G1 reads 16-21 after 3. 211. 7; M reads them after 3. 211. 6. — a) Ś1 K1 निष्कम्य (for विश्वस्य). — b) G1 प्राहुरध्यात्मविदुषो. — d) Ś1 K D1. 5 विश्वजं (for जिन्).

17 °) Bs Dc Dn1. n2 D4. 6 Gs M अंतरश्नि:. K3. 4 B1. 5. 4 Dn D1. 4. 6 Gs स्मृतो (for श्रितो). K4 B Dn D1. 4. 6 G3 तु; G1 वे (for हि). — °) K1 B1-8 Dc2 D2. 8 T G1. 2. 4 M स (T सं ; G1 यं) जज्ञे. B3 ° मुंजान:; B4 ° जिन्नाम (for ° भुक् नाम). — व) G1 M सर्वछोकेश्वरेशरः.

18 °) B4 D2 जितातमा (for य°). Ś1 K2. 3 D1. 5 g (for च). — b) T G2. 4 ° प्रभ: (for ° वत:). — c) G1 पूजयंतो वै; M ° यंते यं. — d) Ś1 K2. 3 D5 ° यज्ञेन (for ° यज्ञेषु).

19 a) Śi Ki Mi प्रथिता; K2 प्रार्थिता; K3 Di. 2 M2 पिततो; K4 पितता; B De Dn D3. 4. 6 T2 (by corr.) G3 पितत्रा; D5 पावको (for प्रथितो). Śi K1-3 B D (except D1. 2. 5) T2 (by corr.) G1. 3 M1 गोमती (for गोपितर्).

b) M भार्या (for यसा). — ) Śi K2. 4 G1. 2. 4 transp. सर्वाणि and कर्माणि. — B1. 2m. 3 D4. 6 G3 धर्मकर्मभि: (B2 orig. सर्वकर्मभि:); Dn1 धर्मकर्तृभि:; T G1. 2. 4 कर्मभि: सदा; M धर्मसेतवः.

तिस्मन्सर्वाणि कर्माणि क्रियन्ते कर्मकर्तृभिः ॥ १९ वडवाग्रुखः पिबत्यम्भो योऽसौ परमदारुणः । ऊर्ध्वभागूर्ध्वभाङ् नाम कविः प्राणाश्रितस्तु सः ॥ २० उदग्द्वारं हिवर्यस्य गृहे नित्यं प्रदीयते । ततः स्विष्टं भवेदाज्यं स्विष्टकृत्परमः स्मृतः ॥ २१ यः प्रशान्तेषु भृतेषु मन्युर्भवति पावकः । क्रोधस्य तु रसो जज्ञे मन्यती चाथ प्रत्रिका ।

स्वाहेति दारुणा क्रूरा सर्वभृतेषु तिष्ठति ॥ २२ त्रिदिवे यस सहशो नास्ति रूपेण कश्चन । अतुल्यत्वात्कृतो देवैर्नाम्ना कामस्तु पावकः ॥ २३ संहर्षाद्वारयन्क्रोधं धन्वी स्रग्वी रथे स्थितः । समरे नाशयेच्छत्रूनमोघो नाम पावकः ॥ २४ उक्थो नाम महाभाग त्रिभिरुक्थेरिमष्टुतः । महावाचं त्वजनयत्सकामाश्चं हि यं विदुः ॥ २५

C. 3. 14155 B. 3. 219. 25 K. 3. 221. 33

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि नवाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २०९॥

20 a) Hypermetric! Śi Di वडवास्य:; B (Bi m as in text) Dn D4. 6 G3 वाग्न:; Dc वाग्न: (for भुख:). S (except G3) [आ]पो (for [अ]म्भो). — c) K4 उपवेशुग; G1 वाहू- (for भाग). K4 M1 भुङ् नाम; Di दिष्टिश्च (for भाङ् नाम). — d) M2 कलि: (for कवि:). Dn D4. 6 G3 य: (for स:).

21 Śi Ki. 2 om. (? hapl.) 21. — ") Bi. 8 M उदग्धारं. Ks. 4 Di-3 अवीर्; M भवीर् (for हविर्). — 21°d=3. 211. 17°f. — ") Ti स्विष्टो; T2 G2. 4 तुष्टो; Gi त्विष्टो (for स्विष्टं). T2 Gi [S]भवद् (for भवेद्). Ks. 4 Di-3. 5 M आहां; T Gi. 2. 4 बहा। (for आज्यं). — ") Ks. 4 Dc Di-3. 5 तुस:; T2 G2. 4 ततः (for स्मृतः). 22 22°b=(var.) 3. 211. 11°b. — ") D5 प्रयातेषु (for प्रशान्ते"). — ") T Gi. 2. 4 M2 आवि"; M1 प्रादु (for मन्यु "). — After 22°d, K4 Di-3 ins.:

1049\* मन्युमान्नाम भगवानन्निरेव महाबल: । आरण्यानि तथा ग्राम्यान्यो दहन्संप्रकाशते । स्वयमुत्पतित: श्रीमान्वृद्धिमान्नाम पावक: ।; while S (except G<sub>8</sub>) ins.:

1050\* क्रोधः स तु महातेजा विज्ञेयः सर्वदेहिषु ।
— T1 om. from 22° up to 23<sup>d</sup>. — °) N G3 क्रुद्धस्य
(for क्रोध°). B1 च (for तु). Ś1 K1. 2 रथो; B4 D2. 3
(sup. lin. as in text). 6 M र(M2 रु)जो; T2 G2. 4
रणे (for रसो). — <sup>d</sup>) Ś1 K1. 2 मन्युतीवा च (for मन्यती
चाथ). K3. 4 B Dc Dn D2—6 T2 मन्यंती (Dn3 मन्येतां);
G8 मन्यंते (for मन्यती). K4 वाणि-; B4 T2 नाम; D1
वापि; D2. 3 चापि; D4 बाष्प-; G2. 4 चास्प (for चाथ).
G1 मती चापि सुपुत्रिका; Cnp मन्यन्ती चाथ पुत्रिका. — °)
T2 G2. 4 M हाहेति (for स्वा°). S (except G3; T1 om.)
कुद्धा (for क्र्रा). — <sup>f</sup>) D3 °देहेषु (for °भूतेषु). K3

गच्छ° (for तिष्ठ°).

23  $T_1$  om. 23 (cf. v.l. 22). —  $^c$ )  $K_1$  Dn  $D_3$ . 4  $G_8$  अनुल्ल्वात्. —  $^d$ )  $T_2$  नाम देवेस्तु;  $G_1$  नाम्ना वेदस्तु (for नाम्ना कामस्तु).

24 °) Ś $_1$  K $_1$ .  $_2$  D $_1$ .  $_5$  संघर्षांद्; D $_2$  M $_2$  संकर्षांद्; G $_2$ .  $_4$  सर्वेषां (for संहर्षांद्). Ś $_1$  K $_2$  D $_6$  वारयन्; K $_4$  D $_2$ .  $_5$  वारयेत्; D $_3$  धारयेत् (for धारयन्). G $_4$  क्रोधान्. —  $_5$ ) B $_3$  सुश्री (m as in text); B $_4$  खड़ी (for स्वर्गी). D $_1$  रथस्थितः. — °) D $_1$ .  $_1$  D $_2$  समये (for ° $_4$ ). Ś $_1$  K $_1$ .  $_3$  B $_4$  D $_2$  D $_1$ - $_3$  S (except G $_3$ ) नाशयञ्

25 °) Ś1 K3 उक्तो; K2 D4 उत्थो; Dn2 D2 S (except T1 G3) उक्थ्यो; D1 उक्थेर; D3 उंछो (for उक्थो). K4 G1 नामा. D2. 3. 5 T2 G1. 2. 4 महाभागस. — b) Ś1 K2 उक्तर; Dc D3. 4 उत्थेर; T2 G2. 4 M उक्थ्येर. D5 पिर (for अभि ). — c) Ś1 K1. 2 भागं; B4 राजन; D6 वातं; T1 पाषं; T2 वेषें; G1. 2. 4 M वेषं (for वाचं). K2 तु जन ; G1 M1 च जन (for त्वजन ). — d) Ś1 K1. 2 साकमश्चं; K3 सकामास्वं; K4 सकामस्तं; Dc Dn D4. 6 समाश्वासं; D1. 5 सकामत्वं; D2. 8 सकामं तं; G3 समावासं. Ś1 K D1. 2. 8 G1 हि तं (K3 तद्); D3 हतं (for हि यं).

Colophon om. in Dc2. — Major parvan: Ś1 K2
Dn2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 M2 मार्कडेयसम(M2 मा)स्या (followed in M2 by आंगिरस). Ś1
K1. 3. 4 B D (all om. sub-parvan name) mention
only आंगिरस. — Adhy. name: T2 G2. 3 आं(G2 अं)गिरसप्रजाकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both):
Dn1 (sup. lin.) 218; Dn2 217; D1 221; T G1. 8
M (M2 inf. lin.) 211; G2. 4 M2 (orig.) 213. — Śloka
no.: Dn1. n2 25; D1 27.

290

C. 3. 14156 B. 3. 220. 1 K. 3. 222. 1

## मार्कण्डेय उवाच।

काइयपो ह्यथ वासिष्ठः प्राणश्च प्राणपुत्रकः ।
अग्निराङ्गिरसश्चेव च्यवनिस्त्रिष्ठुवर्चकः ॥ १
अचरन्त तपस्तीत्रं पुत्रार्थे बहुवार्षिकम् ।
पुत्रं लभेम धर्मिष्ठं यशसा ब्रह्मणा समम् ॥ २
महाच्याहृतिभिध्यातः पश्चभिस्तैस्तदा त्वथ ।
जज्ञे तेजोमयोऽर्चिष्मान्पश्चवर्णः प्रभावनः ॥ ३
समिद्धोऽग्निः शिरस्तस्य बाह् स्र्यनिभौ तथा ।
त्वङ्गनेत्रे च सुवर्णामे कृष्णे जङ्गे च भारत ॥ ४

पश्चवर्णः स तपसा कृतस्तैः पश्चिभिर्जनैः ।
पाश्चजन्यः श्रुतो वेदे पश्चवंशकरस्तु सः ॥ ५
दश वर्षसहस्राणि तपस्तस्वा महातपाः ।
जनयत्पावकं घोरं पितृणां स प्रजाः सृजन् ॥ ६
बृहद्रथंतरं मृश्नी वक्त्राच तरसाहरौ ।
शिवं नाभ्यां बलादिन्द्रं वाय्वग्नी प्राणतोऽसृजत्॥ ७
बाहुभ्यामनुदात्तौ च विश्वे भूतानि चैव ह ।
एतान्सृष्ट्वा ततः पश्च पितृणामसृजत्सुतान् ॥ ८
बृहदूर्जस्य प्रणिधिः काश्यपस्य बृहत्तरः ।

## 210

1 °) Ś1 कह्यपोप्यथ; K1. 2 क(K1 का)ह्यपाख्योथ; K3. 4 कह्यपोज्यो(K4 °जों)थ; B4 D1 का(D1 क)ह्यपो योथ; D4. 6 काह्यपोस्यथ. K2. 3 B3 वाशिष्टः. T1 काह्यपोथ विसष्टश्च. — °) G1. 2. 4 °पुत्रजः (for °पुत्रकः). — °) Ś1 D (except D3. 5) अंगिरा °(for अग्निरा °). —  $^d$ ) Ś1 K1. 2 D5 च स(D5 सु)वर्चकः; K3. 4 D1-3 स्त्रीसमर्चकः; B2 m. 3 त्रिपुवर्चसः; B4 त्रिष्ववर्चकः; Dc Dn D4. 6 G3 त्रिसुवर्चकः (Dn2 °सः); T1 M स्त्रीरवर्चकः; T2 G1 त्रिप्रवर्षकः; G2. 4 तीव्रवर्षकः.

2 °) Ś1 K B4 D1-3. 5 अचरंस्ते; B1-3 Dc Dn D4. 6 G3 °रत्स (for °र=त). Ś1 K1. 2 कूरं (for तीवं). — b) Ś1 K D1-3. 5 G1 पुत्रार्थ. — °) Ś1 K1. 4 लेभे स; B Dc Dn D1. 4. 6 T2 G3 लभेयं; D5 लेभेथ (for लभेस). B3 धर्मचं. — d) B1 तपसा (for यशसा). B4 ब्रह्मसंसितं; S (except G1. 3) ब्रह्मण: समं.

3 °) Śi Ki M2 ध्याते; K2 व्याप्तः; K4 M1 ध्यातै:; D1. 2 ध्याते:; T1 साधै; G1. 2. 4 ध्याते: (for ध्यातः). — b) D2 T1 ते (for तैस्). Śi तथा; D2 सदा (for तदा). — c) Śi देव-महो°; K1. 2 D2. 3 चैव महो° (D2. 3 महा°); K4 B1-3 Dc Dn D4. 6 G3 तेजो महा°; T2 तेजोमयाच्छिष्टान्. — d) B1 प्रतापवान्; B4 प्रभास्तरः; S (except G3) प्रभाकरः (for °वनः).

4 °) Bs G1 समृद्धों (for समिद्धों). — °) Ds T तन्; G1 ते (for स्वरू). T G1. 2 [S]थ (for च). — °) T1 कृष्ण-; T2 कुच्छे (for कृष्णे). Ds. 6 G3 [S]थ (for च).

5 °) G2.4 ° वर्ष: (for 'वर्ण:). B4 स्व ; Dc2 Dn8 G8

सु (for स). — °) Ś1 K  $D_{1-8}$  पंच ° (for पाञ्च °). Ś1  $K_{1-8}$   $B_1$   $D_5$  कृतो;  $D_2$  स्तुतो (for श्रुतो).  $K_3$ . 4 देवै:; B D (except  $D_2$ . 5)  $G_3$  देव: (for वेदे). —  $^d$ )  $D_2$  ° विंश °;  $M_1$  ° वर्ण ° (for ° वंश °).  $D_3$  सुतः (for तु सः).  $T_1$  पंच वस्तुकविंशकः.

6 b) K1 समातप:; K3 B2 महायशा:; D3 महावत: (sup. lin. sec. m. °तपा: as in text). — °) K2. 3 B3. 4 Dc2 T G1. 2. 4 जनयन्; K4 D2. 3 अस्जत्. S (except G3) पावकान्योरान्. — d) Ś1 K1-3 B4 Dc Dn3 स पिनृणां (by transp.). K4 D1-3 च (for स). Ś1 K1-3 D1 G1. 4 प्रजास्जं (K3 D1 °जन्; G1 °जन्). K4 D2. 3 अस्जल्याः; B1-3 Dc M1 प्रजा: सजत.

7 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 M<sub>2</sub> रथंतरी; G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> °तरो. B<sub>4</sub> मूर्धि; D<sub>4</sub> °भ्लें; T G<sub>1</sub>. 2 °भ्लां (for °भ्लें). — b) K<sub>1</sub> B Dc Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> वा (for च). K<sub>1-3</sub> D<sub>5</sub> भ(D<sub>5</sub> त)रसाहसी; K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 तपसा हरिं; D<sub>1-3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M तरसा हरिं. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 दिवं (for शिवं). D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> नाभ्या. — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 ° सत:; K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 8 Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 2 ° मजी (for ° स्जत्). S (except G<sub>5</sub>) प्राणाद्वायुं च भारत.

8 °) K2 अनुदातुं च; K4 D1-3 °दात्तश्च; B1 °दांती च; D5 °दांतस्य; T2 G1 °दंती च; G2. 4 M °दत्ती च. — b) Ś1 K1. 2 M1 विश्व:; K4 विश्वे (m as in text); D5 विश्वा (for विश्वे). Ś1 K1. 2 D1. 8 G2. 4 हि (for ह). — °) Ś1 K1. 3 Dn2 D5 T1 दृष्ट्वा (for सृष्ट्वा). G2. 4 पुन: (for तत:).

9 °) Dn1. n2 बृहद्गथस्य; D4. 6 G8 °द्ग्पस्य; T2 ब्रह्मा स्मजस्य; G1 बृहत्तरस्य. S (except T1 G8) प्रणिधाः. — b) S1 K B8 Dc Dn8 D1. 4. 5 क्इयप्(K1. 2 °पो)स्य. K1. 2

भानुरङ्गिरसो वीरः पुत्रो वर्चस्य सौभरः ॥ ९ प्राणस्य चानुदात्तश्च व्याख्याताः पञ्च वंश्वजाः । देवान्यज्ञसुषश्चान्यान्सृजन्पञ्चद्शोत्तरान् ॥ १० अभीममितभीमं च भीमं भीमबलावलम् । एतान्यज्ञसुषः पञ्च देवानभ्यसृजत्तपः ॥ ११ सुमित्रं मित्रवन्तं च मित्रज्ञं मित्रवर्धनम् । मित्रधर्माणमित्येतान्देवानभ्यसृजत्तपः ॥ १२ सुरप्रवीरं वीरं च सुकेशं च सुवर्चसम् ।

सुराणामि हन्तारं पश्चैतानसृजत्तपः ॥ १३
त्रिविधं संस्थिता होते पश्च पश्च पृथकपृथक् ।
सुष्णन्त्यत्र स्थिता होते स्वर्गतो यज्ञयाजिनः ॥ १४
तेषामिष्टं हरन्त्येते निम्नन्ति च महद्भिव ।
स्पर्धया हन्यवाहानां निम्नन्त्येते हरन्ति च ॥ १५
हिविवेंद्यां तदादानं कुश्रुलैः संप्रवर्तितम् ।
तदेते नोपसर्पन्ति यत्र चारिनः स्थितो भवेत् ॥ १६
चितोऽग्निरुद्वहन्यज्ञं पक्षाभ्यां तान्प्रबाधते ।

C. 3. 14172 B. 3. 220. 17

10 a) K2. 3 Dc1 प्राणश्च (for °स्य). K3. 4 D5 om. the first च. Ś1 K1 मनुदात्ताश्च; B2. 4 अञ्चदातुश्च; T M1 चानुद(T2°दा)त्तस्य; G3 चारुदंतस्तु. B3 Dn1. n2 D4. 6 तु; M2 स (for च). — b) K1. 4 व्याख्यातः; G1 व्याघाताः; G2. 4 व्याख्ताः. K2 Dn1. n2 D4. 6 G3 विश्वातः; B2-4 Dc2 D1 G2. 4 विश्वाः (for वंशाः). — c) Ś1 वेदान्; K3 Dc1 T2 देवान् (for देवान्). K2 भुषाश्च; K3 B2m D6 भुजश्च; K4 भुषाश्च; Dc2 Dn3 भुषाश्च (for भुषश्च). K3 [अ]पि (for [अ]न्यान्). — d) B2. 3 Dc2 D6 T1 स्जत् (for स्जन्). G1 अस्जरपंच सोत्तरान्.

11 <sup>a</sup>) B<sub>2-4</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. s. 4. 6 G<sub>3</sub> सुभीमम् (for अभीमम्). B<sub>1</sub> अभीमसम(m मित)भीमं च; G<sub>4</sub> अभीषमितभीषं च. — <sup>b</sup>) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 पंच (for भीमं). S<sub>1</sub> K<sub>1</sub> भीमं बला ; K<sub>2</sub> भीममहाबल:; B<sub>4</sub> भीमपराक्रमं; D<sub>2</sub>. 5 भीमक्लाबली; M भीमबलं बलं. — <sup>c</sup>) K<sub>2</sub> Dn<sub>3</sub> यज्ञमुखः; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 5 मुखान्; B<sub>2</sub> रसः; B<sub>3</sub> स्तुषः; D<sub>4</sub> मुखाः (for मुदः). — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 ततः (for तपः); cf. v.l. 13. K<sub>1</sub> B<sub>1</sub>. 3. 4 Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> देवानां हा(B<sub>3</sub> नत्य)स्जत्तपः; B<sub>2</sub> देवानामस्जत्ततः.

12 Śi Ki om. (hapl.) 12. — a) Ks सुमित्र; Dns अमित्रं (for सुमित्रं). B2 सुमित्रमतिमित्रं च. — b) K3. 4 D1-3. 5 वत्सलं; B2 वांधवं (for वर्धनम्). — c) K3 Ti G1. 2. 4 M मित्रवर्माणम्; T2 मित्रावरुणम् (for धर्माणम्). — d) B3 एत्य ; Dc अत्य ; G1 अभ्या (for अभ्य ). K2. 3 तमः; B2 T2 G1. 2. 4 ततः (for तपः).

13 K4 om. (hapl.) 13. — a) K1. 2 सुरं (for सुर-).

 $T_1$  सुप्रवीरं प्रवीरं च. —  $^b$ ) B D (except  $D_{1-3..5}$ )  $T_1$  G3 सुरेशं (for सुकेशं).  $K_8$  Dc1  $D_4$  सुस्ववर्षसं;  $D_{c2}$   $D_{n3}$   $D_{1-3..5.6}$  सुरव° (for च सुव°). —  $^c$ ) S (except  $G_8$ ) भतीरं (for हन्तारं). —  $^d$ ) Ś1 K पंच तान्.  $K_8$   $B_{2m}$   $T_2$   $G_{2..4}$  ततः (cf. v.l. 11);  $D_{c}$  तमः (for  $\pi v$ :).

14 °)  $G_{1.\ 2.\ 4}$  त्रिविधाः.  $K_{1}$  संश्रिता;  $K_{2}$  संस्ता;  $T_{1}$  संविधा;  $T_{2}$  सविता;  $G_{1.\ 2.\ 4}$  सहिता;  $M_{2}$  सहितान्.  $T_{2}$  [अ] प्येते (for द्येते). — °)  $K_{4}$  मुख्यस्य  $(m^{\circ}$ ते)त्र;  $B_{4}$   $D_{5}$  मुद्यां  $(B_{4}^{\circ}$   $\sin)$  तोत्र;  $T_{2}$  मुख्यां सत्र. — °)  $K_{2}$   $D_{1.\ 2}$  स्वर्गती;  $D_{5}$  मुख्यंतो; S (except  $G_{3}$ ) स्वर्गतान्.  $S_{1}$   $K_{1.\ 2}$  यज्ञ्याजिनी;  $K_{4}^{\circ}$  नं;  $T_{2}$   $G_{4}^{\circ}$  नं.

15 <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> इष्ट्या (for इष्ट्रं). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 विनिन्नंति; D<sub>2</sub> G<sub>4</sub> विन्नंति च. B D (except D<sub>1</sub>. 2) G<sub>1</sub>. 3 महद्धवि:; G<sub>4</sub> महान्भुवः; M<sub>2</sub> मखं भुवि (for महद्भुवि). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 निन्नंते ते; K<sub>8</sub> G<sub>4</sub> विन्नंत्येते; G<sub>1</sub> निन्नंति च (for निन्नन्त्येते).

16 a) Ś1 K1-8 Dc Dn Ds (marg. sec. m.). 5 G3 बहिर् (for हविर्). Ś1 K2 M1 तथा ; B2 यदा (for तदा ).

b) K2 कुचेले: (for कुशले:). B4 S (except G8 M1) संप्रकीतितं. — b) K4 (m as in text) तदन्ये; B1 तम्र ते; B3 तद्देतो; T2 G2. 4 M तम्रेते; G1 अम्रेते (for तदेते). D2 नोपा ; G4 नाप (for नोप ). — b) T G2 M चितो; G1 प्र (for स्थ ). K8 B3 Dc Dn3 D3 (by corr.). 4. 6 G2. 4 [S] भवत् (for भवेत्).

17 °) Ś1 चित्तागिर्; K1. 8 Dc D1. 2. 6 चितागिर्; K2 वित्तागिर्; K3 B2. 4 Dn D3. 4. 6 G8 चितागिर्; K4 चितानि; B1 चित्रागिर्; T2 चितोगिर् (for चितोऽगिर्). B Dn D2. 4. 6 G3 आज्यं (for यज्ञं). — b) Ś1 K1. 2 परीक्षं (for पक्षाभ्यां). K4 D3 तान्प्रवोधते; B1 तात वर्तिते; B2-4 Dc Dn D4. 6 G3 तत्प्रवर्ति (B3 Dc2 Dn3 °ते)ते. — c) K3 मित्रै: (for मन्त्रै:). B2 संप्रमिता; Dc2 प्रशामिता. S

3.3.14172 B.3.220.17 (.3.222.17 मन्त्रैः प्रशमिता होते नेष्टं सुष्णन्ति यज्ञियम् ॥ १७ वृहदुक्थतपस्यैव पुत्रो भूमिसपाश्रितः । अग्निहोत्रे हृयमाने पृथिव्यां सद्भिरिज्यते ॥ १८

रथंतरश्च तपसः पुत्रोऽग्निः परिपठ्यते । मित्रविन्दाय वै तस्य हविरध्वर्यवो विदुः । मुमुदे परमग्रीतः सह पुत्रैर्महायशाः ।। १९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१० ॥

# 299

मार्कण्डेय उवाच ।
गुरुमिर्नियमैर्युक्तो भरतो नाम पावकः ।
अग्निः पुष्टिमितिनीम तुष्टः पुष्टिं प्रयच्छिति ।
भरत्येष प्रजाः सर्वास्ततो भरत उच्यते ॥ १
अग्निर्यस्त शिवो नाम शक्तिपूजापरश्च सः ।

दुःखार्तानां स सर्वेषां शिवकृत्सततं शिवः ॥ २ तपसस्तु फलं दृष्ट्वा संप्रदृद्धं तपो मृहत् । उद्धर्तुकामो मितमान्पुत्रो जज्ञे पुरंदरः ॥ ३ ऊष्मा चैवोष्मणो जज्ञे सोऽग्निर्भृतेषु लक्ष्यते । अग्निश्वापि मनुर्नाम प्राजापत्यमकारयत् ॥ ४

(except G<sub>3</sub>) त्वेते (for होते). — d) D<sub>4</sub> नेष्टे. B<sub>1</sub> मुंचंति; D<sub>4</sub> मुष्टंति. S (except G<sub>3</sub>) याज्ञियं.

18 °) De D4 बृहदुत्थस; D1 G3 दुक्थ्यस् (for दुक्थ-).
K3 D2 G3 [इ]व (for [ए]व). T G2.4 M तपस्ये (T G2 स्मे)व बृहदुक्थः (T1 त्थः; M क्थ्यः). G1 तस्येव ब्रह्मदुक्थः स. — b) B2.4 पुत्री. Ś1 B1-3 De D1.4.6 अपा ; K3 हवा (for उपा ). — d) M1 सो इन्; M2 यो इन् (for सिहर्). Ś1 T1 इध्यते; K1.2 D3 इष्य ; De D13 उच्य ; G1.2.4 ईस्व (for इप्य ).

19 D<sub>5</sub> om.  $19^{ab}$ . — b) B<sub>2</sub>.  $_3$  ° प्रस्य°;  $T_2$  ° ह्रस्य° (for ° प्रस्य°). — c) B<sub>1</sub> D<sub>11</sub>.  $_{12}$  तस्से; B<sub>4</sub> प्रस्य (for तस्स). S1 K<sub>1</sub>.  $_2$  सिन्नविंदादयस्तस्य; K<sub>3</sub> B<sub>2</sub> Dc D<sub>13</sub> D<sub>2</sub>.  $_5$  T<sub>2</sub> M ° विंदाय चैतस्य; G<sub>1</sub>.  $_2$ .  $_4$  ° विंदा तथा भार्या. —  $_4$  B<sub>4</sub> विसु:; G<sub>2</sub>.  $_4$  M<sub>2</sub> दहु: (for विदु:). — After  $_19^{cd}$ , S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1051\* एतैः सह महाभाग तपस्तेजस्विभिर्नृप । — 1) B1 सपुत्रेण (for सह पुत्रेर्). D3 °तपाः (for °यशाः).

Colophon. — Major parvan: Śi K2 Dn2 D3 T2 G2-4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. Śi K1. 3. 4 B D (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 219; Dn2 218; D1 222; T G1. 3 M (M2 inf. lin.) 212; G2. 4 M2 (orig.) 214. — Śloka no.: Dn1. n2 19.

#### 211

1 °) Ś1 K1. 2 यंता; K3 B Dn1. n2 D4. 6 G3 जातो; K4 D1-3 यज्ञैर; Dc Dn3 D5 यत्तो (for युक्तो). — b) S (except G3) पार्थिव (for पावकः). — c) Ś1 K1. 2 Dc2 D1. 5 पृष्टिपति°; B1 तुष्टिमति° (for पृष्टिमति°). — d) K2. 3 तुष्टिपृष्टिं; D5 पृष्टः पृष्टिं. — After 1, S (except G3) ins.: 1052\* सततं भरतश्रेष्ठ पावको वै महाप्रभः।

2 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-3. 5</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> च (for तु). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 8. 4</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1. 2</sub> शक्तिपूजायनश्च यः (Ś<sub>1</sub> सः); T G<sub>1. 2. 4</sub> M शक्तिः (M<sub>2</sub> क्तः) पूजा च (T<sub>1</sub> पूजाय; T<sub>2</sub> पूजय) नित्यशः (M निश्चयः). — <sup>c</sup>) B D (except D<sub>2. 3</sub>) G<sub>8</sub> च (for स). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> transp. शिवकृत् and सततं. D<sub>5</sub> विदुः (for शिवः).

3 °) Śi K D<sub>1-3</sub>. 5 तपसश्च; B<sub>2</sub> उपसद्ध. Dı परं; M बलं (for फलं). — b) Dnı. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> संप्रवृत्तं; Dı प्रवृद्धं च (for संप्रवृद्धं). Śi K<sub>2-4</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 ततो (for तपो). K<sub>3</sub> [S]भवत् (for महत्). S (except G<sub>3</sub>) तपो-मयं (for तपो महत्). — °) K<sub>3</sub> तद्धंतुकामो; B<sub>1</sub> उद्धर्तुमानो; B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> तत्कर्तुकामो; Dn<sub>3</sub> S (except G<sub>3</sub>) तद्धर्तुकामो. B<sub>3</sub> बळवान् (for मितमान्). — d) Śi Kı. 2 B<sub>2</sub> G<sub>4</sub> पुत्रं (for पुत्रो). K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> (before corr.). 6 यज्ञे; D<sub>4</sub> याज्ञे (for जज्ञे).

4 °) K<sub>1. 2.4</sub> Dn<sub>1. n2</sub> D<sub>1.4-6</sub> G<sub>3</sub> उदमा; Dc Dn<sub>3</sub> तस्माच् (for ऊदमा). K<sub>2</sub> Dc<sub>1</sub> Dn<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1. 2.4</sub> चैवोदमणा; D<sub>1</sub> °दमवाञ्. — °) B<sub>1</sub> हि (for [अ]पि). D<sub>5</sub> मतिर् (for

शंश्वमित्रमथ प्राहुर्नाक्षणा वेदपारगाः ।
आवसथ्यं द्विजाः प्राहुर्दीप्तमिनंन महाप्रभम् ॥ ५
ऊर्जस्करान्हव्यवाहान्सुवर्णसद्दशप्रभान् ।
अग्निस्तपो ह्यजनयत्पश्च यज्ञसुतानिह ॥ ६
प्रशान्तेऽग्निर्महाभाग परिश्रान्तो गवांपतिः ।
असुराज्जनयन्योरान्मर्त्याश्चेव पृथिग्विधान् ॥ ७
तपसथ मनुं पुत्रं भानुं चाप्यिङ्गरासुजत् ।
बृहद्भानुं तु तं प्राहुर्नाक्षणा वेदपारगाः ॥ ८
भानोर्भार्या सुप्रजा तु बृहद्भासा तु सोमजा ।

अस्जेतां तु षर् पुत्राञ्शृणु तासां प्रजाविधिम् ॥ ९ दुर्बलानां तु भूतानां तनुं यः संप्रयच्छति । तमि वलदं प्राहुः प्रथमं भानुतः सुतम् ॥ १० यः प्रज्ञान्तेषु भूतेषु मन्युर्भवति दारुणः । अग्निः स मन्युमान्नाम द्वितीयो भानुतः सुतः ॥ ११ दर्शे च पौर्णमासे च यस्येह हिवरुच्यते । विष्णुर्नामेह योऽग्निस्तु धृतिमान्नाम सोऽङ्गिराः ॥ १२ इन्द्रेण सिहतं यस्य हिवराग्रयणं स्मृतम् । अग्निराग्रयणो नाम भानोरेवान्वयस्तु सः ॥ १३

C. 3. 14189 B. 3. 221. 13 K. 3. 223, 13

Dn D4. 6 G3 सूर्यजा; B3 ज्ञाम° (for सोम°). — °) Ś1 K2. 8 B1 अयाचेतां; B2. 4 अस्जन्तान् (B4°त्सा); D1-8 अज्ञायतां; G2. 4 अज्ञायत (for अस्जेतां). G2. 4 हि (for तु). Ś1 K2. 4 D2. 8 ते; K3 B1 तान् (for षद). T1 G1 षद पुत्राञ्जनयामास; T2 सा षद पुत्रान्जायंत; M षद पुत्रान्नायंत तदा. — After 9°, G1 ins.:

1053\* तदा सा कन्यया सह।

#### भानोरङ्गिरसस्याथ.

— <sup>d</sup>) Ś1 K1-3 ताभ्यां; D1. 3 G2. 4 तेषां; D2 M1 तस्या:; G1 तस्य; M2 तस्यां (for तासां). Ś1 D1 विधि: (for विधिम्). T2 हर्षपुत्रांस्तदा श्रृणु.

10 Ds om. 10°bc (cf. v.l. 8). — b) Śi K Di तन्र; Bi. s De Dn D4. e Gs अस्न; B4 D2. s बलं (for तन्रं). B2 अस्जन्य: प्रयच्छति. — cd) Śi transp. बलदं and प्रथमं. B4 मानुजः; S (except G3) °जं (for °तः).

11 11<sup>ab</sup> = (var.) 3. 209. 22<sup>ab</sup>. — a) K<sub>8</sub> तु शाँ (for प्रशाँ). G<sub>1</sub> लोकें (for भूतें). T<sub>1</sub> भूतेषु यः प्रशांतेषु. — b) G<sub>4</sub> अग्निः सुमन्युनामा वै. — b) S (except G<sub>3</sub>) भानुजः (for तः). Sı K<sub>2</sub> स्वयं (for सुतः).

12 °) Ś1 K3 D5 M पौर्णमास्ये; T1 G1 पूर्णमासे; T2 G2. 4 पौर्णमास्यं. — °) Ś1 °रुव्यते; K1. 2 'रिव्यते (for 'रुव्यते). D1 हिवर्यस्थेह चोच्यते. — °) K5 D1-5. 5 T1 M विष्णुना सह (for विष्णुनामेह). Ś1 K1 [इ]ति; K4 T2 ह (for [इ]ह). Ś1 K2 T1 सोग्नि ; M1 विह्न (for योऽनिन ). — °) Ś1 K1. 2 G1 नामतोंगिराः; K4 नामतोचिरातः; D1. 3 नामतो विराद. B2 एतिनामापि सोंगिराः.

13 °) Ś1 K1. 2 तस्य; G4 यस्तु (for यस्य). — °) Ś1 K2 आश्रयणं; K3 B3 Dc2 अग्रयणं; K4 D3 आग्रयणं; B1 अग्रहणं; B2 अग्रयहरं; D2 आग्रायणं. Ś1 K1. 2 विदु: (for

मनुर्). — d)  $K_3$  अकल्पयत्;  $B_1$  स कामयेत् (m as in text); S (except  $G_3$ ) स( $G_1$  सु)कारणं (for अकारयत्).

<sup>5</sup> °)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_3$  आवसक्थ्यं ( $\acute{K}_3$  °क्थं);  $\acute{B}_4$  °संख्यं;  $\acute{T}_1$  आहु: स्तुत्यं;  $\acute{G}_1$  आवस्य स्वं (for आवसथ्यं).

<sup>6</sup> G1 om. 6<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Ś1 K2 T1 ऊर्जस्कारान्; K4 "स्वरान्; B2 "च्चुरान्; B3 (m as in text) ऊर्ध्वकरान्. — <sup>b</sup>) Ś1 'रजत' (for "सद्द्र्य"). — <sup>c</sup>) Ś1 K D1. 2 वह्वीन्; B1-3 Dn1. n2 D4. 6 T2 G3 ततस; B4 Dc Dn3 D8. 5 विह्नस (for अगिनस्). Ś1 K B4 Dc Dn3 D1-3. 5 ततो; G4 तप्यो (for तपो). Ś1 K1. 2 [S]न्यां जनयेत्; K3. 4 D1-3. 5 व्यजनयत्; B4 [S]प्य"; D4 [S]भ्य" (for ह्य"). — <sup>a</sup>) K4 D2. 3 यज्ञः; M2 जज्ञे (for यज्ञ-). B3 D2 इव (for इह).

<sup>7</sup> Mom. 7. — a) K B1. 3 Dc D2. 3. 5 प्रशांतो (K2 ° भांतो); T1 G1. 2. 4 ° ततो (for ° शान्ते). Ś1 K1. 2. 4 B2 D2 T2 ° भागः; Dc D1 ° राज (for ° भाग). — b) T1 प्रति ° (for परि °). K2 गतागति; D2 गवां गतिः (for गवां पतिः). — K2 om. 7°-8d. — c) B3 T1 G2. 4 जनयद्; Dc D2. 3. 5 अस्जद् (for जनयन्). — d) K3. 4 D3. 5 मत्स्यान् (for मर्त्यान्). G1. 2. 4 च स (for चैव). — G1 reads 3. 209. 16-21 after 7; M (which om. 7) reads them after 6.

<sup>8</sup> K<sub>2</sub> om. 8 (cf. v.l. 7). — ab) D<sub>5</sub> भानुं पुत्रं (by transp.). Tı पूर्वं (for पुत्रं). Śı K<sub>3</sub> B Dnı. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> चाप्यंगिराः स्जतः K<sub>4</sub> Dc Dn<sub>5</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 चा-स्जदं (D<sub>5</sub> °तां)गिराः. — c) K<sub>3</sub> Dc D<sub>5</sub> ततः ; T G<sub>2</sub>. 4 च तं (for नु तं). — D<sub>5</sub> om. (hapl.) 8<sup>3</sup>-10°.

<sup>9</sup> D<sub>5</sub> om. 9 (cf. v.l. 8). — a) Ś<sub>1</sub> K B<sub>1</sub> (m as in text) D<sub>1-3</sub> सूर्यजा तु; S (except G<sub>8</sub>) महाराज (for सुप्रजा तु). — b) K<sub>3</sub> दानुद्द; B<sub>2</sub> होषा (for जासा). K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> S (except G<sub>8</sub>) च (for तु). B (B<sub>8</sub> marg.) D<sub>6</sub>

C. 3. 14189 B. 3. 221. 14 K. 3. 223. 14 चातुर्मास्येषु नित्यानां हिविषां यो निरग्रहः ।
चतुर्भिः सिहतः पुत्रैर्मानोरेवान्त्रयस्तु सः ॥ १४
निशां त्वजनयत्कन्यामग्नीषोमानुर्मौ तथा ।
मनोरेवाभवद्भार्या सुषुवे पश्च पावकान् ॥ १५
पूज्यते हिविषाय्येण चातुर्मास्येषु पावकः ।
पर्जन्यसिहतः श्रीमानग्निर्वैश्वानरस्तु सः ॥ १६
अस्य लोकस्य सर्वस्य यः पतिः परिपठ्यते ।
सोऽग्निर्विश्वपतिनीम द्वितीयो वै मनोः सुतः ।
ततः स्विष्टं भवेदाज्यं स्विष्टकृत्परमः स्मृतः ॥ १७
कन्या सा रोहिणी नाम हिरण्यकिश्वारोः सता ।

कर्मणासौ बभौ भार्या स विहः स प्रजापितः ॥ १८ प्राणमाश्रित्य यो देहं प्रवर्तयित देहिनाम् । तस्य संनिहितो नाम शब्दरूपस्य साधनः ॥ १९ शुक्ककृष्णगतिर्देवो यो बिभितं हुताशनम् । अकल्मषः कल्मषाणां कर्ता क्रोधाश्रितस्तु सः ॥ २० किपलं परमिषं च यं प्राहुर्यतयः सदा । अग्निः स किपलो नाम सांख्ययोगप्रवर्तकः ॥ २१ अग्निर्यच्छति भूतानि येन भूतानि नित्यदा । कर्मस्विह विचित्रेषु सोऽग्रणीर्विह्वरुच्यते ॥ २२ इमानन्यान्समस्रुजत्पावकान्प्रथितान्भ्रवि ।

स्मृतम्). — °) Ś1 K1. 2 आश्रयणो; K3 अग्रह्मणो; K4 D2. 3 आश्रयणो; B1 अग्रहणो; B2 अश्रयं यशो; B3 Dc Dn3 D5 अग्रयणो. —  $^d$ ) =  $14^d$ . B1. 4 [आ]स्मज° (for [अ]-वय°). K3 तु यः; S (except G3) स्मृतः (for तु सः).

14 Śi Ki. 2 Di om. (hapl.) 14. — b) K3 Bi. 3. 4
De Dns Ds (sup. lin.) Ti G2. 4 M निरम्रजः; K4 D2. 3
(orig.) निरम्रजः; B2 निरुचते; D5 T2 Gi [S] निरम्रतः (T2
° जः; Gi ° हः). — M2 om. (hapl.) from पुत्रेर् (in 14°)
up to सहितः (in 16°). — °) Gi. 2. 4 सहितेः (for ° तः).
— d) = 13d. Gi अंगिरसं (for एवान्वय°). T स्मृतः
(for जु सः).

15 M2 om. 15 (cf. v.l. 14); G1 om. (hapl.)
15-16. — °) B2. 4 Dc2 Dn1. n2 D3 T2 निशा (for निशा). B1 Dn3 M1 च (for तु). — b) Ś1 K1. 2 सुतौ;
G2 अपि (for तथा). — °) Dn1 भानोर् (for मनोर्).
D5 या चा°; T1 M1 एषा° (for एवा°). — d) T2 °वे पावकान्बहन्.

16 M<sub>2</sub> om. up to सहित: (in 16°); G<sub>1</sub> om. 16 (cf. v.l. 14, 15). — °) K<sub>4</sub> पूज्यंते; B<sub>2</sub> युज्यते. K<sub>2</sub>. 4 Dn<sub>3</sub> D<sub>1</sub> हविषाग्रेग; T G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> हविषा (T<sub>1</sub> °षां) योग्रे. — °) B<sub>2</sub> चातुर्मास्येन; D<sub>5</sub> °स्थे ह. — °) Ś<sub>1</sub> पंचान्यस°; K<sub>1</sub> पचन्या स°; B<sub>2</sub>. 4 पर्जन्य: स°. — d) Dc Dn<sub>3</sub> च स:; T<sub>2</sub> वत: (for त स:).

17 °) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub>. 3 D<sub>2</sub> M<sub>1</sub> transp. लोक and सर्व °.

— b) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>5</sub> प्रमु: (for प्रति:).

K<sub>5</sub> B D<sub>11</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>1-4</sub>. 6 G<sub>3</sub> प्रिपच्यते; D<sub>11</sub> D<sub>15</sub> M<sub>1</sub>

°पद्यते. — d) B<sub>1</sub> यो (for वे). S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>)

द्वितीयस्त (G<sub>2</sub>. 4 °स्ता)प्रसः सुतः. — After 17<sup>cd</sup>, T G<sub>1</sub>. 4

M repeat 3, 209. 16-21. — G<sub>2</sub> M om. 17<sup>cf</sup>. — 17<sup>cf</sup> =

3. 209. 21<sup>cd</sup>. — <sup>e</sup>) Ś1 K2. 3 D2. 3. 5 G4 त्विष्टं; K1 त्विष्टं; K4 स्पृष्टं; B8 Dc2 शि° (for स्वि°). Ś1 K1. 2 गुद्धं; K8. 4 D1-3. 5 T G1. 4 बाह्यं; B1 गृद्धं (for आउपं). — <sup>1</sup>) B2 शिष्ट<sup>°</sup>; D8 स्विष्ट<sup>°</sup>; G1 मिष्ट<sup>°</sup> (for स्विष्ट<sup>°</sup>). K8 B D (except D2. 8) G8 परमस्तु स:; G1. 4 परसंमत:

18 a) D<sub>2</sub>. s कन्यका; G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> कन्या या (for कन्या सा). S (except G<sub>3</sub>) हरिणी (for रोहिणी). — b) K<sub>1</sub> कर्यपो:. K<sub>2</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 4 सुता:. — c) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> कर्द-मस्य; B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> कर्मणोसी. K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> M<sub>1</sub> सा; B<sub>4</sub> वा (for [अ]सी). K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> भवद्; T<sub>1</sub> वही (for बभी).

19 a) Ś1 K B1 D2. 3. 5 T G1. 2. 4 M1 प्राणम् (as in text); the rest प्राणान्. — Dn2 om. 19<sup>cd</sup>. — c) K2 D3 यस्य (for तस्य). — d) M2 तस्य (for शब्द-). Ś1 K D1-3. 5 साधक: (for ैन:).

20 a) G1 गुक्कं कृष्णं (for गुक्ककृष्ण-). D2 गती; B4 S (except T2 G3) चपुर् (for गतिर्). S1 देहो; K2 देहे (for देवो). — b) D1 विश्वते यो (for यो बिभर्ति). B1 Dc2 D2 T1 G2. 4 M1 हताशन:

21 <sup>ab</sup>) Ś1 K D1-3. ь परमर्षि च यं प्राहुः कपिलं यतयः (Ś1 K1. 2 सुनयः) सदा. — °) Ds S (except G3) तु (for स).

22  $^{a}$ )  $K_{3}$ . 4 अग्ने ( $K_{4}$   $^{a}$ नं) यच्छति भूतानां;  $B D G_{3}$  अग्नं ( $D_{2}$  अग्नं) यच्छति भूतानां;  $T_{1}$   $G_{1}$ . 2. 4 M योंतर् ( $T_{1}$  यो नियच्छति भूतानि. —  $^{b}$ )  $B_{1}$  गच्छति; T  $G_{1}$ . 2. 4  $M_{1}$  चेष्टंति (for भूतानि).

23 °) Ś1 K2. 8 अवस्जत्; B1 अप्यस्जत्; B2 D4. 6 M2 अस्जत; T1 अस्जन्य:; T2 G1. 2 चा(G1 च)स्जतान्; G4 च सस्जे; M1 अभ्यस्जत् (for समस्जत्). — b) K3 T1 अग्निहोत्रस्य दुष्टस्य प्रायश्चित्तार्थम्यस्यणान् ॥ २३ संस्पृशेयुर्यदान्योन्यं कथंचिद्वायुनाग्नयः । इष्टिरष्टाकपालेन कार्या वै शुचयेऽग्नये ॥ २४ दक्षिणाग्निर्यदा द्वाभ्यां संसुजेत तदा किल । इष्टिरष्टाकपालेन कार्या वै वीतयेऽग्नये ॥ २५ यद्यग्नयो हि स्पृश्येयुनिवेशस्था द्वाग्निना । इष्टिरष्टाकपालेन कार्या तु शुचयेऽग्नये ॥ २६

अग्निं रजखला चेत्स्नी संस्पृशेदग्निहोत्रिकम् । इप्टिरप्टाकपालेन कार्या दस्युमतेऽग्नये ॥ २७ मृतः श्र्येत यो जीवनपरेयुः पश्चवो यथा । इप्टिरप्टाकपालेन कर्तव्यामिमतेऽग्नये ॥ २८ आर्तो न जुहुयादग्निं त्रिरात्रं यस्तु ब्राह्मणः । इप्टिरप्टाकपालेन कार्या स्यादुत्तराग्नये ॥ २९ दर्शे च पौर्णमासं च यस्य तिष्ठेत्प्रतिष्ठितम् ।

C. 3. 14206 B. 3. 221. 30

 $M_2$  नव;  $M_1$  नृप (for भुवि).  $T_2$   $G_1$ . 2.4 पावकान्प्रथिती जस:. —  $^d$ )  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 2 उल्बणं;  $K_3$   $D_1$ . 5 उद्दहन्;  $T_1$   $G_1$  उद्दहेत्;  $G_2$ . 4 उद्दलान् (for उल्बणान्).

24 24°=25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°. — <sup>a</sup>) = (var.) 26<sup>a</sup>. K<sub>4</sub> वे विधये; B<sub>1</sub> दस्युमते; D<sub>11</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. s M वे (M D<sub>11</sub> वि-) विचये; D<sub>1</sub> विविधये; D<sub>3</sub> सुमतये; T<sub>1</sub> तंतुमते; T<sub>2</sub> [अ]पि प्रचये; G<sub>1</sub> [अ] अपतये; G<sub>2</sub>. 4 तु शुचये. — After 24, T<sub>1</sub> reads 30.

25 Śı Kı. 2. 4 om. (hapl.) 25;  $D_2$  om.  $25^a-28^b$ ;  $D_5$  Tı om. (hapl.) 25-26. —  $^b$ ) K₃ संस्उयेत;  $B_2$  संश्रयेत;  $T_2$  संस्पुशेत.  $M_1$  संस्पुशेदागिनहोत्रिकं. —  $25^c=24^c$ , etc. —  $K_3$  om.  $25^d-26^d$ . —  $^d$ )  $G_1$  तु शुचये;  $G_2$  विविचये;  $G_4$  [अ] अपतये; M स्याद्वीतये (for वे वीतये).  $B_1$  कर्तन्याभिमतेग्नये.

26  $K_3$  D2. 5  $T_1$  om. 26 (cf. v.l. 25). —  $^a$ )  $K_{1.2}$  B4 G4 यद (for यद्य ).  $\acute{S}_1$   $K_{1.2}$  4 विमृष्ये ( $K_4$  भिश्रे) युर; Dn D4. 6 G3 हि स्पृशेयुर (Dn3 स्पृशेयुश्च); D1 [5] भिमशें युर; G1. 4 [5] भिस्पृश्येयुर. —  $^b$ )  $\acute{S}_1$  विशेषस्था;  $K_4$  निवशस्था; B1 निवेशस्तं.  $K_1$  दवाग्नये. —  $^c$ ) = 24 $^c$ , etc. Dc अष्टाकपाले तु. —  $^d$ ) = (var.) 24 $^d$ . B3 हि; B4 Dc  $^a$ ;  $T_2$   $M_1$  स्थात् (for g). B2 कार्या पार्थकृतेग्नये. — After 26,  $T_2$  G1. 2. 4  $M_1$  read 31.

27 D2 om. 27 (cf. v.l. 25); K1 om. (hapl.) 27-29. M2 transp. 27 and 28; T1 reads 27 after 30. — a) K4 Dc1 D1. 3. 5 अपनीन् (for अर्पन). Ś1 K2. 4 D1. 3 या (K4 च also); K8 B2 Dc1 Dn1. n3 D4. 6 वे; Dn3 D5 च (for चेत्). — b) Ś1 अपनहोत्रिणं; K2 णा; K3. 4 D1. 3. 5 कान्; B1. 4 Dc2 Dn1 होत्रकं; T2 G2. 4 M2 आगिनहोत्रिकं. — 27°=24°, etc. — Dc1 om. 27°. — d) Dn1 कुर्याद् (for कार्या). K4 B1 चागिनमते; B2 पिट्टिं; Dn1 अप्सुं; Dn2 D4 वसुं; T1 G1 तंतुं; T2 G4 त्वस्य चये; G2 M2 तु (M2 त्वा-) ग्रुचये; M1 तृष्टिमते (for दस्युं).

28 D<sub>2</sub> om. 28<sup>ab</sup>; K<sub>1</sub> om. 28 (cf. v.l. 25, 27); T<sub>1</sub> om. (hapl.) 28-29. M<sub>2</sub> transp. 27 and 28. — a) G<sub>2</sub>. 4 मृते (for मृत:). D<sub>5</sub> स्प्रेत; T<sub>2</sub> चु नचु (for श्रूपेत). B Dc Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>8</sub> जीव: (for जीवन्). — b) S (except G<sub>3</sub>; T<sub>1</sub> om.) परासु: (for परेयु:). G<sub>1</sub>. 2. 4 अग्रुचिर् (for परावो). B<sub>2</sub>. 3 D (except D<sub>5</sub>; D<sub>2</sub> om.) G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> यदा; B<sub>4</sub> यदि (for यथा). — 28<sup>c</sup> = 24<sup>c</sup>, etc. — D<sub>5</sub> om. (hapl.) from सुरिम up to कार्या (in 29<sup>d</sup>). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> कार्या चारिनमते; K<sub>4</sub> कार्या स्यादुत्तरा (=29<sup>d</sup>); B<sub>1</sub>. 4 कार्यो वे वीतये (B<sub>4</sub> ग्रुचये); D<sub>11</sub>. n<sub>2</sub> कार्या सुरिममते (hypermetric!); T<sub>2</sub> कार्या द्यरिन ; G<sub>1</sub>. 2. 4 कार्या वसु (cf. v.l. 30<sup>d</sup>).

29 K<sub>1</sub> T<sub>1</sub> om. 29; D<sub>5</sub> om. from 29<sup>a</sup> up to कार्या (cf. v.I. 25, 28); Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 4 om. (hapl.) 29. — b) B<sub>4</sub> S (except G<sub>3</sub>; T<sub>1</sub> om.) वे द्विज्ञ: (for ब्राह्मणः). K<sub>3</sub> संस्पृशेदिनिहोत्रिकं (=27<sup>b</sup>). — 29<sup>a</sup>=24<sup>c</sup>, etc. — D<sub>6</sub> om. 29<sup>d</sup>-30<sup>d</sup>. — d) K<sub>3</sub> चारिनमते°; B<sub>1</sub> M<sub>2</sub> तु शुचये°; D<sub>3</sub> दस्युमते°; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 तंतुमते° (for स्यादुत्तरा°). M<sub>1</sub> कर्तव्याप्समतेग्नये.

30 D6 om. 30 (cf. v.l. 29). K4 D1. 5 transp. 30 and 31; T1 reads 30 after 24. — a) Ś1 दाइयें; K1 T2 G1. 2. 4 दहों; T1 दही श्र (for दहों). Ś1 मास्ये; K2 मास्ये; K3 B1. 3 M मास्ये; T1 मास्यः; T2 G1. 2. 4 मास्यां (for मासं). D1 दहायां पीर्णमास्यां वा. — b) Ś1 K1. 2 यस्य तिष्ठति प्र(Ś1 सु)स्थितं; K3. 4 B1 D1-3 यस्य तिष्ठते प्रस्थितं; T2 G1. 2. 4 यस्य तिष्ठते प्रतिष्ठितः. — d) Ś1 K D1 पथि(K4 चाग्नि)म(K3 ग)तेग्नये; T1 सुमतये (for पथिक्ते के). D2. 3 कर्तव्याभिमतेग्नये (= 28d). — After 30, T1 reads 27.

31 Ś1 K1-3 D2. 3 T1 M2 om. (hapl.) 31. T2 G1. 2. 4 M1 read 31 after 26; K4 D1. 5 transp. 30 and 31. — a) K4 T2 G1. 2. 4 स्तकारिनर्. G1. 2. 4 स्तकारिनर्. D5 चान्यं; T2 चारिन: (for चारिन). — b) G2. 4 M1

C. 3. 14205 B. 3. 221. 30 K. 3. 223. 30 इष्टिरष्टाकपालेन कार्या पथिकृतेऽयये ॥ ३० स्रतिकाग्निर्यदा चाग्निं संस्पृशेदग्निहोत्रिकम् ।

इष्टिरष्टाकपालेन कार्या चामिमतेऽमये ॥ ३१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकाद्दाधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २११ ॥

# २१२

मार्कण्डेय उवाच ।
आपस्य ग्रुदिता भार्या सहस्य परमा प्रिया ।
भूपतिर्भुवभर्ता च जनयत्पावकं परम् ॥ १
भूतानां चापि सर्वेषां यं प्राहुः पावकं पतिम् ।
आत्मा भ्रुवनभर्तेति सान्वयेषु द्विजातिषु ॥ २
महतां चैव भूतानां सर्वेषामिह यः पतिः ।

आग्निहोत्रिकं. —  $31^c=24^c$ , etc. —  $^d$ )  $T_2$   $G_2$ . 4 हाप्सुमते;  $G_1$  समतये;  $M_1$  तंतुमते (for चाग्निमते).

Colophon. — Major parvan: Śi K² Dn² G². 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 M² माकंडेयसम(M² मा)-स्या (followed in M² by आंगिरस). K1. 3. 4 B D G³ (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 220; Dn² 219; D1 223; T G1 M (M² inf. lin.) 213; G². 4 M² (orig.) 215. — Śloka no.: Dn1. n² 32; D1 31.

## 212

1 " ) K2 Dc Dn1. n2 D2. 6 G8 Cnp आपस्य दुहिता; K4 आपद्य दुहिता (m as in text); D1 आपवस्य सुता (for आपस्य सुता). — b) S (except G3) सा चास्य (for सहस्य). S1 K2 D1-3 T2 G1. 2. 4 M2 परमप्रिया. — c) = 5°. D2. 6 T G2. 4 भूपति (for भूपतिर्). K1 B1 D1 भवः; T G1. 2. 4 भूतः (for भुवः). B1 T G1. 2. 4 भूतः (for भुवः). B1 T G1. 2. 4 भतः (for भुवः). G1. 2. 4 भूतः (for भुवः). T G1. 2. 4 भूतः (for भूवः). T G1. 2. 4 भूतः (for जनयत्). T G1. 2. 4 जनयामास पावकः

2 Śi Ki. s om. 2 (cf. v.l. 1); Ds om. 2<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>)
Ks. 4 Ds. 5 Ti चैव; Bs Dci Dni. ns Di Ts Gs सापि;
Bs अपि (for चापि). — <sup>b</sup>) Ks Di. 2. 5 परं; Bi प्रति (for

भगवान्स महातेजा नित्यं चरित पावकः ॥ ३ अग्निर्गृहपितर्नाम नित्यं यज्ञेषु पूज्यते । हुतं वहित यो हव्यमस्य लोकस्य पावकः ॥ ४ अपां गर्भो महाभागः सहपुत्रो महाद्भुतः । भूपितर्भुवभर्ता च महतः पितरुच्यते ॥ ५ दहन्मृतानि भूतानि तस्याग्निर्भरतोऽभवत् ।

पतिम्). —  $^c$ ) B4 M ° भर्ता च; D2 ° कर्तेति; T G1. 2. 4 ° कर्ता च (T तु) (for ° भर्तेति). —  $^d$ ) B4 योन्वयेषु; Dc2 D2 T1 M सोन्वयेषु; T2 G1. 2. 4 सोध्वरेषु. B2 D1. 2. 5 S (except G3) द्विजातिभिः. K4 सान्वये बुद्धिजातिभिः (m as in text).

3 Śi Ki. 8 om. 3 (cf. v.l. 1). — ab) Bi अन्येषां (for महतां). Bs Gi चापि (for चैव). Mi transp. भूतानां and सर्वेषां. K4 Di-3. 5 अपि; Bi. 4 T2 M चैव; Ti Gi एव; G2 चापि (for इह). G4 च यथा (for इह यः).

4 Śi Ki. 3 om. 4 (cf. v.l. 1); M<sub>2</sub> om. 4-5. — °) K<sub>2</sub> दुतं; K<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 अयं; Bi T G<sub>1</sub>. 2.4 M<sub>1</sub> आज्यं (for हुतं). M<sub>1</sub> हृडयं स (for यो हृडयम्). — <sup>d</sup>) B<sub>2</sub> तस्य; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2.4 M<sub>1</sub> सर्व- (for अस्य).

5 Ś1 K1. 8 om. 5 abc; M2 om. 5 (cf. v.l. 1, 4).

— a) B2 अयमेव (for अपां गर्भो). K2 B4 Dn1 D6 G1

महाभाग; G4 गा:. — b) K2 B4 Dn D4. 6 G3 सत्वभुगो

(for सहपुत्रो). T2 G2 महान्श(G2 प्र)भु: (for महाद्भुतः).

— b) = 1c. K2 D1 भव-; T1 G1 भूत- (for भुव-). T

G1. 2 कर्ता (for भर्ता). G4 भुवनार्तश्च (for भुवभर्ता च).

6 °) B4 D5 भूतानि (for मु°). T G1. 2. 4 मृ(T1 भू) ता वहंतो हब्यानि; M मृतिं वह (M2 °हं) ति भूतानां. — b) D5 तथा °; M1 तत्रा ° (for तस्या °). T G2. 4 [अ] मेरग्रजो (for [अ] निर्मरतो). K4 भव एव तु; M1 विद्वतो °; M2 वहना ° (for भरतो Sभवत्). — °) K2. 8 B4 D2 M अग्निष्टोमे तु; B1-8 ° ष्टोमेन; D3. 5 ° ष्टोमेति; T G1. 2. 4 ° ष्टोमस्तु. D5 नियम

अग्निष्टोमे च नियतः क्रतुश्रेष्टो भरस्य तु ॥ ६ आयान्तं नियतं दृष्टा प्रिववेशार्णवं भयात् । देवास्तं नाधिगच्छन्ति मार्गमाणा यथादिशम् ॥ ७ दृष्टा त्विग्निरथर्वाणं ततो वचनमत्रवीत् । देवानां वह हव्यं त्वमहं वीर सुदुर्वलः । अथर्वन्गच्छ मध्वक्षं प्रियमेतत्कुरुष्व मे ॥ ८ प्रेष्य चाग्निरथर्वाणमन्यं देशं ततोऽगमत् । मत्स्यास्तस्य समाचख्युः कुद्धस्तानिष्ठरत्रवीत् ॥ ९ मध्या वै विविधैर्भावैभिविष्यथ शरीरिणाम् । अथर्वाणं तथा चापि हव्यवाहोऽत्रवीद्वचः ॥ १०

अनुनीयमानोऽपि भृशं देववाक्याद्वि तेन सः।
नैच्छद्वोद्धं हविः सर्वं शरीरं च समत्यजत् ॥ ११
स तच्छरीरं संत्यज्य प्रविवेश धरां तदा।
भूमिं स्पृष्ट्वासृजद्धातृन्पृथकपृथगतीव हि ॥ १२
आस्यात्सुगन्धि तेजश्च अस्थिभ्यो देवदारु च।
श्लेष्मणः स्फटिकं तस्य पित्तान्मरकतं तथा ॥ १३
यकृत्कृष्णायसं तस्य त्रिमिरेव बग्नः प्रजाः।
नखास्तस्याभ्रपटलं शिराजालानि विद्वमम्।
शरीराद्विविधाश्चान्ये धातवोऽस्याभवन्तृप ॥ १४
एवं त्यक्त्वा शरीरं तु परमे तपसि स्थितः।

C. 3. 14223 B. 3. 222. 16 K. 3. 224. 16

(for °त:). —  $^d$ )  $K_4$   $D_5$  M °श्लेष्ठे (for °श्लेष्ठो).  $\acute{S}_1$   $K_{1.2.4}$   $D_{1-3}$  भवस्य तु;  $B_4$  S (except  $G_3$ ) भवत्युत;  $D_5$  भविष्यति (for भरस्य तु). — After 6, Dc Dn  $D_5$  ins.:

1054\* स वह्निः प्रथमो नित्यं देवैरन्विष्यते प्रभुः।

- 7  $^a$ )  $D_{2.\ 3}$  आयातं;  $T_1$  आयाद्यो (for आयान्तं).  $^c$ )  $K_4$  Dn  $D_{4.\ 6}$   $G_3$  देवास्तत्रापि (  $D_{11}$   $D_{4.\ 6}$   $^{\circ}$ धि-) गच्छंति.  $^d$ )  $T_1$   $^{\circ}$ दिशः;  $T_2$  तथा;  $G_{1.\ 2.\ 4}$   $M_2$   $^{\circ}$ तथं ( for  $^{\circ}$ दिशम्).
- 8 °)  $D_2$  च त्वं (sic);  $T_2$  च (for त्वस्). ³)  $B_1$  महावीर (for अहं वीर). T  $G_1$ . 2. 4 M अहं ( $T_2$  महान्) देवेषु दुवंछ: ( $G_1$  दुर्लभः). °)  $K_1$  B D (except  $D_{1-3.5}$ )  $G_3$   $M_2$  अथ त्वं ( $M_2$  तान्) (for अथवंन्). Ś1  $K_2$   $D_{2.5}$   $G_3$   $G_4$   $G_4$   $G_5$   $G_4$   $G_5$   $G_6$   $G_7$   $G_8$   $G_8$  G
- 9 °) K4 D3 T G1. 4 प्रेक्ष्य (for प्रेष्य). b) K1. 2 Dc अन्यदेशं. Ś1 K1. 2 ततो गतः; T2 अथागमत्. c) K3 D2 तस्य समाचक्षुः; T2 G2 समस्तमाचक्युः.
- $10^{-a}$ )  $B_8$  भोगैर् (m भावैर् as in text). b)  $K_1$  भविष्यत;  $K_2$  ध्यंति (for ध्यंथ).  $B_1$  शरीरिणः. c)  $D_5$  तथा पाह;  $T_1$  तथोवाच;  $G_1$  तथा चाचिर् (for तथा चापि).  $G_2$ 0)  $G_3$ 0 महामितः;  $G_4$ 1 तदा वचः (for Saalge:).
- 11 a) Hypermetric! Śi अनुपीय ; Bi अन्वीय (for अनुनीय). Śi Ki. 2. 4 Dn Ds. 4. 6 Gs हि; Ti [S]ति-(for Sपि). Т² अनुनीयमानेन भृशं. b) Śi च तेन सः; K4 D². 3 द् द्विजोत्तम; Dn³ द् द्विजेन सः; Di. 5 द्विचेतनः; S (except G³ M²) निवतेन सः (for द्वि तेन सः). °) K3 पूर्व; Dn³ सोढुं; Di शर्वः (for सर्व). a) Bi-3 D (except Di-3. 5) G³ चापि सोस्यजत्; Ti च तथास्य ; T² G1. 2. 4 M च परिस्यज(T³ G1 चे) त् (for च समस्यजत्).

 $12^{-a}$ )  $B_1$  तच्छरीरं च;  $T_1$  ततः शरीरं (for स तच्छरीरं). De संन्यस्य (for °त्यज्य). —  $^b$ )  $\acute{S}_1$   $K_1$ .  $_2$  धरां तथा;  $M_1$  धरातछं. —  $^c$ )  $B_2$  भूमिष्टश्चाजहाद्धात्न् (m as in text); T  $G_1$  भूमिं स्पृष्ट्वा ततस्तेन ( $T_2$  पृथग्धात्न्;  $G_1$  जडीकुर्वन्). —  $^a$ )  $T_1$  धात्नसृजताथ वै.

- 13 °) Ś1 प्राय:; K B1. 8 Dn T2 G3 M पू( K2 प्रि)यात्; B2 पूर्य; B4 यूपान्; T1 आयात् (for आस्यात्). Ś1
  K1 सगंधि; K2 स्वगंधि; K3 B2 D2 T2 सुगंधं; K4 B1. 4 Dc
  Dn D4-6 G8 सगंधं (for सुगन्धि). ³) T1 अचिभ्यो
  (for अस्थि°). °) B1 श्रेष्टमाणं; G1. 2. 4 ° दमणा. K1 B
  Dn D4. 6 T G3 M स्फाटिकं. Ś1 K B4 D2. 3. 5 चापि (for
  तस्य). व) T1 पीतान्; T2 पीतं (for पितान्). Dn1 G8
  मारकतं; M1 मरकतस्. D3 यथा (marg. sec. m. तथा as
  in text).
- 14 a) B2 यत्त; B3 जगत; D2 यत्तत; T1 पादान; M शकुत; G1. 2. 4 वातात (for यकुत्). T1 कार्णायसं; G2. 4 कृष्णायसस; M कृष्णाभवत. S1 K1. 2 चापि (for तस्य). T2 शकुत्कृष्णाभ्रमभवत्. b) S1 K1. 2 transp. त्रिभिः and वसुः. S1 K1-3 B1. 4 D2. 3. 5 एमिर् (D2 एव also); Dn1 एष; S (except G3) एतर् (for एव). Dn1 प्रभुः; D2. 5 S (except G1. 3) बहु- (for बसुः). T1 M प्रभा (for प्रजाः). c) S (except G3) त्वचस (for नखास्). d) S1 K1-3 सुषाजालानि; B3. 4 D2. 3 M सायुजा ; T G1. 2. 4 सायुजं चापि. G1 विश्रमं (for विदुमम्). e) B Dc Dn3 D4. 6 T G3 M2 शरीरं (for शरीराद्).
- 15 <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> सुक्तवा; D<sub>5</sub> त्यज्य; G<sub>2</sub> कृत्वा (for त्यक्तवा). Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>, 3, 5 तत्; B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>1</sub>, 4, 6 G<sub>3</sub> च (for तु). <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> °साच्छादित:; D<sub>5</sub> °साप्यायित: (for °सोत्थापित:). B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> पुरा; G<sub>4</sub> तथा (for तदा).

C. 3. 14224 B. 3. 222. 17 K. 3. 224. 17 भृग्वङ्गिरादिभिर्भूयस्तपसोत्थापितस्तदा ॥ १५ भृगं जन्ताल तेजस्वी तपसाप्यायितः शिखी । दृष्ट्या ऋषीन्भयाचापि प्रविवेश महार्णवम् ॥ १६ तसिन्नष्टे जगद्भीतमथर्वाणमथाश्रितम् । अर्चयामासुरेवनमथर्वाणं सुर्षयः ॥ १७ अथर्वा त्वसृजल्लोकानात्मनालोक्य पात्रकम् । मिषतां सर्वभृतानासुन्ममाथ महार्णवम् ॥ १८ एवमग्निभेगवता नष्टः पूर्वमथर्वणा । आहृतः सर्वभृतानां हृन्यं वहति सर्वदा ॥ १९ एवं त्वजनयद्धिष्ण्यान्वेदोक्तान्विबुधान्बहृन् । विचरन्विवधान्देशान्भ्रममाणस्तु तत्र वै ॥ २० सिन्धुवर्ज पश्च नद्यो देविकाथ सरस्वती । गङ्गा च शतकुम्मा च शरयूर्गण्डसाह्वया ॥ २१ चर्मण्वती मही चैव मेध्या मेधातिथिस्तथा । ताम्रावती वेत्रवती नद्यस्तिस्रोऽथ कौशिकी ॥ २२ तमसा नर्मदा चैव नदी गोदावरी तथा । वेण्णा प्रवेणी मीमा च मेद्रथा चैव मारत ॥ २३ मारती सुप्रयोगा च कावेरी सुर्भुरा तथा । कृष्णा च कृष्णवेण्णा च किपला शोण एव च । एता नद्यस्तु थिष्ण्यानां मातरो याः प्रकीर्तिताः ॥ २४

16 <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> तप्त्वा च (for जज्वाल). — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub> तेजसा (for तपसा). K<sub>1</sub>[अ]प्यायतः; K<sub>2</sub> [अ]प्यजितः (for [आ]प्यायितः). T<sub>2</sub> शिखं. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> B<sub>1-8</sub> Dc Dn D<sub>4-6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> ऋषि; K<sub>3</sub> मुनि; K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> मुनीन; M<sub>1</sub>[अ]थर्षीन् (for ऋषीन्). Ś1 K<sub>2</sub> द्यु च निर्भयश्चापि.

17 b) Ś1 K4 D6 उपाश्रितं; K2. 8 B1-3 Dc D2-4. 6 G2 अपा (for अथा). — c) S (except T1 G3) एनं च (for एवेनम्). — d) K1 अपाश्रितं; B Dc Dn D4. 6 G1. 8 सुरादयः (B4 महर्षयः; Dn3 उपाश्रितं) (for सुर्षयः).

18 °) Ś1 K1. 2 [अ]थ स्°; K8 विस्°; B3 [अ]त्र स्°; D4 न्यस्°; D5 संस्°; D6 [अ]नुस्°; G3 [अ]न्वस्° (for त्वस्°). Ś1 K2 B4 लोकम् (for लोकान्). B1 D2 T G1. 2. 4 M अथवाणं श्रितान् (B1 स्जन्; D2 श्रतान्; G4 श्रुतान्) लोकान्. — b) T1 आत्मनि. Ś1 K1. 2 D3. 5 T2 लोकः; G1. 2. 4 [आ]लोच्य (for [आ]लोक्य). K1. 2 पावनं; D2 S (except T1 G3) पावकः; D3 पाशकः (for पावकम्). — °) Ś1 K2. 8 B1 Dc D2. 3. 5 T1 सर्वलोकानाम्. — d) T1 G1. 2. 4 M1 उन्ममज महाणेवात्.

19 b) B<sub>2</sub> पुनर् (for पूर्वम्). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> आहृत: (for °हतः).

20 °) K<sub>8</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1. 6</sub> T G<sub>1. 4</sub> M एष (for एवं). Ś1 K<sub>2</sub> तु जनयन्; B<sub>2</sub> ते जनयद्; Dc D<sub>5</sub> त्वजनयन् (for त्वजन°). — °) K<sub>2</sub> B<sub>1-3</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>5. 6</sub> S (except T<sub>2</sub> G<sub>8</sub>) विविधान् (for विबुधान्). — °) K<sub>3</sub> विचिन्वन्; B<sub>4</sub> संचरन्; G<sub>2</sub> विचरद् (for विचरन्). — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> आस्य° (for अम°). D<sub>5</sub> च (for तु).

21 °) K1 सिंधुवर्जे; K2 नर्वै; B Dc Dn D1. 8. 4. 6 Gs सिंधुं (Dc Dn1 धु-) नदं (B2 संज्ञं); D2 वर्ये; D5 राद्याः; T1 G2 वर्ज्याः (G2 वर्जाः); T2 वस्याः; G1. 4 थेवा; M ° वर्याः (for ° वर्जं). K2 B D (except D2. 5) G3 नवं (for नवो). —  $^{b}$ ) T1 देविकां च; T2 देविकाथ. T1 सरस्वतीं —  $^{c}$ ) T1 गंगां च. T2 शतकुंभां; G2 शातकुंभाः. —  $^{d}$ ) Many MSS. सरयूर् or शरयुर्. Dc कुंडसा ; K4m B3n D3 (sup. lin.). 5 गंडका ; T2 गंधसा (for गण्डसा ).

22 b) B<sub>4</sub> S (except T<sub>1</sub> G<sub>3</sub>) मेधा समृति (for मेधा तिथि). Dn तदा (for तथा). — c) T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> इरा T<sub>2</sub> M होरा (for ताम्रा). — d) S<sub>1</sub> K D<sub>1.3.5</sub> गौतर्म (for कीशिकी).

23 °) Dc Dn3 विपाशा (for तमसा). — °) T आहि- (for नदी). — Ś1 om. (hapl.) 23°-24°. — ° K3. 4m D1. 2 वेण्योपवेण्यो; B1. 3 Dc Dn D3. 4. 6 G वेणोपवेणा; B3. 4 वेण्वापवेण्या; D5 वेणावेण्यो च; T2 घंट प्रवेणी; G1 पेण्णा प्र°; G2. 4 बण्णा प्र° (for वेण्णा प्र°). T विण्णा च मणिभिन्ना च. — °) K D1-3. 5 महगा; B D Dn D4. 6 G3 वडवा; T1 महता; T2 महथा; G1. 4 में हथा G2 में हथा (for मेहथा).

24 Ś1 om. 24ab (cf. v.l. 23). — a) K1. 2.

D1-3. 6 M भरता (for भारती). T1 भरतस्याप्रयोगा च

T2 G1. 2. 4 सुप्रयोगा च कावेरी. — b) K1 सखरा; K2 सुस्वरा

K3 D6 सुपुरा; K4 D2. 3 सुरसा; B4m Dc2 Dn3 सुप्रभ

(B4 orig. घर्चरा); Dc1 सुप्रजा; D1 सुरता; T1 सुहुरा (fo

सुर्भुरा). T2 G1. 2. 4 सा नदी मञ्जुरा (T2 दुमैदा; G

चार्जुन) तथा. — c) Ś1 K4 सुवेणा (Ś1 oणा); K1.

भूवेण्णा; K3 दुवेणा; D1. 2 त्रिवेणा (for कृष्णा च). K2
D1. 2 वेणा; T2 वर्णा; G1 पेण्णा; G2. 4 वण्णा (fo

वेण्णा). B Dc Dn D3-6 G3 तुंगवेणा (B oवा) कृष्ण

वेणा (B oवा); T1 तुंगबिण्णा कृष्णविण्णा. — d) Ś1 K

D1-3 किपशा; K1. 2 किथता; K8 कटमा; T1 G2. 4 N

अद्भुतस्य प्रिया भार्या तस्याः पुत्रो विद्भूरथः । यावन्तः पावकाः प्रोक्ताः सोमास्तावन्त एव च ॥ २५ अत्रेथाप्यन्वये जाता ब्रह्मणो मानसाः प्रजाः । अत्रिः पुत्रान्स्रष्टुकामस्तानेवात्मन्यधारयत् । तस्य तद्भ्रह्मणः कायान्त्रिईरन्ति हुताञ्चनाः ॥ २६ एवमेते महात्मानः कीर्तितास्तेऽग्नयो मया । अप्रमेया यथोत्पन्नाः श्रीमन्तस्तिमिरापहाः ॥ २७

अद्भुतस्य तु माहात्म्यं यथा वेदेषु कीर्तितम् । तादृशं विद्धि सर्वेषामेको ह्येष हुताश्चनः ॥ २८ एक एवेष भगवान्विज्ञेयः प्रथमोऽङ्गिराः । बहुधा निःसृतः कायाज्ज्योतिष्टोमः क्रतुर्यथा ॥ २९ इत्येष वंशः सुमहानग्नीनां कीर्तितो मया । पावितो विविधैर्मन्त्रैईव्यं वहति देहिनाम् ॥ ३०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वाद्शाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २१२॥

# २१३

# मार्कण्डेय उवाच । अग्रीनां विविधो वंद्यः कीर्तितस्ते मयानघ ।

काळिमा;  $T_2$  कलमा;  $G_1$  काशिका;  $M_2$  कथिमा (for कपिला). —  $K_3$  om. (? hapl.)  $24^g-25^d$ . —  $^g$ )  $B_3$  नित्या: (m नद्यः as in text).  $B_1$  दिष्टयानां;  $B_3$   $D_2$  धिष्टयां;  $G_2$  धृष्ण्यां (for धिष्ण्यां). —  $^f$ )  $G_1$  प्रतिष्टिताः (also प्रकीर्तिताः as in text).

25 Ks om. 25 (cf. v.l. 24). — a) Ś1 K1. 2 अथ तस्य; T2 अहुतस्य (for अद्भुतस्य). — b) K1 BD (except D2. 3. 5) T1 G3 तस्य; G1 मम (for तस्याः). Ś1 K1. 2. 4 D2. 3. 5 विभूरिति; B Dc Dn D1. 4. 6 G3 विभू (Dc दू)रिसः; T1 विद्र्रथः; T2 वध्रथः. — d) D2 प्रहास (for सोमास). B2 हि; Dn D1. 4. 6 G तु (for च).

26 °) Ś1 K D1-3. ६ चैव (for चापि). — °) K4 ब्रह्मणा; Dc ब्राह्मणो. Ś1 K B Dc D2-6 मानसी (Dc2 D5. ६ °सी:) (for °सा:). Ś1 K1. 2 B2-4 D8. 4 प्रजा (for प्रजा:). — °) Ś1 K1 B1 अत्रे:; S (except G8) अपिनः (for अत्रिः). Ś1 K8 B1. 4 Dc D4. 6 स्रष्टुकामान् (K3 Dc1 °कामाः); K1 D2 द्रष्टुकामाः (D2 °कामः); Dn1 सुष्टुकामान्; T1 सुष्टुवे तान् (for स्रष्टुकामाः). — °) K2 [अ]वार °; G1. 4 [अ]वार °; M1 [अ]कार ° (for [अ]वार °). — °) T1 ततस् (for तस्य). Ś1 K2. 3 B1 D1. 5 T M तान्; B4 D2. 3 ते; G1. 2. 4 च (for तद्). Dc2 D5 कार्योन् (for कायान्). — ') B1 निर्देहंति; B4 निर्वहंति; D2. 3 निरहंति; T1 निर्हरेतु; G2 निर्हरंत. K1. 3 Dc2 D1 हुताश (D1 °शि)नः; Dn3 T M हुताशनान् (T1 °त्).

27 K<sub>1. 2</sub> om. (hapl.) 27-28. — <sup>a</sup>) Ś1 महाकाया:;

## शृणु जन्म तु कौरव्य कार्तिकेयस्य घीमतः ॥ १ अद्भुतस्याद्भृतं पुत्रं प्रवक्ष्याम्यमितौजसम् ।

C. 3. 14242 B. 3. 223. 2 K. 3. 225. 2

Dc2 °त्मानं (for °त्मानः). — b) T1 तु (for ते). D1 महानघ (for Sरनयो मया). D2 मता:; T2 G1. 2 यथा; G4 तथा (for मया). — °) T1 °मेयबलो °(for भेया यथो °).

28 K<sub>1</sub>. 2 om. 28 (cf. v.l. 27). —  $^a$ )  $D_5$  G<sub>4</sub> अत्य-द्धतस्य (for अद्भुतस्य तु). M<sub>1</sub> च (for तु). —  $^b$ ) K<sub>8</sub> T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> देवे (for वेदे ). —  $^c$ )  $D_3$  तदेशं (for तादशं). T<sub>1</sub> सर्व त्वम् (for सर्वेषाम्). —  $^d$ ) S<sub>1</sub> G<sub>3</sub> ह्येषु;  $D_1$  ह्येव;  $D_5$ ह्येको (for ह्येष्).

29 <sup>a</sup>) K1 एकम्; K2 एष; D3 एवम् (for एक). — <sup>b</sup>) Ś1 K1. 2 G2 M परमोंगिरा:; T2 परमां<sup>\*</sup>; D1 G1. 4 प्रथमां (for प्रथमोऽङ्गिरा:). — <sup>c</sup>) B4 निर्जित:; T1 निस्तृता:; G2 निस्ता: (for नि:सृत:). Dc2 कार्योज; T1 कार्यो (for कायाज). — <sup>d</sup>) T1 <sup>\*</sup>ष्टोमे; M <sup>\*</sup>ष्टोमात् (for <sup>\*</sup>ष्टोम:). D6 तथा (for यथा).

30 °) K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> याचितो; B Dc Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> योचितो; D1 एधितो; G1. 4. 4 M पावको (for पावितो).

Colophon. — Major parvan: Śi K² Dn² T² G². 4 आरण्य. — Sub-parvan: Gi मार्कडेयसमस्या. Ki. 3 B D G³ M¹ (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस (followed in M¹ by समाप्त). — Adhy. name: Dni. n² D⁴ G³ अग्निसमुद्धवः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dni 221; Dn² 220; Di 224; T G1. 3 M (M² inf. lin.) 214; G². 4 M² (orig.) 216. — Śloka no.: Dni. n² D1. 6 32. C. 3. 14242 B. 3. 223. 2 K. 3. 225. 2 जातं सप्तिषिभार्याभिर्निक्षण्यं कीर्तिवर्धनम् ॥ २ देवासुराः पुरा यत्ता विनिन्नन्तः परस्परम् । तत्राजयन्सदा देवान्दानवा घोररूपिणः ॥ ३ वध्यमानं वलं दृष्ट्वा बहुशस्तैः पुरंदरः । स्वसैन्यनायकार्थाय चिन्तामाप भृशं तदा ॥ ४ देवसेनां दानवैर्यो भग्नां दृष्ट्वा महाबलः । पालयेद्वीर्यमाश्रित्य स ज्ञेयः पुरुषो मया ॥ ५ स शैलं मानसं गत्वा ध्यायन्नर्थमिमं भृशम् । शुश्रावार्तस्वरं घोरमथ सक्तं स्विया तदा ॥ ६ अभिधावतु मा कश्चित्पुरुपस्नातु चैव ह । पतिं च मे प्रदिशतु स्वयं वा पतिरस्तु मे ॥ ७

#### 213

1 Before the ref., T G1. 2. 4 ins.: 1055\* वैशंपायनः।

श्रुत्वेमां धर्मसंयुक्तां धर्मराजः कथां ग्रुभाम्। पुनः पप्रच्छ तमृषिं मार्कण्डेयं तपस्विनम्। युधिष्ठिरः।

कुमारस्तु यथा जातो यथा चाग्नेः सुतोऽभवत् । यथा रुद्राच संभूतो गङ्गायां कृत्तिकासु च । एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कौत्हरूमतीव मे ।

- M<sub>1</sub> om. the ref. <sup>ab</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>1-3</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> विविधा वंशाः कीर्तितास्त. <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> Dc D<sub>1-3</sub>. 6 T<sub>1</sub> च (for तु). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 जनम त्वं श्रुणु कौरव्य.
- 2 °) T<sub>1</sub> कर्म; M<sub>2</sub> परय (for पुत्रं). <sup>8</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> B<sub>1.2</sub> D<sub>1-8</sub> G<sub>8</sub> [अ]मितौजस:; K<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> M महौ (K<sub>2</sub> °तौ) जस:. °) K<sub>1</sub> B D (except D<sub>1-8.5</sub>) G<sub>8</sub> ब्रह्मिष- (for सप्तिष-). K<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub> -भार्यासु; T<sub>1</sub> -भार्यायां (for -भार्याभिर्).
- 3 a) B1 यलाद् (for यत्ता). b) B3 D1 T1 विनिः झंति; M1 व्यनिझंत. — c) D3 यत्रा° (for तत्रा°). K2 सर्व-; D3 तदा (for सदा). — d) D5 दिश्तिः (for क्लिपणः).
- $m{4}$   $^a$ )  $K_2$  लडध्वा (for द्या).  $^b$ )  $B_4$  बहु भिस्तै:;  $D_5$  बहु सक्तै:  $C_4$ :  $C_5$ :  $C_6$ :
- 5 T<sub>2</sub> om. 5 (cf. v.l. 4). a) B<sub>1. 4</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> हि; B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> येर् (for यो). b) G<sub>1. 2. 4</sub> हतां (for भग्नां). d) T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> संज्ञेयः (for स ज्ञेयः). B<sub>2</sub> पुरुषोत्तमः.
  - 6 °) \$1 सशैलमानसं; D2 सशैलं कांचनं. b) K3

पुरंदरस्तु तामाह मा भैनांस्ति भयं तव।
एवम्रुक्त्वा ततोऽपश्यत्केशिनं स्थितमग्रतः ॥ ८
किरीटिनं गदापाणि धातुमन्तमिवाचलम् ।
हस्ते गृहीत्वा तां कन्यामथैनं वासवोऽन्नवीत् ॥ ९
अनार्थकर्मन्कस्मान्त्वमिमां कन्यां जिहीषंसि ।
विज्ञानीहि विरमास्याः प्रबाधनात् ॥ १०
केश्युवाच ।

विसृजस्व त्वमेवैनां शक्रेषा प्रार्थिता मया। क्षमं ते जीवतो गन्तुं स्वपुरं पाकशासन।। ११ मार्कण्डेय उवाच।

एवमुक्त्वा गदां केशी चिक्षेपेन्द्रवधाय वै।

मृशं;  $Dn D_4$ .  $6 T_2 G_8$  इदं;  $D_{1-3}$  अमुं (for इमं). Ś1  $K_{1-3}$  तदा (for भृशम्). —  $^a$ )  $K_1$  मया सूक्तं;  $B_{2-4}$  अर्थ-युक्तं;  $G_{1-2-4}$  अर्थो मुक्तं. Ś1 तदा स्त्रिया (by transp.);  $K_1$  स्त्रिया मुदा.

- 7 °) K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> अभिधावत; T<sub>2</sub> अभिभूयास्तु. N (except Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2) T<sub>1</sub> G<sub>3</sub>. 4 M<sub>1</sub> मां (for मा). b) D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> त्रातुमेत्र ह (T<sub>1</sub> हि); D<sub>5</sub> त्रातुमहेति. K<sub>2</sub>. 4 G<sub>1</sub>. 2. 4 हि; B<sub>3</sub> च (for ह). c) D<sub>2</sub> प्रदश्यंतु; D<sub>3</sub> प्रादिशतु. d) T<sub>1</sub> श्रियं (for स्वयं). Ś<sub>1</sub> D<sub>6</sub> ते (for मे).
- 9 b) S (except T1 G3) °नद्रम् (for भन्तम्). c) B1. 3. 4 Dn D4. 6 G3 कन्यां तां (by transp.). — d) K4 B2 T1 G1 [ए]नां (for [ए]नं). — After 9, K1. 2 ins.:

1056\* केशिज्ञनिच्छतीं कन्यां विजने वरयस्व माम्। मयि शास्त्ररि दुष्टानां वज्रहस्ते मदोदिते।

- 10 Ś1 K1 om. 10. a) K2. 8 B4 कर्म; T2 G1 M2 कर्मा (for कर्मान्). K2 कृत्वा त्वं; G2 अस्माकं (for कस्मान्वं). b) T2 G1 M1 मा (for मां). T2 [अ]भिजानीहि. d) T1 अस्यां; T2 G1. 2. 4 अस्मात् (for अस्याः). T1 G1. 2. 4 M प्रमाथनात्; T2 भाथिनः (for बाधनात्).
- 11 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> om. the ref. <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> केशिजाग्रु (sic) (for विस्जस्व). K<sub>2</sub> T G<sub>1</sub>. 4 [ए]तां (for [ए]नां). <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> अथेनं वासवोन्नवीत्. <sup>c</sup>) B<sub>1</sub> क्षेमं ते; B<sub>2</sub> प्रेक्षंते (for क्षमं ते). K<sub>1</sub> जीविता; D<sub>5</sub> G<sub>1</sub>. 4 जीवता; G<sub>2</sub> °नो (for °तो). <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 स्तुपुरे.
- 12 B<sub>8</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 S om. the ref. b) D<sub>1</sub>. 8. 5 च (for वै). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 चिक्षेपेंद्राय वै तदा.
- 13 b) Śi कुद्ध: केशी (by transp.). D2 ह्यवास्जत्; Ti अपास् . After 13ab, S (except G3 M2) ins.:

तामापतन्तीं चिच्छेद मध्ये वज्रेण वासवः ॥ १२ अथास्य शैलशिखरं केशी क़ुद्धो व्यवासृजत्। तदापतन्तं संप्रेक्ष्य शैलशृङ्गं शतक्रतः। विभेद राजन्वजेण सुवि तन्निपपात ह ॥ १३ पतता तु तदा केशी तेन शृङ्गेण ताडितः। हित्वा कन्यां महाभागां प्राद्रवद्भश्रपीडितः ॥ १४ अपयातेऽसुरे तिसंस्तां कन्यां वासवोऽब्रवीत् । कासि कस्यासि किं चेह कुरुषे त्वं शुभानने ॥ १५

कन्योवाच ।

अहं प्रजापतेः कन्या देवसेनेति विश्रुता। भगिनी दैत्यसेना मे सा पूर्व केशिना हुता ॥ १६ सहैवावां भगिन्यौ तु सखीिभः सह मानसम्। आगच्छावेह रत्यर्थमनुज्ञाप्य प्रजापतिम् ॥ १७ नित्यं चावां प्रार्थयते हर्तुं केशी महासुरः। इच्छत्येनं दैत्यसेना न त्वहं पाकशासन ॥ १८

सा हता तेन भगवन्युक्ताहं त्वद्वलेन तु। त्वया देवेन्द्र निर्दिष्टं पतिमिच्छामि दुर्जयम् ॥ १९ इन्द्र उवाच।

मम मातृष्वसेया त्वं माता दाक्षायणी मम। आख्यातं त्वहमिच्छामि खयमात्मबलं त्वया॥२०

### कन्योवाच।

अवलाहं महाबाहो पतिस्तु बलवान्मम। वरदानात्पितुर्भावी सुरासुरनमस्कृतः ॥ २१

इन्द्र उवाच।

कीदृशं वै बलं देवि पत्युस्तव भविष्यति। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तव वाक्यमनिन्दिते ॥ २२ कन्योवाच।

देवदानवयक्षाणां किनरोरगरक्षसाम् ।

जेता स दृष्टो दुष्टानां महावीर्यो महावलः ॥ २३ यस्तु सर्वाणि भृतानि त्वया सह विजेष्यति ।

1057\* महामेघप्रतीकाशं चलत्पावकसंकुलम्। — °) Ś1 K3. 4 B1-8 Dc D2-4 M1 तम् (for तद्). K1 चिच्छेद;  $T_2$  वेगेन;  $G_1$ . 2. 4 M वज्रेण (for संप्रेक्ष्य). —  $^{\circ}$ ) S (except G<sub>3</sub>) वेगेन (for वज्रेण). — 1) K<sub>3.4</sub> B<sub>1.3</sub>

D2. 8. 5 S (except G3) च (for ह). 14 ab) B1 पपाताशु (for पतता तु). Ś1 K1. 2 तेन केशी (by transp.). —  $^d$ )  $ext{K}_8$  मृशताडित:;  $ext{T}_1$  भयपीडित:

15 °) T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> किं त्वेह. — <sup>d</sup>) G<sub>2</sub> वरा° (for शुभा°). — After 15, all MSS. (except Ś1 K1-3 D5 G3) ins. an addl. colophon (adhy. no.: Dn1 222; Dn2 221; D1 225; T G1 M [M3 inf. lin.] 215; G2. 4 M2 [orig.] 217).

16 °) T1 अवाँ (for प्रजा°). — °) K1 B Dn1. n2 D4. 6 G3. 4 में दैलसेना (by transp.). — a) B4 या (for सा). K4 (sup. lin. as in text) Dc1 हता (for हता).

17 °) N G1. 8 M2 सदेवावां. — b) K4 Dc Dns T G1. 3. 4 सखिभि:. Ś1 K1. 2 मानद; D8 से; G4 स: (for  $^\circ$ सम्). -  $^o$ )  $\mathrm{T_1~G_{1.~2.~4}}$  आगच्छाव ( $\mathrm{T_1~}^\circ$ त्येच्छा) विहा-

18 °) Ś1 K2 चैनां; D5 वाचा; T1 त्वावां (for चावां). — b) Ś1 K2 देशे देशे; K4 केशी हतुँ (by transp.); G1 गंतुं केशी. Ks Dc Dns D5 °बल:; D1. 2. 4 °सुर (for °सुर:).

- °) M ऐच्छदे $(\,\mathrm{M_2\,}^\circ$ ते)नं  $(\mathrm{for}\,\,\xi$ च्छल्पेनं $\,)$ .  $^d)$   $\mathrm{K_2}$ B1-8 Dn D4. 6 Gs चाहं (for त्वहं).
- 19 °) B1-3 Dc1 Dn1. n3 D4. 6 T1 G3 [अ]नेन (for तेन). — °) G1 पुरा (for त्वया). — <sup>4</sup>) S (except G3) दुर्लभं (for दुर्जयम्).
- 20 G4 om. the ref. ") D3 'सेव (for 'सेया). — b) Śı Kı. ₂ तथा; B₄ च मे (for मम). — °) K D (except D1-3. 5) T1 G1-3 आख्यातुं.
- 21 a) T2 अलभ्या° (for अवला°). D3 भाग (for °बाहो).
- 22 D<sub>4</sub> transp. 22 and 23. <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>1-3</sub> Dn D1. 4-6 Gs तु; Ds च (for वै). — व) M1 वाक्याद् (for वाक्यम्).
- 23 D<sub>4</sub> transp. 22 and 23. 5) Ś<sub>1</sub> K<sub>2.3</sub> B<sub>2</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 गंघवों° (for किनरो°). — °) B<sub>1-8</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs यो (for स). Ks D1-3 देवो दुष्टानां; B1-3 Dc Dn D4. 6 G3 दुष्टदैत्यानां (B1. 3 'इसानां; B3m 'दैत्यानां) (for दृष्टो दुष्टानां). Ds जेता सदैव दुष्टानां.
- 24 D<sub>4</sub> om. 24<sup>ab</sup>. a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> B<sub>1</sub>. s D<sub>1</sub>. 2. s (before corr.). s यः सः; T1 स तु (for यस्तु). Dc यः सर्वभूतभूतानि ;  $\mathbf{D_3}$  ( by corr. sec. m. ) यः सर्वाणि च भूतानि. — b) S (except Gs) सार्ध (for सह). Ds विजेच्यते.

C. 3. 14265 B. 3. 224. 9 K, 3. 226. 9 स हि मे भविता भर्ता ब्रह्मण्यः कीर्तिवर्धनः ॥ २४ मार्कण्डेय उवाच ।

इन्द्रस्तस्या वचः श्रुत्वा दुःखितोऽचिन्तयद्भुशम् । अस्या देव्याः पतिनीस्ति याद्यं संप्रभाषते ॥ २५ अथापद्म्यत्स उदये भास्करं भास्करद्युतिः । सोमं चैव महाभागं विश्वमानं दिवाकरम् ॥ २६ अमावास्यां संप्रवृत्तं सुहूर्तं रौद्रमेव च । देवासुरं च संग्रामं सोऽपद्मयदुदये गिरौ ॥ २७ लोहितेश्च घनैर्युक्तां पूर्वां संध्यां शतक्रतः । अपद्मश्लोहितोदं च भगवान्वरुणालयम् ॥ २८ भृगुमिश्चाङ्गिरोमिश्च हुतं मन्त्रेः पृथिविधेः । हृव्यं गृहीत्वा वहिं च प्रविश्चन्तं दिवाकरम् ॥ २९

पर्व चैव चतुर्विशं तदा स्र्येग्रपस्थितम् ।
तथा धर्मगतं रौद्रं सोमं स्र्यगतं च तम् ॥ ३०
समालोक्यैकतामेव शशिनो भास्करस्य च ।
समवायं तु तं रौद्रं दृष्ट्वा शको व्यचिन्तयत् ॥ ३१
एष रौद्रश्च संघातो महान्युक्तश्च तेजसा ।
सोमस्य विह्नस्र्याभ्यामद्भुतोऽयं समागमः ।
जनयद्यं सुतं सोमः सोऽस्या देव्याः पितभवेत् ॥ ३२
अप्रिश्चेतिर्गुणेर्युक्तः सर्वेरिग्नश्च देवता ।
एष चेजनयद्गभं सोऽस्या देव्याः पितभवेत् ॥ ३३
एवं संचिन्त्य भगवान्त्रह्मलोकं तदा गतः ।
गृहीत्वा देवसेनां तामवन्दत्स पितामहम् ।
उवाच चास्या देव्यास्त्वं साधु शूरं पितं दिश ॥ ३४

1

<sup>25</sup>  $T_2 G_{1.2.4} M_1$  om. the ref. — b)  $S_1 K_{1.2}$  ततः (for मृशम्). — d)  $D_3$  सा प्रभा°;  $G_4$  समभा° (for संप्रभा°).  $K_2$  यादशमं प्रभा°;  $T_1$  यादशः संभविष्यति.

<sup>26</sup>  $^{a}$ )  $G_{1}$  मत्त्ये (for उदये). —  $^{c}$ )  $B_{2}$   $D_{5}$  महाभाग;  $D_{2}$  S (except  $G_{1}$ .  $_{3}$ ) महात्मानं. —  $^{d}$ )  $G_{1}$ .  $_{2}$ .  $_{4}$  प्रविशंतं (for विश<sup>o</sup>).

<sup>27 °)</sup> Ś1 K1. 2 अमावस्यां. Ś1 K1-3 D1-3. 5 च संवृत्तां (D1 °त्तं); K4 B Dc Dn D4. 6 G3 प्रवृत्तायां (for संप्रवृत्तं). — b) K4 B Dc Dn D4. 6 G3 °तें रीइ एव तु (B1. 3. 4 D6 च). — c) B1 तु (for च). K1 संप्रामे.

<sup>28 °)</sup> T1 लोहितां च. Ks गुणे ; B1 परे (for घने ).

— b) T1 G1 M2 पूर्वसंध्यां. — d) S (except T1 G3)

मध (for भग ). D1 वरुणोदयं; G1 "णालयात.

<sup>29</sup> S (except G<sub>8</sub>) transp.  $29^{ab}$  and  $29^{cd}$ . B<sub>4</sub> om.  $29^{cd}$ . —  $^c$ ) D<sub>2</sub>. 3 हविर् (for हव्यं). M<sub>2</sub> मृहाय हव्यं (for हव्यं मृहीस्वा). K<sub>3</sub> हव्यं (for बह्नि). —  $^d$ ) K<sub>2</sub> प्रविशंति; B<sub>3</sub> प्रविशञ्ज (m  $^\circ$ शन्तं as in text).

<sup>30 °)</sup> Śi सर्व चैव; Ki सर्वदैव; K2 सर्वदैव; K3 पर्वतैव; G3 पर्व चैवं. S (except Ti G3) चतुर्विशत्. — °) Śi Ki. 2 B3 Dc Di. 5 ततो; T2 G4 तदा (for तथा). Śi Ki. 2 धर्मफल रौद्रं (K2 रात्रो); Dc2 D2. 3. 5 M धर्मवल रौद्रं; T G सूर्य विह्वगतं (G3 धर्म गतं रौद्रं). — °) Śi K B3 Dc Dn2. n3 Di-4 सोम- (for सोमं). Śi Ki. 2 Di तत; Dc Dn3 स:; D2. 3. 5 यत् (for तम्).

<sup>31</sup> D2 om. (hapl.) 31 (cf. v.l. 30). — a) Ś1
K8. 4 B4 Dc D8. 5 G1. 2. 4 M1 vá; T1 vá (for va).

<sup>— °)</sup> K2 तं रात्री; D3 रोहं तद् (for तं रोहं). — <sup>d</sup>) K B D (D2 om.) G3 [आन्व(K2 वि)चिंत°; T1 M2 [आप्य-चिंत° (for व्यचिन्त°). — After 31, K2 B D (except D2.3) G3 ins.:

<sup>1057\*</sup> सूर्याचन्द्रमसोघींर दृश्यते परिवेषणम् । एतस्मिन्नेव राज्यन्ते महद्युद्धं तु शंसति । सरित्सिन्धुरपीयं तु प्रत्यसुग्वाहिनी सृशम् । श्रुगालिन्यग्निवक्त्रा च प्रत्यादित्यं विराविणी ।

<sup>32</sup> b) K<sub>3</sub> उक्त°; D<sub>6</sub> मुक्त° (for युक्त°). — °) Ś1 K<sub>1. 2</sub> transp. सोम- and सूर्य-; T<sub>1</sub> transp. बह्व- and सूर्य-; — d) De Dn<sub>3</sub> अद्भुतोपि; T<sub>2</sub> ° तस्तु (for ° तोऽयं). — °) K<sub>1</sub> य:; B<sub>2</sub> स्वं (for यं). — f) = 33<sup>d</sup>. G<sub>1-4</sub> [S]सी (for Sस्या).

<sup>33</sup> Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> om. (hapl.) 33. — ") K<sub>3</sub> अग्निश्च तेर्; B<sub>4</sub> D<sub>2</sub> T G<sub>2</sub> M अग्निश्चिभिर्; G<sub>1.4</sub> अथानेकेर्. T M<sub>2</sub> गुणै: सवें:; G<sub>1</sub> गुणैरिनः; G<sub>4</sub> गुणानिनः (for गुणैयुक्तः). — <sup>b</sup>) K<sub>3.4</sub> D<sub>1.5</sub> सवेंरिताश्च देवताः; B<sub>4</sub> D<sub>2.8</sub> S (except G<sub>3</sub>) अ(D<sub>2.8</sub> M<sub>1</sub> द्य)िनः सर्वाश्च (B<sub>4</sub> च सर्वः) देवताः. — ") D<sub>1.3</sub> G<sub>1.2.4</sub> वै; D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> यं (for चेज्).

<sup>34 °)</sup> G2 मघ° (for भग°). — b) Ś1 K De Dn3
D1-3. 5 गतः प्रभुः; B2 गतस्तदा (for तदा गतः). — d)
K1. 4 B1m Dc1 Dn2. n3 D3. 4 अवदस्स (D3°सं); B1. 2. 4
अविंदस्स; Dc2 D1. 2. 5 अवंदत; S (except G3) वंदे स
(T2 च). — e) Dc त्वं साधु; S (except G3) देव त्वं (for देव्यास्त्वं). — f) Dc देव्याः (for साधु).

<sup>35 °)</sup> K4 B1, 2. 4 मये°; T1 यदै° (for यथे°). — °)

### ब्रह्मोवाच ।

यथैतचिन्तितं कार्यं त्वया दानवसूद्न । तथा स भविता गर्भी बलवानुरुविक्रमः ॥ ३५ स भविष्यति सेनानीस्त्वया सह शतकतो । अस्या देव्याः पतिश्चैव स भविष्यति वीर्यवान् ॥ ३६ मार्कण्डेय उवाच।

एतच्छ्रत्वा नमस्तस्मै कृत्वासौ सह कन्यया। तत्राभ्यगच्छद्देवेन्द्रो यत्र देवर्षयोऽभवन् । वसिष्ठप्रमुखा मुख्या विष्रेन्द्राः सुमहात्रताः ॥ ३७ भागार्थं तपसोपात्तं तेषां सोमं तथाध्वरे । पिपासवो ययुर्देवाः शतक्रतुपुरोगमाः ॥ ३८ इष्टिं कृत्वा यथान्यायं सुसमिद्धे हुताशने ।

जुहु बुस्ते महात्मानो हव्यं सर्वदिवौकसाम् ॥ ३९ समाहृतो हुतवहः सोऽद्भृतः सूर्यमण्डलात् । विनिःस्त्याययौ विह्वर्गग्यतो विधिवत्त्रभुः। आगम्याहवनीयं वै तैर्द्विजैर्मन्त्रतो हुतम् ॥ ४० स तत्र विविधं हव्यं प्रतिगृह्य हुताश्चनः। ऋषिभ्यो भरतश्रेष्ठ प्रायच्छत दिवौकसाम् ॥ ४१ निष्क्रामंश्राप्यपत्रयत्स पत्नीस्तेषां महात्मनाम् । स्वेष्वाश्रमेषृपविष्टाः स्नायन्तीश्र यथासुखम् ॥ ४२ रुक्मवेदिनिभास्तास्तु चन्द्रलेखा इवामलाः। हुताशनार्चिप्रतिमाः सर्वास्तारा इवाद्भुताः ॥ ४३ स तद्भतेन मनसा बभूव क्षुमितेन्द्रियः। पत्नीर्देष्ट्रा द्विजेन्द्राणां विह्नः कामवर्श्व ययौ ॥ ४४

D2. 3 संभ° (for स भ°). Dc Dn3 भर्ता (for गर्भो). — d) B4 इंद्र°; Dc2 Dn3 D1 गुरु°; S (except T1 G3) उम्र<sup>°</sup> (for उरु°).

36 °) Dc Dns भिवष्यति च (for स भिव°). — °) T1 चाहै: (for चैंव). —  $^d$ ) Dc2 D3 भविष्यति स (by transp.); G1 संभविष्यति.

37 All MSS. om. the ref.! - b) \$1 4 (for [अ]सी). Śi Ki. 2 सहकन्यक:. — d) Ki Di-8 ब्रह्म ; Ti G1. 2. 4 M1 सप्त (for देव ). — ) A few MSS. विशिष्ठ .  $B_1$  सर्वें;  $D_2$  वित्रा (for मुख्या). — 1)  $D_{02}$   $D_2$  तु;  $M_1$ स-(for सु-). B Dei Dni. na D4. 6 Gs महाबला: (B4 -महीजस:); T G1. 2. 4 प्रभा: (for वता:).

38 °) K2 भगार्थ; Dc2 D3 भो° (for भा°). K1 तपसोपार्थं;  $K_2$   $B_{1m}$  °पातुं;  $B_{2-4}$  D (except  $D_{1-3.5}$ )  $G_3$ तपसोधातुं (Bsm 'धानतं) (for 'पात्तं). — ) Ks Bs (m as in text) सोमस. G1. 2. 4 तदा (for तथा). K B1. 3 ( m as in text ) D1. 2. 3 ( sup. lin. as in text ). 5  $T_2$  [अ]परे (for [अ]ध्वरे). — °)  $K_4$  पिपासया.  $K_{1.~2.~4}$ Dc D2 T G2 M [अ]भ्य( Dc2 ° प्य )युर् (for ययुर्).

39 °) K2 इप्टं (for इप्टें), and °न्याख्यं (for °न्यायं). — b) K3 B2 सुसमृद्धे; Dc2 भिन्दः. — d) Dc2 G1 सर्वे; G2. 4 M1 सर्व (for सर्व-). Dc -दिवीकसः.

40 °) Ś1 K2 सोपाहूतो; Bs समाहृतो (m हूतो as in text); T2 'हितो. — ") K2 Dc2 D4. 6 सोद्भृत: (for सोऽद्भतः). — °) K1. 4 B1. 2. 4 D (for D2 see below) G2. 3 यथी (for [आ]यथी). — D2 om. (hapl.) from

ैसृत्य up to विवि $\cdot$  (in  $41^{\circ}$ ). -  $^{\circ}$ )  $\mathrm{B}_{4}$  संश्रितो;  $\mathrm{T}_{1}$ पार्श्व ; T2 पस्य ; G1. 2. 4 सूर्य ; M1 शाश्व (for वाग्य ). — °) Dn3 D1. 6 अगम्य- (for आगम्य). D4 [आ]हवनीये स्त्रे. — f)  $B_1$  द्विजैमैत्रहुतो हुतं;  $B_4$  तै: समसं हुतं हवि:.

41 D<sub>2</sub> om. स तत्र विवि (cf. v.l. 40). — a) T<sub>2</sub> सततं; G1. 2. 4 स तु तं (for स तत्र). Ds विहितं; G1 विधिवत् (for विविधं). De द्रञ्यं (for हब्यं). — °) B4 मुनि° (for ऋषि°). — व) ई। प्रायात्स्थानाद्; В। प्रादित्सत; B2 प्रयच्छति (for प्रायच्छत).

 $42^{-a}$ )  $\acute{S}_1$  [अ]भ्यगच्छत्स;  $\acute{K}_1$ . 2 [अ]भ्यगच्छंत;  $\acute{K}_3$ D1. 5 G1. 2 M2 [अ]झ्यपइयत्स; T1 तास्तु गच्छंती: (for [अ]प्यपञ्चरस). —  $^b$ )  $\acute{\mathsf{S}}_1$  द्विजा $^\circ$  (sic) (for महा $^\circ$ ). —  $^c$ ) K2 B4 Dc Dn D4. 6 G3 स्वेष्वासनेषु; K3 श्रेष्ठाश्रमे ; B2 श्रेष्ठासने ; T2 G2 दघ्वाश्रमे . T1 वसती: (for [3]पविष्टाः). Śı खखाश्रमोपविष्टास्ताः. — d) Ka पतिभिश्च; Ka Da. s. s स्नाताश्चेव; B Dn D1, 4. 6 Gs स्वप(D1. 4. 6 पं)तीश्च; Dc स्नातीश्चेव. Śा सुखासुखं; B2. 4 Dn D1. 4. 6 G2 तथा सुखं; Dc2 सुखावहं ; T2 G2 पतिव्रताः.

43 °) T<sub>2</sub> कुश (for रुक्म-). A few MSS. "वेदी" (for "वेदि"). G1 तत्र (for तास्तु). — ") B1 "रेखा (for ° हेखा). — T₂ om. 43°d. — °) B1-3 D6 °विःप्रतिमाः. — <sup>d</sup>) B4 [उ]द्भताः (for [अ]द्भुताः).

44 K1 om. from 44 up to 3. 214. 21. — a) Ś1  $\mathrm{K_{2}}$  सततोद्भतेन म $^{\circ}$  ( hypermetric ! ) ;  $\mathrm{B_{2}}$  Dn1.  $\mathrm{n_{2}}$  D<sub>1</sub>. 4. 6 G3 स तत्र तेन म°. — °) D4 शक्या मया द्रष्टुं स्प्रष्टुं (cf. 46ab). — a) Śi K2 B4 वशं गतः; M वशातुरः.

C. 3. 14290 B. 3. 224. 34 K. 3. 226. 34 स भ्यश्विन्तयामास न न्याय्यं श्लुमितोऽसि यत् । साध्वीः पत्नीर्द्विजेन्द्राणामकामाः कामयाम्यहम् ॥ ४५ नैताः शक्या मया द्रष्टुं स्प्रष्टुं वाप्यनिमित्ततः । गार्हपत्यं समावित्रय तस्मात्पत्रयाम्यमीक्ष्णशः ॥ ४६ संस्पृशक्तिव सर्वास्ताः शिखाभिः काश्वनप्रभाः । पत्रयमानश्र सुसुदे गार्हपत्यं समाश्रितः ॥ ४७ निरुष्य तत्र सुचिरमेवं विद्वविशं गतः । मनस्तासु विनिश्विप्य कामयानो वराङ्गनाः ॥ ४८ कामसंतमहृद्यो देहत्यागे सुनिश्वितः । अलाभे ब्राह्मणस्त्रीणामप्तिर्वनमुपागतः ॥ ४९ स्वाहा तं दक्षदुहिता प्रथमं कामयत्तदा । सा तस्य छिद्रमन्वैच्छचिरात्प्रभृति भामिनी । अप्रमत्तस्य देवस्य न चापश्यदिनिन्दिता ॥ ५० सा तं ज्ञात्वा यथावत्तु विह्नं वनमुपागतम् । तत्त्वतः कामसंतप्तं चिन्तयामास भामिनी ॥ ५१ अहं सप्तिषिपत्नीनां कृत्वा रूपाणि पावकम् । कामयिष्यामि कामार्तं तासां रूपेण मोहितम् । एवं कृते प्रीतिरस्य कामावाप्तिश्च मे भवेत् ॥ ५२

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रयोदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१३ ॥

45 K<sub>1</sub> om. 45 (cf. v.l. 44). — <sup>a</sup>) B<sub>1-3</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> भूयः सं(D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> स) चिंत°. — <sup>b</sup>) B Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> °तो ह्यहं; Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>5</sub> °तस्य में (for °तोऽस्मि यत्). — Ś<sub>1</sub> om. from 45° up to 3. 214. 21. — °) K<sub>2</sub> B Dc Dn D<sub>1</sub>. 4-6 G<sub>3</sub> साध्व्यः (Dc Dn<sub>3</sub> सत्यः) पत्वयो. — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub>. 3 Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> अकाम्याः (for °माः).

46 Śi Ki om. 46 (cf. v.l. 45, 44). — °) D3 (by corr.) न ता: (for नैता:). — °) K4 चा (for वा °). G1 निमि (for [अ]निमि °). — °) B3 °स्टा; K4 Dc D1-3. 5 M °श्रिस (for °निइय).

47 Śi Ki om. 47 (cf. v.l. 45, 44). Before 47, K2 B D (except D<sub>1-3. 5</sub>) G3 ins. मार्केडेय उ<sup>\*</sup>. — <sup>b</sup>) B<sub>4</sub> अभ: (for अभा:). — <sup>c</sup>) B<sub>4</sub> स (for च).

48 Śi Ki om. 48 (cf. v.l. 45, 44). — b) B4 S (except G3) ततो (for एवं). K3. 4 Dc D2. 3. 5 T G1. 2. 4 वनं (for वशं). — M2 om. (hapl.) 48°-49°. — c) K4 D2. 3 विनिःक्षिप्य; T1 विनिष्कस्य.

49 Śi Ki M2 om. 49 (cf. v.l. 45, 44, 48). — b) K2 B Dn D3. 4. 6 G3 ैत्यागः; K3 Dc D1. 2. 5 ैन्यासे; K4 न्यासः (for ैत्यागे). K2 B Dc Dn D4. 6 G3 विनिश्चितः; D2 सुनिश्चलः. — d) K2 B1. 3 Dn1. n2 D4. 6 G3 ैगमत्; D3 फितः (for ैगतः).

50 Ś1 K1 om. 50 (cf. v.l. 45, 44). — b) T1 G1. 2. 4 M2 प्रथमा; M1 भाषों सा (for प्रथमं). K3. 4 Dc1 D1-3 कामयस्य छं; Dc2 "यरफ छं; D5 "येरफ छं (for "यत्तदा). — c) B2. 4 T G1. 2. 4 तत्र (for तस्य). B1. 4 T G1. 2. 4 अन्वि (for अन्वे"). — b) K2 B Dn1. n3 D4. 6 G3 भाविनी; K3. 4 Dc D1-3. 5 भारत (for भाभिनी). — M om. (hapl.) 50°-516. — b) K2 B Dn1. n2 D4-6 G3 न च

(Dn2 Ds चा-) पश्यत्य°; K4 Dc1 न च पश्यद°.

51 Śi Ki M om. 51 (cf. v.l. 45, 44, 50). — <sup>a</sup>) B2 यथा वक्तुं; D1 तथा सुश्रूर्; T G1. 2. 4 यथावृत्तं (for °वत्तु). — <sup>c</sup>) B4 यखतः; D1 सा ततः (for तस्व°). — <sup>d</sup>) K2 B Dc1 Dn D4. 6 G3 भाविनी (for °भि°).

52 Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> om. 52 (cf. v.l. 45, 44). — c) B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> रम° (for काम°). K<sub>2</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 3 D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>3</sub> कामाता. — l) G<sub>1</sub>. 4 कामस्याप्ति° (for कामावाप्ति°).

Colophon om. in Śi Ki. — Major parvan: K2
Dn2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. K3. 4 B1-3 D G3 (all om. sub-parvan name)
mention only आंगिरस (D1 आंगिरसोपाच्यान). — Adhy.
name: B2. 4 स्कंदोरपत्ति:; Dc Dn3 M2 कुमारोटपत्ति:; T2
कुमारोटपत्तिकथनं; G1 कुमारसंभव:. — Adhy. no. (figures,
words or both): Dn1 223; Dn2 222; D1 226; T
G1 M (M2 inf. lin.) 216; G2. 4 M2 (orig.) 218.
— Śloka no.: Dn1. n2 D1. 6 42.

### 214

\$\hat{\mathbf{S}}\_1 \ \mathbf{K}\_1 \ \text{om. 3. 214. 1-21 (cf. v.l. 3. 213. 45, 44).} The MSS. are ignored up to st. 21.

1 G<sub>2</sub> om. the ref. — b) K<sub>2</sub> लोल-; T<sub>1</sub> शिव- (for शील-). De Dn<sub>3</sub> समन्विता (for गुणान्विता). — e) G<sub>1.4</sub> तत् (for सा). B<sub>4</sub> [अ]प्रतिमं; G<sub>4</sub> प्रतिमं (for प्रथमं). D<sub>5</sub> transp. रूपं and कृत्वा (in d). — e) Many N MSS. भ्यासं (for भ्याशं). — !) De तं प्रोवाच; S (except G<sub>3</sub>) उवाच च (for तं चोवाच).

## 298

## मार्कण्डेय उवाच।

शिवा भार्या त्विङ्गरसः शीलरूपगुणान्विता।
तस्याः सा प्रथमं रूपं कृत्वा देवी जनाधिए।
जगाम पावकाभ्याशं तं चोवाच वराङ्गना।। १
मामग्ने कामसंतप्तां त्वं कामियतुमहिसि।
करिष्यसि न चेदेवं मृतां माम्रुपधारय।। २
अहमङ्गिरसो भार्या शिवा नाम हुताशन।
सस्वीभिः सहिता प्राप्ता मन्त्रियत्वा विनिश्चयम्।। ३

#### अग्निरुवाच।

कथं मां त्वं विजानीषे कामार्तिमितराः कथम् । यास्त्वया कीर्तिताः सर्वाः सप्तर्षीणां प्रियाः स्त्रियः ॥ ४

# शिवोवाच।

अस्माकं त्वं प्रियो नित्यं विभीमस्तु वयं तव।

2 °) S (except T1 G3) कामसंपन्नां. — °) K3 Dns D1 न करिष्यसि (by transp.); B3 करिष्यसि न; Dc D5 न करिष्यामि. K4 B4 D2. 3 न चेत्करिष्यसे देव. — °) D5 मां मृताम् (by transp.). — After 2, S (except G3) ins.:

1059\* तवाप्यधर्मः सुमहान्भविता वै हुताशन ।

- 3 G1. 4 om. (hapl.) 3ab. c) K2 श्रिष्टाभि:; K3. 4 Dc Dns D1-3. 5 सर्वा ; B1. 3 ज्ञाति ; B1m. 2. 4 Dn1. n2 D4. 6 Gs शिष्टा (for सबी ). K2 B1m. 2. 3 Dn1. n2 D4. 6 G2 प्रहिता (for सबे ).
- 4 ") De D2 त्वं मां (by transp.). S (except G3) विज्ञानासि (for नीषे). ") B4 वशाः (for प्रियाः).
- 5 T1 om. the ref. b) K3 विभेम; T M विभ्यामस् (for विभीमस्). c) Dc Dns D1-3. 5 त्विंगितै (for इङ्गितै).
- 6 °) T1 [ए]व (for [इ]इ). Ks Dn1 Ds. 5 T G1. 2. 4 M सं(T1 सु)प्राप्ता; B1 (m as in text) ° तुष्टा; B4 ° तथा. b) De Dns D1. 3 कामाव (for कामं). D2. 3 वर (for चर). T G1. 2. 4 M कामाचैव दुतं (T2 °चोपदुतां) च मां (T1 क्विमां). After 6° b, S (except G3) ins.:

1060\* उपयन्तुं महावीर्यं पूर्वमेव त्वमहेसि ।

- Ks. 4 S (except Gs) om. 6cd. - c) B2. 4 D2

त्वचित्तमिङ्गितैर्ज्ञात्वा प्रेषितासि तवान्तिकम् ॥ ५ मैथुनायेह संप्राप्ता कामं प्राप्तं द्वतं चर । मातरो मां प्रतीक्षन्ते गमिष्यामि हुताञ्चन ॥ ६

मार्कण्डेय उवाच ।
ततोऽग्निरुपयेमे तां शिवां ग्रीतिम्रदायुतः ।
ग्रीत्या देवी च संयुक्ता ग्रुकं जग्राह पाणिना ॥ ७
अचिन्तयन्ममेदं ये रूपं द्रक्ष्यन्ति कानने ।
ते ब्राह्मणीनामनृतं दोषं वक्ष्यन्ति पावके ॥ ८
तस्मादेतद्रक्ष्यमाणा गरुडी संभवाम्यहम् ।
वनान्निर्गमनं चैव सुखं मम भविष्यति ॥ ९
सुपणीं सा तदा भूत्वा निर्जगाम महावनात् ।
अपञ्यत्पर्वतं श्वेतं शरस्तम्बैः सुसंवृतम् ॥ १०
दृष्टीविषैः सप्तशीषैर्गुप्तं भोगिभिरद्भुतैः ।

C. 3. 14309 B. 3. 225. 11 K. 3. 227. 12

यातरो; Dn Ds जामयो; D1 यात्स्वन्या (for मातरो).

7 B<sub>2</sub> om. (? hapl.) 7-9 with the ref. — b) K<sub>3</sub> प्रति; K<sub>4</sub> प्रीतो; Dc Dns D<sub>2</sub>. s. s प्रीतो (for प्रीति-). B<sub>4</sub> धुदान्वित:. T G<sub>1</sub>. s. 4 M शिवां प्रीत उ(T<sub>1</sub> M प्रीतिसु)-दावहत् (T<sub>2</sub> °हरत्). — c) K<sub>2</sub> B Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. s G<sub>3</sub> समायुक्ता (for च सं°). K<sub>3</sub>. 4 Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub>. s प्रीत्या (K<sub>4</sub> Dc D<sub>3</sub> °ता) च देवी संयुक्ता. — d) K<sub>4</sub> युक्तं (m as in text); S (except G<sub>3</sub> M<sub>2</sub>) गुद्धं (for गुक्तं); cf. v.l. 12<sup>d</sup>.

- 8 B<sub>2</sub> om. 8 (cf. v.l. 7). a) K<sub>3</sub> निचरंखा; B (B<sub>2</sub> om.) Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 व्यक्तियम्; S (except G<sub>3</sub>) साचित (for अचिन्त). Dc Dn<sub>3</sub> मामकं; T<sub>1</sub> मदीयं (for ममेदं). T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> वे (for ये). b) M पश्यंति (for इश्यन्ति). Dc Dn<sub>3</sub> केचन (for कानने). c) T<sub>2</sub> अहिता; G<sub>2</sub> अहितं; G<sub>4</sub> प्रकृतं (for अनृतं). d) D<sub>1</sub> दृश्यंति (for व°). K<sub>3</sub>. 3 B<sub>1</sub> Dc D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 M पावकं (K<sub>2</sub>°क्:; B<sub>1</sub> Dc D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub>° क); D<sub>1-3</sub>. 5 कात्.
- 9 B<sub>2</sub> om. 9 (cf. v.l. 7). 6) M<sub>2</sub> त्वेतद् (for एतद्). K<sub>3</sub> रक्षणाय; G<sub>2</sub> M रक्षमाणा. 6) T<sub>2</sub> चैव (for मम).
- 10 °) T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> M<sub>2</sub> ततो (for तदा). °) G<sub>2.4</sub> ततो (for सहा). Т G<sub>2</sub> M निर्गत्य (M ° म्य) महतो वनात् (T1 वनतो महत्). °) G1 सर्वतः (for प्रवंतं).

C 3.14310 B 3.225.11 K.3.227.12 रक्षोभिश्र पिशाचेश्र रौद्रैभूंतगणैस्तथा।
राक्षसीभिश्र संपूर्णमनेकेश्र मृगद्विजेः ।। ११
सा तत्र सहसा गत्वा शैलपृष्ठं सुदुर्गमम्।
प्राक्षिपत्काश्चने कुण्डे शुक्रं सा त्वरिता सती।। १२
शिष्टानामपि सा देवी सप्तर्षीणां महात्मनाम्।
पत्नीसरूपतां कृत्वा कामयामास पावकम्।। १३
दिव्यरूपमरुन्धत्याः कर्तुं न शिक्तं तया।
तस्यास्तपःप्रभावेण भर्तशुश्रूषणेन च।। १४
पद्कृत्वस्तत्तु निश्चिप्तमग्ने रेतः कुरूत्तमः।
तिसन्कुण्डे प्रतिपदि कामिन्या खाह्या तदा।। १५
तत्स्कनं तेजसा तत्र संभृतं जनयत्सुतम्।
ऋषिभिः पूजितं स्कन्नमनयत्स्कन्दतां ततः।। १६

षट्शिरा द्विगुणश्रोत्रो द्वादशाक्षिश्चजकमः ।
एकग्रीवस्त्वेककायः कुमारः समपद्यत ॥ १७
द्वितीयायामभिन्यक्तस्तृतीयायां शिशुर्वभौ ।
अङ्गप्रत्यङ्गसंभूतश्चतुर्ध्यामभवद्भुदः ॥ १८
लोहिताश्रेण महता संवृतः सह विद्युता ।
लोहिताश्रे सुमहति भाति सूर्य इवोदितः ॥ १९
गृहीतं तु धनुस्तेन विपुलं लोमहर्षणम् ।
न्यस्तं यत्त्रिपुरभेन सुरारिविनिकृन्तनम् ॥ २०
तद्गृहीत्वा धनुःश्रेष्ठं ननाद बलवांस्तदा ।
संमोहयन्निवेमान्स त्रील्लोकान्सचराचरान् ॥ २१
तस्य तं निनदं श्चत्वा महामेघौधनिस्वनम् ।
उत्पेततुर्महानागौ चित्रश्चैरावतश्च ह ॥ २२

11 °) K<sub>2</sub> दंष्ट्राविषे:. B<sub>2</sub> सप्तशीषेंद्दष्टिविषेर् (by transp.). — b) K<sub>3</sub> T1 अद्भुतं; D<sub>3</sub> उद्धते: (for अद्भुते:). — d) B<sub>4</sub> गुप्तं; S (except G<sub>3</sub>) दुष्टेर् (for रौद्देर्). — e) G<sub>2</sub> संकीणेम् (for संपूणंम्). — After 11, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1061\* नदीप्रस्रवणोपेतं नानातरुखताचितम्।

- 12 b) B4 D1 °शंगं (for °पृष्ठं). c) B2 कुंजे; D3 भांडे (for कुण्डे). d) S (except G3) शुक्कं (for शुक्रं); cf. v.l. 7d. T2 G2 सत्वरिता; G4 संत्व ; M सुत्व . K2 B1-3 Dn1. n2 D4. 6 G3 शुभा (for सती).
- 13 °) K<sub>2</sub> B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> सप्ता<sup>°</sup> (for शिष्टा<sup>°</sup>). K<sub>8.4</sub> Dc D<sub>1-8.6</sub> देवीनां (for सादेवी). — °) B<sub>4</sub> पत्नीनां रूपकं कृत्वा. — <sup>d</sup>) G<sub>1.2.4</sub> M<sub>1</sub> रम<sup>°</sup> (for काम<sup>°</sup>).
- 14 °) Ks. 4 Bs Dc Dns D1-s G2 M दिन्यं (for दिन्य-). b) K2 शक्यते; B1. 3 Ds शक्तितुं (for शक्तितं). c) Dc Dns अस्या° (for तस्या°). Some MSS. प्रभावेन. d) D1 T2 G1. 4 M भर्तुः (for भर्तुः).
- 15 °) Dc1 Dn8 D2 T2 G1. 2. 4 तत्र (for तत्त्). Some MSS. निःक्षिसम्. b) K8 B3 Dc D1-8. 5 T2 G1 M अग्नि- (for अग्ने). K8. 4 B8. 4 Dc Dn8 D1-8. 5 M इह (for "त्तम). c) T1 प्रक्षिपंत्याः (for प्रतिपदि). d) B2 कृतं; D1. 2 तथा; D6 तथा; M सह (for तद्ा).
- 16 °) T2 रेतसां; G1. 2 तेजसां (for तेजसा). Dc तस्य (for तत्र). b) K2-4 B D G3 संवृतं; T M2 ° भूतं (for ° भृतं). K4 Dc D1-3. 5 त्वस्जत् (for जनयत्). c) B1. 3 G1. 4 M1 स्कंदम् (for स्कन्नम्). d) B1 S (except

 $G_8$ ) जनयत्;  $D_2$ . 8 अगमत् ;  $D_5$  मनसा (for अनयत्).  $K_8$ . 4  $B_8$   $D_6$   $D_{13}$   $D_8$   $T_2$  M g ( $D_8$  g) तत्;  $B_2$   $D_5$  गतं;  $D_1$  सुतं;  $D_2$  g यत् (for ततः).

17 °) K4 D2. 3 च (for तु). K2 B1-3 Dn1. n2 D4. 6 G8 एकग्रीवैकजठरः.

- 18 <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> अपि व्यक्तस्; D<sub>2</sub>. 3 अभिव्यक्तिस्. <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> अथ (for अङ्ग-). S (except G<sub>3</sub>) °संपूर्णः (for °संभूतः). <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> गुरुः (for गुरुः).
- 19 D<sub>2</sub> om. 19<sup>ab</sup>. b) K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> स सिव द्युता. G<sub>2</sub>. 4 स विदिद्युते (for सह वि°). K<sub>2</sub> विद्युता सह संवृतः. — °) K<sub>4</sub> छोहिताञ्जेः. De D<sub>4</sub>. 6 भ्रेषु महित ; T<sub>1</sub> भ्रेण सुमहान्.
- 20  $^{b}$ )  $B_{2}$  बहुछं (for विपुछं).  $S(\text{except }G_{3})$  रोम° (for छोम°).  $-^{d}$ )  $D_{c_{2}}$   $D_{2-4}$  पुरारि- (for सुरारि-).  $K_{2}$   $T_{2}$   $G_{1}$  2 4 सु $(K_{2}$   $T_{2}$  पु)रारातिनिक्ं°;  $B_{4}$  सुरारिविनिवर्तनं;  $T_{1}$  तत्सुरात्रिनिक्ं°.
- 21 b) K3 ननंद; K4 B4 Dc Dn3 D1-3 T M ननर्द (for ननाद). K4 बलवत्तरं; B3 भगवांस्तदा; D5 बलवत्तदा. — c) D2. 3 G1 स मोह°. T M इमान्सवान्; G1. 2. 4 इमार्व्लोकान् (for इवेमान्स). — d) K3 B4 Dc D2. 3 T1 लोकांस्त्रीन् (by transp.); G1. 2. 4 गुहस्त्रीन्.
- 22 Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> resume! <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>1.2.8</sub> तस्य सं-; D<sub>2</sub> स तस्य (for तस्य तं). <sup>b</sup>) B<sub>4</sub> S (except G<sub>3</sub>) महामेघोदधिप्रमं (M<sub>1</sub> \*स्वनं).
- 23 °) D<sub>2</sub> तौ चापतंतौ. b) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. s B<sub>2</sub>. s D<sub>11</sub> D<sub>4-6</sub> G<sub>8</sub> स बालोर्कसम°; K<sub>4</sub> बालार्कसदश°. K<sub>3</sub> om.

तावापतन्तौ संप्रेक्ष्य स बालार्कसमद्युतिः । द्वाभ्यां गृहीत्वा पाणिभ्यां शक्तिं चान्येन पाणिना । अपरेणाग्निदायादस्ताम्रचूडं भ्रुजेन सः ॥ २३ महाकायम्रपश्चिष्टं कुकुटं बलिनां वरम् । गृहीत्वा व्यनदद्भीमं चिक्रीड च महाबलः ॥ २४ द्वाभ्यां भ्रुजाभ्यां बलवान्गृहीत्वा शङ्कमुत्तमम् । प्राध्मापयत भूतानां त्रासनं बलिनामपि ॥ २५ द्वाभ्यां भ्रुजाभ्यामाकाशं बहुशो निजधान सः । क्रीडनभाति महासेनस्त्रील्लोकान्वदनैः पिवन् । पर्वताग्रेऽप्रमेयात्मा रिममानुदये यथा ॥ २६ स तस्य पर्वतस्याग्रे निषण्णोऽद्भुतविक्रमः । व्यलोकयदमेयात्मा मुखैर्नानाविधैर्दिशः ।

स पश्यन्विविधानभावांश्रकार निनदं पुनः ॥ २७ तस्य तं निनदं श्रुत्वा न्यपतन्बहुधा जनाः । भीताश्रोद्विग्नमनसस्तमेव श्ररणं ययुः ॥ २८ ये तु तं संश्रिता देवं नानावर्णास्तदा जनाः । तानप्याहुः पारिपदान्त्राह्मणाः सुमहाबलान् ॥ २९ स त्र्थाय महाबाहुरूपसान्त्व्य च ताज्जनान् । धनुर्विकृष्य व्यसृजद्धाणाञ्श्रेते महागिरौ ॥ ३० विभेद स शरैः शैलं क्रौश्रं हिमवतः सुतम् । तेन हंसाश्र गृश्राश्र मेरुं गच्छन्ति पर्वतम् ॥ ३१ स विशीर्णोऽपतच्छैलो मृशमार्तस्वरानुवन् । तिस्मित्रिपतिते त्वन्ये नेदुः शैला मृशं भयात् ॥ ३२ स तं नादं मृशार्तानां श्रुत्वापि बलिनां वरः ।

C. 3. 14333 B. 3. 225. 35 K. 3. 227. 36

24 Ks om. 24 (cf. v.l. 23). — a) K4 G1. 4 M1 उपास्तिष्टं; T1 उपिक्कृष्टं; T2 उपादिष्टं. — b) D1-3. 5 T G2. 4 M1 वर: (for वरम्). — c) K2 विनदं; B1 व्यानदन् (for व्यनदद्). G1. 2. 4 भीमञ्च. — d) B Dn1 D4. 6 G8 भुजः; Dn2 भुरः (for व्लङः).

25 Ks om. 25 (cf. v.l. 23). —  $^a$ ) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> बलवद् (for °वान्). —  $^b$ ) B<sub>4</sub> बलम् (for शङ्खम्). —  $^c$ ) D<sub>3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> प्रध्मापयत. —  $^d$ ) Ś1 K1 वरं; K<sub>5</sub> वरः (for अपि).

26 b) B<sub>1-8</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6[S] भिजघान; T<sub>1</sub> [S] पि ज<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> [S] प्याज<sup>°</sup>; G<sub>1</sub>. 2. 4 व्याज<sup>°</sup>; M [S] स्य(M<sub>2</sub> \*या) हनच (for निजघान). B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>1</sub>. 3-6 G<sub>3</sub> ह (for स:). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>3</sub> (sup. lin. sec. m. as in text) कारान; K<sub>3</sub>. 4 M करान् (for लोकान्). — D<sub>2</sub> G<sub>1</sub> om. (hapl.) 26<sup>f</sup>-27<sup>c</sup>. — <sup>f</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 8 Dc D<sub>3</sub> रश्मिवान्.

27  $D_2$  G1 om.  $27^{abc}$  (cf. v.l. 26). — ")  $D_3$  श्चेतस्य (for स तस्य). — ")  $K_1$  "दर्शनः (for "विक्रमः). — ")  $K_3$  "दिशै" (for "विधै"). — ")  $K_3$  अपश्यद् (for स पश्यन्).  $T_1$  पापान् (for भावान्). — ")  $D_1$  निनदत्स्वनः (for निनदं पुनः).

28 °) Ś1  $K_{1-3}$   $D_5$   $\vec{n}$  (for  $\vec{n}$ ) — Ś1 om. (hapl.)  $28^{\circ}-29^{\circ}$ . — °) G1. 2. 4  $\vec{n}$  (for  $\vec{n}$ ). — °) S (except

Gs) गताः (for ययः).

29 Śi om. 29<sup>ab</sup> (cf. v.l. 28). — a) Ki यत्ते (for ये तु). Ki संश्रित; K3 संस्ता (for संश्रिता). Dc देवा. — K3 om. 29<sup>cd</sup>. — c) K2 B2 Dci Dn3 D2. 4 अस्य; B4 Ti G1. 2 M तस्य; Dn1. n2 अथ; D3 अभि- (for अपि). Śi K2 पाषदान्व; K1 M पाषदान् (catalectic); Dn1 D4 G1 परिषदान्. T2 G4 तांस्तदा तुष्टुतुः सर्वे. — d) Śi K1 B1. 2. 4 Dn2 D2-4. 6 Ti G1. 3 ब्राह्मणान्; K4 ब्रह्मण्यात् (for ब्राह्मणाः). B3 ब्राह्मणानं सहाबलान्; M2 ब्राह्मणाः सुमहाबलाः.

30 °) Śi सत्याय; K1 संत्णाय; K2 संत्स्याय (sic) (for स त्थाय). — °) K3 उपशांत्या च; D02 उपसांत्वत; T2 अवसांत्वय च (for उपसान्त्वय च). K1 उपसंध्यं गताञ्जनान्. — °) Śi D6 व्यक्तव्य. Dc [अ]स्यस्जद्; D2. 3 T2 G1 M [अ]वस् (for व्यस् ). — व) D3 M बाणं (for बाणाज्). D4. 6 श्वेत- (for श्वेत).

31 °) Śi Ka च (for स). Da. s Gi Mi कार: (for क्रोरे:). — b) Śi परं (for सुतम्).

32 °) K4 D2. 5 स विस्ती(K4m 'शी)णीं; Dc स वि-(Dc2 च)कीणीं; T2 स तु शीणों. — °) K1. 3 'स्वान्; B4 T1 G1. 4 'स्वरं; D6 T2 G2 'स्वरो (for 'स्वरान्). Ś1 K1-8 D1-8 T1 ब्रुवन्; B4 T2 G2 M1 नदन्; G1. 4 M2 रवन् (for स्वन्). — °) B4 T1 तु (for नि-). Ś1 K1. 2 शैले (for त्वन्ये). — 4) B Dn1. n2 D3. 6 G3 तदा; T2 बलात् (for भयात्). — After 32, S (except G3) ins.:

1062\* घोरमार्तस्वरं सर्वे दङ्घा क्रौद्धं विदारितम्। 33 °) Ś1 K2 S (except T2 G3) भयार्तानां (for C. 3. 14334 B. 3. 225. 35 K. 3. 227. 36 न प्राव्यथदमेयात्मा शक्तिमुद्यम्य चानदत् ॥ ३३ सा तदा विपुला शक्तिः क्षिप्ता तेन महात्मना । विभेद शिखरं घोरं श्वेतस्य तरसा गिरेः ॥ ३४ स तेनाभिहतो दीनो गिरिः श्वेतोऽचलैः सह । उत्पपात महीं त्यक्त्वा भीतस्तस्मान्महात्मनः ॥ ३५ ततः प्रव्यथिता भूमिव्येशीर्यत समन्ततः । आर्ता स्कन्दं समासाद्य पुनर्बलवती बमौ ॥ ३६ पर्वताश्च नमस्कृत्य तमेव पृथिवीं गताः । अथायमभजल्लोकः स्कन्दं शुक्तस्य पश्चमीम् ॥ ३७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१४ ॥

# २१५

# मार्कण्डेय उवाच । ऋषयस्तु महाघोरान्द्रष्ट्वोत्पातान्पृथग्विधान् ।

भृशा°). —  $^{b}$ )  $D_{2}$  जियतां (for बलि॰). —  $^{c}$ )  $K_{4}$   $B_{1}$   $D_{D_{1}}$ .  $n_{2}$   $G_{3}$  प्राच्यव°;  $D_{1}$  [अ] प्रहृष्य° (for प्राच्यथ°). —  $^{d}$ )  $K_{3}$  नानदत्;  $K_{4}$   $D_{1}$ .  $_{5}$  संनदन्;  $D_{2}$ .  $_{3}$  नादयन् (for चानदत्).

34 °) T M नदता; G1. 2. 4 न तदा (for सा तदा). K1. 3. 4 B D G3 विमला (for विपुला). — b) Ś1 K D1-3. 5 T G1. 2 [अ]मितास्मना (for महा°). — °) T1 G1. 2. 4 M क्रोधात; T2 रोषात् (for घोरं). — d) M2 क्रोंच (for श्वेत °). T1 शक्तिः श्वेतस्य सा गिरेः.

35 °) Ś1 K1. 2 पपाता° (for स तेना°). B D (except D2. 5) G दीणों (B1 वीरो) (for दीनो). — b) G1. 4 श्रेतोपछै: (for श्रेतोऽचछै:). — c) T1 G1. 2. 4 पछायत; M अपछायन् (for उत्पपात). G1. 2. 4 जहीत्युक्तवा (for महीं त्यक्तवा). T2 पाछयन्प्रजहीत्युक्तवा. — d) Ś1 K B1. 8 Dc Dns D1-8 G4 तस्य; B2 च स; Dn1. n2 D4. 6 G8 स सु(for तस्मान).

36 °) D1 प्रचलिता (for प्रवर्ष). — b) G1 विशी' (for व्यशी'). — K3 om. (hapl.) from समा' (in 36°) up to स्कन्दं (in 37°). — °) Ś1 अपाश्रिस; K1. 2 उपाश्रिस; K4 B4 Dc Dn3 D1-3 समाश्रिस; S (except G3) नमस्कृत्य (for समासाद्य).

37 Ks om. up to स्कन्दं (cf. v.l. 36); T1 om. 37°°.

— °) Ś1 नदीश्चेव; K2 नदीस्तत्र; Dc2 नमस्तुभ्यं (for नमस्तुभ्यं). — °) Ś1 K2 M2 तामेव (for तमेव). — °) K4

B2. 8 Dn D4-6 G8 [ए]नम्; D1 ताम् (for [अ]यम्). Ś1

K1. 2 B4 अभवछोके (for अभजछोकः). — °) Dc2 D2 शुकः (for शुक्रः). : Ś1 K2 Dc2 M2 पंचमी; B1 सप्तमी.

Colophon. - Major parvan: S1 K2 Dn2 T2 G2. 4

### अक्कर्वञ्शान्तिमुद्धिग्ना लोकानां लोकभावनाः ॥ १ निवसन्ति वने ये तु तिसमश्रीत्ररथे जनाः ।

आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. K3. 4 B1-8 Dc1 Dn D1. 8-6 M (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. name: B4 Dc1 Dn2. n3 D4. 6 G2. 3 कुमारोत्पत्तिः; Dn1 कुमारोपाख्यानं; T2 G1 M कुमारसंभवः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 224; Dn2 223; D1 227; T G1 M (M2 inf. lin.) 217; G2. 4 M2 (orig.) 219. — Śloka no.: Dn1. n2 39; D1. 6 40.

#### 215

1 After the ref., B Dc Dn Ds (marg. sec m.). 4.6 Gs ins.:

1063\* तस्मिञ्जाते महासत्त्वे महासेने महाबले। समुत्तस्थुर्महोत्पाता घोररूपाः पृथविवधाः। स्त्रीपुंसोविपरीतं च तथा द्वंद्वानि यानि च। ग्रहा दीसा दिशः खं च ररास च मही भूशम्।

[(L. 1) B<sub>1-8</sub> महात्मानि (for °सेने). — (L. 4) B<sub>1</sub>. 8 ननाम (for ररास).]

- T1 G1. 2 ins. after the ref.: T2 G4 before the ref.:

  1064\* इत्येतद्विविधाकारं वृत्तं ग्रुक्तस्य पञ्चमीम् ।

  ततो युद्धं महद्वोरं षष्ट्यां वृत्तं जनाधिप ।
- 'a') Ś1 K De D1-8. 5 सु-; B Dn D4. 6 G3 च; M तान् (for तु). Ś1 K1. 2 B2-4 'भागा (for 'घोरान्). — b) K4 B1-3 Dn D1. 4. 6 G3 समंतत: (for पृथविवधान्). — d) Ś1 K De Dn3 D1-8. 5 शांति (for लोक').
- 2 °) Śi Ki-s De Dns Di-s. s निवासस्तु वने येषां.
   °) Śi Ki 'बुवन्नेष. Ks नो अर्थः; Bs नो लब्धः (for नो

तेऽब्रुवन्नेष नोऽनर्थः पावकेनाहृतो महान्।
संगम्य षड्भिः पत्नीभिः सप्तर्पणिमिति स्म ह ॥ २
अपरे गरुडीमाहुस्त्वयानथोऽयमाहृतः।
यैर्दृष्टा सा तदा देवी तस्या रूपेण गच्छती।
न तु तत्स्वाह्या कर्म कृतं जानाति वै जनः ॥ ३
सुपर्णी तु वचः श्रुत्वा ममायं तनयस्त्वित।
उपगम्य श्रुत्वा जातं पुत्रं महौजसम्।
तत्यज्ञः षट् तदा पत्नीविना देवीमरुन्धतीम्॥ ५
षड्भिरेव तदा जातमाहुस्तद्वनवासिनः।
सप्तर्पीनाह च स्वाहा मम पुत्रोऽयमित्युत।
अहं जाने नैतदेविमिति राजन्पुनः पुनः॥ ६
विश्वामित्रस्तु कृत्वेष्टिं सप्तर्पीणां महास्नुनिः।

पावकं कामसंतप्तमदृष्टः पृष्ठतोऽन्वगात् ।
तत्तेन निखिलं सर्वमवबुद्धं यथातथम् ॥ ७
विश्वामित्रस्तु प्रथमं कुमारं शरणं गतः ।
स्तवं दिव्यं संप्रचके महासेनस्य चापि सः ॥ ८
मङ्गलानि च सर्वाणि कौमाराणि त्रयोदश ।
जातकमीदिकास्तस्य कियाश्रके महामुनिः ॥ ९
पड्वक्त्रस्य तु माहात्म्यं कुकुटस्य च साधनम् ।
शक्त्या देव्याः साधनं च तथा पारिषदामपि ॥ १०
विश्वामित्रश्रकारैतत्कर्म लोकहिताय वै ।
तस्मादृषिः कुमारस्य विश्वामित्रोऽभवत्त्रियः ॥ ११
अन्वजानाच स्नाहाया रूपान्यत्वं महामुनिः ।
अत्रवीच मुनीन्सर्वान्नापराध्यन्ति वै स्नियः ।
श्रुत्वा तु तत्त्वतस्तस्मात्ते पत्नीः सर्वतोऽत्यजन् ॥ १२

C. 3. 14355 B. 3. 226. 17

Sनर्थ:). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> कृतो; K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> हतो; B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> M<sub>2</sub> [आ]हितो (B<sub>1</sub> हितो) (for [आ]हतो). — <sup>e</sup>) B<sub>2</sub> षड्भि: पत्नीभि: संगम्य (by transp.).

3 b) Dn1. n2 S (except G3 M2) तया; D2 तथा (for त्वया). — d) Dn2 T2 G2. 4 गच्छति (for ती). — l) T1 कोयं (for कृतं). K1. 3 वे जना:; D5 तत्वत:; G4 वे द्विजा: (for वे जन:).

4 Des om. 4<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Śi Ki-3 Dei Di-3. 5 तद् (for तु). B4 S (except G3) ततः (for वचः). — <sup>b</sup>) Śi K Dei Di. 5 [इ]ह (for [इ]ति). — <sup>d</sup>) D5 अहोहं (for आहा°).

5 °) K<sub>4</sub> ज्ञात्वा (for श्रुत्वा). — °) K<sub>3</sub> भूतं (for जातं). — °) D<sub>2</sub> स्वास्तदा; D<sub>4</sub> स्वस्वकाः (for षद तदा). — °) K<sub>3</sub> चैकाम् (for देवीम्).

6 °) T1 एवं. G4 ततो (for तदा). — °) Ś1 K2 महर्षीन्; K1 महर्षिम् (for सप्तर्षीन्). K4 D2 वे (for च). — °) S (except G3) हेतुर् (for जाने). — ') Ś1 K1. 2. 4 D2. 3. 5 [अ]जल्पत् (for राजन्).

7 °) T G1 स (for तु). — °) Dc ° मति: (for ° मुनि:). — °) B3 ° संमत्तम् (for ° संतप्तम्). — °) K2 आदृष्टुं (for अदृष्टुः), and अनुगात् (for अन्व°). — °) G2. 4 तत्वेन (for तत्तेन). B4 तेन कर्माखिलं सर्वं. — ′) T2 G1. 2. 4 अवबुध्य. B1 यथा तथा; B2 यथायथं.

8 ab) Śi Ka. 4 transp. प्रथमं and शरणं. Ti प्रथमः;

 $G_{1.\ 2.\ 4}$  भ्रमांत्मा (for प्रथमं). — °)  $B_{2}$  नित्यं;  $T_{2}$  देवं (for दिव्यं).  $D_{3}$  स भ्रचके;  $G_{1}$  भ्रचकेथ. —  $^{d}$ )  $S_{1}$   $K_{2}$  देवस्य (for °सेनस्य).  $B_{1}$  चाशिषः;  $T_{1}$  चाह सः (for चापि सः).

9 <sup>a</sup>) Śi Ki. s. 4 Bi. sm Di. 8 Mi मंडलानि च; Di आगमोक्तानि. Ti Gi वि(Ti च)चित्राणि (for च सर्वाणि).

— <sup>c</sup>) Ti Gi. s. 4 Mi <sup>°</sup>दिकान् (for <sup>°</sup>दिकाः). Śi K Do Di-s. 5 तत्र; Ti Gi. 2. 4 M चापि; Ti चैच (for तस्य).

— <sup>d</sup>) S (except Gi) तस्य (for क्रियाश्च).

10 Śı om. (hapl.) 10°-12°. — °) Tı Gı घण्यु-खस्य च; T² G². 4 M घण्यूईस्तस्य (for षङ्वक्त्रस्य तु). В च (for तु). — °) Dc² कुमुद° (for कुक्कुट°). Śı K². 4 Вı. 2 Dcı Dn D³-6 Gı. 3 तु (for च). — °) Dı भक्त्या (for शक्त्या). В⁴ शक्त्यादिसाधनं चैव. — °) Кı D² तदा (for तथा). К⁴ В². 3 Dc² Dn³ D1-3 G². 4 М परिषदाम्; В⁴ व पर्षदाम्. Gı पार्षतानां तथैव च.

11 Śi om. 11 (cf. v.l. 10). — b) T2 सर्व; G2. 4 सर्व (for कमे). — b) S (except T2 G3) इटं (for Sमवत्).

12 Śi Ks om. 12° (for Śi cf. v.l. 10). — °)
Ki M अजानंस्तत्; Ks अज्ञानात्तत्; Bi De Di—s अजानात्तत्
(for अन्वजानात्). Ti Gi च तत्स्वाहा; Ti Gi तदा
स्वाहा (for च स्वाहाया). Ds स्वाहातत्त्वमजानन्स. — °)
Ki स्वाणि त्वं; Ds स्वाणि तु; Gi. s स्वाहुत्थं (for स्वाः न्यत्वं). — °) Bs S (except Gi) अथा(Bs स चा) व्यीः

C. 3. 14355 B. 3. 226. 17 K. 3. 228. 16 स्कन्दं श्रुत्वा ततो देवा वासवं सहिताञ्चवन् । अविषद्यवलं स्कन्दं जिह शकाशु माचिरम् ॥ १३ यदि वा न निहंस्येनमधेन्द्रोऽयं भविष्यति । त्रेलोक्यं संनिगृह्यास्मांस्त्वां च शक महाबलः ॥ १४ स तानुवाच व्यथितो वालोऽयं सुमहाबलः । सृष्टारमि लोकानां युघि विक्रम्य नाश्येत् ॥ १५ सर्वास्त्वद्यामिगच्छन्तु स्कन्दं लोकस्य मातरः । कामवीर्या झन्तु चैनं तथेत्युक्त्वा च ता ययुः ॥ १६ तमप्रतिबलं दृष्ट्या विषण्णवदनास्तु ताः ।

अशक्योऽयं विचिन्त्यैवं तमेव शरणं ययुः ॥ १७ ज्जुश्चापि त्वमस्माकं पुत्रोऽस्माभिर्धृतं जगत् । अभिनन्दस्व नः सर्वाः प्रस्तुताः स्नेहविक्कवाः ॥ १८ ताः संपूज्य महासेनः कामांश्चासां प्रदाय सः । अपश्यदिमायान्तं पितरं बिलनां बली ॥ १९ स तु संपूजितस्तेन सह मातृगणेन ह । परिवार्य महासेनं रक्षमाणः स्थितः स्थिरम् ॥ २० सर्वासां या तु मातृणां नारी क्रोधससुद्भवा । धात्री सा पुत्रवत्स्कन्दं शूलहस्ताभ्यरक्षत ॥ २१

तान्सप्तर्षीन्. —  $^d$ ) S (except  $G_3$ ) युष्मत्पत्नीष्वयं शिद्युः. —  $^{e\prime}$ )  $K_3$ . 4  $D_{1-3}$ . 5 [अ]पि (for तु).  $K_3$  B1  $D_4$  तत्वं तस्मात्;  $B_2$  Dc तद्वचस्तस्मात् (for तत्त्वतस्तस्मात्). S (except  $G_3$ ) षद्यु जातो हुतवहात् ते चाग्ने( $T_1$  तेन ता-;  $T_2$   $G_4$  तेजोग्ने-;  $M_1$  तास्तेग्ने-;  $M_2$  ताक्षाग्ने)स्वग्रतोत्यजन् .

13 Before 13, K<sub>2</sub> B D (except D<sub>2.3</sub>) S ins. मार्केडेय उ° (resp. मार्केडेय:). — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> स्तुत्वा (for श्रुत्वा). K<sub>1.4</sub> B<sub>4</sub> Dn D<sub>1.4-6</sub> G<sub>3</sub> तदा (for ततो). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> सहसा°; B<sub>1</sub> सर्वतो°; D<sub>3</sub> ते सहा° (for सहिता°). S (except G<sub>3</sub>) सहिता: शक्रमञ्जवन्. — <sup>d</sup>) G<sub>1</sub> जिह शकाशुभं चिरात्.

14 °) Ś1 K1.2 विहिस्ये°; T1 G1.4 निहि° (for निहं°).

— b) K3 D1 महेंद्रो; B Dn D4.6 G3 देवेंद्रो; T2 अन्येंद्रो (for अद्येन्द्रो). Ś1 K1.2.4 न; B2 वे (for Sयं). Ś1 K2 भविष्यसि. — D2 om. 14°d. — c) K2.3 B1.8.4 Dc D4-6 G3 त्रेलेक्चे (for °क्यं). T G1.2.4 च (for सं-). M त्रेलोक्चस्य निगृह्यास्मान्. — d) K4 Dn1. n3 D1.4.6 T2 G3 ° बल (for ° बल:).

15 T<sub>1</sub> om. (hapl.) 15<sup>ab</sup>. — After 15<sup>ab</sup>, B<sub>3</sub> ins. 1065\*. — °) B<sub>1</sub> भूतानां; G<sub>2</sub> छोकस्य (for छोकानां). — K<sub>2</sub> B<sub>2</sub>. 4 D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>3</sub> ins. after 15: B<sub>3</sub>, after 15<sup>ab</sup>:

1065\* न बालमुत्सहे हन्तुमिति शकः प्रभाषते। तेऽबुवन्नास्ति ते वीर्यं यत एवं प्रभाषसे।

16 °) K<sub>8</sub> D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> [अ]पि; D<sub>2</sub> नि:; D<sub>8</sub> [आ] शु; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> [अ]प (for [अ]भि-). — °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> सर्व- (for स्कन्दं). D<sub>5</sub> स्कंदस्य लोकमातरः. — °) T<sub>1</sub> वीर्याद्; G<sub>4</sub> वीर्य (for वीर्या). Do झत; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> यांतु (for झन्तु). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> शरैस्स (for चैनं). — °) K<sub>5</sub> M तु (for च). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> यथा ययु:; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 यथातथं (for च ता ययु:).

17 Ś1 K1 D2 om. (hapl.) 17. — b) K2-4 Dc

D1. 3 G2. 4 तदा; T2 तत: (for तु ता:). — °) K3 D3 T G1 [ए]व; Dc [इ]दं; D6 [ए]तत्; G4 [ए]नं (for ए]नं). — T1 G1 गता: (for ययु:). — After 17, T1 G1 read 3. 216. 1°-3° (omitting them in their proper place).

18 a) K4 B1-3 Dn D1. 4. 6 G3 चैनं (for चापि). Ś1 K1. 2 अस्माभि: (for अस्माकं). — b) K1 वीर:; K2 B D (except D1-3. 5) G3 भव (for Sस्माभिर्). Ś1 K1. 4 D1-3 कृतो बली; K2 B Dc Dn D4. 6 G3 महाबल:; K3 D5 कृतां (D5 तों)जिल: (for एतं जगत्). — D1 om. (hapl.) 18°-19d. — c) K1° नंदत (for नन्दस्व). T G1. 2. 4 अभिनंद्य ततः (T1 G1° नंदत ताः; T2° नंद्य ताः) सवाः. — d) K3 D2 प्रसृताः; K4 (m as in text) प्रजासु; G1 स तु ताः; G2-4 प्रसृताः G2. 4 M सोह विकृबाः. — After 18, B1. 3 (both marg.) Dn D4. 6 G3 ins.:

1066\* तासां तद्वचनं श्रुत्वा पातुकामः स्तनान्त्रभुः।

19 D1 om. 19 (cf. v.l 18). — b) Dc काम: (for कामान्). Ś1 K1. 2 Dc वै; K3 D2. 3 च (for स:). — d) T1 G2. 4 M1 बल्जिनं (for नां). D5 वरं (for बल्जी). B4 पुरत: पितरं बली.

20 b) Ks. 4 D1-8. 5 तु; B4 Dc च; S (except Gs) तं (for ह). — c) Ś1 K1. 2 D1 esasa (for ara). D1 ethi (for सेनं). — d) G1 ततः; G2 तथा; G4 स्थिरः (for स्थितः). Ś1 K1. 2 चिरं; Ks. 4 Ds. 5 T1 M स्थिरः; B1. 3 Dc Dn D4. 6 Gs शिवः; D2 [अ]भितः (for स्थिरम्). B2. 4 रक्षमाणास्तु तत् (B4 णास्ततः) स्थिताः; D1 पुत्रवस्पर्यस्थतः (= 22d); T2 रक्षमाणा व्यतस्थिरे.

21 <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> तत्तु; D<sub>2</sub> चैव (for या तु). — <sup>c</sup>) B Dn D<sub>4</sub>. e G<sub>3</sub> स्व (for सा). — <sup>d</sup>) K<sub>2</sub> [अ]भिरक्षतः; T G<sub>1</sub>. e इरक्षत (for [अ]भ्यरक्षत).

1

लोहितस्योदघेः कन्या क्रूरा लोहितमोजना । परिष्वज्य महासेनं पुत्रवत्पर्यरक्षत ॥ २२

अग्निर्भृत्वा नैगमेयश्छागवक्त्रो बहुप्रजः। रमयामास शैलस्यं बालं क्रीडनकैरिव ॥ २३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २१५॥

# २१६

मार्कण्डेय उवाच ।

ग्रहाः सोपग्रहाश्चेव ऋषयो मातरस्तथा ।

हुताश्चनग्रुखाश्चापि दीप्ताः पारिषदां गणाः ॥ १

एते चान्ये च बहवो घोरास्त्रिदिववासिनः ।

परिवार्य महासेनं स्थिता मातृगणैः सह ॥ २

संदिग्धं विजयं दृष्ट्वा विजयेप्सुः सुरेश्वरः ।

आरुद्धैरावतस्कन्धं प्रययौ दैवतैः सह ।

विजिघांसुर्महासेनिमन्द्रस्तूर्णतरं ययौ ॥ ३ उग्रं तच महावेगं देवानीकं महाप्रभम् । विचित्रध्वजसंनाहं नानावाहनकार्म्यकम् । प्रवराम्बरसंवीतं श्रिया जुष्टमलंकृतम् ॥ ४ विजिघांसुं तदायान्तं कुमारः शक्रमभ्ययात् । विनदन्पथि शक्रस्तु द्वृतं याति महाबलः । संहर्षयन्देवसेनां जिघांसुः पावकात्मजम् ॥ ५

C. 3. 14374 B. 3. 227. 7

22  $^{b}$ ) Ś1 K Dc D1. 8. 5 सह मातृगणेन तु (Ś1 K1. 2 ह). —  $^{c}$ ) D1  $^{\circ}$ तमानं (for  $^{\circ}$ सेनं). —  $^{d}$ ) K3 D2 M2 परि-रक्षत; T2 समभाषत (for पर्यं $^{\circ}$ ).

23 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 read 23 after 3. 217. 8 (cf. v.l. 17).
— <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 3 D<sub>1-3</sub> T<sub>1</sub> M नैगमेश: (Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> ° पः;
M<sub>1</sub> 'षुः); T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 ततश्चेनं (for नैगमेयः). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub>
महाप्रजः; K<sub>2</sub> बहुस्रजः; K<sub>4</sub> बहुवजः (for ° प्रजः). — <sup>c</sup>)
B<sub>1</sub> शैलस्तं; T<sub>2</sub> °स्य (for °स्थं). — <sup>d</sup>) = (var.) 3. 31.
36<sup>d</sup>. K<sub>3</sub> T<sub>2</sub> वाल- (for वालं).

Colophon om. in T G<sub>1</sub>. 2. 4. — Major parvan: Ś1 K<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> आरण्य. — Sub-parvan: K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub>-3 Dc1 Dn D<sub>2</sub>-6 G<sub>3</sub> (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. name: B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> स्कंदोत्पत्तिः; B<sub>3</sub>. 4 Dc1 कुमारोत्पत्तिः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. ns 225; Dn<sub>2</sub> 224; D1 228; M (M<sub>2</sub> inf. lin.) 218 (M<sub>2</sub> orig. 220). — Śloka no.: Dn1. ns D<sub>6</sub> 29; Dn<sub>2</sub> 28; D1 24.

#### 216

1 T G1. 2. 4 om. the ref. T1 G1 read 1<sup>a</sup>-3<sup>d</sup> after 3. 215. 17. T2 om. 1<sup>a</sup>-3<sup>d</sup>. — <sup>a</sup>) K1. 2 D1. 2. 5 चोप°; G2 M सोम° (for सोप°). — <sup>b</sup>) B1 मात्रस्थ्रषेयस्तथा. — <sup>c</sup>) B Dn D4. 6 G3 चैव (for चापि). — <sup>d</sup>) K4 B1. 2 Dn

 $D_1$  4. 6  $G_3$  इसाः.  $D_1$  2. 4. 6  $T_1$   $G_1$  2. 4 पारिषदाः  $D_2$  गणैः.  $S_1$   $K_1$  2 दीप्ताक्षाः  $K_2$  ह्वयाः) पार्षदां गणाः;  $B_4$  दीप्ताः सर्वे सपार्षदाः.

2 For T G<sub>1</sub> ef. v.l. 1. — b) K<sub>1-3</sub> °नादिन: (for °वासिन:). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 सूत (for मातृ °).

- 3 For T G1 cf. v.l. 1. G2 M om. (hapl.) 3abcd.
   a) T1 विषयं (for विजयं). b) B2 विजयेच्छु:. B4
  T1 G1. 4 पुरंदर: (for सुरे). c) Ś1 K D1. 3 [ऐ]रावणं.
   After 3cd, K2 BD (except D1. 2; D3 marg.) G3 ins.:
  1067\* आदाय वज्रं बरूवान्सवैदिवगणिवृतः।
- 1) Ś1 K B1. s. s Dc D1-s. s तदा (Ks तथा) (for यथी).
- 4 °) B<sub>2-4</sub> Dn T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 तंच; B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> तस्य (for तच). B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> °नादं; T<sub>1</sub> °देवं (for °वेगं). — <sup>3</sup>) B<sub>1</sub>. 3 'सुज (for 'प्रसस्). — Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 om. 4<sup>cd</sup>.
- 5 °) Bs विजयेष्युं. K1. 4 B1-8 D (except D1. 2. 8) Gs तमायांतं. b) Ks. 4 B D (except D1-8) Gs अन्व- यात्; T2 अन्वियात् (for अभ्य'). c) K4 B4 D1-8. 5 M1 विनर्दन्. B1-8 Dn D4. 6 Gs पार्थ; T1 G1 परि- (for पथि). B1-3 Dn D4. 6 Gs देवेशो (for शकस्तु). T2 स वियत्पधि शकस्तु; G2. 4 वियत्पतिः स शकस्तु. d) D8 हंतुं; T1 G1 रौदं; T2 अतं (for हुतं). G2. 4 आयान् (for याति). T M2 वंडं (for वंडः). e) Ś1 Dc1 D8 स हंपंयन्. T2 गणाञ्च (for 'सेनां).

6 °) B Dn D4. 6 T1 G8 अथ; M1 असि ; M2 अपि

C. 3. 14375 B. 3. 227. 8 K. 3. 228. 36 संपूज्यमानस्विद्शैस्तथैव परमिषिभिः ।
समीपग्रुपसंप्राप्तः कार्तिकेयस्य वासवः ॥ ६
सिंहनादं ततश्रके देवेशः सिंहतः सुरैः ।
गुहोऽपि शब्दं तं श्रुत्वा व्यनदत्सागरो यथा ॥ ७
तस्य शब्देन महता सग्जुद्वोदिधिप्रभम् ।
बभ्राम तत्र तत्रैव देवसैन्यमचेतनम् ॥ ८
जिघांस्रजुपसंप्राप्तान्देवान्दष्टा स पाविकः ।
विससर्ज ग्रुखात्कुद्धः प्रवृद्धाः पावकार्त्विषः ।
ता देवसैन्यान्यदहन्वेष्टमानानि भूतले ॥ ९
ते प्रदीप्तशिरोदेहाः प्रदीप्तायुधवाहनाः ।
प्रच्युताः सहसा भान्ति चित्रास्तारागणा इव ॥ १०
दद्यमानाः प्रपन्नास्ते शरणं पावकात्मजम् ।

देवा वज्रधरं त्यक्तवा ततः शान्तिम्रुपागताः ॥ ११ त्यक्तो देवैस्ततः स्कन्दे वज्रं शक्रोऽभ्यवासृजत् । तिद्वसृष्टं जघानाश्च पार्श्वं स्कन्दस्य दक्षिणम् । विभेद च महाराज पार्श्वं तस्य महात्मनः ॥ १२ वज्रप्रहारात्स्कन्दस्य संजातः पुरुषोऽपरः । युवा काश्चनसंनाहः शक्तिष्टृग्दिच्यकुण्डलः । यद्वज्रविश्वनाज्ञातो विशाखस्तेन सोऽभवत् ॥ १३ तं जातमपरं दृष्ट्वा कालानलसमद्युतिम् । भयादिन्द्रस्ततः स्कन्दं प्राञ्जलिः शरणं गतः ॥ १४ तस्याभयं ददौ स्कन्दः सहसैन्यस्य सत्तम । ततः प्रहृष्टास्निद्शा वादित्राण्यभ्यवादयन् ॥ १५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षोडशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१६ ॥

(for उप-). B4 संप्राप्य. — <sup>d</sup>) T G1. 2. 4 M विह्न(T1 G1. 2. 4 है;:)पुत्रस्य वा<sup>\*</sup>. — After 6, D<sub>6</sub> ins.:

1068\* अथ दृष्टा स्थितं स्कन्दं श्वेतस्याग्रे महागिरेः।

7 b) B1. 4 Dn T2 G1. 8. 4 सहितै:; T1 त्रिदरी: (for सहित:). — c) T1 G1 तत् (for तं). — d) D3 ज्यानदत्; T1 स नदत्.

8 °) K4 तेन; S (except G8 M1) अस्य (for तस्य).

- b) K2. 8 B8. 4 Dn D1. 2. 4. 6 ° द्भूतो ° (for ° द्भूतो °).

- c) T1 प्रभूतं (for बन्नाम). — d) S (except G8)
समंततः (for अचेतनम्).

9 °) K4 B4 अथ; D2 अनु ; M2 इह (for उप-). — b)
D5 दृष्ट्वा देवान् (by transp.). — d) Ś1 K1. 2 सहसा (for प्रवृद्धाः). — e) Dc1 D2. 4 तदैव; T1 तदैव- (for ता देव-).
B4 T1 G1 [अ]दहद्; T2 [अ]पतन् (for [अ]दहन्). Ś1 K
Dn D1. 8. 5 अदहदेवसैन्यानि. G2 सा देवसेना न्यपतत्.
— ') Ś1 K1. 2. 4 Dn D1. 2 वेप°; K8 B Dc D3-6 G8 चेष्ट° (for वेष्ट°). G2 वेष्टमाना महीतले.

10 G1 om. 10<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) M2 प्रदीप्तशिरसो देहा:. — <sup>c</sup>) K2 यांति; Dc आंता: (for भान्ति). — <sup>d</sup>) K4 D2. 3 दिव<sup>°</sup>; B Dc Dn D1. 4. 6 G8 व्यस्ता<sup>°</sup> (for चित्रा<sup>°</sup>).

11 °) K4 ययुक्तं; D2 प्रदीसास (for प्रपन्नास्). — °) D1 देवं (for देवा).

12 °) D<sub>2</sub>. ३ तदा (for तत:). S (except G<sub>8</sub>) शको (for स्कन्दे). — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. ३, 4 M स्कंदे; T<sub>2</sub> तसे (for

शको). B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> न्यपातयत्; De [S] भ्यपातयत्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> त्ववास्<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> द्यवास्<sup>°</sup>; M<sub>1</sub> ज्यवास्<sup>°</sup> (for [आ) भ्यवास्<sup>°</sup>). — T<sub>1</sub> om. 12°-13'; T<sub>2</sub> om. 12°'.

13 T1 om. 13 (cf. v.l. 12). — b) B1 जज्ञेथ; D4. 6 स जातः (for सं°). K4 परः (for [अ]परः). — d) Ś1 K2. 3 D4 M° भृद्; K1 D4 G4° धृद् (for धृग्). M2 वज्ज (for दिक्य°). — e) D1° ज्यसना°; D2. 3 (sup. lin. sec. m.) G5 विशिखा° (for विश्वना°). T2 G1 यः स्वबंधु (G1 सवज्ज) विनाशाजु.

14 °) K4 B2 Dn D1. 4. 6 G1. 8 सं (for तं). T1 परमं; G1 पुरुषं (for अपरं). — b) T1 G1 विशाखं च (for कालानल). B1 महाप्रभं; G1 महाद्युति (for समद्युतिम्). — c) Dn तु तं (for तत:)!

15 b) Ks. 4 Dn D1. 5. 6 Gs सत्तम:. M ससैन्यस्य समंततः. — d) Śi K1. 3 [अ]भिवादयन्.

Colophon om. in T G1. 2. 4. — Major parvan: Śī K1. 2 Dn2 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B1-3 Dc Dn D1. 2. 4-6 G3 M2 (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. name: B2 स्कंदोल्पित्त:; B4 Dc कुमारोल्पित्त:; M2 विशाखोल्पित्त:. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. n3 226; Dn2 225; D1 229; M (M2 inf. lin.) 219 (M2 orig. 221). — Śloka no.: Dn1. n2 D1 18; Dn3 19.

## 290

मार्कण्डेय उवाच।
स्कन्दस्य पार्षदान्घोराञ्श्रणुष्वाद्धतदर्शनान्।
वज्रप्रहारात्स्कन्दस्य जञ्जस्तत्र कुमारकाः।
ये हरन्ति शिशुङ्जातान्गर्भस्यांश्रेव दारुणाः॥१
वज्रप्रहारात्कन्याश्र जित्ररेऽस्य महाबलाः।
कुमाराश्र विशाखं तं पितृत्वे समकल्पयन्॥२
स भूत्वा भगवान्संख्ये रक्षंश्र्ञागमुखस्तदा।
इतः कन्यागणैः सर्वेरात्मनीनैश्र पुत्रकः॥३
मातृणां प्रेक्षतीनां च भद्रशाख्रश्र कौशलः।
ततः कुमारपितरं स्कन्दमाहुर्जना मुवि॥ ४

रुद्रमिग्नमुमां खाहां प्रदेशेषु महाबलाम् । यजन्ति पुत्रकामाश्च पुत्रिणश्च सदा जनाः ॥ ५ यास्तास्त्वजनयत्कन्यास्तपो नाम हुताश्चनः । किं करोमीति ताः स्कन्दं संप्राप्ताः समभाषत ॥ ६ मातर जन्नः ।

भवेम सर्वलोकस्य वयं मातर उत्तमाः । प्रसादात्तव पूज्याश्च प्रियमेतत्कुरुष्व नः ॥ ७ मार्कण्डेय उचाच । सोऽब्रवीद्वाटमित्येवं भविष्यध्वं पृथग्विधाः । अशिवाश्च शिवाश्चेव पुनः पुनरुदारधीः ॥ ८

C. 3. 14395 B. 3. 228. 9 K. 3. 228. 57

#### 217

1 T G<sub>1</sub>. 2. 4 om. the ref. — ") K<sub>4</sub> B D G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> स्कंदपारिषदान् (for 'स्य पार्षदाञ् ). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 देवाञ् (for घोराञ् ). — ") T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 द्या च (for श्रृणुष्व). M "विकन्मान् (for 'दर्शनान् ). — ") S (except G<sub>3</sub>) देवस्य (for स्कन्द ). — ") K<sub>3</sub> जञ्जस्तस्य; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> जातास्त्र; M जिञ्चिरस्य (for जञ्जस्त्र). — ") Ś<sub>1</sub> हरंत; K<sub>2</sub> हरंते. B<sub>1</sub> शिशू ज्ञातान्ये हरंति. — ") D<sub>5</sub> अपि (for चैव). K<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub>. 3 दारुणान् .

2 a) T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M अन्यां(M<sub>2</sub> °न्या)श्च (for कन्याश्च).

— b) M जज्ञु: कन्या (for जिज्ञरेऽस्य). — c) K<sub>4</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> कुमारास्ते; T G<sub>1</sub> M °रस्य; G<sub>2</sub>. 4 °रः स. Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>2</sub> विशाखश्च (for °सं तं). B ते; Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> च; T G<sub>1</sub>. 2. 4 M तु (for तं). — d) S (except G<sub>3</sub>) पुत्रत्वे (for पितृ°). B Dc M पर्य°; G<sub>2</sub>. 4 समकल्पयत्. Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> तं पितृत्वेभ्यकल्प"; K<sub>3</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 पितृ(D<sub>2</sub>. 3 [before corr.] पुत्र)त्वेनाभ्यकल्पयन् (K<sub>3</sub> D<sub>2</sub>. 3 °यत्).

3 °) Ś1 K D1-8. 5 तं (D2. 3 तत्) श्रुत्वा (for स भूत्वा). K3 सांख्ये; Dc शाखो; T1 G2. 4 M संखे (for संख्ये). — b) K1 ° मुखा:; D4. 6 G3 ° मुखं; T1 ° मुखान् (for ° मुखः). D3 (m as in text) T G2. 4 तथा (for तदा). — d) K3 आत्म-वीयेंश्च; K4 B2. 4 Dc Dn D4. 6 T2 G3 M आत्मीयें: सह (T2 चैव; M च स-); B1. 3 आत्मकीयें: स-; D5 T1 G2. 4 आत्मनीयेश्च; G1 ° कीयेश्च.

4 °) De D1-3. 5 प्रेक्षमाणानां; T G1. 2. 4 प्रेषितानां च;

М मेक्षतां चैव (for °तीनां च). — <sup>b</sup>) D<sub>1-3</sub> रुद्र ° (for भद्र °). В Т<sub>1</sub> G<sub>1</sub>, 2, 4 М तु; Т<sub>2</sub> स्म (for च). В Dc की (Dc को)शले; Т<sub>1</sub> G<sub>1</sub>, 2, 4 М कोमले:; Т<sub>2</sub> G<sub>2</sub> कोमल: (for कौशल:). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> К<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub>, n<sub>2</sub> Т G<sub>1</sub>, 2, 4 कुमारं; В<sub>1</sub> कुमारी-(for कुमार-). Т G<sub>1</sub>, 2, 4 संजातं (for -िपतरं).

5 °) Ś1 K1 अग्निमुखा; B2. 4 Dn1 M2 °मुखां (for अग्निमुमां). T2 स्कंदं (for स्वाहां). — b) Ś1 K2 °बलात; K1 B Dc Dn D1. 4. 6 G3 °बलं; K3 D2. 3 °बलान; K4 °बल; T G2 °बला:; G1 °बल:. — °) D2. 3 यजंते (for यजन्ति). — d) Ś1 K2 महाबला:; K1 महाजना:; D1 तदा जना:; T1 सभाजना: (for सदा जना:).

6 a) Ks B<sub>1</sub> Dc T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> एतास; T<sub>2</sub> यस्तास; M<sub>1</sub> यास्त्वां (for यास्तास). — b) K<sub>1</sub>. 2 तमो (for तपो). — c) T<sub>1</sub> कुमेंति च (for करोमीति). Ks Dc D<sub>1-8</sub>. 5 स्कंदः (for स्कन्दं). G<sub>1</sub> किं कुमेंति द्विजाः स्कंदं; G<sub>2</sub> किंकराः स्मेति ताः स्कंदं. — d) D<sub>5</sub> ताः (for सं). S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 संबभाषिरे; T<sub>2</sub> [अ]थैमभाषत (for समभाषत). The reading समभाषयन् of some old printed ed. was not found in any of the MSS. collated!

7 D (except D<sub>1-8.5</sub>) Gs कुमार्थ: (for मोतर: ). — b) Dn D4.6 Gs मातरो वयमुत्तमाः.

8 All MSS. om. मार्कण्डेय उ<sup>°</sup>! — <sup>a</sup>) Śi K<sub>2</sub> S (except G<sub>3</sub>) [ए]व (for [ए]वं). — <sup>b</sup>) K<sub>1.2</sub> भविष्यथ (for <sup>°</sup>ध्वं). — T<sub>2</sub> (which om. 8<sup>cd</sup>) reads 3. 215. 18–23 (with colophon) after 8<sup>ab</sup>. — <sup>c</sup>) M चेति (for चैव). K<sub>4</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> शिवाश्चेवाशिवाश्चेव. — After 8, Ti G<sub>1.2.4</sub>

C. 3. 14395 B. 3. 228. 9 K. 3. 229. 1 ततः संकल्प्य पुत्रत्वे स्कन्दं मातृगणोऽगमत् ।
काकी च हिलमा चैव रुद्राथ बृहली तथा ।
आर्या पलाला वै मित्रा सप्तैताः शिशुमातरः ॥ ९
एतासां वीर्यसंपन्नः शिशुनीमातिदारुणः ।
स्कन्दप्रसादजः पुत्रो लोहिताक्षो भयंकरः ॥ १०
एष वीराष्टकः प्रोक्तः स्कन्दमातृगणोद्भवः ।
छागवक्त्रेण सहितो नवकः परिकीर्त्यते ॥ ११

षष्ठं छागमयं वक्त्रं स्कन्दस्यैवेति विद्धि तत् । षद्धिरोम्यन्तरं राजिन्नत्यं मातृगणाचितम् ॥ १२ षण्णां तु प्रवरं तस्य शीर्षाणामिह शब्द्यते । शक्तिं येनासृजिद्वयां भद्रशाख इति सम ह ॥ १३ इत्येतद्विविधाकारं वृत्तं शुक्कस्य पश्चमीम् । तत्र युद्धं महाघोरं वृत्तं षष्ठ्यां जनाधिष ॥ १४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तद्शाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१७ ॥

## 296

# मार्कण्डेय उवाच । उपविष्टं ततः स्कन्दं हिरण्यकवचस्रजम् ।

read 3. 215. 23, followed by a colophon (adhy. no.: Ti Gi 218; G2. 4 220) and by the ref. मार्कडेय:.

9 °) G1 मात: (for तत:). K2. 3 संकल्प-; S (except G3) प्रकल्प्य (for सं°). — b) T2 गणागमन् (for गणो-ऽगमत्). Ś1 K D2. 3. 5 तदा (for [अ]गमत्). — c) M काची (for काकी). Ś1 हिमिला; K1 मिहिला; K2 मिहला; K3 D1-3. 5 हिलिमा; B1 हिला. — d) K1. 4 D1-3. 5 भद्रा च (K1 D5 [अ]थ); K3 रुद्रा च; B De Dn D4. 6 G3 मालिनी; M रुचाथ (for रुद्राथ). Ś1 पृथला; K1. 4 D1-3. 5 वृषला; K2 प्रखला; K3 पृथता; B De Dn D4. 6 G3 वृहिना (Dc1 Dn D6 ता; Dc2 मा; D4 G3 ला) (for बृहली). T G1. 2. 4 माता चैव (T2 G2. 4 चाथ) हली तथा. — e) Ś1 K1. 2 आर्या पलोला. T आर्यांबला वा (T2 या) वे धात्री (T2 न्या); G1 आर्यांबला तथा धात्री; G2. 4 आर्यां बाला च धात्री च. — f) M1 शिव (for शिशु).

10 Ś<sub>1</sub> D<sub>2</sub> om. 10. — °) K<sub>3</sub> Dc G<sub>1. 4</sub> स्कंद: प्रसा-दज:. — <sup>d</sup>) M<sub>1</sub> महाप्रभ: (for भर्य°).

11 °) D<sub>2</sub> एकवीरो° (for एष वीरा°). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> वीरों (G<sub>1</sub> °रो)ष्टमः; T<sub>2</sub> वीराष्टके. — b) G<sub>2</sub> स्कंदो (for स्कन्द·). S<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. <sub>5</sub> °गणोद्धतः; M °गणोद्धहः (for °गणोद्धवः). — °) T<sub>2</sub> एक (for छाग°). — d) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M नवमः (for °कः). K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> °कीतितः (for °कीत्यंते). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. <sub>4</sub> महासेनः प्रकीत्येते.

12 ") Śi इष्टं; Ti षष्ट्यां (for षष्टं). Ti च गमयद्; Mi जगाम यं (for छागमयं). — b) Śi Dei Gi [इ]व (for

### हिरण्यचूडमुकुटं हिरण्याक्षं महाप्रभम् ॥ १ लोहिताम्बरसंवीतं तीक्ष्णदंष्ट्रं मनोरमम् ।

[ए]व).  $B_{8m}$   $T_2$   $G_{1.2.4}$  विद्धि तं;  $T_1$   $G_1$  विर्धितं. — °)  $\dot{S}_1$   $K_2$  °शिरोभ्यंतरा;  $D_2$  °शिराभ्यंतरं; T  $G_{1.2.4}$  षणणामभ्यंतरं  $(T_2$  °रा);  $M_2$  षड्भिराभ्यंतरं. —  $^d$ )  $T_1$   $G_{1.2.4}$   $M_2$  यत्तन्  $(T_1$   $G_1$  °तं);  $T_2$  यत्तु.  $K_4$   $B_1$  °न्वितं; S (except  $G_3$ ) °श्चितं (for °चितम्).

13  $^{b}$ ) M शिरसाम् (for शीषाणाम्). Ś1  $K_{1-3}$  Dc  $D_{1-8}$ .  $_{5}$  हश्यते;  $T_{2}$  G2.  $_{4}$  शस्य (for शब्द ). —  $^{d}$ )  $D_{5}$  °शीष ; S (except  $G_{3}$ ) °शासाम् (for शास).

14 °) K1. 4 Dns D1 इत्येते; B1 इत्येवं; Dc इत्येतं.
— b) K2 Dc D3. 4 पंचमी (for "मीम्). — c) Ś1 K2. 3
Ds तत्तु (for तत्र). T G1. 2. 4 M घोरं महद्यु (M1 महायु)द्धं.
— d) G1 तत:; M2 वृद्धं (for वृत्तं). Ś1 K1-3 Dc D1-3. 5
नरा (for जना ).

Colophon om. in T1 G1. 2. 4. — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 T2 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B Dc Dn1. n3 D1-6 G3 (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. name: Dn D4. 6 G3 M2 कुमारियसिः. — Adhy. no. (figures, words, or both): Dn1 (marg.). n3 227; Dn2 226; D1 230; T2 218; M (M2 inf. lin.) 220 (M2 orig. 222). — Śloka no.: Dn1. n2 14; Dn3 D1 15.

### 218

1 a) B<sub>1. 2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>8</sub> तु तं (for तत:). — b) B<sub>4</sub>

सर्वलक्षणसंपनं त्रैलोक्यस्यापि सुप्रियम् ॥ २ ततस्तं वरदं ग्रूरं युवानं मृष्टकुण्डलम् । अभजत्पब्ररूपा श्रीः स्वयमेव शरीरिणी ॥ ३ श्रिया जुष्टः पृथुयशाः स कुमारवरस्तदा । निषण्णो दश्यते भूतैः पौर्णमास्यां यथा शशी ॥ ४ अपूजयन्महात्मानो ब्राह्मणास्तं महावलम् । इदमाहुस्तदा चैव स्कन्दं तत्र महर्षयः ॥ ५ हिरण्यवर्ण भद्रं ते लोकानां शंकरो भव । त्वया षड्रात्रजातेन सर्वे लोका वशीकृताः ॥ ६ अभयं च पुनर्दत्तं त्वयैवैषां सुरोत्तम । तस्मादिन्द्रो भवानस्तु त्रैलोक्यस्याभयंकरः ॥ ७

स्कन्द उवाच । किमिन्द्रः सर्वलोकानां करोतीह तपोधनाः ।

सुवर्ण-; S (except  $G_8$ ) आमुक्त (for हिरण्य-).  $B_3$  °कवचावृतं (for °कवचस्रजम्). —  $K_3$  om.  $1^{cd}$ . —  $^c$ )  $D_8$   $M_1$  ° चूडा (for °चूड-). Ś1 K ( $K_8$  om.)  $D_{1-8.5}$  चलयं; S (except  $G_8$ ) मकुटं (for मुकुटं). —  $^d$ )  $K_4$  हिरण्याख्यं;  $D_5$  लोहिताक्षं. Ś1 K ( $K_8$  om.)  $D_6$   $D_{1-8.5}$  महावलं;  $G_1$  ° द्युति.

- 2 b) B4 D1 G2. 4 हरं (for रमम्). c) B2. 3 संपूर्ण. d) K2 सुप्रमं (for प्रियम्).
- 3 °) Ś1 K1-8 B1m Dc D1-3. 5 M1 पदाहस्ता श्री:; T2 °निल्या.
- 4 a) Ś1 पृथुवक्षाः; K1. 2 पृथ्वाजुष्टः; T2 श्रिया स्पृष्टः (for श्रिया जुष्टः). b) Ś1 K1. 2 B1. 8 Dc D2. 4. 6 G1 M सु- (for स). Ś1 K2 वरस; T1 G1 M1 वपुस (for वरस). Ś1 K1. 2 B2 T1 तथा (for तदा). B4 G2. 4 कुमारो वरदस्तदा. c) T G2. 4 M दहरो (for हर्यते). d) K4 D2. 8 पूर्ण (for पौर्ण). K8 B3. 4 D2. 5 T G1. 2. 4 M1 हाशी यथा (by transp.); M2 ह्वोडुराह.
- 5 °) K2 G2. 4 °त्मानं (for °त्मानो). °) B3 D3 चैव (for तत्र).
- 6 Before 6, N (except Śi Ki; Bi. 8 marg.) G3 ins. ऋषय ऊचु: (resp. ऋषय:). a) K4 Bi-8 D (except D1-8. 5) G3 गमें; Ti Gi हिए (for वर्ण). b) Śi K2 पतात (for षड़ात्र-). d) K1. 2 Bi. 8. 4 Dc Dn2. ns D8. 5. 6 Ti सर्व- (for सर्वे). D2 G2. 4 सर्वछोको कृत:; T2 सर्वे छोकं कृतं.

कथं देवगणांश्रेव पाति नित्यं सुरेश्वरः ॥ ८ ऋषय ऊचुः ।

इन्द्रो दिश्चित भूतानां बलं तेजः प्रजाः सुखम् । तुष्टः प्रयच्छिति तथा सर्वान्दायान्सुरेश्वरः ॥ ९ दुर्वेत्तानां संहरित वृत्तस्थानां प्रयच्छिति । अनुशास्ति च भूतानि कार्येषु बलसदनः ॥ १० असर्ये च भवेतस्यिस्तथाचन्द्रे च चन्द्रमाः । भवत्यप्रिश्च वायुश्च पृथिन्यापश्च कारणैः ॥ ११ एतदिन्द्रेण कर्तन्यमिन्द्रे हि विपुलं बलम् । त्वं च वीर बलश्रेष्ठस्तस्मादिन्द्रो भवस्व नः ॥ १२

राक्र उवाच।

भवस्वेन्द्रो महाबाहो सर्वेषां नः सुखावहः। अभिषिच्यस्व चैवाद्य प्राप्तरूपोऽसि सत्तम ॥ १३

C. 3. 14414 B. 3. 229. 13 K. 3. 229. 20

- 7 °) B1 वै; M1 तु (for च). Ds पुरा (for पुनर्). T1 G1 दत्वा (for दत्ते). b) Ds त्वया चैषां; T1 एतेरेषां; G1 त्वमेवैषां (for त्वये °). Ś1 K2 सुरेश्वर (for सुरो °). c) Ś1 K2-4 Dc D1-3. s तत (for तसाद्). d) Ś1 K D1-8. s हिताय वै (for [अ] भयंकरः).
- 8 ") G4 "भूतानां (for "लोकानां). ") S (except G3) सर्वान् (for नित्यं).
- 9 °) B1-8 D (except D1-3. 5) G3 दधाति (for दिश°). b) K1. 2. 4 B1. 2. 4 Dc Dn D4-6 G3 प्रजा; D1 प्रजा; T1 प्रियं (for प्रजा;). °) Ś1 K1-8 D1-8. 5 प्रजा; T1 G1. 2 इष्टं (for तुष्टः). B2 यथा; D1. 5 G2. 4 तदा; T G1 सदा (for तथा). B4 तुष्टः प्रजां एतिश्रेव. d) Ś1 K1. 2 सर्वा मायाः; B Dc Dn D4-6 G8 M सर्वान्कामान्; D2 सर्वदा च; D3 सर्वथायं; T1 सर्वदायान्; T2 सर्वान्देवान्; G2 सर्वान्देयान्. Ś1 K1 सुरेश्वर; B4 सुरोत्तम.
- 10 b) B<sub>2</sub> G<sub>3</sub> वत ; B<sub>4</sub> वृत्ति (for वृत्त ). c) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 हि (for च). Do भूतात्मा (for नि). d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 कालेषु.
- 11 °) Śi K De Dns Ds. 4. 6 Gs [अ] भवत् (for भवेत्). Ds सूर्ये च स भवत्सूर्यः. b) De चेंद्रेण; M1 चेंद्रेषु (for चेंद्रे च). b) K4 च कारणे; T1 G1. 2. 4 M च सं तथा; T2 चकार वै.
- 12 °) T2 इंद्रो हि (for इन्द्रेण). D5 वर्तन्यं (for क°).

   °) G1 M1 इंद्रो (for इन्द्रे). D5 च (for हि). B5 Dc
  परमं (for विपुलं). °) K3 G2 M1 वीर्य (for वीर)

C. 3. 14415 B. 3. 229. 14 K. 3. 229. 21

#### स्कन्द उवाच।

शाधि त्वमेव त्रैलोक्यमव्यग्रो विजये रतः। अहं ते किंकरः शक्र न ममेन्द्रत्वमीप्सितम्।। १४

बलं तवाद्धतं वीर त्वं देवानामरीञ्जिहि ।
अवज्ञास्यन्ति मां लोका वीर्येण तव विसिताः ॥ १५
इन्द्रत्वेऽपि स्थितं वीर बलहीनं पराजितम् ।
आवयोश्च मिथो भेदे प्रयतिष्यन्त्यतिन्द्रताः ॥ १६
भेदिते च त्विय विभो लोको द्वैधमुपेष्यति ।
दिधाभूतेषु लोकेषु निश्चितेष्वावयोस्तथा ।
विग्रहः संप्रवर्तेत भूतभेदान्महाबल ॥ १७
तत्र त्वं मां रणे तात यथाश्चद्धं विजेष्यसि ।

D (except D<sub>2-4</sub>. 6) G<sub>8</sub> बली (for बल-).

13 Ś1 K1. 2 B4 D5 S (except G3) इंद्र: (for शक:).

— °) G2 भव इंद्रो. — °) Ś1 K1-3 T1 G1. 2 अभिषिचस्त;
G4 अभ्यषिच्यस्त्वम्. Ś1 वै चाद्य; D1 वै राज्ये; T G1. 2. 4 M
चा(G4 अ) द्येव. — °) Ś1 प्राप्तरूपेपि. Some MSS. सत्तमः

14 <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> न मे शकत्वम्; G<sub>4</sub> न मे इंद्रत्वम्; M<sub>2</sub> न ममेंद्रत्वम्. D<sub>1</sub> ईक्षितं (for ईप्सितम्).

15 Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3.5</sub> T G<sub>1.2.4</sub> हुंद्र: (for शक:). — <sup>a</sup>) T G<sub>1.2.4</sub> [अ]तुछं (for [अ]द्भुतं). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> देवतानाम्; D<sub>5</sub> तद्देवानाम् (for न्वं देवानाम्). T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> अर्हि. — <sup>c</sup>) Dc अवज्ञास्यसि. Dc<sub>1</sub> G<sub>2</sub> मा (for मां). — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> तव वीर्यण (by transp.). B<sub>1</sub> संवृताः.

16 °) K4 B1. 2. 4 Dn D4. 6 G3 页; B3 T1 G1 [S]平; M1 履 (for Sਓ). T2 corrupt. — After 16°2, S (except G3) ins.:

1069\* त्वत्तेजसावमंस्यन्ति लोका मां सुरसत्तम्। — °) De भेदैः (for भेदे).

17 a) T<sub>2</sub> तथा (for विभो). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>3</sub> धुपैष्यति; K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> विभोष्यति; T G<sub>1</sub>. 2. 4 M को हैध(T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> वे स)मपनेष्यति. — e) Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 हैधी (for हिमा). D<sub>6</sub> दैवे (for लोके). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 M तदा; K<sub>4</sub> यथा (for तथा). — e) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> संप्रपद्येत (for वेतेत). T G<sub>1</sub>. 2. 4 विप्रहा: aतेते. — 1) K<sub>2</sub>. 3 Dc<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 3 वल्दा; B<sub>8</sub> G<sub>4</sub> बल्ला:

18 4) Ba अत्र. Śi Ka. s Da. ь त्वं मा; Ka मां त्वं (by transp.). Ta तत्र (for तात). — b) Ks Doa विजे तस्मादिन्द्रो भवानद्य भविता मा विचारय ॥ १८ स्कन्द उवाच ।

त्वमेव राजा भद्रं ते त्रैलोक्यस्य ममैव च । करोमि किं च ते शक्र शासनं तद्ववीहि मे ।। १९ शक्र उवाच ।

यदि सत्यमिदं वाक्यं निश्चयाद्भाषितं त्वया । यदि वा शासनं स्कन्द कर्तुमिच्छसि मे शृणु ।। २० अभिषिच्यस्व देवानां सेनापत्ये महाबल । अहमिन्द्रो भविष्यामि तव वाक्यान्महाबल ।। २१

स्कन्द उवाच।

दानवानां विनाशाय देवानामर्थसिद्धये । गोत्राह्मणस्य त्राणार्थं सेनापत्येऽभिषिश्च माम् ॥ २२

ष्यति;  $D_3$  °ते. — °)  $S(\text{except }G_3)$  त्वमेव (for भवान्).  $K_1$ . 4 B  $D_1$ . 4. 6  $G_3$  एव (for अद्य). —  $^d$ )  $K_3$  भवतां;  $B_1$  विधाता (for भविता).  $S(\text{except }G_3)$  भव मा च वि°.

19 b) Ś1 D3 [अ]पि; D2 [इ]ति (for [ए]व). — c) Ś1 किं करोमि (by transp.). Ś1 किं च तं; K2 किं च मे; T1 किंकर:; T2 तदहं; G1. 2. 4 M किमहं. B1 तात (for राक्त). — d) G2. 4 शासनात्. B1 च (for तद्). T M मां (for मे). K4 Dc D1-3. 5 शासनं ब्रह्त तन्मम.

20 K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub>. 8. 4 D (except D<sub>2</sub>. 8. 5) S इंद्र: (for शक:). — After the ref., B Dn D<sub>1</sub>. 4-6 G<sub>3</sub> read 21<sup>cd</sup>. — a) K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> शक्यम् (for सत्यम्). — b) K<sub>3</sub> G<sub>4</sub> निश्चितं; Dc<sub>2</sub> निश्चयं (for निश्चयाद्). T<sub>2</sub> कांक्षितं (for भाषितं). — d) K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. 4 D<sub>1</sub> अहेसि (for इच्छिसि). D<sub>3</sub> प्रियः (marg. sec. m. कुरु) (for श्रृण्).

21 °) Ś1 K1.2 Ds T2 G1.2 अभिषिचस्त. — b) K1.3 B2-4 Dc1 Dn1 D1.4-6 T1 G4 सेना°. K2.8 B Dc Dn1 D1-4.6 T2 G8.4 ° बल:. — B Dn D1.4-6 G3 read 21<sup>cd</sup> after the ref. in 20. — d) Ś1 K Dc D1 महायशा:; D2 ° प्रभो; D3 G4 M1 ° प्रभ (for ° बल). — After 21, Ś1 ins. an addl. colophon.

22 °)  $D_{2.3}$  T  $G_{1.2}$   $M_1$  गोब्राह्मणानां.  $K_{8}$   $D_{1}$  त्राणार्थे ;  $K_{4}$   $D_{2.3}$  चार्थाय ;  $T_{2}$  रक्षार्थं.  $B_{1-8}$   $D_{0}$   $D_{1.6}$   $G_{8}$  गोब्राह्मणिहतार्थाय. -  $^{d}$ )  $K_{8}$  B  $D_{01}$   $D_{01}$ ,  $D_{12}$   $D_{4.6}$  सैना  $^{\circ}$ .  $B_{2}$  [S] भिष्टियतां.

23 Ks  $D_2$ . som. the ref. — After the ref.,  $G_1$  ins.:  $1070^*$  तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्दस्य बळवृत्रहा।

मार्कण्डेय उवाच।
सोऽभिषिक्तो मघवता सर्वेदेंवगणैः सह।
अतीव शुशुमे तत्र पूज्यमानो महिषिभिः ॥ २३
तस्य तत्काश्चनं छत्रं घ्रियमाणं व्यरोचत।
यथैव सुसमिद्धस्य पावकस्थात्ममण्डलम् ॥ २४
विश्वकर्मकृता चास्य दिव्या माला हिरण्मयी।
आबद्धा त्रिपुरम्नेन स्वयमेव यग्नस्विना॥ २५
आगम्य मनुजव्याघ्र सह देव्या परंतप।
अर्चयामास सुन्नीतो भगवान्गोष्टपष्वजः॥ २६
रुद्रमिष्नं द्विजाः प्राह् रुद्रस्तुस्ततस्तु सः।
रुद्रेण शुक्रग्रत्सृष्टं तच्छ्वेतः पर्वतोऽभवत्।
पावकस्येन्द्रयं श्वेते कृत्तिकाभिः कृतं नगे॥ २७

प्जयमानं तु रुद्रेण दृष्ट्वा सर्वे दिवौकसः।
रुद्रस्तुं ततः प्राहुर्गुहं गुणवतां वरम्।। २८
अनुप्रविश्य रुद्रेण विह्नं जातो ह्ययं शिश्वः।
तत्र जातस्ततः स्कन्दो रुद्रस्तुस्ततोऽभवत्।। २९
रुद्रस्य वह्नेः स्वाहायाः पण्णां स्त्रीणां च तेजसा।
जातः स्कन्दः सुरश्रेष्ठो रुद्रस्तुस्ततोऽभवत्।। ३०
अरजे वाससी रक्ते वसानः पावकात्मजः।
भाति दीप्तवपुः श्रीमात्रक्ताश्राभ्यामिवांश्चमान्।। ३१
कुकुटश्वामिना दत्तस्तस्य केतुरलंकृतः।
रथे समुच्छितो भाति कालामिरिव लोहितः।। ३२
विवेश कवचं चास्य शरीरं सहजं ततः।
युध्यमानस्य देवस्य प्रादुर्भवति तत्सदा।। ३३

C. 3. 14436 B. 3. 229. 35 K. 3. 229. 43

ऋषिभिस्तं महासेनं हृष्टो देवगणैः सह । सौवर्णे रत्नखचिते तरुणारुणभास्त्ररे । दिन्यासने समास्थाप्य विमलैः पुण्यवारिभिः । महासेनं तदा शकः सेनापत्येऽभिषिक्तवान् ।

— b) T G1 M2 सर्व- (for सर्वेर्). — c) G2. 4 तेन; M2 स्कंद: (for तत्र).

24 a) K4 B2 Dn D4. 6 G3 तन्न (for तस्य). — b) T G1 M व्यराजत; G2. 4 विराजते (for व्यरो°).

25 <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> रस्या; T<sub>2</sub> चैव; G<sub>1</sub> दिख्या (for चास्य). — <sup>b</sup>) T G<sub>2</sub>. 4 दिख्य; G<sub>1</sub> रस्या (for दिख्या). — <sup>d</sup>) D<sub>2</sub> रुद्गेण च (for स्वयमेव).

26 °) Т2 °श्रेष्ठ (for °ड्याझ). — °) Ś1 K D2. 5 मात्रा (K1 sup. lin. पढ़या) (for देड्या). — °) M2 तनयं लाल्यामास. — <sup>d</sup>) K2 वृषभ° (for गोवृष°).

27 b) Śi 'सूर्यसनुस (for 'स्नुसतस्). De च (for नु). — After 27ab, S (except Gs) ins.:

1071\* कीर्त्यंते सुमहातेजाः कुमारोऽद्भुतदर्शनः।
— D<sub>1</sub> om. 27°-28°. — °) S (except G<sub>8</sub>) गुक्रम् (for गुक्रम्). — °) B<sub>4</sub> S (except G<sub>8</sub>) तेन (T₂ येन) श्वेतो-भवद्गिरः. — After 27°°, T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ins.:

1072\* तच्छुकं भक्षयामास विद्वस्तसाद्वहोऽभवत्।
— G1 om. 27°-29°. — °) Ś1 K2 D5 प्रियं (for [इ]न्द्रियं).
— ') B1 Dc कृते; T2 G2 एतं (for कृतं). B1 युगे (for नगे).

28 D1 G1 om. 28 (cf. v.l. 27). — °) T1 गुई (for ततः). Dc2 स रुद्रसुनुस्तस्प्राहुः. — °) T1 ततो (for गुई).

29 G1 om. 29 (cf. v.l. 27). — °) D1. 8. 5 T2 G2

विह्न ; T1 रुद्ध ; M1 वहेरू (for विह्न). B2 यत: ; T2 [S] ज्ययं (for ह्ययं). Ś1 K2 शुचि: (for शिशु:). — c) Ś1 K2 तती (for तत्र). B4 यत: (for ततः). — 29<sup>d</sup>=30<sup>d</sup>.

30 Śi Ks om. (hapl.) 30; Di. s read it in marg.
— a) T Gs. 4 स्वाहायां. — b) Ki. 2 तु (for च). K4
Bi-s Dn Ds. 4. 6 Gs भारत (for तेजसा). — c) Ki ततः
(for जातः).

31 <sup>c</sup>) Do2 T2 अजरे; T1 G1. 2. 4 M विरजे (for अरजे).
— <sup>c</sup>) K2 D5 अति-; T1 अहो; T2 G2. 4 M बभौ (for भाति).
K1-3 B2 Do D2. 3. 5 G4 M2 धीमान् (for श्रीमान्). G1
अतीव शुशुभे श्रीमान्. — <sup>d</sup>) S1 मध्याह्व इव भास्करः; K2
आजमान इवांशुमान्; T1 G1 अनुरक्तो यथांशु ; T2 मुक्तोश्रेषु
यथांशु ; M1 रक्ताश्रीरव चांशु .

32 <sup>ab</sup>) D<sub>2</sub>. 3 transp. दत्तः and तस्य. — After 32, N G<sub>3</sub> ins.:

#### 1073\* या चेष्टा सर्वभूतानां प्रभा शान्तिर्वेलं तथा। अग्रतस्त्य सा शक्तिर्देवानां जयवर्धिनी।

[(L. 1) K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> ° लोकानां (for ° भूतानां). Ś1 K<sub>1</sub>. 2 D<sub>3</sub> शक्तर् (for श्लान्तिर्). — (L. 2) Ś1 K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>2</sub>. 3 भय-नाशिनी (K<sub>4</sub> m as in text); B<sub>1</sub> प्रीतिवर्धिनी (for जय°).]

33 b) Ś1 K2-4 Dn D1. 4. 6 T1 G1 श्रारी (for रं). K4 Dn D4. 6 T2 तथा; G4 M2 तदा (for ततः). — °) Ś1 K1-3 Dc D1. 5 तस्थेव (for देवस्थ). — 6) D1 T2 सर्वदा; D3 नान्यदा (for तस्सदा).

34 °) K4 B1+8 Dn D1. 8-6 धर्मों; Dc मेधा; T1 G1 वर्ष्म; T2 G2. 4 वीर्थ (for वर्ष). — b) Dc D2 T2 G2 M

1

C. 3. 14437 B. 3. 229. 36 K. 3. 229. 44 शक्तिर्वर्म बलं तेजः कान्तत्वं सत्यमश्वतिः । ब्रह्मण्यत्वमसंमोहो भक्तानां परिरक्षणम् ॥ ३४ निकृन्तनं च शत्रूणां लोकानां चाभिरक्षणम् । स्कन्देन सह जातानि सर्वाण्येव जनाधिप ॥ ३५ एवं देवगणैः सर्वैः सोऽभिषिक्तः खलंकृतः । बभौ प्रतीतः सुमनाः परिपूर्णेन्दुदर्शनः ॥ ३६ इष्टैः खाध्यायघोषेश्च देवतूर्यरवैरपि । देवगन्धर्वगीतेश्च सर्वेरप्सरसां गणैः ॥ ३७ एतेश्चान्येश्च विविधेईष्टतुष्टेरलंकृतेः । क्रीडिवव तदा देवैरभिषिक्तः स पाविकः ॥ ३८ अभिषक्तं महासेनमण्ययन्त दिवौकसः ।

विनिहत्य तमः स्र्यं यथेहाभ्युदितं तथा ॥ ३९
अथैनमभ्ययुः सर्वा देवसेनाः सहस्रगः ।
अस्माकं त्वं पतिरिति ज्ञुवाणाः सर्वतोदिशम् ॥ ४०
ताः समासाद्य भगवान्सर्वभृतगणैर्वतः ।
अर्चितश्च स्तुतश्चेव सान्त्वयामास ता अपि ॥ ४१
श्चतक्रतुश्चाभिषिच्य स्कन्दं सेनापतिं तदा ।
सस्मार तां देवसेनां या सा तेन विमोक्षिता ॥ ४२
अयं तस्याः पतिर्नृनं विहितो ब्रह्मणा स्वयम् ।
इति चिन्त्यानयामास देवसेनां खलंकृताम् ॥ ४३
स्कन्दं चोवाच बलभिदियं कन्या सुरोत्तम ।
अजाते त्विय निर्दिष्टा तव पत्नी स्वयंभ्रवा ॥ ४४

कांतित्वं; T1 G1. 4 क्षांति(G4 °त)त्वं. B1 आकृति:; B2. 3 De D4. 6 G3 अच्युति:; Dn उन्नति: (for अक्षति:).

35 G4 om. (hapl.) 35<sup>ab</sup>. — a) Ś1 विकर्तनं; K1.2 निकर्तनं. M2 तु (for च). B1 शक्तानां; B3 शकाणां (for शत्रू°). — b) Ś1 K1.2 अपि; K3 D3.5 चापि (for चाभि ). — G1 om. (? hapl.) from 35° up to रवै: (in 37<sup>b</sup>). — a) Ś1 नराधिप; K2.3 जनाधिप:; D2 जनादेन: (for धिप). T1 सर्वाण्येतानि पार्थिव.

36 G1 om. 36 (cf. v.l. 35). — b) T1 महाबल: (for स्वलं). — c) B2m अतीव; B4 चातीव; G2 प्रदीप्त: (for प्रतीत:). T2 सुमहान्. — d) T G2. 4 M2 प्रति (for परि). Ś1 K B Dc D1-8. 5 सिनिभ: (B4 लक्षण:); Dn D4. 6 G3 मंडल: (for दर्शन:).

37 G1 om. up to रवै: (in 37<sup>b</sup>). — a) Ś1 K2-4 Dc D1-8 शुमे: (for इष्टे:). — b) Ś1 K Dc D1-8. 5 वेणु (for देव-). B Dns D4 वरेर (for रवैर). Ś1 K Dc D1-8. 5 तथा (for अपि). — d) M1 नृत्तै: (for सर्वै:). Ś1 K1-3 B4 Dc D1-8. 5 M चाप्सरसां (for अप्सरसां).

38 a) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>1. 4. 6</sub> G<sub>3</sub> बहुभिर् (for विविधेर्).

— b) K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> Dc D<sub>2</sub> हृष्टपुष्टे:; B<sub>2. 8</sub> Dn D<sub>1. 4. 6</sub> G<sub>3</sub> M
पुष्टेहेंष्टे:; B<sub>4</sub> T G<sub>1</sub> तुष्टेरिष्टे:; G<sub>2. 4</sub> मृष्टेस्तुष्टे: (for हृष्टतुष्टे:).
K<sub>3</sub> B<sub>1. 8. 4</sub> D (except D<sub>2. 3</sub>) G<sub>3</sub> M स्वलंकृते:; K<sub>4</sub> G<sub>2. 4</sub>
अलंकृत: (for अलंकृते:).

— After 38<sup>ab</sup>, B D (except D<sub>1-8. 6</sub>) G<sub>3</sub> ins.:

1074\* सुसंदृतः पिशाचानां गणैर्देवगणैस्तथा।
— °) B1-8 Dn D4.6 G8 भाति (for इव). — 4) Ś1 B2
Dn D4.6 G8 च; B1.8 सु (for स्त).

39 a) Ś1 °देवम् (for 'सेनम्). — a)  $K_2$  विनिहन्य;  $D_{11. 12}$  'हत्य. — a)  $K_4$   $D_{2. 3}$  S (except  $G_3$ ) यथैव (for यथेह). Ś1  $K_{1. 2}$  [अ]भ्युदये (for 'दितं).  $K_1$  तदा;  $K_3$  यथा (for तथा).

40 °) Śi Ks. 4 D1-3. 5 T G4 M1 तथैनम्; G1 तदैनम् (for अथैनम्). T1 सेना (for सर्वा). — °) T2 G2. 4 बुवंत्य: (for बुवाणाः). B Dn D1. 4. 6 G3 सर्वतो दिशः; T1 G1 सर्वदेवताः.

41 b) K2. 3 B1 D1. 5 सवेंर् (for सर्व-). B1 G2. 4 देव (for भूत ). S1 K1-3 D1. 5 विभु: (for वृत:). — c) K4 Dn D1. 4. 6 G3 तु (for च). Dc Dn2 तत (for स्तुत ). T1 G1 चापि (for चैव). — d) K8 तास्त्विय; Dc तानिप; T2 G2. 4 तास्त्वा (for ता अपि).

42 b) K3 D2 तथा (for तदा). — c) Dc2 देवसेनां तां (by transp.). — d) T1 G1 पूर्व; G4 [अ]नेन (for तेन). K1. 4 विमोचिता (for किता).

43 °) M2 अस्या: (for तस्या:). T2 दत्तो (for नृनं).

— b) K8 पुरा (for स्वयम्). — T2 om. 43°-44°. — c)

K1. 4 D1-3. 5 विचित्येत्या(D1 °त्येवा)नयामास (D5 °द्वयामासुर्); K8 इति तामानयामासुर्; T1 G1. 2. 4 M संचित्य चा(G2. 4 °त्य त्वा ; M °त्येत्या)नयामास. — d) K1. 4 B2

Dn D4-6 G3 हालं; B1 D1 अलं (for स्वलं).

44 T<sub>2</sub> om. 44 (cf. v.l. 43). — ") K<sub>1. 4</sub> B<sub>1</sub> Dn D<sub>1. 6</sub> प्रोवाच (for चो"). B<sub>4</sub> नृपते; M वंरू" (for बरू"). G<sub>2. 4</sub> स्कंदायोवाच वरुभिद्. — ") S<sub>1</sub> भार्या (for पत्नी).

45 °) T1 G1 तस्यास (for तसात्). T2 त्वमस्या विधिवस्याणि. — °) T2 होम (for पाणि). — °) B1 Dn G2

तसान्त्वमस्या विधिवत्पाणिं मन्त्रपुरस्कृतम् । गृहाण दक्षिणं देव्याः पाणिना पद्मवर्चसम् ॥ ४५ एवम्रक्तः स जग्राह तस्याः पाणिं यथाविधि । बृहस्पतिर्मन्त्रविधिं जजाप च जुहाव च ॥ ४६ एवं स्कन्दस्य महिपीं देवसेनां विदुर्वधाः । षष्टीं यां ब्राह्मणाः प्राहुर्लक्ष्मीमाशां सुखप्रदाम् ।

सिनीवालीं कुहूं चैव सद्धृत्तिमपराजिताम् ॥ ४७ यदा स्कन्दः पतिर्लब्धः शाश्वतो देवसेनया । तदा तमाश्रयछ्रक्ष्मीः स्वयं देवी शरीरिणी ॥ ४८ श्रीज्रष्टः पश्चमीं स्कन्दस्तसाच्छ्रीपश्चमी स्मृता । पष्ट्यां कृतार्थोऽभूद्यसात्तसात्त्रष्टी महातिथिः॥ ४९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१८ ॥

# 299

## मार्कण्डेय उवाच । श्रिया जुष्टं महासेनं देवसेनापितं कृतम् । सप्तिषिपत्न्यः षड् देव्यस्तत्सकाशमथागमन् ॥ १

ऋषिभिः संपरित्यक्ता धर्मयुक्ता महावताः। द्वतमागम्य चोचुस्ता देवसेनापितं प्रभ्रम्॥ २ वयं पुत्र परित्यक्ता भर्तृभिर्देवसंमितैः।

C 3. 14456 B. 3. 230. 3 K. 3. 230. 3

पद्मवर्चेसाः T2 पाणिना वर्चसा श्रियाः — After 45, G1 ins. :

1075\* एवमुक्तो भगवता महासेनो महावलः । दृष्ट्वा कमलपत्राक्षीं तनुमध्यां यशस्त्रिनीम् । अतीव रूपसंपन्नां सर्वाभरणभूषिताम् । सर्वलक्षणसंपन्नां देवसेनां ग्रुचिस्मिताम् ।

**46** <sup>a</sup>) G1 प्रीत्या परमया युक्तस. — <sup>b</sup>) D8 पाणि तस्या (by transp.). — After 46<sup>ab</sup>, G1 ins.:

1076\* जग्राह भरतश्रेष्ठ देवसेनापतिस्ततः।

— °) Dn1. n3 मंत्रविद्धि (for मन्त्रविधि).

47 b) B<sub>1</sub>. s Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> M जना: (for बुधा:).
— c) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> षष्टी. — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. s B Dn D<sub>2-5</sub> आसां (for आशां). D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> प्रभां (for प्रदास्). — f) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 M सुवृत्तिम् (for सद्भृत्तिम्). — After 47, S (except G<sub>8</sub>) ins.:

1077\* इत्यवमादिभिर्देवी नामभिः परिकीर्त्यते ।

48 °) G4 यथा (for यदा). K3 प्रतिल्ड्घ:; T1 प्रीतिल्ड्घ: — °) Ś1 K1-3 D1-3 समाश्रयल् (K1. 2°श्रया); D4 [ए]नमाश्रयल्; M1 तमाश्रया. — D4 reads  $48^d-49^d$  after the ref. in 3. 219. 7. — d) M2 एव (for देवी).

49 For D4 cf. v.l. 48. — ") K3 "तुष्ट: (for "जुष्ट:). T G1. 2 श्रिया जुष्ट: स पंचम्यां. — ") K3 तदा (for तसात्). Ś1 K4 S (except G3. 4) श्री: पंचमी. — ") Ś1 D1-3. 5 यह; K G2. 4 M2 यश्र (for यसात्). Colophon. — Major parvan: Śi K² Dn² T² G². 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. K4 B1-8 Dc Dn1. n3 D1. 2. 4-6 G8 M² (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. name: B² स्कंदाभिषेक:; B4 कुमारोत्पत्ति:; G1 स्कंदचरित्रे स्कंदपदाभिषेक-महोत्सवदेवसेनाविवाह:; M² सुब्रह्मण्यविवाह:. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. ns 228; Dn2 227;

D<sub>1</sub> 231; T G<sub>1</sub> 219; G<sub>2</sub>, 4 M (M<sub>2</sub> inf. lin.) 221; M<sub>2</sub> (orig.) 223. — \$loka no.: Dn 51; D<sub>1</sub> 49;

D<sub>6</sub> 52.

#### 219

1 b) G2. 4 'पती (for 'पति). B2 प्रसुं (for इतस्).
— d) B2 तत्समीपम् (for तत्सकाशम्). B1 उपा (for अथा).

2 <sup>a</sup>) D<sub>2</sub>. s <sup>a</sup>ताः परित्यक्ता; D<sub>5</sub> परिसंत्यक्ता. — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> पति (for महा ). — G<sub>2</sub> om. 2<sup>c</sup>-3<sup>d</sup>. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> D<sub>c</sub> आगत्य (for आगस्य). T<sub>1</sub> ते; G<sub>1</sub> तं (for ता).

3 G2 om. 3 (cf. v.l. 2). — After 3a, K1. 2 ins.: 1078\* धर्मथुक्ता महावताः।

भवदीयैकशरणाः.

[ Line  $1 = 2^b$ . ]

— b) Śi Da 3 'संमतै:; Di 'संनिभै: (for 'संमितै:).

98

C. 3. 14456 B. 3. 230, 3 K. 3. 230, 3 अकारणाद्धपा तात पुण्यस्थानात्परिच्युताः ॥ ३ असाभिः किल जातस्त्वमिति केनाप्युदाहृतम् । असत्यमेतत्संश्रुत्य तस्मान्नस्नातुमहिसि ॥ ४ अक्षयश्च भवेत्स्वर्गस्त्वत्प्रसादाद्धि नः प्रभो । त्वां पुत्रं चाप्यभीप्सामः कृत्वैतदनृणो भव ॥ ५

मातरो हि भवत्यो मे सुतो वोऽहमनिन्दिताः। यचाभीष्मथ तत्सर्वे संभविष्यति वस्तथा।। ६ मार्कण्डेय उवाच।

एवम्रक्ते ततः शक्तं किं कार्यमिति सोऽब्रवीत् । उक्तः स्कन्देन ब्रुहीति सोऽब्रवीद्वासवस्ततः ॥ ७ अभिजित्स्पर्थमाना तु रोहिण्या कन्यसी खसा । इच्छन्ती ज्येष्ठतां देवी तपस्तप्तुं वनं गता ॥ ८ तत्र मृढोऽसि भद्रं ते नक्षत्रं गगनाच्च्युतम् । कालं त्विमं परं स्कन्द ब्रह्मणा सह चिन्तय ॥ ९ धनिष्ठादिस्तदा कालो ब्रह्मणा परिनिर्मितः । रोहिण्याद्योऽभवत्पूर्वमेवं संख्या समाभवत् ॥ १० एवम्रुक्ते तु शकेण त्रिदिवं कृत्तिका गताः । नक्षत्रं शकटाकारं भाति तद्वह्विदैवतम् ॥ ११ विनता चाब्रवीत्स्कन्दं मम त्वं पिण्डदः सुतः । इच्छामि नित्यमेवाहं त्वया पुत्र सहासितुम् ॥ १२ स्कन्द उवाच ।

एवमस्तु नमस्तेऽस्तु पुत्रस्नेहात्प्रशाधि माम् । स्नुषया पूज्यमाना वै देवि वत्स्यसि नित्यदा ॥ १३

7 M om. the ref. — After the ref., D4 reads 3. 218.  $48^d-49^d$ . — a) K8 D1. 5 एवसुत्तवा; B Dc Dn D4. 6 T2 G2. 8 विवक्षं(T2 कि)तं; G1. 4 एवसुत्तस. Ś1 K2 G4 M शकः (for शकं). T1 विवक्षितं ते शकश्च. — b) Ś1 K1. 2. 4 Dc D8 चा (for सो ). — c) K4 उक्तं; Dc ततः; D2 उक्ते (for उक्तः). K8 देहीति (for बू ). S (except G3) स्कन्देनोक्तः प्रववीहि. — d) D1. 2 G4 तदा (for ततः

8 °) Ds सर्वनामा; G1 स्पर्धमानं. Ds च (for तु).

- °) Ś1 K1.2 अनुजा; K4 चानुजा; D2.3 द्वानुजा (for कन्यसी). T1 G1 रोहिण्या कनकाह्न्या; T2 G2-4 रोहिण्यास्तु

10 T<sub>2</sub> om. 10<sup>ab</sup>. — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>4</sub> D<sub>8</sub> (sup. lin. sec. m. as in text) G<sub>1</sub>. 2. 4 M तथा (for तदा). — b) Ś<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> Dc D<sub>1</sub>—3. 5 परिकीर्तितः; B<sub>1</sub>—3 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> केल्पितः. — c) K<sub>3</sub> रोहिण्या योभवत्; B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> रोहिणी द्यभवत्; D<sub>1</sub>. 5 रोहिण्याद्यभवत्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> रोहिण्याद्यभवत्; T<sub>2</sub> थाता प्रजापतिः. — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 3 D<sub>3</sub>. 5 एवा; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> एषां (for एवं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 सदा<sup>2</sup>; T G<sub>1</sub>. 4 समो<sup>2</sup> (for समा<sup>2</sup>). B<sub>1</sub> D<sub>2</sub> M भवेत्.

11 a) Dc2 उक्ते च; Ds उक्तेन (for उक्ते तु). — b) K1. 4 B1. 8 Dc Dn2 T2 M1 गता (for गता:). — c) K4 D3 सर्पशीषोंभं; B Dc Dn D1. 2. 4. 6 G8 सप्तशीषोंभं for शकटा ). — d) T1 G1 नित्याग्नि; T2 तध्यग्नि (for तद्वद्धि).

12 b) Ś1 K D2. 8. 5 दियत: (for पिण्डद:). T2 सदा (for सुत:). — D2 om. (hapl.) 12°-15°. — °) T G1 M नित्यं सहिता; G4 नित्यं भवता (for नित्यमेवाहं).

13 D2 om. 13 (cf. v.l. 12). — b) K4 पुत्रं (for पुत्र-). — d) K3. 4 Dc D1. 3. 5 दिवि; Dn D4. 6 T G1. 3 देवी (for देवि). D3 वे सदा (for नित्यदा).

<sup>— °)</sup> T1 G1 अकारणहवा; M °रणं हवा. G4 दूष्य (for हवा). B1 तैश्च; D (except D2.3.5) G3 तैस्तु (for तात). — °) K1. 2.4 D5 T G1 M पुण्यात् (for पुण्य-).

<sup>4</sup> b) K3 अथ (for इति). D1 [उ]पा° (for [उ]दा°).

- c) K4 B D (except D2. 3. 5) G3 तस्त्रम्; T2 G1. 2. 4
अपत्यम् (for असत्यम्). S (except G3) संस्मृत्य (for संश्रुत्य).

<sup>5 °)</sup> G2. 4 तु (for च). — °) S (except G3) पुत्रं च त्वामभीप्सामः (T2 °मवाप्स्यामः).

<sup>6</sup> K1 om. 6 (with the ref.). — °) Ś1 K3. 4 Dn D1. 8. 5 G4 भवंस्पो (for °स्पो). — °) B1-3 Dn (Dn1m as in text) D4. 6 G3 M यहा(M2 ° चा)पीच्छत (M ° थ); T2 यदवाप्स्थथ (for यचाभीप्सथ). — °) Ś1 K (K1 om.) Dc D2. 3. 5 सदा; D1 T2 तदा (for तथा). B4 भविष्यति वरस्तथा; G2. 4 भविष्यति च सर्वदा.

 $<sup>(</sup>T_2 G_3$  ° vया तु) कनीयसी. — °)  $\acute{S}_1 K_{1-3} D_2$ . 8. 6. 6  $T_1$   $M_1$  इच्छती.  $K_3$  श्रेष्ठतां. —  $^d$ )  $K_3 D_5$  वने (for वनं).

<sup>9 °)</sup> K<sub>4</sub> Dc<sub>1</sub> D<sub>1</sub> अत्र (for तत्र). — °) G<sub>2</sub>. 4 त्वमपरं (for त्विमं परं). Si प्रति (for परं). K<sub>2</sub>. 8 स्कंदं (for स्कन्द). — °) Si स हि चिंतय; K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> पर्यचिंतयत् (D<sub>1</sub> °यं); D<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M सह चिंतया; D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> सह चिंतयम् (G<sub>1</sub> °त्).

# मार्कण्डेय उवाच।

अथ मातृगणः सर्वः स्कन्दं वचनमत्रवीत् । वयं सर्वस्य लोकस्य मातरः कविभिः स्तुताः । इच्छामो मातरस्तुभ्यं भवितुं पूजयस्व नः ॥ १४

#### स्कन्द उवाच।

मातरस्तु भवत्यो मे भवतीनामहं सुतः । उच्यतां यन्मया कार्यं भवतीनामथेप्सितम् ॥ १५

मातर् ऊचुः।

यास्तु ता मातरः पूर्वं लोकस्यास्य प्रकल्पिताः। अस्माकं तद्भवेतस्थानं तासां चैव न तद्भवेत्।। १६ भवेम पूज्या लोकस्य न ताः पूज्याः सुरर्वभ। प्रजास्माकं हृतास्ताभिस्त्वत्कृते ताः प्रयच्छ नः।। १७

14 D<sub>2</sub> om. 14 (cf. v.l. 12). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> गणं सर्व; Dn<sub>1</sub> G<sub>1</sub> गणाः सर्वे; T गणाः सर्वोः. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 स्कंदो (for स्कन्दं). Dn<sub>1</sub> T<sub>1</sub> अनुवन् (for अन्नवीत्). — K<sub>1</sub> om. 14<sup>c</sup>-14<sup>f</sup>. — a) B<sub>4</sub> एवं (for वयं). — a) D<sub>3</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 स्मृताः (for स्तुताः). — Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> om. 14<sup>cf</sup>. — a) K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 M इच्छाम (for मो). — After 14, K<sub>5</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 3. 5 S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1079\* स तासां वचनं श्रुत्वा स्कन्दो वचनमब्रवीत्।

[S (except G3) तासां तु (for स तासां). T G1 M भाषितं (for the first वचनं).]

- 15 D<sub>2</sub> om. 15<sup>ab</sup> (cf. v.l. 12). Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 3</sub> D<sub>3. 5</sub> S (except G<sub>3</sub>) om. the ref. <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1. 4. 6</sub> G<sub>3</sub> हि (for तु). <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> तन् (for यन्). <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> यथे<sup>2</sup>; K<sub>3. 4</sub> D<sub>5</sub> D<sub>2. 3. 5</sub> S (except G<sub>3</sub>) हुहे<sup>2</sup>; B<sub>4</sub> अभी<sup>2</sup> (for अथे<sup>2</sup>).
- 16 °) D3 यथा सु (for यास्तु ता). °) K3 D1. 5 प्रवर्तिता:; K4 D3 S (except G3) प्रकीर्तिता:; B2 प्रकाशिता:; Dc प्रवर्तकाः. °) K1. 2 D1-3. 5 आसासु (for °ई). K4 B1. 3 Dn2. n3 तु; B2 Dn1 D4. 6 T2 G3 च (for तद्). G4 स्थानात् (for स्थानं).
- 17 °) Ś1 K Dc D1-3. 5 सर्व- (for पूज्या). b) Ś1 K Dc D1-3. 5 नित्यं (Ś1 K1. 2 °त्य-) (for न ताः). T G1. 2. 4 ° पिंभः (for °पंभ). °) Ś1 K1. 2 हिताः; K3 D3 T G1. 2. 4 हताः (for हताः). T2 G2. 4 [अ]साभिस (for ताभिस). d) K3. 4 D2. 5 T2 G2. 4 तां; M1 तत् (for ताः).

#### स्कन्द उवाच।

दत्ताः प्रजा न ताः शक्या भवतीभिर्निषेवितुम् । अन्यां वः कां प्रयच्छामि प्रजां यां मनसेच्छथ ॥ १८

मातर जचुः।

इच्छाम तासां मादृणां प्रजा भोक्तुं प्रयच्छ नः । त्वया सह पृथम्भृता ये च तासामथेश्वराः ॥ १९

स्कन्द उवाच।

प्रजा वो दिश्व कष्टं तु भवतीभिरुदाहृतम् । परिरक्षत भद्रं वः प्रजाः साधु नमस्कृताः ॥ २० मातर ऊचुः ।

परिरक्षाम भद्रं ते प्रजाः स्कन्द यथेच्छिस । त्वया नो रोचते स्कन्द सहवासिश्वरं प्रभो ॥ २१

C. 3. 14475 B. 3. 230. 21 K. 3. 230. 21

- 18 Ś1 K1. 2 D2 om. (hapl.) 18<sup>a</sup>-19<sup>b</sup>; G1 om. 18-21. <sup>a</sup>) B1 Dn वृत्ता: (Dn1 हता:); D1 न ता: (for दत्ता:). K4 D1. 3. 5 दत्ता प्रजा न सा शक्या; G2. 4 दत्ता न ता: प्रजा: शक्या. <sup>b</sup>) K4 निषेधितुं; T1 निषीदितुं. <sup>c</sup>) B8. 4 अन्या व: का:; T1 अन्यां कां व:; G1 कन्यां कामं; G2. 4 अन्यं कामं (for अन्यां व: कां). <sup>d</sup>) K4 B8. 4 प्रजा या; Dn2. n3 D1. 6 प्रजा या; T M पूजां यां. T1 मम मातर: (for मनसेच्छथ).
- 19 Śi Ki. 2 Di om. 19<sup>ab</sup>; Gi om. 19 (cf. v.l. 18); K4 om. (hapl.) 19-20. <sup>a</sup>) Bi इच्छामि; T2 ब्रह्मा तु (for इच्छाम). G2 भोक्तुं (for तासां). G4 परिरक्षाम भोक्तुं स्वं. <sup>b</sup>) B D3. 5 Ti प्रजां (for प्रजा). G2. 4 स्वंद (for भोक्तुं). G4 ह (for न:). <sup>a</sup>) D5 महे (for अथे°).
- 20 K. G1 om. 20 (cf. v.l. 19, 18). ") M2 पूजां (for प्रजा). T1 च (for तु). — ") D1 T2 परिरक्षंतु; D6 रक्षतु; T1 रक्षथ.
- 21 G1 om. 21 (cf. v.l. 18). b) Ś1 K Dc D2. s. s साधु; T3 देहि (for स्कन्द). G4 प्रयच्छ ह (for यथे°). °) G2. 4 न (for नो). d) Ś1 K D2. s. 5 T2 विभो (for प्रभो).
- 22 b) B1. s भवेद्धि; D1 भवित्री (for भवन्ति). Ś1 K1. 2. 4 B1. s D1. s तरुणी (Ś1 K2 onl.). B1. s प्रजा. o) Ś1 K3 प्रधावत; K2 धावति; K4 D1. s बाधनं; T1 G1 M1 बाधध्वं; M2 बाध त्वं. d) K4 तावद्भते; B1 G1 ताद्द्रपूपै:; T2 G2 तत्तद्भूपै:.

C. 3. 14475 B. 3. 230. 22 K. 3. 230. 22

#### स्कन्द उवाच।

यावत्वोडश वर्षाणि भवन्ति तरुणाः प्रजाः । प्रवाधत मनुष्याणां तावद्व्षैः पृथग्विधैः ॥ २२ अहं च वः प्रदास्थामि रौद्रमात्मानमव्ययम् । परमं तेन सहिता सुखं वत्स्यथ पूजिताः ॥ २३ मार्कण्डेय उवाच ।

ततः शरीरात्स्कन्दस्य पुरुषः काश्चनप्रभः ।
भोक्तं प्रजाः स मर्त्यानां निष्पपात महावलः ॥ २४
अपतत्स तदा भूमौ विसंज्ञोऽथ क्षुधान्वितः ।
स्कन्देन सोऽभ्यनुज्ञातो रौद्ररूपोऽभवद्भहः ।
स्कन्दापस्मारमित्याहुर्प्रहं तं द्विजसत्तमाः ॥ २५
विनता तु महारौद्रा कथ्यते शकुनिग्रहः ।
पूतनां राक्षसीं प्राहुस्तं विद्यात्पूतनाग्रहम् ॥ २६
कष्टा दारुणरूपेण घोररूपा निशाचरी ।

पिशाची दारुणाकारा कथ्यते शीतपूतना ।
गर्भान्सा मानुषीणां तु हरते घोरदर्शना ॥ २७
अदितिं रेवतीं प्राहुर्ग्रहस्तस्यास्तु रैवतः ।
सोऽपि बालाञ्शिश्रह्मोरो बाधते वै महाग्रहः ॥ २८
दैत्यानां या दितिमीता तामाहुर्मुखमण्डिकाम् ।
अत्यर्थ शिश्रमांसेन संप्रहृष्टा दुरासदा ॥ २९
कुमाराश्र कुमार्यश्र ये प्रोक्ताः स्कन्दसंभवाः ।
तेऽपि गर्भभुजः सर्वे कौरव्य सुमहाग्रहाः ॥ ३०
तासामेव कुमारीणां पतयस्ते प्रकीर्तिताः ।
अज्ञायमाना गृह्णन्ति बालकात्रौद्रकर्मिणः ॥ ३१
गवां माता तु या प्राज्ञैः कथ्यते सुरिभर्नृप ।
शक्रिनिस्तामथारुह्य सह भुद्धे शिश्र्मभुवि ॥ ३२
सरमा नाम या माता शुनां देवी जनाधिप ।
सापि गर्भान्समादत्ते मानुषीणां सदैव हि ॥ ३३

<sup>23 °)</sup> G4 चेमं (for च व:). — b) G1 वरम् (for रीद्रम्). — c) Ś1 परमेतेन (for परमं तेन). — d) G2. 4 नित्यदा (for प्रजिता:).

<sup>24</sup> Śı K Bı. इ. 4 Dc Dı-3. इ S (except G<sub>3</sub>) om. the ref. — <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> ततः स्कंदस्य पुरुषः. — <sup>b</sup>) B<sub>4</sub> वारीरात् (for पुरुषः). Śı Kı. ३ शाश्वतः प्रभुः (Kı °भः); Bı-3 D (except Dı-3. इ) G3 पावकप्रभः (for काञ्चन°). — <sup>c</sup>) D<sub>4</sub> स्म; T<sub>2</sub> तु (for स). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> निष्पात. Śı K B<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub>. з. इ महाग्रहः; Dn Dı ° प्रभः.

<sup>25 °)</sup> B D (except D<sub>2</sub>. 3. 5) G<sub>3</sub> सहसा; T<sub>2</sub> स ततो (for स तदा). — b) D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> संविद्यो° (for विसंज्ञो°). B<sub>2</sub>. 5 D (except D<sub>1-3</sub>. 6) G<sub>3</sub> °दित: (for °न्वितः). — e) K<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>2</sub>. 5 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> ° पसार (for ° पसारम्). — f) B<sub>4</sub> त; T G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> तद् (for तं).

<sup>26 °) \$1</sup> K2-4 B1. 3 Dc D4-6 G8 M 'रीद: (for रीदा). — b) \$1 K1. 2 T G1 शञ्जनिम्रहः; B4 G1 शञ्जनिम्रहः — c) T G1. 2. 4 मानृणां; M पितृणां (for पूतनां). M रक्षसां (for सक्षसीं). B3 D1 आहुस; Dc रवाहुस (for माहुस). Dc T2 G1. 2. 4 तां (for तं).

<sup>27 °)</sup> Śi नष्टा (for कष्टा). Śi चनक ; K Da. & Ti M दारक (for दारुण ). — °) M दारुणाचारा. — <sup>d</sup>) D<sub>3</sub> सा तु पूतना; Ga. 4 शिक्रसूदना (for शीत °).

<sup>28 °)</sup> K2 Dc D4 M2 आहर् (for प्राहुर्). — °) Ś1

बाल: (for बालाञ्). Ś1  $K_{1-3}$  Dc Ds शिशुर्भूत्वा;  $B_{1-3}$  Dn D4. 6 महाघोरो (for शिशू-घोरो).  $K_4$  D2 T2 घोरान् (for घोरो). —  $^{6}$ ) D1 हि; D5 स (for  $^{3}$ ).

<sup>29</sup> b) T<sub>1</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M<sub>2</sub> सुखमंडितां. — d) K<sub>3</sub> संप्रतृष्टा; B<sub>2</sub> सा प्रहृष्टा; D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> संप्रदृष्टा; D<sub>2. 3</sub> 'पुष्टा; T<sub>2</sub> 'हृष्टा (for 'हृष्टा). G<sub>2. 4</sub> M संप्रहृष्टां 'सदां.

<sup>30 °)</sup> K B1. 3 Dc D1-8. 5 T G1 M कुमार्यश्च कुमाराश्च. — b) Ś1 K2 था: (for थे).

<sup>31 °)</sup> Ś1 K1-8 B4 Dc D1-8. 6 च (K3 B4 D1 तु) नारीणां; B1-3 Dn D4. 6 G3 तु पलीनां (for कुमा°). K4 तानेव चैव नारीणां. — °) B1. 2 Dn1. n2 T1 आजायमानान् (T1 °माना); B3. 4 D1. 3 आजायमाना; Dn3 अजायमानान्. G4 प्राहंति (for गृह्णन्ति). — °) Ś1 K Dc D2. 3. 5 दारका (for बालका°). D2. 8 T G1. 2. 4 °कर्मणः (for °क्मिंणः).

<sup>32 °)</sup> K<sub>8</sub> च (for तु). — b) T<sub>2</sub> नव (for नृप). — c) M<sub>1</sub> शकुनि तु समारुझ. — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> शिशुं. De प्रति (for भ्रवि).

<sup>33</sup> ab) Śi K De D2. 8. 5 transp. माता and देवी. B2 या देवी; B4 माता या (by transp.); Ti Gi या तात. B1 गुणान्; B2 शुनो (for शुनो). T G1. 2. 4 तेषां (for देवी). — c) T2 तु; G2. 4 हि (for [अ]पि). D2. 8. 5 गर्भ (for गर्भोन्). K4 समाधते. — d) K1 Dei मानुषाणां; D8 मनुष्याणां. K4 हिताय (for सदैव). Śi B1 ह; K4 वै;

पादपानां च या माता करज्ञनिलया हि सा। करज्ञे तां नमस्यन्ति तस्मात्पुत्रार्थिनो नराः ॥ ३४ इमे त्वष्टादशान्ये वै ग्रहा मांसमधुप्रियाः । द्विपश्चरात्रं तिष्ठन्ति सततं स्वतिकागृहे ॥ ३५ कद्दः सक्ष्मवपुर्भूत्वा गर्भिणीं प्रविशेद्यदा । अङ्के सा तत्र तं गर्भ सा तु नागं प्रस्यते ॥ ३६ गन्धर्वाणां तु या माता सा गर्भ गृह्य गच्छति । ततो विलीनगर्भा सा मानुषी अवि दृश्यते ॥ ३७ या जनित्री त्वप्सरसां गर्भमास्ते प्रगृह्य सा । उपविष्टं ततो गर्भ कथयन्ति मनीषिणः ॥ ३८

लोहितस्योदघेः कन्या धात्री स्कन्दस्य सा स्मृता। लोहितायनिरित्येवं कदम्बे सा हि पूज्यते ॥ ३९ पुरुषेषु यथा रुद्रस्तथार्या प्रमदाखिप । आर्या माता कुमारस्य पृथकामार्थमिज्यते ॥ ४० एवमेते कुमाराणां मया प्रोक्ता महाग्रहाः । यावत्योडश वर्पाणि अशिवास्ते शिवास्ततः ॥ ४१ ये च मातृगणाः प्रोक्ताः पुरुषाश्चैव ये ग्रहाः । सर्वे स्कन्दग्रहा नाम क्षेया नित्यं शरीरिभिः ॥ ४२ तेषां प्रशमनं कार्यं स्नानं धूपमथाञ्जनम् । बलिकर्मोपहारश्च स्कन्दस्येज्या विशेषतः ॥ ४३

C. 3. 14498 B. 3. 230. 44

Bs. 4 तु (for हि).

34 Śi Ki. 2 om. 34<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K4 D2. 3 हि; S (except G3) तु (for च). — <sup>b</sup>) Ti Gi °या शुभा; G4 °याभिधा (for °या हि सा). — After 34<sup>ab</sup>, BD (except D1-3. 5) G3 ins.:

1080\* वरदा सा हि सौम्या च नित्यं भूतानुकम्पिनी। [Bi दंतुरा (for वरदा).]

- $^{c}$ ) K1. 2 करंजेस. K1. 2 De D4 T1 तान् (for तां). Ś1 करांश्चेतान्प्रयच्छंति.  $^{d}$ ) Ś1 K1. 2. 4 जनाः; T2 पराः (for नराः).
- 35 °) T<sub>1</sub> °दश होवं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 °दश होते (for °दशा-न्ये वै). Śi K<sub>1</sub>. 2. 4 च (for वै). — °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> दिवं च रात्रि; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M दिवारात्रं च (T<sub>2</sub> तु) (for द्विपञ्चरात्रं). — <sup>a</sup>) Śi सतता:.
- 36 a) D6 G3 रुद्र: (for कद्र:). K3 Dc D1. 5 सूक्ष्मं (Dc D1 क्म.) वपुः कृत्वा. b) T1 G1 गर्भान्सं (for गिभिणीं). B2. 4 Dn D4. 6 G3 प्रविश्वति (for शेंद्). B1. 3 सुदा; B2 [उ]त; B4 [अ]पि; Dn [अ]थ; D1 यदि; D4. 6 G3 [अ]यं (for यदा). c) D1 सा भुंके (by transp.). D4. 6 G3 स (for सा). B1 तद्वतं; B4 तत्र तद् (for तत्र तं). d) Ś1 K1. 2. 4 D2. 3 कथयंति मनीषिण: (=38d).
- 37 T<sub>2</sub> om. 37. <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> G<sub>2</sub> च (for तु). T<sub>1</sub> G<sub>1.4</sub> M सुजाता हरिणी या तु. <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1-8.5</sub> गृद्ध तिष्ठति; T<sub>1</sub> G<sub>1.4</sub> M पिबति प्रभो (for गृद्ध गच्छति). <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-8.5</sub> तु (for सा).
- 38 °)  $D_5$  जनयित्री (for या जिनत्री). °)  $G_1$  प्रसह्य (for प्रगृ°).  $D_5$  च (for सा). °)  $S_1$   $K_{1.2}$   $D_1$   $D_{1.5}$  ° नष्टं (for °विष्टं). °)  $S_1$   $K_{1.2}$   $A_2$   $D_3$  सा ( $K_1$  स;  $D_2$  या) तु नागं प्रसूथते ( $=36^d$ ).

39 b) B<sub>2</sub> या; T<sub>2</sub> सं-; M च (for सा). — c) K<sub>4</sub> लोहितायिति; D<sub>5</sub> यति; T<sub>2</sub> ता धान्नि; G<sub>5</sub> येति (for यनिर्). S (except G<sub>5</sub>) [ए]च (for [ए]चं). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> कदंभे. B<sub>4</sub> T G<sub>1</sub> M तु; D<sub>5</sub> [अ]भि-; G<sub>2</sub>. 4 प्र- (for हि). B<sub>1</sub> एहा (for एज्य).

- 40 °) B<sub>2</sub> G<sub>2</sub> यदा (for यथा). K<sub>1</sub>. 2 रुद्रास ; G<sub>4</sub> रौद्रस (for रुद्रस). b) Dc प्रमदा अपि (for रुद्रपि). d) S<sub>1</sub> कार्यार्थम् ; D<sub>2</sub> मासार्थम् (for कामार्थम्). K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> इ्रुप्यते ; B<sub>1</sub> ई्र्स्यते (for इज्यते).
- 41 a) B4 कुमारीणां. b) Ś1 K1. 2 तु वे; D6 परि-(for महा-). — d) To avoid hiatus, Ś1 K B1. 8. 4 Dc D1-6 T M द्धारीवा (for अशिवा ). Ś1 शिवास्तथा; B1 शिवास्तुतः; D1 तथा शिवाः; T1 G1 शिवा ग्रहाः; T2 G2. 4 M शिवाः स्मृताः. B2 Dn G3 शिशूनां द्धशिवास्ततः.
- 42 °) S (except G<sub>3</sub>) एवं (for ये च). G<sub>4</sub> °गण: श्रोक्तः. — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> वै ग्रहा:; B<sub>2</sub> विग्रहा: (for ये ग्रहा:). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 राजञ् (for नाम). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> मनीषिभिः (for शरी°).
- 43 °) S (except G3 M1) कुर्यात् (for कार्य). °) Dc Ds स्थानं (for सानं). Ds धूपस् (for धूपं). K B4 Dc D1-3.5 T G1. 2. 4 तथा (for अथ). K4 B1 D1-3 [अ]र्चनं; T1 G1 जपं (for [अ]अनम्). M स्नानधूपांज (M1 °पास)नादिभिः. °) Ś1 K1 (m as in text). 2 वल्युद्धतेनमभ्यंगः; K3 B2 Dn D1. 5 वलिकमोपहाराश्च; B1 T1 G1 M °हारेश्च; T2 G2. 4 °हारं च. d) D1. 3 [ह]ष्टा; T2 G2. 4 M1 [ह]ज्यां (for [ड]ज्या).
- 44 D<sub>2</sub> om. 44. °) B<sub>2.4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> अभ्यविता:; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> एवा ° (for एते °). D<sub>1</sub> सम्यक् (for सर्वे). — °) K<sub>2</sub> D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> ग्रुमां; T<sub>1</sub> °मान् (for °मं). — °) T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub>

महाभारते

C. 3. 14499 B. 3. 230. 45 K. 3. 230. 45 एवमेतेऽर्चिताः सर्वे प्रयच्छन्ति शुभं नृणाम् ।
आयुर्वीर्यं च राजेन्द्र सम्यक्पूजानमस्कृताः ॥ ४४
जन्नं तु षोडशाद्वर्षाचे भवन्ति ग्रहा नृणाम् ।
तानहं संप्रवक्ष्यामि नमस्कृत्य महेश्वरम् ॥ ४५
यः पश्यति नरो देवाञ्जाग्रद्वा शयितोऽपि वा ।
उन्माद्यति स तु क्षिप्रं तं तु देवग्रहं विदुः ॥ ४६
आसीनश्च शयानश्च यः पश्यति नरः पिदृन् ।
उन्माद्यति स तु क्षिप्रं स श्चेयस्तु पितृग्रहः ॥ ४७
अवमन्यति यः सिद्धानकुद्धाश्चापि शपन्ति यम् ।
उन्माद्यति स तु क्षिप्रं श्चेयः सिद्धग्रहस्तु सः ॥ ४८
उपाद्याति च यो गन्धात्रसांश्चापि पृथग्विधान् ।

उन्माद्यति स तु क्षिप्रं स ज्ञेयो राक्षसो ग्रहः ॥ ४९ गन्धर्वाश्वापि यं दिन्याः संस्पृश्चान्ति नरं श्रुवि । उन्माद्यति स तु क्षिप्रं ग्रहो गान्धर्व एव सः ॥ ५० आविश्चान्ति च यं यक्षाः पुरुषं कालपर्यये । उन्माद्यति स तु क्षिप्रं ज्ञेयो यक्षग्रहस्तु सः ॥ ५१ अधिरोहन्ति यं नित्यं पिशाचाः पुरुषं कचित् । उन्माद्यति स तु क्षिप्रं पैशाचं तं ग्रहं विदुः ॥ ५२ यस्य दोषैः प्रकुपितं चित्तं श्रुद्धाति देहिनः । उन्माद्यति स तु क्षिप्रं साधनं तस्य शास्त्रतः ॥ ५३ वैक्कन्याच भयाचैव घोराणां चापि दर्शनात् । उन्माद्यति स तु क्षिप्रं सस्वं तस्य तु साधनम् ॥ ५४

M दीर्घ;  $T_2$  दिङ्यं (for वीर्यं).  $T_1$  G राज्यं च (for राजेन्द्र). -d)  $B_4$  कुर्यात् (for सम्यक्).  $S_1$   $K_1$ . 2. 4  $D_3$ . 5 पूज्य (for पूजा-).  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 -नमस्कृतोः (for नमस्कृताः).

45 °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> षोडशकाद् (for तु षोडशाद्). — b) T<sub>1</sub> न (for य). T<sub>2</sub> प्रहंति (for भवन्ति). — c) B<sub>2</sub> अनहैं (for तानहें). — d) K<sub>1</sub> महेश्वरी; K<sub>2</sub> °री: (for °रम्).

46  $^a$ ) K4 M2 देवं (for देवाज्). —  $^b$ ) T G2. 4 जा-प्रन्वा. — K3 om.  $46^c$ – $47^b$ . —  $^c$ ) =  $47^c$ ,  $48^c$ , etc., etc. G2. 4 उन्माद्य तु (for उन्माद्यति). T1 उन्मादि तु क्षिप्रमेव. —  $^d$ ) Dn देव° (for देव°)!

47 Ks om.  $47^{ab}$  (cf. v.l. 46). The sequence of Ks is extremely confused; it is ignored here. — b) S (except Gs) transp. यः and नरः. — c) D2. 3 च (for  $\mathfrak{g}$ ). — d) B transp.  $47^d$  and  $48^d$ . Ś1 K2. 3 D1-8 विज्ञेयः (for  $\mathfrak{g}$ ). Ś1 K1. 2  $\mathfrak{g}$ ; T1 हि (for  $\mathfrak{g}$ ).

48 G<sub>2</sub>. 4 om. 48; K<sub>3</sub> om. 48<sup>ab</sup>. — a) Ś<sub>1</sub> K (K<sub>3</sub> om.) D<sub>1</sub>. 2 अवसन्यंति; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> "मन्यंत; T<sub>2</sub> अवेक्ष्यंते हि. Ś<sub>1</sub> K (K<sub>3</sub> om.) D<sub>1</sub>—3 यं; D<sub>6</sub> वः (for यः). Ś<sub>1</sub> कुद्धाः; K (K<sub>3</sub> om.) D<sub>1</sub>—3. 5 सिद्धाः; D<sub>6</sub> कुद्धान्; T<sub>2</sub> सिद्धः (for सिद्धान्). — b) D<sub>6</sub> कुराशः; M कुद्धश् (for कुद्धाञ्च). M<sub>1</sub> चाभि (for चापि). D<sub>6</sub> विशंति यं; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M शपत्यपि (for शपन्ति यस्). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>—3 च (for यस्). Ś<sub>1</sub> सिद्धाश्च शमयंति यं; T<sub>2</sub> सिद्धान्पश्यत्युपेत्य च. — K<sub>1</sub> (hapl.) om. 48<sup>a</sup>—49°. — d) B transp. 47<sup>a</sup> and 48<sup>a</sup>. D<sub>4</sub>. 6 ° गण° (for षह°). — After 48, G<sub>2</sub>. 4 read 52.

49 K1 om. 49° bo (cf. v.l. 48); G1 om. 49-50. — °) K3 D1. 5 उपन्नाति तु (D1 च); B1 T2 G4 M उपा-(G4 ° q) न्नायित; B4 उपनिन्नति, K4 D2. 3 तु (for च).  $D_5$  यं गत्वा (for यो गन्धान्). —  $^b$ )  $D_5$  तासां;  $T_2$  नृणां (for रसान्). T  $G_4$  M चापि (for चैत्र).  $K_5$  विशेषतः;  $D_5$  पृथग्विधं. —  $K_5$  om. (hapl.)  $49^d$ – $50^c$ . —  $^d$ )  $\acute{S}_1$   $K_2$   $D_2$ .  $_3$  वि- (for स).  $B_2$ .  $_4$   $D_6$   $T_1$   $M_1$  राक्षसग्रहः.

50 G1 om. 50; K3 om. 50° (cf. v.l. 49). — °)
B4 या; D2 ये; T1 यद् (for यं). — °) B1-3 D (except
D2. 3) G3 संविशंति (for °स्प्रान्ति). B1 वनं; T2 M2 नरा
(for नरं). — °) Ś1 B1 D2 गंधर्व. S (except G3; G1
om.) उच्यते (for एव स:).

51 B1. s D (except D1-s. s) transp. 51 and 52.
— a) Ś1 K1-s B1 T1 G1 M तु; T2 G4 [अ]पि (for च).
Ś1 तं; K1 यां; G2 कं (for यं). K1 यक्षः; T1 वृक्षः; T2 कामाः; G2. 4 कामात् (for यक्षाः). — b) K1 G4 पुरुषः; K4 पौरुषं; T2 G2 पुरुषान्. — K3 lacuna for 51 cd. — d) B2 प्रहो गंधवे एव सः (cf. 50d); B4 साधनं तत्र संस्तुतः; G2. 4 पैशाचं तं ग्रहं विदुः (=52d).

52 G<sub>2</sub>. 4 read 52 after 48. B<sub>1</sub>. 8 D (except D<sub>1-3</sub>. 5) transp. 51 and 52. T<sub>2</sub> om. 52. — a) B<sub>4</sub> अभि (for अधि). K<sub>1</sub>. 2. 4 ये (for यं). D<sub>3</sub> क्षिप्रं (for नित्यं). — b) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> प्रति (for क्रचित्). — d) B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> प्रहः पैशाच एव सः; G<sub>2</sub>. 4 ज्ञेयः सिद्धा्यहस्तु सः (=48<sup>d</sup>).

53 °) Ś1 पर ; K1. 2 सर्व ; D4 G8 तस्य (for यस्य). T1 G1 M प्रकुपितेश. — °) Ś1 K2 D2. 4 M2 मुझंति; Dc माद्यति (for मुझति). — °) G2 ततः (for स तु). — °) M2 विधानं (for साधनं).

54 a) Ś1 K1-3 Dc D2. 3 चापि (for चैव). — b) T1 G1 M1 चैव (for चापि). — d) Ś1 B Dn D2. 5 सांत्वं (B1

कश्चित्कीडितुकामो वै भोक्तकामस्तथापरः । अभिकामस्तथैवान्य इत्येष त्रिविधो ग्रहः ॥ ५५ यावत्सप्ततिवर्षाणि भवन्त्येते ग्रहा नृणाम् । अतः परं देहिनां तु ग्रहतुल्यो भवेज्ज्वरः ॥ ५६

अप्रकीर्णेन्द्रियं दान्तं श्चिचं नित्यमतिन्द्रतम् । आस्तिकं श्रद्दधानं च वर्जयन्ति सदा ग्रहाः ॥ ५७ इत्येष ते ग्रहोदेशो मानुषाणां प्रकीर्तितः । न स्पृशन्ति ग्रहा भक्तान्नरान्देवं महेश्वरम् ॥ ५८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोर्नावंदात्यधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २१९ ॥

## 220

मार्कण्डेय उवाच ।
यदा स्कन्देन माद्गामेवमेतित्त्रयं कृतम् ।
अथैनमत्रवीत्खाहा मम पुत्रस्त्वमौरसः ॥ १
इच्छाम्यहं त्वया दत्तां प्रीतिं परमदुर्लभाम् ।
तामत्रवीत्ततः स्कन्दः प्रीतिमिच्छिस कीहशीम् ॥ २
स्वाहोवाच ।

दक्षस्याहं त्रिया कन्या खाहा नाम महाभ्रज।

शास्त्रं) (for सक्त्वं). Śi Ki. 2 प्र:; D2 हि (for तु). Mi साधयेत् (for साधनम्). Dc सत्वं साधनशास्त्रतः.

55 °) K<sub>3</sub> कचित्; T<sub>1</sub> किंचित्; G<sub>2</sub> कच्चित् (for कश्चित्).
K<sub>1</sub>. 4 Dc कीडित कामो; K<sub>3</sub> कीडतुकामो; D<sub>1</sub> कीडन्सकामो;
T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> कीडनकामो. K<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>1-3</sub>. 6 M चा; B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 हि (for चै). — b) T<sub>1</sub> हातु (for भोक्तु). B<sub>4</sub> [अ]परे;
D<sub>1</sub> [अ]पि चा; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 प्रहः; T<sub>2</sub> [अ]प्रतः (for [अ]परः). — T<sub>2</sub> om. 55<sup>cd</sup>. — c) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> अतिकामंस; D<sub>5</sub> रितकामस (for अभिकामस). — d) B<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> [ए]चं (for [ए]ष). M<sub>2</sub> त्रिविधा प्रहाः.

56 °) Ś1 K1. 3 D1-3. 5 यावतु सप्त वर्षाणि. — °) B1 तावंसेते (for भवन्सेते). D1 भृशं (for नृणाम्). — °) S (except Gs) तु मत्यांनां (for देहिनां तु). — °) S (except T1 G3) °तुस्या (for °तुस्यो). D5 उवरो भवेत (by transp.). K4 नरः; S (except G3) जरा (for उवरः).

57 °) Ś1 K1. 2 'यद्मामं (for 'यं दान्तं). — °) D4. 6 G8 शुद्धाचारं च; M1 दैवतपरं (for श्रद्धानं च).

58 b) S (except G<sub>1.8</sub>) मनुष्याणां. — c) K<sub>3.4</sub> D<sub>1-3.5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> नरान्; G<sub>2</sub> सदा (for महा). — d) K<sub>3</sub> G<sub>1</sub> महो; K<sub>4</sub> D<sub>2.8.5</sub> T<sub>1</sub> महा; D<sub>1</sub> देव (for नरान्). K<sub>2</sub> देवो महेश्वर:; S (except G<sub>3</sub> M<sub>1</sub>) देवे महेश्वर.

Colophon. - Major parvan: Ś1 K1. 2 T2 G2. 4

बाल्यात्प्रभृति नित्यं च जातकामा हुताशने ॥ ३ न च मां कामिनीं पुत्र सम्यग्जानाति पावकः । इच्छामि शाश्वतं वासं वस्तुं पुत्र सहाग्निना ॥ ४ स्कन्द उवाच ।

हन्यं कन्यं च यत्किचिद्विजा मन्त्रपुरस्कृतम् । होष्यन्त्यग्रौ सदा देवि खाहेत्युक्त्वा समुद्यतम् ॥ ५ अद्य प्रभृति दास्यन्ति सुवृत्ताः सत्पथे स्थिताः ।

C. 3. 14519 B. 3. 231. 6 K. 3. 231. 6

आरण्य. — Sub-parvan: G1 मार्कडेयसमस्या. B1-3 D G3 (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस (Dc °रसोपाख्यान). — Adhy. name: B2.4 Dn1. n3 D4.6 T2 G3 कुमारोत्पत्तिः; G1 कुमारचरित्रे प्रहानुकथनं; G2 प्रहादेशः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1. n3 229; Dn2 228; D1 232; T1 221; T2 G1. 2.4 M (M2 inf. lin.) 220 (M2 orig. 224). — Śloka no.: Dn1 55; Dn2. n3 59; D1.6 60.

#### 220

- 1 <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> तत्तत् (for एतत्). B<sub>4</sub> कृतं प्रियं (by transp.); S (except G<sub>8</sub>) प्रकीतिंतं.
  - 2 °) Śi Ki. 2 तदा (for ततः).
  - 3 °) D₅ ज्ञानात् (for बाल्यात्).
- 4 °) K<sub>1</sub> B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> स (for च). <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> पुत्रक (for पावकः). — °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M वस्तुं (for वासं). — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> बाढं; M वासं (for वस्तुं).
- 5 °) B4 पवित्रं हि (for च यर्तिकचिद्). b) B1.4 G1 द्विज- (for द्विजा). K4 B3 Dn D4.6 G3 द्विजानां मंत्रसंस्तु- (D4.6 G3 \*स्कृ)तं. c) B1 होमस्त्वग्नी (for होष्यन्त्यग्नी). D5 तदा (for सदा). T1 सर्वे (for देवि). d) K1 सम- द्युति; B3 (m as in text) सदा हुतं; B4 Dn D4.6 G3

C. 3. 14519 B. 3. 231. 6 K. 3. 231. 6 एवमग्निस्त्वया सार्धं सदा वत्स्यति शोभने ॥ ६ मार्कण्डेय उवाच।

एवमुक्ता ततः खाहा तृष्टा स्कन्देन पूजिता।
पावकेन समायुक्ता भर्त्रा स्कन्दमपूजयत्।। ७
ततो ब्रह्मा महासेनं प्रजापितरथाब्रवीत्।
अभिगच्छ महादेवं पितरं त्रिपुरार्दनम्।। ८
रुद्रेणाग्निं समाविश्य खाहामाविश्य चोमया।
हितार्थं सर्वलोकानां जातस्त्वमपराजितः।। ९
उमायोन्यां च रुद्रेण शुक्रं सिक्तं महात्मना।
आस्ते गिरौ निपतितं मिज्जिकामिज्जिकं यतः।। १०
संभृतं लोहितोदे तु शुक्रशेषमवापतत्।

स्र्यरिक्षमेषु चाप्यन्यदन्यचैवापतद्भुवि ।
आसक्तमन्यद्भृक्षेषु तदेवं पश्चधापतत् ॥ ११
त एते विविधाकारा गणा ज्ञेया मनीषिभिः ।
तव पारिषदा घोरा य एते पिशिताश्चनाः ॥ १२
एवमस्त्वित चाप्युक्त्वा महासेनो महेश्वरम् ।
अपूजयदमेयात्मा पितरं पितृवत्सलः ॥ १३
अर्कपुष्पेस्तु ते पश्च गणाः पूज्या धनार्थिभिः ।
व्याधिप्रशमनार्थं च तेषां पूजां समाचरेत् ॥ १४
मिज्जिकामिज्जिकं चैव मिथुनं रुद्रसंभवम् ।
नमस्कार्यं सदैवेह बालानां हितमिच्छता ॥ १५
स्त्रियो माजुषमांसादा वृद्धिका नाम नामतः ।

समुद्धृतं.

6 °)  $B_2$  होष्यंति (for दाखन्ति). —  $^b$ )  $D_5$  संवृताः;  $T_2$  सुवताः.  $K_3$   $B_4$   $D_5$  सत्विथः;  $G_2$ .  $_4$  °थ- (for °थे).

7 °) K1. 3 Dc2 D3. 6 M2 एवमुक्त्वा. K1. 2 तदा (for ततः). — b) T1 G1 स्कंदेन तु सुपूजिता. — d) Ś1 K1. 2 भक्ता; B4 तत्र; T1 G1 ततः (for भर्ता).

8 °) G4 अतो (for ततो). — b) S (except G3) अभाषत (for अथाबवीत्). — d) Ś1 K1. 2 G1 त्रिपुरांतकं; M1 ते महेश्वरं.

9 °) B4 पुत्रेण (for रुद्रेण). — °) D1 G1 अपराजित.

10 a) Śi Ki. 2 तु (for च). — D2 om. (hapl.) from सिक्तं (in 10b) up to ग्रुक्त (in 11b). — b) S (except G3) ग्रुक्तं (for ग्रुक्तं). — c) Śi Ki-3 D8 (before corr.). 5 अस्ते; K4 B2-4 Dc Dn D8 (by corr.). 4. 6 G3 अस्मिन् (for आस्ते). — d) Cf. 15a. Śi Ki. 2 मिजिका( K2 °कां)-मिजिको (Śi °के); K4 मिजिकामिजिकं; B4 मिजिकामिजितं; D3 मिजिकामिजिकं; Ti Gi Mi मुंजको मुंज (Mi °जि)का; T2 मिजिको मिजिका; G2. 4 मुंजि (G4 मुष्टि)को मुष्टिका; M2 मुंजिको मुंजिका. K4 Bi. 3 T Gi. 2. 4 Mi ततः; Dc च यत; M2 तथा (for यतः). — After 10, S (except G3) ins.:

1081\* मिथुनं वै महाभाग तत्र तद्भद्रसंभवस्।

11 D2 om. 11° (cf. v.l. 10). — °) T1 G1 संभृतं. Ś1 K1 छोहितोदेति; K4 °ताहे तु; D6 °तं हेतु; T1 G1 'तं देशे; G2. 4 M °तोदेशे (for °तोदे तु). T2 दुतं छोकहितो-हेशे. — °) Ś1 K1-8 D1. 8. 6 शुक्रं; T1 शुद्धं; T2 M1 शुक्रः; G1. 2. 4 M2 शुक्रं (for शुक्रः). K1 इवापतत्; K4 अवास-वान्; B4 समापतत्; T1 G1. 4 M अपातयत् (for अवापतत्). B<sub>2</sub> शुक्राशयमवाप्य तत्. — °) G<sub>4</sub> [अ]मान् (for [अ]-यद्). — d) Ś1 K1. 2 चापि (for चैन). — ') Ś1 K B<sub>2</sub>. 3 De D<sub>1-3</sub>. 5 एतत् (for एवं). T1 G1 M2 [अ]भवत् (for [अ]-पतत्).

12 °) Śi Ki. 2. 4 तदेते; B D (except D2. 8) तत्र ते (Bi एते हि); T2 एतेषु; G2. 4 एते तु (for त एते). — b) G4 गुह (for गणा). Śi मनीषिणा; B2 महिषिभिः. — Ti Gi om. (hapl.) 12°-14b. — °) Bi एवं (for तव). Śi Ki-8 Dc Di. 5 T2 G4 M त एव (Śi भवंति; Ki भवते; K2 ततस्ते; K8 तव थे; Dc तवैव; Di न चैते; D5 तवैते) पार्षदा घोरा. — d) Śi T2 एतेपि (for थ एते). Śi B1-8 Dni. n2 Di. 4. 6 पिशिताशिनः.

14 Before 14, K2 BD (except D1. 2. 5; D3 marg. sec. m.) S (T1 G1 om.) ins. मार्कडेय उ° (resp. मार्कडेयः).

— T1 G1 om. 14<sup>ab</sup> (cf. v.l. 12). — ") K4 अर्घ° (for अर्क°). B1 D2 च (for तु). T2 मे (for ते). — ") S (except G3) डयाधे: (for डयाधि-). D2 धाँय (for धँ च). B3 तु (for च). — ") Ś1 K De D1-3. 5 T2 पूजा. Ś1 K D1-3. 5 समंततः; T1 G1. 2. 4 M अथारभेत; T2 यथा-धँवः (for समा°).

15 <sup>a</sup>) Cf. 10<sup>a</sup>. Śi Ki Ĥिजकामिजिकश् (Ki का); Ks भैिजितं; K4 Ds मिजकामिजिकं; Dz मेजिकामिजिकं; Ti Gi मुंजको मुंजका; Tz मंजको मंजका; Gz. 4 M मुंजि(G4 मुष्टि; Mz मुंज)को मुष्टि(M मुंजि)का. — <sup>a</sup>) Ks Dc Di. 5 लोकानां (for बाला°). Ds शमम् (for हितम्).

16 b) K<sub>8</sub> D<sub>2</sub> विद्धिका; T G<sub>1.2.4</sub> वृक्ष(T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> ° क्षि)का (for वृद्धिका). — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> Dc D<sub>2.8.5</sub> नार्थों (for बुक्षेषु जातास्ता देव्यो नमस्कार्याः प्रजार्थिभिः ॥ १६ एवमेते पिशाचानामसंख्येया गणाः स्मृताः । घण्टायाः सपताकायाः शृणु मे संभवं नृप ॥ १७ ऐरावतस्य घण्टे दे वैजयन्त्याविति श्रुते । गुहस्य ते स्वयं दत्ते शक्रेणानाय्य धीमता ॥ १८ एका तत्र विशाखस्य घण्टा स्कन्दस्य चापरा । पताका कार्तिकेयस्य विशाखस्य च लोहिता ॥ १९ यानि क्रीडनकान्यस्य देवैर्द्तानि वै तदा । तैरेव रमते देवो महासेंनो महाबलः ॥ २० स संवृतः पिशाचानां गणैर्देवगणैस्तथा । शुशुमे काश्र्वने शैले दीप्यमानः श्रिया वृतः ॥ २१ तेन वीरेण शुशुमे स शैलः शुभकाननः ।

आदित्येनेवांग्रुमता मन्दरश्वारुकन्दरः ॥ २२ संतानकवनैः फुक्टैः करवीरवनैरिप । पारिजातवनैश्वेव जपाशोकवनैस्तथा ॥ २३ कदम्बतरुषण्डैश्व दिव्येर्मृगगणेरिप । दिव्येः पक्षिगणेश्वेव ग्रुग्रुमे श्वेतपर्वतः ॥ २४ तत्र देवगणाः सर्वे सर्वे चैव महर्षयः । मेघतूर्यरवाश्वेव श्रुब्धोद्धिसमस्वनाः ॥ २५ तत्र दिव्याश्व गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसस्तथा । दृष्टानां तत्र भूतानां श्रुयते निनदो महान् ॥ २६ एवं सेन्द्रं जगत्सर्व श्वेतपर्वतसंस्थितम् । प्रदृष्टं प्रेक्षते स्कन्दं न च ग्लायति दर्शनात् ॥ २७

C. 3. 14541 B. 3. 231. 27 K. 3. 231. 28

#### इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २२०॥

देव्यो).

17 °) B1. 3 De D4. 6 G3 M एवमेव; T G1. 2. 4 ए(T2 ते) पामेव (for एवमेते). — b) Dn1. n3 D1. 4. 6 G3 असंख्येय-. T1 G1. 2. 4 गुणा: (for गणा:). — K3 om. (? hapl.) 17°-18°.

18 K<sub>3</sub> om. 18 (cf. v.l. 17). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K (K<sub>3</sub> om.) D<sub>2</sub>. s. s ऐरावणस्य; G<sub>2</sub> एतावतस्य. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> स्मृते (for श्रुते). K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> वैजयंत्या विनिःस्ते; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 वैजयंत्या विभूष्विते. — <sup>e</sup>) S (except G<sub>3</sub>) गुहाय (for गुहस्य). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 ह्यं (for स्वयं). — <sup>a</sup>) Dn<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 6 क्रमेणा (for शक्रेणा). B<sub>1</sub> [अ]प्यति-; B<sub>4</sub> [ए]वास्य; Dn<sub>2</sub> [अ]प्यथ; D<sub>5</sub> [आ]नम्य (for [आ]नारय).

19 °) D₂ T₁ G₁ तस्य (for तत्र). — ³) Ś₁ शक (for स्कन्द°). — °) D₁ श्वेता तु (for पताका). — ³) K₃ Do D₂. ₃. ₅ तु (for च).

20 b) K4 वे सदा; D5 वे पुरा; G2. 4 तानि वे (for वे तदा). — c) Ś1 K D2. 8. 5 सार्ध (for देवो).

21 °) Ś1 K3 D2. 5 सुसंवृतः; K1 स संवृत्तः; K2 D3 सुसंवृतः; B3 स संभृतः. — b) B4 भृत्य (for देव ). K4 सह; G1 तदा (for तथा). — d) T2 G1. 2 मानिश्र (G1 हिन्न) या वृतः.

22 b) K4 काल:; M2 गिरि: (for शैल:). — c) Do आदिसम् (for ैसेन). Do G4 M1 [प्]व (for [इ]व).

23 Śı om. (hapl.) 23°-24°. — °) Mı चापि (for चैव). — Dı om. (hapl.) 23°-24°. — °) Вз. 4 जवा°

(for जपा°). De जराशोकबलैस्तथा.

24 Śı om. 24<sup>ab</sup>; Dı om. 24<sup>abc</sup> (cf. v.l. 23).
— a) Ks. 4 Dc2 Dn1. n2 D3-6 "संडे" (for "पण्डे"). — b)
Dc तथा (for अपि). — T2 om. 24<sup>c</sup>-25<sup>d</sup>. — c) K4
पितृ (for पक्षि). T1 G1 M चापि (for चैव). B4 दिव्यपुष्पफलेश्चेव.

25 T<sub>2</sub> om. 25 (cf. v.l. 24). — <sup>a</sup>) M<sub>2</sub> चापि (for सर्वे). — <sup>b</sup>) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> सर्वे देवर्षयस्तथा. — <sup>c</sup>) S<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 5 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> 'रवे°; D<sub>3</sub> 'निभे° (for 'रवा°). G<sub>2</sub>. 4 चापि (for चैव). — <sup>d</sup>) S<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3. 5 'निभस्बनै:; D<sub>1</sub> 'समस्वनै:

26 °) Śi Ki. 2 Di-8 G2. 4 Mi देवा: (for दिख्या:). Śi Ki. 2 Dc Di-3. 5 स-; Ks सा (for च). — b) B Dn D4. 6 G3 नृत्यंते; Dc नृत्यंत (for नृत्यन्ति). Ti Gi [अ]प्सरसंसदा. — c) D3 सर्व (for तत्र). — d) S (except G3) ग्रुश्चवे (for श्रूथते).

27 b) Ds 'संश्रितं; S (except Gs) 'मास्थितं. — c) Ś1 K1. 2 प्रेक्ष्य च; K4 D2. 8. 8 प्रेक्ष्य तं; B2. 8 S (except G3) वीक्षते (for प्रे ). — d) T1 G1. 2 M न च (M1 चा-) उलायत दर्शनात्.

Colophon om. in B2 Dn D4. 6 G3. — Major parvan: Ś1 K2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B1. 3 Dc D1-3. 5 M2 (all om. sub-parvan name) mention only आंगिरस. — Adhy. name: T2 कुमारोस्पत्ति:; G1

### 229

C. 3. 14541 B. 3. 231. 28 K. 3. 232. 1

#### मार्कण्डेय उवाच।

यदाभिषिक्तो भगवान्सेनापत्येन पाविकः ।
तदा संप्रस्थितः श्रीमान्हृष्टो भद्रवटं हरः ।
रथेनादित्यवर्णेन पार्वत्या सहितः प्रभुः ॥ १
सहस्रं तस्य सिंहानां तिसन्युक्तं रथोत्तमे ।
उत्पपात दिवं ग्रुश्रं कालेनाभिप्रचोदितः ॥ २
ते पिवन्त इवाकाशं त्रासयन्तश्रराचरान् ।
सिंहा नभस्यगच्छन्त नदन्तश्रारुकेसराः ॥ ३
तिसन्नश्रे पशुपतिः स्थितो भात्युमया सह ।
विद्यता सहितः स्वर्यः सेन्द्रचापे घने यथा ॥ ४

अग्रतस्तस्य भगवान्धनेशो गुह्यकैः सह ।
आस्थाय रुचिरं याति पुष्पकं नरवाहनः ॥ ५
ऐरावतं समास्थाय शक्रश्रापि सुरैः सह ।
पृष्ठतोऽनुययौ यान्तं वरदं वृषभध्वजम् ॥ ६
जम्भकैर्यक्षरक्षोभिः स्निविभः समलंकृतः ।
यात्यमोघो महायक्षो दक्षिणं पक्षमास्थितः ॥ ७
तस्य दक्षिणतो देवा मरुतिश्रत्रयोधिनः ।
गच्छन्ति वसुभिः सार्धं रुद्रैश्व सह संगताः ॥ ८
यमश्च मृत्युना सार्धं सर्वतः परिवारितः ।
घोरैंव्यीधिशतैर्याति घोररूपवपुस्तथा ॥ ९

कुमारचरित्रं. — Adhy. no. (figures, words or both): D1 233; T G1 221; G2. 4 M (M2 inf. lin.) 223 (M2 orig. 225). — Śloka no.: D1 27.

#### 221

1 °) B4 यथा (for यदा). M2 बल ° (for भग °).

— b) B Dc D4.6 M1 सैनापत्येन; G2.4 सेनापत्ये तु. — °)
Ś1 T2 स (for सं ). — d) S (except G3) ततो (for हृष्टो). K4 D1-3 रुद्ध °; B1 तत्र (for भड़ °). K4 नरः (m as in text); B3 तव (for हरः). — f) T2 पार्वती.

— After 1, S (except G3) ins.:

1082\* अनुयातः सुरैः सर्वैः सहस्राक्षपुरोगमैः।

- 2 ") B3 Dc1 T2 तत्र (for तस्य). ") B1 युक्ते (for युक्तं). ") T1 G1 ततो दिब्यः; T2 रथो दिब्यः; G2 रथो दिब्यः; G4 रथः शुश्रं (for दिवं शुश्रं). ") Ś1 K D1-3 स्तेन; B4 जवेन; M1 कशया (for कालेन). K2 B4 [अ]ति-(for [अ]भि-). Ś1 K1. 2 B1 Dn3 D2. 5 M -प्रचोदितं; D1. 3 प्रणोदितं.
- 3 b) Ś1 K B1 Dc D1-3. 5 °श्चराचरं. °) T1 G1 सिंहा रथं वहंतश्च. d) K4 D2. 3 नदंत (for नदन्त ). D5 च सु- (for चारु-). K2. 3 B2-4 Dc D3 केशरा..
- 4 6) Ds नाण (for पशु ). b) Ś1 K1. 2 यात्यु (for भात्यु ). K4 om. (hapl.) 4°-5°. °) Ś1 K1-8 प्रे . D2. 3. 5 मंडित; D1 मंडित: (for सहित:). Ś1 K1-8 सूर्ये.

- a)  $D_1$  °चापघने;  $G_1$ . 2. 4 °चापो घनो (for °चापे घने).  $B_3$  तथा (for यथा).  $C_2$  सेंद्रचापयुतो यथा.

- 5 K4 om.  $5^{ab}$  (cf. v.l. 4). b) Ś1 विमानं; B1 वनेसी (for धनेशो). G4 om. (hapl.)  $5^{c}$ - $6^{b}$ . c) K4 B4 Dn D4 तु चिरं (for रू°). D4. 6 G3 यानं; T G1. 2 M2 भाति (for याति). d) M2 नाम (for नर-).
- 6 G4 om. 6<sup>ab</sup> (cf. v.l. 5). a) Ś1 K1. 3. 4 Dc D2. 5 ऐरावणं. B4 रुह्म (for स्थाय). b) K4 स्वामिसुरै:; Dc देवगणै: (for चापि सुरै:). D1 सुरेश्वर: (for सुरै: सह).
- 7 a) Śi जंबुकै°; K4 B2. 4 Dn जंभकै°; T G1. 2. 4 भास्करे° (for जम्भके°). b) Śi Ki M° कृतै:; K3 Dc2 D1. 5° कृतं (for °कृतः). c) Bi [अ]मेयो (for [अ]मोघो). d) Śi K Dc D1-3. 5 पार्श्वम् (for पक्षम्). Bi D4. 6 S आश्रितः.
- 8 b) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3.5</sub>) G<sub>3</sub> बहव (for मरुत).
   c) B<sub>2</sub> Dc D<sub>4.5</sub> बहु (for वसु). d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> Dc
  D<sub>5</sub> सिद्धे: (K<sub>3</sub> Dc D<sub>5</sub> रुद्देः) साध्येश्च (for रुद्देश्च सह).
  G<sub>2.4</sub> संवृता: (for गताः).
- 9 °) Ś1 K1-3 D1. 5 S (except T2 G3) तु (for च).

   b) B2 बहुभि: (for सर्वतः). c) Ś1 K1. 2 चापि; T2

  युक्तो (for याति). d) K8. 4 D1-3 T1 G1 M तदा
  (for तथा).
- 10 °) Ś1 K2-4 D2. 8. 5 चापि; B2 याति (for चैव).

   °) T शिरसः (for शिखरः). K3. 4 सितः; D1 T1 तत

यमस्य पृष्ठतश्चैव घोरिस्रिशिखरः शितः ।
विजयो नाम रुद्रस्य याति शूलः स्वलंकृतः ॥ १०
तस्रुप्रपाशो वरुणो भगवान्सिललेश्वरः ।
परिवार्य शनैर्याति यादोभिविविधैर्नृतः ॥ ११
पृष्ठतो विजयस्यापि याति रुद्रस्य पृष्ट्विशः ।
गदासुसलशक्त्याद्येर्नृतः प्रहरणोत्तमैः ॥ १२
पृष्टिशं त्वन्वगाद्राजंश्व्यतं रौद्रं महाप्रभम् ।
कमण्डलुश्वाप्यनु तं महर्पिगणसंत्रतः ॥ १३
तस्य दक्षिणतो भाति दण्डो गच्छिन्श्रिया वृतः ।
भृग्विङ्गरोभिः सहितो देवैश्वाप्यभिप्जितः ॥ १४
एषां तु पृष्ठतो रुद्रो विमले स्वन्दने स्थितः ।
याति संहर्षयन्सर्वास्तेजसा त्रिदिवौकसः ॥ १५

ऋषयश्रैव देवाश्र गन्धर्वा भ्रजगास्तथा।
नद्यो नदा द्वमाश्रैव तथैवाप्सरसां गणाः॥ १६
नश्रत्राणि ग्रहाश्रैव देवानां शिश्ववश्र ये।
स्वियश्र विविधाकारा यान्ति रुद्रस्य पृष्ठतः।
स्वजन्त्यः पुष्पवर्षाणि चारुरूपा वराङ्गनाः॥ १७
पर्जन्यश्राप्यतुययौ नमस्कृत्य पिनाकिनम्।
छत्रं तु पाण्डुरं सोमस्तस्य मूर्धन्यधारयत्।
चामरे चापि वायुश्र गृहीत्वाग्निश्र विष्ठितौ॥ १८
शक्रश्र पृष्ठतस्तस्य याति राजिञ्श्रया वृतः।
सह राजिषिभः सर्वैः स्तुवानो वृपकेतनम्॥ १९
गौरी विद्याथ गान्धारी केशिनी मित्रसाह्वया।
साविज्या सह सर्वीस्ताः पार्वत्या यान्ति पृष्ठतः॥ २०

C. 3. 14562 B. 3. 231, 49 K. 3. 232, 22

(for शित:).  $B_2$  घोरिस्नशिरसंस्थित:;  $B_4$   $G_2$ . 4 सुघोरिस्नशिराः स्थि( $G_2$ . 4 शि)त:;  $G_1$  सुस्नोसित्रथिरातत: (sic). —  $^4$ )  $\acute{S}_1$   $K_2$ . 3  $D_5$  शरो याति;  $T_1$   $G_1$  यस्निग्नुङ: (for याति गूङ:).

11 <sup>ab</sup>) G<sub>2</sub>. 4 उम्रपाशोथ (for तसुम्रपाशो). K<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>1-3</sub> S (except G<sub>3</sub>) transp. नरुण: and भगवान्. — °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> शते ° (for शने °). — <sup>d</sup>) B<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> बहुभि ° (for विविधे °).

12 a) Ś1 K1-3 Dc D1-3. 5 [अ]थ (for [अ]पि). — b) S (except G3) पट्टस: (for पट्टिश:). — c) MSS. धुसुल, धुसल also. — d) Ś1 K1. 2 णैरपि; K3 Dc D1. 5 णैर्नरे:; K4 D2 णैर्नर: (for णोत्तमे:). B1 वृतः सह रथोत्तमे:.

13 °) S (except G3) पहसं (for पहिशं). Ś1 K2 G2.4 च (for तु). B1 [अ]गमद् (for [अ]=वगाद्). — b) K2 D1.2 T1 G1.2.4 शस्त्रं; T2 वज्रं (for छत्रं). B3 रीक्सं; T G1 घोरं (for रीद्रं). — °) K4 चाप्यनुगतो; T2 G1.2.4 चानुययौ (for चाप्यनु तं). B1.8m Dn D3.4.6 G3 °सेवित:; B2 °सेवितं (for °संवृत:).

14 Śı om. (hapl.) 14<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) S (except T<sub>1</sub>G<sub>1</sub>) याति (for भाति). — <sup>b</sup>) M [S]प्यत्र (for गच्छन्). — B<sub>1</sub> om. (? hapl.) 14<sup>c</sup>-17<sup>d</sup>. — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> om. च. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ° संवृतः (for ° पूजितः). B<sub>2</sub>. 3 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> दैवतेश्चानु (B<sub>2</sub>. 3 ° भि) पूजितः.

15 B<sub>1</sub> om. 15 (cf. v.l. 14). — a) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3. 5</sub> तेषां (for एषां). G<sub>1. 2. 4</sub> मध्य (for एष्ठ). — c) T<sub>1</sub> देवान्; G<sub>1</sub> देव: (for सर्वान्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> सर्वे महर्षयो यांति. — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> च; B<sub>4</sub> हि (for न्नि-).

16 B1 om. 16 (cf. v.l. 14). — ") Ś1 K1-3 च हि; K4 B (B1 om.) Dn D1-6 G3 चापि (for चैव). — b) T2 गंधवीनुगतास्तरा. — c) Ś1 K B4 D2. 3. 5 T2 दुमा:; B3 Dc Dn D1. 4. 6 G3 हदा: (for नदा:). Ś1 K1. 2 च नागाश्च; K3 B4 D5 T2 नगाश्चेव; K4 B1-3 Dc Dn D1-4. 6 G3 समुद्राश्च (for द्रमाश्चेव).

17 B<sub>1</sub> om. 17<sup>abcd</sup> (cf. v.l. 14). D<sub>5</sub> transp. 17 and 18. — a) B<sub>2</sub> S (except G<sub>3</sub>) नक्षत्राणां गणाश्चेव. — b) B<sub>4</sub> तथा (for च थे). — c) S (except G<sub>3</sub>) श्च सर्व(M ai)देवानां. — d) D<sub>4</sub> T<sub>2</sub> स्जंत:; G<sub>3</sub>. 4 स्जंति. — d) K<sub>1</sub> दिन्य (for चारु). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> वेगा (for रूपा).

18 Ds transp. 17 and 18. — b) K4 D2. 3 T G1. 2. 4 पितामहं; M महेश्वरं (for पिना°). — c) Ś1 B1-3 D (except D2. 3. 5) G1. 3 च (for तु). T G1. 2. 4 पांडरं. — d) M2 [अ]पात° (for [अ]धार°). — f) K3 समवर्तत (for [अ]धिश्व विष्ठितौ). K1m. 4 B2. 4 Dn D1-3. 5 घष्टितौ; K2 विष्टते (for विष्ठितौ).

19 Ks om.  $19^{ab}$ . — ab) K2 Dc3 T2 शकस्य; B4 G2. 4 शकस्त; M शुकश्च (for शकश्च). B1 चैव; B2 चास्य (for तस्य). D2 transp. तस्य and याति. — a) Ś1 K D1-3 संस्तुवन्; Dc T1 G4 स्तुन्वानो; D5 अस्तुवन् (for स्तुवानो). Ś1 K Dc D1-3. 5 वाहनं (for केतनम्).

20 °) K<sub>1. 2</sub> विशाखा; Dc D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> विद्या च (for °थ).

— <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> चित्रसा°; D<sub>5</sub> तिवसा°; M<sub>1</sub> मिश्रसा° (for मित्रसा°).

— °) B<sub>2</sub> M<sub>1</sub> साविञ्या (M<sub>1</sub> °त्री-) सहिताः सर्वाः.

21 b) T1 G1 ब्ता:; T2 G2. 4 स्मृ ; M स्तु (for कू ).

C. 3. 14563 B. 3. 231. 49 K. 3. 232, 23 तत्र विद्यागणाः सर्वे ये केचित्कविभिः कृताः ।
यस्य कुर्वन्ति वचनं सेन्द्रा देवाश्रम् मुखे ।। २१
स गृहीत्वा पताकां तु यात्यग्रे राक्षसो ग्रहः ।
व्यापृतस्तु इमञ्चाने यो नित्यं रुद्रस्य वै सखा ।
पिङ्गलो नाम यक्षेन्द्रो लोकस्यानन्ददायकः ।। २२
एभिः स सहितस्तत्र ययौ देवो यथासुखम् ।
अग्रतः पृष्ठतश्चैव न हि तस्य गतिर्ध्रवा ।। २३
रुद्रं सत्कर्मभिर्मर्त्याः पूजयन्तीह दैवतम् ।
शिवमित्येव यं प्राहुरीशं रुद्रं पिनाकिनम् ।
भावस्तु विविधाकारैः पूजयन्ति महेश्वरम् ।। २४
देवसेनापतिस्त्वेवं देवसेनाभिरावृतः ।
अनुगच्छति देवेशं ब्रह्मण्यः कृत्तिकासुतः ।। २५
अथाव्रवीन्महासेनं महादेवो ब्रह्मचः ।

सप्तमं मारुतस्कन्धं रक्ष नित्यमतन्द्रितः ॥ २६ स्कन्द उवाच । सप्तमं मारुतस्कन्धं पालयिष्याम्यहं प्रभो । यदन्यदिप मे कार्यं देव तद्वद माचिरम् ॥ २७ रुद्व उवाच ।

कार्येष्वहं त्वया पुत्र संद्रष्टच्यः संदेव हि। दर्शनान्मम भक्त्या च श्रेयः परमवाप्स्यसि॥ २८ सार्कण्डेय जवाच।

इत्युक्तवा विससर्जैनं परिष्वज्य महेश्वरः । विसर्जिते ततः स्कन्दे बभूवौत्पातिकं महत् । सहसैव महाराज देवान्सर्वान्प्रमोहयत् ॥ २९ जज्वाल खं सनक्षत्रं प्रमूढं स्ववनं भृशम् । चचाल व्यनद्चोवीं तमोभूतं जगत्प्रभो ॥ ३०

— G<sub>1</sub> om. 21°-22<sup>f</sup>. — °) K<sub>1</sub> B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> तस्य (for यस्य). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> देड्य ° (for देवा°). B<sub>4</sub> च संमुखे (for चम्न°).

22 G<sub>1</sub> om. 22 (cf. v.l. 21). — °) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> गृहीत्वा तु (B<sub>1</sub> च) (for स गृहीत्वा). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> पताकायां (for °कां तु). B<sub>2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> वे (for तु). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> यात्यंभो (for यात्यंभे). T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> M यात्यसी राक्षसोग्रतः. — K<sub>3</sub> om. 22°<sup>def</sup>. — °) D<sub>1</sub> व्याहतञ्च; D<sub>2</sub> आमृतञ्च; D<sub>3</sub> आवृत्तञ्च; D<sub>5</sub> व्यावृतस; T G<sub>2.4</sub> क्रीडितस (for व्याप्तस). D<sub>1-8</sub> च (for तु). — °) T<sub>2</sub> M<sub>1</sub> रक्षेंद्रो (for य°).

23 °) G1 स एभि: (by transp.). B1. 2 Dn D4. 6 G3 च; B4 Dc तु (for स). B2 Dn D4. 6 G3 देव: (for तत्र). — b) Ś1 K1. 2 B याति देवो; Dn D4. 6 G3 तत्र याति (for ययौ देवो).

24 °) G2. 4 नित्यं (for हदं). Śi K Dc D1-8. 5 हदं स्व (D1 सत्)कर्मभिविंपाः. — b) M1 सनातनं (for [इ]ह देवतम्). — c) K4 D2. 3 शिव (for शिवम्). D1 अस्त्विति (for इत्येव). — d) T1 G1 अत्र हदं; T2 G2. 4 हदं चैव; M अग्निरूपं (for ईशं हदं). — B2 Dn1. n3 D4. 6 G3 पितामहं (for पिना ). — After 24 cd, S (except G3) ins.:

1084\* एवं सर्वे सुरगणास्तदा वै प्रीतमानसाः।

25 °) Śi चैव; T2 G4 त्वेव (for त्वेवं). — ³) B4 रिक्षतः (for आवृतः). — ³) Dc T1 ब्राह्मणाः (T1 ब्रह्मण्यं)

कृत्तिकासुतं.

26 ab) Ś1 K1. 2 T1 G1. 2. 4 transp. "सेनं and 'देवो. K2 [अ] बवीहचः; B1 बृहद्धनुः; D1 बृतो गणैः; T1 G1. 2. 4 महद्भचः (for बृहद्भचः). T2 महातेजा वृषध्वजः (for b). — c) =  $27^a$ . K1 महतं; K3 Dc2 माहतं; K4 महतः; G4 महतः (for माहत-). — Dc om. (hapl.)  $26^d-27^a$ . — d) D1 G4 रक्षजित्यम्. Ś1 अरिंदम; M2 अतंद्रितं.

27 Dc om.  $27^a$  with the ref. (cf. v.l. 26). — a) =  $26^c$ . K<sub>1</sub> महत; K<sub>4</sub> माहत; G<sub>4</sub> महत (for माहत). K<sub>2</sub> B<sub>2</sub>. a स्कंदं. — a) B<sub>4</sub> D<sub>2</sub> विभो (for प्रभो).

28 Ś1 K1. 3. 4 D2. 5 महेश्वर:; K2 D1. 3 T2 M महादेव:; T1 G1 देव: (for रुद्र:). — <sup>a</sup>) B4 कार्ये त्वहं. — <sup>b</sup>) Ś1 K D2. 3 M2 संप्रष्टव्य:; D5 संप्रहृष्ट:; G4 संदिष्टव्य:. — <sup>c</sup>) G2. 4 मजनत्या (for भनत्या च). — After 28, Dc ins. an addl, colophon.

29 After  $29^{ab}$ , S (except  $G_3$ ) ins.:

1085\* स्कन्दं सहोमया प्रीतो ज्वलन्तमिव तेजसा।

— °)  $K_1$  तदा (for तत:). — °)  $K_3$  D1. 2 G बभूबोत्पा°;  $T_2$  बहु चोत्पा° (for बभूबीत्पा°). — ')  $\acute{S}_1$   $K_3$ . 4 De D1. 3. 5 देवान्सेंद्रान्;  $K_1$ . 2 देवाः सेंद्राः;  $B_4$  सर्वान्देवान् (by transp.);  $D_2$  सेंद्रान्देवान्.  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 2 अमोह°;  $B_4$  विमोह°;  $D_2$  ज्यमोह°. (for प्रमोह°).

30 b) G2. 4 M2 संमूहं (for प्र°). — °) B4 चान°; G2 विन° (for डयन°). — b) B Dn D4. 6 G3 M2 बभी

<sup>-</sup> After 21<sup>ab</sup>, M ins.:

<sup>1083\*</sup> स्वेन स्वेनानुयोगेन सर्वे तेऽनुययुईरम्।

ततस्तद्दारुणं दृष्ट्वा क्षुभितः शंकरस्तद् ।
उमा चैव महाभागा देवाश्च समहर्षयः ॥ ३१
ततस्तेषु प्रमूढेषु पर्वताम्बुद्संनिभम् ।
नानाप्रहरणं घोरमदृश्यत महद्धलम् ॥ ३२
तिद्धि घोरमसंख्येयं गर्जच विविधा गिरः ।
अभ्यद्रवद्रणे देवान्भगवन्तं च शंकरम् ॥ ३३
तैर्विसृष्टान्यनीकेषु बाणजालान्यनेकशः ।
पर्वताश्च शतदृन्यश्च प्रासाश्च परिधा गदाः ॥ ३४
निपतद्भिश्च तैर्घोर देवानीकं महायुधेः ।
क्षणेन व्यद्भवत्सर्वं विस्रखं चाप्यदृश्यत् ॥ ३५
निकृत्तयोधनागाश्चं कृत्तायुधमहारथम् ।
दानवैरदिंतं सैन्यं देवानां विस्रखं बभौ ॥ ३६

असुरैर्वध्यमानं तत्पावकैरिव काननम् ।
अपतद्दग्धभृयिष्ठं महाद्वमवनं यथा ॥ ३७
ते विभिन्निशिरोदेहाः प्रच्यवन्ते दिवौकसः ।
न नाथमध्यगच्छन्त वध्यमाना महारणे ॥ ३८
अथ तिद्वद्वतं सैन्यं दृष्ट्वा देवः पुरंदरः ।
आश्वासयनुवाचेदं बलवद्दानवार्दितम् ॥ ३९
भयं त्यजत भद्रं वः श्रूराः श्रह्माणि गृह्णत ।
कुरुध्वं विक्रमे बुद्धं मा वः काचिद्यथा भवेत् ॥ ४०
जयतैनान्सुदुर्वृत्तान्दानवान्घोरदर्शनान् ।
अभिद्रवत भद्रं वो मया सह महासुरान् ॥ ४१
शकस्य वचनं श्रुत्वा समाश्वस्ता दिवौकसः ।
दानवान्प्रत्ययुध्यन्त शक्रं कृत्वा व्यपाश्रयम् ॥ ४२

C. 3. 14586 B. 3. 231. 72

(for प्रभो).

31 °) De T<sub>1</sub> तं; D<sub>5</sub> च (for तद्). T<sub>2</sub> स्कंदाननं (for तद्रुणं). — °) T G<sub>2</sub>. 4 M चापि; G<sub>1</sub> चाथ (for चैव). D<sub>2</sub> G<sub>2</sub> °भाग (for °भागा). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> चैव (for च स<sup>-</sup>). S (except G<sub>3</sub>) देवाश्चिषिगणैः सह.

32 °) T1 G1. 2. 4 रौद्रम् (for घोरम्). — d) D2 बृह (for मह°).

33 <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> B<sub>4</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> वै (for हि). Ś1 घोरतरं संख्ये (for भसंख्येयं). — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> जगर्ज; T G<sub>1</sub>. 2. 4 गर्जंतं (for गर्जंच). — <sup>c</sup>) D<sub>2</sub> परे (for रणे). — <sup>d</sup>) D<sub>3</sub> महेश्वरं (for च शं°).

34 <sup>a</sup>) = 44<sup>a</sup>. K<sub>2</sub> ते; D<sub>5</sub> तद् (for तेर्). T<sub>2</sub> [अ]नेकानि. — <sup>c</sup>) G<sub>1</sub>. 4 रातशिश्च. — <sup>d</sup>) B<sub>5</sub> D<sub>6</sub> पाशा: (for प्रासा:). K B<sub>4</sub> D<sub>6</sub> D<sub>2</sub>. 3. 5 स<sup>-</sup>; D<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>5</sub> [अ]सि-(for च). Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> तथा (for गदा:).

35 °) Ś1 K D1-8. ६ विनद्दिः; B1 निपतंति (for निपतद्धिः). Ś1 महा ; K1. 2 सदा; K3 Dc D1. 3. ६ तथा; K4 D2 तदा; B1 सम तैर्; B4 ततो; S (except G3) तु तैर् (for च तेर्). — b) Ś1 महा ; K1 देव्या ; K2 सहा (for देवा ). K3 अथा ; B1 महामु भे; D5 तथायुषेः. — c) K2 क्षीणेन. Ś1 K2 तद्दलं; B4 T [अ] भ्यद्ववत्; D3 व्यथमत् (for व्यद्ववत्). — d) B2 T1 G1. 2. 4 M2 वि- (for [अ] पि). T2 ' खं चैव दृश्यते.

36 D<sub>6</sub> om. 36-38. — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> निर्ययो; T<sub>2</sub> M<sub>1</sub> नित्रूत्त; G<sub>4</sub> विक्रत्त- (for निकृत्त-). Dc T<sub>2</sub> <sup>a</sup>नागाश्च; G<sub>2</sub>. 4 <sup>a</sup>नागं च (for <sup>a</sup>नागाश्च). — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> कृतवर्मायुधं महत्.

- °)  $K_1$  अपितं (for अदितं). - °)  $T_1$   $G_1$  ययौ (for बभौ).  $B_4$  देवानां च बभौ रणे.

37 Ds om. 37 (cf. v.l. 36). — °) K1. 2 बाध्य°; B4 भक्ष्यमाणं; D2 विध्य°; S (except T2 G3) धक्ष्यमाणं (for वध्य°). D2. 3 S (except G3) तु (for तत्). — °) T G1. 2. 4 अभव° (for अपत°).

38 D<sub>5</sub> om. 38 (cf. v.l. 36). — ") K<sub>2</sub> तेन भिन्न"; K<sub>3</sub> तेस्थिभिन्न"; K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> ते भिन्नास्थि"; Dc ते छिन्नास्थि" (for ते विभिन्न"). — ") Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> प्रच्यवंति; K<sub>1</sub>. 3. 4 Dc D<sub>1-3</sub> T<sub>2</sub> प्राद्भवंत; B<sub>1-3</sub> Dn प्राद्भवंतो; B<sub>4</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> M प्रच्यवंतो. — ") K<sub>3</sub> B Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> अधिगच्छंति; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> अभ्यगच्छंत. — ") M<sub>2</sub> "बैरुः (for "एंग).

39 <sup>ab</sup>) D<sub>2</sub> अनयद्; D<sub>5</sub> असकृद्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> अथ तं (for अथ तद्). S (except G<sub>3</sub>) transp. सैन्यं and दृष्टा. D<sub>5</sub> [ए]व च (for देव:). — <sup>a</sup>) B<sub>1-3</sub> D<sub>5</sub> D<sub>7</sub> D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> वल्लाम्बर्; B<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M बलं तद् (for बलवद्).

40 b) Śi K2 D1 शराज; Dc सुरा:; Ti G1 स्थिरा: (for शूरा:). D1 बिश्रत (for गृह्धत). — d) D5 om. 40d. Śi K D1. 2 मा च; Dc नात्र (for मा व:). Śi K2-4 Dc D3 (before corr.) व्यथास्तु व:; D2 व्यथां कुर (for व्यथा भवेत्).

41 °) De D1-3.  $_{5}$  [ए]तान् (for [ए]नान्). D5 om. from सुदुर्वृत्तान् up to मया सह. S (except G3) दुराधर्षान् (for सुदुर्वृत्तान्).

42 Before 42, T G<sub>1.2.4</sub> ins. मार्कडेय:. — °) De विध्यंत (for व्युध्यन्त). T2 प्रत्ययुध्यंत देवा वै.

C. 3. 14586 B. 3. 231. 72 K 3. 232. 47 ततस्ते त्रिद्शाः सर्वे मरुतश्च महाबलाः ।
प्रत्युद्ययुर्महावेगाः साध्याश्च वसुभिः सह ॥ ४३
तैर्विसृष्टान्यनीकेषु कुद्धैः श्रस्त्राणि संयुगे ।
श्वराश्च दैत्यकायेषु पिबन्ति स्मासृगुल्बणम् ॥ ४४
तेषां देहान्विनिर्भेद्य शरास्ते निश्चितास्तदा ।
निष्पतन्तो "अदृश्यन्त नगेभ्य इव पन्नगाः ॥ ४५
तानि दैत्यशरीराणि निर्भिन्नानि स्म सायकैः ।
अपतन्भूतले राजंश्चिन्नाश्चाणीव सर्वशः ॥ ४६
ततस्तद्दानवं सैन्यं सर्वेदवगणेर्युधि ।
त्रासितं विविधैर्बाणैः कृतं चैव पराज्ञुखम् ॥ ४७
अथोत्कृष्टं तदा हृष्टैः सर्वेदवेश्वरायुधैः ।

संहतानि च तूर्याणि तदा सर्वाण्यनेकशः ॥ ४८ एवमन्योन्यसंयुक्तं युद्धमासीत्सुदारुणम् । देवानां दानवानां च मांसशोणितकर्दमम् ॥ ४९ अनयो देवलोकस्य सहसैव व्यद्दश्यत । तथा हि दानवा घोरा विनिन्नन्ति दिवौकसः ॥ ५० ततस्तूर्यप्रणादाश्च मेरीणां च महास्वनाः । बभूवुर्दानवेन्द्राणां सिंहनादाश्च दारुणाः ॥ ५१ अथ दैत्यबलाद्धोरान्निष्पपात महाबलः । दानवो महिषो नाम प्रगृद्ध विपुलं गिरिम् ॥ ५२ ते तं घनैरिवादित्यं दृष्ट्वा संपरिवारितम् । समुद्यतगिरिं राजन्व्यद्रवन्त दिवौकसः ॥ ५३

<sup>43</sup> D<sub>5</sub> om. 43. — °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ते ततस् (by transp.). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 तु; M<sub>1</sub> तान्; M<sub>2</sub> तत् (for ते). — <sup>b</sup>) D<sub>2</sub> रथा: (for °बला:). — °) B D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> ° भागाः; T<sub>2</sub> ° सेनाः (for °वेगाः).

<sup>44 °) = 34°.</sup> Ś1 [अ]नेकानि (for [अ]नीकेषु). — b)  $K_4$  कुद्धाः शक्षेण सं . — °)  $B_{1-3}$   $D_4$ . 6  $G_3$  गजा (for शरा ). Ś1 K  $B_1$  De  $D_{1-8.5}$  °कायेभ्यः (for कायेषु).  $B_4$  दैत्याश्च नागकायेभ्यः;  $T_1$   $G_{1.2.4}$  M तदा दैतेयकायेषु;  $T_2$  दैतेयगजकायेषु. — a) Ś1  $K_1$  (sup. lin. as in text). 2 स्रवंति (for पिबन्ति). B Dn  $D_4$ . 6  $G_8$  रुधिरं बहु (for स्मास्गुल्बणम्).  $D_5$  पिवंतस्वस्गू .

<sup>45</sup> a) Ks देहाद्; B2-4 Dn2 D4. 6 G8 देहं (for देहान्). G4 तु (for वि-). — b) B4 विविद्यु (for निश्ता ). — c) B1. 2 Dn D4-6 T2 G8 निप (for निश्ता ). — c) B1. 2 Dn D4-6 T2 G8 निप (for निश्त ). To avoid hiatus, S1 K1. 2 B1. 3. 4 ह्यह ; B2 Dn D4. 5 T G8 M1 [S]स्यह ; D6 G2. 4 स्यह ; G1 M2 [S]स्यह (for \*अह ). K8. 4 Dc D1-3 निश्त (K3 निप)तंत: प्रह . — d) S1 नागेस्य; Dc नगेंद्र (for नगेस्य).

<sup>46</sup> b) Bs विभिन्नानि (for निर्भि°). Ś1 K2 विनिर्भिन्नानि सायकै: — °) K3 B1. 4 Dc D1. 5 S (except G3) न्यप° (for अप°). — d) Ś1 भिन्ना° (for छन्ना°). Ś1 K1 M2 सर्वतः (for °न्नाः).

<sup>47 °)</sup> M2 तु (for तद्). — b) D5 सुवि (for युधि).

<sup>48 °)</sup> De Ga तथा; G4 तत्र (for अथ). B1 [आ]कुष्टं; G2. 4 M1 [उद्धिष्टं (for [उ]क्कृष्टं). B1 तथा (for तदा). B2 कृष्टे:; Dc D2 कृष्टे:; T1 G1. 2. 4 देवै: (for हृष्टे:). Ś1 अथोत्कृष्टतमा हृष्टाः. — b) T1 G1. 2. 4 हृष्टे: सर्वेर् (for सर्वे-

देंबेर्). K D<sub>1-3</sub>. 5 सुदा युते: (for उदायुधे:). Ś सर्वे देवा सुदा युता:; B4 सर्वेदेवगणैर्युधि. — °) Ś 1 K1. 2 Dc1 संहितानि; B1 संम्ट ; Dc2 सहस्राणि (for संहतानि). Ś 1 K Dc D1. 2. 5 सर्वा ° (for तूर्या °). — d) B4 G4 [अ]शेषत: (for [अ]नेकश:). Ś 1 K Dc D1-3. 5 तदा (Ś 1 K1. 2 ततस्) तूर्या (D3 सर्वा)ण्यवादयन्; B1-3 Dn D4. 6 G3 प्रावाद्यंत हानेकश:.

<sup>49 °)</sup> Ś1 K8 B8 Dc Dn1. n2 D8. 4. 6 G3 °संसक्तं; B1. 2 °सक्तं तद् (for °संयुक्तं). — °) K1 °कर्दमी (sup. lin. as in text); D1 °कर्दमै:; T2 °द्वितं.

<sup>50 °)</sup> Śi सर्वस्य; K2 B D2 G1. 4 M अनयोर्; K4 अजयो; D1 अजेयो; G2 अग्नयो (for अनयो). — b) B Dn D4. 6 G3 [अ]भ्यद (for ज्यद ). — D1 om. 50°d. — c) K4 D2. 3 तथैव; T2 तदापि; G1 तदा हि; M ततोथ (for तथा हि). B2 दानवान्घोरान्. — d) Dn1. n2 T2 G1. 2. 4 M1 वि(G2. 4 M1 ज्य)निर्मस्तिदिवीकसः.

<sup>51</sup> T<sub>2</sub> om. (hapl.) 51-53. — <sup>a</sup>) Dc<sub>2</sub> तत्र; D<sub>1</sub> तथा (for ततस्). — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> वीराणां (for भेरीणां). K<sub>1</sub> °स्वन: (for 'स्वन:). — <sup>d</sup>) G<sub>2</sub>. 4 °नादश्च दारुण:.

<sup>52</sup> T2 om. 52 (cf. v.l. 51). — b) K3. 4 निपपात.

<sup>53</sup> T<sub>2</sub> om. 53 (cf. v.l. 51). — ") B<sub>4</sub> वृतं; Dc तं ते (by transp.); D<sub>2</sub> ततो. Ś1 गणै (for घनै ). — ") K1. 2 वितितं (for वारितम्). — ") Ś1 समुद्धत"; K4 समु-सम्य गिरीन्; Dn D<sub>6</sub> तमुस्रतगिरिं. — ") K2 D<sub>6</sub> प्राद्भ्वंत; T1 G1. 2. 4 विद्भवंति. B<sub>2</sub> M<sub>2</sub> दिशो दश (for दिवी").

**<sup>54</sup>** <sup>a</sup>) M तदा° (for अथा°). — After 54<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

अथाभिद्धत्य महिषो देवांश्विक्षेप तं गिरिम् ।
पतता तेन गिरिणा देवसैन्यस्य पार्थिव ।
भीमरूपेण निहतमयुतं प्रापतद्भिव ॥ ५४
अथ तैर्दानवैः सार्थं महिषस्त्रासयन्सुरान् ।
अभ्यद्भवद्रणे तूर्णं सिंहः क्षुद्रमृगानिव ॥ ५५
तमापतन्तं महिषं दृष्ट्वा सेन्द्रा दिवौकसः ।
व्यद्भवन्त रणे भीता विज्ञीर्णायुधकेतनाः ॥ ५६
ततः स महिषः क्षुद्धस्तूर्णं रुद्ररथं ययौ ।
अभिद्धत्य च जग्राह रुद्धस्य रथक् बरम् ॥ ५७
यदा रुद्धरथं कृद्धो महिषः सहसा गतः ।
रेसत् रोदसी गाढं ग्रुग्रहुश्च महर्षयः ॥ ५८
व्यनदंश्च महाकाया दैत्या जलधरोपमाः ।

आसीच निश्चितं तेषां जितमसाभिरित्युत ॥ ५९
तथाभृते तु भगवान्नावधीनमिहषं रणे ।
सस्मार च तदा स्कन्दं मृत्युं तस्य दुरात्मनः ॥ ६०
महिषोऽपि रथं दृष्ट्वा रौद्रं रुद्रस्य नानदत् ।
देवानसंत्रासयंश्चापि देत्यांश्चापि प्रहर्षयन् ॥ ६१
ततस्तिस्मन्भये घोरे देवानां सम्रुपस्थिते ।
आजगाम महासेनः क्रोधातस्वर्यं इव ज्वलन् ॥ ६२
लोहिताम्बरसंवीतो लोहितस्विश्वभूषणः ।
लोहितास्यो महाबाहुर्हिरण्यकवचः प्रभुः ॥ ६२
रथमादित्यसंकाशमास्थितः कनकप्रभम् ।
तं दृष्ट्वा दैत्यसेना सा व्यद्रवत्सहसा रणे ॥ ६४
स चापि तां प्रज्वितां महिषस्य विदारिणीम् ।

C. 3. 14609 B. 3. 231. 95 K. 3. 232. 71

1086\* महाकायं महाराज सतोयमिव तोयदम्।

— °) Ś1 K3 पपाता (sic); K2 पतिता (for पतता). B4 गिरिणा तेन (by transp.). — d) Ś1 K1. 2 देवसैन्यानि; Dc2 °सैन्यं च. Ś1 K B2 Dc D1-3. 5 भारत (for पार्थिव). — f) G2 पातयद् (for प्रापतद्). S (except G3) युधि (for भुवि).

**56** <sup>a</sup>) T1 G1 सहसा (for महिषं). — <sup>d</sup>) K4 B Dn D4. 6 T1 G1. 3 M1 विकीर्णा.

- 57 °) K3 श्चद्रस् (for कृदस्). °) K1 भद्र° (m रुद्र° as in text). °) K2. 3 Dc D1. 2. 5 T2 G1. 4 M °सला (for °द्धला). Ś1 K2. 3 Dc D1-3. 5 M2 स (for च). °) S (except G3) स रुद्र- (for रुद्रस्थ).
- 58 °) D<sub>2</sub> क्षुद्रो (for कुद्धो). <sup>b</sup>) Ś1 स तथा; T<sub>1</sub> G<sub>1. 4</sub> स तदा; G<sub>2</sub> तरसा (for सहसा). <sup>c</sup>) K<sub>3. 4</sub> D<sub>5</sub> त्रेसत्; B<sub>2</sub> रेजत्; D<sub>1. 2</sub> ररास; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> रसेते; T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> M<sub>2</sub> रसतो; M<sub>1</sub> त्रसतो (for रेसत्). Ś<sub>1</sub> K De D<sub>1-3. 5</sub> त्एँ (for गाढं). <sup>d</sup>) De D<sub>6</sub> तदर्षयः; T<sub>2</sub> M [ऋ]षयस्तदा (M<sub>2</sub> °था) (for मह°).
- 59 °) K<sub>2</sub> विनदंश्च; K<sub>4</sub> B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> अन<sup>°</sup>; De ड्यनदच. °) T<sub>1</sub> निश्चयं; G<sub>1.2.4</sub> निश्चयस् (for निश्चितं). <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> जयमस्माकमित्युत.
- 60 °) Ś1 K1. 2 त( K2 य)थाभूतं च; Ks Dc D1. 8 (before corr.) T2 तथाभूतेषु; B4 °तेपि; T1 °तेन; G1 °ते च; M2 °तेथ (for °ते तु). After 60°, T1 G1 M ins.: 1087\*

उवाच सस्मितं देवो विवित्सुः पुत्रविक्रमम्।

दौरात्म्यं पश्य पुत्र त्वं दानवस्य दुरात्मनः।
जिह शीत्रं दुराचारं दृष्टुमिच्छामि ते बलम्।
इत्युक्त्वा भगवान्स्कन्दं परिष्वज्य महेश्वरः। [5]
अयोजयन्निग्रहार्थं महिषस्य गतायुषः।
तथाभूते तु भगवान्.

[T<sub>1</sub> om. lines 4-7; G<sub>1</sub> om. posterior half of line 3.]
— T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> om. 60<sup>bcd</sup>; G<sub>1</sub> om. 60<sup>bc</sup>. — <sup>b</sup>) B Dn D<sub>4</sub>. 6
अहनन्; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 आगतं; M<sub>2</sub> आहतं (for नावधीन्). — <sup>c</sup>)
Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 4 स (for च). B<sub>2</sub> रणे (for तदा). — <sup>d</sup>) G<sub>1</sub>
दानवस्थ (for मृत्युं तस्य). D<sub>1</sub> °सदं (for °रमनः).

- 61 °) T<sub>1</sub> [S]भि; G<sub>1</sub> वि; G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> हि (for Sq). D<sub>5</sub> स्ष्ट्रा; M<sub>1</sub> स्पृ° (for ह°). b) K<sub>5</sub> B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> रोह्रो (for रोह्ं). B Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> M चानदत् (for ना°). Si K<sub>1</sub>. 2 रोह्ं सोप्यन्वनादयत्; Dc रोहं रहमचोदयत्. c) D<sub>5</sub> च त्रास<sup>°</sup>; M<sub>2</sub> संताप<sup>°</sup> (for संत्रास<sup>°</sup>). d) K<sub>5</sub> [अ]ति (for [अ]पि). Si K<sub>2</sub> देत्यांश्च प्रत्य(Si ति)हर्षयन्; S (except G<sub>3</sub>) दानवांश्च प्रह°.
- 62 °) D1 त्रसिस्तदा (for ततस्त्रसिन्). D2 रथे; T2 क्षये (for भये). °) T1 G1 °तेजा: (for °सेनः). d) K4 कद्ध: (for कोधात्). G2.4 इवोज्वलन् (for इव ज्वलन्).
- 63 °) = (var.) 3. 218. 2°. Ks 'संभूतो (for 'संवीतो). °) Ś1 K Dc Ds लोहिताक्षो; B Dn D1. 4. 6 G3 'श्रो (for 'स्पो). °) Ks B4 D1. 5 T2 G2. 4 'कवच स्रज:; B2 'कवचावृत:; T1 G1 'कवचोऽवल:; M 'कवचायुष:
- 64 b) B<sub>1.2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> °प्रभः (for °प्रभम्). °) M<sub>2</sub> देव (for देखें). d) Śi सहसा ज्यव्रवद् (by transp.).

C. 3, 14609 B. 3, 231, 91 K. 3, 232, 7 म्रामेच शक्तिं राजेन्द्र महासेनो महाबलः ॥ ६५ सा मुक्ताभ्यहनच्छक्तिर्मिहेषस्य शिरो महत् । पपात भिन्ने शिरसि महिषस्त्यक्तजीवितः ॥ ६६ क्षिप्ताक्षिप्ता तु सा शक्तिर्हत्वा शत्रून्सहस्रशः । स्कन्दहस्तमनुप्राप्ता दृश्यते देवदानवैः ॥ ६७ प्रायः शरैविनिहता महासेनेन धीमता । शेषा देत्यगणा घोरा मीतास्रस्ता दुरासदैः । स्कन्दस्य पाषेदैर्हत्वा भक्षिताः शतसंघशः ॥ ६८ दानवानभक्षयन्तस्ते प्रपिबन्तश्च शोणितम् । क्षणान्निर्दानवं सर्वमकार्षुर्भृशहिषताः ॥ ६९ तमांसीव यथा सर्यो वृक्षानग्निर्धनान्स्वगः । तथा स्कन्दोऽजयच्छत्रून्स्वेन वीर्येण कीर्तिमान्॥ ७० संपूज्यमानिस्नद्रशैरिभवाद्य महेश्वरम् ।
श्रुशुभे कृत्तिकापुत्रः प्रकीणाँशुरिवांशुमान् ॥ ७१ नष्टशत्रुर्यदा स्कन्दः प्रयातश्च महेश्वरम् ।
अथात्रवीन्महासेनं परिष्वज्य पुरंदरः ॥ ७२ त्रह्मदत्त्वरः स्कन्द त्वयायं महिषो हतः ।
देवास्तृणमया यस्य बभृवुर्जयतां वर ।
सोऽयं त्वया महाबाहो शिमतो देवकण्टकः ॥ ७३ शतं महिषतुल्यानां दानवानां त्वया रणे ।
निहतं देवशत्रूणां यैर्वयं पूर्वतापिताः ॥ ७४ तावकैभिक्षताश्चान्ये दानवाः शतसंघ्राः ।

65 °) K4 चामितां; T1 चान्वितां (for चापि तां).

— b) K3 B1. 2. 4 Dc Dn D4. 6 G2 विदारणीं; K4 D2. 3
T1 G1 विदारणे.

66 °) K<sub>2</sub> [अ]भिहनत्; K<sub>8</sub> D<sub>1.5</sub> व्यहरत्; B<sub>2</sub> [अ] श्यः द्रवत्; B<sub>4</sub> चाभिहनत्; Dn D<sub>2-4.6</sub> G<sub>3</sub> [अ] श्यःहरत्; T<sub>1</sub> द्यहनत्; G<sub>2</sub> द्याञ्चनत्; G<sub>4</sub> द्याभिनत्; M<sub>2</sub> द्यहरत् (for [अ] श्यः हनत्). B<sub>2.8</sub> Dn D<sub>3.4.6</sub> G<sub>3</sub> तस्य (for शक्तिर्). — <sup>b</sup>) Dc [S]हरत् (for महत्). — <sup>c</sup>) D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> भिन्नः (for भिन्ने). — After 66, K<sub>2</sub> B D (except D<sub>1-3</sub>) G<sub>3</sub> ins.:

1088\* पतता शिरसा तेन द्वारं षोडशयोजनम् । पर्वताभेन पिहितं तदगम्यं ततोऽभवत् । उत्तराः कुरवस्तेन गच्छन्त्यद्य यथासुखम् ।

[(L.1) Bs पपात (for पतता). Ds तहरा (for पोडरा). — (L.2) Bs पतता तेन (for पर्वताभेन). De महत् (for Sभवत्). — (L.3) Ds [ह]ति (for [अ] छ).]

67 °) दि। क्षिप्ता तेन (for क्षिप्ताक्षिप्ता). De च (for तु).

68 a) Śi K2. 3 Bi De D2. 3. 5 शूरेर् (for शरेर्). Śi K Bi De D3 हैतेर् (for हता). S (except G3) प्रायो हतेषु शूरेषु. — After 68ab, S (except G3) ins.:

1089\* दानवेषु महाराज तिसन्देवासुरे युधि।

- °) Ś1 K1. 2 T G1. 2. 4 M तेषां (M1 येन्ये) (for शेषा).

- в) Т1 G1 जितास (for भीतास). Ś1 D5 तत्र (for त्रसा). Ś1 K1-3 D1-5. 5 सदा: (for भैदेः). - °) K4 B D (except D2. 3) T1 G3 स्कंदपारिषदेर्. S (except G3) घोरेर् (for हत्वा). - ¹) B1-3 Dn D4. 6 G3 च सहस्रशः (for शत°).

69 G1 om. 698-71a, — 8) B1 T1 पिबंतश्चेव; De

पिबंतश्चापि ;  $D_3$   $M_2$  प्रपिबंति स्म (for प्रपिबन्तश्च). — °)  $K_4$   $D_2$ . 3 सैन्यम् (for सर्वम्).  $B_1$  °द्गीनवान्सर्वान् . —  $^d$ )  $K_5$   $B_2$   $D_2$  °दुःखिताः (for °दृषिताः).

70 G1 om. 70 (cf. v.l. 69). — b) K1 गणान्; D5 घनं (for घनान्). S1 वृक्षसंघान्द्वताश्चनः. — c) D2 सैन्यं (for शत्रून्). — d) B1 तेन (for स्वेन). G4 सैन्येन (for वीर्येण). Dc2 वीर्यवान्; T G2. 4 शक्तिमान् (for कीर्ति'). B4 स्वेनानीकेन वीर्यवान्.

71 G1 om. 71<sup>a</sup> (cf. v.l. 69). — b) S (except G<sub>3</sub>) अभिपूज्य (for °वाद्य). T1 G1 च शंकरं (for महे°). — Ś1 K1. 2 om. (hapl.) 71°-72<sup>b</sup>.

72 Ś1 K1. 2 om. 72<sup>ab</sup> (cf. v.l. 71). — b) B2 Dn D1. 4. 6 G3 तु (for च). B1. 3. 4 D6 T1 M1 °श्वरः (for श्वरम्). — c) K1 B1-3 Dn D4. 6 G3 तदा (for अथा). — d) D6 पूज्य (for saw).

73 a) Ks. 4 Bs D1 T2 G1. 2. 4 M °वर (for °वर:).

— After 73<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1090\* अजस्यो युधि देवानां दानवः सुमहाबलः।
— °) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> °समा (for °मया). — <sup>4</sup>) T<sub>2</sub> बिभीयुर् (for बभू बुर्). K<sub>2</sub>. 8 B<sub>2</sub>. 4 Dc<sub>2</sub> D<sub>3</sub> T<sub>2</sub> वरः (for वर). — <sup>4</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> समितौ (for शमितो).

74 b) K4 T M महा (for स्वया). — d) T1 G1 कंपिता: (for त्वापिता:).

75 °) Dc चान्येर् (for चान्ये). — After 75°, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1091\* भवतोऽनुचरैवीर गणैः परमभीषणैः।
— °) B1. 4 T G1. 2 M अजस्य (for अजेय )

अजेयस्त्वं रणेऽरीणामुमापितिरिव प्रभुः ॥ ७५ एतत्ते प्रथमं देव ख्यातं कर्म भविष्यति । त्रिषु लोकेषु कीर्तिश्च तवाक्षय्या भविष्यति । वश्चगाश्च भविष्यन्ति सुरास्तव सुरात्मज ॥ ७६ महासेनेत्येवमुक्त्वा निवृत्तः सह दैवतैः । अनुज्ञातो भगवता ज्यम्बकेन श्चीपितिः ॥ ७७ गतो भद्रवटं रुद्रो निवृत्ताश्च दिवौकसः।
उक्ताश्च देवा रुद्रेण स्कन्दं पश्यत मामिव।। ७८
स हत्वा दानवगणान्पूज्यमानो महिषिभिः।
एकाह्वैवाजयत्सर्वं त्रैलोक्यं विह्वनन्दनः।। ७९
स्कन्दस्य य इदं जन्म पठते सुसमाहितः।
स पुष्टिमिह संप्राप्य स्कन्दसालोक्यतामियात्।। ८०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२१ ॥ समाप्तं मार्कण्डेयसमास्यापर्व ॥

# २२२

## वैद्यांपायन उवाच । उपासीनेषु विश्रेषु पाण्डवेषु महात्मसु ।

76 °)  $\acute{S}_1$  K<sub>1.2</sub> B<sub>1</sub> प्रमं (for प्रथमं). Ds S (except G<sub>8</sub>) कमें (for देव). —  $^b$ ) T<sub>2</sub> M देव ख्यातं (for ख्यातं कमें). T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> देव ख्यातिं गमिष्यति. — D<sub>2</sub> om. (hapl.)  $76^{cd}$ ; G<sub>4</sub> om.  $76^{ef}$ . —  $^f$ ) B<sub>2.8</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>8</sub> महाभुज (for सुरा°). D<sub>5</sub> सुराश्च तव सत्तम.

77 °)  $K_1$   $G_2$  °सेनं त्वेवम्;  $B_2$ . 4 D (except  $D_{1-3$ . 5) °सेनमेवम् (for °सेनेत्येवम्).  $G_3$  एवमुक्त्वा महासेनं;  $G_4$  सुरात्मजं त्वेवमुक्त्वा. —  $^5$ )  $B_4$  सर्वदेवतैः.

78 °) S<sub>1</sub> om. 78°. De G<sub>2</sub>. 4 गते; T ततो (for गतो). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> रुद्धवटं; T<sub>1</sub> भद्भवटाद्. De G<sub>2</sub>. 4 रुद्धे (for रुद्धो). — °) K<sub>2</sub> विनिवृत्ता (for निवृत्ताश्च). — °) G<sub>2</sub> उक्तं च.

79 b) De महाबल: (for महर्षिभि:). — c) De Ds M एकाहेन (for एकाहेन). G1 [अ] भजत् (for [अ] जयत्).

80 °) K<sub>8</sub> य इमं; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> यो जनो (for य इदं). K<sub>1. 3. 4</sub> B D G<sub>3</sub> विप्र: (for जन्म). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> परेद्धे (for परुते). K<sub>1. 3. 4</sub> B D G<sub>3</sub> परेजन्म समाहितः. — After 80°, G<sub>2. 4</sub> ins. lines 61–62 only of a passage given in App. I (No. 22). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K Dn<sub>3</sub> D<sub>1. 3. 5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1. 3</sub> M<sub>1</sub> ° माम्रयात् (for ° तामियात्).

Colophon om. in K2. — Major parvan: Ś1 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: G1 M2 मार्कडेयसम (M2 मा)-खा (followed by आंगिरस in M2, which adds समाप्त to both); G4 समाख्या (followed by समाप्त). Ś1 K (K2 om.) B Dc D1-3. 5 (all om. sub-parvan name)

100

## द्रौपदी सत्यभामा च विविशाते तदा समम्। जाहस्यमाने सुप्रीते सुखं तत्र निषीदतुः॥ १

C. 3. 14650 B. 3. 233. 2 K. 3. 234. 2

mention only आंगिरस (D1 आंगिरसोपाख्यान); to it Śī K (K2 om.) B1 D1. 3 add समाप्त. — Adhy. name: B2 Dc Dn D4. 6 G3 स्कंदोल्पत्तिः; B4 M1 कुमारोल्पत्तिः; G1 स्कंदचरितसमाप्तिः; M2 देवासुरयुद्धं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn (Dn1 marg.) 230 (Dn2 229); D1 234; T G1 222; G2. 4 M (M2 inf. lin.) 224 (M orig. 226). — Śloka no.: Dn 113; D1 84.

After adhy. 221, K<sub>2</sub> B Dc Dn D<sub>3-6</sub> ins. a passage given in App. I (No. 22), of which lines 61-62 are ins. in G<sub>2</sub>. 4 after line 80<sup>ab</sup> of that adhy.

#### 222

1 °) Śi K Di-3 तान्विप्रान्; Ti Gi सर्वेषु (for विप्रेषु).

- °) Ti Gi. 4 M च भारत (for महा°).
- विवेशाते. Ki Bi-4 Dni Di. 4-6 S (except Gi) तदा(Bi भा)श्रमं (for तदा समम्).
- After 1°d, S (except Gi) ins.:

1092\* प्रविक्य चाश्रमं पुण्यमुभे ते परमस्त्रियौ।

- °) Ś1 K1. 2 B1 D5m प्रहस्माने; K5 सहर्षयुक्ते; T1 G1 M हसमानेथ; T2 G3 ते भासमाने; G2. 4 भासमाने तु. ') Ś1 K1. 2. 4 B1. 3 Dc D1. 5 (before corr.) निषेदतु:; S (except T2 G3) न्यषीदतां.
- 2 b) T1 G1 तेन्योन्यं वै; G4 अन्योन्यस्य (om. ते); M तेन्योन्यं च; M2 ते अन्योन्यं. cd) B1. 3 Dc D4. 6 T2

मूलप्रवादैिहं विषं प्रयच्छन्ति जिघांसवः ॥ १३ जिह्वया यानि पुरुषस्त्वचा वाप्युपसेवते । तत्र चूर्णानि दत्तानि हन्युः क्षिप्रमसंशयम् ॥ १४ जलोदरसमायुक्ताः श्वित्रिणः पलितास्तथा । अपुमांसः कृताः स्त्रीमिर्जडान्धवधिरास्तथा ॥ १५ पापानुगास्तु पापास्ताः पतीनुपसृजन्त्युत । न जातु विप्रियं भर्तुः स्त्रिया कार्यं कथंचन ॥ १६ वर्ताम्यहं तु यां वृत्तिं पाण्डवेषु महात्मसु । तां सर्वौ शृणु मे सत्यां सत्यभामे यशस्विनि ॥ १७ अहंकारं विहायाहं कामकोधौ च सर्वदा ।

सदारान्पाण्डवानित्यं प्रयतोपचराम्यहम् ॥ १८
प्रणयं प्रतिसंगृह्य निधायात्मानमात्मनि ।
ग्रुश्रृषुनिरमीमाना पतीनां चित्तरिक्षणी ॥ १९
दुर्व्याहृताच्छङ्कमाना दुःस्थितादुरवेक्षितात् ।
दुरासितादुर्वजितादिङ्गिताध्यासितादिष ॥ २०
सूर्यवैश्वानरिनभान्सोमकल्पान्महारथान् ।
सेवे चक्षुर्हणः पार्थानुग्रतेजः प्रतापिनः ॥ २१
देवो मनुष्यो गन्धवी युवा चापि खलंकृतः ।
द्रव्यवानभिरूपो वा न मेऽन्यः पुरुषो मतः ॥ २२
नाभ्रक्तवित नास्नाते नासंविष्टे च भर्तरि ।

0. 3. 14672 3. 3. 233. 24

( for प्रय°).

14 °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> [अ]क्षाति (for यानि). — b) G<sub>1</sub>. 2. 4 [अ]पि च (for [अ]प्युप-). — c) Ś<sub>1</sub> यत्र; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M तानि; T<sub>2</sub> तत्र्य; G<sub>2</sub> हन्युश् (for तत्र). Ś<sub>1</sub> मूलानि (for चूर्णानि). G<sub>4</sub> चाहन्यु: (for दत्तानि). — d) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> क्षिप्रं हन्युर् (by transp.). Do असंशय: G<sub>2</sub>. 4 क्षिप्रमेव न संशयं.

15 ") Ś1 K1 बको"; K2. 3 B1 (m as in text) Cnp वृको"; K4 महो" (for जलो"). K3 'युक्तं (for 'युक्ताः). — b) K2. 3 Dc D2 G1. 3. 4 चित्रिणः (for श्वि").

16 a) Ś1 K1. 2 वृगासा:; K4 D2. 3 (before corr.) वृशासा:; B4 वृशिष्टा:; D3 (by corr. sec. m.) वृशासा:; T2 G2 वृशंगा:; M1 वृश्याः; M2 वृश्यसाः (for वृगास्तु). Ś1 K1. 2 पापिष्ठा:; Dc पापस्थाः. K3 बाधासुशास्ताः पाशास्ताः (sic); T1 G1. 4 पापानुशास्तिनः (T1 सिताः; G4 सनाः) पापाः. — b) T2 पत्यूरप (for पतीनुप ). D5 वरंति (for स्जन्ति). T1 G1. 4 ताः; G2 च (for [उ]त). — cd) Ś1 K Dc D1-3. 5 transp. भतुः and कार्यं. B1 कर्तुः (for भर्तुः). K3. 4 D1-3. 5 करा (for कथं).

17 G<sub>1</sub> om. 17-18. — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> वर्तास्म्यहं; B<sub>2</sub> कर्तास्म्यहं. K<sub>2</sub> D<sub>2</sub> वृत्तं; B<sub>2</sub> प्रीति (for वृत्ति). T<sub>1</sub> अहं तु वर्ते यां वृत्ति. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> D<sub>5</sub> तां सत्यां; D<sub>2</sub> सर्वा तां (by transp.). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> सत्यो; T<sub>2</sub> सत्यां; M<sub>1</sub> वृत्ति (for सत्यां). Dc सर्वा श्रुणु हि मे सत्यां.

18 G<sub>1</sub> om. 18 (of. v.l. 17). — a) M<sub>2</sub> [अ]य (for [अ]हं). — b) G<sub>2</sub>. 4 कामं कोषं (for कामकोषो). Śi K Dc D<sub>1-3</sub>. 5 सर्वशः (for °दा). — c) D<sub>3</sub>. 5. 6 सादरा (for सदारान्). T<sub>2</sub> पाथिवान् (for पाण्डवान्). — d) D<sub>2</sub> प्रयत्यो (for प्रयत्तो ).

19 a) T1 G1 भर्तारं (for प्रणयं). K8 B Dn D2. 4-6

Gs प्रतिसंहत्य;  $Dc^{\circ}$ संस्कृत्य;  $G_{2}^{\circ}$  संप्राह्म. —  $^{b}$ )  $K_{3}$  आत्मना (for आत्मनि). —  $^{c}$ ) Dc निरहंमाना; some MSS. निरिभाना. —  $^{d}$ )  $D_{5}$  यतंती (for पतीनां).  $K_{3}$  चाति- (for चित्त-).  $K_{2}$   $Dc_{2}$   $D_{2}$   $T_{1}$   $G_{3}$  -रक्षणी;  $D_{11}$  -चारिणी;  $D_{5}$  -रक्षणे.

20 °) K1 °हत्या (for °हतात्). T1 G2 शंकमानात्; T2 चकमाच (for शङ्कमाना). — b) K3 उत्थिता (for दु:स्थिताद्). K2. 3 दुरवेक्ष्य तान्; B1 त्वनवेक्षितान्; Dc दुरवेक्ष्यताद्). K2. 3 दुरवेक्ष्य तान्; B1 त्वनवेक्षितान्; Dc दुरवेक्ष्यताद्. — °) K1 दुरासकाद्; K2 °शिकाद्; B1-3 Dc T1 G1. 2. 4 °सीनाद्; T3 °सदाद् (for °सिताद्). Ś1 °दुर्ग्यजिताद्; T दुर्विनीताद्; G1 दुर्विदग्धाद्; G2. 4 दुर्ग्यजिनाद्. — d) S (except G3) °ध्यायिताद्पि.

21 °) B Dn D4.6 G3 'समान् (for 'निमान्).
— °) Ś1 सर्वे; B2 लोक; D2.3 सा वै (for सेवे). B1
दुर्ग्रहणान्; T1 G1.2.4 शत्रुहणान्; T2 मित्रगुणान्; M चक्षुर्हणान्. Ś1 K1 पादान्; T1 G1 नाथान् (for पार्थान्). — °)
B Dn D4.6 G3 'वीर्य' (for 'तेजः').

22 °) B<sub>1</sub> न यक्षो (for मनुष्यो). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub> वायु: (for युवा). K<sub>1-3</sub> B<sub>1</sub> De D<sub>1</sub>. 8. 5 T<sub>1</sub> वापि (for चापि). — c) K<sub>1</sub> T<sub>1</sub> अति-; B<sub>1</sub> अपि (for अभि-). G<sub>1</sub> दृश्यवान्वा रूपवान्वा. — d) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> 'षोत्तमः (for 'शो पत्)

23 °) T G1. 2. 4 M2 न (T2 ना) भुक्तवित न (G1 स-) स्वाते. — b) S (except G3 M1) न संविष्टे. D4. 6 न (for च). — K3 om. 23°-24°. — °) Ś1 K (K3 om.) Dc D1. 3. 5 संविशामि न चाश्चामि. — d) Ś1 K (K3 om.) D1-3. 5 दास- (for सदा). S (except G3) न स्वाये कमें कुर्वती.

C. 3. 14672 B. 3. 233. 24 K. 3. 234. 25 न संविज्ञामि नाश्चामि सदा कर्मकरेष्विप् ॥ २३ क्षेत्राद्वनाद्वा ग्रामाद्वा भर्तारं गृहमागतम् । प्रत्युत्थायाभिनन्दामि आसनेनोदकेन च ॥ २४ प्रमृष्टभाण्डा मृष्टान्ना काले भोजनदायिनी । संयता गुप्तधान्या च सुसंमृष्टिनिवेज्ञना ॥ २५ अतिरस्कृतसंभाषा दुःस्त्रियो नानुसेवती । अनुकृलवती नित्यं भवाम्यनलसा सदा ॥ २६ अनर्भे चापि हसनं द्वारि स्थानमभीक्ष्णज्ञः । अवस्करे चिरस्थानं निष्कृटेषु च वर्जये ॥ २७ अतिहासातिरोषौ च क्रोधस्थानं च वर्जये । निरताहं सदा सत्ये भर्तृणाम्रुपसेवने ।

सर्वथा भर्तरहितं न ममेष्टं कथंचन ॥ २८
यदा प्रवसते भर्ता कुडुम्बार्थेन केनचित् ।
सुमनीवर्णकापेता भवामि व्रतचारिणी ॥ २९
यच भर्ता न पिबति यच भर्ता न खादति ।
यच नाश्चाति मे भर्ता सर्वं तद्वर्जयाम्यहम् ॥ ३०
यथोपदेशं नियता वर्तमाना वराङ्गने ।
खलंकृता सुप्रयता भर्तुः प्रियहिते रता ॥ ३१
ये च धर्माः कुडुम्बेषु श्वश्वा मे कथिताः पुरा ।
मिश्वाबलिश्राद्धमिति स्थालीपाकाश्व पर्वसु ।
मान्यानां मानसत्कारा ये चान्ये विदिता मया ॥ ३२
तान्सर्वाननुवर्तामि दिवारात्रमतन्द्रिता ।

24 Ks om. 24 (cf. v.l. 23). — b) T G<sub>1. 2. 4</sub> गृहं भर्तारम् (by transp.). — c) B<sub>4</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> अभ्यु (for प्रत्यु ). D<sub>1</sub> वंदामि (for नन्दामि).

25  $^a$ )  $K_8$   $D_1$  अमृष्टभांडा;  $K_4$  आमृष्ट°;  $D_{4.6}$   $G_8$  प्रमुख्य°; T  $G_{1.2.4}$  M प्रसञ्च°.  $K_{1.2}$   $B_8$   $D_{11.}$   $n_2$   $D_{3.4.6}$   $G_{12}$   $G_{13}$   $G_{14.6}$   $G_{15}$   $G_{15}$  G

26 °) T<sub>2</sub> °संभारा (for °संभाषा). — b) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> दुःस्त्रीणां. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> नानुसेविनी. T<sub>2</sub> दुःस्त्रीसेवन-वर्जिता. — <sup>a</sup>) M<sub>1</sub> तदा (for सदा).

27 a) Ks. 4 D1-s. 5 अस्थाने; B1 अधमें; B2 Dc1 Dn D4. 6 G8 अनमें; B3 अनमों; Dc2 अनम्र; G2. 4 अनहें. B1 T2 G1. 2. 4 वापि; M2 ना (for चा ). B2 सहितं; B3 Dn D4. 6 T G हसितं; M2 हसती. — b) K3 D6 हार (for हारि). — c) K1. 2. 4 B2. 3 Dc Dn1 D2. 4. 5 G3 M चिरं; T G1. 2. 4 [S]पि च (for चिर-). — d) Ś1 K B2 Dc2 D2 T1 च वर्जयेत. D1 G4 निष्कुटे च वि(G4 चापि)वर्जये; T2 निष्कुटे च विसर्जये. — After 27, G1 (which om. 28abcd) repeats 17-18, followed by:

1094\* निरताहं सदा सत्ये पापामां च विसर्जने। [Prior half = 28°.]

G1 cont.: T G2. 4 M ins. after 27:

1095\* अत्यालापमसंतोषं परव्यापारसंकथाः।

28 G<sub>1</sub> om. 28<sup>abcd</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 'रोघा; D<sub>1</sub> 'रात्री; T<sub>2</sub> 'रोघं. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 'मानौ; G<sub>4</sub> 'स्थानौ (for 'स्थानं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> च (D<sub>2</sub> वि-) वर्जयेत; D<sub>1</sub> विवर्जये. G<sub>4</sub> कोधनस्थानवर्जये. — After 28<sup>ab</sup>, T<sub>1</sub> repeats 17-18, — <sup>e</sup>) T<sub>1</sub> प्रणयं निरताहं सा. — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> T G<sub>2. 4</sub> पापानां

च विव ( $B_4$  ° स) जैने. — °)  $K_8$   $M_1$  सर्वदा. Ś1 K  $B_8$   $D_{1-3}$ .  $_6$   $G_1$  M अर्तुरहितं. — ')  $D_{C2}$  मामिष्टं न (for न ममेष्टं). Ś1  $K_1$ .  $_2$  कदा ° (for कथं °).

29  $^a$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$ .  $_2$  यथा (for यदा).  $T_1$  येनाप्रयतते भर्ता. —  $^c$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$ .  $_2$   $\acute{D}_2$   $\acute{D}_1$ .  $_3$ .  $_5$   $^{\circ}$  नर्णकोपेता. —  $^d$ )  $T_1$   $\acute{G}_1$  तदा च;  $T_2$  नसामि (for भनामि).  $T_2$   $\acute{G}_2$ .  $_4$   $\acute{M}$  नतधारिणी.

30 b) Ś1  $K_{1-3}$   $B_{1.2.4}$  D (except  $D_{2-4.6}$ ) सेवते (for खादति). — c) Ś1 भर्ता मे (by transp.).  $T_1$   $G_1$  यच भर्ता न चाक्षाति. — d) Ś1  $K_{1.2.4}$   $B_2$   $D_{2.3.5}$  तत्सर्व (by transp.).

31 °) K2 यथोपजोषं; D3 G1. 2. 4 °पदेश-; M2 यथा-प्रदेश-. G4 निरता. — b) G1 वरानने. — c) Dc T1 G1 अलंकृता. T2 स्ववहिता.

32 a) T G1. 2. 4 M यश्च (T1 यथा) धर्मः. K4 गुरु-हिते (marg. sec m. as in text); T1 G1 कुटुंबार्थे. — b) T G1. 4 M कथितः (T2 तं) पुरा. — After 32ab, S (except G3) ins.:

1026\* अनुतिष्ठामि तं सत्ये नित्यकालमतन्द्रिता।
— °) Ks. 4 Dc D1-3 भिक्षा बल्टि: B2 भिक्षां बल्टि: B4
भिक्षाबली. G2. 4 आद्धविधि. — d) Ks. 4 B1 D1-8 T
G1 M स्थालीपाकश्च; B4 पार्क च. S (except G3) सर्वशः
(for पर्वसु). — l) B1-8 D (except D1-8. 5) G3 मम

(for **मया**).

33 °) D<sub>2</sub> सर्वास्तान् (by transp.). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub> उपवर्तामि; S (except G<sub>8</sub>) अनुवर्तेहं, — <sup>b</sup>) G<sub>4</sub> अनिदिते (for अतन्दिता). — °) B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1-8</sub>. <sub>5</sub>) G<sub>3</sub>

विनयानियमांश्रापि सदा सर्वात्मना श्रिता ॥ ३३
मृद्नसतः सत्यशीलान्सत्यधर्मानुपालिनः ।
आशीविषानिव क्रुद्धान्पतीन्परिचराम्यहम् ॥ ३४
पत्याश्रयो हि मे धर्मी मतः स्त्रीणां सनातनः ।
स देवः सा गतिर्नान्या तस्य का विशियं चरेत् ॥ ३५
अहं पतीन्नातिशये नात्यश्ले नातिभूषये ।
नापि परिवदे श्लश्लं सर्वदा परियन्त्रिता ॥ ३६
अवधानेन सुभगे नित्योत्थानतयैव च ।
भर्तारो वश्लगा मह्यं गुरुशुश्लूष्णेन च ॥ ३७
नित्यमार्यामहं कुन्तीं वीरसं सत्यवादिनीम् ।
स्वयं परिचराम्येका स्नानाच्छादनभोजनैः ॥ ३८

नैतामितशये जातु वस्त्रभूषणभोजनैः।
नापि परिवदे चाहं तां पृथां पृथिवीसमाम्।। ३९
अष्टावये ब्राह्मणानां सहस्राणि स्म नित्यदा।
स्रञ्जते रुक्मपात्रीषु सुधिष्ठिरनिवेशने।। ४०
अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातका गृहमेधिनः।
त्रिंशहासीक एकैको यान्विभित्तं सुधिष्ठिरः॥ ४१
दशान्यानि सहस्राणि येपामनं सुसंस्कृतम्।
हियते रुक्मपात्रीभिर्यतीनामूर्ध्वरेतसाम्।। ४२
तान्सर्वानग्रहारेण ब्राह्मणान्ब्रह्मवादिनः।
यथार्हे पूजयामि स्म पानाच्छादनभोजनैः॥ ४३
शतं दासीसहस्राणि कौन्तेयस्य महात्मनः।

C. 3. 14694 B. 3. 283, 46 K. 3. 234, 48

चैव (for चापि). T2 विनयाचारसंयुक्ता. — <sup>d</sup>) B2 सर्वा-नुपा- (for सर्वोत्मना). B2 D2. 6 G3 सर्वोत्मना सदा श्रिता.

34 b) T1 G1 M2 सर्व- (for सत्य-). Ś1 K2 पातिनः; Dc D8 -यायिनः; T1 G1 M1 -वर्तिनः (for पालिनः). — d) Ś1 K1. 2 मर्तृन्; T1 G1 भीता (for पतीन्).

35 °) De धर्मों से (by transp.); D1 यो धर्मो. — °)
K2. 3 सदेव (for स देव:). K2. 3 S (except G3) स (for सा). K1. 3 नान्यस; D3 T2 G2. 4 नार्यास (for नान्या).
— °) Ś1 तस्याः. B1 द्याप्रियं; T2 न प्रियं (for विप्रियं).

36 B<sub>2</sub> om. 36<sup>ab</sup>. — b) K<sub>2</sub> 'मूषणे; B<sub>4</sub> 'दूषये; G<sub>4</sub> 'भूषणे (for 'मूषये). D<sub>1</sub> नात्मश्चीयां न भूषये; D<sub>5</sub> नात्मश्चामिन भू '. — c) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> च; K<sub>3</sub>. <sub>4</sub> B<sub>1</sub>. <sub>4</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>1-8</sub>. <sub>5</sub> T<sub>2</sub> M [अ]ति ; B<sub>2</sub> वा (for [अ]पि). S<sub>1</sub> K B<sub>1</sub> D<sub>1-8</sub>. <sub>5</sub> पर्यवदे (K<sub>3</sub>. <sub>4</sub> 'चरे; D<sub>2</sub> 'वदेत्). B<sub>4</sub> S (except G<sub>3</sub>) श्चश्चं परिवदे (by transp.). — d) B<sub>4</sub> तयाहं; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. <sub>2</sub>. <sub>4</sub> सदाहं; T<sub>2</sub> M जास्वहं (for सर्वदा). S (except G<sub>3</sub> M<sub>1</sub>) पति (for परि ').

37 <sup>a</sup>) K1 अवदानेन; K3 अवमा ; T1 G1 अम्युत्था (for अवधा ). — <sup>b</sup>) K2-4 <sup>\*</sup>त्थानतथैंव; B Dn D4. 6 G3 <sup>\*</sup>त्थितत्त्रयेव; T1 G1 <sup>\*</sup>त्थानावगामि; T2 G2 <sup>\*</sup>त्थाना भवामि; G4 <sup>\*</sup>त्थानानिवामि (sic); M1 <sup>\*</sup>त्थानेन चैंव. M1 ह (for च). — <sup>c</sup>) G4 भर्नुणां वशमागम्य. — <sup>d</sup>) N (except Ś1) G3 <sup>\*</sup>ग्रुश्रूषयेव च.

38 °) B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. s) G<sub>8</sub> [ए]तां (for [ए]का). — <sup>d</sup>) = (var.) 43<sup>d</sup>. B<sub>2-4</sub> Dcı Dn D<sub>4</sub>. s G<sub>1</sub>. 3 पाना<sup>°</sup> (for स्नाना<sup>°</sup>).

39 Śi om. (hapl.) 39-43; Ki. 2 Dni om. (hapl.) 39ab. — a) K3. 4 B4 Dc D1-3. 5 नैनाम्; S (except

 $G_8$ ) न चापि (for नैताम्). —  $^b$ )  $B_4$  वस्त्रभूषणसेवनै:;  $D_6$   $G_2$  M °भोजनभूषणे:;  $T_1$  वस्त्राभरणभोजनै:. —  $K_8$  om. (hapl.)  $39^c-43^d$ ;  $D_8$  om. (? hapl.)  $39^c-40^d$ . —  $^c$ )  $K_4$  नाति-;  $B_{1-3}$   $D_{02}$   $D_{13}$   $D_6$   $G_8$  नाहं (for नापि).  $K_{1.2.4}$   $B_{1.4}$   $D_{1.2.5}$   $V_8$   $V_8$ 

40 Śi K2. s Ds om. 40 (for Śi Ks Ds cf. v.l. 39).
— ab) Bi Ds M अष्टाशीति ; Gi. 2. 4 अष्टादश (for अष्टावमे). Ki सहस्राणि (for ब्राह्म ). — Ki om. (hapl.)
40b-41a. K4 Bi. 4 Dc Di. 2. 5 S (except Gs) transp. ब्राह्म and सह . B4 तु; T Gi. 2 च (for सा). — c) Bi
Ti Gi. 4 पात्रेषु; Dc पात्रीभिर्. — After 40c, Gi reads
41bcd, 42abc, 40d, 41a, 42d. — d) Ti याज्ञिका गृहमेधिनः
(cf. 41b).

41 Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> om. 41 (cf. v.l. 39); K<sub>1</sub> om. 41<sup>a</sup> (cf. v.l. 40); T<sub>1</sub> om. 41<sup>a</sup> ( — For G<sub>1</sub> cf. v.l. 40. — b) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 8 M ब्राह्मणा; G<sub>1</sub> याज्ञिका (for स्नातका). — c) K<sub>1</sub> D<sub>2</sub> हासीकमेकैकं; K<sub>2</sub> हासीक एकैकं.

42 \$\hat{S}\_1 K\_8 om. 42 (cf. v.l. 39). — For G1 cf. v.l. 40. — b) K2 एवा ; T G1. 4 M तेषा (for येषा ). T1 सुसत्कृतं. — c) Dc D4. 6 G3 कियते; T G1. 2. 4 M2 भंजते; M1 दीयते. B4 रुक्मपात्रीषु; T1 G1. 4 पात्रेषु.

43 Ś1 K3 om. 43 (cf. v.l. 39). — b) Dn D4. 6 G3 बेद (for ब्रह्म). — c) T2 G2 पूजयाम: सा (G2 तान्); G4 पूजयामास. — d) = (var.) 38d. D5 T1 G1. 4 M1 स्नाना; T2 M2 याना; G2 धना. C. 3. 14694 B. 3. 233. 46 K. 3. 234. 48

कम्बुकेयूरधारिण्यो निष्ककण्ट्यः खलंकुताः ॥ ४४
महाईमाल्याभरणाः सुवर्णाश्चन्दनोक्षिताः ।
मणीन्हेम च विश्रत्यो नृत्यगीतविशारदाः ॥ ४५
तासां नाम च रूपं च भोजनाच्छादनानि च ।
सर्वासामेव वेदाहं कर्म चैव कृताकृतम् ॥ ४६
शतं दासीसहस्राणि कुन्तीपुत्रस्य धीमतः ।
पात्रीहस्ता दिवारात्रमतिथीनभोजयन्त्युत ॥ ४७
शतमश्वसहस्राणि दश नागायुतानि च ।
युधिष्ठिरस्यानुयात्रमिन्द्रप्रस्थनिवासिनः ॥ ४८
एतदासीचदा राज्ञो यन्महीं पर्यपालयत् ।
येषां संख्याविधि चैव प्रदिशामि शृणोमि च ॥ ४९
अन्तःपुराणां सर्वेषां भृत्यानां चैव सर्वशः ।

सर्व राज्ञः सम्रदयमायं च व्ययमेव च ।

एकाहं वेश्वि कल्याणि पाण्डवानां यशस्विनाम् ॥ ५१
मिय सर्व समासज्य कुटुम्बं भरतर्षभाः ।
उपासनरताः सर्वे घटन्ते स्म शुभानने ॥ ५२
तमहं भारमासक्तमनाष्ट्रष्यं दुरात्मिभः ।
सुखं सर्व परित्यज्य राज्यहानि घटामि वै ॥ ५३
अध्रष्यं वरुणस्येव निधिपूर्णमिवोदिधम् ।
एकाहं वेश्वि कोशं वै पतीनां धर्मचारिणाम् ॥ ५४
अनिशायां निशायां च सहायाः श्लुत्पिपासयोः ।
आराधयन्त्याः कौरव्यांस्तुल्या रात्रिरहश्च मे ॥ ५५
प्रथमं प्रतिबुध्यामि चरमं संविशामि च ।

आ गोपालाविपालेभ्यः सर्वं वेद कृताकृतम् ॥ ५०

**<sup>44</sup>** G<sub>2</sub> om, 44<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1.4</sub> M<sub>2</sub> दास्य:; T<sub>2</sub> दश<sup>-</sup> (for दासी-). T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> सहस्राणां. D<sub>5</sub> अष्टाशीति-सहस्राणि.

<sup>45</sup> b) K<sub>1-3</sub> B<sub>1.8</sub> Dc D<sub>1.6</sub> S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) सुवस्ता°; K<sub>4</sub> D<sub>2.8</sub> सुवक्ता° (for सुवणा°). — c) K<sub>2</sub> मणिहेंम; M मणिहेंम. B<sub>2</sub> विश्रांता; Dn<sub>1</sub> D<sub>1.3</sub> S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) बिश्रंत्यो. — d) Dc गीतनृत्य° (by transp.); S नृत्त(G<sub>3</sub> नित्य)गीत°.

<sup>46 &</sup>lt;sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M<sub>2</sub> नामानि (for नाम च). B<sub>4</sub> रूपाणि (for रूपं च). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3. 5</sub> भोजनाच्छादनं तथा. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> सर्वमेव च; T<sub>2</sub> तासामेव च (for सर्वा ). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> चापि (for चैव).

<sup>47</sup>  $K_4$  om. 47. —  $^a$ )  $D_2$ .  $_5$  रात (for रातं).  $\acute{S}_1$   $K_3$  दाससहस्राणां;  $K_1$ .  $_2$  दासीसहस्राणां;  $D_1$ .  $_5$  दाससहस्राणि. —  $^b$ )  $T_2$   $G_2$ .  $_4$  M कौतियस्य महात्मनः (=  $44^b$ ). —  $^c$ ) T  $G_1$   $M_2$  पात्र  $^\circ$ ;  $M_1$  पत्र  $^\circ$ .  $G_4$  दिवारात्रिम्. —  $^d$ )  $B_1$  पूज  $^\circ$  (for भोज  $^\circ$ ).

 $<sup>48^{\ \</sup> b}$ ) T1 G1. 4 M1 °नागशतानि. — °) G2 °ययुर् (for °यात्रम्).

<sup>49</sup> b) T G1. 2 यदोवीं (for यन्महीं). Si परिपालयत्.

c) K1. 2 D1. 6 S (except G3) तेषां; B2. 3 एषां. K3
B Dn1. n3 M1 संख्यां (for सख्यां-). T G1. 2. 4 M2 विधां;
M1 मृति (for विधि). B3 विधायैवं (for विधि चैव).

d) T1 G1 M1 वि(G1 च)जानती (for ऋणोमि च).

<sup>50</sup> ab) K4 मृत्यानां सर्वेषां (by transp.). — a) Ś1 K De D1-8. 5 जाने (for वेद).

<sup>51</sup> a) K2 समुत्थायम्; D5 समुदये (leaving hiatus!).
— G1 lacuna for 51b-53b. — c) D8 एकाहे. K3 कल्याणं.
— d) B1. 2 Dn1 D4. 6 T2 G3 यशस्त्रिन; B8 नी; Dn2. n3 नी.

<sup>52</sup> G1 om. 52 (cf. v.l. 51). —  $^a$ ) K3. 4 B1 D1. 5 ° साद्य (for °सज्य). T2 किं सर्वं स ममासाद्य. —  $^b$ ) D1 परमर्षभा:; D5 कृष्णवल्लभे (for भरत°). —  $^c$ ) Ś1 K1. 2 उपासने; K3 °सना-(°सन-). B4 T G2. 4 M परा: (for रता:). —  $^d$ ) K3 B1. 3 D2-4. 6 G3 घटंति सा; B2 Dn D5 घटचंति; T1 M2 घटंतेर्थान्; T2 G4 दयां यांति; G2 यदा यांति. B1-3 Dn D4. 6 G3 वरानने; M2 यथार्थता.

<sup>53</sup> G<sub>1</sub> om. 53<sup>ab</sup> (cf. v.l. 51). — <sup>a</sup>) K<sub>1. 2</sub> भरम् (for भारम्). B<sub>1</sub> अनिशम् (for आसक्तम्). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> ° कृष्यं; D<sub>2</sub> ° दृष्टं (for ° घृष्यं). T<sub>2</sub> महा° (for दुरा°). — <sup>c</sup>) D<sub>2</sub> सर्वं सुखं (by transp.). — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> वदािम; T<sub>2</sub> वहािम. K<sub>1. 2</sub> D<sub>1</sub> च (for वै).

<sup>54 °)</sup>  $D_2$  अहइयं (for अधृष्यं). Śi धनदस्येव; Ki. 2 निधन°.  $\longrightarrow$   $^{b}$ )  $K_3$ . 4  $D_1$ . 2  $T_1$   $G_1$ . 2. 4  $M_1$  निधि (for निधि-). Śi  $K_1$ . 2  $D_3$  -पूर्व (for पूर्णम्). Śi K  $B_1$   $D_{1-3}$ . 6 सहो ° (for ह्वो °).  $\longrightarrow$  °)  $D_1$  वेद (for वेश्वि).  $B_{1-3}$   $D_2$   $D_3$   $D_4$ . 6 कोषं (for कोशं).  $\longrightarrow$  °)  $D_4$   $D_4$   $D_5$   $D_6$   $D_7$   $D_8$   $D_8$   $D_8$   $D_8$   $D_8$   $D_9$   $D_9$ 

<sup>55</sup>  $^a$ )  $T_1$  अनिद्या;  $G_1$  दाया (for शायां). -  $^b$ )  $S_1$   $K_1$  B  $D_{D1}$   $D_2$   $_5$   $G_3$  सहाया;  $K_2$  सहायात्;  $K_3$  संहत्या;  $T_2$  सहायां;  $G_1$   $_2$   $_4$  विहाय.  $B_3$  श्चिरिपासया -  $D_2$  om.  $55^c-56^b$ . -  $^c$ )  $B_1$   $_2$   $_4$   $D_2$  आराधयंत्या  $S_1$  कत्याण्याः;  $K_1$  कत्याण्याः;  $K_2$  कत्याण्याः;  $G_2$  कौतेयान्

नित्यकालमहं सत्ये एतत्संवननं मम ॥ ५६ एतज्ञानाम्यहं कर्तुं भर्तृसंवननं महत् । असत्स्त्रीणां समाचारं नाहं कुर्यां न कामये ॥ ५७ तच्छ्रत्वा धर्मसहितं च्याहृतं कृष्णया तदा । उवाच सत्या सत्कृत्य पाश्चालीं धर्मचारिणीम् ॥ ५८ अभिपन्नास्मि पाश्चालि याज्ञसेनि क्षमस्व मे । कामकारः सस्तीनां हि सोपहासं प्रभाषितुम् ॥ ५९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वाविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२२ ॥

# २२३

द्रौपद्युवाच ।
इमं तु ते मार्गमपेतदोषं
वक्ष्यामि चित्तग्रहणाय भर्तुः ।
यस्मिन्यथावत्सिख वर्तमाना
भर्तारमाच्छेत्स्यसि कामिनीभ्यः ॥ १
नैतादृशं दैवतमस्ति सत्ये

सर्वेषु लोकेषु सदैवतेषु ।
यथा पतिस्तस्य हि सर्वकामा
लभ्याः प्रसादे कुपितश्च हन्यात् ॥ २
तस्मादपत्यं विविधाश्च भोगाः
शय्यासनान्यद्भुतदर्शनानि ।
वस्नाणि माल्यानि तथैव गन्धाः

C. 3. 14712 B. 3. 234. 3

(for कौरब्यान्). -  $^d$ )  $T_2$  तुल्यं (for तुल्या).

56 D<sub>2</sub> om. 56<sup>ab</sup> (cf. v.l. 55). — <sup>a</sup>) G<sub>4</sub> परि (for प्रति°). T<sub>1</sub> पतिधम प्रबुध्यामि. — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> °कार्यम् (for कालम्). B<sub>8</sub>m T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> मन्ये (for सत्ये). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M नित्यं (M °त्य-) कालं परिचरे. — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> चैतत्, G<sub>4</sub> एतं, M<sub>2</sub> ह्येतत्. B Dc D<sub>4</sub> संवदनं; D<sub>2</sub> सर्वं मतं; D<sub>5</sub> संवलनं; T<sub>2</sub> संवेतनं. T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> महत् (for मम).

57 b) B<sub>8. 4</sub> S (except G<sub>8</sub>) भर्तुः (for भर्तुः). B Do D<sub>4</sub> -संवदनं ; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> प्रियहितं ; T<sub>2</sub> संवहनं . — d) Do D<sub>1</sub> कारथे ; S (except G<sub>8</sub>) रोच (for काम ).

58 Before 58, B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>2</sub>) G<sub>3</sub> ins. वैशं° उ°. — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> धर्मचरितं; K<sub>3</sub> <sup>\*</sup>वचनं. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3</sub>. 5 transp. डयाहृतं and कृष्णया.

59 Before 59, S (except G<sub>8</sub> M<sub>2</sub>) ins. सत्या. — <sup>ab</sup>)
D<sub>6</sub> G<sub>1</sub> [अ]सि (for [अ]सि). — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> कामाकारः; D<sub>2</sub>
कामकारं. G<sub>2</sub>. 4 वे (for हि). G<sub>1</sub> न मा कुरु सखित्वाच.
— <sup>d</sup>) M सापहासं. K<sub>1</sub> प्रहासितुं; B<sub>1</sub> प्रकीर्तितं; Dn D<sub>3</sub>
(by corr.). 4-6 T<sub>1</sub> G<sub>1-8</sub> प्रभाषितं.

Colophon. — Major parvan: K1.2 G1.2.4 आरण्य (G1 preceded by श्रीमद्). — Sub-parvan: Ś1 K B1.4 Dc Dn D1-3 G1 M2 द्वीपदीसत्यभामासंवाद; B2 सत्यभा-मासं°; B3 D4.6 G3 सत्यभामाद्वीपदीसं°; D5 द्वीपदीसत्यासं Adhy. no. (figures, words or both): Dn 232
(Dn<sub>2</sub> 231); D<sub>1</sub> 235; T G<sub>1</sub> 223; G<sub>2.4</sub> M<sub>2</sub> (inf. lin.)
225 (M<sub>2</sub> orig. 227); M<sub>1</sub> (erroneously) 125.
Śloka no.: Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> 60; D<sub>1.6</sub> 61.

#### 223

1 a) K2 B1. 3 T G1 इदं (for इमं). K4 उपेला (for अपेत.). B2. 4 D (except D1-3. 5) G3 मोहं (for दोषं).

- b) B1-3 Dn D4. 6 G1. 3 अस्मिन्; Dc D1. 5 तस्मिन् (for यस्मिन्). D5 पथि; T2 G1 सह (for सिल्). - b) पथि; T3 G1 सह (for सिल्). - b) उद्देल्स्यसि; K1. 2 इच्छेल्स्य ; B1 आक्रिंड्य ; D1 आल्सेल्स्य ; T2 आक्रेंड्य ; G1. 2. 4 आक्रेंड् (for आच्छेल्स्य ).

2 <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> मन्ये; S (except G<sub>8</sub>) किंचित् (for सत्ये).

— <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> च देवकेषु; B<sub>2</sub>. s Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> सदेवकेषु. — <sup>c</sup>)

K<sub>1</sub> देवतं; B<sub>8</sub>m Dn<sub>2</sub>. ns D<sub>4</sub>-6 G<sub>8</sub> तुष्यति; B<sub>4</sub> Dn<sub>1</sub> तस्य

तु (for तस्य हि). K<sub>1</sub> तस्य कामा; K<sub>2</sub> सर्वकामो; K<sub>4</sub> सर्वलोका; B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> सर्वकामान्. — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> दद्यात् (for लक्ष्याः).

B D (except D<sub>1</sub>-8. s) G<sub>8</sub> प्रसादात्. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 G<sub>1</sub> कुपिते

च (for <sup>a</sup>तश्र).

3 b) B Dn D4. 6 G1. 3 [उ]त्तम (for [अ]द्भुत).
- c) Ś1 सुखं तथैव; B2 तथैव गंधः. - d) K2. 4 स्वर्गस्य;
T1 स्वर्गे च. K1 B1-3 Dc T1 G2. 4 लोके. K1 (by

C. 3. 14712 B. 3. 234. 3 K. 3. 235. 3 स्वर्गश्च लोको विषमा च कीतिः ॥ ३
सुखं सुखेनेह न जातु लभ्यं
दुःखेन साध्वी लभते सुखानि ।
सा कृष्णमाराध्य सौहदेन
प्रेमणा च नित्यं प्रतिकर्मणा च ॥ ४
तथाश्चनश्चारुभिरय्यमाल्येद्रिश्ण्ययोगैविविधेश्च गन्धेः ।
अस्याः प्रियोऽस्मीति यथा विदित्वा
त्वामेव संश्चिष्यति सर्वभावैः ॥ ५
श्चुत्वा स्वरं द्वारगतस्य भर्तः
प्रत्युत्थिता तिष्ठ गृहस्य मध्ये ।
दृष्ट्वा प्रविष्टं त्वरितासनेन
पाचेन चैव प्रतिपूज्य त्वम् ॥ ६
संप्रेषितायामथ चैव दास्था-

मुत्थाय सर्व ख्यमेव कुर्याः ।
जानातु कृष्णस्तव भावमेतं
सर्वात्मना मां भजतीति सत्ये ॥ ७
त्वत्संनिधौ यत्कथयेत्पतिस्ते
यद्यप्यगुद्धं परिरक्षितव्यम् ।
काचित्सपत्नी तव वासुदेवं
प्रत्यादिशेत्तेन भवेद्विरागः ॥ ८
प्रियांश्व रक्तांश्व हितांश्व भर्तुस्तान्भोजयेथा विविधैरुपायैः ।
द्रेष्यरपक्षेरहितेश्व तस्य
भिद्यस्व नित्यं कुहकोद्धतेश्व ॥ ९
मदं प्रमादं पुरुषेषु हित्वा
संयच्छ भावं प्रतिगृद्ध मौनम् ।
प्रद्युम्नसाम्बावपि ते कुमारौ

corr.). 2. 4 De D2. 3. 5 विमला; B Dn D1. 4. 6 G8 विपुला; T G1. 2. 4 M विविधा (for विषमा). T2 G1 हि (for च).

4 °) Ds कृष्णं त्वम् (for सा कृष्णम्). — d) K4 परि-कर्मणा; B4 T1 पति (for प्रति ).

5 °) Śi Bi. 2 Gs. 4 तथासनैश; Ti स्नानासनैश (for तथाशनैश). Ki B Dc Dns Di Ti Gi. 3 चारुभिरग्र°; K4 D2. 8 चारुहिरण्य°. — °) Ks मंत्रै:; Ti हासै:; Ti मावै:; Gi गाढै: (for गन्धै:). — °) Śi Ki यस्याः (for अस्याः). Śi Ki. 2. 4 सदा; B4 Dc S (except G3) तथा (for यथा). — °) Ki Di तामेव. B Dn D4. 6 G3 तद्विधत्स्व (for सर्वभावै:).

6 °) K<sub>8</sub> स्वयं; Dc D<sub>1. 5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub>° नं (for 'रं).

— b) D<sub>8</sub> G<sub>1</sub> तस्य; G<sub>4</sub> [3] तिष्ठ (for तिष्ठ). — c) G<sub>1</sub>
तरसासनेन. — d) B D (except D<sub>1. 8. 5</sub>) G<sub>2-4</sub> चैनं (for चैव). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> प्रतिपूजयेच्च; K<sub>2</sub> 'येश्च; K<sub>8. 4</sub> D<sub>1-8. 5</sub> 'येस्त्वं; B D<sub>1</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> 'यस्व; G<sub>1</sub> 'यित्वा; M प्रतिपादयेस्त्वं.

7 °) K4 D1-3 त्वं (for सं-). S (except G3) अपि (for अथ). — b) B4 काम्यं; S (except G3) चैव (for सर्व). S (except G3) प्रतिकर्म (for स्वयमेव). B Dn D4. 6 G3 कार्य (B4 सर्व); Dc कुर्यात् (for कुर्याः). — c) Si S (except G3 M2) जानाति; K1 न जातु (for जानातु). T2 चैव भावं (for भावमेतं). K1 D2 एवं; B3 एनं; T1 एतत; G2. 4 एवं (for एतं). — d) Si K1. 2 D3 मा

( for **#i**).

8 °)  $T_2$  वचनं (for कथयेत्). — °)  $B_2$   $T_2$  परिरक्षणीयं. — °)  $B_2$   $D_4$ . g  $G_3$  कचित् (for काचित्). — °)  $K_3$   $D_4$  °विशेत् (for °दिशेत्).  $K_2$  हि रागः;  $K_4$  विरागाः;  $D_4$  विरक्तः;  $T_2$   $G_1$  विकारः (for विरागः).

9  $^a$ ) Śı K₂ मान्यांश्च; Kı [अ]मात्यां°; K₃. 4 Dc D₁-ѕ. 6 पथ्यां°; S (except G₃) रम्यां° (for रक्तां°).  $-^b$ ) Śı Kı. 2 त्वं (for तान्).  $T_2$  G₂ मोजयेस्त्वं; G₁ भावयेस्त्वं; M₁ पूज्येथा (for भोज°).  $-^c$ ) Śı Kı. 2 Dc D₁-₃. 5 अपथ्येर; K₂ च पथ्येर; K₄ अपेष्येर; B1. 4 Dn₁ T₂ G₂. 4 उपेक्ष्येर; B2. 3 Dn₃ अपेक्ष्येर; G₁ अवेक्ष्येर; M अभव्येर (for अपक्षेर). K₁ Dn₃m विविधः (for अहितेः). Ś₁ K₂ च भर्तुर; K₁ उपायेर; T₁ च सत्ये (for च तस्य).  $-^d$ ) Ś₁ K₂ विभेष्व; K₁ विभेषि; K₃ D₅ विभीष्व; K₄ Dc D₃ विभ्यस्व; D₂ विभास्व; T₁ नित्यस्य; T₂ भिदस्व (for भिद्यस्य). K₃ ° इले°; B Dc Dn₂. n₃ D₃. 4. 6 G₃ ° द्यंते°; T₁ G₁ ° तथिते° (for ° द्वंते°).

10 °) K4 Dn3 D1 मंदं; D3 मद- (for मदं). T G1 M तदशमादं (T2 G1 इदं प्रमाणं) पुरुषेषु कृत्वा; G2. 4 नैवं प्रमाणं कुहकेषु कुथाः. — b) K4 D2. 3 T M मानं; De भागं; G1-माना; G2. 4 नानां (for भावं). K1. 2 B D2. 3 परि (for प्रति°). D2 M1 मानं; T माण; G1. 4 माणा; G2 वाचं (for मौनम्). — °) K3 B3 Dn1 D3-6 शांबा (for

नोपासितव्यौ रहिते कदाचित् ॥ १० महाकुलीनाभिरपापिकाभिः स्त्रीभिः सतीभिस्तव सख्यमस्तु । चण्डाश्च शौण्डाश्च महाश्चनाश्च चौराश्च दृष्टाश्चपलाश्च वर्ज्याः ॥ ११

एतद्यशस्यं भगवेदनं च स्वर्गं तथा शत्रुनिबर्हणं च। महार्हमाल्याभरणाङ्गरागा भर्तारमाराधय पुण्यगन्धा॥ १२

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रयोविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २२३॥

# 258

सत्यभामा ततस्तत्र खजित्वा द्वपदात्मजाम् । उवाच वचनं हृद्यं यथाभावसमाहितम् ॥ ३ कृष्णे मा भूत्तवोत्कण्ठा मा व्यथा मा प्रजागरः । भर्त्तभिदेवसंकाशैर्जितां प्राप्यसि मेदिनीम् ॥ ४ न ह्येवं शीलसंपन्ना नैवं पूजितलक्षणाः ।

C. 3. 14726 B. 3. 235. 5 K. 3. 236. 5

ताम्बा°). — d) Śi Ki (m as in text). 2 न हि ते for रहिते).

11 °) Т2 महात्म्यलीलाभिर् (for °कुलीनाभिर्). D2 पापकाभि:; M2 अपालिकाभि: — b) Ś1 K1. 4 B4 D1 before corr.). 2. 8. 5 T G2. 4 सखीभि: (for सतीभि:). 1 K D1-3 सह (for तव). — °) K4 चंड्यश्च शौंड्यश्च; 1 चंडप्रचंडाश्च. G1 M शौंड्य (for शौण्डा ). — d) K4 विश्व; B1 D1-3 M1 चौर्या ; T1 G3. 4 चोरा ; T2 G1 घोरा for चौरा ).

12 °)  $T_1$   $G_2$ . 4 रहस्यं (for यशस्यं). B D (except  $G_3$ )  $G_3$  भगदैवतं;  $T_1$   $G_1$ . 2. 4 M °वेतनं. — b)  $G_2$  तदा; 3 यथा (for तथा). — c)  $G_1$  ° मालाभरणांग (for नाल्याभरणाङ्ग-).  $G_1$  माला;  $G_2$   $G_3$  4 रागेर् (for रागा). — d)  $G_1$   $G_2$   $G_3$   $G_4$   $G_4$   $G_5$   $G_6$   $G_7$   $G_8$   $G_8$ 

Colophon. — Major parvan: K1. 2 G2. 4 M2 आरण्य.

- Sub-parvan: K B Dc Dn1. ns D1-6 G1. 3 दी-दी(B4 कृष्णा)सत्यभामासंवाद (K4 सत्यभामाद्दीपदीसं°).

- Adhy. no. (figures, words or both): Dn (Dn1 1arg.) 233 (Dn2 232); D1 236; T G1 224; G2. 4 [(M2 inf. lin.) 226 (M2 orig. 228). — Śloka no.: n D1 12 (in D1 this figure is followed by 16).

224

- 1 b) B1. 2. 8 (m as in text) ब्राह्मणै (for पाण्डवै).
   c) G1 ह्लाभि:; M1 क्ल्याभि: (for क्लाभि:). d)
  B Dn D4. 6 G3 सह स्थित्वा (for सहासित्वा).
- 2 K<sub>2</sub> om. (hapl.)  $2^{ab}$ . a) Śi K<sub>1</sub> तां; K<sub>4</sub> स (for ते:). b) G<sub>2</sub> पांडवेर् (for यथावन्). d) S (except G<sub>3</sub>) भारत (for केशवः).
- 3 °) B<sub>2</sub> तां तु (for तत्र). b) K<sub>3</sub> जित्वा च; Dc1 पूजित्वा; D<sub>1</sub> अचित्वा; T<sub>1</sub> रंजित्वा; G<sub>1</sub> सस्त्रजे (for स्वजित्वा). c) B<sub>2</sub> सत्यं (for हृद्यं). d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B<sub>4</sub> D<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 M<sub>1</sub> ° भावं (for ° भाव-). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-3</sub>. 5 समाहिता; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 'समन्वितं.
- 4 °) Ks ततोत्कंडा. In D4, the portion of the text from °गर: (in b) up to 3. 225. 11° is lost on a missing fol. (343). °) T1 (? gloss) "सहजेर (for "संकाशेर).
- 5 D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 4). b) D<sub>8</sub> नैव; G<sub>4</sub> एवं; M<sub>1</sub> स्त्रिय: (for नैवं). K<sub>2</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 5 G<sub>4</sub> कक्षणा. c) B<sub>1</sub> आप्तु (for प्राप्तु ). K<sub>3</sub> Dc D<sub>5</sub> क्केशान्; T<sub>2</sub> कार्ल (for क्केशं). d) D<sub>1</sub> तथा (for यथा). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> D<sub>2</sub> असितेक्षणा.
  - 6 D₄ missing (cf. v.l. 4). a) Dc त; D₃ हि

C. 3. 14726 B. 3. 235. 5 K. 3. 236. 5 प्रामुवन्ति चिरं क्केशं यथा त्वमसितेक्षणे ॥ ५ अवश्यं च त्वया भूमिरियं निहतकण्टका । भर्तृभिः सह भोक्तव्या निर्द्धति श्रुतं मया ॥ ६ धार्तराष्ट्रवधं कृत्वा वैराणि प्रतियात्य च । युधिष्ठिरस्थां पृथिवीं द्रष्टासि द्रुपदात्मजे ॥ ७ यास्ताः प्रवाजमानां त्वां प्राहसन्दर्पमोहिताः । ताः क्षिप्रं हतसंकल्पा द्रक्ष्यसि त्वं कुरुक्तियः ॥ ८ तव दुःखोपपन्नाया यैराचरितमप्रियम् । विद्धि संप्रस्थितान्सर्वास्तानकृष्णे यमसादनम् ॥ ९ पुत्रस्ते प्रतिविन्ध्यश्च सुतसोमस्तथा विद्धः । श्रुतकर्मार्जुनिश्चेव श्वतानीकश्च नाकुलिः । सहदेवाच यो जातः श्रुतसेनस्तवात्मजः ॥ १०

सर्वे कुश्रिलेनो वीराः कृतास्त्राश्च सुतास्तव ।
अभिमन्युरिव प्रीता द्वारवत्यां रता भृशम् ॥ ११
त्विमविषां सुभद्रा च प्रीत्या सर्वात्मना स्थिता ।
प्रीयते भावनिर्द्धा तेभ्यश्च विगतज्वरा ॥ १२
भेजे सर्वात्मना चैव प्रद्युम्नजननी तथा ।
भानुप्रभृतिभिश्चैनान्विश्वनिष्ट च केशवः ॥ १३
भोजनाच्छादने चैषां नित्यं मे श्वश्चरः स्थितः ।
रामप्रभृतयः सर्वे भजन्त्यन्धकवृष्णयः ।
तुल्यो हि प्रणयस्तेषां प्रद्युम्नस्य च भामिनि ॥ १४
एवमादि प्रियं प्रीत्या हृद्यसुक्त्वा मनोनुगम् ।
गमनाय मनश्चके वासुदेवरथं प्रति ॥ १५
तां कृष्णां कृष्णमहिषी चकाराभिप्रदक्षिणम् ।

(for च). B4 कृष्णे (for भूमिर्). — b) B4 भूमिर् (for इयं). T1 निःस्त (for निहत).

7 D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 4). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> श्रुत्वा (for कृत्वा). — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub> प्रतिपत्य; G<sub>8</sub> °पात्य (for °यात्य). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> द्रक्ष्यसि; B<sub>1</sub> वीक्ष्यसे; B<sub>2</sub>, 3 D<sub>6</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4</sub>, 6 G<sub>8</sub> द्रक्ष्यसे.

8 D4 missing (cf. v.l. 4). D2 om. (hapl.) up to द्रश्यसि. — ") T1 स्वां (for ता:). K4 B1. 3 Dc D1. 3 T2 G3 प्रवज्य ; T1 G2 प्रवज्य (for प्रवाज ). Ś1 तां (for स्वां). — ") Ś1 K D1. 3. 5 गत (for हत ). — ") B1 द्रश्यसे. B2 कुरुस्थिय; T2 कुलस्थिय:

9 D4 missing (cf. v.l. 4). — °) T2 G1. 2 तान् (for सं-). — d) T2 त्वत्कृते; G1 कृष्णे त्वं (for तान्कृष्णे). — After 9, Ś1 K1. 2. 4 D1-3 ins.:

1097\* ये च तत्र स्थिता राज्ञि तत्पक्षीयाः क्षितीश्वराः। तेषां कालः क्षितीशानां प्राप्तः कृष्णे दुरासदः।

10 D4 missing (cf. v.l. 4). — a) Ś1 K1-8 D5 transp. ते and च. D1 तु (for ते). K4 B1 D2. 8 तु; D1 ते (for च). — b) K3 Dc D3 T1 श्रुत (for सुत ). Ś1 K D1. 8 तथा शिद्धाः; B1 Dn D2. 6 G8 तथाविधः; T1 तथा निम्:; T1 G1 च वर्धनः (for तथा विभः). — d) D1. 6 G3 तु (for च). — ') Ś1 K1. 2 श्रु(K1 सु)तसोम (for श्रुतसेन ).

11 D4 missing (cf. v.l. 4). — b) K4 कृताथाँ (for कृतासाँ). — c) K1m G1 प्रीत्या (for प्रीता). — d) K1m सुभदायां (for द्वारवत्यां). T1 सुता (for रता).

12 D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 4). — a) G<sub>1</sub> [37] fq (for

13 D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 4). — a) K<sub>8</sub> भोजा; K<sub>4</sub> भजे; B Dc Dn D1. 6 G<sub>8</sub> भजेत् (for भेजे). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> T G<sub>2</sub>. 4 चैतान्; D<sub>8</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> चैनान् (for चैव). D<sub>2</sub> भजेत भोजं सर्वात्मानं (sic). — c) K<sub>1</sub>. 4 B<sub>2</sub> Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 चैतान् (for चैनान्). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> T<sub>1</sub> M न (for च).

14 D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 4). — ") Ś1 चैनान्; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> तेषां (for चैषां). — D<sub>2</sub> om. (hapl.) 14<sup>bcde</sup>. — b) A few MSS. स्वसुर: (for श्रद्धारः). — ") K1 प्रस्यय" (for प्रणय"). — 1) B D (except D<sub>1-8</sub>; D<sub>4</sub> missing) भाविति; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> भामिनी.

15 Before 15, Bs. 4 (both marg.) D1 T1 G1 M ins. वैशं उ (resp. वेशं). D4 missing (cf. v.l. 4). — ") Ś1 K1. 2. 4 B4 D1-3. 5 सांत्यं; K3 Dn D4. 6 सत्यं; B1-3 Dc G3 सर्वं; T2 प्रीता (for प्रीत्या). — ") Ś1 K1. 2 B1 रमं; Dc T2 G1 गतं (for जुगम्). — ") Ś1 K2-4 B1 Dc D1. 3. 6 G1. 2. 4 मित (for मनश्र).

16 D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 4). — °) Ś1 K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. 5 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 तां कृष्णा °महिषीं. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> (by corr.) D<sub>5</sub> °प्रदक्षिणां. — °) B<sub>1</sub> Dc शौरि: (for शौरे:). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>2</sub>—4 D (except D<sub>6</sub>; D<sub>4</sub> missing) [अ]थ (for च). B<sub>2</sub>—4 Dn D<sub>5</sub>. 6 भाविनी (for भामिनी). B<sub>1</sub> सत्य-

च). — <sup>b</sup>) D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> प्रीता (for प्रीत्या). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> प्रीतये (for प्रीयते). Ś<sub>1</sub> B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>8</sub> तव; D<sub>1</sub> चैव (for भाव-). D<sub>6</sub> 'निर्वेद्धा (for 'निर्हेद्धा). — After 12, B (B<sub>1</sub> marg.) Dc Dn D<sub>3</sub> (marg. sec. m.). 5. 6 G<sub>3</sub> ins.: 1098\* दु:खिता तेन दु:खेन सुखेन सुखिता तथा।

आरुरोह रथं शौरेः सत्यभामा च मामिनी ॥ १६ स्मियत्वा तु यदुश्रेष्ठो द्रौपदीं परिसान्त्व्य च ।

उपावर्त्य ततः शिव्वेहयैः प्रायात्परंतपः ॥ १७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्विञ्चत्यधिकद्विद्याततमोऽध्यायः॥ २२४॥ समाप्तं द्रौपदीसत्यभामासंचादपर्व॥

# २२५

जनमेजय उवाच ।

एवं वने वर्तमाना नराय्याः
श्रीतोष्णवातातपक्षिंताङ्गाः ।

सरस्तदासाद्य वनं च पुण्यं

ततः परं किमकुर्वन्त पार्थाः ॥ १
वैद्यांपायन उवाच ।

सरस्तदासाद्य तु पाण्डुपुत्रा

जनं सम्रत्युज्य विधाय चैषाम् ।
वनानि रम्याण्यथ पर्वतांश्व

नदीप्रदेशांश्व तदा विचेरुः ॥ २
तथा वने तान्वसतः प्रवीरा-

न्खाध्यायवन्तश्च तपोधनांश्च ।
अभ्याययुर्वेदविदः पुराणास्तान्पूज्यामासुरथो नराग्न्याः ॥ ३
ततः कदाचित्कुश्चलः कथासु
विप्रोऽभ्यगच्छद्भवि कौरवेयान् ।
स तैः समेत्याथ यद्दच्छयेव
वैचित्रवीर्यं नृपमभ्यगच्छत् ॥ ४
अथोपविष्टः प्रतिसत्कृतश्च
बृद्धेन राज्ञा कुरुसत्तमेन ।
प्रचोदितः सन्कथयांवभूव
धर्मानिलेन्द्रप्रभवान्यमौ च ॥ ५

C. 3. 14745 B. 3. 236. 5 K. 3. 237. 5

#### भामासहायवान्; T1 M1 कृष्णयानुगता शुभा.

17 D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 4); D<sub>1</sub> om. 17. — a) Dc D<sub>5</sub> स्मितं कृत्वा; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> स स्मियत्वा; G<sub>2</sub>. 4 सांत्वियत्वा (for स्मियत्वा तु). D<sub>3</sub> च; T<sub>2</sub> स (for तु). — b) B<sub>3</sub> ° शांत्य च; D<sub>2</sub> ° सांत्वयन् (for ° सान्त्व्य च). — c) K<sub>1</sub> B<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 3. 4 ° वृत्य (for ° वर्त्य). K<sub>3</sub>. 4 D<sub>2</sub>. 3 रथं (for तत:). S<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3. 5 शीव्रं; B<sub>4</sub> शीव्रो. — d) K<sub>3</sub> Dc T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M प्रंतप; B पुरं तदा; Dn D<sub>6</sub> G<sub>8</sub> पुरं स्वकं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> नराधिप.

Colophon om. in Ś1 K1. 2. D4 missing. — Major parvan: G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K4 B Dc Dn D2. 3. 6 G3 द्वीपदीसत्यभामासंवाद; to it K4 Dc Dn1. n2 D2. 3 add समाप्त. — Adhy. name: K3 D5 वासुदेवाभिगमनो पाल्यानसमाप्तिः; G1 ऋष्णद्वाभ्रवेशः. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 306; Dn 234 (Dn2 233); D1 M2 (inf. lin.) 237 (M2 orig. 229); T G1 225; G2.4 M1 227. — Śloka no.: Dn D1 18.

### 225

1 In D4, 1-11° is lost on a missing fol. (cf. v.l. 3. 224. 4). — b) Ś1 K2 B2. 3 Dn1. n3 D6 G3° किषितांश:; D1° किषितांश्च. — c) G1 समा (for तदा ). — d) K3. 4 D2 किमकुर्वन्स (for कुर्वन्त).

2 D4 missing (cf. v.l. 1). — a) Śi Ki. 2 Dc च (for तु). — b) Ti Mi सतां च; Ti Gi. 2. 4 Mi विहाय (for विधाय). Śi Ki चैव; Ki Gs रक्षां; Dn Di. 3. 4 वेशं (Di. 3 'वं); Ti Mi तेषां; Ti Gi. 2. 4 वेशं (for चैपाम्). — c) Gi च (for [अ]य). — d) Ki Di S (except Gs Mi) तथा (for तदा).

3 D4 missing (cf. v.l. 1). — a) Ś1 K1. 2. 4 D1-3 तिसन्; T2 G1. 2. 4 श्रुत्वा (for तथा). T1 G2. 4 च (for प्र-).

4 D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 1). — °) D<sub>1</sub> कुशली. G<sub>1</sub> कथाविद्. — G<sub>1</sub> om. 4°-6°. — °) B<sub>2</sub> सर्वै:; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 स वै (for स तै:). — °) D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> अन्व° (for अभ्य°).

5 D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 1). G<sub>1</sub> om. 5 (cf. v.l. 4).

[ 803 ]

C. 3. 14746 B. 3. 236. 6 K. 3. 237. 6

कृशांश्र वातातपकशिताङ्गा
नदुःखस्य चोग्रस्य मुखे प्रपन्नान् ।

तां चाप्यनाथामिव वीरनाथां

कृष्णां परिक्षेशगुणेन युक्ताम् ॥ ६

ततः कथां तस्य निशम्य राजा

वैचित्रवीर्यः कृपयाभितप्तः ।

वने स्थितान्पार्थिवपुत्रपौत्रा
=श्रुत्वा तदा दुःखनदीं प्रपन्नान् ॥ ७

प्रोवाच दैन्याभिहतान्तरात्मा

निःश्वासबाष्पोपहतः स पार्थान् ।

वाचं कथंचितिस्थरताम्रपेत्य

तत्सर्वमात्मप्रभवं विचिन्त्य ॥ ८

कथं नु सत्यः शुचिरार्यवृत्तो

चयेष्ठः स्रतानां मम धर्मराजः ।

अजातशत्रुः पृथिवीतलस्थः

शेते पुरा राङ्कवक्रटशायी ॥ ९
प्रवोध्यते मागधस्तप्गै
र्नित्यं स्तुवद्भिः स्वयमिन्द्रकल्पः ।
पतित्रसंघैः स जघन्यरात्रे

प्रवोध्यते न्निमडातलस्थः ॥ १०
कथं नु वातातपकिशताङ्गो

वकोदरः कोपपरिष्ठुताङ्गः ।
शेते पृथिव्यामतथोचिताङ्गः

कृष्णासमक्षं वसुधातलस्थः ॥ ११
तथार्जुनः सुकुमारो मनस्वी

वशे स्थितो धर्मसुतस्य राज्ञः ।
विद्यमानैरिव सर्वगात्रै
ध्रुवं न शेते वसतीरमर्थात् ॥ १२

— b) D1 °पुंगवेन (for °सत्तमेन). — c) D1 प्रणोदित: (for प्रचो °). K4 B Dn D2. 3. 6 G8 M2 संकथ °; Dc D5 सत्कथ °; T2 [अ]यं कथ ° (for सन्कथ °).

7 D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 1). D<sub>1</sub> om. 7. G<sub>2.4</sub> transp. 7<sup>ab</sup> and 7<sup>cd</sup>. — <sup>a</sup>) B Dn D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> G कथास (for कथां). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B<sub>2</sub> De D<sub>2.8</sub> तदा; K<sub>4</sub> B<sub>1.3.4</sub> Dn D<sub>5.6</sub> G<sub>3</sub> तथा (for स्थितान्). T<sub>2</sub> पांडव (for पार्थिव ). — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> कृष्णां (for श्रुत्वा). K<sub>4</sub> D<sub>2.3</sub> [अ]थ (D<sub>5</sub> तु) तान्; B Dn D<sub>5.6</sub> T G<sub>5.4</sub> M<sub>1</sub> तथा (for तदा). K<sub>2.3</sub> विदी (for विदी).

8 D4 missing (cf. v.l. 1). K3 om.  $8^{ab}$ . — a)
B4 देंब्याभिह°; D5 देंन्याभिहि°; T2 G1 चैनान्विह° (for देन्याभिह°). — b) B Dc Dn D6 G3 ° aातोप°; D1-3 ° कंठोप°; D5 ° गर्भोप° (for ° बाब्पोप°). B Dc Dn D6 G3 M तदानीं; D1-3 च राजा; D5 ग्रुभार्थी; T2 G4 सम पार्थान्; G2 च पार्थान् (for स पार्थान्). S1 K4 ° कंठोपहतस्वरातां (K4 ° थां); K1. 2 ° कंठापहतस्वरातं (K2 ° स्वरांतां). — a) B3

प्रचिख (for विचिन्त्य).

9  $D_4$  missing (cf. v.l. 1). — a)  $D_6$   $G_3$  तु (for तु). Ś1  $K_1$ . 2 आत्मवान्वे (for आर्यवृत्तो). — b)  $B_2$   $G_4$  श्रेष्ठ: (for ज्येष्ठ:). — c)  $B_4$   $D_1$   $D_6$   $G_3$  पृथिवीतले सा;  $T_1$   $G_2$ . 4  $T_1$   $G_4$  ज्य) थित: सा शेते;  $T_2$   $G_1$  वसुधातलेषु. — a)  $T_1$   $G_2$ . 4  $T_1$   $T_2$   $T_3$  शोभनतल्पशायी;  $T_4$  बांधवकूटशायी.

10 D4 missing (cf. v.l. 1). — °) Ś1 K1. 2 ° संवैर्; B2 ° वृंदैर्; B3m T G2. 4 ° पुत्रेर् (for ° प्रोर्). — ³) T1 यज्ञं; M1 यस्तं (for नित्यं). — °) D1 अपन्नि (for पतन्नि °). T2 G1. 2. 4 नृपोद्य (for जवन्य-). B4 T G1. 2. 4 न्यात्री; De काले (for न्यात्रे). — °) De प्रबुध्यते. K4 D2. 3 S इला (G1 ° हा) तलस्थः; B De D1 इहा (B2 D1 ° वा) चलस्थः (for इडा °).

11 D4 missing up to 11° (cf. v.l. 1). G2 om. (hapl.) 11. — °) Ś1 B Dn D5. 6 G3 ° किंपितांगो. — Ś1 om. (hapl.) 11<sup>5c</sup>. — b) T2 G1. 4 M1 °परिष्ठताक्षः. — B2 transp. 11° and 11°. — °) T G1. 4 M ° चितः स (M1 सन्) (for °चिताङ्गः).

12 b) B4 'राजस्य (for 'सुतस्य), — c) Ś1 K1. 2 T2 G2. 4 विध्यमाने'. — 12<sup>d</sup> = 13<sup>d</sup>.

13 K4 Ds om. (hapl.) 13. — b) Ś1 K1. 2 द्या च भीमः (for भीमं च द्या). K3. 4 B Dn D4-6 G3 विप्र- यमौ-च कृष्णां च युधिष्ठिरं च
भीमं च दृष्टा सुखिनप्रयुक्तान्।
विनिःश्वसन्सर्प इवीग्रतेजा
ध्रवं न शेते वसतीरमर्णत्॥ १३
तथा यमौ चाप्यसुखौ सुखाहीं
समृद्धरूपावमरौ दिवीव।
प्रजागरस्थौ ध्रुवमप्रशान्तौ
धर्मण सत्येन च वार्यमाणौ॥ १४
समीरणेनापि समो बलेन
समीरणस्यैव सुतो बलीयान्।
स धर्मपाशेन सितोग्रतेजा
ध्रवं विनिःश्वस्य सहत्यमर्पम्॥ १५
स चापि भूमौ परिवर्तमानो
वधं सुतानां मम काङ्क्षमाणः।
सत्येन धर्मेण च वार्यमाणः

कालं प्रतीक्षत्यिको रणेऽन्यैः ॥ १६
अजातशत्रौ तु जिते निकृत्या
दुःशासनो यत्परुषाण्यवीचत् ।
तानि प्रविष्टानि वृकोदराङ्गं
दहन्ति मर्माप्रिरिवेन्धनानि ॥ १७
न पापकं ध्यास्यति धर्मपुत्रो
धनंजयश्राप्यनुवर्तते तम् ।
अरण्यवासेन विवर्धते तु
मीमस्य कोपोऽग्निरिवानिलेन ॥ १८
स तेन कोपेन विदीर्थमाणः
करं करेणाभिनिपीड्य वीरः ।
विनिःश्वसत्युष्णमतीव घोरं
दहन्निवेमान्मम पुत्रपौत्रान् ॥ १९
गाण्डीवधन्वा च वृकोदरश्र
संरम्भिणावन्तककालकल्पौ ।

C. 3. 14760 B. 3. 236. 20 K. 3. 237. 20

युक्तं; D1. 2 ° वित्रमुक्तं; T2 G1 ° संवियुक्तं. — 13<sup>d</sup> = 12<sup>d</sup>.

14 a) K2 चापि सुली; K3 चाप्र्यसुली (for चाप्य°).

K3 सुलाउयौ (for °हैंं). — b) Ś1 समिद्द°; K4 सवृद्ध°;

B3 समूर्घ° (for समृद्ध°). K3 Dc यथैव; T1 अतीव (for दिवीव). — b) = (var.) 16°. K4 D2. 3 (before corr.) S (except G3) क्रोधेन सत्येन; D1 सत्येन धर्मेण (by transp.). M तु (for च). Ś1 K1 B1 Dc1 D2 धार्य°;

Ds वर्ध (for वार्य).

15 °) Ds समीरणस्य (for °णेन). Ks Dc2 D4-6 Gs [अ] द्य; B Dc1 Dn D1 [अ] थ; T G1. 2. 4 [इ] इ; M [ए] व (for [अ] प). — b) B4 [अ] थ; T1 G1. 2 [इ] व; T2 [अ] पि (for [ए] व). G2 समो (for सुतो). — c) T1 यतो ; T2 G1 वृतो ; G2. 4 ततो (for सितो ). Ks B1-3 D (except D2. 3) Gs अनेन (for अतेजा). — d) Ś1 K1. 2. 4 D5 विनिश्चस्य; 2 few MSS. विनिश्चस्य. B4 D1 [अ] मर्थात; D8 [अ] मर्थी; T1 [अ] मर्था: (for [अ] मर्थम्).

16 °) De परिधार्यमाणो. — °) = (var.) 14°. D1 धर्मेण सत्येन (by transp.). T2 G1 नि- (for च). — °) K3 कामं (for कालं). De [अ]थ कौरवेंद्र:; D4. 6 [अ]धिको स्सोन्यै:.

17 ") T1 "शत्रुं (for "शत्रौ). K4 नि (for तु). T1 कहें (for जिते). D1 निकृत्यां; G1. 2 निकृत्य. — ") G1

वृक्षेदरांगे. — <sup>d</sup>) K<sub>2</sub> D<sub>2</sub> दहति. Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub> मं(K<sub>1</sub>. 2 [अ]मं)दाग्निर्; B D<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 6 G<sub>3</sub> कक्षाग्निर्; G<sub>1</sub> मर्मेग्निर्; G<sub>2</sub>. 4 धर्माग्निर् (for मर्माग्निर्). K<sub>4</sub> [इं]धनेन (for [इ]न्धनानि).

18 K<sub>3</sub> om. (hapl.) from 18° up to कोपोऽसिर् (in 18°). — °) Ś1 K1. 2 पातकं; T2 G1. 2 पापके; G4 पावकं; M1 पावकं. B1 पश्यित; T2 G1. 2. 4 स्थास्य°; M1 धास्य°; M1 धास्य°; M2 धाक्ष्य° (for ध्यास्य°). Ś1 धर्मराजो; K2 ब्रह्मपुत्रो. — °) D1 वा (for च). B Dc Dn D4-6 G3° वर्त्स्यते; D1° वरस्यते (for °वर्तते). — °) Ś1 K1. 2 स; K4 B2 [ऽ]स्य (for तु). — °) K1 (by corr.). 4m D1. 3 G1 कोपासिर्. Ś1 K1. 2. 4 D1-3 [इं]धनेन (K4m [इं]धनानि); K3 M2 [अ]नलेन (for [अ]निलेन).

19 °) Ks. 4 B D Gs विद्रह्मानः (Ks Dc D1 °दार्थ-माणः); M2 निवार्थमाणः. — b) T2 G1 [अ]पि (for [अ]भि-). K3 Dc मानी (for वीरः). — °) K4 D2 T °निश्वसन्. Ś1 K1. 2 G1 [उ]प्रम् (for [उ]ण्णम्). K3 Dc D1. 5 वीरो (for घोरं). — d) T1 G1. 2. 4 M2 [इ]मां; T2 [ए]नं (for [इ]मान्). Ś1 K4°चेळान्; K1. 2°शेळान्; D1-8. 5 T1 G1. 2. 4 M °सेनां; T2° मास्ते (for °पौत्रान्).

20 °) D<sub>2</sub> गांजीवधन्वा. Ś1 K<sub>1</sub>, 2 स (for च). — b) K2 संरंभणाव्. T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> पन्नग-(for [अ]न्तक-). Do कालतुत्यौ C. 3. 14760 B. 3. 236. 20 K. 3. 237. 20 न शेषयेतां युधि शत्रुसेनां
शरान्किरन्तावशनिप्रकाशान् ॥ २०
दुर्योधनः शक्कानिः स्तपुत्रो
दुःशासनश्रापि सुमन्दचेताः ।
मधु प्रपश्यन्ति न तु प्रपातं
वृकोदरं चैव धनंजयं च ॥ २१
श्रुभाशुमं पुरुषः कर्म कृत्वा
प्रतिक्षते तस्य फलं स्म कर्ता ।
स तेन युज्यत्यवशः फलेन
मोक्षः कथं स्यात्पुरुषस्य तस्मात् ॥ २२
क्षेत्रे सुकृष्टे ह्युपिते च वीजे
देवे च वर्षत्यृतुकालयुक्तम् ।
न स्यात्फलं तस्य क्रतः प्रसिद्धिन

(for कालकल्पो ). — °) D1. 3 G2. 4 निःशेषयेतां; D4 सुयो-धयेतां. Ś1 K1. 2. 4 D2 °शेषं (for °सेनां). — <sup>d</sup>) K3 De D1. 4 सृजंता°; K4 D2. 3 क्षिपंता° (for किरन्ता°).

21 °) K1 सूर्य ° (for सूत °). — b) G4 धनंजय ° (for दुःशासन °). Ś1 K1 (sup. lin.) समर्थ °; K1 (orig.). 2 समर्थ °; T G1. 2. 4 सुमंदतेजा:. — °) Ś1 K1 साधु (for मधु). Ś1 K1. 2 च (for तु). — a) BD (except D1-3) • G3 यद् यूतमालंब्य (Dc °लक्ष्य) हरन्ति राज्यं.

22 °) B Dn D4. 6 G3 कम नरो हि (for पुरुष: कम).

- °) D1 तत्स्व-; S (except G3) चेत्स (for तस्य). Ś1
K1. 2 Dc D5 तु; B2 हि (for सा). K4 B4 D2 S (except
G3) विपाके (for सा कर्ता). — °) D1 सत्येन; T2 एतेन
(for स तेन). B Dn D4 सुद्ध (for युज्य °). — d) K3
B1 Dc तस्य (for तस्यात्).

23 a) D2 क्षुद्रे (for क्षेत्रे). Ś1 K1 सुपिष्टे; Dc प्रकृष्टे (for सु°). Ś1 K1. 2 [S]च्युपिते; D1. 2 [S]च्युदि°; T1 M1 रिस°; T2 विहि°; G1 रहि°; G2. 4 विप°; M2 रिसके (for द्युपिते). B4 D1 [S]पि (for च). Ś1 K1. 8. 4 D1. 2. 8 (sup. lin. as in text) काले; B4 T2 M सम्यग; T1 देवे (for बीजे). — b) T1 बीजे; G1 देवे (for देवे). D1 तु (for च). K4 B Dc D1-4. 6 T2 G1 [अ]नु:; T1 [अ]थ; G2. 4 [उ]त (for [ऋ]नु-). — c) Ś1 वस्तु:; K1. 2 वसु: (for न स्यात्). T2 G1. 2 M2 तु साप्य (M2 °प्र)- सिद्धिर; T1 तु साधु साध्वी; M1 तु संप्रसिद्धिर् (for कुतः प्रसिद्धिर्). — d) D1 वितनीयं; S (except G3) नास्ति हेतु:

रन्यत्र दैवादिति चिन्तयामि ॥ २३
कृतं मताक्षेण यथा न साधु
साधुप्रवृत्तेन च पाण्डवेन ।
मया च दुष्पुत्रवशानुगेन
यथा कुरूणामयमन्तकालः ॥ २४
ध्रुवं प्रवास्यत्यसमीरितोऽपि
ध्रुवं प्रजास्यत्यत गर्भिणी या ।
ध्रुवं दिनादौ रजनीप्रणाशस्तथा क्षपादौ च दिनप्रणाशः ॥ २५
क्रियेत कस्मान परे च कुर्युविंत्तं न दद्यः पुरुषाः कथंचित् ।
प्राप्यार्थकालं च भवेदनर्थः
कथं नु तत्स्यादिति तत्कुतः स्यात् ॥ २६

(for चिन्तयामि).

24 °) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> अनार्थेण; D<sub>1</sub> कृताक्षेण (for मताक्षेण). K<sub>3</sub> कृतं ममापेक्षणया न साधु. — b) S<sub>1</sub> K B<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub>, 5 ° प्रवृत्तेषु च पांडवेषु. — c) T<sub>1</sub> न; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> नु (for च). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> नु (पुत्रशताकुलेन. — d) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>, 3, 5 तथा; S (except G<sub>3</sub>) कृत: (for यथा).

25 °)  $T_2$  G1. 2. 4 M प्रशास्यति (for प्रवास्यति), and [S] फ़िर् (for Sपि). T1 ध्रुवं पिबत्यस्य समीरणो फ़िर् . —  $^b$ ) Ś1 K1. 2 प्रवास्यति; D1 प्रस्  $^\circ$ ; G1 प्रया  $^\circ$  (for प्रजा  $^\circ$ ). Ś1 K1. 2 [अ]पि (for [उ]त). —  $^c$ ) Ś1 दिवादी; K1 प्रणा  $^\circ$  (for दिना  $^\circ$ ). —  $^d$ ) K3 ऋण  $^\circ$  (for दिन  $^\circ$ ).

26 a) Śi K Di-3 Gs कियां च; Bs क्षीयेत; Ds कियां ज; Ti G2 कृते च (for कियेंत). Bi T तस्मात्; Bs दर्गत्; De कर्मात् (for कस्मात्). Ks. s Di-8 न नराः; Bi-8 De Di अपरे; Ds त्वपरे (for न परे). Śi K Di-8 Gs वि- (Ks [S]पि); Bs [S]प-; Ds तु (for च). T2 कुर्योद् (for कुर्युर्)— b) Śi चित्तं न; B2. s M Cnp वित्तेन; De वृत्तं च; Ti वित्तानि; G1. s दत्तं च; G2 दत्ते च (for वित्तं न). & Cn वित्तेनित गीडपाठे तु वित्तेन हेतुना। & Śi Ki-8 Di. s M2 दद्यात्; De जह्यात् (for द्यु:). Śi Ki पुरुषं; K2. s B2 De Di. s. s M2 पुरुष:. S (except T2 G3) कथंस्वित्. — c) B2. s [अ]थ (for [अ]थं-). De कार्म (for कालं). — d) Śi Ki. 2 De Di G2. s M2 च; D5 Ti तु; T2 G1 न (for नु). G2. s M न (for तत्). B1 De Ti कृतं; B4 गतं (for कुतः). Dь कृताथं:; T2 कथं नु (for कुतः स्थात्).

कथं न भिद्येत न च स्रवेत
न च प्रसिच्येदिति रक्षितव्यम् ।
अरक्ष्यमाणः शतधा विशीर्येद्
ध्रुवं न नाशोऽस्ति कृतस्य लोके ॥ २७
गतो ह्यरण्यादिष शक्रलोकं
धनंजयः पश्यत वीर्यमस्य ।
अस्त्राणि दिव्यानि चतुर्विधानि
ज्ञात्वा पुनर्लोकिमिमं प्रपन्नः ॥ २८
स्वर्गे हि गत्वा सशरीर एव
को मानुषः पुनरागन्तुमिच्छेत् ।

अन्यत्र कालोपहताननेकानसमीक्षमाणस्तु कुरून्सुमूर्षृन् ॥ २९
धनुर्प्राहश्रार्जुनः सन्यसाची
धनुश्र तद्वाण्डिनं लोकसारम् ।
अस्त्राणि दिन्यानि च तानि तस्य
त्रयस्य तेजः प्रसहेत को नु ॥ ३०
निशम्य तद्वचनं पार्थिनस्य
दुर्योधनो रहिते सौनलश्र ।
अनोधयत्कर्णस्रपेत्य सर्व
स चाप्यहृष्टोऽभनदल्पचेताः ॥ ३१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२५ ॥

# २२६

# वैद्यांपायन उवाच । धृतराष्ट्रस्य तद्वाक्यं निशम्य सहसौबलः ।

# दुर्योधनमिदं काले कर्णो वचनमत्रवीत् ॥ १ प्रवाज्य पाण्डवान्वीरान्स्वेन वीर्येण भारत ।

C. 3. 14773 B. 3. 237. 2 K. 3. 238. 2

27 °) Ś1 M2 च; B2-4 Dn D1-6 T1 G8 जु (for न). B4 भिशेच. B4 [आ]स्रवेच; D5 श्रयेत; T1 [आ]श्रवेत; T2 मृथेत; G5 स्तुवेत; M2 [आ]स्रवेत (for स्रवेत). — b) Ś1 K1. 2 B1. 2 Dc D5 T1 प्रसिध्ये ; K4 B4 प्रसिचे ; T2 G1 [अ]वसीदे ; G2 [अ]वस्रव्ये ; G4 [अ]वस्रव्ये (for प्रसिच्ये ). — c) K4 B4 Dn D1. 6 T1 G8 अरक्ष्यमाणं; T2 G1. 2. 4 M अवेक्षमाणः (G1 °णं) (for अरक्ष्यमाणः). Ś1 K1. 2 च तथा (for शतधा). B1. 2. 4 Dn D4. 6 G1. 3 प्र(G1 वि)कीर्येद; T1 प्रकुर्युद्; G4 प्रशीर्येद (for विशीर्येद).

29 °) Ś1 K2 च (for हि). Ś1 K2 हिस्वा; T1 G4 या° (for ग°). K3. 4 D3 एवं; T1 G4 एक: (for एव). — b) G1 प्रतिगंतुम् (for पुनरागन्तुम्). K3 ईक्षेत् (for इच्छेत्). — c) D3 अत्रेव; T2 अनेन; G1 अनुक्त- (for अन्यत्र). T2 °पहितान् (for °पहतान्). B4 अलोकान् (for अनेकान्). — d) B1 D5 °माणश्च; T G1. 4 °माणः स; G2 °माणाद्ध; M °माणाच्च (for °माणस्तु). D4. 8 T2 मुमुक्षून्; G1 मुहूर्तं (for मुमुर्षुन्).

30 °) K4 De T G2. 4 M धनुप्रेंह°. — b) K2 B8 तं (for तद्). B1-8 Dn D2. 4. 6 G8 भीमवेगं (for लोक°). — c) Ś1 K1. 2 तानि तानि; Dn2 M1 तानि यस्य (for तानि

तस्य). — <sup>d</sup>) Ś1 तस्याखः; K1. 2 तस्यात्र; B2 एतस्य; T1 G4 M1 तत्त<sup>°</sup>; G2 जय<sup>°</sup>; M2 स य<sup>°</sup> (for त्रय<sup>°</sup>). K1 प्रसहेश्व; T2 G2 विषहेत. B2. 3 Dn D5. 6 G3 [S]त्र; B4 [S]स्य; Dc [S]पि (for न). G1 तेजो न सेहेत ततो न को न.

31 b) Ks. 4 B D (except Ds) Gs M1 दुर्योधनं. B1 T2 G1 रहित:; Ds. 5 सहित:. Ś1 K1. 2 सौबलस्य; Ks B D G3 लोथ (D2. 3 लेन); K4 लेय:. — c) B1 उवाच यत्; Ds प्राबोधयत्; S (except Gs) अवोचतां (for अबोध्यत्). — d) K D2. 3. 5 चाप्रहृष्टो; B1 Dc2 S (except T1 G3) चापि हृष्टो; D1 Cnp चाथ हृष्टो (!). T G1. 4 तेजाः (T3 चेता: also as in text).

Colophon. — Major parvan: Śi Ki. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B De Dn1. n2 D2-4. 6 G3. 4 घोषयात्रा; Dn5 पार्थिव[घो]ष्यात्रा. — Adhy. name: K1. 2 धतराष्ट्रवाक्यं; D1 धतराष्ट्रिविदेतं; G1 धतराष्ट्रप्रछापः. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 307; Dn 235 (Dn2 234); D1 238; TG1 226; G2. 4 M1 228; M2 (orig.) 230 (inf. lin. 208). — Śloka no.: Dn 32; D1 29. C. 3. 14773 B. 3. 237. 2 K. 3. 238. 2 भुङ्क्ष्वेमां पृथिवीमेको दिवं शम्बरहा यथा ॥ २ प्राच्याश्र दाक्षिणात्याश्र प्रतीच्योदीच्यवासिनः । कृताः करप्रदाः सर्वे राजानस्ते नराधिप ॥ ३ या हि सा दीप्यमानेव पाण्डवान्भजते पुरा । साद्य लक्ष्मीस्त्वया राजन्नवाप्ता श्रातृभिः सह ॥ ४ इन्द्रप्रस्थगते यां तां दीप्यमानां युधिष्ठिरे । अपञ्याम श्रियं राजन्नचिरं शोककिशताः ॥ ५ सा तु बुद्धिबलेनेयं राज्ञस्तसाद्युधिष्ठिरात् । त्वयाक्षिप्ता महाबाहो दीप्यमानेव दृश्यते ॥ ६ तथैव तव राजेन्द्र राजानः परवीरहन । शासनेऽधिष्ठिताः सर्वे किं कुर्म इति वादिनः ॥ ७ तवाद्य पृथिवी राजिनिखिला सागराम्बरा । सपर्वतवना देवी सग्रामनगराकरा । नानावनोद्देशवती पत्तनैरुपशोभिता ॥ ८ वन्द्यमानो द्विजै राजन्पूज्यमानश्च राजिभः । पौरुषाद्दिव देवेषु आजसे रिक्मवानिव ॥ ९ रुद्रैरिव यमो राजा मरुद्धिरिव वासवः । कुरुमिस्त्वं वृतो राजन्मासि नक्षत्रराडिव ॥ १० ये सम ते नाद्रियन्तेऽऽज्ञा नोद्विजन्ते कदा च न । पश्यामस्ताञ्थिया हीनान्पाण्डवान्वनवासिनः ॥ ११

#### 226

1 b) N Gs शकुनिस्तदा (for सहसौबल:). — c) K4 B1 D2. 3 G2. 4 वाक्यं; T1 राजन् (for काले). — d) N G3 कर्णेन सहितोत्रवीत्.

2 Before 2, G<sub>1</sub> ins. कर्ण:. — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> सर्वान् (for वीरान्). — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> [ए]तां (for [इ]मां). D<sub>3</sub> सर्वां (for एको). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. 4 Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> M<sub>2</sub> दिवि (for दिवं). D<sub>1</sub> सुरप्तिर् (for शम्बरहा). — After 2, T G<sub>1</sub>. 2. 4 ins.;

1099\* तवाद्य पृथिवी राजन्निखिला सागराम्बरा। सपर्वतवनाकारा सहस्थावरजङ्गमा।

 $[(L. 1)=8^{ab}. - (L. 2) Prior half = (var.) 8^{c}.]$ 

- 3 °) \$1 दक्षिणात्याश्च. °) B4 दिव्यमानवाः (for -[ड]दीच्यवासिनः). °) T1 आत्मन ° (for राजान °). K3. 4 D1-3 जना ° (for नरा °).
- 4 °) Ds या पुरा; T2 सा हि सा (for या हि सा). K4 D2. 8 प्र (for सा). b) B4 Dc Dn अभजत् (for भजते). c) D1 सा हि; G1 सम्यग् (for साद्य). Ds स्वयं (for स्वया). Dc प्राप्ता (for राजन्). d) Dc दुराप्ता (for अवाप्ता).
- 5 °) Ś1 °प्रस्थं; K1. 2 °प्रस्थे (for °प्रस्थ-). K3 D1. 6 °गतां (for °गते). Ś1 K2 यात्रां; B1 रात्रां; D2 यां यां; D4 याता; T1 यातां; T2 यातं (for यां तां). b) B1 दीप्यमाने; D4 °माना. c) K2. 4 अपस्यामि. B1 ततो राजन्; B2. 3 Dc D4. 6 G3 महाराज; B4 महीपाल (for श्रियं राजन्). After 5c, B4 D (except D1-3. 6) G3 ins.:

1100\* दृश्यते सा तवाद्य वे।

शत्रवस्तव राजेन्द्र.

— <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> अचिरात्; G<sub>2</sub>. 4 सुचिरं. Śi K<sub>1</sub> Dni. n<sub>8</sub>

D1. 4. 6 शोककर्षिता:; D6 त्वां समागता.

6 °) Ś1 K1. 2 T1 साधु-; K3 D1. 6 T2 G1 साद्य; B4 सा श्रीर् (for सा तु). K1 [ए]व; B4 [इ]षुम् (for [इ]यं).

- °) T राजन्; G1 राजात् (for राज्ञः). T2 तस्य (for तस्याद्). S (except G3) तथाविधात् (for युधिष्ठिरात्).

B4 अपहाय युधिष्ठरं. — °) B4 स्विध श्रिता (for स्वयाक्षिमा).

7 °)  $\dot{S}_1$   $K_1$ . 2  $\dot{\pi}_{1}$   $\ddot{q}_{2}$  (for  $\dot{\pi}_{2}$   $\ddot{q}_{3}$  ). — °)  $K_4$  °  $\dot{q}_{3}$   $\dot{q}_{4}$   $\dot{q}_{5}$   $\dot{q}_{5}$ 

8 °) B4 Dn2 D4. 6 ते वयं; Dn1. n3 तवेयं (for तवाद्य). — G1 om. (hapl.) 8b-9°. — b) Ś1 K4 Dc D2 T1 G2 अखिला; D1 सकला (for निखिला). — °) T1 वना चेयं; T2 वना देव; G4 वनाकारा (for वना देवी). — d) T2 नगराकरप्रिता; G4 सहस्थावरजंगमा. — °) D1 विधो (for वनो °). — ') B2 Dn D4. 6 G8 पर्वते (for पत्तने °). — After 8, T G2. 4 M ins.:

1101\* नानाजनपदाकीर्णा स्फीतराष्ट्रा महाबला।

9 G<sub>1</sub> om. 9<sup>a</sup> (cf. v.l. 8). — <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> स्तूय<sup>°</sup>; D<sub>3</sub> T G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> नंद्य<sup>°</sup> (for वन्द्य<sup>°</sup>). D<sub>5</sub> नृषे (for द्विजे). — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> तथा द्विजे: (for च राजिभः). G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> भासि नक्षत्रराडिव (=  $10^d$ ). — <sup>d</sup>) B<sub>2</sub> मघवानिव; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 M<sub>1</sub> रिहममा<sup>°</sup>.

10 °) G2 राजन् (for राजा). — °) Ś1 K4 T2 G2. 4 सं-; T1 तु (for त्वं).

11 °) B2→ Dc Dn D4. 6 T1 G3 यै: (for ये). Ś1 K1. 2 न भ्रियंते; B2→4 Dc Dn D6 G8 नाह्रियंत (for °यन्ते). Ś1 K1. 2 B1 त्वां; T1 M [S]स्मान; G4 [S]स्मिन् (for SSज्ञा). K3 ये पुरा दीव्यमानाश्च; K4 येस्मान्पुरा नाह्रियंते; D2. 8 येस्मांस्तु नाह्रियंते नु; T2 G1. 2 ये नाह्रियंतेज्ञानात्त्वां (G2 °ह्ना). ─ °) Ś1 K1. 2 D2. 8. 6 उद्घिजंत:; D1 नोह्रिजंत; T G1. 2

श्रयन्ते हि महाराज सरो द्वैतवनं प्रति । वसन्तः पाण्डवाः सार्धे ब्राह्मणैर्वनवासिभिः ॥ १२ स प्रयाहि महाराज श्रिया परमया युतः। प्रतपन्पाण्डुपुत्रांस्त्वं रिक्मवानिव तेजसा ॥ १३ स्थितो राज्ये च्युतान्राज्याच्छ्रया हीनाञ्श्रिया वृतः। असमृद्धान्समृद्धार्थः पश्य पाण्डुसुतान्नुप ॥ १४ महाभिजनसंपन्नं भद्रे महति संस्थितम् । पाण्डवास्त्वाभिवीक्षन्तां ययातिमिव नाहुषम् ॥ १५ यां श्रियं सहदश्रेव दहृदश्र विशां पते । पश्यन्ति पुरुषे दीप्तां सा समर्था भवत्युत ॥ १६ समस्थो विषमस्थान्हि दुईदो योऽभिवीक्षते । जगतीस्थानिवाद्रिस्थः किं ततः परमं सुखम् ॥ १७

न पुत्रधनलाभेन न राज्येनापि विन्दति। त्रीतिं नृपतिशार्द्ल यामित्राघदर्शनात् ॥ १८ किं ज तस सुखं न सादाश्रमे यो धनंजयम्। अभिवीक्षेत सिद्धार्थो वल्कलाजिनवाससम् ॥ १९ स्रवाससो हि ते भार्या वल्कलाजिनवाससम्। पश्यन्त्वसुखितां कृष्णां सा च निर्विद्यतां पुनः । विनिन्दतां तथात्मानं जीवितं च धनच्युता ॥ २० न तथा हि सभामध्ये तस्या भवितुमईति । वैमनस्यं यथा दृष्टा तव भार्याः खलंकृताः ॥ २१ एवम्रक्त्वा त राजानं कर्णः शक्किना सह। तूर्णीं बभ्रवतुरुभौ वाक्यान्ते जनमेजय ॥ २२

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षड्झिंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२६ ॥

न प्रीयंते (for नोद्विजनते). Ks श्रिया परमया युताः; B De Dn D4. 6 Gs न च (B1 तु) ते (B4 Dn2. n3 Gs ये) शासने स्थिताः

12 a) Ks B1. 2. 4 Dn Ds. 5 T1 G4 श्रूयते. T1 G4 च (for हि). — c) Ds सर्वे (for सार्ध).

13 a) B1. s. 4 D3 T1 M सं-; D1 स्वं (for स). T2 प्रियाभिर (for प्रयाहि). Ti वाहो; M2 राजन (for राज). — °) B Dn D4-6 G8 तापयन् (for प्रतपन्). D1 च; D5 तान (for हवं). — d) B2. 8 T2 G1. 2. 4 M1 रहिममान् (for °वान्).

14 a) T1 G2. 4 M स्थानात् (for राज्यात्). — b) B1 हि ते भार्या (for श्रिया हीनाञ् ). Si Ki. 2 Gi युतः (for इतः). — °) D₁ समृद्धः सन् (for समृद्धार्थः). — °) Ś₁ K1. 2 वने (for नृप).

15 <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> अनेकबलसंपन्नं. — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> पदे (for भद्रे). B4 S (except Gs) च स्थितं (for सं°). — °) B1 Dc1 Ds T₂ G1 स्वभि- (for स्वाभि-). Ś1 K Dc Ds -पश्यंतु; B₂ Dn D1-3 -वीक्षंतु (for -वीक्षन्तां). — 4) K2 तिमिह (for तिमिव).

16 ab) Ś1 K1. 2 transp. सुहृदश् and दुईदश्. — c) 🔩 4 पौरुवेर् (for पुरुवे). — d) De D1 स समर्थो; T1 नामर्षाश्च; G1 सा समग्रा (for सा समर्था). T2 सामप्र्या च वेशां पते.

17 a) B1 Dc समर्थो (for evil). — b) Some N MSS. °वीक्ष्यते. — °) G2. 4 M जगतिस्थान्. T1 विषम-

स्थांश्च यानस्थः; Ta G1 भूमिस्थांश्चेव यानस्थः. — d) B Dn D1. 4. 6 T1 G1. 4 अत: (for तत:). Ds शुभं (for सुखम्).

18 °) D5 यत्र; T1 G1 पुनर् (for पुत्र-). K4 ° लोपेन; Ds ° लोभेन (for ° लाभेन). — b) K4 B1-3 D5 T1 [अ]भि-(for [अ]पि). K4 D8 -नंदति (for विन्दति). T2 राज्य-लाभेन विंदति; Gs. 4 राज्येनापि च विं. - °) G1 प्रियं (for प्रीति). — d) K2 T1 G1.2 M अमित्राय; D1 त्राच; T2 G4 °त्रस्य; G8 °त्राधि- (for 'त्राघ-).

19  $d = 20^{b}$ .  $B_4$  \*संदृतं (cf. v.l. 20).

20 T<sub>2</sub> G<sub>1.4</sub> om. (hapl.) 20<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> & तज्ञार्या; B1 भीमनिभां (for हि ते भार्या). — ) = 19d. Ks. 4 B1-8 D Gs "संवृतां. — ") B4 D1-3 [अ]सुखिनीं; De Dn Ds. 6 G2-1 दु:खितां (for [अ]सुखितां). — d) T2 तु (for च). Bı निर्विण्णतां; S (except T2 G3) निर्वेद्यतां. — °) B1 विनिद्य च; D3 °िनंदती; T1 °िनंदती (for °िनन्दतां). Ś1 K1. 2 विनिद् (K2 ° द्य)माना चारमानं ; K2. 4 D1. 2. 5 G2. 4 M विनिद्ती (Ks. 4 D1. 2 दतां; D5 दातां) चाप्यात्मानं; Ts दीनतां च स्वभर्तृणां; G1 जितानां च स्वभर्तृणां. - 1) Ks जीवंत; T2 G1 जीवतां (for जीवितं). K1 B2. 4 Dn G2. 4 धनच्युतं ; B: D: T: 'च्युत; T: G: 'च्युति; G: 'च्युतां. - After 20, S (except G<sub>8</sub>) ins.:

1102\* दाराणां ते श्रियं दृष्ट्वा दीप्तामद्य जनाधिए।

21 b) Ś1 K1-8 D5 तस्याभृद्द्ः खमुत्तमं. — d) T1 तव भार्यों खलंकृतां.

22 Before 22, B D (except D1. s. s) Gs ins. वैशं

1

## २२७

C. 3. 14796 B. 3. 238. 1 K. 3. 239. 1

वैशंपायन उवाच।
कर्णस्य वचनं श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्तदा।
हृष्टो भूत्वा पुनर्दीन इदं वचनमत्रवीत्।। १
त्रवीषि यदिदं कर्ण सर्व मे मनिस स्थितम्।
न त्वभ्यनुज्ञां लप्सामि गमने यत्र पाण्डवाः।। २
परिदेवति तान्वीरान्ध्रतराष्ट्रो महीपितः।
मन्यतेऽभ्यिकांश्रापि तपोयोगेन पाण्डवान्।। ३
अथ वाप्यनुबुध्येत नृपोऽस्माकं चिकीर्षितम्।
एवमप्यायति रक्षन्नाभ्यनुज्ञातुमहिति।। ४
न हि द्वैतवने किंचिद्विद्यतेऽन्यत्प्रयोजनम्।

उ° (resp. वैशं°). —  $^a$ )  $K_3$  D<sub>1</sub>. 2. 5 [अ] $^a$ ;  $K_4$  च (for  $^a$ ). —  $^b$ ) Ś1  $K_1$ . 2. 4 D<sub>2</sub>. 3. 5 शकुनिरेव च (for  $^a$ ना सह).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B D G2. 3 M2 घोषयात्रा. — Adhy. name: M2 कर्णवाक्यं. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 308; Dn (Dn1 marg.) 236 (Dn2 235); D1 239; T G1 227; G2. 4 M 229. — Śloka no.: Dn1. n2 D1 23; Dn3 24.

### 227

- 1 °) T<sub>1</sub> M तु वच: (for वचनं). b) K<sub>2</sub> T<sub>1</sub> तथा; B D (except D<sub>1</sub>) G<sub>3</sub> तत: (for तदा). — c) B<sub>1</sub> त्र्णीं (for हृष्टो). T<sub>1</sub> पुनर्थो (for पुनर्दीन). — d) S (except G<sub>3</sub>) राधेयमिदमञ्जवीत्.
- 2 b) B1 च मनसि; B2-4 Dn D4.6 G3 मनसि में (by transp.); G2.4 M तद्धृदये. T1 तत्सर्वे हृदि संस्थितं. c) B1 च (for तु). T1 हि (for [अ]भि-). K2.4 D1 लिप्सामि; T G2.4 M लप्स्येहं (for लप्स्यामि). G1 तस्य त्वनुज्ञां लप्स्येहं.
- 3 °) Ś1 K1. 2. 4 D1. 3 °देवते हि तान् (hypermetric); B4 D5 °देवयते (for °देवति तान्). b) D5 ° ष्ट्रो हि पांड-वान्; T2 G1 ° ष्ट्रोंबिकासुतः. °) T1 हि (for [S]भि-).

उत्सादनमृते तेषां वनस्थानां मम द्विषाम् ॥ ५ जानासि हि यथा क्षत्ता चृतकाल उपस्थिते । अत्रवीद्यच्च मां त्वां च सौवलं च वचस्तदा ॥ ६ तानि पूर्वाणि वाक्यानि यच्चान्यत्परिदेवितम् । विचिन्त्य नाधिगच्छामि गमनायेतराय वा ॥ ७ ममापि हि महान्हर्षो यदहं भीमफल्गुनौ । क्षिष्टावरण्ये पश्येयं कृष्णया सहिताविति ॥ ८ न तथा प्रामुयां प्रीतिमवाप्य वसुधामपि । इष्ट्रा यथा पाण्डुसुतान्वल्कलाजिनवाससः ॥ ९ किं नु स्थादिधकं तस्माद्यदहं द्वपदात्मजाम् ।

as in text). 5 T2 अहंसि (for अहंति).

- 5 °)  $K_{2.8}$  उन्मादनमृते; De उत्पाटनमृते;  $T_{1}$   $G_{2.4}$  M उन्मादनाहते;  $T_{2}$   $G_{1}$  उन्मादनिम $(T_{2}$  ° मृ)दं.  $^{d}$ )  $B_{3}$   $D_{4.6}$   $G_{3}$  ° स्थाने (for ° स्थानां). Ś 1  $K_{1.2}$  B  $D_{1.6}$   $D_{4.6}$   $G_{3}$   $G_{4}$   $G_{5}$   $G_{5}$
- 6 °) B3. 4 D2. 5 जानामि; G4 °ति (for °सि). D2. 3 [ए]व (for हि). K4 जानास्येव तथा क्षत्ता (m as in text). °) K4 D2. 3 यतु (for यञ्च). S (except G3) अन्नवीत्त्वां च मां चैव. °) Dn वचनं (for च वचस्)! D5 तथा (for तदा).
- 7 °) De यानि; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> ततः (for तानि). B Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 T G<sub>1-8</sub> सर्वाण (for प्°). <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> [अ]न्यं (for अ]न्यत्). D<sub>2</sub> अपि (for परि-). °) B<sub>1</sub> आचिंत्य (for वि°), and मा (for न). T<sub>1</sub> निश्चितं गच्छेद्; T<sub>2</sub> निश्चयो राज्ञो; G<sub>1</sub>. 2. 4 M निश्चयं गच्छेर् (G<sub>1</sub> राजा; G<sub>4</sub> गच्छेद्) (for नाधिगच्छामि). <sup>a</sup>)=14<sup>b</sup>. B<sub>4</sub> विजयाय (for गमनाय). D<sub>1</sub> च (for वा).
- 8 <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 च; T G<sub>1</sub>. 2 सु- (for हि). K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> महाहर्षों. <sup>b</sup>) N (except Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>) G<sub>5</sub> °फाल्गुनों. <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> कृष्टा (for क्लिष्टा ). <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> [अ]पि (for [इ]ति).
- 9 The sequence in K<sub>8</sub>. 4 Dc D<sub>1-8</sub> is: 8, 11, 10, 9, 12. <sup>a</sup>) B<sub>1</sub>. 2. 4 [अ] वासुया; B<sub>8</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>2</sub>. 3 M द्या° (for प्रा°). <sup>b</sup>) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> इमां (for अपि). <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2° वासिन:; T<sub>1</sub>° वाससान्.
- 10 For sequence in Ks. 4 Dc D1-3 cf. v.l. 9.

   a) K4 Dn1. n3 त; D3 तत् (for तु). T2 वाभ्यधिकं

द्रौपदीं कर्ण पश्येयं काषायवसनां वने ॥ १०
यदि मां धर्मराजश्र भीमसेनश्र पाण्डवः ।
युक्तं परमया लक्ष्म्या पश्येतां जीवितं भवेत् ॥ ११
उपायं न तु पश्यामि येन गच्छेम तद्वनम् ।
यथा चाम्यनुजानीयाद्वच्छन्तं मां महीपितः ॥ १२
स सौबलेन सिहतस्तथा दुःशासनेन च ।
उपायं पश्य निषुणं येन गच्छेम तद्वनम् ॥ १३
अहमप्यद्य निश्चित्य गमनायेतराय वा ।
काल्यमेव गमिष्यामि समीपं पार्थिवस्य ह ॥ १४
मयि तत्रोपविष्टे तु भीष्मे च कुरुसत्तमे ।
उपायो यो भवेदृष्टस्तं ब्र्याः सहसौबलः ॥ १५
ततो भीष्मस्य राज्ञश्र निश्चम्य गमनं प्रति ।

व्यवसायं करिष्येऽहमनुनीय पितामहम् ॥ १६ तथेत्युक्तवा तु ते सर्वे जग्धुरावसथान्प्रति । व्युपितायां रजन्यां तु कर्णो राजानमभ्ययात् ॥ १७ ततो दुर्योधनं कर्णः प्रहसिन्नदमन्नवीत् । उपायः परिदृष्टोऽयं तं निबोध जनेश्वर् ॥ १८ घोषा द्वैतवने सर्वे त्वत्प्रतीक्षा नराधिप । घोषयात्रापदेशेन गमिष्यामो न संग्रयः ॥ १९ उचितं हि सदा गन्तुं घोषयात्रां विश्वां पते । एवं च त्वां पिता राजनसमनुज्ञातुमर्हति ॥ २० तथा कथयमानौ तौ घोषयात्राविनिश्वयम् । गान्धारराजः शक्कानः प्रत्युवाच हसिन्नव ॥ २१ उपायोऽयं मया दृष्टो गमनाय निरामयः ।

C. 3. 14817 B. 3. 238. 22

(for स्वाद°). —  $^{b}$ )  $T_{2}$  यहूने (for यदहं). —  $^{c}$ )  $T_{1}$  पद्मामि (for पश्येयं). —  $^{d}$ )  $K_{4}$   $D_{2}$ .  $_{5}$  कथाय-;  $B_{2}$ .  $_{4}$  काशाय-.  $K_{3}$  °नांबरां;  $T_{2}$   $G_{1}$  °नामि (for °नां वने).

11 For sequence in Ks. 4 Dc D1-3 cf. v.l. 9.

- a) Ks यदि मा; T1 यदिदं. - b) B4 भीमसेनेन. K4
पांडवा:. - c) D2 उक्तं परमया भक्त्या.

12 a) Śi Ki. 2 B4 Dc तुन (by transp.); S (except Ti Gs) नातु. Ks पश्यामो; Ti गच्छामि (for पश्यामि).

— b) = 13d. Di. 5 गच्छामि (for गच्छेम). — After 12ab, T2 Gs read 14, repeating it in its proper place.

— Śi Ki. 3. 4 om. (hapl.) 12c-13d. — c) T Gi M यथा त्रा; G2. 4 स यथा (for यथा च). D2 [अ] प्यतु ; Ti G2. 4 M हातु ; Gi नाभ्यतु (for [अ)भ्यतु ). — d) K2 मां वर्जतं; B4 S (except Gs) वर्जतं मां; Ds इच्छतोसान् (for गच्छन्तं मां).

13 Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. s. 4 om. 13 (cf. v.l. 12). — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> सौबलेयेन(for स सौबलेन). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> सर्वेश्च (for सहितस्). — <sup>a</sup>) = 12<sup>b</sup>. K<sub>2</sub> गच्छाम; D<sub>5</sub> गच्छाम (for गच्छेम).

14 For T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> cf. v.l. 12. — Before 14, D<sub>2</sub> ins. कर्ण उ°. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3</sub>. 5 अहमच विनिश्चित्य; G<sub>2</sub>. 4 अहं चाप्य(G<sub>4</sub> अहमप्य)नुगच्छामि. — <sup>b</sup>) = 7<sup>d</sup>. Dn D<sub>4</sub> G<sub>1</sub>. 3 (second time) च (for वा). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 B D G<sub>3</sub> (second time) कल्यम् (for काल्यम्). — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> (first time) om. 14<sup>d</sup>. K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> ξ (for ξ).

15 °) Ś1 K1. 2. 4 Dc D2. 8 T2 G1. 2 M2 च (for त्र). — b) D1 तु (for च). D1 M1 °सत्तम. — c) B1

मे (for बो). — <sup>d</sup>) Śi K2 तद् (for तं). Śi K2 Dc2 Dn2 न्यात् (for न्याः). Śi K1. 2 तव (for सह-).

16 °) K<sub>3</sub> B D (except D<sub>2</sub>. 3) G<sub>2</sub>. 3 M<sub>2</sub> वचो (for ततो). — b) K<sub>1</sub>. 2 निशाम्य. Tı वचनं प्रति. — d) Śı °याख्य (for °नीय).

17 B4 om. (hapl.)  $17^b-19^a$ . — d)  $S_1$  Ks. 4 De Ds. 5 अभ्यगात; K1. 2 D2 अन्नवीत् (for अभ्ययात्).

18 B<sub>4</sub> om. 18 (cf. v.l. 17); K1. 2 D<sub>2</sub> om. (hapl.) 18<sup>ab</sup>. — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 3 वाक्यम् (for इदम्). — <sup>c</sup>) Dc M<sub>1</sub> यस; T<sub>1</sub> नस् (for Sयं). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> Dc T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M जनाधिप; B<sub>2</sub> नरेश्वर; T<sub>2</sub> नराधिप.

19 = 23. B<sub>4</sub> om. 19<sup>a</sup> (cf. v.l. 17). — b) Dc<sub>2</sub> D<sub>5</sub> G<sub>2</sub>. 4 त्वत्प्रतीक्ष्या. T G<sub>1</sub>. 2. 4 M महा(G<sub>1</sub>° ही) भुज (for नरा°). — b) B<sub>4</sub> वनं प्रति (for न संज्ञायः).

20 T<sub>2</sub> om. 20<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) G<sub>4</sub> उचितां. B<sub>4</sub> तु; T<sub>1</sub> ते (for हि). — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub>. 4 M घोषयात्रा. G<sub>1</sub>. 2. 4 न संशयः (for विशां पते). — <sup>c</sup>) B<sub>4</sub> त्वां च (by transp.); D<sub>2</sub> D<sub>2</sub> M च त्वा; T<sub>2</sub> चोक्ते; G<sub>2</sub> चेत्त्वां. K<sub>4</sub> त्वत्पिता; G<sub>1</sub> स्विता (for त्वां पिता). — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> त्वामचु (for समचु ).

21 a) K<sub>1. 4</sub> B<sub>4</sub> D (except D<sub>2. 8. 5</sub>) G<sub>2. 8</sub> M<sub>2</sub> तु (for तौ). — b) K<sub>3</sub> श्रिक्तौ; B<sub>1</sub> श्रिक्षो. — c) K<sub>2</sub> D<sub>2</sub> गंधार-राज:. B<sub>1</sub> सुबल: (for शकुनि:). — d) S (except G<sub>3</sub>) इत्यु (for प्रत्यु ). B<sub>1</sub> शकुनि: प्रत्यु वाच ह.

22 °) G1 [S]थ (for Sa). K4 D2. 8 महान् (for मया). — K4 om. (? hapl.) 22°-23d. — °) Ś1 K2 D5 वो; T2 G1 वै (for नो). — d) B4 Dn D3 बोध; D1

C. 3. 14817 B. 3. 238, 22 K. 3. 239, 22 अनुज्ञास्यति नो राजा चोदयिष्यति चाप्युत ॥ २२ घोषा द्वैतवने सर्वे त्वत्प्रतीक्षा नराधिप । घोषयात्रापदेशेन गमिष्यामो न संग्रयः ॥ २३ ततः प्रहसिताः सर्वे तेऽन्योन्यस्य तलान्ददुः। तदेव च विनिश्चित्य ददृशुः कुरुसत्तमम्।। २४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२७ ॥

# 299

वैशंपायन उवाच।
धृतराष्ट्रं ततः सर्वे ददशुर्जनमेजय।
पृष्ट्वा सुखमथो राज्ञः पृष्टा राज्ञा च भारत।। १
ततस्तैर्विहितः पूर्व समङ्गो नाम बळ्ळवः।
समीपस्थास्तदा गावो धृतराष्ट्रे न्यवेदयत्।। २

नोद°; D2 मोद° (for चोद°). K1. 3 D1 वा (for च). D1 पुनः; G1 [अ]च्युत (for [अ]प्युत).

23 = 19. K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1</sub> om. 23 (for K<sub>4</sub> of. v.l. 22); Dc om. 23<sup>ab</sup>. — b) B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> G<sub>4</sub> त्वस्रतीक्ष्या. T G<sub>2</sub>. 4 M जनाधिप; G<sub>1</sub> महीसुज. — d) G<sub>1</sub>. 4 गमिष्याम; G<sub>5</sub> मि. S (except G<sub>8</sub>) सर: प्रति (for न संशय:).

24 b)  $K_4$   $T_1$  ह्यन्यो°;  $B_4$  अन्यो° (for तेSन्यो°).  $K_{1-3}$   $T_1$  बलान्;  $K_{1m}$   $T_2$   $G_2$ . 4 तलं (for तलान्). — °)  $K_3$   $D_2$ . 3 तहैव;  $D_5$  तहेवं.  $K_3$ . 4  $D_{1-3}$ . 5 तु (for च).  $T_1$  स (for  $G_7$ ).

Colophon. Bs reads it in marg. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Ks. 4 B Dc Dns D1-8. 5 M2 शोषयात्रा. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 309; Dn (Dn1 marg.) 237 (Dn2 236); D1 240; TG1 228; G2. 4 M 230 (M2 232). — Śloka no.: Dn 24; D1 23.

## 228

1 b) M1 दङ्घा ते (for दहगुर्). T1 पृथिवीपति (for जनमे°). — c) S1 K1.2 B1.8m.4 Dc2 D1.2 T1 G3 दृष्ट्या; K4 D8 पृष्टः; M स्पृष्ट्या (for पृष्ट्या). K1 G1 राजा; K4 D2.8 जा (for °जः). — d) B2 D5 पृष्टो; B3 (m as in text).4 G1 पृष्ट्या.

2 a) Ds सर्व ; M2 पूर्व ( for पूर्व ). — b) K1. 4 संगमो ;

अनन्तरं च राघेयः शक्कनिश्च विश्वां पते । आहतुः पार्थिवश्रेष्ठं धृतराष्ट्रं जनाधिपम् ॥ ३ रमणीयेषु देशेषु घोषाः संप्रति कौरव । स्मारणासमयः प्राप्तो वत्सानामपि चाङ्कनम् ॥ ४ मृगया चोचिता राजन्नस्मिन्काले सुतस्य ते ।

 $G_2$ . 4 संगवो (for समङ्गो).  $K_1$  वहुभः;  $M_2$  पहुवः (for बहुवः). —  $T_2$  om.  $2^c-4^b$ . — c)  $D_2$   $G_4$  तथा (for तदा).  $S_1$   $K_2$   $D_5$  गा वै;  $T_1$  गोपं (for गावो).

3  $T_2$  om. 3 (cf. v.l. 2). — b)  $T_1$   $G_4$  M महारथ:;  $G_{1.2}$  महाबल: (for विशां पते). — c)  $K_3$   $D_1$  पांडव° (for पार्थिव°). — d)  $S_1$   $K_1$ . 2 नराधिपं;  $D_2$   $T_1$  जनेश्वरं (for जना°).

4 T2 om. 4<sup>ab</sup> (cf. v.l. 2). — b) K1 (marg. sec. m.) घोषान्; M2 घोरा: (for घोषा:). M1 पार्थिव (for कौरव). — c) Ś1 K1. 2 Dn D4. 6 स्मारणे; B1 T1 G1. 2 M2 स्मरणा-; D1 स्मरणो (for स्मारणा-). Ś1 संशय: (for-समय:). % Cn: स्मारणे स्मरणहेती कर्मणि। गवां संख्यापूर्वकं वयोवर्णनातिनाम्नां लेखने। स्मारणासमय इति गौडा: पठन्ति।% — d) K3. 4 (m as in text) D1 कांचनं; B4 चांकने; T2 G2. 4 चांकितं; G1 चांकितं (for चाङ्कनम्).

5 °) Ś1 K2. 4 (m as in text) Dn1 D6. 6 T1 M2 चोदिता (for चोचिता). — °) D1. 4. 6 G1. 2 तिसान् (for असान्). G2 छोके (for काछे). K4 तु तस्य (for सु°). Ś1 ह (for ते). — °) Ś1 K1. 2 गमने. — °) B1-3 Dn D4. 6 G3 समजु°; T1 तदनु° (for त्वमनु°).

6 °) K<sub>1</sub> शोभनं (for °ना). — °) B Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>2.8</sub> हि (for च). K<sub>1.2</sub> परिस्क्षणं (for समवे°). D<sub>2</sub> गवां चैवमवेक्षणं; G<sub>1</sub> गवानां च समीक्षणं. — °) K<sub>2</sub> B<sub>3</sub> D<sub>4</sub> M विस्तंभस्तु; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> सविश्रंभे (G<sub>1</sub> °भो); G<sub>2.4</sub> सु(G<sub>4</sub> स)-विस्तंभ्य. Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2.4</sub> D<sub>8.5</sub> च (for तु). K<sub>1</sub> Dc D<sub>1.2</sub> कर्तव्यो; G<sub>4</sub> कर्तव्यं (for गन्तव्यो). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> वछभानां;

# दुर्योधनस्य गमनं त्वमनुज्ञातुमहिसि ॥ ५ धृतराष्ट्र उवाच ।

मृगया शोभना तात गवां च समवेक्षणम् ।
विश्रम्भस्तु न गन्तव्यो बछ्ठवानामिति सारे ॥ ६
ते तु तत्र नरव्याघाः समीप इति नः श्रुतम् ।
अतो नाभ्यनुजानामि गमनं तत्र वः स्वयम् ॥ ७
छद्मना निर्जितास्ते हि कर्शिताश्च महावने ।
तपोनित्याश्च राघेय समर्थाश्च महारथाः ॥ ८
धर्मराजो न संकुध्येद्भीमसेनस्त्वमर्पणः ।
यज्ञसेनस्य दुहिता तेज एव तु केवलम् ॥ ९
यूयं चाप्यपराध्येयुर्दर्पमोहसमन्विताः ।
ततो विनिर्दहेयुस्ते तपसा हि समन्विताः ॥ १०

अथ वा सायुघा वीरा मन्युनाभिपरिष्ठुताः।
सिंहता बद्धनिस्त्रिंशा दहेयुः शस्त्रतेजसा ।। ११
अथ यूयं बहुत्वात्तानारभध्वं कथंचन।
अनार्य परमं तत्स्यादशक्यं तच्च मे मतम् ॥ १२
उपितो हि महाबाहुरिन्द्रलोके धनंजयः।
दिव्यान्यस्त्राण्यवाप्याथ ततः प्रत्यागतो वनम् ॥ १३
अकृतास्त्रेण पृथिवी जिता वीभत्सुना पुरा।
किं पुनः स कृतास्त्रोऽद्य न हन्याद्वो महारथः॥ १४
अथ वा मद्धचः श्रुत्वा तत्र यत्ता भविष्यथ।
उद्विप्रवासो विश्रमभाद्दःखं तत्र भविष्यति॥ १५
अथ वा सैनिकाः केचिदपकुर्युर्युधिष्ठिरे।
तदबुद्धिकृतं कर्म दोषसुत्पादयेच वः॥ १६

C. 3. 14835 B. 3. 239. 16

T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> पांडवानाम् (for बळवानाम्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 स्मरन्; B<sub>4</sub> श्रुतं; S (except G<sub>3</sub>) सा ह (for सारे).

7 °) K<sub>3. 4</sub>m D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> हि; G<sub>1. 2. 4</sub> M<sub>1</sub> [S]पि (for तु). — °) B<sub>2. 4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub> ततो (for अतो). T<sub>2</sub> हि (for आिभ-). — °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> यत् (for नः).

8 a) T1 आत्मना; G4 जिह्मिता (for छद्मना). B1. 3 Dn D4. 6 T1 G1 ते तु; B2 तत्र; B4 सर्वे; M1 तेपि (for ते हि). — b) Ś1 B1. 2 किपिताक्ष; D1 गताक्षेत्र. T1 तु (for च). B4 तथा वने. — cd) T1 नीतिज्ञाक्षेत्र राधिय समर्थाश्चेत्र भारत.

9 K<sub>3</sub> om. 9. — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> [अ]पि; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> तु (for न). K<sub>2</sub>. 4 D<sub>3</sub>. 3. 5 संकुप्येद् (for संकुध्येद्). — <sup>b</sup>) Dc [अ]म-धितः (for [अ]मर्षणः). T<sub>1</sub> भीमो नित्यममर्षणः. — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> तेजसा सा (for तेज एव).

10 Ks transp. 10<sup>ab</sup> and 10<sup>cd</sup>. — a) K1. 2 एवं (for यूयं). Śi K1. 2. 4 D4. 6 [अ]पराधेयुर्; Ks हि राधेय; B1 [अ]पराधेयुर् (for [अ]पराध्येयुर्). T2 यूयं च पुनराधेय. — b) D1 अर्थ° (for दर्प°). — T1 om. (hapl.) 10<sup>cd</sup>; B1 reads it in marg. — d) B4 M [अ]भि-; G1 च (for हि).

11 b) Ś1 K1. 2. 4 D2. 5 'समीरिता: (for 'परिश्वता:).
— c) M1 वर्मिणो (for सहिता). — d) K2 तत्र (for सख-).

12  $^{ab}$ )  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$  2 तानालभेयु:  $(K_2$   $^a\dot{\imath})$ ;  $K_8$  तान्नारभेधनं;  $K_4$  च नाक्षिपध्वं;  $B_1$  तानाकृतध्वं;  $B_2$  तु ताल्लभधनं;  $B_3$   $D_6$   $D_4$   $^a$  तान्ना $(B_3$   $D_4$   $^a$  ना)रभेरन्;  $D_1$  ताना $(D_{12}$   $^a$  जा)िक्षपंत: (!);  $D_{1-8}$  तान्नाक्षिपधनं;  $D_5$  तान्नाक्षिपेयु:;  $T_1$  तान्नापराध्यन्;  $T_2$  तान्नालंबध्वं;  $G_1$  न नापराध्रं;  $G_{2-4}$  तान्नारभ $(G_4$   $^a$ )धनं;  $M_1$  तानपराध्यान्; some printed ed. तानिभ

यात; only  $M_2$  तानारभध्वं (as in text)!  $B_4$  अथ यूयं वहून्वाहूनारभेरन्कथंचन. —  $^c$ )  $T_2$   $G_1$ . 2.4 अन्यायं;  $M_2$  अनाप्यं (for अनार्यं).  $T_2$   $G_2$  M च परं;  $G_4$  च वनं (for परमं).  $K_4$  De  $D_5$   $T_1$   $G_2$ . 4 तस्मात् (for तत्स्यात्). —  $^d$ )  $T_1$  तक्ष शक्यं;  $T_2$   $G_1$  क्षमं शक्यं;  $G_2$ . 4 M तदशक्यं (for अशक्यं तच्). Dn  $D_4$ . 6  $G_3$  a (for a).

13 °) B1 उषित्वा. — b) K4 B1 इंद्रलोकं; T1 स्वर्गलोकं (for इन्द्रलोकं). — °) Ś1 K1. 2. 4 D3 सर्वाणि (for दिव्यानि). K3 D1 चावाप्य; T1 [अ]थावाप्य; T2 G1 संप्राप्य (for [अ]वाप्याथ).

14 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> भीताः सा (for पृथिवी). — °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> वयं (for जिता). Ś1 K<sub>1-8</sub> तदा (for पुरा). — °) K<sub>2</sub> सुकृतोस्त्रो (for सकृतास्त्रो). G<sub>4</sub> हि (for S<sub>2</sub>). — °) T G<sub>1. 2. 4</sub> नि- (for न). G<sub>1</sub> व (for वो). M<sub>2</sub> न तु हन्यो महारथः.

15 °) D1 G2. 4 यहचः (for म°). Ś1 K1. 2 अथ महचनं श्रुत्वा. — b) T1 यञ्च; G3 यंता; G4 यात्वा (for यत्ता). — T2 G1 om. (? hapl.) 15cd. — c) B3 D6 D4. 6 G3 °वासे; D5 °वाचो; T1 °वासा (for °वासो). Ś1 K1. 2 T1 G2. 4 विस्त(Ś1 °श्र) इधाद्; B1-3 D6 D4. 6 G3 विश्रं (D4. 6 °स्तं)भो; M1 विस्तंभाद्. G2. 4 उद्विमा वासविस्त्रद्धाद्. — d) Ś1 दु:खात्; M1 वासं; M2 वासास् (for दु:खं). T1 G2. 4 गमिष्यथ (for भवि°).

16 b) K3 उप°; Dc अपा° (for अप°). K4 B D (except D1-3.5) G3 युधिष्टरं; T1 महात्मसु. — °) T1 G1. 4 तदा° (for तद°). — d) Ś1 K1. 2 थेस्टि; B2 D4. 6

3. 3. 14836 3. 3. 239. 17 (, 3. 240. 17 तस्माद्गच्छन्तु पुरुषाः स्मारणायाप्तकारिणः । न ख्यं तत्र गमनं रोचये तव भारत ॥ १७ दाक्कनिरुवाच ।

धर्मज्ञः पाण्डवो ज्येष्ठः प्रतिज्ञातं च संसदि ।
तेन द्वादश वर्षाणि वस्तव्यानीति भारत ।। १८
अनुवृत्ताश्च ते सर्वे पाण्डवा धर्मचारिणः ।
युधिष्ठिरश्च कौन्तेयो न नः कोपं करिष्यति ।। १९
मृगयां चैव नो गन्तुमिच्छा संवर्धते भृशम् ।
स्मारणं च चिकीर्षामो न तु पाण्डवदर्शनम् ।। २०
न चानार्यसमाचारः कश्चित्तत्र भविष्यति ।
न च तत्र गमिष्यामो यत्र तेषां प्रतिश्रयः ।। २१

वैशांपायन उवाच।

एयमुक्तः शकुनिना धृतराष्ट्रो जनेश्वरः।
दुर्योधनं सहामात्यमनुजज्ञे न कामतः॥ २२
अनुज्ञातस्तु गान्धारिः कर्णेन सहितस्तदा।
निर्ययौ भरतश्रेष्ठो बलेन महता दृतः॥ २३
दुःशासनेन च तथा सौबलेन च देविना।
संदृतो श्रातृभिश्चान्यैः स्त्रीभिश्चापि सहस्रशः॥ २४
तं निर्यान्तं महाबाहुं द्रष्टुं द्वैतवनं सरः।
पौराश्चानुययुः सर्वे सहदारा वनं च तत्॥ २५
अष्टौ रथसहस्राणि त्रीणि नागायुतानि च।
पत्तयो बहुसाहस्रा द्याश्च नवतिः श्वताः॥ २६

G3 ° येत; B4 ° येतु; T G1. 2. 4 M ° येत् (for ° येच). T1 G1. 2. 4 M तव; T2 तदा (for व:).

17 °) T<sub>1</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M तस्मादन्ये (G<sub>2</sub> °-्नय-) नरा यांतु; T<sub>2</sub> तस्मादन्यो नरो यातु. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2. 8</sub> D<sub>4. 6</sub> T G<sub>4</sub> स्मर-णाय. D<sub>5</sub> सकारणाः; T<sub>2</sub> [आ]त्तकारणात्; G<sub>1</sub> [अ]धिकारिणः; G<sub>4</sub> [आ]त्तकारिणः. — <sup>c</sup>) G<sub>2. 4</sub> स्वयं न (by transp.). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> B<sub>4</sub> D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> रोचते. D<sub>6</sub> D<sub>1</sub> तत्र (for तव).

18 Dc2 om. 18 (with the ref.). — a) S (except G3) पांडवश्रेष्टः. — b) K2 प्रतिज्ञाते; T1 G2. 4 ज्ञातश्र; T2 G1 परिज्ञातश्र. — c) T1 ततो (for तेन).

19 °) Ś1 K2 T2 G2 ° वता ° (for ° वृत्ता °). K4 D3 T1 G2. 4 M तं (for ते). — °) Ś1 K1-3 Dc D1. 2. 5 पांड वं ° चारिणं. — °) K1 B1-3 Dn D1. 4-6 G तु (for च). — °) Ś1 नर:; T1 न व: (for न नः).

20 K<sub>3</sub> om. (hapl.) 20°-21°. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> एव; K<sub>4</sub> अपि; B<sub>4</sub> D<sub>1-8.5</sub> S (except G<sub>3</sub>) चापि (for चैव). — °) B<sub>1.8</sub> Dn D<sub>1.4.6</sub> G<sub>8</sub> संवतेते. B<sub>2</sub> इच्छा संप्रति वर्तते. — °) B<sub>2.8</sub> M<sub>2</sub> स्मारणां; D<sub>1</sub> T G<sub>4</sub> स्मरणं. B<sub>1.8.4</sub> D (except D<sub>3.8.5</sub>) G<sub>8</sub> तु (for च). B<sub>2</sub> D<sub>2</sub> करिष्यामो (for चिकीपीमो). G<sub>1</sub> स्मरणाच विकषीमो. — °) T<sub>2</sub> न न: (for न तु). G<sub>1</sub> वयं पांडवनंदनं.

21 Ks om. 21<sup>ab</sup> (cf. v.l. 20); D<sub>1</sub> om. 21<sup>abc</sup>. — b) Dc कचित् (for कश्चित्). T<sub>1</sub> अत्र. G<sub>4</sub> गिम (for भिव<sup>o</sup>). — c) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> न च तन्न (G<sub>1</sub> ° न्ना) समाचारो. — d) D<sub>2</sub> तन्न (for यन्न). D<sub>1</sub> समा<sup>o</sup>; D<sub>5</sub> परि (for प्रति<sup>o</sup>).

22 b) T G1. s जनाधिप: (T1 ° प) (for जनेश्वर:).
— cd) T1 दुर्योधनः सहामात्यः (sic) अनुज्ञेयोथ कामतः.

24 °) K1. 2 B D6 T G1 तदा (for तथा). — b) B2 सीबलेयेन (for °लेन च). B1-3 Dn D4. 6 G3 धीमता (for देविना). — c) Dc2 आवृतो; T G1. 2. 4 M2 संवैश्व; M1 सर्वशो (for संवृतो). S (except G3 M2) सार्ध (for चान्यै:). — d) T G1. 2. 4 चैव (for चापि).

25 T2 om. 25° b. — °) Ś1 K4 D3 तं निर्यातं; D1 निर्यातं तं. — b) D1 G2 दृष्ट्वा (for दृष्टुं). K2 शरं; D5 प्रति (for सर:). — °) T2 G1 निर्ययु: (for [अ]नुययु:). — °) G2 दार- (for दारा). S (except G3 M1) बलं (for वनं). Ś1 K1. 2 गता:; K4 D3 गतं; Dc हि तत्; D1 यतः (for चत्).

26 b) Bs M नागशतानि (for नागायु°). — °) B4 पत्तिनो; T1 पत्त्यश्च; G1. 2. 4 M2 पत्तिश्च; M1 पत्तीनां (for पत्त्यो). Ś1 K2 T1 G2. 4 शत (for बहु°). T2 पत्तिः शतः सहस्राणि. — d) Ś1 हयाश्चा; T1 यानं च; T2 G1 हयानां. K4 D1. 2 T1 G4 नवति; T2 तावितः; M2 तावती (for नवितः). S (except G3) शतं.

27 °) = 3. 231. 10°. Śi °वंशा°; Ki. 2 B Dc Dn D4. 6 T2 G1-3 M2 °वंशा° (Ki [sup. lin. sec. m.] Dc °वंषा°); K4 D3 °वंश्या° (for °वंश्या°). — b) Śi वाणिजो.

28 °) Bs Dc S (except Gs M1) प्रयाते (for °गे). S (except Gs M1) नृपती (for °ते:). — b) Ś1 K1. s transp. सुमहान् and अभवत्. — c) T1 °बाहोर् (for °वायोर्). — d) Ś1 K Ds. s उद्धृतस्य; T G1. 4 M1 उत्थि;

<sup>23 &</sup>lt;sup>a</sup>) K<sub>3</sub>. 4 च (for तु). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> गांधार:. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तत: (for तदा). — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> °श्रेष्ठ (for °श्रेष्ठो). — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> सौबल्लेन समावृत:.

शकटापणवेश्याश्च विणजो बन्दिनस्तथा।
नराश्च मृगयाशीलाः शतशोऽथ सहस्रशः।। २७
ततः प्रयाणे नृपतेः सुमहानभवत्स्वनः।

प्रावृपीव महावायोरुद्धतस्य विश्वां पते ।। २८ गन्यृतिमात्रे न्यवसद्राजा दुर्योधनस्तदा । प्रयातो वाहनैः सर्वेस्ततो द्वैतवनं सरः ।। २९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टार्विशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २२८ ॥

## २२९

## वैशंपायन उवाच।

अथ दुर्योधनो राजा तत्र तत्र वने वसन् । जगाम घोषानभितस्तत्र चक्रे निवेशनम् ॥ १ रमणीये समाज्ञाते सोदके समहीरुहे । देशे सर्वगुणोपेते चक्रुरावसथं नराः ॥ २ तथैव तत्समीपस्थान्प्रथगावसथान्बहृन् । कर्णस्य शकुनेश्वेव भ्रादणां चैव सर्वशः ॥ ३ ददर्श स तदा गावः श्रतशोऽथ सहस्रशः । अङ्केरुक्षेश्व ताः सर्वा लक्षयामास पार्थिवः ॥ ४ अङ्करामास वत्सांश्व जज्ञे चोपसृतास्त्विप । बालवत्साश्व या गावः कालयामास ता अपि ॥ ५ अथ स स्मारणं कृत्वा लक्षयित्वा त्रिहायनान् ।

C. 3. 14854 B. 3. 240. 6

G2 M2 रूक्षि° (for उद्ध°).

29 °) K4 [S] भ्यवसद्; D5 T1 निवसन् (for न्यवसद्).

- b) K1 G4 तथा (for तदा). - °) D5 साध (for सर्वेस). - d) D5 यतो; M2 तदा (for ततो).

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K B D G3 M2 घोषयात्रा. — Adhy. name: G1 घोषयात्राप्रयाणं; M2 दुर्योधननिर्याणं. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 310; Dn (Dn1 marg.) 238 (Dn2 237); D1 241; T G1 229; G2. 4 M 231. — Śloka no.: Dn 29; D1 28.

## 229

- 1 °) Ś1 जघान (for जगाम). <sup>d</sup>) Ds प्रतिश्रयं (for निवेशनम्).
- 2 °) K4 D3 समे ज्ञाते. T G1. 2. 4 M देशेभि(T1 हि; G1. 2. 4 च)रमणीये च. b) T2 G1. 2 सोदके समभूतले. c) T1 G4 M तस्य; T2 तथा; G1 अत्र; G2 तत्र (for देशे). Ś1 T G1. 2 M1 'पेतं (for 'पेते). d) Dn आवस्थान् (!).
- 3 T<sub>2</sub> om. 3<sup>ab</sup>. <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> D<sub>1</sub> तत्रेव तत्; B<sub>1</sub> तत्र तत्र; M<sub>2</sub> तथापि तत् (for तथैव तत्ः). . B D<sub>4</sub>. 6 S (T<sub>2</sub> om.) °पेन्यान् (for °पस्थान्). — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> प्रधाना (for पृथगां).

- °) K<sub>3</sub> D<sub>1.2</sub> कर्णश्च शकुनिश्चेव; T<sub>2</sub> बहुंस्तथेव कर्णस्य. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-8.5</sub> अपि; G<sub>2.4</sub> M चास्य (for चैव). Ś<sub>1</sub> संघशः; T<sub>2</sub> सर्वथा (for सर्वशः).
- 4 °) K<sub>5</sub> D<sub>1</sub> दहरो स; B<sub>4</sub> स ददर्श (by transp.); S (except G<sub>5</sub>) प्रश्ंतस्ते. Ś1 K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 5 ततो (for तदा). Ś1 K<sub>1</sub> (before corr.). 2. 5 De D<sub>5</sub> मा नै; D<sub>1</sub> G<sub>5</sub> माश्च (for गावः). M<sub>2</sub> om. (hapl.) 4<sup>c</sup>-7<sup>b</sup>. c) K<sub>1-3</sub> D<sub>5</sub> लक्ष्येश्च; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> अक्षेश्च; G<sub>2</sub> वक्षसि (for लक्षेश्च). T<sub>1</sub> तान्सर्वाञ् (for ताः सर्वा). d) T<sub>1</sub> शतशोथ सहस्रशः (= 4<sup>b</sup>).
- 5 M<sub>2</sub> om. 5 (cf. v.l. 4). ") G<sub>3</sub>. 4 अंकयाताः सवरसाश्च. b) K<sub>4</sub> D<sub>4</sub> यज्ञे; G<sub>2</sub> राज्ञा; G<sub>4</sub> राज्ञे (for जज्ञे). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 8 D<sub>1</sub>. 2. 8 (sup. lin.). 6 G<sub>8</sub> चोपहृतानिष (K<sub>1</sub>. 8 ° तांस्त्विष); K<sub>2</sub>. 4 ° शृ(K<sub>4</sub> ° शृ)तांस्त्विष; B<sub>1</sub>. 8 Dn D<sub>4</sub>. 6 ° स्तांस्त्विष; B<sub>2</sub>. 4 ° स्तांस्त्विस (B<sub>4</sub> ° यि); D<sub>3</sub> (orig.) ° हृतामिष; T G<sub>1</sub>. 2. 4 चोपा(T<sub>1</sub> चैवा ; G<sub>2</sub>. 4 चापा)स्वतास्त्रिष; M<sub>1</sub> चोपस्ता अषि; only De as in text! D<sub>1</sub> om. (hapl.) 5<sup>cd</sup>. °) K<sub>1</sub>. 2 गावश्च; D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> या गाश्च (for या गावः). d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>3</sub>. 4. 6 कल्यामास; T<sub>1</sub> दर्शया ; G<sub>1</sub> दमया ; G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> गणया .
- 6 M<sub>2</sub> om. 6 (cf. v.l. 4). °) Ś1 K<sub>1</sub>. 2 Ds. 8 G<sub>1</sub>. 2. 4 सं- (for स). K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 स्मरणं; B<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> M<sub>1</sub> स्मारणां. °) G<sub>1</sub> सर्वस्यापि (for लक्षयित्वा). D<sub>5</sub> त्रिहायनं. T<sub>2</sub> (corrupt) तपांस्थायाति भानवान्. °) B<sub>1</sub> ततो (for वृतो). °) B<sub>1</sub> Dn<sub>3</sub> G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> व्याह(B<sub>1</sub> ° च)रत्

3. 3. 14854 3. 3. 240. 6 4. 3. 241. 6 वृतो गोपालकैः ग्रीतो व्यहरत्कुरुनन्दनः ॥ ६ स च पौरजनः सर्वः सैनिकाश्र सहस्रज्ञः । यथोपजोषं चिक्रीडुर्वने तस्मिन्यथामराः ॥ ७ ततो गोपाः प्रगातारः कुशला नृत्तवादिते । धार्तराष्ट्रसुपातिष्ठन्कन्याश्रेव खलंकृताः ॥ ८ स स्त्रीगणवृतो राजा प्रहृष्टः प्रद्दौ वसु । तेभ्यो यथाईमन्नानि पानानि विविधानि च ॥ ९ ततस्ते सहिताः सर्वे तरसून्महिषान्मृगान् । गवयर्श्ववराहांश्र समन्तात्पर्यकालयन् ॥ १० स ताञ्शौरविनिर्मिन्दन्गजान्बभ्नन्महावने । रमणीयेषु देशेषु ग्राह्यामास वै मृगान् ॥ ११ गोरसाजुपयुञ्जान उपभोगांश्र भारत । पश्यन्सुरमणीयानि पुष्पितानि वनानि च ॥ १२ मत्तभ्रमरज्ञष्टानि वर्हिणाभिरुतानि च ॥ अगच्छदानुपूर्व्येण पुण्यं द्वैतवनं सरः ॥ ऋद्धा परमया युक्तो महेन्द्र इव वज्रभृत् ॥ १३ यदच्छया च तदहो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ईजे राजर्षियज्ञेन सद्यस्केन विशां पते ॥ दिव्येन विधिना राजा वन्येन कुरुसत्तमः ॥ १४ कृत्वा निवेशमभितः सरसस्तस्य कौरवः ॥ द्रौपद्या सहितो धीमान्धर्मपत्त्या नराधिपः ॥ १५ ततो दुर्योधनः प्रेष्यानादिदेश सहानुजः ॥ आक्रीडावसथाः क्षिप्रं क्रियन्तामिति भारत ॥ १६ ते तथेत्येव कौरव्यसुक्त्वा वचनकारिणः ॥

(for ब्यहरत्).

7 M<sub>2</sub> om. 7<sup>ab</sup> (cf. v.l. 4). — <sup>a</sup>) G<sub>4</sub> ° जनाः सर्वे. — <sup>b</sup>) G<sub>4</sub> चैव सर्वेशः (for च सह°). — <sup>c</sup>) K<sub>8</sub>. 4 D<sub>2</sub> ° योगं (for ° जोषं). — <sup>d</sup>) Dc<sub>1</sub> M<sub>2</sub> नराः (for [अ]मराः).

8 °)  $B_1$  प्रणेतारः;  $M_2$  प्रशास्तारः (for प्रगा°).  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 ततोध्व( $T_2$  °ध्वं)गमनात् ( $G_1$  °न-) श्रांतं. — b)  $K_1$  Dn  $D_1$ . 5. 6 नृत्यवादने;  $K_2$  नृत्तवादने;  $K_4$  B  $D_0$   $D_{2-4}$  नृत्यवादिते;  $T_1$  नृत्यवादिनः;  $G_8$ . 4 नृत्य( $G_4$  °त्त)वादितेः. — b)  $B_4$  सहस्रशः (for स्वलं).

9 a) Śi K Di-8. 5 स्त्रीपरिवृतो; Bi. 2. 4 Dc2 Dn G3 स्त्रीगणा. — b) T2 वसुधायां तदा ददी. — c) Di यथार्थम् (for 'हंम्). G4 इष्टानि (for अन्नानि). — d) Bi पेयानि; De दानानि (for पा.). K4 D2. 3 विविधानि बहूनि च.

10 b) B<sub>1</sub> वने (for मृगान्). — °) T<sub>1</sub> गवयाश्व°. — d) K<sub>1</sub>. 4 B<sub>4</sub> D<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 ° वारयन् (for ° कालयन्).

11 a) K2 De शताज; T1 शतं; G2 त्रसाज; G4 स्रसाज् (for स ताज्ञ). K1. 2 विभिन्नांगान्; B De Dn D4. 6 G8 विनिभिद्य (for भिन्दन्). — b) K2 निम्न; D3 तत्र; D5 बद्धान्; T2 G1 वद्धा (for बभ्नन्). B De Dn D4. 6 G8 गजांश्च सुबहून्वने. — d) T G1. 2.4 M प्राह्यकश(T1 G1 °च्छ)तशो स्नान्.

12 °) \$1 K2 B4 D6 G1 उपभुंजान; K8 अपि युंजान. — °) K1 B Dn D4. 6 स; T2 च (for सु.). G1. 2. 4 अप-स्यद्रमणी °. — °) B Dn D4. 6 G3 वनान्युप (B4 तानि तानि); T1 सरांसि च (for पुष्पितानि).

13 Dc2 T1 M2 om. (hapl.) 13ab. — a) K1. 2 D1

° घुष्टानि. — b) K4 D1 बहणाभिरु°; B2 वनान्युपवनानि च (cf. v.l. 12). — c) B2. 3 आगच्छद्. K3. 4 Dc2 D1-3 G3 आ(D2. 3 अ)नुपूर्वण. — d) Ś1 रम्यं (for पुण्यं). — After 13<sup>cd</sup>, B2. 3 (om. line 2) Dn D4. 6 G3 ins.: 1103\* मत्तअमरसंजुष्टं नीलकण्ठरवाकुलम् ।

मत्त्रभरसञ्ज्य नालकण्ठरवाकुलम् । सप्तच्छदसमाकीर्णं पुंनागवकुलैर्युतम् ।

— \*) B4 सर्ग्या (for ऋद्ध या). — ') Ś1 K1 (marg. sec. m. as in text) चापभृत; G2. 4 वज्रध्क (for वज्रभृत्).

14 a) B D (except D<sub>1-3.5</sub>) G<sub>8</sub> तन्नस्थो (for तदहो). — b) S (except G<sub>8</sub>) राजो (for पुन्नो). — c) G<sub>1</sub> इष्ट्वा (for ईजे). Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-8.6</sub> सन्नेण (for प्याने). — a) B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-8.6</sub>) G<sub>2.8</sub> साद्यस्केन; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> स्वकाम्येन; B<sub>4</sub> M सद्यसेन. — c) K<sub>4</sub> D<sub>2.8</sub> M<sub>1</sub> राजन्; B Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> चैव (for राजा). — f) K<sub>8.4</sub> B<sub>1.8.4</sub> D (except D<sub>5</sub>) G<sub>8</sub> M<sub>2</sub> कुरसत्तम. — After 14, S (except G<sub>8</sub>) ins.:

1104\* विद्वद्भिः सहितो धीमान्त्राह्मणैर्वनवासिभिः।

15 b) K3 सरसस्तत्र; D1 तत्सरस्तत्र. B2 भारतः; B4 केशव; Dn D6 G3 कीरव. — c) G2 श्रीमान् (for धीमान्). — d) Dn D3 नराधिप; S (except G3) महामनाः (T1 वपाः). — After 15, G1 ins.:

1105\* भीमार्जुनयमैः साधै सराभ्याशे तदावसत्।

16 °)  $K_4$   $D_4$  प्रेक्षा ( $D_4$  °क्ष्या)न्;  $B_2$  प्रैड्यान्. —  $^b$ )  $B_8$  सहानुगः;  $D_1$  सहस्रशः (!);  $T_1$   $G_4$  सहानुजैः;  $G_1$  विशां पते; M सहानुगैः. —  $^c$ )  $B_2$  शीप्रं (for क्षिप्रं).  $T_1$   $G_2$ .  $^4$  M आक्रीडावसथाञ्जीग्रं. —  $^d$ )  $K_8$ .  $^4$   $D_{1-8}$  क्रियताम्.  $T_1$ 

चिकीर्षन्तस्तदाक्रीडाञ्जग्युर्देतवनं सरः ॥ १७ सेनाग्रं धार्तराष्ट्रस्य प्राप्तं द्वैतवनं सरः ॥ प्रविश्चन्तं वनद्वारि गन्धर्वाः समवारयन् ॥ १८ तत्र गन्धर्वराजो वै पूर्वमेव विश्वां पते ॥ कुवेरभवनाद्राजन्नाजगाम गणावृतः ॥ १९ गणेरप्सरसां चैव त्रिद्शानां तथात्मजैः ॥ विहारशीलः क्रीडार्थं तेन तत्संवृतं सरः ॥ २० तेन तत्संवृतं दृष्ट्वा ते राजपरिचारकाः ॥ प्रतिजग्युस्ततो राजन्यत्र दुर्योधनो नृपः ॥ २१ स तु तेषां वचः श्रुत्वा सैनिकान्युद्धदुर्मदान् ॥ २१ स तु तेषां वचः श्रुत्वा सैनिकान्युद्धदुर्मदान् ॥ २२

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राज्ञः सेनाग्रयायिनः ।
सरो दैतवनं गत्वा गन्धर्वानिद्मञ्चवन् ॥ २३
राजा दुर्योधनो नाम धृतराष्ट्रसुतो बली ।
विजिहीर्षुरिहायाति तद्र्थमपस्पत्त ॥ २४
एवस्रक्तास्तु गन्धर्वाः प्रहसन्तो विशां पते ।
प्रत्यञ्चवंस्तानपुरुपानिदं सुपरुषं वचः ॥ २५
न चेतयति वो राजा मन्द्रचुद्धिः सुयोधनः ।
योऽस्मानाज्ञापयत्येवं वश्यानिव दिवौकसः ॥ २६
यूयं सुमूर्षवश्चापि मन्द्रप्रज्ञा न संश्चयः ।
ये तस्य वचनादेवमसान्त्र्त विचेतसः ॥ २७
गच्छत त्वरिताः सर्वे यत्र राजा स कौरवः ।

C. 3. 14879 B. 3. 240. 30 K. 3. 241. 30

G1. 2. 4 M कुरुध्वं सरसोभित:.

17 °) T<sub>2</sub> तत्; M<sub>1</sub> तं (for ते). B<sub>4</sub> तथोवाच (for तथेस्येव). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तथेस्युक्तेति (K<sub>1</sub> °क्ते तु) वचनं. — °) K<sub>3</sub> G<sub>1</sub> तथा (for तदा). K<sub>2-4</sub> B<sub>1</sub>. 4 Dc D<sub>1-6</sub> G<sub>1</sub> क्रीडां (for [आ]क्रीडाञ्च).

18 Ś1 K1. 2 om. 18<sup>ab</sup>. B Dn D4-6 transp. 18<sup>ab</sup> and 18<sup>cd</sup>. — <sup>a</sup>) B4 सोपश्यद्; T2 सनागं (for सेनाग्रं). — <sup>b</sup>) K3 पुर:; Dc D1-8. 6 तदा (for सर:). — <sup>c</sup>) Ś1 K1. 2 प्रविशंतो; K3 D2 शत्तद्; K4 शञ्जु. Ś1 नवहारि; K2 G1. 5 वनं हारि; B1-3 Dc वनहारं; T2 वनं राजन्. — <sup>d</sup>) K4 B2 समवाकिरन्; Dc प्रत्यवारयन्.

19 <sup>a</sup>) D1 अन्न, and <sup>°</sup>राजा (for तन्न, and <sup>°</sup>राजो).

— <sup>c</sup>) K<sub>8</sub> D1 <sup>°</sup>भुवना <sup>°</sup> (for <sup>°</sup>भवना <sup>°</sup>). — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> [अं]गनावृत:; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 जना <sup>°</sup>; M गणान्वित: (for गणावृत:).

20 b) Śi महात्मजै:; Ki तथैव च; Bi तथानुजै: (for तथातमजै:). — c) Śi विहारशैल:; Bi त्रिहायनीनां; Ti विहारशिलं; Gi शैलै:; Gi शिले: S (except Gi) श्ली हों

21 °) Ś1 K D1-3. 5 ततस्; T G1. 2 तैश्च (for तेन). D2 ते संवृते (for तत्संवृतं). — °) Ś1 K D1-3. 5 प्रतिषिद्धा गता राजन्. — <sup>d</sup>) T1 M यतो (for यत्र). T1 [S]भवत् (for नृप:). — After 21, K4 D1-3 ins.:

1106\* ते समेत्य तदा प्रोचुर्गन्तुं नैवोपलभ्यते । रक्षितं बहुभिः शूरे राजन्हैतवनं सरः । ;

while B1. 3 ins.:

1107\* न्यवेदयंस्ततो राज्ञे गन्धर्वास्तत्र भारत ।

22 °) Śi ते (for स). — Śi om. (hapl.) 226-23°.

— b) T2 G1 सामर्थो वाहिनीं तदा.

23 Śi om.  $23^a$  (cf. v.l. 22). —  $^a$ ) De Ds ततस् (for तस्य). Ki.  $_2$  ते तु तस्य वचः श्रुत्वा. —  $^b$ ) =  $29^b$ . Śi सेनानुयायिन:; Bs  $^a$ श्रगामिन:; Mi  $^a$ श्रयोधिन:. —  $^c$ ) Ki स च (for सरो). —  $^d$ ) Ki Dci Ds अववीत् (for अञ्चवन्).

24  $^{b}$ )  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}_{1}$ . 2 धार्तराष्ट्रो महाबल:. —  $^{c}$ )  $\acute{K}_{1}$   $D_{5}$   $T_{1}$   $\acute{M}$  विजिगीपुर्;  $T_{2}$   $G_{1}$ . 2. 4 चिक्रीडिपुर् (for विजिहीपुर्).  $G_{4}$   $\acute{G}_{5}$   $G_{5}$   $G_{7}$   $G_{7}$  G

25 a) K1. 8 Dc2 उक्त्वा (for उक्तास्). D1 च (for तु). — b) B4 प्रहसंति. T1 पुन: पुन: (for विशां पते). — d) B1. 8. 4 Dn D4. 6 G8 हि; Dc D5 T1 M2 स; T2 G1 ते (for सु-).

26 T<sub>2</sub> om. 26<sup>ab</sup>. Before 26, B<sub>2-4</sub> D<sub>5</sub> ins. गंधर्वा ऊचु:. — <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> न वेदयति; D<sub>5</sub> न चिंतयति; D<sub>5</sub> न च जानाति (for न चेत°). B<sub>2</sub> ते; M<sub>2</sub> वे (for वो). — <sup>b</sup>) G<sub>5</sub> मंदबुद्धे. T<sub>1</sub> स बालिशः (for सुयो°). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> सो; D<sub>6</sub> ये (for यो). K<sub>4</sub> विज्ञापयति; D<sub>6</sub> आज्ञापयंति. K<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> [ए]व; D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> [ए]ष (for [ए]वं). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> वन्यानिव; B<sub>5</sub> D<sub>11</sub> n<sub>5</sub> G<sub>5</sub> वैद्या°.

27 °) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub> चैव (for चापि). — °) Ś1 विचेतसः (for न संशयः). — °) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> ते तस्य; Dc यत्तस्य; G<sub>2. 4</sub> एतस्य. Ś1 K<sub>1. 2</sub> स्वस्मान् (for अस्मान्). K<sub>5</sub> Dc D<sub>5</sub> G<sub>2. 4</sub> ब्रूथ; B<sub>5</sub> (m as in text) आत्थ; D<sub>5</sub> क्रूर (for ब्रूत). B<sub>3</sub> विशेषतः (m विचेतसः as in text).

28 °) K2 B Dn D4. 6 G3 गच्छध्वं. — b) Ś1 K1. 2

C. 3. 14879 B. 3. 240. 30 K. 3. 241. 30 द्वेष्यं माद्येव गच्छध्वं धर्मराजनिवेशनम् ॥ २८ एवम्रक्तास्तु गन्धर्वे राज्ञः सेनाग्रयायिनः ।

# संप्राद्रवन्यतो राजा धृतराष्ट्रसुतोऽभवत् ॥ २९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोन्त्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२९ ॥

## 230

## वैदांपायन उवच।

ततस्ते सहिताः सर्वे दुर्योधनम्रुपागमन् । अञ्चवंश्र महाराज यद्चुः कौरवं प्रति ॥ १ गन्धर्वेर्वारिते सैन्ये धार्तराष्ट्रः प्रतापवान् । अमर्षपूर्णः सैन्यानि प्रत्यभाषत भारत ॥ २ शासतैनानधर्मज्ञान्मम विप्रियकारिणः । यदि प्रक्रीडितो देवैः सर्वैः सह शतकृतुः ॥ ३ दुर्योधनवचः श्रुत्वा धार्तराष्ट्रा महाबलाः । सर्व एवाभिसंनद्धा योधाश्रापि सहस्रशः ॥ ४ ततः प्रमध्य गन्धर्वास्तद्धनं विविधुर्बलात् । सिंहनादेन महता प्रयन्तो दिशो दश् ॥ ५ ततोऽपरेरवार्यन्त गन्धर्वैः कुरुसैनिकाः । ते वार्यमाणा गन्धर्वैः साम्नेव वसुधाधिप । ताननादृत्य गन्धर्वास्तद्धनं विविधुर्महत् ॥ ६

सुयोधनः (for स की°). — °) Śı शीव्रमद्येव;  $K_1$  हेषसस्येव;  $K_2$  4  $T_1$  हेष्यम्( $T_1$ °मा)द्येव; B  $D_0$   $D_1$   $D_4$  6  $G_8$  न ( $B_4$  स) चेद°;  $D_2$  हेषाद्या°;  $D_3$  हेषान्मा°.  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 यथा ना गच्छताद्येव ( $G_2$ . 4 °त हैतं). —  $G_1$ 0  $G_2$ 0 °निकेतनं.

29 °)  $T_2$   $G_1$  ते सर्वे (for गन्धर्वे). — b) =  $23^b$ .  $D_2$ . s राज- (for राज्ञः).  $K_2$  सेनानुयायिनः;  $M_1$  सेनाग्रयोधिनः. — c)  $K_4$  ततो (sup. lin. यतो as in text). — d)  $D_c$  धार्तराष्ट्रस्ततोभवत्.

Colophon. Dn1 reads it in marg. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य; D1 वन (!). — Sub-parvan: K3. 4 B D G1. 3 M2 घोषणात्रा. — Adhy. name: T2 द्वेतवनयात्रा. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 311; Dn 239 (Dn2 238); D1 242; T1 G1 231; T2 G2 230; G4 M 232. — Śloka no.: Dn D1. 6 31.

## 230

- 1  $^{a}$ )  $D_{5}$  च;  $G_{2}$  तै: (for ते).  $^{c}$ )  $D_{02}$   $D_{8}$  अन्नवंश्च.  $B_{1}$  महाराजं.  $^{d}$ )  $K_{4}$   $B_{4}$  की रवान्त्रति.
- 2 b) T1 [अ]त्यमर्षणः (for प्रतापवान्). °) K1 °पूर्वः (m पूर्णः as in text). Ś1 K1. 2 सैन्यानां (for °नि). D1 अमर्षवशमापन्नः.

3 °) K<sub>8</sub>. 4 B<sub>1</sub> [ए]तान् (for [ए]नान्). — <sup>cd</sup>) Śī यद्यपि क्रीडतो; K<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 यदि विक्रीडते (K<sub>1</sub> 'डतो; G<sub>1</sub>. 2. 4 'डिते); B Dc Dn D<sub>1</sub>. 2. 5. 6 T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> यदि प्रक्रीडते (B<sub>1</sub>. 2 Dc<sub>1</sub> D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> 'डतः; Dn 'डिते); D<sub>3</sub> यदत्र क्रीडिते; D<sub>4</sub> यदि प्रक्रीडने. B D (except D<sub>1</sub>-8. 8) G<sub>3</sub> transp. देवै: and सर्वे:. S (except G<sub>3</sub>) श्वीपतिः (for शतकतुः). — After 3, G<sub>2</sub>. 4 ins.:

1108\* वयमत्र यथात्रीताः क्रीडिप्यामो निरन्तरम्।

- 4 °) K3 M2 एवाति ; T2 -भावेन ; G1 एवापि ; G2. 4 एव हि ( for एवाभि -). Ś1 K1 (marg. sec. m. as in text). 2 °संपन्ना ( for °संनद्धा ). d) M1 यौधा ° ( for योधा °).
- 5 °) Śi Ki. 2 तत्र (for ततः).  $B_{1-3}$  Dn D4. 6 G3 सर्वास्तान् (for गन्धर्वान्).  $^{b}$ ) G1 बळं प्रवि (for तहनं वि°).  $D_{3}$  महत् (for बळात्).  $^{d}$ )  $D_{3}$  प्रयंति.
- 6 °) Śi Ki (before corr.). 2 परम; Ti परेर् (for [अ]परेर्). b) Śi 'नंदनाः; K2 'संगकाः; D2 'सत्तमाः (for 'सैनिकाः). After 6°b, S (except G2) ins.:

1109\* साम्नेव तत्र विकान्ता मा साहसमिति प्रभो।

- Śi Ki om.  $6^c-7^b$ ; B<sub>2</sub> om.  $6^d-7^b$  and reads instead  $9^d-10^d$  (for the first time), repeating the lines in their proper place.  $^{\prime}$ ) K<sub>3</sub> D<sub>1-8</sub> awig (for Heg.).
- 7 Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> B<sub>2</sub> om.  $7^{ab}$  (cf. v.l. 6). <sup>a</sup>) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2. 5 न वाचा (by transp.); D<sub>3</sub> न चाव<sup>-</sup>. — <sup>b</sup>) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) वार्यमाणा: (for धाते<sup>o</sup>). — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> T<sub>1</sub>

यदा वाचा न तिष्ठन्ति धार्तराष्ट्राः सराजकाः।
ततस्ते खेचराः सर्वे चित्रसेने न्यवेदयन्।। ७
गन्धर्वराजस्तान्सर्वानत्रवीत्कौरवानप्रति।
अनार्याञ्जासतेत्येवं चित्रसेनोऽत्यमर्षणः।। ८
अजुज्ञातास्तु गन्धर्वाश्चित्रसेनेन भारत।
प्रगृहींतायुधाः सर्वे धार्तराष्ट्रानिमद्रवन्।। ९
तान्दृष्ट्वा पततः शीघान्गन्धर्वानुद्यतायुधान्।
सर्वे ते प्राद्रवन्संख्ये धार्तराष्ट्रस्य पञ्चयतः।। १०
तान्दृष्ट्वा द्रवतः सर्वान्धार्तराष्ट्रस्य पञ्चयतः।। १०
तान्दृष्ट्वा द्रवतः सर्वान्धार्तराष्ट्रस्य पञ्चतः।। ११
आपतन्तीं तु संप्रेक्ष्य गन्धर्वाणां महाचम्म्।
महता शरवर्षण राधेयः प्रत्यवारयत्।। १२

क्षुरप्रेविंशिकेर्महोर्वत्सदन्तैस्तथायसैः ।
गन्धर्वाञ्चतशोऽभ्यञ्गलॅलघुत्वात्स्तनन्दनः ॥ १३
पातयन्नुत्तमाङ्गानि गन्धर्वाणां महारथः ।
क्षणेन व्यधमत्सर्वा चित्रसेनस्य वाहिनीम् ॥ १४
ते वध्यमाना गन्धर्वाः स्तपुत्रेण धीमता ।
भूय एवाभ्यवर्तन्त शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १५
गन्धर्वभृता पृथिवी क्षणेन समपद्यत ।
आपतिद्धमहावेगैश्वित्रसेनस्य सैनिकैः ॥ १६
अथ दुर्योधनो राजा शकुनिश्रापि सौवलः ।
दुःशासनो विकर्णश्च ये चान्ये धृतराष्ट्रजाः ।
न्यहनंस्तत्तदा सैन्यं रथैर्गरुडनिस्तनेः ॥ १७
भूयश्च योधयामासुः कृत्वा कर्णमथाग्रतः ।

C. 3. 14898 B. 3. 241, 19 K. 3. 242, 19

खचरा: (खे°). — d) M1 सेनं (for सेने).

13 D6 om. 13°-14°. — °) Ś1 K1-3 D1. 2 निश्तिर्; K4 Dc D3. 5 S (except G3) विविधेर् (for विशिषेर्). Ś1 बहुर; K3 धुद्रैर; G1 M2 फहुर् (for अहुर्). B2 धुरै: धुरभैविशिखेर्. — °) Ś1 K Dc D1-3. 5 दहायुधः (Dc D1 °धेः); M2 तथायुधेः (for तथायसैः). — °) Ś1 K2. 4 B1 [S]भ्याहन्; K1 [S]भ्यहनत्; K3 B4 D1. 5 निश्नन्; Dc चाश्नन्; Dn1 [S]भिन्नन्; D2 [S]भ्यसन्; T1 द्यान्, G4 न्यान् (for [S]भ्यन्न्).

14 D6 om. 14 abc (cf. v.l. 13). — c) K2 विधिमत्; D5 [अ] ब्यथयत् (for ब्यधमत्). G2. 4 सेनां (for सर्वां). — d) K3 D1. 2 सैनिकान्; G2. 4 संयुगे (for वाहिनीम्).

15 G1 transp. 15<sup>ab</sup> and 15<sup>cd</sup>. — ab) D3 युध्य° (for वध्य°). B4 समरे (for गन्धर्वाः). D2 ते वध्यमानाः कर्णेन गंधर्वा युद्धकोविदाः; G1 गंधर्वाः सूतपुत्रेण धीमता भूय एव तु. — °) K2 [अ]भि°; T1 [अ]न्व° (for [अ]भ्य°). G1 वध्यमाना न्यवर्तेत.

16 b) B4 प्रत्यदृश्यत (for समप°).

17 <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ततो (for अथ). — b) S (except G<sub>3</sub>) शकुनिश्च महारथ:. — e) K<sub>3</sub> B<sub>2.4</sub> D<sub>3.5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> न्यहनंत (for °नंस्तत्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>1.2</sub> ते (for तत्). D<sub>5</sub> तथा; G<sub>1</sub> महा (for तर्।). — f) B<sub>3</sub> D<sub>5</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> शरे (for रथे).

 $18^{-6b}$ ) S (except  $G_8$   $M_1$ ) सैन्यमायो( $G_1$  °न्यं तं बा)- धितं दृष्ट्वा कर्णो राजञ्चमिषतः. — °)  $B_{1-8}$  D (except  $D_{1-8.6}$ )  $G_8$  रथसंघेन;  $G_1$  श्रारवर्षेण (for रथघोषेण). —  $^d$ )  $S_1$   $K_{1.2}$  ह्य( $S_1$  °या)रावेण;  $D_1$   $D_{2.6}$  रथचारेण;  $S_1$  (except  $G_8$ ) योधयामास (for हयचारेण).  $G_1$   $G_2$   $G_3$ 

<sup>8</sup> b) G<sub>1</sub> कौरवं (for °वान्). — G<sub>1</sub> om. 8°-10b. — °) K<sub>3</sub> Dn D<sub>1-4</sub>. 6 G<sub>3</sub> [ए]तान्; B<sub>1</sub>. 4 [ए]नान्; B<sub>2</sub> [ए]ति (for [ए]वं). — d) K<sub>1</sub> [ऽ]स्यम°; Dn<sub>1</sub> ह्यम° (for [ऽ]त्यम°).

<sup>9</sup> G1 om. 9 (cf. v.l. 8). — a) G4 चित्रसेन (for अनुज्ञाता); see below. K3. 4 B Dn D1. 3-6 G3 च (for तु). G4 गंधर्व. — K1. 2 om. 9bc. — b) G4 अनुज्ञानेन (for चित्रसे). — a) Ś1 K B4 Dc D1. 2. 5 उपा; T G2. 4 M समा (for अभि).

<sup>10</sup> G<sub>1</sub> om.  $10^{ab}$  (cf. v.l. 8). For B<sub>2</sub> cf. v.l. 6. — a) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3</sub>. 5 द्ववतः (for पततः); cf. v.l. 11. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> सर्वान्; K<sub>2</sub>. 3 Dc D<sub>1-3</sub>. 5 द्यूरान्; B<sub>4</sub> संख्ये; T M<sub>1</sub> शीघं (for शीघान्). — D<sub>2</sub> om.  $10^{b}$ – $11^{a}$ . — a) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. a M<sub>2</sub> संघे (for संख्ये). Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> B<sub>4</sub> Dc D<sub>1</sub>. a. a संप्रद्वत् (B<sub>4</sub> प्राद्ववच्च) चमूः सर्वा; K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. a (both times). a Dn D<sub>4</sub>. a G<sub>3</sub> प्राद्ववंसे (K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> ते प्राद्ववन्) दिशः सर्वे. — a) = a. a3. a31. a4. Dc धीमतः (for प्रयतः).

<sup>11</sup> D<sub>2</sub> om. 11<sup>a</sup> (cf. v.l. 10). — 11<sup>ab</sup>=3. 231. 2<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> ह्या तान् (by transp.). G1 M<sub>2</sub> पतत: (for द्वत:); cf. v.l. 10. Dc D<sub>1</sub>. s श्रूरान्; G<sub>1</sub> शीम्रं (for सर्वान्). — G<sub>1</sub> om. (hapl.) 11<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) B<sub>2</sub>. s Dn D<sub>6</sub> G<sub>8</sub> राधेयस्तु (for वैकर्तनस्). — 11<sup>d</sup>=3. 231. 2<sup>d</sup>.

<sup>12 °)</sup> Śі Кі. ३ च (for तु).  $K_{1.2}$  तत्रैव; De संवेक्ष्य; S (except  $G_3$ ) तां प्रेक्ष्य. — °) Śі  $K_2$  समवाकिरत्;  $K_{1.3.4}$  De  $D_{1-3.5}$  समवारयत्.

.3.14898 .3.241.19 .3.242.20 महता रथघोषेण हयचारेण चाप्युत ।
वैकर्तनं परीप्सन्तो गन्धर्वान्सम्वारयन् ॥ १८
ततः संन्यपतन्सर्वे गन्धर्वाः कौरवैः सह ।
तदा सुतुमुलं युद्धमभवछोमहर्षणम् ॥ १९
ततस्ते मृद्वोऽभूवन्गन्धर्वाः शरपीडिताः ।
उच्चक्रुशुश्र कौरव्या गन्धर्वान्प्रेक्ष्य पीडितान् ॥ २०
गन्धर्वास्तासितान्दष्ट्वा चित्रसेनोऽत्यमर्षणः ।
उत्पपातासनात्कुद्धो वधे तेषां समाहितः ॥ २१
ततो मायास्त्रमास्थाय युयुधे चित्रमार्गवित् ।
तयामुद्धन्त कौरव्याश्रित्रसेनस्य मायया ॥ २२
एकैको हि तदा योधो धार्तराष्ट्रस्य भारत ।

पर्यवर्तत गन्धवैद्शिभिद्शिभिः सह ॥ २३ ततः संपीड्यमानास्ते बलेन महता तदा । प्राद्रवन्त रणे भीता यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ २४ भज्यमानेष्वनीकेषु धार्तराष्ट्रेषु सर्वशः । कर्णो वैकर्तनो राजंस्तस्यौ गिरिरिवाचलः ॥ २५ दुर्योधनश्च कर्णश्च शक्कनिश्चापि सौबलः । गन्धवीन्योधयांचकुः समरे भृश्चविश्वताः ॥ २६ सर्व एव तु गन्धवीः शतशोऽथ सहस्रशः । जिघांसमानाः सहिताः कर्णमभ्यद्रवन्नणे ॥ २७ असिभिः पड्डिशैः शूलैर्गदाभिश्च महाबलाः । स्तपुत्रं जिघांसन्तः समन्तात्पर्यवारयन ॥ २८

 $G_1$ . 2. 4  $M_2$  चाच्युत: (for चाप्युत). — f)  $K_1$ . 2  $B_1$   $D_1$   $D_2$ . 4. 6  $G_3$  समवाकिरन् (for समवारयन्). S (except  $G_3$ ) गंधवी: प्रस्( $G_1$  पर्य) वारयन् .

19 °) K4 T2 G1. 2. 4 ते न्यप°; D1 सैन्येप° (for संन्यप°). — b) T2 G1. 2. 4 कौरवं प्रति (for °वै: सह). — °) Ś1 K Dc D1-8. 5 ततः सु; T1 G2. 4 M अथासीत; T2 G1 तदा सा (for तदा सु.). Dc2 D2 तुमळं. — d) T1 G4 M उभयो: (for अभवत). T G1. 2. 4 रोम° (for लोम°).

20 °) Śi Ki. ३ तु (for ते). Ki Di भूत्वा; D3 भूता (for ऽभूवन्). — °) Bi राजगुसा (for उच्चुकुछु °). Ki (marg. sec. m.) वा सर्वे (for कीरन्या). — °) B2 वीक्ष्य (for प्रेक्ष्य).

21 °) G4 ताडिता (for त्रासिता ). — °) K1 [S] स्य ; B Dn हा ; G4 [S] प्य (for Sत्य ). — °) Ś1 महाकुद्धो ; K1. 2 तदा कुद्धो (for [आ] सनाःकुद्धो ). — व) T1 समुद्यतः (for समा ).

22 °) Ś1 K1. 2 आसाद्य; K4 D3 T1 G2. 4 M आदाय; D5 आच्छाद्य; G1 आश्रिस (for आस्थाय). T2 ततो मायाः समाहत्य. — After 22°, T2 G1. 2. 4 ins.:

1110\* तेन मुक्ताः शरा घोराः सूर्यरिश्मसमप्रभाः। वियत्संछादयामासुर्ने ववौ तत्र मारुतः। हस्त्यारोहा हताः पेतुईस्तिभिः सह भारत। हयारोहाश्च सहयै रथैश्च रिथनस्तथा। पत्तयश्च यथा पेतुर्विशस्ताः शरबृष्टिभिः।

- °) K3 D1. 3 ततो °; Dc2 तथा °; M1 तदा ° (for तया °).
K2 T2 G1 मुझंति (for [अ] मुझन्त). K1 की रव्य; B1 ते सर्वे.
23 °) Dn एकेकश्च (!); D4. 6 °कस्य; T2 G1 °कं हि

(for °को हि). K2 G1. 4 तथा; Dc2 महा ; D2 यदा; T1 समं (for तदा). B1 Dc युद्धे; D1 वीरो; D2. 3. 6 G1. 2. 4 योधा; T2 M2 योधा (for योधो). — b) Ț1 M1 दुर्मते: (for भारत). — c) K3 D3. 6 G3 °वर्तत; T G1. 2. 4 M °वार्थ- (T2° वार्य)त (for °वर्तत). Dc गंधवी. — d) S (except G3) युधि (for सह).

24 a) Śi Ki. 2 तन्न (for तत:). B4 [अ] नु- (for सं-).

- b) Śi Ki. 2 D5 युद्धे तस्मिन्महाबल्धेः. — T2 om. 24°d.

- c) Gi प्राद्धवंश्चः; M2 व्यद्धवंत. Śi Ki. 2 रणे वीरा; B4 वने वीरा; D2 रणे नीता. — d) Śi Ki. 2 B Dc D5 येन (for यन्न). Dn D4. 6 G3 ये न (Dn1 च) राजिङ्मिगीषवः (Dn जीषवः!).

25 °)  $G_{2.4}$  धक्ष्यमाणे (for भज्ये).  $\acute{S}_1$   $K_{1.2}$  सैन्येषु;  $T_2$  सर्वेषु;  $G_1$  [अ]नेकेषु (for [अ]नीकेषु). — b)  $B_4$  धार्तराष्ट्रस्य.  $K_4$  सर्वतः;  $B_2$  भारत. — c)  $T_1$   $M_2$  वीरः (for राजन्).  $G_{2.4}$  वैकर्तनो महाराज.

26 °) T1 [अ]पि (for the first च). T1 M2 कीरव्यः; T2 G1. 2. 4 तेजस्वी (for कणेश्व). — °) B Dn D4. 6 T2 G1-3 °न्योधयामासुः. — °) T1 सर्वे च (for समरे). K1. 8 B1 मृशविक्षिताः; D62 विकृताः; D1 भीक्षिताः; D2. 3 वीक्षिताः; S (except G3) शरविक्षताः.

27 °) D3 च (for तु). — °) S (except G3) सं रब्धाः (for सहिताः). — °) Some MSS. अभ्यद्भवद् .  $M_1$  कर्णमेवामिदुदुवुः.

28 °) T G1. 4 M1 पहसै:. T G1 खड़ैर् (for ग्रूलैर्).

- b) K2 महाबल; K3 D6 वल:; B1 T2 रथा: (for बला:).

B4 गदामुषलकंपनै:; D2 गदाभि: परिवैस्तथा. - °) K4 D3

अन्येऽस्य युगमन्छिन्दन्ध्वजमन्ये न्यपातयन् । ईषामन्ये हयानन्ये स्तमन्ये न्यपातयन् ॥ २९ अन्ये छत्रं वरूथं च बन्धुरं च तथापरे । गन्धर्वा बहुसाहस्नाः खण्डशोऽभ्यहनत्रथम् ॥ ३० ततो रथादवण्छत्य स्तपुत्रोऽसिचर्भभृत् । विकर्णरथमास्थाय मोक्षायाश्वानचोदयत् ॥ ३१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३० ॥

# २३१

वैशंपायन उवाच ।
गन्धर्वेस्तु महाराज भग्ने कर्णे महारथे ।
संप्राद्रवचम्ः सर्वा धार्तराष्ट्रस्य पश्यतः ॥ १
तान्दृष्ट्वा द्रवतः सर्वान्धार्तराष्ट्रान्पराञ्जसान् ।
दुर्योधनो महाराज नासीत्तत्र पराञ्जसाः ॥ २

तामापतन्तीं संप्रेक्ष्य गन्धर्वाणां महाचमूम् । महता शरवर्षेण सोऽभ्यवर्षद्रिंदमः ॥ ३ अचिन्त्य शरवर्षे तु गन्धर्वास्तस्य तं रथम् । दुर्योधनं जिघांसन्तः समन्तात्पर्यवारयन् ॥ ४ युगमीषां वरूथं च तथैव ध्वजसारथी ।

C. 3. 14917 B. 3. 242. 5 K. 3. 243. 5

सूर्यं° (for सूत°). —  $^{d}$ )  $B_{1-3}$  Dn  $D_{4}$ . 6  $G_{3}$  °वाकिरन् (for °वारयन्).

29 K<sub>3</sub> om. (hapl.) 29. — a) Śi K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> [आ]युधम्; M<sub>2</sub> ध्वजम् (for युगम्). Śi आछिद्य; K (K<sub>3</sub> om.)
D<sub>5</sub> आछिदन्. D<sub>2</sub> अन्ये युगं समाछिदन्; G<sub>2</sub>. 4 अन्ये स्यंदनमाछिदन्. — b) G<sub>2</sub>. 4 दव° (for न्य°). Śi ध्वजमन्येन
पातयन्; B<sub>4</sub> ध्वजमागत्य पात°. — D<sub>2</sub> G<sub>1</sub> om. 29°d. — Śi
K<sub>1</sub>. 2 read 29°d after 30. — °) Śi येवाम्; B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>
M<sub>1</sub> ह्वान्; B<sub>2</sub>. 3 ह्वान् (for ह्वाम्). — d) D<sub>1</sub> न्यवारयन्;
G<sub>2</sub> न्यपाट° (for न्यपात°).

30 °) D<sub>6</sub> अन्ये यंत्रं; T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> छन्नसन्ये (by transp.).

— b) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub> D<sub>1-3</sub>. <sub>5</sub> कवचं च; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> बभंजुश्च (for बन्धुरं च). — B D<sub>2</sub> ins. after 30° : S (except G<sub>3</sub>), after 30:

1111\* प्रगृहीतायुधा वीराश्चित्रसेनपुरोगमाः। T G1. 2. 4 ins. after 30° :

 $1112^*$  अन्ये संपूर्णयामासुश्चके चाक्षी तथापरे। —  $^d$ ) = (var.) 3. 231.  $5^d$ . N Gs तिलक्षो (for खण्डको).  $\acute{S}_1$  K<sub>1</sub>. 2 व्या( $\acute{S}_1$  व्य)हनन्; K<sub>3</sub> G1 [S]स्यहरन्; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 8 T<sub>2</sub> न्यहनन्; B Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs व्यधमन् (for Sस्यहनन्). T<sub>2</sub> धनुः; G1. 4 M<sub>1</sub> रणे (for रथम्). After 30,  $\acute{S}_1$  K<sub>1</sub>. 2 read  $29^{cd}$ ; while S (except G<sub>3</sub>) ins.  $1111^*$ .

31 <sup>a</sup>) G1 अवस्कंद्य (for 'डुत्य). — <sup>b</sup>) Ś1 K1. 2 'धृत्; D5 'धृक् (for 'भृत्). T2 G1. 2. 4 [S]पि भारत (for Sसिचर्मभृत्). — After 31<sup>ab</sup>, T G1. 2. 4 ins.:

1113\* अंसावलम्बितधनुर्धावमानो महाबलः।

[ T  $G_1$  अधोव (for अंसाव ).  $T_3$  रथः (for वलः).] — °)  $\acute{S}_1$  K  $D_2$   $D_{1-3}$ . 5 आरुह्य (for आस्थाय). —  $^6$ )  $K_1$  स रथाश्वान्;  $D_5$  दिन्यानश्वान् (for मोक्षायाश्वान्).  $K_4$   $D_2$ . 5 अनोदयत् (for अचोदयत्).  $K_3$  आत्ममोक्षाय नोदयत्.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 D6 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B D G1. 3 M2 घोषयात्रा. — Adhy. name: G1 कर्णपलायनं; M2 कर्णपराजयः. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 312; Dn1 (marg.). ns 240; Dn2 239; D1 243; T1 232; T2 G1 231; G2 230 (as in text); G4 M1 233; M2 135 (sic). — Śloka no.: Dn1. ns 31; Dn2 32.

## 231

1 °) D<sub>2</sub> प्रदुतेश्च (for गन्धवेंस्तु). — b) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> transp. भन्ने and कर्णे. — c) K<sub>1</sub>. ३ संप्राद्ववन्; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 प्राद्ववन् (D<sub>2</sub> 'स्सा) (for संप्राद्ववन्). — 1<sup>d</sup>=3. 230. 10<sup>d</sup>.

2  $2^{ab}=3.230.11^{ab}$ . — <sup>a</sup>)  $G_4$  विद्वतः (for द्वतः).  $D_2$  शूरान् (for सर्वान्). — <sup>b</sup>)  $T_1$  M योधसुख्यान्पराजितान्. — <sup>c</sup>)  $B_1$ . 4  $D_4$ . 6  $G_4$  महाराजो. — <sup>d</sup>) = 3.230.  $11^d$ .  $B_1$  तव (for तत्र).  $G_4$  पराझुखी.

3 d) Det D1. 2. 4 अरिंदम; T2 अमर्षण: (for अरिंदम:).

4 °) Ś1 ते; K1. 2. 4 Ds. 5 तं; K3 D1. 2 T G3. 4 तद् (for तु). — °) Ds जिघांसंतं.

C. 3. 14917 B. 3. 242. 5 K. 3. 243. 5 अश्वांस्त्रिवेणुं तल्पं च तिल्ञोऽभ्यहनन्नथम् ॥ ५ दुर्योधनं चित्रसेनो विरथं पतितं श्ववि । अभिद्वत्य महाबाहुर्जीवग्राहमथाग्रहीत् ॥ ६ तिस्मन्गृहीते राजेन्द्र स्थितं दुःशासनं रथे । पर्यगृह्वन्त गन्धर्वाः परिवार्य समन्ततः ॥ ७ विविंशतिं चित्रसेनमादायान्ये प्रदुद्वदुः । विन्दानुविन्दावपरे राजदारांश्च सर्वशः ॥ ८ सैन्यास्तु धार्तराष्ट्रस्य गन्धर्वैः समिद्धताः । ५ पूर्व प्रभग्नैः सहिताः पाण्डवानभ्ययुस्तदा ॥ ९

शकटापणवेश्याश्च यानयुग्यं च सर्वशः। शरणं पाण्डवाञ्चग्रुहिंयमाणे महीपतौ ॥ १० श्रियदर्श्वनो महाबाहुर्धार्तराष्ट्रो महाबलः। गन्धवेँहिंयते राजा पार्थास्तमनुधावत ॥ ११ दुःशासनो दुर्विषहो दुर्भुखो दुर्जयस्तथा। बद्धा हियन्ते गन्धवेँ राजदाराश्च सर्वशः॥ १२ इति दुर्योधनामात्याः क्रोशन्तो राजगृद्धिनः। आर्ता दीनस्वराः सर्वे युधिष्ठिरसुपागमन्॥ १३ तांस्तथा व्यथितान्दीनान्भिक्षमाणान्युधिष्ठिरम्।

5 ° D3 च बाहुं (for वरूथं). —  $^b$ ) K4 D1. 3 G1. 2. 4 ° सारिथम्; D5 ° सारिथान्. —  $^c$ ) D5 अश्वं; G1 नहवं (for अश्वान्). K2 D1 ° नेणु- (for ° नेणुं). S (except G3) अश्वं (for तहवं). —  $^d$ )=(var.) 3. 230.  $30^d$ . B4 S (except G3) शतको (for तिलक्षो). Ś1 हयहनद्; K1 हयहर्न्; K2 निहनन्; K3 [S] भ्यहर्न्; K4 B Dn D2 ह्यधमद्; D1. 3 T2 G1. 2 M2 [S] भ्यहर्न्; T1 ह्याहन्न् (for Sभ्यहर्न्). Ś1 K D1 रथात्; B Dc Dn D4. 6 शरें: (for रथम्).

6 °)  $G_4$  आरोप्य स महाबाहुर् (cf. 1114\*). —  $^b$ )  $D_1$  पातितं. — °)  $K_1$  De महाबाहु;  $M_2$  ° बाहुं (for ° बाहुर्). —  $^d$ ) T  $G_1$ .  $_2$  केशपक्षे तथा (for जीवग्राहमथ).  $G_4$  M अगृह्यत (for अथाग्रहीत्). — After 6, S (except  $G_3$ ) ins.:

#### 1114\* तस्य बाहू महाराज बद्ध्वा रज्ज्वा महारथम्। आरोप्य स्वं महाराज चित्रसेनो ननाद ह।

[(L. 1) T<sub>2</sub> transp. बाहू and बद्ध्वा; G<sub>1</sub> transp. बद्ध्वा, and रज्ज्वा. — (L. 2) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> आरोप्य तं महाबाहुज्ञ्.]

- 7 °)  $K_{3}$ . 4  $B_{1}$ . 3  $D_{02}$   $D_{13}$   $D_{2}$ . 4  $T_{2}$   $G_{3}$  राजेंद्रे;  $T_{1}$   $M_{1}$  कौरब्धे (for राजेन्द्र). °)  $B_{2}$  दुर्योधनं (for दुःशा°).  $K_{2}$  रथं;  $K_{3}$  रणं;  $B_{3}$   $D_{1}$ . 2  $M_{2}$  रणे (for रथे). °)  $B_{4}$  पर्यगृद्धंत;  $D_{1}$  प्रत्यगृद्धंत. °)  $T_{1}$  सहस्रशः (for समन्ततः).
- 8 ° ) K4 D1 T G4 विविश्वतिश; B1-3 Dn D6 G3 M2 ° शित-. K1 चित्रसेन; B1.2 Dn D4.6 G3 ° सेनाव्. ७) Ś1 चाचायाग्ने (sic); Dc2 चादायान्ये (for आदायान्ये). K3 B1-3 D (except D3.6) G3 वि° (for प्र°). °) B1 [अ]परी (for [अ]परे).
- 9 ° ) Ks Dc D1. 5 योधा: ; B Dn D4 Gs सैन्यं ; T1 G2. 4 M सेना: (for सैन्या:). B Dn D4 Gs तद् ; D5 च (for तु). b) B Dn D4. 6 Gs ° द्वतं (for ° द्वता:). c) K1-3 Dc Dn1. ns D1. 4. 5 G2. 4 पूर्व- (for पूर्व). B1 Dn

 $D_6$  प्रभन्नाः.  $K_1$   $D_2$   $D_4$  सहिताः.  $K_4$  पूर्वभन्नेः प्रसहिताः;  $D_2$  पूर्वभन्नेस्तु सहिताः. - a)  $T_1$  M पांडवाञ्छरणं ययुः.

- $10^{-a}$ ) = 3. 228. 27<sup>a</sup>. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> (marg. sec. m.). 3 B<sub>2-4</sub> Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>1-3</sub> शकटा(B<sub>3</sub> ° टा:)पणवेशाश्च; D<sub>3</sub> शकटीपणवेश्या च. <sup>b</sup>) D<sub>2</sub> ° युग्यान् (for ° युग्यं). <sup>c</sup>) M<sub>1</sub> शरण्यं (for शरणं). T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M शरणं; T<sub>2</sub> पांडवं (for पाण्डवाञ्च). <sup>d</sup>) G<sub>1</sub> परंतपे (for महीपतौ). T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> धर्मराजं युधिष्ठरं.
- 11 Before 11, N G3 ins. सैनिका ऊचु:  $^a$ )
  Hypermetric! B1.4 T G2.4 M1 प्रियदर्शो; Dc Dn D4-6
  G3 दर्शी; D1.2 दर्शन् (sic); D3 दुर्योघनो; G1 सुरोधनो;
  M2 दर्शित यो. Dn महाबाहो (!); D2 राज.  $^b$ ) D2
  गंधवैंने जितं बळं.  $^c$ ) D2 बद्ध श्र (for गन्धवेंर्). T2
  राजन्.  $^d$ ) K4 D3 तद् (for तम्). K3 D1 अभि°; B4
  अन्व (for अनु ). T1 M1 तं मोक्षयत पांडवाः; G1 पार्थास्तानुपधावत.
- 12 b) T1 transp. दुर्मुख: and दुर्जय:. M2 दु:सह° (for दुर्जय°). d) T1 'पल्य° (for 'दारा°). Ś1 K1. 2 सहस्रश: (for च सर्वश:).
- 13 b) D4 T1 क्रोशंत. B4 जयगृद्धिन:; Dc2 ैगृद्धिन:; Dn8 D1 राजगद्धिन:; D6 °गृष्ठिण:; G4 °गिधिन:. °) K2 दानसुता:; K8 B2-4 Dn D4.6 दीनास्ततः (for दीनस्वराः). d) Dc अथागमन् (for उपा°). T1 M1 धर्मराजमिन्द्रवन्.
- 14 a)  $G_4$  तथाप्यवस्थितान्दीनान्. b) S (except  $G_8$ ) वीक्ष (for भिक्ष ).  $b_4$  ह्या;  $b_5$  गृधान्;  $D_4$  भीतान्;  $G_4$  वृत्तान् (for वृद्धान्).  $K_{1.2}$  सुयो (for दुर्यो ).  $D_2$  भीमसेनो महाबाहुरास्फोट्य समभाषत.  $b_4$   $b_5$  ins.:

1115\* प्रगृहीतायुधान्वीरांश्चित्रसेनपुरोगमान्।

वृद्धान्दुर्योधनामात्यानमीमसेनोऽभ्यभाषत ॥ १४ अन्यथा वर्तमानानामधीं जातोऽयमन्यथा । अस्माभिर्यदनुष्टेयं गन्धर्वेस्तदनुष्टितम् ॥ १५ दुर्मन्त्रितमिदं तात राज्ञो दुर्वृतदेविनः । देष्टारमन्ये क्वीबस्य पातयन्तीति नः श्रुतम् ॥ १६ तदिदं कृतं नः प्रत्यक्षं गन्धर्वेरतिमानुषम् । दिष्टचा लोके पुमानस्ति कश्चिदस्मत्प्रिये स्थितः । येनास्माकं हृतो भार आसीनानां सुखावहः ॥ १७ शीतवातातपसहांस्तपसा चैव किश्तान् ।
समस्थो विषमस्थान्हि द्रष्टुमिच्छति दुर्मतिः ॥ १८
अधर्मचारिणस्तस्य कौरव्यस्य दुरात्मनः ।
ये शीलमनुवर्तन्ते ते पश्यन्ति पराभवम् ॥ १९
अधर्मो हि कृतस्तेन येनैतदुपशिक्षितम् ।
अनृशंसास्तु कौन्तेयास्तस्थाध्यक्षान्त्रवीमि वः ॥ २०
एवं ज्रुवाणं कौन्तेयं भीमसेनममर्पणम् ।
न कालः परुषस्थायमिति राजाभ्यभाषत ॥ २१

C. 3. 14934 B. 3. 242, 22 K. 3. 243, 24

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकत्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३१ ॥

— D<sub>5</sub> cont.: B Dc Dn D<sub>4</sub>. e ins. after 14: K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. s, after  $16^{ab}$ : D<sub>2</sub>, after  $15^{ab}$ :

1116\* महता हि प्रयत्नेन संनद्धा गजवाजिभिः।

[ K4 D3 सु-; Dc [अ]पि (for हि). Dc D1 संनद्ध(D1 संनद्ध) रथवाजिन:.]

15 B Dc Dn D4-6 S transp. 15<sup>ab</sup> and 15<sup>cd</sup>. — b) S (except G3) भूतो (for जातो). — After 15<sup>ab</sup>, D2 ins. 1116\*; while K4 D1-3 read 16<sup>ab</sup>. K1-3 om. 15<sup>cd</sup>. — c) K4 D1-3. 5 transp. असाभिर् and यह. — After 15, K4 D1-3 read 16<sup>cd</sup>.

16 K4 D<sub>1-8</sub> read 16<sup>ab</sup> after 15<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) B<sub>2-4</sub> Dn D4.6 तावद् (for तात). T<sub>2</sub> दुमैंत्रितातु राज्ञश्चेद्; M<sub>1</sub> दुमैंत्रितं पश्चताद्य. — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> राज्ञो वे द्युतचोदितं. — After 16<sup>ab</sup>, K4 D<sub>1</sub>. 3 ins. 1116\*; while S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1117\* दीनान्दुर्योधनस्यासान्द्रष्टुकामस्य दुर्मतेः।
[G1. 4 M सुयोधनस्य. G4 M [आ]सन् (for [अ]सान्).]
— K4 D1-3 read 16° after 15. — d) Ś1 K1. 2. 4 D1
G1 M यात° (K4 marg. sec. m. योज°); K3 D2. 3 T1 G4
घात°; B4 ताप°; T2 G2 धार° (for पात°).

17 °) Hypermetric! Ks. 4 (marg. sec. m.) B Dn D1. 4 Gs इदं (for तदिदं). Dc तदिदं कर्म प्रत्यक्षं; T G1. 2. 4 M कृतं तदेव प्रत्यक्षं. — b) Ds G4 मानुषे:. — d) Dc कचिद् (for कश्चिद्). K2 T1 G1 अस्मिन् (for अस्मत्). K2 कृत- (for प्रिये). Ś1 रतः; Ds G1 स्थितं (for स्थितः). — e) Ś1 तेना (for येना ). — f) T1 आसीनानां यथासस्थं.

18 °) Śi K °तपसहास. — °) Śi Ki. 2 Dn3 Ds किषिता:; Bi. 2. 4 किषितान्. — °) Śi Ki. 2. 4 D2. 3 स; Di S (except G3) च; Ds सा (for हि).

19 °) B4 अधर्मा°. — °) K8. 4 D1. 8 G1. 2. 4 कौरवस्य. — °) K3 ते (for ये). B1-8 Dn2. ns D4. 6 अनुवर्तंति. — °) K3 T1 M पश्यंतु.

 ${f 20}^{b}$ )  ${f G_1}$  [इ]दम् (for [ए]तद्).  ${f K_1}$  उपशिक्षिताः;  ${f K_3}$  उपतिष्ठितं;  ${f D_1}$  उपमंत्रितं;  ${f G_1}$ . 2. 4 उपलक्षितं. —  ${f c}$ )  ${f S_1}$   ${f K_1}$  2  ${f D_5}$   ${f T_1}$  अनुशंसस्.  ${f S_1}$   ${f D_5}$  कौतेयस्.  ${f D_2}$  अनुशंस तु कौतेये. —  ${f d}$ )  ${f K_2}$  तस्याधिक्ष्यान्;  ${f B}$   ${f D}$   ${f C}$   ${f D}$   ${f D}$   ${f A}$  तस्माह्यकं.

21 °) D<sub>5</sub> कौतियो; T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> संरच्धं (for कौन्तेयं). — b) B Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> अपस्व(B<sub>2</sub> °5व)रं; G<sub>2</sub>. 4 अपस्वनं (for अंमर्पणम्). — d) K<sub>2</sub> राजाभिभाषितः; T<sub>1</sub> राजा न्यवारयत्.

Colpohon. — Major parvan: Śi Ki. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K B D G1. 3 M घोषयात्रा. — Adhy. name: D1 दुर्योधनादीनां गंधवंग्रहणं; M1 दुर्योधनादिजीवग्रहणं; M2 दुर्योधनग्रहणं. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 313; Dn1 (marg.). ns 241; Dn2 240; D1 244; T1 233; T2 G1 232; G2. 4 M 234. — Śloka no.: Dn D1 22.

## 232

1 °) M2 अधि° (for अभि°). — °) T1 पांडवान् (for कौरवान्). D3 S विषमं (T1 शरणं) (for विषम-). — After 1, D2 ins.:

1118\* रक्षणीया महाबाहो मैवं वद महामते।

2 T<sub>2</sub> om. 2-3. — ") G<sub>1</sub> लोके (for भेदा). — ") M<sub>1</sub> महामते (for बृको"). — ") D<sub>1</sub> धर्माणि (for बैराणि).

# 737

C. 3. 14935 B. 3. 243. 1 K. 3. 244. 1

युधिष्ठिर उवाच ।
अस्मानिमगतांस्तात भयार्ताञ्चरणैषिणः ।
कौरवान्विषमप्राप्तान्कथं ब्र्यास्त्वमीदृशम् ॥ १
भवन्ति भेदा ज्ञातीनां कलहाश्र वृकोद्र ।
प्रसक्तानि च वैराणि ज्ञातिधर्मो न नक्यिति ॥ २
यदा तु कश्रिज्ज्ञातीनां बाह्यः प्रार्थयते कुलम् ।
न मर्षयन्ति तत्सन्तो बाह्येनाभिप्रमर्षणम् ॥ ३
जानाति ह्येष दुर्जुद्धिरस्मानिह चिरोषितान् ।
स एष परिभृयास्मानकार्षीदिदमप्रियम् ॥ ४

शरणं च प्रपन्नानां त्राणार्थं च कुलस्य नः ।
उत्तिष्ठध्वं नरव्याघाः सज्जीभवत माचिरम् ॥ ६
अर्जुनश्च यमौ चैव त्वं च मीमापराजितः ।
मोक्षयध्वं धार्तराष्ट्रं हियमाणं सुयोधनम् ॥ ७
एते रथा नरव्याघाः सर्वशस्त्रसमन्विताः ।
इन्द्रसेनादिभिः स्तौः संयताः कनकध्वजाः ॥ ८
एतानास्थाय वै तात गन्धर्वान्योद्धुमाहवे ।
सुयोधनस्य मोक्षाय प्रयतध्वमतन्द्रिताः ॥ ९
य एव कश्चिद्राजन्यः शरणार्थमिहागतम् ।
परं शक्त्याभिरक्षेत किं पुनस्त्वं वृकोदर ॥ १०
क इहान्यो भवेत्त्राणमभिधावेति चोदितः ।

— d) K3 B Dc Dn D1. 4. 6 कुछधर्मो. D5 वि (for न).

3 T2 om. 3 (cf. v.l. 2). — a) G1 हि (for न).

K2 कस्य (for कश्चित्र). — b) K1. 2 वाह्यं. K4 पोथ (for प्रार्थ). — c) G1 मर्षयेरन् (for प्यन्ति). S (except T2 G3) ते (for तत्). — d) K3 D5 [अ]पि प्रमर्शनं; K4 G4 [अ]भिप्रदर्शनं; B2 [अ]भिप्रधर्षणं; B4 [अ]पि समर्षणं; D5 [अ]पि प्रदर्षणं. — Dn2 ins. after 3: T2, after 9ab: G2, after 9:

स्त्रीणां बाह्याभिमर्शाच हतं भवति नः कुलम् ॥ ५

1119\* परैः परिभवे प्राप्ते वयं पञ्चोत्तरं शतम्।

द्रयीधनस्य ग्रहणाद्गन्धर्वेण बलाद्रणे।

## परस्परविरोधे तु वयं पञ्च शतं तु ते।

[Cf. 1121\*, 1122\*. (L. 1) Dn2 अन्यै: सह विरोधे तु (for the prior half).]

- 4 °) K<sub>4</sub> कुशातिर्; G<sub>1</sub> जन्मतो (for जानाति). B<sub>2.3</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> transp. हि and एष. M<sub>1</sub> दुर्मेघा (for दुर्बेद्धिर्). T<sub>2</sub> जन्मप्रमृति दुर्बेद्धिर्. °) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4.6</sub> एवं (for एष).
- 5 °)  $K_4$   $M_1$  सुयोधनस्य.  $D_{1..6}$  ग्रहणं.  $^b$ )  $\acute{S}_1$  K  $D_c$   $D_1$   $D_{1-4..6}$   $G_8$  प्रभो ( $K_8$  किल) (for  $\vec{v}$ ).  $^c$ )  $\acute{S}_1$   $K_2$ .  $_8$   $B_2$   $D_c$  ° मर्पाञ्च.
- 6 °) T<sub>1</sub> श्ररण्यं. D<sub>2</sub>. 4 व: (for च). b) D<sub>2</sub> आणार्थे. B<sub>1</sub>. 8 Dn D<sub>4</sub>. 8 च (for न:). c) K<sub>8</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2 G<sub>2</sub>. 4 उत्तिष्ठत; T<sub>2</sub> °ष्टंतु; G<sub>1</sub> °ष्ट स्वं. G<sub>1</sub> न्रव्याघ्र. d) G<sub>1</sub> °भव च (for °भवत).
- 7 °) Ś1 K B1 Dc D1-3.  $_{5}$  चापि (for चैव).  $_{5}$ ) K4 भीमोपराजित:; B1-8 Dn D4.  $_{6}$  G3 वीरापराजित:; T1

 $G_1$   $M_2$  भीमापराजित. —  $^c$ ) B Dn  $D_4$ .  $_6$   $G_3$  नरज्याञ्चा (for धार्त $^\circ$ ). —  $^d$ )  $D_2$  महाबलैं: (for सुयो $^\circ$ ).

8 °) Ś1 K2 B2 रथान्. — °) Ś1 ° विदां वरा:; K1. 2 ° विशारदा:. — After 8°, B De Dn D4. 6 G8 ins.:

1120\* धतराष्ट्रस्य पुत्राणां विमलाः काञ्चनध्वजाः । सस्वनानधिरोहध्वं नित्यसज्जानिमात्रथान् ।

 $[(L.\ 1)\ B_2\ पुत्रस्य.\ Dc\ ^{\circ}$ प्रभाः (for  $^{\bullet}$ ध्वजाः).  $B_2$  विम्यलन्कांचनध्वजान्.]

- 4) K3 संजाता:; D1 संयाता:; T1 संहता:; T2 सायुधा:; G2 संवृता:; M2 सयज्ञाः. G1. 4 कनकध्वजैः. Ś1 K1. 2 संयतान्कनकध्वजान्.
- 9 °) Ś1 K1. 2 Dn D1. 2 G3 वै यत्ता (K2 °तान्); B2-4 वै ततो; D5 वै यताद्; M1 शञ्जाता. b) K3 अर्हथ; M आशु वै (for आहवे). T2 ins. 1119\* after 9ab, G2 after 9. A passage given in App. I (No. 23) is ins. in G1 after 9, in T2 G2-4 M after 10.
- 10 °) G1 transp. एव and कश्चिद्. B4 एवं; D1 एको; G3 एष (for कश्चिद्). K1. 2 G1 राजन्यं. b) B1 M2 इहागत:; B2 उपागतं (for इहागतम्). K2. 8 D1. 2 शरणार्थिनमागतं. After 10, T2 G2-4 M ins. a passage given in App. I (No. 23); cf. v.l. 9.
- 11 a) K4 इहार्थे; B Dn D3-6 इहार्यो; G2 इवान्यो; G4 इवार्यो (for इहान्यो). K4 Dc D1. 8 वदेत; D5 धरेत; G2. 4 नयेत; M दयेत (for भवेत). Dc D1. 3. 5 G2. 4 M

प्राञ्जिलं शरणापनं दृष्टा शत्रुमि ध्रुवम् ॥ ११ वरप्रदानं राज्यं च पुत्रजन्म च पाण्डव । शत्रोश्र मोक्षणं क्केशात्त्रीणि चैकं च तत्समम् ॥ १२ किं ह्यभ्यधिकमेतस्माद्यदापनः सुयोधनः । त्वद्धाहुबलमाश्रित्य जीवितं परिमार्गति ॥ १३ स्वयमेव प्रधावेयं यदि न स्याद्धुकोदर । विततोऽयं क्रतुर्वीर न हि मेऽत्र विचारणा ॥ १४ साम्नेव तु यथा भीम मोक्षयेथाः सुयोधनम् । तथा सर्वेरुपायेस्त्वं यतेथाः क्ररुनन्दन ॥ १५ न साम्ना प्रतिपद्येत यदि गन्धर्वराडसौ । पराक्रमेण मृदुना मोक्षयेथाः सुयोधनम् ॥ १६ अथासौ मृदुयुद्धेन न मुश्चेद्धीम कौरवान् ।

सर्वोपायैर्विमोच्यास्ते निगृद्य परिपन्थिनः ॥ १७ एतावद्धि मया शक्यं संदेष्टुं वे वृकोदर । वैताने कर्मणि तते वर्तमाने च भारत ॥ १८ वैशांपायन उवाच ।

अजातशत्रोर्वचनं तच्छुत्वा तु धनंजयः । प्रतिजज्ञे गुरोर्वाक्यं कौरवाणां विमोक्षणम् ॥ १९

अर्जुन उवाच।

यदि साम्ना न मोक्ष्यन्ति गन्धर्वा धृतराष्ट्रजान् । अद्य गन्धर्वराजस्य भूमिः पास्यति शोणितम् ॥ २०

वैशंपायन उवाच।

अर्जुनस्य तु तां श्रुत्वा प्रतिज्ञां सत्यवादिनः । कौरवाणां तदा राजन्युनः प्रत्यागतं मनः ॥ २१

C. 3. 14956 B. 3. 243. 22 K. 3. 244. 38

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वात्रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३२॥

प्राणान्;  $D_2$  इह को यो धरेत्प्राणान्; T कदर्योपि ( $T_2$   $^{\circ}$ नु-) नयेत्प्राणान्. —  $^b$ )  $G_{2-4}$  अनुधावेति. De  $D_1$ .  $_2$  नोदितः. —  $^d$ )  $K_3$   $D_2$ .  $_3$  अभिद्वतं (for अपि ध्रुवम्).

12 b) B<sub>1.8</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>8</sub> पांडवा:. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> शौंडा° (for शत्रो°). G<sub>1</sub> रक्षणं (for मो°). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> तीम्रं चैकत्र (for त्रीणि चैकंच). — After 12, D<sub>1</sub> (marg.) ins:

#### 1121\* एते शतं वयं पञ्च यावद्वयं परस्परम् । परेस्तु परिभूतानां वयं पञ्च शतोत्तरम् । [ Cf. 1119\*, 1122\*.]

13 <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> किं द्धान्याधिकम्; B Dn किं चाप्यधिकम्; Dc D4 किं चाभ्यधिकम्; T G1. 2. 4 M न द्धाभ्य(G2. 4 क्त) धिकम्. D2 किंचिदन्यधिकं चैव. — <sup>d</sup>) B1. 3. 4 Dn D2. 4. 6 T G1. 8 परिमार्गते; D5 परमां गति.

14 After 14<sup>ab</sup>, K<sub>1</sub> reads 18<sup>c</sup>-19<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) B Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> में (for Sq). — D<sub>2</sub> om. 14<sup>d</sup>-15<sup>d</sup>. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 न हामित्र(Ś<sub>1</sub> °मुत्र)विचारणा. — After 14, M<sub>1</sub> ins. (a v.l. of 1119\*):

#### 1122\* परैः परिभवे प्राप्ते वयं पञ्चोत्तरं शतम्। परस्परविरोधे तु वयं पञ्चेव ते शतम्। [ Cf. 1121\*.]

15 D<sub>2</sub> om. 15 (cf. v.l. 14). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 साम्नेर्वा; Dc सांत्वेव (for साम्नेव). K<sub>4</sub> च (for तु). B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> यथा वीर; M यदानेन (for यथा भीम). — After 15<sup>ab</sup>, G<sub>1</sub> ins.:

1123\* यथासौ मृदुयुक्तेन मुख्चे भीम सकौरवान्। — G<sub>1</sub> om. 15<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) M तदा (for तथा).

16 °) De (by transp.) साम्ना न; T1 साम्ना तु; M2 न साम. — °) B1 तदा; T2 इह (for असी).

17 °) T1 तथासी; T2 यदासी. Ś1 K1. 2 T2 G2 मृदु-यक्षेन; T1 ° युक्तेन. G1 पराक्रमेण मृदुना. — b) Ś1 कौरवं. — c) B1 D1 G1. 4 विमुच्या ; Dc विमोक्षा ° (for विमोच्या °).

18 b) Ś1 K1. 2 संदेशं (for g). M1 पुरुष्पेम (for वे वृकोदर). D2 कीरवाणां विमोक्षणे. — K1 reads 18°-19b after 14°b. — 18°=1. 57. 91°. — After 18, G2. 4 ins.:

1124\* वरप्रदानं सुमहद्याचकस्य प्रकीर्तितम्।

19 Śi K Di-s. 5 T2 G2-4 M om. the ref. For K1 cf. v.l. 18. — a) M1 वचनात. — b) B2. 4 च; T G1 M1 [अ] श (for तु). D2 श्रुखा पार्थो धनंजयः. — c) K1-8 B4 Dc Di T G1. 2 M वाक्यात् (for वाक्यं). — d) Dn1 D2. 3 विमोक्षणे.

20 T G<sub>2</sub> M om. the ref. G<sub>4</sub> धनंजय: (for अर्जुन उ°). — <sup>a</sup>) A few MSS. मोक्षंति. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> B<sub>4</sub> D<sub>6</sub> D<sub>1</sub>. <sub>3</sub>. <sub>5</sub> G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> धतराष्ट्रजं.

21  $^{a}$ )  $D_{2}$  तदा;  $D_{3}$  च तां (for तु तां).  $G_{1}$  सत्यां (for श्रुत्वा).  $-^{a}$ )  $B_{1}$   $D_{11}$  तथा राजन्;  $D_{5}$  महाराज (for तदा राजन्).  $-^{a}$ )  $T_{2}$  प्रत्यागमन्.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K B D G1. 8 M2 घोषयात्रा. — Adhy.

# २३३

C. 3. 14957 B. 3. 244. 1 K. 3. 245. 1

वैद्यांपायन उवाच ।
युघिष्ठिरवचः श्रुत्वा भीमसेनपुरोगमाः ।
प्रहृष्टवदनाः सर्वे सम्रुत्तस्थुर्नर्षभाः ॥ १
अभेद्यानि ततः सर्वे समनद्यन्त भारत ।
जाम्ब्नद्विचित्राणि कवचानि महारथाः ॥ २
ते दंशिता रथैः सर्वे ध्वजिनः सग्ररासनाः ।
पाण्डवाः प्रत्यदृश्यन्त ज्वलिता इव पावकाः ॥ ३
तान्त्रथान्साधु संपन्नान्संयुक्ताञ्जवनैर्द्येः ।
आस्थाय रथशार्द्लाः शीव्रमेव ययुक्ततः ॥ ४
ततः कौरवसैन्यानां प्रादुरासीन्महास्वनः ।
प्रयातान्सहितान्दृष्टा पाण्डपुत्रान्महारथान् ॥ ५

जितकाशिनश्र खचरास्त्वरिताश्र महारथाः।
क्षणेनैव वने तस्मिन्समाजग्रुरभीतवत्।। ६
न्यवर्तन्त ततः सर्वे गन्धर्वा जितकाशिनः।
दृष्टा रथगतान्वीरान्पांडवांश्रतुरो रणे।। ७
तांस्तु विश्राजतो दृष्टा लोकपालानिवोद्यतान्।
व्यूढानीका व्यतिष्ठन्त गन्धमादनवासिनः।। ८
राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा धर्मराजस्य धीमतः।
क्रमेण मृदुना युद्धग्रुपकामन्त भारत।। ९
न तु गन्धर्वराजस्य सैनिका मन्द्चेतसः।
शक्यन्ते मृदुना श्रेयः प्रतिपाद्यितुं तदा।। १०
ततस्तान्युधि दुर्धर्षः सव्यसाची प्रंतपः।

name: M2 अर्जुनप्रतिज्ञा. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 314; Dn1 (erroneously) 142; Dn2 241; Dn3 242; D1 245; T1 G2. 4 M1 235; T2 G1 233; M2 सप्त(inf. lin. पंच) द्विंशततमो (sic). — Śloka no.: Dn 22; D1 21.

## 233

- $\mathbf{1}$   $^a$ )  $G_2$  अर्जुनस्य वचः श्रुत्वाः  $M_1$  राज्ञस्तद्वचनं श्रु $^c$ .  $^d$ )  $B_2$  नराधिपाः ;  $M_1$  महारथाः (for नर्र्षभाः).
- 2 <sup>d</sup>) M<sub>1</sub> °ৰজা: (for °ৰ্থা:). After 2, B D (except D<sub>1-3</sub>) ins.:

1125\* आयुधानि च दिन्यानि विविधानि समादधुः।
[ B1. 4 De दीप्तानि (for दिन्यानि). De समाददुः.]

- 3 °) K<sub>1. 2</sub> दंशितरथा:. G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> सर्वेर्. °) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> प्रतिदृश्यंत. °) K<sub>1. 4</sub> B<sub>2</sub> D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> ज्वलंत (for ज्वलिता).
- 4 a) B1 ते रथान्; Dc2 तत्रस्थान्; D3 (sup. lin. as in text) तांस्तथा. K1. 2 तान्सर्वान्सहसंपन्नान्. b) K1. 2 D1-8. 5 T1 G2 M सुयुक्ताञ्; Dc प्रमु (Dc2 थु)क्ताञ्. K1-8 B8 यवनेर् (for जवनेर्). °) K3 D3 T1 G1. 2 M1 नर (for रथ°). d) T G1. 2 तदा (for तत:).
- 5 b) T1 आविरा° (for प्राहुरा°). G2 om. 5°-7b. °) G4 M2 प्रयतान्. d) M1 पांडवांश्चंडविक्रमान्.
- 6 G2 om. 6 (cf. v.l. 5). a) Hypermetric!

  T2 जितारयश्च; G4 काशिन: (om. च). D1. 2 G1.4

खचरान् (for खचराः). — b) T2 त्वरिताश्वा; G4 °तांश्व. — c) K4 [ए]वं (for [ए]व). G4 चास्मिन् (for तस्मिन्). — d) T1 अभि° (for समा°). D2 गंधवनिप्रतिपेदिरे.

7 G2 om. 7<sup>ab</sup> (cf. v.l. 5); K3 om. 7<sup>a</sup>-8<sup>b</sup>. — <sup>a</sup>) K2 निवर्तत; Dc व्यव ; D2 प्रतिजग्मुस; T1 न्यवर्तत. — <sup>c</sup> D1. 2 स्थागतान्. — <sup>a</sup>) T2 G1 च ततो (for चतुरो).

- 8 K<sub>3</sub> om. 8<sup>ab</sup> (cf. v.l. 7). <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> ततो (for तांस्तु). Śi Ki B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> विभ्राजितान्; D<sub>1-3</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> जितो. <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> G<sub>1</sub>. 2 हाति (for व्यति ). Ti नीकानतिष्ठंत. <sup>d</sup>) D<sub>1</sub>. 3m गंधर्वा वनचारिणः (D<sub>3</sub>m वासिनः).
- 9 °) D1 च (for तु). G1 वचनाद्. Ś1 K1. 2 M स्मृत्वा; G1 एव (for श्रुत्वा). b) K3. 4 B D (except D1. 6) T1 G8 M2 धर्मपुत्रस्य धी°; M1 धर्मसूनोमेहात्मनः. c) G1. 3 युक्ता (for युद्धम्). d) K1. 3. 4 D6 उपाकामंत; K2 उपाकामंतु; B Dn D4. 6 G3 उपक्रांतं च; Dc अपाकामंत; T2 G1 समुपाक्रांत. T1 M1 भारताः.
- 10 b) B4 G3. 4 मंदतेजसः; T2 मूढचेतसः. T1 युक्तं कर्म जुगुष्सितं (= 12b). c) K1 श्रेष्टः; K2 श्रेष्टे (for श्रेयः). Ś1 शक्यंते मृदुयक्षेत. d) K3 यथा; K4 B2 Dc Dn1. n3 D3. 4. 6 यदा (for तदा).
- 11 a) K4 B1 D3 T1 युद्धदुर्धर्षान्; B2-4 Dn D4. 6 T2 G1. 3 M2 युधि दुर्धर्षान्. b) T1 धनंजय: (for परं°). c) G1 मृदु (for सान्त्व°). d) T2 G1 वने (for रणे).

सान्त्वपूर्विमिदं वाक्यमुवाच खचरात्रणे ॥ ११ नैतद्गन्धर्वराजस्य युक्तं कर्म जुगुप्सितम् । परदाराभिमर्शश्च मानुषेश्च समागमः ॥ १२ उत्सृजध्वं महावीर्यान्धतराष्ट्रसुतानिमान् । दारांश्चेषां विम्चश्चध्वं धर्मराजस्य शासनात् ॥ १३ एवमुक्तास्तु गन्धर्वाः पाण्डवेन यशस्विना । उत्स्मयन्तस्तदा पार्थिमिदं वचनमञ्जवन् ॥ १४ एकस्यैव वयं तात कुर्याम वचनं भ्रुवि । यस्य शासनमाज्ञाय चराम विगतज्वराः ॥ १५ तेनैकेन यथादिष्टं तथा वर्ताम भारत । न शास्ता विद्यतेऽसाकमन्यस्तसात्सुरेश्वरात् ॥ १६

एवम्रक्तस्तु गन्धर्वैः कुन्तीपुत्रो धनंजयः ।
गन्धर्वान्पुनरेवेदं वचनं प्रत्यभाषत ।। १७
यदि साम्ना न मोक्षध्वं गन्धर्वा धृतराष्ट्रजम् ।
मोक्षयिष्यामि विक्रम्य स्वयमेव सुयोधनम् ।। १८
एवम्रक्त्वा ततः पार्थः सन्यसाची धनंजयः ।
सम्ज निशितान्बाणान्खचरान्खचरान्प्रति ।। १९
तथैव शरवर्षेण गन्धर्वास्ते बलोत्कटाः ।
पाण्डवानम्यवर्तन्त पाण्डवाश्च दिवौकसः ।। २०
ततः सुतुमुलं युद्धं गन्धर्वाणां तरस्विनाम् ।
बभुव भीमवेगानां पाण्डवानां च भारत ।। २१

C. 3. 14978 B. 3. 244. 22 K. 3. 245. 21

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रयस्त्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३३॥

- After 11, B Dc Dn D4. 6 G8 ins.:
   1126\* विसर्जयत राजानं श्रातरं में सुयोधनम्।
- 12 B Dc Dn D4. 6 Gs read 12-13 after 15. a) Dn2 ते (for [ए]तद्). b) Śi Ki. 2 B4 Dn2. ns D3. 6 भवंश्र. d) D1 मनुष्येश्व. G1 समागत:.
- 13 For B De Dn Ds. 6 Gs cf. v.l. 12. a) B Dn2 Ds Gs M2 उत्सुज्यध्वं. Ks De Dn Ds Gs M1 महावीर्या. b) Gs दासान् (for दारान्). G1 [ए]वां (sic) (for [ए]यां). Ks विसुंचंतु. b) D2 विधमै: सुमहानयं.
  - 14 °) B1-3 Dn D4. 6 त एवमुक्ता (for एवमुक्तास्तु).
- 15 °) B1 एकैकस्य. °) B1 Dc विभो; M सदा (for भुवि). °) B1 आस्थाय (for आज्ञाय). °) B Dn D1. 2. 4. 6 चरामो. After 15, B Dc Dn D4. 6 G3 read 12-13.
- 16 °) Śi K Bi Di-3 यथोहिष्टं; Bs (m as in text) यथान्यायं; Gi समादिष्टं. b) Da यथा (for तथा). T Gi. 2. 4 कर्तासा (T2°स्मि); M कुर्म सा (for वर्ताम).
- 17 °) B1. 3 Dn D4. 6 G3. 4 तु (for स). b) M2 युधिष्ठिर: (for धनं°). M2 om. (hapl.) 17°-19b. c) G2. 4 [ए]तान् (for [इ]दं).
- 18 M<sub>2</sub> om. 18 (cf. v.l. 17). <sup>a</sup>) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>5.6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>5</sub> यदा. B<sub>1</sub> न साम्ना (by transp.). K<sub>2</sub> B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>5</sub> मुंच<sup>a</sup> (for मोक्ष<sup>a</sup>). <sup>b</sup>) K<sub>5</sub> B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>4.6</sub> धतराष्ट्रजान्. B<sub>1</sub> धर्मराजस्य शासनात्.

- 19 M2 om. 19<sup>ab</sup> (cf. v.l. 17). a) D5 तु गंधवीन् (for तत: पार्थ:). b) D5 कुंतीपुत्रो (for सबय ). K4 T2 G1 प्रंतप: (for धनं ). c) M घोरान् (for बाणान्). d) Ś1 K1-8 D1 G1. 2. 4 खेचरान्खेचरान्प्रति.
- 20 °) Śı Dc Dn D2. 3. 5 Tı शरवर्षाण. b) Tı च (for ते). S (except G3 M2) मदोत्कटाः. — c) Śı K Dc D1-3. 5 अभ्य (K2 भि)वर्षत; Tı अभिवर्तत.
- 21 a) Dc2 सतुमळं; D2 तु तुमलं; S (except G3) समभवद्. b) S (except G3) तत्र तद् (for बभूव). d) K4 तरस्वनः; G1 महात्मनां (for च भारत).

Colophon om. in D2. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K B D (D2 om.) G1. 3 घोषयात्रा. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 315; Dn1 (marg.). n3 243; Dn2 242; D1 246; T1 G2. 4 M 236; T2 G1 234. — Śloka no.: Dn D1 21.

## 234

1 T<sub>2</sub> om. 1; T<sub>1</sub> om. the ref. — °) K<sub>3</sub> विस्जता:; D<sub>3</sub> व्यस्जंता (for जन्तः). K<sub>3</sub> दीक्षं; B<sub>4</sub> दिव्यान् (for दीक्षान्). — <sup>d</sup>) = (var.) 11<sup>d</sup>. T<sub>2</sub> गंधर्वाः (for समन्तात्). K<sub>1</sub>. 4 D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M अभ्य°; K<sub>2</sub> अभि°; K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> परि° (for पर्य°).

# २३४

C. 3. 14979 B. 3. 245. 1 K. 3. 246. 1 वैद्यांपायन उवाच ।
ततो दिव्यास्त्रसंपन्ना गन्धर्वा हेममालिनः ।
विस्रुजन्तः शरान्दीप्तान्समन्तात्पर्यवारयन् ॥ १
चत्वारः पाण्डवा वीरा गन्धर्वाश्च सहस्रशः ।
रणे संन्यपतत्राजंस्तद्भुतिमवाभवत् ॥ २
यथा कर्णस्य च रथो धार्तराष्ट्रस्य चोभयोः ।
गन्धर्वैः शतशक्छिन्नौ तथा तेषां प्रचिक्ररे ॥ ३
तान्समापततो राजन्गन्धर्वाञ्यतशो रणे ।
प्रत्यगुद्धन्नरच्याद्याः शरवर्षैरनेकशः ॥ ४
अवकीर्यमाणाः खगमाः शरवर्षैः समन्ततः ।
न शेद्धः पाण्डुपुत्राणां समीपे परिवर्तितुम् ॥ ५
अभिक्रद्धानिभेप्रेक्ष्य गन्धर्वानर्जुनस्तदा ।

लक्षयित्वाथ दिव्यानि महास्नाण्युपचक्रमे ॥ ६ सहस्राणां सहस्रं स प्राहिणोद्यमसादनम् ॥ आग्नेयेनार्जुनः संख्ये गन्धर्वाणां बलोत्कटः ॥ ७ तथा भीमो महेष्वासः संयुगे बिलनां वरः ॥ गन्धर्वाञ्यत्यो राजञ्जघान निशितैः शरैः ॥ ८ माद्रीपुत्रावि तथा युध्यमानौ बलोत्कटौ ॥ परिगृह्यायतो राजञ्जघतुः शतशः परान् ॥ ९ ते वध्यमाना गन्धर्वा दिव्यैरस्त्रेमहात्मभिः ॥ उत्पेतुः खग्नुपादाय धृतराष्ट्रसुतांस्ततः ॥ १० तानुत्पतिष्णून्बुद्धा तु कुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ महता श्राजालेन समन्तात्पर्यवारयत् ॥ ११ ते बद्धाः श्राजालेन शक्नन्ता इव पञ्जरे ॥

- $2^{a}$ )  $B_1$  चापि (for बीरा).  $K_1$  पांडवाश्च महात्मानो ;  $T_2$   $G_{1. 2. 4}$  चतुरः पांडवान्वीरान्.  $-^{d}$ ) = 1. 1.  $77^{d}$ ; 201.  $9^{d}$ ; etc., etc. De शरवर्षेरनेकशः.
- 3 °) K4 शतथा छिन्नस्; D1 शरसंछन्नस्; D8 G1. 2. 4 शतशाहिछन्नस्. d) G1 चैषां (for तेषां).
- 4 °)  $M_1$  समाधावतो.  $B_2$  दृष्ट्वा (for राजन्). °)  $K_2$  प्रतिगृह्व°;  $D_1$  अभ्यगृह्व°.
- 5 a) Hypermetric! K4 D1-3 T G1. 2.4 M आकीर्य ; B1-3 Dn D4. 6 G3 ते कीर्य (for अवकीर्य ). K2 ग्रुगमा:; K3 श्रगमा:; B4 सुखगा:; S (except G3) खचरा: (for खगमा:). b) D2 पांडुपुत्रा: (for शर ). B2.4 G4 अनेकशः; D2 महौजसः (for सम ). D2 om. 5 cd. d) K4 समीपं.
- 6 °) K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>2</sub>. 4 D<sub>2</sub> अतिकुद्धान्. B<sub>2</sub> अतिकुद्धाः; B<sub>3</sub> D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> अभिकुद्धाः; G<sub>2</sub>. 4 M अभिप्रायाद् (for अभिप्रेथ). b) G<sub>2</sub>. 4 तथा (for तदा). c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 च; B<sub>2</sub> तु (for [अ]थ). d) B<sub>4</sub> [उ]पचिकिरे; D<sub>3</sub> प्रचक्रमे (for [उ]पचक्रमे). After 6, K<sub>1</sub>. 2 ins.:

1127\* तान्समापततो राजन्दिब्यास्त्रेरभिवर्षयन् ।

[Prior half =  $4^a$ .]

7 °  $K_4$  सहस्रज्ञः;  $B_1$  °  $\stackrel{\cdot}{\approx}$   $\stackrel{\cdot}{g}$ ;  $B_{2-4}$  Dc Dn D4. 6 T1  $G_{2..5}$  °  $\stackrel{\cdot}{\approx}$   $\stackrel{\cdot$ 

यानर्जुनः. T2 M संखे; G1 संघे (for संख्ये). — d) S (except G3) गंधर्वान्सूर्यवर्चसः.

- 8 °) S (except T2 G3) महाबाहु: (for महे°). °) Sí K1. 2 संग्रामे; M1 °रडघो (for 'युगे). °) S (except G3) तत्र (for राजञ्). B1 गंधवीं क्शतसाहस्राञ्.
- 9 °) T1 माद्रीपुत्रानिए. B4 S (except G2. 3) ततो (for तथा). b) S (except G3) द्रव (G1 अम)माणान्पराद्ध्यान्. °) D4 परिपृच्छ्य (for °गृद्धा). T1 द्युतिं (for [अ]अतो). d) S1 K2 D5 T2 G1 शतशोपरान्; K1 शतशोपमान्; M2 ते महारथान्.
- $10^{-b}$ )  $\acute{S}_1$  D1 महाबला:;  $K_{1-3}$  Dc D2. 3. 5 बलें:;  $B_{1.3}$  Dn D4. 6 G3 'रथे:;  $B_4$  'रथा: (for 'रमिभः).  $^c$ )  $K_1$  उपाधाय;  $B_4$  समादाय.  $^d$ )  $K_1$  धार्तराष्ट्रसुतान्.  $B_2$  D3 तदा (for ततः).
- 11 °) K4 उत्पतिष्यन्. B Dn D4. 6 G8 स तानुत्पति-तान्दञ्चा. — °) K1. 2 B1. 4 D1 M1 °वर्षेण (for °जालेन). — 11<sup>d</sup>=(var.) 1<sup>d</sup>. — K4 om. (hapl.) 11<sup>d</sup>-12<sup>a</sup>.
- 12 K<sub>4</sub> om. 12<sup>a</sup> (cf. v.l. 11). <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> D<sub>5</sub> नद्धाः; M रुद्धाः (for बद्धाः). <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> शकुंत इव पंजिरे (sic). <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 फल्गुनं; K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>8</sub> फल्गुने; K<sub>8</sub> फाल्गुनं; G<sub>2</sub> M अर्जुने (for अर्जुनं). M कुद्धा. <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 <sup>a</sup>शक्त्य-सिवृष्ट्यः; K<sub>8</sub> शकुसिवृष्टिभिः; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 8. 5 T<sub>1</sub> M <sup>a</sup>शक्त्य-सिवृष्टिभिः.

1

ववर्षुरर्जुनं क्रोधाद्भदाशक्त्यृष्टिवृष्टिभिः ॥ १२
गदाशक्त्यसिवृष्टीस्ता निहत्य स महास्वित् ।
गात्राणि चाहनद्भक्षेर्गन्धर्वाणां धनंजयः ॥ १३
शिरोभिः प्रपतद्भिश्च चरणैर्बाहुभिस्तथा ।
अक्षमवृष्टिरिवाभाति परेषामभवद्भयम् ॥ १४
ते वध्यमाना गन्धर्वाः पाण्डवेन महात्मना ।
भृमिष्ठमन्तरिक्षस्थाः शरवर्षेरवाकिरन् ॥ १५
तेषां तु शरवर्षाणि सव्यमाची परंतपः ।
अस्तैः संवार्य तेजस्वी गन्धर्वान्प्रत्यविध्यत ॥ १६
स्थूणाकर्णेन्द्रजालं च सौरं चापि तथार्जुनः ।
आग्नेयं चापि सौम्यं च ससर्ज कुरुनन्दनः ॥ १७
ते दह्यमाना गन्धर्वाः कुन्तीपुत्रस्य सायकैः ।
देतेया इव शक्रेण विषादमगमन्परम् ॥ १८

ऊर्ध्वमाक्रममाणाश्च शरजालेन वारिताः ।
विसर्पमाणा भक्षेश्च वार्यन्ते सन्यसाचिना ॥ १९
गन्धर्वास्त्रासितान्दृष्ट्वा कुन्तीपुत्रेण धीमता ।
चित्रसेनो गदां गृद्ध सन्यसाचिनमाद्रवत् ॥ २०
तस्याभिपततस्तूणं गदाहस्तस्य संयुगे ।
गदां सर्वायसीं पार्थः शरेश्विच्छेद सप्तधा ॥ २१
स गदां बहुधा दृष्ट्वा कृत्तां वाणेस्तरिक्वा ।
संवृत्य विद्ययात्मानं योधयामास पाण्डवम् ।
अस्त्राणि तस्य दिन्यानि योधयामास खे स्थितः ॥ २२
गन्धर्वराजो बलवान्माययान्तर्हितस्तदा ।
अन्तर्हितं समालक्ष्य प्रहरन्तमथार्जुनः ।
ताडयामास खचरैर्दिन्यास्त्रप्रतिमन्त्रितैः ॥ २३
अन्तर्धानवधं चास्य चक्रे कुद्धोऽर्जुनस्तदा ।

C. 3. 15004 B. 3. 245. 26

- 13 °) K3 ° वृष्टा स; B Dc Dn D1. 3. 4. 6 T2 G2 ° शक्ट्राष्ट्रवृष्टीस्ता; T1 G1 ° शक्ट्रासिवृष्टि तां. b) Ś1 K D1-3. 6 T निपात्य; M ° वार्य (for ° हत्य). B Dc Dn D4. 6 G1. 3 परमास्त्रवित्; M सुमहास्त्र°. c) Dc शस्त्राणि (for गात्राणि). Ś1 K B4 D6 व्यहनत्; B1 D1-3 व्यहरत्; S (except G3) प्राहरत् (for चाहनत्). G1. 2 M2 फल्लेर् (for भल्लेर्).
- 14 b) Bs transp. चरणै: and बाहुभि:. a) Ś1 K1. 2. 4 चादध(K2 द)द; Ks अदधद्; D2 चादधद् (for अभवद).
- 15 b) Śi K B2 Dc D1-3. इ यशस्त्रिना (for महा°).
   °) Śi K1. 2 Dc भूयिष्ठम्; K3. 4 D1-3 T1 G1 M2 भूमिस्थम्; D4 G3 भूमिष्ठान्.
- 16 <sup>a</sup>) D<sub>2</sub> तच्छस्त्रजालं संभिद्य. <sup>b</sup>) D<sub>2</sub> पांडुपुत्रः (for सड्य°). <sup>c</sup>) K<sub>2</sub> संतार्थ; K<sub>3</sub> B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> संघार्थ. <sup>d</sup>) B<sub>3</sub> प्रत्ययध्यत.
- 17 °) Śi Ki. 2 Bi Di. 2 ° कणें च जालं च; Dc ° कणें (Dc2 ° णें) च याम्यं च; T2 Gi ° कणिंखजालं च; G2. 4 M ° कणेंद्रजालं च. b) B2. 4 शीरं; Di स्रोतं; Ds शीणं; T Gi. 2. 4 M2 स्रोतश्च (for सीरं). Mi वायल्यं च (for सीरं चापि). Śi Ki. 2 धनंजयः; G4 धनंजयं (for तथार्जुनः). c) Gi सीसुख्यं (for सीम्यं च).
- 18 °) Ś1 K2 G1 वध्य°; K3 नाह्य° (for दह्य°). °) K1. 2 चकेण (for क्षकेण).
  - 19 ") K B<sub>2</sub> D<sub>1-8. 5</sub> अध्वेमुत्कम<sup>°</sup>; B<sub>1</sub> अध्वेमुत्कम्य°.

- b) S (except Gs. 4) शरवर्षेण. Ti पातिताः. c) Gs फहें (for भहें ). d) Śi Ks Ds धायैते; Ki. s दायैते (for वार्यन्ते).
- 20 °) T1 ताडि° (for त्रासि°). b) M2 पांडुपुत्रेण. B Dc Dn D1. 4 T2 G2. 3 भारत; T1 ताडित: (for धीमता).
- 21 °)  $\acute{S}_1$  तस्याज°;  $T_1$  तस्याप्या°; M तस्याभिद्रवत°. °)  $T_1$  तथा चिच्छेद सायकैः.
- 22 a) Śi Ki. s. 4 Ds. s तां (for स). M2 कृतां (for हृद्धा). G4 गदां बहुविधां हृद्धा. b) M2 हृद्धा (for कृतां). c) Gi. s. 4 संहत्य (for वृत्य). Di संवृत्य माययात्मानं. d) Ti क्रोधयामास. D2 तत्रश्चांतदेधे मृधे. D2 om. 22ef. e) Ki सर्व- (for तस्य). B4 संप्रयुक्तानि (for तस्य दिव्यानि). f) K3 रोध'; G2 पोथ'; M1 चोद' (for योध'). D3 संस्थित:; G1 वै स्थितं; G4 से स्थितं. B Dc Dn D4 G3 संप्रयुक्तानि (B4 गंधवेण च) सर्वशः. After 22, B Dc Dn D4. 6 G3 ins.:

#### 1128\* दिञ्यैरस्रस्तदा वीरः पर्यवारयदर्जुनः । स वार्यमाणस्तैरस्त्रेर्स्जुनेन महात्मना ।

- 23 b) K1. : स्थित: (for तदा). °) Ś1 B Dn D4. 6 G3 तमा(B2°दा) छक्ष्य; D1 समासाद्य; T1 समाज्ञाय. d) Ś1 K Dc1 D1-8. 5 T1 तथा° (for अथा°). f) T1 दिव्याकोः.
- 24 °) B<sub>2</sub> G<sub>1</sub> तस्य; T<sub>1</sub> चक्रे (for चास्य). b) T<sub>1</sub> तथा (for चक्रे). Ś<sub>1</sub> ततः; K<sub>2</sub> G<sub>2</sub> तथा (for तदा). c) Ś<sub>1</sub> शब्दवेद्य; K<sub>1-8</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1-8</sub>. s G<sub>4</sub> वेधं; B<sub>1</sub> ससचित्रं; B<sub>2</sub>

C. 3. 15004 B. 3. 245. 26 शब्दवेध्यमुपाश्रित्य बहुरूपो धनंजयः ॥ २४ स वध्यमानस्तैरस्त्रैरर्जुनेन महात्मना । अथास्य दर्शयामास तदात्मानं श्रियः सखा ॥ २५ चित्रसेनमथालक्ष्य सखायं युघि दुर्बलम् । संजहारास्त्रमथ तत्त्रसृष्टं पाण्डवर्षभः ॥ २६ दृष्ट्वा तु पाण्डवाः सर्वे संहृतास्त्रं धनंजयम् । संजङ्कः प्रद्धतानश्वाञ्चरवेगान्धनंषि च ॥ २७ चित्रसेनश्च भीमश्च सन्यसाची यमावि । पृष्ट्वा कौशलमन्योन्यं रथेष्वेवावतस्थिरे ॥ २८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुस्त्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३४ ॥

#### २३५

# वैद्यांपायन उवाच । ततोऽर्जुनश्रित्रसेनं प्रहसिन्दमन्नवीत् । मध्ये गन्धर्वसैन्यानां महेष्वासो महाद्युतिः ॥ १ किं ते व्यवसितं वीर कौरवाणां विनिग्रहे । किमर्थं च सदारोऽयं निगृहीतः सुयोधनः ॥ २

चित्रसेन उवाच ।
विदितोऽयमभिप्रायस्तत्रस्थेन महात्मना ।
दुर्योधनस्य पापस्य कर्णस्य च धनंजय ॥ ३
वनस्थान्भवतो ज्ञात्वा क्किश्यमानाननर्हवत् ।
इमेऽवहसितुं प्राप्ता द्रौपदीं च यशस्विनीम् ॥ ४

°भिन्नं; Bs. 4 De D4. 6 Gs 'विद्धं (for 'वेध्यं). K1. 8. 4 De D5. 5 अपाश्रित्य; B Dn D4. 6 Gs समाश्रित्य; D2 उपा-दृत्य; T2 G1 अथालक्ष्य. — <sup>8</sup>) Ks 'ह्रप'-; D1-5. 5 'ह्रपं.

25 °) K<sub>1. 2</sub> ते वध्यमाना°. — <sup>b</sup>) D<sub>2</sub> चिन्नसेनो (for अर्जु°). D<sub>1</sub> महाबल:; M<sub>1</sub> [अ]मितौजसा (for महा°). — °) B<sub>1-3</sub> D<sub>4. 6</sub> अन्यथा; B<sub>4</sub> Dn D<sub>1</sub> ततोस्य (for अथास्य). — After 25, B Dc Dn D<sub>4. 6</sub> ins.:

1129\* चित्रसेनस्तथोवाच सखायं युधि विद्धि माम्।

26 °) B<sub>1. 4</sub> समालक्ष्य; T<sub>1</sub> तथालक्ष्य; T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> अथासाइ. — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> सहायं (for सखायं). B<sub>4</sub> transp. युधि and दुवेलम्. T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> इति (for युधि). K<sub>1. 2</sub> विह्वल:; K<sub>3. 4</sub> Dc D<sub>1-3. 5</sub> T<sub>1</sub> M विह्वलं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> विस्मितं; G<sub>2. 4</sub> विस्मितः (for दुवेलम्). — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> प्रसृष्टः; B D<sub>3. 5</sub> S (except T<sub>2</sub>) प्रहृष्टः (for प्रसृष्टं). K<sub>1. 3. 4</sub> D<sub>1-3. 5</sub> भरतर्षभ; T<sub>1</sub> पांडवस्तदा.

27 °)  $D_1$  पांडवं. — °)  $B_{8m}$  संकुद्धः; S (except  $G_{8}$ ) जगृहुः (for संजहुः).  $G_{4}$  तत्र तान् (for प्रदुतान्).  $D_{6}$  पार्थान्;  $D_{1}$  अस्त्रान् (for अश्वान्). — °)  $D_{6}$  शरवेगः;  $D_{1}$  शरवर्षः;  $D_{2}$   $G_{1}$  शरवर्षः;  $G_{2}$ . 4 शरवेगं.

28 °) M2 संप्रेक्ष्य (for भीमश्र). — b) G4 [उ]भी (for [अ]पि). — c) Ś1 K1.2.4 B4 D1.3 कृत्वा; Dc2 T2 G4 हथ्या (for पृष्ट्वा). K1.2.4 B1.2 De Dn D1.4 कीशस्यम्; T2 तत्र स्वम्; G1.2.4 M1 कुशस्यम् (for कीशस्यम्). — d) T2

रथेष्वेचोप ; G2. 4 रथे चैवाव .

Colophon om. in Ś1 K1-3 D1. 2. 5. — Major parvan: Dn2 T2 G3. 4 आरण्य; G2 अरण्य. — Subparvan: K4 B Dc Dn D3. 4. 6 T1 G1. 3 M2 घोषयात्रा. — Adhy. name: G1 पांडवगंधर्वयुद्धं. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 316; Dn (Dn2 in figures) 244 (Dn2 in words 240); T1 G2. 4 M (M2 inf. lin.) 237 (M2 orig. 239); T2 G1 235. — Śloka no.: Dn1. n2 30; Dn3 31.

#### 235

1 D1 om. the ref. — a) Ś1 K Dc D1-3. 5 अथा° (for ततो°). — b) D3 वाक्यम् (for हृद्म्). — c) T1 T1 गंधवेसेनानां. — a) K1-3 D1. 5 महाद्यतिं.

**2** Before 2, D1. 3 ins. ਅਤੁੰਜ ਤ°. — b) K<sub>3</sub> ਚ (for ਕਿ-).

3 b)  $K_3$  Ds महासमन:; Dn दुरास्मन: (!). — °) S (except  $G_3$   $M_2$ ) इंद्रेण धार्तराष्ट्रस्य. — °)  $G_2$  स कर्णस्य (for कर्णस्य च).  $S_1$   $K_1$ . 2 ससीबले: (for धनं°).

4 b) B Dc Dn D4. 6 अनाथवत्; D1 T2 M अनहित:;T1 G1 अहर्निशं (for अनहिवत्). — After 4, B2 Dn D4. 6ins.: 1130\* समस्थो विषमस्थांस्तान्द्रक्ष्यामीत्यनवस्थितान्।

— °) K4 [S]पहासितं; D1. 2 च हसितुं; D3 [S]वहिंसितुं;

ज्ञात्वा चिकीर्षितं चैपां मामुवाच सुरेश्वरः ।
गच्छ दुर्योधनं बद्धा सामात्यं त्विमहानय ॥ ५
धनंजयश्च ते रक्ष्यः सह श्रातृभिराहवे ।
स हि प्रियः सखा तुभ्यं शिष्यश्च तव पाण्डवः ॥ ६
वचनादेवराजस्य ततोऽस्मीहागतो द्वतम् ।
अयं दुरात्मा बद्धश्च गमिष्यामि सुरालयम् ॥ ७
अर्जुन उवाच ।

उत्सृज्यतां चित्रसेंन भ्रातासाकं सुयोधनः। धर्मराजस्य संदेशान्मम चेदिच्छिस प्रियम्।। ८ चित्रसेन उवाच।

पापोऽयं नित्यसंदुष्टो न विमोक्षणमर्हति । प्रलब्धा धर्मराजस्य कृष्णायाश्च धनंजय ॥ ९ नेदं चिकीर्षितं तस्य कुन्तीपुत्रो महाव्रतः ।

 $T_1 \ G_4 \ M_2 [S]$  पहिंसतुं;  $T_2 \ G_1$ . 2 वंचियतुं ( for Sवहिंसतुं).

- 5 °) Śা त्वेषां; K B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc D<sub>1-3</sub>. 5 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 तेषां; T<sub>1</sub> M द्धेषां (for चेषां). b) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3</sub>. 5 पुरंदर:; S (except G<sub>3</sub> M<sub>1</sub>) सुराधिप: (for सुरे°). °) Ś<sub>1</sub> B<sub>2</sub> गत्वा (for बद्ध्वा). d) K<sub>3</sub> G<sub>4</sub> सामात्यं तम्; B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> सहामात्यम् (for सामात्यं त्वम्).
- 6 b) M1 अच्युतः; M2 अच्युत (for आहवे). c) B Dn D4. 6 Gs स च; G1 तव (for स हि). K1. 2 प्रियसखा; G2. 4 M प्रियसखस (for प्रिय: सखा). T1 महां (for तुभ्यं). — d) B2. 4 Dn D4. 6 G8 पांडव (!).
- 7 °) K<sub>1. 2</sub> देवदेवस्य. <sup>b</sup>) De G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> ध्रुवं (for दुतम्). K<sub>3</sub> ततो मही गतो दुती (sic); D<sub>5</sub> ततो सा हि गतो दुतं; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> ततोस्सि द्धागतो दुतं; T<sub>2</sub> ततो द्धभ्यागतो दुतं; G<sub>1</sub> ततोहं द्धागतो ध्रुवं दुतं (sic). After 7, B De Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>5</sub> ins.:

1131\* नेष्याम्येनं दुरात्मानं पाकशासनशासनात्। [ B1 Dc [अ]हं (for [ए]नं).]

- 8 S<sub>1</sub> धनंजयः (for अर्जुनः). <sup>b</sup>) G<sub>4</sub> धार्तराष्ट्रः (for आता°). K<sub>2</sub>. 4 सुयोधनं.
- 9 K3 वैशं° (for चित्रं°). °) B1. 2 Dc Dn D2 नित्यसंतुष्टो; D3 °संद्रष्टो; M पापसेवी च. T2 G1. 2. 4 पाप-योनिरयं दुष्टो. °) K1. 2 परंतप (for धनं °).
- 10 Before 10, S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) ins. अर्जुन:. <sup>a</sup>) S<sub>1</sub> K De D<sub>1-3</sub>. 5 ह्यस्य; G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> त्वस्य (for तस्य). — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub>. 3 घनंजय:; B<sub>2</sub>. 3m. 4 De Dn D4. 6 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 युधिष्ठिर:

## जानाति धर्मराजो हि श्रुत्वा कुरु यथेच्छिस ॥ १० वैद्यांपायन उवाच ।

ते सर्व एव राजानमभिजग्मुर्युधिष्ठिरम् ।
अभिगम्य च तत्सर्व शशंसुस्तस्य दुष्कृतम् ॥ ११
अजातशत्रुस्तच्छुत्वा गन्धर्वस्य वचस्तदा ।
मोक्षयामास तान्सर्वान्गन्धर्वान्प्रश्रशंस च ॥ १२
दिष्टचा भवद्भिर्विलिमिः शक्तैः सर्वेर्न हिंसितः ।
दुर्वृत्तो धार्तराष्ट्रोऽयं सामात्यज्ञातिवान्धवः ॥ १३
उपकारो महांस्तात कृतोऽयं मम खेचराः ।
कुलं न परिभृतं मे मोक्षेणास्य दुरात्मनः ॥ १४
आज्ञापयध्वमिष्टानि प्रीयामो दर्शनेन वः ।
प्राप्य सर्वानभिप्रायांस्ततो वजत माचिरम् ॥ १५
अनुज्ञातास्तु गन्धर्वाः पाण्डुपुत्रेण धीमता ।

C. 3. 15026 B. 3. 246. 17 K. 3. 247. 21

- (for महा°). °) B<sub>2</sub> [5]पि (for हि). <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 कुर्याद् (for कुरु). Dc D<sub>3</sub>. 5 [इ]च्छति. B<sub>2</sub> श्रुत्वा वाक्यं यथेप्सितं.
- 11 T<sub>2</sub> om. the ref. ") K<sub>3</sub> G<sub>2.4</sub> सवें. D<sub>2</sub> एव राजान:; G<sub>2.4</sub> धर्मराजानम् (for एव राजानम्). ") G<sub>1</sub> तत: (for च तत्). ") B Dn D<sub>4.6</sub> चेष्टितं; D<sub>2</sub> दुष्करं (for दुष्कृतम्).
- 12 b) T<sub>1</sub> च तद्भचः (for वचस्तदा). K<sub>3</sub> om. 12<sup>cd</sup>. c) K<sub>4</sub> मोच (for मोक्ष ). d) B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> ह (for च).
- 13 Before 13, Bs. 4 ins. युधिष्ठिर उ°. ") Ks द्यूष्टा (for दिष्ट्या). ") T1 transp. शक्तैः and सर्वेः. Ś1 K1. 2 सद्भिर् (for सर्वेर्). K2. 4 T1 नि- (for न). ") K4 Ds. 5 transp. धार्तराष्ट्रः and Si.
- 14 °) K1. ३ तावत् (for तात). °) T2 धर्मं च (for Sयं मम). B Dn D4. 6 G3 खेचरै:; D1-3 T G1. 2. 4 M1 °र. °) K3 बर्ल न:; S (except G3) न कुलं (by transp.). K2 च परिभृतो; D2 त्वपरिभृतं (for न परि°). D1 च; D2 नो (for मे). °) B2-4 Dn D3. 4. 6 G3 मोक्षणे (for मोक्षेण).
- 15 °)  $K_4$  इष्टानां;  $D_5$  इच्छामि (for इष्टानि). °)  $K_2$   $D_{4-6}$   $G_3$   $M_1$  प्रियामो;  $T_1$  प्रियं मे;  $T_2$  प्रीतिमंद्-;  $G_4$  प्रीतिमान्;  $G_4$  प्रीतं मां.  $K_1$ . 2. 4 च (for वः). °)  $K_1$ . 2 प्राप्त एवोपकारोयं;  $B_{2m}$  अक्षताः सन्निरामर्थास्. °)  $T_2$   $G_1$  गच्छ (for वज °).

C. 3. 15026 B. 3. 246. 17 K. 3. 247. 21 8. 235. 16 ]

सहाप्सरोभिः संहृष्टाश्चित्रसेनमुखा ययुः ॥ १६ देवराडिप गन्धर्वान्मृतांस्तान्समजीवयत् । दिव्येनामृतवर्षेण ये हताः कौरवैर्युघि ॥ १७ ज्ञातींस्तानवमुच्याथ राजदारांश्च सर्वद्यः । कृत्वा च दुष्करं कर्म ग्रीतियुक्ताश्च पाण्डवाः ॥ १८ सस्त्रीकुमारेः कुरुभिः पूज्यमाना महारथाः । बन्नाजिरे महात्मानः कुरुमध्ये यथाग्नयः ॥ १९ ततो दुर्योधनं मुच्य श्रातृभिः सिहतं तदा । युधिष्ठिरः सप्रणयमिदं वचनमन्नवीत् ॥ २० मा सम तात पुनः कार्षीरीद्दशं साहसं क्रचित् । न हि साहसकर्तारः सुखमेधन्ति भारत ॥ २१ स्वस्तिमान्सहितः सर्वेश्चीतृभिः कुरुनन्दन । गृहान्त्रज यथाकामं वैमनस्यं च मा कृथाः ॥ २२ पाण्डवेनाभ्यनुज्ञातो राजा दुर्योधनस्तदा । विदीर्यमाणो त्रीडेन जगाम नगरं प्रति ॥ २३ तिस्मन्गते कौरवेये कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । श्रातृभिः सहितो वीरः पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥ २४ तपोधनेश्च तैः सर्वेर्वृतः शक्र इवामरैः । वने द्वैतवने तस्मिन्वजहार सुदा युतः ॥ २५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चित्रिश्चादिधकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३५॥

16 D6 om. 16. — a) B3 됨 (for 및). — After 16, S (except G3 M2) ins.:

1132\* देवछोकं ततो गत्वा गन्धवैः सहितस्तदा । न्यवेदयच्च तत्सर्वं चित्रसेनः शतक्रतोः।

1133\* चित्रसेनस्तदा वाक्यसुवाच प्रौढया गिरा।
सुञ्चध्वं सानुजामात्यं सदारं च सुयोधनम्।
गन्धर्वास्तु वचः श्रुत्वा चित्रसेनस्य वै द्वुतम्।
राजानं मोक्षयामासुर्वेद्धं निगडवन्धनैः।
सदारं सानुगामात्यं बाणजालमये वने। [5]
लुठन्तश्चापि ते सर्वे युधिष्ठिरसमीपतः।
पतिता लजिताश्चेव तस्शुश्चाधोसुखास्तदा।
सुधिष्ठिरोऽपि दयया तानसमीक्ष्य तथागतान्।

18 °) K3 D3 ज्ञातीस. K3 Dc D1. 5 G1 °मोच्या°; K4 D2. 3 °मोक्या°; B1 °जित्वा°; T2 G2 °जित्या° (for भुच्या°). — °) K1. 2 दृष्ट्वा (for कृत्वा). K Dc D1-3. 5 S (except G3) तद् (for च). — °) Ś1 K2. 3 Dc D2. 3 M2 सम; B4 D5 तु (for च).

19 °) K<sub>1</sub> आस्त्री ; K<sub>2</sub> आस्त्रै: (for सस्त्री ·). — °) D<sub>3</sub> विश्वाजिरे. — °) K<sub>5</sub> B De Dn D<sub>8</sub>. 4. 6 T<sub>2</sub> G<sub>5</sub> ऋतु ° (for কুহ°).

20 a) Ks. 4 B D Gs मुक्तं; T1 G1. 2. 4 मोच्य; T2 मध्ये (for मुख्य). M2 ततो युधिष्ठिरो राजा. — b) B1. 8. 4 Dn D4. 6 T2 Gs M सहितः. M2 प्रभुः (for तदा). — cd)

 $B_{1-8}$   $D_n$   $D_4$ . 6  $G_8$  तु प्रणयाद् (for सप्रणयम्).  $M_2$  ससां-त्वमङ्गवीच्छीमानवमुच्य सुयोधनं.

21  $^{b}$ )  $D_{3}$  सहसा (for साहसं). —  $^{c}$ )  $M_{2}$  साहसानां (for हि साहस-). —  $^{d}$ )  $K_{2}$  सुखमेधं न (for भेधन्ति).  $K_{1.2}$  किंचित् (for भारत).

 $22^{-6}$ )  $T_2$   $G_1$  स्वस्तीत्युक्त्वाथ ( $T_2$  तु) तान्सर्वान्. —  $^{c}$ )  $G_2$  यज (for ब्रज).

23 Before 23, B Dc Dn D4. 6 ins. वैशं उ°. — a) K1. 2 [अ]भिनुज्ञातो. — b) Ś1 तत: (for तदा). — After 23ab, B2-4 Dc Dn D4-6 G8 ins.:

1134\* अभिवाद्य धर्मपुत्रं गतेन्द्रिय इवातुरः।

[ Gs प्रणम्य धर्मपुत्रं तु (for the prior half).]

— °) K3 T2 विदार्थ °. K3 B D G3 बीडावान् (for बीडेन). — d) G2. 4 तदा (for प्रति).

24 °)  $M_2$  धार्तराष्ट्र (for कौर°). — °)  $K_4$   $T_2$   $G_2$  वीरैं:. —  $^d$ )  $T_1$  महात्म°;  $G_1$  महर्षि° (for द्विजाति°).

25 K<sub>3</sub> om.  $25^{ab}$ . —  $^a$ ) M<sub>2</sub> महिषिभि  $^{\circ}$  (for तपोधने  $^{\circ}$ ). —  $^c$ ) B Dn D<sub>4</sub>.  $_6$  तथा (for बने). —  $^d$ ) Ś<sub>1</sub> K D<sub>6</sub> T G<sub>2</sub> मुदान्वित:.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K1. 3. 4 B D G3 बोष्-यात्रा; to it these MSS. (except K1. 3 B2. 3) add समाप्त. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 317; Dn1 (sup. lin.). n3 245; Dn2 244; D1 247; T1 G2. 4 M (M2 inf. lin.) 238 (M2 orig. 240); T2 G1 236. — Śloka no.: D4 27; D1 54.

जनमेजय उवाच ।

शत्रुभिर्जितबद्धस्य पाण्डवेश्च महात्मभिः ।

मोक्षितस्य युधा पश्चान्मानस्थस्य दुरात्मनः ॥ १

कत्थनस्याविष्ठप्तस्य गर्वितस्य च नित्यशः ।

सदा च पौरुपौदार्थैः पाण्डवानवमन्यतः ॥ २

दुर्योधनस्य पापस्य नित्याहंकारवादिनः ।

प्रवेशो हास्तिनपुरे दुष्करः प्रतिभाति मे ॥ ३

तस्य लज्जान्वितस्यैव शोकव्याकुलचेतसः ।

प्रवेशं विस्तरेण त्वं वैशंपायन कीर्तय ॥ ४

वैशंपायन उवाच । धर्मराजनिसृष्टस्तु धार्तराष्ट्रः सुयोधनः । लज्जयाधोम्रुखः सीदनुपासर्पत्सुदुःखितः ॥ ५ खपुरं प्रययौ राजा चतुरङ्गबलानुगः । शोकोपहतया बुद्धा चिन्तयानः पराभवम् ॥ ६ विम्रच्य पथि यानानि देशे सुयवसोदके । संनिविष्टः शुभे रम्ये भूमिभागे यथेप्सितम् । हस्त्यश्वरथपादातं यथास्थानं न्यवेशयत् ॥ ७ अथोपविष्टं राजानं पर्यङ्के ज्वलनप्रभे । उपमुतं यथा सोमं राहुणा रात्रिसंक्षये । उपगम्यात्रवीत्कर्णो दुर्योधनिमदं तदा ॥ ८ दिष्टचा जीविस गान्धारे दिष्टचा नः संगमः पुनः । दिष्टचा त्वया जिताश्वेव गन्धर्वाः कामरूपिणः ॥ ९ दिष्टचा समग्रान्पश्यामि श्रादंस्ते कुरुनन्दन । विजिगीषृत्रणानमुक्तािकािजतारीन्महारथान् ॥ १० अहं त्विमद्धतः सर्वैर्गन्धर्वेः पश्यतस्तव । नाशक्रवं स्थापयितं दीर्यमाणां स्ववाहिनीम् ॥ ११

C. 3. 15048 B. 3. 247. 12 K. 3. 248. 11

#### 236

1 °)  $T_2$  G1. 2. 4 शत्रुभिर्वध्यमानस्य. — b)  $D_{c2}$  महर्षिः Hi: (for महात्मभिः). — °)  $K_4$  D1. 2 मोक्षितश्च;  $D_{c2}$  मोहितस्य; G1 क्षोभि °. T G1 कथं;  $G_{2..4}$  भयात् (for युधा). B1 जित्वा; T G1 त्वा( $T_2$  चा)सीन्;  $G_{2..4}$  M1 तस्मान् (for पश्चान्). — a)  $K_{2-4}$  D2. 3 मानितस्य; B1. 2. 4 D1. 5 मानिनश्च; B3 Dc Dn D4. 6 G3 मानिनः सु- (for मानस्थस्य). D1 दुरात्मभिः;  $T_1$  महात्मनः.

- 2 °) K4 B1 D1. 3 S (except G3) कथं तस्य (for कत्थनस्य). °) Ś1 K2. 4 गहितस्य; G1 गजितस्य. B4 दुरात्मनः (for च नित्यशः). °) K3. 4 Dc3 T1 °मन्यत; D1. 2 जानतः; D3 °मन्यते (for °मन्यतः).
- 3 <sup>b</sup>) Ś1 K B4 D1-3 नित्याहंकारमानिन:; Do साहंकारस्य मानिन:. — K1 om. 3<sup>d</sup>-4<sup>c</sup>. — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G1 दुष्करं.
- 4 K<sub>1</sub> om. 4<sup>abc</sup> (cf. v.l. 3). <sup>a</sup>) K<sub>2-4</sub> D<sub>3. 5</sub> T<sub>1</sub> M [ए]वं; B<sub>1</sub> [इ]ह (for [ए]व). <sup>b</sup>) D<sub>2</sub> शोकेनाकुळ°. <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> हस्तिनपुरे (for विस्तरेण स्वं).
- 5 D<sub>2</sub> om. 5. °) Ś1 K1. 2 धर्मराज्ञा वि(Ś1 नि)-सृष्टश्च; K<sub>3</sub> B<sub>1</sub> Dc D<sub>1</sub>. 5 °राजविस्पृष्टस्तु (D<sub>1</sub> °स्य). — °) Ś1 K1. 2 [अ]भिसुखः. D<sub>1</sub> चासीद्; Dc श्रीमान् (for सीदन्).

105

- <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1. 3</sub> अवासर्पन् (for उपासर्पन्). B<sub>1</sub> S (except G<sub>3</sub>) अपासर्पत दु:खितः.
- 6 K3 om. 6<sup>ab</sup>. <sup>a</sup>) D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> M स पुरं. <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K (K3 om.) B<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 2 G<sub>1</sub> °बस्त्रान्वित:.
- 7 °) B2. 4 पार्थ (for पिथ). °) S (except T2 G3) स° (for सु°). °) T2 सुनिविष्टे; G1 संनिविष्टे. °) Ś1 K1. 2 यथोचिते; K3. 4 Dc D1-3 यथेप्सिते. °) K2 निवेशयत्.
- 8 °) B2 ° प्रवं; T1 ° स्थितं; M2 ° क्छ्सं (for ° प्रुतं). T1 कामं (for सोमं). °) Ś1 K2. 3 B Dn D3. 5 उपागम्या . ¹) Ś1 K1. 2 D5 वचः; G4 तथा (for तदा).
- 9 Before 9, G1 ins. कर्ण:. <sup>a</sup>) K2 जयस्य; T जयसि (for जीवसि). <sup>b</sup>) T2 संगतं; G1 <sup>a</sup>त: (for <sup>a</sup>H:). <sup>c</sup>) B1 M2 transp. त्वया and जिता:. T2 संख्ये; G1 संघे (for चैव). <sup>d</sup>) Ś1 K De D1-3. 5 कामचारिण:.
- 10 b) B1 जनमेजय (for कुरु). c) Ś1 K1. 2. 4 B D1 G3 रणे (for रणान्). K4 B G3 युक्तान् (for मुक्तान्). — d) B2 महाबलान् (for रथान्).
- 11 °) K2 त्वित ; G4 चार्ति (for त्विभ ). b) K4 तस्य प्रयतः; K4m D1 तव प्रयतः (by transp.). T1 प्रयतस्तव चाम्रतः. °) S (except G1. 3) भारियतुं (for

C. 3. 15049 B. 3. 247. 13 K. 3. 248. 11 श्ररक्षताङ्गश्च भृशं व्यपयातोऽभिपीडितः । इदं त्वत्यद्भुतं मन्ये यद्युष्मानिह भारत ॥ १२ अरिष्टानक्षतांश्चापि सदारधनवाहनान् । विम्रक्तान्संप्रपत्रयामि तस्माद्यद्वादमानुषात् ॥ १३

नैतस्य कर्ता लोकेऽस्मिन्पुमान्विद्येत भारत। यत्कृतं ते महाराज सह भ्रातृभिराहवे॥ १४ एवम्रुक्तस्तु कर्णेन राजा दुर्योधनस्तदा। उवाचावाक्शिरा राजन्बाष्पगद्गदया गिरा॥ १५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षद्त्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३६॥

#### २३७

दुर्योधन उवाच ।
अजानतस्ते राधेय नाभ्यस्याम्यहं वचः ।
जानासि त्वं जिताञ्शत्रून्गन्धवास्तेजसा मया ॥ १
आयोधितास्तु गन्धर्वाः सुचिरं सोदरैर्मम ।
मया सह महावाहो कृतश्रोभयतः क्षयः ॥ २

मायाधिकास्त्वयुध्यन्त यदा शूरा वियद्गताः । तदा नो नसमं युद्धममवत्सह खेचरैः ॥ ३ पराजयं च प्राप्ताः सम रणे बन्धनमेव च । सभृत्यामात्यपुत्राश्च सदारधनवाहनाः । उचैराकाश्चमार्गेण हियामस्तैः सुदुःखिताः ॥ ४

स्थाप°). —  $^a$ )  $T_2$   $G_1$  पीड्यमानां (for दीर्थ°).  $K_4$  B  $D_1$   $D_4$ .  $_6$  = ;  $G_2$ .  $_4$  = (for स्थ-).

12 °) D<sub>2</sub> सिविक्षितांगञ्च; T G<sub>1.2</sub> शरक्षतोहं (for क्षताङ्गञ्च). — b) G<sub>2.4</sub> अपयातो (for क्यप°). K<sub>1-8</sub> D<sub>1.2</sub> M [S]ति-; K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> G<sub>2.4</sub> [S]स्मि; T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> नि(for Sभि-). — c) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> अप्यद्भतं (for स्वस्य°). — d) K<sub>2</sub> असान् (for युष्मान्). G<sub>2</sub> हित (for हह).

13 a) G4 अश्विष्टान् (for अरिष्टान्). M1 अक्षयान् (for अक्षतान्). Ś1 K1. 2 वैव (for चापि). — b) K1. 2 वाहनं; B Dn D4. 6 सदारवलवाहनान्; T1 G1. 2 सदाररथ°. — c) B1 संप्रपश्यामि युद्मांस्तु. — d) B1-8 Dn D4. 6 transp. तस्मान् and युद्धान्. D2 युद्मान्; G1 सर्वान् (for तस्माद्).

14 °) D<sub>2</sub> transp. कर्ता and छोके. D<sub>1</sub> नैतस्य छोके कस्तस्मिन्. — b) K<sub>4</sub> Dc D<sub>1-8</sub>. s भारत विद्यते; B<sub>1</sub>. s D<sub>n</sub> D<sub>4</sub>. s विद्यति भारत. — c) D<sub>3</sub> हि (for ते).

15 Before 15, B Dc Dn D4. 6 Gs ins. वैशं उ (resp. वैशं). — °) D2 [अ]धोमुखो; T2 [अ]वाङ्मखो (for [अ]वाक्शिरा). K3. 4 Dc D1-3 वाक्यं (for राजन्). K2 B Dn D4-6 G3 उवाच चां(K2 वां; D5 वं)गराजानं.

Colophon om. in Śi Ki. 2 Di. 2. — Major parvan: Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B Dc Dn D8. 4. 6 G3 M2 दुर्योधनप्रायोपवेश (Dn2 'धनप्रवेश); D5 प्रायोपवेशन. — Adhy. no. (figures, words or both):

B<sub>4</sub> 318; Dn<sub>1</sub> (marg.). n<sub>3</sub> 246; Dn<sub>2</sub> 245; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M (M<sub>2</sub> inf. lin.) 239 (M<sub>2</sub> orig. 241); T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> 237. — Śloka no.: Dn 16.

#### 237

lacktriangledown This adhy. is om. in  $B_1$ ; the MS. is mostly ignored here.

- 1 Śi Ki. 2 om. the ref. ") S (except G3) तु (for ते). ") Do S (except G3) ते (for [अ]हं). Śim यह्मोक्तोहं त्वया वच:.
- 2 °) K<sub>2.8</sub> D<sub>1.4.6</sub> G<sub>1</sub> अ(D<sub>5</sub> सु)योधिताः. K<sub>3.4</sub> Dc D<sub>5</sub> च (for तु). <sup>5</sup>) Dc ते चिरं; D<sub>5</sub> सुदीर्घं (for सुचिरं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> सह (for मम). <sup>6</sup>) D<sub>2</sub> तैः संघतः (for चोभयतः).
- 3 a) K1. s D2 T1 मया(K3 मा)धिकास. K1. 2 तु युध्यंत; G1 त्वबुध्यंत. b) K3 यथा (for यदा). K4 D2. s दिवं गता: (for विय°). d) B Dn D4. 6 G8 transp. सह and खेचेरे:. After 3, M ins.:

1135\* असमर्थास्ततस्तांस्तु प्रतियोद्धं वियद्गतान्।

4 °) B<sub>2. 3</sub> Dc Dn D<sub>6</sub> G<sub>8</sub> प्राप्ताः स्मो ; B<sub>4</sub> G<sub>1</sub> संप्राप्ताः (for प्राप्ताः स्म). — °) B<sub>4</sub> °मात्यसुताश्च ; T<sub>1</sub> सञ्चातृमातृ-पुत्राश्च ; G<sub>2. 4</sub> संहत्यामात्य°. — °) B<sub>2. 3</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> ° बल-वाहनाः ; T G<sub>1. 2. 4</sub> M °धन(G<sub>2. 4</sub> °सुत)वांधवाः. — ′) Ś<sub>1</sub> अथ नः सैनिकाः केचिद्मात्याश्च महारथान् । उपगम्याञ्चवन्दीनाः पाण्डवाञ्चरणप्रदान् ॥ ५ एष दुर्योधनो राजा धार्तराष्ट्रः सहानुजः । सामात्यदारो हियते गन्धवैदिंवमास्थितैः ॥ ६ तं मोक्षयत भद्रं वः सहदारं नराधिपम् । परामर्शो मा भविष्यत्कुरुदारेषु सर्वद्यः ॥ ७ एवम्रक्ते तु धर्मात्मा ज्येष्ठः पाण्डुसुतस्तदा । प्रसाद्य सोद्रान्सर्वानाज्ञापयत मोक्षणे ॥ ८ अथागम्य तम्रदेशं पाण्डवाः पुरुषर्वभाः । सान्त्वपूर्वमयाचन्त क्षक्ताः सन्तो महारथाः ॥ ९ यदा चास्मान्न मृमुचुर्गन्धर्वाः सान्त्विता अपि । ततोऽर्जनश्च भीमश्च यमजौ च बलोत्कटौ ।

मुमुचुः शरवर्षाणि गन्धर्वान्प्रत्यनेकशः ॥ १० अथ सर्वे रणं मुक्त्वा प्रयाताः खचरा दिवम् । अस्मानेवामिकर्षन्तो दीनान्मुदितमानसाः ॥ ११ ततः समन्तात्पश्चामि शरजालेन वेष्टितम् । अमानुषाणि चास्ताणि प्रयुद्धानं धनंजयम् ॥ १२ समान्नता दिशो दृष्टा पाण्डवेन शितैः शरेः । धनंजयसखात्मानं दर्शयामास वै तदा ॥ १३ चित्रसेनः पाण्डवेन समाश्चिष्य परंतपः । इशलं परिपप्रच्छ तैः पृष्टश्चाप्यनामयम् ॥ १४ ते समेत्य तथान्योन्यं संनाहान्विप्रमुच्य च । एकीभृतास्ततो वीरा गन्धर्वाः सह पाण्डवैः । अपूजयेतामन्योन्यं चित्रसेनधनंजयौ ॥ १५

C. 3. 15069 B. 3. 248. 16 K. 3. 249. 17

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तित्रेशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३७ ॥

 $K_{1.~2.~4}$   $D_{2}$  हतास्तैः सा;  $D_{3}$  हत्वास्तेसान् (sic);  $D_{5}$  हताः सास्तैः; T  $G_{1}$  प्रणितास्तैः;  $G_{2.~4}$  हियमाणाः (for हिया-मस्तैः).  $D_{3}$  सुदुःखितान्.  $D_{1}$  हतास्त्रेर्वेहुदुःखिताः.

- 5 °) D<sub>2</sub> G<sub>1</sub> [अ]त: (for न:). b) G<sub>4</sub> अमात्यांश्च (for अमात्यां°). D<sub>8</sub> तान् (for च). K<sub>4</sub> B (B<sub>1</sub> om.) D (except D<sub>2</sub>. s) G<sub>1</sub>. з महारथा:. c) Ś1 K<sub>2</sub> M<sub>2</sub> उपागम्य. K<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 [अ]ब्रवीद्; K<sub>4</sub> [अ]ब्रवन् (for [अ]ब्रुवन्). d) K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> D<sub>5</sub>. 6 च रणप्रदान्; G<sub>1</sub> शरणेषिण: (for शरण<sup>2</sup>).
- 6 b) Bs सुयोधनः (for सहा°). d) B (B<sub>1</sub> om.) D (except D<sub>1-8</sub>. s) Gs आश्रितैः (for आस्थितैः).
- 7 °) D2 विमोक्षय (for मोक्षयत). D2 ते (for व:).

   b) Ś1 जनाधिपं; D5 महारथं; G2. 4 M सुयोधनं (for नराधिपम्). °) Ś1 B2 G2 पराभवो; K1. 2 B3. 4 Dc Dn3 D6 परामधों. K3 T G2 M1 नाभविष्यत् (for मा भ °).

   d) Ś1 K Dc D1-3 पांडवा:; T2 G1 सर्वथा (for सर्वशः).

   After 7, T1 G2. 4 ins.:
  - 1136\* इत्यबुवन्नणान्मुक्ता धर्मराजमुपागताः।
- 8 a) B. T. G. 2 उक्तः स; D. उक्तेषु (for उक्ते तु).
- °) B (B1 om.) Dn D4. 6 G3 पांडवान (for सोदरान).
- a) K3 मोक्षणं; T2 रक्षणे (for मोक्षणे).
- 9 °) Ś1 यदा° (for अथा°). G4 [आ]गत्य (for [आ]गम्य). G1 तद् (for तम्). b) K3. 4 भरतर्षभाः. c) T2 G1 साम्ना (for सान्त्व-). D5 अवोचंत (for अयाचन्त). d) T2 मुक्ति (for शक्ताः).
  - 10 b) Ks सांत्वतापि तै:; D1 सांत्वितास्तु तै:; T G1. 2.4

 $M_1$  सांत्वितापि (T  $^{\circ}$ ताश्च;  $G_4$   $^{\circ}$ ता स्म ) ते. — After  $10^{ab}$ , S (except  $G_3$ ) ins.:

- $1137^*$  आकाशचारिणो वीरा नदन्तो जलदा इव । °) S तदा (for ततो °). द)  $T_1$  यमी चैव मदोस्कटी;  $T_2$  यमी ही च बलो °;  $G_2$ . 4 यमी च प्रवलो °.
- 11 °) Śi Ki. 2 Dc D2 त्यक्तवा (for मुक्तवा). b) Bs. 4 Dc2 Dn Di. 3. 4. 6 G3 M2 खेचरा. S (except G3) दिश: (for दिवम्). °) Śi मैंपैतो; K2→4 वैषैतो; Ti कांक्षंतो; T2 G1 वीक्षंतो (for केंप्रेन्तो). d) T1 G1 दीना (for दीनान).
- 12 <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> D<sub>1</sub>. <sub>2</sub>. <sub>5</sub> समस्तं (for समन्तात्). B<sub>2</sub>. <sub>3</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. <sub>6</sub> M पश्यामः (for °H). <sup>b</sup>) M शरजालविवेष्टितं. <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. <sub>2</sub>. <sub>4</sub> D<sub>3</sub>. <sub>5</sub> प्रदिशंतं; B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. <sub>6</sub> G<sub>3</sub> °मुंचतं; B<sub>4</sub> °मुंचानं (for °युक्षानं).
  - 13 °) Ds धनंजयं स चारमानं.
- 14 °) G2. 4 पांडवेयै: (for ° न). °) T2 G1. 4 समाश्चिष्टः; G2 समाविष्टः. B (B1 om.) Dc Dn D4. 6 परस्परं (for परंतपः). °) Ś1 कुशलैं:. G1 परिपृष्टस्तैः (for ° पप्रच्छ). °) G1 स (for तै:).
- 15 °) Śi K De Di-3. 5 तदा; Ts Gi. 2. 4 M2 यथा (for तथा). Ts Gi. 2. 4 न्यायं (for [अ]न्योन्यं). Ti ते वे समेत्य चान्योन्यं. b) Gs संनाहं (for हान्). Śi Ki. 2 B2 प्रतिमुख्य च; De वे प्रमुख्य च; Dn2 D1 विप्रमुख्यत; M1 विप्रमुख्य वे. Ti संनाहानि विमुख्य च. c) Śi Ki. 2 D1 तदा (for ततो). T2 Gi. 2. 4 सवें (for वीरा). d) De

C. 3. 15070 B. 3. 249. 1 K. 3. 250. 1

दुर्योधन उवाच।

चित्रसेनं समागम्य प्रहसन्नर्जनस्तदा ।
इदं वचनमङ्कीवमश्रवीत्परवीरहा ॥ १
आतुनर्हिस नो वीर मोक्तं गन्धर्वसत्तम ।
अनही धर्षणं हीमे जीवमानेषु पाण्डुषु ॥ २
एवम्रक्तस्तु गन्धर्वः पाण्डवेन महात्मना ।
उवाच यत्कर्ण वयं मन्त्रयन्तो विनिर्गताः ।
द्रष्टारः सम सुखाद्वीनान्सदारान्पाण्डवानिति ॥ ३
तस्मिनुचार्यमाणे तु गन्धर्वेण वचस्यथ ।

T G<sub>1</sub> M transp. सह and पांडवै:. G<sub>2</sub>. 4 गंधवैं: पांडवा: सह. — After 15<sup>ed</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins. :

1138\* परस्परं समागम्य प्रीत्या परमया युताः। [G2 M युतौ (for युताः). G4 प्रहसन्नर्जुनस्तदा (for the posterior half); cf. 3. 238. 1<sup>ab</sup>.]

Colophon om. in Ś1 B1. — Major parvan: K1. 2
Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3 D3 M2 प्रायोपवेश; K4 B (B1 om.) Dc Dn D1. 2. 4-6 G3 दुर्योधनप्रायोपवेश (Dn1 D1 वेशन); M1 दुर्योधनधावपात्रा.
— Adhy. name: M1 दुर्योधनपराजयः; M2 corrupt.
— Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.).
ns 247; Dn2 246; D1 248; T1 G2. 4 M (M2 inf. lin.) 240 (M2 orig. 242); T2 G1 238. — Śloka no.:
Dn1. n2 16; Dn3 17.

#### 238

1 D2. 3 वैशं° (for दुर्यो°). — b) M2 प्रहर्ष° (for प्रहस°). — d) B2 पांडवस्तदा (for प्रवीरहा).

2 °)  $K_4$  असि हि (for अहंसि).  $B_{2-4}$  Dn  $D_{1.4-6}$   $G_{1.8}$  में (for नो). — °)  $S_1$   $T_1$  अनहंं  $(T_1$  ° हं-) धर्षणं;  $K_1$  अनहंं  $(T_1$  ° हं-) धर्षणं;  $K_2$  अनहां च क्षणं;  $K_3$   $D_{1.6}$  अनहां  $(D_1$  ° हां) धर्षणां;  $E_1$   $E_2$   $E_3$   $E_4$   $E_4$   $E_5$   $E_5$   $E_6$   $E_7$   $E_8$   $E_8$ 

3 °) B4 उक्तास. B2 च (for तु). K1. 2 B4 गंधर्वाः.
- °) T1 मंत्रियत्वा. — After 3, S (except G3) ins.:

भूमेर्विवरमन्वैच्छं प्रवेष्टुं ब्रीडयान्वितः ॥ ४ युधिष्ठिरमथागम्य गन्धर्वाः सह पाण्डवैः । अस्मदुर्मन्त्रितं तस्मै बद्धांश्वास्मान्न्यवेदयन् ॥ ५ स्त्रीसमक्षमहं दीनो बद्धः शत्रुवशं गतः । युधिष्ठिरस्योपहृतः किं नु दुःखमतः परम् ॥ ६ ये मे निराकृता नित्यं रिपुर्येषामहं सदा । तैर्मोक्षितोऽहं दुर्बुद्धिर्दनं तैर्जीवितं च मे ॥ ७ प्राप्तः स्यां यद्यहं वीर वधं तस्मिन्महारणे । श्रेयस्तद्भविता मह्यमेवंभृतं न जीवितम् ॥ ८

1139\* स्थितो राज्ये च्युतान्स्थानाच्छिया हीनाञ्श्रियावृताः । [ Tı Mı स्थिता (for स्थितो).]

— °)  $K_4$   $D_8$  तु (for स्म).  $D_2$ . 3 सुखासीनान् (for 'द्धीनान्). Śi  $K_1$ . 2  $D_1$  द्रष्टारः सासु ( $K_2$   $D_1$  'न्सु)खान्दीनान्;  $T_1$  द्रष्टारस्तान्सुखाद्धीमान्;  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 द्रष्टास्मि ( $G_4$  'त्म-) निःसुखान्वीरान्. — ')  $T_1$  ततस्तान् (for सदारान्).

 $m{4}$  °)  $K_{8}$   $B_{1.~8}$   $D_{1.~2}$  S अस्मिन् (for तस्मिन्). —  $^{b}$ )  $K_{3}$  वचस्य तु;  $K_{4}$   $D_{1}$   $D_{6}$  'स्तथा;  $D_{1}$  'स्थध:;  $D_{2}$  'स्तदा (for 'स्थथ). —  $^{c}$ )  $K_{4}$   $D_{3}$   $T_{2}$   $M_{2}$  अन्विच्छं;  $B_{2}$  अन्येहं;  $D_{6}$   $T_{1}$   $G_{1}$  अन्विच्छन्;  $G_{2.~4}$  अन्विच्छं (for अन्वैच्छं).

5 a) Śi Ki. 2 Bi Ds T2 Gi उपागम्य (for अथा°). Ks गंधनें:; Ks Dc Di-3 T2 Gs °वं: (for °ai:). Bi M2 transp. सह and पांडवे:. — °) D2 अस्मिन् (for अस्मद्-). Śi Ki. 2 चासे (for तसें). — d) Ks D3 Gi Mi बद्धाः; T2 Gs बध्वा (for बद्धान्). D8 (sup. lin.) स्वा° (for वा°). D1 समस्तं प्रस्थवेदयत.

6 °) K<sub>1.2</sub> D<sub>4</sub> [उ]पकृतः; B<sub>1</sub> °हितः; D<sub>c</sub> °कृतं; G<sub>4</sub> °स्तं (for °हृतः). — <sup>d</sup>) = 1.9.3<sup>d</sup>: 4.18.36<sup>d</sup>. D<sub>2</sub> में (for जु). G<sub>1</sub> इतः (for अतः).

7 °) T1 ते (for मे). B1 M2 पूर्व; T1 तेषां (for नित्यं).

- b) Ś1 K1. 2 थे (K2 ए) षां रिपुर् (by transp.). Dc तदा; T2 गतः (for सदा). — d) Ś1 K B4 D1-3. 5 transp. दत्तं and तेर्. K4 D1 जीवितं हि (D1 तु) मे; B2. 3 Dn D4. 6 G3 एव जीवितं.

 $m{8}$  °)  $T_1$  प्राप्तब्यं;  $T_2$  प्राप्तोस्मि.  $K_1$ . 2 यद् (for यदि). - °)  $B_1$  तस्मान् (for तस्मिन्).  $\hat{S_1}$   $K_2$  ° मृधे;  $K_1$  ° वने;  $B_2$  ° हवे (for ° रणे). - °)  $B_1$  तु (for तद्). - °)  $D_1$ 

भवेद्यशः पृथिव्यां मे ख्यातं गन्धर्वतो वधात् ।
प्राप्ताश्च लोकाः पुण्याः स्युर्महेन्द्रसदनेऽक्षयाः ॥ ९
यत्त्वद्य मे व्यवसितं तच्छृणुध्वं नर्र्षभाः ।
इह प्रायम्रपासिष्ये य्यं व्रजत वै गृहान् ।
श्रातरश्चेव मे सर्वे प्रयान्त्वद्य पुरं प्रति ॥ १०
कर्णप्रभृतयश्चेव सुहृदो बान्धवाश्च ये ।
दुःशासनं पुरस्कृत्य प्रयान्त्वद्य पुरं प्रति ॥ ११
न ह्यहं प्रतियास्यामि पुरं शत्रुनिराकृतः ।
शत्रुमानापहो भृत्वा सुहृदां मानकृत्तथा ॥ १२
स सुहृच्छोकदो भृत्वा शत्रूणां हर्षवर्धनः ।
वारणाह्वयमासाद्य किं वक्ष्यामि जनाधिपम् ॥ १३

भीष्मो द्रोणः कृपो द्रौणिर्विदुरः संजयस्तथा।
बाह्रीकः सोमदत्तश्च ये चान्ये वृद्धसंमताः ॥ १४
ब्राह्मणाः श्रेणिमुख्याश्च तथोदासीनवृत्तयः।
किं मां वक्ष्यन्ति किं चापि प्रतिवक्ष्यामि तानहम्॥ १५
रिप्णां शिरसि स्थित्वा तथा विक्रम्य चोरसि।
आत्मदोषात्परिभ्रष्टः कथं वक्ष्यामि तानहम् ॥ १६
दुर्विनीताः श्रियं प्राप्य विद्यामैश्चर्यमेव च।
तिष्ठन्ति न चिरं भद्रे यथाहं मदगर्वितः ॥ १७
अहो बत यथेदं मे कष्टं दुश्चरितं कृतम्।
स्वयं दुर्वुद्धिना मोहाद्येन प्राप्तोऽस्मि संश्चयम्॥ १८
तस्मात्प्रायम्रपासिष्ये न हि शक्ष्यामि जीवितम्।

C. 3. 15089 B. 3. 249. 20

निद्य: ; D<sub>2</sub> नैवं (for एवं ). K<sub>8</sub> D<sub>2</sub> हि (for न). D<sub>8</sub> जीवनं (for जीवितम्). B D<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. <sub>6</sub> नैवंभृतस्य जीवितं.

- 9 °) B Dn Ds. 6 T1 अभूद्; M1 भूयाद् (for भवेद्). K2 यथा (for यश:). b) B1 ख्यातिर; T1 ख्यातो. K1. 2 Ds वधं; T1 वधः (for वधात्). c) Ś1 K1. 2 Ds प्राप्तस्य (for प्राप्तास्त्र). Ś1 K1. 2 Ds लोकान्पुण्यान्; B1-3 Dc1 Dn Ds. 6 T1 पुण्यलोकाः (for लोकाः पुण्याः). Ś1 K1-3 Ds च; T2 G1 मे (for स्युर्). Bs प्राप्ताः स्युश्चेव मे लोकाः. d) T1 महेंद्रभवने. Ś1 K1. 2 क्षयः; Ds क्षयान्.
- 10 °)  $B_1$  यत्त्वदं;  $D_1$  यदद्य;  $D_2$  यद्याद्य (for यत्त्वद्य).  $K_4$   $G_2$ . 4 [S] ध्यवसितं (for ब्यव°).  $G_1$  यन्मे ब्यवसितं (किंचित्.  $^b$ )  $T_1$   $G_{2-4}$   $M_1$  नराधिपाः;  $T_2$   $G_1$  नराधिप (for नर°).  $^c$ )  $K_{2-4}$  D (except  $D_{18}$   $D_4$ )  $T_2$   $G_8$  उपाशिष्ये;  $T_1$  समासिष्ये (for उपासिष्ये).  $^d$ )  $K_3$  गृहं.  $^e$ )  $\acute{S}_1$   $K_{1.2}$  [अ]  $\equiv$  (for [v]  $\equiv$  ).  $^f$ ) =  $11^d$ .  $D_3$  पुरीं;  $G_1$  गृहं (for g  $\in$  ).  $\acute{S}_1$   $\acute{S}_1$   $\acute{S}_1$   $\acute{S}_2$   $\acute{S}_3$   $\acute{S}_4$   $\acute{S}_4$   $\acute{S}_4$   $\acute{S}_5$   $\acute{S}_5$   $\acute{S}_6$   $\acute{S}_7$   $\acute{S}_8$   $\acute{S}_8$
- 11 °)  $G_4$  सर्वे (for चैव). °)  $S_1$   $K_1$ . 2  $B_1$   $T_1$   $G_1$  च से;  $T_2$   $G_2$ . 4 M तथा (for च ये). °)  $=10^f$ .  $K_4$   $D_8$   $T_2$   $G_1$  प्रयांतु नगरं प्रति. After 11,  $K_1$  reads  $13^{cd}$ .
- 12 a)  $B_2$  त्वहं (for ह्यहं). Śi  $K_1$ . 2 सं( $K_2$  मां)प्रवेश्यामि; B Dn  $D_1$ —4. 6 संप्रयास्यामि;  $Dc_1$  संप्रयच्छामि (for प्रतियां).  $G_2$  न ह्यप्यहं प्रयास्यामि. b) Śi  $(sup.\ lin.)$   $K_1$   $D_3$ . 6 राजुविमानितः;  $K_3$  ेतिरस्कृतः. c)  $K_1$ . 2 ेमानापही;  $G_2$  ेमानासहो. d) Śi  $K_1$ . 2 बळकृत्तदा ( $K_1$  ेथा);  $T_1$  शोकहृत्तथा;  $T_2$   $G_1$ . 2 मानवर्धनः;  $G_4$  मानकृतदा. After 12, T  $G_2$ . 4 ins.:

1140\* कामं रणशिरस्यद्य शत्रुभिवै विमानितः।

[T2 कारणै: सम्यगिमत: (for the prior half).] On the other hand, G1 ins. after 12:

1141\* कारणैरस्म्यभिहितः शत्रुभिवै विमानितः। अकारणेऽस्म्यभिजितः शत्रुभिवै विमानितः।

- 13 °) B Dn D4. 6 G3 जात:; Dc भुवं (sic) (for भूत्वा). K3. 4 D1-3 सुहृच्छोकप्रदो भूत्वा (D1 दोद्याहं; D2 दो नित्यं); G2 स सुहृच्छोकसंतप्तः. K1 reads 13<sup>cd</sup> after 11. d) Ś1 K1. 2 नराधिपं (K1 °प); B2 त्रिपष्टपं (for जना°).
- 14 °) B1-3 Dn D3-6 G3 भीष्मद्रोणी; G1 भीष्मी द्रीणि: B2.3 Dn D3.4.6 G3 कृपद्रीणी (D3 °णिर्). b) K1 T1 G4 तदा (for तथा). c) N (except B1.3.4; Ś1 damaged) G3 बाह्विक: B1.3.4 Dn D4.6 G3 सीम-दत्ति . d) K2 वृत्तसंमतः; D2 दृढसंमताः; G4 M भृशः .
- 16 Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>4</sub> om. 16. M<sub>1</sub> transp. 16 and 17. <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> चारिमि:; B<sub>8</sub> D<sub>6</sub> G<sub>8</sub> चोपरि (for चोरिस). <sup>d</sup>) D<sub>1</sub>. 2. 5 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 द्रक्ष्यामि (for च<sup>°</sup>).
- 17 M<sub>1</sub> transp. 16 and 17. <sup>c</sup>) De प्रियं; D<sub>2</sub> स्वयं (for श्रियं). <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>2</sub>. 4 G<sub>2-4</sub> M at (for च). <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>3</sub>. 5 transp. तिष्ठन्ति and न. <sup>d</sup>) De मदगर्वितं; T<sub>1</sub> मतिगर्वितः; G<sub>2</sub> अति .
- 18 °) T2G4 यदेतन्; G1 यथैतन् (for यथेदं). B Dn D4. 6 G8 अहोनई (B1 °नय-; B2-4 नाई) मिदं कर्म. b) D6 दष्टं (for कष्टं).
- 19 °) K<sub>2</sub>. 4 Dn1. ns (before corr.) D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> उपा शिष्ये. Cf. 10°. — b) B<sub>1</sub>. 3 Dn<sub>2</sub>. ns D<sub>4</sub>—e G<sub>8</sub> न हि

C. 3. 15089 B. 3. 249. 20 K. 3. 250. 20 चेतयानो हि को जीवेत्क्रच्छाच्छत्रुभिरुद्धृतः ॥ १९ शत्रुभिश्रावहसितो मानी पौरुषवार्जितः । पाण्डवैविक्रमाळ्येश्र सावमानमवेक्षितः ॥ २० वैकांपायन उवाच ।

एवं चिन्तापरिगतो दुःश्वासनमथात्रवीत् । दुःश्वासन निवोधेदं वचनं मम भारत ।। २१ प्रतीच्छ त्वं मया दत्तमभिषेकं नृपो भव । प्रशाधि पृथिवीं स्फीतां कर्णसौनलपालिताम् ।। २२ भ्रादनपालय विस्रब्धं मरुतो दृत्रहा यथा । वान्धवास्त्वोपजीवन्तु देवा इव शतकतुम् ।। २३ न्नाक्षणेषु सदा दृत्तिं कुर्वीथाश्वाप्रमादतः । वन्धूनां सुहृदां चैव भवेथास्त्वं गितः सदा ।। २४ ज्ञातींश्वाप्यनुपश्येथा विष्णुर्देवगणानिव ।

शक्यामि;  $D_2$  (by transp.) शक्ष्यामि न हि;  $G_2$ . 4 न हि शक्कोमि.  $D_1$  सह्यं में नेह जीवितं. —  $^{\circ}$ )  $K_4$   $D_1$   $T_2$   $G_1$  चिंतयानो;  $B_1$  चेतनावान्;  $T_1$  वेदयानो.

20  $^a$ ) S (except  $G_8$ ) [अ]पह $^a$  (for [अ]वह $^a$ ). —  $^b$ )  $B_4$  पौरूषगिर्वतः. —  $^a$ ) K  $D_6$   $D_{12}$ .  $n_8$   $D_{1-4}$ .  $a_8$   $G_8$  विक्रमाद्येश्च (  $K_8$  विषमस्थेश्च );  $B_1$  विक्रमारूढें:. —  $^a$ )  $K_2$  सावसानम्;  $D_1$  स सावज्ञम् (for सावमानम्).

21 a) D1. 2 एवं चिंतागतो राजा.

22 <sup>a</sup>) B1 प्रतीहासं (for प्रतीच्छ त्वं). — b) M नृपो त्तम (for नृपो भव). — c) Ś1 K2 Dn3 G1 कृत्स्नां; K1. 3 Dc Ds. 5 सर्वां (for स्फीतां). — d) K2 कर्णसीवस्य ; B2 'पावित:; D2 M 'पाछित:.

23 °) Ś1 K4 B3. 4 D1-3 विश्रद्ध; K8 Dc D5 T1 विश्रद्ध:. -  $^{b}$ ) K8 महतां; T1 प्रभूतो (for महतो). - K8 om.  $23^{c}-25^{b}$ . - °) B Dn D4. 6 चोप° (for त्वोप°). -  $^{d}$ ) S (except G3) सहस्राक्षमिवामराः.

24 K3 om. 24 (cf. v.l. 23). — a) T1 G1 M2 यथा (for सदा). K2 G1 वृत्तं; B1 बुद्धं; Dc D1-3 वृत्तिः; T2 दांतं (for वृत्ति). — b) D5 तु (for च). D2 प्रसादयन् (for [अ]प्रमादतः). B4 कुर्वीथा रोषमुत्स्ज; T2 कुरु वीराप्रमादतः.

25 . Ks om.  $25^{ab}$  (cf. v.l. 23). — a)  $K_2$  D1. 3 ज्ञातीश्च (for ज्ञातीश्च).  $K_2$  4 Dc D1-3. 5 मन्येथा (for 'पश्येथा). — b)  $B_2$  5 Dn  $D_4$  6  $G_8$  यथा (for  $g_4$ ). — c)  $D_2$  कुरवः (for गुरवः).  $G_8$   $G_8$ 

गुरवः पालनीयास्ते गच्छ पालय मेदिनीम् ॥ २५ नन्दयन्सहदः सर्वाञ्जात्रवांश्रावभर्सयन् । कण्ठे चैनं परिष्वज्य गम्यतामित्युवाच ह ॥ २६ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दीनो दुःशासनोऽत्रवीत् । अश्रुकण्ठः सुदुःखार्तः प्राञ्जलिः प्रणिपत्य च । सगद्भदमिदं वाक्यं भ्रातरं ज्येष्ठमात्मनः ॥ २७ प्रसीदेत्यपतन्द्रमौ द्यमानेन चेतसा । दुःखितः पादयोक्तस्य नेत्रजं जलग्रुत्सृजन् ॥ २८ उक्तवांश्र नरव्याच्रो नैतदेवं भविष्यति । विदीर्येत्सनगा भूमिद्यौश्रापि शकलीभवेत् । रिवरात्मप्रभां जह्यात्सोमः श्रीतांश्रुतां त्यजेत् ॥ २९ वायुः शैष्ट्यमथो जह्याद्विमवांश्र परिवजेत् । शुष्येत्तोयं समुद्रेषु विह्नरप्युष्णतां त्यजेत् ॥ ३०

D1 T2 G1 च (for ते).

26 G<sub>1</sub> om.  $26^{ab}$ . — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> चैव (for सर्वाञ्). — b) D<sub>5</sub> शत्रुंश्चेव (for शात्रवांश्च). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> Dc D<sub>1-3.5</sub> [अ]वसादयन्; K<sub>3.4</sub> [अ]वसादय ; T<sub>1</sub> [अ]वनादयन्; T<sub>2</sub> [आ]ह्नय स्वयं. — a) T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> कर्ण (for कण्ठे). — a) B<sub>1</sub>  $\dot{\pi}$  (for  $\dot{\pi}$ ).

27 °) Ś1 K1. 2 बाह्यकंटः (K1 °टा:); G2 अश्चपूर्णाः; M2 उकंटश्च (for अश्चकंटः). — d) B2. 4 ह (for च). — D2 om. 27°1. — 1) B2 एव च (for आसनः).

28 °)  $K_1$  ° स्थपतद्;  $M_2$  'त्येव तद् (for ° त्थपतद्). —  $^b$ )  $D_8$ .  $^c$  दीर्थमाणेन (for दूय°). De तेजसा (for चेतसा). —  $^c$ )  $T_2$   $G_2$  सखेदं (for दु:खित:). —  $^d$ )  $G_2$  नेत्राभ्यां (for नेत्रजं).

29 °) D3 तु (for च). K4 D1. 3 T2 G1. 2. 4 नर-च्याझ. — °) B1 दीर्थेत (for विदीर्थेत्). K3 सा नगाद्; B Dn D2. 4. 6 सकला (for सनगा). — °) T2 मंदर: (for चौश्चापि). — °) G2 आतपतां (for आत्मप्रमां). — G1 om. (hapl.) 29<sup>1</sup>-30°. — ¹) K1 ज्ञीतां ग्रुतस; B1 तीङ्णां ग्रुतां. B1 वजेत् (for स्रजेत्).

30 G<sub>1</sub> om.  $30^a$  (cf. v.l. 29); K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> om. 30. —  $^a$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>.  $_2$  शेल्यम्; D<sub>2</sub> शीव्रम् (for शेंड्यम्). T<sub>2</sub> पाशं जलेशो जह्याचद्. —  $^b$ ) K<sub>3</sub> Dc परित्यजेत्; D<sub>5</sub> [अ]पि संचलेत्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> हिमं व्र°; T<sub>2</sub> लतां व्र°; G<sub>2</sub>.  $_4$  परिष्ठवेत्. —  $^c$ ) Dc T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> समुद्रस्य; D<sub>5</sub> °द्रोपि. —  $^a$ ) Dc अग्निर् (for विह्न्र्). K<sub>1</sub> Dc अति- (for अपि). S (except G<sub>3</sub>) भविष्यति शतं

न चाहं त्वहते राजन्प्रशासेयं वसुंधराम् ।
पुनः पुनः प्रसीदेति वाक्यं चेदमुवाच ह ।
त्वमेव नः कुले राजा भविष्यसि शतं समाः ॥ ३१
एवमुक्त्वा स राजेन्द्र सखनं प्रकरोद ह ।
पादौ संगृह्य मानाहीं भ्रातुज्येष्टस्य भारत ॥ ३२
तथा तौ दुःखितौ हष्ट्वा दुःशासनसुयोधनौ ।
अभिगम्य व्यथाविष्टः कर्णस्तौ प्रत्यभाषत ॥ ३३
विपीदथः किं कौरव्यौ बालिक्यात्प्राकृताविव ।
न शोकः शोचमानस्य विनिवर्तेत कस्यचित् ॥ ३४
यदा च शोचतः शोको व्यसनं नापकर्षति ।

सामर्थ्यं किं त्वतः शोके शोचमानौ प्रपत्थयः।

धृतिं गृह्णीत मा शत्र्ञ्शोचन्तौ नन्दियण्यथः।। ३५
कर्तव्यं हि कृतं राजन्पाण्डवस्तव मोक्षणम्।
नित्यमेव प्रियं कार्यं राज्ञो विषयवासिभिः।
पाल्यमानास्त्वया ते हि निवसन्ति गतज्वराः॥ ३६
नाईस्येवंगते मन्युं कर्तुं प्राकृतवद्यथा।
विषण्णास्तव सोदर्यास्त्विय प्रायं समास्थिते।
उत्तिष्ठ व्रज भद्रं ते समाश्वासय सोदरान्॥ ३७
राजन्नद्यावगच्छामि तवेह लघुसन्त्वताम्।
किमत्र चित्रं यद्वीर मोक्षितः पाण्डवैरसि।

C. 3. 15111 B. 3. 250. 1 K. 3. 251. 2

समाः (cf. 31ef).

31 a)  $B_4$  तु (for च).  $\dot{S}_1$  त्वत्कृते;  $D_5$  त्वामृते (for त्वहते). b)  $\dot{S}_1$   $K_3$   $D_{1.2}$  प्रशासिप्ये;  $B_{2.4}$  शासयेयं (for प्रशासेयं). b0  $T_1$  [ए]तद् (for [इ]दम्). b1 After b31 b6, b7 (except b8) ins.:

1142\* शत्रूणां शोककृदाजन्सुहृदां शोकनाशनः।

[G<sub>1</sub> मानवर्धनः; M हर्षवर्धनः (for शोक<sup>°</sup>).]
— °) B<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 जातो; D<sub>2</sub> राजन् (for राजा). — <sup>f</sup>) K<sub>4</sub>
Dc D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> भविष्यति. T G<sub>1</sub> न संशयः (for शतं समाः).

32 Before 32, D1 ins. वैशं उ. — ") K4 B1. 4
D6 T2 G4 राजेंद्र; B2. 8 Dn D4. 6 राजानं. — b) K3 B1. 2. 4
Dn D3. 6 सुस्वरं; B3 Dc D4 सस्वरं (for सस्वनं). M2 च
(for ह). — ") K3. 4 Dc2 स गृद्धा; B2 संस्पर्श-; B3. 4 Dn
D4. 6 T2 G3 "स्पृश्य ; G4 "हत्य (for "गृद्धा). K4 D2 शिरसा;
B1. 2. 4 D1 मानाहों. — d) Ś1 मानद (for भारत).

33 °) K2 T1 तदा; K4 D3 अथ (for तथा). K1 हो; D1 सु-; G1 तु (for तो). D1 भूत्वा (for हड्डा). — °) B Dn अधिगम्य. Ś1 महाबाहु:; K1. 2 महाराज; D1 सुदु:खार्ता (for इथ्था°).

34 °) D<sub>2</sub> transp. विषीदथः and किं. S<sub>1</sub> B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> विषीदतः. T<sub>1</sub> कीरवेंद्री (for किं कीरव्यी). — b) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 बालिशी; T<sub>1</sub> किं युवां (for बालिश्यात्). K<sub>8</sub> प्राकृतानि च; G<sub>4</sub> प्राकृता इव. — °) G<sub>1</sub>. 4 शोक (for शोच°). — d) K<sub>3</sub> °वर्तेति; B<sub>4</sub> °वर्तेत्तु (for °वर्तेत). B Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> किंहि (for कस्थ°).

35 °) Śi K2 G1 यथा (for यदा). K1. 2 न; D1 T1 तु (for च). B1 शोचयतः (for च शोचतः). — b) T M2 इयसनान् (for इयसनं). D1 स्पंति (for क्षंति). — c)

K<sub>1</sub> B<sub>8</sub>. 4 Dc D<sub>8</sub>. 5 G<sub>1</sub>. 2. 4 तत: (for खतः). Ś<sub>1</sub> T<sub>2</sub> शोकं; K<sub>3</sub> शोको. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3</sub>. 5. 6 शोचमानः. Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3</sub>. 5 प्रपश्यित; B<sub>4</sub> °तः; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> °थ. — <sup>e</sup>) B<sub>2</sub> Dn D<sub>6</sub> गृह्णीतं; B<sub>8</sub>. 4 T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> गृहीत. T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> एतिमंतौ थ्रियं चेमां. — <sup>f</sup>) B<sub>3</sub> G<sub>2</sub>. 4 शोचतो (for °=तौ). Ś<sub>1</sub> Dc T<sub>1</sub> °च्यत; K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> °च्यथ (for °=यथः). T<sub>2</sub> शत्रूञ्शोकिमिमं जिह; G<sub>1</sub> शोचंतौ मा जहास्यथः. — After 35, G<sub>1</sub> ins.:

1143\* एतिमन्तो जयं शत्रूक्शोचन्तौ नाभविष्यथ ।

36 °) G2 एवं (for एवं). T2 G1 हितं (for प्रियं).

- d) =46°. K4 राज्ञां. - °) K3 [S]पि (for हि).

37 °) T1 नाईति (for नाईसि). B1 [ए]वं कृतं; T1 [ए]वं कृते (for [ए]वंगते). B1 मन्ये; D3 शोकं; T G1. 2 मृत्युं (for मन्युं). — °) Dc सर्वं (for कर्तुं). K4 D8 M2 प्रभो; T1 भवान्; G1. 2. 4 स्वयं; M1 विभो (for यथा). — °) K4 त्वयि (for तव). Dc D1. 3 सौदर्यास. — द) B2 T1 समाश्रिते; D5 उपासिते. — After 37°द, S (except T1 G3) ins.:

1144\* तदलं दु: खितानेतान्कर्तुं सर्वाञ्चराधिप।
— °) T1 तदलं दु: खितान्सर्वान् (cf. 1144\*). — After 37,
B D (except D1-3. 5) S (except T2 G2) ins. an addl.
colophon, followed in most MSS. by कणं उ° (resp.
कणी:) (adhy. no.: Dn1. ns. 248; Dn2 247).

38 °) B Dc Dn D4 G4 M1 नाहाव ; D6 न ह्याव (for अहाव ). — b) K3 D1. 2 T2 G1 [इ]मां; T1 G2. 4 [ए]व (for [इ]ह). — After 38°, S (except G3) ins.:

1145\* अल्पत्वं च तथा बुद्धेः कार्याणामविवेकिताम्।

[G<sub>1</sub> आलस्यं (for अल्पत्वं). T अविवेकतां.]
— °) Do तद्गीर; G<sub>2</sub>. 4 धर्मज्ञ (for यद्गीर). — °) G<sub>1</sub>
सद्यस्त्वं वशमापन्नः. — ') Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B D<sub>2</sub> 'कर्षण; K<sub>2</sub>

C. 3. 15112 B. 3. 250. 2 K. 3. 251. 2 सद्यो वशं समापनः शत्रूणां शत्रुकर्शन ॥ ३८
सेनाजीवेश्व कौरव्य तथा विषयवासिभिः ।
अज्ञातैर्यदि वा ज्ञातैः कर्तव्यं नृपतेः प्रियम् ॥ ३९
प्रायः प्रधानाः पुरुषाः क्षोभयन्त्यरिवाहिनीम् ।
निगृह्यन्ते च युद्धेषु मोक्ष्यन्ते च खसैनिकैः ॥ ४०
सेनाजीवाश्व ये राज्ञां विषये सन्ति मानवाः ।
तैः संगम्य नृपार्थाय यतितव्यं यथातथम् ॥ ४१
यद्येवं पाण्डवे राजन्भवद्विषयवासिभिः ।
यद्यव्या मोक्षितोऽद्य तत्र का परिदेवना ॥ ४२
न चैतत्साधु यद्राजन्पाण्डवास्त्वां नृपोत्तम ।
स्वसेनया संप्रयान्तं नानुयान्ति सम पृष्ठतः ॥ ४३
श्रूराश्व बलवन्तश्च संयुगेष्वपलायिनः ।
भवतस्ते सभायां वे प्रेष्यतां पूर्वमागताः ॥ ४४

पाण्डवेयानि रत्नानि त्वमद्याप्युपश्च से।
सन्वस्थान्पाण्डवान्पश्य न ते प्रायम्रपाविशन्।
उत्तिष्ठ राजन्भद्रं ते न चिन्तां कर्तुमर्हसि ॥ ४५
अवश्यमेव नृपते राज्ञो विषयवासिभिः।
प्रियाण्याचरितव्यानि तत्र का परिदेवना ॥ ४६
मद्राक्यमेतद्राजेन्द्र यद्येवं न करिष्यसि।
स्थास्थामीह भवत्पादौ शुश्रुषन्नरिमर्दन ॥ ४७
नोत्सहे जीवितुमहं त्वद्विहीनो नर्र्षभ।
प्रायोपविष्टस्तु नृप राज्ञां हास्यो भविष्यसि ॥ ४८

#### वैशंपायन उवाच।

एवम्रुक्तस्तु कर्णेन राजा दुर्योधनस्तदा । नैवोत्थातुं मनश्रके खर्गाय कृतनिश्रयः ॥ ४९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टात्रिंशदिधकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३८ ॥

Ds. 5. 6 Gs 'कर्षन:; D1 'कर्षण:.

39 °) Śi Bi °जीब्येश्च; K2 °जीवस्य. — M2 om. (hapl.) 39°-42°. — °) Bi. 3 De G3 ह्यथ; T2 G2 अथ (for यदि).

40 M<sub>2</sub> om. 40 (cf. v.l. 39). — <sup>a</sup>) K<sub>1. 2. 4</sub> T M<sub>1</sub> प्रधान ; Dc प्रवीणाः (for प्रधानाः). — <sup>b</sup>) Ś1 क्षोभयंतु; D<sub>3</sub> काल्यंति; S (except G<sub>3</sub>) क्षोभयित्वा. — <sup>c</sup>) K<sub>1. 2</sub> सु ; Dc पु; D<sub>2</sub> [S]न्न (for च). — <sup>d</sup>) Ś1 स्वसेवकैः; K<sub>2</sub> 'सैन्यकैः; B<sub>2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> [ए]व सैनिकैः.

41 M<sub>2</sub> om. 41 (cf. v.l. 39). Cf. 39<sup>ab</sup>. — a) Ś1 'जीब्या'; K<sub>2</sub> 'जेब्या' (for 'जीवा'). Dc G1 राज्ञो; D<sub>2</sub> T1 राजन् (for राज्ञों). — b) Ś1 विजये (for विषये).

42 M<sub>2</sub> om.  $42^{ab}$  (cf. v.l. 39). — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> यद्; D<sub>3</sub> यदा; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> इति (for यदि). Ś1 K<sub>1-2</sub> राजा (for राजन्). — <sup>b</sup>) Ś1 K<sub>1-3</sub> D<sub>1. 2</sub> G<sub>4</sub> भवान् (for भवद्). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1. 2. 5</sub>) G<sub>2-4</sub> [S]सि (for S<sub>21</sub>). — <sup>d</sup>) =  $46^{d}$ ; Gītā (Vulg.) 2. 28. G1 transp. तत्र and का. K<sub>4</sub> D<sub>1. 3</sub> G<sub>1</sub> परिवेदना.

43 °) B<sub>1</sub> तवै°; G<sub>4</sub> न वे° (for न चै°). — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> पांडवानां; B<sub>2</sub> वेया (for वास्त्वां). B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub> नृपोत्तमं. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>12</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>1-3</sub> G<sub>2</sub> संप्रयातं; B<sub>1</sub> ° याते; Dc प्रयातं च; T<sub>1</sub> समं सर्वे. M<sub>1</sub> सेनया संप्रयांतं वे.

44 b) Ś1 K1. 2 D1 संझामेषु (for संयुगेषु). Ś1 अ]प-लायन:; T2 G1 अ]पराजिता:. — c) K4 (before corr.) B D (except D1-8. 5) T2 G3 सहाया (for सभायां).

45 °)  $K_1$  पूर्वाणि (for रत्नानि). — b)  $K_4$  एतानि (for अद्यापि). Ś1  $K_1$ . 2[अ]नुयुज्यसे;  $K_3$  [उ]पयुंजते;  $D_1$  °युंजसे;  $G_1$  ° सुंक्ष्वसे. — °)  $T_2$   $G_1$  सत्वस्थाः पांडवाश्चापि. — After  $45^{cd}$ , S (except  $G_3$ ) ins.:

1146\* तदलं ते महाबाहो बुद्धिः प्रायोपवेशने ।

 $[T_2 G_1. \ 2$  विषादं  $(T_2 \ ^\circ$ मर्ष) कर्तुमीदृशं; M विशादेन महा-बल (for the posterior half).]

— 1) B1. 8. 5 Dn D4. 6 G8 चिरं (for चिन्तां).

46 G<sub>2</sub> om. 46. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> M<sub>2</sub> अपश्यम् (for अवश्यम्). — <sup>b</sup>) =  $36^d$ . T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> राज्ञां. — <sup>a</sup>) =  $42^d$ ; Gītā (Vulg.) 2. 28. G<sub>1</sub> transp. तत्र and का. K<sub>3</sub> परिदेविना; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 8 G<sub>1</sub> °वेदना.

47 b)  $G_1$  अद्य (for यदि).  $T_2$   $G_2$  त्वं ;  $G_1$  [ए]तन् (for [ए]वं). - d)  $K_4$   $B_1$   $D_1$ . 3  $T_1$   $G_2$ . 4 ग्रुश्रूषुर् ;  $G_1$  ग्रुश्र्षाम् (for ग्रुश्रूषन्).  $T_1$  भरतर्षभ (for गरि°).

48 a) De जीवितम् (for नुम्). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> सत्यं; G<sub>2</sub> शक्यं (for अहं). — b) Ś<sub>1</sub> यद्-; D<sub>2</sub> त्वां (for त्वद्-). — After 48ab, T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> repeat 45<sup>cf</sup>. — T<sub>2</sub> om. 48<sup>cd</sup>. — c) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> च (for तु). K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M तथा (for नुप). Ті प्रायोपविष्टं राजानं. — d) K<sub>5</sub> De D<sub>1-3</sub> हासो. K<sub>5</sub> D<sub>5</sub> भविष्यति. Ті दुर्योधनममर्षणं (=3. 239. 1<sup>d</sup>).

49 T<sub>1</sub> om. 49; K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> om. the ref. — b) G<sub>2.4</sub> तथा (for तदा). T<sub>2</sub> यह्छ्तं (sic) कौरवं त्वया. — T<sub>3</sub>

वैशंपायन उवाच।
प्रायोपविष्टं राजानं दुर्योधनममर्पणम्।
उवाच सान्त्वयन्नाजञ्शक्किनः सौबलस्तदा।। १
सम्यगुक्तं हि कर्णेन तच्छ्रतं कौरव त्वया।
मयाहतां श्रियं स्फीतां मोहात्समपहाय किम्।
त्वमबुद्धा नृपवर प्राणानुत्स्रष्टुमिच्छिसि।। २
अद्य चाप्यवगच्छामि न चुद्धाः सेवितास्त्वया।
यः सम्रुत्पतितं हर्षं दैन्यं वा न नियच्छिति।
स नश्यति श्रियं प्राप्य पात्रमामिवाम्भसि।। ३

अतिभीरुमतिक्कीवं दीर्घस्त्रं प्रमादिनम् । व्यसनाद्विषयाक्रान्तं न भजन्ति नृपं श्रियः ॥ ४ सत्कृतस्य हि ते शोको विपरीते कथं भवेत् । मा कृतं शोभनं पार्थैः शोकमालम्ब्य नाशय ॥ ५ यत्र हर्षस्त्वया कार्यः सत्कर्तव्याश्च पाण्डवाः । तत्र शोचिस राजेन्द्र विपरीतिमदं तव ॥ ६ प्रसीद मा त्यजात्मानं तृष्टश्च सुकृतं स्मर । प्रयच्छ राज्यं पार्थानां यशो धर्ममवामुहि ॥ ७ कियामेतां समाज्ञाय कृतशो न भविष्यसि ।

C. 3. 15132 B. 3. 251. 9

om. 49°d. — °) G<sub>4</sub> स नो° (for नैवो°). — d) D<sub>3</sub>° सानसः (for °निश्चयः).

Colophon om. in D3 T. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K8. 4 B1-3 Dc Dn1 D4-6 G4 दुर्योधनमायोपवेश; B4 D2 प्रायोपवेश; Dn3 दुर्योधनवेश; D1 दुर्योधनप्रयोपवेशन. — Adhy. name: M2 कर्णहितोपदेशकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 320; Dn1 (marg.). n3 249; Dn2 248; D1 250; G2 241; G4 M (M2 inf. lin.) 242 (M2 orig. 244). — Śloka no.: Dn 13; D1 33.

#### 239

1 T<sub>2</sub> om.  $1^a-2^b$ ; D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> om. the ref. —  $^c$ ) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>.  $_2$  G<sub>4</sub> राजा (for राजञ्). —  $^d$ ) K<sub>4</sub> सौबलिस . T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> तथा (for तदा).

2 T<sub>2</sub> om. 2<sup>ab</sup> (cf. v.l. 1). — Before 2, K<sub>3</sub> B D (except D<sub>3</sub>. 5) G<sub>3</sub> ins. शकुनिस्वाच (resp. शकुनिः). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> तु (for हि). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> न; T<sub>1</sub> यत् (for तत्). — K<sub>3</sub> om. (hapl.) 2<sup>c</sup>-3<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) S (except G<sub>3</sub>) दीसां (for स्कीतां). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> स्त्रेहात् (for मोहात्). K (K<sub>3</sub> om.) D<sub>1</sub>. 2. 5 समवहाय; B<sub>4</sub> त्वमपहाय; D<sub>3</sub> सर्वा विहाय. K<sub>4</sub> तां (for कि). Ś<sub>1</sub> B<sub>2</sub> Dc Dn D<sub>1</sub>. 3. 4. 6 तां मोहादप-(Ś<sub>1</sub> °त्सम-; D<sub>1</sub>. 3 °दुप)हाय कि (Dc वै). — <sup>c</sup>!) B<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 [अ]द्य नृपते; B<sub>2</sub>. 3 च नृपते; D<sub>3</sub> भूय एव (for तृपवर). B<sub>3</sub> D (except D<sub>1</sub>. 5) अहैसि (for इच्छिस).

106

Ta त्वं बुध्वा नृवर प्राणानुत्स्नष्ट्रमिह चेष्टसि.

3 Ks om. 3<sup>ab</sup> (cf. v.l. 2). — <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> Dn D<sub>6</sub> अथ (for अद्य). Dn D<sub>2</sub>. 6 G<sub>1</sub> वा (for च). G<sub>1</sub> तु (for [अ]पि). — <sup>c</sup>) Cf. 1. 74. 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>. G<sub>1</sub>. 2 M यत् (for य:). T1 घोरं; G<sub>1</sub> कोपं; G<sub>2</sub>. 4 M क्रोधं (for हुएँ). — <sup>d</sup>) Dc Dn<sub>3</sub> (by corr.) D<sub>5</sub> G<sub>4</sub> नियच्छसि. — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M नह्यते हि (for स नह्यति). — <sup>f</sup>) D<sub>2</sub> आमकुंभ°; T<sub>1</sub> प्राप्तनाव°; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> छिद्दां नाव° (for पात्रमाम°). — After 3, K<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub> ins.:

1147\* यः शोकं समनुप्राप्तं न नियच्छति भारत । तमीदशं नरं न श्रीः कदाचिदपि सेवते ।

4 ") K1 "भीम"; K3 D3 "भीत" (for "भीरू"). B4 S (except G3) मृदुं (for अति-). — ") K3 विषयकांत; T3 G2. 4 विषमं तात. — ") Ś1 K1. 2 नृप; T2 नरं; G1 पर- (for नृपं). K3 B1-3 D प्रजा:; B4 बुधा: (for श्रियः).

5 4) T<sub>2</sub> तै: (for ते). T<sub>2</sub> लोके; G<sub>4</sub> शोके (for शोको).

- b) K<sub>4</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 M विपरीतः. - c) K<sub>5</sub> यत्; D<sub>1</sub> तै: (for मा). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 पूजनं; B<sub>2</sub> शोभनै: (for शोभनं).

- d) D<sub>1</sub>. 3 (marg. sec. m.) शोकमेतं (D<sub>1</sub> काळं) विनाशय.

6 °) Ts Gs अत्र (for तत्र).

7 °) G<sub>1. 2. 4</sub> M न (for मा). B<sub>4</sub> प्रसीद चारम-नारमानं; D<sub>5</sub> प्रसीद सत्यमारमानं; T<sub>1</sub> प्रसादं न त्यजास्माकं; T<sub>2</sub> प्रसीद कृतसन्मानं. — b) K<sub>5</sub> तुष्टस्व; D<sub>2</sub> सुष्टु त्वं; G<sub>1</sub> संतुष्टः (for तुष्टश्च). B<sub>2</sub> D<sub>3</sub> स्व (for सु-). — c) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub> पांडूनां (for पार्थानां). K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> तेषां प्रतिकृतं कृत्वा (D<sub>2</sub> कार्य). — d) Ś<sub>1</sub> राज्य° (for धर्म°).

8 Ś1 K1 om. (hapl.) 8. — ") B2. 3 'स्थाय; T1 M 'ज्ञाप्य (for 'ज्ञाय). — ") K2 B Dn D4. 6 G3 कृतज्ञस्त्वं

C. 3. 15132 B. 3. 251, 9 K. 3. 252, 9 सौश्रात्रं पाण्डवैः कृत्वा समवस्थाप्य चैव तान् ।
पित्र्यं राज्यं प्रयच्छैपां ततः सुखमवामुहि ॥ ८
शकुनेस्तु वचः श्रुत्वा दुःश्वासनमवेक्ष्य च ।
पादयोः पतितं वीरं विक्कृवं श्रावसौहदात् ॥ ९
बाहुभ्यां साधुजाताभ्यां दुःश्वासनमिरदमम् ।
उत्थाप्य संपरिष्वज्य प्रीत्याजिन्नत मूर्धनि ॥ १०
कर्णसौबलयोश्वापि संस्मृत्य वचनान्यसौ ।
निवेंदं परमं गत्वा राजा दुर्योधनस्तदा ।
नीवेदं परमं गत्वा राजा दुर्योधनस्तदा ।
नीडयाभिपरीतात्मा नैराज्यमगमत्परम् ॥ ११
सहदां चैव तच्छुत्वा समन्युरिदमन्नवीत् ।
न धर्मधनसौख्येन नैश्वर्येण न चाज्ञया ।
नैव भोगैश्व मे कार्यं मा विद्वन्यत गच्छत ॥ १२
निश्चितेयं मम मितः स्थिता प्रायोपवेश्वने ।

(for ° न्नो न). — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> हि (for तान्). — <sup>e</sup>) K<sub>3</sub> Dc उक्ते (for प्रयच्छे°). — <sup>f</sup>) K<sub>2</sub> B Dn D<sub>4</sub>. 6

Gs अवाप्स्यसि (for भूहि).

9 Before 9, all MSS. ins. वैशं उ (resp. वैशं).

- a) B1 T1 च वच:; T2 वचनं; M1 तहचः (for तु वच:).

- b) B1. 4 अवेक्ष्य ह; M2 अवेक्षत (for अवेक्ष्य च). — c)

Ś1 K2 T2 G1. 2 दीनं (for वीरं). — d) B Dn D4. 6 G3
विकृतं; T G1. 2. 4 M कुंबं (for कुंवं).

10 a) B4 साधुवृत्ताभ्यां. — b) K3 Dc D1. 3 T1 M अर्रिदम:; G2. 4 अर्रिदम. — d) M2 प्रति (for प्रीत्या). B4 जिन्नति; T1 M1 जिन्नाय; T2 G1. 2. 4 चान्नाय (for [अ]जिन्नत).

11 ") T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> [ए]च (for [अ]िए). — b) B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> संश्रुत्य (for संस्मृत्य). B<sub>2</sub> [अ]थ (for [अ]सी). — c) T<sub>1</sub> कृत्वा (for गत्वा). — c) K ब्रीडेन (for ब्रीडया). Si K<sub>1</sub> G<sub>1</sub> [अ]िए परीतात्मा; D<sub>2</sub> च परीतांगः; D<sub>6</sub> [अ]िभ-परीतः सन्.

12  $^a$ ) B2. 8 Dn D4. 6 G3 तच्छ्रत्वा सुहृदश्चेव. —  $^c$ ) G1 धमें  $\mathbf{v}$  (for धमें  $\mathbf{v}$ ). —  $^a$ ) B1  $\mathbf{an}$  (for  $\mathbf{un}$ ). —  $^c$ )  $K_4$   $\mathbf{u}$  (for  $[\mathbf{v}]\mathbf{u}$ ). D1 कामे  $^c$  (for  $\mathbf{un}$ ). B1 transp.  $\mathbf{u}$  and  $\mathbf{un}$   $\mathbf{v}$ . —  $^t$ )  $K_1$   $\mathbf{un}$  [विश्वन  $\mathbf{un}$ ]  $K_2$ —4  $\mathbf{un}$  [विश्वन  $\mathbf{un}$ ]  $\mathbf{un}$   $\mathbf{$ 

13 °) Т2 मित: सिद्धा (for मम मित:). — b) D2 स्थित:; Т2 मम; G1 स्थिता (for स्थिता). — c) Т2 G1 सिहता: (for नगरं).

14 a) K1 तम्; S (except G3) इति (for त). G4

गच्छध्वं नगरं सर्वे पूज्याश्च गुरवो मम ॥ १३ त एवम्रक्ताः प्रत्यूचू राजानमरिमर्दनम् । या गतिस्तव राजेन्द्र सास्माकमि भारत । कथं वा संप्रवेक्ष्यामस्त्विद्विनाः पुरं वयम् ॥ १४ स सुहुद्धिरमात्येश्च श्चातृभिः स्वजनेन च । बहुप्रकारमप्युक्तो निश्चयाञ्च व्यचाल्यत ॥ १५ दर्भप्रस्तरमास्तीर्थ निश्चयाञ्चतराष्ट्रजः । संस्पृत्रयापः श्चिर्भृत्वा भृततं सम्रुपाश्चितः ॥ १६ क्याचीराम्बरघरः परं नियममास्थितः । वाग्यतो राजशार्द्लः स स्वर्गगतिकाङ्क्षया । मनसोपचितिं कृत्वा निरस्य च बहिष्क्रियाः ॥ १७ अथ तं निश्चयं तस्य बुद्धा दैतेयदानवाः । पातालवासिनो रौद्राः पूर्व देवैविनिर्जिताः ॥ १८

उक्ते (for उक्ताः). —  $^d$ )  $D_5$  सा गतिनं च भारत. —  $^e$ )  $D_1$  च;  $T_2$  हि;  $G_1$  जु (for an). —  $^\prime$ )  $S_1$  त्विय हीनाः (for त्विद्विहीनाः).  $M_1$  transp. पुरं and वयं.

15 D<sub>2</sub> om. 15. — Before 15, K<sub>1</sub>. 2. 4 B Dc Dn D<sub>4</sub>-6 G<sub>2-4</sub> ins. वैशं उ° (resp. वैशं). — °) B<sub>4</sub> सह-पुत्रेर् (for स सुहन्निर्). — °) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 5 इति (for अपि). — °) K<sub>5</sub> च चात्यते; B Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 M विचात्यते; G<sub>1</sub> [अ]प्यचात्यत.

16 Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> Dc D<sub>1</sub> read 16<sup>ab</sup> after 17<sup>cd</sup>. — <sup>a</sup>)
K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>3</sub>. <sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. <sub>2</sub>. <sub>4</sub> M दर्भसंस्तर°; B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4</sub>. <sub>6</sub>
T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> दर्भास्तरण°. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> निश्चयं (for निश्चयाद्). — <sup>a</sup>)
K<sub>3</sub>. <sub>4</sub> B Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> M भूतले. B<sub>2</sub> निषसाद ह; B<sub>3</sub> Dn
D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> समुपस्थित:; T<sub>2</sub> समुपाहितः.

17 b) K4 निश्चय° (for नियम°). B4 परं नित्यमभीपिततः. — °) K4 Dsm वाग्जितो; D1 वाक्यं ते (for वाग्यतो).
Dc2 D2 राजशार्दूळ. — d) Ś1 सुदुर्गतिः. K2 B2. 8 Dn
D4. 6 काम्यया. — After 17°d, Ś1 K1-3 Dc D1 read
16°d. — °) K2 मनसोपतितं; G1 °स्सोमचितं; M1 °सोपहितं; M2 °स्सोविजितं. K4 ज्ञात्वा. — 1) K2 बहिःकृताः;
B1 Dc G1. 2. 4 M बहिष्क्रियां. — After 17, S (except G3) ins.:

 $1148^*$  तस्थी प्रायोपवेशेऽथ मर्ति कृत्वा सुनिश्चयाम् । [  $T_2$   $G_1$   $^\circ$ निश्चलां.]

18 °) K1 निश्चितं (for निश्चयं). — b) D1. 2 ज्ञात्वा; T1 श्चरवा (for बुद्ध्वा). K3 D2 दैसेय°.

ते खपक्षक्षयं तं तु ज्ञात्वा दुर्योधनस्य वै।
आह्वानाय तदा चक्रः कर्म वैतानसंभवम् ॥ १९
बृहस्पत्युश्चनोक्तैश्च मन्त्रैर्मन्त्रविशारदाः ।
अथर्ववेदप्रोक्तैश्च याश्चोपनिषदि क्रियाः ।
मन्त्रजप्यसमायुक्तास्तास्तदा समवर्तयन् ॥ २०
जुह्बत्यग्नौ हविः क्षीरं मन्त्रवत्सुसमाहिताः ।
ब्राह्मणा वेदवेदाङ्गपारगाः सुदृढवताः ॥ २१
कर्मसिद्भौ तदा तत्र जृम्भमाणा महाद्भुता ।
कृत्या सम्रुत्थिता राजनिंक करोमीति चाववीत् ॥ २२

आहुर्देत्याश्र तां तत्र सुप्रीतेनान्तरात्मना । प्रायोपविष्टं राजानं धार्तराष्ट्रमिहानय ॥ २३ तथेति च प्रतिश्वत्य सा कृत्या प्रययौ तदा । निमेपादगमचापि यत्र राजा सुयोधनः ॥ २४ समादाय च राजानं प्रविवेश रसातलम् । दानवानां सहूर्ताच तमानीतं न्यवेदयत् ॥ २५ तमानीतं नृपं दृष्ट्वा रात्रौ संहत्य दानवाः । प्रहृष्टमनसः सर्वे किंचिदुत्फुळ्लोचनाः । सामिमानमिदं वाक्यं दुर्योधनमथाञ्चवन् ॥ २६

C. 3. 15154 B. 3. 251. 30 K. 3. 252. 31

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनचत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३९ ॥

19 °) Ś1 K2 तु; B1 पु (for स्व ). Ś1 K2 तं वै; G2.4 M ज्ञात्वा (for तं तु). — b) Ś1 श्रुत्वा; T1 राज्ञो; G2.4 M मतं (for ज्ञात्वा). Ś1 K1.2 ह; T1 च (for वै). — c) T2 G1 आनयार्थ (for आह्वानाय). S (except G3) ततः (for तदा). D6m आश्वलायनतश्चकुः.

20 °) Ś1  $K_{1. 2. 4}$   $B_{4}$   $D_{1-3. 5}$  बृहस्पत्युशनःप्रोक्तेर्. — °)  $K_{1}$  °वेदशेक्ताश्च;  $M_{1}$  °वेदसेत्रेषु. — °) Ś1  $K_{1. 2. 4}$   $B_{1}$   $D_{8. 5}$  याश्चेवोपनिषित्क्रयाः;  $K_{3}$   $B_{8. 4}$   $D_{2}$   $D_{1}$  T  $G_{1. 2. 4}$   $M_{2}$  याश्चोपनिषद्  $B_{4}$   $T_{1}$   $G_{1. 2. 4}$   $M_{2}$  °दाः;  $D_{2}$  °दः;  $T_{2}$  °दां)िक्रयाः;  $M_{1}$  पारगाः सुदृद्धनताः. — °)  $K_{1. 3. 4}$  मंत्रजाप्य°. — ') Ś1  $K_{1. 2}$   $B_{2}$   $D_{12. 18}$   $D_{4. 6}$   $G_{8}$  संप्रवर्तयन्;  $K_{8. 4}$  समवर्तयन्.  $M_{2}$  तदा सम्यगवर्तयन्.

21 °) D3 जुहूंत्यग्नी; S (except G3) जुहूंतो°. K1-3 D1. 2. 5 तत: (for इवि:). — b) D3. 5° हित: (for °हिता:). — c) K3 D1 वेदांगा:; B1 वेदांगं (for °वेदाङ्ग-). — d) S (except G3) सुप्रतवता:. — After 21, S (except G3) ins.:

1149\* अध्वर्यवो टानवानां कर्म प्रावर्तयंस्ततः।

[M2 °यंत तत् (for °यंस्ततः). T2 आसन्कमेप्रवर्तकाः (for the posterior half).]

22 <sup>a</sup>) K1 ततस् (for तदा). — <sup>b</sup>) Ś1 K1. 2. 4 D1. 3 G1 महाद्भुता:; K3 महद्भुतं; Dc2 T1 महाभुजा:; G4 तदद्भुतं. — After 22<sup>ab</sup>, G1 ins.:

1150\* तस्मिन्यज्ञे दानवानां वर्तमाने नराधिप।

— °) K3 घोरा (for राजन्). — °) T2 सा° (for चा°).

23 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> दैत्यांश्च (for देत्या<sup>°</sup>). K<sub>3</sub> तान् (for तां). D<sub>1</sub> राजन् (for तत्र). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. ३ आहुश्च तां तदा तत्र. — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> घोरस्वपां भयावहां. — After 23<sup>ab</sup>, G<sub>1</sub> ins.:

1151\* कृत्यां सुतीक्ष्णदन्तायां दीप्ता \* \* [शि]रोरुहाम् ।

— Ks om. (hapl.) 23d-25a. — d) Ds दुर्योधनमिहा.

24 Ks om. 24 (cf. v.l. 23). — b) Dc [ज]ध (for ज-). B<sub>2</sub> नृप (for तदा). — c) Ś1 K (Ks om.) Dc D1. s. s [प्]व (for [ज]पि).

25 Ks om. 25° (cf. v.l. 23). — °) B<sub>1</sub> T G<sub>1. s</sub> M सा त(B<sub>1</sub> स)मादाय (for समादाय च). — °) T<sub>2</sub> M सुहूर्त (for सुहूर्ताच्). — °) T<sub>1</sub> अप्यानीत; T<sub>2</sub> पुरस्तात्तं (for तमानीतं). G<sub>2</sub> पुरतस्तं निवे°; G<sub>4</sub> आनीतं तत्र वेद<sup>\*</sup>.

26 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> ततो (for नृपं). — b) T<sub>2</sub> सर्वे (for राज़ो). B<sub>1</sub>. 3 D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>3</sub> संगत्य; B<sub>2</sub> °गम्य (for °हत्य). — M<sub>2</sub> om. 26<sup>cd</sup>. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> °मानताः; K<sub>2</sub> °मानवाः. — d) K<sub>1</sub> °लोचनः; G<sub>4</sub> °चेतनाः. — After 26<sup>cd</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1152\* इडमेनं परिष्वज्य पृष्ट्वा च कुशलं तदा।
— 1) Ks [अ]ब्रवीत् (for [अ]ब्रवन्).

Colophon om. in Ds. G1 partly broken. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K1 घोषयात्रा; K3 B1-3 Dc Dn1. n3 D1. 4-6 G3 दुर्योधन-प्रायोपवेश (D1 वेशन); K4 B4 D2 M2 प्रायोपवेश. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 321; Dn 250 (Dn2 249); D1 251; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 243 (M2 orig. 245); T2 240; G2 242. — Śloka no.: Dn 29.

#### 240

1 °) K<sub>8</sub> D<sub>12</sub> D<sub>1-4</sub> भो. B<sub>4</sub> दुर्योधन. — <sup>b</sup>) D<sub>c</sub> G<sub>1.4</sub> भारतानां. — °) B<sub>1</sub> राजा (for नित्यं). — <sup>d</sup>) D<sub>3</sub>

C. 3. 15155 B. 3. 252. 1 K. 3. 252. 1

#### दानवा जचुः।

भोः सुयोधन राजेन्द्र भरतानां कुलोद्वह ।

ग्रुरैः परिवृतो नित्यं तथैव च महात्मभिः ॥ १
अकार्षीः साहसमिदं कस्मात्प्रायोपवेशनम् ।
आत्मत्यागी द्यवाग्याति वाच्यतां चायशस्करीम् ॥ २
न हि कार्यविरुद्धेषु बह्वपायेषु कर्मसु ।

म्लघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ ३
नियच्छैतां मितं राजन्धर्मार्थसुखनाशिनीम् ।
यशःप्रतापधैर्यन्नीं शत्रूणां हर्षवर्धनीम् ॥ ४
श्रूयतां च प्रभो तत्त्वं दिव्यतां चात्मनो नृप ।
निर्माणं च शरीरस्य ततो धैर्यमवाम् हि ॥ ५

पुरा त्वं तपसासमाभिर्लब्धो देवान्महेश्वरात् ।
पूर्वकायश्च सर्वस्ते निर्मितो वज्रसंचयैः ॥ ६
अस्त्रैरभेद्यः श्रस्त्रैश्वाप्यधःकायश्च तेऽनद्य ।
कृतः पुष्पमयो देव्या रूपतः स्त्रीमनोहरः ॥ ७
एवमीश्वरसंयुक्तस्तव देहो नृपोत्तम ।
देव्या च राजशार्द्ल दिव्यस्त्वं हि न मानुषः ॥ ८
श्वत्रियाश्च महावीर्या भगदत्तपुरोगमाः ।
दिव्यास्तविदुषः श्रूराः श्वपयिष्यन्ति ते रिपून् ॥ ९
तदलं ते विषादेन भयं तव न विद्यते ।
साद्यार्थं च हि ते वीराः संभूता श्ववि दानवाः ॥ १०
भीष्मद्रोणकृपादींश्च प्रवेक्ष्यन्त्यपरेऽसुराः ।

सु- (for च).

 $2^{a}$ )  $T_{2}$   $G_{1}$  मा कार्षी:. —  $^{b}$ )  $K_{3}$  कथं;  $G_{1}$  यसात् (for कसात्). —  $^{c}$ )  $K_{4}$  B D  $G_{3}$ . 4 द्याघो याति;  $T_{1}$  द्यावगितः;  $T_{2}$   $G_{1}$  समा( $G_{1}$  द्यावा)मोति (for द्यावग्याति). —  $^{a}$ )  $D_{2}$  वा $^{a}$  (for  $\pi$ ).  $T_{2}$  पापानां चाप्यथो गति;  $G_{1}$  पापमानम्यशस्करं.

3 = (var.) 3.2.16; = (var.) Rām. (ed. N. S. P.) 5.51.18. — a) K<sub>4</sub> कार्यविरोधेषु; B1 कार्यानिरुद्धेषु (sic); D1 ज्ञानविरुद्धेषु. — b) B Dc Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> बहुपापेषु (B<sub>4</sub> Dc1 बहूपायेषु).

4 a) B2. 3 (m as in text) Dn2 [ए]नां; S (except Gs M1) तां (for [ए]नां). Ś1 K1. 2 महाराज (for मित राजन्). — b) K3 'सुयशस्त्रिनीं; B D2 T2 'सुखनाशनीं; T1 किशिनीं. — c) B1. 2. 4 Dn D4. 6 G3 'वीयेशीं; T2 'धर्मशीं. — d) Ś1 B3 Dc2 Dn2 D1. 5 T2 G1 M2 'विभिनीं. 5 a) K2 B3. 4 Dn D4. 6 G3 तु (for च). B4 प्रभो वाक्यं; D2 परं तत्वं; T G2. 4 प्रभृतिं (T1 'तं) च; M2 प्रभृतत्वं (for प्रभो तत्त्वं). G1 प्रथातं भवभृतिं च. — b) M2 om. च. T2 G1 [5]नघ (for नृप). — G1 reads 5 cd after 9ab. — d) T1 धर्मम् (for धेर्यम्).

6 °) Dc स्वं तपसो ; T2 द्वैतवने (for स्वं तपसा ).

- b) K3 B2-4 D (except D2. 3) G3 राजन् (for देवान्).

- °) S transp. सर्वः and ते. B2-4 Dn D4 पूर्व (for सर्वे ).

7 °) T1 विभेद्य:. B1 S (except G1. 3) वा (for च).

— b) T1 न च; G2 ह्यध: (for [अ] प्यध: ). B1 G2 कार्य:
(for काय:). K1 तव; K3. 4 Dc D2. 3 T1 G2. 4 M तु ते
(for च ते). S (except G3) नुप (for Sनघ). — c) Ś1
देव; B4 देंड्या; T2 G1 दिड्यो (for देंड्या). — d) Dc ते
(for स्त्री-).

8 a) G1 संयुक्तया. — b) Ś1 K1. 2 नरेश्वर (for नृपो°). — d) B4 देव (for दिड्य°). Ś1 K1. 2. 4 D2. 3 न हि (by transp.); D5 सुवि. D1 मानवः (for मानुषः). T1 दिब्यं रूपं हि मानुषं.

9 After 9ab, G1 reads 5cd; while T2 ins.: 1153\* यै: सुरापि घृणां त्यक्ता योत्त्यन्ते सह वैरिभि:।

—  $T_2$  om.  $9^c-11^d$ . —  $^c$ )  $\acute{S}_1$   $K_2$   $D_2$ .  $_8$   $^\circ$  वेदिन: ( $K_2$   $^\circ$  नं);  $K_1$  दिज्यास्त्रे विदित:;  $K_8$   $D_c$   $D_1$   $^\circ$  निपुणा: (for  $^\circ$  विदुष:). —  $^d$ ) B क्षययिष्यंति.

10  $T_2$  om. 10 (cf. v.l. 9). — ")  $K_3$  परितापेन (for ते विषादेन). — ")  $D_c$  तत्र (for तव).  $K_4$   $T_1$   $G_2$ . 4  $M_1$  मयं तव विद्यते ( $T_1$  by transp. विद्यते तव). — ")  $K_4$   $E_4$   $E_5$   $E_6$   $E_7$   $E_8$  सहायार्थं ( $E_8$  सहायार्थं हि ते वीराः);  $E_8$  साद्यार्थं चैव ते वीर. —  $E_8$   $E_8$  साहाय्यार्थं हि ते वीर;  $E_8$  साहार्थं चैव ते वीर. —  $E_8$   $E_8$  सानवाः (for दानवाः).

11 T2 om. 11 (cf. v.l. 9). — ) K3 [अ] प्यवेक्ष्यंति (for प्रवेक्ष्यन्ति). T1 G1 परे (for प्रवेक्ष्यन्ति). - °) T1 वैरा°

यैराविष्टा घृणां त्यक्त्वा योत्सन्ते तव वैरिभिः॥११
नैव पुत्राक च आद्भ पिद्भ च बान्धवान्।
नैव शिष्याभ च ज्ञातीभ बालान्स्यविराभ च॥१२
युधि संप्रहरिष्यन्तो मोक्ष्यन्ति कुरुसत्तम।
निःस्नेहा दानवाविष्टाः समाक्रान्तेऽन्तरात्मिन॥१३
प्रहरिष्यन्ति बन्धुभ्यः स्नेहमुत्सृज्य द्रतः।
इष्टाः पुरुषशार्द्लाः कलुपीकृतमानसाः।
अविज्ञानविमृदाश्च दैवाच विधिनिर्मितात्॥१४
व्याभाषमाणाश्चान्योन्यं न मे जीवन्विमोक्ष्यसे।
सर्वशस्त्रास्त्रमोक्षेण पौरुषे समवस्थिताः।
श्राघमानाः कुरुश्रेष्ट करिष्यन्ति जनक्षयम्॥१५

तेऽपि शक्त्या महात्मानः प्रतियोत्स्यन्ति पाण्डवाः।
वधं चैषां करिष्यन्ति दैवयुक्तां महावलाः।। १६
दैत्यरक्षोगणाश्रापि संभूताः क्षत्रयोनिषु ।
योत्स्यन्ति युधि विक्रम्य शत्रुमिस्तव पार्थिव ।
गदाभिर्मुसलैः खङ्गैः शस्त्रेरुचावचैस्तथा ।। १७
यच तेऽन्तर्गतं वीर भयमर्जुनसंभवम् ।
तत्रापि विहितोऽस्माभिर्वधोपायोऽर्जुनस्य वै ।। १८
हतस्य नरकस्यात्मा कर्णमूर्तिम्रुपाश्रितः ।
तद्वैरं संसरन्वीर योत्स्यते केशवार्जुनौ ।। १९
स ते विक्रमशौण्डीरो रणे पार्थं विजेष्यति ।
कर्णः प्रहरतां श्रेष्ठः सर्वांश्रारीन्महारथः ।। २०

C. 3. 15176 B. 3. 252. 21

(for यैरा°). Ś1 K1. 2 कृषां (for घृणां). De त्यक्ता (for त्यक्ता). —  $^{d}$ ) Ś1 K1. 2 तव शत्रुभिः;  $T_1$  वैरिभिः सह (for त्व वैरिभिः).

12 °) K<sub>2</sub> व; B<sub>2</sub> च; D<sub>1</sub> [इ]ष्टान् (for [ए]व). T<sub>2</sub> नैव आतृज्ञ च सुतान्. — b) K<sub>4</sub> पुत्रान् (for पितृन्). D<sub>3</sub> पितृज्ञेव च बांधवान्. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> न वे (for नैव). S (except G<sub>3</sub>) न शिष्याज्ञेव च ज्ञातीन्. — d) D<sub>1</sub> बाल- (for वालान्).

13 °) B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> युद्धे (for युधि). — <sup>5</sup>) B<sub>5</sub> D<sub>5</sub> मोक्ष्यंते; B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> योत्स्यंते (for मोक्ष्यन्ति). Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> D<sub>5</sub> L<sub>5</sub> T<sub>5</sub> कुरुसत्तमाः; K<sub>1</sub> °मः. — <sup>4</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> पराक्रांते.

14 °) B<sub>2.8</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> विवशा: (for बन्धुभ्य:).

— b) K<sub>4</sub> भारत (for दूरत:). — °) D<sub>2</sub> दुष्टा: (for हृष्टा:).

— After 14<sup>cd</sup>, D<sub>1</sub> reads 16<sup>c</sup>-17<sup>d</sup>. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> अविज्ञात(K<sub>1</sub>°तं)विमूहाश्च; T<sub>1</sub> अनभिज्ञाश्च मृहाश्च; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> अज्ञान(G<sub>1</sub>°त)मूला देवाश्च; G<sub>2.4</sub> अनभिज्ञातमूलाश्च (G<sub>2</sub>°च);
М अनभिज्ञा विमृहाश्च.

15 °) Śi Ki. 2 Ds आभाष( Ds ° ज्य) माणा °; Bi Dn2 D4. 8 Gs ज्याभाष्य °. — b) Ki-3 D2 विमोक्ष्य ( K8 D2 °क्ष) सि; Dc विमोक्षसे; T1 प्रमोक्ष्यसे; G4 न मो °. T2 G2 न में जीवितुमईथ; G1 न में जीवितुमईसि; M2 न जीवन्न च मोक्ष्यसे. — °) B2-4 Dn सर्वे (for सर्व-). Śi सर्वे शस्त्राच्यमेक्षे च; K1-3 Dc सर्वशास्त्राच्यमोक्षेण ( K1 °क्षेषु; K2 °क्षे च); D3 सर्वशस्त्रप्रमोक्षेण; T1 G1. 2 सर्वे शस्त्राच्यमोक्षेश; T2 सर्वशस्त्रास्त्रमोक्षेण; T1 G1. 2 सर्वे शस्त्राच्यमोक्षेश; T2 सर्वशस्त्रास्त्रमोक्षे च. — d) K4 समुप °; M1 पर्यव °( for समव °). — e) D1. 5 स्त्राच्यमानाः; T2 धार्यमाणाः. Śi K1. 3. 4 कुरुश्रेष्ठाः.

16 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> च (for Sfq). B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4</sub> & G<sub>8</sub> पंच (for शक्त्या). — b) T<sub>2</sub> प्रयोक्त्यंतीह; G<sub>2</sub> वोक्ष्यंति (for वेश्वस्यन्ति). D<sub>1</sub> G<sub>1</sub> पांडवान्. — D<sub>1</sub> reads 16°-17<sup>d</sup> after 14°d. — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc D<sub>1-3</sub> क्ष्यं (for वधं). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तेषां (for चेषां). — d) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> देव°; M<sub>2</sub> वेर° (for देव°).

17 For D1 cf. v.l. 14. — ") Dc देला (for देला).
B Dn D4-6 T G1. 8 M2 [ए]व (for अिए). — b) Ś1
K1. 2 प्रविष्टा: (for संभूता:). B1 संहता इस्त्रियोधिष्ठ. — c)
Dc2 T2 विधि; T1 तव (for युधि). — ") T1 G1 सह
(for तव). — ") K3. 4 Dc2 D1-3. 6 सुशलैः; B सुषलैः.
B2. 4 Dn D4. 6 G3 शूलैः; B3 शूरैः (for खड़ैः). — 1)
Dc T2 G1 असे (for शस्त्रे ). K1 तदा; K3. 4 D1 T2 G1
अपि (for तथा). — After 17, S (except G3) ins.:

1154\* प्रहरिष्यन्ति ते वीरास्तवारिषु महाबलाः।

18 °) G1 हद्भतं (for Sन्तर्गतं). — °) Т2 फल्गुन (for अर्जुन °). — °) G1 [अ]भि (for [अ]पि). — द) D1 विध्युपायो (for वधो °).

19 b) G1 कर्णमूर्तिर्. Ks Dns (before corr.) D4.6 अपाश्रित: — °) Ds वीरं (for वैरं). K1 संस्मृतं (for संस्मरन्). T1 G1.2.4 M वीरो (for वीर). T2 तत्तद्वैरं स्मरन्वीर. — d) D1 [S]जुंनकेशवी.

20 °) Śi Ki. 2 Bi. 4 Dei °शौटीरो; Ks Dni विकस्य शौंडीरो; Bs. 3 विकससौटीरो; Dcs Dns °शौडीरो. — b)  $T_2$  Gi. 2. 4 विजेष्यते. — Ks om. (hapl.)  $20^{\circ}-21^{\circ}$ . — d) G4 सर्वधारीन् (for सर्वाश्चारीन्). B2 °यशाः; Ds G1 °रथाः; D5 °मितः;  $T_2$  M1 °रथान् (for °रथः).

C. 3. 15176 B. 3. 252. 22 K. 3. 253. 22 ज्ञात्वैतच्छज्ञना वजी रक्षार्थं सव्यसाचिनः।
कुण्डले कवचं चैव कर्णस्यापहरिष्यति।। २१
तस्मादस्माभिरप्यत्र दैत्याः श्वतसहस्रशः।
नियुक्ता राक्षसाश्चेव ये ते संशप्तका इति।
प्रक्यातास्तेऽर्जुनं वीरं निहनिष्यन्ति मा शुचः।। २२
असपता त्वया हीयं भोक्तव्या वसुधा नृप।
मा विषादं नयस्वासान्नैतन्त्वय्युपपद्यते।
विनष्टे त्विय चास्माकं पक्षो हीयेत कौरव।। २३
गच्छ वीर न ते बुद्धिरन्या कार्या कथंचन।
त्वमस्माकं गतिर्नित्यं देवतानां च पाण्डवाः।। २४
वैश्वांपायन उवाच।

एवम्रुक्त्वा परिष्वज्य दैत्यास्तं राजकुञ्जरम् ।

21 K<sub>3</sub> om. 21 (cf. v.l. 20). — <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> तच् (for [ए]तच्). — <sup>b</sup>) G<sub>4</sub> रक्षार्थी. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 [अ]पि (for [ए]व). — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> [अ]पि (for [अ]प<sup>-</sup>).

22 b) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> चापि (for ज्ञात-). — d) T<sub>2</sub> ते वै; G<sub>1</sub> एते (for ये ते). K<sub>2-4</sub> B<sub>2.4</sub> D (except D<sub>3</sub>) G<sub>3</sub> संसप्तका; T<sub>1</sub> सर्वांतका. D<sub>1</sub> इव (for इति). — e) K<sub>1.3</sub> G<sub>1</sub> वीर. — l) D<sub>13</sub> D<sub>6</sub> हनिष्यंति च; T<sub>1</sub> G<sub>1.4</sub> M युधि हिंस्यं(M<sub>2</sub> सं)ति; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> युधि योत्स्यंति (for निहनि ).

23 °) B4 असपत्नी. T2 G1 होषा; G2. 4 वीर (for हीयं).

- b) Dn2 D1 G1 वसुधाधिप. - °) B4 न (for मा).
D1 T2 विषादे; G2. 4 विषादो. K1 नयस्वास्य; K8 B2 Dc
D1. 2. 5 नयात्मानं; Dn D4. 6 गमस्तस्मान्; D3 T1 नयस्वात्मा;
G2. 4 त्वया कार्यो; M2 नयस्यास्था (sic) (for नयस्वास्मान्).

- d) T2 मनस्वस्थो भवानघ. - ') K1 मोक्षो (for पक्षो).
T1 सर्वदा; M2 पार्थिव (for कौरव).

24 °) K1 रतिर् (for गतिर्). — d) Ds दैवतानां. Ś1 K1-3 D2. 3. 5 तु (for च). — After 24, D1 ins. an addl. colophon (adhy. no.: 252).

25 °)  $B_1$  परित्यज्य. — °)  $T_2$   $G_1$  ते (for तं). Ś1  $K_{1.2}$  ° पुंगवं (for °कुक्षरम्). — °) Ś1  $K_1$   $D_2$   $D_{1.3.5}$  दुर्धर्वाः ( $K_1$  °र्षः).

26 °) Śi स्थितां (for स्थिरां). — B<sub>3</sub> om. (hapl.)  $26^{\circ}-29^{\circ}$ . — °) T<sub>2</sub> [अ]नुज्ञाप्य (for °ज्ञाय). — °) B<sub>1</sub> शिवम् (for जयम्). Śi प्राप्तुहि; D<sub>1</sub> प्राप्त्यसि (for आमुहि). D<sub>1</sub> मा ज्यथः (for चेत्थथ).

27 B<sub>2</sub> om. 27 (cf. v.l. 26). — b) T<sub>1</sub> = (for

समाश्वास्य च दुर्घषं पुत्रवद्दानवर्षमाः ॥ २५
स्थिरां कृत्वा बुद्धिमस्य प्रियाण्युक्त्वा च भारत ।
गम्यतामित्यनुज्ञाय जयमामुहि चेत्यथ ॥ २६
तैर्विसृष्टं महाबाहुं कृत्या सैवानयत्पुनः ।
तमेव देशं यत्रासौ तदा प्रायम्रपाविश्चत् ॥ २७
प्रतिनिश्चिप्य तं वीरं कृत्या समिभपूज्य च ।
अनुज्ञाता च राज्ञा सा तत्रैवान्तरधीयत ॥ २८
गतायामथ तस्यां तु राजा दुर्योधनस्तदा ।
स्वमभूतिमदं सर्वमचिन्तयत भारत ।
विजेष्यामि रणे पाण्डूनिति तस्याभवन्मतिः ॥ २९
कर्णं संशप्तकांश्वेव पार्थस्यामित्रघातिनः ।
अमन्यत वधे युक्तान्समर्थांश्व सुयोधनः ॥ ३०

सा). D1 प्रभु: (for पुन:). — °) G2 यत्र; G4 तत्र (for देशं). G2 तत्रा° (for यत्रा°).

28 B2 om. 28 (cf. v.l. 26). — ") T2 G1 प्रतिवेश्य च (for "निक्षिप्य). — ") Ś1 K1. 2. 4 [अ]थ; Dc2 तद्-(for च). Dc2 आजा; T1 कृत्या (for राज्ञा). B4 G1 सा राज्ञा (by transp.); T2 [ए]व राज्ञा. Ś1 K1. 2 त; K3 Dc D8. 6 [अ]थ; K4 D1 च (for सा). — ") =1. 92. 16<sup>b</sup>; 93. 43<sup>b</sup>; 94. 27<sup>d</sup>; etc., etc. B3 Dc1 Dn D4. 6 तथे" (for तत्रे").

29 B<sub>2</sub> om. 29<sup>abcd</sup> (cf. v.l. 26). — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> च (for तु). — <sup>c</sup>) D<sub>c</sub> अनुभूतम्; G<sub>1</sub> यत्तु भूतम् (for स्वम°). B<sub>1</sub> इमं; D<sub>c</sub> तथा (for इदं). — <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> चिंतयामास (for अचिन्तयत). — After 29<sup>cd</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1155\* संस्मृत्य तानि वाक्यानि दानवोक्तानि दुर्भति:।

 $[T_2$  सर्वाणि (for वाक्यानि).  $T_1$   $M_1$  श्रुत्वा च ( $M_1$  संस्मृत्य) दानवोक्तानि तानि वाक्यानि दुर्मितिः.]

— 6) Ś1 K1. 2. 4 D2. 3. 5 विजेड्यहें; B2 विजेड्यसे. — 1) B Dn D4. 6 G2. 3 चास्य (for तस्य). - Ś1 K2 मनः (for मितः).

30 °) De T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> कर्ण- (for कर्ण). K<sub>3</sub> B<sub>4</sub> D (except Dn D<sub>6</sub>) संसप्त°. — b) D<sub>1</sub> [अ]पि प्रघातिनः; D<sub>2</sub> [अ]मित्रपातिनः. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> रणे (for वधे). — d) G<sub>1</sub> पार्थिवान् (for समर्थान्).

31 -a)  $T_2$  वृथा;  $G_{1.2}$  वृथा (for हडा).  $T_1$  होषा (for तस्य). — °)  $D_c$  विनिर्जित्य. —  $B_2$  om.  $31^d$ – $34^c$ . — d)  $S_1$   $K_{1.2}$  पुरुषर्षभ (for भरत°).

एवमाञ्चा दृढा तस्य धार्तराष्ट्रस्य दुर्मतेः । विनिर्जये पाण्डवानामभवद्भरतर्षभ ॥ ३१ कर्णोऽप्याविष्टचित्तात्मा नरकस्यान्तरात्मना । अर्ज्जनस्य वये क्र्रामकरोत्स मितं तदा ॥ ३२ संश्वप्तकाश्च ते वीरा राक्षसाविष्टचेतसः । रजस्तमोभ्यामाक्रान्ताः फल्गुनस्य वधैषिणः ॥ ३३ भीष्मद्रोणकृपाद्याश्च दानवाक्रान्तचेतसः । न तथा पाण्डपुत्राणां स्नेहवन्तो विशां पते । न चाचचक्षे कस्मैचिदेतद्राजा सुयोधनः ॥ ३४ दुर्योधनं निश्चान्ते च कर्णो वैकर्तनोऽत्रवीत् । स्मयन्तिवाञ्चितं कृत्वा पार्थिवं हेतुमद्वचः ॥ ३५ न मृतो जयते शत्रुञ्जीवनभद्राणि पश्यति । मृतस्य भद्राणि कुतः कौरवेय कुतो जयः ।
न कालोऽद्य विषादस्य भयस्य मरणस्य वा ॥ ३६
परिष्वज्यात्रवीचैनं भुजाभ्यां स महाभुजः ।
उत्तिष्ठ राजन्कि शेषे कस्माच्छोचिस शत्रुहन् ।
शत्रुन्प्रताप्य वीर्येण स कथं मर्तुमिच्छिसि ॥ ३७
अथ वा ते भयं जातं दृष्ट्यार्जनपराक्रमम् ।
सत्यं ते प्रतिजानामि विषयामि रणेऽर्जुनम् ॥ ३८
गते त्रयोदशे वर्षे सत्येनायुधमालभे ।
आनयिष्याम्यहं पार्थान्वशं तव जनाधिप ॥ ३९
एवम्रक्तस्तु कर्णेन दैत्यानां वचनात्तथा ।
प्रणिपातेन चान्येषामुद्दिष्ठत्सुयोधनः ।
दैत्यानां तद्वचः श्रुत्वा हृदि कृत्वा स्थिरां मितम् ॥ ४०

C. 3. 15199 B. 3. 252. 45 K. 3. 253. 45

32 B<sub>2</sub> om. 32 (cf. v.l. 31). — ") D<sub>1</sub> M<sub>2</sub> कर्णो ज्या(D<sub>1</sub> भ्या)विष्ट<sup>°</sup>; B<sub>3</sub> D<sub>3</sub> कर्णोप्याविष्टिचितात्मा; Dc<sub>1</sub> G<sub>1</sub> कर्णोप्यवि(G<sub>1</sub> °g)ष्ट<sup>°</sup>; D<sub>4</sub> कर्णोप्यादिष्ट<sup>°</sup>. — ") T<sub>1</sub> वधं कर्तुम् (for वधं कूराम्). — ") K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> अकरोत्स्वा; T<sub>2</sub> अतनोत्स (for अकरोत्स). T<sub>1</sub> स्मृति; T<sub>2</sub> समा; G<sub>1</sub> सदा (for मिति). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> मिति (for तदा). B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> करोति स्म तदा मिति.

33 B<sub>2</sub> om. 33 (cf. v.l. 31). — <sup>a</sup>) Ś1 संशप्तकान्; K<sub>3</sub>. 4 B<sub>3</sub>. 4 Dc D1—3 संसप्तकाः. B1 तदा; K<sub>3</sub> च ये (for च ते). K1 वीर (for वीरा). S (except G<sub>3</sub>) संशप्तका बस्वुश्च. — <sup>c</sup>) D<sub>3</sub> आविष्टाः; D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> विकांताः (for आकान्ताः). — <sup>d</sup>) N (B<sub>2</sub> om.) G<sub>2</sub>. 3 M<sub>2</sub> फाल्गुनस्य (Ś1 फल्गुण<sup>\*</sup>; D<sub>4</sub>. 5 फाल्गुण<sup>\*</sup>).

34 B<sub>2</sub> om.  $34^{abc}$  (cf. v.l. 31). — a) D<sub>5</sub> कृपाचार्या. — b) Śı दानवाविष्टचेतसः (cf.  $33^b$ ). — c) Śı तत् (for न). M<sub>2</sub> पुत्रेषु (for पुत्राणां). — d) T<sub>2</sub> ते भवंति (for स्नेह°). G<sub>2</sub>. 4 M [S] भवंस्तदा (for विशां पते). — e) B<sub>4</sub> चाचक्षीत; Dn<sub>3</sub> चाचक्षेत; T<sub>2</sub> चाचक्षेत (for चाचचक्षे). G<sub>1</sub> क्सिंश्चिद्. — f) K<sub>3</sub> Dc Dı एवं (for एतद्). B<sub>4</sub> transp. एतत् and राजा. — After 34, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

. 1156\* कृत्ययानार्यकथितं यदस्य निशि दानवैः।

— °) Ti G<sub>2</sub>. 4 M [S]यं (for Su). — ') Ti तवाद्य (for भयस्य). Śi Ki. 2 transp. भयस्य and मरणस्य. Ki. 2 वै; D<sub>3</sub> T<sub>2</sub> च (for वा).

37 B<sub>2</sub> om. 37 (cf. v.l. 36). — ") K<sub>4</sub> Dc एवं; T<sub>1</sub> वाक्यं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M एनं (for चैनं). — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> "बलः; Dc "श्रमः; G<sub>4</sub> "भुजं (for "भुजः). — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> कस्माच्छोचितुः महिस्स. — ") Ś1 प्रतप्य; D<sub>5</sub> संताप्य (for प्र"). — ') T<sub>2</sub> सकलं; G<sub>1</sub> कथं त्वं (for स कथं). Ś1 K<sub>1</sub> B<sub>1</sub> Dc<sub>1</sub> D<sub>1-3</sub> T कतुम्; K<sub>2</sub> B<sub>3</sub> Dn D<sub>4-6</sub> मृत्युम् (for मर्तुम्). B<sub>3</sub> S (except G<sub>1</sub>. 3) अहंसि (for इच्छिस).

38 B<sub>2</sub> om. 38<sup>abc</sup> (cf. v.l. 36). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 भये जाते (for भयं जातं). — <sup>b</sup>) G<sub>2</sub>. 4 अर्जुनस्य पराक्रमं. — After 38<sup>ab</sup>, D<sub>5</sub> reads 39<sup>cd</sup>.

39 a) S (except Gs) इतस् (for गते). Tı तृतीयके (for त्रयो°). — b) Tı क्षेणा° (for सत्येना°). — Ds reads 39°d after 38°d. — cd) Dı T₂ Gı पार्थ (for पार्थान्). Bı आनयिष्य रणे पार्थान्: Ds आनयिष्यामि पार्थ तु (for c). Śi Kı. ₂ वशे (for वशं). Śi Kı. ₂ Gı नराधिप; K₃ Dc Dı जनेश्वर (for जना°). K₄ Ds करिष्यामि वधं राजन्पार्थस्यामिततेजसः.

40 b) B<sub>2</sub>. 4 De वचनात्तदा; D<sub>5</sub> वचनेन वा; S (except T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 3) वचसा तदा. — c) Di प्रणिधानेन. B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> चाप्येषाम्. — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>2</sub>. 3. 5 समुत्तस्थी (for उदित्रह्त्). — e) K<sub>5</sub> Di तु (for तद्). — f) K<sub>4</sub> transp. स्थितं and मर्ति.

41 °) K1 मनुजशार्दूल; B1 [S]थ नरशार्दूलो; T2 वै राजै.

<sup>35</sup> b) S (except G<sub>8</sub>) कर्णो वचनमन्नवीत्. — c) G<sub>1</sub> हस (for समय). — d) B<sub>1</sub> सुमहद् (for हेतुमद्). D<sub>1</sub> पार्थिवेदं तु महचः

<sup>36</sup> B<sub>2</sub> om. 36<sup>b</sup>-38<sup>c</sup>. — b) B<sub>4</sub> जीवं तत्रापि पश्यति.

C. 3. 15200 B. 3. 252. 45 K. 3. 253. 45 ततो मनुजशार्व्हो योजयामास वाहिनीम् ।
रथनागाश्वकिललां पदातिजनसंकुलाम् ॥ ४१
गङ्गोधप्रतिमा राजनप्रयाता सा महाचम्ः ।
श्वेतच्छत्रैः पताकाभिश्वामरेश्व सुपाण्डरैः ॥ ४२
रथैनीगैः पदातेश्व शुशुभेऽतीव संकुला ।
व्यपेताभ्रघने काले घौरिवाव्यक्तशारदी ॥ ४३
जयाशीभिद्विजेन्द्रैस्तु स्तूयमानोऽधिराजवत् ।
एक्रमञ्जलिमालाश्व धार्तराष्ट्रो जनाधिपः ॥ ४४

सुयोधनो ययावग्रे श्रिया परमया ज्वलन् । कर्णेन सार्ध राजेन्द्र सौबलेन च देविना ॥ ४५ दुःशासनादयश्वास्य श्रातरः सर्व एव ते । भूरिश्रवाः सोमदत्तो महाराजश्र बाह्निकः ॥ ४६ रथैर्नानाविधाकारैईयैर्गजवरैस्तथा । प्रयान्तं नृपसिंहं तमनुजग्मः कुरूद्वहाः । कालेनाल्पेन राजंस्ते विविद्यः स्वपुरं तदा ॥ ४७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४० ॥

— °) K4 Dn8 D3 °कल्लिला:. — B2 om.  $41^d$ – $42^a$ . —  $^d$ ) Ś1 K1. 2. 4 D2. 3 °ध्वजसंकुलां; D5 पत्तिध्वजसमाकुलां.

42 B<sub>2</sub> om. 42° (cf. v.l. 41); D<sub>6</sub> om. 42°-43°.
— °) K<sub>8</sub> गांगोघ-. B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub> प्रतिमां. T<sub>1</sub> G<sub>2. 4</sub> चास्य;
T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> वीर; M<sub>1</sub> सा तु; M<sub>2</sub> साद्य (for राजन्). — °) B<sub>4</sub>
transp. प्रयाता and सा. T<sub>1</sub> ग्रुगुभे स महा°; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub>
प्रयाणे (T<sub>2</sub> प्रायेण) स महाचमूं; G<sub>4</sub> M प्रयाणे ग्रुगुभे चमूः.
— °) D<sub>8</sub> °पत्रैः (for °च्छत्रैः). T पताकेश्च (for °काभिश्च).
— °) K<sub>1</sub> T<sub>1</sub> सणांडु(T<sub>1</sub> °ड)रैः; K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>6</sub> D<sub>1-3</sub> [अ]पि
पांडुरैः; T<sub>2</sub> G<sub>1. 4</sub> M सुपांडरैः.

43 D6 om.  $43^{ab}$  (cf. v.l. 42). — a) Ś1 K1. 2 च पादातै:; B1 पताकेश्च (for पदातेश्च). — b) D1 चीर-(for Sतीव). K2 शोभना (for संकुला). T1 प्रयाणे सा चम् बभौ; T2 G1. 2. 4 M प्रयाणे सा बभौ (G4 शुद्धभे; M प्रबभौ) चम्:. — d) T1 वासक्तशारदी; T2 वासीत्सु ; G1 वाड्यक्तशर्वरी; G4 वासीत्तु शारदी. — After 43, S (except G3) ins.:

1157\* हंसपङ्क्षिसमाकीर्णा भ्रमत्सारसशोभिता।

44 °) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 द्विजाझ्याणां; D<sub>1</sub> द्विजैश्चेव; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 द्विजेंद्राणां (for द्विजेन्द्रेस्तु). K<sub>1</sub> B D<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 स; K<sub>3</sub> D<sub>6</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> च (for तु). — b) B<sub>1</sub> व्यराजत; B<sub>4</sub> D<sub>6</sub> D<sub>5</sub> विराजते (for S\(\text{b}^c\)). — c) K<sub>1</sub> ° लिमानश्च; D<sub>6</sub> ° लिमादाय; T<sub>2</sub> ° ल्यश्चापि (for ° लिमालाश्च). — d) S<sub>1</sub> G<sub>1</sub> जनाभिप; K<sub>1</sub> भनाभिप:

45 <sup>a</sup>) Ds दुर्योधनो. Ds यथा चाग्रे; Ds यथा मार्गे (for यया ). — b) Bs Ts युत: (for जवलन्). — d) Gs. 4 सु- (for च).

**46** After 46<sup>ab</sup>, M ins.:

1158\* प्रत्युद्गताश्च कुरुभिर्नागरैर्वाह्मणैरपि।

— °) K<sub>1. 2</sub> भूरिश्रव:. — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> महाराजा च.

47 °) Śi K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1-3</sub> प्रयातं. B<sub>2</sub> राज<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> नर<sup>°</sup> (for नृप<sup>°</sup>). K<sub>3</sub> तु (for तं). — <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> अभिजग्मु:. K<sub>1. 4</sub> D<sub>2. 3</sub> G<sub>1</sub> कुरूइइं (K<sub>1</sub> °ह:; G<sub>1</sub> °ह). — After 47<sup>cd</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1159\* प्रहृष्टमनसः सर्वे दुर्योधनपुरोगमाः।
— °) B4 [अ]न्येन (for [अ]ल्पेन). B Dn D4.6 G8
राजेंद्र; T G1.2.4 M ते राजन् (for राजंस्ते). — 1) B Dn
D4.6 G3 transp. विविद्युः and स्त्रपुरं.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Ś1 K1. 2 घोषयात्रा (followed by समाप्त); K3. 4 B D G3 दुर्योधन(K4 B4 Dc om. दुर्योधन)प्रायोपवेश (followed by समाप्त in K3. 4 B1 D G3). — Adhy. name: M2 प्रायोपवेशनिवर्तनं. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 322; Dn 251 (Dn2 250); D1 253; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 244 (M2 orig. 246); T2 G1 241; G2 243. — Śloka no.: Dn 52; D1 27.

#### 241

1 a)  $\acute{S}_1$  K Dc D<sub>1-8. 5</sub> T G<sub>1</sub> वर्तमानेषु; G<sub>2. 4</sub> M एवं गतेषु. b) T<sub>1</sub> वने ब्रह्मन्; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M पांडवेषु (for वने तिस्मन्). b K<sub>4</sub> B Dn D<sub>4. 6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> अकुर्वत. K<sub>1. 2. 4</sub> B Dn D<sub>2. 4-6</sub> G<sub>4</sub> सत्तमा: (B<sub>2</sub> वे द्विज).

2 °) B D (except D<sub>1-8</sub>, 5) G<sub>1-8</sub> चैव (for चापि):

- b) B<sub>2</sub> S (except G<sub>3</sub>) शकुनिश्चापि सौबल:. - °) Ś<sub>1</sub>

K<sub>1</sub>, 4 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>, 4 M भीष्मो द्रोण: (Ś<sub>1</sub>°मो द्रोण-; G<sub>4</sub>°ष्मद्रौणिः) कृपश्चैव.

 $oldsymbol{3}$   $^a$ )  $oldsymbol{B_2}$  गतेषु तेषु पार्थेषु.  $-^b$ )  $oldsymbol{S_1}$   $oldsymbol{K_{1.2}}$   $oldsymbol{B_1}$  नि( $oldsymbol{B_1}$ 

जनमेजय उवाच।
वसमानेषु पार्थेषु वने तस्मिन्महात्मसु।
धार्तराष्ट्रा महेष्वासाः किमकुर्वन्त सत्तम।। १
कर्णो वैकर्तनश्रापि शकुनिश्र महाबलः।
भीष्मद्रोणकृपाश्रेव तन्मे शंसितुमर्हसि।। २
वैकांपायन उवाच।

एवं गतेषु पार्थेषु विसृष्टे च सुयोधने ।
आगते हास्तिनपुरं मोक्षिते पाण्डुनन्दनैः ।
भीष्मोऽत्रवीन्महाराज धार्तराष्ट्रमिदं वचः ॥ ३
उक्तं तात मया पूर्वं गच्छतस्ते तपोवनम् ।
गमनं मे न रुचितं तव तन्न कृतं च ते ॥ ४
ततः प्राप्तं त्वया वीर ग्रहणं शत्रुमिर्वेलात् ।
मोक्षितश्रासि धर्मज्ञैः पाण्डवैने च लज्जसे ॥ ५
प्रत्यक्षं तव गान्धारे ससैन्यस्य विशां पते ।

स्तपुत्रोऽपयाद्भीतो गन्धर्वाणां तदा रणात् ।
क्रोशतस्तव राजेन्द्र ससैन्यस्य नृपात्मज ।। ६
दृष्टस्ते विक्रमश्रेव पाण्डवानां महात्मनाम् ।
कर्णस्य च महावाहो स्तपुत्रस्य दुर्मतेः ॥ ७
न चापि पादमाक्तर्णः पाण्डवानां नृपोत्तम ।
धनुर्वेदे च शौर्ये च धर्मे वा धर्मवत्सल ॥ ८
तस्य तेऽहं क्षमं मन्ये पाण्डवेस्तैर्महात्मिभः ।
संधि संधिविदां श्रेष्ठ कुलस्यास्य विवृद्धये ॥ ९
एवम्रक्तस्तु भीष्मेण धार्तराष्ट्रो जनेश्वरः ।
प्रहस्य सहसा राजन्विप्रतस्थे ससौबलः ॥ १०
तं तु प्रस्थितमाज्ञाय कर्णदुःशासनादयः ।
अनुजग्मुर्महेष्वासा धार्तराष्ट्रं महाबलम् ॥ ११
तांस्तु संप्रस्थितान्दृष्ट्या भीष्मः कुरुपितामहः ।
लज्जया व्रीडितो राजञ्जगाम स्वं निवेशनम् ॥ १२

C. 3. 15220 B. 3. 253. 13 K. 3. 254. 13

वि)सृष्टेषु (for विसृष्टे च).  $K_2$  नराधिप (for सुयो°). — °)  $B_{1.2.4}$  हस्तिन°. — °)  $S_1$  तदा राजा (for महा°).

4 a) Dn D4. 6 G3 तथा (for मया). — b) Ś1 K Dc D1-3. 5 T2 G1 सुयोधन (for तपो°). — c) G2. 4 वचनं (for गमनं). K4 T2 G1. 2. 4 M1 ते; T1 तन् (for मे). — d) T1 G2. 4 मम; G1 M तथा (for तव). K1. 3 B Dc Dn D4-6 G3 तज्ञ; T1 तंच (for तज्ञ). K3 च मे; G1 M त्वया (for च ते). K4 D2. 3 T2 महचो (T2 तत्तथा) न इतं त्वया; D1 महचो न इतं च ते.

5 °) M2 तात (for alt). — b) T1 transp. प्रहणं and शत्रुसिर. — c) B2 D1-3 T M2 चापि (for चासि).

6 a) M2 राजेंद्र (for गान्धारे). — b) D2. 8 सैन्यस्य च (for ससैन्यस्य). — c) Ś1 तदापेतो; K1. 2. 4 D1 T2 G1. 4 भयाद्गीतो (for Sपयाद्गीतो). — d) Ś1 तथा रणात; B2. 4 तदा भयात; B3 तदा बलात; D1 T1 तरस्विनां. — After 6 cd, T1 G2. 4 ins.:

1160\* ज्यपयात्पृष्ठतस्तस्मात्प्रेक्षमाणः पुनः पुनः।

- 1) B4 M1 विशां पते; M2 यथागतम् (for नृपा°).
  - 7 b) B1 पांडूनां सुमहात्मनां. G4 om. 7°-8b.
  - 8 G4 om. 8<sup>ab</sup> (cf. v.l. 7). b) B4 S (except

G<sub>8</sub>; G<sub>4</sub> om.) महारमनां (for नृपो°). D1 पांडवस्य नृपा-हमज. — °) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 धनुविद्धिश्च (for वेंदे). K<sub>5</sub> B<sub>5</sub> Dc T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> [S] 2 (for च). K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 शूरेश (for शोयें). K<sub>5</sub> B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M वा (for च). — <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> कुशलो (for धमें वा). B1 धमेशीलता; Dc D1 धमेवत्सलः. K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 सर्वेश्च बलवत्तरेः.

- 9 °) B Dn D4. 6 G3 तसादहं (for तस्य तेऽहं). °) T1 M संधिमतां. °) Ś1 K1. 8. 4 Dc D1-8 स्वकुलस्य (for कुलस्यास्य).
- 10 a) B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn 1 D<sub>6</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> च (for तु). b) Si K<sub>1</sub>. 2 जनाधिप:; T1 महीपति: (for जने ). c) K<sub>1</sub>. 2 प्रसद्ध; T2 प्रहसन् (for प्रहस्थ). K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 3 स महाराज; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> सहसा राजा. d) Si K<sub>1</sub>. 2 T1 महाबल: (for ससी ). K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 प्रतस्थे सहसीबल:.
- 11 °) Ś1 K De D1-8. 5 ततः (for तंतु). Ś1 आस्थाय.

   b) B4 T1 G1 ° नाविष (for ° नादयः). c) D3 महेष्वासान्; T2 महेष्वासं. d) T2 G1 जनेश्वरं (for महा°).

  K4 T1 धार्तराष्ट्रा महाबलाः; D3 धार्तराष्ट्रात्महाबलान्.
- 12 °) D1 श्रुत्वा (for दृष्ट्वा). Dc स तु प्रतस्थिवान्दृष्ट्वा.

   b) K1. 2 भीष्म: कुरुकुलोहहः. c) K4 D2. 3 [अ]घो-

C. 3. 15221 B. 3. 253. 14 K. 3. 254. 14 गते भीष्मे महाराज धार्तराष्ट्रो जनाधिपः । पुनरागम्य तं देशममन्त्रयत मन्त्रिभिः ॥ १३ किमस्माकं भवेच्छ्रेयः किं कार्यमवशिष्यते । कथं च सुकृतं च स्यान्मन्त्रयामास भारत ॥ १४ कर्ण जवाच ।

दुर्योधन निबोधेदं यत्त्वा वक्ष्यामि कौरव । श्रुत्वा च तत्त्रथा सर्वं कर्तुमर्हस्यरिंदम ॥ १५ तवाद्य पृथिवी वीर निःसपत्ना नृपोत्तम । तां पालय यथा शको हतशत्रुर्महामनाः ॥ १६ वैद्यांपायन उवाच ।

एवम्रक्तस्तु कर्णेन कर्णे राजाब्रवीत्युनः । न किंचिदुर्लभं तस्य यस्य त्वं पुरुषर्षभ ॥ १७ सहायश्रानुरक्तश्च मद्र्यं च सम्रद्यतः । अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तं वै शृणु यथातथम् ॥ १८ राजस्र्यं पाण्डवस्य दृष्ट्या क्रतुवरं तदा ।

मुखो;  $T_2$  G2. 4 [अ]वनतो (for ब्रीडितो). —  $^d$ ) G4 M2 स्व- (for स्वं).

13 b)  $K_8$  B Dn  $D_{2-4}$  6  $G_8$  जनेश्वर: (B4 सुयोध्यः);  $T_2$  महाबल: (for जनाधिप:). — °)  $K_8$  राजा (for देशम्). — d)  $K_1$  आमंत्रयत;  $K_3$  न्यमंत्र°.

14  $^a$ )  $B_1$  असाभिद् (for असाकं).  $-^b$ )  $B_1$   $G_1$  मम (for अव-).  $-^c$ ) N  $G_1$ . s = (for g).  $S_1$   $K_1$  g;  $K_2$ . s =;  $K_4$   $D_5$  न:;  $B_{1-3}$   $D_1$   $D_{2-4}$ . g  $G_3$  तत्;  $G_4$   $G_5$   $G_7$   $G_8$   $G_$ 

15 a) Śi K De निबोध त्वं (for °धंदं). — b) K4
B D T2 G3 यत्वां; K3 यथा. Śi K1. 2 D1 भारत (for कौरव). — After 15ab, K4 D (except D4) G3 ins. a
passage given in App. I (No. 24). — K2. 4 D2 om.
15cd. — c) B Dn D4. 6 G3 वाचं; D5 तु तत्; T1 च तं.
— a) B2 G1 [अ]निंदित (for [अ]रिंदम).

16 °)  $B_1$   $D_3$  T राजन् (for बीर). — °)  $D_1$  संप्रपन्ना (for नि:स°). — °)  $B_1$  महाराज;  $T_2$  महाबाहो (for यथा शक्तो). — °)  $B_1$  यथा शक्तो;  $G_1$ . 2. 4  $M_2$  गतशत्रुर्.  $B_2$   $D_1$  महाबळ:.

17 b) S (except  $G_8$ ) राजा कर्णमथाव्रवीत्. — d)

मम स्पृहा सम्रत्पन्ना तां संपादय स्तज ॥ १९
एवम्रक्तस्ततः कणीं राजानमिदमन्नवीत् ।
तवाद्य पृथिवीपाला वृत्त्याः सर्वे नृपोत्तम ॥ २०
आहूयन्तां द्विजवराः संभाराश्च यथाविधि ।
संश्रियन्तां कुरुश्रेष्ठ यज्ञोपकरणानि च ॥ २१
ऋत्विजश्च समाहृता यथोक्तं वेदपारगाः ।
क्रियां कुर्वन्तु ते राजन्यथाशास्त्रमिरंदम ॥ २२
बह्वन्तपानसंयुक्तः सुसमृद्धगुणान्वितः ।
प्रवर्ततां महायज्ञस्तवापि भरतर्षभ ॥ २३
एवम्रक्तस्तु कर्णेन धार्तराष्ट्रो विशां पते ।
पुरोहितं समानाय्य इदं वचनमन्नवीत् ॥ २४
राजस्यं कृतुश्रेष्ठं समाप्तवरदक्षिणम् ।
आहर त्वं मम कृते यथान्यायं यथाक्रमम् ॥ २५
स एवम्रक्तो नृपतिम्रवाच द्विजपुंगवः ।
न स शक्यः कृतुश्रेष्ठो जीवमाने युधिष्ठिरे ।

Ś1 K1. 2. 4 D2. 3. 5 पुरुषोत्तम.

18 <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> सुसहायोनुरक्तश्च. — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> समर्थ; S (except T<sub>1</sub> G<sub>3</sub>) मदर्थे. — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 तन्मे (for तं वै).

19 b) Ks B D (except D1-3. b) Gs महत् (for तदा). — d) G1 सुनत (for सूतज).

20 a) K1. 3. 4 D1-3 तदा (for तत:). — d) S (except G3) सर्वे वह्या (by transp.). D3 नृपात्मज.

21 a) K1 D2 आह्ययंतां; G1 आहूयंत. T1 द्विजवरान्.

22 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>8</sub> समाहूय; T<sub>1</sub> यथा भूता. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>1-4</sub>. 6 G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> यथोक्ता. K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1-3</sub> Dc वेद पारगै:. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 4 B<sub>1</sub> D<sub>1-3</sub> S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) क्रिया:.

23 d) T2 G1 तवाद्य पुरुषर्थभ.

24 Before 24, K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> Dc<sub>1</sub> D<sub>1-8</sub>. 5 ins. वैशं उ. - °) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> समासाद्य; D<sub>4</sub> G<sub>3</sub> °नीय; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> °हूय. — <sup>4</sup>) To avoid hiatus, K<sub>1</sub> स्वदं (for इदं). B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>1-8</sub>. 5) G<sub>3</sub> वचनं चेदमञ्जवीत.

25 °) =  $33^a$ .  $K_{1.2}$  S (except  $G_8$ ) ऋतुवरं. — °)  $T_2$   $G_2$ . 4 आहरस्य यथाशास्त्रं.

26 a) T1 एवमुक्तः स नृपतिम्. — b) B1-8 Dn D4. 6 T1 G1. 8 M2 द्विजसत्तमः. — After 26ab, S (except G3) ins.:

1161\* ब्राह्मणैः सहितो धीमान्ये तत्रासनसमागताः।

आहर्तुं कौरवश्रेष्ठ कुले तव नृपोत्तम ॥ २६ दीर्घायुर्जीवित च वै धृतराष्ट्रः पिता तव । अतश्रापि विरुद्धस्ते कृतुरेष नृपोत्तम ॥ २७ अस्ति त्वन्यन्महत्सत्रं राजस्यसमं प्रभो । तेन त्वं यज राजेन्द्र शृणु चेदं वचो मम ॥ २८ य इमे पृथिवीपालाः करदास्तव पार्थिव । ते करान्संप्रयच्छन्तु सुवर्णं च कृताकृतम् ॥ २९ तेन ते क्रियतामद्य लाङ्गलं नृपसत्तम । यज्ञवाटस्य ते भूमिः कृष्यतां तेन भारत ॥ ३० तत्र यज्ञो नृपश्रेष्ठ प्रभृतानः सुसंस्कृतः । प्रवर्ततां यथान्यायं सर्वतो ह्यनिवारितः ॥ ३१ एष ते वैष्णवो नाम यज्ञः सत्पुरुषोचितः । एतेन नेष्टवान्कश्चिद्दते विष्णुं पुरातनम् ॥ ३२ राजस्यं क्रतुश्रेष्ठं स्पर्धत्येष महाक्रतुः । अस्माकं रोचते चैव श्रेयश्च तव भारत । अविद्यश्च भवेदेष सफला स्थात्स्पृहा तव ॥ ३३ एवस्रुक्तस्तु तैर्विप्रैर्धार्तराष्ट्रो महीपतिः । कर्णं च सौबलं चैव श्रादंश्चैवेदमत्रवीत् ॥ ३४ रोचते मे वचः कृत्सं ब्राह्मणानां न संग्रयः । रोचते यदि युष्माकं तन्मा प्रवृत माचिरम् ॥ ३५ एवस्रक्तास्तु ते सर्वे तथेत्यूचुर्नराधिपम् । संदिदेश ततो राजा व्यापारस्थान्यथाक्रमम् ॥ ३६ हलस्य करणे चापि व्यादिष्टाः सर्वशिल्पनः । यथोक्तं च नृपश्रेष्ठ कृतं सर्वे यथाक्रमम् ॥ ३७

C. 3, 15297 B. 3, 255, 25

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकचत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४१ ॥

27 K4 om. (hapl.) 27. — a) Dc G2 M2 om. च. T2 G1 स (for च). B D (except D2. s. s) G3 ते (for च). — b) B1. s. 4 D (except D1-s. s) G3 न्प (for तव). — c) D3 [अ]सी (for ते).

28 °) M<sub>1</sub> अस्तु (for अस्ति). G<sub>1</sub> चान्यन्. B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> महासत्रं. Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> अस्ति त्वन्यो महाराज. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> °सम:. T<sub>1</sub> विदु:; G<sub>1.2.4</sub> M विभो (for प्रभो). — <sup>d</sup>) De श्र्णुष्वेदं; T<sub>1</sub> श्र्णु चैवं.

29 °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> ये चेमे (for य इमे). — d) S (except G<sub>3</sub>) सुवर्णमकृतं कृतं (T<sub>1</sub> °तं शुभं; M<sub>2</sub> °ताकृतं).

30 °) K4 D1-3 नै (for ते). — <sup>a</sup>) K3 ते नृपोत्तम; B2 तव भारत; G1 ते नरर्षभ.

31 D<sub>3</sub> om. 31. —  $^a$ ) K<sub>3</sub> तेन; B<sub>2</sub> रुद्ध-; B<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> यत्र (for तत्र). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> नरश्रेष्ठ. —  $^b$ ) B<sub>1</sub> प्रभूतार्थः. —  $^d$ ) K B<sub>1</sub>. 4 Dc D<sub>2</sub> G<sub>1</sub> सर्वशोप्यनि°; D<sub>1</sub> सर्वपापनिवारणः; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M सर्वशो द्यनि°; T<sub>2</sub> संस्पृशोप्यनि°.

32 °) Dc2 S (except G3) वै (for ते). — °) T1 एतेनैव तु यज्ञेन. — <sup>d</sup>) T1 दृष्ट्वा (for ऋते). G2. 4 विष्णोः. K3 Dc T G1 M सनातनं; G2. 4 सनातनात्.

33 °) =  $25^a$ .  $K_1$   $G_1$  ऋतुश्रेष्ठ;  $D_c$  ऋतुवरं. — b)

T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> स्पर्धतेयं. — c) K<sub>1-3</sub> Dc D<sub>1.5</sub> T G<sub>2</sub> M चैष (for चैव). K<sub>4</sub> D<sub>2.5</sub> एवं तु रोचतेस्माकं. — d) K<sub>1</sub> B<sub>1</sub> श्लेष्टश्ल G<sub>2.4</sub> M श्लेयांश्ल. — e) Dc भवत्येष. B Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> निर्विद्धश्ल भवत्येष. — f) K B<sub>1</sub> Dc D<sub>1-3.5</sub> T G<sub>1.2.4</sub> च ते (for तव). — After 33, S (except T<sub>1</sub> G<sub>3</sub>) ins.:

1162\* तसादेष महाबाहो तव यज्ञः प्रवर्तताम्।

34 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> धर्मेण (for तैर्विप्रैर्). — b) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> महामितः (for मही°).

35 <sup>a</sup>) K4 ते (for मे). — <sup>b</sup>) M2 तथैव च (for न संशय:). — <sup>d</sup>) K D2. 3. 5 T2 तन्मां; B Dc Dn D1. 4. 6 Gs तस्मात् (Dn2 तच); G2. 4 M ततः (for तन्मा). T2 बुवत (for प्रवृत). G1 तन्मम बृत माचिरं.

36 °) K1 सर्वे ते (by transp.). — b) G1 प्रत्यूचुस्तं नरा°. — After 36°b, T2 ins. 3. 242. 1°d (v.l. छतराष्ट्रं for धातराष्ट्रं), repeating it in its proper place. — c) G4 आदि° (for संदि°). T1 महाराज; M2 तथा राजा. — d) T G1 M ज्यापारान्स्वा(M1 °रांस्ता)न्यथा°.

37 °) Ks करणं; K4 कारणाच्; Ds कारणे. Ks De Dı चैव (for चापि). — b) Dı शिल्पकारिणः (for सर्व °). — c) Ta ते; Gı तन् (for च). — d) Tı ते तं (for कृतं). G4 कृत्यं (for सर्व ).

Colophon. Gs broken. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Ks. 4 D1-s. 5 (all om. sub-parvan name) mention only धार्तराष्ट्रयज्ञ;

<sup>— °)</sup> Ks शक्यस्तु; B2 स शत्रुः; Ds शक्यः स (by transp.); T1 च शक्यं; T2 वै शक्यं. Ś1 K1. 2 त्वया राजञ्; K3 Ds T G1. 2. 4 M कुरुश्रेष्ठे (T G1. 4 ° ष्ट; M1 ° ष्टो); B2 कृतश्रेष्टो. — d) T2 वर्त (for जीव). — l) B4 काले (for कुले). Ś1 K1. 2 नराधिप; T2 G1 नरोत्तम.

C. 3. 15298 B. 3. 256. 1 K. 3. 257. 1

#### वैशंपायन उवाच।

ततस्तु शिल्पिनः सर्वे अमात्यप्रवराश्च ह ।
विदुरश्च महाप्राज्ञो धार्तराष्ट्रे न्यवेदयत् ॥ १
सज्जं क्रतुवरं राजन्कालप्राप्तं च भारत ।
सौवर्णं च कृतं दिव्यं लाङ्गलं सुमहाधनम् ॥ २
एतच्छुत्वा नृपश्रेष्ठो धार्तराष्ट्रो विशां पते ।
आज्ञापयामास नृपः क्रतुराजप्रवर्तनम् ॥ ३
ततः प्रवद्वते यज्ञः प्रभूतानः सुसंस्कृतः ।
दीक्षितश्चापि गान्धारिर्यथाशास्त्रं यथाक्रमम् ॥ ४
प्रहृष्टो धृतराष्ट्रोऽभूद्विदुरश्च महायशाः ।
भीष्मो द्रोणः कृपः कर्णो गान्धारी च यशस्विनी ॥ ५

निमन्त्रणार्थं दूतांश्च प्रेषयामास शीघ्रगान् । पार्थिवानां च राजेन्द्र ब्राह्मणानां तथैव च । ते प्रयाता यथोद्दिष्टं दूतास्त्वरितवाहनाः ॥ ६ तत्र कंचित्प्रयातं तु दूतं दुःशासनोऽब्रवीत् । गच्छ द्वैतवनं शीघ्रं पाण्डवान्पापप्रुषान् । निमन्त्रय यथान्यायं विप्रांस्तिस्मिन्महावने ॥ ७ स गत्वा पाण्डवावासम्रवाचाभिप्रणम्य तान् । दुर्योधनो महाराज यजते नृपसत्तमः ॥ ८ स्ववीर्यार्जितमर्थोघमवाप्य क्रुरुनन्दनः । तत्र गच्छन्ति राजानो ब्राह्मणाश्च ततस्ततः ॥ ९ अहं तु प्रेषितो राजन्कौरवेण महात्मना ।

and B De Dn D4. 6, likewise, only दुर्योधनयज्ञ. — Adhy. name: M2 धार्तराष्ट्रयज्ञनिर्णयः. — Adhy. no. (figures, words or both): B4 323; Dn 254 (Dn2 253); D1 256; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 245 (M2 orig. 247): T2 G1 242; G2 244. — Śloka no.: Dn D1 25 (Dn2 24).

#### 242

1 °) Dc ते; T1 च (for तु). T2 G1. 2. 4 सवैं. — b)
B2-4 Dn D4. 6 G8 ये (for ह). To avoid hiatus, T1
M तेमात्यप्रवरा(M1 ैमुखा)श्च ह; T2 G1. 2. 4 कृतमूचुर्न(G1 दें न)राधिपं. — c) K3 D2. 3 महाप्रज्ञो. — d) D1
T G1. 2. 4 धतराष्ट्रे (T1 °ष्ट्रं). Ś1 न्यवेशयन्; K1 M
न्यवेदयन्.

 $2^{a}$ ) Ś1 K1. 2 सजा: ऋतुवरो राजन्; T G2. 4 M सजं ऋतं ( $T_1$  ँजा: ऋतुं;  $G_2$  ँजां ऋतुर्;  $G_4$  ँजा: ऋतुर्;  $M_1$  ँजी: ऋतं ) महाराज;  $G_1$  संभारा: संभृता राजन् . — b) Ś1 K1. 2 Do प्राप्तकालं; K3. 4 D1. 2 कालं प्राप्तं;  $T_1$  G4 कालप्राप्तद्य;  $T_2$  G1 कालः प्राप्तद्य;  $G_2$  कालं प्राप्तद्य. — c) B2. 3 Dn D4-6 G3 सर्व;  $G_4$  द्रव्यं (for दिव्यं). — d) B Dn D4-6 G5 च (for  $G_2$ ).

3 a) B<sub>2</sub> चैव (for श्रुत्वा). K<sub>1</sub> नृपश्रेष्ठ; K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-3. 5</sub> G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> नरश्रेष्ठो. — b) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> धृतराष्ट्रो. K<sub>4</sub> नराधिप:;

 $T_2$   $G_1$  महीपति: (for विशां पते). —  $B_2$  om.  $3^{cd}$ . — c)  $D_4$ . c प्राज्ञा (for आज्ञा ).  $K_1$  नृप;  $G_1$  नृपान्. — d) T  $G_2$  कत् राजन् ( $T_2$  राज्ञो यज्ञः;  $G_1$  यज्ञो राज्ञः) प्रवर्ततां.

4 Dom. 4. —  $^a$ ) K<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> प्रवर्तते. —  $^b$ ) B<sub>1</sub> प्रभूतार्थ; Dn ताय: (+). —  $^c$  संस्कृतं; T<sub>2</sub> संस्कृतः. —  $^c$ ) G<sub>2</sub>. 4 गांधारो. —  $^d$ =23 $^b$ .

- 5 °)  $B_1$  प्रविष्टो.  $K_2$   $B_2$  धार्तराष्ट्रः. B  $D_n$   $D_4$ .  $_6$   $G_8$  च (for S $\mu$  $_{\mathfrak{T}}$ ). °)  $T_1$   $G_2$ .  $_4$  M महामनाः ;  $T_2$  ° द्युतिः ;  $G_1$  ° मितः. °)  $G_2$ .  $_4$  भीष्मद्रोणः.
- $6^{a}$ )  $T_{2}$  निमंत्रणाय;  $G_{2.4}$  आमंत्रणार्थं.  $^{b}$ )  $D_{2}$  प्रेरयामास.  $G_{1}$  वीर्थवान्.  $^{c}$ )  $K_{1.2.4}$  De  $D_{1.2.5}$  राजेंद्रो;  $K_{3}$  विष्रेंद्रो.  $^{a}$ )  $S_{1}$  च भारत;  $K_{1.2}$  च पार्थिव (for तथेव च ).  $^{e}$ )  $S_{1}$   $K_{1.2}$  De यथाज्ञ $K_{1.2}$   $E_{2.4}$   $E_{3.4}$   $E_{3$
- 7 °) D1 तंतु; G4 तत: (for तत्र). d) K4 B3.4 D1 पापपीरुषान्; T G1 पुरुषर्षभान्. 1) K3.4 Dc D2.8 T G वने तथा; B Dn D4.6 वने तदा (B2 स्थितान्); D1 च यद्भने; D4 वने यथा (for महावने).
- 8 ") B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> स गत्वा पांडवान्सर्वान्. b) K<sub>3</sub>. 4 B<sub>4</sub> S (except G<sub>3</sub>) [अ]थ (for [अ]भि-). B Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> च (for तान्). c) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 3 B<sub>2</sub> Dc D<sub>1</sub> महाराजो. d) K<sub>2</sub>. 4 B<sub>2</sub> Dc D<sub>5</sub> T G<sub>1</sub>. 4 "सत्तम.
- 9 °)  $B_2$  °तमर्थोयम्;  $D_4$  °तरत्रोधम्.  $^b$ )  $K_{1-3}$   $D_c$   $D_{1-3}$   $G_2$   $M_2$  कुरुनंदन ;  $B_2$  g  $D_1$   $D_4$  g  $G_3$  °सत्तमः.

आमन्त्रयति वो राजा धार्तराष्ट्रो जनेश्वरः ।
मनोभिलिषतं राज्ञस्तं क्रतुं द्रष्टुमर्हथ ।। १०
ततो युधिष्ठिरो राजा तच्छुत्वा द्तभाषितम् ।
अत्रवीनृपशार्द्लो दिष्टचा राजा सुयोधनः ।
यजते क्रतुमुख्येन पूर्वेषां कीर्तिवर्धनः ।। ११
वयमप्युपयास्यामो न त्विदानीं कथंचन ।
समयः परिपाल्यो नो यावद्वर्षं त्रयोदशम् ।। १२
श्रुत्वेतद्वर्भराजस्य भीमो वचनमत्रवीत् ।
तदा तु नृपतिर्गन्ता धर्मराजो युधिष्ठिरः ।। १३
अस्त्रश्रस्त्रप्रदेशे यदा तं पातियिष्यति ।
वर्षात् त्रयोदशाद्ध्वं रणसत्रे नराधिपः ।। १४
यदा क्रोधहिनर्भोक्ता धार्तराष्ट्रेषु पाण्डवः ।
आगन्तारस्तदा स्मेति वाच्यस्ते स स्योधनः ।। १५

शेषास्तु पाण्डवा राजनैवोचुः किंचिदप्रियम् । द्तश्रापि यथावृत्तं धार्तराष्ट्रे न्यवेदयत् ।। १६ अथाजग्रुर्नरश्रेष्ठा नानाजनपदेश्वराः । न्राह्मणाश्र महाभागा धार्तराष्ट्रपुरं प्रति ।। १७ ते त्वचिता यथाशास्त्रं यथावर्णं यथाक्रमम् । मुदा परमया युक्ताः प्रीत्या चापि नरेश्वर ।। १८ धृतराष्ट्रोऽपि राजेन्द्र संवृतः सर्वकौरवैः । हर्षेण महता युक्तो विदुरं प्रत्यभाषत ।। १९ यथा सुस्ती जनः सर्वः क्षत्तः स्यादन्तसंयुतः । तुष्येच यज्ञसदने तथा क्षिप्रं विधीयताम् ॥ २० विदुरस्त्वेवमाज्ञप्तः सर्ववर्णानरिद्म । यथाप्रमाणतो विद्वान्पूज्यामास धर्मवित् ॥ २१ भक्ष्यभोज्यान्यानेन माल्येश्वापि सुगन्धिमिः ।

C. 3. 15321 B. 3. 256. 24 K. 3. 257. 23

<sup>—</sup> d) De G4 सहस्रशः (for ततस्ततः).

<sup>10 °)</sup> Ś1 K1. 2. 4 B4 D2. 3. 5 राज्ञा (for राजन्). — K1 om.  $10^{cd}$ . — °) Dc आमंत्र्य यदि वो राजा. — °) Dc1 T2 G1 घत° (for धाते°). T2 G1 महीपतिः; G2. 4 नराधिपः (for जने°). — °) T2 राजन् (for राज्ञः). — °) T1 अर्हसि.

 $<sup>11^{-</sup>b}$ )  $D_1$  श्रुत्वा दूतस्य भाषितं. — °)  $\acute{S}_1$   $K_1$ . 2 राज °;  $G_1$  नर ° (for नृप °). — °)  $T_2$  यज्ञं (for राजा). — °)  $T_2$   $G_1$  कतुमुख्यानां. — ′)  $D_1$  T  $G_1$   $M_1$  सर्वेषां;  $G_4$  गच्छेम.  $T_2$   $G_1$  कीर्तिवर्धनं;  $G_2$ . 4 M प्रीतिवर्धन.

<sup>12</sup> b) K4 D2. 3 चेदानीं (for दिव°).

<sup>13 °)</sup> Ś1 K1. 2. 4 D2. 5 हि; G1 M [अ] अ (for तु).
— d) Ś1 K1. 2 कुरु (for धर्म ).

<sup>14</sup> a) Śi K Bi. 4 Da. 8 G4 पदीसाझी. — b) G4 पाच. — d) Bi T Gi M नर (for रण).

<sup>15</sup> b) K1. 2 G1 पांडवा:. De धार्तराष्ट्रे युधिष्टिर:. — °) K2. 8 D6 आगंताहं (K3 °ता च); G4 अभ्यंतरस्. Ś1 सदा (for तदा). T1 [अ]स्मि (for स्म). B Dc Dn D4. 6 G8 आगंताहं तदास्मीति. — в) T G4 एव; G1. 2 M एवं (for स). Ś1 हि (for स).

<sup>16 °)</sup> Ś1 K De D1-3 शिष्टास्तु. — °) Ś1 K1. 2 Dc2
D4 च (for [प]व). — °) Ś1 K1. 2 स च दूतस; K3 B4 De
D1 T G1 दूतश्च तद्; K4 D2. 3 स दूतस्तद् (D3 °स्तु);
G2. 4 दूतस्त्वेतद् (for दूतश्चापि). Ś1 K1. 2 तथा°; D3

द्यथा°.

<sup>17 &</sup>quot;) Śi Ki. 2 Ti G2 M2 नृप°; T2 G1 द्विज° (for नर°). — Śi om. (hapl.) 17°-18°. — °) Dn D4. 6 G4 महाभाग. — °) B1. 4 D5 धत° (for धातै°).

<sup>18</sup> Ś1 om. 18 (cf. v.l. 17). — <sup>a</sup>) B1 यथान्यायं. — <sup>b</sup>) B1 यथात्रास्त्रं; B2-4 Dn D4. 6 G2 यथाविधि (for यथावर्ण). B2 यथातथं. — <sup>d</sup>) K4 B Dn D4-6 G2 प्रीता-श्चापि. K4 B D (except D1-3) G3 नरेश्वरा:; T G1. 2. 4 M जनेश्वर (T रा:).

<sup>19 °)</sup> Ds स; G4 [5]थ (for Sपि). Ks. 4 B1 Dc2 Dn2. ns D1. 2 G2 M1 राजेंद्र:. Ś1 धार्तराष्ट्रपुरे जग्मु:. — ³) Ś1 संवृता:; K1. 3 संवृत्त:. K1. 3 Dc T1 G2 M2 सह (for सर्व-). — After 19°, Ś1 ins.:

<sup>1163\*</sup> प्राप्तान्सर्वाञ्चपान्दञ्चा घातराष्ट्रो महामनाः। — °) Kı महताविष्टो.

<sup>20 °)</sup> B1 यथा; D2 G1 -सुखं (for सुस्ती). M1 जनः सुस्ती (by transp.). K1 सर्वै; T1 सर्वे. — °) K4 B1 D3 कृतः; B4 कृतः (for क्षतः). Dc तत्र (for अक्ष-). — °) K4 स तुष्येद्; Dc2 तुष्येत; D2. 3 तुष्टश्च; T2 G1 हृष्येच. B4 Dn D6 तु (for च). Ś1 "सदनं. — °) Ś1 तदा. Dc यत्नो; D6 S (except G3) नीतिर् (for क्षिप्रं).

<sup>21 °)</sup> B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>4.6</sub> Gs विदुरस्तु तदाञ्चाय; Dc \*स्त्वेवमाज्ञात:. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>1.2</sub> D<sub>1</sub> अरिंद्म:. — °) B<sub>2</sub> बृद्धान्; D<sub>3</sub> विप्रान् (for विद्वान्).

वासोभिर्विविधेश्वेव योजयामास हृष्टवत् ॥ २२ कृत्वा ह्यवभृथं वीरो यथाशास्त्रं यथाक्रमम्। सान्त्वयित्वा च राजेन्द्रो दत्त्वा च विविधं वसु ।

विसर्जयामास नृपान्त्राह्मणांश्र सहस्रशः ॥ २३ विसर्जियत्वा स नृपान्भ्रातृभिः परिवारितः। विवेश हास्तिनपुरं सहितः कर्णसौबलैः ॥ २४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विचत्वारिंदादधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २४२ ॥

#### २४३

#### वैशंपायन उवाच।

प्रविशन्तं महाराज स्नतास्तुष्टुवुरच्युतम् । जनाश्चापि महेष्वासं तुष्ट्वू राजसत्तमम् ॥ १ लाजैथन्दनचूर्णैथाप्यवकीर्य जनास्तदा । ऊचुर्दिष्टचा नृपाविद्यात्समाप्तोऽयं क्रतुस्तव ॥ २

अपरे त्व ख्रुवंस्तत्र वातिकास्तं महीपतिम् । युधिष्ठिरस्य यज्ञेन न समी ह्येष ते क्रतुः। नैव तस्य क्रतोरेष कलामईति षोडशीम् ॥ ३ एवं तत्राञ्चवनकेचिद्वातिकास्तं नरेश्वरम् । सुहृदस्त्वज्ञवंस्तत्र अति सर्वानयं क्रतः ॥ ४

22 a) Ś1 K1-3 B Dc Dn D1. 4. 6 G3 भक्ष्यपेयाञ्च पानेन (  $K_{1.~2}$  °पानानि;  $K_{3}$   $D_{1}$  °दानानि;  $D_{c}$   $D_{n2}$  °दानेन ); Ta Ga Ma भोज्यान्नपानैश्च.

23 °) N  $G_3$  ह्यावसथान् ;  $T_2$   $G_1$  [अ]प्यवसृथं ;  $G_2$   $M_2$ ह्यवभृतं. — b) = 4d. M1 ° विधि (for ° क्रमम्). — After 23ab, M1 ins.:

1164\* स्नातश्चावसृथो राजा धार्तराष्ट्रो महामनाः। — °) D1 सांत्वयामास ( for °ियत्वा च ). D2 तु; G4 [अ]थ (for च). Ś1 K2. 4 B1 D2. 3 T1 G1 राजेंद्र; T2 राजेंद्रान्. - d)  $T_1$  M बहुविधं (for च वि°). - Ś1  $T_1$  G2 om. (hapl.) 23f-24a. — f) K4 D2. 8 G4 阿眼叨認可 (G4

°श्चेव ) सर्वशः.

24 Dc D<sub>1</sub> om. 24<sup>ab</sup>; Ś<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> om. 24<sup>a</sup> (cf. v.l. 23). —  $^{a}$ ) B Dn D4-6 G8 विस्तुष्य च नृपान्सर्वान् (B4 विसर्ज-यामास नृपान्). —  $^{b}$ )  $_{1}$  ब्राह्मणान्  $_{****}(cf. 23^{f})$ . —  $^{c}$ ) B1. 2. 4 T G2. 4 M1 हस्तिन°. — d) Ś1 कर्णकीरवै:.

Colophon om. in Ś1 K1-3. — Major parvan: Dn2 T1 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K4 B1 Dc D1-3. 5 (all om. sub-parvan name) mention only धार्तराष्ट्रयज्ञ; B2-4 Dn D4. 6 Gs, likewise, only दुर्योधन(Dn2 om. दुर्योधन)यज्ञ. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 255 (Dn<sub>2</sub> 254); D<sub>1</sub> 257; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M (M<sub>2</sub> inf. lin.) 246 (M2 orig. 248); T2 G1 243; G2 245. - Śloka no.: Dn1. n3 28; Dn2 D1 26.

#### 243

1 °) K4 Dn3 M1 महाराजं; D1 महाबाहुं. — b) T2 G1 अचितं (for अच्युतम्). — °) S (except G3) माग-धाश्च (for जना°). D1 महाबाहुं; T1 महेष्वासा. — 4) Ś1 Dn तुष्टुवृ राजसत्तम; T G1. 2 M नागराश्च सहस्रशः (T1 M2 समंततः).

 $f{2}$   $^a$ )  $B_1$   $^\circ$ गंधेश्च;  $B_2$   $^\circ$ चूर्णेन;  $T_2$   $G_1$   $^\circ$ पुष्पेश्च;  $G_2$   $^\circ$ चूतेश्च  $( {
m for} \ {
m ^\circ }$ चूणेंश्च $). \longrightarrow {
m ^0}) \ {
m \acute{S}}_1 \ {
m K}_{1. \ 2} \ [ {
m sr} ]$ प्यकीर्यंत ;  ${
m K}_3 \ {
m D}_1 \ [ {
m sr} ]$ प्य-पकीर्य; B Dn D4. 6 T1 G8 विकीर्य च (B2 T1 °र्यंत); Do अवकीर्य (with hiatus); T2 व्यकीर्यंत; G1 व्यकिरंत; G2.4 ब्यवकीर्य. Si Ks. 4 B D (except Ds) Gs तत:; Ti तथा. — °) N (except K4 B1.4) G3 M1 नृपाविज्ञः; G1.4 °विञ्चान्. — °) D1 महाक्रतुः ( for क्रतुस्तव).

3 T2 om. 3a-4b; D1 om. 3abcd. — b) K2. 4 B1 Dns Da. 3. 5 Gs वार्तिका°; T1 G1. 2. 4 M1 वादिका°; Ma वादिता°. B2 नराधिपं (for महीपतिम्). — °) G1. 2. 4 M2 योधि. S (except Gs; T2 om.) यज्ञस्य. — °) G2 न वै (for नैव). G1 होष.

4 T<sub>2</sub> om.  $4^{ab}$  (cf. v.l. 3); M<sub>2</sub> om.  $4^{ab}$ . — a) B<sub>1</sub> तु ते (for तन्ना ). - b) K2. 4 B1 D1-8. 5 वार्तिका ; Dc2 वीतिका  $^{\circ}$ ;  $T_1$   $G_2$ . 4  $M_1$  वादिका  $^{\circ}$ ;  $G_1$  वादिन  $^{\circ}$ .  $K_2$   $G_1$   $M_1$ महीपतिं; B1. 8 Dc1 Dn D1. 4-6 G3 जनेश्वरं; B2 नराधिपं. — °) T2 अपरे (for सुहृदस्). B4 D5 च (for तु). T1 केचिद् (for तत्र). — a) M ह्यति (for अति). Śi कत् ययातिर्नेहुपश्चापि मांघाता भरतस्तथा।
क्रतुमेनं समाहृत्य पूताः सर्वे दिवं गताः॥ ५
एता वाचः शुभाः शृण्वन्सुहृदां भरतर्षभ ।
प्रविवेश पुरं हृष्टः स्ववेश्म च नराधिपः॥ ६
अभिवाद्य ततः पादौ मातापित्रोर्विशां पते ।
भीष्मद्रोणकृपाणां च विदुरस्य च धीमतः॥ ७
अभिवादितः कनीयोभिर्भातृभिर्भातृवत्सलः।
निषसादासने सुख्ये आतृभिः परिवारितः॥ ८
तस्रत्थाय महाराज स्तपुत्रोऽत्रवीद्वचः।
दिष्टचा ते भरतश्रेष्ठ समाप्तोऽयं महाकृतः॥ ९
हतेषु युधि पार्थेषु राजस्ये तथा त्वया।
आहृतेऽहं नरश्रेष्ठ त्वां सभाजयिता पुनः॥ १०

तमत्रवीन्महाराजो धार्तराष्ट्रो महायद्याः ।
सत्यमेतत्त्वया वीर पाण्डवेषु दुरात्मसु ॥ ११
निहतेषु नरश्रेष्ठ प्राप्ते चापि महाक्रतौ ।
राजस्ये पुनर्वीर त्वं मां संवर्धियण्यसि ॥ १२
एवसुक्त्वा महाप्राज्ञः कर्णमाश्चिष्य भारत ।
राजस्यं कतुश्रेष्ठं चिन्तयामास कौरवः ॥ १३
सोऽत्रवीत्सहृदश्चापि पार्श्वस्थानृपसत्तमः ।
कदा तु तं क्रतुवरं राजस्यं महाधनम् ।
निहत्य पाण्डवान्सर्वानाहरिष्यामि कौरवाः ॥ १४
तमत्रवीत्तदा कर्णः शृणु मे राजकुञ्जर ।
पादौ न धावये तावद्यावन्न निहतोऽर्जुनः ॥ १५
अथोत्कुष्टं महेष्वासैर्धार्तराष्ट्रैर्महारथैः ।

C. 3. 15342 B. 3. 257. 18 K. 3. 258. 19

न्सर्वानहं स्वति;  $K_{1.2}$  कतुः सर्वास्त्वयं द्यति;  $K_{3.4}$   $D_{1-3.5}$   $T_{2}$  कत्न्सर्वानयं द्यति;  $T_{1}$  इति सर्वानलंकृतान्;  $G_{1}$  कत्न्सर्वानवाप्स्यस्र. — After 4,  $T_{1}$   $G_{1.2.4}$  M ins.:

1165\* प्रवर्तितो हायं राज्ञा धार्तराष्ट्रेण धीमता।

[T1 M ऋतु: (M2 शत्रु:) प्रवर्तितो राज्ञा थार्तं etc.]

- 5 °) K<sub>8</sub> De D<sub>1.8</sub> नाहुव°. B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> चैव (for चापि).

   b) D<sub>5</sub> मांधाता भरतर्षभ; G<sub>2</sub> °भिरतस्तथा. °) Ś<sub>1</sub>
  K<sub>1.2</sub> B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> M एतं (for एनं). d) B<sub>2</sub> भूताः सर्वे;
  Tı पुतात्मानो (for पुताः सर्वे).
- 6 b)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$ . 4  $\acute{B}_2$  ° र्षमः. °)  $\acute{B}_4$  विवेश च (for प्रविवेश).  $\acute{a}$ )  $\acute{S}_1$  सुवेश्म च;  $\acute{T}_2$   $\acute{G}_1$  स्वयमेव.  $\acute{B}_1$   $\acute{T}_2$   $\acute{G}_1$ .  $\acute{a}$  नराधिप;  $\acute{M}_1$  परंतपः.
- 7 a) K1 नृप: (for तत:). G2.4 M पादान् (for पादो).

   K1 om. (? hapl.) 7<sup>b</sup>-9<sup>a</sup>. c) B D (except D<sub>1-8.5</sub>) G3 कुपादीनां. d) S (except T<sub>1</sub> G<sub>3</sub>) भारत (for धीमत:).
- 8 K<sub>1</sub> om. 8 (cf. v.l. 7). <sup>a</sup>) Hypermetric! Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 4 B<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 कनिष्ठेश्च; T<sub>1</sub> कनीयो हि. — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub>. 4 B D T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> <sup>°</sup>नंदनः (for °वरसलः).
- 9 K1 om. 9<sup>a</sup> (cf. v.l. 7). <sup>a</sup>) Ś1 K2 तमुवाच (for °स्थाय). K3 B2. 4 Dn D2-4. 6 T2 G3 महाराजं; K4 तदा राजन्. <sup>b</sup>) Ś1 K1. 2 महद् (for Sबवीद्). M2 om. (hapl.) 9<sup>d</sup>-12<sup>a</sup>. <sup>d</sup>) T2 G1 कत्त्तमः; G4 मम कतुः; M1 स्वया कतुः.
- 10 M<sub>2</sub> om. 10 (cf. v.l. 9). °) K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> [S]यं; D<sub>2</sub> च (for S\vec{e}{e}). Śi K D<sub>2</sub>. 8 M<sub>1</sub> नुप° (for नर°).

T1 आहतोयं नृपश्रेष्ठ; G1 आहते भरतश्रेष्ठ.

11 M<sub>2</sub> om. 11 (cf. v.l. 9). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> महाबाहुर्; G<sub>1</sub> महाराज. — Before 11<sup>cd</sup>, T<sub>2</sub> G<sub>1.2</sub> ins. दुर्योधनः. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2.4</sub> D<sub>2.3</sub> T<sub>1</sub> एव; D<sub>4</sub> एतं (for एतत्). K<sub>2</sub> च त्वां वीर; B<sub>1-3</sub> D (except D<sub>1-3.5</sub>) G<sub>3</sub> त्वयोक्तं हि (for त्वया वीर). — <sup>d</sup>) D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> T G<sub>1</sub> महात्मसु (for दुरा°).

- 12 M2 om. 12° (cf. v.l. 9). °) K1 नृपश्रेष्ठ; K3 वर°; B1 कुरु°; T1 महावीर; T2 G1. 2 रणे वीर्यात्. °) T1 G4 महावीर (for पुनर्वीर). °) K8 B1-8 D (except D1-8) T2 G8 त्वमेवं वर्ध°; B4 M त्वं मां वर्धाप°; T1 त्वं मां वे वर्ध°.
- 13 °) B D (except D<sub>1-8</sub>) T G<sub>1. 3</sub> महाराज; G<sub>2. 4</sub> महेष्वासः (for महाप्राज्ञः). b) Ś1 K<sub>1. 2. 4</sub> आश्रिख (for आश्रिख). c) K<sub>4</sub> कतुवरं; D<sub>1</sub> कुरुश्रेष्टं. d) M<sub>1</sub> भारतः (for कीरवः).
- 14 Dc2 Ds om. (? hapl.) 14. ") T1 G1. 4 M अज (for सोडज"). B Dn D4. 6 T1 G2 कीरवांआपि (for सुहद"). ") D1 T1 G1. 2 M1 नृप(T1 नर)सत्तम. After 14", S (except G3) ins.:

1166\* राधेयसौबलादीन्वै धार्तराष्ट्रो महीपतिः।

[T2 G1 °सौबलान्वीक्ष्य.]

- °) K1. 2 B2-4 G1 M जु (for तु). °) Ś1 K1. 2 T1 महाकर्तः
- 15 b) Śi Ki. 2 राजपुंगव; K4 राजसत्तम. After 15, K2 B Dc Dn D2. 3 (marg. sec. m.). 4-6 G3 ins.:
  - 1167\* कीलालजं न खादेयं करिष्ये चासुरव्रतम्।

C. 3. 15342 B. 3. 257. 18 K. 3. 258. 19

प्रतिज्ञाते फल्गुनस्य वधे कर्णेन संयुगे।
विजितांश्वाप्यमन्यन्त पाण्डवान्धृतराष्ट्रजाः ॥ १६ दुर्योधनोऽपि राजेन्द्र विस्रुज्य नरपुंगवान्।
प्रविवेश गृहं श्रीमान्यथा चैत्ररथं प्रश्वः।
तेऽपि सर्वे महेष्वासा जग्भुर्वेश्वमानि भारत ॥ १७ पाण्डवाश्व महेष्वासा दूतवाक्यप्रचोदिताः।
चिन्तयन्तस्तमेवार्थं नालभन्त सुखं क्वचित् ॥ १८ भूयश्व चारे राजेन्द्र प्रवृत्तिरुपपादिता।
प्रतिज्ञा स्तपुत्रस्य विजयस्य वधं प्रति ॥ १९ एतच्छुत्वां धर्मसुतः समुद्विग्नो नराधिप।
अभेद्यकवचं मत्वा कर्णमद्भतविक्रमम्।

अनुस्मरंश्व संक्वेशान शान्तिम्रपयाति सः ॥ २० तस्य चिन्तापरीतस्य बुद्धिर्जज्ञे महात्मनः । बहुन्यालमृगाकीर्णं त्यक्तं द्वैतवनं वनम् ॥ २१ धार्तराष्ट्रोऽपि नृपतिः प्रश्रशास वसुंधराम् । भ्रातृमिः सहितो वीरैर्भीष्मद्रोणकृपैस्तथा ॥ २२ संगम्य स्वतपुत्रेण कर्णेनाहवशोभिना । दुर्योधनः प्रिये नित्यं वर्तमानो महीपतिः । प्जयामास विप्रेन्द्रान्क्रतिभिर्भूरिद्श्विणैः ॥ २३ भ्रादृणां च प्रियं राजन्स चकार परंतपः । निश्चित्य मनसा वीरो दक्तभुक्तफलं धनम् ॥ २४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिचत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४३ ॥ समाप्तं घोषयात्रापर्व ॥

नास्तीति नैव वक्ष्यामि याचितो येन केनचित्।

16 °) K<sub>4</sub> M<sub>2</sub> अथोत्कृष्टं; G<sub>1</sub>. 4 ° झुष्टं; G<sub>2</sub> ° झृष्टं. T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> महाराज (for महेष्वासैर्). — °) K<sub>2</sub>. 4 B D G<sub>3</sub> फाल्गुनस्य; K<sub>3</sub> अर्जुनस्य. — After 16, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1168\* तदा प्रतिज्ञामारुद्य सूतपुत्रेण भाषिते।

17 °) T M [S]थ (for Sषि). B2 D4. 6 G3. 4 M2 राजेंद्रो. — b) T1 विजित्य; M °हृत्य (for °स्ज्य). D1 M नरपुंगवः; G1 च नराधिप. — °) K4 D1-3 धीमान्; T राजन्; G1 राजा (for श्रीमान्). — d) B2 (m as in text) सुखं; B4 विभ्रः; Dc D1. 5 हरिः; T G1. 4 M तथा; G2 प्रति (for प्रभुः). K3 पूज्यमानश्च बंदिभिः. — D3 om. (hapl.) 171-18a. — After 17, K4 D1. 2 ins.:

1169\* कर्णोऽपि स्वगृहं गत्वा मुदितो बान्धवैः सह। प्रददौ वित्तमर्थिभ्यो धनाध्यक्ष इवापरः।; while S (except G<sub>8</sub>) ins.:

1170\* स्वानि स्वानि महाराज भीष्मद्रोणादयो नृपाः।

18 Ds om. 18<sup>a</sup> (cf. v.l. 17). — <sup>a</sup>) Ks M₁ पांड-वापि; G₄ °स्तु. — <sup>b</sup>) D₁ °प्रणोदिताः.

19 °) S (except Gs) भूयश्चारैर्नुपश्चेष्ठ. — °) Ks अर्जुनस्य; Bs विजानंतु (for विजयस्य).

20 a) Śi Ki. 2 धर्मपुत्र:; T Gi राज:. — b) Ks. 4 Bi. 2 Dc Di-3 T2 G3 M1 नराधिप:. — After 20ab, S (except G3) ins.;

1171\* अधोमुखिश्चरं तस्थी किं कार्यमिति चिन्तयन्। — °) B4 Dc D1. 2 M1 अभेद्यं कवचं. B1 ज्ञात्वा. — °) Т2 G1. 4 सु (for च). K1 T2 G1. 2 संद्वेशं. — 1) T  $G_{1.\,2.\,4}$  उपजिंगि  $(T_1\,^\circ$ जि)वान् ; M उपयानृपः (for  $\,^\circ$ याति सः).

21 °) Ś1  $K_{1.2}$  महाज्यालमृगा°;  $B_3$  बहुज्यालगणा°;  $D_2$  बहुज्यालसमा°. —  $^a$ )  $K_3$   $D_1$ .  $_3$  T  $G_1$ .  $_2$ .  $_4$  सर: (for वनम्).

22 °) Ś1 K1. 2 [S]पि राजिषः; T2 G1 नरपितः (for Sिप नृपितः). — °) De transp. आतृभिः and सहितो. M2 वीरो. — °) B2 भीष्मद्रोणकृपादिभिः; De द्रोणभीष्मकृपेस्तथा.

23 <sup>a</sup>) T1 संगत्य. — After 23<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1172\* सततं प्रीयमाणो वै देविना सौबलेन च। — d) Śi Ki. 2 महामित:; Ks Bi. 3. 4 Dc Dn Di. 4. 6 Gs महीन्द्रतां; B2 D2. 3 महीक्षितां; T2 G1 M1 महीपते:.

24  $^a$ ) K<sub>3</sub> कार्यं (for राजन्). —  $^c$ ) K<sub>3</sub> वीरं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> राजन्. —  $^a$ ) = 2. 5.  $101^b$ : 5. 39.  $51^d$ .

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1 Dn2 G2. 4
आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B1 Dc D1-3. 5 M2 (all
om. sub-parvan name) mention only धार्त (Dc2 D3
धत)राष्ट्रयज्ञ (followed, except in M2, by समाप्त); B2-4
Dn1. n3 D4. 6 G3, likewise, only दुर्योधनयज्ञ (followed,
except in B2, by समाप्त). — Adhy. name: M2 कर्णप्रतिज्ञानं. — Adhy. no. (figures, words or both):
Dn 255 (Dn3 256); D1 258; T1 G4 M (M2 inf.
lin.) 247 (M2 orig. 249); T2 G1 244; G2 246.
— Śloka no.: Dn 28; D1 27.

जनमेजय उवाच। दुर्योधनं मोचयित्वा पाण्डुपुत्रा महाबलाः। किमकार्ष्ववेने तस्मिस्तन्ममाख्यातमहिसे ॥ १ वैशंपायन उवाच। ततः शयानं कौन्तेयं रात्रौ द्वैतवने मृगाः।

खमान्ते दर्शयामासुर्बाष्पकण्ठा युधिष्ठिरम् ॥ २ तानब्रवीत्स राजेन्द्रो वेपमानान्कृताञ्जलीन् । ब्रुत यद्वक्तकामाः स्थ के भवन्तः किमिष्यते ॥ ३ एवम्रक्ताः पाण्डवेन कौन्तेयेन यशस्त्रिना । प्रत्यबुवन्मृगास्तत्र हतशेषा युधिष्ठिरम् ॥ ४ वयं मृगा द्वैतवने हतिश्रष्टाः स्म भारत । नोत्सीदेम महाराज क्रियतां वासपर्ययः ॥ ५ भवन्तो भ्रातरः ग्रराः सर्व एवास्रकोविदाः ।

कुलान्यल्पावशिष्टानि कृतवन्तो वनौकसाम् ॥ ६ वीजभृता वयं केचिदवशिष्टा महामते। विवर्धेमहि राजेन्द्र प्रसादात्ते युघिष्ठिर ॥ ७ तान्वेपमानान्वित्रस्तान्बीजमात्रावशेषितान् । मृगान्दष्ट्वा सुदुःखार्ती धर्मराजो युधिष्टिरः ॥ ८ तांस्तथेत्यब्रवीद्राजा सर्वभृतहिते रतः। तथ्यं भवन्तो ब्रुवते करिष्यामि च तत्तथा ॥ ९ इत्येवं प्रतिबुद्धः स राज्यन्ते राजसत्तमः । अत्रवीत्सहितान्भ्रादुन्दयापन्नो मृगानप्रति ॥ १० उक्तो रात्रौ मृगैरसि खमान्ते हत्रोषितैः। तनुभृताः सा भद्रं ते दया नः क्रियतामिति ॥ ११ ते सत्यमाहुः कर्तव्या द्यास्माभिर्वनौकसाम् । साष्ट्रमासं हि नो वर्षं यदेनानुपयुङ्गहे ॥ १२

#### 244

1 a) Ś1 K Dc D1-3. 5 पांडुपुत्रा; B (B4 marg.) Dn D4. 6 Gs मोक्षयित्वा (for मोच°). — b) Śi K Dc D1-3. 4 मोचियत्वा (for पाण्डु°). S (except Gs) महा-रथाः. — °) G4 किमकुर्वन् (for °कार्षुर्). — °) G1 तत्त्वमा° (for तनममा°). K4 समा° (for ममा°). D₅ समाख्यातुं त्वमहैसि; T1 तन्ममाचक्ष्व सर्वशः.

- 2 °) B: नृपति; B: राजानं (for कौन्तेयं).
- 3 D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> om. (hapl.) 3-4. b) Ś<sub>1</sub> Dc वेपमानः De कृतांजिलि:. — °) Bi तु (for स्थ). — °) Ki इच्छते; B, इच्छथ (for इच्यते). T2 G2. 4 M तत्करिष्याम्यशेषत:; G1 करिष्ये तदशेषतः
- 4 Ds T1 om. 4 (cf. v.l. 3). b) G4 महात्मना (for यश°). — °) G1 त्रस्ता (for तत्र).
- 5 b) B2 S (except G3) इतशेषा:. B1-3 Dn D4. 6 T1 G3 तु भारत; M1 युधिष्ठिर (for सा भारत). — °) G1 नोत्सादनं (for नोत्सीदेम). — d) Gi 'तां पांडवर्षभ.
- 6 a) Ś1 Dn2 D2. s (by corr.) Gs भवतो. b) De सर्वशस्त्रास्त्र . — °) Śi शेषाणि.
  - 7 °) Bs वने (for वयं). b) Ś1 K Dc D1-8. 5 T2 [ 857 ] 108

G1 महीपते; T1 विशां पते (for महामते). — °) Ś1 K1. 2 विवर्धेम महाराज ; M1 विवृधेमहि रा°.

- 8 Śı Kı. s. 4 om. (? hapl.) 8. °) Dı सुदःखा र्तान्. — d) B1 धर्मपुत्रो.
- 9 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> [ए]व (for [इ]ति). °) B<sub>2-4</sub> Dn D4. 6 G8 यथा (for तथ्यं). — d) K8 वचस् (for च तत्). S (except Gs) तत्करिष्यामि वो वचः.
- 10 °) T G4 M1 सन् (for स). b) D5 ब्युष्टायां (for राज्यनते). S (except Gs) ब्युष्टायां निश्चि पार्थिवः (M1 भारतः). -  $^d$ )  $B_4$  दयावांस्तानुः  $D_1$  दयावंतो.
- 11 ") Dcs T1 G4 अस्मिन् . ") Dc सृगशेषितै: ; T1 हतशेषिभिः. — °) Ks तेश्वभूताः; B1 T1 G1 अनु ; B2-4 Dc Dn Da. 4-6 Gs तंतु ; D1 M1 तन् . T1 अनुभूतास्त इइयंते.
- 12 °) T2 G1 कर्तन्यं. b) Dc दयासाकं; T2 G1 यदसाभिर्. — °) Т2 हृष्टमासं; G2 हृष्टामांसं. Т2 G1 वने (for हि नो). - 4) T2 G1 यदेतदु; G2 यदेतम्; G4 M यदेतान् . Ši D4 उपयुज्महे ; K1. 2 भुज्महे ; K3 यत्साहे ; K4 ° भुंहवहे ; B1 ° भुंजमहे ; B2-4 ° भुंजते ; B4m G3 ° भुंहमहे ; Dc ° युंजहे; Dn (Dns before corr.) Ds ° युंक्सहे; Ta °युज्महि; G1 °युंक्ष्त्रहि; G2. 4 M1 °युंज्महि; M2 °युग्महि. - After 12, S (except G<sub>3</sub>) ins. :

C. 3. 15365 B. 3. 258. 13 K. 3. 259. 13 पुनर्बहुम्गं रम्यं काम्यकं काननोत्तमम् । मरुभूमेः शिरः ख्यातं तृणबिन्दुसरः प्रति । तत्रेमा वसतीः शिष्टा विहरन्तो रमेमहि ॥ १३ ततस्ते पाण्डवाः शीघ्रं प्रययुर्धर्मकोविदाः । ब्राह्मणैः सहिता राजन्ये च तत्र सहोषिताः । इन्द्रसेनादिभिश्चैव प्रेष्येरनुगतास्तदा ।। १४ ते यात्वानुसृतैर्मार्गैः स्वन्नैः ग्रुचिजलान्वितैः । दह्युः काम्यकं पुण्यमाश्रमं तापसायुतम् ।। १५ विविश्चस्ते स्म कौरच्या वृता विप्रषेभैस्तदा । तद्वनं भरतश्रेष्ठाः स्वर्णं सुकृतिनो यथा ।। १६

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुश्चत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४४ ॥ समाप्तं मुगुस्वप्नभयपर्व॥

#### २४५

# वैशंपायन उवाच । वने निवसतां तेषां पाण्डवानां महात्मनाम् । वर्षाण्येकादशातीयुः कुच्छ्रेण भरतर्षभ ॥ १ फलमूलाशनास्ते हि सुखाही दुःखग्रुत्तमम् ।

1173\* अर्जुन:।
त्वदधीना वयं राजन्मा त्वमस्मान्विचारय।
यत्रैव मन्यसे पार्थ तत्र गच्छामहे वयम्।

13 Before 13, S (except Gs) ins. युधिष्ठर:. — b)
T G1 M श्र्यते काम्यकं वनं. — c) Dn स्थानं (!); M2
ख्यातस्. G1. 2. 4 मरुभू: शिखरं ख्यातं. — e) B Dn D4. 6
G3 M2 तत्रेमां वसर्ति शिष्टां; T2 G1. 2. 4 तत्र मासान्वने
शिष्टान्. — f) Ś1 K Dc D1-3. 5 वसेमहि; B1. 2 रमामहे.
— After 13, T2 G1. 3. 4 ins.;

1174\* वैशंपायनः।

इत्युक्तास्ते महात्मानः पाण्डवेन महात्मना ।

14 T<sub>2</sub> G<sub>1.2</sub> om. 14<sup>ab</sup>. — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> युद्ध (for धर्म ). — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> येस्तेस्तत्र; K<sub>2</sub> D<sub>22</sub> ये तैस्तत्र; K<sub>4</sub> D<sub>21</sub> D<sub>2.8</sub> T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> ये ते तत्र; D<sub>1</sub> य एतेत्र; M ये तत्रासन्. D<sub>5</sub> ये तत्र वनवासिन:; T<sub>2</sub> G<sub>1.2</sub> जम्मुस्तत्र सहोषितै:. — <sup>f</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1.2</sub> मृत्येर् (for प्रेच्येर्). Do अनुगतैस्. K<sub>1.2.4</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1-3.5</sub> G<sub>8</sub> तथा; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> च ते.

15 °) K4 ते याताः; T1 गत्वा ते. K4 D3 T1 G2. 4 M1 सुसुखेर; B3 M2 [अ] नुगतेर; T2 तु रथेर; G1 तु सुखेर.

— b) Ś1 K1. 2. 4 D1. 8 छुमे:; B1 श्रञ्जे:; D6 श्रुण्णे:; T1 स्वच्छे:; T2 G1. 3 शने:. — c) T1 विविद्यः (cf. 16a). G1 पुण्याम्; M2 रस्यम्. — d) K1 तापसावृतं; K2. 4 B Dc Dn D1. 4. 6 T G4 M2 तपसा युतं (B3 T °न्वतं; Dc1 युता:; Dc2 °न्वता:); G1. 2 तापसान्वतं; M1 तापसैर्युतं.

16 °) T G1 M2 दह्युं (for विविधुं); cf. 15°.

प्राप्तकालमनुध्यान्तः सेहुरुत्तमपूरुषाः ॥ २ युधिष्ठिरस्तु राजिषरात्मकर्मापराधजम् । चिन्तयन्स महाबाहुश्रीदणां दुःखग्रुत्तमम् ॥ ३ न सुष्वाप सुखं राजा हृदि शल्यैरिवापितैः ।

- b) K4 Dc D1-s विप्रिषिभस् . K4 B1 D2. 8 M2 तथा.
- °) M °श्रेष्ठ. G1 तद्वनं विविद्युः पार्थाः.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3 B4 Dc D1-3 M2 मृगस्त्रा-दर्शन; K4 B2. 3 Dn D4. 6 G3 मृगस्त्रा; B1 स्त्रादर्शन; D5 मृगस्त्राग्दर्शन. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 256 (Dn3 257); D1 259; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 248 (M2 orig. 250); T2 G1 245; G2 247. — Śloka no.: Dn D1 17.

#### 245

2 a) K1 'शिन' (for 'शना'). Dns Ds. 6 Gs [S]ति;
T1 [S]पि (for हि). — b) Ks Gs सुखम् (for दु:खम्).
— Ś1 D1 om. (hapl.) 2°-3°. — c) T2 प्राप्य- (for प्राप्त-).
T2 G1. 2 प्राप्ता: (for 'ध्यान्त:). Ds प्राप्तकालमनुष्यत्वात्.
— d) Ks D2. 8 T1 सेहुरुत्तमपीरुषा:; B2. 3. 4 (m as in text) Dn Ds. 6 Gs सेहिरे वरप्रुषा:; T2 तेरुस्ते प्रस्वर्षभा:.

3 Ś1 D1 om. 3 (cf. v.l. 2). — c) K1. 3. 4 Ds चिंतयंस्तन; S (except Gs) अचिंतयन.

4 °)  $T_1$  महाराज;  $T_2$  चिरं राजन;  $G_2$ . 4  $M_1$  तदा राजा (for सुखं राजा). — b)  $S_1$   $K_1$ . 2 इवादित:;  $B_1$   $T_1$   $G_1$   $M_1$  इवापित:;  $T_2$  इवाभवत्. — c)  $S_1$   $K_1$ . 2. 4  $D_2$ . 3 अनु पश्यन्स;  $D_1$  अनुसंपश्यन्.  $T_1$  दौरात्म्यमात्मनः पश्यन्. — d)

दौरात्म्यमनुप्रयंस्तत्काले ध्तोद्भवस हि ॥ ४ संस्मरन्परुपा वाचः स्तपुत्रस्य पाण्डवः । निःश्वासपरमो दीनो विभ्रत्कोपविषं महत् ॥ ५ अर्जुनो यमजौ चोमौ द्रौपदी च यशस्त्रिनी । स च मीमो महातेजाः सर्वेषाम्रुप्तमो बली । युधिष्ठिरम्रदीक्षन्तः सेंहुर्दुःखमनुप्तमम् ॥ ६ अवशिष्टमल्पकालं मन्वानाः पुरुपर्षमाः । वपुरन्यदिवाकार्षुरुत्साहामर्षचेष्टितेः ॥ ७ कस्यचित्त्वथ कालस्य व्यासः सत्यवतीसुतः । आजगाम महायोगी पाण्डवानवलोककः ॥ ८ तमागतमभिन्नेक्ष्य क्रन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । प्रत्युद्गम्य महात्मानं प्रत्यगृह्णाद्यथाविधि ॥ ९ तमासीनमुपासीनः शुश्रुषुर्नियतेन्द्रियः ।

तोषयनप्रणिपातेन व्यासं पाण्डवनन्दनः ॥ १०
तानवेक्ष्य कृशान्पौत्रान्वने वन्येन जीवतः ।
महिष्रं जुकम्पार्थमत्रवीद्वाष्पगद्भदम् ॥ ११
युधिष्ठिर महाबाहो शृणु धर्मभृतां वर ।
नातप्ततपसः पुत्र प्रामुवन्ति महत्सुखम् ॥ १२
सुखदुःखे हि पुरुषः पर्यायेणोपसेवते ।
नात्यन्तमसुखं कश्चित्प्रामोति पुरुषष्म ॥ १३
प्रज्ञावांस्त्वेव पुरुषः संयुक्तः परया धिया ।
उदयास्तमयज्ञो हि न शोचित न हृष्यित ॥ १४
सुखमापतितं सेवेदुःखमापतितं सहेत् ।
कालप्राप्तमुपासीत सस्यानामिव कर्षकः ॥ १५
तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते महत् ।
नासाध्यं तपसः किंचिदिति बुध्यस्व भारत ॥ १६

C. 3. 15386 B. 3. 259. 17 K. 3. 260. 17

 $\acute{S}_1$  K D1. 3. 5 M1 कलेर्;  $B_1$  कालं.  $\acute{S}_1$  Ks. 4 D1. 3. 5 T1 ह; K1. 2 च (for हि).  $B_1$  Dc काले ( $B_1$ °लं) द्यूतोद्भवं सा ह;  $B_3$  G3 काले द्यूतोद्भवं प्रति ( $G_3$  स हि).

5 °) T1 उवाच (for संसारन्). — °) Some MSS. निश्वास°. — °) S (except G3) दश्चे (for बिश्नत्).

6 °) G4 भीमसेनो महा°. — d) S (except T2 G3) बले (for बली). — After 6°d, S (except G3) ins.:

रू (for बला). — After 6°, 5 (except Gs) ins.:

— °) Śı उपे°; Kı. 2 अपे° (for उदी°). — ') Śı Kı. 2 सेहिरे दु:खमुत्तमं.

7 <sup>a</sup>) Ś1 द्वाल्पकालं; G1 च कालं तु; G2. 4 त्वल्प<sup>°</sup>; M1 चाल्प<sup>°</sup>. K4 D2. 3 अविश्वशाल्पकालं च. — <sup>b</sup>) B1 पुरुषो-त्तमाः. — <sup>c</sup>) T1 अन्य; G1 अन्यम् (for अन्यद्). — <sup>d</sup>) G1 °चोदितैः.

8 8<sup>a</sup>=1, 123, 68<sup>a</sup>. — 8<sup>b</sup>=1, 157, 1<sup>d</sup>: 3, 27, 20<sup>d</sup>: (var.) 1, 100, 16<sup>c</sup>. — <sup>c</sup>) = 3, 37, 20<sup>c</sup>. Ś<sub>1</sub> K<sub>1-3</sub> D<sub>c</sub> D<sub>1, 5</sub> महातेजा: (for <sup>°</sup>योगी). — <sup>d</sup>) = 3, 180, 44<sup>d</sup>.

9 °) T1 तमापतंतसुद्दीक्ष्य.

10 °) Śi उपा°; G2. 4 समा° (for तमा°). Bi च ग्रुश्रूषुर्; Dc उपासीनं; G2 उपासीनाः. — b) Bi नियतो (for ग्रुश्रूषुर्). K4 विजितेदियः; Di G2 नियतेदियाः. — °) Śi K Dc Di-3 प्रणिधानेन. G2. 4 M तोषयामास शौचेन. — d) Ki. 3 Gi पांडवनंदन; B4 सत्यवतीसुतं.

11 °) Śi Ki. s. 4 De Di-3 समीझ्य; T2 Gi प्रेक्ष्य च (for अवेक्ष्य). Ti समवेक्ष्य तु ताल्पीत्रान्. — b) Bs Des

Dn1 D1. 8 T2 G4 जीवित: (D1 G4 °न:); G2 जीवन:.
— °) Ś1 K Dc D1. 3. 5 °रनुकंपस्तान्. — °) D5 वाक्य° (for बाष्प°).

12 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> महाप्राज्ञ; D<sub>2</sub>. 3 महाराज. — <sup>c</sup>) Śı कामं; K<sub>5</sub> B<sub>2</sub>. 3 Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 3 लोके; B<sub>1</sub>. 4 T<sub>1</sub> पुंस:; D<sub>3</sub> शीमं; M<sub>2</sub> पार्थ (for पुत्र). — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> Dn D<sub>1</sub> M<sub>2</sub> महासुखं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> महत्फलं.

13 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> सुखदु:खं. — °) B<sub>1</sub> [उ]पभुंजते; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> च सेवते. — °) Ś<sub>1</sub> K D<sub>1</sub>. з. ь न झत्यंतं सुखं; B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> न झनंतं सुखं; T<sub>1</sub> M नात्यंतं हि (T<sub>1</sub> च) सुखं. — °) K<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub>. з. ь भरतर्षभ; T<sub>2</sub> M<sub>2</sub> पुरुषर्षभ:.

14 °) G4 भाग्य° (for प्रज्ञा°). K1 एव; K4 D2. 3 चैव; D1 त्वेष (for त्वेव). — b) K4 संसक्तः; D2 M2 स युक्तः. D1 युक्तः परमया घिया. — c) K4 B D (except D1. 3. 5) G3 स्तमनज्ञो. — d) B2. 3 Dn D4. 6 G3 transp. शोचित and हृष्यति. De कुप्यति (for हृष्य°).

15 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 सेहेद्; G<sub>4</sub> विद्वान् (for सेवेद्). Dc दुःखं च पतितं से °. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तथा; B<sub>2</sub>. 3 Dn D<sub>4</sub>. 6 वहेत्; D<sub>8</sub> महत्; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> सहन्; G<sub>1</sub> सहे; M<sub>2</sub> सह. — Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 om. 15°-16<sup>b</sup>. — c) K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> प्राप्तकारू °; G<sub>4</sub> काल्यप्राप्ति ° (for काल्प्राप्त °). — d) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 इव कर्षुकः; Dc उपकर्षकः.

16 Śi Ki. 2 om. 16<sup>23</sup> (cf. v.l. 15). — °) Śi Ki तपसा; S (except Ga Mi) ैसा.

17 b) K1 संविभागे दमश्र सः. — Ś1 K1. 2 om. 17ed

C. 3. 15386 B. 3. 259. 17 K. 3. 260. 17 सत्यमार्जवमकोधः संविभागो दमः श्रमः ।
अनस्याविहिंसा च शौचिमिन्द्रियसंयमः ।
साधनानि महाराज नराणां पुण्यकर्मणाम् ।। १७
अधर्मरुचयो मृहास्तिर्यगातिपरायणाः ।
कृच्छ्रां योनिमनुप्राप्य न सुखं विन्दते जनाः ।। १८
इह यत्क्रियते कर्म तत्परत्रोपभुज्यते ।
तस्माच्छरीरं युज्जीत तपसा नियमेन च ।। १९
यथाशक्ति प्रयच्छेच संपूज्याभिप्रणम्य च ।
काले पात्रे च हृष्टात्मा राजन्विगतमत्सरः ।। २०
सत्यवादी लभेतायुरनायासमथार्जवी ।
अक्रोधनोऽनस्यश्च निर्वृतिं लभते पराम् ।। २१
दान्तः शमपरः शश्चत्परिक्केशं न विन्दति ।
न च तप्यति दान्तात्मा दृष्ट्वा परगतां श्चियम् ।। २२

(cf. v.l. 15). — °) K4 D2. 8 अहिंसा चानसूया च; K3 D1 T G1. 2. 4 अनस्याप्य(K3 °यापि; D1 °या त्व) हिंसा च. — d) D5 T2 G1 °निग्रहः; T1 'संगमः; G2 'संयमं. — °) K8 D3. 5 साधकानि; B2. 8 Dn D2. 4. 6 G3 पावनानि. S (except T2 G3) महाबाहो. — 1) K4 नृणां वे (for नराणां).

18 b) G1 तिर्थग्योनि°. — °) T1 G2. 4 गति° (for योनि°). B1-8 Dn D4. 6 G3 अनुप्राप्ता. — d) B4 (m as in text) महत् (for जनाः). Ś1 K1. 2 B1 D3 न विदंते (D3 ति) सुखं जनाः; S (except G3) सुखं विदंति नो जनाः. — After 18, K4 D2. 3 ins.:

1176\* कर्मभूमिरियं तात फलभूमिरसौ परा।

19 a) Ś1 कुरुते (for कियते). — b) B2.4 Dn D1.4.6 G3 °युज्यते (for °भुज्यते). — After 19ab, B Dc D5 ins.:

1177\* मूले सिक्तस्य वृक्षस्य फलं शाखासु दृश्यते।

- 20 °) Ś1 B2. 4 Dn D2. 4. 6 G3 प्रयच्छेत (for °च्छेच). — °) Ś1 K1. 2 B Dn D1. 4-6 G3 प्राप्ते (for पात्रे).
- 21 °) K D<sub>8</sub> M लमलायुर्; D<sub>8</sub> T<sub>2</sub> लमेदायुर्. b) Ś1 अथार्जक:; K<sub>1</sub>. 2 B D<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 4-6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> अथार्जवं; K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 3 अथार्जवात्; K<sub>4</sub> अनामय:. — c) Ś<sub>1</sub> D<sub>2</sub> D<sub>4</sub> G<sub>1</sub>. 4 M<sub>1</sub> [S]नस्युश्च. — d) K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1-8</sub> निवृत्ति.
- 22 °) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> प्रेस (for शश्चत्). b) K<sub>1.3</sub> De D<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M परिक्केशान्. — G<sub>1</sub> om. (hapl.) 22°-24b. — c) M<sub>2</sub> कुप्यति (for त°). Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> D<sub>1</sub> शांतातमा; D<sub>3</sub> दीनात्मा.

संविभक्ता च दाता च भोगवान्सुखवान्नरः।
भवत्यहिंसकश्चैव परमारोग्यमश्चते।। २३
मान्यान्मानयिता जन्म कुले महति विन्दति।
व्यसनैर्न तु संयोगं प्रामोति विजितेन्द्रियः।। २४
ग्रुभानुशयबुद्धिहिं संयुक्तः कालधर्मणा।
प्रादुर्भवति तद्योगात्कल्याणमितरेव सः।। २५

युधिष्ठिर उवाच । भगवन्दानधर्माणां तपसो वा महाम्रुने । किं स्विद्धहुगुणं प्रेत्य किं वा दुष्करमुच्यते ॥ २६ व्यास उवाच ।

दानान दुष्करतरं पृथिन्यामस्ति किंचन । अर्थे हि महती तृष्णा स च दुःखेन लभ्यते ॥ २७ परित्यज्य प्रियान्प्राणान्धनार्थे हि महाहवम् ।

23 G1 om. 23 (cf. v.l. 22). — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> M °रोग्य-संयुत:

24 G<sub>1</sub> om. 24<sup>ab</sup> (cf. v.l. 22). — a) K<sub>3</sub>. 4 B Dn D<sub>2</sub>—6 G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> मान्य; Dc D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> मान्य; M<sub>2</sub> मान्या (for मान्यान्). — After 24<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1178\* विन्दते सुखमत्यन्तमिह छोके परत्र च। — °) K4 नैव; T G1. 4 M न च.

25 a) G<sub>2. 4</sub> ग्रुभानुबंध°. — b) B<sub>3. 4</sub> M<sub>2</sub> कालकर्मणा. — c) Dc संयोगात् (for तद्योगात्). — d) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ह; G<sub>2. 4</sub> हि; M च (for स:).

26 °) Ks. 4 Ds किचिद्रहु°. T1 प्राप्य (for प्रेत्य).
— G1 om. 26<sup>d</sup>-27<sup>a</sup>.

27 G1 om. 27<sup>a</sup> (cf. v.l. 26). — <sup>a</sup>) B<sub>1. 3</sub> D (except D<sub>1-3. 5</sub>) T<sub>1</sub> G (G<sub>1</sub> om.) दुस्करं तात (G<sub>2. 4</sub> पार्थ) (for दुस्करतरं). — <sup>c</sup>) B<sub>1</sub> अर्थे तु; B<sub>2</sub> अर्थेषु; B<sub>3. 4</sub> D<sub>c1</sub> D<sub>n</sub> D<sub>5. 6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1. 3</sub> M<sub>1</sub> अर्थे च; D<sub>c2</sub> D<sub>4</sub> अर्थेन; M<sub>2</sub> अर्थेति. — <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> कुच्छ्रेण (for दु:खेन). — After 27, D<sub>2</sub> ins.:

1179\* राजन्प्रत्यक्षमेवैतहुस्यते लोकसाक्षिकम्।

28 b) Ś1 K1. 2 धनाथे; B1 पराथें. B1-3 D (except D1-3. 5) G3 भते (for हवम्). B4 T1 G2. 4 M प्रविशंति रणाजिरं; T2 G1 धनाथें दुर्गमं स्थलं. — °) B1 आविशंति. Ś1 K B1 D1. 3 नरा (K4 महा-) धीरा:; T2 G1 महावीरा:. B4 T1 G2. 4 M तथैव प्रतिपद्यंते; D6 प्रविशंते महाधीरा:. — After 28°, T2 G1 ins.:

1180\*

प्रविश्वन्ति नरा वीराः समुद्रमटवीं तथा ॥ २८ कृषिगोरक्ष्यमित्येके प्रतिपद्यन्ति मानवाः । पुरुषाः प्रेष्यतामेके निर्गच्छन्ति धनार्थिनः ॥ २९ तस्य दुःखार्जितस्यैवं परित्यागः सुदुष्करः । न दुष्करतरं दानात्तस्माद्दानं मतं मम ॥ ३० विशेषस्त्वत्र विश्वेयो न्यायेनोपार्जितं धनम् । पात्रे देशे च काले च साधुभ्यः प्रतिपादयेत् ॥ ३१

अन्यायसमुपात्तेन दानधर्मी धनेन यः।
क्रियते न स कर्तारं त्रायते महतो भयात्।। ३२
पात्रे दानं खल्पमपि काले दत्तं युधिष्ठिर।
मनसा सुविशुद्धेन प्रेत्यानन्तफलं स्मृतम्।। ३३
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्।
त्रीहिद्रोणपरित्यागाद्यत्फलं प्राप मुद्गलः ॥ ३४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २४५॥

#### २४६

#### युधिष्ठिर उवाच । व्रीहिद्रोणः परित्यक्तः कथं तेन महात्मना ।

शास्त्रार्थकुशला भुवि । तथैव प्रतिपद्यन्ते.

— d) Bs धनार्थ° (for समुद्र°). Ś1 K1-3 Dc अटनीस् .

29 °) Ś1 D2 T1 G1. 2 M2 कृषिगोरक्षम्; K4 B2 कृषि गोरक्षम् (B2 °६यम्); B1. 3 कृषि (B3 °षि)गौरक्ष्यम्. B1 G1 M2 इत्येते; B2 अप्यन्ये (for इत्येके). - b) K1 De प्रतिपश्येति. - c) M1 प्रेत्यताम्.  $- K_2$  om.  $29^d-31^c$ . - d) Ś1 K1 गच्छंति हि; G2. 4 नियच्छंति.

30 K<sub>2</sub> om. 30 (cf. v.l. 29). — a) B<sub>1</sub>. 2 Dn D<sub>4</sub>—6 G<sub>3</sub> तसाद् (for तस्य). B Dn D<sub>4</sub>—6 G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> [ए]च (for [ए]चं). — b) G<sub>1</sub> हि (for सु-). — c) D<sub>4</sub> G<sub>3</sub>. 4 सु- (for न). K<sub>3</sub> G<sub>3</sub>. 4 दानं; K<sub>4</sub> तात (for दानात्). G<sub>2</sub> सुदुष्करकरं दानं. — d) K<sub>3</sub>. 4 दानात् (for तसात्). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 4 D<sub>1</sub>—3 राजन्; K<sub>3</sub> तसान् (for दानं). B<sub>2</sub>. 4m परं मतं (for मतं मम). — After 30, G<sub>1</sub> ins.:

1181\* तद्दब्करतरं दानं तस्माद्दानं विशिष्यते।

31 K<sub>2</sub> om. 31<sup>abc</sup> (cf. v.l. 29). — a) Śi K (K<sub>2</sub> om.) B Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> तत्र; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M तस्य (for त्वत्र). — b) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> ैनेवा (for नोपा). — c) B<sub>3</sub> Dn D4-6 G<sub>3</sub> transp. देशे and काले. — d) S (except G<sub>3</sub>) प्रयतः (for साधुश्यः). B<sub>1</sub> प्रतिपादनं. — After 31, D<sub>2</sub> ins.:

1182\* श्रद्धया विधिवत्पात्रे दत्तस्यान्तो न विद्यते।

32 °) B D (except D<sub>1</sub>. s) T<sub>1</sub> G<sub>2-4</sub> अन्यायात् (for अन्याय-). — b) K<sub>1</sub> G<sub>1</sub> दानधर्मों; B<sub>2</sub> दानं सम्यग्. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 न चोदय:; K<sub>3</sub> विशां पते (for धनेन यः). — c) T<sub>2</sub>

### कस्मै दत्तश्च भगवन्विधिना केन चात्थ मे ॥ १ प्रत्यक्षधर्मा भगवान्यस्य तृष्टो हि कर्मभिः।

C. 3. 15406 B. 3. 260. 2 K. 3. 261. 2

G2 कुरुते (for क्रियते). —  $32^d$ =Gītā (Vulg.) 2. 40. 33 °)  $T_2$  G1 न्यायाजितं (for पात्रे दानं). —  $^b$ ) G2. 4 दानं; M1 दस्वा (for दत्तं). —  $^c$ ) B D (except D1-8) G2-4 हि (B2 तु) (for सु-). T1 मनसा तु विशिष्टन. —  $^d$ ) B2 प्रेत्यानंतफळप्रदं. — After 33,  $K_4$  ins.:

1183\* देशे काले च पात्रे च मुद्रलः श्रद्धयान्वितः। व्रीहिद्रोणं प्रदायाथ परमं पदमासवान्।

34  $34^{ab} = 5$ . 35.  $5^{ab}$ ; etc., etc. — <sup>d</sup>) G<sub>4</sub> M transp. यत् and फलं.

Colophon. — Major parvan: Śi Ki. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B2-4 Dc Dn1. n3 D1-6 G3 नीहिद्दी (B2. 4 °द्दो )णिक; M2 नीहिद्दीण. — Adhy. name: M1 ज्यासवचनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 257 (Dn3 258); D1 260; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 249 (M2 orig. 251); T2 G1 246; G2 248. — Śloka no.: Dn 35; D1 33.

#### 246

1 4) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>, 2, 4 ° द्रोणं ° त्यक्तं. — b) S<sub>1</sub> K De D<sub>1</sub>-3, 5 महिषणा (for महा°). — c) T दत्तं च. — d) S<sub>1</sub> K<sub>1</sub>, 2 तद्वद; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>-3, 5 शंस मे; B<sub>1</sub> वा विभो; B<sub>2</sub>-4 D<sub>4</sub> वात्थ मे; T<sub>2</sub> चार्थिने.

2 °) Ś1 K1. 2. 4 B1 D8. 8 धर्मो; K2 D4 G1 धर्म-;

C. 3. 15406 B. 3. 260. 2 K. 3. 261. 2 सफलं तस्य जन्माहं मन्ये सद्धर्मचारिणः ॥ २ व्यास उवाच ।

शिलोञ्छवृत्तिर्धर्मात्मा सुद्गलः संशितव्रतः ।
आसीद्राजन्कुरुक्षेत्रे सत्यवागनस्यकः ॥ ३
अतिथिव्रती क्रियावांश्र कापोतीं वृत्तिमास्थितः ।
सत्रमिष्टीकृतं नाम ससुपास्ते महातपाः ॥ ४
सपुत्रदारो हि सुनिः पक्षाहारो बभूव सः ।
कपोतवृत्त्या पक्षेण व्रीहिद्रोणसुपार्जयत् ॥ ५
दर्शं च पौर्णमासं च कुर्वन्विगतमत्सरः ।
देवतातिथिशेषेण कुरुते देहयापनम् ॥ ६
तस्येन्द्रः सहितो देवैः साक्षात् त्रिभ्रवनेश्वरः ।
प्रत्यगृक्षान्महाराज भागं पर्वणि पर्वणि ॥ ७

स पर्वकालं कृत्वा तु मुनिश्च्या समन्वितः।
अतिथिभ्यो ददावनं प्रहृष्टेनान्तरात्मना।। ८
व्रीहिद्रोणस्य तद्हो ददतोऽनं महात्मनः।
शिष्टं मात्सर्यहीनस्य वर्धत्यतिथिदर्शनात्।। ९
तच्छतान्यपि भुज्जन्ति ब्राह्मणानां मनीषिणाम्।
मुनेस्त्यागविशुद्धा तु तदनं दृद्धिमुच्छति।। १०
तं तु शुश्राव धर्मिष्ठं मुद्धलं संशितव्रतम्।
दुर्वासा नृप दिग्वासास्तमथाभ्याजगाम ह।। ११
विभ्रचानियतं वेषमुन्मत्त इव पाण्डव।
विकचः परुषा वाचो व्याहरन्विविधा मुनिः।। १२
अभिगम्याथ तं विप्रमुवाच मुनिसत्तमः।
अन्नार्थिनमनुप्राप्तं विद्धि मां मुनिसत्तमः।

T<sub>2</sub> ैतुष्टो; M<sub>1</sub> °कर्मा (for °धर्मा). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> तुष्टोसि. T<sub>1</sub> कर्मतः. — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> जन्मेति (for जन्माहं). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तद्धर्म ; K<sub>4</sub> Dc षड्धर्म ; D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> सह्रह्म .

- 3 Śı Dı श्रीन्यासः. <sup>a</sup>) Some S MSS. सिलोंछ<sup>a</sup>. <sup>b</sup>) K4 Dı—3 शंसितवतः; B Dn D4. 6 T Gı. 3 संयतें- द्वियः. <sup>a</sup>) G2. 4 सत्यवान्.
- 4 °) Hypermetric! Śi K3 अतिव्रतः; K1. 2 D1 M2 अतिव्रतः; D2. 3. 5 M1 अतिथिव्रतः; T G2. 4 अतिथिप्रियः. K4 अतिथिव्रतचर्यायां. b) Śi B2 D1 G1 आश्रितः (for आस्थितः). K4 तथा धर्मप्रियो हाति. M om. 4<sup>cd</sup>. c) K4 इष्टाँ; D1. 3 इष्टिँ; T G1. 2. 4 इष्ट<sup>°</sup>. d) Śi K1 समुपास्थ; K2 °स्त.
- 5 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> स (for हि). b) T<sub>1</sub> पक्षांते च; M<sub>2</sub> भैक्षाहारो. B D (except D<sub>2</sub>. 3. 5) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> ह (for स:). — After 5<sup>ab</sup>, T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M ins.:

1184\* सुनिः स तु महाराज महात्मा नियतव्रतः।

- °) T1 क्योतवृत्तिः. °) Ś1 K1. 2 उपार्जयन्.
- 6 °) Śı Kı दार्श. Ks M पौर्णमास्यं. °) Ks B2 Dc Dı देहपालनम्; Gı °पोषणम्.
  - 7 a) T2 तदेंद्र: ; G2 M1 तत्रेंद्र:. d) M1 यागं.
- 8 °) G2. 4 M° काल्यं (for ° कालं). Ś1 K1. 2 च (for नु.). T2 G1 सर्वकालेषु भागं नु. b) K3 T1 G4 M1 सुनि-र्धत्या; G1 सुनि: प्रीत्या. K1 समुत्थित: (for समन्वित:). D2. 5 सुनिर्भृत्यसम°. — °) K3. 4 Dc D1-3. 5 G4 M ददा-त्यन्नं; T1 गतेभ्योयं (for ददावन्नं). — 8<sup>d</sup> = 1, 124, 4<sup>b</sup>; 5. 8. 25<sup>b</sup>.

- 9 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>1. 8. 4</sub>m Dc D<sub>1</sub> सिद्ध्य; B<sub>2. 4</sub> (orig.) Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>8</sub> तद्ध्यस्य; D<sub>2. 3</sub> तदहर्; T G<sub>1. 2. 4</sub> तत्प्रीत्या; M तद्ध्यन्नं (for तदहो). <sup>b</sup>) M [S]स्य (for Sन्नं). <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1-8</sub> D<sub>2</sub> स्पृष्टं; K<sub>4</sub> D<sub>1. 3</sub> सृष्टं; T<sub>1</sub> M दृष्टं; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> ऋषेर् (for शिष्टं). <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1. 2</sub> T G<sub>1. 4</sub> वर्धते ; K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> वर्धता ; K<sub>4</sub> पर्वण्य .
- 10 a) Ś1 K1. 2 अयुतान्यिए; T1 तच्छेषा°; G1 तिच्छिष्टा°.

   b) Ś1 K1. 2 D5 महास्मना; K3 T1 G2. 4 M तपस्वनां (for मनी°). c) Ś1 K1. 2 पुन° (for मुने°). Ś1 हि; B4 च (for नु). B3 (m as in text) स नेष्ट्या परिश्चदासा.

   d) Ś1 ऋदिम् (for चृद्धिम्). Ś1 G1 M इच्छित (G1 तैतः); K3 B1-3 Dn D2-6 G3 अर्छति; Dc अर्ह (for ऋच्छ°).
- 11 °)  $K_8$  तत्र;  $B_4$  तत्तु. Ś1  $K_{1.2}$   $D_5$   $T_1$  धर्मज्ञं.  $T_2$   $G_2$  तं तु गुद्धं सुधिमष्टं. °)  $B_4$  स्वकुळं (for सुद्गळं).  $K_4$   $D_{1-3}$  शंसित°;  $T_2$  संयतेंद्रियं (for संशित°). °) Ś1  $K_{1.2}$  दुर्वासो नृप दुर्वासास. °) Ś1 K  $D_{1-3.5}$  तत्राथा  $(D_{1.3}$  °  $^{\circ}$   $^{\circ}$
- 12 °) Ś1 सुनियतं; K B Dc D1. 5 T1 न ( $K_4$  स) नि°; D2 अनि°; D3 त्वनि° (for चानि°). Ś1  $K_{1.2}$  B वेशं.  $^b$ ) Ś1 भारत (for पाण्डव). °) T1 परुषाकारो (for °षा वाचो). °) G1 विविधं; G2 M2 विविधान्. T1 गिर: (for सुनिः).
- 13 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> देशम् (for विप्रम्). <sup>b</sup>) D<sub>8</sub> T G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> सुनिसत्तमं; G<sub>2. 4</sub> °पुंगवः. T<sub>1</sub> om. (hapl.) 13<sup>cd</sup>. <sup>c</sup>) B<sub>1</sub> M<sub>1</sub> अर्थार्थिनम्. D<sub>2</sub> इह; M<sub>2</sub> अभि (for अनु).

स्वागतं तेऽस्तिति मुनिं मुद्गलः प्रत्यभाषत ।
पाद्यमाचमनीयं च प्रतिवेद्यान्नमुत्तमम् ॥ १४
प्रादात्स तपसोपात्तं श्लुधितायातिथिव्रती ।
उन्मत्ताय परां श्रद्धामास्थाय स धृतव्रतः ॥ १५
ततस्तदः स्मवत्स एव श्लुधयान्वितः ।
बुभुजे कृतस्त्रमुन्मतः प्रादात्तस्मै च मुद्गलः ॥ १६
भुकत्वा चानं ततः सर्वमुच्छिष्टेनात्मनस्ततः ।
अथानुलिलिपेऽङ्गानि जगाम च यथागतम् ॥ १७
एवं द्वितीये संप्राप्ते पर्वकाले मनीषिणः ।
आगम्य बुभुजे सर्वमन्नमुञ्छोपजीविनः ॥ १८
निराहारस्तु स मुनिरुञ्छमार्जयते पुनः ।
न चैनं विक्रियां नेतुमश्चकन्मुद्गलं श्लुधा ॥ १९
न क्रोधो न च मात्सर्यं नावमानो न संभ्रमः ।

सपुत्रदारमुञ्छन्तमाविवेश द्विजोत्तमम् ॥ २० तथा तमुञ्छधर्माणं दुर्वासा म्रुनिसत्तमम् ॥ उपतस्थे यथाकालं पट्कृत्वः कृतिनिश्रयः ॥ २१ न चास्य मानमं किंचिद्विकारं दृद्दशे मुनिः ॥ २२ तमुवाच ततः प्रीतः स मुनिर्मुद्धलं तदा ॥ २२ तमुवाच ततः प्रीतः स मुनिर्मुद्धलं तदा ॥ २२ सम्बन्धिन लोकेऽस्मिन्दाता मात्सर्यवर्जितः ॥ २३ श्रुद्धमसंज्ञां प्रणुदत्यादत्ते धैर्यमेव च ॥ विषयानुसारिणी जिह्वा कर्षत्येव रसान्प्रति ॥ २४ आहारप्रभवाः प्राणा मनो दुर्निग्रहं चलम् ॥ २५ श्रमेणोपार्जितं त्यक्तं दुःखं श्रुद्धेन चेतसा ॥ २५ श्रमेणोपार्जितं त्यक्तं दुःखं श्रुद्धेन चेतसा ॥ २६ तत्सर्वं भवता साधो यथावद्वपादितम् ॥ २६

C. 3. 15430 B. 3. 260. 26

<sup>—</sup> d) K3. 4 B D G3 震ज° (B1 नृप°) (for 共同°).

<sup>14</sup> a) K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> मुनिर्; B<sub>1</sub> मुहुर्; D<sub>1</sub> मुने. — b) B<sub>4</sub> (mas in text) स्वकुल: (for मुद्दल:). — d) B D (except D<sub>1-8</sub>. s) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ° पाद्या° (for "वेद्या").

<sup>15 °)</sup> D1 T1 प्रादाद्य (T1° त्त)त्; T2 प्रदाय; M2 प्रासा-दात् (for प्रादास्स). Ś1 K1. 2 तापसोपात्तं; B2. 4 तपसो-पातुं (sic); Dn D4. 6 G3 तापसायाञ्चं; D5 मनसोपात्तं. — b) T G1. 2. 4 °तिथिप्रियः. — d) Ś1 Dc D2 स दृढ°; K1. 2 G1 सुदृढ°; D3 T G4 M सुभृत°.

<sup>16 &</sup>lt;sup>a</sup>) B4 सकलं (m बळवत्); T1 सर्व हि (for रस-वत्). — <sup>b</sup>) Ś1 K D1-3. 5 T2 G1. 2 दित: (for °न्वितः). — <sup>d</sup>) Ś1 K1. 2 T G1 स (for च).

<sup>17 °)</sup> Ś1 K1. 2 transp. चान्नं and सर्वं. — b) T1 तनुं (for तत:). K4 D2 उच्छिष्टेनांतरात्मना. — After 17ab, K4 ins.:

<sup>1185\*</sup> देखे<sub>\*\*\*\*</sub>क्लिप्य हसन्गायन्प्रधावति । नृत्यते धावते चैव बुद्ध-या तत्कोक्षते यथा।

<sup>— °)</sup> B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn Gs अथांगं लिखिपेश्वानि (B<sub>2</sub>. 4 Gs °पेंगानि; Dn1 °पेश्वेन); D<sub>4</sub>. 6 अथांगानि लिपेत्तानि. — <sup>6</sup>) Ks यथासुलं. B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs यथागतमगा**श** सः.

<sup>18 &</sup>lt;sup>a</sup>) G<sub>2</sub>. 4 ततो (for एवं). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> पूर्व ; K<sub>2</sub> G<sub>1</sub> सर्व ; B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> यथा (for पर्व ). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> आगस्य. — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> Dc <sup>e</sup>जीवनः.

<sup>19 °)</sup> Ś1 K1. 2 transp. तु and स. K4 D1 च (for तु). — b) Ś1 K Dc D1-3 ° मर्जयते. — c) B4 Dc D1

चैवं. — d) K1. 2 दुर्बलं; T1 M2 सुद्रलः.

<sup>21</sup> b) K3. 4 B Dc D1-3. 5 T2 G2. 4 सत्तमः. — c) Ś1 K1 यथाकामं. — d) D2. 3 मुनिपुंगवः (for कृत°).

<sup>22 °)</sup> K4 Dns मनसः कंचिद्; B2 G1 मनसः कश्चिद्; B8 D2. 3 T1 M मनसः किंचिद्; B4 Dn1. n2 D4. 6 T2 G3 मनसा कश्चिद्; G2 मानसः किंचिद्. — b) T2 G1. 2 विकारो हस्यते मुनेः. — c) K8. 4 B2 D1 सत्वं स (K4 तु). Dc गुद्धस्य; T1 सहशो; G1 गुद्धांतं; G2. 4 M दहशे (for गुद्धं स). D2. 3 तु (for स). Ś1 K1. 2 सत्वगुद्धस्य गुद्धं हि (K2 तु). — d) Dc दहशे. T1 G2. 4 M विग्रुइं (for दहशे).

<sup>23 °)</sup> G1 मुनि: (for ततः). — b) K1 तथा; K3. 4 B Dn D4. 6 G3 M2 ततः (for तदा).

<sup>24 &</sup>lt;sup>a</sup>) K4 Dc D1 प्रणुदन् (for प्रणुदति). — <sup>b</sup>) Ś1 [आ]धत्ते; Dc नादातुं; D3 नादत्ते (for [आ]दत्ते). Ś1 K1-3 D5 वा (for च). K4 यो दत्ते धर्ममास्थितः. — <sup>c</sup>) Hypermetric! B1-3 D (except D1. 2) T1 G3 रसानुसारिणी; B4 विषयास्वादिनी. — <sup>d</sup>) Ś1 कर्षत्यञ्च ; K3 कर्षते च; Dc क्षेत्येनं (for क्षेत्येव). G1 रसं. Dn3 कसान्त्वां न प्रवाधते; T3 अरत्येव रसं प्रति.

<sup>25 °)</sup> K1 आहारं; De आहार: (for आहार·). — °) K4 B1. 3 Des Dns Gs वा (for च). — °) Ś1 K1. 2 De D1-3. 5 T1 M2 [अ] प्येकामं; T2 G2 निमहं; G1 एकामं (for आंदिकामंं). B1 निष्ठितं; B4 श्वरूं (for श्वरूं).

<sup>26 °)</sup> Dc D1 G4 त्यक्तं; G2 दत्तं. — b) Dc दुःखे. B3 तेजसा (for चेतसा). T2 G2. 4 न च दुःखेन चेतसा; M

C. 3. 15431 B. 3. 260. 27 K. 3. 261. 28 प्रीताः स्मोऽनुगृहीताश्च समेत्य भवता सह ।
इन्द्रियाभिजयो धेर्य संविभागो दमः श्चमः ॥ २७
दया सत्यं च धर्मश्च त्विय सर्वं प्रतिष्ठितम् ।
जितास्ते कर्मभिलोंकाः प्राप्तोऽसि परमां गितम् ॥ २८
अहो दानं विघुष्टं ते सुमहत्स्वर्गवासिभिः ।
सश्रीरो भवान्गन्ता स्वर्गं सुचिरतत्रत ॥ २९
इत्येवं वदतत्तस्य तदा दुर्वाससो सुनेः ।
देवद्तो विमानेन सुद्रलं प्रत्युपस्थितः ॥ ३०
इंससारसयुक्तेन किङ्किणीजालमालिना ।
कामगेन विचित्रेण दिव्यगन्धवता तथा ॥ ३१

उवाच चैनं विप्रिषि विमानं कर्मभिर्जितम्।
सम्रुपारोह संसिद्धिं प्राप्तोऽसि परमां मुने ॥ ३२
तमेवंवादिनमृषिर्देवदृतमुवाच ह ।
इच्छामि भवता प्रोक्तान्गुणान्खर्गनिवासिनाम् ॥ ३३
के गुणास्तत्र वसतां किं तपः कश्च निश्चयः ।
खर्गे खर्गसुखं किं च दोषो वा देवदृतक ॥ ३४
सतां सप्तपदं मित्रमाहुः सन्तः कुलोचिताः ।
मित्रतां च पुरस्कृत्य पृच्छामि त्वामहं विभो ॥ ३५
यदत्र तथ्यं पथ्यं च तद्ववीद्यविचारयन् ।
श्चत्वा तथा करिष्यामि व्यवसायं गिरा तव ॥ ३६

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षट्चत्वारिंदाद्धिकद्विद्याततमोऽध्यायः ॥ २४६ ॥

दुःख( M1 °खं)युक्तेन चे°.

27 a)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_{1.2}$   $\acute{D}_2$  स्म (for  $\dddot{a}$ ).  $\acute{K}_8$   $\acute{D}_{2.3}$   $\acute{T}$   $\acute{G}_{1.2.4}$   $\acute{M}$  ग्रीतोस्म्यनुगृहीतश्च ( $T_2$   $^{\circ}$ तोस्मि). -  $^{b}$ )  $\acute{S}_1$  सत्येन (for समेख).  $\acute{B}_8$  समेख भरतर्षभ. -  $\acute{A}$ fter  $27^{ab}$ ,  $\acute{K}_4$   $D_{1-8}$  ins.:

1186\* सद्भिः समागमो नित्यं सर्वेपापहरः स्मृतः।; while S (except G<sub>8</sub>) ins.:

1187\* पावनं परमं मन्ये दर्शनं ते महामुने ।

- °) M1 इंद्रियाणां (for °याभि-). G4 M2 इंद्रियाणि
मनोधेर्यं. — <sup>a</sup>) K4 D2. 2 transp. दम: and शम:.

28  $^{a}$ )  $T_{1}$   $G_{4}$   $M_{1}$  दयाछुत्वं;  $G_{1}$  तथा सत्यं;  $M_{2}$  द्यार्थत्वं (for दया सत्यं). —  $^{b}$ )  $D_{c}$  सत्यं (for सर्वं). — After  $28^{ab}$ ,  $K_{4}$   $D_{1-3}$  ins.:

1188\* लोकाः समस्ता धर्मेण धार्यन्ते सचराचराः। धर्मोऽपि धार्यते ब्रह्मन्धतियुक्तात्मना त्वया।; while S (except G3) ins.:

. 1189\* विद्युद्धसत्त्वसंपन्नो न त्वदन्योऽस्ति कश्चन ।

29  $^a$ )  $K_1$  विसंघुष्टं;  $B_{1..5}$  विशिष्टं ते. —  $^b$ )  $B_4$  ( m as in text) कामकृत्स्वर्गवासिनः. —  $^d$ )  $K_{8..4}$  Dc  $D_{1-6}$   $T_2$   $G_8$   $^a$  वतः.

30 d) K8 समुपास्थित:; T2 प्रत्यपद्यत; G1 प्रत्यभाषत.

31  $^{b}$ ) = 1. 212.  $3^{d}$ ; etc.  $T_{1}$ ° शोभिना;  $G_{4}$ ° नादिना. - °) Ś1 K  $D_{1-3}$   $_{5}$  विमानेन (for विचिन्नेण). -  $^{d}$ ) Ś1  $D_{2}$   $T_{1}$   $G_{1}$   $\pi$ दा (for  $\pi$ था).

32 a)  $\acute{S}_1$   $\acute{K}_1$ . 3. 4  $\acute{B}$   $\acute{D}_{1-3}$  विप्तर्षे ;  $\acute{D}_c$  विप्तर्षि  $\acute{q}$  . - b)  $\acute{D}_2$   $\acute{G}_4$   $\acute{M}$  कमीनिजि ( $\acute{M}_1$  °  $\acute{H}$ ) तं. - °)  $\acute{T}_1$   $\acute{G}_2$ . 4  $\acute{M}$  त्वमु ° (for 'समु °). - a)  $\acute{K}_4$   $\acute{B}_2$  गित (for मुने).  $\acute{G}_1$  संप्राप्तोसि

परां सुने.

33 °) Ks भगवत् (for भवता). — °) Ks °वासिनं; B2 °वासिनः.

34 °) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>8</sub> तन्न सुखं; De स्वर्गफलं. K<sub>8.4</sub> B<sub>1.8</sub> D<sub>1.8</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> किंचिद्; D<sub>5</sub> किं स्विद्; G<sub>2.4</sub> किं द्य; M<sub>1</sub> किं नु (for किंच). — <sup>d</sup>) K<sub>1.2.4</sub> D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> दोषा. Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2.4</sub> ° दूत के.

35 <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> B<sub>2</sub> Dn D<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> सासपदं. K<sub>4</sub> Dc Dn<sub>5</sub> (by corr.) D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> मैत्रम्. — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> प्राहु:. K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> कुलोदिता:; T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> °द्वहा:; G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> °द्गता:. — <sup>c</sup>) Ś<sub>1</sub> K Dc D<sub>1-3</sub>. 5 तु (for च). — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> विभो हाहं; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 3 T अहं प्रभो.

36 a) K<sub>2-4</sub> B<sub>1</sub> Dc D<sub>1</sub>. 5 transp. तथ्यं and पथ्यं. T<sub>1</sub> तन्न (for तथ्यं), and यत् (for च). — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 तत्त्वं ब्र्हि; D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> तहूहि त्वं; T<sub>1</sub> प्रविचित्त्रिं (for तह्रवीहि). D<sub>5</sub> महामते; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> विचारयन् (for [अ]विचारयन्). — c) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> तदा (for तथा). — d) K<sub>1</sub> G<sub>4</sub> गिरां; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M गिरं.

Colophon. — Major parvan: Śi Ki. 2 Dn2 Ti G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Ks. 4 B Dc Dn1. ns D1-6 Ti G3 वीहिद्रीणिक; M2 वीहिद्रोणोपाख्यान. Gi (om. sub-parvan name) mentions only मुद्रलोपाख्यान. — Adhy. name: M2 देवद्तागमनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 258 (Dn3 259); Di 261; Ti G4 M 250 (M2 252); T2 G1 247; G2 249. — Śloka no.: Dn 36.

देवदृत उवाच ।

महर्षेऽकार्यबुद्धिस्त्वं यः स्वर्गसुखम्रुत्तमम् ।

संप्राप्तं बहु मन्तव्यं विमृशस्यबुधो यथा ॥ १

उपरिष्टादसौ लोको योऽयं स्वरिति संज्ञितः ।

ऊर्ध्वगः सत्पथः शश्चदेवयानचरो मुने ॥ २

नातप्ततपसः पुंसो नामहायज्ञयाजिनः ।

नानृता नास्तिकाश्चैव तत्र गच्छन्ति मुद्गल ॥ ३

धर्मात्मानो जितात्मानः शान्ता दान्ता विमत्सराः ।

दानधर्मरताः पुंसः श्रूराश्चाहतलक्षणाः ॥ ४

तत्र गच्छन्ति कर्माय्यं कृत्वा शमदमात्मकम् ।

लोकान्पुण्यकृतां ब्रह्मन्सद्भिरासेविताकृिमः ॥ ५ देवाः साध्यास्तथा विश्वे मरुतश्च महिषिमः । यामा धामाश्च मौद्गल्य गन्धर्वाप्सरसस्तथा ॥ ६ एषां देवनिकायानां पृथकपृथगनेकशः । भास्तन्तः कामसंपन्ना लोकास्तेजोमयाः ग्रुभाः ॥ ७ त्रयस्त्रिश्वत्सहस्नाणि योजनानां हिरण्मयः । मेरुः पर्वतराड्यत्र देवोद्यानानि ग्रुद्गल ॥ ८ नन्दनादीनि पुण्यानि विहाराः पुण्यकर्मणाम् । न श्चित्पपासे न ग्लानिन शितोष्णभयं तथा ॥ ९ वीमत्समञ्चमं वापि रोगा वा तत्र केचन ।

3. 3. 15450 3. 3. 261. 10

#### 247

1 °) B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs आर्यबुद्धि (with hiatus!); T1 पात्रमुख्य °; T<sub>2</sub> [S]कल्यबुद्धि °. — b) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>. 3 G<sub>2</sub> यत् (for य:). — c) S (except G<sub>8</sub>) ° संप्रतिपत्त(T1 ° वक्त) व्यं. — d) Ś1 B<sub>8</sub> Dc विमृष °; K1-3 B1 Dn<sub>2</sub>. n<sub>8</sub> D<sub>4</sub>. 6 विमृष्य °; D1 विमृक्ष्य °; D<sub>8</sub> विमृज्य °. — After 1, K<sub>4</sub> D1-3 ins.:

1190\* नन्दनादीनि रम्याणि तत्रोद्यानानि मुद्गल । सर्वकामफलैर्वृक्षैः शोभितानि समन्ततः। [Cf. 9.]

- 2 °) B<sub>1</sub>. s Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs च स्वर्-; B<sub>2</sub> D<sub>2</sub> T G<sub>1</sub>. s. 4 M अयं (for असौ). b) K<sub>4</sub> D<sub>8</sub> संज्ञकः; B<sub>4</sub> शब्दितः (for संज्ञितः). T<sub>1</sub> यः स्वर्ग इति संज्ञितः.
- 3 °) Ś1 चैव; K1 धेर्य; K2 चर्या; Dc पुंसा; D1-8. 5 मर्त्या (for पुंसो). — b) K4 'याचकाः (for 'याजिनः). — c) T1 नाहता. D1. 2 स्तेनास (for चैव).
- 4 °) B<sub>2</sub> हि पुरुषा:; T G<sub>1</sub>. 4 M<sub>2</sub> महात्मान: (for जिता°). b) B<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M जितेंद्रिया: (for विमत्सराः). c) K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 ° पराः (for °रताः). S<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 4 प्रज्ञाः; K<sub>1</sub> यज्ञाः; K<sub>3</sub> D<sub>2</sub>. 3. 5 प्राज्ञाः; D<sub>6</sub> D<sub>1</sub> मर्त्याः; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> नित्यं (for पुंसः). d) B<sub>1</sub> श्रूरास्त्रेजोमयाः श्रुभाः; B<sub>2</sub>-4 D (except D<sub>3</sub>. 5) G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> श्रूराश्चाहवलक्षणाः; T G<sub>1</sub>. 2. 4 °श्चाहितल्ड .
- 5 °) K3 ते कर्म; B1-3 Dn D4. 6 T1 G2-4 धर्माउयं; D2. 3 कुरवाउयं; M2 धामाग्रं (for कर्माउयं). b) Ś1 शम-

109

दमादिकं;  $B_1$   $G_{1..4}$  M दमशमात्मकं. — °)  $K_4$   $D_2$   $D_{1..6}$   $g^{pq}$  छुत्तान्;  $M_2$  ैतमान्. —  $^d$ )  $B_2$  ैचरितात्मिभि:;  $B_{8..4}$   $D_1$   $D_4$ .  $_6$   $G_8$  ैचरिताञ्चिभि:;  $D_2$  ैसेवितात्मिभि:;  $G_1$   $G_2$   $G_3$   $G_4$   $G_4$   $G_5$   $G_6$   $G_8$   $G_8$ 

6 b) Dc महर्षय:; D1 T1 M सहिषिभ:. B Dn D4. 6 Gs तथेव च महर्षय:. — c) K1 T2 G2-4 यामायामाश्च; K4 Dc2 T1 G1 यमो घाता च; D1 यामा वामाश्च. B4 सौकुल्य (for मौद्गल्य); cf. v.l. 13°. — B2 om. (hapl.) 6<sup>d</sup>-13°. — After 6, K3 (line 2 in marg. sec. m.) ins.:

1191\* देवानामपि मौद्गल्य काङ्क्षिता सा परा गतिः। न दुःखमसुखं चापि रागद्वेषौ कुतो सुने।

- 7 B<sub>2</sub> om. 7 (cf. v.l. 6); K<sub>3</sub> om. 7<sup>ab</sup>. <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub>
  K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> D<sub>5</sub> एवं; T<sub>2</sub> एतद्; G<sub>5</sub> येषां (for एषां). T<sub>1</sub> एते देवनिकायासे. D<sub>4</sub> om. (?hapl.) from 7<sup>b</sup> up to योजनानां in 8<sup>b</sup>. <sup>c</sup>) K<sub>5</sub> ततो वै; T<sub>1</sub> आजंतः (for भास्त्रन्तः).
   <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> स्मृताः (for ग्रुभाः).
- 8 B<sub>2</sub> om. 8 (cf. v.l. 6); D<sub>4</sub> om. up to योजनानां (cf. v.l. 7). b) B<sub>5</sub>. 4 Dn D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>5</sub>. 8 योजनानि. c) D<sub>5</sub>. 4 G<sub>5</sub>. 4 अत्र; D<sub>6</sub> G<sub>5</sub> तत्र (for यत्र). K<sub>5</sub> मेरु: पर्वतराजानं; T<sub>1</sub> मेरो: पर्वतराजस्य.
- 9 B<sub>2</sub> om. 9 (cf. v.l. 6). °) T<sub>2</sub> चत्वारि (for पुण्यानि). °) K<sub>1</sub> T<sub>2</sub> विहारः. T<sub>1</sub> °कर्मणः. °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 न श्चुत्तृष्णे न च ग्छानिर्. °) B Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs M<sub>2</sub> शीतोष्णे; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> °ष्णो; M<sub>1</sub> °ष्णं (for °ष्ण-).
  - 10 B2 om. 10 (cf. v.l. 6). ") T1 अधिगं; T2

C. 3. 15450 B. 3. 261. 10 K. 3. 262. 11 मनोज्ञाः सर्वतो गन्धाः सुखस्पर्शाश्च सर्वशः ॥ १० शब्दाः श्रुतिमनोग्राद्धाः सर्वतस्तत्र वै मुने । न शोको न जरा तत्र नायासपरिदेवने ॥ ११ ईद्दशः स मुने लोकः स्वकर्मफलहेतुकः । सुकृतैस्तत्र पुरुषाः संभवन्त्यात्मकर्मभिः ॥ १२ तैजसानि शरीराणि भवन्त्यत्रोपपद्यताम् । कर्मजान्येव मौद्रस्य न मातृपितृजान्युत ॥ १३ न च स्वेदो न दौर्गन्ध्यं पुरीषं मृत्रमेव च । तेषां न च रजो वस्त्रं बाधते तत्र वै मुने ॥ १४ न म्लायन्ति स्रजस्तेषां दिव्यगन्धा मनोरमाः । पर्यद्वन्ते विमानेश्च ब्रह्मन्रेवंविधाश्च ते ॥ १५

11 B<sub>2</sub> om. 11 (cf. v.l. 6). — <sup>a</sup>) Dc गंधा: (for शब्दा:). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M शब्द[:] श्रुतिमनोग्राह्यः. — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> श्रूयंते (for सर्वतस्). — K<sub>4</sub> om. (hapl.) 11<sup>c</sup>-16<sup>d</sup>. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> Dc D<sub>3</sub> G<sub>1</sub>. 4 M नायासः परिदेवनं (Dc °ने; D<sub>3</sub> M °ना); K<sub>1</sub>. 2 नायासपरिवेदनं; T G<sub>2</sub> °परिदेवना.

12 K4 B2 om. 12 (cf. v.l. 6, 11). — a) D3 न ईंच्यों तु (for ईंदश: स). K1 D3 स मुनेर; T2 सुमनो- (for स मुने). — b) Ś1 K2 सुकर्म ; B4 T G1. 2. 4 M2 स्वधर्म . — c) D1-3 M पुरुष:. T1 सुकृतस्तत्र पुरुष:. — d) K1 Dc2 D2. 3 T1 M1 संभवति; D1 संचरंति. D8 कर्मसु.

13 K<sub>4</sub> om. 13 (cf. v.l. 11); B<sub>2</sub> om. 13<sup>abc</sup> (cf. v.l. 6). — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> Dc तेजसानि. — <sup>b</sup>) Dc <sup>°</sup>युज्यतां (for <sup>°</sup>पद्यताम्). — <sup>c</sup>) G<sub>4</sub> धर्म <sup>°</sup> (for कर्म <sup>°</sup>). B<sub>4</sub> सौकुत्य (for मौद्र <sup>°</sup>). — <sup>a</sup>) B<sub>5</sub> [अ]त:; D<sub>2</sub> तु; D<sub>3</sub> च; D<sub>5</sub> [अ]पि (for [उ]त).

14 K4 om. 14 (cf. v.l. 11). — a) T2 G1 वा (for व). Ś1 K (K4 om.) Dc D1-8. 5 न स्वेदो न च दी ; B Dn D4. 6 G2. 8 M न संस्वेदो न दी . — b) Ś1 K1. 2 प्रीपो. B M1 वा (for च). — c) D2. 8 एपां. Ś1 K (K4 om.) Dc D1-8 (by transp.) च न; G1 तु न. T1 जरा (for रजो). — d) T1 न बाधा (for बाधते). G1 बाधते नाधयो सुने; G2. 4 बाधते हि तपोधन.

ईच्यांशोकक्कमापेता मोहमात्सर्यवर्जिताः ।
सुखं स्वर्गजितस्तत्र वर्तयन्ति महासुने ।। १६
तेषां तथाविधानां तु लोकानां सुनिपुंगव ।
उपर्युपरि शक्रस्य लोका दिव्यगुणान्विताः ।। १७
पुरस्ताद्वसणस्तत्र लोकास्तेजोमयाः शुभाः ।
यत्र यान्त्यृषयो ब्रह्मन्पूताः स्वैः कर्मिभः शुभैः ॥ १८
क्रभवो नाम तत्रान्ये देवानामपि देवताः ।
तेषां लोकाः परतरे तान्यजनतीह देवताः ॥ १९
स्वयंप्रभास्ते भास्त्रन्तो लोकाः कामदुषाः परे ।
न तेषां स्वीकृतस्तापो न लोकेश्वर्यमत्सरः ॥ २०
न वर्तयन्त्याहुतिभिस्ते नाप्यमृतभोजनाः ।

15 K4 om. 15 (cf. v.l. 11). — a) B1. 4 G1 न ग्लायंति; D5 (by transp.) म्लायंति न. G1 सर्वा (for तेषां). — b K3 D5 पर्युज्यंते; B1 Dc2 प्रयुज्यंते; B2-4 Dc1 Dn D4. 6 G8 संयुज्यं (B2. 3 ज्य)ते; D3 पर्यटंति; T1 G1. 4 पर्यूद्धंते; T2 G2 सम् (G2 मु)द्धंते. — b K3 B Dn D4-6 G3 ब्रह्मक्रेवंविधेश; Dc क्षेतंविधेश. D2. 3 T1 G2. 4 M हि (for च). B1 ताः; B8 D1 ये (for ते).

16 K4 om. 16 (cf. v.l. 11). — a) Ś1 K1 Dc D8 किमोपेता; T1 मोहक्कमा; G1 शोकसमो. — b) T1 मद. — d) B Dn D4. 6 T1 G3 वर्तयंते. M2 मनोरमा: (for महा).

17 °) T<sub>1</sub> तेषां तथा विमानानां. — °) B<sub>2.8</sub> D (except D<sub>1-8</sub>) G<sub>8</sub> लोकस्य (for शक°). — <sup>d</sup>) D<sub>12. n3</sub> D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> लोका दिव्या गुणा°; T G<sub>2.4</sub> M लोको °िन्वतः; G<sub>1</sub> दिव्यो लोकगुणान्वतः.

18 a) T1 G4 परितो; T2 G1 परस्ताद्; G2 M परतो (for पुरस्ताद्). S1 B2. 3 Dn1 ब्राह्मण°. S (except G3) तस्य (for तत्र). — b) S (except G3) छोकस्तेजोमयः ग्रुभः. — d) Dc सुन्तैः (for न्यूभैः). B4 पूताः स्वैः स्वैस्तु कर्मभिः.

19 a) K<sub>8</sub> B<sub>4</sub> D<sub>3</sub> ऋषयो; T<sub>1</sub> मानवा (for ऋभवो).
— T<sub>1</sub> om. 19°-22<sup>b</sup>; K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> om. (hapl.) 19°<sup>d</sup>. — °)
K<sub>1</sub>. 2 G<sub>2</sub> लोक:; B<sub>4</sub> D<sub>61</sub> D<sub>11</sub> G<sub>4</sub> लोकात्. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2
परतरस्. — d) K<sub>3</sub> क्षरंतीह; G<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 3 जयंतीह.

20  $T_1$  om. 20 (cf. v.l. 19). —  $^a$ ) Dc al (for ते). B1. 2 D4 G8 भासंतो. —  $^b$ ) M कामदुहः. —  $^c$ ) Ś1 K1. 8 D1-8. 5 श्री  $^\circ$  (for द्यी  $^\circ$ ). —  $^a$ ) Ś1 Dc लोकेश्वर्यमत्सराः; G1. 2. 4 M भोगै (G1 लोभे)श्वर्यमत्सरः.

21 T<sub>1</sub> om. 21 (cf. v.l. 19). — a) D<sub>8</sub> (by corr.)

तथा दिव्यश्वरीरास्ते न च विग्रहमूर्तयः ॥ २१ न सुखे सुखकामाश्च देवदेवाः सनातनाः । न कल्पपरिवर्तेषु परिवर्तन्ति ते तथा ॥ २२ जरा मृत्युः कृतस्तेषां हर्षः प्रीतिः सुखं न च । न दुःखं न सुखं चापि रागद्वेषौ कृतो सुने ॥ २३ देवानामपि मौद्गल्य काङ्क्षिता सा गतिः परा । दुष्प्रापा परमा सिद्धिरगम्या कामगोचरैः ॥ २४ त्रयस्त्रिशदिमे लोकाः शेषा लोका मनीपिभिः । गम्यन्ते नियमैः श्रेष्ठैदानैर्वा विधिपूर्वकैः ॥ २५ सेयं दानकृता व्युष्टिरत्र प्राप्ता सुखावहा । तां सुङ्क्ष्व सुकृतैर्लब्धां तपसा द्योतितप्रभः ॥ २६

एतत्खर्गसुखं वित्र लोका नानाविधास्तथा।
गुणाः स्वर्गस्य प्रोक्तास्ते दोषानिष निवोध मे ॥ २७
कृतस्य कर्मणस्तत्र भुज्यते यत्फलं दिवि।
न चान्यत्क्रियते कर्म मूलच्छेदेन भुज्यते ॥ २८
सोऽत्र दोषो मम मतस्तस्यान्ते पतनं च यत्।
सुखव्याप्तमनस्कानां पतनं यच मुद्गल ॥ २९
असंतोषः परीतापो दृष्टा दीप्ततराः श्रियः।
यद्भवत्यवरे स्थाने स्थितानां तच दुष्करम् ॥ ३०
संज्ञामोहश्च पततां रजसा च प्रधर्षणम् ।
प्रम्लानेषु च माल्येषु ततः पिपतिषोभयम् ॥ ३१
आ ब्रह्मभवनादेते दोषा मौद्गल्य दारुणाः।

C. 3. 15472 B. 3. 261. 32

ते (for न). G1 वर्तयंखाहुतिभिस्ते; M न वर्तयंखाहुतिस्ते. —  $^b$ )  $T_2$  G2. 4 ते न वा; G1 न च च; M न चापि (for ते नापि).  $K_3$  B2 D2. 3 G1. 2 भोजिन:.  $D_5$  ते नानामृतभोजिन:. —  $^d$ )  $B_1$  रूपिण: (for भूतेयः).

22 D4 om. 22<sup>a</sup>-23<sup>b</sup>; T<sub>1</sub> om. 22<sup>ab</sup> (cf. v.l. 19).

— a) K4 निमेषा:; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 नासुखा:; G4 M नासुखे (for न सुखे). B<sub>2</sub>. 8 Dn D<sub>6</sub> G<sub>8</sub> ते (for च). B<sub>1</sub> न च सुखे सुखकामा. — c) K4 न कल्पे परिवर्तेते; T<sub>1</sub> न कल्पपरिवृत्तेषु; T<sub>2</sub> न °वर्तेते.

23 D4 om.  $23^{ab}$  (cf. v.l. 22). — a)  $K_1$  Dc2 T2 G1. 2 जरामृत्यु;  $K_4$  D2. 6 G3 जरामृत्यु. — b) Ś1  $K_1$ . 2 तथेव;  $M_2$  सुखानि (for सुखं न).  $K_3$  Dc Dn1 D2. 3. 5. 6  $K_2$  G3 हर्ष: ( $K_3$  ° ष-; D3 ° ष-) प्रीतिसुखं न च; Dn2 हर्ष: प्रीति कथंचन;  $K_3$   $K_4$   $K_5$   $K_5$   $K_6$   $K_7$   $K_8$   $K_9$   $K_8$   $K_9$   $K_9$  K

24 b) K1 T1 पुरा (for परा). — °) T2 पुष्पीपमा परा सिद्धिर्. — <sup>4</sup>) Ś1 K1 Dc2 अकाम्या का°.

25 °) Ś1 K1. 2 अमी (for इमे). K3. 4 B D T2 G1. 8 देवा: (D1 भावा:) (for छोका:). — b) N T G1. 8 येषां (K4 तेषां) (for शेषा). — c) T नियतेर्. T दांतेर्; G1 शांतेर् (for श्रेष्ठेर्). — d) T2 G1 दांते (for दांने ). T2 वृद्धि (for विधि ).

26 °) T<sub>2</sub> सेयं दानवतां वीर. — b) K Dc D<sub>1</sub>. 3. 4 त्वया; T G<sub>1</sub> अनु (for अन्न). Ś1 त्वया प्राप्ता द्वानुत्तमा; B

Dn D2. 4. 6 अनुप्राप्ता सुन्तं त्वया. — Ś1 om. 26°-27°. — °) Dc प्रकृतेर्. K3 तां भुंक्ष्य सुकृतेनाद्य.

27 Ś1 om. 27<sup>ab</sup> (cf. v.l. 26). — a) G2. 4 एवं (for एतत्). K4 D3 G1 स्वर्गफलं. — b) Ś1 K1. 2 ते प्रोक्ता (by transp.); K3 Dc S (except G3) चोक्तास्ते; B1 भोग्यास्ते. K4 D1-3 उक्ता गुणास्ते स्वर्गस्य.

28 °) B1 तात; T1 G1 तस्य (for तत्र). — b) B1 सञ्चते. Ś1 K1. 2 Dc तत् (for यत्). K4 यत्फलं भुज्यते दिवि. — d) B1 मूलभेदेन; G8 स्त्रहेदेन.

29 <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> तत्र (for सोऽत्र). — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> तस्याधः (for तस्यान्ते). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 3 गमनं (for पतनं). — <sup>d</sup>) T G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> सहसा (for पतनं). B<sub>4</sub> Dc यत्र; D<sub>2</sub> तञ्च; T<sub>2</sub> यं च. G<sub>1</sub> सहश्राधश्च मुद्रल.

30 °) Śi K Dc Dn2 Ds T1 G1 असंतोषपरीतापो (K1. 2 Dc2 D3 °पौ; T1 °नां). — b) K3. 4 D3. 5 दीसतरां श्रियं; D2 दीसाः परश्रियः; T1 G2. 4 M दीसां परश्रियं; T2 G1 परगतां श्रियं. — c) T1 M तद् (for यद्). Śi K1. 2 D1 ल्यारखाने; K3 ल्परम ; Dn2 D4. 6 ल्यारे स्थाने; D2 ल्यारे स्थाने; T1 ल्यातुले जाते; T2 G1. 2. 4 ल्या G1 ल्या) तुले स्थाने; M ल्यातुरे स्थाने. — d) B1 यज्ञ; B2. 3 Dn D4-6 G2 तत्सु; Dc चेन्न (for तज्ञ). Śi K1-3 दुःखदं; T2 G1. 2. 4 दुष्कृतं; M1 दुष्वहं (for दुष्करम्).

31 °) Śi ° मोहाश्च. — °) Ka Da. 4 सं (for च).
— °) Ka Do Gi अम्ला ; Ma प्रमादेषु (for प्रम्ला °). Di
तु; Ti हि (for च). Do मानेषु; Di पुण्ये (for मान्ये °).
— °) Ga. 4 M तसात् (for ततः). Ba Di प्रपतितोर्; Gi
पिवतिषोर्. Di सूत्रां; Ta ह्ययं (for सवस्). Ti तसाह

C. 3. 15472 B. 3. 261. 32 K. 3. 262. 33 नाकलोके सुकृतिनां गुणास्त्वयुतको नृणाम् ॥ ३२ अयं त्वन्यो गुणः श्रेष्ठकच्युतानां स्वर्गतो सुने । शुभानुक्षययोगेन मनुष्येषूपजायते ॥ ३३ तत्रापि सुमहाभागः सुखभागिभजायते । न चेत्संबुध्यते तत्र गच्छत्यधमतां ततः ॥ ३४ इह यत्क्रियते कर्म तत्परत्रोपश्चज्यते । कर्मभूमिरियं ब्रह्मन्फलभूमिरसौ मता ॥ ३५ एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां पृच्छिसि सुद्गल । तवानुकम्पया साधो साधु गच्छाम माचिरम् ॥ ३६

#### व्यास उवाच।

एतच्छुत्वा तु मौद्गल्यो वाक्यं विमम्शे घिया। विम्रुव्य च मुनिश्रेष्ठो देवद्तमुवाच ह ॥ ३७ देवद्त नमस्तेऽस्तु गच्छ तात यथासुखम् । महादोषेण मे कार्यं न खर्गेण सुखेन वा ॥ ३८ पतनं तन्महद्दुःखं परितापः सुदारुणः । स्वर्गभाजञ्च्यवन्तीह तस्मात्स्वर्गं न कामये ॥ ३९ यत्र गत्वा न शोचन्ति न व्यथन्ति चलन्ति वा । तदहं स्थानमत्यन्तं मार्गयिष्यामि केवलम् ॥ ४०

पततो भयं.

32 a) Ś1 K Dc D1-8. 5 भुवनाद्. — b) B4 मौकुल्य. — c) Ś1 K1. 2 B8. 4 D1 G1 नाक(G1 देव)लोकेषु कु;; T1 G4 M2 नाग(T1 देव)लोके सु°. — d) T1 M1 मिता:; G2. 4 M2 मता: (for नृणाम्).

33 °) K1 अन्यस्त्वयं (for अयं त्वन्यो). K3 त्वल्पो गुण:; K4 B2. 4 Dc D1. 4 त्वन्यो गुण ; B1 तुल्यो गुण (for त्वन्यो गुण:). — b) Ś1 K1. 2 D1. 3 T1 सवं (for स्वर्ग). Ś1 K1. 2. 4 D1. 3 गुणै: (for सुने). — c) K4 D3 T G1. 2. 4 M2 सु(T1 दु:)खानु . — d) Ś1 K1. 2 मानुषेषु. Ś1 प्र-; S (except G3) [ए]व (for [उ]प-).

34 T<sub>1</sub> om. 34<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> सुमहा-भाग; B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>1-4</sub>. 6 G<sub>3</sub> स महाभाग: (D<sub>2-4</sub> G<sub>3</sub> °ग). — <sup>b</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> Dc T<sub>2</sub> अपि (for अभि-). K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> सुखभो (D<sub>5</sub> भा)गी हि जायते; G<sub>2</sub>. 4 कुळे महित जा<sup>°</sup>. — <sup>c</sup>) Dc G<sub>1</sub> M स; T<sub>1</sub> सु- (for सं-). — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> प्राप्तो-धमतां ततः (sic); T<sub>2</sub> गच्छत्ययमतंद्गितः. — After 34, M<sub>1</sub> ins.:

1192\* तत्र गत्वा निवर्तन्ते न बुधा योगिनस्तथा।

35 a) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> लोके (for कर्म). — b) D<sub>1</sub> G<sub>1</sub> (sup. lin. as in text) [उ] पयुज्यते. — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 D<sub>2</sub> असी परा; K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> अतो परा; T<sub>1</sub> तु स स्मृतः. T<sub>2</sub> भोगभूमिरसी स्मृता. — After 35, D<sub>3</sub> ins. 1193\*.

36  $^{b}$ )  $\acute{S}_{1}$   $\acute{K}_{1}$ .  $_{2}$   $\acute{D}_{c}$  यन्मां त्वं परिपृच्छिसि;  $\acute{M}_{1}$  यन्मा पृच्छिति सुद्गल. —  $^{d}$ )  $\acute{T}_{2}$   $\acute{G}_{1}$ .  $_{2}$  तत्र (for साधु).  $\acute{B}_{3}$   $\acute{D}_{1}$ .  $_{3}$   $\acute{G}_{4}$  गच्छािम;  $\acute{G}_{1}$   $^{\circ}$ व.

37 Si Ka श्रीब्यास: (for ब्यास उ°). — ") Ti Gs. 4 M एवमुक्तस (for एतच्छूत्वा). Si Ki. 2 च (for तु). — ") Si Ki. 2 च (for तु). — ") Si Ki. 2 Bi. 4 Dis Ds. 6 विमसृषे; Bs. 3 De विमृशते; Ti स विमृशद्; Gs. 4 सोवि(Mi "प)मृशद्. — ") Si Ki. 2

 $B_{1-3} \ D_{n_2}$ .  $n_3 \ D_6$  विमृष्य च;  $D_c$  विमृशंत;  $M_2$  विमृष्यंत.

38 Before 38, M<sub>1</sub> ins. मुनि:. — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> Dc D<sub>3</sub> महादोषेन. B<sub>1</sub> वाक्यं (for कार्यं). — <sup>d</sup>) Dc स्त्रों न. K<sub>2</sub>. 3 D<sub>1</sub>. 5 च (for a<sub>1</sub>).

39 G2 om. (hapl.) 39°-40°. — °) Ś1 K1. 2. 4
D3 T2 G1 पतनांत; K3 B Dc Dn D1. 2. 4-6 G3° नांते; T1
° तां तन्; M ° तां तु (for ° नं तन्). B2. 4 Dc2 Dn1 D2-6 T
G4 महादुःखं. — °) K3. 4 D1. 3 परितापं; G1 पततोपि.
Ś1 K B2-4 Dc1 D1. 3 सुदारुणं. — °) Ś1 K1-3 T1 [अ]अ-वंति; B2 Dc1 Dn D1-6 G3 चरंति; Dc2 भवंति; D3 (by corr.) G4 पतंति; T2 स्ववंति (for च्यवन्ति).

40 G2 om.  $40^{ab}$  (cf. v.l. 39). — b) D1 T1 G4 M व्यथंते. K3 B4 Dc G4 च (for चा). T2 G न व्यवंति पतंत्वतः (G °त्युत). — c) G1 ततोहं. B4 अव्ययं; T1 अन्यत्तन् (for अत्यन्तं). — d) Ś1 जन°; K B4 D1-3. 5 अर्ज (for मार्ग °). B2 माचिरं (for केवलम्). — Dn (!) ins. after 40: D3, after 35:

1193\* सुदूछ उवाच।

महान्तस्तु अमी दोषास्त्वया स्वर्गस्य कीर्तिताः। निर्दोष एव यस्त्वन्यो लोकं तं प्रवदस्व मे।

देवदूत उवाच ।

ब्रह्मणः सदनादूर्ध्वं तद्विष्णोः परमं पदम् ।
श्रुद्धं सनातनं ज्योतिः परं ब्रह्मेति यद्विदुः ।
न तन्न विप्र गच्छन्ति पुरुषा विषयात्मकाः । [5]
दम्भलोभमहाकोधमोहद्रोहेरिभद्भताः ।
निर्ममा निरहंकारा निर्द्वद्वाः संयतेन्द्रियाः ।
ध्यानयोगपराश्चैव तन्न गच्छन्ति मानवाः ।

[N. B. Some printed ed. wrongly read these lines after 35 (cf. D3 above).]

41 Before 41, B4 ins. ज्यास उ. — a) B1 एवसुक्त्वा

इत्युक्त्वा स मुनिर्वाक्यं देवदृतं विसुज्य तम् । शिलोञ्छवृत्तिमुत्सुज्य शममातिष्ठदुत्तमम् ॥ ४१ तुल्यनिन्दास्तुतिर्भृत्वा समलोष्टाश्मकाश्चनः । श्चानयोगेन शुद्धेन ध्यानित्यो वभृव ह ॥ ४२ ध्यानयोगाद्धलं लब्ध्वा प्राप्य चर्डिमनुत्तमाम् । जगाम शाश्वतीं सिद्धिं परां निर्वाणलक्षणाम् ॥ ४३ तस्मात्त्वमिष कौन्तेय न शोकं कर्तुमहिसि । राज्यातस्फीतात्परिभ्रष्टस्तपसा तदवाप्स्यसि ॥ ४४

सुखस्थानन्तरं दुःखं दुःखस्थानन्तरं सुखम् । पर्यायेणोपवर्तन्ते नरं नेमिमरा इव ॥ ४५ पितृपैतामहं राज्यं प्राप्सस्यमितविक्रम । वर्षात् त्रयोदशादृष्यं व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ४६

### वैशंपायन उवाच।

एवमुक्त्वा स भगवान्व्यासः पाण्डवनन्दनम् । जगाम तपसे धीमान्युनरेवाश्रमं प्रति ॥ ४७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तचत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४७ ॥ समाप्तं बीहिद्रौणिकपर्व ॥

## 286

## वैशंपायन उवाच । तस्मिन्बहुमृगेऽरण्ये रममाणा महारथाः ।

काम्यके भरतश्रेष्ठा विज्ञहुस्ते यथामराः ॥ १ प्रेक्षमाणा बहुविधान्वनोदेशान्समन्ततः ।

C. 3. 15572 B. 3. 264. 2 K. 3. 265. 2

(for इत्युक्त्वा स). — b) Ks B1 G1 विसर्ज्य. Dc च; G1 वै (for तम्). — c) B1-3 D (except D1. 3. 5) Gs वृत्ति- धर्मात्मा.

42 42<sup>a</sup>=(var.) Gītā (Vulg.) 12. 19. — 42<sup>b</sup>=ibid. 6. 8. — <sup>c</sup>) Ś1 K1. 2 ज्ञानशुद्धेन योगेन. — <sup>d</sup>) M2 ज्ञान-नित्यो. — After 42, K4 D1-8 ins.:

1194\* निगृहीतेन्द्रियम्रामं समयोजयदात्मनि । युक्तचित्तं तथात्मानं युयोज परमेश्वरे ।

43 °) G1 ध्यानयोगे. T1 फलं; G4 वरं (for बलं). Dn2 G2 M1 'योगबलं लडध्वा; T2 'योगे मनो बध्वा; M2 ज्ञानयोगफलं लडध्वा. — b) K4 D8 वृद्धिम्; B Dn D1. 2. 4 T G बुद्धिम्; D6 ऋद्धिम् (for चिद्धिम्). D1 च उत्तमां (for अनु'). — °) Ś1 वृद्धि; K2 B1 ऋद्धि (for सिद्धि). — d) B4 निर्वेद (for निर्वाण').

44 T<sub>1</sub> om. 44<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) D<sub>3</sub> राज्यस्यांतात्; G<sub>2</sub> राज्या-

45 °) Śi Ki. 2 M2 'णोपवर्तेत (M2 °ते); K4 D2. 3 °णेव वर्तेत; B1-3 Dc Dn D4. 6 T1 G3 'णोपसपैति (Dn T1 °ते); T2 G1 'णोपगच्छंते (G1 °ति); G2. 4 'णानुवर्तेते. — दे) Śi Ki. 2 B4 नरं नेमिचरा; K4 (m as in text) D3 (sup. lin. sec. m.) नरं नेमिपरा; B3 Dc रथं नेमिनरा; D4 T2 G1 नरा नेमिचरा (T2 'गता; G1 'मरा); T1 नराश्वेवमरा.

46 b) B1 लप्ससे ; Dc प्राप्ससे .

47 T G<sub>1</sub> om. the ref. — <sup>a</sup>) B<sub>2-4</sub> Dn<sub>1</sub>, n<sub>2</sub> स एव-सुक्रवा (by transp.). D<sub>5</sub> T G<sub>1</sub> तु (for स). — <sup>b</sup>) M<sub>1</sub> ज्यासः सत्यवतीसुतः. — 47<sup>cd</sup>=1. 1. 55<sup>cd</sup>. — 47<sup>c</sup>=1. 107. 23<sup>c</sup>.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N G3 बीहि (K4 om. बीहि)-दीणिक, followed (except in B2 D2) by समास; T G2 बीहिद्री (T2 दी)णोपाख्यान. G1 (om. sub-parvan name) mentions only मुद्रलोपाख्यान. — Adhy. name: M2 बीहिद्रोणमोक्षस्तुति: — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 259 (Dn3 260); D1 262; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 251 (M2 orig. 254); T2 G1 248; G2 250. — Śloka no.: Dn 51 (Dn2 50); D1 53.

After adhy. 247, Dc1 Dn D1. 2. 6 Gs ins. two addl. adhy. given in App. I (No. 25), comprising the famous Durvāsas episode, which, as may be seen, is a clear interpolation.

#### 248

1 °) Ś1 K1. s. 4 रम्ये (for Sरण्ये). — b) K4 B1-s

C. 3. 15572 B. 3. 264. 2 K. 3. 265. 2 यथर्तुकालरम्याश्च वनराजीः सुपुष्पिताः ॥ २
पाण्डवा मृगयाशीलाश्चरन्तस्तन्महावनम् ।
विज्ञहुरिन्द्रप्रतिमाः कंचित्कालमरिंद्माः ॥ ३
ततस्ते यौगपद्येन ययुः सर्वे चतुर्दिश्चम् ।
मृगयां पुरुषच्याद्या ब्राह्मणार्थे परंतपाः ॥ ४
द्रौपदीमाश्रमे न्यस्य तृण्विन्दोरनुज्ञ्या ।
महर्षेदिप्तितपसो धौम्यस्य च पुरोधसः ॥ ५
ततस्तु राजा सिन्धूनां वार्धक्षत्रिर्महायशाः ।
विवाहकामः शाल्वेयान्त्रयातः सोऽभवत्तदा ॥ ६
महता परिवर्हेण राजयोग्येन संवृतः ।
राजभिर्वहुभिः सार्धमुपायात्काम्यकं च सः ॥ ७
तत्रापश्यित्रयां भार्यां पाण्डवानां यशस्वनीम् ।

तिष्ठन्तीमाश्रमद्वारि द्रौपदीं निर्जने वने ॥ ८
विश्राजमानां वपुषा बिश्रतीं रूपमुत्तमम् ।
श्राजयन्तीं वनोदेशं नीलाश्रमिव विद्युतम् ॥ ९
अप्सरा देवकन्या वा माया वा देवनिर्मिता ।
इति कृत्वाञ्जलिं सर्वे ददशुस्तामनिन्दिताम् ॥ १०
ततः स राजा सिन्धूनां वार्धश्वत्रिजयद्रथः ।
विस्मितस्तामनिन्द्याङ्गीं द्रष्ट्वासीद्वृष्टमानसः ॥ ११
स कोटिकाश्यं राजानमन्नवीत्काममोहितः ।
कस्य त्वेषानवद्याङ्गी यदि वापि न मानुषी ॥ १२
विवाहार्थो न मे कश्चिदिमां दृष्ट्वातिसुन्दरीम् ।
एतामेवाहमादाय गमिष्यामि स्वमालयम् ॥ १३
गच्छ जानीहि सौम्यैनां कस्य का च क्रतोऽपि वा।

De Dn D2. 4. 6 G3 अटमाना; D3 वसमाना (for रममाणा). S (except G3) महाबला:. — De om. 1<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) K1. 3. 4 Dn2 T1 G1. 4 M भरतश्रेष्ठ. — <sup>d</sup>) B1 यथा सुराः (for <sup>\*</sup>मराः). T2 G1 महास्मानो महाबलाः.

- 2 ° ) K<sub>1</sub>. s. 4 B<sub>1</sub>. 2 Dc1 Dns D<sub>1</sub>. 3 प्रेक्ष्य ; B<sub>4</sub> वीक्ष (for प्रेक्ष ). b) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M मुदा युताः (for समन्ततः). c) Ś<sub>1</sub> अथर्त ; D<sub>5</sub> सर्वर्त (for यथर्त ).
- 3 D<sub>5</sub> om. 3-4. b) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M च (for तन्). K<sub>3</sub> B D (except D<sub>1</sub>. 2; D<sub>5</sub> om.) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 महद्वनं (B<sub>1</sub> वनं महत्); T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> महावने. — d) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> किंचित्; G<sub>1</sub> कचित्. Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> D<sub>1</sub> अरिंदम. T<sub>2</sub> कालशेषमरिंदमा:.
- 4 Ds om. 4 (cf. v.l. 3). b) M ययुः प्रतिदिशो नृप.
- 5 °d) T1 G2. 4 M महर्षि दीसतपसं धीम्यं चापि पुरोहितं (T1 नृप पुरोधसं; M1 चैव पुरोहितं; M2 चापि पुरोधसं).
- 6 °) B<sub>2</sub> च; D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1.8</sub> स (for तु). D<sub>1</sub> सिंहानां (for सिन्धू°). b) D<sub>6</sub> वार्धक्षत्रो; T<sub>1</sub> वार्धक्षेमिर्; M<sub>1</sub> वर्धक्षत्रिर्. K<sub>1</sub> महाबल:; K<sub>8.4</sub> D<sub>1-8</sub> जयद्रथ: (cf. 11<sup>b</sup>). c) T G<sub>1</sub> कर्तुं विवाहं (for विवाह°). K<sub>1</sub> D<sub>3</sub> T G<sub>2.4</sub> M साल्वे°; B<sub>1</sub> पार्थे° (for ज्ञाल्वे°). d) B<sub>2.4</sub> D<sub>6</sub> स्म; S (except G<sub>8</sub>) [अ]थ (for स:). G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> भवत्तदा.
- 7 °) D2 पारिवहेंण. °) B4 संमृतः; M1 संयुतः. °) K1 B2 D3 सरः; T1 हि सः; G1. 2 वनं (for च सः).
  - 8 b) K1 मनस्विनीं; M1 यशस्त्रिनां. c) D1 T1 दारे.
- 9 9<sup>a</sup>=1<sup>a</sup>. 65. 11<sup>a</sup>; (var.) 57. 92<sup>c</sup>. b) K4 बिभ्रती. B1 कालम् (for रूपम्). G<sub>2</sub> (sup. lin. as in

text) अद्भुतं (for उत्तमम्). — °) K4 भ्राजयंती. G1 बिभ्राजतीं वनोद्देशे. — After 9, M1 repeats 9<sup>cd</sup> (v.l. राजयंतीं for भ्राज°).

10 °) Ś1 देवकाया. — °) G1 मायया (for माया वा). — °) Ś1 K1. 8 D1 G4 [अं]जलीन्; K4 [अं]जली:; B2 मित; D2 [अं]जसा.

11  $^a$ ) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>.  $^a$  M तु (for स).  $^b$ ) Ś<sub>1</sub> वार्धक्षत्रो; T<sub>1</sub> वार्धक्षेमिर्.  $^c$ ) K<sub>8</sub> विस्मितस्वनिर्म्यांगीं; K<sub>4</sub> विस्मित ह्यनवद्यांगीं; B (B<sub>4</sub>m as in text) Dn D<sub>4</sub>.  $^a$  G<sub>8</sub> विस्मित स्वनवद्यांगीं; G<sub>2</sub>.  $^a$  विष्ठितामनवद्यांगीं.  $^a$ ) B<sub>4</sub> T G<sub>1</sub> दुष्टमानसः; G<sub>2</sub>.  $^a$  M दुष्टचेतनः (G<sub>4</sub>  $^a$  सः). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>.  $^a$  B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4</sub>.  $^a$  G<sub>8</sub> दष्ट्या तां दु(Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> संह्र)ष्टमानसः.

12 Dei om. 12. — a) Śi K4 Bi. 4 Dn3 Di. 3 Cn को टिकास्यं; Ki. 2 ° श्वं; B2. 3 Dc2 D2. 6 Cnp ° स्वं; Cnp also as in text. — c) T2 कैपा (for त्वेषा). Gi द्धार्नि द्यांगी (for [अ]नवद्याङ्गी). — d) Śi यदि वा नाप्यमानुषी; K4 देवी वा मानुषी यदि.

13 °) T G1 विवाहेच्छा (for हाथों). T1 G1 काचिद्.
— b) B2-4 Dn D4. 6 G8 प्राप्य (for हच्चा). Ś1 K1. 2. 4
D5 तु सुंदरीं; B1 M2 [अ]तिमानुषीं. — c) T2 G1 एनाम्
(for एताम्). — d) Ś1 सुरालयं.

14 °) Do1 सौम्य तां; Dns D4 G5 सौम्येमां; T2 सौरध्य; M सौम्येतां. — °) Ś1 K1. 2 वापि; K3 D1 G1 वा नु; K4 वाथ; B Dn2. n3 D2-4. 6 G8 वात्र; Dc वा त्वं; T1 का वा; T2 का नु; M2 कापि (for का च). — °) T1 G1 चागता (for आगता).

किमर्थमागता सुभूरिदं कण्टिकतं वनम् ॥ १४ अपि नाम वरारोहा मामेपा लोकसुन्दरी । भजेदद्यायतापाङ्गी सुदती तनुमध्यमा ॥ १५ अप्यहं कृतकामः स्थामिमां प्राप्य वरस्त्रियम् । गच्छ जानीहि को न्वस्या नाथ इत्येव कोटिक ॥ १६ स कोटिकाञ्यस्तच्छ्रुत्वा रथात्प्रस्कन्द्य कुण्डली । उपेत्य पप्रच्छ तदा कोष्टा व्याघ्रवधृमिव ॥ १७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टचत्वारिंदाद्धिकद्विदाततमोऽध्यायः॥ २४८॥

# 586

कोटिकाइय उवाच ।
का त्वं कदम्बस्य विनम्य शाखामेकाश्रमे तिष्ठिति शोभमाना ।
देदीप्यमानाग्निशिखेव नक्तं
दोध्यमाना पवनेन सुभूः ॥ १
अतीव रूपेण समन्विता त्वं
न चाप्यरण्येषु विभेषि किं नु ।
देवी नु यक्षी यदि दानवी वा

वराप्सरा दैत्यवराङ्गना वा ॥ २ वपुष्मती वोरगराजकन्या वनेचरी वा क्षणदाचरस्त्री । यद्येव राज्ञो वरुणस्य पत्नी यमस्य सोमस्य धनेश्वरस्य ॥ ३ धातुर्विधातुः सवितुर्विभोर्वा शकस्य वा त्वं सद्नात्प्रपन्ना । न ह्येव नः पृच्छिसि ये वयं स्म

C. 3. 15591 B. 3. 265. 4 K. 3. 266. 4

- 15 °) Ś1 K1 भजेत व्यायतापांगी (K1 गा); T2 G1 दशस्तापांगी. — d) B4 T1 G4 M2 सुंदरी (for सुदती).
- 16 Bi om. 16ab. c) Śi Ki कोन्योस्या; T2 को वास्या. d) T Gi. 2. 4 नाथः सम्यग्विचारय.
- 17 Before 17, M ins. वैशं . a) Śi Ki. 2 B2 Dc D2. 3 कोटिकाल्य ; Ks. 4 B1. s. 4 Dn2. n3 D1. 6 कास्य . b) = 4. 30. 4<sup>d</sup>; 32. 32<sup>b</sup>: 5. 46. 14<sup>b</sup>; etc., etc. T G1 मैंड्याल्पस्केंद्य तद्दथात्. d) K1. 2 G1 सिंह (for ज्याज ).

Colophon om. in Śi Ki. 3 Ds (cf. colophon of adhy. 249). — Major parvan: Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N (Śi Ki. 3 Ds om.) Ti G3 M2 द्वीपदीप्रमाथ. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 262 (Dn3 263): Di 265; Ti G4 M (M2 inf. lin.) 252 (M2 orig. 254); T2 G1 249; G2 251. — Śloka no.: Dn Di 17.

## 249

1 S<sub>1</sub> K<sub>1</sub> om. the ref.! K<sub>2</sub>. 3 B Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub>

कोटिक उ<sup>°</sup>; K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> कोटिकास्य (D<sub>2</sub>. 3 <sup>°</sup>ह्य) उ<sup>°</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 2. 4 Dc<sub>1</sub> D<sub>3</sub>. 5 विनाम्य; M<sub>1</sub> नियम्य. — <sup>b</sup>) G<sub>2</sub>. 4 किमाश्रमे (for एका<sup>°</sup>). — <sup>c</sup>) D<sub>2</sub>. 5 प्रदीप्य<sup>°</sup>. — <sup>d</sup>) B<sub>2-4</sub> Dc D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> ज्याधू (for दोधू ). Si K<sub>1-3</sub> Dn D<sub>2</sub>. 5. 6 T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> सुभु; Dc D<sub>1</sub> सुभू. M आवस्व शीघं (M<sub>2</sub> तत्वं) व्रजिनाग्रकेशि (M<sub>2</sub> °केशिनी).

- 2 b) T1 विभिष. Ds. 5 कि तु; T G1 का नु; G2. 4 M देवि. c) K3 च; D2 T1 तु; G1. 4 न (for नु). D2. 3 न च (for यदि). Ś1 K1. 2 D5 दानवी स्वं; B6 (m as in text) मानवी वा; Dc T1 मानुषी वा; T2 वापि मानुषी; G1 वा मनुष्या.
- 3 °) Ks Dns D1. s G1. 4 च (for a1). Ks 'नाग-कन्या; T2 'राजकन्यका; Ms 'कन्यका वा (for 'राजकन्या). — b) S (except T1 Gs) वनेचरा. Ks वनेचरी वा कुसुमा-युधकी. — °) K4 D1-s किं देव-; G2. 4 त्वं देव- (for बहोव).
- 4 °) Ks T<sub>1</sub> G<sub>2. 4</sub> M<sub>1</sub> प्रभोर्वा; K<sub>4</sub> D<sub>1-8. 5</sub> प्रभा वा (for विभोर्वा). °) D<sub>5</sub> चैंव (for द्वोव). Ś<sub>1</sub> K D<sub>1-8</sub> सं (for नः). D<sub>2. 8</sub> के (for थे). °) G<sub>1</sub> वयं न (for न चापि). K<sub>1. 2</sub> जाता कुळे कस्य हि चंद्रवर्षे.
- 5 b) Śi भवनं (for प्रभवं). Śi Ki. 2 Ds पति; Ta Gi. 2 भुवं (for प्रभुं). — c) Bi Ga M transp. पति and

C. 3. 15591 B. 3. 265. 4 K. 3. 266. 4 न चापि जानीम तवेह नाथम् ॥ ४

वयं हि मानं तव वर्धयन्तः

पृच्छाम मद्रे प्रभवं प्रभुं च ।

आचक्ष्व बन्धृंश्र पतिं कुलं च

तत्त्वेन यचेह करोषि कार्यम् ॥ ५

अहं तु राज्ञः सुरथस्य पुत्रो

यं कोटिकाश्येति विदुर्मनुष्याः ।

असौ तु यस्तिष्ठति काश्चनाङ्गे

रथे हुतोऽग्निश्चयने यथैव ।

त्रिगर्तराजः कमलायताक्षि

क्षेमंकरो नाम स एष वीरः ॥ ६

अस्मात्परस्त्वेष महाधनुष्मा
न्पुत्रः कुणिन्दाधिपतेर्विरिष्ठः ।

निरीक्षते त्वां विपुलायतांसः

सुविस्मितः पर्वतवासनित्यः ॥ ७

कुलं. — 4) Ś1 K1. 2 D5 T2 G1 यज्ञेह; K3. 4 Dc2 D1-3 G2. 4 जार्ति च; T1 गर्ति च; M1 ज्ञार्ति च; M2 ज्ञार्तीश्च (for तत्त्वेन). Ś1 K1. 2 D5 भद्रे प्र-; T2 कि वाद्य; G1 लोको हि (for यज्ञेह).

6 °) Ś1 K1. 2 D6 हि; Dc D3 च (for तु). — b)
=3. 250. 4b. Dc मां (for यं). Ś1 K B1 Dn D8-5
कोटिकास्पे(K1 °श्वे)ति; B2. 3 Dc D1. 2. 6 °काख्येति; B4
°शश्चाति. — After 6ab, S (except G3) ins.:

#### 1195\* वर्शेन्द्रियः सभ्यरुचिर्वरोरु वृद्धोपसेवी गुरुपूजकश्च।

— °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> अथो नु (G<sub>1</sub> न) (for असौ नु). Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> कांचनांके. — °) K<sub>1</sub>. 4 T<sub>2</sub> हुताग्निश; Dc नतोग्निश; G<sub>4</sub> चितोग्निश. Dc<sub>2</sub> G<sub>1</sub> च वने; T<sub>1</sub> स वने.' — °) B Dc Dn Ds. 4. 6 G<sub>3</sub> ° यताक्षः. — ') K<sub>3</sub> ममर्ष; B<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 2 G<sub>4</sub> स एव (for स एष).

7 °) B<sub>3</sub> तसात्; B<sub>4</sub> G<sub>1</sub> असात्. D<sub>2.8</sub> पुरस्त्वेष.

— b) B D (except D<sub>1.2</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> कुल्डिं।°. — ca) Ś<sub>1</sub>

M<sub>2</sub> त्वा (for त्वां). B<sub>1.8.4</sub> Dn D<sub>2.4.6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> विपुलायताक्षः; B<sub>2</sub> De कमलायताक्षि (B<sub>2</sub>° क्षः). B<sub>1.2.8</sub> m

Dc Dn M<sub>1</sub> सुपुष्पितः; B<sub>3.4</sub> D<sub>3</sub> ग्रुचिस्मितः; T<sub>1</sub> आविस्मितः;

T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> भुवि स्थितः; G<sub>4</sub> सुरस्मिते (for सुविस्मितः). K<sub>2</sub>
°वासमुख्यः. — For 7°d, K<sub>1</sub> subst.:

असौ तु यः पुष्करिणीसमीपे

क्यामो युवा तिष्ठति दर्भनीयः।

इक्ष्वाकुराज्ञः सुबलस्य पुत्रः

स एष इन्ता द्विषतां सुगाति।। ८

यस्यानुयात्रं ध्वजिनः प्रयान्ति

सौवीरका द्वाद्य राजपुत्राः।

शोणाश्वयुक्तेषु रथेषु सर्वे

मखेषु दीप्ता इव हव्यवाहाः॥ ९

अङ्गारकः कुञ्जरगुप्तकश्र

शत्रुंजयः संजयसुप्रवृद्धौ।

प्रमंकरोऽथ अमरो रविश्र

श्रूरः प्रतापः कुह्रस्त्र नाम॥ १०

यं षट्सहस्रा रथिनोऽनुयान्ति

नागा हयाश्रैव पदातिनश्र।

जयद्रथो नाम यदि श्रुतस्ते

#### 1196\* सुविस्मितः पर्वतवासनिद्रो न चापि जानीम तवेह नाथम्।

[Prior half = (var.)  $7^d$ . Posterior half =  $4^d$ .]

8 °) Śi Ki Bi Di. 5 Gi. 4 'राजः (for 'राजः). Gi सुभवस्य (for सुबलस्य); and this is the reading of some of our old ed.! — d) Bi Dc Dn Di एव (for एष).

- 9 °) Śi K B2. 4 De Dni. ns D2. 3 T2 यस्यानुचक्रं; B1. 3 Dn2 Ds नुयात्रां; Ti G2. 4 नुयात्र. Cnp अनुयात्रा[:].

   °) De मध्येषु; M कुंडे (for मखे). Dei तप्ता (for दीक्षा).
- 10 °) B2. 4 Dn1. n2 D2 G3 कुंजरो गुप्तकश्च; B3 कुंजरगुप्तकंटः; T2 G1. 2. 4 M1 °गुप्तकी च. b) Dc2 शशुंतपः. K4 °पुत्रबुद्धौ; B1 T G2. 4 M1 °सुप्रबुद्धौ; B3 °सुप्रवृत्तौ; B4 °संप्रवृत्तौ; D1 'सप्रबुद्धौ; M2 'सुप्रसिद्धौ. c) Ś1 K1. 2 अभंगुरोध; K4 Dn D3. 6 G3 भयंकरोध; B4 M2 प्रभा ; T G1 गुभं ; M1 अमं . K4 D1 अमरोध विश्वः. d) K4 प्रतीपः; T1 परागः; G2. 4 पतंगः (for प्रतापः). K4 गुरस्थ; B2 च सहश्च; B3 Dc D3 T G1. 2. 4 M2 कुहक ; B4 Dn G3 कुहन . D3 T G1. 4 M1 नाम्ना; G2 नाम्नः.
- 11 b) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M चापि (for चैव). Ś<sub>1</sub> K B<sub>1</sub>. 8 Dc<sub>2</sub> D<sub>1-3</sub>. 5 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> पदातयश्च. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub> यथा (for यदि). — d) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub>. 2. 4 सुभगः. Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub> य (for स).

सौवीरराजः सुभगे स एषः ॥ ११ तस्यापरे भ्रातरोऽदीनसत्त्वा बलाहकानीकविदारणाद्याः । सौवीरवीराः प्रवरा युवानो राजानमेते बलिनोऽनुयान्ति ॥ १२ एतैः सहायैरुपयाति राजा
मरुद्रणैरिन्द्र इवाभिगुप्तः ।
अजानतां रूयापय नः सुकेशि
कस्यासि भार्या दृहिता च कस्य ॥ १३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनपञ्चाद्यादिष्ठकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २४९ ॥

## २५०

वैद्यांपायन उवाच।
अथाव्रवीद् द्रौपदी राजपुत्री
पृष्टा शिवीनां प्रवरेण तेन।
अवेक्ष्य मन्दं प्रविग्रुच्य शाखां
संगृह्वती कौशिकग्रुचरीयम्॥ १
बुद्धाभिजानामि नरेन्द्रपुत्र
न मादशी त्वामभिभाष्ट्रमही।

न त्वेह वक्तास्ति त्वेह वाक्यमन्यो नरो वाप्यथ वापि नारी ॥ २
एका ह्यहं संप्रति तेन वाचं
ददानि वै भद्र निबोध चेदम् ।
अहं ह्यरण्ये कथमेकमेका
त्वामालपेयं निरता स्वधमें ॥ ३
जानामि च त्वां सुरथस्य पुत्रं

C. 3. 15605 B. 3. 266. 4 K. S. 267. 4

- 12 °)  $\acute{S}_1$  K1. 2 Dc अस्यापरे. °) T G1 °कामित्र-विदा(T1 °चा)रणाद्याः; G2. 4 M °काभीरविचारणाद्याः. — °) G2 सुवीर $\acute{c}$ . —  $\acute{d}$ ) D3. 5 °याताः (for °यान्ति).
- 13 b) Ś1 इवावगुप्तः; B2. 3 इवाति<sup>2</sup>; T1 इवानुयातः.
   c) K3 T G2. 4 M सा जानती; Dc न जानतां; D1-3 साजानतां. K4 आख्याहि मे शीघ्र \* \* \* \* \* ; G1 (corrupt) सजानमख्यापय नः सुकेशि. d) K4 D3 G2. 4 [अ]सि; T2 [अ]थ (for च).

Colophon om. in Śi Ki. 3 Di (cf. colophon of adhy. 248). — Major parvan: Dn2 G4 आरण्य; G2 श्रीमदारण्यकांड (!). — Sub-parvan: N (Śi Ki. 3 Di om.) Ti G3 M2 द्वीपदीप्रमाथ. — Adhy. name: M2 कोटिकाइयवचनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 263 (Dn3 264); Ti G4 M (M2 inf. lin.) 253 (M2 orig. 255); T2 G1 250; G2 252. — Śloka no.: Dn 13 (Dn3 14).

### 250

1 °) G2. 4 राजपुत्रं ( for °पुत्री ). Т2 G1 अथाव्रवीदा-

जपुत्री तदानीं. —  $^{b}$ )  $B_{2}$   $G_{1}$  ऋषभेण (for प्रवरेण). —  $^{c}$ )  $B_{1}$  (m as in text) सर्वें (for मन्दं).  $G_{1}$  शास्त्रां (for शास्त्रां). —  $^{d}$ )  $T_{2}$  संगृद्धा सा;  $G_{2}$  संगृद्धंती.

- 2 °) Ś1 K1. 2 बुद्ध्या विजानामि; K3 शुद्धाभिजा; D2. 3 बुद्ध्याभिजानासि; T1 अन्यापि जानामि; T2 G1. 2. 4 M अद्याभिजानोहि (M °नामि). b) B2 अभिभाष्यमाना; Dn अभिभाष्ट्रमहिति (!); D1 T1 अभिप्रष्टुमही; G2. 4 अभिद्रष्टुमही. T2 G1 न माहशी त्वाहशै: (G1 त्विह्रिधै:) प्रष्टुमही. c) Ś1 K1. 2 B1 Dc2 Dn2 D2. 6 G2-4 त्वेव (for त्वेह). T2 G1 न त्वेव वक्ता हि न मेद्य वाक्यं.
- 3 K<sub>8</sub> om. 3°<sup>b</sup>. °) Ś1 K1. 2 एकाप्यहं. G1 नैव (for तेन). B4 G2 वाक्यं; T1 वाचा. b) K4 Dn2 D1-8 T1 दहामि. Ś1 K (K3 om.) D1-8 T2 G1 ते; T1 G2. 4 M तद् (for वै). °) K3 अरण्ये (om. हि); G4 स्वरण्ये. d) Ś1 K1 समा°; B4 स्वां वा°; M1 यामा° (for स्वामा°). T2 G1 नियता.
- 4 °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 G<sub>1</sub> स्वा (for स्वां). b) = 3. 249, 6<sup>b</sup>. Ś<sub>1</sub> K<sub>2</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 4 Dn<sub>1</sub>. ns D<sub>1</sub>. 5 कास्ये; K<sub>1</sub> कान्ये; K<sub>3</sub>m B<sub>2</sub>. 8 De D<sub>2</sub>. s. 6 काल्ये (for काइये). K<sub>3</sub>. 4 M om. (hapl.) 4<sup>c</sup>-5<sup>b</sup>. c) Ś<sub>1</sub> तुभ्यं हि सर्वम् (for

C. 3. 15605 B. 3. 266. 4 K. 3. 267. 4

यं कोटिकाइयेति विदुर्मनुष्याः ।
तस्मादहं शैब्य तथैव तुभ्यमाख्यामि बन्धून्प्रति तिन्नवोध ॥ ४
अपत्यमस्मि द्वपदस्य राज्ञः
कृष्णेति मां शैब्य विदुर्मनुष्याः ।
साहं वृणे पश्च जनान्पतित्वे
ये खाण्डवप्रस्थगताः श्रुतास्ते ॥ ५
युधिष्ठिरो भीमसेनार्जुनौ च
माद्याश्च पुत्रौ पुरुषप्रवीरौ ।
ते मां निवेश्येह दिशश्चतस्रो
विभज्य पार्था मृगयां प्रयाताः ॥ ६
प्राचीं राजा दक्षिणां भीमसेनो

जयः प्रतीचीं यमजाबुदीचीम् ।

मन्ये तु तेषां रथसत्तमानां

कालोऽभितः प्राप्त इहोपयातुम् ॥ ७

संमानिता यास्यथ तैर्यथेष्टं

विम्रुच्य वाहानवगाहयध्वम् ।

प्रियातिथिधर्मसुतो महात्मा

प्रीतो भविष्यत्यभिवीक्ष्य युष्मान् ॥ ८

एतावदुक्त्वा द्वपदात्मजा सा

शैब्यात्मजं चन्द्रमुखी प्रतीता ।

विवेश तां पर्णकुटीं प्रशस्तां

संचिन्त्य तेषामतिथिखधर्मम् ॥ ९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५० ॥

## २५१

# वैद्यांपायन उवाच। अथासीनेषु सर्वेषु तेषु राजसु भारत।

तथैव तुभ्यम्). —  $^a$ )  $\acute{S}_1$   $\operatorname*{K}_{1.2}$  ते;  $\operatorname*{T}_1$   $\operatorname*{G}_1$  तान् (for तन्).  $\operatorname*{B}$  D (except  $\operatorname*{D}_{1-3}$ ) आख्यामि बंधून्प्रथितं कुलं च;  $\operatorname*{T}_2$  आख्यामि बंधूप्रतिमं निबोध.

5 Ks. 4 M om. 5<sup>ab</sup> (cf. v.l. 4). — b) Śi Bi मा (for मां). — c) Ga. 4 M बृता (for बृणे). Dna. ns पतीन्वै (for पतित्वे).

6 °) M भीमसेनोर्जुनश्च.

7 4) Śi Ki भीमसेनोप्यवाचीं (for दक्षिणां भी°). — b) Gi जिष्णु: (for जयः). T2 Gi च यमा° (for यमजा°). — d) Bi कालोचितः; T Gi कालोतीतः; G2. 4 M कालो बहु. Di कालोभीतः प्रातरिहोपयातुं.

8 °) Ś1 संमानिताश्चाप्यथ वा यथेष्टं. — b) B De Dn D2. 4. e G2 अवरोह (D2 °प)यध्वं; M अवगाहयंतु. — d) T1 G2. 4 M सर्वान् (for युदमान्).

9 b) B1 प्रशस्ता (for प्रतीता). — c) B2. 3 Dn D4. 6 G3 पणेशाला; D2. 3 पत्रकुटीं. — d) Dn1. n2 D6 G3 अति- थिस्वधर्म. The reading अतिथिस्वमर्थे (for स्वधमेम्)

## कोटिकाश्यवचः श्रुत्वा शैब्यं सौवीरकोऽब्रवीत् ॥ १ यदा वाचं व्याहरन्त्यामस्यां मे रमते मनः ।

of some old printed ed. was not found in any MS. collated!

Colophon. — Major parvan: Ś1 K2 Dn2 G2. 4
आरण्य. — Sub-parvan: Ś1 K B Dc Dn D1. 2. 4-6
G3 M2 द्वीपदीप्रमाथ. — Adhy. name: B4 द्वीपदीवाक्यं.
— Adhy. no. (figures, words or both): Dn 264
(Dn3 265); D1 266; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 254
(M2 orig. 256); T2 G1 251; G2 253. — Śloka no.: Dn 9; D1 23.

### 251

1 a) Ks B<sub>1</sub>. s. 4 D (except D<sub>1-3</sub>. s) S (except G<sub>2</sub>. 4) तथा (for अथा). — After 1ab, B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1</sub>. 2) ins.:

1197\* यदुक्तं कृष्णया सार्धं तत्सर्वं प्रत्यवेदयत्।

सीमन्तिनीनां मुख्यायां विनिवृत्तः कथं भवान् ॥ २ एतां दृष्ट्वा स्त्रियो मेऽन्या यथा शाखामृगस्त्रियः । प्रतिभान्ति महाबाहो सत्यमेतद्भवीमि ते ॥ ३ दर्शनादेव हि मनस्तया मेऽपहृतं भृशम् । तां समाचक्ष्व कल्याणीं यदि स्याच्छैब्य मानुषी ॥ ४

कोटिकाइय उवाच ।
एषा वै द्रौपदी कृष्णा राजपुत्री यशस्त्रिनी ।
पश्चानां पाण्डपुत्राणां महिपी संमता भृशम् ॥ ५
सर्वेषां चैव पार्थानां प्रिया बहुमता सती ।
तया समेत्य सौवीर सुवीरान्सुसुखी व्रज ॥ ६

[ Ds वीर (for सार्थ). Bs समवर्थयत्; Ds कोटिकोन्नवीत् (for प्रत्य°).]

— Ds cont. :

1198\* वाक्यं यथार्थं तच्छुत्वा कोटिकाश्यमुखोद्गतम्। On the other hand, after 1<sup>ab</sup>, G<sub>2</sub>. 4 ins.:

1199\* कोटिकाइयो जगामाञ्च सिन्धुराजनिवेशनम्।
— °) MSS. °कास्य°, °कास्य°, °कास्य°, etc. Та G1. а. а
श्रोतुं (for श्रुत्वा). — <sup>d</sup>) A few MSS. सैंडयं.

- 2 °)  $K_{8.4}$  Dc  $D_{1-8}$  यदा वाचो;  $T_1$  पांचालीति;  $T_2$  यदुवाच. b) T निरतं;  $G_1$  नियतं (for रमते). c)  $K_8$  Dc<sub>2</sub>  $T_2$  मुख्यानां;  $B_4$  मुख्या सा;  $D_1$  मुख्येयं. d)  $T_2$  विनियुक्तः.  $K_8$  भवेत्;  $D_1$  तदा;  $G_2$  पुमान् (for भवान्).
- 3 °) De स्त्रिया; T2 G1. 2. 4 स्त्रियं. Ś1 K1 [S] प्यन्या; B1 [S]न्या मे; T2 G1 मन्ये; G2 मेन्यां.
- 4 <sup>ab</sup>) Śi K<sub>2</sub> मनो यया; K<sub>1</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 3. 5 मनोनया (for मनस्तया). Ti M प्रसभं (for Sपहृतं). Śi K<sub>1</sub>. 2 बलात् (for भृशम्). °) D<sub>4</sub>. 6 Ti G<sub>2</sub>. 4 M तां ममाचक्ष्व; Gi नाममाचक्ष्व (corrupt). <sup>d</sup>) Ti G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> मानुषीं.
- 5 \$\hat{S}\_1 \text{ K4 D1. 3 कोटिकास्य उ (\$\hat{S}\_1 \text{ om. 3 }); \$\text{K1 } \text{\*apra:;} \$\text{K2. 3 B Dc Dn D4. 6 G3 कोटिक उ ; D2 \text{\*apra: 4} \text{\*apra: 4} \text{\*apra: 5 D2 \text{\*apra: 4} \text{\*apra: 6} \text{ D2 \text{\*apra: 6} \text{ om. 3 } \text{. (for 221 }). \$\text{ of 3 } \text{ b4 T2 G1 transp. 4 \text{ feqs and 4 \text{ d4 d4.}} \text{.}
- 6 °) B4 T1 G2. 4 M1 om. च. b) T2 G1 या वे प्रियतमा सती. c) Ś1 यथा; K2 तथा (for तया). G1 सौवीरान्. d) Ś1 K1. 2 सुवीरां; B1. 4 Dc T1 G2. 4 सौवीरान्; G1 प्रयाहि. K1. 2 सुमुखीं; K4 B1. 4 Dc D2. 5 सुमुखी; G2 सुकृती. B2. 3 Dn D4. 6 G3 सौवीराभिमुखो वज.
  - 7 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> om. the ref. b) K<sub>8</sub> पर्याम; B<sub>2</sub>. 4 D<sub>1</sub>

#### वैशंपायन उवाच।

एवसुक्तः प्रत्युवाच पश्यामो द्रौपदीमिति । पतिः सौवीरसिन्धूनां दुष्टभावो जयद्रथः ॥ ७ स प्रविश्याश्रमं ग्रून्यं सिंहगोष्ठं वृको यथा । आत्मना सप्तमः कृष्णामिदं वचनमन्नवीत् ॥ ८ कुशलं ते वरारोहे भर्तारस्तेऽप्यनामयाः । येषां कुशलकामासि तेऽपि कचिदनामयाः ॥ ९

## द्रौपद्यवाच ।

कौरव्यः कुश्नली राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। अहं च भ्रातस्थास्य यांथान्यान्परिषृच्छिस ॥ १०

C. 3. 15622 B. 3. 267. 12 K. 3. 268. 12

- $G_{1..8}$  पश्यामि;  $T_{2}$  नापश्यं.  $K_{1..2}$  प्रति (for इति).  $^{\circ}$ )  $\acute{S}_{1}$  K Dc D<sub>1-8..6</sub> T<sub>2</sub>  $G_{1}$  नृपः (for पति:). Ds सौवीर- पिंहानां;  $T_{1}$   $G_{2}$  सुवीरसिंधूनां.
- 8 °) T1 तत्; T2 M1 सं- (for स). B1. 3. 4 Dn D4. 6 G3 M पुण्यं (for जून्यं). G2. 4 स प्रविद्याश्रमपदं. b) S1 K1. 2 सिंहीगोष्ठः; T1 सिंहपत्तीं; G1 M1 सिंहकोष्ठं; G4 सिंहकोष्ठः. B4 (m as in text) मृगो (for वृको). c) S1 K1. 2 आत्मनः. D1 मुदितः (for सप्तमः). B4m आत्मनाभिमुखः कृष्णाम्; T2 G1. 2 आत्मना सप्तदशमः. d) T2 G1. 2 कृष्णां (for इदं). B4 इदिमस्यविद्विचः; T1 G4 M अथोवाच इसन्निव (G4 महीपते).
- 9 D<sub>4</sub> om. 9. b) B1 G<sub>4</sub> हि (for Sq). c) T2 येषां कुशलकामासीत्. d) T G<sub>4</sub> तेषां (for तेSq). T G<sub>2</sub>. 4 अनामयं. G1 तेषां संप्रत्यनामयं.
- 10 K<sub>2</sub> B<sub>1</sub> D<sub>2</sub> D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> after the ref.: B<sub>2-4</sub> ins. after 10: T G ins. after 1201\*:

1200\* अपि ते कुशलं राज्ये राष्ट्रे कोशे बल्ले तथा। कच्चिदेकः शिबीनाड्यान्सीवीरान्सह सिन्धुभिः। अनुतिष्ठसि धर्मेण ये चान्ये विदितास्त्वया।

[(L. 1) Dn राजन् (!); T G राष्ट्रे (for राज्ये). T G तथा कोशे च सैंधव. — (L. 2) Ds अच ; T G1. 2. 4 सर्वान् (for आढ्यान्). Dc2 सह बंधुिमः; T G1. 2. 4 चाप्यकंटकान्. — (L. 3) T G विजिताः. G1 स्मृताः (for त्वया).] — D1 om. 10-11. — 6) G4 राजन् (for राजा). — 6) Ś1 K Dc2 D2. 3. 5 धर्में (for कुन्तीं). — 6) Ś1 K Dc2 D2. 3. 5 धर्में (for परिं). — After 10, B2-4 ins. 1200\*;

1201\* अपि त्वं कुशली राजन्सहामात्यः सहप्रजः।, followed by 1200\*.

C. 3. 25623 B. 3. 267. 13 K. 3. 268. 13

पाद्यं प्रतिगृहाणेदमासनं च नृपात्मज ।

मृगान्पश्चाश्चतं चैव प्रातराशं ददानि ते ॥ ११

ऐणेयान्पृषताद्वयङ्क्रून्हरिणाञ्शरभाञ्श्वशान् ।

ऋश्यात्रुरूञ्शम्बरांश्च गवयांश्च मृगान्बहून् ॥ १२

वराहान्महिषांश्चेव याश्चान्या मृगजातयः ।

प्रदास्यति खयं तुभ्यं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १३

जयद्रथ उवाच।

कुश्रलं प्रातराशस्य सर्वा मेऽपचितिः कृता । एहि मे रथमारोह सुखमाश्चृहि केवलम् ॥ १४ गतश्रीकांश्र्च्युतान्नाज्यात्कृपणान्गतचेतसः । अरण्यवासिनः पार्थान्नानुरोद्धं त्वमहिसि ॥ १५ न वै प्राज्ञा गतश्रीकं भर्तारस्रपयुक्तते । युज्ञानमनुयुज्ञीत न श्रियः संक्षये वसेत् ॥ १६ श्रिया विहीना राज्याच विनष्टाः शाश्वतीः समाः । अलं ते पाण्डुपुत्राणां भक्त्या क्षेशसुपासितुम् ॥ १७ भार्या मे भव सुश्रोणि त्यजैनान्सुखमासुहि । अखिलान्सिन्धुसौवीरानवासुहि मया सह ॥ १८ चैशंपायन उवाच ।

इत्युक्ता सिन्धुराजेन वाक्यं हृदयकम्पनम् । कृष्णा तस्मादपाक्रामदेशात्सश्चकुटीम्रखी ॥ १९ अवमत्यास्य तद्वाक्यमाक्षिप्य च सुमध्यमा । मैवमित्यव्रवीत्कृष्णा लज्जस्वेति च सैन्धवम् ॥ २० सा काङ्क्षमाणा भर्तृणाम्रुपयानमनिन्दिता । विलोभयामास परं वाक्यैर्वाक्यानि युज्जती ॥ २१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकपञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५१ ॥

प्रक्षये; T2 संक्षयो. T2 भवेत् (for वसेत्).

नैवं वद महाबाहो न्याख्यं त्वं न च मन्यसे। पाण्डूनां धार्तराष्ट्राणां स्वसा चैव कनीयसी। दुःशला नाम तस्यास्त्वं भर्ता राजकुलोज्जवः। मम स्राता च न्याख्येन त्वया रक्ष्या महारथ।

<sup>11</sup> D1 om. 11 (cf. v.l. 10). — <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 त्वम् (for [इ]दम्). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>3</sub> पंचरातं. Ś1 चापि; K<sub>1</sub>. 2 चास्य (for चैव). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> मृगान्हत्वा मृगीं चैव; T<sub>2</sub> मृगान्हतान्मृतांश्चेव; G<sub>2</sub>. 4 मृगान्विता मृगीश्चेव. — <sup>d</sup>) G<sub>4</sub> प्रातराशीन्. K<sub>3</sub>. 4 D<sub>2</sub>. 8 T G<sub>1</sub>. 2. 4 ददामि.

<sup>12 °)</sup> Śi Ki. 2 De Ds एणेयान्. Ti न्यंकुकांश्चेव (for पृषताक्यकून्). — °) Mi शलभान्. G4 शकान्; Mi शलान् (for शशान्). — °) Śi Ki. 2 B2. 3 Dei D8. 5 ऋत्यान्; K3 Bi. 4 De2 Dn Di. 2. 4.6 T Gs ऋथान्. Śi Ki कुरूज् (for रुरूज्)! Śi Ki. 2 शंभरांश्च; D3 Mi च सुमरान्; Ti M2 वराहांश्च; T2 G1. 2. 4 च चमरान्.

<sup>14</sup> b) Ś1 सर्वस्य; K1. 2 सर्वापि; D8 सदा मे; D6 सर्वा च (for सर्वा मे). B Dc Dn D4. 6 G8 सर्व में दिस्सितं (B1 तृषितं) स्वया. — c) K4 आरुद्धा.

<sup>15 °)</sup> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 हत° (for गत°). B Dn D<sub>4</sub>. 6 हतराज्यान्. — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> नष्ट° (for गत°). — °) K<sub>3</sub> T<sub>2</sub> आरण्य°. — <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> हहा° (for स्वम°).

<sup>16 °)</sup> K4 B1. 8 Dn1. n2 T2 G8 नैव; G1. 2. 4 न तु; M न हि (for न वै). Ś1 पूज्या; K1 G4 प्रज्ञा. M गतश्रीकान्. T1 न तु प्राज्ञानगतश्रीकान्. — b) Ś1 K1. 2 B1. 2. 4 उपभुंजते; K8 Dc 'युंजसे (K8m 'भुंजसे); G2 'युज्यते. T1 M भर्तृन्समुपयुं(T1 'भुं)जते. — c) Ś1 K1. 2 भुंजानम्. K1. 8 Dc2 D1-8 T1 M उपयुं(T1 'भुं)जीत. — d) B1 श्रिया न; B4 श्रियश्च (for न श्रियः). Ś1 संक्षयं; B4 Dn2 D1. 2. 4. 6

<sup>17 °)</sup>  $B_8$ . 4 विहीनान्. Dn राष्ट्राच्च (!). —  $^b$ ) 8 (except  $G_8$ ) च्युतास्ते (for विनष्टाः). —  $^c$ )  $B_1$  अनष्टे (for अन्नं ते).

<sup>18</sup>  $18^a = 1.67.1^c$ , etc. — b) Ks. 4 Dc2 D1-3 T1 G4 M1 स्वजैतान्. — d) B1. 4 तानामुहि; B2. 3 Dn D4. 6 T2 G3 आमुहि स्वं; G1. 2. 4 प्रामुहि स्वं (for अवाम हि).

<sup>19</sup> K4 om. 19. — d) G1 को धात् (for देशात्). Bs. 4 De सा (for स-).

<sup>20 °)</sup> Ś1 K Dc D1-3. 5 अनाहत्य तु (K4 Dc च); B1. 3 अवमन्यास्य. T1 G2. 4 M transp. तद् and वाक्यं. — b) S (except G3) तदाक्षिप्य (for आक्षिप्य च). — c) M2 वाक्यं (for कृष्णा). — d) T1 वधस्वेति; T2 G1. 4 त्यजं (for लजं). B4 लज्जसे नेति सैंधवं; Dc2 न लज्जस्वेति सैंधवं.

<sup>21</sup> b) B<sub>1-8</sub> De Dn D<sub>3</sub> उपयातम्; D<sub>5</sub> उपस्थानम्.
— c) G<sub>1.2</sub> विलंब (for विलोभ°). Ś<sub>1</sub> K B<sub>1.4</sub> Dn<sub>3</sub>
D<sub>1-6</sub> परेंद् (for परं). — d) T [अ]योजयत्; M योजयत्
(for युञ्जती). G<sub>1.2.4</sub> वाक्यैर्वाक्यं न योजयत् (G<sub>2</sub> न्ययोज्यत्). — After 21, T G<sub>1.2.4</sub> ins.:

<sup>1202\*</sup> द्वीपदी।

# २५२

वैशंपायन उवाच।
सरोपरागोपहतेन वल्गुना
सरागनेत्रेण नतोन्नतभ्रवा।
मुखेन विस्फूर्य सुवीरराष्ट्रपं
ततोऽत्रवीत्तं द्वपदात्मजा पुनः॥१
यशस्विनस्तीक्ष्णविषान्महारथानिधिक्षपन्मृढ न लज्जसे कथम्।
महेन्द्रकल्पान्निरतान्स्वकर्मसु
स्थितान्समृहेष्विप यक्षरक्षसाम्॥२
न किंचिदीड्यं प्रवदन्ति पापं

वनेचरं वा गृहमेधिनं वा ।
तपस्तिनं संपरिपूर्णविद्यं
भपन्ति हैवं श्वनराः सुवीर ॥ ३
अहं तु मन्ये तत्र नास्ति कश्चिदेतादृशे श्वत्रियसंनिवेशे ।
यस्त्वाद्य पातालमुखे पतन्तं
पाणौ गृहीत्वा प्रतिसंहरेत ॥ ४
नागं प्रमिन्नं गिरिक्टकल्पमुपत्यकां हैमवतीं चरन्तम् ।
दण्डीव युथाद्पसंधसे त्वं

C. 3. 15643 B. 3. 268. 5 K. 3. 269. 5

धर्मिष्ठानां कुले जातो न धर्मं त्वमवेक्षसे । [5]
वैशंपायनः ।
इत्युक्तः सिन्धुराजोऽपि वाक्यमुक्तरमञ्जवीत् ।
राज्ञां धर्मं न जानीषे ख्रियो रत्नानि चैव हि ।
साधारणानि लोकेऽस्मिन्प्रवदन्ति मनीषिणः ।
स्वसा च स्वस्तिया चैव आतृभार्या तथैव च ।
संगृह्णन्ति च राजानसाश्च तत्र नृपोद्भवाः । [10]
[(L. 1) Tı मैवं (for नैवं). T₂ बुध्यसे (for मन्यसे).
— (L. 3) T₂ राजकुलोद्धहः — (L. 5) Gı अपे°; G₄ उपे°
(for अवे°). — (L. 10) T₂ न संगृह्णति राजानस्. G₄
नृपोत्तमाः.]

Colophon. — Major parvan: Śi Ki. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Śi Ki. 3. 4 B D G3 द्वीपदी-प्रमाथ. — Adhy. name: M2 जयद्रधप्रार्थनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 265 (Dn3 266); D1 267; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 255 (M2 orig. 257); T2 G1 252; G2 254. — Śloka no.: Dn1 23; Dn2 22; Dn3 24; D1 21.

### 252

1 Dc om. the ref. — ") Ś1 K4 सा रागरोबोपहतेन; K1. 2 सरागरोबोप"; K3 B1 सा रागरोबोप"; B2-4 D1. 2 सा रोबरागोप"; Dc D3. 5 सा रागरोबाप"; T G1. 4 सरोबवाचो-पहितेन; G2 M सा रोबवाचोपहतेन. K1. 2 G1 फल्गुना; D2 चक्षुषा (for बल्गुना). — b) Ś1 K3 B1 D3 M2 नतो (D3 तथो ; M2 ततो ) न्नतभुगा; D2 G2. 4 ततो (D2 थो ) न्नतभुवा; T1 ततो नतभू:. — c) Ś1 K1-8 D2. 5 G1 M1 विस्फूर्ज्य; B1 G4 विस्फार्य. Ś1 K B1 D3 राष्ट्रजं; Dc D1 राजं; T1 राष्ट्रकं.

2 °) Śi  $K_{1-3}$  तीक्ष्णमुखान्. Śi K  $D_{1-3}$ . 5 महोरगान् (for महारथान्). —  $^{5}$ )  $B_{1-3}$   $D_{c1}$   $D_{1}$   $D_{2}$ . 63 अभिन्नुवन् (for अधिक्षिपन्).  $B_{3}$  वि- (for न). —  $^{c}$ )  $K_{4}$  नरेंद्र ;  $T_{2}$   $G_{1}$ . 2 यमेंद्र (for महेन्द्र ).  $D_{3}$  S (except  $G_{3}$ ) स्वधमें (for सकर्मसु). —  $^{d}$ )  $D_{1}$   $T_{2}$  स्थिरान्.  $D_{2}$  समृद्धे (for समृद्धे).

3 °) K4 B4m कंचिद्. K3 अन्यं; B1 ईड्या:; B4m इष्टं; T1 एवं; G1 M आयं; G2. 4 आर्या: (for ईड्यं). Ś1 K Dc D2. 3 (before corr.) G3 पापा; D3 (after corr.). 5 पार्था; T G1 वाचा (for पापं). — b) Ś1 D1 'मेधिनां. — d) K3 B1 G1 भवंति; G2. 4 भजंति (for भषन्ति). Ś1 K1. 2 श्वानाः; K3 नैवं; B1 नैव; T G1. 2. 4 चैवं; M चैव (for हैवं). B3 T2 स्वनराः; T1 शुनकाः; G1. 4 च नराः; G2 सनराः (for श्वनराः).

4 °) B<sub>1</sub>. s D<sub>1</sub> D<sub>4</sub> G<sub>3</sub> यस्त्व ; T G<sub>1</sub>. 2. 4 M यस्त्वां हि. — <sup>d</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 2 पाणि. G<sub>2</sub> प्रतिसंरभेत.

5 °) Ś1 K D1. 8. 5 भात्रम्; S (except G8) कायम् (for कल्पम्). — b) K1 अपत्यकां; K4 उत्पत्तिकां; Dc उपेत्य तां; S (except G8) उपेत्य गां. T G1. 2. 4 हैमवतं. — c) K1. 2 B1. 4 D5 अपसेवसे; K4 D1 अपकर्षसे (D1 सि); B2 D11 D2. 4. 6 G8 अपसेधसि; M अवधावसे. T1 दंडेन

C. 3. 15643 B. 3. 268. 5 K. 3. 269. 5

यो जेतुमाशंसिस धर्मराजम् ॥ ५ बाल्यात्प्रसुप्तस्य महाबलस्य सिंहस्य पक्ष्माणि मुखास्नुनासि । पदा समाहत्य पलायमानः कुद्धं यदा द्रक्ष्यसि भीमसेनम् ॥ ६ महाबलं घोरतरं प्रवृद्धं जातं हरिं पर्वतकन्दरेषु । प्रसप्तम्रम् प्रपदेन हंसि यः क्रद्धमासेत्स्यसि जिष्णुसुग्रम् ॥ ७ कृष्णोरगौ तीक्ष्णविषौ द्विजिह्नौ मत्तः पदाक्रामसि पुच्छदेशे। यः पाण्डवाभ्यां पुरुषोत्तमाभ्यां जघन्यजाभ्यां प्रयुयुत्ससे त्वम् ॥ ८ यथा च वेणः कदली नली वा फलन्त्यभावाय न भूतयेऽऽत्मनः। तथैव मां तैः परिरक्ष्यमाणा-

मादास्यसे कर्कटकीव गर्भम् ॥ ९ जयद्रथ उवाच। जानामि कृष्णे विदितं ममैत-द्यथाविधास्ते नरदेवपुत्राः। न त्वेवमेतेन विभीषणेन शक्या वयं त्रासियतं त्वयाद्य ॥ १० वयं पुनः सप्तदशेषु कृष्णे कुलेषु सर्वेऽनवमेषु जाताः। पड्रयो गुणेभ्योऽभ्यधिका विहीना-न्मन्यामहे द्रौपदि पाण्डपत्रान ।। ११ सा क्षिप्रमातिष्ठ गजं रथं वा न वाक्यमात्रेण वयं हि शक्याः। आशंस वा त्वं क्रपणं वदन्ती सौवीरराजस्य पुनः प्रसादम् ॥ १२ द्रौपद्यवाच । महाबला किं त्विह दुर्बलेव

युद्धादवसेधिस स्वं;  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 दंडीव दंडेन हि धाविस ( $T_2$   $G_2$  ैसे) स्वं. —  $^d$ )  $M_1$  धर्मपुत्रं.

6 °)  $D_1$   $T_1$   $G_1$   $M_1$  बळात् (for बाल्यात्).  $B_1$ . 8 महाधनस्य. — °)  $\acute{S}_1$   $K_1$  पळायमानं ;  $T_1$  पळायसे त्वं.

7 °) Ś1 Dc2 D6 T1 G1. 4 घोरतमं. Ś1 K1. 2 च (for प्र-). — b) T1 G1. 4 M °कंदरासु. — d) Ś1 K1-3 आपस्यिस; K4 D3 आपस्य ; B Dc Dn D2. 4-6 G8 आयोत्स्य ; D1 T1 आशंस (for आसेस्य ). K1. 2 मूट जिष्णुं (for जिष्णुसुग्रम्).

8 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 M<sub>2</sub> तीक्ष्णो °(for कृष्णो °). K<sub>4</sub> दीस-विषो ; Dc Dn D<sub>4-6</sub> तीक्ष्णमुखो ; D<sub>2</sub>. 3 दीसमुखो ; G<sub>2</sub> तीक-मुजो ; G<sub>4</sub> तीवविषो . Si K<sub>1</sub>. 2 सुजिह्हो ; G<sub>2</sub>. 4 मुजंगमो . — b) T<sub>1</sub> मुग्धः ; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M मत्तो . G<sub>1</sub> पुच्छमूळे . — c) K<sub>4</sub> D<sub>1-4</sub> यत् (for यः).

9 °) Ds (by corr.) कदलीदले च; T1 M कदलीदलो वा. — b) Ś1 K1. s. 4 Dc Dn2 D2-4. 6 Gs फलल °. Ś1 K1. 2 B4 Ds (by corr.) पुनः (for SS:मनः). T1 G1. 2. 4 M पराभवायैव फलं बिभिते. — d) Ś1 K1. 2 ककं (for गर्भम्).

 $10^{-b}$ ) S (except Gs) यथागता ( $T_1$  विधा) द्वीपदि पांडुपुत्राः. —  $^{c}$ )  $T_1$  बिभिषे तेन (for विभीषणेन). —  $^{a}$ )

G1 भवत्या (for त्वयाद्य).

11 K3 om. 11. D2 transp. 11 and 12. — a) Ś1 दिवमे (for पुन:). — b) B1 [S]प्यधिका:; Dc G3 [S]भ्यधिकान्; D2 T2 G2 M [S]भ्यधिकं; T1 G1. 4 ह्यधिकं. K1. 4 न हीनान्; B1 [अ]वहीनान्; D1. 2 निहीनान् (for विही ). — d) B1 संध्या (for मन्या ).

12 Before 12, Śi Ki. 2 D2. 5 ins. चित्रसेन उ°; K3 कोटि:. — D2 transp. 11 and 12. — °) Śi K Dc D1. 3. 5 एहि त्वमातिष्ठ रथं गर्ज वा. — °) S (except T2 G3) स्म (for हि). — °) B1 आशंस वाक्यं; T1 आशंससे त्वं; M2 आशाससे त्वा (for आशंस वा त्वं). — Śi om. (hapl.) 12<sup>d</sup>-13°. — °) B2-4 सीवीरराज्यस्य; M2 सुवीरराजस्य. K2 पुर:; D2 हि न:; D5 कुर (for पुन:). G2 प्रवादम्.

13 Ś1 om. 13° (cf. v.l. 12); M2 om. the ref.

— °) T2 G4 महाबला: M निवह. T G2 वा; G1. 4 M
वै (for [इ]व). — °) K4 पंचाल°; B3. 4 D6 G8 M2
सुवीर°; T G1. 2. 4 पांचाल° (for सीवीर°). K4 T1 G1. 2. 4
सुताहम्; Dc नताहम् (for मताहम्). Ś1 K1. 2 अस्य; D8
अद्य (for अस्मि). — °) K3. 4 B D G3 नाहं; T1 कथं; T2
G1. 2. 4 साहं (for याहं). Ś1 K1. 2 T G1. 2. 4 प्रमादादिह.

सौवीरराजस्य मताहमस्मि । याहं प्रमाथादिह संप्रतीता सौवीरराजं कृपणं वदेयम् ॥ १३ यस्या हि कृष्णौ पदवीं चरेतां समास्थितावेकरथे सहायौ। इन्द्रोऽपि तां नापहरेत्कथंचि-न्मनुष्यमात्रः कृपणः कुतोऽन्यः ॥ १४ यदा किरीटी परवीरघाती निमन्नथस्थो द्विषतां मनांसि। मदन्तरे त्वद्धजिनीं प्रवेष्टा कक्षं दहन्नग्निरिवोष्णगेषु ॥ १५ जनार्दनस्यानुगा वृष्णिवीरा महेष्वासाः केकयाश्वापि सर्वे। एते हि सर्वे मम राजपुत्राः प्रहष्टरूपाः पदवीं चरेयुः ॥ १६ मौर्वीविसृष्टाः स्तन्यित्नुघोषा

गाण्डीवम्रक्तास्त्वतिवेगवन्तः। हस्तं समाहत्य धनंजयस्य भीमाः शब्दं घोरतरं नदन्ति ॥ १७ गाण्डीवमुक्तांश्व महाशरीघा-न्पतंगसंघानिव शीघ्रवेगान । सश्ह्वधोषः सतलत्रघोषो गाण्डीवधनवा महरुद्वमंश्र । यदा शरानर्पयिता तवोरसि तदा मनस्ते किमिवाभविष्यत् ॥ १८ गदाहस्तं भीममभिद्रवन्तं माद्रीपुत्रौ संपतन्तौ दिशश्च । अमर्षजं कोधविषं वमन्तौ दृष्ट्वा चिरं तापमुपैष्यसेऽधम ॥ १९ यथा चाहं नातिचरे कथंचि-त्पतीन्महाहीन्मनसापि जातु। तेनाद्य सत्येन वशीकृतं त्वां

C. 3. 15659 B. 3. 268. 21 K. 3. 269. 21

K<sub>3. 4</sub> D<sub>1-3</sub> G<sub>2</sub> संप्रभीता; B<sub>1</sub> <sup>°</sup>वृत्ता; T G<sub>4</sub> <sup>°</sup>हीणा. — <sup>4</sup>) M<sub>2</sub> सुवीर <sup>°</sup>.

14 °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 यस्याश्च; G<sub>1</sub> यस्यां च. — b) K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> समासिताव्. Ś<sub>1</sub> K D<sub>C2</sub> एकरथौ (K<sub>4</sub>° थं). K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1-3</sub> सखायौ; B D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> समेतौ (for सहायौ). — c) K<sub>8</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 4 D<sub>3</sub> नोत (K<sub>4</sub>° प-) हरेत्; T<sub>2</sub> नाभिभवेत्.

15 °) B1. 2. 4 Dc1 Dn D4. 6 T1 G3 M1 यथा; T2 G1. 2. 4 सदा (for यदा). — °) Ś1 मां नंदयस; K1 मासांतरे; K2 सामंतरे; M2 तदंतरे (for मदंतरे). K2 G1 तद्-; T1 द्व; G2. 4 ते (for स्वद्-). Ś1 K2. 3 ध्वजिनी. D3 प्रविष्टः; T1 प्रवेष्टः. — °) K3 Dc2 T1 दहत्यग्निर्. Ś1 K Dc D1-3. 5 हवोष्ण(Dc ° प्र)तेजाः; T1 हवोष्णकाले; G1 हवोष्णकेषु.

16 °) K4 D1 T1 जनार्दनस्थाप्यनुगा वृष्णिवीरा; B Dc Dn D4. 6 G3 जनार्दनः सां(D6 G3 सों)धकवृष्णिवीरो; G2. 4 °नस्याहुकवृष्णिवीरो (G4 °रा). — b) K4 B3 Dn2. n3 D1. 6 G3 कैकया°. S (except T1 G3) चैव पंच (for चापि सर्वे). — c) Ś1 K Dc D1-3. 5 समेता (for हि सर्वे).

17 a) T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> °प्रसृष्टाः; G<sub>1</sub>. 2. 4 ° विसुक्ताः; M<sub>1</sub> ° निसृष्टाः. M<sub>2</sub> °घोरा (for °घोषा). — b) T<sub>1</sub> द्वातिवेगवंतः; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M द्वातिवेलसुग्राः. — d) De T G<sub>1</sub>. 2. 4 शरा (for शब्दं).

Ks घोषतरं; B1 घोररवं; De घोरभयं. T1 पतंति (for नदन्त).

18 After 18°, N T1 G3 ins.:
1203\* यदा द्रष्टास्यर्जुनं वीर्यशास्त्रिनं
तदा स्वबुद्धि प्रतिनिन्दितासि।

[(L. 1) Śi Ki. 2. 4 D3 (by transp.) द्रष्टा यदा; D1 यदा स्टा; T1 दृष्ट्वा झथा. Ki. 2 Ti हि (for [अ]सि). Ks B4 Dc D1-8. 6 [अ]जुनेन प्रयु(Ks D2. 3. 6 भू) कान्; T1 [अ]जुनेव विदेशालिन: Śi वै स्कंतं; Ki. 2. 4 वीर(K4 भै) शार्कि (for वीर्यशालिन). — (L. 2) T1 खयुदं (for खबुद्धि). K D1-3. 5 T1 परि- (for प्रति-).]

— °) Ś1 K1. 2 सतनुत्र . — °) K3 B D (except D1-3. 5) G3 मुह्रुहद्वंश्च ; T2 G1 °रन्वहंश्च.

19 b) Śi Ki. 2 Ds संचरंतो. T2 Gi. 2. 4 हि द्या;
M च द्या (for दिशक्ष). — M om. 19°d. — °) T1
यदाजरयो (for अमर्षजं). T1 G4 वहंतो (for वमन्तो).
— d) K8 Dc2 D2 मृशं; K4 D1. 8 परं; T1 ध्रुवं (for चिरं).
Dc2 नाशम् (for तापम्). K8 Dc2 D1. 2 उपे (Dc2 D2°पे)ट्यसि; K4 अवेक्ष्यसे; D8. 5 T1 उपेट्यसे. K8 Dc2 D1. 2. 6
T1 त्वम् (for Suh). Śi K1 द्या मृशं तापयसे नृपाधम;

C. 3. 15659 B. 3. 268. 21 K. 3. 269. 21 द्रष्टासि पार्थैः परिकृष्यमाणम् ॥ २० न संश्रमं गन्तुमहं हि शक्ष्ये त्वया नृशंसेन विकृष्यमाणा । समागताहं हि कुरुप्रवीरैः पुनर्वनं काम्यकमागता च ॥ २१ वैशंपायन उवाच । सा ताननुप्रेक्ष्य विशालनेत्रा जिष्टक्षमाणानवभर्त्सयन्ती । प्रोवाच मा मा स्पृश्तेति भीता घौम्यं प्रचुक्रोश पुरोहितं सा ॥ २२ जग्राह ताम्रुत्तरवस्त्रदेशे जयद्रथस्तं समवाक्षिपत्सा । तया समाक्षिप्ततनः स पापः

पपात शाखीव निकृत्तम्लः ॥ २३ प्रगृह्यमाणा तु महाजवेन सुहुर्विनिःश्वस्य च राजपुत्री । सा कृष्यमाणा रथमारुरोह धौम्यस्य पादावभिवाद्य कृष्णा ॥ २४ धौम्य उवाच ।

नेयं शक्या त्वया नेतुमविजित्य महारथान् । धर्म क्षत्रस्य पौराणमवेश्वस्व जयद्रथ ॥ २५ श्चद्रं कृत्वा फलं पापं प्राप्सिसि त्वमसंशयम् । आसाद्य पाण्डवान्वीरान्धर्मराजपुरोगमान् ॥ २६ वैशंपायन उवाच ।

इत्युक्त्वा हियमाणां तां राजपुत्रीं यशस्विनीम् । अन्वगच्छत्तदा धौम्यः पदातिगणमध्यगः ॥ २७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विपञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५२ ॥

T2 G1. 2. 4 दृष्ट्वा समंतादुपवेक्ष्य ( G2 दिभवीक्ष्य )सथ.

For 20,  $22^{ab}$ , 23 and 24, cf. passage 307\* of the Virāṭa-parvan (lines 1-7, 9-12).

20 °) K3 D4 T2 G1. 2. 4 यदा (for यथा). B1 D3. 6 वाहं; G4 चरन् (for चाहं). K B3. 4 D1. 3. 6 नाभिचरे; De नाभिचरेन. B1. 4 T2 कदाचित्. — °) T1 तेनास्य. — व) T G1. 2. 4 द्रक्ष्यामि; M पश्यामि. B1 D2 परिक्किश्यमाणं; M2 श्रुष्यमाणं.

21  $^a$ )  $D_8$  कर्तुम् (for गन्तुम्).  $B_1$  प्रसह्धे;  $B_4$  हि शक्ये;  $D_c$  हि शक्या. -  $^a$ )  $B_{2.3}$   $D_1$   $D_{4.6}$   $G_3$  [अ]स्मि (for च).

22 BS (except G<sub>3</sub>) om. the ref. — a) Ś<sub>1</sub> K D<sub>2</sub>. 3 (orig.). 5 अभिप्रेक्ष्य; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M उपप्रे°; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 समुत्प्रे°. Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> om. विशाल°; K<sub>1</sub> जिघृक्षमाणा; M<sub>2</sub> विशालनेत्रां. D<sub>3</sub> (by corr.) स तामभिप्रेक्ष्य विशालनेत्रां. — b) T<sub>2</sub> परि-; G<sub>2</sub> अपि; G<sub>4</sub> अभि- (for अव-). K सीवीरराजेन न भत्से°; K<sub>4</sub> D<sub>12</sub> जिघृक्षमाणा न च भत्से°; D<sub>3</sub> (by corr.) भाणो न च भत्सेयंतीं. — c) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.2.4</sub> Dc D<sub>2.8.5</sub> उवाच (for प्रो°). D<sub>2</sub> मा मां. K<sub>3</sub> उवाच मा संस्पृशतीति मत्वा; T G<sub>1.2.4</sub> M पुराह्ययं मा (T<sub>1</sub> नराधमो मां; T<sub>2</sub> पुरा ह्यधमाँ; G<sub>1</sub> पुरा ह्यधमी) स्पृश्नतीति मत्वा. — d) D<sub>3</sub> च; S (except G<sub>3</sub>) वे (for सा).

23 °) Ś1 उत्तम° (for उत्तर°). — °) K3. 4 Dc2 D1-8 सहसा°; T2 G2. 4 स समा° (for समवा°). — °) D3 ससु- स्थिप्ततनुः. G4 पापी (for पापः).

24 a) M<sub>2</sub> महाजनेन. — b) Some MSS. विनिश्वस. Dc<sub>2</sub> T<sub>1</sub> तु (for च). — c) K<sub>3</sub> Dc D<sub>2</sub> विकृष्ट ; T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> M सामृष्य . — d) D<sub>2</sub> सा धौम्य (for धौम्यस्य). Ś1 K<sub>2</sub> [अ]भिनंद्य; K<sub>1.4</sub> D<sub>1.3</sub> [अ]भिनंद्य.

25  $^{a}$ )  $T_{1}$  बलान् (for त्वया).  $G_{2.4}$  [आ]दातुम्;  $M_{2}$  जेतुम् (for नेतुम्).  $-^{b}$ )  $D_{3}$  अभिजित्य;  $T_{2}$   $M_{2}$  अवजित्य;  $G_{1.2.4}$  अवमत्य.  $-^{c}$ )  $S_{1}$  क्षत्रधर्मस्य;  $T_{1}$  तत्र धर्मं न;  $G_{2.4}$  धर्म क्षत्रस्य. T  $G_{1}$  पौराणाम्.

26 <sup>a</sup>) Śi K2 फले; Ki बले (for फलं). Bi D3 पाप. S (except Ti G3) श्रुदं खलु नृशंसाक्षम्. — <sup>b</sup>) B Dci Dn D4.6 G3 transp. प्राप्यसि and त्वं. K4 B D (except Dc2 D1) G3 न संशय:; T असंशय:.

Colophon. — Major parvan: Ś1 K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: Ś1 K1. 3. 4 B Dc Dn1. n3 D1-6 T1 G3 M2 दोपदीप्रमाथ. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 266 (Dn3 267); D1 268; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 256 (M2 orig. 258); T2 G1 253; G2 255. — Śloka no.: Dn D1 28.

# २५३

वैशंपायन उवाच।
ततो दिशः संप्रविहृत्य पार्था
सृगान्वराहान्महिषांश्च हत्वा।
धनुर्धराः श्रेष्ठतमाः पृथिव्यां
पृथक्चरन्तः सहिता बभूवुः॥ १
ततो सृगव्यालगणानुकीर्णं
महावनं तिष्ठहगोपघृष्टम्।
श्रातंश्च तानभ्यवद्युधिष्ठिरः
श्रुत्वा गिरो व्याहरतां मृगाणाम्॥ २
आदित्यदीप्तां दिशमभ्युपेत्य
सृगद्विजाः क्र्रिममे वदन्ति।
आयाससुग्रं प्रतिवेदयन्तो
महाह्वं शत्रुभिर्वावमानम्॥ ३
स्तिगं निवर्तध्वमलं मृगैर्नी
मनो हि मे द्यति दह्यते च।

वृद्धिं समाच्छाद्य च मे समन्युरुद्ध्यते प्राणपतिः श्वरीरे ॥ ४
सरः सुपर्णेन हृतोरगं यथा
राष्ट्रं यथाराजकमात्तलक्ष्मि ।
एवंविधं मे प्रतिभाति काम्यकं
शौण्डेर्यथा पीतरसश्च कुम्भः ॥ ५
ते सैन्धवैरत्यनिलौधवेगैमहाजवैर्वाजिमिरुह्यमानाः ।
युक्तैर्वृहद्भिः सुरथैर्नृवीरास्तदाश्रमायामिम्रस्ता वभूवः ॥ ६
तेषां तु गोमायुरनल्पघोषो
निवर्ततां वामम्रपेत्य पार्श्वम् ।
प्रव्याहरत्तं प्रविमृत्यय राजा
प्रोवाच भीमं च धनंजयं च ॥ ७
यथा वदत्येष विहीनयोनिः

C. 3. 15674 B. 3. 269. 8 K. 3. 270. 8

#### 253

1 °)  $K_3$ . 4 D1. 3 संपरिह  $(K_3$ ° कृ)त्य; T G1. 2. 4 संपरिवृत्य; M संपरिस्तय.  $M_2$  पांडवा ( for पार्था). - °)  $B_1$  D1  $G_1$  श्रेष्ठतराः. - °)  $K_3$  D1 सह सं-( for सहिता).

2 °) K D1. 3. 5 °गजा°; T1 °मृगा°; G1. 2. 4 M °जना° (for °गणा°). — b) K4 D8 T2 G1 महद्दनं. D1 T1 G1 ° जुष्टं (for °घुष्टम्). — °) Ś1 K1. 2 व्वरन्; K8. 4 G1 M2 चरन्; D1. 3 चरंतो (for च तान्). De D2 व्यवदद्; T1 M2 अभ्यवदन्. — d) T2 वचो (for गिरो).

3 K3 om. 3. — <sup>a</sup>) Ś1 K1. 2 आदीसदीसां; K4 D3 आदिखजुष्टां. T1 अभ्युपेता; M1 अभ्युपेतुर्. — <sup>b</sup>) B Dn D4. 6 T2 मृगा (for मृगः). — <sup>c</sup>) M2 यथा समग्रं (for आयासमुग्रं). Ś1 °वेदयंते; K1. 2 B2 °वेदयंति. — <sup>d</sup>) Ś1 महाहवे; B D (except D1. 8. 5) °वनं; T G1. 2. 4 ° भग्रं; G3 Cnp °धनं. Ś1 K1. 2 बाध °; K4 D3 चाव °; B Dc Dn D2. 4-6 G3 बाध्य °; D1 आह्माने; G1 वध्य ° (for वाव °).

4 °) Śı विलंबेर्; Kı मनो हि (for मृगैर्नो). — °) Kı मृगैश्च (for मनो हि). Śi Ka Da दह्यति; Ka. a Ba-4 Dc D<sub>1</sub>. 2. 6 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 M<sub>1</sub> दूयते; B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> दह्यते; G<sub>2</sub> ग्लायते; G<sub>4</sub> ग्लायति (for दूयति). Ś<sub>1</sub> K<sub>4</sub> B<sub>1</sub> D<sub>3</sub> G<sub>2</sub>. 4 दूयते; T<sub>1</sub> दृह्यते (for दृह्यते). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1</sub>. 3. 4 D<sub>3</sub> समासाद्य; K<sub>3</sub> °स्थाय (for °च्छाद्य). — °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> उद्यायते; G<sub>3</sub>. 4 आधू-यते. Ś<sub>1</sub> प्राणमति:; B<sub>1</sub> °मिमं (for °पति:).

5 °) G2. 4 हतोरगेंद्रं (for हतोरगं यथा). — ³) T1 राज्यं यथा राजसमाप्तलक्षमः (sic); T2 G1. 2. 4 M अ( M इ1)- राजकं राष्ट्रमिवेह शांतं. — ³) D2 °रसं च कुंदं; S (except T1 G3) °सरश्च कंभः.

6 °) Š<sub>1</sub> K T<sub>2</sub> तै: (for ते). B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> अस-निलोग्नवेगैर्; Dc D<sub>2</sub> अस्मिन्लोग्नवर्णेर्; T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> अप्टमिन्लोद्ध (G<sub>2</sub> °लार्थ-; G<sub>4</sub> °लोत्थ)वेगैर्. — <sup>b</sup>) K<sub>3.4</sub> D<sub>3</sub> S (except G<sub>3</sub>) महाबलैर्. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>1.4</sub> D<sub>3</sub> महिन्नः (for बृहिन्नः). B<sub>1</sub> पुरुषे °; T<sub>2</sub> स्वरथे °; G<sub>1.2.4</sub> सरथे °.

7 °) K4 T1 च (for तु). K1 तेजा (for भोषो).

- °) K8. 4 T1 निवर्त्यतां. — K8 om. (hapl.) 7°-8°.

- °) K1 B1 T1 G4 प्रव्याहरंतं; D3 प्रत्याहरत्तं. B2-4 Dc
Dn D1. 2. 4-6 T2 G2. 3 M तत् (for तं). A few MSS.

\*मृष्य.

1

C. 3. 15674 B. 3. 269. 8 K. 3. 270. 8 शालावृको वामग्रपेत्य पार्श्वम् ।
सुव्यक्तमस्मानवमन्य पापैः
कृतोऽभिमर्दः कुरुभिः प्रसद्य ॥ ८
इत्येव ते तद्वनमाविश्वन्तो
महत्यरण्ये मृगयां चरित्वा ।
बालामपञ्चन्त तदा रुदन्तीं
धात्रेयिकां प्रेष्यवधूं प्रियायाः ॥ ९
तामिन्द्रसेनस्त्वरितोऽभिसृत्य
रथादवपुत्य ततोऽभ्यधावत् ।
प्रोवाच चैनां वचनं नरेन्द्र
धात्रेयिकामार्ततरस्तदानीम् ॥ १०
कि रोदिषि त्वं पतिता धरण्यां
कि ते ग्रुखं शुष्यति दीनवर्णम् ।
किचन्न पापैः सुनृशंसकृद्धिः
प्रमाथिता द्रौपदी राजपुत्री ।

अनिन्द्यस्पा सुनिशालनेत्रा

शरीरतुल्या कुरुपुंगवानाम् ॥ ११

यद्येव देवी पृथिवीं प्रविष्टा

दिवं प्रपन्नाप्यथ वा समुद्रम् ।
तस्या गमिष्यन्ति पृदं हि पार्थास्तथा हि संतप्यति धर्मराजः ॥ १२
को हीदृशानामरिमर्दनानां
क्षेश्रक्षमाणामपराजितानाम् ।
प्राणेः समामिष्टतमां जिहीवेंद्रुत्तमं रत्नमिव प्रमृदः ।
न बुध्यते नाथवतीमिहाद्य
बिश्चरं हृद्यं पाण्डवानाम् ॥ १३
कस्याद्य कायं प्रतिभिद्य घोरा
महीं प्रवेक्ष्यन्ति शिताः शराय्याः ।
मा त्वं श्रुचस्तां प्रति भीरु विद्धि

8 Ks om. 8<sup>ab</sup> (cf. v.l. 7). — <sup>a</sup>) Ś1 K1. 2 विहीन हानि:; Ds. 5 T2 G1. 2 M निहीनयोनि:. — <sup>b</sup>) T1 स्गा छको; T2 G1. 2. 4 M सालावृको. B2. 4 पार्थ (for पार्श्वम्). — <sup>c</sup>) T G1. 2. 4 M1 परिभूय; M2 अभिभूय (for अवमन्य). — <sup>d</sup>) Ś1 K1. 2 D1. 3 कृतो विमर्दः; K3. 4 Dc2 D2. 5 T2 G1. 2. 4 M कृतोवमर्दः; T1 कृतोवमानः.

9 °) S (except G<sub>8</sub>) एलाथ (for इसेव). Ks आवि-शंस्थो; T1 आचरंतो. — b) G<sub>2</sub> दहस्यरण्ये. — K3 om. (hapl.) 9<sup>d</sup>-10°. — d) K<sub>8</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 8 G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> प्रेक्ष्य; G<sub>4</sub> वीक्ष्य (for प्रेष्य-). T1 धात्रीं तदा प्राणसमां प्रियां तां.

10 Ks om. 10<sup>abo</sup> (cf. v.l. 9). — a) K1 G1 ैतो विस्त्य; G2. 4 ैतोपस्त्य. — d) Dn1. n2 Cn अंति ; Cnp as in text.

11 a) Śi K2 घरित्र्यां; K1. 8. 4 D1-8. 5 घरिण्यां. — b)
T2 G1. 2. 4 रवन् (for ते). K3. 4 D3 (m as in text)
दीनकंडं. — After 11ab, S ins.:

1204\* गतेष्वरण्यं हि सुतेषु पाण्डोः
कवित्परैर्नापकृतं वनेऽस्मिन् ।
पर्याकुरुत सा तु समीक्ष्य सूतमभ्यापतन्तं द्वतिमन्द्रसेनम् ।
उसे व्रती कष्टतरं तदानीसुनैः प्रजुकोश हतेति देवी ।

[(L. 4) T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> समा° (for अभ्या°). — (L. 5) T<sub>1</sub>

ছিছনেং. — (L. 6) T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> प्रचक्रंद (for प्रचुक्तोश).] — S (except G<sub>3</sub>) om. 11<sup>cd</sup>. — Before 11<sup>ef</sup>, S ins. इंद्रसेनः. — <sup>e</sup>) K<sub>3</sub> B D (except D<sub>1</sub>. 3. 5) अचित्र्य (for अनिन्द्य ). — After 11, D<sub>1</sub>. 3 ins.:

1205\* पतिव्रता सत्यसंघा तथैव

क सा नीता केन वा शंस तथ्यम ।:

while S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1206\* केनात्मनाशाय वदापनीता छिद्रं समासाद्य नरेन्द्रपत्नी ।

[(L. 1) T1 हतों ; G4 विदों ; M पथा (for वदा ). — (L. 2) T2 रंघं (for छिद्रं). T1 M1 नरेंद्रपुत्री.]

12 °) S (except G<sub>3</sub>) यदीह (for यद्येव). De Dn D<sub>4</sub>. <sub>5</sub> T देवीं. D<sub>1</sub> यदाप्यसी पृथिवीं संप्रविष्टा. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> प्रपन्नां. T<sub>1</sub> यदि वा; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. <sub>4</sub> M द्यथ वा. — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> पथं; B<sub>2</sub> D<sub>6</sub> पदे (for पदं). S (except G<sub>3</sub>) पदं गमिष्यंति हि तस्य (T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> तत्र) पार्थास्. — <sup>a</sup>) B D<sub>c1</sub> Dn D<sub>4</sub>. <sub>6</sub> G<sub>3</sub> यथा (for तथा). N (except Ś<sub>1</sub> D<sub>1</sub>) G<sub>3</sub> धर्मपुत्रः.

13 °)  $\acute{S}_1$  माद° (for ही द°).  $\acute{B}_1$  नरपुंगवानां (for अरिमर्द°).  $\acute{D}_1$   $\acute{S}_1$   $\acute{S}_2$   $\acute{S}_3$   $\acute{S}_4$   $\acute{S$ 

14 °) Ks. 4 D1. s. 5 T2 G1. 2. 4 प्रविभिद्य; T1 प्रवि-

यथाद्य कृष्णा पुनरेष्यतीति।
निहत्य सर्वान्द्रिषतः समग्रान्पार्थाः समेष्यन्त्यथ याज्ञसेन्या ॥ १४
अथात्रवीचारुमुखं प्रमृज्य
धात्रेयिका सार्धिमिन्द्रसेनम्।
जयद्रथेनापहृता प्रमध्य
पञ्चेन्द्रकल्पान्परिभृय कृष्णा ॥ १५
तिष्ठन्ति वर्त्मानि नवान्यमृनि
बृक्षाश्च न म्लान्ति तथैव भग्नाः।
आवर्तयध्वं द्यनुयात शीघं
नद्र्यातैव हि राजपुत्री ॥ १६
संनद्यध्वं सर्व एवेन्द्रकल्पा
महान्ति चारुणि च दंशनानि।

शंति;  $M_1$  प्रतिपद्य;  $M_2$  प्रतिविभ्य.  $G_2$  घोरं;  $M_1$  वाणा;  $M_2$  वाला (for घोरा).  $S_1$   $K_1$ . 2 आच्छाद्य कामं प्रविविद्य घोरा. —  $^b$ )  $G_1$  अभि- (for महीं).  $K_4$  प्रविद्यंति (sie). M सुपुंखा: (for शराद्याः). —  $^a$ )  $G_1$ . 2. 4 यथा च (for यथाद्य). —  $^a$ ) De  $D_2$  द्विषतान्.  $S_1$   $K_1$ . 2 समेताः;  $K_8$ . 4 De  $D_1$ -3. 5 समेतान्;  $B_1$   $T_1$  समग्राः; M ससैन्यान्.

15 °) B2 चाश्रमुखी; T2 G1. 2. 4 सा तु मुखं; G3 साश्रमुखं. K3 Dn2 विमृत्य; B1. 3 विमृत्य; B2. 4 Dc1 Dn1. n3 D4 विमृत्य; Dc2 D6 T2 G3 विमृत्य; D1 प्रमृत्य. — Before 15°d, G1. 2 ins. धात्रेयिका; G4 धात्री. — °) K4 D3 °नोपहृतां; D1 °नापहृतां. K1 प्रमाध्य; K3 D3 प्रपृत्य. — d) K4 D3 G1 कृष्णां; D1 पार्थान्.

16 a) Śi Ki तिष्ठत्यवस्मिति. Ki Bs वनानि; K4 Ds बहूनि; G1 पद्मानि; G2 चर्माणि (for नवानि). b) S (except Gs) दुमा (for वृक्षा ). Bi नश्यंति; Dc Dz छंबंति; T1 नम्राश्च; T2 G1. 4 न ग्लांति. D1 म्लायंति वृक्षाश्च तथातिभग्नाः. b0) Śi K Dc D1-8. 5 अनुयात; T2 G1. 2. 4 द्यनुयांतु. b1) Śi अदूर ; T2 G1. 2. 4 न दूरयातेव. Dc D2 b2 b3 (for b3).

17 b) De Di दंशितानि; T2 Gi. 2. 4 दंसितानि. Ti महांति दारूणि वतंसितानि (sic); Mi महाई रूपाणि च दंस-नानि. — c) K2. 8 B3 De D2. 8 गृहीत. Śi K1. 2 ससाधनानि; Bi शरांश्च शीघं; Gi महायुधानि (for धनानि). — d) Śi प्रपथ्वं; Ki प्रवृत्तं; K2 प्रपथ्वं; K8 B2-4 De Dn D2. 4-6 G3 M चरध्वं; Di प्रपद्यं (for बजध्वम्). Bi बशीत

गृहीत चापानि महाधनानि

शरांश्व शीघं पदनीं ब्रजध्नम् ॥ १७
पुरा हि निर्भर्तसनदण्डमोहिता

प्रमृद्धिचता वदनेन शुष्यता ।
ददाति कस्मैचिदनहते तनुं

वराज्यपूर्णामित्र भसानि सुचम् ॥ १८
पुरा तुषाम्रानित हूयते हिनः

पुरा रमशाने स्रगिनापिवध्यते ।
पुरा च सोमोऽध्वरगोऽनिह्यते

शुना यथा विप्रजने प्रमोहिते ।
महत्यरण्ये मृगयां चरित्ना

पुरा शृगालो निलेनीं विगाहते ॥ १९
मा नः प्रियायाः सुनसं सुलोचनं

C. 3. 15688 B. 3. 269. 22 K. 3. 270. 25

तुणी पदवीं च लब्धं.

In  $S_1$ , the portion from www.fa (in 18<sup>d</sup>) up to the *end* of this parvan is lost on missing fol.; the MS. is almost entirely ignored in the sequel.

18 ") K4 "दंडताडिता. — b) Dc1 Dn D4.6 G3 प्रमोहचित्ता; Dc2 प्रमूहचेता. T2 G1.2.4 शुब्यति. — d) B1.8.4 शुतं; Dc T1 G1.2 सुवं (for सूचम्).

19 b) Ks. 4 D2. 3 स्मशाने. Ks स्नगिवावविध्यते; B1 M1 वोपद्दश्यते; De D2 वोपविध्यते; G1. 4 वावबध्यते. — °) K1. 2 पुरे च; T1 पुरा हि. S (except G3) ध्वरजो. K D1. 3. 5 T2 G2. 4 विलुप्य (K4 प्यते); T1 विलिह्म; G1 विलिप्य; M1 विलिह्मते. — d) De D2. 5 S (except G3) विमो (for प्रमो). — After 19cd, T1 ins.:

1207\* पुरा हि पार्थाश्च हतौ च कापिलम् प्रसिच्यते क्षीरधारा यतध्वम्।

— \*) Ds. s गतानां (for चरित्वा). — 1) K1 S स्गालो. Bs प्रगाहते. — After 19, Dei Di-s ins.:

1208\* श्रुति च सम्यक्षकृति महाध्वरे प्राम्यो जनो यद्वदसौ न नाशयेत्।;

while S (except Gs) ins.:

1209\* पुरा हि मन्त्राहुतिपूजितायां हुताप्तिवेद्यां बल्लिभुङ्क निलीयते।

20 b) K1. 2 B1 Dc D1. 2. 5 प्रभामं; K3 प्रभं तद्; K4 D3 प्रभासं. B4 T2 G1. 2. 4 M चंद्रममं वदनं तत्पुरसात् (B4 नं सुप्रसन्धं). — K1 om. 20° . — °) K4 पश्चाच्छुमं;

C. 3. 15688 B. 3. 269. 22 K. 3. 270. 25

चन्द्रप्रभाच्छं वदनं प्रसन्तम् । स्पृत्रयाच्छमं कश्चिदकृत्यकारी श्वा वै पुरोडाश्चमिवोपयुङ्कीत्। एतानि वर्त्मान्यन्ययात शीघ्रं मा वः कालः श्विप्रमिहात्यगाद्वै ॥ २० युधिष्ठिर उवाच। भद्रे तुष्णीमास्ख नियच्छ वाचं मास्मत्सकाशे परुषाण्यवीचः। राजानो वा यदि वा राजपुत्रा बलेन मत्ता वश्चनां प्राप्नवन्ति ॥ २१ वैशंपायन उवाच। एतावदुक्त्वा प्रययुहिं शीघं तान्येव वर्त्मान्यनुवर्तमानाः। **मुहुर्मुहुर्ग्यालवदुरुङ्मसन्तो** ज्यां विश्विपनतश्च महाधनुमर्यः ॥ २२ ततोऽपश्यंस्तस्य सैन्यस्य रेण-

मुद्धतं वै वाजिखुरप्रणुन्नम् ।

पदातीनां मध्यगतं च धौम्यं

विक्रोशन्तं भीममभिद्रवेति ॥ २३

ते सान्त्व्य धौम्यं परिदीनसत्त्वाः

सुखं भवानेत्विति राजपुत्राः ।

क्येना यथैवामिषसंप्रयुक्ता

जवेन तत्सैन्यमथाभ्यधावन् ॥ २४

तेषां महेन्द्रोपमिवक्रमाणां

संरब्धानां धर्षणाद्याञ्चसेन्याः ।

क्रोधः प्रजज्वाल जयद्रथं च

दृष्ठा प्रियां तस्य रथे स्थितां च ॥ २५

प्रचुकुशुश्राप्यथ सिन्धुराजं

वृकोद्रश्वेव धनंजयश्च ।

यमौ च राजा च महाधनुर्धरा
स्ततो दिशः संग्रग्रहः परेषाम् ॥ २६

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिपञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५३ ॥

 $D_{1..8}$  स्पृशेच्छुभं;  $T_{2..6}$  स्प्रान्वितः; M सगान्नरः. —  $^{d}$ )  $K_{2}$  इवोपयोक्ष्य;  $K_{3}$   $D_{5}$   $T_{2}$  पयोक्षीत्;  $K_{4}$   $D_{1}$  पयुं ज्यात्; B  $D_{6}$   $D_{1}$   $D_{2..4}$   $D_{5}$   $D_{5}$  इवाध्यरस्थं;  $D_{5}$  इवोपयुज्यते;  $D_{5}$  इवोपयुज्यते;  $D_{5}$  पभोक्ष्येत्. —  $^{e}$ )  $D_{1..6}$   $D_$ 

1210\* शीघ्रं प्रधावध्वमितो नरेन्द्रो

यावन्न दूरं व्रजतीति पापः ।;

while S (except G3) ins.:

1211\* प्रत्याहरध्वं द्विषतां सकाशा-

छक्ष्मीमिव स्वां दियतां नृसिंहाः।

21 T1 G4 om. the ref. — ") K1. 2 त्णैमाशु; B2. 4 Dn D4. 6 G8 प्रतिकाम (for त्णीमास्स्व). T1 भद्रे प्रतीपं विनयाच वाचं. — ") K1. 4 M1 वाचः (for [अ]वोचः). — ") G1 बलेन युक्ताः. G1. 2. 4 पंचतामामु (for वञ्चनां प्रामु).

22 °) B1 मुहुर्मुहुर्व्यालवनं विशंतो. — व) B2. 4 Dc2

 $Dn_2 \ D_2 \ T_1 \ G_3 \ \nabla u \ (for \ \nabla u \ ).$   $B_2 \ \sigma \epsilon \approx (for \ fa \ \Re^\circ).$   $T_1 \ H \ E \ u \ g \ \pi c \ .$ 

23  $^{a}$ )  $B_{4}$  ततोपश्यं रेणुससुद्धृतं नै.  $-^{b}$ )  $K_{1}$  T  $G_{1}$ . 2. 4  $M_{2}$  उद्ध्यंतं;  $B_{2}$  ससुद्धृतं;  $B_{3}$  उद्धृतं नै;  $B_{4}$  निपीडितं;  $M_{1}$  आध्यंतं (for उद्धृतं ने).  $K_{3}$  °खुरशपन्नं.  $-^{c}$ )  $K_{1}$ . 2 हि (for =).  $T_{2}$   $G_{1}$ . 2. 4 पदातिमध्ये विचरंतं = धौम्यं.  $-^{d}$ )  $K_{3}$   $B_{1}$   $D_{1}$ . 3. 5  $T_{2}$   $M_{2}$  अभ्याद्ग्वेति;  $K_{4}$  अभिद्ग्वंतं;  $G_{1}$  अभ्यद्ग्वंतं.  $T_{1}$  विक्रोशंतं भीम भीमाद्ग्वेति;  $T_{2}$   $G_{2}$ . 4 विक्रोशंतं भीम पार्थेत्यभीक्षणं.

24 a) K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>2</sub> (m as in text) D<sub>1</sub>. 8 धीम्यं परि-दीनसत्वं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M तं घी (G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> तद्धी )म्यमदीनसत्वाः. — b) G<sub>2</sub>. 4 सुखी भवानस्त्वित राज<sup>2</sup>. — c) K<sub>1</sub> D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> S (except G<sub>3</sub> M<sub>2</sub>) संप्रसक्ता.

25 °)  $T_2$   $G_{1.2.4}$   $M_1$  कोप: (for कोध:).  $K_{8.4}$   $D_8$  तु (for =). -  $^d$ )  $T_1$  स्थितां (for प्रियां).  $M_1$  चास्य (for तस्य).  $K_4$   $G_{1.2.4}$   $M_2$  रथस्थितां;  $T_1$  रथे प्रियां.

26 °) M [अ]भि (for [अ]पि). — °) B<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> M धनुर्धरास्तदा (B<sub>2</sub> °तो). — d) B<sub>2</sub> दिशो (for ततो) G<sub>2</sub> संप्रसुद्धः. M<sub>2</sub> परेतरां.

# २५४

वैशंपायन उवाच ।
ततो घोरतरः शब्दो वने समभवत्तदा ।
भीमसेनार्जुनौ दृष्ट्वा श्वित्रयाणाममर्षिणाम् ॥ १
तेषां ध्वजाग्राण्यभिवीक्ष्य राजा
स्वयं दुरात्मा कुरुपुंगवानाम् ।
जयद्रथो याज्ञसेनीम्रवाच
रथे स्थितां भानुमतीं हतौजाः ॥ २
आयान्तीमे पश्च रथा महान्तो
मन्ये च कृष्णे पतयस्तवेते ।
सा जानती ख्यापय नः सुकेशि
परं परं पाण्डवानां रथस्थम् ॥ ३
द्वौपद्यवाच ।
किं ते ज्ञातैर्मूढ महाधनुधेरैरनायुष्यं कर्म कृत्वातिघोरम् ।

एते वीराः पतयो मे समेता

न वः शेषः कश्चिदिहास्ति युद्धे ॥ ४
आख्यातव्यं त्वेव सर्व ग्रुमूर्थी
र्मया तुभ्यं पृष्ट्या धर्म एषः ।

न मे व्यथा विद्यते त्वद्भयं वा

संपश्यन्त्याः सानुजं धर्मराजम् ॥ ५

यस्य ध्वजाग्ने नदतो मृदङ्गौ

नन्दोपनन्दौ मधुरौ युक्तरूपौ ।

एतं स्वधर्मार्थविनिश्चयः

सदा जनाः कृत्यवन्तोऽनुयान्ति ॥ ६

य एष जाम्बूनदश्चद्भगौरः

प्रचण्डघोणस्तनुरायताक्षः ।

एतं कुरुश्रेष्ठतमं वदन्ति

युधिष्ठिरं धर्मसतं पतिं मे ॥ ७

C. 3. 15701 B. 3. 270. 7 K. 3. 271. 7

Colophon om. in Bi. s. — Major parvan: K1. 2
Dn2 G2. 4 आरण्य; G1 श्रीमदारण्य. — Sub-parvan: K
B2. 4 De Dn3 D1-6 T1 G3 M1 द्रीपदीप्रमाथ; Dn1 द्रीपदाः
प्रमाथ. — Adhy. name: M पांडवानुगमनं. — Adhy. no.
(figures, words or both): Dn2 267; Dn3 268; D1
269; T G4 M (M2 inf. lin.) 257 (M2 orig. 259);
G1 254; G2 256. — Śloka no.: Dn1. n2 28; Dn3
29; D1 30.

### 254

- 1 <sup>d</sup>) Ks अमर्षणं; D1 मनीषिणां; T1 अमर्षिणौ; G4 महर्षिणां.
- 2  $K_{1}$  om.  $2^{ab}$ . a)  $K_{8}$   $D_{2}$  ध्वजाप्रयाणि;  $G_{1}$  ध्वजाग्रान्.  $T_{1}$  राजन्. b)  $D_{12}$ .  $n_{3}$  समयन् (for स्वयं).  $M_{2}$  कुरुपांडवानां. a)  $G_{1}$  M स्थितो (for स्थितां).  $B_{4}$  कांतिमतीं;  $G_{4}$  भर्तृमतीं.  $K_{1}$  B M ह्र $(B_{1}$  त)तीजाः;  $K_{4}$  महीजाः;  $T_{1}$  विहस्य.
- 3 °) K<sub>1</sub> आयातेमे. T G<sub>1</sub>. 2. 4 ते (for [ह]मे). b) K<sub>8</sub> तथेते; K<sub>4</sub> तवेति; S (except G<sub>8</sub>) तवेमे. °) = var. 3. 249. 13°. K<sub>1</sub> मा जानतां; T<sub>2</sub> सेमानिति; G<sub>4</sub> संजानती.

- 4) Ds परस्परां; T1 परावरं; G1. 2. 4 परंपरां (for परं परं).
 Ds T G1 रथस्था; G2 रथस्था; G4 रथानां.

- 4 °) G<sub>1</sub>. s. 4 M<sub>1</sub> तेर् (for ते). b) K<sub>1</sub> अनायोध्यं; B<sub>2</sub> अमानुषं. K<sub>1</sub>. s. 4 Dc D<sub>2</sub> कृत्वा सुघोरं (K<sub>1</sub> °षं). °) M कृद्धा (for एते). Dc D<sub>2</sub> प्रियाः (for वीराः). d) T<sub>1</sub> ते (for व:). K<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>1-3</sub> G<sub>4</sub> शेषं. K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 3 T<sub>1</sub> किंचिद्.
- 5 °) G1 आख्याताया. K4 चैव; T2 G1. 2 तव; G4 तच (for त्वेव). K1. 3. 4 De2 D2. 3 G2 M1 मुनूर्षो. b) T2 G1. 2. 4 सर्व (for तुभ्यं). c) K3. 4 D1 T2 G1. 2. 4 transp. विद्यंते and त्वद्भयं. d) K4 संप्रेक्षत्याः.
- 6 °) T1 ध्वजामी. Ks T G2. 4 नदती. K1 मृदंगेर्;
  K4 Dc2 D1. 2 मृदंगो. b) K3 Dc D1. 2 मधुरं युक्तरूपी;
  K4 B2 'रं सुरूपी; S (except G3) 'रं सुयुक्ती. ') K1
  B4 Dn2 D1. 3 एवं; T2 G1. 2. 4 एनं (for एतं). K3 T1
  सु ; M1 सा (for स्व-). b) K1 Dc D2 इतवंतो. T1
  सदा जना: सत्यवंतो वदंति.
- 7 °) D<sub>1</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M<sub>1</sub> स (for य). b) K<sub>1. 2</sub> D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> ° घोर°; K<sub>3</sub> B<sub>1</sub> D<sub>3</sub> ° घोष° (for ° घोण°). c) K<sub>4</sub> D<sub>21</sub> D<sub>1-3</sub> T G<sub>2-4</sub> एनं. d) T<sub>1</sub> प्रियं (for पतिं).

C. 3. 15702 B. 3. 270. 8 K. 3. 271. 8

अप्येष शत्रोः शरणागतस्य
दद्यात्प्राणानधर्मचारी नृवीरः ।
परेश्चेनं मूढ जवेन भूतये
त्वमात्मनः प्राञ्जिलन्यस्तश्कः ॥ ८
अथाप्येनं पश्यसि यं रथस्थं
महाश्चजं शालिमव प्रवृद्धम् ।
संदृष्टोष्ठं भुकुटीसंहतभुवं
वृकोदरो नाम पतिर्भमैषः ॥ ९
आजानेया बलिनः साधु दान्ता
महाबलाः श्रूरग्रदावहन्ति ।
एतस्य कर्माण्यतिमानुषाणि
भीमेति शब्दोऽस्य गतः पृथिव्याम् ॥ १०
नास्यापराद्धाः शेषमिहामुवन्ति
नाप्यस्य वैरं विस्मरते कदाचित् ।
वैरस्यान्तं संविधायोपयाति

पश्चाच्छानित न च गच्छत्यतीव ॥ ११

मृदुर्वदान्यो धृतिमान्यशस्वी

जितेन्द्रियो वृद्धसेवी नृवीरः ।

श्राता च शिष्यश्च युधिष्ठिरस्य

धनंजयो नाम पतिर्ममैषः ॥ १२
यो वै न कामान्न भयान्न लोमा
च्यजेद्धर्म न नृशंसं च कुर्यात् ।

स एष वैश्वानरतुल्यतेजाः

कुन्तीसुतः शत्रुसहः प्रमाथी ॥ १३

यः सर्वधर्मार्थविनिश्चयज्ञो

भयार्तानां भयहर्ता मनीषी ।

यस्योत्तमं रूपमाहः पृथिन्यां

यं पाण्डवाः परिरक्षन्ति सर्वे ॥ १४

प्राणैर्गरीयांसमनुत्रतं वै

स एष वीरो नक्कलः पतिर्मे ।

- 8 °) G1. 4 शरणं गतस्य. b) G1 प्राणं (for प्राणान्). — c) B1 Dc1 Dn1. n3 D4 G1 M2 परेह्येनं; B4 M1 परेह्येनं; G2 पुरोहितं; G4 परो ह्येतं. T1 प्रेत्य ह्येनं मूट भजस्य तूणं. — d) K1 D1 त्वमात्मना; B4 दुरात्मनः; T1 महात्मानं; G4 तवात्मानः.
- 9 °) K1 M अथाप्येतं. K3 पश्यसे. S (except G3) रथे स्थितं (for रथस्थं). b) K1 महाबलं. K1 S (except T2 G3) साल (for शाल ). K3 प्रविद्धं. °) N (except D1) T G3 संदष्टीष्ठं. A few MSS. शृक्टी. K1 'सनंतश्रूर; K3. 4 D1 T2 'संहतश्रुं; T1 'संहतश्रुर; M2 'संहतश्रुंगे.
- 10 M2 om. (hapl.) 10-12. a) K1 आजानीया; K2 आजानया; D4 अजानेया. Dc बिलनां; T2 G1. 2. 4 वाजिन: b) K T1 M1 महावलं; G4 महाजवाः. K1 स्रमुदाहरंति; T1 तमं वहंति. d) T G1. 2. 4 M1 ततः (for गतः).
- 11  $M_2$  om. 11 (cf. v.l. 10).  $^a$ )  $D_5$   $T_2$   $G_2$  अपराधात्.  $K_{1.2}$  शेषमिहानुयांति;  $B_{1-3}$  D (except  $D_{1.5}$ )  $G_3$  भवामुवंति.  $^b$ ) B Dn  $D_4$ .  $_5$  नायं;  $D_c$   $D_2$ .  $_3$ .  $_6$   $G_3$  नायं च (for नाप्यस्थ). T  $G_{1.2.4}$  विस्मरंते.  $^c$ )  $K_{1.3.4}$   $B_1$   $D_c$   $D_2$ .  $_8$ .  $_6$  T  $G_{1.4}$  संनिधा°.  $^d$ ) T  $G_{1.2.4}$   $M_1$  तत्तप्यतीह (for गच्छत्यतीव).

- 12 M<sub>2</sub> om. 12 (cf. v.l. 10). <sup>a</sup>) B Dn D<sub>4.6</sub> Gs धनुर्धराज्यो (for मृदुर्वदान्यो). T G<sub>1.2.4</sub> M<sub>1</sub> मिति (for चृति ). K Dc D<sub>1.2.5</sub> मनस्वी (for यशस्वी). <sup>b</sup>) Dc D<sub>2</sub> तथैव (for नृवीर:). <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> श्रुता (for श्राता).
- 13 °) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> नैव (for वै न). G<sub>1</sub>. 2. 4 कोपान्न (for कामा °). K<sub>3</sub> B Dc D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> कोपान्न; G<sub>1</sub>. 2. 4 कामान्; M<sub>1</sub> मोहान् (for लोभान्). T<sub>2</sub> कदापि कोपान्न भिया न कामान्. b) T<sub>1</sub> धम स्थान् (by transp.). Dc D<sub>1</sub>. 2 G<sub>4</sub> नानृशंस्यं; D<sub>12</sub>. 13 D<sub>3</sub>. 4 G<sub>2</sub>. 3 न नृशंस्यं. d) B<sub>2</sub>. 8 M माद्रीसुन:; D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> कुंतीपुत्र:. B<sub>2</sub> सहदेव:; Dc D<sub>2</sub>. 5 शत्रुसंघ-; M<sub>1</sub> शत्रुगण.
  - 14 After 14<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.: 1212\* बन्धुप्रियः शस्त्रभृतां वरिष्ठो महाहवेष्वप्रतिवार्यवीर्यः।
- 15 °)  $D_1$  प्राणेर्गरीयान्पांडवानां महात्माः T  $G_1$ . 2. 4 प्राणेर्गरीयान्समनुव्रतश्च.  $After\ 15^a$ ,  $D_1\ ins.$ :

1213\* श्रूरः कृतज्ञो दृढसौहृदश्च। महाहवे यश्च रिपुप्रमाथी.

— °) K4 खड़नेथी; B1 संगयोधी. K3 B2 Dc D1 य: खड़ा हस्तो लघुचित्रयोधी. — °) K1. 8 B1 Dc2 D1 T1 G1. 2 M मतो; K4 मानी; B4 T2 G4 मती च (for महांश्च). K B यः खड़योधी लघुचित्रहस्तो

महांश्र धीमान्सहदेवोऽद्वितीयः ॥ १५

यस्याद्य कर्म द्रक्ष्यसे मृदस्यव

शतक्रतोर्वा दैत्यसेनासु संख्ये ।

श्रूरः कृतास्त्रो मितमान्मनीपी

श्रियंकरो धर्मसुतस्य राज्ञः ॥ १६

य एष चन्द्रार्कसमानतेजा

जघन्यजः पाण्डवानां श्रियश्र ।

खुद्धा समो यस्य नरो न विद्यते

वक्ता तथा सत्सु विनिश्चयज्ञः ॥ १७

स एष श्रूरो नित्यममर्पणश्र

धीमान्त्राज्ञः सहदेवः पतिमें ।

त्यजेत्प्राणान्त्रविशेद्धन्यवाहं

न त्वेवेष व्याहरेद्धर्मबाह्यम् ।

सदा मनस्वी क्षत्रधर्मे निविष्टः

कुत्त्याः प्राणैरिष्टतमी नृतीरः ॥ १८
विशीर्यन्तीं नावमिवार्णवान्ते
रत्नामिपूर्णां मकरस्य पृष्ठे ।
सेनां तवेमां हतसर्वयोधां
विश्लोभितां द्रक्ष्यसि पाण्डुपुत्रैः ॥ १९
इत्येते वै कथिताः पाण्डुपुत्रा
यांस्त्वं मोहादवमन्य प्रवृत्तः ।
यद्येतेस्त्वं ग्रुच्यसेऽरिष्टदेहः
पुनर्जन्म प्राप्स्यसे जीव एव ॥ २०
वेशंपायन उवाच ।
ततः पार्थाः पश्च पश्चेन्द्रकल्पास्त्यक्त्वा त्रस्तान्प्राञ्जलींस्तान्पदातीन् ।
रथानीकं श्ररवर्षान्धकारं
चक्रः क्रुद्धाः सर्वतः संनिगृह्य ॥ २१

C. 3. 1571 B. 3. 270. K. 3. 271.

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःपञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २५४॥

Dc D1. 3. 5. 6 G3 बलदेवो द्वि ( K1 B4 ° वाद् द्वि-; K4 B3 Dc2 ° वदि )तीय:.

16 °) D<sub>5</sub> M<sub>1</sub> तस्याद्य; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 यसात्; G<sub>1</sub> तस्यात्. D<sub>1</sub> द्रक्ष्यसि. Dc D<sub>2</sub> मूढभावः; G<sub>4</sub> °सत्त्वः. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> om. वा. K<sub>1</sub>. 2 देलसेन्यस्य; T<sub>2</sub> मन्यसे साधु; G<sub>1</sub> अद्य सेनासु; M<sub>1</sub> देलसेन्येषु. K<sub>1</sub>. 2 मध्ये; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M संखे; G<sub>2</sub> संघे. — <sup>c</sup>) K D<sub>c2</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 धतिमान्. B D (except D<sub>1</sub>. 2. 5) G<sub>3</sub> मनस्वी (for मनीषी). — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> धर्मराजस्य.

17 °) K1. 2. 4 Dc1 स एव; S (except Gs) हताश-.

18 °) G1. 2. 4 य एष. — °) K4 न त्वेवेव; G1 न त्वेष वै; M2 न त्वेवेष. B1 धर्मवाक्यं; B3. 4 °राज्यं. — °) G1. 2. 4 मनीषी (for मनस्वी). G2 सत्यधर्मे. B2. 3 Dn D3. 4. 6 G3 रतश्च (for निविष्टः).

19 °) K3 G2 विशोर्यंती; B2 व्यशीर्यंती; B4 विशीर्यंती; T1 वशीयतिर् (sic); G4 M2 विशीर्यंतीं. K1. 2. 4 T1 ° णवांतरे (T1 ° रं). — °) K1-8 D1 T1 G1. 2 M तथेमां. — °) T1 पश्यसि (for द्रक्ष्य°).

20 °) K1. 3. 4 Dc2 D1. 2 T2 G1. 3. 4 इत्येवं ते; T1 इत्येवमेते; M इत्येवं ते (for इत्येते वै). — b) T1 G1. 4 M1 अवमत्य. — c) B2-4 Dn D3. 4. 6 G5 यद्येतेभ्यो (for तैस्त्वं). K2 B3. 4 T1 G1 मुच्यते. K2 T2 [S]निष्टं. — d)

K1-3 B1. 3 D1. 5 M2 प्राप्स्यांत. K2 जीव एव:; B1 सत्यांभेव; T G1 M2 जीवितं च; G2. 4 जीवनं च; M1 जीवमान:.

21 D<sub>8</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> om. the ref. — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> द्विजा तीन् (for पदा°). — <sup>c</sup>) D (except D<sub>1</sub>. 3) यथानीकं. — <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> संनिरुद्धा:; G<sub>1</sub>. 2. 4 ते निगृह्य.

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K1. 3. 4 B D G3 M द्वीपदी-प्रमाथ. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 268 (Dns 269); D1 270; T G4 M (M2 inf. lin.) 258 (M2 orig. 260); G1 255; G2 257. — Śloka no.: Dn1. n2 21; Dn3 D1 22.

### 255

1 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M सं(G<sub>1</sub> आ)तिष्ठध्वं (for °gत).

— ³) K<sub>1</sub>. 3. 4 Dc D<sub>1</sub>. 3. 5 दुतं; G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> तूर्णी (for तूर्ण). K<sub>2</sub> दुवंति परि ; T<sub>2</sub> तूर्णं न परि . — °) K<sub>1</sub> तस्मिन् (for इति). K<sub>1</sub> स; B<sub>2</sub> वै (for स्म). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> सैनिकान् (for ताञ्चपान्).

2 6) B2. 4 Dn D3-6 G8 घोरतमः. — 6) B1 ससैन्यान्

# २५५

C. 3. 15716 B. 3. 271. 1 K. 3. 272. 1

वैद्यांपायन उवाच।
संतिष्ठत प्रहरत तूर्णं विपरिधावत।
इति सा सैन्धवो राजा चोदयामास तान्नृपान्।। १
ततो घोरतरः शब्दो रणे सममवत्तदा।
भीमार्जुनयमान्द्रष्ट्वा सैन्यानां सयुधिष्ठिरान्।। २
शिविसिन्धुत्रिगर्तानां विषादश्चाप्यजायत।
तान्द्रष्ट्वा पुरुषच्याघ्रान्व्याघ्रानिव बलोत्कटान्।। ३
हेमचित्रसम्रत्सेधां सर्वशैक्यायसीं गदाम्।
प्रगृद्धाभ्यद्रवद्भीमः सैन्धवं कालचोदितम्।। ४
तदन्तरमथावृत्य कोटिकाश्योऽभ्यहारयत्।
महता रथवंशेन परिवार्य वृकोदरम्।। ५
शक्तितोमरनाराचैर्वीरबाहुप्रचोदितैः।
कीर्यमाणोऽपि बहुभिर्न सा भीमोऽभ्यकम्पत्।। ६

गर्ज तु सगजारोहं पदातींश्व चतुर्दश ।
जघान गदया भीमः सैन्धवध्वजिनीमुखे ॥ ७
पार्थः पश्चशताञ्झ्ररान्पार्वतीयान्महारथान् ।
परीप्समानः सौवीरं जघान ध्वजिनीमुखे ॥ ८
राजा ख्वयं सुवीराणां प्रवराणां प्रहारिणाम् ।
निमेषमात्रेण शतं जघान समरे तदा ॥ ९
दहशे नकुलस्तत्र रथात्प्रस्कन्द्य खङ्गधृक् ।
शिरांसि पादरक्षाणां बीजवत्प्रवपनमुहुः ॥ १०
सहदेवस्तु संयाय रथेन गजयोधिनः ।
पातयामास नाराचैद्वेमेभ्य इव बहिंणः ॥ ११
ततिस्त्रगर्तः सधनुरवतीर्य महारथात् ।
गदया चतुरो वाहात्राज्ञस्तस्य तदावधीत् ॥ १२
तमभ्याशगतं राजा पदातिं क्वन्तिनन्दनः ।

(for सैन्यानां).

3 °) B Dn D3-6 G3 शिबिसीवीरसिंधूनां. - °)  $K_3$  B1 D1 चोपजायते; B2 S (except G3) समजायत. - °)  $K_4$  तान्द्रष्ट्वा पुरुषाञ्च्यरान्. - °) Dn2 अतीव च (for ब्याझान्विव)! S (except G3 M2) मदो ° (for बलो °).

4 °)  $D_1$  हेमबिंदुसमु°;  $T_1$  हेमबंधसमु°;  $T_2$   $G_1$ . 3. 4 हेमबिंदु महोत्सेधां; M हेमबिंदु महोत्सेधां. — °)  $K_1$ . 3. 4  $B_1$ . 3  $D_3$  S (except  $G_3$ ) °सैन्या°. — °)  $G_1$  प्राद्र° (for [अ]भ्यद्र°). — °) K  $D_1$  सैंधवं काममोहितं.

5 °) T  $G_{1..2..4}$  तदंतरं समासाद्य ( $T_1$  °िवइय); M तयोरं( $M_2$  °तोनं)तरमासाद्य. - °)  $K_{1..2}$  कोटिकाश्चो;  $K_{3..4}$   $B_1$   $D_{11}$   $D_{1..4-6}$  °कास्यो;  $B_{2..3}$   $D_2$   $D_{2..3}$  °कास्यो.  $K_3$  व्यदाहरत्;  $T_1$  द्धाधारयत्;  $T_2$   $G_2$  ह्यवा °;  $G_{1..4}$  न्यवा °; M [S] स्थवा °. - °)  $K_4$  महता शरवर्षेण.

 ${f 6}$  ") B2 यष्टि". — ")  $K_1$  D1 स;  $K_4$  G1 च (for सा).  $K_1$ . 8 D1 T2 G2. 4 व्यकंपत; Dc D2 व्यकंपयत्;  $T_1$  G1  $M_1$  [S] प्यकंपत.

7 °)  $K_{1..2}$   $De_{2}$   $D_{2}$   $T_{1}$   $G_{4}$  च (for  $\mathfrak{g}$ ). —  $^{b}$ )  $K_{1..8}$   $D_{1}$  पदातांश्च; De  $D_{2}$  पादातांश्च.  $M_{1}$  सहस्रशः (for चतुर्देश). —  $^{c}$ )  $K_{5}$  T  $G_{1..2..4}$  वीरः (for भीभः). —  $^{d}$ )  $D_{6}$  सैंधवस्य महारणे.

8 K<sub>1</sub>. 2 om. (hapl.) 8. — °) K<sub>4</sub> पंचाशतं; B<sub>1</sub> पंच रथाञ्; M पंचशतं. B<sub>2</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 वीरान् (for शूरान्). — °) D<sub>1</sub> G<sub>4</sub> परीष्समानान्. K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> D<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 सीवीराञ्.

9  $^a$ )  $K_1$ . 2 युधिष्टर:;  $K_3$ . 4 Dc  $D_1$ . 2 स्वयं राजा (by transp.).  $K_1$ . 2 स (for सु-). —  $^b$ )  $D_1$  प्रवीराणां.  $B_1$  मही सुजां (for प्रहा $^\circ$ ). —  $^a$ )  $D_5$  शतं;  $T_2$  तथा (for तदा).  $G_1$  जवानाजौ युधिष्टरः.

10 °) T G<sub>1</sub>. 2. 4 M नकुलोपि (T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 °थ) तदा कुद्धो. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M खड़भृत; K<sub>3</sub> °वित्; D<sub>11</sub> T<sub>2</sub> °धृत्. — °) B<sub>2</sub> (m as in text) शतानि (for शिरांसि). — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> T G<sub>2</sub> M प्रावपन्; G<sub>1</sub> प्रावपद्. G<sub>1</sub> भृवि (for मुहु:).

11 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> M संवार्य; B<sub>2</sub> °जम्न; Dc D<sub>2</sub> °प्राप्य; Dn<sub>2</sub> T<sub>1</sub> °घाय; D<sub>1</sub> °प्रामे (for °याय). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> शत ° (for गज°).

12 <sup>a</sup>) K3 B3 D1. 3. 5 M सु-(for स-). — <sup>b</sup>) K1. 3. 4 D1 रथोत्तमात् (for महारथात्). — <sup>c</sup>) D2 वीरान् (for वाहान्). — <sup>a</sup>) K D1. 5 सर्वान् (for तस्य). T1 राज्ञस-स्यावधीरपुनः.

13 °) K1 D3 अभ्याशे गतं; K2 D5 अभ्यासे गतं; K3. 4 B3 Dc D1. 2. 4 अभ्यास°; G2. 4 अथाभ्या°. — b) B1. 4

अर्धचन्द्रेण बाणेन विच्याधोरिस धर्मराट् ॥ १३ स भिन्नहृदयो वीरो वक्त्राच्छोणितमुद्रमन् । पपाताभिमुखः पार्थं छिन्नमूल इव द्वमः ॥ १४ इन्द्रसेनद्वितीयस्तु रथात्प्रस्कन्द्य धर्मराट् । हताश्वः सहदेवस्य प्रतिपेदे महारथम् ॥ १५ नकुलं त्वभिसंधाय क्षेमंकरमहामुखौ । उभावुभयतस्तीक्ष्णैः शरवर्षैरवर्षताम् ॥ १६ तौ शरैरभिवर्षन्तौ जीमृताविव वार्षिकौ । एकैकेन विपाठेन जन्ने माद्रवतीसुतः ॥ १७ त्रिगर्तराजः सुरथस्तस्याथ रथधूर्गतः । रथमाक्षेपयामास गजेन गजयानवित् ॥ १८ नकुलस्त्वपभीस्तस्माद्रथाचर्मासिपाणिमान् ।

उद्घान्तं स्थानमास्थाय तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १९ सुरथस्तं गजवरं वधाय नकुलस्य तु । प्रेषयामास सक्रोधमभ्युच्छ्रितकरं ततः ॥ २० नकुलस्तस्य नागस्य समीपपरिवर्तिनः । सिवषाणं भुजं मूले खड्गेन निरकुन्तत ॥ २१ स विनद्य महानादं गजः कङ्कणभूषणः । पतन्त्रवाक्शिरा भूमौ हस्त्यारोहानपोथयत् ॥ २२ स तत्कर्म महत्कृत्वा शूरो माद्रवतीसुतः । भीमसेनरथं प्राप्य शर्म लेभे महारथः ॥ २३ भीमस्त्वापततो राज्ञः कोटिकाञ्चयस्य संगरे । स्तस्य नुद्तो वाहानक्षुरेणापाहरच्छिरः ॥ २४ न नुवोध हतं स्तं स राजा बाहुशालिना ।

C. 3. 15740 B. 3. 271. 25

De पदाति:. K1. 3. 4 D1 पांडु (for कुन्ति ).

14 K<sub>4</sub> om. (hapl.)  $14^a-15^b$ . — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> धीरो. — <sup>b</sup>) Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. <sub>3</sub> G<sub>3</sub> उद्गहन्. — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> B<sub>4</sub> [अ]भिमुखं. K<sub>1</sub> तस्य (for पार्थ). T<sub>1</sub> पपात सहसा भूमौ; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. <sub>4</sub> °भिमुखं प्राप्तञ्ज. — <sup>d</sup>) = 4. 15. 9<sup>d</sup>. M<sub>2</sub> जीर्णं (for छन्न°).

15 K<sub>4</sub> om. 15<sup>ab</sup> (cf. v.l. 14). — °) T<sub>1</sub> अथास्य; T<sub>2</sub> हताश्चात्.

16 °) K<sub>8</sub> B<sub>8</sub> D<sub>8</sub>. 6 G<sub>8</sub> स्वभिसंयाय (K<sub>8</sub> D<sub>8</sub> both marg. sec. m. as in text); Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> स्वभिसंप्राप्य; T G<sub>1</sub>. 2. 4 चापि संवार्य; M स्वभिसंवार्य. — b) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> °सुमालवी; G<sub>1</sub>. 2 °महामली. — d) K<sub>1</sub>. 2 अवाकिरत् (for अवर्षताम्).

17 °) B Dn Ds. 4. 6 Gs तोमरेर्; Dc Da. 5 ती शराव्. K4 G4 अभिवर्षतां. — b) K4 पार्थिवी (for वार्षिकी). — c) D1 एकैंकेनैव बाणेन.

18 M<sub>2</sub> om. (hapl.) 18<sup>a</sup>-23<sup>b</sup>. — b) K<sub>1</sub>. 4 B<sub>1</sub> D<sub>5</sub>
T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> राजधूर्गत:; T<sub>2</sub> राजयूथप:. D<sub>1</sub> तत्पार्श्वगजधूर्गत:.
— c) G<sub>4</sub> आरोप (for आक्षेप ). — d) T<sub>2</sub> न राजयूथवत्.

19 M<sub>2</sub> om. 19 (cf. v.l. 18). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> तमभीस; M<sub>1</sub> स्वपतत् (for स्वपभीस). — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 °सञ्जञ्ज (for °पाणिमान्). — <sup>c</sup>) K B<sub>1</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 S (except G<sub>3</sub>) उन्हाम्य; B<sub>4</sub> उन्हांतः. — <sup>d</sup>) 1. 179. 14<sup>d</sup>; 181. 4<sup>d</sup>: 4. 54. 13<sup>d</sup>. Cf. Hopkins, Great Epic, App. A, No. 91 (p. 414).

20 M2 om. 20 (cf. v.l. 18). — a) K1. 2 सुरथस्थं.

— b) T1 रथाय (for वधाय). K4 B1 G1 च (for तु). — c) D1 M1 संकृद्धम्. — d) K1. 2 B1 Dn D4. 5 G1 अस्यु (for अभ्यु ). G1 तदा; M1 तथा.

21 M2 om. 21 (cf. v.l. 18). — ") K3 B1 राज्ञस्य (for नाग"). — ") D1 परं (for भुजं). K1 T2 मूलं; K4 मूलात्. — ") B4 निकृतं ततः; T1 विनिकृतत.

22 M2 om. 22 (cf. v.l. 18). — b) K1. 2 किंकिण ;
K3. 4 B3 कंटक ; B2. 4 Dc Dn1 D1. 2. 5 M1 कंकट ; T1 कनक ; T2 G1. 2. 4 घंटावि (for कड्डण ). — c) T1 पपाताथ (for पतन्नवाक्-). K D1 राजन् (for भूमों). — d)
T2 दंतमोहाद्; G2 हस्तिगोपान्; G4 हस्तमोहाद्; M1 हस्त्यारोहम्.

23 Ma om. 23ab (cf. v.l. 18). — a) K2-4 Dc D1. 2. 5 स तत्कृत्वा महत्कर्म. — d) B2 परंतप: (for महा°).

24 b) K1. 2 कोटिकाश्वस; K4 B1 Dn D1. 4. 5 स्थस्य; B2-4 Dc D2. 8 स्थस्य; D6 G8 स्थिन. B1 Dc D2 S (except G3) संयुगे. — °) K1 B3 Dc3 M तुदतो; K3 B1 T1 G1. 2. 4 तु ततो; B4 नकुळो (for नुदतो). — °) K1 शरेण (for श्चरेण). K3. 4 B1 Dn2. n3 D3 G1 [अ]पहरच्. Dc D2 श्चरप्रेणाहरच्छिर:.

25 °) K4 बुधोपहतं; T1 प्रबोधहतं. — b) Dc2 G2. 4 M2 बहुशालिना; T M1 बा(T1 ब)हुशालिनः. — c) K1. 8. 4 अश्वः. K1 प्राइवन्; K3. 4 व्यव्वत्; D1 [अ]भ्याद्ववन्; T1 ह्यद्वन्; T2 G2 प्राइवन्; G1. 4 M1 [अ]भ्यद्ववन्; M2 व्याद्ववन्. T1 G1. 2 M संसे. — d) K1 Dc2 D2 इतस्ततः (for ततस्ततः). G1. 2. 4 हतस्तरथास्ततः (G1 'थे स्थितः).

C. 3. 15740 B. 3. 271. 25 K. 3. 272. 25 तस्याश्वा व्यद्रवन्संख्ये हतस्रतास्ततस्ततः ॥ २५ विम्रुखं हतस्रतं तं भीमः प्रहरतां वरः । जघान तलयुक्तेन प्रासेनाभ्येत्य पाण्डवः ॥ २६ द्वादशानां तु सर्वेषां सौवीराणां धनंजयः । चकर्त निशितैर्भक्षेर्धन्ंषि च शिरांसि च ॥ २७ शिवीनिक्ष्वाकुमुख्यांश्व त्रिगर्तान्सैन्धवानि । जघानातिरथः संख्ये बाणगोचरमामतान् ॥ २८ सादिताः प्रत्यदृश्यन्त बहुवः सव्यसाचिना । सपताकाश्च मातङ्गाः सध्वजाश्च महारथाः ॥ २९ प्रच्छाद्य पृथिवीं तस्थुः सर्वमायोधनं प्रति । शरीराण्यशिरस्कानि विदेहानि शिरांसि च ॥ ३० श्वप्यंस्तत्र वीराणां हतानां मांसशोणितैः ॥ ३१

हतेषु तेषु वीरेषु सिन्धुराजो जयद्रथः।
विग्रुच्य कृष्णां संत्रस्तः पलायनपरोऽभवत् ॥ ३२
स तिस्मन्संकुले सैन्ये द्रौपदीमवतार्य वै।
प्राणप्रेप्सुरुपाधावद्वनं येन नराधमः॥ ३३
द्रौपदीं धर्मराजस्तु दृष्ट्वा धौम्यपुरस्कृताम्।
माद्रीपुत्रेण वीरेण रथमारोपयत्तदा॥ ३४
ततस्तद्विद्वतं सैन्यमपयाते जयद्रथे।
आदिश्यादिश्य नाराचैराजधान वृकोदरः॥ ३५
सव्यसाची तु तं दृष्ट्वा पलायन्तं जयद्रथम्।
वारयामास निघन्तं भीमं सैन्धवसैनिकान्॥ ३६
अर्ज्जन उवाच।

यस्यापचारात्प्राप्तोऽयमसान्क्केशो दुरासदः। तमस्मिन्समरोदेशे न पश्यामि जयद्रथम्।। ३७

26 °) S (except G<sub>3</sub>) विरथं (for 'मुखं). — °) K<sub>1</sub>. 8. 4 D<sub>1</sub> 'मुक्तेन (for 'युक्तेन). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 निजधानाति यक्तेन; G<sub>1</sub> निजधान रथस्थेन. — °) T<sub>1</sub> [आ]वृत्य (for [अ]- भ्येत्य). — After 26, T<sub>1</sub> ins.:

1214\* तदा तु संप्रवृत्ते तु तुमुले योधसंक्षये।
अङ्गारकः कुञ्जरश्च संजयो गुप्तकस्तथा।
शत्रुंजयः सुप्रवृद्धो ग्रुभकृद्धमका अपि।
श्रूरः पराकुः कुहको द्वादशैते महारथाः।
सुबलाः सैन्धवाश्चेव त्रिगर्ताश्च महावलाः। [5]
इक्ष्वाकुयोधाः प्रवला रथिनः सह यद् द्विपाः।
कोटीकृत्य च पार्थं तु शरवर्षेरवाकिरन्।
अर्जुनस्तु ततः कुद्धः शरवर्षं निहत्य च।

27 <sup>60</sup>) K4 वीराणां (for सर्वेषां), and सर्वेषां वा (for सौवीराणां). — 6) K1. 8. 4 D1 बाणेर; G1. 2 फह्हेर.

28 °) S (except Gs) °वीरांश्च (for ° मुख्यांश्च). — °) K4 रथिन: (for [अ]तिरथ:). S (as usual) संखे.

29 °) K1 सागता:; T2 G1. 2 स्दिता:. — b) K1. 3. 4
De D2 S (except G3) बहुधा; D1 बलिना (for बहद:).
— T1 om. 29<sup>d</sup>-30°.

31 <sup>65</sup>) K1 सगृष्ठकंक°; K8 श्वगृष्ठकंककोलोकमास°; K4 श्वगृष्ठकंककाकोला मासागोमायु°; B1 श्वकंकगृष्ठाः पृथुला मास°; Dc D2 श्वगृष्ठकंककाकोलहयेनगोमायु°; D6 श्वगृष्ठकंकगोमायुक्काकोल्हकाः सवायसाः; T M श्वकंकगृष्ठकाकोल्°; G1. 2. 4 श्वकाकगृष्ठकाकोल् (G1. 11कोल्हो) भास°. — After 31, T1

ins. a passage given in App. I (No. 26).

32 d) B<sub>3</sub>. 4 Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> M °मना° (for 'परो')
— After 32, T<sub>1</sub> ins.:

1215\* विद्राज्यमाने सैन्ये तु मकरेरर्णवो यथा।

33 °)  $K_4$  आकुले (for संकुले). —  $^b$ )  $B_1$  अपहाय वै  $B_2$ . 3 Dn  $G_2$  अवतार्य तां;  $D_6$   $T_2$   $G_1$ . 4 °र्य च. —  $^d$ )  $K_2$  च;  $D_8$  (marg. sec. m.) वीरो;  $G_2$ . 4 तत्र (for येन)  $K_2$   $B_2$ . 3  $D_2$   $D_3$  (marg. sec. m.)  $T_2$   $G_4$  नराधिप:;  $G_1$  जनाधिप:.  $G_1$  वनायेव नराधिप:.

34 ) M2 क्रस्वा (for हड्डा). B2 'पुर:सरां. D1 धीम्य हिष्टपुरस्कृतां. — ') D1 माद्रीसुतेन. — ') T2 G1. 1. 4 आरोहयत्. B1. 4 ततः (for तदा). — After 34, D1 ins. an addl. colophon (adhy. no.: 271).

35 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> B<sub>4</sub> तं; D<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 तु (for तद्). K<sub>4</sub> विहतं. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> उपयाते. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 नाराचान्. — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 G<sub>1</sub> निचलान; K<sub>2</sub> B<sub>2</sub> T<sub>2</sub> निजिधान; K<sub>4</sub> D<sub>c</sub> D<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> निजधान (for आजधान).

37 °) K4 Dc D2 T2 G1. 4 M [अ]पराधात्. — °) K1 असात्; D1-3. 6 अस्याः; G1 अस्मात् (for अस्मान्). G4 क्टेशोस्माकं (for अस्मान्छेशो). — °) K1 स तस्मिन्; Dc2 T2 G1. 4 एतस्मिन् (for तमस्मिन्). B1 शरणोद्देशे. — °) G4 पश्याम.

38 °) D1. 3 अन्वेष; S (except G2. 3) अन्विच्छ — b) K4 नो; T2 G1 तेर् (for ते). — c) K3 अमानुषम्;

तमेवान्विष भद्रं ते किं ते योधैर्निपातितैः। अनामिषमिदं कर्म कथं वा मन्यते भवान्।। ३८ वैद्यांपायन उवाच।

इत्युक्तो मीमसेनस्तु गुडाकेशेन धीमता।
युधिष्ठिरमभिप्रेक्ष्य वाग्मी वचनमत्रवीत्।। ३९
हतप्रवीरा रिपवो भ्यिष्ठं विद्वता दिशः।
गृहीत्वा द्रीपदीं राजिन्तर्वतु भवानितः।। ४०
यमाभ्यां सह राजेन्द्र धौम्येन च महात्मना।
प्राप्याश्रमपदं राजन्द्रौपदीं परिसान्त्वय।। ४१
न हि मे मोक्ष्यते जीवन्मृदः सैन्धवको नृपः।
पातालतलसंस्थोऽपि यदि शकोऽस्य सार्थः॥ ४२

## युधिष्टिर उवाच।

न हन्तव्यो महाबाहो दुरात्मापि स सैन्धवः । दुःशलामभिसंस्मृत्य गान्धारीं च यशस्त्रिनीम् ॥ ४३ वैशंपायन उवाच।

तच्छुत्वा द्रौपदी भीमग्रवाच व्याक्कलेन्द्रिया।
कृपिता हीमती प्राज्ञा पती भीमार्जुनावुभौ।। ४४
कर्तव्यं चेत्प्रियं मद्यं वध्यः स पुरुषाधमः।
सैन्धवापसदः पापो दुर्मतिः कुलपांसनः।। ४५
भार्यामिहर्ता निर्वेरो यश्च राज्यहरो रिपुः।
याचमानोऽपि संग्रामे न स जीवितुमर्हति।। ४६
इत्युक्तौ तौ नरव्यात्रौ ययतुर्यत्र सैन्धवः।
राजा निवदृते कृष्णामादाय सपुरोहितः।। ४७
स प्रविश्याश्रमपदं व्यपविद्वदृसीघटम्।
मार्भण्डेयादिमिविंग्रेरनुकीणं ददर्श ह।। ४८
द्रौपदीमनुशोचद्भित्रांक्षणेस्तैः समागतैः।
समियाय महाप्राज्ञः सभार्यो श्रातृमध्यगः।। ४९
ते स्म तं ग्रदिता दृष्टा पुनरभ्यागतं नपमः।

C. 3. 1576E B. 3. 271. E K. 3. 272. F

- $B_1$  अनामृष्यम्;  $G_1$ . 2. 4 अनार्याणाम् (for अनामिषम्).  $T_2$  अनामकं कर्म कथं.  $^d$ )  $T_2$  कर्तुं वै (for कथं वा).
- 39 <sup>b</sup>)  $D_6$  भारत (for धीमता).  $D_6$   $D_2$  om.  $39^{cd}$ . c)  $G_2$ . 4 अभिप्रेत्य. d)  $K_3$   $D_{12}$  वाङ्गी;  $T_1$  इदं.
- 40 Before 40, M1 ins. भीम: ") T1 बहवो (for रिपवो). ") T2 G1. 2. 4 M भूयिष्ठं वि(T2 G4 प्र)द्धुतं बळं. ") T1 प्रगृद्ध (for गृहीत्वा). ") K4 Dc D2 इति (for इतः).
- 41  $^{b}$ ) G<sub>1. 2. 4</sub> तु (for  $\equiv$ ).  $^{d}$ ) B<sub>8. 4</sub> परिसांत्वयन्.
- 42 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> मे मोक्षसे; De D<sub>2</sub> संमोक्ष्य (D<sub>2</sub> <sup>a</sup> क्ष)ते; D<sub>5</sub> सोक्ष्यित मे. K<sub>1</sub>. 2 मूढो; K<sub>5</sub> वीर (for जीवन्). <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 वीर (for मूढः). T<sub>2</sub> om. 42<sup>cd</sup>. <sup>d</sup>) G<sub>1</sub> शकस्य (for शकोऽस्य).
- 43 K<sub>4</sub> om.  $43^{ab}$ . b) D<sub>5</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 चापि (for [अ]पि स). c) K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> अपि संस्मृत्य; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 अभि (G<sub>1</sub> भीम)संग्रेक्ष्य.
- 44 °) S (except G<sub>8</sub>) साध्वी (for भीमम्). °) K<sub>1-8</sub> Dc D<sub>2.6</sub> बाला (for प्राज्ञा). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> कुषितांगी गत-प्रज्ञा (D<sub>1</sub> नरव्याञ्च); T<sub>2</sub> कुषिता स्त्री महाप्राज्ञा.
- 45 Before 45, M1 ins. द्वौपदी. ") S (except T1 G3 M1) हि (for चेत्). ") S (except G3) "पशदः. ") K D1 दुई द्विः (for दुर्मतिः).

- 46 <sup>6</sup>) K<sub>1. 2</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>5</sub> भार्या विहर्ता; Ks <sup>2</sup>र्या हि हर्ता; B<sub>1. 2</sub> <sup>2</sup>पहर्ता; T<sub>1</sub> <sup>2</sup>भिमंता; T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> M <sup>2</sup> वमंता; G<sub>1</sub> <sup>2</sup>र्या हि मंता. B<sub>1</sub> यः पापो; B<sub>2</sub> वे भीमो; B<sub>3. 4</sub> D (except D<sub>1. 5</sub>) G<sub>3</sub> वैरी यो; G<sub>1</sub> निर्वीयों; M<sub>2</sub> निर्विरो. <sup>6</sup>) K<sub>4</sub> B D न मोक्तव्यः कथंचन (Dc <sup>2</sup>च नः).
- 47 Before 47, M1 ins. वैशं. b) B1 पर्यतप्यत सेंधव:. c) T1 निवर्तते.
- 48 <sup>a</sup>) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> विवेशा<sup>°</sup> (for प्रविश्या<sup>°</sup>). <sup>b</sup>) K<sub>8</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 <sup>°</sup> वृषी(K<sub>4</sub> <sup>°</sup> वृशी) घटं; B<sub>1</sub>. 4 <sup>°</sup> वृषीमठं; B<sub>2</sub>. 3 Dns D<sub>8</sub>. 6 Gs विप्रविद्धवृषी(Dns Gs <sup>°</sup> सी) मठं; Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> अपविद्धवृसी(D<sub>4</sub> <sup>°</sup> पी) मठं; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 अपविद्धवृसीकटं; T<sub>2</sub> अप्रसिद्धवृषीमठं; G<sub>1</sub> ह्यपविद्धवृषीकटं. <sup>d</sup>) Dc D<sub>2</sub> अनुकीणें; M<sub>2</sub> अवकीणें. K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> समंततः; D<sub>5</sub> सहस्रशः (for ददर्श ह).
- 49 b) K<sub>1. 2</sub> समंततः; B Dn D<sub>3. 4. 6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> समाहितैः; Dc D<sub>2</sub> हितः. c) K<sub>4</sub> S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) समेयाय. K<sub>1</sub> महाबाहुः; K<sub>4</sub> प्राज्ञैः. d) K<sub>1. 2</sub> मृत्य-मध्यगः; K<sub>4</sub> धर्मनंदनः; D<sub>1</sub> आतृनंदनः.
- 50 °) K<sub>3</sub> Dc D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> तं सुदितं; K<sub>4</sub> प्रसुदिता; D<sub>3</sub> तां सुदितां. K<sub>1</sub> मृत्येः सपदि तं दृष्ट्याः. <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> B Dn D<sub>8-6</sub> G<sub>3</sub> प्रत्या<sup>°</sup> (for अभ्या<sup>°</sup>). <sup>c</sup>) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) च (for तान्). <sup>d</sup>) S (except T<sub>2</sub>) om. च. T<sub>2</sub> [आ]गतां (for [आ]हतां).

C. 3. 15765 B. 3. 271. 50 K. 3. 272. 58

जित्वा तान्सिन्धुसौवीरान्द्रौपदीं चाहतां पुनः ॥५० स तैः परिवृतो राजा तत्रैवोपिववेश ह ।
प्रिववेशाश्रमं कृष्णा यमाभ्यां सह भामिनी ॥ ५१ भीमार्जुनावि श्रुत्वा क्रोशमात्रगतं रिपुम् । स्वयमश्वांस्तुदन्तौ तौ जवेनैवाभ्यधावताम् ॥ ५२ इदमत्यद्भुतं चात्र चकार पुरुषोऽर्जुनः । क्रोशमात्रगतानश्वान्सैन्धवस्य जघान यत् ॥ ५३ स हि दिव्यास्त्रसंपन्नः कृच्छ्रकालेऽप्यसंभ्रमः । अकरोद्दुष्करं कर्म शरेरस्त्रानुमन्त्रितः ॥ ५४ ततोऽभ्यधावतां वीरावुभौ भीमधनंजयौ । हताश्वं सैन्धवं भीतमेकं व्याकुलचेतसम् ॥ ५५

सैन्धवस्त हतान्दृष्ट्वा तथाश्वान्स्वान्सुदुःखितः।
दृष्ट्वा विक्रमकर्माणि कुर्वाणं च धनंजयम्।
पलायनकृतोत्साद्दः प्राद्रवद्येन वै वनम्।। ५६
सैन्धवं त्विभसंप्रेक्ष्य पराक्रान्तं पलायने।
अजुयाय महाबाद्दः फल्गुनो वाक्यमब्रवीत्।। ५७
अनेन वीर्येण कथं स्त्रियं प्रार्थयसे बलात्।
राजपुत्र निवर्तस्व न ते युक्तं पलायनम्।
कथं चानुचरान्हित्वा शत्रुमध्ये पलायसे।। ५८
इत्युच्यमानः पार्थेन सैन्धवो न न्यवर्तत।
तिष्ठ तिष्ठेति तं भीमः सहसाभ्यद्रवद्धली।
मा वधीरिति पार्थस्तं द्यावानभ्यभाषत।। ५९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चपञ्चाराद्धिकद्विराततमोऽध्यायः॥ २५५॥

अतिविक्रम(Ba मानुष)कर्माणि. — 1) Ba सेंधवं (for वै वनं). T1 प्राद्भवन्वे वनं ततः; G1 प्रायाद्येव (sic) वनं प्रति.

57 °) K4 अनुज्ञाय; Dc D2 अन्वधावन्; S (except T1 G3) अनुयात्वा. Dc D2 महाप्राज्ञ:. — d) N (except K1) T2 G3 फाल्गुनो.

1217\* अर्जुनेन च धीमता। सैन्धवोऽपि च पापात्माः

— b) K4 यातीति (for सैन्धवो). B1. 4 Dc D2 नाभ्य ; T1 न नि (for न न्य ). — d) K1 B3 प्राद्भवद् (for [अ]भ्यद् ). — e) Dc मावधीद्. B1 S (except G3) तु (for तं). — f) K4 B1-3 Dc Dn D3. 4. 6 G2. 3 प्रत्य (for अभ्य ).

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K1. 3. 4 B1-8 D G3 M द्रीपदी-प्रमाथ. — Adhy. name: B4 जयद्रथदर्शनं: T1 जयद्रथ-प्रायनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 269 (Dns 270); D1 272; T G4 M (M2 inf. lin.) 259 (M2 orig. 261); G1 256; G2 258. — Śloka no.: Dn1. n3 61; Dn2 60; D1 27.

### 256

1 G<sub>4</sub> om. the ref. K<sub>5</sub> om. 1<sup>a</sup>-2<sup>b</sup>. — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> संप्राप्य; B<sub>2</sub> तं प्रेक्ष्य. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub>. 3 D (except Dc<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 2) G<sub>5</sub> ° बुचताबुभी. — <sup>c</sup>) K<sub>2</sub> B<sub>1-5</sub> Dn D<sub>5-6</sub> G<sub>5</sub> प्राधावत (for प्राहा °). T<sub>1</sub> आघूणी (for अध्यक्षो). — After 1, T<sub>1</sub> ins.:

<sup>51</sup> b) B<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>3</sub> G<sub>3</sub> च (for [ए]व). — d) B D (except D<sub>1</sub>. 5) G<sub>3</sub> भाविनी.

<sup>52 °)</sup> De Da अपि श्रुख; D1 अभिकुद्धी; D5 च संकुद्धी. K4 B5 Dn D5. 4. 6 G5 भीमसेनार्जुनी चापि. — b) K2. 4 B5 Dn D5-6 G5 श्रुखा कोशगतं रिपुं; Dea D2 कोशमात्रं रिपुं गतं. — c) T1 चोदयंती (for तुदन्ती ती). — d) K1. 3 [अ]थाभ्य°; G2 द्धाभ्य° (for [ए]वाभ्य°).

<sup>53</sup> b) B4 Dc D1. 2. 5 G1. 2. 4 [अ]तिरथो; T1 पुनर् (for पुरुषो). — After 53, T1 ins. 1216\*.

<sup>54</sup> T<sub>1</sub> om.  $54^a-56^b$ . — b) K<sub>1.3.4</sub> G<sub>1.2</sub> क्रुच्छ्र-(G<sub>1</sub> कष्ट)कालेष्वसंभ्रमः; G<sub>4</sub> M °व्वसंभ्रमन्. — d) D<sub>6</sub> D<sub>1.2</sub> M<sub>1</sub> अस्त्राभिमंत्रितेः.

<sup>55</sup> Ti om. 55 (cf. v.l. 54). — ") Dc Da ह्यू (for वीरो). — ") Ta अवेक्ष्याकुरु".

<sup>56</sup> T<sub>1</sub> om.  $56^{ab}$  (cf. v.l. 54). — <sup>b</sup>) K Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 तान्सदश्चान्; B<sub>1</sub>. 4 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M तत्राश्चान्स्वान्. G<sub>2</sub>. 4 तत्राश्चान्यशदु:खित:. — T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M ins. after  $56^{ab}$ : T<sub>1</sub> (which om.  $54^{a}-56^{b}$ ) ins. after 53:

<sup>1216\*</sup> रथाटास्कन्द्य पन्नां वै पलायनपरोऽभवत्।
— °) K1. 3. 4 दृष्ट्वा विक्रम्य कर्माणि; K2 B D (except D1)

<sup>58</sup> b) T1 transp. स्त्रियं and बलात्. — ') K4 वातु';

B2. 8 Dn D3. 4. 6 G3 য়বু°; M2 ব্যাবু (for चातु°). — 1) G1. 2. 4 স্থাবানি (for पहा°).

<sup>59</sup> After 59a, K4 ins.:

# २५६

वैशंपायन उवाच।

जयद्रथस्त संग्रेक्ष्य भ्रातराबुद्यतायुधौ । प्राद्रवत्तृर्णमन्यग्रो जीवितेप्सुः सुदुःखितः ॥ १ तं भीमसेनो धावन्तमवतीर्य रथाद्वली । अभिद्धत्य निजग्राह केशपक्षेऽत्यमर्षणः ॥ २ समुद्यम्य च तं रोषान्निष्पिषेष महीतले । गले गृहीत्वा राजानं ताडयामास चैव ह ॥ ३ पुनः संजीवमानस्य तस्योत्पतितुमिच्छतः । पदा मूर्श्वि महाबाहुः प्राहरदिलिष्यतः ॥ ४ तस्य जानुं ददौ भीमो जन्ने चैनमरितना । स मोहमगमद्राजा प्रहारवरपीडितः ॥ ५ विरोषं भीमसेनं तु वारयामास फल्गुनः । दुःशलायाः कृते राजा यत्तदाहेति कौरव ॥ ६ भीमसेन उवाच । नायं पापसमाचारो मत्तो जीवितुमहिति । द्रौपद्यास्तदनहीयाः परिक्केष्टा नराधमः ॥ ७ किं तु शक्यं मया कर्तुं यद्राजा सततं घृणी । त्वं च बालिशया बुद्धा सदैवास्मान्त्रवाधसे ॥ ८ एवसुक्त्वा सटास्तस्य पश्च चक्रे वृकोदरः । अर्धचन्द्रेण बाणेन किंचिद् व्वतस्तदा ॥ ९ विकल्पयित्वा राजानं ततः प्राह वृकोदरः । जीवितुं चेच्छसे मृढ हेतुं मे गदतः शृणु ॥ १०

C. 3. 15786 B. 3. 272. 10 K 3. 273. 11

1218\* सलताभि: असंवृते किरीटं रत्नभास्तरम् । आपे विद्रव्य धावन्तं निलीयन्तं वनान्तरम् । भीमसेनस्तु तं कक्षे लीयमानं भयाकुलम् । मार्गमाणोऽवतीर्याञ्च रथाद्रत्नविभूषितात् ।

2 Ks T<sub>1</sub> om. 2<sup>ab</sup> (for Ks of. v.l. 1). — °) K<sub>3</sub> जयद्रथं च जग्राह; D<sub>5</sub> अभिद्भुत्याभिज<sup>°</sup>; G<sub>2</sub>. 4 अभिद्भुतं तं ज<sup>°</sup>. — <sup>a</sup>) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>8</sub> °क्षे ह्यमर्पण:

3 a) B D (except D1. 5) G3 भीमो (for रोषान्).

- °) B Dn D3. 4. 6 G3 शिरो (for गले). — D5 om. 3<sup>d</sup>-5<sup>c</sup>. — d) K1 न्नासयामास; K2-4 Dc2 D1. 2 T1 न्नाम<sup>°</sup>; T2 G2. 4 M पात<sup>°</sup>; G1 पोथ<sup>°</sup>. K1. 2. 4 D1 G4 M2 चैन हि; M2 (sup. lin.) भूतले.

4 Ds om. 4 (cf. v.l. 3). — a) T2 G2 पुनः स जीव-मासाद्य. — b) T2 G1. 2 सद्योत्पतितु; G4 सद्योत्पादितु. — d) B1. 3 प्राहनद.

5 Ds om. 5abc (cf. v.l. 3). — a) K Dc D2. 4. 6 Gs. 4 जानु; B2-4 Dn1 जानू. T1 तदा (for ददौ). — b) Ks जघान (for जन्ने च). B1 G1. 2. 4 चैवम्. K1. 2 जन्ने चैवमरत्रिणा. — b) G2. 4 राजन्. — d) K4 बल्क; S (except G3) परि (for वर ).

6 °) K1 विज्ञप्ति; K2 विकोशं; B1 विरोषो; B2-4 Dc D2. 5 T G1. 2. 4 सरोषं. — b) K B2 D1. 5 स्मार (for वार ). N (except K1) G3 फाल्गुन:. — d) K3. 4 D1. 5 S (except G3) स्वाम् (for तदा). B2 [उ]वाच (for [आ]हेति).

T1 स (for [ $\xi$ ]ित). K1. 2 B2-4 G1. 2. 4 M कौरवः; T1 धर्मरादः.

Many of the following stanzas (up to 24) recur almost *verbatim* in an interpolated passage of the Virāṭaparvan (cf. App. I, No. 32 of that parvan).

7 Ks. 4 Bs. 3 Dns. ns Ds. 6 Gs भीम उ°; T G1. 2. 4 M भीम: — b) Ts मर्त्यो; G1 मुक्तो (for मत्तो). T1 भिवतु (for जीवितु ). — c) B Dn Ds. 4. 6 Gs कृष्णायास् (for क्रीपद्यास्). Ks Ms तव (Ms म-) नार्हायाः; Dc Ds यस्त्वनर्हायाः.

8 b) T1 स (for यद्). — c) G1. 2. 4 तु (for च). — d) K Dc D1. 2. 5 सततं सा; S (except G5) यततो-सान्. K D1. 5 T1 प्रभाषसे.

9 Before 9, K D<sub>1. 5</sub> ins. वैशं<sup>°</sup> उ<sup>°</sup> (resp. वैशं<sup>°</sup>).

— <sup>a</sup>) K<sub>1. 5</sub> D<sub>5</sub> सटा. D<sub>5</sub> चक्के (for तस्य). — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> तस्य पंच वृको<sup>°</sup>. — <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> न बुवत<sup>°</sup>; G<sub>1</sub> उद्भवत<sup>°</sup> (for अब्र्°). T<sub>1</sub> मुंडियत्वा शिरस्तथा.

10 <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 विकल्पबुद्धा; B Dn D<sub>3-6</sub> Gs विकल्थ°; M विरूप°. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> त्वाह (for प्राह). — After 10<sup>ab</sup>, T1 ins. a corrupt variant of 13<sup>ab</sup>:

1219\* तं तथा न विचेष्टन्तमबुध्वाप वृकोदरः।
— °) K1 T1 G4 M1 जीवितं; K3 जीवित्वं. — °) K3
द्वेतन् (for हेतुं). D5 वदतः.

11 °) Bs तथा (for त्वया). — b) T1 सत्सु चैव (for

C. 3. 15787 B. 3. 272. 11 K. 3. 273. 12 दासोऽस्मीति त्वया वाच्यं संसत्सु च सभासु च ।
एवं ते जीवितं द्द्यामेष युद्धजितो विधिः ॥ ११
एवमस्त्वित तं राजा कृच्छ्रप्राणो जयद्रथः ।
प्रोवाच पुरुषच्याद्रं भीममाहवशोभिनम् ॥ १२
तत एनं विचेष्टन्तं बद्धा पार्थो वृकोदरः ।
रथमारोपयामास विसंज्ञं पांसुगुण्ठितम् ॥ १३
ततस्तं रथमास्थाय भीमः पार्थानुगस्तदा ।
अभ्येत्याश्रममध्यस्थमभ्यगच्छद्यघिष्ठिरम् ॥ १४
दर्शयामास भीमस्तु तदवस्थं जयद्रथम् ।
तं राजा प्राहसदृष्ट्वा सुच्यतामिति चान्नवीत् ॥ १५
राजानं चान्नवीद्धीमो द्रौपद्यै कथयेति वै ।
दासभावं गतो ह्येष्ठ भाता सप्रणयं वचः ।
सुञ्चनमथमाचारं प्रमाणं यदि ते वयम् ॥ १७

द्रौपदी चात्रवीद्धीममिमिप्रेक्ष्य युघिष्ठिरम् । दासोऽयं ग्रुच्यतां राज्ञस्त्वया पश्चसटः कृतः ॥ १८ स ग्रुक्तोऽभ्येत्य राजानमिभवाद्य युघिष्ठिरम् । ववन्दे विह्वलो राजा तांश्च सर्वान्ग्रुनींस्तदा ॥ १९ तग्रुवाच घृणी राजा धर्मपुत्रो युघिष्ठिरः । तथा जयद्रथं दृष्ट्वा गृहीतं सन्यसाचिना ॥ २० अदासो गच्छ ग्रुक्तोऽसि मैवं कार्षीः पुनः कचित् । स्त्रीकामुक धिगस्तु त्वां श्रुद्रः श्रुद्रसहायवान् । एवंविधं हि कः कुर्याच्वदन्यः पुरुषाधमः ॥ २१ गतसच्विमव ज्ञात्वा कर्तारमञ्जभस्य तम् । संप्रेक्ष्य भरतश्रेष्ठः कृषां चक्रे नराधिषः ॥ २२ धर्मे ते वर्धतां बुद्धिमी चाधमें मनः कृथाः । साश्वः सरथपादातः स्वस्ति गच्छ जयद्रथ ॥ २३ एवमुक्तस्तु सत्रीडं तृष्णीं किंचिदवाञ्चस्तः ।

संसत्सु च). — °) G2. 4 चेज् (for ते). — °) K1. 2 ते युज्यते; K4 D3. 5 M2 युद्धजिते.

सटा: कृता:. — After 18, T1 ins. :

1220\* एवमुक्तः स भीमस्तु आत्रा चैव च कृष्णया।
मुमोच तं महापापं जयद्रथमचेतसम्।;
while G<sub>1</sub> ins.:

1221\* स मु[मो]चैवमुक्तस्तु भीमस्तं बन्धनात्तदा।

19 a) T2 एवमुक्ती हि राजानमं. — c) B2.8 Dn D3.4.6 T2 G3 राजन् (for राजा). — d) B Dn D4.6 G3 ह्या; T G1 M सिद्धान्; G2.4 वृद्धान् (for सर्वान्). Dc D2.5 तथा (for तदा).

21 a) T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> अभीतो; G<sub>1</sub> अभितो (for अदासो).

— b) D<sub>1</sub> दिवति (for कचित्). — c) B D<sub>2</sub> श्लीकामं च;
D<sub>1</sub> D<sub>4.6</sub> G<sub>8</sub> कामं चा; T<sub>1</sub> कामुका; M<sub>1</sub> कामुकं. K<sub>1.2</sub> दवा
(for त्वां). — d) K B<sub>3</sub> D<sub>1.8.6</sub> T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> श्लुद्रकमं ; D<sub>6</sub>
D<sub>13</sub> D<sub>2</sub> श्लुद्रं श्लुद्र<sup>2</sup>; D<sub>12</sub> D<sub>4.6</sub> M<sub>2</sub> श्लुद्र श्लुद्र<sup>2</sup>; T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub>
श्लुद्रक्षत्र<sup>2</sup>. — e) B<sub>1</sub> एवं विहिंसकः कुर्यात्. — f) D<sub>12</sub> D<sub>3</sub>
G<sub>2-4</sub> प्रकाधम. — After 21, T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> M<sub>1</sub> ins.:

1222\* कर्म धर्मविरुद्धं वे लोकदुष्टं च दुर्मते।

22 °) B1 इति; Dc2 D2 इदं; T1 अपि (for इव).
— °) T1 संप्रेच्य. Dc D2. 4 M1 भरतश्रेष्ठ. — °) K4 D4
G4 नराधिप; B4 युधिष्ठरः.

23 a) K B<sub>1</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> वर्तता; M<sub>1</sub> रमतां.

— b) K<sub>1</sub>. 2 मिति (for मन:). — d) B<sub>2</sub> तेस्तु (for गच्छ).

24 a) G<sub>2</sub> M स (for तु). K<sub>1</sub>. 3. 4 B<sub>1</sub>. 2. 4 Dc<sub>2</sub>

<sup>12</sup> b) K<sub>2</sub> B<sub>1</sub>. 3. 4 Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 G3 कुड्यमाणो; K<sub>4</sub> कुच्छ्रप्राप्तो. K<sub>1</sub> जितेंद्रिय: (for जय°). — d) K<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> शोभनं; K<sub>3</sub> B<sub>3</sub> D<sub>2</sub> शोभनं. G<sub>1</sub> दासोहं वो वृकोदर.

<sup>13</sup> K1 om. 13. — b) B3 Dc D2 पाशेर् (for पाथों).
— d) K (K1 om.) Dc D5 पांड्रुगुंडितं; S (except G3)
पांड्रुइंडितं.

<sup>14</sup> b) K2 De D2. 5 T2 तथा. — c) G2. 4 अप्रयम् (for अभ्येत्य).

<sup>15</sup> °)  $G_{2-4}$   $M_2$  बीभत्सुस्. —  $^b$ )  $B_2$  (m as in text) युधिष्ठरं (for जय°). —  $^c$ )  $K_3$   $B_4$  प्राह स दृष्ट्वा;  $D_3$   $G_2$  प्राह संदृष्ट्वा;  $D_5$  T  $G_4$  प्रहसन्दृष्ट्वा.  $M_2$  तं दृष्ट्वा प्राहसद्राजा.

<sup>16</sup> b) K B<sub>1</sub>. s (orig.) Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 T<sub>1</sub> द्वीपदी (B<sub>1</sub>. s <sup>°</sup>दीं) कथयत्विति; B<sub>2</sub>. 3m. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs द्वीपद्याः कथ्यतामिति. — d) K<sub>2</sub>. 3 D<sub>1</sub> °चेतसः.

<sup>17 &</sup>lt;sup>a</sup>) B<sub>1</sub> युधां श्रेष्ठो; D<sub>5</sub> ततो हृष्टो. — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> राजा (for आता). D<sub>3</sub> M<sub>1</sub> सं-; T<sub>1</sub> [अ]सौ (for स-). — <sup>c</sup>) B D (except D<sub>1</sub>. <sub>5</sub>) G<sub>3</sub> मुंचेमम्. — <sup>d</sup>) B D (except D<sub>1</sub>. <sub>3</sub>) G<sub>3</sub> प्रमाणा.

<sup>18</sup> b) K Dc D1. 2. 5 अभिगम्य; B2 °वीक्ष्य. — c)
T1 वि (for Sti). K3. 4 Dn2. n3 राजन्; T1 पाप: (for राज:). — d) G2 पंचित्रारः; G4 °ित्रासः. G1 त्वया पंच

जगाम राजा दुःखार्ती गङ्गाद्वाराय भारत ॥ २४ स देवं शरणं गत्वा विरूपाक्षम्रमापतिम् । तपश्चचार विपुलं तस्य प्रीतो वृषध्वजः ॥ २५ बिलं स्वयं प्रत्यगृह्णात्प्रीयमाणिस्त्रलोचनः । वरं चास्मै ददौ देवः स च जग्राह तच्छुणु ॥ २६ समस्तान्सरथान्पश्च जयेयं युघि पाण्डवान् । इति राजाव्रवीदेवं नेति देवस्तमब्रवीत् ॥ २७

अजय्यांश्राप्यवध्यांश्र वारिष्यिस तान्युघि । ऋतेऽर्जुनं महाबाहुं देवैरिप दुरासदम् ॥ २८ यमाहुरजितं देवं शङ्खचक्रगदाधरम् । प्रधानः सोऽस्त्रविदुषां तेन कृष्णेन रक्ष्यते ॥ २९ एवम्रक्तस्तु नृपतिः खमेव भवनं ययौ । पाण्डवाश्र वने तस्मिन्न्यवसन्काम्यके तदा ॥ ३०

C. 3, 15858 B. 3, 272, 81 K. 3, 273, 83

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षट्पञ्चाराद्धिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २५६ ॥

D1. 2 T1 G1. 2. 4 सन्नीडस; M तु नीळात्. — <sup>5</sup>) B3 T1 G2 M अधोमुख:. — <sup>6</sup>) K4 B Dn D1. 3. 4. 6 G8 राजन् (for राजा).

25 °) K4 कृत्वा (for गत्वा). — After 25°, T1 ins.:

1223\* निराहारो जितकोधः पादाङ्गद्याग्रविष्ठितः।
— <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> (m as in text) [S]भवद्भवः; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> [S]भव्यतः। (for वृष<sup>°</sup>).

26 a) D1 पूजां (for बिंह). — c) K Dc D1. 2 प्रीत: (for देव:). K4 वरं चास्याददशीत:. — d) K2 B D (except Dc2 D1. 2) T1 G3 transp. च and जमाह. D1 S (except T1 G3) तं (for तत्).

27 Before 27, Bs. 4 Dns Ds. 4 Gs ins. जयद्रथ उ. .
— d) Ts G1. 2. 4 ततो (for तम्).

28 Before 28, Ks G1. 2. 4 Mins. देव:; B1. 3. 4 Dc महेश्वर उ°; B2 शिव उ°; D2. 5 देवदेव उ°. — b) K1 धार (for वार'). Dc D2 श्रुणु (for युधि). — After 28°, B D (except D1) G3 ins.:

1224\* नरं नाम सुरेश्वरम् । बदर्या तसतपसं नारायणसहायकम् । अजितं सर्वेलोकानां.

[(L. 1)  $D_5$  देवैरिप सुदु:सहं. — (L. 2)  $B_1$  \*सहायवान्.] —  $^d$ ) K M दुरुत्सहं (for दुरासदम्). — After  $28^d$ , B D (except  $D_1$ ) Gs ins. a passage given in App. I (No. 27). On the other hand, K1. 2. 4 ins. after  $28^d$ :

1225\* मम पाञ्जपतास्त्रेण गुप्तं सर्वेत्र सर्वेदा।

29 a) K<sub>2</sub> B Dn D<sub>2-6</sub> T G<sub>3</sub> M कुरुणं (for देवं).

— After 29<sup>ab</sup>, B D (except D<sub>1</sub>) G<sub>3</sub> ins.:

1226\* श्रीवत्सधारिणं देवं पीतकौशेयवाससम्।

— °) K4 B D G3 M1 प्रधानं श(K4 Dn3 D5 ° नं शा';
B1. 4 ° नः श-; M1 ° नं सो)स्वविदुषां. — ³) B2 तेन कृष्णेति

कीत्यंते;  $T_2$  तेन द्रक्ष्यसि रक्षितं. — After 29, B D (except  $D_1$ )  $G_8$  ins. :

1227\* सहायः पुण्डरीकाक्षः श्रीमानतुलविक्रमः।
समानस्यन्दने पार्थमास्थाय परवीरहा।
न शक्यते तेन जेतुं त्रिदशैरिष दुःसहः।
कः पुनर्मानुषो भावो रणे पार्थं विजेष्यति।
तमेकं वर्जयिया तु सर्वं यौधिष्टरं बल्रम्। [5]
चतुरः पाण्डवान्नाजन्दिनैकं जेष्यसे रिपृन्।

वैशंपायन उवाच ।
इत्येवसुक्तवा नृपति सर्वपापहरो हरः ।
उमापतिः पशुपतिर्यज्ञहा त्रिपुरार्दनः ।
वामनैर्विकटैः कुब्जैरुसश्रवणदर्शनैः ।
वृतः पारिषदैर्घो रैर्नानाप्रहरणोद्यतेः । [10]
ज्यम्बको राजशार्द्र्ल भगनेश्रनिपातनः ।
उमासहायो भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत ।

[(L. 3) B<sub>1</sub> स जेतुं वै (for तेन जेतुं). — (L. 4) B<sub>1</sub> कः पुमान्; B<sub>4</sub> किं पुनर्; Dc D<sub>2</sub> क एव (for कः पुनर्). — (L. 5) B<sub>1</sub> त्वया; Dc D<sub>2</sub> त्वं वै (for सर्वे). — (L. 7) Dc D<sub>2</sub> इत्युक्तवा नृपतिं राजन् (for the prior half). — (L. 8) Dc D<sub>2</sub> त्रिपुरांतकः (for राईनः). — (L. 9) Dc D<sub>2</sub> विकचैः; D<sub>5</sub> बहुकैः (for विकटैः). De D<sub>2</sub> उम्रश्चरण (for उम्रश्नवण°). — (L. 10) Dc D<sub>3</sub> परिषदेर् (for पारि°).] — On the other hand, T<sub>1</sub> ins. after 29:

1228\* तस्मात्त्वं पार्थरहितान्पाण्डवान्वारविष्यति । एकदा पुरुषव्याघ्र मया दत्तं वरं तव ।

30 °) B D (except D<sub>1</sub>) G<sub>8</sub> जयद्रथोपि मंदातमा.

- b) T<sub>2</sub> स्वयमेव वनं यथी. - c) D<sub>5</sub> च तदा; T<sub>2</sub> च हते;
G<sub>2</sub>. 4 विपिने (for च वने). - d) S (except G<sub>3</sub>) transp.
न्यवसन् and काम्यके. B<sub>3</sub> Dn D<sub>5</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> तथा.

Colophon. - Major parvan: Ka Dna Ga. 4 surva.

## 240

C. 3. 15859 B. 3. 273. 1 K. 3. 274. 1

#### जनमेजय उवाच।

एवं हृतायां कृष्णायां प्राप्य क्केशमनुत्तमम् । अत ऊर्ध्वं नरव्याघाः किमकुर्वत पाण्डवाः ॥ १ वैद्यांपायन उवाच ।

एवं कृष्णां मोक्षयित्वा विनिर्जित्य जयद्रथम् । आसांचके मुनिगणैर्धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ २ तेषां मध्ये महर्षीणां शृण्वतामनुशोचताम् । मार्कण्डेयमिदं वाक्यमत्रवीत्पाण्डुनन्दनः ॥ ३ मन्ये कालश्च बलवान्दैवं च विधिनिर्मितम् । भवितव्यं च भृतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ४

— Sub-parvan: N G3 M1 द्वीपदीप्रमाथ; to it the same MSS. (except B2 Dn3 G3) add समाप्त. — Adhy. name: B4 जयद्रथवररूमभ:; T1 M जयद्रथसटा(T1 °टी)करणं; G1 जयद्रथिरोतेपनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 270 (Dn3 271); D1 273; T G4 M (M2 inf. lin.) 260 (M2 orig. 262); G1 257; G2 259. — Śloka no.: Dn 81; D1 31.

#### 257

- 1 °) K1. 2 गतायां (for हु°). b) Dc2 D2 प्राप्ताः (for प्राप्य). °) K3 B1. 2 D1-3 T1 G1 M अकुर्वत (for °वंत).
- 2 K4 om. 2<sup>ab</sup>. <sup>ab</sup>) K2 G1 मोच°; Dc2 D2 मोह° (for मोक्ष°). B2. 3 transp. मोक्ष° and विनि°.
- 3 °) TG1. 2.4 महर्षिणां मध्ये (by transp.). After 3, B D (except D1. 5) Gs ins.:

1229\* युधिष्ठिर उवाच । भगवन्देवर्षीणां त्वं ख्यातो भूतभविष्यवित् । संशयं परिपृच्छामि छिन्धि मे हृदि संस्थितम् ।

[(L. 1) To improve the metre, B<sub>8.4</sub> देवर्षाणां त्वं प्रवर: (for the prior half). — (L. 2) B<sub>2</sub> तं छिषि (for छिन्धि से). B<sub>1</sub> तं में छिषि हादि स्थितं; Dc D<sub>2</sub> छिषि तं च हादि स्थितं (for the posterior half).]

— B Dn Ds. s. 6 Gs cont.; Dc Ds ins. after 5:
1230\* द्वपदस्य सुता द्वोषा वेदिमध्यास्तमुरिथता।

कथं हि पत्नीमस्माकं धर्मज्ञां धर्मचारिणीम् । संस्पृशेदीदृशो भावः श्चिचं स्तैन्यमिवानृतम् ॥ ५ न हि पापं कृतं किंचित्कर्म वा निन्दितं क्वचित् । द्रौपद्या ब्राह्मणेष्वेव धर्मः सुचरितो महान् ॥ ६ तां जहार बलाद्राजा मृद्दबुद्धिर्जयद्रथः । तस्याः संहरणात्प्राप्तः शिरसः केशवापनम् । पराजयं च संग्रामे ससहायः समाप्तवान् ॥ ७ प्रत्याहृता तथास्माभिहत्वा तत्सैन्धवं बलम् । तद्दारहरणं प्राप्तमस्माभिरवितर्कितम् ॥ ८ दुःखश्चायं वने वासो मृगयायां च जीविका ।

अयोनिजा महाभागा स्तुषा पाण्डोर्महात्मन:।
[(L. 1) B1 ज्येष्ठा (for ह्येषा). D2 दुहिता दुपदस्येषा (for

the prior half).]

4 Before 4, T1 M1 ins. युधिष्ठरः. — ") T G1. 2. 4

- 4 Before 4, T1 M1 ins. युधिष्ठरः. ") T G1. 2. 4 कालं च. B3 Dn D4. 6 G3 भगवान्; T2 G1. 2. 4 भगवन् (for बलवान्). ") T2 विधिनिर्जितं; G2. 4 दुरितक्रमं.
- 5 4) B Dc1 Dn D3. 4. 6 G3 इमां (for कथं). b) G2 पांचार्ली (for धर्मज्ञां). B1 धर्मभाविनी; Dc2 D2 चैचारिणां. d) Dc2 D2 ग्रुचीन्; D5 G2. 4 ग्रुचि. B1. 2 [अ]मृतं (for [अ]नृतम्). After 5, Dc D2 ins. 1230\*.
- 6 b) Dc कर्मणा (for कर्म वा). K<sub>1.2</sub> D<sub>5</sub> निर्मितं (for निन्दितं). c) G<sub>2.4</sub> [ए]वं (for [ए]व).
- 7 °) K4 स यत् (for बलाद्). K Dc2 D2. 5 पापी; D1 पुण्यां (for राजा). °) K1 M2 तस्य (for तस्याः). K1 सा; K3 T G1. 2 स (for सं-). B1 संहरणोपायः; D2 संहरणाथिय. K प्राप्तं; B2-4 Dn D3. 4. 6 G3 पापः; G4 पार्थाः (for प्राप्तः). °) B Dn D3 (marg. sec. m. as in text). 4. 6 °पातनं (for °वापनम्). ¹) G2. 4 ससहायैः. K3 स आप्तवान्; B2 स पांडवान्. M1 सहायः समवाप्तवान्.
- 8 °) T1 सहा°; T2 तदा° (for तथा°). b) G2. 4 जित्वा (for हत्वा). c) D1 तद्वीरम्रहणं; T1 ततोनुम्रहणं; G2. 4 तत्तदा हरणं.
- 9 b) K<sub>1.2</sub> जीवनं (for जीविका). d) G<sub>4</sub> वनौको हि (for °कोभिर्). ') K<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> इ्यं; Dc D<sub>2</sub> अपि (for अयम्).

हिंसा च मृगजातीनां वनौकोिभर्वनौकसाम् । ज्ञातिभिर्विप्रवासश्च मिथ्या व्यवसितेरयम् ॥ ९

अस्ति नुनं मया कश्चिदल्पभाग्यतरो नरः । भवता दृष्टपूर्वो वा श्चतपूर्वोऽपि वा भवेत ॥ १०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तपञ्चाराद्धिकद्विराततमोऽध्यायः॥ २५७ ॥

# 796

मार्कण्डेय उवाच ।
प्राप्तमप्रतिमं दुःखं रामेण भरतर्षभ ।
रक्षसा जानकी तस्य ह्ता भार्या बलीयसा ॥ १
आश्रमाद्राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहायसा ।
मायामास्थाय तरसा हत्वा गृधं जटायुषम् ॥ २
प्रत्याजहार तां रामः सुग्रीवबलमाश्रितः ।
बद्धा सेतुं समुद्रस्य दग्ध्वा लङ्कां शितैः शरैः ॥ ३
यधिष्ठिर उवाच ।

कसिन्नामः कुले जातः किंवीर्यः किंपराक्रमः।

10 = (var.) 3. 49.  $34^{abcd}$ . — a) S (except  $T_1 G_3$ ) छोके (for नूनं). — a)  $K_{1-3}$  D1 भवेदिति (for Sपि वा भवेत्). S (except  $G_3$ ) क्रचित् (for भवेत्).

Colophon om. in B4. — Major parvan: K1. 2. 4
Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B1-3 Dc
Dn D2-6 G3 (all om. sub-parvan name) mention
only रामो (B2 श्रीरामो )पाल्यान; M2, likewise, रामायणोपाल्यान. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn
271 (Dn3 272); D1 274; T G4 M (M2 inf. lin.)
261 (M2 orig. 263); G1 258; G2 260. — Śloka
no.: Dn 13; D1 11.

## 258

G<sub>2</sub>. 4 मितमता (for अप्रतिमं). K<sub>4</sub> रूपं (for दुःखं). — b) K<sub>4</sub> दुःखं रामेण भारत; T<sub>1</sub> रामेणाक्किष्टकर्मणा.
 After 1<sup>ab</sup>, K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> ins.:

1231\* ब्यसनं पितृशोकादि भार्याया हरणं महत्। पितुर्निदेशाद्वसतो वनेऽस्य स्वर्गतः पिता।

2 °) K<sub>1. 2</sub> रक्षसा तेन (for राक्षसेन्द्रेण). — <sup>b</sup>) B<sub>1. 8. 4</sub> De Dn D<sub>2-4. 6</sub> G<sub>3</sub> दुरात्मना; B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> G<sub>2</sub> बलीयसा (for रावणः कस्य वा पुत्रः किं वैरं तस्य तेन ह ॥ ४ एतन्मे भगवन्सर्वे सम्यगारूयातुमर्हसि । श्रोतुमिच्छामि चरितं रामस्याक्किष्टकर्मणः ॥ ५ मार्कण्डेय उवाच ।

अजो नामाभवद्राजा महानिक्ष्वाकुवंशजः।
तस्य पुत्रो दशरथः शश्चत्स्वाध्यायवाञ्ज्युचिः॥ ६
अभवंस्तस्य चत्वारः पुत्रा धर्मार्थकोविदाः।
रामलक्ष्मणशत्रुष्टा भरतश्च महाबलः॥ ७
रामस्य माता कौसल्या कैकेयी भरतस्य तु।

C. 3. 15879 B. 3. 274. 8 K. 3. 275. 8

विहायसा).

3 °) K1. 2 राजन् (for राम:). — °) K4 समुद्दे स (for दस्य). — After 3, B2. 4 De D1. 2 ins.: 1232\* ततस्तं बलवात्रामो रिपुं भार्यापहारिणम्। सह वानरसैन्येन जवान रणमुर्धनि!

4 °) B D (except D<sub>5</sub>) G M<sub>2</sub> पुत्रो वा (by transp.).
— d) K B<sub>1</sub>. s. 4 Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. s. 6 T<sub>1</sub> च; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. s. 4 M वे (for ह).

5 After 5 ab, K4 ins.:

1233\* त्वया प्रत्यक्षतो दृष्टं यथा सर्वमशेषतः।

- °) G1 भगवन् (for चरितं).

6 After the ref., B4 D1 ins.:

1234\* श्रणु राजन्युरा वृत्तमितिहासं पुरातनम्। सभार्येण यथा प्राप्तं दुःखं रामेण भारत।

— b) K1. 2. 4 D1 'संभव: (for 'वंशजः). — d) K2 Dc D2. 3 'तत्परः (for 'वाङ्गुचिः).

7 b) T2 G1. 2. 4 चारिण:; M1 वेदिन:; M2 वादिन: (for कोविदा:). — od) T1 G1. 2. 4 M1 श्रेश्चामभरता(G1. 2 त) अ. B1 T1 G4 M महाबखाः. B2 रामलक्ष्मणभरतश्चमा हति विश्वताः.

8 °) Many N MSS. कोशस्या. — b) K1. 2 B1. 3 Dc D1. 2. 5 च (for तु). — d) K1. 2 सुमित्रायां. K D1. 3

113 [ 897

C. 3. 15879 B. 3. 274, 8 K. 3. 275, 8 सुतौ लक्ष्मणशत्रुष्ठौ सुमित्रायाः परंतपौ ॥ ८ विदेहराजो जनकः सीता तस्यात्मजा विभो । यां चकार स्वयं त्वष्टा रामस्य महिषीं प्रियाम् ॥ ९ एतद्रामस्य ते जन्म सीतायाश्च प्रकीर्तितम् । रावणस्यापि ते जन्म व्याख्यास्यामि जनेश्वर ॥ १० पितामहो रावणस्य साक्षादेवः प्रजापतिः । स्वयंभूः सर्वलोकानां प्रश्चः स्रष्टा महातपाः ॥ ११ पुलस्त्यो नाम तस्यासीन्मानसो दियतः सुतः । तस्य वैश्रवणो नाम गवि पुत्रोऽभवत्प्रश्चः ॥ १२

पितरं स समुत्सृज्य पितामहमुपस्थितः ।
तस्य कोपात्पिता राजन्ससर्जात्मानमात्मना ॥ १३
स जज्ञे विश्रवा नाम तस्यात्मार्थेन वै द्विजः ।
प्रतीकाराय सक्रोधस्ततो वैश्रवणस्य वै ॥ १४
पितामहस्तु प्रीतात्मा ददौ वैश्रवणस्य ह ।
अमरत्वं धनेशत्वं लोकपालत्वमेव च ॥ १५
ईशानेन तथा सख्यं पुत्रं च नलक्क्वरम् ।
राजधानीनिवेशं च लङ्कां रक्षोगणान्विताम् ॥ १६

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टपञ्चाद्यादिधकद्विद्याततमोऽध्यायः ॥ २५८ ॥

# 249

(for a).

# मार्कण्डेय उवाच । पुलस्त्यस्य तु यः क्रोधाद्धेदेहोऽभवन्म्रुनिः ।

# विश्रवा नाम सक्रोधः स वैश्रवणमैक्षत ॥ १ बुबुधे तं तु सक्रोधं पितरं राक्षसेश्वरः ।

बभूवतुः.

9 T<sub>2</sub> om. 9<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> °राजा (for °राजो). — <sup>b</sup>) K B<sub>2</sub> D<sub>1</sub> [अ]भवत् (for विभो). — <sup>c</sup>) D<sub>3</sub> स्त्रियं (for स्वयं). Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 स्त्रष्टा; T G<sub>1</sub> M तुष्टो; G<sub>2</sub>. 4 हृष्टो (for स्वष्टा). — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 यो राम- (for रामस्य). Dc महिषी प्रिया.

10  $^a$ )  $K_3$  जन्मासीत् (for ते जन्म).  $-^b$ )  $B_1$  संप्रकी°;  $T_2$   $G_2$ .  $_4$  चापि की° (for च प्रकी°).  $-^c$ )  $B_8$   $De_2$  च (for [a][a][a]0).  $-^d$ )  $K_{1-8}$   $B_2$  नरेश्वर;  $De_3$   $D_2$  विशेषतः (for जने°).

11 Dc D2 om. 11<sup>ab</sup>. — b) K4 D1 पितामह: (for प्रजा °). — c) K1. 2. 4 D1 °भूतानां (for °लोकानां). — d) D5 त्वष्टा; S (except G3) ब्रह्मा (for स्वष्टा). K1. 2 प्रजापति: (for सहा °).

12 b) K4 De D2 T2 मनसो (for मा°). T1 विदितः (for दियतः). — °) K3 विश्रवसो; G4 वैश्रवसो. — d) T2 G1. 2. 4 ऋषे:; M ऋषि: (for गवि). G2 पौत्रो.

13 °) T1 स्वं (for स). — °) B2 उपाश्रित:; G4 उपास्थित:. — °) T1 रोषात् (for कोपात्). — °) T2 G2 विस्त्यः; G4 विनिद्यं (for संसर्ज).

14 °) T1 संजज्ञे. — °) G1. 2. 4 तस्याधेन च (G2 स); M तस्यैवाधेन (for तस्यात्माधेन). — T2 G2. 4 om. 14cd. c) K D<sub>1. 5</sub> प्रतिकाराय. K<sub>4</sub> सक्रोधं; G<sub>1</sub> स क्रोधात.
 d) T<sub>1</sub> तदा; G<sub>1</sub> M तस्माद् (for ततो). B<sub>2</sub> हि

15 B<sub>2</sub> om. (hapl.) 15<sup>ab</sup>. — a) B<sub>1</sub> धर्मात्मा (for प्रीता°). — b) K<sub>3</sub>. 4 De D<sub>1</sub>. 2 वैश्रवणाय. De D<sub>2</sub> च; D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> वे (for g).

16 b) K<sub>3</sub> पुत्रस्तु (for पुत्रं च). K<sub>1.2</sub> नड° (for नछ°).
— °) Dc<sub>2</sub> T G<sub>1.2</sub> M<sub>2</sub> राजधानीं. — After 16, B<sub>2.4</sub> Dc
Dn<sub>2</sub> D<sub>1-3</sub> ins.:

1235\* विमानं पुष्पकं नाम कामगं च ददौ प्रभुः। यक्षाणामाधिपत्यं च राजराजस्वमेव च।

Colophon. — Major parvan: K<sub>1. 2</sub> G<sub>2. 4</sub> आरण्य. — Sub-parvan: K B De Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>1-6</sub> G<sub>3</sub> (all om. sub-parvan name) mention only रामोपाल्यान; T<sub>1</sub>, likewise, only श्रीरामायणोपाल्यान; and G<sub>1</sub> M<sub>1</sub>, only रामायणो°. — Adhy. name: B<sub>4</sub> कुवेरवरप्रदानं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn<sub>1</sub> (sup. lin. sec. m.). n<sub>2</sub> 272; Dn<sub>3</sub> 273; D<sub>1</sub> 275; T G<sub>4</sub> M (M<sub>2</sub> inf. lin.) 262 (M<sub>2</sub> orig. 264); G<sub>1</sub> 259; G<sub>2</sub> 261. — Śloka no.: Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> 16; Dn<sub>2</sub> 17; D<sub>1</sub> 19.

कुवेरस्तत्प्रसादार्थं यतते स्म सदा नृप ॥ २ स राजराजो लङ्कायां निवसन्नरवाहनः ॥ राक्षसीः प्रददो तिस्नः पितुर्वे परिचारिकाः ॥ ३ तास्तदा तं महात्मानं संतोषयितुमुद्यताः ॥ अ पुष्पोत्कटा च राका च मालिनी च विद्यां पते ॥ अन्योन्यस्पर्धया राजञ्श्रेयस्कामाः सुमध्यमाः ॥ ५ तासां स भगवांस्तुष्टो महात्मा प्रददौ वरान् ॥ ६ लोकपालोपमान्पुत्रानेकैकस्या यथेप्सितान् ॥ ६ पुष्पोत्कटायां जज्ञाते द्वौ पुत्रौ राक्षसेश्वरौ ॥ कुम्भकर्णद्शग्रीवौ बलेनाप्रतिमौ भ्रवि ॥ ७ मालिनी जनयामास पुत्रमेकं विभीषणम् ॥

राकायां मिथुनं जज्ञे खरः शूर्पणखा तथा ॥ ८ विभीषणस्तु रूपेण सर्वेभ्योऽभ्यधिकोऽभवत् । स बभूव महाभागो धर्मगोप्ता क्रियारतिः ॥ ९ दशग्रीवस्तु सर्वेषां ज्येष्ठो राक्षसपुंगवः । महोत्साहो महावीर्यो महासत्त्वपराक्रमः ॥ १० खम्भकणो बलेनासीत्सर्वेभ्योऽभ्यधिकस्तदा । मायावी रणशौण्डश्च रौद्रश्च रजनीचरः ॥ ११ खरो धनुषि विक्रान्तो ब्रह्मद्विट् पिशिताश्चनः । सिद्धविष्टकरी चापि रौद्रा शूर्पणखा तथा ॥ १२ सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे सुचरितव्रताः । ज्रष्टः पित्रा सह रता गन्धमादनपर्वते ॥ १३ ततो वैश्रवणं तत्र दद्युनंरवाहनम् ।

C. 3. 15902 B. 3. 275. 14 K. 3. 276. 14

#### 259

- 1 °) D1 च (for तु). K4 कोपाद; M2 कोधो (for कोधाद्). b) B1 अर्थहेतो; T2 M2 दग्धदेहो (for अर्थहेहो).
- 2 a) K1. 2 Ds च (for तु). G3 सक्तोध:. b) G3. 4 ai (for ai). K3 om.  $2^{d}-4^{a}$  (up to तं). ai) S (except T2 G3) यति सा. K4 G1 तदा (for सदा). G4 नृप: (for नृप).
- 3 Ks om. 3 (cf. v.l. 2). b) K4 तोषयन्; Dc1 Dn Ds. 4 G1 न्यवसन् (for निवसन्). c) Dn2 T1 राक्षस्य: (for °सी:). K1. 2 विप्र (for तिस्तः). d) T1 परिचारकाः; G1 °वारकाः.
- 4 Ks om. up to तं (cf. v.l. 2). a) Dn सदा(!); G1. 4 M तथा (for तदा). T G1. 2. 4 ने (for तं). — d) N G3 नृत्य.
- 5 °) K<sub>1</sub>. s. 4 च बा(K<sub>1</sub> वा)का च; T G<sub>1</sub>. s. 4 M बका चेति (T<sub>1</sub> M चैव) (for च सका च). — b) G<sub>1</sub>. 4 [इ]ति (for च). — c) D<sub>5</sub> T M<sub>1</sub> अन्योन्यं स्प<sup>°</sup>. — d) K<sub>3</sub> जय-कामा: (for श्रेय°).
- 6 °) B D (except D<sub>1</sub>. s) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. s स तासां (by transp.). b) K<sub>3</sub> वरं (for वरान्). d) B<sub>1</sub> एकैकस्पै; B<sub>2</sub> °कस्यां.
  - 7 °) K1. 2. 4 D1. 8 पुष्पोत्कटाया.
- 8 D<sub>2</sub> om. 8. b) D<sub>1</sub>. 8. 4. 6 एकं पुत्रं (by transp.). — c) K<sub>1</sub>. 4 वाकाया; K<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 5. 6 राकाया; K<sub>3</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4

 $M_2$  बकायां;  $T_1$  बलायां. —  $^d$ )  $K_{1,2}$  Dc Ds  $G_1$  शूर्पनस्वा;  $G_{2,4}$  M  $^\circ$ णस्ती.  $G_{1,2}$  तदा (for तथा).  $T_1$  स्वरं शूर्प- णस्तीं तथा.

- 9 °) K<sub>1-8</sub> D<sub>1</sub> च (for तु). D<sub>5</sub> धर्मातमा (for रूपेण).

   °) = (var.) 11°. D<sub>1</sub> [S]पि; G<sub>1</sub> हि (for Sभि-).

  G<sub>1.2.4</sub> तदा (for [अ]भवत्). °°) K D<sub>1.5</sub> बभूव च
  (K<sub>1</sub> ह and च; K<sub>4</sub> स) (for स बभूव). T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> °बाहो (for °भागो). Dc T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> °रतः (for °रतिः). Dc D<sub>2</sub>

  महाभागो धर्मगोसा स बभूव कियारतः (D<sub>2</sub> °रतिः).
- 10 b) K2 B Dn2. n3 D2. 4. 6 T2 G3 श्रेष्ठो (for ज्येष्टो). c) T2 G1. 2. 4 बाहर (for वीयों).
- 11 a) Ds बले राजन्; S (except Gs M1) महानासीत् (for बलेना°). Gs om. 11<sup>b</sup>-12<sup>d</sup>. b) = (var.) 9<sup>b</sup>. Ks D1 [S]पि; G1 हि (for Sभि·). Ks. 4 D1 T1 M तथा; B Dc Dn D2-4.6 G3 युधि; Ds[अ]भवत् (for तदा). c) K D1. 5 रणशुरक्ष; Dc2 D2 युद्धशैंडक्ष; T1 रणचंडक्ष.
- 12 G<sub>2</sub> om. 12 (cf. v.l. 11). <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> भयंकरोपि (for खरो धनुषि). <sup>b</sup>) D<sub>2</sub> ब्रह्मविट्-; D<sub>5</sub> ब्रह्मपि-; G<sub>1</sub> ब्रह्महिट्। <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> सिद्धिवर्द्ग(D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> °द्ग)करी. <sup>d</sup>) B<sub>2</sub>. 4 D<sub>1</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> रौद्गी. K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> शूपैनखा; B<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M °णखी. K<sub>3</sub>. 4 B D<sub>6</sub> D<sub>2</sub> सदा; D<sub>6</sub> D<sub>1</sub> D<sub>8</sub>-6 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 तदा (for तथा).
- 13 b) K<sub>1-8</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> M च; G<sub>4</sub> तु (for सु-). c) G<sub>2</sub> तदा (for रता). T<sub>1</sub> ऊषु: पिता च सह ते. d) De D<sub>2</sub> प्वेतं.
  - 14 °) K D1. s. s अधा (for समा ). \*) T1 च

C. 3. 15902 B. 3. 275. 14 K. 3. 276. 14 पित्रा सार्धं समासीनमृद्धा परमया युतम् ॥ १४ जातस्पर्धास्ततस्ते तु तपसे घृतनिश्चयाः । व्रह्माणं तोषयामासुर्घोरेण तपसा तदा ॥ १५ अतिष्ठदेकपादेन सहस्रं परिवत्सरान् । वायुमक्षो दश्यीवः पश्चाद्यः सुसमाहितः ॥ १६ अधःशायी कुम्भकणी यताहारो यतव्रतः । विमीषणः शीर्णपर्णमेकमभ्यवहारयत् ॥ १७ उपवासरतिर्धीमान्सदा जप्यपरायणः । तमेव कालमातिष्ठत्तीत्रं तप उदारधीः ॥ १८ खरः शूर्पणखा चैव तेषां वै तप्यतां तपः । परिचर्यां च रक्षां च चक्रतुर्हृष्टमानसौ ॥ १९ पूर्णे वर्षसहस्रे तु शिरिश्छन्वा दशाननः ।

जहोत्यमौ दुराधर्षस्तेनातुष्यज्ञगत्मभुः ॥ २० ततो ब्रह्मा ख्वयं गत्ना तपसस्तान्न्यवारयत् । प्रलोभ्य वरदानेन सर्वानेन पृथक्पृथक् ॥ २१ ब्रह्मोवाच ।

प्रीतोऽस्मि वो निवर्तध्वं वरान्वृणुत पुत्रकाः। यद्यदिष्टमृते त्वेकममरत्वं तथास्तु तत् ॥ २२ यद्यद्यौ हुतं सर्वं शिरस्ते महदीप्सया। तथैव तानि ते देहे भविष्यन्ति यथेप्सितम्॥ २३ वैरूप्यं च न ते देहे कामरूपधरस्तथा। भविष्यसि रणेऽरीणां विजेतासि न संशयः॥ २४

रावण उवाच । गन्धर्वदेवासुरतो यक्षराक्षसतस्तथा ।

परया (for परमया).

15 G1 om. 15-16. — a) K4 जातस्पर्शास; B Dc Dn D2. s (before corr.). 4. 6 G3 जातामर्वास. Dc2 तत्र (for तत्तस). G2. 4 जातस्पर्धान्वितास्ते तु. — b) B1 D1. 5 T2 G1. 2. 4 कृतः (for धृत-). T G1. 2. 4 M1 नमानसाः (for निश्चयाः).

16 G<sub>1</sub> om. 16 (cf. v.l. 15). — b) M सहस्त. — d)
K<sub>2</sub> B<sub>1</sub>. 2. 4 पंचासिसु; D<sub>4</sub> पंचसि: सु; M<sub>1</sub> पंचासिषु.

17 G4 om. 17. — b) K4 जिताहारो; Dc यताहारी. K1 G2 धतवत:; K2-4 D1. 5 दढ . — c) B1 पत्रम् (for पर्णम्). — d) B4 Dc D1. 4. 5 T2 G3 M2 हारयन्; G2 हारवान्.

18 °) Dc ° वती (for ° रतिर्). - °)  $K_{1.2}$  अभूज् (for सदा). - °)  $K_{1.2}$  transp. तीवं and तपः.

19 °) K<sub>1</sub>. 2 Dc D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> शूर्पनखा; T G<sub>2</sub>. 4 M °णखी. G<sub>1</sub>. 2. 4 चापि (for चैव). — b) K<sub>1</sub> पुनः (for तपः). — c) K<sub>1</sub> रक्षसां (for च रक्षां). — d) G<sub>1</sub> चक्राते (for चक्रतुर्). — After 19, D<sub>5</sub> ins.:

1236\* विभीषणदशशीवी तेपाते उत्तमं तपः।
दश वर्षसहस्नाणि वायुभक्षी परंतपी।
सरके दश वर्षाणि अष्ट वर्षाणि सागरे।
ऊषुर्वर्षसहस्नाणि गोक्णेंऽस्मिस्तपोवने।
चेरतुस्तृणपर्णानि मृगैः सार्धमरिंदमी। [5]
बादर्यास्त्वाश्रमे राजन्तेपाते परमं तपः।
आराधयन्ती शौचेन ब्रह्माणं सुतपस्चिनी।

20 ") G1 वर्षे (for वर्ष-). K1 -सहस्रोण; B1 -सहस्रोषु

(for -सहस्त्रे तु). — c) K<sub>1.2</sub> B<sub>4</sub> जुहाव (for जुहोति). K D<sub>1.8.6</sub> दशग्रीवस (for दुराधर्षस्). — d) K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> तुष्यज् (for [अ]तुष्यज्). K B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> जगत्पति:; D<sub>3</sub> प्रजापति:; T<sub>1</sub> M जगद्भरः; T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> पितासहः.

23 °) B<sub>8</sub> De D<sub>2</sub> यद्यचाझो. B De<sub>2</sub> D<sub>2.8.6</sub> G<sub>8</sub> पूर्व; T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> सम्यक् (for सर्व). K D<sub>1.5</sub> शिरांसि यानि पूर्व ते. — <sup>b</sup>) K D<sub>1.5</sub> हुतानि (for शिरस्ते). K<sub>4</sub> मदभीप्सया; B<sub>1-8</sub> De D<sub>2-4.6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>8</sub> M<sub>2</sub> महदीप्सिता (B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> °िस्तं; D<sub>8.4.6</sub> °प्सता). — D<sub>8</sub> om. 23<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> देहे तु; B<sub>2</sub> वै देहे; T<sub>1</sub> ते देहाद्. T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> M<sub>2</sub> देहे ते (by transp.); M<sub>1</sub> देहेसिन्. — B<sub>2</sub> om. (hapl.) 23<sup>d</sup>-24<sup>d</sup>. — <sup>d</sup>) B<sub>1.4</sub> D (except D<sub>1.5</sub>) G<sub>8</sub> यथेप्सया; B<sub>8</sub> यथेच्छया.

24 B<sub>2</sub> om. 24<sup>a</sup> (cf. v.l. 23). — a) K B<sub>1</sub>. 4 Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 5 न च ते (by transp.). — b) K<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 भिन्द चित (Dc<sub>2</sub> ° ड्यंति; D1 ° ड्यंते). Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> वीरा: (for ऽरीणां). — a) K<sub>3</sub>. 4 B<sub>4</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 5 विजेता च न; B<sub>1</sub>. 3 Dc Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>2-4</sub>. 6 G<sub>3</sub> ° ता न च. B<sub>2</sub> ° ता नात्र; M ° ता हि न (for ° तासि न).

25 b) T G1. 2. 4 'राक्षसयोस्तथा. — ') K D1. 6 'नागेभ्यो.

26  $^{b}$ )  $D_{b}$  [ए]तेभ्यो  $^{\circ}$  (for तेभ्यो  $^{\circ}$ ).  $B_{2}$  पराभवः (for भयं तव).  $-^{a}$ )  $D_{b}$  तत्तथा (by transp.).  $D_{1}$  ते (for तद्).  $T_{1}$   $G_{1}$  M विदितं (for विहितं).

सर्पिकंनरभूतेभ्यो न मे भूयात्पराभवः ॥ २५ ब्रह्मोवाच ।

य एते कीर्तिताः सर्वे न तेभ्योऽस्ति भयं तव । ऋते मनुष्याद्भद्रं ते तथा तद्विहितं मया ॥ २६ मार्कण्डेय उवाच ।

एवमुक्ती दशग्रीवस्तुष्टः समभवत्तदा । अवमेने हि दुर्चुद्धिर्मनुष्यान्पुरुषादकः ॥ २७ कुम्भकर्णमथोवाच तथैव प्रिपतामहः । स ववे महतीं निद्रां तमसा ग्रस्तचेतनः ॥ २८ तथा भविष्यतीत्युक्त्वा विभीषणमुवाच ह । वरं वृणीष्व पुत्र त्वं ग्रीतोऽस्मीति पुनः पुनः ॥ २९

विभीषण उवाच । परमापद्गतस्थापि नाधर्मे मे मतिर्भवेत् । अशिक्षितं च भगवन्त्रक्षास्त्रं प्रतिभातु मे ॥ ३० त्रह्मोवाच ।

यसाद्राक्षसयोनौ ते जातस्यामित्रकर्शन ।

नाधर्मे रमते बुद्धिरमरत्वं ददामि ते ॥ ३१ मार्कण्डेय उवाच ।

राक्षसस्तु वरं लब्ध्वा द्श्रग्रीवो विशां पते।
लङ्कायाञ्च्यावयामास युधि जित्वा धनेश्वरम्।। ३२
हित्वा स भगवाँललङ्कामाविश्वद्गन्धमादनम्।
गन्धर्वयक्षानुगतो रक्षः किंपुरुषैः सह।। ३३
विमानं पुष्पकं तस्य जहाराक्रम्य रावणः।
शशाप तं वैश्रवणो न त्वामेतद्वहिष्यति।। ३४
यस्तु त्वां समरे हन्ता तमेवैतद्वहिष्यति।। ३५
विभीषणस्तु धर्मात्मा सतां धर्ममनुस्सरन्।
अन्वगच्छन्महाराज श्रिया परमया युतः।। ३६
तस्मै स भगवांस्तुष्टो आता आत्रे धनेश्वरः।
सेनापत्यं ददौ धीमान्यक्षराक्षससेनयोः।। ३७
राक्षसाः पुरुषादाश्च पिश्चाचाश्च महाबलाः।
सर्वे समेत्य राजानमभ्यपिश्चन्दश्चाननम्॥ ३८

C. 3. 15926 B. 3. 275. 38 K. 3. 276. 38

27 K B<sub>1</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 S (except G<sub>3</sub> M<sub>1</sub>) om. the ref. — <sup>a</sup>) G<sub>4</sub> उक्ते (for उक्ते). — <sup>b</sup>) G<sub>4</sub> संतुष्टः सोभव-तदा. — <sup>c</sup>) K<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub> च (for हि). D<sub>5</sub> अधर्मेणैव दुर्बुद्धिर्.

28 K<sub>4</sub> om. (hapl.)  $28^{ab}$ . — K<sub>4</sub> (which om.  $28^{ab}$ ) ins. after 27: D<sub>1</sub>, after  $28^{ab}$ :

1237\* कुम्भकर्ण महाबाहो वरं वरय सुवत । S (except G<sub>8</sub>) ins. after 28<sup>ab</sup>:

1238\* वरं वृणीष्व भद्गं ते प्रीतोऽस्मीति पुनः पुनः।
— °) G₁ वत्रे स (by transp.). — °) K तपसा. K D₅
नष्टचेतनः.

29 °) K4 पुत्रो वै (for पुत्र त्वं). — <sup>d</sup>) T2 G2. 4 पुनरेव च (T2 तत्) (for [इ]ति पुन: पुन:).

30 = (var.) Rām. 7. 10. 30<sup>cd</sup>-31<sup>ab</sup>. — b) K2 D5 माधर्मे मे; B1 धर्मे चैव; B2 धर्म एव (for नाधर्मे मे). T1 G2 रतिर्; M1 गतिर् (for मतिर्). — <sup>cd</sup>) B2 transp. भगवन् and ब्रह्मास्त्रं. K1. 2 Dc2 D2 G2 M2 प्रतिमाति.

31 = (var.) Rām. 7. 10. 34<sup>cd</sup>-35<sup>ab</sup>. — a) K<sub>1</sub> तु; M<sub>2</sub> हि (for ते). — b) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. 5 भिन्नकर्षण. — c) B D (except D<sub>1</sub>) G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> धीयते (for रमते). — d) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub>. 4 D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>3</sub>. 4. 6 T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> M ददानि (for °िम).

32 <sup>ab</sup>) K4 D1 वरान् (for वरं). M2 transp. वरं लब्ध्वा and दशमीवो. — °) T2 G2. 4 लंकायां वासयामास. — <sup>d</sup>) S (except G3. 4) युद्धे (for युधि). K4 जने° (for धने°).

33 °) Dc2 D2 जित्वा; D1 त्यक्तवा (for हित्वा). — b)
B2 D5 प्रा (D5 प्र) विशद् (for आवि°). M2 (sup. lin.
as in text) गंधमादनमाविशत्. — °) T1 G1. 2. 4 M1
'रक्षों (T1 'रक्षां) (for 'यक्षां). — d) Dc D2 T1 G1. 2. 4
M1 यक्ष- (Dc D2 यक्षः) (for रक्षः). K4 वृतः (for सह).

34 °) Tı तस्य सहसा (for पुष्पकं तस्य). Kı. ३ नाम; Ks चास्य (for तस्य). — b) Dc Ds राक्षसः (for रावणः). — d) Dı भवि (for वहि ).

35 Ki. 2 Di M2 om. (hapl.) 35<sup>ab</sup>; K4 om. up to त्वं न. — °) S (except G3) °मत्य (for °मन्य).

36 b) B D (except D1. 5) Gs मार्गम्; M2 धर्मान् (for धर्मम्). — °) K1. 2. 4 G4 M °राजं (for °राज). — d) K2. 5 T1 M1 युतं; B2 उवलन् (for युत:).

37 b) G4 आत्रे आता (by transp.). — c) B De Dns D4. 6 G8 M2 सेना (for सेना). K4 B1. 2 G2 M1

C. 3. 15927 B. 3. 275. 39 K. 3. 276. 39 दशग्रीवस्तु दैत्यानां देवानां च बलोत्कटः । आक्रम्य रत्नान्यहरत्कामरूपी विहंगमः ॥ ३९ रावयामास लोकान्यत्तस्माद्रावण उच्यते । दशग्रीवः कामबलो देवानां भयमाद्धत् ॥ ४०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५९ ॥

## २६०

मार्कण्डेय उवाच । ततो ब्रह्मर्पयः सिद्धा देवराजर्षयस्तथा । हव्यवाहं पुरस्कृत्य ब्रह्माणं शरणं गताः ॥ १ अग्निरुवाच ।

यः स विश्रवसः पुत्रो दश्यीवो महाबलः । अवध्यो वरदानेन कृतो भगवता पुरा ॥ २ स बाधते प्रजाः सर्वा विश्रकारैर्महाबलः । ततो नस्नातु भगवनान्यस्नाता हि विद्यते ॥ ३ न स देवासुरैः शक्यो युद्धे जेतुं विभावसो । विहितं तत्र यत्कार्यमभितस्तस्य निग्रहे ॥ ४ तद्र्थमवतीर्णोऽसौ मिन्नयोगाचतुर्भुजः । विष्णुः प्रहरतां श्रेष्ठः स कर्मैतत्करिष्यति ॥ ५ मार्कण्डेय उवाच ।

ब्रह्मोचाच ।

पितामहस्ततस्तेषां संनिधौ वाक्यमब्रवीत् । सर्वेदेवगणैः सार्धं संभवध्वं महीतले ॥ ६

श्रीमान् (for धी°).

38 d) K1. 4 D1 T1 अभिधिचन्. G1 नराधिपं (for दशा).

39  $^{ab}$ ) Dn Ds. 4. 6 Gs M च (for तु). K D1. 5 transp. देखानां and देवानां. G2. 4 दानवानां (for देवानां च). -  $^{d}$ ) T1  $^{\circ}$ रूपो (for  $^{\circ}$ रूपो).

**40** °)  $D_{18}$   $D_{1}$   $T_{1}$  यस् (for यत्). — °)  $D_{1}$  ° लोभाद्;  $T_{1}$  ° रूपो (for ° बलो). — °)  $D_{1}$   $T_{1}$  आवहत्;  $D_{6}$  आद्भवत् (for आद्भव्).

Colophon. — Major parvan: K1. 2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K B Dc1 Dn1. n2 D1-6 G3 (all om. sub-parvan name) mention only रामो (K2 श्रीरामो)-पाल्यान; T1 G1 M1, likewise, only रामायणोपाल्यान. — Adhy. name: B4 रावणादिवरळंभः; M1 ळंकापहरणं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 273; Dn3 274; D1 276; T G4 M (M2 inf. lin.) 263 (M2 orig. 265); G1 260; G2 262. — Śloka no.: Dn1 41; Dn2. n3 40.

## 260

1 ab) B De Dn Da-4. 6 Gs ततो ब्रह्मर्थयः सर्वे सिद्धा

देव (B1 ब्रह्म) वैयस्तथा. T2 G2. 4 देवाश्च मुनय (T2 ऋषय)-स्तथा (for b). — For 1, D6 subst.

1239\* ततो देवाः समागम्य सर्वे शक्रपुरोगमाः। अग्नौ वाक्यं समाधाय ब्रह्मणे तेऽभ्यवादयन्। ततः क्रशानुर्भगवान्भगवन्तं पितामहम्। प्रणम्योवाच लोकेशं कृताक्षिलिदं वचः।

2 °) Ks B Dc Dn D<sub>2-4</sub>. 6 Gs M<sub>1</sub> योसी; Ds स च (for य: स). — D<sub>1</sub> om. (hapl.) 2<sup>c</sup>-3<sup>b</sup>.

3 D<sub>1</sub> om. 3<sup>ab</sup> (cf. v.l. 2). — <sup>d</sup>) Dc D<sub>2</sub> तु (for हि). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M अन्यस्राता न विद्यते.

4 °) Bs तस्य; G1. 3 M त्वन्न (for तन्न). D1 तस्कार्यम्.
— d) Bsm अचिरात; G2. 4 अहितस् (for अभितस्). B
D (except D1. 5) G8 M2 निग्रह: (for °हे).

5 d) B D (except D1) G3 तत्कर्म (for कर्मेतत्).

6 b) K4 B2. 4 Dn D3. 4. 6 G3 शक्स (for वाक्यस्).

- °) Ks सर्वे (for सर्वेर्). Do D2 यात देवा: सुरै: सर्वे:

— d) K4 D3 (by corr.) संभवंतु; B1 भवध्वं च; Dn D3 (before corr.). 4. 6 G3 संभव व्वं (for संभवध्वं).

7 °) K1. 2 M1 सहायाद् (for °यान्). K1. 2 ऋक्षेषु.

- °) K1. 2 वानरेषु च सर्वतः. — After 7, B2. 4 (om. line 2) Dc2 D1 ins.:

1240\* ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्चत्य शासनम्। सस्जुदेवगन्धर्वाः पुत्रान्वानररूपिणः।

विष्णोः सहायानृश्लीषु वानरीषु च सर्वशः। जनयध्वं सुतान्वीरान्कामरूपवलान्वितान् ॥ ७ ततो भागानुभागेन देवगन्धर्वदानवाः। अवतर्तुं महीं सर्वे रञ्जयामासुरञ्जसा ॥ ८ तेषां समक्षं गन्धर्वी दुनदुभीं नाम नामतः। शशास वरदो देवो देवकार्यार्थसिद्धये ॥ ९ पितामहवचः श्रुत्वा गन्धर्वी दुन्दुभी ततः । मन्थरा मानुषे लोके कुन्जा समभवत्तदा ॥ १० शक्रप्रभृतयश्रेव सर्वे ते सुरसत्तमाः । वानरर्क्षवरस्त्रीषु जनयामासुरात्मजान् ।

तेऽन्ववर्तन्पिवन्सर्वे यशसा च बलेन च ॥ ११ मेत्तारो गिरिश्वङ्गाणां शालतालशिलायुधाः। वज्रसंहननाः सर्वे सर्वे चौधबलास्तथा ॥ १२ कामवीर्यधराश्चेत्र सर्वे युद्धविशारदाः । नागायुतसमप्राणा वायवेगसमा जवे। यत्रेच्छकनिवासाश्च केचिदत्र वनौकसः ॥ १३ एवं विधाय तत्सर्व भगवाल्लोकभावनः। मन्थरां बोधयामास यद्यत्कार्य यथा यथा ॥ १४ सा तद्वचनमाज्ञाय तथा चक्रे मनोजवा। इतश्रेतश्र गच्छन्ती वैरसंधुक्षणे रता ॥ १५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पष्टविधकद्विशततमोऽध्यायः॥ २६०॥

which, in Dc2, is followed by lines 3-6 of 1241\*.

8 Dc2 om. 8. — ") T1 ततो भागेन भागेन; T2 G2.4 वानरान्भागभागेन. —  $^{b}$ ) K D<sub>1</sub> °पञ्चगा:. —  $^{c}$ ) K<sub>1-8</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1</sub>  $M_2$  अवतेरुर्;  $T_1$  अवातरन् (for अवतर्तुं).  $K_{1,2}$  सर्वाम्; Ks D1 स्वर्गीद (for सर्वे). — d) K1. 2 अंशशः सर्वतः सराः; Ks D1 अंशेश्व (D1 दशमः) सहिताः सरैः. — B3 (marg.). 4 Dc1 D1. 2 ins. after 8: Dc2 (om. lines 1-2), after 1240\*:

1241\* ऋषयश्च महात्मानः सिद्धाश्च सह किनरैः। चारणाश्चासृजन्घोरान्वानरान्वनचारिणः। ते सष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीववधे रताः। अप्रमेयबलाः शूरा वानराः कामरूपिणः। यस्य देवस्य यद्गपं वेषस्तेजश्च यद्विधम्। [5] अजायन्त समास्तेन तस्य तस्य सुतास्तदा।

[(L. 2) D1 वानरान (for चारणाश्चा ), and बलिनो (for वानरान). Da बल° (for वन°). — (L. 3) Da दश° (for बहु°). Dc1 D2 बृता:; Dc2 धृता: (for रता:). — (L. 4) Dc2 सर्वे (for शूरा). - (L. 5) Bs. 4 वेश (for वेष ). — (L. 6) Dei Da सुतास् (for समास्). Dea तेन तस्य (for तस्य तस्य).]

9 4) K1. 2 गांधवीं; B D1. 2 गंधवाँ; G1 M1 गंधवीं. — b) G₁ दुंदुभिर्. — c) D₁ वरदां; T₁ परतो (for वरदो). — d) Ks B Dn Ds. 4. 6 T2 Gs गच्छ (for देव-). D1 देवानां कार्यसिद्धये.

10 b) B2 Dn3 D5 T2 G1. 2. 4 宴宴钟报. D5 T2 G1. 4 तदा (for तत:). — 4) K D1. 5 नामा (for सम ). 11 °) G1 ऋक्षवानरनारीषु. — °) K1 ते तु व ; K2

D1. 3 तेसव ; K3. 4 D5 तेभ्यव (for तेS=वव ). S(except Gs) ओजसा तेजसा युक्तान्.

12 <sup>a</sup>) Dı भंकारो; Tı G4 भोका°; G2 भर्ता° (for भेत्ता°). — b) K2-4 B2-4 Dc2 D1. 3. 5.6 G3 शास्त्रताल° (as in text); T2 G2. 4 तालसाल ; the rest सालताल . — °) D1 श्रूरा: (for सर्वे). — <sup>d</sup>) K<sub>1. 2</sub> Dn<sub>3</sub> D<sub>3. 5. 6</sub> [S]मोघ'; Ts G1. s घोर'; Gs सार' (for चौघ').

13 °) K4 B D (except D1) G3. 4 °ৰুৱা: (for °धराः). G2.4 सर्वे (for चैव). — b) K D5 T2 G4 M बुद्धि (for युद्ध ). — °) D1 'बल' (for 'सम'). — ") Ds भनोजवा: (for "समा जवे). — ") K Dc D2. 5 T1 M1 यथेच्छक- (for यत्रेच्छक-). B Dc Da. 6 Gs T1 M -निपा-ताश्च (for -निवासाश्च). Ta केचिच्छक्रनिपाताश्च; G1. 2. 4 यथेच्छविनि (G1 किम)पाताश्च. — 1) K G2. 4 M तन्न (for अन्न). Dı दिवौ (for वनौ ).

14 °) G, चोद° (for बोध°). — 4) G, तथा; G, 4 त्वया (for the first यथा). Ki. 4 Des Ds Ti तथा; Ds Ga -तथं; Ga तदा (for the second यथा).

15 4) Ba Dn Da. 4. 6 Ta Ga तहचः समाज्ञाय; Da तदैव समाज्ञाय; T1 G1. 2. 4 M तहचनमास्थाय. - 1) K2 यथा (for तथा). — °) Dı इतस्ततश्च. Tı धावंती (for गच्छन्ती ).

Colophon. - Major parvan: K1. 2 Dn2 G2. 4 अर्थन. - Sub-parvan: N Gs (all om. sub-parvan name) mention only रामी (K1 श्रीरामी)पाख्यान; G1 M1, likewise, only रामायणोपाख्यान. - Adhy. name: B. अंशा-

## २६१

C. 3. 15945 B. 3. 277. 1 K. 3. 278. 1

### युधिष्ठिर उवाच।

उक्तं भगवता जन्म रामादीनां पृथकपृथक् । प्रस्थानकारणं ब्रह्मञ्त्रोतमिच्छामि कथ्यताम् ॥ १ कथं दाशरथी वीरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। प्रस्थापितौ वनं ब्रह्मन्मैथिली च यश्च स्विनी ॥ २ मार्कण्डेय उवाच।

जातपुत्रो दश्चरथः प्रीतिमानभवन्नुपः । क्रियारतिर्धर्मपरः सततं वृद्धसेविता ॥ ३ क्रमेण चास्य ते पुत्रा व्यवर्धन्त महौजसः । वेदेषु सरहस्येषु धनुर्वेदे च पारगाः ॥ ४ चरितब्रह्मचर्यास्ते कृतदाराश्च पार्थिव । यदा तदा दश्ररथः त्रीतिमानभवत्स्रखी ॥ ५

वतारः; M1 देवावतारः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (sup. lin. sec. m.). n2 274; Dn3 275; D1 277; T G4 M (M2 inf. lin.) 264 (M2 orig 266); G1 261; G2 263. — Śloka no.: Dn 16; D<sub>1</sub> 16.

### 261

- 1 a) G1 ब्रह्मन् (for जन्म). After 1ab, G1 ins.: 1242\* जन्मादि चरितं सर्वं विवाहादि मया श्रुतम्।
- °) T1 G1. 2. 4 M2 °गमने; T2 °गमनं (for 'कारणं).
- d) Ks तत्वत:; Ks कारणं (for कश्यताम्).
- 2 °) Dc D: दाशरथौ (for 'रथी). °) B Dn Ds. 4. 6 Gs M2 संप्रस्थितौ (for प्रस्था°). B1. 8. 4 Dn D1. s. 4. 6 Gs M2 वने; T1 G1 कथं (for वनं). K1. 2 वीरी (for ब्रह्मन्). — d) Ks. 4 Ds तप (for यश).
  - 3 After the ref., D<sub>1</sub> ins. (cf. Rām. 1. 7. 3): 1243\* वृष्टिर्जयन्तो विजयः सिद्धार्थो राष्ट्रवर्धनः। अशोको धर्मपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमोऽभवत्। एतेष्टी दशरथामात्याः।
- a) K. M जातः पुत्रो; T1 जाते पुत्रे (for जातपुत्रो). — b) K1-8 B Dn D3-6 G1. 8 M2 नृप; T1 पुन: ( for नृप:). — °) K1. 2 Gs °रति:; K3 B Dn D3. 4. 6 G2 M2 °रतः (for 'पर:). — a) B Ds. 6 Gs धर्मसेविता; T2 G1. 2. 4

ज्येष्ठो रामोऽभवत्तेषां रमयामास हि प्रजाः। मनोहरतया धीमान्यितुर्हृद्यतोषणः ॥ ६ ततः स राजा मतिमान्मत्वात्मानं वयोधिकम् । मन्त्रयामास सचिवेधेर्मज्ञैश्र पुरोहितैः ॥ ७ अभिषेकाय रामस्य यौवराज्येन भारत। प्राप्तकालं च ते सर्वे मेनिरे मन्त्रिसत्तमाः ॥ ८ लोहिताक्षं महाबाहुं मत्तमातङ्गगामिनम् । दीर्घबाहुं महोरस्कं नीलकुश्चितमूर्धजम् ॥ ९ दीप्यमानं श्रिया वीरं शक्रादनवमं बले। पारगं सर्वधर्माणां बृहस्पतिसमं मतौ ॥ १० सर्वानुरक्तप्रकृतिं सर्वविद्याविशारदम् । जितेन्द्रियममित्राणामपि दृष्टिमनोहरम् ॥ ११

ब्रह्मसेवकः.

- 4 a) Ks ते चास्य (by transp.); B1 राजन्ते; G2. 4 [ए]वास्य ते. — b) S (except G3) [अ]मितौ (for महौ ). — c) Ks च (for स-). — d) K4 B D (except D1. 2. 5) T1 G8 धनुर्वेदेषु पा°.
- 5 <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> ° ਕਰ ° (for ° ਕ਼ਜ਼ °). D<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ਚ (for ਰੇ). T2 G2. 4 चरंति ब्रह्मचर्यं ते. — b) Dc D2. 5 पार्थिवाः. — c) B2 यथा तथा; S (except G3) हड्डा रामं (for यदा तदा).
- 6 °) K1 भवेत्; T1 प्रजास् (for Sभवत्). b) S (except G3) रंज (for रम). K Dc D1. 2. 5 स प्रजा:; Ti तेजसा (for हि प्रजा:). Bi corrupt. — °) Ti corrupt. De Da श्रीमान् (for धी°). — d) Ba Dn Ds. 4. 6 Gs °नंदनः; Dı °तोषकः.
- 7 b) Ba दृष्ट्वा (for मत्वा ). c) Ma विविधेर (for सचिवेर्). — d) K2 D5 T G1. 4 M1 मंत्र (for धर्म ).
- 8 G1 om. 8a-9b. b) K1. 2 यौवराज्ये च ; T2 G2. 4  $M_1$  °राज्याय. — d)  $K_2$ . 3  $D_1$  मंत्र (for मिन्त्र ).
- 9 b) K3 वारण (for मातङ्ग). B2 विकसं (for -गामिनम्). — °) M1 कंबुग्रीवं (for दीर्घं°).
- 10 °) De D2 जुष्टं (for वीरं). b) K3 अप्यधिकं बले; B Dn Ds. 4. 6 Gs अनवरं रणे; Ds अनुपमं बले. — d) Di Ti नये (for मती).
  - 11 ") T2 G2 सदानु . ") B2 रथं; T1 रमं (for

नियन्तारमसाधूनां गोप्तारं धर्मचारिणाम् । धृतिमन्तमनाधृष्यं जेतारमपराजितम् ॥ १२ पुत्रं राजा दशरथः कौसल्यानन्दवर्धनम् । संद्रय परमां प्रीतिमगच्छत्करुनन्दन ॥ १३ चिन्तयंश्र महातेजा गुणात्रामस्य वीर्यवान् । अभ्यभाषत भद्रं ते प्रीयमाणः पुरोहितम् ॥ १४ अद्य पुष्यो निशि ब्रह्मन्पुण्यं योगमुपैष्यति । संभाराः संभ्रियन्तां मे रामश्रोपनिमन्त्र्यताम् ॥ १५ इति तद्राजवचनं प्रतिश्रत्याथ मन्थरा। कैकेयीमभिगम्येदं काले वचनमत्रवीत ॥ १६ अद्य कैकेयि दौर्भाग्यं राज्ञा ते ख्यापितं महत । आशीविषस्त्वां संक्रुद्धश्रण्डो दश्चति दर्भगे ॥ १७

सुभगा खलु कौसल्या यसाः पुत्रोऽभिषेक्ष्यते । कुतो हि तव सौभाग्यं यस्याः पुत्रो न राज्यभाक् ॥ १८ मा तद्वचनमाज्ञाय सर्वाभरणभृषिता । वेदीविलग्रमध्येव विश्रती रूपमुत्तमम् ॥ १९ विविक्ते पतिमासाद्य हमन्तीव श्रुचिस्मिता। प्रणयं व्यञ्जयन्तीव मधुरं वाक्यमत्रवीत् ॥ २० सत्यप्रतिज्ञ यन्मे त्वं काममेकं निस्रष्टवान । उपाकुरुष्व तद्राजंस्तस्मान्मच्यस्व संकटात् ॥ २१

### राजोवाच ।

वरं ददानि ते हन्त तद्ग्रहाण यदिच्छिस । अवध्यो वध्यतां कोऽद्य वध्यः कोऽद्य विम्रुच्यताम् ॥ धनं ददानि कस्याद्य हियतां कस्य वा पुनः।

12 a) B1-3 निहंतारम्; G2. 4 नाशितारम्. — c) T1 महाध्तिम्; M2 मतिमंतम् (for धतिमन्तम्). T2 G1. 2. 4 च दांतं च (for अनाध्यं).

13 b) N (except K1 D2.4) कौशल्या-. B Dc Dn1 D2-4. 6 S (except T1 G1) -नंदि° (for -नन्द°). — K1 om. 13°-14b. — °) Ks संस्पृश्य (for °दृश्य). — d) Ks Dc2 D2 अगमत् (for अगच्छत्). K (K1 om.) D1. 5 रघुनंदनः ( K2 °नं); Do D2 नृपसत्तमः; G1. 2. 4 कुलनंदन (G2 \*+ ).

15 Before 15, K2 B3 ins. ব্যাব্থ ড°. — ") D5 पुष्ये निशि; T1 पुण्यतिथिर्. — b) D1. 2 T2 G2. 4 पुण्य-योगम्; T1 पुष्ययोगम्. K1. 2. 4 T1 G1. 4 M1 उपेध्यति. — °) De Dn1 D2 वै (for मे). K3 संभारान्संश्रयंतां मे; Bs संभ्रियंतां में संभारा (by transp.). — 4) K Dc D1. 2. 5 चैवोपम (for चोपनिम ). — After 15, B1. 3 (marg.) Dc D1. 2 ins.:

1244\* श्व एष पुष्यो भविता यत्र रामः सुतो मया। यौवराज्येऽभिषेक्तब्यः पौरेश्च सह मन्त्रिभिः।

16 K1 om. 16a-17b. Before 16, B4 ins. मार्कण्डेय उ°. — °) G1 M2 राम ( for राज °). — °) T2 G2 ° गम्यैवं ; G4 °संगम्य (for °गम्येदं).

17 K<sub>1</sub> om. 17<sup>ab</sup> (cf. v.l. 16). — b) K<sub>2</sub> ज्ञापितं (for ख्या°). — °) K1-3 T1 त्वा; T2 तु (for त्वां). — d) T G1. 2. 4 छन्नो (for चण्डो). BDG3 दशतु (for दशति).

18 ab) = (var.) Rām. 2. 8. 9ab. B2 [अ]थ सु-114

(for खेलु). Most N MSS. कीशस्या. K B2. 8 Dc D1-6 [S] भिषि( Dea Da ° षे )च्यते ( for Sभिषक्ष्यते ). — ° ) T1 G1 [S]पि (for हि). S (except G3) खलु (for तत्र).

19 °) =24°. Т एतद्वचनमास्था(T1 °ज्ञा)य. — °) Ks. 4 G4 देवी (for वेदी-). D1 च; T2 सा (for [इ]व).

**20** <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> नितमा<sup>°</sup>; D<sub>5</sub> तं समा<sup>°</sup> (for पतिमा<sup>°</sup>). — <sup>b</sup>) K4 हसंती च; T1 G2. 4 M विहसंती; T2 हसंतीह. B1 सुवि-स्मिता; D1 सुमध्यमा; G1 सुवि स्थिता (for शुचि ). — °) Ta G1. 2. 4 राजानं तर्जयंतीव.

21 Before 21, T2 ins. केकेयी. — ") K1. 2 यं (for यन्). T2 पुरा मां प्रति यनमे त्वं. — b) T2 वरम् (for कामम्). Ki Mi एवं (for एकं). Ks. 4 B Dc Di. 2. 5 T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> वि<sup>°</sup> (for नि<sup>°</sup>). — <sup>cd</sup>) M<sub>1</sub> अपा<sup>°</sup> (for उपा<sup>°</sup>). K1. 2 D1 तं; K4 मां (for तद्). K Bs Dc D1. 2. 5 कि-ल्बिषात्; M1 संगरात् (for संकटात्). T G1. 2. 4 M2 तदश कुरु सत्यं मे वरं वरद भूपते.

22 K1. 2 T2 G1. 2. 4 दशरथ: (for राजा). — ") Ks. 4 B1 Dc2 Dn2 D1. 2 T1 G2. 4 ददासि. S (except Gs) भद्रे (for हन्त). - b) Ks. 4 Ts M यदि; Ds यम्; G2 यथा (for यद्). — 22°d=(var.) Rām. 2. 10. 33°b. - °) Dn1. n3 T2 G1. 3. 4 अवध्यो बध्यतां. K D5 कोत्र; Dc Da को न (for को Sa). Ga अवध्यतां को ब वध्य:. - 4) K4 Bs D2 बद्ध:; Dc बंध:; Dn1. ns D4 T2 G M1 बध्य: (for वध्यः). K1. s कोत्र; Bs वापि; Dc Ds को नु; T1 G1. 4 M वाद्य; T2 G2 को वा (for को Sद्य). B1 को वा वध्यो विमुच्यतां.

1

C. 3. 15967 B. 3. 277. 23 K. 3. 278. 24 ब्राह्मणस्वादिहान्यत्र यत्किचिद्वित्तमस्ति मे ॥ २३ मार्कण्डेय उवाच ।

सा तद्वचनमाज्ञाय परिगृद्ध नराधिपम् ।
आत्मनो बलमाज्ञाय तत एनमुवाच ह ॥ २४
आभिषेचिनकं यत्ते रामार्थमुपकल्पितम् ।
भरतस्तद्वामोतु वनं गच्छतु राघवः ॥ २५
स तद्राजा वचः श्रुत्वा विप्रियं दारुणोदयम् ।
दुःखार्ती भरतश्रेष्ठ न किंचिद्याजहार ह ॥ २६
ततस्तथोक्तं पितरं रामो विज्ञाय वीर्यवान् ।
वनं प्रतस्थे धर्मात्मा राजा सत्यो भवत्विति ॥ २७
तमन्वगच्छछक्ष्मीवान्धनुष्माल्लक्ष्मणस्तदा ।
सीता च भार्या भद्रं ते वैदेही जनकात्मजा ॥ २८
ततो वनं गते रामे राजा दश्ररथस्तदा ।
समयुज्यत देहस्य कालपर्यायधर्मणा ॥ २९

रामं तु गतमाज्ञाय राजानं च तथागतम् ।
आनाय्य भरतं देवी कैकेयी वाक्यमत्रवीत् ॥ ३०
गतो दशरथः खर्गं वनस्थौ रामलक्ष्मणौ ।
गृहाण राज्यं विपुलं क्षेमं निहतकण्टकम् ॥ ३१
ताम्रवाच स धर्मात्मा नृशंसं बत ते कृतम् ।
पतिं हत्वा कुलं चेदमुत्साद्य धनलुब्धया ॥ ३२
अयशः पातियत्वा मे मृश्चिं त्वं कुलपांसने ।
सकामा भव मे मातिरत्युक्तवा प्रहरोद ह ॥ ३३
स चारित्रं विशोध्याथ सर्वप्रकृतिसंनिधौ ।
अन्वयाद्धातरं रामं विनिवर्तनलालसः ॥ ३४
कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं च सुदुःखितः ।
अग्रे प्रस्थाप्य यानैः स शत्रुक्नसहितो ययौ ॥ ३५
विसष्टवामदेवाभ्यां विभैश्चान्यैः सहस्रशः ।
पौरजानपदैः सार्धं रामानयनकाङ्कया ॥ ३६

23 °) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1-8</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 ददामि. — b) Dc कियतां; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> गृह्यतां (for हियतां). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 धनं (for पुनः). K<sub>3</sub> कस्य वा हियतां पुनः. — °) T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> °स्वानि चा° (for °स्वादिहा°). — After 23, N (except K<sub>1</sub>. 3. 4) G<sub>3</sub> ins.:

1245\* पृथिव्यां राजराजोऽिसा चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता । यसेऽभिलिषितः कामो बृहि कल्याणि माचिरम् ।

24 All MSS. (except K  $D_{1.5}$ ) om. the ref. -a) =  $19^a$ . T एतद् (for सा तद्). K2 M2 आस्थाय (for आज्ञाय). -c) G2. 4 आस्थाय (for आज्ञाय).

25 °) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> अभि (for आभि ). D<sub>5</sub> तु (for ते). — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> ब्रज (for गच्छ ). — After 25, B<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2 ins. :

1246\* नव पञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः। चीराजिनजटाधारी रामो वसतु तापसः।

26 °)  $K_4$  स तु; M तस्या (for स तद्).  $T_2$   $G_2$ . 4 वरं (for वच:). — °)  $D_5$  प्रियाया दु:सहं तदा. — °)  $D_5$  प्रत्युवाच (for s्याजहार).  $D_5$   $D_5$   $D_5$   $D_6$   $D_7$  सत्युवाच (for इ.).

27 °) T1 तदवक्ष्यं तु पितरं. — <sup>d</sup>) M सत्यो राजा (by transp.).

28 b) K4 वपु (for धनु ). K1. 2 तथा; K8 D1 तत: (for तदा). — K4 om. (hapl.) 28°-29b. — c) M1 भार्या च (by transp.). T2 रामं (for भार्या).

29 K<sub>4</sub> om. 29<sup>ab</sup> (cf. v.l. 28). — <sup>a</sup>) N (except K<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>3</sub>; K<sub>4</sub> om.) T<sub>2</sub> वन (for वनं). G<sub>1</sub> गतो रामो. — <sup>c</sup>) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> देहोस्य; S (except G<sub>3</sub>) धर्मात्मा (for देहस्य).

**30** <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> रामस्य मतमाज्ञाय; T<sub>1</sub> रामागमनमा<sup>°</sup>. — <sup>b</sup>) D<sub>1</sub> (? gloss) मृतं (for नतम्). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> आनस्य; D<sub>c2</sub> D<sub>2</sub> आनद्य (for आनास्य).

32 b) Dc वै; D3.6 में (for ते). — c) Ks हित्वा (for हत्वा). Ks कुछं त्वेमम्; T1 मूलछेदम् (for कुछं चेदम्).

33 b) T2 मूढे (for मूक्षि). K1 B1. 3 Dc1 G2. 4 M2 कुछपांसनि; K4 Dc2 D2 T G1 M1 पांसिनि. — °) M2 तात (for मातर्).

34 <sup>a</sup>) G<sub>1</sub>. 4 स्व<sup>-</sup> (for स). B<sub>1</sub> चापि तं; B<sub>3</sub> चारिङ्यं. K Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 स चारित्र(D<sub>1</sub>. 5 °5य)विशुद्धयर्थं. — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>5</sub> सर्व (for सर्व-). — After 34 <sup>ab</sup>, G<sub>2</sub> ins.:

1247\* संस्कृत्य पितरं वृत्तं भरतो धर्मवत्सलः।

— °)  $T_2$   $G_2$ . 4 वीरं (for रामं). — °)  $B_1$ . 2. 4 विनिर्वर्तन °;  $T_1$  अभिवर्तन °;  $T_2$   $G_1$ . 4 संनिवर्तन °.

35 <sup>a</sup>) N (except K<sub>1</sub> Dn) कौशल्यां. — <sup>b</sup>) Dc D<sub>1</sub>. 2. 6 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 सुदु:खितां. — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> यानेन (for याने: स). K<sub>4</sub> अग्ने प्रस्थापयामास. — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> ययु: (for ययौ). 36 <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> अन्यैचिप्रै: (for विप्रै'). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 सम

ददर्श चित्रक्टस्थं स रामं सहलक्ष्मणम् ।
तापसानामलंकारं धारयन्तं धनुर्धरम् ॥ ३७
विसर्जितः स रामेण पितुर्वचनकारिणा ।
नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं पुरस्कृत्यास्य पादुके ॥ ३८
रामस्तु पुनराशङ्कच पौरजानपदागमम् ।
प्रविवेश महारण्यं शरभङ्गाश्रमं प्रति ॥ ३९
सत्कृत्य शरभङ्गं स दण्डकारण्यमाश्रितः ।
नदीं गोदावरीं रम्यामाश्रित्य न्यवसत्तदा ॥ ४०
वसतस्तस्य रामस्य ततः शूर्पणस्वाकृतम् ।
खरेणासीन्महद्वैरं जनस्थाननिवासिना ॥ ४१
रक्षार्थं तापसानां च राघवो धर्मवत्सलः ।

चतुर्दश सहस्राणि जघान भ्रुवि रक्षसाम् ॥ ४२
दूषणं च खरं चैन निहत्य सुमहानलौ ।
चक्रे क्षेमं पुनर्धीमान्धर्मारण्यं स राघनः ॥ ४३
हतेषु तेषु रक्षःसु ततः शूर्यणखा पुनः ।
ययौ निकृत्तनासोष्ठी लङ्कां आतुर्निनेशनम् ॥ ४४
ततो राग्नणमभ्येत्य राक्षसी दुःखमूर्छिता ।
पपात पादयोर्भातुः संशुष्करुधिरानना ॥ ४५
तां तथा विकृतां दृष्ट्वा राग्नणः क्रोधमूर्छितः ।
उत्पपातासनात्कुद्धो दन्तैर्दन्तानुपस्पृशन् ॥ ४६
स्वानमात्यान्त्रिसुज्याथ विविक्ते ताभुनाच सः ।
केनास्येनं कृता भद्रे मामचिन्त्यानमन्य च ॥ ४७

C. 3. 15992 B. 3. 277, 48 K. 3. 278, 54

न्वितः ( for सह°). — °)  $D_3$  पौरंद् ( for पौर-). —  $^d$ )  $D_5$   $G_2$ ° गमन-;  $M_2$ ° नुनय-( for °नयन-).  $B_1$   $D_{02}$   $D_2$ -काम्यया-( for ॰काङ्क्षया).

37 T1 om. 37°-39°. — K4 D1 ins. after 37: 1248\* उवाच प्राञ्जलिभूत्वा प्रणिपत्य रघूत्तमम् । शशंस मरणं राज्ञः सोऽनाथांश्चेव कोशलान् । नाथ त्वं प्रतिपद्यस्य स्वराज्यमिति चोक्तवान् । तस्य तद्वचनं श्वत्वा रामः परमदुःस्वितः । चकार देवकल्पस्य पितुः स्नात्वोदकिक्तयाम् । [5] अत्रवीच तदा रामो भरतं आतृवत्सलम् । पादुके मे भविष्येते राज्यगोप्ते परंतप । एवमस्विति तं प्राह भरतः प्रणतस्तदा ।

On the other hand,  $T_1$  (which om.  $37^{cd}$ ) ins. after  $37^{ab}$ :  $G_1$ . 2. 4, after 37:

1249\* स रामो भरतं दृष्ट्वा श्वरवा स्वर्गगिति पितुः। कृत्वा तस्योदकं सम्यगुवाच भ्रातरं प्रियम्। गच्छ तात प्रजा रक्ष सत्यं रक्षाम्यहं पितुः।

38 T1 om. 38 (cf. v.l. 37); K3 om. 38°-39°. — °) K1 महद् (for Sकरोद्). — °) B3 D5 च; Dc1 स (for [अ]स्य). Dc D2 भारत (for पादुके).

39 T<sub>1</sub> om. 39; K<sub>8</sub> om. 39<sup>ab</sup> (cf. v.l. 37, 38).

— <sup>a</sup>) K (K<sub>8</sub> om.) Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2. 4 <sup>a</sup> शंकन् (for <sup>a</sup>शङ्क्य).

— <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 <sup>a</sup> गतिं (for <sup>a</sup>गमम्). — <sup>c</sup>) M<sub>2</sub> विवेश महदारण्यं.

40 °)  $K_4$  च;  $Dc D_{1.2}$  तु (for स). — °)  $D_5$  वासिन: (for °माश्रित:). — °)  $K_2$  Dc नदी गोदावरी.  $K_{1.2}$  नाम (for रम्यास्).

41 °) K<sub>1-3</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> M<sub>1</sub> तन्न (for तस्य). — b) D<sub>2</sub> यन; T<sub>1</sub> तन्न; G<sub>2.4</sub> बने (for ततः). Some N MSS. सूर्पं; B<sub>1</sub> S (except G<sub>3</sub>) शूर्पणम्बीकृतं (G<sub>1</sub>°ते); B<sub>3</sub> शूर्पणम्बाकृते. — c) G<sub>2.4</sub> खरेणासून्. K<sub>1.2</sub> T<sub>1</sub> सहावैरं; D<sub>1</sub> सहसुद्धं.

42 °) B Dn D<sub>1.3-6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तु; M स (for च). — <sup>5</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> भक्त (for धर्म ). — <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> युधि; G<sub>4</sub> सह (for सुवि). K<sub>5</sub> B<sub>1.2</sub> Dn D<sub>5.4.6</sub> G<sub>5</sub> राक्षसान् (for रक्षसाम्).

43 °) M2 transp. दूषणं and खरं. — b) G1 स निहत्य (for निहत्य सु-). D6 T2 G6 स; T1 च (for सु-). — °) K2 क्षेत्र; K4 क्षेम (for क्षेमं). — After 43, D1 ins.:

1250\* तेन शूर्पणसा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश । हतानि युधि रामेण शरैस्तीक्ष्णैः पदातिना ।

44 b) Some N MSS. सूर्प ; K1. 2 Dc Ds शूर्पनसा; S (except Gs) "णसी. — ") K1. 2 B1 Dc Ds "नासी-ष्टा; Ds "नासोष्टा. — ") T1 आतृ (for आतुर्).

45 °) M आश्रिस (for अभ्येस). B1 अववीवावणं सा तु. — °) K1. 4 D5 G1 कोष (for दु:ख°). — °) G2. 4 मुळे (for आतु:). — °) K1 हिस्साशना; K4 हृदयानना; B2 हिस्सिणा; T2 हिस्साश्रुता; G1. 2. 4 हिस्सा तदा.

46 <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 तदा (for तथा). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 कोध-वर्जित:. — <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> अनुस्पृशन्; G<sub>1</sub> उपस्पृशन्.

47 °) Ma तान् (for स्वान्). — °) Ba Da Ta G1. a. 4 ह (for स:). — °) K4 T1 [अ]पि (for [अ]सि). — व) K1. a. 4 D1 अस्मृत्वा (D1 रिय) (for अचिन्त्य). T G1. 4 M [अ]वमत्य.

48 ") Ti स (for क:). B2 आक्रम्य (for आसादा).

- b) T2 G1. 2. 4 "गात्रेषु से" (for "गात्रेनिवे"), - ")

C. 3. 15993 B. 3. 277. 49 K. 3. 278. 55 कः ऋतं तीक्ष्णमासाद्य सर्वगात्रैनिषेवते ।
कः शिरस्यग्निमाधाय विश्वस्तः स्वपते सुखम् ॥ ४८
आश्चीविषं घोरतरं पादेन स्पृश्चतीह कः ।
सिंहं केसरिणं कश्च दंष्ट्रासु स्पृश्चय तिष्ठति ॥ ४९
इत्येवं ख्रवतस्तस्य स्रोतोभ्यस्तेजसोऽचिषः ।
निश्चेरुर्द्द्यतो रात्रौ वृक्षस्येव स्वरन्ध्रतः ॥ ५०
तस्य तत्सर्वमाचल्यौ भिगनी रामविक्रमम् ।
खरदषणसंयुक्तं राक्षसानां पराभवम् ॥ ५१

स निश्चित्य ततः कृत्यं खसारम्रुपसान्त्व्य च।
जन्द्रभाचक्रमे राजा विधाय नगरे विधिम् ॥ ५२
त्रिक्क्टं समितक्रम्य कालपर्वतमेव च।
दद्रश्च मकरावासं गम्भीरोदं महोद्धिम् ॥ ५३
तमतीत्याथ गोकर्णमभ्यगच्छद्दशाननः ।
दियतं स्थानमव्यग्रं श्लुपाणेर्महात्मनः ॥ ५४
तत्राभ्यगच्छन्मारीचं पूर्वामात्यं दशाननः ।
पुरा रामभयादेव तापस्यं सम्रुपाश्चितम् ॥ ५५

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकषष्ट्रयधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २६१ ॥

## २६२

# मार्कण्डेय उवाच । मारीचस्त्वथ संभ्रान्तो दृष्ट्वा रावणमागतम् ।

पूजयामास सत्कारैः फलमूलादिभिस्तथा ॥ १ विश्रान्तं चैनमासीनमन्वासीनः स राक्षसः।

K<sub>1. 2</sub> आदाय; D<sub>1</sub> आसाद्य (for आधाय). — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> विस्तद्ध: (for °श्वस्तः). D<sub>1</sub> सुखी (for सुखम्).

49 °) K D1. 5 M ° विषं; B Do D2 ° तसं (for ° तरं).

— b) T1 स्पर्शते. K1. 4 [इ]व कः; K2 [इ]व च; T1 हतः (for [इ]ह कः). — c) T2 G4 सिंह- (for सिंहं). K2 B केशिणं. De D2 शश्रद्; T2 चैव; G1 पंच; G2. 4 मत्तो (for कश्र). K4 कश्रित्केसिंगो दंष्ट्रां. — d) B Dn D4. 6 दंष्ट्रायां; De D2. 8 दंष्ट्रया. K4 सुखं संस्पृश्य तिष्ठति; S (except G3) स्पृष्ट्वा दंष्ट्रासु ति°.

50 °)  $D_2$   $T_2$  वदतस् (for बुवतस्). —  $T_2$  om. from स्रोतो ° up to स्वर. — b)  $B_1$  वक्त्रे °;  $D_1$  श्रोत्रे °;  $G_2$  4 नेत्रे ° (for स्रोतो °). — °)  $D_2$   $D_1$  2 दह्यमानस्य;  $T_1$   $G_1$  दह्यते रात्री. —  $D_2$  om.  $50^8-51^\circ$ .

51 D<sub>2</sub> om. 51<sup>abc</sup> (ef. v.l. 50). — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> सा तस्य (for तस्य तत्). B<sub>1</sub> पूर्वम् (for सर्वम्). — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> भमी रामस्य विकमं. — <sup>c</sup>) K<sub>1.2</sub> <sup>a</sup>युक्तानां (for °संयुक्तं). — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> वलं हतं; T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> M<sub>2</sub> भयावहं; M<sub>1</sub> वधं तथा (for पराभवम्). — After 51, B<sub>2-4</sub> Dc D<sub>1.2</sub> (Dc D<sub>2</sub> om. line 2) ins.;

1251\* वतो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः कालनोदितः। रामस्य वधमाकाङ्कन्मारीचं मनसागमत्।

. [(L. 1) Do Da शाला (for श्रुत्ना). — (L. 2) Ba सरन् (for अ]गमत्).]

52 °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> तु तत्; G<sub>4</sub> स तत् (for तत:). G<sub>1</sub> स विनिश्चित्य तत्कृत्यं. — b) D<sub>5</sub> अभि (for उप-). T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> सागरं बहुलाकरं (T<sub>1</sub>°कृतं); T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 सागरं लवणाकरं (G<sub>4</sub>°णंवं); M<sub>1</sub> आकाशं बहुलाकरं. — c) K<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub>. 5 T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> राजन् (for राजा).

53 °)  $T_2$  स ददर्श खगावासं. — ³)  $D_8$  (by corr.) अंभोराशिं महोदधि;  $T_1$   $G_1$   $M_2$  सागरं बहुलाकरं (cf. v.l. 52);  $T_2$  आकाशं बहुलारवं;  $M_1$  सागरं सरितां पर्ति.

54 b) K1 अभि ; G1 अभ्या (for अभ्य ). — c) K2 De D2 T1 अत्युग्नं (for अब्य मं).

55 K4 om. (? hapl.) 55° b. — °) G2. 4 M2 ततो भ्याग°. — b) D1 स रावण: (for दशा°). — d) D2 तापसं; D5 तपसां. Dc D2 श्रितः. T G1. 2. 4 M तापसं (G2 M2 स्यं) प्रिय(T1 चिर)जीवितं.

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: KB Dc Dn1. n3 D1-6 G8 (all om. sub-parvan name) mention only रामो (K1. 2 B2 श्रीरामो)पाख्यान; G1 M, likewise, only रामायणोपाख्यान. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg. sec. m.). n2 275; Dn3 276; D1 278; T1 G4 M (M2 inf. lin.) 265 (M2 orig. 267); G1 262; G2 264. — Śloka no.: Dn 56; D1 65.

उवाच प्रश्रितं वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् ॥ २ न ते प्रकृतिमान्वर्णः कचित्क्षेमं पुरे तव । कचित्प्रकृतयः सर्वा भजन्ते त्वां यथा पुरा ॥ ३ किमिहागमने चापि कार्यं ते राक्षसेश्वर । कृतमित्येव तद्विद्धि यद्यपि स्थान्सुदुष्करम् ॥ ४ शशंस रावणस्तसै तत्सर्वं रामचेष्टितम् । मारीचस्त्वव्रवीच्छ्रत्वा समासेनैव रावणम् ॥ ५ अलं ते राममासाद्य वीर्यज्ञो ह्यस्मि तस्य वै । बाणवेगं हि कस्तस्य शक्तः सोढुं महात्मनः ॥ ६ प्रव्रज्यायां हि मे हेतुः स एव पुरुषर्षभः । विनाशमुखमेतचे केनाख्यातं दुरात्मना ॥ ७ तम्रवाचाथ सक्रोधो रावणः परिभर्त्सयन् । अक्रवीतोऽस्मद्रचनं स्थानमृत्युरिय ते ध्रुवम् ॥ ८

मारीचिश्चन्तयामास विशिष्टान्मरणं वरम्।
अवश्यं मरणे प्राप्ते करिष्याम्यस्य यन्मतम्।। ९
ततस्तं प्रत्युवाचाथ मारीचो राक्षसेश्वरम्।
किंते साद्यं मया कार्यं करिष्याम्यवशोऽिष तत्।। १०
तमब्रवीदशप्रीवो गच्छ सीतां प्रलोभय।
रलश्को मृगो भृत्वा रलचित्रतन्त्रहः।। ११
ध्रुवं सीता समालक्ष्य त्वां रामं चोद्यिष्यति।
अपकान्ते च काकुत्स्थे सीता वश्या भविष्यति।। १२
तामादायापनेष्यामि ततः स न भविष्यति।
भार्यावियोगादुर्बुद्धिरेतत्माद्यं कुरुष्व मे।। १३
इत्येवम्रक्तो मारीचः कृत्वोदकमथात्मनः।
रावणं पुरतो यान्तमन्वगच्छत्सुदुःस्वितः।। १४
ततस्तस्याश्रमं गत्वा रामस्याक्तिष्टकर्मणः।

C. 3. 16015 B. 3. 278, 15 K. 3. 279, 15

#### 262

- 1 <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> मारीचस्तमसंभ्रांतं. <sup>d</sup>) B Dn Ds. 4. 6 Gs ततः; G<sub>1</sub>. 4 तदा (for तथा).
- 2 °) B1 Dc2 D1. 2 T2 G1 चैनम् (for चैनम्). b) D1 तु (for स). G2 रावणं; G4 रावणः (for राक्षसः). T2 रावणं राक्षसाधिपं. °) B2-4 Dn D2-6 G2 प्रसृतं; T1 प्रांजलिर्; G4 प्रश्चतं (for प्रश्चितं). °) K1. 2 वाक्यज्ञं; D2 वाक्यज्ञेर्. K1. 2. 4 B2 Dc D2. 5 वाक्यकोविदः.
- 3 Cf. Rām. 3. 35. 41° b. Before 3, G2. 4 ins. मारीच:. °) Dc2 D2 ते न (by transp.). °) D3 भजंति (corr. from भवंतं). S (except G3) च (for त्वां). G1. 2. 4 M2 सुन्दं; M1 पुरं (for पुरा).
- 4 <sup>a</sup>) K<sub>2-4</sub> Dc D<sub>1, 2, 5</sub> गमने चैव; B<sub>1, 8</sub> गमने वापि; T<sub>1</sub> गमनेनापि. <sup>b</sup>) M कृत्यं (for कार्यं).
- 5 Before 5, D<sub>1</sub> ins. मार्कडेय उ°. After 5<sup>ab</sup>, N (except K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>) G<sub>5</sub> ins.:

1252\* समासेनैव कार्याणि क्रोधामर्पसमन्वितः।

- 6  $^{b}$ )  $K_{4}$  Dc  $D_{2}$   $G_{2}$  ह्यासि;  $T_{2}$ [S]स्मि हि (by transp.).  $T_{1}$  वीर्थस्थास्य च तस्य वै.  $-^{c}$ )  $K_{2}$  बाणमेकं.  $D_{5}$  त्वस्य (for तस्य).
- 7 °) K<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>5</sub> T G<sub>1. 2</sub> M<sub>2</sub> प्रव (G<sub>2</sub> ° वा)ज्याया; D<sub>1</sub> प्रवाज्यायां. — <sup>b</sup>) A few MSS. पुरुषपेत्र.
  - 8 °) T1 G2 संकुद्धो (for सक्रोधो). b) D5 प्रति°

- (for परि<sup>\*</sup>). °) K1. 2 म ; Dc D2 सद् (for [5]साद् -).
- 9 B<sub>2</sub> om. 9<sup>ab</sup>. <sup>b</sup>) De D<sub>2</sub> ध्रुव (for वरम्). <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 3. 4 अवश्य (for <sup>°</sup>श्य). — <sup>d</sup>) B<sub>2</sub> [अ] च (for [अ]स्य). K De D<sub>2</sub>. 5 यद्धितं (for यन्मतम्).
- 10 b) B₂ Dn D₃. ₄. ढ G₃ रक्षसां वरं; Dc D₂ राक्षसे-श्वर:. — °) B₂-₄ Dc₂ Dn₂ D₄ सद्धां; T₁ वाक्यान् (for साद्धां). B₁ किं ते शक्यं मया कर्तुं; T₂ G₁. ₂. ₄ किं ते कार्यं दशग्रीव. — d) K₄ [अ]वशेषितं; T₂ [अ]यशोषि तत्; D₅ [अ]वशोषि ते.
- 11 b) A few MSS. शीतां (for सीतां). G2. 4 विछो-भय. — c) D5 रत्नश्रंगी. — d) M1 विश्वं रहं.
- 12 °) K1. 2 एवं (for घुवं). B4 समालोक्य; T2 G1 वैक्ष्य; G2. 4 समीक्ष्य त्वां (for क्षक्ष्य). b) G2. 4 राघवं (for त्वां रामं). Dc2 D2 नोद ; D1 प्रेर (for चोद ). c) = Rām. 3. 40. 20°, 22°. K1. 2 T1 तु (for च). d) D1 नेतुमाञ्चा (for सीता वश्या).
- 13 °) B2 ° बास्यामि (for °नेज्यामि). °) K4 भार्या योगाच; D1 तस्या वियोगाद; D5 भार्यावियोगी. — °) K1 कार्य; B1 शक्यं; B8 Dc Dn1. n2 D2. 8 सद्यं (for साद्यं).
- 14 b) D1 कृत्वोदकंस्; T1 कृत्वा रूपस्. Dc D2 om. 14°d. d) T1 अनु (for अन्व ). K1 सुयोधनः (for सुदु: ).
- 15 b) B4 चेतसः; G1 कारिणः (for कर्मणः). c) K4 D2-4. 6 G3 ती; G4 च (for तत्). B1 Dn D3. 4. 6

C. 3. 16016 B. 3. 278, 16 K. 3. 279, 15 चक्रतुस्तत्तथा सर्वधुमौ यत्पूर्वमन्त्रितम् ॥ १५
रावणस्तु यतिर्भूत्वा ग्रुण्डः कुण्डी त्रिदण्डधृक् ।
मृगश्र भृत्वा मारीचस्तं देशग्रुपजग्मतुः ॥ १६
दर्शयामास वैदेहीं मारीचो मृगरूपधृक् ।
चोदयामास तस्यार्थे सा रामं विधिचोदिता ॥ १७
रामस्तस्याः त्रियं कुर्वन्धनुरादाय सत्वरः ।
रक्षार्थे लक्ष्मणं न्यस्य प्रययौ मृगलिप्सया ॥ १८
स धन्वी बद्धतूणीरः खङ्गगोधाङ्गलित्रवान् ।
अन्वधावन्मृगं रामो रुद्रस्तारामृगं यथा ॥ १९
सोऽन्तिर्द्तिः पुनस्तस्य दर्शनं राक्षसो व्रजन् ।
चकर्ष महद्ध्वानं रामस्तं बुबुधे ततः ॥ २०
निशाचरं विदित्वा तं राधवः प्रतिभानवान ।

अमोघं शरमादाय जघान मृगरूपिणम् ॥ २१ स रामबाणाभिहतः कृत्वा रामस्वरं तदा । हा सीते लक्ष्मणेत्येवं चुक्रोशार्तस्वरेण ह ॥ २२ शुश्राव तस्य वैदेही ततस्तां करुणां गिरम् । सा प्राद्रवद्यतः शब्दस्तामुवाचाथ लक्ष्मणः ॥ २३ अलं ते शङ्कया भीरु को रामं विषहिष्यति । मुहूर्ताद् द्रक्ष्यसे राममागतं तं शुचिस्मिते ॥ २४ हत्युक्ता सा प्ररुदती पर्यशङ्कत देवरम् । हता वे स्त्रीस्वभावेन शुद्धचारित्रभूषणम् ॥ २५ सा तं परुषमारब्धा वक्तुं साध्वी पतिव्रता । नैष कालो भवेन्मृद यं त्वं प्रार्थयसे हृदा ॥ २६ अप्यहं शस्त्रमादाय हन्यामात्मानमात्मना ।

T2 यथा; G4 ततः (for तथा). — <sup>d</sup>) K4 तत् (for यत्). M1 °माश्रितं (for भिन्त्रितम्).

16 b) K3 मुंडमुंडी; K4 Dc2 D2 मुंडकुंडी; D1 मुंडमंडी. K1. 2 G1 M1 भृत; K3 धत; B4 भाक; D1 T1 वान् (for धक्.). — c) K3 B2 Dc D2 तु (for च). G2. 4 मृगो भूत्वा स मारीचस.

17 <sup>ab</sup>) B D (except D<sub>5</sub>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. s transp. वैदेहीं and मारीचो. K<sub>1-3</sub> G<sub>1</sub> मृगरूपध्त; D<sub>2</sub> मृगप्रथते. — <sup>c</sup>) D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 नोद<sup>°</sup> (for चोद<sup>°</sup>). K<sub>4</sub> तत्पार्श्व (for तस्यार्थे). — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 ° नोदिता (for ° चोदिता).

18 °) K B₂ Dc D1. 5 रक्षार्थ. M₂ इञ्झ्मणस्तस्य.

19 b) K1 G2.4 खड़ी; De D2 बद्ध- (for खड़ा-). — K4 om. 19°-20b. — d) K1.2 ऋतु (for तारा).

20 K4 om. 20° (cf. v.l. 19). — °) K (K4 om.) De D1. 2. 5 तत° (for पुन°). — b) K1. 2 B1 De Dn2 D2. 5 T1 राक्षसोझजत; D1 सोगमत; T2 सो गतः; G1 साधमः; G2. 4 सेक्षरः. — K1 om. 20°-21b. — c) K2. 4 De D1. 2. 5 दीर्घम् (for महद्). — d) K4 De D2. 3. 5 तद् (for तं). De D2 बुब्धेक्षरः.

21 K<sub>1</sub> om. 21<sup>ab</sup> (cf. v.l. 20). — a) K<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 तं विदित्वा (by transp.). — b) D<sub>5</sub> रामस्तु (for राघवः). B<sub>2</sub> प्रणिधानवान्. — B<sub>1</sub> om. 21<sup>c</sup>-24<sup>b</sup>. — d) K T<sub>1</sub> (inf. lin. as in text) M बहु (for मृग°).

22 Bi om. 22 (cf. v.l. 21). — b) T Gi. 4 चार्त-स्वरं (Gi °स्वनं; G4 °रवं)(for राम °). Di तथा; G2. 4 तत: (for तदा). — 22<sup>cd</sup> = (var.) Rām. 3. 44. 24<sup>ab</sup>. — °) G4 M2 ° त्यंव (for ° त्यंवं). — °) K D1. 5 वे (for ह).

23 B1 om. 23 (cf. v.l. 21). — °) G1 श्रुखा तु (for ग्रुश्राव). — °) K D1. 5 संप्रधावद्; B2-4 स प्राधा-(B2 ° द्र)वद्; De D2 M सा प्राधा °; T2 G2 सा प्रपात; G1. 4 सा प्रापतद्. T2 G1. 2. 4 ततः सीता (for यतः शब्दस्).

24 B1 om.  $24^{ab}$  (cf. v.l. 21). — a) T2 G1. 2. 4 देवि (for भीरु). — b) K1. 2 G4 विषहिष्यते; B (B1 om.) D G8 महरि(D1 विहनि)ष्यति. — a) K1. 3. 4 आगतं त्वं; B2 Dn D3. 4. 6 G8 भर्तारं त्वं. G2. 4 शुचिस्मितं. B1 (m as in text). 3. 4 Dc D2 मातंगिमव शुधिमणं.

25 °) K1 ग्रुचिदती; K3 सुरुदती; K4 B1 D1 M ग्रुइद (B1 D1 °दं)ती; T1 च रुदती; T2 G1. 2. 4 तु रु. — b) B Dn Ds. 4. 6 G8 °त लक्ष्मणं. — c) K1. 8. 4 T1 G4 M1 हता; T2 ख्या; G1 भीता (for हता). — d) B D (except D1. 5) G8 ग्रुझ ; T2 ग्रुद्धा (for ग्रुद्ध ). K1-3 B3 Dc D2. 5 T1 G1 M भूषणं (as in text); B1. 3 दूषणं; the rest -दषणा.

26 a) T<sub>2</sub> आस्थाय (for आरङ्घा). B<sub>2</sub> सा तं परुषया वाचा. — b) T<sub>2</sub> वाक्यं (for वक्तुं). B<sub>2</sub> व्रते स्थिता (for पति°). — c) B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1.5</sub>) G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> नेष कामो; T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> नेव कालो. G<sub>2.4</sub> द्ययं (for भवेन्). — d) K B<sub>1</sub> D<sub>1.5.4</sub> G<sub>7.4</sub> यत; D<sub>7.5.5</sub> D<sub>5</sub> M<sub>1</sub> यस् (for यं). K<sub>1</sub> तदा; T<sub>2</sub> G<sub>1.4</sub> यत्; Gor हदा).

27 °) Dc Da °श्चंगेभ्यो (for °श्चङ्गाद्वा). — After 27, G1 ins.:

1253\* पिबेयं वा विषं घोरं त्यजाम्यात्मानमद्य वै।



पतेयं गिरिशृङ्गाद्वा विशेयं वा हुताशनम् ॥ २७ रामं भर्तारमुत्सृज्य न त्वहं त्वां कथंचन । निहीनमुपतिष्ठेयं शार्द्ली क्रोष्टकं यथा ॥ २८ एतादृशं वचः श्रुत्वा लक्ष्मणः प्रियराघवः । पिधाय कणौं सद्भृतः प्रस्थितो येन राघवः । स रामस्य पदं गृह्व प्रससार धनुर्धरः ॥ २९ एतिसम्बन्तरे रक्षो रावणः प्रत्यदृश्यत । अभव्यो भव्यरूपेण भरमच्छक इवानलः । यतिवेषप्रतिच्छको जिहीर्षुस्तामनिन्दिताम् ॥ ३० सा तमालक्ष्य संप्राप्तं धर्मज्ञा जनकात्मजा । निमन्त्रयामास तदा फलमूलाशनादिमिः ॥ ३१ अवमन्य स तत्सर्वं स्वरूपं प्रतिपद्य च । सान्त्वयामास वैदेहीमिति राक्षसप्रंगवः ॥ ३२

सीते राक्षसराजोऽहं रावणो नाम विश्वतः।
मम लङ्का पुरी नाम्ना रम्या पारे महोद्धेः ॥ ३३
तत्र त्वं वरनारीषु शोमिष्यसि मया सह।
भार्या मे भव सुश्रोणि तापसं त्यज राघवम् ॥ ३४
एवमादीनि वाक्यानि श्रुत्वा सीताथ जानकी।
पिधाय कर्णों सुश्रोणी मैवमित्यववीद्वचः ॥ ३५
प्रयतेद् द्यौः सनक्षत्रा पृथिवी शकलीभवेत्।
शैत्यमग्निरियाचाहं त्यजेयं रघुनन्दनम् ॥ ३६
कथं हि मिनकरटं पिबनं वनगोचरम्।
उपस्थाय महानागं करेणुः सकरं स्पृशेत् ॥ ३७
कथं हि पीत्वा माध्वीकं पीत्वा च मधुमाधवीम्।
लोभं सौवीरके कुर्याचारी काचिदिति सारे ॥ ३८
इति सा तं समाभाष्य प्रविवेशाश्रमं पुनः।

C. 3. 16041 5. 3. 278. 41

28 °) T1 आसाद्य (for उत्सुज्य). — b) K1 G1 त्वा (for त्वां). K3 D1. 5 S (except G3) कदा (for कथं). — c) K1. 2. 4 D1. 3. 4. 6 T1 न ही नम्; Dc Dn3 D2. 5 T2 G1. 2. 4 विहीनम्. K3 अपि; D1 अनु (for उप-).

29 °) B1 सीतायाः स वचः श्रुखाः; D5 T1 ताहशं वचनं श्रुः. — <sup>5</sup>) T2 G1. 2. 4 राघवप्रियः (for प्रियः). — <sup>d</sup>) K1 प्रययोः; K3. 4 Dc2 D1. 2 T1 G1. 4 M प्रतस्थे (for प्रथितो). K1. 2 राक्षसः (for राघवः). — T1 om. 29<sup>ef</sup>. — After 29, B3 (marg.) Dc Dn D1. 2 ins.:

1254\* अवेक्षमाणो वैदेहीं प्रययौ लक्ष्मणस्तदा।

[ Dn अवीक्षमाणो! Dn D1 विवोधीं (for वैदेहीं).]

30 °) Tı दुष्टो (for रक्षो). — 30°= Rām. 3. 46. 9°. — °) A few MSS. -वेश- (for -वेष-). K4 Bı प्रविवेश प्रति ; Dı यतिवेषेण प्र°. — After 30, T2 Gı. 2. 4 ins.: 1255\* उपागच्छस्स वैदेहीं रावणः पापनिश्चयः।

31 ° b) T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> आलोक्य (for आलक्ष्य). K1 transp. संप्राप्त and धर्मज्ञा. T1 संभ्रांता (for संप्राप्त). — <sup>d</sup>) A few MSS. °लासनादिभिः

32 °) G1. 2. 4 M अवमत्य (for मन्य). Ks Dc D1. 2. 5 T2 G1. 2. 4 च तत्; B Dn D3. 4. 6 ततः (for स तत्). K4 अवमन्यत तत्सर्व; T1 अथावमत्य तत्सर्व; G8 अव-मन्यत्ततः सर्व. — b) K2 स रूपं; B3 G4 M1 स्वं रूपं. B1. 2 Dc Dn2 D1. 2. 4 T2 G प्रत्यपद्यत. — b) S (except G3) कामी (for इति).

33 b) K2 पुंगव:; B1. 3. 4 नामत: (for विश्वत:).
— cd) = (var.) Rām. 3. 47. 29ab; 48. 10ab. B3 S
(except G3) transp. नाझा and रम्या. K3 महोद्यौ.

34 °) K B<sub>2</sub> Dc D1. 2. 5 T1 व (B<sub>2</sub> न)रनारीभि:; B1 Dn Ds. 4. 6 T2 Gs M<sub>2</sub> नरनारीषु; G<sub>2</sub> वनराजीषु. — 34° = 1. 67. 1°: 3. 251. 18°.

35 For 35, D<sub>2</sub> reads only एवमादि बवीद्वच:. — b)
B Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 Gs तस्याथ (for सीताथ). — 35<sup>d</sup>=(var.)
1. 2. 186°.

36 After 36°, S (except G<sub>8</sub>) ins.: 1256\* शुष्येत्तोयनिधौ तोयं चन्द्रः शीतांशुतां त्यजेत्। उष्णांशुत्वमधो जद्यादादित्यो वह्वरूष्णताम्।

— °) S(except G<sub>3</sub>) त्यक्वा शैत्यमिया(G<sub>2</sub>. 4° त्यं भजे) झाई.

37 °) G<sub>2</sub> प्र- (for द्वि). G<sub>4</sub> °करकं; M<sub>3</sub> °करणं. — <sup>5</sup>)

T G<sub>1</sub>. 2. 4 पश्चिनी (for पश्चिनं). — °) S (except G<sub>3</sub>)
अपहाय (for उपस्थाय). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> करभं; some N MSS.
शूकरं (for स्करं). De D<sub>2</sub> S (except G<sub>3</sub>) वजेत् (for स्पृशेत्).

38 Cf. Rām. 3. 47. 45°d. — °) Ds तु; M नु (for हि). T G2. 4 पीत्वा च; G1 पीत्वाथ (for हि पीत्वा). B1 अमरो (for माध्वीकं). D1 कथं हि भुक्तवा स्वाद् नि. — °) B1 हित्वा (for पीत्वा). Ds मधुमाधवं; T1 ° माधवं; T2 G2. 4 °रासवं. — °) K3 लो मं इतरपानेषु. — दे) K1. 2 स्वर; B2 Dc1 Dn1. ns D2 स्वरेत; G1. 4 स्वरे:.

C. 3. 16042 B. 3. 278. 42 K. 3. 279. 43 तामनुद्धत्य सुश्रोणीं रावणः प्रत्यवेधयत् ॥ ३९ भत्सीयत्वा तु रूक्षेण खरेण गतचेतनाम् । मूर्धजेषु निजग्राह खसुपाचक्रमे ततः ॥ ४० तां ददर्श तदा गृथ्रो जटायुर्गिरिगोचरः । रुदतीं राम रामेति हियमाणां तपस्विनीम् ॥ ४१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विषष्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६२ ॥

## २६३

मार्कण्डेय उवाच ।
सखा दशरथस्यासीजटायुररुणात्मजः ।
गृश्रराजो महावीर्यः संपातिर्यस्य सोदरः ॥ १
स ददर्श तदा सीतां रावणाङ्कगतां स्नुषाम् ।
क्रोधादभ्यद्रवत्पक्षी रावणं राक्षसेश्वरम् ॥ २
अथैनमत्रवीद्वृश्रो मुश्र मुश्रेति मैथिलीम् ।

धियमाणे मिय कथं हरिष्यसि निशाचर ।
न हि मे मोक्ष्यसे जीवन्यदि नोत्सृजसे वधूम् ॥ ३
उक्त्वैवं राक्षसेन्द्रं तं चकर्त नखरैर्भृशम् ।
पक्षतुण्डप्रहारैश्र बहुशो जर्जरीकृतः ।
चक्षार रुधिरं भूरि गिरिः प्रस्रवणैरिव ॥ ४
स वध्यमानो गुभ्रेण रामप्रियहितैषिणा ।

39 °) B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> सीता; T<sub>2</sub> चाथ (for सा तं). T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M समालक्ष्य; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> °लोक्य. — b) K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>1</sub>. 8. 4 D (except D<sub>1</sub>. 5) G<sub>3</sub> तत: (for पुनः). — After 39<sup>ab</sup>, K<sub>2</sub> B D (except D<sub>1</sub>) G<sub>3</sub> ins.:

1257\* क्रोधात्प्रस्फुरमाणीष्टी विधुन्वाना करी मुहु: ।
— °) B D (except D<sub>b</sub>) G<sub>3</sub> अभिद्धत्य; G<sub>1</sub> अनुसृत्य.
— <sup>d</sup>) K D<sub>1</sub> °षेधत; B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> °भाषत; B<sub>2</sub> °ध्षेपत् (for °षेधयत्).

40 <sup>a</sup>) K<sub>1.2</sub> B Dc D<sub>2.6</sub> T<sub>1</sub> च; K<sub>4</sub> स; G<sub>2.4</sub> स्व-(for तु). K<sub>3</sub> काल्स्न्येंन; D<sub>1</sub> सुश्रोणीं; S (except G<sub>3</sub>) रूपेण (for रूक्षेण). — <sup>b</sup>) D<sub>1</sub> रूक्षेण (for स्वरेण). — <sup>d</sup>) B D<sub>1</sub> D<sub>3.4.6</sub> G<sub>3</sub> उत्थ्वमाचक्रमे. G<sub>1.2.4</sub> M पुन: (for तत:).

41 °) K<sub>3</sub> B Dn D<sub>1-4</sub>. 6 Gs M<sub>2</sub> ततो (for तदा).

- b) K<sub>1</sub>. 2 वन° (for गिरि°). - c) K<sub>3</sub>. 4 Dc T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4
M<sub>1</sub> हदंतीं (for हदतीं).

Colophon. — Major parvan: K1. 2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N G3 (all om. sub-parvan name) mention only रामोपाल्यान; G1 M, likewise, only रामापाल्यान. — Adhy. name: B4 सीताहरणं; M2 सीतापहरणं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). na 276; Dn3 277 (in words), and 270 (in figures); D1 279; T G4 M (M2 inf. lin.) 266

(M<sub>2</sub> orig. 268); G<sub>1</sub> (erroneously) 260; G<sub>2</sub> 265. — Śloka no.: Dn<sub>2</sub> 42; Dn<sub>3</sub> 43.

#### 263

1 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 [अ]पि (for [आ]सीज्). — °) Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> ° वीर: (for ° वीर्यः).

2 °) G<sub>1. 2. 4</sub> तत: (for तदा). — b) K B<sub>4</sub> D<sub>1</sub> रावणांकागतां. — c) B Dn D<sub>8. 4. 6</sub> G<sub>8</sub> सकोधो (for कोधाद्). K<sub>1. 2</sub> अनु ; K<sub>8</sub> Dc D<sub>1. 2. 5</sub> अथ ; K<sub>4</sub> उप ; T<sub>1</sub> M चैव (for अभि ).

3 °) K1 कुद्धो; K4 क्षुदं; T2 G1. 2. 4 पक्षी (for गृष्ठो).

— b) K8 B2. 4 Dn D1. 3-6 G8 मुंचस्व; B1 मुंचाग्रु; B8 मुंचाद्य (for मुञ्जेति). — c) G2 जीव ; M1 हिय (for भ्रिय ). — d) K3 हिनस्यसि. D1 निशाकर. — e) D8 वीर्याद् (for जीवन्). — /) K4 B Dn D4 T1 G2 M2 नोत्सहसे.

4 °) G2. 4 राक्षसेंद्रस्य (for °दंतं). T G1 M1 स (for तं). — b) B1 तं चकर्त नखेर्मुशं. — c) D1 पक्षि°; G4 पंच° (for पक्ष°). B1 तु (for च). — d) B1. 2. 4 Dn D3. 4. 6 G1. 8 M1 शतशो (for बहुशो). K2 B2 Dn D1. 8-6 G8 °कृतं. — c) K3 D3. 6 सुस्राव; B1 D6 G2. 4 M2 चकार; B4 अक्षरद् (for चक्षार). G1 भूमो (for भूरि). — 1) G1 भूरि (for गिरि:). T2 G1. 2. 4 M1 प्रस्रवणानिव (T2 G4°नि च). खड़मादाय चिच्छेद शुजौ तस्य पतित्रणः ॥ ५ निहत्य गृश्रराजं स छिन्नाश्रशिखरोपमम् । जर्ध्वमाचक्रमे सीतां गृहीत्वाङ्केन राक्षमः ॥ ६ यत्र यत्र त वैदेही पश्यत्याश्रममण्डलम् । सरो वा सरितं वापि तत्र ग्रुश्चित भूपणम् ॥ ७ सा ददर्श गिरिप्रस्थे पश्च वानरपुंगवान् । तत्र वासो महद्दिच्यग्रत्समर्ज मनिस्वनी ॥ ८ तत्तेषां वानरेन्द्राणां पपात पवनोद्धुतम् । मध्ये सुपीतं पश्चानां विद्युन्मेघान्तरे यथा ॥ ९ एवं हतायां वैदेद्यां रामो हत्वा महामृगम् । निवृत्तो दद्दशे धीमान्श्रातरं लक्ष्मणं तदा ॥ १०

कथमुत्सृज्य वैदेहीं वने राक्षससेविते ।
इत्येवं श्रातरं दृष्टा प्राप्तोऽसीति व्यग्रहेयत् ॥ ११
मगरूपधरेणाथ रक्षसा सोऽपकर्षणम् ।
श्रातुरागमनं चैव चिन्तयन्पर्यतप्यत ॥ १२
गर्हयन्नेव रामस्तु त्वरितस्तं समासदत् ।
अपि जीवित वैदेही नेति पञ्चामि लक्ष्मण ॥ १३
तस्य तत्सर्वमाचख्यौ सीताया लक्ष्मणो वचः ।
यदुक्तवत्यसद्दशं वैदेही पश्चिमं वचः ॥ १४
दद्यमानेन तु हृदा रामोऽभ्यपतदाश्रमम् ।
स दद्शे तदा गृश्रं निहतं पर्वतोपमम् ॥ १५
राक्षसं शङ्कमानस्तु विकृष्य बलबद्भनुः ।

C. 3. 16063 B. 3. 279. 19 K. 3. 280. 19

5 After 5<sup>ab</sup>, B<sub>8</sub> De D<sub>1</sub>. 2 ins.:
1258\* अभिदुद्राव संकुद्धः पतगेन्द्रं दशाननः ।
— <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 पक्षी (for भुजी).

6 T<sub>2</sub> om. 6<sup>a</sup>-8<sup>b</sup>. — <sup>a</sup>) G<sub>1</sub>. 2. 4 सं(G<sub>1</sub> स) छिद्य (for निहस्य). B<sub>1</sub> °राजं तु; G<sub>4</sub> °राजानं (for °राजं स). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> छिन्नाभ्र-; B<sub>1</sub> संछिन्न-; B<sub>2</sub>. 3 भिन्नाभ्र-; Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>5</sub> भिन्नाभ्र- (for छिन्नाभ्र-). K<sub>1</sub>. 2-निचयो (for निस्तरो ). — <sup>d</sup>) K Dc D<sub>1</sub>. 2 प्रगृद्धा (for गृहीस्वा). K<sub>4</sub> [अं]के च (for [अ]क्रेन). D<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 रावण: (for राक्षसः).

7 T<sub>2</sub> om. 7 (cf. v.l. 6). — a) T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> हि; G<sub>1. 2. 4</sub> M<sub>2</sub> च (for तु). — b) B Dn D<sub>3-6</sub> G<sub>2. 3</sub> सरितो (for तं). — d) K<sub>4</sub> दुःस्वरं (for भूषणम्).

8 T<sub>2</sub> om. 8<sup>ab</sup> (cf. v.l. 6). — <sup>ab</sup>) = var. Rām. 3. 54. 1<sup>cd</sup>. K<sub>1. 2</sub> 'पृष्ठे (for 'प्रस्थे). — °) M1 बहिर् (for महद्). — <sup>d</sup>) K<sub>1. 2</sub> तप (for मन °).

9 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 तत्रेषां (for तत्तेषां). — b) K B<sub>2</sub>
D (except D<sub>4</sub>. 6) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> पवनोद्धतं; B<sub>5</sub>. 4 T<sub>2</sub> G<sub>4</sub>
°द्धृतं; G<sub>1</sub> °द्धतं. — c) K<sub>1</sub>. 2 मुखेषु पीतं (for मध्ये सुपीतं).
— d) D<sub>5</sub> °न्मालांबरं (for °न्मेघान्तरे). K<sub>1</sub> तथा (for यथा). — After 9, B<sub>4</sub> De D<sub>1</sub>. 2 ins.:

1259\* अथ लङ्केश्वरो मानी समुत्तीर्य महोदधिम् । सीतां निवेशयामास भवने नन्दनोपमे ।

[Line  $2=3.264.41^{cd}$ .]

B4 Dc D2 cont.: B1-8 Dn D3-6 G8 ins. after 9: 1260\* अचिरेणातिचकाम खेचरः खे चरब्रिव। ददर्शाथ पुरी रम्यां बहुद्वारां मनोरमाम्। प्राकारवप्रसंबाधां निर्मितां विश्वकर्मणा। 115

प्रविवेश पुरीं लङ्कां ससीतो राक्षसेश्वरः।

[(L. 3) B<sub>1</sub>. s De D<sub>2</sub> "वर"; B<sub>2</sub> "पुर" (for "वम").] On the other hand, G<sub>1</sub> ins. after 9:

1261\* एवं हृत्वा रामपत्नीं रावणोऽनात्स्वकां पुरीम्।

10 <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> (? gloss) सीतायां (for वैदेखां). — <sup>b</sup>) D<sub>1</sub> हत्वा रामो (by transp.). — <sup>c</sup>) B<sub>1.4</sub> निवर्तन् (for निवृत्तो). S (except G<sub>3</sub>) दूराद् (for धीमान्). K Dc D<sub>1.2.5</sub> निवर्तमानो दहशे. — <sup>d</sup>) G<sub>2.4</sub> लक्ष्मणं आतरं (by transp.). Dn D<sub>3.4.6</sub> G<sub>3.4</sub> M<sub>2</sub> तथा (for तदा).

11 °) Ks B Dn D2-4.6 T1 Gs तं (B1 स) (for [ए]वं). M2 लक्ष्मणं (for ञ्रातरं). — D5 om. 11<sup>d</sup>-13°. — d) T2 G1.2.4 संप्राप्तोसि (for प्राप्तोऽसीति). K1 T विगईयन्; K2 G2 विगईयत्; K3 विमर्शयन्; D8.6 ज्यगईन्; G1.4 [इ]ति गईयन्.

12 Ds om. 12 (cf. v.l. 11). — ") Gs. 4 [अ]पि (for [अ]ध). — ") K1 G4 चोप"; B1 सोपि कर्षणं; Dc D2 सोपकर्शितं; D1 [आ]स्मोपकर्षणं; T2 चाप"; G2 पाप".

13 Ds om. 13abc (ef. v.l. 11). — a) T1 गईक्वेच तु (for विश्वेच). — b) T2 G4 त्वरितं स (for त्वरितस्तं). K1 समाददत; Ds. 6 सदन्. — c) B2. 3 Dn D3. 4. 6 G3 वैदेहीम्. — d) B2. 3 Dn D3. 4. 6 G3 इति; D1 वैति (for नेति). K3 लक्ष्मणः; G1 णं.

14 b) K4 सीतां लक्ष्मणमेव च. — B2 om. (hapl.) 14<sup>cd</sup>. — d) D4 वैदेशा. T1 परुषं (for पश्चिमं).

15 °)  $D_1$  च (for तु).  $K_4$  तदा (for हदा).  $T_1$  दह्ममाने तु हदये. — °)  $B_2$   $D_6$  [S] भ्यापतद्;  $B_4$  [S] भ्यापतद्;  $D_6$  [S] भ्यापतद्;  $D_6$   $D_8$  [S] भ्यायातदा;  $D_8$   $D_8$  [S] भ्यायातदा;  $D_8$   $D_8$  [S] भ्यायातदा;  $D_8$   $D_8$ 

C. 3. 16063 B. 3. 279. 19 K. 3. 280. 19 अभ्यधावत काकुत्ख्यस्ततस्तं सहलक्ष्मणः ॥ १६ स ताबुवाच तेजस्वी सहितौ रामलक्ष्मणौ । गृध्रराजोऽस्मि मद्रं वां सखा दशरथस्य ह ॥ १७ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा संगृह्य धनुषी शुभे । कोऽयं पितरमसाकं नाम्नाहेत्यूचतुश्च तौ ॥ १८ ततो दहशतुस्तौ तं छिन्नपक्षद्वयं तथा । तयोः शशंस गृध्रस्तु सीतार्थे रावणाद्वधम् ॥ १९ अपृच्छद्राघवो गृधं रावणः कां दिशं गतः । तस्य गृधः शिरःकम्पैराचचक्षे ममार च ॥ २० दक्षिणामिति काकुत्स्थो विदित्वास्य तदिङ्गितम् । संस्कारं लम्भयामास सखायं पूजयन्पितः ॥ २१ ततो दृष्टाश्रमपदं व्यपविद्वन्नसीघटम् । विध्वस्तकलशं श्र्न्यं गोमायुबलसेवितम् ॥ २२ दुःखशोकसमाविष्टौ वैदेहीहरणार्दितौ । जग्मतुर्दण्डकारण्यं दक्षिणेन परंतपौ ॥ २३ वने महति तिस्मिस्तु रामः सौमित्रिणा सह । दद्शे मृगयथानि द्रवमाणानि सर्वशः । शब्दं च घोरं सत्त्वानां दावाग्नेरिव वर्धतः ॥ २४ अपश्येतां सहूर्ताच कवन्धं घोरदर्शनम् । मेघपर्वतसंकाशं शालस्कन्धं महाभुजम् । उरोगतिवशालाक्षं महोदरमहामुखम् ॥ २५ यद्दच्छयाथ तद्रक्षः करे जग्राह लक्ष्मणम् । विषादमगमत्सद्यः सौमित्रिरथ भारत ॥ २६ स राममिसंग्रेक्ष्य कृष्यते येन तन्मुखम् ।

<sup>15&</sup>lt;sup>ab</sup>, D<sub>2</sub> reads 22<sup>a</sup>-24<sup>b</sup> for the first time, repeating it in its proper place. — c) T<sub>1</sub> ततो (for तदा).

<sup>16</sup> a) N (except K<sub>1</sub>, 2) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>  $\dot{\pi}$  (for  $\bar{\eta}$ ).

<sup>17 °)</sup> K3 वै; B1. 3. 4 ते; Dc1 D2 मे; M2 व: (for ai). — d) K Dc D1. 2. 5 T G1. 2 M2 च; B DnD3. 4. 6 G3 वै (for ह).

<sup>18</sup> b) K De D1. 2. 5 T1 संहत्य (for गृह्य). M1 उमे (for ग्रुमे). — c) De D2 सोयं (for को Sयं). — d) B2 सातौ; T2 G1. 2. 4 तदा (for च तौ).

<sup>19 °)</sup> K<sub>2-4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>c</sub> D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 ती तु; B<sub>2</sub> तं ती (by transp.). — b) K<sub>1</sub> तदा; B D (except D<sub>1</sub>. 5) G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> खगं (for तथा). M<sub>1</sub> छिन्नपक्षं जटायुषं. — cd) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 सीतार्थे स्वकीयं (for गृधस्तु सीतार्थे).

<sup>20 °)</sup> S (except G<sub>8</sub> M<sub>1</sub>) शिरःक्षेपैर्. — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> आचष्ट स; M आचक्षन्स (for आचचक्षे). T<sub>1</sub> M ह (for च).

<sup>21 °)</sup> S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) दक्षिणेनेति (for 'णामिति).
G<sub>2</sub>. 4 काकुत्स्थी. — b) T<sub>1</sub> M तदेंगितं. K<sub>4</sub> विदित्वाशां विदिगिते:; Dc D<sub>2</sub> विदित्वा तस्य चेंगितं. — c) = 1. 2.
225°. N (except K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> सत्कारं (for संस्कारं).
— d) A few MSS. पूजयत्. — After 21, M ins.:
1262\* अहो भून्यः सभारयोऽसी जटायगित भारतीस ।

<sup>1262\*</sup> अहो धन्यः सुभाग्योऽसी जटायुरिति भारतीम् । दिवि श्रृण्वन्गतः सिद्धि सिद्धानामपि दर्लभाम् ।

<sup>22</sup> D<sub>2</sub> repeats 22°-24° (cf. v.l. 15). — b) Ks • बृषीघट:; K<sub>4</sub> • बृशीघटं; B D<sub>4</sub>. e • वृषीमठं; Dc Dı • वृषीघटं; Dn Gs • बृसीमठं; D<sub>2</sub> (first time) • वृषीपटं; D<sub>2</sub> (second time). s • वृषीमकं; T G<sub>1</sub>. 2. 4 • बृसीकटं (for • बृसीघटम्).

<sup>— °)</sup> B<sub>2.3</sub> °कलसं; D<sub>2</sub> (first time) °सकलं; T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> °कुशलं. — <sup>d</sup>) K<sub>1.2</sub> गोमायुरुतनादितं; K<sub>3.4</sub> °बलनादितं; B Dc Dn D<sub>2</sub> (second time). 3.4.6 G<sub>3</sub> °शतसंकुलं; D<sub>1</sub> °मृगनादितं; D<sub>2</sub> (first time). 5 °शतनादितं; T<sub>1</sub> °बलसंकुलं.

<sup>23</sup>  $^{\circ}$ )  $K_1$ . 2 ° विद्धो ;  $D_1$  ° युक्तो . —  $^{\circ}$ )  $K_4$   $D_2$  (first time)  $M_2$  दंडकारण्याद् .

<sup>24</sup> a) Dc2 D2 (second time) G4 M2 च; T1 स (for तु). D1 वने तिस्थि महति. — cd) K1 transp. मृग° and द्रव°. D3. 4. 6 द्राव °; T2 अम° (for द्रव°). — c) S (except G3) शब्दश्च घोर:. K1. 2 आकण्य; K3 Dc D2 शब्दानां (for सस्वानां). — f) T2 द्रवाभ्रेरिव. Dc D2 G2. 4 द्यादः; T1 वर्तते (for वर्धतः). K2 द्रवाभ्रिरिव पर्वतः.

<sup>25 °)</sup> K1. 3. 4 B1. 3 Dc D1. 2. 5 अपश्यतां. D3 ते (for च). T2 अपश्यत्तनमुहूर्ताहें. — b) S (except T1 G3) भीम (for घोर ). — d) K1 S (except T2 G3) साल (for शाल ). — b) K1. 2 उरोगमं; Dc D2 तारागत-(for उरोगत-). Dc2 D2 विशालाख्यं. — l) T1 भुजं (for भुजम्).

<sup>26 °)</sup> D<sub>1.2</sub> T<sub>1</sub> च; G<sub>4</sub> तं (for [अ]थ). — °) T<sub>1</sub> तत्र; T<sub>2</sub> रक्ष:; G<sub>2.4</sub> तस्य (for सद्य:). — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> भाषत (for भारत).

<sup>27</sup> b) K1 दहयंते; K2 दहयते; K3 कृष्यंते; K4 हृष्यते; B4 क्किश्यते. K3 D4 तेन (for येन). — D2 om. from दिममं in (27°) up to पृथिवी- (in 29°). — °) B4 विवर्ण (for विषण्ण). — °) T1 महाभुज; G2. 4 इमामिति (for इमां मम).

विषण्णश्चात्रवीद्रामं पश्यावस्थामिमां मम ॥ २७ हरणं चैव वैदेह्या मम चायम्रपष्ठवः । राज्यश्रंशश्च भवतस्तातस्य मरणं तथा ॥ २८ नाहं त्वां सह वैदेह्या समेतं कोसलागतम् । द्रक्ष्यामि पृथिवीराज्ये पितृपैतामहे स्थितम् ॥ २९ द्रक्ष्यन्त्यार्यस्य धन्या ये कुशलाजशमीलवैः । अभिषिक्तस्य वदनं सोमं साभ्रलवं यथा ॥ ३० एवं बहुविधं धीमान्विललाप स लक्ष्मणः । तम्रवाचाथ काकुत्स्यः संभ्रमेष्वप्यसंभ्रमः ॥ ३१ मा विषीद नरव्याच्च नेष कश्चिन्मयि स्थिते । छिन्ध्यस्य दक्षिणं बाहुं छिन्नः सव्यो मया भ्रजः ॥ ३२ इत्येवं वदता तस्य भ्रजो रामेण पातितः ।

सङ्गेन भृशतीक्ष्णेन निकृत्तिस्तिलकाण्डवत् ॥ ३३ ततोऽस्य दक्षिणं बाहुं खङ्गेनाजिशवान्बली । सौमित्रिरिप संप्रेक्ष्य भ्रातरं राघवं स्थितम् ॥ ३४ पुनरभ्याहनत्पार्श्वे तद्रश्लो लक्ष्मणो भृशम् । गतासुरपत्रद्भमौ कबन्धः सुमहांस्ततः ॥ ३५ तस्य देहादिनिःसृत्य पुरुषो दिन्यदर्शनः । दद्शे दिवमास्थाय दिवि सर्य इव ज्वलन् ॥ ३६ पप्रच्छ रामस्तं वाग्मी कस्त्वं प्रवृद्धि पृच्छतः । कामया किमिदं चित्रमाश्चर्यं प्रतिभाति मे ॥ ३७ तस्याचचक्षे गन्धर्वो विश्वावसुरहं नृप । प्राप्तो ब्रह्मानुशापेन योनि राक्षससेविताम् ॥ ३८ रावणेन हृता सीता राज्ञा लङ्कानिवासिना ।

C. 3. 16087 B. 3. 279, 43 K. 3. 280, 43

28 D<sub>2</sub> om. 28 (cf. v.l. 27). — ") K1. s. 4 Dc D1. 5 G4 चापि (for चेव). — ") T1 पितुश्च (for तातस्य). K1 यथा (for तथा).

29 D<sub>2</sub> om. up to पृथिवी (cf. v.l. 27). — 6) K<sub>3</sub> G<sub>2</sub>. 4 M त्वा (for त्वां). — b) K<sub>1</sub>. 2 त्वां महीं गतं; K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> स्वां पुरीं गतं (D<sub>6</sub> त:); B<sub>2</sub>. 3 D<sub>3</sub>. 4. 6 कोश(B<sub>2</sub> ° u) लागतं; D<sub>1</sub> स्वपुरीं गतं; D<sub>5</sub> त्वां पुरीं गतं; T<sub>2</sub> कोसलाधिपं. — c) T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> प्रथिते; G<sub>2</sub> प्रयतो (for पृथिवी ). — d) G<sub>1</sub> पित्र्ये (for पितृ ).

30 b) B<sub>2</sub> (m as in text). 4 D<sub>1</sub>. 8. 6 जले:; G<sub>3</sub> यवै:.
— d) K<sub>4</sub> आतृलवं; B D<sub>1</sub> D<sub>3-6</sub> G<sub>3</sub> शांतघनं; D<sub>2</sub> D<sub>2</sub>
साभ्रघनं; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 व्यभ्रमलं.

31 °) De D2 श्रीमान् (for धी°). — b) T2 G1 सु-दु:खित: (for स लक्ष्मणः). — d) De संग्रामेषु (for संभ्र-मेषु). K3 D3 [अ]थ सं (for [अ]प्यसं ). D5 संभ्रमा-कुलितेंद्रियः.

32 °) T G<sub>1</sub>. 2. 4 विषादं (for विषीद). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> °श्रेष्ठ (for °व्याञ्च). — <sup>b</sup>) = 1. 140. 7<sup>b</sup>. Dc D<sub>2</sub> नैव (for नेष). T<sub>2</sub> किंचिन् (for कश्चिन्). — After 32<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.: 1263\* शक्को धर्षयितुं वीर सुमित्रानन्दिवर्धन ।

— d) K1 भिन्न: (for छिन्न:). K1. s. 4 B4 D1. s T G4 M2 महा- (for मया).

33 ° b) K3 B1 Dc2 D2 वदतस् (for वदता). S (except G3) इत्येवसुक्ता रामस्तु भुजमस्य न्यपातयत्. — °) K4 च सुतीक्ष्णेन; Dc D2 G1 शितधारेण; T2 शिततीक्ष्णेन. — °) T1 G2. 4 चकर्त; M निकृत्य (for निकृत्तस्). T1

तिलखंडवत्.

34  $^{b}$ )  $T_1$   $G_4$  नशी (for बली). —  $^{c}$ )  $K_{1.8}$   $D_1$  अथ;  $B_1$  चैंन;  $G_4$  अभि (for अपि). —  $^{d}$ )  $B_1$  राघनं तथा;  $D_1$  रामसंस्थितं;  $D_2$  राघनं स्थितः.

35 °) B1. 3. 4 De D2 अभ्य° (for अभ्या°). B2 Dn D3. 4. 6 T1 G2-4 M2 पुनर्जधान पार्श्व वे (T1 G2. 4 M2 पादेन); T2 G1 M1 पुनराजझतुः पन्धां. — ³) T2 G1 M मृदां तो (M तं) रामलक्ष्मणी. — ³) T1 G4 तद्वश्वः (for क्वन्धः). K1-3 D5 स; T2 G1. 2 तु (for सु-). T1 G4 सुमहावलः (for हांस्ततः).

36 °) K<sub>1-3</sub> T G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> विनिष्पत्य; B<sub>1</sub> G<sub>2</sub>, 4 ° एकस्य; M<sub>1</sub> ° गैत्य (for विनिःस्त्य). — b) K<sub>4</sub> ° लक्षणः; B<sub>1</sub> ° रूप्प्र (for ° दर्शनः). — d) T<sub>1</sub> दिवं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>, 2, 4 M स्थितः (for दिवि). T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> इवोज्वळन्; G<sub>4</sub> इवोदितः.

37 b) Dos तहूहि; T1 G4 ब्रुहीति (for प्रबृहि). — c)
K1. 4 Do D2 काम्यया; B1 कायस्य; B3 T2 कामाय; D1 G1
का माया; T1 G2. 4 रामोहं; M2 भो मया (for कामया).
— d) K1 झाश्चर्यं; G2. 4 दर्शनं (for आश्चर्यं). B2 मां; D4
वै; T1 मा (for मे).

38 b) Ks De1 Da Ga नृप:; D1 प्रभो (for नृप). — c) K1. 2 B2-4 D G8 नाह्मण (for नह्मानु). G2. 4 प्राप्तोस्मि न्नह्मापेन.

39 b) B<sub>2</sub> Dn G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> लंकाधिवा°. T1 G<sub>1</sub>. 2. 4 लंका यां सं(T<sub>1</sub> सा; G<sub>1</sub> सु-)निवेशिता. — °) B<sub>1</sub> थुक्तश्च; B<sub>3</sub>. 4 T<sub>2</sub> G <sup>°</sup>गच्छ स्वं (for <sup>°</sup>गच्छस्व). — <sup>d</sup>) B<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>2</sub>. 4 सद्धा; T<sub>1</sub> कार्यं (for साद्धां). K<sub>4</sub> स साहायं करिष्यति; B<sub>1</sub> C. 3. 16087 B. 3. 279. 43 K. 3. 280. 43 सुग्रीवमिमगच्छस्य स ते साद्यं करिष्यति ॥ ३९ एषा पम्पा शिवजला हंसकारण्डवायुता । ऋश्यमूकस्य शैलस्य संनिकर्षे तटाकिनी ॥ ४० संवसत्यत्र सुग्रीवश्रतुर्भिः सचिवैः सह । भ्राता वानरराजस्य वालिनो हेममालिनः ॥ ४१ एतावच्छक्यमस्माभिर्वक्तं द्रष्टासि जानकीम् । श्ववं वानरराजस्य विदितो रावणालयः ॥ ४२ इत्युक्त्वान्तार्हितो दिव्यः पुरुषः स महाप्रभः । विस्मयं जग्मतुश्रोभौ तौ वीरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ४३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिषष्टयधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २६३ ॥

# २६४

मार्कण्डेय उवाच ।
ततोऽविद्रे निलनीं प्रभूतकमलोत्पलाम् ।
सीताहरणदुःखार्तः पम्पां रामः समासदत् ॥ १
मारुतेन सुशीतेन सुखेनामृतगन्धिना ।
सेव्यमानो वने तस्मिञ्जगाम मनसा प्रियाम् ॥ २

विललाप स राजेन्द्रस्तत्र कान्तामनुस्मरन् । कामबाणाभिसंतप्तः सौमित्रिस्तमथात्रवीत् ॥ ३ न त्वामेवंविधो भावः स्प्रष्टुमहिति मानद् । आत्मवन्तमिव व्याधिः पुरुषं वृद्धशीलिनम् ॥ ४ प्रवृत्तिरुपलब्धा ते वैदेह्या रावणस्य च ।

स ते सखा भविष्यति.

40 °) B<sub>1</sub> ज्ञेया (for एषा). B<sub>1</sub> बहु°; T<sub>2</sub> G<sub>1.2</sub> M हिम°; G<sub>4</sub> सित° (for शिव°). — b) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> °कारंडवै-धुंता; G<sub>4</sub> °सेविता. — °) N T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> ऋष्य° (for ऋदय°). — b) K<sub>1-3</sub> D<sub>11</sub> तडाकिनी; B D<sub>2</sub> D<sub>12</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>1-4</sub> तडागिनी. G<sub>2.4</sub> संनिकर्षतटा नदी.

41 41<sup>ab</sup>=(var.) Rām. 3. 72. 12<sup>cd</sup>. — a) B Dn Ds. 4. 6 Gs वसते तत्र; T G1 M2 संपतत्यत्र. — b) B1. 3. 4 वृत: (for सह). — d) K1 हेमशाल्नः. K4 सूर्यपुत्रस्य वाल्निः. — After 41, N (except K1. s. 4 D1) Gs ins.:

1264\* तेन त्वं सह संगम्य दुःखमूळं निवेदय । समानशीलो भवतः साहायं स करिष्यति ।

[(L. 1) B1. s तस्य (for तेन). B4 उप- (for सह).]

- 42 ) K D1 द्रक्ष्यसि; G2. 4 दृष्ट्वाथ (for द्रष्टासि). B2 मैथिलीं (for जानकीम्). °) T1 G1. 2. 4 श्रुतो (G2 श्रुवं) वानरराजेन. °) K2 विदिता रावणादयः.
- 43 <sup>65</sup>) K<sub>2</sub> B<sub>1</sub> De D<sub>2</sub> सु- (for स). G<sub>2</sub>. 4 इत्युक्त्वा दिव्यपुरुषस्तदा त्वंतिहितोभवत्. <sup>6</sup>) B<sub>2</sub> वीरी; D<sub>1</sub> ती तु; G<sub>2</sub>. 4 उभी (for चोभी). <sup>6</sup>) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub> De D<sub>2</sub>. 5 वीरी ती (by transp.); K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> भ्रातरी; B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> भ्रवीरी; G<sub>2</sub> नृवीरी; G<sub>4</sub> नृवरी.

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 T1 G2. 4

आरण्य. — Sub-parvan: K1. 3. 4 B Dc Dn1. n3 D1-6 G3 (all om. sub-parvan name) mention only रामो-(B2 श्रीरामो-)पाल्यान; M1 श्रीरामायणो ; M2 रामायणो .— Adhy. name: B4 M2 कवंधवधः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 277 (Dn3 278); D1 280; T G4 M (M2 inf. lin.) 267 (M2 orig. 269); G1 264; G2 266. — Śloka no.: Dn 48; D1 47.

### 264

- 1 b) B<sub>1</sub> \*कुमुदोत्पलां; Dc D<sub>2</sub> \*कमलोद्भवां; M<sub>2</sub> \*मक रोत्पलां. — c) Dc D<sub>2</sub> \*हारेण दु:खार्तः; T<sub>2</sub> \*हरणदु:खेन. — d) D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> रामः पंपां (by transp.).
- 2 °) K1-3 स मारुतेन शीतेन. °) D3 मनसि (for मनसा).
- 3 °) K<sub>1. 3</sub> B<sub>4</sub> D<sub>4. 6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> राजेंद्र. <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> तां स्वां (for तत्र). <sup>c</sup>) K<sub>3. 4</sub> B D<sub>1</sub> T G<sub>1. 2. 4</sub> °संतसं. <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> ततो ° (for अथा °).
- 4 °) B<sub>2</sub> वीर: (for भाव:). <sup>b</sup>) K Dc D1. 2 राघव (for मानद). °) T<sub>2</sub> ह्याधि: (for ज्याधि:). <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 बृद्धसेविनं.
- 5 4) T G1 क्रम्या (for क्रब्धा). b) S (except T2 G3) सीताया (for बेदेझा). T1 G2. 4 रावणालये (for

तां त्वं पुरुषकारेण बुद्धा चैनोपपादय ॥ ५
अभिगच्छान सुग्रीनं शैलस्थं हरिपुंगनम् ।
मिय शिष्ये च भृत्ये च सहाये च समाश्वस ॥ ६
एवं बहुनिधेर्नाक्येर्लक्ष्मणेन स राघनः ।
उक्तः प्रकृतिमापेदे कार्ये चानन्तरोऽभनत् ॥ ७
निषेन्य नारि पम्पायास्तर्पयित्ना पिदनपि ।
प्रतस्यतुरुभौ नीरौ श्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ८
ताष्ट्रयमूकमभ्येत्य बहुमूलफलं गिरिम् ।
गिर्यग्रे नानरान्पश्च नीरौ दद्दशतुस्तदा ॥ ९
सुग्रीनः प्रेषयामास सचिनं नानरं तयोः ।
बुद्धिमन्तं हनूमन्तं हिमनन्तमिन स्थितम् ॥ १०
तेन संभाष्य पूर्वे तौ सुग्रीनमिजग्मतः ।
सख्यं नानरराजेन चक्रे रामस्ततो नप ॥ ११

तद्वासो दर्शयामासुस्तस्य कार्ये निवेदिते । वानराणां तु यत्सीता द्वियमाणाभ्यवासृजत् ॥ १२ तत्प्रत्ययकरं लब्ध्वा सुप्रीवं प्रवगाधिपम् । पृथिव्यां वानरेश्वर्ये स्वयं रामोऽभ्यषेचयत् ॥ १३ प्रतिज्ञे च काकुत्स्यः समरे वालिनो वधम् । सुप्रीवश्वापि वैदेद्धाः पुनरानयनं नृप ॥ १४ इत्युक्त्वा समयं कृत्वा विश्वास्य च परस्परम् । अभ्येत्य सर्वे किष्किन्धां तस्थुर्युद्धामिकाङ्किणः॥ १५ सुप्रीवः प्राप्य किष्किन्धां ननादौधनिभस्वनः । नास्य तन्ममृषे वाली तं तारा प्रत्यषेधयत् ॥ १६ यथा नदति सुप्रीवो बलवानेष वानरः । मन्ये चाश्रयवान्प्राप्तो न त्वं निर्गन्तुमईसि ॥ १७ हेममाली ततो वाली तारां ताराधिपाननाम् ।

C. 3. 16110 B. 3. 280. 18

<sup>\*</sup>णस्य च). — °) D<sub>3</sub> (by corr.) तस्त्रं; T<sub>2</sub> तां तां; G<sub>1</sub> तं तां (for तां त्वं). — °) D<sub>3</sub> बुदुध्वा (for बुद्धन्या).

<sup>6</sup> b) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> शैलेसिन् (for शैलस्थं). — c) G<sub>1</sub> मया (for मिय). K<sub>1</sub> नित्यं (for शिष्ये). K<sub>3</sub> G<sub>2</sub>. 4 transp. शिष्ये and भृत्ये. — d) T<sub>1</sub> साहाय्ये. T<sub>1</sub> समाह्न्य; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> परंतप; M पराश्वस.

<sup>7 °)</sup> B2 आपन्न: (for आपेदे). — <sup>4</sup>) B2 कार्यस्य; D2 °षु (for कार्ये च). G2. 4 त्वरितो (for [अ]नन्तरो).

<sup>8 °)</sup> K1. 8. 4 B1 Dc D2 T1 M2 पंपायां. — b) B2 अथ (for अपि). — c) G2 प्रतस्थेतुर् (for स्थतुर्).

<sup>9 &</sup>lt;sup>a</sup>) N T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> [ऋ] चय° (for [ऋ] इय°). — <sup>b</sup>) K<sub>1.2</sub> °फलं शिवं; B<sub>2</sub> Dn D<sub>3.4.6</sub> G<sub>3</sub> °फलं दुमं. — <sup>d</sup>) K Dc D<sub>1.2</sub> M ततः; D<sub>5</sub> च तौ (for तदा).

<sup>10</sup> K<sub>1</sub>. 4 transp. 10<sup>ab</sup> and 10<sup>cd</sup>. — b) K<sub>1</sub>. 2 सचिवं वानरस; M<sub>2</sub> वानरं सचिवं (by transp.). — d) K<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 5 G<sub>2</sub>. 4 स्थिरं (for स्थितम्).

<sup>11 °)</sup> G4 तु (for तौ). — b) K1 उप° (for अभि°).
— c) D2 राजेंद्र (for राजेन). — d) K1. 2 रामेण च (for चक्र रामस). B Dn D8. 4. 8 T2 G1. 3. 4 तदा (for ततो). — D2 om. from ततो up to द्विय (in 12d). A few MSS. नुप: (for नृप). — After 11, G4 ins.:

<sup>1265\*</sup> ततः सीतां हृतां श्रुःचा सुग्रीवो वालिना कृतम् । दुःखमारूयातवान्सर्वं रामायामिततेजसे ।

<sup>12</sup> D<sub>2</sub> om. up to हिय- (cf. v.l. 11). — °) B<sub>2-4</sub> D<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 ° मास (for ° मासुस्). B<sub>1</sub> बुद्ध्या संदेशयामास.

<sup>—</sup> b) T1 तम्र (for तस्य). B1 कायँ (for कार्ये). — c)
T G1. 2. 4 M वानरा यत्तदा (T1 G2. 4 श्राय तदा) सीता.
— d) B Dn D3-6 T1 G3. 4 व्यपा(B3 D5 वा)स्त्रत्

<sup>13 °)</sup> D<sub>1</sub> एतिश्रयकरं; T G<sub>1</sub> तत्प्रत्यतरं; M<sub>2</sub> तत्प्रत्यकरं. — b) B<sub>1</sub> S (except G<sub>3</sub>) वानरा° (for प्रवगा°). — c) K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> श्वर्ये: (for श्वर्ये). — d) B<sub>2</sub>. 3 न्यवेश ° (for Sस्प्रेच °).

<sup>14 °)</sup> De D<sub>2</sub> T [S]थ; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> स (for च). — b) G<sub>1</sub> वालिन: समरे (by transp.). D<sub>5</sub> वधे. — d) G<sub>1</sub> पुनरानयने. K<sub>1</sub>. 2 प्रति; T<sub>1</sub> ततः (for नृप).

<sup>15 °)</sup> S (except T1 G3) इस्त्रेवं (for इत्युक्स्वा).

- b) K1 विनि:श्वस्य; K4 D4 G2. 4 विश्वस्य च. B2 पुनः
पुनः (for पर°). — K4 om. (hapl.) 15<sup>d</sup>-16°.

<sup>16</sup> K4 om. 16<sup>a</sup> (cf. v.l. 15). — <sup>b</sup>) K1 G2. 4 नना दाञ्चनिभस्तनः (K1 <sup>°</sup>नं); B2 T1 <sup>°</sup>द धननिस्तनः; Dns D8—6 <sup>°</sup>दोद्यत (D4. 8 <sup>°</sup>दोद्धत )निस्तनः; D1 <sup>°</sup>दोचेधेनस्तनः; T2 <sup>°</sup>दावदः निभस्तनः. — <sup>°</sup>) T1 तं (for तन्). — <sup>a</sup>) B De1 Dn D3. 4. 6 G3 तारा तं (by transp.); D1 तं रामः. K1—3 प्रत्यवीधयत

<sup>17 )</sup> K4 एक ; G2. 4 त्वेष (for एष). — G2 om. 17°-18°. — °) K1. 3 साक्ष्यतां; K4 [S]पाश्रयताः; Dc D2 चाश्रयताः; B3 T2 G1. 4 M2 [S]पा(T2 -प्या-; G1. 4 आ) श्रय-वान् (for चाश्रयवान्). D1 सोन्यस्याश्रयतां प्राप्तोः; M1 मन्ये-प्यपाश्रयात्प्राप्तोः — T2 om. (hapl.) 17°-19°. — °) B Dn Ds. 4. 6 T1 G3 M निष्कांतु (for निर्गन्तु ).

C. 3. 16110 B. 3. 280. 18 K. 3. 281. 19 प्रोवाच वचनं वाग्मी तां वानरपतिः पतिः ॥ १८ सर्वभृतरुतज्ञा त्वं पश्य बुद्धा समन्विता । केनापाश्रयवान्त्राप्तो ममैष श्रातृगन्धिकः ॥ १९ चिन्तयित्वा ग्रुहूर्तं तु तारा ताराधिपप्रमा । पतिमित्यत्रवीत्प्राज्ञा शृष्णु सर्वं कपीश्वर ॥ २० हतदारो महासत्त्वो रामो दश्यरथात्मजः । तुल्यारिमित्रतां प्राप्तः सुग्रीवेण धनुर्धरः ॥ २१ श्राता चास्य महाबाहुः सौमित्रिरपराजितः । लक्ष्मणो नाम मेधावी स्थितः कार्यार्थसिद्धये ॥ २२ मैन्द्श्र द्विविदश्चेव हन्मांश्रानिलात्मजः । जाम्बवानृक्षराजश्व सुग्रीवसचिवाः स्थिताः ॥ २३ सर्व एते महात्मांनो बुद्धिमन्तो महाबलाः । अलं तव विनाञ्चाय रामवीर्यव्यपाश्रयात् ॥ २४

तस्यास्तदाक्षिण्य वचो हितमुक्तं कपीश्वरः ।
पर्यशङ्कत तामीर्षुः सुग्रीवगतमानसाम् ॥ २५
तारां परुषमुक्तवा स निर्जगाम गुहामुखात् ।
स्थितं माल्यवतोऽभ्याशे सुग्रीवं सोऽभ्यभाषत ॥ २६
असकुक्तं मया मृढ निर्जितो जीवितिर्मयः ।
मुक्तो ज्ञातिरिति ज्ञात्वा का त्वरा मरणे पुनः ॥ २७
इत्युक्तः प्राह सुग्रीवो आतरं हेतुमद्वचः ।
प्राप्तकालममित्रक्षो रामं संबोधयन्तिव ॥ २८
हतदारस्य मे राजन्हतराज्यस्य च त्वया ।
किं नु जीवितसामध्यीमिति विद्धि समागतम् ॥ २९
एवमुक्तवा बहुविधं ततस्तौ संनिपेततुः ।
समरे वालिसुग्रीवौ शालतालिश्वलायुषौ ॥ ३०
उभौ जन्नतुरन्योन्यमुभौ भूमौ निपेततुः ।

<sup>18</sup> T2 om. 18 (cf. v.l. 17). — °) M2 चपलं (for वचनं). T1 स प्रोवाचाबलां स्नग्वी. — <sup>d</sup>) T1 G1. 4 M वानराधिपति: पति:.

<sup>19</sup> T<sub>2</sub> om. 19<sup>abc</sup> (cf. v.l. 17); T<sub>1</sub> om. 19. — a) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> °ऋतज्ञा; G<sub>1</sub> °स्य तज्ज्ञा (for °स्तज्ञा). K<sub>4</sub> तां (for त्वं). — b) K<sub>4</sub> पश्यन्बुद्ध्या समन्वितां. — c) B<sub>1</sub>. 4 D<sub>12</sub> D<sub>4</sub> G<sub>8</sub> केन चा°; B<sub>2</sub>. 3 D<sub>1</sub> केनाप्या°; D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> केन वा°; G<sub>2</sub> केन द्धा°; M<sub>1</sub> केनोपा° (for केनापा°). — d) K<sub>1</sub> मामेष; D<sub>3</sub> मयेष; G<sub>1</sub>. 4 ममेव (for ममेष).

<sup>20</sup> b) Ks 'धिपप्रभं; G1 'धिपानना (cf. 18b). — ')
S (except Gs) राज्य (for प्राज्ञा). — d) K1 वाक्यं (for सर्व). — After 20, K1 ins. 1266\*.

<sup>21</sup> K1 om. 21. — °) T1 ैराज (for ैसस्वो). — T1 om. (hapl.) 21°-23°. — °) K4 G2 तुल्यारिमित्रतां; B1 एकारिमि ; B2 सुझीवमि . — K2 ins. after 21: K1 (which om. 21), after 20:

<sup>1266\*</sup> श्रूयते दाशरथी रामो वने पितुरनुज्ञया। [ Prior half hypermetric!]

<sup>23</sup> T1 om. 23<sup>ab</sup> (cf. v.l. 21). — <sup>a</sup>) K1 द्विविधश्; K2 विविधश्; M1 विविदश्. B2 Dn D3. 4. 6 G8 चापि (for चैव). — <sup>b</sup>) B1 om. च. T2 G1. 2. 4 हन्मांश्चेव वानर:; M श्वापराजित:. — <sup>c</sup>) Dc2 D1. 2 जांबुवान्. — <sup>d</sup>) T1 स्थिरा:; T2 G1. 2 तथा; G4 तदा (for स्थिता:).

<sup>24</sup> d) B °बलाश्रयाः; Dn Ds. 4. 6 Gs °बलाश्रयात्;

T2 G1. 2. 4 M °व्यपाश्रयाः.

<sup>25 °)</sup> T2 वाली; G1. 2. 4 ईंप्यांत् (for ईंचुं:).

<sup>26 °)</sup> K1 परुषवक्ता. B2. 4 Dn D3. 4. 6 G3 तु (for स). — °) M2 स्थितो. Most N MSS. °भ्यासे (for °भ्याशे).

<sup>27 °)</sup> K4 असत्कृतं; G2 असकृतु. K4 त्वया (for मया). B Dn D1. 3-6 G3 पूर्वै; T G1. 2. 4 M1 क्कीब (for मूढ). — b) B2-4 T1 G2 M2 'प्रिय. — c) K1. 2 ज्ञातिभिरज्ञात्वा; B1. 8 M1 ज्ञातीति दुर्बुद्धे; T G1. 2. 4 M2 गच्छिस (T1 M2 गर्जिस) दुर्बुद्धे. — d) De D1. 2 तव (for पुनः). T G1. 2. 4 कथं घोरे (T1 न्कारं; G1 कामो) रणे पुनः.

<sup>28 °)</sup> Ti तेन (for प्राह). — For 28°, Bi subst.: 1267\* इत्युक्तस्तु जहासोचै: सुग्रीवो आतरं प्रति। हेतुमद्वचनं आत्रे प्रोवाचेदं महास्मने।

<sup>— °)</sup> S (except Gs) अमित्रव्नं.

<sup>29 &</sup>lt;sup>ab</sup>) K B<sub>1</sub>. 3. 4 De Dn<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 2. 4. 5 transp. °दारस्य and °राज्यस्य. D<sub>1</sub> मे (for च). — °) B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>3</sub>. 4 G<sub>3</sub> मे (for च). — <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> बुद्ध्वा (for विद्धि). K B<sub>3</sub> De D<sub>2</sub>. 5 [इ]दमागतं; D<sub>1</sub> [अ]हमागतः; T<sub>1</sub> समागतः; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> तवागतं; G<sub>2</sub>. 4 क्पीश्वर; M<sub>2</sub> त्वमागतं.

<sup>30</sup> b) K1 तो तत: (by transp.). — K1. 2 T1 om. (hapl.) 30°-31b; K3 om. 30°-31d. — d) S (except G3; T1 om.) साङ- (for शाङ-). Dn2. n3 D3. 4. 6 G3 'युधे: (for 'युधो).

उभौ ववल्गतुश्चित्रं मुष्टिमिश्च निजन्नतुः ॥ ३१ उभौ रुघिरसंसिक्तौ नखदन्तपरिश्चतौ । शुशुभाते तदा वीरौ पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ ३२ न विशेषस्तयोर्थुद्धे तदा कश्चन दृश्यते । सुप्रीवस्य तदा मालां हन्मान्कण्ठ आमजत् ॥ ३३ स मालया तदा वीरः शुशुभे कण्ठसक्तया । श्रीमानिव महाशैलो मलयो मेघमालया ॥ ३४ कृतचिह्नं तु सुप्रीवं रामो दृष्ट्या महाधनुः । विचकर्ष धनुःश्रेष्ठं वालिम्रुद्दिश्य लक्ष्यवत् ॥ ३५ विस्फारस्तस्य धनुषो यन्त्रस्येव तदा बभौ । वितत्रास तदा वाली श्ररेणाभिहतो हृदि ॥ ३६ स भिन्नमर्मामिहतो वक्त्राच्छोणितमुद्रमन् । ददर्शावस्थितं राममारात्सौमित्रिणा सह ॥ ३७ गईियत्वा स काकुत्स्थं पपात भ्रुवि मूर्छितः। तारा ददर्श तं भूमो तारापितिमिव च्युतम्।। ३८ हते वालिनि सुग्रीवः किष्किन्धां प्रत्यपद्यत । तां च तारापितमुर्खीं तारां निपितितेश्वराम्।। ३९ रामस्तु चतुरो मासान्पृष्ठे माल्यवतः शुमे । निवासमकरोद्धीमानसुग्रीवेणाभ्युपस्थितः।। ४० रावणोऽपि पुरीं गत्वा लङ्कां कामबलात्कृतः। सीतां निवेशयामास भवने नन्दनोपमे । अशोकवनिकाभ्याशे तापसाश्रमसंनिमे ।। ४१ भर्तस्मरणतन्वङ्गी तापसीवेषधारिणी । उपवासतपःशीला तत्र सा पृथुलेश्वणा । उवास दुःखवसतीः फलम्लकृताश्वना ।। ४२ दिदेश राश्वसीस्तत्र रक्षणे राश्वसाविपः।

C. 3. 16136 B. 3. 280. 44 K. 3. 281. 45

31 K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> om. 31<sup>ab</sup>; K<sub>3</sub> om. 31 (cf. v.l. 30).
— a) De D<sub>2</sub> जग्मतुर् (for जञ्चतुर्). — b) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 उभी तौ (T<sub>2</sub> ते) संनिपेततु:; G<sub>1</sub> उभौ तौ संनिवेशतु:. — D<sub>3</sub> om. (? hapl.) 31<sup>cd</sup>. — d) T<sub>1</sub> वि-; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 [अ]भि- (for नि-).

32 °) K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> M<sub>2</sub> °संसक्तौ; K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2 °सिक्तांगी; D<sub>12</sub> °संयुक्तौ. — °) K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 °क्षितौ. — °) K<sub>1</sub>. 4 M<sub>2</sub> महावीरौ; T G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> रुषा वीरौ (for तदा वीरौ). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> किंशुकाविव पर्वतौ; T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> किंशुकाविव प्रष्पतौ.

33 b) Ks कश्चित्र दृश्यते; D1 कश्चित्र ; G4 किंचन द°; M1 कश्चन विद्यते. — After 33ab, Bs Dc Ds ins.:

1268\* प्रज्ञानार्थं तदा रामो निश्चत्य मनसा तदा।
— <sup>d</sup>) K<sub>1-8</sub> D<sub>1</sub> कंडम् (for कण्ड). Ks S (except G<sub>1.8</sub>)
आस्त्रत् (cf. 34<sup>b</sup>).

34 °) S (except G<sub>3</sub>) मालया स (by transp.).

K3.4 D1 ततो; T G2 M2 तया (for तदा). D4 वीर. — <sup>d</sup>)

S (except G1.3) हेम<sup>°</sup> (for मेघ<sup>°</sup>).

35 6) De च (for तु). — b) Ks महाहतु:; Ka बल:; B1 धनुर्धर:; T2 G1. 2. 4 महद्भनुः. — c) D1 रोप्य लक्ष्यं; T2 G1. 2. 4 चकर्ष च (for विचकर्ष). K1 धनुः सक्तो; D1 समुद्दिश्य; T1 धनुः सेषुं. — d) B2 लक्ष्यवित्; De T G1. 2 लक्ष्यन् (De यत्); G4 लक्षणं (for लक्ष्यवत्). K De D2 लक्ष्यमृद्दिश्य वालिनं; D1 वालिनं हेममालिनं.

36 b) K<sub>1</sub> मंत्रसेव; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 वज्रसेव. — c) D<sub>1</sub> निपपात; G<sub>2</sub> चिक्षेप च (for वितत्रास). K<sub>1</sub>. 3. 4 De D<sub>1</sub>. 2

ततो (for तदा). — <sup>d</sup>) K4 भृशं; B4 Dn1. n2 [ड]रसि (for हृदि).

37 <sup>6</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 तेन (for भिन्न-). B<sub>1</sub>. 3. 4 T<sub>1</sub> M "मर्माभ (B<sub>4</sub> 'वि) मुस्तो; B<sub>2</sub> Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> 'हृदयो वाली. — <sup>b</sup>) S (except G<sub>3</sub>) मुस्ता (for वक्त्रा). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> [अ]वसंथ; G<sub>2</sub>. 4 [अ]ग्रस्थितं (for [अ]वस्थितं). — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub>. 3 आत्रा; B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> ततः (for आरात्).

38 °) D1 विग्रहंबिस्वा (for ग्रहंबिस्वा स). K1 G4 तु; Ks. 4 Dcs D2 च (for स). — °) K1 मिनोद्यतं; Ksm 'मिन स्थितं; B2 Dn D3. 4. 6 G2 'समौजसं.

39 °) K<sub>1</sub>. s. 4 B<sub>1</sub>. s. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 तारा-घिपसर्ली (T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 °खां).

40 <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 ° स्युपेक्षितः; B<sub>1</sub> ° भिसंस्थितः; T<sub>1</sub> "तुप-स्थितः; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 ° स्थवस्थितः. — After 40, D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> ins. an addl. colophon (adhy. no.: D<sub>1</sub> 281; T<sub>1</sub> 268).

41 Before 41, D<sub>1</sub> ins. मार्कडेय उ'; T<sub>1</sub> मार्कडेय:.

— ab) D<sub>1</sub> [S]थ (for SQ). S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) छंकां
गत्वा (by transp.). K D<sub>1.3</sub>m. 5 दित: (for क्कृत:).

— ') Many N MSS. 'भ्यासे; B<sub>1</sub> 'वासे.

42 ") D1 दुःखार्ता. — ") K1. 2 वेश. — ") D5 उपवासतनुः सीता. — ") K Dc D1. 2. 5 G2. 4 ततः सा; B1. 2. 4 Dn1. n5 D4 G5 तशास; G1 तपसा. K1. 2 पृष्ट- छक्षणा; B1. 3 T2 G2. 4 पृथुकोचना. — ") K4 दुःखा; D1 दुःखं (for दुःख). K2 B2 Dc2 Dn1. n5 D5 G1. 2. 4 वसतिं; Dn2 D2. 4 वसतिं. — ") K Dc D1. 2. 5 जिल्हां

C. 3. 16136 B. 3. 280. 44 K. 3. 281. 45 प्रासासिग्रलपरग्रमुद्गरालातधारिणीः ॥ ४३ द्यक्षीं त्रयक्षीं ललाटाक्षीं दीर्घजिह्वामजिह्विकाम् । त्रिस्तनीमेकपादां च त्रिजटामेकलोचनाम् ॥ ४४ एताश्चान्याश्च दीप्ताक्ष्यः करभोत्कटमूर्घजाः । परिवार्यासते सीतां दिवारात्रमतन्द्रिताः ॥ ४५ तास्तु तामायतापाङ्गीं पिग्नाच्यो दारुणस्वनाः । तर्जयन्ति सदा रौद्राः परुषव्यञ्जनाक्षराः ॥ ४६ खादाम पाटयामैनां तिलग्नः प्रविभज्य ताम् । येयं भर्तारमस्माकमवमन्येह जीवति ॥ ४७ इत्येवं परिभर्त्सन्तीस्त्रास्थमाना पुनः पुनः । भर्त्योकसमाविष्टा निःश्वस्येदमुवाच ताः ॥ ४८ आर्याः खादत मां शीघं न मे लोभोऽस्ति जीविते । विना तं पुण्डरीकाक्षं नीलक् श्चितमूर्धजम् ॥ ४९ अप्येवाहं निराहारा जीवितिप्रयवर्जिता।
शोषियष्यामि गात्राणि व्याली तालगता यथा॥५०
न त्वन्यमभिगच्छेयं पुमांसं राघवाहते।
इति जानीत सत्यं मे क्रियतां यदनन्तरम्॥५१
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा राक्षस्यस्ताः खरस्वनाः।
आख्यातुं राक्षसेंन्द्राय जग्मुस्तत्सर्वमादितः॥५२
गतासु तासु सर्वासु त्रिजटा नाम राक्षसी।
सान्त्वयामास वैदेहीं धर्मज्ञा प्रियवादिनी॥५३
सीते वक्ष्यामि ते किंचिद्विश्वासं कुरु मे सिख।
भयं ते व्येतु वामोरु शृणु चेदं वचो मम॥५४
अविन्ध्यो नाम मेधावी वृद्धो राक्षसपुंगवः।
स रामस्य हितान्वेषी त्वदर्थे हि स मावदत्॥५५
सीता मद्वचनाद्वाच्या समाश्वास्य प्रसाद्य च।

(for 'कृता').

43 <sup>ab</sup>) K<sub>1</sub>. 2 transp. राक्षसी: and रक्षणे. K<sub>1</sub>. 2 तस्य; K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 8 De D<sub>1</sub>. 2. 5 तस्या; B<sub>4</sub> तस्यां (for तत्र). D<sub>5</sub> रक्षार्थं (for रक्षणे). K<sub>5</sub> De<sub>1</sub> D<sub>2</sub> रक्षसाधिप:; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> राक्षसंश्वर:.

44 °) K D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> M स्वक्षीं (for द्यक्षीं). D<sub>5</sub> शंखीं (for ज्यक्षीं). — b) K<sub>4</sub> D<sub>12</sub> D<sub>1</sub> अजिह्नकां. — c) K<sub>1.3</sub> T<sub>1</sub> M एकपादीं; G<sub>4</sub> चैकपादां (for एकपादां). — d) K<sub>1.2</sub> तिग्म°; G<sub>4</sub> चैक° (for एक°).

45 b)  $K_3$  'भोत्कर';  $T_1$  'भायत';  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 M 'भोत्कच' (for 'भोत्कट'). — d)  $G_2$ . 4 'रात्रिम् (for 'रात्रम्).  $G_3$ 0 अनिद्गिता;  $G_4$ 1 अनिद्गिता;  $G_5$ 2 अनिद्गिता: (for अतिद्गिता:).

46 °) K De D2. 5 सा ताम्; D1 सीताम् (for तु ताम्).

- b) N (except K1. 2 D5) G3 °स्वरा: (for °स्वना:).

- c) T2 G1. 2. 4 तर्जयंत्यः. K4 महा ; T G1. 2. 4 तदा (for सदा). K1 रात्री (for रौदाः). — d) K1 ° व्यंजन- क्षमाः; K4 G2. 4 ° व्यंजिताक्षराः; Dn D3. 4. 6 G3 व्यंजनस्वराः.

47 <sup>4</sup>) K<sub>8</sub>. 4 M<sub>1</sub> खादामः. K<sub>4</sub> पाटयामि; G<sub>1</sub> पातयाम (for पाटयाम). T<sub>1</sub> [ए]तां (for [ए]नां). — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> सेयं (for येयं). — <sup>d</sup>) G<sub>1</sub>. 2. 4 भलेह; M भलेव (for भन्येह).

48 °)  $K_{1.2}$   $D_1$  परिभस्त्यों चेस ;  $K_{3.4}$   $B_1$   $D_2$   $D_2$   $G_{3.4}$   $M_1$  भस्त्यं  $(K_4$  °त्सं) ती ;  $B_{3.4}$  भस्त्यंमाना सा. —  $^b$ )  $K_{1.2}$  त्रासयंती ;  $K_4$  भ्राम्यमाणा ;  $B_1$   $D_{3.4}$  त्रासयाना ;  $B_{2-4}$   $D_6$ 

T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> त्रास्प्रमाना:; G<sub>2</sub>. 4 ताड्यमाना. Dc D<sub>2</sub> मुहुर्मुहु: (for पुन: पुन:). —  $^{d}$ ) K<sub>4</sub> G<sub>2</sub>. 4 [ए]वम्; T<sub>2</sub> [ए]तद् (for [इ]दम्). K<sub>3</sub> सा; Dc D<sub>2</sub>.  $_{5}$  ह (for ता:).

49 <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> M<sub>2</sub> मा (for मां). — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> Dc D<sub>2.3.5.6</sub> लाभो (for लोभो). G<sub>2.4</sub> जीवने (for जीविते). — G<sub>1</sub> om. 49<sup>cd</sup>. — 49<sup>d</sup>=(var.) 1.96.54<sup>b</sup>; 155.42<sup>b</sup>.

50 a) Ks T2 G1. 2. 4 अद्य; D1. 2 अथ (for अपि).

- b) K1. 2 जीवित; S (except T2 Gs) जीवंती (for जीवित-). D1 दिश्तिता: (for विजेता). — d) S (except Gs) वछी (for व्याछी). D1 तालवने; T1 कालगता; T2 G2 तल. Ks इव (for यथा).

52 b) Ks Bs. 4 Dc D1. 2 M ैस्वरा: (for ैस्वना:). G2. 4 राक्षस्य: खरनिस्वना:. — d) T1 ता: (for तत्). The reading आहता: of some printed ed. was not found in any MS. collated!

53 4) K4 B1 Dc D2. 5 धर्मज्ञां वादिनीं.

54 °) B2 Dn Ds. 4. 6 Gs त्वं त्यज (for ते ब्येतु).

55 °)  $K_4$  D1 अवंध्यो;  $B_2$  अविंदो;  $T_1$   $G_4$  अविध्यो;  $T_2$   $G_{1.2}$  अवध्यो (for अविन्ध्यो). — °)  $K_1$  Dc स मां सम-;  $K_3$ . 4  $D_5$  स राघव-;  $D_{1.2}$  स च राम-; S (except  $G_3$ ) सदा राम- (for स रामस्य). — °) Dc त्वदर्थ. K D1  $T_2$   $G_1$  मां ( $K_3$  [S]ति-);  $D_2$   $D_2$  मे;  $G_2$ . 4 मा (for हि). K  $D_1$   $T_2$   $G_1$  समासदत्;  $D_1$  स मां वदत् (!);  $T_1$   $M_2$  समादधत्;  $G_2$ . 4 अचूखुदत्;  $M_1$  समादिशत् (for स मावदत्).

भर्ता ते कुश्चली रामो लक्ष्मणानुगतो बली ।। ५६ सख्यं वानरराजेन शक्रप्रतिमतेजसा । कृतवात्राघवः श्रीमांस्त्वदर्थे च समुद्यतः ॥ ५७ मा च तेऽस्तु भयं भीरु रावणान्नोकगिहितात् । नलक्ष्वरशापेन रिक्षता झस्यनिन्दिते ॥ ५८ शतो ह्येष पुरा पापो वध्ं रम्भां परामृशन् । न शक्तो विवशां नारीमुपैतुमजितेन्द्रियः ॥ ५९ सिप्रमेण्यति ते भर्ता सुग्रीवेणाभिरिष्ठतः । सौमित्रिसिहतो धीमांस्त्वां चेतो मोक्षयिष्यति ॥ ६० स्वमा हि सुमहाघोरा दृष्टा मेऽनिष्टदर्शनाः । विनाशायास्य दुर्बुद्धेः पौलस्त्यकुलघातिनः ॥ ६१ दारुणो ह्येष दृष्टात्मा क्षुद्रकर्मा निशाचरः । स्थभावाच्छीलदोषेण सर्वेषां भयवर्थनः ॥ ६२

स्पर्धते सर्वदेविर्यः कालोपहतचेतनः ।

मया विनाशिलङ्गानि स्त्रभे दृष्टानि तस्य वै ॥ ६३
तैलामिपिक्तो विकचो मजनपङ्के दशाननः ।

असकुत्त्वरयुक्ते तु रथे नृत्यिक्तव स्थितः ॥ ६४
कुम्भकर्णादयश्रेमे नग्नाः पतितमूर्धजाः ।
कृष्यन्ते दक्षिणामाशां रक्तमाल्यानुलेपनाः ॥ ६५
श्वेतातपत्रः सोष्णीपः ग्रुक्कमाल्यविभूषणः ।
श्वेतपर्वतमारूढ एक एव विभीषणः ॥ ६६
सचिवाश्रास्य चत्वारः ग्रुक्कमाल्यानुलेपनाः ।
श्वेतपर्वतमारूढा मोक्ष्यन्तेऽस्मान्महाभयात् ॥ ६७
रामस्यास्त्रण पृथिवी परिश्विमा ससागरा ।
यश्रसा पृथिवीं कृत्स्नां पूरिषयित ते पतिः ॥ ६८
अस्थिसंचयमारूढो ग्रुङ्कानो मधुपायसम् ।

C. 3. 16161 B. 3. 280. 70 K. 3. 281. 71

116

65 °) B<sub>8</sub> चान्ये; S (except G<sub>8</sub>) चैव (for चेमे).

— b) K1 नागा:; K4 मझा:; D1 भझा: (for नझा:). K4
पिलत (for पितित). — c) B D (except D1. 5. 5) G<sub>8</sub>
गच्छंति (for कृष्यन्ते).

66 K<sub>1</sub> M<sub>1</sub> om. (hapl.)  $66^a-67^b$ . — b) K<sub>4</sub> ग्रुङ्गमाल्यविभूषित:; B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> G<sub>2</sub> °माल्यो बि(B<sub>1</sub> °माल्यवि)भीषण:; B<sub>2</sub>. 3 Dc Dn D<sub>2</sub>. 5 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 3 °माल्यानुरुपन:. — D<sub>1</sub>
om. (hapl.)  $66^{cd}$ ; G<sub>4</sub> om.  $66^c-67^b$ . — c) = (var.)  $67^c$ . K<sub>3</sub> श्वेतं पर्वतम्. M<sub>2</sub> आस्थाय (for आरूड). — G<sub>2</sub>
om. (hapl.)  $66^d-67^c$ .

67 K<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> om. 67<sup>ab</sup>; G<sub>2</sub> om. 67<sup>abc</sup> (cf. v.l. 66); B<sub>2</sub> om. 67. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> तस्य (for चास्य). — <sup>c</sup>) = (var.) 66<sup>c</sup>. K<sub>1</sub>. 3 T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> श्वंत; B<sub>1</sub> शुक्क- (for श्वंत-). — <sup>d</sup>) A few N MSS. मोश्वंते. B<sub>1</sub> दृष्टाः स्वप्ने मयान्थे. — After 67, B<sub>1</sub> ins.:

1269\* मोक्षिता त्वां भयादस्माद्रामः शत्रुनिषूदनः।

68 b) K De D1. 2. 5 विनि° (for परि°). — °) K4 T1 सर्वा (for कृत्स्वां).

69 °) K1. 2 G1 अस्थिपर्वतमारूढो; T G4 हस्तिसंचय°;

**<sup>56</sup>** <sup>a</sup>) Dn<sub>2</sub> महचसा; G<sub>1</sub> तहचनाद्. — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> <sup>\*</sup>साद्य (for <sup>\*</sup>श्वास्य).

<sup>57 °)</sup> K1 °राजेंद्र (for °राजेन). — °) Вз. 4 Т1 G1 М गत (for कृत °). — °) С2. 4 कृतोद्यमः (for समु °).

<sup>58 °)</sup>  $S(\text{except } T_2 G_3)$  ते भूद्  $(\text{for } \vec{a} S_{\overline{c}}, - \vec{a})$   $K_4 B_{1-3}$   $Dn D_3$  4.6  $G_1$  8  $M_1$  नंदिन  $(\text{for } [s] \vec{b} - \vec{c} \vec{a})$ .

<sup>59 °)</sup> K1 ह्यां (for पापो). — b) K1. 2 B Dns D4. 6 मृत्रम् (D4 मृत्रम् also as in text). — c) B Dn D4-6 G3 न शक्कोत्यवशां; D3 न शक्कोभ्यवशां; T1 अशक्कोप्यवशां. — d) K1. 4 B2. 4 Dc D1. 2 G2 उपेतुम् (for उपें). D1 जीवितिष्रियः (for अजितेन्द्रियः).

<sup>60</sup> b) T<sub>1</sub> सुग्रीवसहितः प्रभु:; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M सुग्रीवेण सह (T<sub>2</sub> सम) प्रभु:. — c) S (except G<sub>3</sub>) सौमित्रिणा च वीरेण. — d) T<sub>1</sub> त्वामितो; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M ततस्वां (for स्वां चेतो). K4 मोच (for मोक्ष).

<sup>61</sup> D<sub>2</sub> om. 61°-62°. — °) T<sub>1</sub> स्त्रमो — °घोरो (for स्त्रमा — °घोरो). — °) K<sub>1</sub> Dc द्रष्ट्वा; T<sub>1</sub> दृष्टो (for दृष्टा). K<sub>1</sub> Dc D<sub>1</sub> घोर°; K<sub>4</sub> रौद्र°; G<sub>2</sub>. 4 [S]रिष्ट° (for Sनिष्ट°). T<sub>1</sub> -दर्शन: (for -दर्शन:). — °) D<sub>1</sub> नाशायास्य सुदुर्बुदेः. — °) T<sub>1</sub> °पांसनः. G<sub>2</sub>. 4 पौलस्त्यस्य कुळस्य च.

<sup>62</sup> D<sub>2</sub> om. 62<sup>ab</sup> (cf. v.l. 61). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> रौद्र<sup>\*</sup>; K<sub>3</sub> क्षोद्र<sup>\*</sup> (for धुद्र<sup>\*</sup>). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> G<sub>2.4</sub> <sup>\*</sup>वशील <sup>\*</sup> (for वाच्छील <sup>\*</sup>).

<sup>63</sup> Ks om. (hapl.) 63°-64°. — °) Ts G1 सर्व-(G1 सह)देवेभ्यः. — °) K1 स्वमः; Ts सस (for स्वमे).

Ds च ( for वै).

<sup>64</sup> K<sub>3</sub> om. 64<sup>ab</sup> (cf. v.l. 63). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> B<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2 ° विसक्तो (for ° भिषिक्तो). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M ° युक्ते च; Dc D<sub>2</sub>. 3 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ° युक्ते न (for ° युक्ते नु). — <sup>d</sup>) G<sub>1</sub> चरन् (for रथे). G<sub>2</sub>. 4 नृत्यम् (for नृत्यन्). T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> अवस्थितः (for इव स्थितः).

C. 3. 16161 B. 3. 280. 70 K. 3. 281. 71 लक्ष्मणश्च मया दृष्टो निरीक्षन्सर्वतो दिशः ॥ ६९ रुदती रुघिरार्द्राङ्गी व्याघ्रेण परिरक्षिता । असकृत्वं मया दृष्टा गच्छन्ती दिशसुत्तराम् ॥ ७० हर्षमेष्यसि वैदेहि क्षिप्रं भर्तृसमन्विता । राघवेण सह भ्रात्रा सीते त्वमचिरादिव ॥ ७१ इति सा मृगशानाक्षी तच्छुत्वा त्रिजटावचः । बभूवाशावती बाला पुनर्भर्तृसमागमे ॥ ७२ यावदभ्यागता रौद्राः पिशाच्यस्ताः सुद्रारुणाः । ददृशुस्तां त्रिजटया सहासीनां यथा पुरा ॥ ७३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःषष्टग्रधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २६४॥

## २६५

मार्कण्डेय उवाच ।
ततस्तां भर्तृशोकार्तां दीनां मिलनवाससम् ।
मिणशेषाभ्यलंकारां रुदतीं च पतित्रताम् ॥ १
राक्षसीभिरुपाखन्तीं समासीनां शिलातले ।
रावणः कामबाणार्तो ददशोंपससर्प च ॥ २

देवदानवगन्धर्वयक्षिंपुरुषैपुधि । अजितोऽशोकविनकां ययौ कन्दर्पमोहितः ॥ ३ दिव्याम्बरधरः श्रीमान्सुमृष्टमणिकुण्डलः । विचित्रमाल्यमुकुटो वसन्त इव मृर्तिमान् ॥ ४ स कल्पवृक्षसदृशो यत्नादिष विभृषितः ।

G2 हस्तिस्कंधसमा°. —  $^{b}$ ) Dc D2 T2 G1. 2. 4 घृत° (for मधु°). —  $^{d}$ ) B Dn D3-6 G3 दिधक्षु:; T G1. 2. 4 M वि( $T_{1}$  प्र)पश्यन् (for निरीक्षन्). K4 B Dn D1. 3. 4. 6 T1 G1. 4 दिशं (for दिशः).

70 a) B2 कर्षिता; T1 G4 हदंती.

71 °) Ds भोध्यसि (for एड्यसि). — b) B Dn Ds. 4. 6 Gs M मर्जा (for भर्तृ-). — T G2. 4 om. 71°d. — cd) B2m लक्ष्मणेन (for राघवेण). K Dc D1. 2. 5 लक्ष्मणेन च संयुक्ता सीते भर्तृहिते रता; G1 M राघवेणेति वक्तड्या (G1 °णाभिपक्तड्या) सीता भर्तृहिते रता.

72 <sup>a</sup>) B1. 3 इत्येवं; B2. 4 Dn D3. 4. 6 G3 इत्येतन् (for इति सा). — <sup>c</sup>) K4 वभूवाशावला सा तु. — <sup>d</sup>) S (except G3) भर्तुरेव समागमे.

73 °) S (except  $T_2$   $G_3$ ) तावद् (for यावद्). S (except  $T_1$   $G_3$ ) रीद्य: (for रीद्राः). — °) S (except  $G_3$ ) महारवाः (for सुदारुणाः). — °)  $T_1$   $G_2$  तास्;  $T_2$  हि (for तां). — °)  $K_4$  सह सीतां;  $T_1$  सुखासीनां. S (except  $G_3$ ) यथापुरं.

Colophon om. in K1. 2. — Major parvan: Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N(K1. 2 om.) G3 (all om. sub-parvan name) mention only रामोपाल्यान; M1, likewise, only रामायणोपाल्यान. — Adhy. name: B4 त्रिजटास्वमिनवेदनं; D<sub>1</sub> त्रिजटावाक्यं; M<sub>2</sub> त्रिजटावाक्यसमाश्वासं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 278 (Dn<sub>3</sub> 279); D<sub>1</sub> 282; T<sub>1</sub> 269; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M (M<sub>2</sub> inf. lin.) 268 (M<sub>2</sub> orig. 270); G<sub>1</sub> 265; G<sub>2</sub> 267. — Śloka no.: Dn 74; D<sub>1</sub> 34.

### 265

- 1 b) K2 सलिल- (for मलिन-). K1. 3 Dc2 D1. 2 ° वाससां; T G4 M ° वाससीं; G2 ° वासिनीं. d) K1. 3. 4 Dn3 D1. 2 रुदंतीं. S (except G3) सा (for च).
  - 2 a) B1 उपासतीं; Dc D2 अपइयंतीं (for उपास्यन्तीं).
- 3 ab) K1. 4 °गंधवेंर् (for °गन्धर्व-). T2 G2 -पुरुषो-रगैः (for -पुरुषेर्युधि). — d) B Dn D8-6 G3 °पीडितः (for °मोहितः).
- 4 °)  $B_2$  दिन्यायुधधरः. °)  $T_1$  मरी चिमाला- (for विचित्रमाल्य-). S (except  $G_2$ . 3) -मकुटो (for -मुकुटो). a) = Rām. 5. 22. 29b.
- 5 = (var.) Rām. 5. 22. 29. a) Dn1 Ds. 6 G2 न (for स). G1 ैसहितो (for सहको). — b) Ds सु (for वि.). — c) B2 प्रतिमो (for दुमबद्).
- 6 °) K<sub>1. 2</sub> सुमनुष्यायाः (for तनु °). °) T<sub>1</sub> ददर्श (for दहरो).

इमशानचैत्यद्वमवद्भूषितोऽपि भयंकरः ॥ ५
स तस्यास्तनुमध्यायाः समीपे रजनीचरः ।
दृद्दशे रोहिणीमेत्य श्रनेश्वर इव ग्रहः ॥ ६
स तामामन्त्र्य सुश्रोणीं पुष्पकेतुश्वराहतः ।
इदमित्यत्रवीद्वालां त्रस्तां रौहीमिवावलाम् ॥ ७
सीते पर्याप्तमेतावत्कृतो भर्तुरनुग्रहः ।
प्रसादं कुरु तन्विङ्ग क्रियतां परिकर्म ते ॥ ८
भजस्व मां वरारोहे महार्हाभरणाम्बरा ।
भव मे सर्वनारीणामुत्तमा वरवाणिनि ॥ ९
सन्ति मे देवकन्याश्च राजपीणां तथाङ्गनाः ।
सन्ति दानवकन्याश्च दैत्यानां चापि योपितः ॥ १०
चतुर्दश पिशाचानां कोट्यो मे वचने स्थिताः ।
दिस्तावत्पुरुषादानां रक्षसां भीमकर्मणाम् ॥ ११
ततो मे त्रिगुणा यक्षा ये मद्वचनकारिणः ।
केचिदेव धनाध्यक्षं स्रातरं मे समाश्रिताः ॥ १२

गन्धर्वाप्सरमो भद्रे मामापानगतं सदा ।
उपितष्टिन्ति वामोरु यथैव श्रातरं मम ।। १३
पुत्रोऽहमिप विप्रपेंः साक्षाद्विश्रवसो मुनेः ।
पश्चमो लोकपालानामिति मे प्रथितं यद्यः ॥ १४
दिव्यानि भक्ष्यभोज्यानि पानानि विविधानि च ।
यथैव त्रिद्योगस्य तथैव मम भामिनि ।। १५
श्रीयतां दुष्कृतं कर्म वनवासकृतं तव ।
भार्या मे भव सुश्रोणि यथा मन्दोद्री तथा ॥ १६
इत्युक्ता तेन वैदेही परिवृत्य शुभानना ।
तृणमन्तरतः कृत्वा तमुवाच निशाचरम् ॥ १७
अशिवेनातिवामोरूरजस्रं नेत्रवारिणा ।
स्तनावपतितौ बाला सहितावभिवर्षती ।
उवाच वाक्यं तं शुद्रं वैदेही पतिदेवता ॥ १८
असकृद्वदतो वाक्यमीद्द्यं राश्चसेश्वर ।
विषादयुक्तमेतने मया श्रुतमभाग्यया ॥ १९

C. 3. 16185 B. 3. 281. 20

1270 \* ब्यवस्थाप्य कथंचित्सा विषादादतिमोहिता।

[T1 G1 M रुदती गिरं (for अतिमोहिता).]

<sup>7 °)</sup> G1. 2. 4 M एत्य (for इति). Dn D4. 6 वाक्यं (for बालां). — 4) K Dc D1. 2. 5 त्रस्तां व्याकुळलोचनां; T1 संत्रस्तामिव रोहिणीं; T (T1 orig.) G1. 2. 8m. 4 त्रस्तां मृगवधूमिव.

<sup>8</sup> b) G1 M अनुक्रमः (for अनुग्रहः). — c) G1. 4 M2 कुरु प्रसादं (by transp.). — d) K1. 8. 4 B1. 8 T1 M1 प्रति (for परि ). K1 D1 च (for ते).

<sup>9</sup> d) Ka Dea Dna. na Di Ti Gi वरवर्णिनी.

<sup>10 °)</sup> S (except Gs) दानव° (for मे देव°). — Bs om. (hapl.) 10bc. — b) K1. 2. 4 देव° (for राज°). K3 B (B2 om.) Dc Dn D2-6 Gs गंधर्वाणां च योषितः. — K3 G4 M2 om. 10cd. — cd) T G1. 2 M1 तासामद्य विशालाक्षि सर्वासां मे भवोत्तमा.

<sup>11 °)</sup> B<sub>2</sub> T<sub>1</sub> M पिशाचीनां. — b) T<sub>2</sub> G<sub>1.4</sub> M वचसि (for वचने). — d) K<sub>1.2</sub> भीमरूपिणां.

<sup>12 °)</sup> K<sub>1</sub>. 2 तत्र (for ततो). Dc2 D2 T1 द्वि° (for ति?°). — b) T2 G2. 4 में (for मद्-).

<sup>13 &</sup>quot;) D1 यज्ञे (for भद्रे). — ") K1 Ds (by corr.) मामासनगतं तदा (Ds सदा); D1 नानापानगतं सदा; T1 मां विमानगतं सदा.

<sup>14</sup> Ks om. 14°-15°. — °) T2 मुनि: (for मुने:). — °) D1 पंचमं.

<sup>15</sup> K<sub>3</sub> om. 15<sup>ab</sup> (cf. v.l. 14). — b) D<sub>8</sub> तु (for च). — c) K<sub>1</sub> B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> त्रिद्वेशस्य; Dc D<sub>2</sub> त्रिद्शेंद्रस्य. — d) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> भज (for मम). K<sub>2</sub> B Dc<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>2-6</sub> भाविनि (for भामिनि).

<sup>16 °)</sup> D<sub>3</sub> दुष्करं (for दुष्कृतं). T<sub>1</sub> धर्म (for कर्म).

- b) Dc D<sub>3</sub> गतं (for कृतं). K<sub>1</sub>. 2 तथा (for तव).

- 16° = 1. 67. 1°: 3. 251. 18°; 262. 34°; etc. — d)
T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 M मंडोदरी (for मन्दो°).

<sup>17</sup> b) K<sub>1</sub> सुशोभना (for ग्रुभा°). — 17<sup>cd</sup> = (var.) Rām. 3. 56. 1<sup>cd</sup>: 5. 21. 3<sup>ab</sup>.

<sup>18</sup> a) T<sub>2</sub> अदितेवं; G<sub>1</sub> अशीतेन; G<sub>2</sub> अदितब्धं; G<sub>4</sub> अदितेन (for अशिवेन). T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> हि; G<sub>1</sub> [ए]व (for [अ]ति-).

- b) T<sub>2</sub> असकृत् (for अजसं). - c) K<sub>1</sub>. 3. 4 De D<sub>1.2</sub> ऐनि (for बाला). - d) B<sub>2.4</sub> D (except D<sub>1.8</sub>) G<sub>1</sub> संहताव् (for सहिताव्). D<sub>1</sub> अपि (for अभि-). B<sub>2</sub> D<sub>1</sub> -वर्षति. - After 18<sup>cd</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

<sup>— °)</sup> T G1. 2. 4 रावणं (for वाक्यं तं). K1 कुद्धं (for क्षुद्धं).
19 b) K2-4 Dc2 D1 राक्षसंश्वर:; D3. 6 सेरितं; T1 भाषम; G1 सेश्वरं. — °) K4 अधर्म:; T1 न याचे; M विवाद: (for विषाद:). — d) K3 क्षणम; G1 चैवम् (for

C. 3. 16185 B. 3. 281. 20 K. 3. 282. 20 तद्भद्रसुख भद्रं ते मानसं विनिवर्त्यताम् ।
परदारास्म्यलभ्या च सततं च पतिव्रता ॥ २०
न चैवोपियकी भार्या मानुषी कृपणा तव ।
विवशां धर्षयित्वा च कां त्वं ग्रीतिमवाप्स्यसि ॥ २१
प्रजापितसमो विश्रो ब्रह्मयोनिः पिता तव ।
न च पालयसे धर्म लोकपालसमः कथम् ॥ २२
भ्रातरं राजराजानं महेश्वरसखं प्रभुम् ।
धनेश्वरं च्यपदिशन्कथं त्विह न लज्जसे ॥ २३
इत्युक्तवा प्रारुद्तसीता कम्पयन्ती पयोधरौ ।
शिरोधरां च तन्वङ्गी मुखं प्रच्छाद्य वाससा ॥ २४
तस्या रुदत्या भामिन्या दीर्घा वेणी सुसंयता ।

दहरो खिसता सिग्धा काली व्यालीव मूर्धनि ॥ २५ तच्छुत्वा रावणो वाक्यं सीतयोक्तं सुनिष्ठुरम् । प्रत्याख्यातोऽपि दुर्मेधाः पुनरेवात्रवीद्वचः ॥ २६ काममङ्गानि मे सीते दुनोतु मकरध्वजः । न त्वामकामां सुत्रोणीं समेष्ये चारुहासिनीम् ॥ २७ किं तु शक्यं मया कर्तुं यस्वमद्यापि मानुषम् । आहारभूतमस्माकं राममेवानुरुध्यसे ॥ २८ इत्युक्त्वा तामनिन्द्याङ्गीं स राक्षसगणेश्वरः । तत्रैवान्तर्हितो भूत्वा जगामाभिमतां दिशम् ॥ २९ राक्षसीभिः परिवृता वैदेही शोककर्शिता । सेव्यमाना त्रिजटया तत्रैव न्यवसत्तदा ॥ ३०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चषष्टयधिकद्विदाततमो ऽध्यायः ॥ २६५ ॥

श्रुतम्). K1 अनार्यया; D1 अयोग्यया (for अभाग्यया).

20 °) K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M ° मुख (for ° मुख). — b) K<sub>1</sub> D<sub>2</sub> G<sub>1</sub> विनिवर्ततां; G<sub>2</sub> ° वृत्यतां. — °) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> न; G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> हि (for [अ]स्मि). K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> [अ]स्मि (for च). — d) D<sub>3</sub> M<sub>2</sub> संततं.

21 °) K1 चैव पावकी; K2 चैवैताहशी; K3. 4 Dc1 Ds. 6 T2 चैवोपियकी; B2 चैवौपियकी; B4 चैवौपियका; Dc2 चैवापियकी; D2 एवोपियकी. — b) G1 मनुष्या (for मानुषी). K4 कृपणा तथा; G2. 4 तव राक्षस (for कृपणा तव). — c) K Dc D1. 2 मां; B3 तु (for च). T2 विहर्षां घमीयत्वा च. — d) G1 शांतिम् (for प्रीतिम्).

22 °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> त्वं (for च). B1 सर्वं (for धर्मं). — <sup>d</sup>) K1. 3. 4 Dc<sub>2</sub> D1. 2. 5 °पालोपम: (for °पालसम:).

23 °)  $K_1$  राजराजत्वे;  $K_3$  °राजत्वं;  $D_1$  यक्षराजं तं; T  $G_1$ . 2. 4 राजराजं च; M °राजं त्वं. — b)  $K_1$  °समं विभुं;  $B_1$  °सममभं;  $D_{C1}$  °समं प्रभुं;  $D_{C2}$   $D_2$  °समं प्रभं (for °सखं प्रभुम्). — d)  $K_1$ . 2 इत्थं;  $K_3$   $D_C$   $D_1$ . 2. 5 हि त्वं;  $K_4$  त्वं हि;  $D_8$  त्वं ह (for त्वह).

24 °)  $B_4$  सारुदत्;  $Dc_2$   $G_1$   $M_2$  प्ररुदत्. — b) Dc  $D_2$  कंपयंती. — d)  $K_4$   $D_1$  पाणिना (for नाससा).

25 °) T2 तस्यां. K B1 Dc Dn2. n3 D2. 3 T1 G1 M स्टंत्या; T2 स्ट्त्यां. B D (except Dn1) G2 M1 भाविन्या; T2 भामिन्यां. — b) K3. 4 B1. 3 Dc D2 G4 M2 दीर्घ- (for दीर्घा). B1 न्वेगा (for वेणी). K1. 2 सुशोभना; B1 समु- खता; Dn2 D2 सुसंयुता. — c) Dc D2 स्थगिता; D8 स्वसिता; T2 सविषा; G1. 2. 4 M2 सासिता (for स्व°). — d) Dc2

Dns কলা; T<sub>2</sub> কুলো (for काली). G1. 2. 4 M ভ্যান্তী কালীৰ (by transp.).

26 a) B Dn Ds. 4. 6 Gs M1 श्रुत्वा तद् (by transp.)
- b) K1. 3. 4 D1 T G2. 4 M अनि ; G1 तु नि (for सुनि ).

27 b) K3 धुनोतु; Dn3 D1. 5 S (except G3) दुनोति.

- c) K1. 4 B1. 3. 4 Dc Dn2. n3 D1. 2. 4 T1 G1 M
सुश्रोणि. — d) K1. 4 B1. 3. 4 Dc1 D2 T2 M हासिनि.

28 °) K<sub>1</sub> न; K<sub>8</sub> Dc<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>8</sub> M तु (for नु). -- b) D<sub>1</sub> मानुर्धी. -- °) D<sub>1</sub> आहारसूताम्. -- d) B<sub>1</sub> [अ]तु- बुध्यसे; D<sub>1</sub> राध्यसे.

29 <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> इत्युक्त्वा चानवद्यांगीं. — <sup>b</sup>) K<sub>8</sub> B Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>2-4</sub>. 6 G<sub>8</sub> M <sup>°</sup>महेश्वर:; G<sub>1</sub> <sup>°</sup>जनेश्वर:. — <sup>c</sup>) G<sub>2</sub> [अं]तिरितो (for [अ]न्तिहितो). — <sup>d</sup>) B<sub>2</sub> जगामाभीष्मितां दिशं; Dc <sup>°</sup>माभिहतं शुभं; D<sub>2</sub> <sup>°</sup>माभिहितं शुभे.

30 b)  $K_1$  जानकी (for वैदेही).  $K_{1-3}$   $B_{1.2.4}$   $D_{12.13}$  को ककिषिता. — °)  $B_4$  सांत्व्य° (for सेव्य°). — a)  $D_{8.4}$   $G_3$  तथा (for तदा).

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N G3 (all om. sub-parvan name) mention only रामो(K2 B2 श्रीरामो)पाख्यान; M2, likewise, only रामायणोपाख्यान. — Adhy. name: M2 सीताप्रार्थनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 279 (Dn3 280); D1 283; T1 270; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 269 (M2 orig. 271); G1 266; G2 268. — Śloka no.: Dn1. n3 D1 31.

## २६६

मार्कण्डेय उवाच ।
राघवस्त ससौमितिः सुग्रीवेणाभिपालितः ।
वसन्माल्यवतः पृष्ठे ददर्श विमलं नमः ॥ १
स दृष्ट्वा विमले व्योम्नि निर्मलं श्रश्रलक्षणम् ।
ग्रहनक्षत्रताराभिरनुयातमित्रहा ॥ २
कुमुदोत्पलपद्मानां गन्धमादाय वायुना ।
महीधरस्थः शीतेन सहसा प्रतिबोधितः ॥ ३
प्रभाते लक्ष्मणं वीरमभ्यभाषत दुर्मनाः ।
सीतां संस्मृत्य धर्मात्मा रुद्धां राक्षसवेश्मिन ॥ ४
गच्छ लक्ष्मण जानीहि किष्किन्धायां कपीश्वरम् ।
प्रमत्तं ग्राम्यधर्मेषु कृतश्चं खार्थपण्डितम् ॥ ५
योऽसौ कुलाधमो मृदो मया राज्येऽभिषेचितः ।

सर्ववानरगोपुच्छा यमृक्षाश्र भजन्ति वे ॥ ६
यद्र्थं निहतो वाली मया रघुकुलोद्वह ।
त्वया सह महाबाहो किष्किन्धोपवने तदा ॥ ७
कृतन्नं तमहं मन्ये वानरापसदं भ्रुवि ।
यो मामेवंगतो मृदो न जानीते ज्य लक्ष्मण ॥ ८
असौ मन्ये न जानीते समयप्रतिपादनम् ।
कृतोपकारं मां नूनमवमन्यालपया घिया ॥ ९
यदि तावदजुद्युक्तः शेते कामसुखात्मकः ।
नेतच्यो वालिमार्गेण सर्वभृतगतिं त्वया ॥ १०
अथापि घटते इस्माकमर्थे वानरपुंगवः ।
तमादायहि काकुत्स्य त्वरावान्भव मा चिरम् ॥ ११
इत्युक्तो लक्ष्मणो भ्रात्रा गुरुवाक्यहिते रतः ।

C. 3. 16208 B. 3. 282. 12 K. 3. 283. 12

### 266

1 K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> om. the ref. — <sup>a</sup>) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>8</sub>. 4. 6 G<sub>8</sub> M<sub>1</sub> सहसी° (for तु ससी°). — °) = (var.) 61<sup>d</sup>. K<sub>1</sub> °प्रतित:. — °) = Rām. 4. 28. 1°. — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn<sub>1</sub>. n<sub>8</sub> D<sub>1</sub>. 4-6 M<sub>1</sub> दहरो (for ददर्श).

2 <sup>a</sup>) B<sub>1. 3</sub> विपुले; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> विमलं (for विमले). — <sup>b</sup>) K<sub>1. 3. 4</sub> Dc D<sub>1. 2</sub> विमलं (for निर्मलं). B<sub>2</sub> S (except G<sub>3</sub>) शशलांखनं; D<sub>1. 3</sub> (by corr.) शशिलक्षणं.

3 °) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M<sub>2</sub> °गंधेन. — <sup>b</sup>) K<sub>3. 4</sub> Dc D<sub>1. 2</sub> गंधान् (for गन्धम्). G<sub>1. 2</sub> गंधमादनवायुना. — <sup>cd</sup>) Dns T<sub>2</sub> महीधरस्य; T<sub>1</sub> °धरः स. Dc D<sub>2</sub> पीतेन (for शी°). G<sub>1. 2</sub> M<sub>2</sub> transp. शीतेन and सहसा.

4 b) G1 दु:खित: (for दुर्मना:). — c) B2 तां संस्मृत्य च ध°.

5 <sup>a</sup>) K<sub>1. 2</sub> गच्छ जानीहि सौमित्रे. — <sup>c</sup>) K<sub>1. 4</sub> De D<sub>1. 2</sub> प्रसक्तं (for प्रमत्तं). K<sub>4</sub> धर्मेण (for धर्मेषु). — D<sub>4</sub> om. 5<sup>d</sup>-21<sup>d</sup>. — <sup>d</sup>) De D<sub>2</sub> प्रसक्तं (for कृतव्रं).

6 D4 om. 6 (cf. v.l. 5). — b) K1 [अ]रण्ये (for राज्ये). — c) K1. 2 De D1 G1. 2. 4 M2 सर्वे (for सर्व-). — d) D2 ये मुघा च; T2 G2. 4 M2 सक्षाश्चेनं (for यमुक्षाश्च). K De D1. 2. 5 [अ]पि भेजिरे (for भजन्ति वै).

7 D4 om. 7 (cf. v.l. 5). — a) K4 भीमान् (for

वाली). - 4) Di Mi तथा; Ga. 4 Ma पुरा (for तदा).

8 D4 om. 8 (cf. v.l. 5). — °) K1 तदहं (for तमहं). — °) K2 S (except G3) वानरापशदं. — °) K1. 4 G4 M2 °गतं; Dc D2 T1 °गते (for °गतो). — °) K1. 2 जान्नाति (for जानीते); cf. v.l. 9.

9 D4 om. 9 (cf. v.l. 5). — 6) K D1. 5 व्यतिरिक्तं; B3 Dc D2 T G2. 4 योसी मन्ये (for असी मन्ये). K1-3 D1 न जानाति; cf. v.l. 8. — b) B Dc Dn D2. 2. 6 G3 प्रतिपालनं. — c) K2 Dc2 D2 मा (for मां). — d) S (except T2 G3) अवमत्य. B1 [आ]स्मपीरुष:; B3. 4 T1 [अ]स्पमेधया (for [अ]स्पया धिया).

10 D4 om. 10 (cf. v.l. 5). — 4) T2 अनायत्तः (for अनुद्युक्तः). — b) K1 Dc D2 कामवशानुगः; K2. 4 वशास्त्रकः; B2 सुखाशया. — d) K4 Dc2 T1 M1 गितिस् (for गिति). K4 स्वयं (for स्वया). K2 गितं तदा; D1 गितेन वै.

11 D4 om. 11 (cf. v.l. 5). — °) K Dc D1-3. 5 T1 G1 अथ वा; B4 तथापि (for अथापि). D3 चेष्ट ; G1 त्वर ° (for घट °). — °) K1. 3 D1 कृत्ये (for अर्थ). — °) K2 B1. 3. 4 Dn D3. 5. 6 T1 G3 ° येव; B3 M1 ° य हि (for ° येहि).

12 D4 om. 12 (cf. v.l. 5). — b) K1 ततो वाक्ये; K2 गुरुवाक्ये. — K2 om. (hapl.) 12<sup>cdel</sup>. — d) TG1. 2. 4 ° गणं (for °गुणं). — l) K1 [अ]निवेदितः (for [अ]नि-

C. 3. 16208 B. 3. 282. 12 K. 3. 283. 12 प्रतस्थे रुचिरं गृह्य समार्गणगुणं धनुः।
किष्किन्धाद्वारमासाद्य प्रविवेशानिवारितः॥ १२
सक्रोध इति तं मत्वा राजा प्रत्युद्ययौ हरिः।
तं सदारो विनीतात्मा सुप्रीवः प्रवगाधिपः।
पूजया प्रतिजग्राह प्रीयमाणस्तद्द्या॥ १३
तमव्रवीद्रामवचः सौमित्रिरक्कतोभयः।
स तत्सर्वमशेषेण श्रुत्वा प्रह्वः कृताञ्जलिः॥ १४
सभृत्यदारो राजेन्द्र सुप्रीवो वानराधिपः।
इदमाह वचः प्रीतो लक्ष्मणं नरकुञ्जरम्॥ १५
नासि लक्ष्मण दुर्मेधा न कृतशो न निर्धृणः।
श्रुयतां यः प्रयत्नो मे सीतापर्येषणे कृतः॥ १६
दिशः प्रस्थापिताः सर्वे विनीता हरयो मया।
सर्वेषां च कृतः कालो मासेनागमनं पुनः॥ १७

यैरियं सवना साद्रिः सपुरा सागराम्बरा।
विचेतच्या मही वीर सम्रामनगराकरा।। १८
स मासः पश्चरात्रेण पूर्णी भिवतुमहिति।
ततः श्रोष्यसि रामेण सिहतः सुमहित्रयम्।। १९
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तेन वानरेन्द्रेण धीमता।
त्यक्त्वा रोषमदीनात्मा सुग्रीवं प्रत्यपूजयत्।। २०
स रामं सहसुग्रीवो माल्यवत्पृष्ठमास्थितम्।
अभिगम्योदयं तस्य कार्यस्य प्रत्यवेदयत्।। २१
इत्येवं वानरेन्द्रास्ते समाजग्रः सहस्रशः।
दिश्चितस्रो विचित्याथ न तु ये दक्षिणां गताः।। २२
आचल्युस्ते तु रामाय महीं सागरमेखलाम्।
विचितां न तु वैदेखा दर्शनं रावणस्य वा।। २३
गतास्तु दक्षिणामाशां ये वै वानरपुंगवाः।

वारितः).

13 D4 om. 13 (cf. v.l. 5). — a) Dn2. n3 D3. 6 T1 G3 M1 इव (for इति). K1. 2 तं लक्ष्य; D1 मत्वा स (for तं मत्वा). — b) B2 T2 प्रवगेश्वरः; G1. 2. 4 गोत्तमः. — 1) D5 तदा हिया (for तदहैया).

14 D<sub>4</sub> om. 14 (cf. v.l. 5); D<sub>1</sub> om.  $14^a-15^b$ . —  $14^b=3$ . 267.  $16^d$ . —  $^c$ ) K<sub>1</sub> पूर्वम् (for सर्वम्). T<sub>1</sub> विशेषेण. —  $^d$ ) K<sub>1</sub> प्राह (for प्रह्नः). S (except G<sub>8</sub>) ग्रुश्राव हरिपुंगवः.

15 D<sub>4</sub> om. 15; D<sub>1</sub> om.  $15^{ab}$  (cf. v.l 5, 14). —  $a^{b}$ ) B<sub>2</sub> वानरेश्वर: (for 'राधिपः). S (except G<sub>3</sub>) सम्द्रयस्तं तदा प्रह्नः स वानरगणाधिपः. —  $a^{b}$ ) B<sub>1. 2</sub> नरपुंगव; T G<sub>2. 4</sub> M वानरर्षभः; G<sub>1</sub> किप्पुंगवः.

16 D4 om. 16 (cf. v.l. 5). — b) B Dn D8. 5. 6 G8 नाकृतज्ञो (for न कृतज्ञो). — d) K1 सीतापर्यक्षणे रतः; G1 नेवेषणकौतुकः.

17 D4 om. 17 (cf. v.l. 5). — a) M1 सर्वा: (for सर्वे). — b) S (except G3 M2) समर्था (for विनीता). — d) S (except G3) मासोभ्या(T1 G1 सो द्या)गमने पुनः

18 °) D<sub>5</sub> तैर् (for यैर्). K D<sub>1.5</sub> सनगा; M<sub>1</sub> ससरित्; M<sub>2</sub> सपुरा (for सवना). — <sup>b</sup>) M सवना (for सपुरा). — <sup>c</sup>) K<sub>1.8.4</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>1.2</sub> मही सर्वा; G<sub>2.4</sub> महावीर. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> समग्र°.

19 D4 om. 19 (cf. v.l. 5). — °) T1 M2 বয়

(for तत:).

20 D4 om. 20 (cf. v.l. 5). — ab) T2 G2. 4 transp. लक्ष्मण° and वानरे°.

21  $D_4$  om. 21 (cf. v.l. 5). —  $^b$ )  $K_{1.2}$  हिम° (for माल्य°).  $K_1$   $B_2$   $G_4$  पृष्ठमाश्रितं;  $K_{3.4}$   $D_6$   $D_{1.2.5}$   $G_1$  M पृष्ठ( $D_1$  प्रस्थ)वासिनं.  $T_1$  गिरिपृष्ठनिवासिनं. —  $^c$ )  $B_2$  कार्यं (for तस्य).  $T_2$   $G_2$ .  $^4$   $M_2$  अभिगम्थेदमंतस्थं.

22 °) K De D1. 2. 6 अत्रांतरे वानरेंद्राः; T G1. 2. 4 इत्येवं वादिन (T1 वदत ) स्तस्य; M इत्येवं ते वानरेंद्राः. — After  $22^a$ , G1 ins.:

1271\* आयाता वानरास्तदा। दिशस्तिस्रो वानरेन्द्राः

—  $^b$ )  $T_1$  वानरेंद्रा: (for समा°).  $T_2$   $G_2$ . 4 आयाता वान सस्तदा ( $T_2$  °था) (=line 1 of  $1271^*$ ). —  $^c$ )  $K_4$  विविच्याथ;  $B_1$  विह्रत्याथ. —  $^d$ )  $D_{C_2}$   $D_{1.}$  2. 4 च (for  $\mathfrak{F}_1$ ).  $T_1$  दिशं (for गता:).

23 D4 om. 23-31. — a) B4 Dc2 D2 आवश्चस्. K1 Dc2 D2 तेथ; K2 B1-3 Dc1 Dn D3. 5. 6 G8 तत्र; K4 तेत्र; D1 T G2. 4 ते च; G1 तेपि (for ते तु). K1 रामस्य. — b) Dc2 D1. 3 T1 G1 मही भेखला (Dc2 D1 भेखला). — c) D3 T G1. 4 विचिता; D5 निचितां. K1. 3. 4 Dc D1. 2 S (except G8 M1) च (for तु). — d) K1. 2. 4 D5 च (for वा).

24 D4 om. 24 (cf. v.l. 23). — 4) B1 =; Dc2

आशावांस्तेषु काकुत्स्थः प्राणानार्तोऽप्यधारयत्।। २४ दिमासोपरमे काले व्यतीते प्रवगास्ततः। सुग्रीवमिमगम्येदं त्वरिता वाक्यमञ्जवन्।। २५ रिक्षतं वालिना यत्तरस्पीतं मधुवनं महत्। त्वया च प्रवगश्रेष्ठ तद्भुङ्के पवनात्मजः।। २६ वालिपुत्रोऽङ्कदश्रेव ये चान्ये प्रवगर्षभाः। विचेतुं दक्षिणामाशां राजन्त्रस्थापितास्त्वया।। २७ तेषां तं प्रणयं श्रुत्वा मेने स कृतकृत्यताम्। कृतार्थानां हि भृत्यानामेतद्भवति चेष्टितम्।। २८ स तद्रामाय मेधावी शशंस प्रवगर्षभः। रामश्राप्यज्ञमानेन मेने दृष्टां तु मैथिलीम्।। २९ हन्त्मत्प्रमुखाश्चापि विश्वान्तास्ते प्रवंगमाः। अभिजग्रुईरीन्द्रं तं रामलक्ष्मणसंनिधौ ।। ३० गतिं च मुखवर्णं च दृष्टा रामो हन्त्मतः।

अगमत्त्रत्ययं भूयो दृष्टा सीतेति भारत ॥ ३१ हन् मत्त्रमुखास्ते तु वानराः पूर्णमानसाः । प्रणेमुर्विधिवद्रामं सुग्रीवं लक्ष्मणं तथा ॥ ३२ तानुवाचागतात्रामः प्रगृद्ध सग्नरं धनुः । अपि मां जीविधिष्यध्वमपि वः कृतकृत्यता ॥ ३३ अपि राज्यमयोध्यायां कारियिष्याम्यहं पुनः । निहत्य समरे शत्रुनाहृत्य जनकात्मजाम् ॥ ३४ अमोक्षयित्वा वैदेहीमहत्वा च रिप्त्रणे । हृतदारोऽवधृतश्च नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ३५ इत्युक्तवचनं रामं प्रत्युवाचानिलात्मजः । प्रियमाख्यामि ते राम दृष्टा सा जानकी मया ॥ ३६ विचित्य दक्षिणामाशां सपर्वतवनाकराम् । श्रान्ताः काले व्यतीते सम दृष्टवन्तो महागुहाम् ॥ ३७ प्रविशामो वयं तां तु बहुयोजनमायताम् ।

C. 3. 16235 B. 3. 282. 39

D<sub>2</sub> ते (for तु). — °) K<sub>1</sub>. 3. 4 B<sub>1</sub> तेन (for तेषु). — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> [S]च्छ°; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> व्य°; B<sub>4</sub> D<sub>1</sub> D<sub>3</sub>. 6 T<sub>1</sub> G<sub>5</sub> [S]च्य° (for Scu²).

<sup>25</sup> D<sub>4</sub> om. 25 (cf. v.l. 23); K<sub>2</sub> om. 25°-26°.
— °) K (K<sub>2</sub> om.) D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M द्विमासपरमे; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> °से परमे. — °) K<sub>1</sub> वानरा (for प्रवगा °). — °) G<sub>1</sub> <sup>°</sup>गस्वा (for °गम्य). — <sup>d</sup>) D<sub>2</sub> G<sub>1</sub> व्वरितं (for °ता).

<sup>26</sup> D4 om. 26; K2 om. 26<sup>ab</sup> (cf. v.l. 23, 25). — a) M2 यत्ते (for यत्तत्). — b) T2 वानर (for द्ववग ).

<sup>27</sup> D4 om. 27 (cf. v.l. 23). — b) K2 प्रवगेश्वराः; T1 °गर्षभ. — c) T1 विचेहर् (for विचेतुं).

<sup>28</sup> D4 om. 28 (cf. v.l. 23). — a) Dns T2 Gs तत्मणयं; Dn1 n2 D1 अ(D1 न्व)पनयं; T1 G1. 2. 4 M समणयं. G1 वाक्यं (for श्रुत्वा). — b) T G2. 4 M समेने (by transp.). K1. 2 तत् (for स). G1 श्रुत्वा मेने कृताध्येतां. — c) K4 महानाम् (for भृत्यानाम्). — d) M1 जीवति (for भवति).

<sup>29</sup> D4 om. 29 (cf. v.l. 23). — <sup>d</sup>) T1 दृष्टां भेने (by transp.). K D1. s दृष्टा (for दृष्टां). K D1 M स्म; T2 G1. 2. 4 च (for तु). D3. s मैथिकी.

<sup>30</sup> D<sub>4</sub> om. 30 (cf. v.l. 23). — a) = (var.) 32a. Some MSS. हनुमत्. — b) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> विश्वता (for विश्वान्ता). — c) K<sub>1. 8. 4</sub> Dc D<sub>1. 2</sub> प्रति; M उप (for

अभि°). De D2 हरीन् तं; T1 गिरींद्रं; G2. 4 हरीशं; M1 हरींद्रास (for हरीन्द्रं). K4 De D2 तु; S (except G3) ते (for तं).

<sup>31</sup> D4 om. 31 (cf. v.l. 23). — b) S (except Gs) रामो दञ्चा (by transp.). — c) K1. s D1 अगच्छत् (for अगमत).

<sup>32</sup> T1 om. 32. — ") = (var.) 30". K1 हरींद्र"; some MSS. हनुमत्" (for हन्मत्"). — ") B1-3 G1 M रामें (for रामं). — ") Dc2 D2 G2 तदा (for तथा). B1-8 T2 G1 M2 सुन्नीवे छक्ष्मणे तथा (T2 G1 तदा).

<sup>33 &</sup>lt;sup>a</sup>) K3 Dc2 तम् (for तान्). K Dc D1-8. 5 ततो; Dn1. n3 [आ]नतान् (for [आ]गतान्). — <sup>b</sup>) T2 G1. 2. 4 रुचिरं (for सशरं).

<sup>34 °)</sup> K<sub>1-8</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> M शत्रुम् (for शत्रुन्).

<sup>35</sup> b) K<sub>1-3</sub> रिपुं रणे; B D G<sub>3</sub> रणे रिपून् (D<sub>3</sub> °पुं) (by transp.). K<sub>4</sub> अहित्वाचरितं रणे; G<sub>4</sub> इत्वा मम रिपूत्रणे.

<sup>36 °)</sup> B1. 2 प्रियामास्याति ते राम. — <sup>4</sup>) K1. 3 D5 G1. 2. 4 M [आ]र्या (for सा). T2 द्वष्ट्रायाँ जानकीमहं.

<sup>37 °)</sup> K4 विविच्य (for विचित्य). — °) G1 तु (for सा). — °) T1 महीं ग्रुभां; T2 G1. 2. 4 महीगुहां.

<sup>38 °)</sup> B1 प्राविशाम ; T2 G2 M विशासक्ष ; G1 विशंतक्ष ; G4 विश्रास्य च. S (except G3) सा (for तु). — °) G1. 2. 4

C. 3. 16235 B. 3. 282, 39 K. 3. 283, 39 अन्धकारां सुविषिनां गहनां कीटसेविताम् ॥ ३८
गत्वा सुमहद्ध्वानमादित्यस्य प्रभां ततः ।
दृष्टवन्तः स्म तत्रैव भवनं दिव्यमन्तरा ॥ ३९
मयस्य किल दैत्यस्य तदासीद्वेद्रम राघव ।
तत्र प्रभावती नाम तपोऽतप्यत तापसी ॥ ४०
तया दत्तानि भोज्यानि पानानि विविधानि च ।
सुक्त्वा लब्धवलाः सन्तस्तयोक्तेन पथा ततः ॥ ४१
निर्याय तस्मादुदेशात्पदयामो लवणाम्भसः ।
समीपे सह्यमलयौ दर्दुरं च महागिरिम् ॥ ४२
ततो मलयमारुह्य पद्यन्तो वरुणालयम् ।
विषण्णा व्यथिताः खिन्ना निराशा जीविते भृशम् ॥ ४३
अनेकशतविस्तीर्णं योजनानां महोद्धिम् ।
तिमिनक्रझषावासं चिन्तयन्तः सुदुःखिताः ॥ ४४
तत्रानशनसंकल्पं कृत्वासीना वयं तदा ।
ततः कथान्ते गृधस्य जटायोरभवत्कथा ॥ ४५

ततः पर्वतशृङ्गाभं घोररूपं भयावहम् ।
पक्षिणं दृष्टवन्तः स्म वैनतेयिमवापरम् ॥ ४६
सोऽस्मानतर्कयद्भोक्तमथाभ्येत्य वचोऽन्नवीत् ।
भोः क एष मम श्रातुर्जटायोः क्रुरुते कथाम् ॥ ४७
संपातिर्नाम तस्याहं ज्येष्ठो श्राता खगाधिपः ।
अन्योन्यस्पर्धयारूढावावामादित्यसंसदम् ॥ ४८
ततो दृश्याविमौ पक्षौ न दृश्यौ तु जटायुषः ।
तदा मे चिरदृष्टः स श्राता गृश्चपतिः त्रियः ।
निर्दृश्यपक्षः पतितो ह्यहमस्मिन्महागिरौ ॥ ४९
तस्यैवं वदतोऽस्माभिर्हतो श्राता निवेदितः ।
व्यसनं भवतश्चदं संक्षेपाद्वै निवेदितम् ॥ ५०
स संपातिस्तदा राजञ्श्चत्वा सुमहद्गियम् ।
विषण्णचेताः पत्रच्छ पुनरस्मानिरदम् ॥ ५१
कः स रामः कथं सीता जटायुश्च कथं हतः ।
इच्छामि सर्वमेवैतच्छ्रोतुं प्रवगसत्तमाः ॥ ५२

 $M_1$  सांधकारां (for अन्ध $^{\circ}$ ).  $T_1$   $M_1$  सुविपुलां.

39 °) G1 गत्वा सह महध्वानं. — °) K4 D1. 3 च (for सा).

40  $^{b}$ )  ${\rm Dns}~{\rm D}_{1.~4}~{\rm G}_{1}~{\rm a}$ दा सद्देश्म रा $^{\circ}.~-~^{d}$ )  ${\rm K}_{4}$  , तपस्तप्यिति.

41 b) T1 फलानि (for पानानि). — c) K4 चैव (for सन्तस्). — d) K4 D3 गताः (for ततः).

42 b) S (except G<sub>3</sub>) पश्याम (for ैमो). Dei Ti लवणांभसं. — c) B<sub>2</sub>. 4 सहमलयोर; G<sub>2</sub> हास्य मलयो. — d) Ki दुंदुरं; De D<sub>2</sub> दर्दुरश; Di दुधरं; S (except G<sub>3</sub> M<sub>2</sub>) दर्दरं. Ki. 2 तथा (for महा-).

43 °)  $K_{1.2}$  क्षुण्णा;  $K_{4}$  भिन्ना (for खिन्ना). —  $^a$ )  $K_{1}$  जीविते भवान्;  $K_{2}$   $D_{1}$  °तेभवन्;  $K_{3}$  °तेभवं;  $D_{4}$  °ते श्रुवं;  $G_{1}$  °ते वयं (for °ते भृशम्).

44 °) G2. 4 ° झषाकीण.

45 °) K3 B1 अत्र; T1 तदा (for तत्र). — b) K1.3.4 De D1.2 तदा (De D2 °तो) वयं; T2 G1.2.4 वयं ततः (for वयं तदा). — c) S (except G3 M2) भवत् (for ततः). T2 G2.4 कथायां (for कथान्ते).

46 °) K1. 2 Dc D2 °संकाशं; B2 °श्वंगाभिर्; Dn3 °श्वंगाभ्यां. — °) K4 च (for सा).

47 b) K4 अथोपेख; G2 अत्याभ्येत्य (for अथाभ्येत्य).

 $T_1$  च सो (for बचो).  $K_1$  अहं त्यक्तमितोब्रवीत्;  $K_3$  Do  $D_1$ . 2 अथैत्य ( $D_1$  °तान्) कुपितो °. —  $K_3$  om. 47°–48°.

48 K<sub>3</sub> om. 48 (cf. v.l. 47). — b) B<sub>1</sub> आता ज्येष्ठः (by transp.). — c) B<sub>1</sub> मूढी; D<sub>3</sub> नूढी (sup. lin. रूती) (for [आ]रूढी). — d) K<sub>1</sub> आदित्यसंपदां; K<sub>2</sub> Dc D<sub>3</sub> M<sub>1</sub> संपदं; K<sub>4</sub> D<sub>1. 3</sub>m T<sub>1</sub> भंडलं; B<sub>4</sub> सत्पदं; D<sub>3</sub> सत्तमं; D<sub>6</sub> संक्षयं.

49 <sup>a</sup>) T G<sub>1</sub>. 2. 4 तदा (for ततो). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> च; Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> तो (for तु). — <sup>c</sup>) D<sub>1</sub> तस्य; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 तसान् (for तदा). S (except G<sub>3</sub>) तु (for स). — <sup>d</sup>) B<sub>3</sub> ततो (for आता). K<sub>4</sub> स्ययं (for प्रयः). — <sup>e</sup>) K<sub>3</sub> निदग्ध<sup>e</sup>. — <sup>f</sup>) D<sub>1</sub> अहम्; T<sub>1</sub> [अ] प्यहम् (for झहम्). — After 49, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1272\* द्रष्टुं वीरं न शक्तोमि भ्रातरं वै जटायुषम्।

**50** <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> आतुर् (for [अ]साभिर्).

51 a) S (except T<sub>1</sub> G<sub>8</sub>) संपातिस्तु (for स संपातिस्). T<sub>1</sub> ततो (for तदा). — b) = 1. 1. 95b; 44. 2b. K1. 4 G<sub>1</sub> स; T<sub>1</sub> तु (for सु-) .B<sub>1</sub> विधिवद् (for सुमहद्). — c) D<sub>1</sub> विखिन्नचेता:. — d) K<sub>8</sub> Dc<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1. 2</sub> दम: (for दम).

52 °) K<sub>1</sub> Dc D<sub>2</sub>. 5 कस्य; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> T कश्च; B<sub>1</sub>. 2. 4 यः स; B<sub>8</sub> कथं (for कः स). K<sub>8</sub> कथं सीता जटायुश्च. — K<sub>4</sub> om. 52°-53°. — °) K<sub>1</sub> [इ]दं (for [ए]तत्). — <sup>d</sup>) G<sub>2</sub>. 4

तस्याहं सर्वमेवेतं भवतो व्यसनागमम् ।

प्रायोपवेशने चैव हेतुं विस्तरतोऽन्नवम् ॥ ५३
सोऽस्मानुत्थापयामास वाक्येनानेन पिक्षराट् ।
रावणो विदितो मद्यं लङ्का चास्य महापुरी ॥ ५४
हृष्टा पारे समुद्रस्य त्रिक्टिगिरिकन्दरे ।
भवित्री तत्र वेदेही न मेऽस्त्यत्र विचारणा ॥ ५५
इति तस्य वचः श्रुत्वा वयमुत्थाय सत्वराः ।
सागरप्रवने मन्त्रं मन्त्रयामः परंतप ॥ ५६
नाध्यवस्यद्यदा कश्चित्सागरस्य विलङ्कने ।
ततः पितरमाविश्य पुष्ठुवेऽहं महार्णवम् ।
श्वत्योजनविस्तीणं निहत्य जलराक्षसीम् ॥ ५७
तत्र सीता मया दृष्टा रावणान्तःपुरे सती ।
उपवासतपःशीला भर्तदर्शनलालसा ।
जिटला मलदिग्धाङ्गी कृशा दीना तपस्विनी ॥ ५८

निमित्तेस्तामहं सीताम्रुपलभ्य पृथिग्विधैः ।
उपसृत्याञ्चवं चार्यामिमगम्य रहोगताम् ॥ ५९
सीते रामस्य द्तोऽहं वानरो मारुतात्मजः ।
त्वहर्यनमिप्रेप्सुरिह प्राप्तो विहायसा ॥ ६०
राजपुत्रौ कुशिलनौ भातरौ रामलक्ष्मणौ ।
सर्वशाखामृगेन्द्रेण सुग्रीवेणामिपालितौ ॥ ६१
कुशलं त्वाब्रवीद्रामः सीते सौमित्रिणा सह ।
सिखभावाच सुग्रीवः कुशलं त्वानुप्रच्छिते ॥ ६२
थिप्रमेष्यति ते भर्ता सर्वशाखामृगैः सह ।
प्रत्ययं कुरु मे देवि वानरोऽस्मि न राक्षसः ॥ ६३
महर्तमित्र च ध्यात्वा सीता मां प्रत्युवाच ह ।
अवैमि त्वां हन्मन्तमविन्ध्यवचनादहम् ॥ ६४
अविन्ध्यो हि महाबाहो राक्षसो वृद्धसंमतः ।
कथितस्तेन सुग्रीवस्त्विद्धिः सचिवेर्वृतः ॥ ६५

C. 3. 16264 B. 3. 282, 68

<sup>ै</sup>पुंगवाः ( for <sup>°</sup>सत्तमाः ). Bı श्रोतुं ब्यसनमागतं.

<sup>53</sup> K4 B1 om. 53ab (for K4 cf. v.l. 52). — a)
K1. 2 M2 [इ]मं; K3 Dc D1. 2. 5 T1 G1 M1 [इ]दं; B (B1 om.) Dn D3. 4. 6 G3 [ए]तद्; T2 [इ]ह (for [ए]तं). — c)
T2 वाणि; G1. 2. 4 चाणि (for चैव). — d) B Dn D3. 4. 6
G3 विस्तरशो (for तो). K4 B4 Dc D2 ध्रुवं (for ऽज्ञवस्).
54 a) T2 G1. 2. 4 आश्वासया (for उत्थापया ). — b)
Dn2 G1. 3 [अ]न्येन (for [अ]नेन).

<sup>55 °)</sup> T1 वसती; G4 भवती (for भवित्री). — d) K Dc D1. 2. 5 [S]त्रास्ति (for Sस्त्यत्र).

<sup>56 °)</sup>  $K_1$ . 3. 4 Dc D1. 2 ततस् (for इति). — b)  $T_1$  सादराः (for सत्वराः).  $M_2$  वयमुत्थापयस्वराः. — c)  $K_2$   $B_1$  D (except  $D_1$ )  $G_3$  सागरक्रमणे;  $K_3$  °राप्रवणे;  $K_4$   $B_{2-4}$  °राक्रमणे. — d) S (except  $T_2$   $G_3$ ) मंत्रयाम.  $B_4$   $D_5$  प्रस्परं (for प्रतप्).

<sup>57 °)</sup> K D1. 5 T2 नाध्यगच्छद्; B4 नाज्यवस्यद् (for नाध्य°). K1-3 D5 T1 तदा; B1. 2 मुदा (for यदा). — b) K1-8 [अ]ति ; Dc D2 [ए]व; D1 [अ]पि (for वि-). N G3 लंघनं. K4 सागस्यास्य वे भिलं (sic). — c) K2. 3 D5 तदा (for ततः). B1. 2. 4 Dc D2 उद्दिश्य (for आविश्य). — d) B1 सुस्तुवे (for पुद्धवे). K1 वलं (for णंवम्). T1 पुद्धवे लवणाणंवं. — e) G2 विस्तीर्णा.

<sup>58</sup> ab) = Rām. 5. 65. 11ed. D1 स्थिता (for सती).

 $<sup>-58^</sup>d = (var.) 3.61.118^f.$ 

<sup>59</sup> b) B1 तपस्विनीं (for पृथिविधै:). — c) M2 गम्य (for "स्त्य). Dc2 D2 [अ] अवं; T1 G2 M1 [अ] ब्रवन्; G4 [अ] अवीन्; M2 [अ] अवन् (for [अ] ब्रवं). K2 D1. 5 वाक्यम्; B1 पादाव्; T1 आर्थाम् (om. च); T2 G2. 4 M2 न्यायाद्; G1 सार्याम्; M1 आयाद् (for चार्याम्). Dc D2 उपस्त्याबुः वंत्यायाद्. — d) K2 Dc D1 वाद्य (for गम्य).

<sup>60</sup> b) T1 मारुतात्मजवानरः. — <sup>cd</sup>) T2 transp. अभिand इह.

<sup>62 &</sup>quot;) Dc2 D2 त्वां ब"; D1 T2 G1. 2. 4 चाड़" (for त्वाड़"). — ") D1 T2 G1 चा" (for त्वा").

<sup>63 °)</sup> K<sub>1. 2. 4</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>1. 5</sub> आगमिष्यति (for क्षिप्रमेष्यति). — b) S (except G<sub>8</sub> M<sub>2</sub>) वृत: (for सह). — T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> om. (hapl.) 63°-65<sup>d</sup>. — °) M विश्वासं (for प्रत्ययं). — d) K<sub>1</sub> T<sub>1</sub> [S]हं (for Sिस्स).

<sup>64</sup> Ta Ga. 4 om. 64 (cf. v.l. 63). — ") K1. a Dca Da G1 तु; K4 B2-4 D1. a Gs Ma तद्; B1 मां; T1 सा (for च). — ") T1 Ma अवैहि. Ks M स्वा (for स्वां). — ") K1 Da T1 अविध्य"; K4 अवंध्य"; G1 अवध्य" (for अविन्ध्य"). T1 हह (for अहम्).

<sup>65</sup> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. 65 (cf. v.l. 63). — °) K<sub>4</sub> G<sub>1</sub> अवध्यो; D<sub>3</sub> अविध्यो; T<sub>1</sub> अरण्ये (for अविन्ध्यो). K<sub>3</sub>. 3 D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> 'भागो (for 'बाहो). — °) G<sub>1</sub> अधीत' (for

C. 3. 16264 B. 3. 282. 68 K. 3. 283. 68 गम्यतामिति चोक्त्वा मां सीता प्रादादिमं मणिम् । धारिता येन वैदेही कालमेतमनिन्दिता ।। ६६ प्रत्ययार्थं कथां चेमां कथयामास जानकी । क्षिप्तामिपीकां काकस्य चित्रकूटे महागिरौ । भवता पुरुषच्याघ्र प्रत्यभिज्ञानकारणात् ॥ ६७ श्रावियत्वा तदात्मानं ततो दण्ध्वा च तां पुरीम् । संप्राप्त इति तं रामः प्रियवादिनमर्चयत् ॥ ६८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षट्षष्टचिधकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २६६ ॥

## २६७

मार्कण्डेय उवाच । ततस्तत्रैव रामस्य समासीनस्य तैः सह । समाजग्मः कपिश्रेष्ठाः सुग्रीववचनात्तदा ॥ १ वृतः कोटिसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम् । श्रञ्जरो वालिनः श्रीमान्सुषेणो राममभ्ययात् ॥ २ कोटीशतवृतौ चापि गजो गवय एव च । वानरेन्द्रौ महावीयौं पृथकपृथगद्द्यताम् ॥ ३ षष्टिकोटिसहस्राणि प्रकर्षन्प्रत्यद्द्यत । गोलाङ्क्लो महाराज गवाक्षो भीमदर्शनः ॥ ४ गन्धमादनवासी तु प्रथितो गन्धमादनः ।

कथित°). — d) G1 त्वद्विधः. T1 सह (for बृतः).

66 °) G<sub>2</sub> मां सीता (for चोक्त्वा मां). K1. 3 मा (for मां). — Dc<sub>1</sub> om. (hapl.) 66<sup>b</sup>-67<sup>a</sup>. — b) G<sub>2</sub> तदा (for सीता). M इदं (for इमं). — c) Dn<sub>3</sub> [अ]नेन (for येन). — d) B<sub>1. 3</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> G<sub>1</sub> एतद्; G<sub>2. 4</sub> एनम् (for एतम्).

67 De1 om. 67° (cf. v.l. 66). — °) K4 चैनां; D1 वै मां (for चेमां). — °) B1 कार° (for कथ°). — °) B2. 4 Dn D1. 3. 6 G1. 3 काकाय; D2 काकुस्त (for काकस्य). — °) T2 चित्रकूटगिरी तदा. — °) G2. 4 ममांके (for भवता). — After 67, S (except G3) ins.:

1273\* एकाक्षी विकलः काकः सुदुष्टात्मा कृतश्च वै।

68 °) T1 M2 महा°; M1 [अ]हमा° (for तदा°). K Dc D1. 2. 5 अथात्मानं म्राह(K1. 2 दर्श)यित्वा; B Dn Ds. 4. 6 G3 म्राहयित्वाहमा(B4 ैत्वा महा)त्मानं. — b) K Dc D1. 2. 5 दग्ध्वा तां च पुरीं ततः (K1. 2 पुनः). — c) G2. 4 संप्राप्तोस्मीति. — d) K1-8 B Dc D6 दिनमा(B1 दी सम)चैयत.

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K1. 3 B D G3 M2 (all om. sub-parvan name) mention only रामो (M2 रामायणो) पाल्यान. — Adhy. name: B4 हन्मद्वाक्यं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 280 (Dn3 281); D1

284; T<sub>1</sub> 271; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M (M<sub>2</sub> after corr.) 270 (M<sub>2</sub> orig. 272); G<sub>1</sub> 267; G<sub>2</sub> 269. — Sloka no.: Dn 71; D<sub>1</sub> 70.

#### 267

1 T<sub>2</sub> om. the ref. — a) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 तस्य (for तत्र). — cd) G<sub>1</sub>. 2. 4 कपिनरा: (for क्षेष्ठा:), and ततः (for तत्).

2 a) K D (except Dn2 D1. 2) G3 M2 कोटी (for कोटि). — b) K3 B Dn2 D2. 3. 6 T2 G3 तप (for तर). — c) G2. 4 वानर: (for वालिन:). — d) Dc D2 G2. 4 अभ्यगात.

3 °) K<sub>3</sub> B<sub>2</sub> Dn D<sub>6</sub> °शतवृतो; K<sub>4</sub> °समावृतञ्. K<sub>8</sub> B<sub>2</sub> Dc Dn D<sub>2</sub>. 6 वा (for च). — b) K<sub>1-3</sub> B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc D<sub>2</sub> गयो (for गजो). — c) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 महाबाहू. — d) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> [अ] इञ्चेतां पृथकपृथक्. — After 3, T<sub>1</sub> ins.:

1274\* कुमुदोऽपि महावीर्यः प्रवगर्षभसत्तम।

4 °) K<sub>1.2.4</sub> B<sub>1.3.4</sub> Dc D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M पष्टि कोटिसह-स्नाणि (M °णां). — b) B<sub>4</sub> कर्षन्स (for प्रकर्षन्). — c) T<sub>1</sub> महारूपो (for °राज). — d) K<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub> भीमविक्रमः; D<sub>4</sub> नाम वानरः.

5 °) K Dc D1. 6 M2 च (for तु), — b) K2 D6 प्रस्थितो, — °) K3 कोदीसहस्त्रमुख्यानां; B Dc Dn D2-4. 6

कोटीसहस्रमुग्राणां हरीणां समकर्षत ।। ५
पनसो नाम मेथावी वानरः सुमहावलः ।
कोटीर्दश द्वादश च त्रिंशत्पश्च प्रकर्षति ।। ६
श्रीमान्दिधमुखो नाम हरिवृद्धोऽपि वीर्यवान् ।
प्रचकर्ष महत्सैन्यं हरीणां भीमतेजसाम् ।। ७
कृष्णानां मुखपुण्ड्राणामृक्षाणां भीमकर्मणाम् ।
कोटीशतसहस्रेण जाम्बवान्त्रत्यदृदयत ।। ८
एते चान्ये च बहवो हरियूथपयूथपाः ।
असंख्येया महाराज समीय् रामकरणात् ।। ९
शिरीपकुसुमाभानां सिंहानामिव नर्दताम् ।
श्रूयते तुमुलः शब्दस्तत्र तत्र प्रधावताम् ।। १०
गिरिक्टिनभाः केचित्केचिन्महिषसंनिभाः ।
शरद्श्रप्रतीकाशाः पिष्टिहिक्चलकाननाः ।। ११
उत्पतन्तः पतन्तश्च प्रवमानाश्च वानराः ।

उद्धुन्वन्तोऽपरे रेणून्समाजग्राः समन्ततः ॥ १२ स वानरमहालोकः पूर्णसागरसंनिभः । निवेशमकरोत्तत्र सुग्रीवानुमते तदा ॥ १३ ततस्तेषु हरीन्द्रेषु समावृत्तेषु सर्वशः । तिथौ प्रशस्ते नक्षत्रे ग्रहूर्ते चामिपूजिते ॥ १४ तेन व्यूटेन सन्येन लोकानुद्धर्नयन्ति । १५ सुस्तमासीनु सैन्यस्य हनूमान्मारुतात्मजः । अपनासीनु सैन्यस्य हनूमान्मारुतात्मजः । अपनासीनु सैन्यस्य हनूमान्मारुतात्मजः । इ६ बद्धगोधाङ्गलित्राणौ राघवौ तत्र रेजतुः । वृतौ हरिमहामात्रैश्चनद्रस्यौ ग्रहेरिव ॥ १७ प्रवमौ हरिसैन्यं तच्छालतालशिलायुष्यम् । सुमहच्छालिभवनं यथा स्योदयं प्रति ॥ १८ नलनीलाङ्गदकाथमैन्दिविदपालिता ।

C. 3. 16287 B. 3. 283- 19

कोटी( $D_0 D_2$  °टी:;  $D_3$  °टिं)शतसहस्राणां ( $D_n D_6$  °णि);  $D_5$  °सहस्राण्युयाणां.

- 6 b) T1 समहदयत (for सुमहा°). °) K8 B2 Dc कोटिर; T G1 M कोट्यो (for कोटीर्). G2. 4 कोट्यो द्विहीं दशिस्थात्. d) K2-4 Dc1 D6 T G1 M त्रिंशतं च कर्षति (K8 त). B2 Dn2. ns D1. 3 त्रिंशतक्ष (Dn2. ns तं च) प्रकर्षति; T1 त्रिशतं च महाबरु:; G2. 4 पंच पंच च कर्षति.
- 7 b) K<sub>2</sub> B<sub>2.8</sub> Dn D<sub>3-6</sub> G<sub>3</sub> [S]ति-(for Sपि). c) B<sub>1</sub> प्रकर्षयन् (for प्रचक्षे). K<sub>2</sub> B<sub>1.2.4</sub> D G<sub>3</sub> महा-(for महत्).
- 8 °)  $K_1$ . 4 Dc  $D_2$   $G_1$ . 2. 4 सुखपांडूनाम्;  $B_2$  सुरपुत्राणाम्;  $D_1$  सुखसुद्राणाम्.  $^b$ )  $K_1$  कपीनां;  $B_1$   $T_1$   $G_2$ . 4 सृगाणां;  $G_1$  हरीणां (for ऋक्षाणां).  $^c$ )  $B_2$  °सहस्राणां;  $T_2$  °सहस्राणि.  $^d$ )  $D_{02}$   $D_2$  जांडुवान्.
- 9 d) Ks. 4 Dc2 D5 समेयू; D1 सर्वे ते (for समीयू). K1. 2 समीपे राममभ्ययु: (K2 भ्ययात्).
- 10 °) B D (except D1. 5) G3 गिरिकूटनिभांगानां; T2 शिरीषकुसुमाभासां. — b) D2 अपि (for इव). K1. 2 B D2. 4. 6 G3 गर्जतां; D1 दशें (for नर्दे).
- 11 ") B4 महागज"; D1 गिरीगृढ". b) T1 केचिज्ञ-लघरोपमा:. — ") K1. 2. 4 D5 शरगर्भप्रकाशाश्च; D1 G2 M शारदाञ्च". — d) B D (except D1. 5) T1 G2 केचिद्धिगुल-

- (T<sub>1</sub> ° िल) काननाः; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>, 2, 4 पिष्ट(G<sub>1</sub> पृष्ट-; M पिल्ल)-हिंगुलि°.
- 12 °) G<sub>2. 4</sub> उत्प्रवंतः प्रवंतश्च. °) K<sub>1</sub> उद्धवंतो ; K<sub>3</sub> D<sub>1. 4</sub> G<sub>2. 4</sub> M उद्धवंतो ; Dc D<sub>2</sub> उद्धमंतो (for उद्धवन्तो). Dc D<sub>2</sub> पुरे ; T<sub>1</sub> वने ; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> रणे (for Sपरे). K<sub>1. 8. 4</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>1. 2</sub> S (except G<sub>3</sub>) रेणुं (for रेणून्). — <sup>4</sup>) Dc D<sub>2</sub> सहस्रशः (for सम<sup>2</sup>).
- 13 °) B4 तद्- (for स). B De Dn D1 (inf. lin. as in text). 2. 3 °महासैन्य: (B1. 4 °न्यं). b) B1. 4 °सागरसंनिभं; G1 पूर्वसागरसंनिभः. c) M2 निवासम् (for निवेशम्). d) K3 ततः (for तदा).
- 14 b) M2 ° वर्तेषु (for ° वृत्तेषु). d) T1 वा (for च). K1. 2 चापि शोभने; D1 चाभिपूजने; S (except T2 G2) चापि पूजिते.
- 16 °) M2 मुख आ (for मुखमा ). B2 D1 च (for तु). b) K3. 4 Dc Dns D1. 2 हनुमान्. 16<sup>d</sup> = 3. 266. 14<sup>b</sup>.
- 17 b) B Dn Ds. 4. 6 T2 G जग्मतु: (for रेजतु:).
   c) K1. 4 भात्येश; Dc2 D2 भंत्रेश.
- 18 °) B<sub>1</sub> तु (for तत्). °) K<sub>4</sub> B Dn1. ns D1. s शास्त्रताल °(as in text); the rest सास्त्रताल °. — °) K<sub>4</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> सुमहान् (for सुमहत्). T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> वारि °(for शास्ति).
  - 19 <sup>cd</sup>) K<sub>4</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 सा (for सु-). M ततः प्रतस्थे

C. 3. 16287 B. 3. 283. 19 K. 3. 284. 19 ययौ सुमहती सेना राघवस्यार्थसिद्धये ॥ १९
विधिवत्सुप्रशस्तेषु बहुमूलफलेषु च ।
प्रभूतमधुमांसेषु वारिमत्सु शिवेषु च ॥ २०
निवसन्ती निराबाधा तथैव गिरिसानुषु ।
उपायाद्धरिसेना सा क्षारोदमथ सागरम् ॥ २१
द्वितीयसागरिनमं तद्धलं बहुलध्वजम् ।
वेलावनं समासाद्य निवासमकरोत्तदा ॥ २२
ततो दाशरिथः श्रीमान्सुग्रीवं प्रत्यभाषत ।
मध्ये वानरमुख्यानां प्राप्तकालिमदं वचः ॥ २३
उपायः को नु भवतां मतः सागरलङ्घने ।
इयं च महती सेना सागरश्रापि दुस्तरः ॥ २४
तत्रान्ये व्याहरित सम वानराः पदुमानिनः ।
समर्था लङ्घने सिन्धोर्न त कृत्स्वस्य वानराः ॥ २५

केचिन्नौभिर्ग्ययस्यन्ति केचिच विविधः प्रवैः ।
नेति रामश्च तान्सर्वान्सान्त्वयन्प्रत्यभाषत ॥ २६
श्वतयोजनविस्तारं न शक्ताः सर्ववानराः ।
क्रान्तुं तोयनिधिं वीरा नैषा वो नैष्ठिकी मतिः ॥ २७
नावो न सन्ति सेनाया बह्वचस्तारियतुं तथा ।
विणजामुपघातं च कथमसमिद्धिधश्चरेत् ॥ २८
विस्तीर्णं चैव नः सैन्यं हन्याच्छिद्रेषु वै परः ।
प्रवोड्डपप्रतारश्च नैवात्र मम रोचते ॥ २९
अहं त्विमं जलनिधिं समारप्स्याम्युपायतः ।
प्रतिशेष्याम्युपवसन्दर्शयिष्यति मां ततः ॥ ३०
न चेह्र्शयिता मार्गं धक्ष्याम्येनमहं ततः ।
महास्त्रेरप्रतिहतरत्यप्रपवनोज्ज्वलैः ॥ ३१
इत्युक्त्वा सहसौमित्रिरुपस्पृश्च्याथ राघवः ।

त्वरिता ( M2 परितो ) वानराणां महाचमूः.

<sup>20 °)</sup> K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1. 5</sub>) G<sub>3</sub> विविधेषु (for विधिवत्सु-). — <sup>b</sup>) K<sub>1. 2</sub> D<sub>1. 5</sub> मधुमूरू°. — <sup>d</sup>) M<sub>2</sub> वारि-शीतशिलेषु च

<sup>21 °)</sup>  $K_1$ . 2 विवसंति;  $D_1$  निवसंतो;  $D_2$   $G_2$ . 4 निवसं $(D_2$  ंस)ति.  $D_1$   $G_2$ . 4 निराबाधस. —  $^b$ )  $B_4$  गिरिसंधिषु. —  $^c$ )  $D_1$  हरिसैन्यं तत् (for हरिसेना सा). —  $^d$ )  $D_2$ . 5 S (except  $M_2$ ) क्षीरोदम्.  $B_1$  अधि; S (except  $M_2$ ) इव (for अथ).

<sup>22 &</sup>lt;sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 Ti M<sub>2</sub> द्वितीयं (for द्वितीय-). — <sup>b</sup>) D<sub>3</sub> बहुल्ध्विन. — <sup>d</sup>) S (except G<sub>3</sub> M) निवेशम् (for निवासम्).

<sup>24 °)</sup> Dc D1. 2 [S]न्न (for नु). Ks D2 G4 भवता; T2 G3 भवतो. — °) T1 G2. 4 मम (for मत:). — °) B Dn D3. 4. 6 G1. 3 हि (for न्व). — °) B2. 4 Dn D3. 4. 6 G3 [अ]ति-(for[अ]पि). Dc D1 दुश्चरा: (Dc1 रू:); G4 दु:सह: (for दुस्तर:).

<sup>25 °)</sup>  $D_1$  तस्मादेवं ज्याहरंति;  $T_1$  तत्र होषां हरंति स्म. - °)  $K_4$   $B_2$ . 8  $D_1$   $D_3$ . 4. 6  $G_3$  बहुमानिनः;  $D_1$  युद्धः;  $D_5$  पटुभाषिणः;  $T_1$  बलमानिनः;  $T_2$  परं. - °)  $T_2$  [ए]तत् (for तु). N न तु तत्कृतस्मकारकं ( $K_4$  कृत्स्मं च सागरं);  $T_1$  न तु कृत्स्मास्तु ( $T_2$  °श्च) वानराः.

<sup>26 °)</sup> K1 D1 ब्यवसंत:; K2 °सत:; K3 विभित्संति.

- °) B4 विविध (for विविध:). K4 तरै: (for हुवै:).

- °) K2 B1-3 Dn D3-6 G3 तु (for च).

<sup>27</sup> b) G1 अशक्ताः सर्ववानराः; G2. 4 शक्ताः सर्वे च (? read न) वानराः.

<sup>28 °)</sup> K<sub>8</sub> M<sub>2</sub> नावा (for नावो). K<sub>8</sub> D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> सेनायां; Dc D<sub>2</sub> नैवात्र; Dn<sub>2</sub> च तथा (for सेनाया). — b) K<sub>1</sub>. 2 तदा (for तथा). — c) K<sub>1</sub> उपघातञ्च; K<sub>4</sub> अनुयातं; B<sub>1</sub> Dn<sub>3</sub> उपयातं (for उपघातं). Dn<sub>3</sub> तत् (for च).

<sup>29 °)</sup> G4 तत् (for नः). Т1 सर्वं (for सैन्यं). K4 विस्तीर्णं च महत्सैन्यं; G1 प्रविस्तीर्णं च नः सैन्यं. — b) B D (except Dc2 D2) G3 छिद्रेण. D1 G1 वा परः; G2. 4 चापरः.

<sup>30 °)</sup> G2. 4 चेमं (for दिवमं). — K3 om. (hapl.) 30°-32°. — °) Dc2 समारण्या°; T2 समवाण्या°; G2. 3 समाराध्या°. — °) K1 B1 प्रतिशोषामि; K2 Dn D5. 6 G1. 8 °शेंड्यापि; D3 M1 °शोंड्यामि; D4 °स्थेषामि. (for °शेंड्यामि). T1 प्रतिशेंड्यमुप्यसे. — °) K4 मार्णवः; G1 मामतः (for मां ततः).

<sup>31</sup> K<sub>3</sub> om. 31 (cf. v.l. 30). — °) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> च (for चेंद्). — b) B<sub>1</sub> वक्ष्याम्येनम्; D<sub>1</sub> शोषियध्यामि; D<sub>5</sub> (sup. lin. as in text) बङ्गाम्येनम् (for धक्ष्याम्येनम्). — c) K (K<sub>3</sub> om.) B<sub>4</sub> अत्यग्निउवलनो (K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> °पवनो )पमै:; B<sub>1</sub> अत्यग्निप्रमोऽवलै:; Dc D<sub>1. 5</sub> अर्काञ्चिपवनो (D<sub>1</sub> °वपनो )पमै:

<sup>32</sup> K<sub>8</sub> om. 32<sup>abc</sup> (cf. v.l. 30). — <sup>a</sup>) G1 °सौमि त्रिम्. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> अपस्पृक्याथ; D1 उपविक्या. — <sup>c</sup>) K (K<sub>8</sub> om.) BD (except Dn<sub>2</sub> D<sub>4</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>1-3</sub> M<sub>2</sub> प्रतिशिष्ये. — <sup>a</sup>) B1 देव°; G2. 4 दभें (for कुका°).

प्रतिशिक्ष्ये जलिनिधं विधिवत्कुशसंस्तरे ॥ ३२ सागरस्तु ततः स्वमं दर्शयामास राघवम् । देवो नदनदीभर्ता श्रीमान्यादोगणैर्वतः ॥ ३३ कौसल्यामातरित्येवमाभाष्य मधुरं वचः । इदमित्याह रत्नानामाकरेः शतशो वृतः ॥ ३४ बृहि किं ते करोम्यत्र साहाय्यं पुरुपर्यम । इक्ष्वाकुरस्मि ते ज्ञातिरिति रामस्तमत्रवीत् ॥ ३५ मार्गमिच्छामि सैन्यस्य दत्तं नदनदीपते । येन गत्वा दशग्रीवं हन्यां पौलस्त्यपांसनम् ॥ ३६ यद्येवं याचतो मार्गं न प्रदास्ति मे भवान् । शरैस्त्वां शोषयिष्यामि दिव्यास्त्रप्रतिमन्त्रितैः ॥ ३७ इत्येवं व्यवतः श्रुत्वा रामस्य वरुणालयः । उवाच व्यथितो वाक्यमिति बद्धाञ्जलिः स्थितः ॥ ३८ नेच्छामि प्रतिघातं ते नास्मि विश्वकरस्तव । शृणु चेदं वचो राम श्रुत्वा कर्तव्यमाचर ॥ ३९ यदि दास्यामि ते मार्ग सैन्यस्य व्रजतोऽऽज्ञया । अन्येऽप्याज्ञापिय्यन्ति मामेवं धनुषो बलात् ॥ ४० अस्ति त्वत्र नलो नाम वानरः शिल्पिसंमतः । त्वप्रुदेवस्य तनयो बलवान्विश्वकर्मणः ॥ ४१ स यत्काष्ठं तृणं वापि शिलां वा क्षेप्स्यते मिय । सर्वे तद्धारिय्यामि स ते सेतुर्भविष्यति ॥ ४२ इत्युक्त्वान्तिहेंते तस्मित्रामो नलमुवाच ह । कुरु सेतुं समुद्रे त्वं शक्तो ह्यसि मतो मम ॥ ४३ तेनोपायेन काकुत्स्थः सेतुबन्धमकारयत् । दशयोजनविस्तारमायतं शतयोजनम् ॥ ४४ नलसेतुरिति ख्यातो योऽद्यापि प्रिश्वतो स्रुवि । रामस्याज्ञां पुरस्कृत्य धार्यते गिरिसंनिभः ॥ ४५ तत्रस्थं स तु धर्मात्मा समागच्छद्विभीषणः ।

C. 3, 16314 B. 3, 283, 46

1275\* एवमुकः समुद्रेण रामो वाक्यमथाववीत्।

1276\* राक्षसं सानुबन्धं तु मम भार्यापहारिणस्।

<sup>33 &</sup>lt;sup>a</sup>) T<sub>2</sub> तक्षो; G<sub>2. 4</sub> सुप्तं (for स्वप्ने). — <sup>c</sup>) De D<sub>2</sub> \*कर्ता (for \*भर्ता). — <sup>d</sup>) B<sub>3</sub> सुतः (for वृतः).

<sup>34 °)</sup> Most N MSS. कौशल्या°. — °) M2 ददामील्याह (for इदमित्याह). T2 G1.2.4 मितमान् (for रत्नानाम्). — °) B4 T2 G1 मकरै: (B4°र:); G2.4 वानरै: (for आकरै:). G2.4 वृतं.

<sup>35</sup> D2 om. 35. — 6) K1. 4 D5 T2 G1. 2 [आंद्रा (for [आंत्र). — 6) K1. 8 B1. 3. 4 Dn2. n3 D1. 8. 4. 6 G8 ऐस्वाकु:; B2 Dn1 G1. 2. 4 ऐस्वाक:; T2 M इस्वाक: (for इस्वाकु:). K3. 4 B1. 2. 4 Dc Dn D3. 4. 6 G3 M हासा; T2 G1. 2. 4 [आंस्रा च (for अस्ति). K3 Dc2 जातिर; S (except T1 G3) ज्ञाती (for ज्ञातिर्). — 6) D5 अञ्चवन् (for अववीत्). S (except G3) रामः सत्यपराक्रमः. — After 35, S (except G3) ins.:

<sup>36 &</sup>lt;sup>d</sup>) K1 हत्वा (for हन्यां). T G1 M वै कुळ<sup>°</sup> (for पौळस्य<sup>°</sup>). G2. 4 हन्याम कुळपांसनं. — After 36, S (except G3) ins.:

<sup>37 °)</sup> K D1. 2 G1. 4 याचितो; Dn2. n3 G2 याचते (for °तो). — °) K1-3 D1 नो (for मे). — °) K3 M स्वा (for स्वां). D4 शेष (for शोष °). — ं) T1 प्रतिमै: शितै:. 38 °) K Dc D1-3. 5 वदत: (for ब्रुवत:). — °) T1

ब्यग्रम् (for वाक्यम्). —  $^d$ ) T  $G_1$ . 4 ह्दं (for हित).

<sup>39 °)</sup> Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> नेष्यामि (for नेच्छामि). — b) S (except G<sub>3</sub>) नाहं (for नास्मि).

<sup>40</sup> b) T1 मया; G1 यथा (for SSज्ञ्या). — d) T1 मानुषा (for धनुषो).

<sup>41 &</sup>lt;sup>a</sup>) K<sub>4</sub> [ए]व तु (for स्वन्न). — <sup>b</sup>) B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> शिल्पसंमतः; D<sub>1. 5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2. 4</sub> शिल्पिसत्तमः. — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> स्वष्टः काकुत्स्थ तनयो.

<sup>42 °)</sup> De D2 यद् (for स). — b) K4 यत्; G2. 4 प्र- (for वा). — e) T1 सर्वे तं; G2. 4 समस्तं (for सर्वे तद्). K1 सर्वमञ्जार.

<sup>43</sup> b) Ks (mas in text) नहस् (for नलस्). G2.4 अथाववीत् (for उवाच ह). — °) K1.2 ससुद्रस्य; D1 ससुद्रे तु (for 'द्रे त्वं).

<sup>44 °</sup>d) = (var.) Rām. 6. 22. 72°d. Kı Tı 'विस्तीणेम्.

<sup>45 °)</sup> G4 शतयोजनविस्तारो (cf. 44°). — °) T2 G1. 2. 4 स रामाज्ञां (for रामस्याज्ञां). — <sup>4</sup>) B Dc Dn1. n2 D2. 4 G3 निर्यातो (for धार्यते). B1 गुरु (for गिरि ); T1 corrupt.

<sup>46 &</sup>lt;sup>6</sup>) K<sub>1</sub>. 2 ततस्त्रस्य तु; K<sub>8</sub>. 4 Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 तत्रस्थस्य तु (K<sub>4</sub> च). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 तत्रैव स तु (G<sub>2</sub> by transp. तु स). — <sup>6</sup>) T<sub>1</sub> स आता; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 आता तु (for आता वै). K<sub>1</sub>. 3. 4 आता राक्षसराजस्य. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> वानरै: सह; G<sub>2</sub> सह

C. 3. 16314 B. 3. 283. 46 K. 3. 284. 46 भ्राता वै राक्षसेन्द्रस्य चतुर्भिः सचिवैः सह ॥ ४६ प्रतिजग्राह रामस्तं स्वागतेन महामनाः । सुग्रीवस्य तु शङ्काभूत्प्रणिधिः स्यादिति स्म ह ॥ ४७ राघवस्तस्य चेष्टाभिः सम्यक्च चिरतेङ्गितैः । यदा तन्त्वेन तुष्टोऽभूत्तत एनमपूजयत् ॥ ४८ सर्वराक्षसराज्ये चाप्यभ्यिषश्चिद्विमीषणम् । चक्रे च मन्त्रानुचरं सुहृदं लक्ष्मणस्य च ॥ ४९ विभीषणमते चैव सोऽत्यकामन्महार्णवम् । ससैन्यः सेतुना तेन मासेनैव नराधिष ॥ ५०

ततो गत्वा समासाद्य लङ्कोद्यानान्यनेकशः।
भेदयामास कपिभिर्महान्ति च बहूनि च ॥ ५१
तत्रास्तां रावणामात्यौ राक्षसौ शुकसारणौ।
चारौ वानररूपेण तौ जग्राह विभीषणः॥ ५२
प्रतिपन्नौ यदा रूपं राक्षसं तौ निशाचरौ।
दर्शयित्वा ततः सैन्यं रामः पश्चादवासृजत्॥ ५३
निवेश्योपवने सैन्यं तच्छूरः प्राज्ञवानरम्।
प्रेषयामास दौत्येन रावणस्य ततोऽङ्गदम्॥ ५४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तषष्टन्यधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २६७ ॥

# २६८

# मार्कण्डेय उवाच । प्रभुतानोदके तस्मिन्बहुमूलफले वने ।

मंत्रिभिः; G4 सह राक्षसैः (for सचिवैः सह).

47 b) K<sub>2-4</sub> B<sub>2</sub> D<sub>01</sub> D<sub>1</sub>. 3. 5 G<sub>2</sub>. 4 महात्मना (D<sub>3</sub> °न:). — °) B<sub>1</sub> संभूत: (for शङ्काभूत्)

48 <sup>a</sup>) B1 राघवस्य तु चे <sup>°</sup>; B2-4 Dn D3-6 T1 राघव: सत्यचे <sup>°</sup>; Dc D2 वायव: सत्यचे <sup>°</sup>. — <sup>b</sup>) K4 B3 सु (for च). Dc D2 सम्यक्सुचरितव्रते: (D2 <sup>°</sup>जो:). — <sup>c</sup>) B2 D1 तदा; G2 यथा (for यदा). K8 तुष्टेन (for तत्त्वेन). K3 तत्वो; B2 शिष्टो; T2 G2. 4 दृष्टो (for तुष्टो). — <sup>d</sup>) K1. 2 तदैनं प्रत्यपूजयत; K3 Dc तदैनमभि <sup>°</sup>; D1. 2. 5 तदेनमभि <sup>°</sup> (D1 <sup>°</sup>स्थ<sup>°</sup>).

49  $^{ab}$ )  $K_4$   $B_4$   $D_{c1}$  वा;  $D_6$  [S]u (for a).  $K_{2-4}$   $B_4$   $D_{12}$   $P_6$   $P_6$   $P_7$   $P_8$   $P_8$  P

50 °) B<sub>1</sub> Dc D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> °मतेनैव. — b) B<sub>4</sub> Dc D<sub>1</sub> सोभ्यकामन्; T<sub>2</sub> सोत्यगात्तं. K<sub>1.2</sub> महोदधि (for महार्णवम्). — b) B<sub>4</sub> मार्गेणैव. B<sub>5</sub> Dc D<sub>1.2</sub> T G<sub>2.4</sub> M नराधिप:.

51 b) D<sub>1. 5</sub> सर्वंशः (for [अ]नेकशः). — c) T<sub>1</sub> बल्लि-भिर् (for किपिभिर्).

52 °) K<sub>1.2</sub> ततश्च; K<sub>8</sub> ततस्तां; B D (except D<sub>1.5</sub>) G<sub>8</sub> ततस्तौ (for तत्रास्तां). — <sup>b</sup>) = Rām. 6.25.9<sup>b</sup>, 26<sup>b</sup>.

# सेनां निवेश्य काकुत्स्थो विधिवत्पर्यरक्षत ॥ १ रावणश्च विधि चके लङ्कायां शास्त्रनिर्मितम् ।

 $K_3$  B D (except Dc<sub>2</sub> D<sub>1.2</sub>) मंत्रिणौ (for सक्षसौ).  $K_{2.5}$  \*सारिणौ. — After  $52^{ab}$ ,  $K_{3}$  ins. :

 $1277^*$  द्रष्टुं सेनामनुप्राप्ती रावणिप्रयकारिणी। —  $^c$ ) K  $D_1$  वीरी; B  $D_2$  D $_3$   $D_4$   $D_4$   $D_5$   $D_6$   $D_7$   $D_8$   $D_8$  चरी;  $D_8$  वनी (for चारी). —  $^d$ ) G $_8$  गृहीस्वा (for जब्राह).

53 b) K1. 4 D1 राक्षसी ती; S (except G3) हन्यमानी (for राक्षसं ती). — c) S (except G3) तदा (for तत:). — T1 om. (hapl.) 53<sup>a</sup>-54<sup>a</sup>. — d) K1 सैन्याद् (for पश्चाद्). B1. 4 अपास्रजत् (for अवा).

54 T1 om. 54° (cf. v.l. 53). — b) K B3 Dc D1. 2. 5 M तच्छूर (K4° रं); Dn D3. 4. 6 G3 तत्पुर: (for तच्छूर:). T1 तच्छूरं वानर्थभं. — T2 G2. 4 om. 54° d. — c) K4 दूरोन.

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dc1 Dn2 T1 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K B1. 3. 4 D G3 M2 (all om. sub-parvan name) mention only रामो (K2 श्रीरामो: M2 रामायणो)पाल्यान. — Adhy. name: B2 सेतुबंधनं; B3 अंगददीसं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 281 (Dn3 282); D1 285; T1 272; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 271 (M2 orig. 273); G1 268; G2 270. — Śloka no.: Dn1. n3 D1 54; Dn2 53.

प्रकृत्येत्र दुराधर्षा दृढपाकारतोरणा ।। २
अगाधतोयाः परिखा मीननक्रसमाकुलाः ।
बभृद्यः सप्त दुर्धर्षाः खादिरैः शङ्किभिश्रिताः ।। ३
कर्णाद्वयन्त्रदुर्धर्षा बभृद्यः सहुडोपलाः ।
साशीविषघटायोधाः समर्जरसपांसवः ।। ४
सुसलालातनाराचतोमरासिपरश्रधैः ।
अन्तिताश्च शतन्नीभिः समधूच्छिष्टसुद्धराः ।। ५
पुरद्वारेषु सर्वेषु गुल्माः स्थावरजङ्गमाः ।
बभृद्यः पत्तिबहुलाः प्रभृतगजवाजिनः ।। ६
अङ्गदस्त्वथ लङ्काया द्वारदेशसुपागतः ।
विदितो राक्षसेन्द्रस्य प्रविवेश गतव्यथः ॥ ७
मध्ये राक्षसकोटीनां बह्वीनां समहाबलः ।

शुशुमे मेघमालाभिरादित्य इव संवृतः ॥ ८ स समासाद्य पोलस्त्यममात्यैरभिसंवृतम् । रामसंदेशमामन्त्र्य वाग्मी वक्तुं प्रचक्रमे ॥ ९ आह त्वां राघवो राजन्कोसलेन्द्रो महायशाः । प्राप्तकालमिदं वाक्यं तदादत्स्य कुरुष्व च ॥ १० अकृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम् । विनञ्चयन्त्यनयाविष्टा देशाश्च नगराणि च ॥ ११ त्वयेकेनापराद्धं मे सीतामाहरता बलात् । वधायानपराद्धानामन्येषां तद्भविष्यति ॥ १२ ये त्वया बलदर्पाभ्यामाविष्टेन वनेचराः । ऋषयो हिंसिताः पूर्व देवाश्चाप्यवमानिताः ॥ १३ राजर्षयश्च निहता रुदन्त्यश्चाहृताः स्त्रियः ।

C. 3, 16336 B. 3, 284, 14

### 268

2 °) K1. 4 B2 Dc1 Dn2. n3 D4 रावण: संविधं; B1 G2 °णस्य (G2 °णस्तु) विधि; B3. 4 Dc2 Dn1 D2. 3 (before corr.) G3 °ण: संविधि; T2 °णश्च द्विधा. — b) D (except Dc D5) शास्त्रनिर्मितां. — c) K1. 2 Dc च दुर्धर्षा; K3 सुदुः धर्षा; D1. 2 तु दुर्धर्षा (for दुरा°). — K2 om. 2<sup>d</sup>-3°.

3 K<sub>2</sub> om. 3°bc (cf. v.l. 2). — °) K<sub>1</sub> अगाधतीयः परिखा; K<sub>8</sub>. 4 Dn<sub>2</sub>. n<sub>8</sub> D<sub>4</sub>. 6° तोया परिखा; D<sub>1</sub> G<sub>2</sub>° तोय-परिखा; T M<sub>1</sub>° तोया गंभीरा; G<sub>1</sub>. 4 M<sub>2</sub>° तोयगंभीरा. — b) K<sub>1</sub>. 8 Dc D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> M °झवाकुला; K<sub>4</sub>° झवाकुला; D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> भीमनकझवा(T<sub>2</sub>° समा)कुला. — °) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> परिचा; G<sub>4</sub> M परिखा: (for दुर्धर्षाः). D<sub>1</sub> बभूव सातिदुर्धर्षा; T<sub>2</sub> बभूव; सुसपरिचा:. — °) K D<sub>1</sub>. 3. 5 G<sub>3</sub> transp. खादिरे: and शक्काः. — K<sub>3</sub> सिता:; K<sub>4</sub> च ता:; B<sub>1</sub> चितै:; B<sub>2</sub> तथा; D<sub>5</sub> सुता: (for चिता:).

4 °) K1 कर्णाद्रयत ; K2 कगारयंत्र ; K3 कर्नाटखत्र ; K4 B1 Dc D2.6 कर्णाटयंत्र ; Dn D1.5 कपाट (D1 °टा)यंत्र ; D3 अहालयंत्र . — °) D1.3 बसूव (for बसूदुः).
K4 B3m M सुहुलोपला:; B1-5 Dc D1.2.6 G3 सगुडो ;
B4 सहतो ; D3 बहुविस्तरा:; T1 बहुलोपला:; T2 G2 बहुधो ;
G1 सहुषो ; G4 बहुशो . — °) K2 धटायुक्ताः; T2 गणायोधाः; G1 गुणोयोधाः; G2 गुणायोधाः; M गुणायोधाः.
— °) A few MSS. 'पांशवः.

5 °) A few MSS. सुशस्त्र (for मुसलः). K1. 2 नारा-चैस्; G1. 4 नाराचास्. — °) A few MSS. परस्वधैः. T -तोमराणि ( $T_2$  °शि-) प्रश्वधैः;  $G_{1.4}$  तोमराणि प्रश्वथाः;  $M_2$  -तोमरास्प्रश्वधाः. —  $^d$ )  $K_4$   $D_1$  °सुदूरा;  $B_1$  ससुच्छिष्टाश्च सुदूराः;  $T_1$  पृष्टसैश्च ससुदूराः.

6 d) Dn2. n3 प्रभूता (for प्रभूत-). K1. 2 -वाहनाः (for-वाजिनः).

 $7^{-b}$ )  $T_1$  द्वारदेश (for द्वारदेशम्).  $D_1$  अथागमत् (for उपागतः). —  $^c$ )  $T_1$  राक्षसेंद्रेण.

8 b) G2 बिलनां (for बह्वीनां). D1 T1 G4 स (for स्.). — °) T1 मेघपटलेर्; G2 °जालाभिर्.

9 K<sub>2</sub> D<sub>8</sub> om. 9<sup>ab</sup>. — <sup>b</sup>) K<sub>8</sub> सामात्येर्; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 राक्षसैर् (for अमात्येर्). D<sub>8</sub> बहुभिर्वृतं (for अभिसंवृतम्). — <sup>c</sup>) G<sub>2</sub>. 4 आगम्य (for आमन्त्र्य).

10 °) K<sub>1. 2</sub> G<sub>1. 4</sub> M त्वा (for त्वां). D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> राजा (for राजन्). — b) K<sub>2. 4</sub> B D (except Dn<sub>2</sub>) कोश; K<sub>3</sub> कौश; T<sub>2</sub> G<sub>1. 4</sub> कौस° (for कोस°). D<sub>1</sub> ° मना:; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> ° बल:; M ° तपा: (for ° यशा:). — d) K<sub>4</sub> कुरुद्धह; S सुद्भेत (G<sub>2</sub> कुरुष्व ह) (for कुरुष्व च).

12 °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 [अ]पराधेन (for [अ]परादं मे).

— b) K D<sub>1</sub>. 3 M<sub>1</sub> वनात् (for बलात्). G<sub>1</sub>. 2. 4 सीता
ह्यपहृता बलात्. — °) K<sub>1</sub>-3 G<sub>4</sub> वधायानपराधानाम्; B<sub>1</sub> वधमनपराद्धानाम्; B<sub>4</sub> वधायानपकाराणाम्.

13 °) K<sub>1-8</sub> De Ti यत् (for ये). Ta Ga. 4 दर्पाणाम् (for दर्पाभ्याम्). — b) Ma वने वने (for चरा:). — After 13ab, Ka repeats 11a-13b. — d) Ga देवताश्चापि मानिता:.

14 K4 om. 14°-15°. — °) K1. 2 Dns Ds रुदत्यक्ष; B4 महतां च (for रुदन्त्यक्ष). Bs. 4 D1 Gs हता: (for C. 3. 16336 B. 3. 284. 14 K. 3. 285. 14 तदिदं समनुप्राप्तं फलं तस्यानयस्य ते ॥ १४ हन्तास्मि त्वां सहामात्यं युध्यस्व पुरुषो भव । पश्य मे धनुषो वीर्यं मानुषस्य निशाचर ॥ १५ मुच्यतां जानकी सीता न मे मोक्ष्यिस कर्हिचित् । अराक्षसमिमं लोकं कर्तास्मि निशितः शरैः ॥ १६ इति तस्य मुवाणस्य दृतस्य परुषं वचः । श्रुत्वा न ममृषे राजा रावणः क्रोधमृर्छितः ॥ १७ इङ्गितज्ञास्ततो भर्तुश्रत्वारो रजनीचराः । चतुष्वेङ्गेषु जगृहुः शार्द्लमिव पक्षिणः ॥ १८ तांस्तथाङ्गेषु संसक्तानङ्गदो रजनीचरान् । आदायेव खम्रत्पत्य प्रासादतलमाविश्यत् ॥ १९ वेगेनोत्पततस्तस्य पेतुस्ते रजनीचराः । भ्रुवि संभिन्नहृद्या प्रहारपरिपीडिताः ॥ २० स मुक्तो हम्यशिखरात्तस्मात्पुनरवापतत् ।

लङ्घियत्वा पुरीं लङ्कां खबलस्य समीपतः ॥ २१ कोसलेन्द्रमथाभ्येत्य सर्वमावेद्य चाङ्गदः । विश्वश्राम स तेजस्वी राघवेणाभिनन्दितः ॥ २२ ततः सर्वाभिसारेण हरीणां वातरंहसाम् । भेदयामास लङ्कायाः प्राकारं रघुनन्दनः ॥ २३ विभीषणर्क्षाधिपती पुरस्कृत्याथ लक्ष्मणः । दक्षिणं नगरद्वारमवामृद्वाहुरासदम् ॥ २४ करभारुणगात्राणां हरीणां युद्धशालिनाम् । कोटीशतसहस्रेण लङ्कामभ्यपतत्तदा ॥ २५ उत्पतद्भः पतद्भिश्व निपतद्भिश्व वानरैः । नाद्दयत तदा स्यों रजसा नाशितप्रभः ॥ २६ शालिप्रस्नसद्भैः शिरीषकुसुमप्रभैः । तरुणादित्यसद्भैः शरगौरश्च वानरैः ॥ २७ प्राकारं दद्दशुस्ते तु समन्तात्किपिलीकृतम् ।

[आ]हता:). — °) Ks Dns यद; D1 तम् (for तद्).

15 K<sub>4</sub> om. 15<sup>ab</sup> (cf v.l. 14). — a) Dc<sub>2</sub> Ds M स्वा (for स्वां). B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>8-6</sub> Gs सहामात्येर. — d) Ds मानुष्यं च (for मानुष्य). G4 corrupt.

16 °) G<sub>1</sub> मुंच तां; G<sub>2</sub>. 4 मुंचैतां (for मुच्यतां). K<sub>3</sub> G<sub>4</sub> जानकीं. K<sub>3</sub> सीतां; S (except G<sub>3</sub>) मा वा (for सीता).

- b) K D<sub>1</sub>. 5 चेन्; D<sub>2</sub> D<sub>2</sub> च; G<sub>4</sub> वे (for मे). G<sub>4</sub> मोक्षाय (for मोक्ष्यसि). T<sub>1</sub> न मे जीवन्हि मोक्ष्यसे. — 16°<sup>a</sup> = Rām. 6. 41. 67°<sup>b</sup>.

17 G1 om. 17<sup>ab</sup>. — b) T1 रामस्य (for दूत°).

19 °) D₅ तदा° (for तथा°). G₄ युक्तानाम् (for संसक्तान्). — K₃ om. (hapl.) 19°-20°. — °) D₁ आदाय च; M°याञ्ज (for °यैव). Т₂ समुसस्य; G₂ खमुत्झस्य.

20 K<sub>3</sub> om.  $20^{ab}$  (cf. v.l. 19). —  $^a$ ) Dc D<sub>2</sub> वेगेनोत्पतमानस्य; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M वेगेन तु ततस्तस्य. —  $^a$ ) K B Dc Dn D<sub>2</sub>—4.6 प्रहारवर-; D<sub>1</sub> प्रहारेणैव; D<sub>5</sub> प्रहारेणापि.

21 °) B<sub>1</sub>. 2 Dn Ds. 4. 6 Gs संसक्तो ; T2 विमुक्तो (for स मुक्तो). — °) B<sub>4</sub> ैतरत् (for "पतत्). — °) S (except G<sub>2</sub>. 3) रम्यां (for ङङ्कां).

22 °) Many N MSS. with Gs कोशलेंद्रम्; T2 G1. 4 कौसलेंद्रम्. B Dn Ds. 4. 6 Gs [आ]गम्य; Dc [आ]मंत्र्य (for [अ]भ्येख). — b) B2 Dn Ds. 4. 6 Gs वानर: (for चाङ्गद:). — c) K Dc2 D2. 5 T1 [अ]थ; D1 [ह्र]व (for स). T2

G1. 2. 4. M2 transp. विश्वश्राम and स.

24 °)  $B_1$  बिभीषणं ऋक्षपित;  $T_1$  बिभीषणं रक्षोधिपितं (hypermetric). — °)  $K_{1.2}$   $M_1$   $\Im$ ( $M_1$   $\Im$ ) पामृद्राद;  $B_4$  अवामृद्रन;  $D_1$   $\Im$ 01स्त्य;  $D_2$  अमत्यानां;  $G_3$  अमात्यानां  $G_4$  अमृद्राञ्च (for अवामृद्राद्).  $K_3$  दुरात्मनः.

25 °) Ks करभारुणया त्वंघा; Ks Bl. s Dc D2 'या च त्वा; Bs Dn1 घोरदंष्ट्रानला(Dn1 'ना)क्षाणां; Dn2 ns Ds. 6 करभारुणपांडूनां; D1 दारुणारुणरूपाणां; Ds. 6 दारुणारुणया चम्बो; G3 करभारुणपादानां. — b) Ks वातरंहसां (for युद्ध '). — c) Kl. 2 कोटिशत S (except Gs) सहस्राण. — d) Ks Bl T Gl. 2. s M 'पतंस्तः (Ks 'था; Bl M 'दा). — After 25, B2-s D (except Dl. 6) Gs ins.:

1278\* प्रलम्बबाहूरुकरजङ्गान्तरविलम्बनाम्।

ऋक्षाणां धूम्रवर्णानां तिस्तः कोट्यो ज्यवस्थिताः।
[(L. 1) B2 प्रलंबनाह्रुरुकंठ-; B4 वाह्रुकंठश्च; Dc1 D8 वाह्रुरुकरं. — (L. 2) Dc D2 लक्ष्मणं (for ऋक्षाणां).]

26 <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> तु (for च). — <sup>b</sup>) Dc D<sub>2</sub> विपति दिश्व; D<sub>1</sub> प्रकारस्थे°; M<sub>2</sub> निवर्तद्भि°. D<sub>5</sub> तु (for च). — <sup>c</sup>) Dr आवृतश्च; D<sub>3</sub> व्यदस्यत (for नाहस्यत).

27 °) K2 शालपुष्पस्य सहशे:; K4 D1 शालप्रस्न °.
— °) T1 शिरोभि: कुसुम °. — °) K Dc D1. 2. 5 M1 °संकाशे:. — °) K4 शिरो गौरेश्च (sic); B1. 2. 4 D3. 4 G3 शणगौरेश्च; Dc D2 सरागैरिव; M2 शशगौरेश्च.

राक्षसा विस्मिता राजनसङ्गीवृद्धाः समन्ततः ॥ २८ विभिद्धस्ते मणिस्तम्भान्कर्णाद्वशिखराणि च । भयोन्मथितवेगानि यन्त्राणि च विचिक्षिषुः ॥ २९ परिगृह्य अत्रद्गीश्व सचकाः सहुडोपलाः । चिक्षिपुर्श्वजवेगेन लङ्कामध्ये महावलाः ॥ ३० प्राकारस्थाश्च ये केचिनिशाचरगणास्तदा । प्रदुद्ववुस्ते अत्रशः किपिभः समभिद्धताः ॥ ३१ ततस्तु राजवचनाद्राक्षसाः कामरूषिणः । निर्ययुर्विकृताकाराः सहस्रभतसंघभः ॥ ३२ शस्त्रवर्षाणि वर्षन्तो द्रावयन्तो वनौकसः । प्राकारं शोधयन्तस्ते परं विक्रममास्थिताः ॥ ३३ स मापराशिसद्दर्श्वभूव क्षणदाचरैः । कृतो निर्वानरो भूयः प्राकारो भीमदर्शनैः ॥ ३४

पेतुः शूलिविभिन्नाङ्गा बहवो वानर्राभाः ।
स्तम्भतोरणभग्नाश्च पेतुस्तत्र निशाचराः ॥ ३५
केशाकेश्यभवद्यद्धं रक्षसां वानरेः सह ।
नखेर्दन्तेश्च वीराणां खादतां वै परस्परम् ॥ ३६
निष्टनन्तो ह्युभयतस्तत्र वानरराक्षसाः ।
हता निपतिता भूमौ न मुश्चन्ति परस्परम् ॥ ३७
रामस्तु शरजालानि ववर्षं जलदो यथा ।
तानि लङ्कां समासाद्य जन्नुस्तान्त्रजनीचरान् ॥ ३८
सौमित्रिरपि नाराचेर्दद्धन्वा जितक्रमः ।
आदिश्यादिश्य दुर्गस्थान्पातयामास राक्षसान् ॥ ३९
ततः प्रत्यवहारोऽभृत्सेन्यानां राघवाञ्चया ।
कृते विमर्दे लङ्कायां लब्धलक्षो जयोत्तरः ॥ ४०

C. 3, 16363 B. 3, 284, 41 K. 3, 285, 41

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टपष्टयधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २६८ ॥

(for आस्थिताः).

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 G2. 4 आर्थ. — Sub-parvan: K1. 3. 4 B Dc Dn1. n3 D1-6 G3 M (all om. sub-parvan name) mention only रामो-(M रामायणो)पास्थान. — Adhy. name: M2 अंगदप्रेषणं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (sup. lin.). n2 282; Dn3 283; D1 286; T1 M2 (orig.)

<sup>28 °)</sup> T<sub>1</sub> प्रासादं ((for प्राकारं). K B<sub>2</sub>. 3 De D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> M सा'(for तु). — b) K<sub>4</sub> वानर: (for समन्तात्). T<sub>2</sub> कबली° (for कपिली°). — °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> [अ]धिष्ठता; G<sub>4</sub> विष्ठिता (for विस्मिता). S (except T<sub>1</sub> G<sub>3</sub>) चासन् (for राजन्). — d) T<sub>1</sub> संनिवृत्ता: (for सस्तीवृद्धाः).

<sup>29</sup> D<sub>2</sub> om. 29<sup>b</sup>-30<sup>a</sup>. — <sup>b</sup>) K<sub>2-4</sub> B<sub>1</sub> कर्णाट<sup>a</sup>; Dc<sub>2</sub> कर्णाद<sup>a</sup>; D<sub>1</sub>. <sub>5</sub> क्याट<sup>a</sup>. — <sup>c</sup>) B D (D<sub>2</sub> om.) G<sub>3</sub> <sup>a</sup>श्चंगाणि.

<sup>30</sup> Dc2 om. 30°b; D2 om. 30° (cf. v.l. 29).
— b) B3 D (Dc2 om.) G3 सगुडो (D2°डो) पला:; T1 बहुलो°; T2 G1. 2. 4 M सहुलो°. K3 सचका सायुधानि च; D5 सचक्रमुशलोपला:. — d) B Dn D3. 6 G3 स्वनाः (for बला:).

<sup>31</sup> b) B De Dn Ds. 4. 6 Gs तथा; D1 ततः (for तदा). — °) K De D1. 2 वि-; M1 मा- (for प्र-). K De D2. 5 च (for ते). — d) G2 समनुद्धताः.

<sup>32 °)</sup> K Do D1. 2. 5 ते (for तु). D5 भवनाद् (for वचनाद्). — °) T G1. 2. 4 विविधा (for विकृता). — d) D5 संहता:.

<sup>33</sup> Ks om. 33ab. — a) T<sub>1</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M<sub>2</sub> अख् (for शक्ष ). — b) B<sub>1. 2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> द्वावयित्वा; D<sub>8</sub> G<sub>8</sub> द्वावयंति. — c) K<sub>1. 2</sub> प्राकाराञ्च; B<sub>4</sub> प्राकारे. K<sub>8</sub> B Dn D<sub>8-6</sub> G<sub>2. 4</sub> शोभ (B<sub>4</sub> योघ ); Dc D<sub>2</sub> दर्श ; T<sub>1</sub> गोप (for शोध ). — d) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> विख्ययम् (for विक्रमम्). T<sub>2</sub> आगताः

<sup>34 °)</sup> K4 B2 Dn3 D1 मांस-; B3 मेघ- (for माष-). K3 -सहशो; G1 -सहितेर् (for -सहशेर्).

<sup>35 °)</sup> K  $D_5$  शरविभिन्नांगा;  $D_c$   $D_2$  शरविभिन्नाश्च; S (except  $G_3$ ) शू( $T_2$  शी)ळविनिभिन्ना.  $D_1$  निपेतुः शरभिन्नांगा. — °)  $T_1$  समंताद्रणभग्नाश्च.

<sup>36</sup> d) S (except Gs) ਚ (for ਕੈ).

<sup>37 &</sup>lt;sup>a</sup>) K<sub>1</sub> निव्नंतस्ते; K<sub>4</sub> B<sub>8</sub> D<sub>1</sub>. sm. s निस्वनंतो; B<sub>1</sub> निस्त्रंतो (for निष्टनन्तो). Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> प्रभयतस्; M<sub>2</sub> [S]स्युभ्यतस् (for ह्युभयतस्). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> निविष्टनंतो ह्युभयास् (T<sub>2</sub> °ये). — b) K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> तत्र सक्षसवानसः. — d) K<sub>2</sub> न सुंचंत; S (except G<sub>3</sub>) नेवासुंचन्.

<sup>39 °)</sup> T2 दूर (for दुर्ग ).

<sup>40 °)</sup> K1. 2. 4 T G1. 2 कृतेवसरें; M2 कृतोपमरें.
— d) B1. 3. 4 Dn1 लब्धलक्ष्यों; T1 M लब्ध्वा लक्षं. K3 जयोत्तम:; De D2 क्रवः; T G1. 2. 4 भवतः; M2 तरं.

२६९

C. 3. 16364 B. 3. 285. 1 K. 3. 286. 1

## मार्कण्डेय उवाच।

ततो निविश्वमानांस्तान्सेनिकात्रावणातुगाः । अभिजग्रुर्गणानेके पिशाचक्षुद्ररक्षसाम् ॥ १ पर्वणः पूतनो जम्भः खरः क्रोधवशो हरिः । प्ररुजश्रारुजश्रेव प्रवसश्रेवमाद्यः ॥ २ ततोऽभिपततां तेषामदृश्यानां दुरात्मनाम् । अन्तर्धानवधं तज्ज्ञश्रकार स विभीषणः ॥ ३ ते दृश्यमाना हरिभिर्वलिभिर्दूरपातिभिः । निहताः सर्वशो राजन्महीं जग्रुर्गतासवः ॥ ४

अमृष्यमाणः सबलो रावणो निर्ययावथ ।

च्यू चौशनसं च्यू हं हरीन्सर्वानहारयत् ॥ ५
राघवस्त्वभिनिर्याय च्यू हानीकं दशाननम् ।
बाईस्पत्यं विधिं कृत्वा प्रत्यच्यू हिन्नशाचरम् ॥ ६
समेत्य युयुधे तत्र ततो रामेण रावणः ।
युयुधे लक्ष्मणश्चेव तथैवेन्द्रजिता सह ॥ ७
विरूपाक्षेण सुग्रीवस्तारेण च निखर्वटः ।
तुण्डेन च नलस्तत्र पदुशः पनसेन च ॥ ८
विषद्धं यं हि यो मेने स स तेन समेयिवान् ।

274; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M (M<sub>2</sub> inf. lin.) 272; G<sub>1</sub> 269; G<sub>2</sub> 271. — Śloka no.: Dn 41; D<sub>1</sub> 40.

### 269

- 1  $^a$ )  $B_8$  निवस°;  $D_{c2}$  निविद्य°;  $D_2$  निविद्य°;  $T_1$  निवर्त° (for निविश्मानान्).  $B_8$  ते (for तान्).  $-^b$ )  $K_4$  (m as in text) वानरान् (for सैनिकान्).  $G_1$  रावणाञ्चया.  $-^c$ )  $K_1$  गणानीकैः;  $K_2$  गुणानीके;  $K_4$  गणानीकाः;  $T_2$   $G_4$  M °नेकाः;  $G_1$  °नैकाः;  $G_2$  °नैकां (for गणानेके).  $T_1$  अनुजग्मुर्महास्मानं.  $-^d$ )  $K_1$  °राक्षसान्;  $K_8$   $B_4$  °राक्षसाः;  $D_8$  T °रक्षसाः.  $K_4$  पिशाचा यक्षराक्षसाः.
- 2 °) Dc पर्वतः; Ds प्रवनः. B1. ३ पृतनो; B2. 4 Dn प्रतनो; G1 प्रतना (for प्रतनो). K3 भंजः; B3. 4 जंघः; Dc2 G1. 2 जंभः. b) K2 G1. 2 खर- (for खरः). c) K2 B3. 4 Dc1 T1 पुरुजः; K3 M प्रुजः; K4 अरुजः; Dc2 D2 पुरंजः (for प्ररुजः). B3 पुरुं (for [अ]रुजः). d) B4 विघषञ्चः; Dc प्रधशञ्चः; T G1. 2. 4 M1 प्रहस्तञ्चः; G3 M2 प्रहसञ्च (for प्रधसञ्चः). S (except T1 G3) चैव मानदः (for चैवमादयः).
- 3 °)  $K_2$  [S]भ्यपतितां;  $D_{12}$  [S]पि पततां (for Sभिपततां).  $^{b}$ )  $B_1$  सहस्थानां;  $D_1$  अधृष्यानां;  $G_2$  हस्यमानां (for अहस्यानां). K  $D_2$   $D_3$  महीजसां;  $T_1$  दुरात्मवान् (for दुरात्मनाम्).  $^{c}$ )  $K_1$  त्वज्ञश्च;  $B_1$  तेषां;  $D_5$  ज्ञात्वा;  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 तत्र (for तज्ज्ञश्च).
- 4 ° b) T2 दहा° (for इड्य°). De D2 T2 transp. हरिभिर् and बलिभिर्. De D1. 2. 5 जितकाशिभि:; T2 शुल्पाणय:; M दूरपातिन:. °) De2 D2 शतशो; T.G2.4

सर्वतो (for सर्वशो). — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> अभि- (for महीं).
5 <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> राक्षसो (for रावणो). — After 5<sup>ab</sup>, N
G<sub>3</sub> ins.:

1279\* राक्षसानां बलैघोंरैः पिशाचानां च संवृतः। युद्धशास्त्रविधानज्ञ उशना इव चापरः।

[(L. 1)  $K_1$  घनैर;  $K_{2-4}$   $D_{5}$  गणैर् (for बलैर).  $K_{4}$  सु- (for च).]

- °) K4 transp. ब्यूझ and ब्यूइं. <sup>d</sup>) K B8.4 Dn1. n2 D1. 2. 6 हरीनभ्यवहारयत्; S (except G2) हरीन्सर्वान(G2.4 °न्न्य)वारयत्.
- 6 °) K B4 D5 त्विभ (K3 °थ) निर्मात ; B1-3 Dn D3. 4. 6 G3 तु विनिर्मा (B3 D3 °मा) तं ; Dc D1. 2 त्विभ (D1 °पि) निर्मातो ; T2 G1. 2. 4 त्वथ निर्माय. b) K B1. 2 Dc D1. 5 ज्यूढानीके (B1. 2 Dc °केर्). K D1. 5 दशानने ; T1 ददर्श ह. d) K2. 3 प्रत्यज्यूह (K3 °हं) ; Dc D2 पर्यज्यूहा ; T1 G2. 4 प्रतिज्यूह्म (for प्रत्यज्यूहन्). T2 स्वकं बलं ; G1 महाबल: ; G2. 4 ज्यहरूपत (for निशाचरम्).
- 7 b) S (except G<sub>8</sub>) रामेण सह रावण:. D<sub>2</sub> om. (hapl.) 7°-9<sup>b</sup>. °) B Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>8</sub> चापि (for चैव). d) G<sub>1</sub>. 2, 4 तस्थी च (for तथैव).
- 8 D<sub>2</sub> om. 8 (cf. v.l. 7), b) K<sub>3</sub> सतारेण; B<sub>3</sub>. 4 तारेणेव (for तारेण च). K<sub>1</sub>. 2. 4 निख(K<sub>4</sub> ° u) वैदः; D<sub>1</sub> विकर्षतः (for निखर्वटः). T<sub>1</sub> तारेण निचर्खवटः; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> तारेणाटनिखर्वटः (G<sub>4</sub> ° u:); G<sub>1</sub> तारेयेण निचर्वटः. c) K<sub>4</sub> कुंडेन; S (except G<sub>3</sub>) पैंड्रिण (for तुण्डेन). G<sub>1</sub> नखं (for नरु°). d) K<sub>1</sub>. 4 पट(K<sub>4</sub> ° न)सः; K<sub>2</sub>. 3 D<sub>1</sub>. 5 T पट(D<sub>1</sub>. 6 ° हि:; T<sub>1</sub> ° र)ञ्चः; G<sub>1</sub>. 2 पुटा(G<sub>2</sub> ° ट) ञ्चः. K<sub>4</sub>

युप्रेय युद्धवेलायां स्ववाहुबलमाश्रितः ॥ ९ स संप्रहारो वृद्धये भीरूणां भयवर्धनः । लोमसंहर्षणो घोरः पुरा देवासुरे यथा ॥ १० रावणो राममानर्छच्छक्तिशुलासिवृष्टिभिः । निश्चितरायसैस्तीक्ष्णे रावणं चापि राघवः ॥ ११ तथेवेन्द्रजितं यत्तं लक्ष्मणो मर्मभेदिभिः । इन्द्रजिचापि सौमित्रिं विभेद बहुभिः शरैः ॥ १२ विभीषणः प्रहस्तं च प्रहस्तश्च विभीषणम् । खगपत्रैः शरैस्तीक्ष्णैरभ्यवर्षद्गतन्यथः ॥ १३ तेषां बलवतामासीन्महास्त्राणां समागमः । विन्यथुः सकला येन त्रयो लोकाश्चराचराः ॥ १४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनसप्तत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २६९ ॥

## 900

# मार्कण्डेय उवाच । ततः प्रहस्तः सहसा समभ्येत्य विभीषणम् । गदया ताडयामास विनद्य रणकर्कशः ॥ १

स तयाभिहतो धीमान्गद्या भीमवेगया । नाकम्पत महाबाहुर्हिमवानिव सुस्थिरः ॥ २ ततः प्रगृह्य विपुलां शतघण्टां विमीषणः ।

C. 3. 16381 B. 3. 286. 3 K. 3. 287. 3

प्रघ°; G4 पान° (for पन°).

- 9 D<sub>2</sub> om. 9<sup>ab</sup> (cf. v.l. 7). <sup>a</sup>) K<sub>3</sub>. 4 Dc<sub>2</sub> यो हि यं (K<sub>3</sub> तं); T<sub>1</sub> विस्मयं; G<sub>2</sub> आत्मनो (for यं हि यो). K<sub>1</sub>. 2 अविषद्धां द्धायं (K<sub>2</sub> हि यं) मेने; D<sub>5</sub> विषजंघो हि जंघन; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> विषद्धमात्मनो यं स्म. <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1. 2</sub> सह; M<sub>2</sub> स तु (for स स). K<sub>1</sub> Dc<sub>2</sub> समी (for समे ). <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 हनूमान् (for युयुधे). B<sub>1</sub> (corrupt) युधि युद्धवतो पेत:.
- 10 °) K2.4 D1 वन्ते; Ds विपुलो (for वन्धे). b) K2 श्रावृणां (for भीरूणां). D1 om. 10°-11b. °) B3 G2 रोमसंघर्षणो; T2 G1.4 M रोमसंइ°.
- 11 D<sub>1</sub> om. 11<sup>ab</sup> (cf. v.l. 10). <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> आगच्छच्; G<sub>1</sub>. 4 आनर्चच् (for आनर्छच्). D<sub>6</sub> रावणो वानरानर्छच्. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2. 4 शूळं (K<sub>4</sub> शूळ<sup>-</sup>)शक्त्यसि<sup>a</sup>.
- 12 <sup>4</sup>) S (except Gs) यत्तो (for यत्तं). <sup>4</sup>) Ds चिच्छेद (for बिभेद). K Dc Ds दशिम:; Ds शरिभ:; Ts G1. 2. 4 निशितै: (for बहुभि:).
- 13 D<sub>5</sub> om. 13. <sup>ab</sup>) B<sub>3. 4</sub> तु (for the second च). K<sub>1. 2</sub> G<sub>1</sub> विभीषणं प्रहस्तश्च प्रहस्तं च विभीषणः. <sup>c</sup>) B<sub>4</sub> स्वर<sup>°</sup>; D<sub>5</sub> स्वर्ण<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub> कंक<sup>°</sup> (for स्वग<sup>°</sup>). B<sub>1</sub> सुनी-क्ष्णाप्रेर् (for क्षरेस्तीक्ष्णेर्). <sup>d</sup>) K<sub>2</sub> अत्यवर्षद्; D<sub>1</sub> अन्ववर्षद्; G<sub>3. 4</sub> प्रत्यविध्यद्.
- 14 °) D<sub>6</sub> चासीन् (for आसीन्). °) K<sub>6</sub> विज्यथे सकलो येन. <sup>4</sup>) K<sub>6</sub> लोकोयं सचराचरः; S (except

Gs) लोका वै सचराचराः.

Colophon. — Major parvan: K1. 2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K1. 8. 4 B De Dn1. ns D1-6 G3 M (all om. sub-parvan name) mention only रामो (M रामायणो)पाख्यान. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 283; Dn3 284; D1 287; T1 M2 (orig.) 275; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 273; G1 270; G2 272. — Śloka no.: Dn 15; D1 14.

### 270

- 1 Ks T2 om. the ref. ") K Dc Ds T G1 M तरसा; D1 तु तथा (for सहसा). ") M पोथ" (for ताड"). ") D1 विनदन् (for विनद्य). K1-s Dc D1 रणमूर्धनि; G2. 4 रणकर्कशं.
- 2 °) Ks. 4 B2-4 Dc2 D1. 2. 5 T1 G3 तथा; T2 G1 तदा (for तथा). K4 [अ] भिहितो; D1 निहतो (for [अ] भिहतो). b) K4 गदयातिसुवेगया. d) K B1 T2 G1. 2. 4 M2 स्थित:.
- 3 K4 repeats (with v.l.) 3°-7° after 7°°. °)
  B1. s शतश्लीं च; De D2° श्लीश्ल (for °घण्टां). °) N
  (except K4) T2 G3 अनु (for अभि °). T1 ततः (for महा). °) T1 प्रहस्तस्य (for चिक्षेपास्य).

C. 3. 16381 B. 3. 286, 3 K. 3. 287, 3 अभिमन्त्रय महाशक्तिं चिश्लेपास्य शिरः प्रति ॥ ३ पतन्त्या स तया वेगाद्राक्षसोऽशनिनादया । हतोत्तमाङ्गो दद्दशे वातरुग्ण इव द्वमः ॥ ४ तं दृष्ट्वा निहतं संख्ये प्रहस्तं क्षणदाचरम् । अभिदुद्राव धूम्राक्षो वेगेन महता कपीन् ॥ ५ तस्य मेघोपमं सैन्यमापतद्भीमदर्शनम् । दृष्ट्वेव सहसा दीर्णा रणे वानरपुंगवाः ॥ ६ ततस्तान्सहसा दीर्णान्दृष्ट्वा वानरपुंगवान् । निर्याय कपिशार्दृलो हन्मान्पर्यवस्थितः ॥ ७ तं दृष्ट्वावस्थितं संख्ये हरयः पवनात्मजम् । वेगेन महता राजन्संन्यवर्तन्त सर्वशः ॥ ८

ततः शब्दो महानासी सुमुलो लोमहर्षणः।
रामरावणसैन्यानामन्योन्यमिभधावताम्।। ९
तिस्मन्त्रवृत्ते संग्रामे घोरे रुधिरकर्दमे।
धूत्राक्षः किपसैन्यं तद् द्रावयामास पत्रिभिः॥ १०
तं राक्षसमहामात्रमापतन्तं सपत्नजित्।
तरसा प्रतिजग्राह हन् मान्यवनात्मजः॥ ११
तयोर्धुद्रमभूद्धोरं हिरराक्षसवीरयोः।
जिगीपतोर्युधान्योन्यमिन्द्रप्रह्लादयोरिव॥ १२
गदाभिः परिचैश्वैव राक्षसो जिन्नवान्किपम्।
किपिश्व जिन्नवान्नक्षः सस्कन्धविटपैर्द्धमैः॥ १३
ततस्तमितकायेन साश्चं सरथसारिथम्।

4 °) Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> तथा (for तया). T<sub>1</sub> वीरो (for वेगाद्). — b) B Dc Dn D<sub>2-4</sub>. 6 T<sub>1</sub> Gs शिनवेगया; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> शिनना यथा. — °) B<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> कृत्तोत्तमांगो; M हृतोत्तमांगे. — b) K<sub>3</sub>. 4 (second time) वातभग्न. — After 4, D<sub>2</sub> ins.:

1280\* कृत्तोत्तमाङ्गं सह्यं तदनयानुगतासवाम् । पपात रक्षः सहसा वातरुग इव दुमः । [(L. 2) Posterior half  $=4^d$ .]

- 5 °) T1 M संखे; G2. 4 संघे (for संख्ये). b) G1 वाहिनीपित (for क्षण'). cd) M1 transp. धूम्राक्षो and वेगेन. K (K4 second time) Dc D1. 2. 5 नदन्; G1 हरीन् (for कपीन्).
  - 6 b) G1. 2. 4 उत्पतद् (for आपतद्).
- 7 T1 om. 7<sup>ab</sup>. <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 चीर्णान् (for दीर्णान्). After 7<sup>ab</sup>, K<sub>4</sub> repeats (with v.l.) 3<sup>a</sup>-7<sup>b</sup>. <sup>c</sup>) K D<sub>1</sub>. 5 निवार्थ; B De Dn D<sub>2-4</sub>. 6 G<sub>3</sub>. 4 निर्ययौ (for निर्याय). <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 5 हनुमान्. B<sub>2</sub> Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 मारु-तात्मजः (for पर्यव°).
- 8 °) D1 सैन्ये; T1 M संखे; G2. 4 संघे (for संख्ये).

   °) B1-8 D (except D1. 5) महत्या त्वरया राजन्.

   °) K1 B4 D1. 5 अभ्यवर्त(K1. 2 °ते)त (for संन्य°).
  K1 सर्वतः; K2 सर्वदा.
- 9 °) Ds तस्य (for ततः). b) Ks Dc2 तुमलो. Ks S (except Ts G2. 3) रोम (for लोम).
- 10 °) B<sub>1</sub> तु (for तद्). d) S (except G<sub>3</sub>) वीर्यवान् (for पत्रिभिः).
  - 11 °) B Dn Ds. 4. 6 Gs स रक्षो (for राक्षस-). b)

 $G_{2.4}$  द्वावयंतं (for आपतन्तं). —  $^{cd}$ )  $K_{3}$   $D_{1.5}$   $T_{2}$  M हनुमान् (for हन्°).  $B_{1.3.4}$   $D_{5}$  T  $G_{1.2.4}$  M मास्तां (for पवना°).  $B_{2}$   $D_{1.5}$   $D_{2.4.6}$   $G_{3}$  प्रतिजग्राह हनुमांस्तरसा पव°. —  $11^{d}$  = (var.)  $14^{d}$ .

12  $^a$ )  $T_2$  महद् (for अभूद्). K Dc D<sub>2</sub> तयोः समभवद्युदं.  $^b$ ) K1. 2 किपशक्षसः;  $T_1$  हिरराक्षसवीर्ययोः;  $G_{1.~2.~4}$  ैसैन्ययोः.  $-^c$ ) K2 जिगीषितोर्; Dc D<sub>2</sub> र्षयोर्;  $G_2$  जिहीषैतोर्;  $G_4$  जिगीषैतोर्. Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub>  $T_1$  G1. 2. 4 यथाः; M अथाः (for युधाः).  $-^d$ ) K3. 4 Dc1 D2. 3. 6 इंद्रमहादयोरिव; Dn2 शक्रमह्लादः.

13 °) Dc D2 पहिशोश्चेव; T1 परिधाभिश्च; G1 परिधेश्चापि. — °) K1. 2 सकर्ष (K2 ° कंद )विटपहुमै:; M1 सुस्कंधिवटपहुमै:: — After 13, B2-4 Dc D2. 5 ins.:

1281\* शिरस्यभ्यहनत्पूर्वं काळ्या च पुनः पुनः। तृणराजेन महता लोहसारथिभेदिना।

[(L. 1) B<sub>2-4</sub> शिरसा (for शिरसि). D<sub>5</sub> [अ]मिहतः (for [अ]भ्यहनत्). B<sub>2</sub> गदया; B<sub>5</sub> लीलया; B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> कीलया (for कालया).]

14 D<sub>3</sub> om. 14. — <sup>a</sup>) K<sub>1. 2</sub> अतिकायोपि; B अति (B<sub>1. 2</sub> भि)कोपेन (for अतिकायेन). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> Dc D<sub>1</sub> प्राच्णा; K<sub>2</sub> B D<sub>4. 6</sub> कुद्धो; K<sub>3. 4</sub> D<sub>2</sub> राजन्; D<sub>5</sub> प्राच्चों (for धीमान्). T<sub>2</sub> ध्रुप्राक्षमाजघानाञ्च. — <sup>d</sup>) = (var.) 11<sup>d</sup>. K<sub>5</sub> Dc D<sub>1. 5</sub> हनुमान्; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> द्वमेण (for हन्मान्). S (except G<sub>3</sub>) पवना (for मारुता); cf. v.l. 11. — After 14, Dc<sub>2</sub> repeats 12<sup>ab</sup>. Dc<sub>2</sub> cont.: B<sub>3. 4</sub> ins. after 14:

1282\* वेगेन महताविष्टो राक्षसानां महद्वलम् । योधयामास राजेन्द्र शिलावर्षेः समन्ततः। ध्म्राक्षमवधीद्वीमान्हन् मान्मारुतात्मजः ॥ १४
ततस्तं निहतं दृष्ट्वा ध्म्राक्षं राक्षमोत्तमम् ।
हरयो जातविस्नम्भा ज्ञष्ठरभ्येत्य सैनिकान् ॥ १५
ते वध्यमाना बिलिभिईरिभिजितकाशिभिः ।
राक्षसा भग्नमंकल्पा लङ्कामभ्यपतन्भयात् ॥ १६
तेऽभिपत्य पुरं भग्ना हतशेषा निशाचराः ।
सर्वं राज्ञे यथावृत्तं रावणाय न्यवेदयन् ॥ १७
श्रुत्वा तु रावणस्तेभ्यः प्रहस्तं निहतं युघि ।
ध्म्राक्षं च महेष्वासं ससैन्यं वानर्र्षभैः ॥ १८
सुदीर्घमिव निःश्वस्य समुत्पत्य वरासनात् ।
उवाच कुम्भकर्णस्य कर्मकालोऽयमागतः ॥ १९
इत्येवमुक्तवा विविधैवीदित्रैः सुमहास्वनैः ।
श्यानमतिनिद्रालं कुम्भकर्णमबोधयत् ॥ २०

प्रवोध्य महता चैनं यत्नेनागतसाध्वसः ।
स्वस्थमासीनमन्यप्रं विनिद्रं राक्षसाधिपः ।
ततोऽत्रवीद्यप्रीवः कुम्भकर्णं महाबलम् ॥ २१
धन्योऽसि यस्य ते निद्रा कुम्भकर्णयमीद्यी ।
य इमं दारुणं कालं न जानीषे महाभयम् ॥ २२
एष तीर्त्वार्णवं रामः सेतुना हरिभिः सह ।
अवमन्येह नः सर्वान्करोति कदनं महत् ॥ २३
मया द्यपहृता भार्या सीता नामास्य जानकी ।
तां मोक्षयिषुरायातो बद्धा सेतुं महार्णवे ॥ २४
तेन चैव प्रहस्तादिर्महानः स्वजनो हतः ।
तस्य नान्यो निहन्तास्ति त्वदते शत्रुकर्शन ॥ २५
स दंशितोऽभिनिर्याय त्वमद्य बलिनां वर ।
रामादीनसमरे सर्वाञ्जहि शत्रुनरिंदम ॥ २६

C. S. 16405 B. S. 286, 27

<sup>[(</sup>L. 2) Dc2 वेगवान्यवनात्मजः (for the posterior half).] Thereafter Bs. 4 repeat 12ab (v.l. "सेनयोः for "वीरयोः).

<sup>15 °)</sup> B₄ निस्तं (for निहतं). — b) K₃. ₄ B₄ D₁ S (except T₁ G₃) राक्षसात्मजं; D₅ राक्षसं युधि (for राक्षसो°). — c) K₂. ₄ Dc जातिवश्रंभा; D₅ °संरंभा. — d) K₃ B₁ Dc₁ अन्योन्य ; B₂. ₄ अन्येस्य; D₂. ₄ —6 G₃ अन्ये च; T₂ G₁. ₂. ₄ तस्य हि; M तस्यानु (for अभ्येत्य). Т₁ निजञ्जु स्तस्य सैनिकान्.

<sup>16</sup> ab) K1. 2 B D (except Dc D1. 2) T2 G1. 3 transp. बलिभिर् and हरिभिर्.

<sup>17 4)</sup> B2 प्राप्य; D3 भीमा (for भग्ना). — °) T1 सर्वे; G2 वी (for वै).

<sup>18 °)</sup> K Dc D2 च (for तु). — °) K D4 सहसैन्यं वनक्षयै:; D1 स(ह)सैन्यं प्रवगैहंतं; S (except Gs) ससैन्यं सह राक्षसै:

<sup>19 °)</sup> K2 स दीर्घम्; T1 M अज्ञीत; T2 G1. 2. 4 अभीत (for सुदीर्घम्). D3 अथ (for इव). — b) K4 समुत्युत्य.

<sup>20 °)</sup> B1 Dc D2 अतिनिद्धांभं; G1. 2. 4 अपि निद्धालुं.
— d) D1 महाबल्लं (for अबोधयत्).

<sup>21</sup> D<sub>1</sub> om. 21. — b) K<sub>2</sub> नागतो यक्कसाध्वसः; T<sub>1</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> यक्षेन गत<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> यक्षेनैव स<sup>°</sup>. — d) K<sub>4</sub> अनिद्धं; T<sub>2</sub> अरिद्धं (for विनिद्धं). K<sub>1. 2</sub> राक्षसंश्वरः; T<sub>2</sub> राक्षसाधिपं. — l) Do D<sub>2</sub> महाबलः.

<sup>22 °)</sup> T2 सेड्यते (for यस्य ते). — b) M2 यद् (for [इ]यम्). — °) K2 इदं में; D5 G4 M1 य इदं (for य इमं).

B Dn Ds. 4. 6 Gs य इदं दारुणाकारं. — Ds om.  $22^{d}-24^{b}$ . — d) S (except Gs) भयावहं (for महाभयम्).

<sup>23</sup> D<sub>8</sub> om. 23 (cf. v.l. 22). — <sup>6</sup>) B<sub>2</sub> एषभी दुंस्तरं राम:. — <sup>6</sup>) T<sub>1</sub> M अवमत्येह; G<sub>1</sub>. 2. 4 अभिपत्ये<sup>6</sup>. De D<sub>2</sub> श्रीमान (for सर्वान).

<sup>24</sup> D<sub>3</sub> om. 24<sup>eb</sup> (cf. v.l. 22). — e) K<sub>1</sub> T<sub>1</sub> [अ] प्यापहता; K<sub>2</sub> [अ]स्यापि हता; K<sub>4</sub> ह्यपक्रता; B<sub>3</sub> D (except D<sub>1-3</sub>. 5) G<sub>3</sub> त्वपहता. — b) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub> रामस्य (for नामास्य). G<sub>1</sub> नाम्ना सीतास्य जानकी. — c) K<sub>1</sub>. 3. 4 D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> मोचियण्पुर् (K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> 'चुर्; D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> 'चुर्); K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 मोच (G<sub>1</sub>. 2. 4 'क्ष) यितुम्; B D<sub>1</sub> D<sub>4-5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> नेतुं स इह.

<sup>25 °)</sup> K<sub>1-8</sub> चैष (for चैव). K4 प्रहस्तो यो; B1 D1 प्रहस्ताचा (for 'स्तादिर्). — °) T1 महांश्व (for महाझ:). B1 D1 महांतः स्वजना हताः; B4 महात्मा सुजनो हतः. — °) T1 हि (for नि-). — °) K4 B Dn D4. 6 G8 त्वामृते. K1 शत्रुकर्षन; K2 B D1. 8. 5 कर्षण.

<sup>26 °)</sup> K<sub>1.2</sub> T<sub>1</sub> M स दंसितो; D<sub>8</sub> तदंशितो; T<sub>2</sub> दंशितोप; G<sub>1.2</sub>, 4 दंसितो हि (for स दंशितो). K<sub>1.2</sub> D<sub>8</sub> विनिर्धाह; K<sub>8</sub> विनिर्धाखा; K<sub>4</sub> Dc D<sub>1.2</sub>, 5 विनिर्धाख; B<sub>8.4</sub> G<sub>2.4</sub> [S]भिनिर्धाह; T<sub>8</sub> G<sub>1</sub> [S]<sub>7</sub> (G<sub>1</sub> ° ш) निर्धाह (for Sभिनिर्धाख). — b) K<sub>1-8</sub> Dc D<sub>1.5</sub> बळेन; B<sub>4</sub> स्वमस्य; D<sub>8</sub> जवेन; T<sub>1</sub> स्वदन्य (for स्वमद्य). K<sub>1</sub> Dc D<sub>1.2</sub> वर:. G<sub>1</sub> कुंभकर्ण महावळ. — cd) K<sub>1-3</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>1-3.5</sub> transp. सर्वान् and शत्रून्. K<sub>4</sub> रामादीन्समरे शत्रून्सर्वाञ्जद्यादिनदंन.

C. 3. 16405 B. 3. 286. 27 K. 3. 287. 27 दृषणावरजौ चैव वज्जवेगप्रमाथिनौ । तौ त्वां वलेन महता सहितावनुयास्यतः ॥ २७ इत्युक्तवा राक्षसपितः क्रम्भकर्णं तरस्विनम् । संदिदेशेतिकर्तव्ये वज्जवेगप्रमाथिनौ ॥ २८ तथेत्युक्त्वा तु तौ वीरौ रावणं दृषणानुजौ । कुम्भकर्णं पुरस्कृत्य तूर्णं निर्ययतुः पुरात् ॥ २९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७० ॥

# २७१

मार्कण्डेय उवाच ।
ततो विनिर्याय पुरात्कुम्भकर्णः सहानुगः ।
अपद्यत्किपिसैन्यं तिज्ञतकाद्यग्रतः स्थितम् ॥ १
तमभ्येत्याग्च हरयः परिवार्य समन्ततः ।
अभ्यन्नश्च महाकायैर्वह्नभिर्जगतीरुहैः ।

27 a) K Dc2 Dn2 D1. 2. 5 चापि; G2 एती (for चैव).

— b) = 28<sup>d</sup>. Dc2 Dn2 चक्क; D2 वक्क°. — B1 D1 T G1
M om. (hapl.) 27°-28<sup>d</sup>. — c) G2. 4 सैन्येन (for बलेन).

28 B1 D1 T G1 M om. 28 (cf. v.l. 27). — a)
K4 उक्त्वा रक्षःपतिः काले. — b) K1. 2 महाबलं (for तर').

— c) K B (B1 om.) Dc D5 क्तंब्यं. — 28<sup>d</sup> = 27<sup>b</sup>.

29 a) K1. 2 ततो; K4 च ती (for तु ती). — b) B2

द्वणात्मजी. — d) Ks तूर्जी; Gs तूर्य (for तूर्ज).

Colophon. — Major parvan: K2 T G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N G3 (all om. sub-parvan name) mention only रामो(K2 श्रीरामो)पाल्यान. — Adhy. name: M2 प्रहस्तध्राक्षवधः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 284; Dn3 285; D1 288; T1 M2 (orig.) 276; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 274; G1 271; G2 273. — Śloka no.: Dn1. n2 29; Dn3 30; D1 27.

## 271

1 °) Dc D2 T G1. 2. 4 M [S] भिनिर्याय. B Dn D3. 4. 6 G3 ततो निर्याय स्व(B4 स)पुरात; D1 ततो विनिर्ययौ गत्वा. — °) Dc D1. 3 सहानुजः. — °) K1. 2 स; B1 तु (for तज्). — °) K Dc D1. 2. 5 [अ] भितः (for [अ]- अतः). — After 1, N (except K2) G1. 3 ins.:

1282a\* स वीक्षमाणस्तत्सैन्यं रामदर्शनकाङ्क्षया। अपस्यचापि सौमित्रिं धनुष्पाणि ब्यवस्थितम्। करजैरतुदंश्चान्ये विहाय भयग्रुत्तमम् ॥ २ बहुधा युध्यमानास्ते युद्धमार्गैः प्रवंगमाः । नानाप्रहरणैर्भीमं राक्षसेन्द्रमताडयन् ॥ ३ स ताड्यमानः प्रहसन्भक्षयामास वानरान् । पनसं च गवाक्षं च वज्जबाहुं च वानरम् ॥ ४

[(L. 1)  $K_{3}$ . 4 B Dc Dn1. n2 D2. 8. 5 स वीह्य°; D1 समीह्य°. — (L. 2)  $K_{1}$ . 8 Dc D2. 5 दारात;  $K_{4}$  ° द्राजन;  $B_{1}$  ° दिपि;  $D_{1}$  ° देशे (for ° चापि).  $K_{1}$ . 4 Dc D1. 2. 5 अव° (for  $\overline{}$  व्यव°).]

2 °) K1. 3. 4 B3 D1. 8 [आ]थ (for [आ]जु). De D1 क्पय: (for हरय:). — b) K2 वक:; B D (except D1) G3 वज्ञ: (for वार्य). — After 2ab, S (except G3) ins.:

1283\* शैळवृक्षायुधा नादानमुञ्जन्भीषणास्ततः। [ Т2 अतिभीषणान् (for भीषणास्ततः).]

— °)  $K_1$   $D_1$  महाकायं;  $K_2$  ° कार्यं;  $D_3$  ° कार्येर् (for ° कार्येर्). — °)  $D_1$  घरणीधरे: (for जगती°). — °)  $K_4$  करंजैश्च रदेश्चान्यं;  $B_1$  करजैरहनंश्चापि. — °)  $T_1$  विहसायुधमुत्तमं.

3 °) K<sub>3</sub> G<sub>1</sub> युध्यमानस् ; B<sub>4</sub> G<sub>2</sub>. 4 वध्यमानास् . — °) K<sub>8</sub> B Dn D<sub>1</sub>. 3. 4. 6 G<sub>8</sub> भीमै (for भीमं).

4 M<sub>1</sub> om. (hapl). 4<sup>b</sup>-9<sup>a</sup>. — b) T<sub>1</sub> ताड° (for भक्ष°). — c) K<sub>1</sub>. 2 वनषंड; K<sub>8</sub> Dc D<sub>1</sub> वनं चंड; K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> M<sub>2</sub> वनचंड; B<sub>3</sub>. 4 चलं चंड; D<sub>8</sub> बलं चंड; T<sub>1</sub> उरुचंडं (for पनसं च). K Dc D<sub>1</sub>. 5 वनाक्षं; B<sub>3</sub>. 4 चलाख्यं; D<sub>3</sub> बलाख्यं (for गवाक्षं). B<sub>1</sub>. 2 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> बलं चंडबलाख्यं च; D<sub>2</sub> घनं चंडस्वनाक्षं च. — d) K<sub>4</sub> वेन्न°; D<sub>1</sub> बहु°; G<sub>4</sub>° मुष्टिं (for वज्न°).

5 M<sub>1</sub> om. 5 (cf. v.l. 4). — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> Dc D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> तं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 ते (for तद्). K<sub>4</sub> ड्यथितं; D<sub>1</sub> विषमं; T<sub>1</sub> द्यधिकं; G<sub>1</sub>. 2. 4 ड्यथिताः (for ड्यथनं). — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub>. 2. 4 धीमतः (for रक्षसः). — °) T<sub>1</sub> 'श्रांतास् (for 'त्रस्तास).

तदृष्ट्वा व्यथनं कर्म क्रम्भकर्णस्य रक्षसः । उदक्रोशनपरित्रस्तास्तारप्रभृतयस्तदा ॥ ५ तं तारग्रुचैः क्रोशन्तमन्यांश्च हरियूथपान् । अभिदुद्राव सुग्रीवः क्रम्भकर्णमपेतभीः ॥ ६ ततोऽभिपत्य वेगेन क्रम्भकर्ण महामनाः । शालेन जिव्वानमृश्चि बलेन किषकुञ्जरः ॥ ७ स महात्मा महावेगः क्रम्भकर्णस्य मूर्धनि । विभेद शालं सुग्रीवो न चैवाव्यथयत्किषः ॥ ८ ततो विनद्य प्रहसञ्शालस्पर्शविवोधितः । दोम्यामादाय सुग्रीवं क्रम्भकर्णोऽहरद्वलात् ॥ ९ हियमाणं त सुग्रीवं क्रम्भकर्णेन रक्षसा । अवेक्ष्याभ्यद्रवद्वीरः सौमित्रिमित्रनन्दनः ॥ १० सोऽभिपत्य महावेगं रुक्मपुद्धं महाश्वरम् । प्राहिणोत्कुम्भकर्णाय लक्ष्मणः परवीरहा ॥ ११ स तस्य देहावरणं भित्त्वा देहं च सायकः । जगाम दारयन्भूमिं रुधिरेण सम्रक्षितः ॥ १२ तथा स भिन्नहृद्यः सम्रत्सुज्य कपीश्वरम् । कुम्भकर्णो महेष्वासः प्रगृहीतिश्वलायुधः । अभिदुद्राव सौमित्रिमुद्यम्य महतीं शिलाम् ॥ १३ तस्याभिद्रवतस्तूणं क्षुराभ्यामुच्छितौ करौ । चिच्छेद निश्चिताग्राभ्यां स बभृव चतुर्भुजः ॥ १४ तानप्यस्य भ्रजान्सर्वोन्प्रगृहीतिश्वलायुधान् ।

C. 3. 16425 B. 3. 287. 17

- °)  $B_{1-8}$  T  $G_1$  M अभ्यपतद् (for अभ्यद्भवद्).  $K_3$  वीर. °) MSS. °नंदन, °मंदनः, °नंदनं also (for °नन्दनः).
- 11 °) Ds °गस्य (for 'पत्य). b) K3 वज्र (for रूक्स'). c) D4 प्रहिणोत्.
- 12 °) B4 देहाभरणं; M2 वेगावरणं. °) D1 स (for च). °) G1 प्रजवाद् (for जगाम). B3 उर्वी (for भूमि). Т2 जवाददारयन्भूमि; G2. 3 जवाद्यदारयन्भूमि.
- 13 °) K De Di. 2. 5 Gs transp. तथा and स. Dni Ti Mi तथा संभिन्न ; Ti Gi. 2. 4 तदा संभिन्न . b) Gi हरी (for क्पी ). After 13 b, S (except Gs) ins.: 1285\* वेगेन महताविष्टस्तिष्ट तिष्टेति चात्रवीत्।
- D<sub>5</sub> om. (hapl.) 13°-15°. 1) Ti प्रगृह्म (for उद्यम्य).
- 14 Ds om. 14 (cf. v.l. 13). °) B Dn Ds. 4. 6 Gs अभि (B2 °पि)पततस् (for "द्ववतस्). °) T1 G1 शरा (for धुरा ). K Dc D1. 2 सुजी (for करी). °) D1 T2 G1. 2. 4 निश्चितात्र्यां स (D1 "त्र्यां च; G4 "ज्यासः) (for "ग्राज्यां).
- 15 D<sub>5</sub> om. 15<sup>ab</sup> (cf. v.l. 13). °) K<sub>4</sub> तानपश्य; T G<sub>1. 2. 4</sub> ततो ह्यस्य (for तानप्यस्य). °) D<sub>1</sub> प्रस्तोच्चित्रला°. °<sup>d</sup>) K Dc D<sub>1. 2</sub> शहर °(for श्लुरे°). S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) लघ्यस्य:. K B<sub>2</sub> Dc D<sub>1. 2</sub> transp. लघ्यस्यं and सौमिन्नि:. K<sub>2</sub> प्रत्यदर्शन (sic); T<sub>1</sub> प्रियदर्शन:; T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> प्रविदर्शयन; G<sub>1</sub> संप्र°.
- 16 °) Ds बभूव च (for स बभूव). After 16°, G1 ins.:

[5]

<sup>—</sup> d) G1. 4 ताराप्रभृतयस. K B1. 3 De D1. 2. 5 T1 M2 तत:; B4 तथा (for तदा).

<sup>6</sup> M<sub>1</sub> om. 6 (cf. v.l. 4). — <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> तानुचे: कोशत: (D<sub>4</sub> °शगः) सैन्यात्. — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> श्रुखा स (for अन्यांश्च). Dn<sub>3</sub> °यूथपः. — <sup>c</sup>) K<sub>1-3</sub> श्रुखा (for [अ]भि-).

<sup>7</sup> M<sub>1</sub> om. 7 (cf. v.l. 4). — <sup>6</sup>) B<sub>1</sub>. 4 Dn D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>8</sub> निपत्य (for Shिपत्य). — <sup>6</sup>) Dn<sub>2</sub> कुंभकणें. — <sup>6</sup>) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> सलेन; T<sub>2</sub> तलेन (for शालेन). B<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>6</sub> [आ]जिन्नवान्. — <sup>6</sup>) T<sub>1</sub> तरुणेन स वानरः; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 तरुणा स च वानरः; G<sub>1</sub> तरुणा वानराधिपः.

<sup>8</sup> M1 om. 8 (cf. v.l. 4). — a) K B1. s Dc D1. 2 M2 महावेगं. — D4 om. (hapl.) 8b-9c. — c) K1 B2. s S (except G3) सालं; Dc D2 गात्रं (for शालं). — d) Dc D2 चिराद्; Ds T1 चैनं (for चैव). K4 व्यचलत्; Dc व्यथयत् (for [अ]व्यथयत्). B1. s कचित् (for कपि:).

<sup>9</sup> M<sub>1</sub> om. 9<sup>a</sup> (cf. v.l. 4); D<sub>4</sub> om. 9<sup>abc</sup> (cf. v.l. 8). — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> B Dn D<sub>6</sub> G<sub>3</sub> सहसा (for प्रहसञ्). — <sup>b</sup>) B<sub>3</sub> S (except G<sub>3</sub>) सालस्पर्श. T1-निबोधित:; M<sub>2</sub>-विपोधित: — <sup>d</sup>) K1 सहद; G<sub>4</sub> [S]हनद् (for Sहरद्).

<sup>10</sup> b) K4 हड्डा वायुसुतो बली. — After 10ab, K4 D2

<sup>1284\*</sup> गच्छन्संबोधयामास प्रहारेणाल्पचेतसम्। ततः संलब्धसंज्ञस्तु हृत्वा कर्णोष्टनासिकाम्। सुग्रीवः कुम्भकर्णस्य जगाम हरिवाहिनीम्। अथ कुद्धः कुम्भकर्णो मिश्रितान्हरिराक्षसान्। भक्षयामास बलवान्ममर्द पदयोरिप।

भक्ष्यमाणान्हरीन्सर्वान्कुम्भकर्णेन रक्षसा ।

C. 3. 16425 B. 3. 287. 17 K. 3. 288. 18 श्वरैश्विच्छेद लघ्वस्नं सौमित्रिः प्रतिदर्शयन् ॥ १५ स वभ्वातिकायश्व बहुपादिशरोग्जः । तं ब्रह्मास्नेण सौमित्रिर्ददाहाद्रिचयोपमम् ॥ १६ स पपात महावीयो दिन्यास्नाभिहतो रणे । महाश्चिनिर्दग्धः पादपोऽङ्करवानिव ॥ १७ तं दृष्ट्वा वृत्रसंकाशं कुम्भकणं तरस्विनम् । गतासुं पतितं भूमौ राक्षसाः प्राद्रवन्भयात् ॥ १८ तथा तान्द्रवतो योधान्दृष्ट्वा तौ दृषणानुजौ । अवस्थाप्याथ सौमित्रिं संकुद्धावभ्यधावताम् ॥ १९ तावाद्रवन्तौ संकुद्धौ वज्रवेगप्रमाथिनौ । प्रतिजग्राह सौमित्रिर्विनद्योभौ पतित्रिभिः ॥ २० ततः सुतुमुलं युद्धमभवस्नोमहर्षणम् । दृष्णानुजयोः पार्थ लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ २१

महता श्रविषण राक्षसौ सोऽभ्यवर्षत ।
तो चापि वीरो संक्रुद्धावुमौ तौ समवर्षताम् ॥ २२
म्रहूर्तमेवमभवद्धज्जवेगप्रमाथिनोः ।
सौमित्रेश्च महाबाहोः संप्रहारः सुदारुणः ॥ २३
अथाद्रिशृङ्गमादाय हन्मान्मारुतात्मजः ।
अभिद्धत्याददे प्राणान्यज्जवेगस्य रक्षसः ॥ २४
नीलश्च महता प्राव्णा दूषणावरजं हरिः ।
प्रमाथिनमभिद्धत्य प्रममाथ महाबलः ॥ २५
ततः प्रावर्तत पुनः संग्रामः कदुकोदयः ।
रामरावणसैन्यानामन्योन्यमभिधावताम् ॥ २६
श्रतशो नैर्ऋतान्वन्या जञ्चविन्यांश्च नैर्ऋताः ।
नैर्ऋतास्तत्र वध्यन्ते प्रायशो न तु वानराः ॥ २७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकसप्तत्यधिकद्विद्याततमोऽध्यायः॥ २७१॥

1286\* सौमित्रिरद्भुतं दृष्ट्वा कूरः समरकोविदः।
— d) K1. a जवान परमास्त्रवित्; K3. 4 दुःस(K4 ददा)हाम्निः
चयोपमं; B1 अविध्यत्पर्वतो ; B2. 3 Dc D2-4. 6 ददारा(Dc D2 हा)द्विवरो ; B4 Dn ददाराद्विचयो ; D6 ददाहायश्चयो ;
G2. 4 ददाह त्रिपुरो .

17 K<sub>1</sub>. 2 om. 17°-19°. — °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 बभूव (for पपात). — °) Dn<sub>2</sub> दिच्यास्त्रनिहतो. — °) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> महानश्तिनिदं (D<sub>1</sub> °संद) पथः. — °) K<sub>5</sub> पादपोवाव (read °प) तद्भुवि.

18 K<sub>1</sub>. 2 om. 18 (cf. v.l. 17). — <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> मत्वा (for ह्या). De बज्ज<sup>a</sup> (for वृत्र<sup>a</sup>).

19 K<sub>1</sub>. 2 om. 19<sup>ab</sup> (cf. v.l. 17). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M ततस (for तथा). G<sub>1</sub> तं (for तान्). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M सैन्यान् (for योधान्). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 ततस्तिहिद्धतं (T<sub>2</sub> °चासितं) सैन्यं. — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> B<sub>2</sub> (m as in text). 3 Dc दूषणात्मजी. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> [अ]त्र; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 च (for [अ]थ). K<sub>1</sub>. 2 दूषणावस्जी चाथ.

20 °) K1 तावभिवेगः सकुद्धी; K2 तावभिवेगसं; D1 ततो द्ववंती सं; T2 G1. 2. 4 द्वं(T2 वि)ती सहसा कुद्धी.

- °) B1. 2 Dn D4. 6 G3 अभिजग्राह. — °) K4 D1 कृतीचोगः; B1. 2. 4 D3. 4 वितु (B4 क्ती ; Dc वितुद्धोभी; T2 G2. 4 वध्यमानः; G1 कृत्वा नादं (for विनद्धोभी).

**21**  $21^{ab} = (var.) Rām. 3. 25. 34<sup>cd</sup>. — a) K<sub>4</sub>$ 

 $D_1$  तु तुम $(D_1$  ੰਸ਼ੁ)ਲਂ;  $D_2$  सुतुमਲਂ;  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 समभवद् (for सुतुमुਲਂ). — b)  $T_1$  सुमहद्दोम°;  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 तुमुलं रोम°;  $M_2$  अभवद्दोम°.

22  $^b$ )  $K_1$  राक्षसो;  $G_4$  महता (for राक्षसो).  $D_1$  सोम्यवर्षयत्;  $D_8$  वर्षतां;  $T_2$   $M_1$  वर्तत (for वर्षत).  $G_1$  राक्षसेभ्योववर्षत.  $-^d$ )  $T_2$   $G_1$ . 2.4 transp. उभी and तौ.  $B_1$  तु;  $B_3$   $D_8$ . 4.6  $T_1$  M तं;  $D_{C_2}$   $D_2$  तां;  $D_6$  स (for तौ).  $K_1$ . 3.4 समभिवर्षतां;  $K_2$   $D_1$  संपर्यवर्षतां (for तौ सम $^o$ ).  $B_2$  शरवर्ष $^o$ ;  $B_4$  समकर्ष $^o$ ;  $D_5$  प्रतिवर्ष $^o$ ;  $T_1$  M प्रस्ववर्ष $^o$ ;  $T_2$  अभ्यवर्ष $^o$ ;  $G_1$ . 2.4 संप्रवर्ष $^o$  (for समवर्ष $^o$ ).

23 °) B1 मुहुर्तमभवद्युद्धं. — °) Some MSS. महा बाहो. B1 प्रतिजयाह सीमित्रिः.

24 b) K4 B (B1 damaged) Dc Dn2 D1. 2. 5. 6 T2 G1. 8 हतु (for हत्). — c) T1 G1. 2. 4 [ओहन(G1 र) द्वीरो (for [आ]ददे प्राणान्). — d) T2 G1. 2. 4 वज्रवेगं महाबछं.

25 K<sub>1</sub> transp. 25<sup>ab</sup> and 25<sup>cd</sup>. — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> नीलस्तु सुमहाग्राज्णा; S (except G<sub>3</sub>) नीलश्च सहसा गृद्ध. — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> गिरिं (for हरि:). — <sup>c</sup>) T<sub>2</sub> अनु<sup>°</sup> (for अभि<sup>°</sup>).

26 K<sub>1</sub> om. 26; K<sub>4</sub> om. 26<sup>ab</sup>. — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> कंटको<sup>°</sup> (for कट्टको<sup>°</sup>).

27 T<sub>1</sub> om. 27°d, — d) B<sub>2.8</sub> Dn D<sub>3.4.6</sub> G<sub>3</sub> प्रायेण (for 'यसो). K<sub>2</sub> [S]नंत (for न तु).

# २७२

माकर्ण्डेय उवाच।

ततः श्रुत्वा हतं संख्ये कुम्भक्षं सहानुगम् ।
प्रहस्तं च महेष्वासं धृष्राक्षं चातितेजसम् ॥ १
पुत्रिमेन्द्रजितं शूरं रावणः प्रत्यभापत ।
जिह राममित्रप्त सुप्रीवं च सलक्ष्मणम् ॥ २
त्वया हि मम सत्पुत्र यशो दीप्तमुपार्जितम् ।
जित्वा वज्रधरं संख्ये सहस्राक्षं शचीपतिम् ॥ ३
अन्तर्हितः प्रकाशो वा दिव्यैर्दत्तवरैः शरैः ।
जिह शत्रूनमित्रप्त मम शस्त्रभृतां वर ॥ ४
रामलक्ष्मणसुप्रीवाः शरस्पर्शं न तेऽनघ ।
समर्थाः प्रतिसंसोढं क्रतस्तदन्त्यायिनः ॥ ५

अकृता या प्रहस्तेन कुम्भकर्णेन चानघ।
खरस्यापचितिः संख्ये तां गच्छस्व महाभुज।। ६
त्वमद्य निश्चित्वाणेहित्वा श्रत्रुन्समैनिकान्।
प्रतिनन्दय मां पुत्र पुरा बद्धेव वासवम्।। ७
इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा रथमास्थाय दंशितः।
प्रययाविन्द्रजिद्राजंस्तूर्णमायोधनं प्रति।। ८
तत्र विश्राच्य विस्पष्टं नाम राक्षसपुंगवः।
आह्वयामास समरे लक्ष्मणं श्रुभलक्षणम्।। ९
तं लक्ष्मणोऽप्यभ्यधावत्प्रगृह्य सश्चरं धनुः।
त्रासयंस्तलघोषेण सिंहः क्षुद्रमृगं यथा।। १०
तयोः समभवद्धदं सुमहज्जयगृद्धिनोः।

C. 3. 16448 B. 3. 288. 11

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K1. 3. 4 B D G1. 3 M1 (all om. sub-parvan name) mention only रामो(G1 M1 रामायणो)पाल्यान. — Adhy. name: B4 G1 M2 कुंभकणंवध:. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 285; Dn2 286; D1 289; T1 M2 (orig.) 277; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 275; G1 272; G2 274. — Śloka no.; Dn D1 29.

### 272

- 1 <sup>ab</sup>) K B<sub>1</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 महाबलं (for सहा°). S (except G<sub>3</sub>) कुंभकणें हतं श्रुत्वा सानुगं (T<sub>1</sub>° जं) राक्षसाधिपः. °) B<sub>4</sub> प्रमुखं (for प्रहस्तं). <sup>d</sup>) Dc D<sub>2</sub> om. च. B<sub>4</sub> धूम्रमत्तोतिते°; M<sub>2</sub> धूम्राक्षं चामितौजसं.
- 2 °) B Dn D4. 8 G1. 3 वीरं (for द्यूरं). °) K4 हिर्रि (for जिहि). B4 वज्रधरं (for अमित्रझ). °) Dc1 D1 सहलक्ष्मणं (for च सलक्ष्म°).
- 3 °) G1 पुत्रेण (for सत्पुत्र). °) S (except T2 G3) संखे.
- 4 °) K2. 8° हित (for हित:). K4 प्रकाशं स्वं (for को वा). b) K1. 2 अखं (for दत्त ). c) K2. 4 B1. 3 Dc D1. 2. 5 शत्रुम् (for शत्रून्). d) D5 सर्व for मम).

- $m{5}$   $^{b}$ )  $T_{1}$  न वा;  $T_{2}$   $G_{2}$ .  $_{4}$  [S]  $\hat{q}$   $\equiv$  (for Sag).  $^{c}$ )  $B_{1}$ .  $_{2}$   $D_{1}$   $D_{3}$ .  $_{4}$ .  $_{6}$   $G_{3}$  प्रतिसोढुं  $\equiv$ ;  $D_{c_{1}}$   $^{\circ}$  संबाढ़ुं;  $T_{2}$   $^{\circ}$  संवोढ़ुं.
- 6 °) K<sub>1.8</sub> B D<sub>ns</sub> D<sub>s.6</sub> G<sub>s</sub> अगता या; K<sub>2</sub> D<sub>c</sub> D<sub>n1. n2</sub> D<sub>s.3</sub> आगता या; K<sub>4</sub> अपयात:; D<sub>s</sub> न गता या.

   °) K<sub>1.2</sub> चीरस्य; K<sub>4</sub> वैदग्ध्य-; D<sub>s</sub> वैरस्य; G<sub>4</sub> परस्य (for खरस्य).

   °) N G<sub>3</sub> गच्छ स्वं (for गच्छस्व).
- 7 °) S (except G<sub>s</sub>) तम् (for त्वम्). b) S (except G<sub>s</sub>) हत्वा शञ्चं ससैनिकं. c) D<sub>s</sub> प्रतिनंदस्त. d) B<sub>s</sub> थेन (for पुरा). B<sub>1.2.4</sub> D<sub>n</sub> D<sub>s.4.6</sub> G<sub>s</sub> जिल्वेव (for बद्ध्वेव).
- 8 b) K1 आदाय (for आस्थाय). B1 दंशितै:; 8 (except T2 G3) दंसित:. c) K4 [इं]द्रसदशः (for [इ]न्द्र-जिदाजन्).
- 9 \*) K<sub>2</sub> B D (except D<sub>1</sub>) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> ततो (for तत्र). K<sub>3</sub> om. from विस्पष्ट up to 10<sup>5</sup>. K<sub>4</sub> तत्र गरवा महेश्वासो. — <sup>5</sup>) K (K<sub>3</sub> om.) रामं (for नाम).
- 10 Ks om. 10°b (cf. v.l. 9). °) K4 T G1 [S]प्यधावत्स; B2 Dn D1. s. 4. 6 G3 [S]स्यधावन्स; G2. 4 इस्यधावत् (for [S]प्यस्यधावत्). B1 तं छक्ष्मणोस्यापतत्त्त्र्णं; B4 तं छक्ष्मणोप्यस्यधावंत (both hypermetric). °) K1. 2 धुद्रमृगा; B1. 2 Dn G3 "मृगान्; D4 कुद्धो मृगं (for धुद्रमृगं).
- 11 b) T1 उभयोर; G4 तुमुळं (for सुमहज्). K1 'गृद्धिणै:; K2 D4 'गृद्धिणो:; D1 'गृद्धिनो:, G1 'गृह्मुनो:.

C. 3. 16448 B. 3. 288. 11 K. 3. 289. 11 दिव्यास्त्रविदुषोस्तीव्रमन्योन्यस्पिधंनोस्तद् ॥ ११
रावणिस्तु यदा नैनं विशेषयति सायकैः ।
ततो गुरुतरं यत्नमातिष्ठद्धिलनां वरः ॥ १२
तत एनं महावेगैरर्दयामास तोमरैः ।
तानागतान्स चिच्छेद सौमित्रिनिशितैः शरैः ।
ते निकृत्ताः शरैस्तीक्ष्णैन्येपतन्वसुधातले ॥ १३
तमङ्गदो वालिसुतः श्रीमानुद्यम्य पादपम् ।
अभिद्वत्य महावेगस्ताडयामास मूर्धनि ॥ १४
तस्येन्द्रजिदसंश्रान्तः प्रासेनोरिस वीर्यवान् ।
प्रहर्तुमैच्छत्तं चास्य प्रासं चिच्छेद लक्ष्मणः ॥ १५
तमभ्याशगतं वीरमङ्गदं रावणात्मजः ।
गदयाताडयत्सच्ये पार्श्वे वानरपुंगवम् ॥ १६
तमचिन्त्य प्रहारं स बलवान्वालिनः सुतः ।
ससर्जेन्द्रजितः क्रोधाच्छालस्कन्धमित्रजित् ॥ १७

सोऽङ्गदेन रुपोत्सृष्टो वधायेन्द्रजितस्तरः।
जघानेन्द्रजितः पार्थ रथं साश्चं ससारिथम्।। १८
ततो हताश्चात्प्रस्कन्य रथात्स हतसारिथः।
तत्रैवान्तर्दधे राजन्मायया रावणात्मजः।। १९
अन्तर्दितं विदित्वा तं बहुमायं च राक्षसम्।
रामस्तं देशमागम्य तत्सैन्यं पर्यरक्षतः।। २०
स रामम्रदिदय शरैस्ततो दत्तवरेस्तदा।
विव्याध सर्वगात्रेषु लक्ष्मणं च महारथम्।। २१
तमदृश्यं शरैः श्रूरौ माययान्तर्हितं तदा।
योधयामासतुरुभौ रावणि रामलक्ष्मणौ ॥ २२
स रुपा सर्वगात्रेषु तयोः पुरुपसिहयोः।
व्यस्रुजत्सायकानभूयः शतशोऽथ सहस्रशः॥ २३
तमदृश्यं विचिन्वन्तः सृजन्तमनिशं शरान्।
हरयो विविश्ववर्योम प्रगृह्य महतीः शिलाः॥ २४

1287\* सायका रावणेराजी शतशः शकलीकृताः । [T1 तोमरा (for सायका). T2 रावणे राजन् (for राजा).]

<sup>— °)</sup> G1 त्णैम् (for तीव्रम्). — <sup>d</sup>) K<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub> G<sub>1</sub> तथा; De D<sub>2</sub> यथा (for तदा).

<sup>12 °)</sup> K<sub>2</sub> Dc D<sub>2</sub> रावण°; B<sub>4</sub> राघव° (for रावणि°). B<sub>1</sub> च (for तु). B<sub>1</sub> D (except Dc D<sub>1</sub>. <sub>5</sub>) नैवं (for नैनं). — <sup>b</sup>) G<sub>1</sub> विशोधयति. — <sup>d</sup>) M अतिष्ठन् (for आतिष्ठद्).

<sup>13 °)</sup> K1. 2 तत्र त्वेनं; De D2 तं पतंतं; De तत एवं; T2 ततश्चेनं (for तत एनं). — b) D5 दारयामास. B1 De S (except T1 G5) सायकै: (for तोमरे:). — 1) K4 निपे तुर; D1 व्यतन्वन् (for न्यपतन्). K4 Dn2. n5 D8. 4. 6 G5 धरणीतल्ले. — After 13, S (except G3) ins.:

<sup>14 °)</sup> T1 ततोंगदो. M बालिसुत:. — °) K1 B1-3

<sup>15 °)</sup> S (except G<sub>8</sub> M<sub>1</sub>) तम् (for तस्य). G<sub>2.4</sub> सुसंभ्रांतः. — °) G<sub>1</sub> चास्य (for चापि).

<sup>16 °)</sup> K1. 2 अभ्याशे (K1 by corr. °से) गतं; K3. 4 B3. 4 Dc D1. 4 अभ्यास°; G4 अभ्याशाशतं. — °) B1 D3m T2 M ताडयामास; D3 ताडयन्सव्ये.

<sup>17 °)</sup> K1. 2 सोभिर्चित्य; D1 सोविर्चित्य. K1. 2 प्रहारे; K4 T2 प्रभावं. K1. 2 D1 तं (for स). — °) G1 वाल्डिनंदनः; M बाल्डिनः सुतः. — °) T2 स तथा (for ससर्ज). K3

G1. 2. 4 [इं]द्रजितं; D1 T1 [इं]द्रजिति. Dc D2 कोपात्; G1 घोरं (for कोधात्). — <sup>d</sup>) K2 D4 S (except G3) साल-स्कंदम्; K3 तालस्कंधम्. B D3. 6 तथांगदः (for अभिन्न-जिन्न).

<sup>18 4)</sup> K1. 2 समुत्सृष्टो; K3 वृषो ; B4 T1 हवा सृष्टो.

- b) K1. 2 तदा; K3. 4 Dc D1. 2 ततः (for तहः).

<sup>19 °)</sup> K1. 2 B3 हताश्व: (for °श्वात्). — °) D1 हत-सारथे:. — °) K4 च (for [ए]व).

<sup>20 °)</sup> K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc D<sub>2</sub> तु (for तं). — b) K Ds स (for च). — c) K<sub>1</sub>. 2 आगस्य (for आगस्य).

<sup>21</sup> a) K<sub>1</sub> (sup. lin. as in text) शतेस; G<sub>2. 4</sub> शितेस (for शरेस). — b) K<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub> तथा; G<sub>2. 4</sub> शरेः (for तदा). — d) B Dn D<sub>3. 4. 6</sub> G<sub>3</sub> वलं; T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> M<sub>1</sub> रथः; G<sub>1</sub> वलः (for रथम्).

<sup>22 °)</sup> K4 S (except T1 G3) उद्दिश्य (for अद्दर्य). K2. 4 (m as in text) शूलं; S (except G3) तीक्ष्णेर् (for शूरों). — D1 om. 22°-26°. — °) G2 पोथ°; G4 बोध°; M1 रोध° (for योध°)

<sup>23</sup> D<sub>1</sub> om. 23 (cf. v.l. 22). — °) K2. 3 ड्य(K3 वि)स्जन्; B<sub>4</sub> अस्जन्. B<sub>1</sub> भीम: (for भूयः).

<sup>24</sup> D<sub>1</sub> om. 24 (cf. v.l. 22). — ") K<sub>2</sub> अहरूये (for अहरूयं). Dc विचिन्वंतं. — ") K<sub>1</sub> ज्यविद्युर् (for विविद्युर्). B<sub>1</sub> ज्योन्नि. — ") Dc D<sub>2</sub> महतीगृंद्य वै शिलाः.

तांश्र तौ चाप्यदृश्यः स श्रीतिंव्याध राक्षसः । स भृशं ताडयन्वीरो रावणिर्मायया वृतः ॥ २५ तौ शरेराचितौ वीरौ आतरौ रामलक्ष्मणौ । पेततुर्गगनाञ्चभिं सूर्याचन्द्रमसाविव ॥ २६

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७२ ॥

## २७३

मार्कण्डेय उवाच ।
ताबुभौ पतितौ दृष्ट्वा भ्रातराविमतौजसौ ।
बबन्ध रावणिर्भूयः शरैर्दत्तवरैस्तदा ॥ १
तौ वीरौ शरजालेन बद्धाविन्द्रजिता रणे ।
रेजतुः पुरुषव्याघौ शक्कन्ताविव पञ्जरे ॥ २
तौ दृष्ट्वा पतितौ भूमौ शतशः सायकैश्चितौ ।

सुप्रीवः किपिनः सार्धं परिवार्य ततः स्थितः ॥ ३ सुषेणमैन्दद्विविदैः कुसुदेनाङ्गदेन च । हन्मन्नीलतारेश्व नलेन च कपीश्वरः ॥ ४ ततस्तं देशमागम्य कृतकर्मा विभीषणः । बोधयामास तौ वीरौ प्रज्ञास्त्रेण प्रबोधितौ ॥ ५ विश्वल्यौ चापि सुग्रीवः क्षणेनोभौ चकार तौ ।

C. 3. 16470 B. 3. 289. 6

- 25 D1 om. 25 (cf. v.l. 22). a) K1 (orig.). 2 [अ] हर्श्यंत:; K1 (marg. sec. m.) Dc2 D2 [अ] हर्श्यं स (for [अ] हर्श्यः स). T2 सज् (for स). b) K1 (by corr.). 2 राक्षसै:. c) T1 M सु- (for स). K1-8 B1.2 D (except D2.4; D1 om.) ताडयामास; K4 S (except T2 G3) पीड-यन्वीरो.
- 26 D<sub>1</sub> om. 26° (cf. v.l. 22). °) Dc तै: (for तौ). K<sub>4</sub> आयती; G<sub>2</sub>. 4 अदिती; M<sub>1</sub> आवृती (for आचिती). K D<sub>5</sub> शूरी; Dc भूयो (for वीरी). °) K<sub>3</sub> भूमी.

Colophon. — Major parvan: K1. 2 T3 G2. 4 आरण्य.

— Sub-parvan: K1. 3. 4 B Dc Dn1. n3 D1-6 G3 M1 (all om. sub-parvan name) mention only रामो (M1 रामायणो)पाल्यान. — Adhy. name: M2 इंद्रजिद्धं:

— Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.).
n2 286; Dn3 287; D1 290; T1 M2 (orig.) 278;
T2 G4 M (M2 inf. lin.) 276; G1 273; G2 275.

— Śloka no.: Dn 26; D1 23.

## 273

- 1 ") K<sub>1-8</sub> Dc D2. s सहितौ (for प्रतितौ). b) K<sub>2</sub> B Dn D<sub>3</sub>. s. s T1 रामलक्ष्मणौ; Ds [अ]तितेजसौ (for [अ]मितौजसौ).
- 2 °) B Dn Ds. 6 Gs शरबंधेन; D4 सारबंधेन. °) G1 शकुना° (for शकुन्ता°).

- 3 °) T G<sub>1. 2. 4</sub> M दृष्ट्वा निपतितौ भूमौ (G<sub>1</sub> वीरौ).

   b) K<sub>1. 2</sub> शितः (for चितौ). S (except G<sub>3</sub>) सर्वागेषु शराचितौ. d) K<sub>1. 2. 4</sub> De D<sub>1. 2</sub> व्यतिष्ठत; K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> [अ]वित्वतः; D<sub>3</sub> (before corr.) [उ]पतिष्ठतः (by corr. इति स्थितः); T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> [अ]वतस्थिवान्; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> [उ]पतस्थिवान्; M<sub>1</sub> [अ]भितः स्थितः (for ततः स्थितः).
- 4 °) K2 भेंद्रविविधे: M भेंद्रविविधे: °) K1.2.4
  B1. 2 Dc Dn1. n2 D1. 2. 5. 6 T G1. 8 हनुम(K1 D4 मा)श्रीक ; M1 हन्माश्रीक . d) K हरी(K1 रे) धरः; S
  (except G3) महारमना. After 4, K4 Dc2 D1. 2
  ins.:

1288\* ततः समीरवचनाद्वामाध्यातः खगेश्वरः । आगम्यामोचयद्वीरौ सर्पबन्धात्सुदारुणात् । [(L. 1) Dca Da अथायातः (for रामाध्यातः).]

1289\* क्षणेन गरुडस्तात पतन्नी समहस्यत । दर्शनात्पक्षिराजस्य पञ्चगाश्च प्रदुदुदुः । स चागत्य महापक्षी तातुमी रामळक्ष्मणी । पराम्रज्य करेणाथ यथी थेन प्रधागतः ।

Dc2 D1. 2 cont.:

- 5 °) K4 D1 आगत्य (for आगस्य). <sup>5</sup>) K4 कृत-वर्मा. — <sup>4</sup>) K3 दिव्यास्त्रेण; G2. 4 ब्रह्मा. K3 D1 विमो-हितौ; T1 G1. 2. 4 M प्रमोहितौ.
- 6 ) K<sub>1</sub> B Dn D4. 6 Gs [ए]तो; K4 [ए]व; D6 च (for [उ]भो). K1 (marg. sec. m. as in text) B Dn D3. 4. 6 G3 ह; D1 स: (for तो). °) T1 तो विश्वस्थी (for विश्वस्थय।).

C. 3. 16470 B. 3. 289. 6 K. 3. 290. 6

विश्वल्यया महौषध्या दिव्यमन्त्रप्रयुक्तया ॥ ६ तौ लब्धसंज्ञौ नृवरौ विश्वल्यावुद्तिष्ठताम् । गततन्द्रीक्कमौ चास्तां क्षणेनोभौ महारथौ ॥ ७ ततो विभीषणः पार्थ राममिक्ष्वाकुनन्दनम् । उवाच विज्वरं दृष्टा कृताञ्जलिरिदं वचः ॥ ८ अयमम्भो गृहीत्वा तु राजराजस्य शासनात्। गुह्यकोऽभ्यागतः श्वेतात्त्वत्सकाश्चमरिंदम ॥ ९ इदमम्भः कुबेरस्ते महाराजः प्रयच्छति । अन्तर्हितानां भृतानां दर्शनार्थं परंतप ॥ १० अनेन स्पृष्टनयनो भूतान्यन्ताईतान्युत । भवान्द्रक्ष्यति यस्मै च भवानेतत्प्रदाखित ॥ ११ तथेति रामस्तद्वारि प्रतिगृह्याथ सत्कृतम् । चकार नेत्रयोः शौचं लक्ष्मणश्च महामनाः ॥ १२

सुग्रीवजाम्बवन्तौ च हनूमानङ्गदस्तथा। मैन्दद्विविदनीलाश्च प्रायः प्रवगसत्तमाः ॥ १३ तथा समभवचापि यदुवाच विभीषणः। क्षणेनातीन्द्रियाण्येषां चक्षुंष्यासन्युधिष्ठिर ॥ १४ इन्द्रजित्कृतकर्मा तु पित्रे कर्म तदात्मनः। निवेद्य पुनरागच्छच्वरयाजिशिरः प्रति ॥ १५ तमापतन्तं संक्रुद्धं पुनरेव युयुत्सया। अभिदुद्राव सौमित्रिर्विभीषणमते स्थितः ॥ १६ अकृताह्विकमेवैनं जिघांसुर्जितकाशिनम् । शरैर्जघान संक्रद्धः कृतसंज्ञोऽथ लक्ष्मणः ॥ १७ तयोः समभवद्यद्धं तदान्योन्यं जिगीपतोः। अतीव चित्रमाश्चर्यं शक्रप्रह्लादयोरिव ॥ १८ अविध्यदिनद्रजित्तीक्ष्णैः सौमित्रिं मर्मभेदिभिः।

**द्रौ**पदीहरणपर्वणि

<sup>7 °)</sup> K3 वाततंद्रागती; De D2 गततंद्राक्कमी; D8 गत-तंद्रि°. K. B. D1 आस्तां; B1-3 Dn Ds. 4. 6 चापि (for चास्तां). — d) B1. 2. 4 D1. 3. 4. 6 G3 [ए]ती ; G2. 4 [ई]शी (for [उ]भी).

<sup>8 °)</sup> G1 तयोर् (for ततो). T1 वीक्ष्य (for पार्थ). — °) K4 उवाच विशदं वाग्मी.

 $<sup>{</sup>f 9}$  °) B Dc1 Dn D8. 4. 6 G8 इदम् ( for अयम्). B1 अस्त्रो (for अम्भो). Bi Mi गृहीत्वाद्य (for 'त्वा तु). — b) B1 महाराजस्य. — c) K1 (marg. sec. m.) त्वेतत्; Ks श्रेतु; K4 चैतान्; T1 M श्रेतस्; T2 G1. 2. 4 चैव (for श्वेतात्). — d) D2. s अरिंद्म:.

<sup>10</sup> K4 om. 10. — b) K (K4 om.) B2.3 Dc D1. 2. 5 T1 G1. 2. 4 राजराज:; Dn D4. 6 महाराज; D3 महाराजं.

<sup>11</sup> a) B Dn Ds. 4. 6 Gs सृष्टनयनो ; Ds स्पृष्टवदनो. — b) B<sub>2</sub> Dc D<sub>1</sub> च; B<sub>4</sub>[अ]पि (for[उ]त). K<sub>2</sub> भूतान्यं-तर्हितान्हतः. — °) K1. 2 यदा; Ks सदा (for भवान्). K1. 3 यस्पैष; Dc यस्पैव (for यसी च). — d) B3 Dn Ds. 4 Gs प्रदास्यति नरः स तु.

<sup>12 °)</sup> M1 वाक्यं (for वारि). — b) K1. 2. 4 D1 परिगृद्ध. K De D1. 2. s [अ]थ सत्वरः; B1 [अ]थ तत्कृतं; B<sub>2</sub> [अ]तिसस्कृतं; Dn D<sub>3. 4. 6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>8</sub> [अ]भिसंस्कृतं; M [भ]भिसत्कृतं.

<sup>13 °)</sup> K3 D2 सुमीवं जांब(D2 ° बु)वंतं च. — b) K1

B2 Dc2 Ds. 6 T2 G3 हनुमान् . K1 Dc1 तदा (for तथा) — °) K2 मैंदद्विविध°. — d) K8 सर्वे (for प्राय:).

<sup>14</sup> a) G1 तदा (for तथा). — After 14, D1 ins.: 1290\* ततो बिभेद पौलस्यः शक्त्या वक्षसि लक्ष्मणम्। पौलस्यमेतदालक्ष्य प्राप मूर्छां स लक्ष्मणः। अवहारं ततः कृत्वा राघवः सर्ववानरान्। वाक्यमिलाबवीदीनं तनमे निगदतः शृणु। राज्यभङ्गो वने वासः सीता नीता पिता मृतः। [5] लक्ष्मणो मोहमापन्नः किं नो दुःखमतः परम्। बिभीषणो हनुमता रामस्तं बोध्य बुद्धिमान्। आनारयौषधयो दिव्या लक्ष्मणं समजीवयत्।

<sup>15</sup> a) B2. 4 Dn D3. 4. 6 G3 च (for तु). — b) B3 पिन्ने तत्कर्म चात्मन:. — d) Ks त्वरया शिबिरं; S (except Gs) स्वयमाजिशिरः.

<sup>16 °)</sup> G1. 2. 4 आगतं तु (for आपतन्तं).

<sup>17 °)</sup> K2 अकृताभिकमेवैनं; T2 G3. 4 कृताह्मिकमधैवैनं. — b) Ds T2 G1. 2. 4 जिघांसुं. M2 जय° (for जित°).

<sup>18</sup> a) G1. 2. 4 ततः (for तयोः). — b) T1 G2. 4 ततो (for तदा). D1 अन्योन्य- (for अन्योन्यं). K1 जि-घांसतः; K2 जिघांसतोः; K8 जिगीषया; G1. 2. 4 जिगी(G1 ही ) र्वतो:. — d) Ks. 4 D2. s शक्रप्रहाद°.

<sup>19</sup> a) K4 अन्यध्यद्; S (except G3) सोवि (for अविध्यद्). — b) Dc D2 मर्मभेदिनः. — c) B3 [अ]शनि (for [अ]नल°). — ") T1 राक्षसंश्वरं (for रावणि शरै:).

सौमित्रिश्चानलस्पर्शेरिविध्यद्रावणि शरैः ॥ १९
सौमित्रिश्चरसंस्पर्शाद्रावणिः क्रोधमृर्छितः ।
असुजल्लक्ष्मणायाष्टौ श्चरानाशिविषोपमान् ॥ २०
तस्यासून्पावकस्पर्शेः सौमित्रिः पत्रिमिस्त्रिमिः ।
यथा निरहरद्वीरस्तन्मे निगदतः शृणु ॥ २१
एकेनास्य धनुष्मन्तं बाहुं देहाद्पातयत् ।
द्वितीयेन सनाराचं भुजं भूमौ न्यपातयत् ॥ २२
तृतीयेन तु बाणेन पृथुधारेण भास्तता ।
जहार सुनसं चारु शिरो आजिष्णुकृण्डलम् ॥ २३
विनिकृत्तभुजस्कन्धं कबन्धं भीमदर्शनम् ।
तं हत्वा स्तमप्यस्त्रेज्ञीयान बलिनां वरः ॥ २४
लङ्कां प्रवेशयामासुर्वाजिनस्तं रथं तदा ।

ददर्श रावणस्तं च रथं पुत्रविनाकृतम् ॥ २५
स पुत्रं निहतं दृष्टा त्रासात्संभ्रान्तलोचनः ।
रावणः शोकमोहार्तो वैदेहीं हन्तुमुद्यतः ॥ २६
अशोकविकास्थां तां रामदर्शनलालसाम् ।
खद्गमादाय दृष्टात्मा जवेनाभिपपात ह ॥ २७
तं दृष्टा तस्य दुर्बुद्धेरविन्ध्यः पापनिश्रयम् ।
शमयामास संकुद्धं श्र्यतां येन हेतुना ॥ २८
महाराज्ये स्थितो दीप्ते न स्त्रियं हन्तुमईसि ।
हतैवैषा यदा स्त्री च बन्धनस्था च ते गृहे ॥ २९
न चैषा देहभेदेन हता स्थादिति मे मितः ।
जिह भर्तारमेवास्था हते तिस्मन्हता भवेत् ॥ ३०
न हि ते विक्रमे तुल्यः साक्षादिष शतकतुः ।

C. 3. 16495 B. 3. 289.31

1292\* तानप्राप्ताव्यित्तर्वाणेश्विच्छेद रघुनन्दनः।

1293\* वारयामास नाराचेः सौमित्रिमित्रनन्दनः। अस्जळक्ष्मणश्चाष्टी राक्षसाय शरान्युनः। (T<sub>1</sub> M °कृत्त)शिरःस्कंधः. — <sup>b</sup>) D<sub>3</sub> (marg. sec. m.) रावर्णि (for कबन्धं). K D<sub>1.8</sub> भीमदर्शनदर्शनं; S (except G<sub>8</sub>) कबंधाकृतिदर्शनः. — After 24<sup>ab</sup>, S (except G<sub>8</sub>)

1294\* पपात वसुधायां तु छिन्नमूल इव दुमः।
— °) Ks. 4 D1. 5 कृत्वा (for हत्वा). K1 B1. s. 4 Dc
D1. 2. 5 G1 स्तमप्याग्र; T1 ° पुत्रं च; T2 G2. 4 ° मप्यस्य.

25 b)  $B_2$  Dn  $D_3$ . 4. 8  $G_3$  तं रथं वाजिनस्तदा. — K3 om.  $25^{c}-26^{b}$ . —  $^{cd}$ ) Dc  $D_2$  सरथं (for ददर्श), and पुत्रविनाशनं.

26 Ks om. 26<sup>ab</sup> (cf. v.l. 25). — a) D4 सु (for स). D4 विनितं (for निहतं). K1. 2 Dc D2. 5 T2 G2. 4 शुक्वा; T1 M ज्ञात्वा (for दृष्ट्वा). — b) Dc D2 रामात् (for त्रासात्). B Dn D2. 4. 6 G3 सं(D3 स)आंतमानसः

27 ") Ds 'affai सीतां; Ti 'affaintei. — ")
Di बेगेन (for जवेन). Ds 'ससार (for 'पपात).

28 °) B, बुद्ध्वा (for द्या). B। चास्य (for तस्य). D, दुर्बुद्ध्द्. K, D, अवंध्यः; B, अवंद्यः; T, अविध्यः; T, अवध्यः (for अविन्ध्यः). — °) T, सूक्ष्म-युक्तेन हेतुना.

29 °) T1 महाराज्य: T1 दीपे; G1. 2. 4 दीसो. — °)
D8 G4 हता चेषा; M1 हतेवेषा. K2 यदि. — в) B De
Dn D2. 8 m (m as in text also). 4. 6 G8 च ते (B1 वने)
वशे (D8 orig. भविष्यति) (for च ते गृहे).

30 °) K2 एतस्या; G4 M एवास्य (for एवास्या).

31 °) G4 में (for ते). — ) K D1. 2. 5 शचीपति:

1

<sup>20 °)</sup> D4 सौमित्रिसार°. — °) K2 om. from कोध-मूर्छितः up to सौमित्रिः in 21°. — °) T1 G1. 2 M व्यस्त्रलः G4 विस्तुज्य (for अस्त्रल्). K1 [अ]सौ (for [अ]शौ). — After 20, D1 ins.:

<sup>1291\*</sup> तांश्चिच्छेद \* सौमित्रिः शरानष्टावनागतान् ।, while M1 ins.:

<sup>21</sup> D2 om. up to सौमित्रि: in 21<sup>b</sup> (cf. v.l. 20).
— a) K1 [अ]थ; K3 [आ]सन्; G1. 2. 4 [इ]पून् (for [अ]
सून्). K4 तस्यास्तन्पाकसंस्पर्शैः. — After 21<sup>ab</sup>, S (except G3) ins.:

<sup>— °)</sup>  $K_3$  न्यरहरद्;  $T_3$   $G_2$ . 4 तं न्यहनद्;  $G_1$  तमहनद् (for निरहरद्).  $K_4$   $B_{2-4}$   $D_{12}$   $D_5$  वीर (for वीरस्).

<sup>22</sup> K<sub>2</sub> om. (hapl.) 22<sup>cd</sup>. — °) S (except G<sub>8</sub>) तु बाणेन (for सनाराचं). — <sup>d</sup>) S (except G<sub>8</sub>) अन्यस् (for भूमी). K B<sub>1</sub>. s Dc D<sub>2</sub> S (except G<sub>8</sub>) अपातयत् (for न्यपात°).

<sup>23 °)</sup> B1 °येन च कौतेय. — °) Dc2 D2 तीक्ष्ण°; T2 G1. 2. 4 शित° (for पृथु°). K2 भूयसा (for भास्तता). — °) T2 G1. 2. 4 जधान (for जहार). B1 रुचिरं (for सुनसं). B1. 2. 4 D (except De D2) चापि (for चारु). — °) G4 उनळित° (for भ्राजिष्णु°).

<sup>24 °)</sup> K<sub>2-4</sub> D<sub>1. 5</sub> विनिकृत्तशिरःस्कंधं (D<sub>5</sub> 'स्कंधात्); Dc<sub>1</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>4. 6</sub> विनिकृत्य भुजस्कंधं; T G<sub>1. 2. 4</sub> M विनिवृत्त-

C. 3. 16495 B. 3. 289. 31 K. 3. 290. 32 असक्रुद्धि त्वया सेन्द्रास्त्रासितास्त्रिद्शा युधि ॥ ३१ एवं बहुविधैर्वाक्यैरविन्ध्यो रावणं तदा । कुद्धं संशमयामास जगृहे च स तद्वचः ॥ ३२ निर्याणे स मिं कृत्वा निधायासिं क्षपाचरः। आज्ञापयामास तदा रथो मे कृल्प्यतामिति॥ ३३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७३ ॥

# २७४

मार्कण्डेय उवाच ।
ततः क्रुद्धो दशग्रीवः प्रिये पुत्रे निपातिते ।
निर्ययौ रथमास्थाय हेमरत्नविभूषितम् ॥ १
संवृतो राक्षसैघों रैर्विविधायुधपाणिभिः ।
अभिदुद्राव रामं स पोथयन्हरियूथपान् ॥ २
तमाद्रवन्तं संक्रुद्धं मैन्दनीलनलाङ्गदाः ।
हनुमाङ्गाम्बवांश्वेव ससैन्याः पर्यवारयन् ॥ ३

ते दशग्रीवसैन्यं तद्दक्षवानरपृथपाः ।
द्वमैर्विध्वंसयांचक्रुद्शग्रीवस्य पश्यतः ॥ ४
ततः स्वसैन्यमालोक्य वध्यमानमरातिभिः ।
मायावी व्यदधानमायां रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ५
तस्य देहाद्विनिष्क्रान्ताः शतशोऽथ सहस्रशः ।
राक्षसाः प्रत्यदृश्यन्त शरशक्त्यृष्टिपाणयः ॥ ६
तात्रामो जिन्नवानसर्वान्दिव्येनास्त्रेण राक्षसान् ।

(for ज्ञात°). — °) G1 वै (for हि). — <sup>d</sup>) S (except G3) निर्जिता° (for त्रासिता°). G1 (before corr.) अपि (for युधि).

32 b) B2 अविधो; T G1. 2. 4 अव(T1 ° वि)ध्यो (for अविन्ध्यो). K4 अवंध्यो राक्षसेश्वर: — °) M संकुद्धं राम-(M1 संश)यामास. — d) K3. 4 T1 M1 transp. च and स. T1 स च जग्राह तद्वचः.

33 b) K<sub>2</sub> निधायास्यं; D<sub>1</sub> विधायासि; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>, 2, 4 नियंतारं; M निरस्यासि. K De D<sub>2</sub>, 5 निशाचरः. — d) S (except G<sub>3</sub>) युज्य° (for कल्प्य°).

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य.
— Sub-parvan: N G1. 3 (all om. sub-parvan name)
mention only रामो (K2 श्रीरामो; G1 रामायणो)पाख्यान.
— Adhy. name: B4 अविध्यवाक्यं; G1 M2 इंद्रजिद्वधः.
— Adhy. no. (figures, words or both): Dn 287 (Dns 288); D1 291; T1 M2 (orig.) 279; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 277; G1 274; G2 276. — Śloka no.: Dn 33; D1 40.

## 274

1 °) = Rām. 6. 95. 50°. Ki. a दशिशाः. — )

G4 निषृदिते (for निपा°). — °) G2 निर्याय.

2 °) Dn2. n3 D1. 3-6 G3. 4 स वृतो; T1 वृतो वै. — °)
B Dn D8. 4. 6 G3 योध°; De D2 बोध° (for पोथ°). G2
°वाहिनीं (for °य्थपान्). K4 पोथयामास यथपान्.

3 °) K1. 2 Dc D1. 2. 6 M आपतंतं (for आद्भवन्तं).

- b) B1 मैंदनीलांगदास्तथा. - c) K4 D1 हनुमाञ् ; Dc
D2 हनुवाञ् . D1. 2 जांबुवान् . - d) G1 सैन्यास्ते ; G2
तस्सैन्यं ; G4 ससैन्यं.

4 b) B<sub>1. 2</sub> D<sub>1. 3. 4. 6</sub> G<sub>3</sub> ऋक्षवानरपुंगवा:; T G<sub>1. 2. 4</sub> M दृष्ट्वा वानरयूथपा: (T<sub>1</sub> °पुंगवा:).

5 °) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub>. 8 De Dn D<sub>1</sub>. 2 T G<sub>8</sub> स (for स्व<sup>-</sup>). K<sub>4</sub> ततः सैन्यं समालोक्य. — <sup>b</sup>) T G<sub>1</sub>. 2. 4 महात्मिभः (for अरातिभिः). B<sub>1</sub> लोभ्यमानं स शत्रुभिः. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 व्यद्धन् ; B<sub>2</sub>. 4 D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> चासुजन्; Dc D<sub>2</sub> व्यसुजन्; D<sub>5</sub> विदधन्; T<sub>1</sub> विदधे (for व्यदधान्). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> मायावीर्योप्यधानमायां; G<sub>4</sub> मायामादाय युयुधे. — <sup>d</sup>) B Dn D<sub>1</sub>. 3. 4. 6 G<sub>3</sub> राक्षसाधिपः (cf. 7 and v.l.).

6 T<sub>1</sub> om. 6-7. — °) B<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>8</sub>. 4. 6 G<sub>8</sub> देहविनि-ष्कांताः; D<sub>1</sub> देहाद्विनिःसृत्य.

7 T1 om. 7 (cf. v.l. 6). — b) M1 दिव्यास्त्रिणैव. T2 G2. 4 वीर्यवान् (for राक्षसान्). — d) Dc D1. 2 व्यद्ध्यद्. K1. 2 T2 G1. 2. 4 राक्षसंश्वर: (cf. 5 and v.l.).

8 b) K4 धीमत:; G2. 4 वीर्यवान् (for भारत). — D2

अथ भूयोऽपि मायां स व्यद्धाद्राक्षसाधिपः ॥ ७ कृत्वा रामस्य रूपाणि लक्ष्मणस्य च भारत ।
अभिदुद्राव रामं च लक्ष्मणं च दशाननः ॥ ८ ततस्ते राममर्छन्तो लक्ष्मणं च क्षपाचराः ।
अभिपेतुस्तदा राजन्त्रगृहीतोचकार्म्यकाः ॥ ९ तां दृष्ट्वा राक्षसेन्द्रस्य मायामिक्ष्वाकुनन्दनः ।
उवाच रामं सौमित्रिरसंश्रान्तो चृहद्वचः ॥ १० जहीमात्राक्षसान्पापानात्मनः प्रतिरूपकान् ।
जधान रामस्तांश्रान्यानात्मनः प्रतिरूपकान् ॥ ११ ततो हर्यश्रयुक्तेन रथेनादित्यवर्चसा ।
उपतस्थे रणे रामं मातिलः श्रक्तसारिथः ॥ १२ मातिल्याच ।

अनेन शकः काकुत्स्य समरे दैत्यदानवान् । शतशः पुरुषव्याघ्र रथोदारेण जिन्नवान् ॥ १३ तदनेन नरव्याघ्र मया यत्तेन संयुगे । स्यन्दनेन जिह क्षिप्रं रावणं मा चिरं कथाः ॥ १४ इत्युक्तो राघवस्तथ्यं वचोऽशङ्कत मातलेः । मायेयं राक्षसस्येति तमुवाच विभीषणः ॥ १५ नेयं माया नरव्याघ्र रावणस्य दुरात्मनः । तदातिष्ठ रथं शीघ्रमिममैन्द्रं महाद्युते ॥ १६ ततः प्रहृष्टः काकुत्स्थस्तथेत्युक्त्वा विभीषणम् । रथेनाभिषपाताश्च दश्चीवं रुषान्वितः ॥ १७ हाहाकुतानि भृतानि रावणे समिमद्वते । सिंहनादाः सपटहा दिवि दिव्याश्च नानदन् ॥ १८ स रामाय महाघोरं विससर्ज निशाचरः ।

C. 3. 16517 B. 3. 290, 20

om. (hapl.) 8°-9b. — °) K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 য় (for 됨). — After 8, D<sub>1</sub> reads (for the first time) 10°d and repeats thereafter 8ab.

9 D2 om. 9<sup>ab</sup> (cf. v.l. 8); D1 om. 9<sup>a</sup>-10<sup>b</sup>. — <sup>a</sup>)

K3. 4 D5 आछंतो; T1 आनर्छन्; T2 G1. 2. 4 आगच्छन्; G3
अत्सैतो; M1 आनर्चन्; M2 आनर्छन् (for अर्छन्तो). — <sup>b</sup>)

K3 B1 G2. 4 निशाचरा:; G1 क्षपाकरा:. — <sup>c</sup>) K1 ततो (for तदा). B Dn D3. 4. 6 G3 रामं (for राजन्). — <sup>d</sup>) B

Dn D3. 4. 6 G3 प्रगृहीतशरासना:; T G1. 2. 4 तेषुकार्सुका:.

10  $D_1$  om.  $10^{ab}$  (cf. v.l. 9). — c) K  $D_1$ . a  $G_1$ . 2. a  $G_2$   $G_3$   $G_4$   $G_4$   $G_5$   $G_5$   $G_6$   $G_6$   $G_7$   $G_8$   $G_8$   $G_8$   $G_8$   $G_8$   $G_8$   $G_8$   $G_8$   $G_9$   $G_9$ 

11 b) G4 प्रतिरूपितान्. — After 11ab, G1. 2 ins.: 1295\* इत्युक्तो लक्ष्मणं पार्थं तदा गन्तुं समुद्यतः। — cd) K1. 2 T G1. 2. 4 om. (hapl.) 11cd. M1 चापि द्यारमनः; M2 चापि नास्मनः (for चान्यानारमनः).

12 °) Dc D2 तदा (for रणे). — <sup>d</sup>) K4 प्रांजलिः (for मातलिः).

13 G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. the ref. — <sup>a</sup>) S (except G<sub>3</sub>) राम (for जैत्रो). — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 (with hiatus) अमोघ: (for मघोन:). — After 13<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1296\* त्वदर्थमिह संप्राप्तः संदेशाहै शतऋतोः।

— °) Bs स युद्धे (for शतशः).

14 °) D1 तस्मारवं पुरुषच्याञ्च. — b) Ks S (except

Gs) दत्तेन; B1 युक्तेन (for यत्तेन).

15 Before 15, D2 ins. मार्कण्डेय उ°. — °) T3 G1. 2. 4 transp. राघव: and मातले: (in b). K1. 2 इ( K2 य) स्यूचे मातलिस्तथ्यं. — b) K D1 ततो (for वचो). K4 Dn3 D6 मातलि (for मातले:). — °) B2 Dn D1. 3. 4. 6 G3 मायैषा (for माययं). G1. 2. 4 राक्षसंद्रस्य (for कस्येति).

16 °) De Da उपातिष्ठ (for तदा°). K De D1. a दिव्यम्; B1 इसम् (for जीव्रम्). Ts तदातिष्ठाभिदिष्ठयेनं; G1. a. 4 M तदा(G1°मा-; G4°था)तिष्ठाभिनंदैनं. — <sup>d</sup>) B1 जीव्रम; S (except G3) रथम् (for इसम्).

17 °) B2 Dn D8. 4. 6 G8 भिपपाताथ.

18 After 18<sup>ab</sup>, K<sub>2</sub> repeats 17<sup>a</sup>-18<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) B<sub>2</sub> G<sub>2</sub> सिंहनाद:. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>, 2, 4 च पटहा. — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> दवास (for दिब्याझ). K<sub>1</sub> De तदा; K<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>-8 G<sub>3</sub> तथानदन; B<sub>1</sub> D<sub>3</sub> त्वथा<sup>c</sup>; D<sub>1</sub> ततो<sup>c</sup> (for च ना<sup>c</sup>). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> नादयन् (for नानदन्). — After 18, B<sub>1</sub>, 3, 4 De D<sub>2</sub> ins.:

1297\* ततः प्रववृते युद्धं रामरावणयोर्भहत्।

B4 cont.: B2 Dn D3. 4. 6 G3 ins. after 18:

1298\* दशकन्धरराजसून्वोस्तथा युद्धमभून्महत्।
B1. s Dc D2 ins. after 1297\*: B2. 4 Dn D3. 4. 6 Gs,
after 1298\*:

1299\* अलब्धोपममन्यत्र तयोरेव तथाभवत्।

[For 1298\* (hypermetric!) and 1299\*, cf. Rām. 6. 107. 51<sup>cd</sup>-52<sup>ab</sup>, and Jacobi, Das Rāmāyaṇa, pp. 14, 74.

C. 3. 16518 B. 3. 290. 21 K. 3. 291. 21 श्रूलिमन्द्राशिनप्ररूपं ब्रह्मदण्डिमवोद्यतम् ॥ १९ तच्छूलमन्तरा रामिश्रच्छेदं निशितैः शरैः । तदृष्ट्वा दुष्करं कर्म रावणं भयमाविशत् ॥ २० ततः क्रुद्धः ससर्जाश्च दशश्रीवः शिताञ्शरान् । सहस्रायुतशो रामे शस्त्राणि विविधानि च ॥ २१ ततो श्रुशुण्डीः श्रूलांश्च स्रस्तानि परश्चधान् । शक्तीश्च विविधाकाराः शतशिश्च शितश्चराः ॥ २२ तां मायां विकृतां दृष्ट्वा दशश्रीवस्य रक्षसः । भयात्प्रदुद्धवुः सर्वे वानराः सर्वतोदिशम् ॥ २३ ततः सुपत्रं सुमुखं हेमपुङ्कं शरोत्तमम् । तृणादादाय काङ्कतस्थो ब्रह्मास्त्रण युयोज ह ॥ २४ तं वाणवर्यं रामेण ब्रह्मास्त्रेणाभिमन्त्रितम् । जह्रष्ट्वेगन्धर्वा दृष्ट्वा शक्रपुरोगमाः ॥ २५ अल्पावशेषमायुश्च ततोऽमन्यन्त रक्षसः । ब्रह्मास्त्रोदीरणाच्छत्रोदेवगन्धर्विकंनराः ॥ २६ ततः ससर्ज तं रामः शरमप्रतिमौजसम् । रावणान्तकरं घोरं ब्रह्मदृण्डमिनोद्यतम् ॥ २७ स तेन राक्षसश्रेष्ठः सरथः साश्चसारिधः । प्रजज्वाल महाज्वालेनाग्निनाभिपरिष्कृतः ॥ २८ ततः प्रहृष्टास्त्रिद्शाः सगन्धर्वाः सचारणाः । निहतं रावणं दृष्टा रामेणाक्षिष्टकर्मणा ॥ २९ तत्यज्ञस्तं महाभागं पश्च भृतानि रावणम् ।

1300\* मुक्तमात्रेण रामेण दूराकृष्टेन भारत। On the other hand, G1 ins. after 27:

#### 1301\* अमोघमविषद्धं च स देवासुरपन्नगैः। भासयन्तं दिशः सर्वाः स्वया दीप्त्या महाप्रभा।

<sup>—</sup> De D2 यथा (for तथा). De भवेत (for [अ]भवत्).]

<sup>19 °)</sup>  $T_1$  मायामयं (for स रामाय).  $B_1$  °तेजा (for °घोरं). - °)  $K_1$  °स्पष्टं;  $K_2$  °स्पर्शे (for °प्रख्यं).  $T_1$  शूलं चाशनिसंप्रख्यं. -  $^d$ )  $=27^d$ .  $G_1$  यमदंडम्.

<sup>20 °)</sup> Ks अंतराद्; B D (except D<sub>1.5</sub>) G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> सत्वरं (for अन्तरा). T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> तच्छूळमथ रामस्तु.

<sup>21</sup> b) K2 वरान् (for शरान्). — c) D1 रक्ष: (for रामे).

<sup>22 °)</sup> K Dc D1. 2. 5 गदा (for ततो). K1. 2 मुसंडी:; K3 मुशंडा:; K4 मुखंडी:; B D3. 4. 6 G3 मुशंडी:; Dc मूयंडी:; D1 मुशंडी:; G1. 2. 4 मुसंठी:; M मुसंठी:. K1. 2 सूलाद्यान; K3 B2-4 D3. 4. 6 G3 सूलानि (for सूलांश्र). T1 ततो मुसंठिका: सूला:. — b) Many MSS. मुशलानि. K3. 4 Dc D1. 4. 5 परस्वधान; G1. 2. 4 परश्वधान. — d) K1 M शतक्षुरा:; K4 B2-4 Dc D4 T2 G1. 2. 4 शि(K4 सि)-तान्क्षुरान; Dn D6 G3 शिता: क्षुरा:; D5 शतान्शरान्; T1 शितान्शरान्.

<sup>23 °)</sup> S (except  $G_8$ ) विविधां (for विकृतां). — °)  $M_2$  विदुद्भवुः. — °)  $G_1$ . 2. 4 सैनिकाः (for वानराः).  $D_8$ . 5  $T_1$  दिशः.

<sup>24 °)</sup> K4 D8 T2 सपन्नं. — b) D1 दीप्यमानं (for हेम'). — c) K4 शत्रुन् (for त्णाद्).

<sup>25</sup> In D4, the portion of the text from 25 up to 48° of the next adhy. is lost on missing fol. (401-402). — ") K1 बाणवीर्य; K2-4 B2 Dn1. n2 D2. 8 बाणवर्ष; G2. 4 प्रेक्ष बाणं. — b) B1. 5 Dc1 Dn D6 G8 अनुमंत्रितं; B2. 4 सुमंत्रितं. — °) K3 G1. 4 जहपुर (for

जहापुर्). Dn<sub>2</sub> तेन (for देव-). — <sup>d</sup>) Dn<sub>3</sub> देव<sup>o</sup> (for शक<sup>o</sup>).

<sup>26</sup> D4 missing (cf. v.l. 25). — b) K1. 4 G4 राक्षस:; D1 राक्षसं. — c) S (except G3) ब्रह्मास्त्रे योजित तस्मिन्. — b) B Dn D6 G3 दानविकंनरा:; G2. 4 गंधव-दानवाः.

<sup>27</sup> D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 25). D<sub>1</sub> om.  $27^{ab}$ . — <sup>a</sup>)
T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 तस्मिन् (for तत:). — <sup>d</sup>) =  $19^{d}$ . D<sub>1</sub> [उ]दितं
(for [उ]चतस्). — After 27, B<sub>2-4</sub> D (except Dc<sub>1</sub> D<sub>3</sub>; D<sub>4</sub> missing) G<sub>3</sub> ins.:

<sup>28</sup> D4 missing (cf. v.l. 25). — cd) B1 'पुरुकृत:;
B3. 4 Dc Dn D2. 4 G3 'परिष्ठुत: (for 'परिष्कृत:). T1
प्रजज्वाल महाज्वालो तथा (sic) चापि परिष्ठुत:; G2. 4 जज्वाल
स (G4 सु-) महाज्वालो अ(G4 ह्य) ग्लिनाभिपरिष्कृत:.

<sup>29</sup> D4 missing (cf. v.l. 25). — b) B Dc1 Dn D6 G3 सहगंधवेचारणाः.

<sup>30</sup> D<sub>4</sub> missing (cf. v.l. 25). — a) K<sub>1</sub> T<sub>2</sub> महा बाहुं. — b) T<sub>2</sub> भूताश्च (for ैनि). — c) K<sub>1</sub>. ३ सर्वलोकेभ्यः. — d) G<sub>2</sub>. 4 ब्रह्माख्रेणामितीजसा.

<sup>31</sup> D4 missing (cf. v.l. 25). — a) K4 तु; S (except G3) [S]पि (for हि). — b) K1. 2 तेन; T1 देहं (for नेशुर्). K1. 2 T1 निर्देशं. — b) K1. 2 Dc D2 सा; T G1. 2. 4 हि (for च). K1. 2 Dc D1. 2 सस्म प्रदश्यत

भ्रंशितः सर्वलोकेषु स हि ब्रह्मास्त्रतेजसा ॥ ३० शरीरधातवो ह्यस्य मांसं रुधिरमेव च ।

नेशुर्त्रह्मास्त्रनिर्दग्धा न च भस्माप्यदृश्यत ॥ ३१

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःसप्तत्यधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २७४ ॥

# २७५

मार्कण्डेय उवाच।
स हत्वा रावणं क्षुद्रं राक्षसेन्द्रं सुरद्विषम्।
बभूव हृष्टः ससुहृद्रामः सौमित्रिणा सह।। १
ततो हते दशग्रीवे देवाः सर्षिपुरोगमाः।
आशीर्भिर्जययुक्ताभिरानर्ज्जस्तं महाभुजम्।। २
रामं कमलपत्राक्षं तुष्टुवुः सर्वदेवताः।
गन्धर्वाः पुष्पवर्षेश्च वाण्भिश्च त्रिद्शालयाः।। ३
पूजियत्वा यथा रामं प्रतिजग्मुर्यथागतम्।

तन्महोत्सवमंकाशमासीदाकाशमच्युत ॥ ४
ततो हत्वा दशग्रीवं लङ्कां रामो महायशाः ।
विभीषणाय प्रददौ प्रश्वः परपुरंजयः ॥ ५
ततः सीतां पुरस्कृत्य विभीषणपुरस्कृताम् ।
अविन्ध्यो नाम सुप्रज्ञो बृद्धामात्यो विनिर्ययौ ॥ ६
उवाच च महात्मानं काकुत्स्थं दैन्यमास्थितम् ।
प्रतीच्छ देवीं सद्धृतां महात्मञ्जानकीिमिति ॥ ७
एतच्छुत्वा वचस्तसमादवतीर्य रथोत्तमात् ।

C. 3. 16538 B. 3. 291. 8 K. 3. 292. 8

 $(D_1 \hat{a}); K_4$  भस्मापि दश्यते;  $B_2$  भस्मान्यदश्यत. M निशा तस्माद्यदश्यत.

Colophon. D4 missing. — Major parvan: K1. 2
Dn2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N (D4 missing) T1 G1. 3 (all om. sub-parvan name) mention only रामो (K2 श्रीरामो ; T1 श्रीरामायणो ; G1 रामायणो )-पाल्यान. — Adhy. name: B4 Dn2 D1. 6 G1. 3 M2 रावणवधः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 288; Dn3 289; D1 292; T1 M2 (orig.) 280; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 278; G1 275; G2 277. — Śloka no.: Dn1 34; Dn2. n3 33; D1 30.

## 275

D4 missing up to 48° (cf. v.l. 3. 274. 25); the MS. is mostly ignored up to the end of the lacuna.

- 1 °) K1. 2 राक्षसं (for रावणं). K1. 2 T G2. 4 कुद्धं; G1 संख्ये (for श्रुद्धं). °) K1. 2 दशप्रीवं; T2 राक्षसेशं (for "सेन्द्रं). B4 युधिष्ठिर (for सुरं). °) Dns सुसहद; G1 सुसुहद्. D1 corrupt.
- 2 °) M तस्मिन् (for ततो). Bा दशग्रीवे हते तस्मिन्.
   b) Bs. 4 सर्वे पुरो°; Gs. 4 सर्विगणास्तथा. <sup>d</sup>) Ds T1

120

ते (for तं). Del Da सहानुजं (for महाभुजम्).

- $3^{b}$ )  $K_4$   $B_{1-8}$  वनदेवताः.  $^{d}$ )  $K_{8}$ .  $_{4}$   $D_{8}$  त्रिदिवाः लयाः;  $M_{2}$  त्रिदरास्त्रियः.  $B_{4}$  ववर्षुस्ताः सुरालयाः.
- 4 °) K B<sub>1</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2. 5. 6 तथा; Ds ततो; T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> तु ते; T<sub>2</sub> G रणे (for यथा). <sup>5</sup>) Dc<sub>1</sub> विधागतः. <sup>c</sup>) S (except G<sub>5</sub>) गतोत्सव (for महोत्सव). <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2. 4 अप्युत (for अच्युत).
- 5 b) M राज्यं (for लङ्कां). B1 महाबल: d) T1 पुन: (for प्रभु:). K3 पुरंजय.
- 6 T<sub>1</sub> om. 6<sup>b</sup>. <sup>b</sup>) K<sub>1-3</sub> D<sub>5</sub> 'पुर:सरां; K<sub>4</sub> 'पुर:सरः; Dc D<sub>1.2</sub> 'पुर:सराः; D<sub>3</sub> 'पुर:सरं; T<sub>2</sub> 'पुरस्कृतः. <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> T<sub>3</sub> G<sub>1.2.4</sub> अवध्यो; B<sub>1</sub> अविदो; D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> अविध्यो. K<sub>8</sub> D<sub>3.5</sub> G<sub>1</sub> (by corr.). 2.4 M सुप्राज्ञो; G<sub>1</sub> (before corr.) 'प्रीतो (for 'प्रज्ञो). <sup>d</sup>) G<sub>1.2.4</sub> बृद्धोमात्यो. M [5]भितियंयौ. T<sub>1</sub> बृद्धो मान्यो हि नियंयौ.
- 7 °) D1 स (for च). B2 महाघोरं (m प्रजं); T1 प्राजं. — b) K1 देखनाशनं; K2 माश्रितः; K4 चेखमाश्रितं (sic); B Dn D6 T2 G8 M2 देन्यमास्थितः. — °) D6
- 8 °) T1 रामोबाच (for एतच्छुस्वा). °) G2. 4 महारथात् (for रथो°). °) B4 रूपेण (for बाब्पेण). K1. 2 [अ]भिहतां; K4 B2. 4 D1 G2 M [अ]पिहतः; De D2 [अ]भिहितः; D3 [अ]भिहिता; D4 G4 [अ]पिहतः; T2 G1. 2. 4

C. 3. 16538 B. 3. 291. 8 K. 3. 292. 8 वाष्पेणापिहितां सीतां द्दर्शेक्ष्वाकुनन्दनः ॥ ८ तां दृष्ट्वा चारुसर्वाङ्गीं यानस्थां शोककर्शिताम् । मलोपचितसर्वाङ्गीं जिटलां कृष्णवाससम् ॥ ९ उत्राच रामो वैदेहीं परामर्शिवशङ्कितः । गच्छ वैदेहि मुक्ता त्वं यत्कार्यं तन्मया कृतम् ॥ १० मामासाद्य पतिं भद्रे न त्वं राक्षसवेश्मिन । जरां व्रजेथा इति मे निहतोऽसौ निशाचरः ॥ ११ कथं ह्यस्मद्विधो जातु जानन्धर्मविनिश्चयम् । परहस्तगतां नारीं मुहूर्तमिप धारयेत् ॥ १२ सुवृत्तामसुवृत्तां वाष्यहं त्वामद्य मैथिलि । नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढं ह्विर्यथा ॥ १३ ततः सा सहसा बाला तच्छुत्वा दारुणं वचः । पपात देवी व्यथिता निकृत्ता कदली यथा ॥ १४ यो ह्यसा हर्षसंभूतो मुखरागस्तदाभवत् । क्षणेन स पुनर्श्रष्टो निःश्वासादिव दर्पणे ॥ १५ ततस्ते हरयः सर्वे तच्छुत्वा रामभाषितम् । गतासुकल्पा निश्रेष्टा बभूवुः सहलक्ष्मणाः ॥ १६ ततो देवो विद्युद्धात्मा विमानेन चतुर्भुखः । पितामहो जगत्स्रष्टा दर्शयामास राघवम् ॥ १७ शक्रश्राप्तिश्र वायुश्र यमो वरुण एव च । यक्षाधिपश्र भगवांस्तथा सप्तर्षयोऽमलाः ॥ १८ राजा दशरश्रश्रेव दिन्यभाखरम्तिमान् । विमानेन महार्हेण हंसयुक्तेन भाखता ॥ १९ ततोऽन्तरिक्षं तत्सर्वं देवगन्धर्वसंकुलम् । शुश्रभे तारकाचित्रं शरदीव नभस्तलम् ॥ २० तत उत्थाय वैदेही तेषां मध्ये यश्रस्तिनी । उवाच वाक्यं कल्याणी रामं पृथुलवक्षसम् ॥ २१ राजपुत्र न ते कोषं करोमि विदिता हि मे ।

[अ]भिहतः.

9 b) K3 ध्यानस्थां; B4 वन ; G1 यून . K1. 2. 4 B1. 2. 4 Dn2 D5 शोककितां. — d) K2 क्लिप्टवाससं; K4 क्लिप्टवाससं; B4 T क्लिप्टवाससीं; Dc D1-3 G1 कृष्णवाससीं. G1. 2. 4 ध्यानशोकपरायणां.

10 a) K1 (before corr.) जिटलां (for वैदेहीं). — b) K2 B Dc1 Dn2. n3 परामर्थ. — After 10ab, G1. 2. 4 read 60ab. — c) D5 transp. गच्छ and वैदेहि. K Dc D1-8 [अ]सि (for त्वं). — d) K Dc D1-3 transp. मया and इतं. S (except G3) एतत्कार्थ मया तव.

11 <sup>d</sup>) Dn3 मे; D1 च (for [अ]सौ). K1. 2 निह-(K1 है) तो राक्षसंश्वरः.

12 °) K<sub>2</sub> T<sub>1</sub> असाद्-; B<sub>1</sub> न्वसाद्-; G<sub>3</sub> त्वसाद्- (for इसाद्-). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M कस्माद (G<sub>1</sub> तसाद-; M<sub>1</sub> कस्माद थ)-सिंद्धों जातु. — b) T G<sub>1</sub>. 2. 4 M जानन्धर्मार्थं निश्चयान् (G<sub>2</sub>. 4 ° यं).

13 °)  $G_{1.4}$  सद्भृत्ताम् (for सुवृत्ताम्).  $K_1$  च (for वा).  $T_2$   $G_2$  असद्भृतां सुवृत्तां वा. — °)  $T_2$ ° भोग्यां च;  $G_1$ ° भोगाच (for भोगाय).

14 M2 om. (hapl.) 14b-16a. — c) M1 transp. देवी and ज्यश्चिता.

15 M<sub>2</sub> om. 15 (cf. v.l. 14). — a) B Dn D<sub>6</sub> [5]पि (for हि). K<sub>4</sub> मुखसंभूतो; T<sub>1</sub> हर्षसंभ्रांतो; T<sub>2</sub> भव-

संभूतो. — b) T1 मुखे (for मुख-). S (except G3; M2 om.) पुरा (for तदा). — c) K D3. 5 परिश्रष्टो; B D6 G2. 8 M1 पुनर्नष्टो; Dc D1. 2 परिश्रष्टा; T2 G1. 4 पुनर्देष्टो. — d) B Dc Dn D2 M1 नि:श्वास इव. K1. 2. 4 D1. 5 दर्पण:.

16 M<sub>2</sub> om. 16<sup>a</sup> (cf. v.l. 14). — b) K<sub>1</sub> रामभाषणं. — d) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 ৰম্বু: যুসকঞ্চলা:; G<sub>1</sub> ° ব যুসকঞ্চলা. — After 16, Dc D<sub>2</sub> ins. a passage given in App. I (No. 28).

17 Before 17, D<sub>1</sub>. 2 ins. मार्कंडेय उ°. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> विनयन; G<sub>4</sub> विमाने च. — <sup>c</sup>) B D<sub>6</sub> G<sub>8</sub> पद्मयोनिर् (for पिता°).

18 d) Dc D2 ब्रह्मर्षयो (for सप्तर्षयो).

19 °) D<sub>1</sub> नाम (for चैव). — b) K<sub>2</sub> D<sub>1</sub> °भास्कर°; De D<sub>2</sub> °भासुर°.

20 <sup>a</sup>) B<sub>2</sub>. 3 [अं]तरीक्षं; M<sub>1</sub> [अं]तरिक्षं. — <sup>b</sup>) De D<sub>3</sub> °दानव° (for °गन्धर्व°). — B<sub>4</sub> om. 20°<sup>d</sup>. — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 नभस्थळं.

21 b) De Da transp. तेषां and मध्ये.

22 a) T<sub>2</sub> तत: (for न ते). K<sub>8</sub> कार्य; B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> दोषं (for कोपं). — b) K<sub>4</sub> तव; B Dc Dn D<sub>2</sub>. 6 G<sub>5</sub> हि ते (B<sub>1</sub> च मे) (for हि मे).

23 = (var.) 3.75.7. — a) T1 भूतात्मा (for नां).

गतिः स्त्रीणां नराणां च शृणु चेदं वचो मम ॥ २२ अन्तश्ररति भूतानां मातिरिश्वा सदागतिः । स मे विम्रुश्चतु प्राणान्यदि पापं चराम्यहम् ॥ २३ अग्निरापस्तथाकाशं पृथिवी वायुरेव च । विम्रुश्चन्तु मम प्राणान्यदि पापं चराम्यहम् ॥ २४ ततोऽन्तरिक्षे वागासीत्सर्वा विश्रावयन्दिशः । पुण्या संहर्षणी तेषां वानराणां महात्मनाम् ॥ २५

### वायुरुवाच।

भो भो राघव सत्यं वै वायुरिस्म सदागितः। अपापा मैथिली राजन्संगच्छ सह भार्यया।। २६

### अग्निरुवाच।

अहमन्तः शरीरस्थो भृतानां रघुनन्दन । सुसक्ष्ममिष काकुत्स्थ मैथिली नापराध्यति ॥ २७

— 23°d = (var.) 24°d. — °) S (except G3) transp. मे and विमंचत्.

24 T1 G2. 4 om. (hapl.) 24. — 24<sup>cd</sup> = (var.) 23<sup>cd</sup>. — c) K D1. 3 विञ्जवंतु यथातस्वं (K1. 2 °ध्यं). — d) K1. 3. 4 D1. 3 एते वा(K3 D3 चा)द्य त्यांतु मां; K2 तमेवादि त्यांतु मां. — After 24, N (D4 missing) T1 G3 ins.:

#### 1302\* यथाइं त्वहते वीर नान्यं स्वप्नेऽप्यचिन्तयम् । तथा मे देवनिर्दिष्टस्त्वमेव हि पतिर्भव ।

[(L.1) Dc D2 हि (for [अ]हं). K2 व्यक्तियं; T1 ह्यक्तियं. — (L. 2) B2 यथा (for तथा). K3 D1. 3. 5 [इ]ह (for हि). T1 गतिर (for पतिर्).]

25 b) K1. 2 श्रा(K2 छा)वयंत्यखिला दिशः; K3 Do D1. 2 सुस्वरा लोकसाक्षिणी.

26 °) K<sub>4</sub> D<sub>8</sub> M<sub>1</sub> ते (for ते). — °) B<sub>1</sub> न पापा (for अपापा). — <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> गच्छस्ब (for संगच्छ). S (except G<sub>8</sub>) सीतया (for भाषेया).

27 S (except T1 Gs) om. the ref. — d) K1 D3. s नापराध्यते; K3 प्रतिगृद्धातां.

28 °) K Dc D1-3. 5 रसाः सर्वे मत्प्रस्ताः  $B_1$  रसा मम प्रस्ता हि;  $T_1$  रसानि मत्प्रस्तानिः  $T_2$  समंतस्थः प्रस्ते हिः  $G_1$  रसं मत्तः प्रस्तं हिः  $G_2$  सर्वमंतश्चरो वेत्तिः - b)  $K_4$   $D_2$  देहे देहेषुः Dc देहिदेहेषुः  $T_1$  हितो देवेषुः  $T_2$  सर्वदेवेषु (for भूतदेहेषु). - °)  $K_1$ . 2 च त्वाः  $K_3$  Dc  $D_1$ -3. 3  $T_1$  M त्वां वे (by transp.).  $T_1$  व्रवीमीहः  $G_2$ . 4 व्रवीम्येतन्

#### वरुण उवाच।

रसा वै मत्प्रस्ता हि भूतदेहेषु राघन । अहं वै त्वां प्रत्नवीमि मैथिली प्रतिगृह्यताम् ॥ २८ ब्रह्मोवाच ।

पुत्र नैतिदिहाश्रर्यं त्विय राजिषधिर्मिणि ।
साधो सद्वृत्तमार्गस्थे शृणु चेदं वचो मम ॥ २९
शत्रुरेष त्वया वीर देवगन्धर्वभोगिनाम् ।
यक्षाणां दानवानां च महर्षीणां च पातितः ॥ ३०
अवध्यः सर्वभृतानां मत्प्रसादात्पुराभवत् ।
कस्माचित्कारणात्पायः कंचित्कालमुपेक्षितः ॥ ३१
वधार्थमात्मनस्तेन हृता सीता दुरात्मना ।
नलक्क्वरशापेन रक्षा चास्याः कृता मया ॥ ३२
यदि ह्यकामामासेवेतिस्वयमन्यामपि ध्रवम् ।

C. 3, 16564 B. 3, 291, 34 K. 3, 292, 35

(for प्रव्रवीमि). — <sup>d</sup>) K1. 2 जानकी (for मैथिली). — After 28, D1 ins:

1303\* पारं परं त्वमेवासीर्विष्णुब्रह्मात्मरूपवान् । अपारपारोऽसि हरे पारेम्योऽपि परः सदा । ब्रह्मपारोऽसि विश्वेश परपारनयस्तथा । पराणां च परास्यसि पारः पारः सदैव सः । सर्वभूतनिवासी च भूमन्स परमस्तथा ।;

while  $T_1 G_1 M$  ins.:

1304\*

यमः।

धर्मराजोऽस्मि काकुत्स्थ साक्षी लोकस्य कर्मणाम् । ग्रुभाग्रुभानां सीतेयमपापा प्रतिगृद्धताम् ।

[G<sub>1</sub> धर्म: (for यम:). — (L. 1) G<sub>1</sub> धर्मोहमिस (for धर्मराजोऽस्सि).]

29 °) T<sub>2</sub> G<sub>1.2</sub> अत्र (for पुत्र). — °) K<sub>1.2</sub> सहूत्त धिमिण; some MSS. राजविधमिण. — °) K<sub>1.4</sub> B<sub>3.4</sub> D<sub>11</sub> D<sub>3.5</sub> G<sub>3</sub> साधी. K<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> -मार्गस्त्र; Dc<sub>1</sub> D<sub>12</sub>. ns D<sub>2.6</sub> काकुरख; Dc<sub>2</sub> T<sub>1</sub> -मार्गस्थः; G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> -मार्गस्थ.

30 D<sub>2</sub> om. 30°. — °) T<sub>2</sub> एषां (for एष). K<sub>1. 2</sub> धीर (for वीर). — °) D<sub>1</sub> मानवानां निपातितः.

31 ") Ks Ds "सत्वानां; Bi "शत्रूनां (for "भूतानां). — Ki. 2 om. 31°-32°. — ") Dc2 Ds G4 किंचित् (for कंचित्).

32 K<sub>1</sub>, 2 om. 32<sup>ab</sup> (cf. v.l. 31). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 2 नड-कूबर<sup>°</sup>. — <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> हि; T<sub>2</sub> वा (for च). S (except G<sub>8</sub> M<sub>1</sub>) transp. कृता and मया. C. 3. 16564 B. 3. 291. 34 K. 3. 292. 35

शतधास्य फलेदेह इत्युक्तः सोऽभवत्पुरा ॥ ३३ नात्र शङ्का त्वया कार्या प्रतीच्छेमां महाद्यते । कृतं त्वया महत्कार्यं देवानाममरप्रभ ॥ ३४ दशरथ उवाच।

3, 275, 33 ]

प्रीतोऽस्मि वत्स भद्रं ते पिता दश्चरथोऽस्मि ते। अनुजानामि राज्यं च प्रशाधि पुरुषोत्तम ॥ ३५

#### राम उवाच।

अभिवादये त्वां राजेन्द्र यदि त्वं जनको मम। गमिष्यामि पुरीं रम्यामयोध्यां शासनात्तव ॥ ३६ मार्कण्डेय उवाच।

तमुवाच पिता भूयः प्रहृष्टो मनुजाधिप । गच्छायोध्यां प्रशाधि त्वं राम रक्तान्तलोचन ॥ ३७ ततो देवान्नमस्कृत्य सुहृद्भिरिमनन्दितः।

महेन्द्र इव पौलोम्या भार्यया स समेयिवान ॥ ३८ ततो वरं ददौ तसौ अविनध्याय परंतपः। त्रिजटां चार्थमानाभ्यां योजयामास राक्षसीम् ॥ ३९ तमुवाच ततो ब्रह्मा देवैः शक्रमुखैर्वृतः। कौसल्यामातरिष्टांस्ते वरानद्य ददानि कान् ॥ ४० वत्रे रामः स्थितिं धर्मे शत्रुभिश्रापराजयम् । राक्षसैर्निहतानां च वानराणां समुद्भवम् ॥ ४१ ततस्ते ब्रह्मणा प्रोक्ते तथेति वचने तदा। सम्रुत्तस्थुर्महाराज वानरा लब्धचेतसः ॥ ४२ सीता चापि महाभागा वरं हनुमते ददौ। रामकीर्त्या समं प्रत्र जीवितं ते भविष्यति ॥ ४३ दिव्यास्त्वाम्रुपभोगाश्च मत्त्रसादकुताः सदा । उपस्थास्यन्ति हनुमिन्निति स्म हरिलोचन ॥ ४४

33 Ks om. 33. — a) K1. 4 D1. 8 आसीदेत्; B1. 2  $D_{18}$  सेवेत;  $D_{5}$  आसीदे;  $T_{2}$   $G_{1}$ . 2. 4 सीतां वा;  $M_{1}$  सन्येत;  $M_2$  आसीत (for आसेवेत्). —  $^b$ )  $K_{1.2}$  प्रियाम् (for स्त्रियम्). K1. 2 इति (for अपि). K2 बुवन् (for ध्रुवम्). — °) K1. 2 पतेद्; D1 भवेद् (for फलेद्). B Dc1 Dn  $D_6$  मूर्घा ( for देह). —  $^6$ )  $K_{1.2}$  इत्युक्तोसी पुराभवत्.

34 °) Т2 G1. 2. 4 तु (for [अ]त्र). — b) Dc D2 G2 महामते (for 'द्युते). K1. 2 D1 संगच्छ सह भार्यथा. — °) M1 कर्म (for कार्य). — °) K1. 2 अमरप्रभो; Dc1 Da प्रभः; G4 अमितप्रभः.

35  $^{a}$ )  $D_{\delta}$  S (except  $G_{\delta}$ ) तब (for बत्स). -  $^{b}$ ) K1. 2 तव; T2 G4 [अ]सम्यहं (for [अ]स्मि ते). — °) K1 De D1-8. 5 T1 ते राज्यं ; T2 G1. 2. 4 राज्यं स्वं (for राज्यं च). 36 °) Hypermetric! K2 D3 G1 M2 7 (31. - b) G2. 4 पिता मे जनको यदि.

37 T1 om. 37-39 ( with मार्कण्डेय उ°); T2 G1. 2. 4 M om. the ref. —  $^b$ ) B Dn De G3 भरतर्थम ; T2 G1.2.4 मनुजर्षभ. M प्रहृष्टेनांतरात्मना. — °) B De Dn D6 G8 [इ]ति (for स्वं). — <sup>d</sup>) B Dc Dn D2. 6 G3 रामं रक्तांत-कोचनं. — After 37, N ( D4 missing ) Gs ins.:

1305\* संपूर्णानि हि वर्षाणि चतुर्दश महाद्युते।

[ K4 च; B2. 3 Dn D1. 4-6 [इ]ह (for हि).] 38 T1 om. 38 (cf. v.l. 37). — b) G2 अभिसंवृत:, . d) Ks. s Ds. s वैदेखा; G1 सीतया (for भार्थया), K1. 2 भार्याया समुपेयिवान्; T2 सभार्यः पुरमेयिवान्; G2.4 भार्यया सह सीतया.

39 T1 om. 39 (cf. v.l. 37). — ab) Dc D2 तयोर (for ततो). M1 transp. वरं and ददी. K2. 3 Dc D2 T2 तसा; D1 M तसाद (for तसें). K3 Dc D2. 3 अ(K3 य)विध्याय; K4 अवंध्याय; B Dn Ds. 6 Gs ह्यविध्याय; Ts G1. 2. 4 अवध्याय (for अविन्ध्याय). Ks Dc1 D1. 3 परंतप. — °) B1 चानुमानाभ्यां; B3 D1 दान°; G1. 2. 4 M चार्थ-कामाभ्यां.

40 b) B Dn De Gs (before corr.) शक्कपुरोगमः (for 'मुलेबृंत:). — °) N (except K1 Dn2; D4 missing) कौशस्याः. Tı कौशस्यापुत्र ते राम. — d) T G1. 2. 4 अन्यान् (for अद्य). K4 Dn2 D8 G2. 4 ददामि.

42 a) T2 G1. 2. 4 तथेति (for ततस्ते). K1 सर्वे (for भोक्ते). — b) T2 G2. 3 ततस्तद्-; G1 M1 ततस्ते; M2 तथेव (for तथेति). K1. 4 T2 G1. 2. 4 वचनात् (for वचने). K8 Dc2 D2 तथा (for तदा). — d) K1. 2 लड्यचेतनाः.

43  $^a$ )  $T_1$  चैन (for चापि).  $T_1$  महाभाग. —  $^b$ )  $M_1$ हनुमतो. — °) Т2 रामकीर्ति-. Т1 वत्स (for पुत्र).

44 a) Ds च सुख° (for स्वामुप'). — b) T2 G1. 2. 4 -प्रसादात् (for प्रसाद-). S (except Gs) तथा (for सदा). — d) Ds नित्यं (for इति).

45 °) Т2 G1. 2. 4 तत्; M तु (for ते). K4 D8 ततः संप्रेक्ष्य ( Ds °क्ष )माणानां. — b) K4 D3 G1. 2. 4 °कारिणां ततस्ते प्रेक्षमाणानां तेषामिक्कष्टकर्मणाम् ।
अन्तर्धानं ययुर्देवाः सर्वे शकपुरोगमाः ॥ ४५

हष्ट्वा तु रामं जानक्या समेतं शकसारिष्यः ।
उवाच परमप्रीतः सुहृन्मध्य इदं वचः ॥ ४६
देवगन्धर्वयक्षाणां मानुषासुरभोगिनाम् ।
अपनीतं त्वया दुःखिमदं सत्यपराक्रम ॥ ४७
सदेवासुरगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः ।
कथिष्यन्ति लोकास्त्वां यावद्भिर्धिरिष्यति ॥ ४८
इत्येवसुक्त्वानुज्ञाप्य रामं शक्षभृतां वरम् ।
संपूज्यापाक्रमत्तेन रथेनादित्यवर्चसा ॥ ४९
ततः सीतां पुरस्कृत्य रामः सौमित्रिणा सह ।
सुप्रीवप्रसुखैश्वेव सिहतः सर्ववानरैः ॥ ५०
विधाय रक्षां लङ्कायां विभीषणपुरस्कृतः ।
संततार पुनस्तेन सेतुना मकरालयम् ॥ ५१
पुष्पकेण विमानेन खेचरेण विराजता ।

कामगेन यथा मुख्यैरमात्यैः संवृतो वशी ॥ ५२ ततस्तीरे समुद्रस्य यत्र शिश्ये स पार्थिवः । तत्रैवोवास धर्मात्मा सिहतः सर्ववानरैः ॥ ५३ अथैनात्राध्यः काले समानीयाभिपूज्य च । विमर्जयामास तदा रहेः संतोष्य सर्वशः ॥ ५४ गतेषु वानरेन्द्रेषु गोपुच्छक्षेषु तेषु च । सुग्रीवसिहतो रामः किष्किन्धां पुनरागमत् ॥ ५५ विभीषणेनानुगतः सुग्रीवसिहतस्तदा । पुष्पकेण विमानेन वैदेशा दर्शयन्वनम् ॥ ५६ किष्किन्धां तु समासाध रामः प्रहरतां वरः । अङ्गदं कृतकर्माणं यौवराज्येऽभ्यपेचयत् ॥ ५७ ततस्तेरेव सिहतो रामः सौमित्रिणा सह । यथागतेन मार्गेण प्रययौ खपुरं प्रति ॥ ५८ अयोध्यां स समासाध पुरीं राष्ट्रपतिस्ततः । भरताय हन्मन्तं दृतं प्रस्थापयत्तदा ॥ ५९

C. 3, 16591 B. 3, 291, 61 K. 3, 292, 61

(for °कर्मणाम्). — <sup>cd</sup>) K D<sub>2</sub>. 3. 5 transp. देवा: and सर्वे.

46 <sup>ab</sup>) B Dn D3. 6 G3 transp. तु and रामं, and read संगतं (B<sub>1</sub> °मं) (for समेतं). — <sup>c</sup>) K<sub>2</sub>. 3 D<sub>2</sub>. 3. 5. 6
T<sub>1</sub> परम:; B<sub>1</sub> परमं. — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> सुरमध्य (for सुहृन्मध्य).

47  $^{b}$ )  $K_{1-3}$  D<sub>1</sub>. s. s मनुष्योरगरक्षसां;  $K_{4}$  मानुषासुर-रक्षसां;  $B_{1}$  राक्षसानां च भोगिनां;  $D_{2}$  D<sub>2</sub> मनुष्योरगभोगिनां;  $G_{2}$ . 4 मनुष्यासुर $^{c}$ . —  $^{d}$ )  $T_{1}$  इति (for इदं).

48 ") K<sub>1</sub> B<sub>4</sub> "गंधर्व". — b) K B<sub>1</sub>. 4 Dc D<sub>1-3</sub>. 5 "राक्षसिकनराः; T G<sub>1</sub>. 2 M "किनरपञ्चगाः; G<sub>4</sub> "गंधर्वपञ्चगाः. — c) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 लोके (for लोकास्). — D<sub>4</sub> resumes from 48<sup>d</sup>. — d) M<sub>1</sub> भविष्यति (for धरि°).

49 °) K4 D1. 3 T1 प्राक्रमत्; T2 G2 [अ]पक्रमत् (for [अ]पाक्रमत्).

50 °) S (except Gs) चापि (for चैव).

51 °) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) लंकाया. — °) K Dc D<sub>1-3.5</sub> उत्ततार; B<sub>4</sub> S (except G<sub>3</sub> M<sub>2</sub>) स ततार. K<sub>3</sub> G<sub>2</sub> पुर<sup>\*</sup>; T<sub>2</sub> रधु<sup>\*</sup> (for पुन<sup>\*</sup>). B<sub>1</sub> तंतु (for तेन).

52 <sup>6</sup>) K<sub>4</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2. 4. 5 पुष्पकेन. — <sup>5</sup>) K<sub>2</sub> B<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M खचरेण. K<sub>1</sub> पुरस्कृता; K<sub>2</sub> विराजिता. — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>3</sub> स (D<sub>3</sub> सु-) बृतो. K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc D<sub>1</sub> बली (for बन्नी).

53 K4 om. 53-55. — b) K1. 2. 4 B2. 3 De D1. 2 शिब्से. K1. 2 M2 राघव: (for पार्थिव:). — c) T2 G1

यत्रे° (for तत्रे°). — ब) B1-3 Dn Ds तत्र (for सर्व-).

54 Ks om. 54 (cf. v.l. 53). — ") Ks Bs [प]तान् (for [प]नान्). — ") Bs हरीन् (for तदा). — ") S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) संपूज्य (for "तोध्य).

55 Ks om. 55 (cf. v.l. 53). — ") T1 गंधर्व- (for गतेषु). Dn Ds Gs तेषु सर्वेषु (for वानरे"). — ") G1. 2. 4 गोपुच्छेषु च (for गोपुच्छ"). Ds G2. 4 सर्वशः (for तेषु च). — ") K1. 2 किस्किदा; K4 D2. 5 किस्किथ्यां. K (Ks om.) Dc D2 पुनरावजत; G3. 4 समुपागमत्.

56 <sup>a</sup>) K<sub>1. 2</sub> ° मतः (for ° गतः). — <sup>b</sup>) G<sub>4</sub> ततः (for तदा). — °) = 52<sup>a</sup>. K B<sub>2. 8</sub> Dc D<sub>2. 8. 6</sub> पुष्पकेन.

57 4) K<sub>1.2</sub> किष्कदां; K<sub>4</sub> किष्किष्यां. T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> च (for तु). — b) B<sub>1</sub> शस्त्रभृतां (for प्रहरतां). K<sub>2</sub> वर. — d) D<sub>3</sub> भिषिचयत्; T G<sub>1.4</sub> M<sub>1</sub> भिषेचयत्.

58 d) Ti जगाम वसति प्रति.

59 °) B1 च; S (except Gs) तु (for स). — °)
De1 राष्ट्र परं ततः; De2 D2 राष्ट्र (De2 राष्ट्र )परंतपः. — °)
De इनुमंतं! — °) T1 इरात् (for दूतं). B Dn2. n2
D1. 2. 4. 6 M1 प्रास्थापयत्. T2 G1 रघु:; G2. 4 दुतं (for तदा).

60 T2 om. 60°b. G1. 2. 4 read 60°b after 10°b.

— °) K3. 4 De D1-8. 5 T1 G1 M [इं] गिते: (for [इं] गितं).

T1 G1 सर्वे:. — b) T1 G1. 2. 4 सर्वे (for तस्ते). K3 B2. 3

C. 3. 16591 B. 3. 291. 61 K. 3. 292. 62 लक्षयित्वेङ्गितं सर्वं प्रियं तसै निवेद्य च ।
वायुपुत्र पुनः प्राप्ते निवद्याममुपागमत् ॥ ६०
स तत्र मलदिग्धाङ्गं भरतं चीरवाससम् ।
अग्रतः पादुके कृत्वा ददर्शासीनमासने ॥ ६१
समेत्य भरतेनाथ शत्रुन्नेन च वीर्यवान् ।
राघवः सहसौमित्रिर्मुमुदे भरतर्षभ ॥ ६२
तथा भरतशत्रुन्नौ समेतौ गुरुणा तदा ।
वैदेह्या दर्शनेनोभौ प्रहर्ष समवापतुः ॥ ६३
तस्मै तद्भरतो राज्यमागतायाभिसत्कृतम् ।
न्यासं निर्यातयामास युक्तः परमया मुदा ॥ ६४

ततस्तं वैष्णवे शूरं नक्षत्रेऽभिमतेऽहिन ।
विसिष्ठो वामदेवश्च सिहतावभ्यिषश्चताम् ॥ ६५
सोऽभिषिक्तः किपश्रेष्ठं सुग्रीवं ससुहुज्जनम् ।
विभीषणं च पौलस्त्यमन्वजानाद्गृहान्प्रति ॥ ६६
अभ्यर्च्य विविधे रतः प्रीतियुक्तौ सुदा युतौ ।
समाधायेतिकर्तव्यं दुःखेन विससर्ज ह ॥ ६७
पुष्पकं च विमानं तत्प्जयित्वा स राघवः ।
प्रादाद्वैश्रवणायेव प्रीत्या स रघुनन्दनः ॥ ६८
ततो देविषसहितः सिरतं गोमतीमनु ।
दशाश्चमेधानाजहे जारूथ्यान्स निर्गलान् ॥ ६९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चसप्तत्यधिकद्विदाततमोऽध्यायः॥ २७५॥

Dn D4. 6 वे; B1 तत्; G2. 4 स: (for च). — °) B1 T1 G1 ततः (for पुन:). T2 G2. 4 वायुपुत्रस्ततः प्राप्तः. — d) Dc D2. 5 उपागतः (D5 तं); Dn1 पुरागमत्; T2 G1. 2. 4 उपाविशत (for उपागमत्).

61 b) T1 जटिलं (for भरतं). — After 61ab, G2. 4 ins.:

1306\* नन्दिमामगतं रामः सशत्रुष्टं स राघवः।

- 62 a) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 Gs संगतो (for समेख). De om. 62<sup>6</sup>-64<sup>d</sup>. a) G1 現信司 (for 現現音).
- 63 Dc om. 63 (cf. v.l. 62). a) B Dn D4. 6 G3 ततो; T2 G2. 4 तदा (for तथा). b) G4 मुमुदे (for समेती). e) B1 T2 G1. 4 M2 दर्शने चो (for दर्शनेनो ).
- 64 Dc om. 64 (cf. v.l. 62). b) K2 ° भिसंकृतं; Ks ° भिसंकृतं; B1. 4 Dn D4. 6 ° तिसरकृतं; D1. 2 T1 Gs ° भि(D3 G5 ° ति)संस्कृतं. d) G1. 2. 4 संयुक्तं परया मुदा (G1 तदा).
- 65 °) K<sub>1. 2</sub> M<sub>2</sub> राघवं; B<sub>2. 4</sub> वैष्णवं. B<sub>1</sub> ततस्तं वे महाशूरं. <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> नक्षत्रेभिहते; D<sub>2</sub> D<sub>2</sub> भिजिते; D<sub>1</sub> G<sub>2. 4</sub> 'त्रे महि(D<sub>1</sub> मह)ते. °) B<sub>2. 3</sub> विशष्टो. <sup>d</sup>) K<sub>1. 4</sub> [अ]भिषिचतां.
- 66 4) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 वसिष्ठेन (for किपश्रेष्ठं). b) G<sub>1</sub> ससुहृद्रणं; G<sub>2</sub> सुसुहृज्जनं. c) G<sub>2</sub> धर्मज्ञम् (for पौलस्यम्). d) D<sub>2</sub> अनुजानाद्; T<sub>1</sub> अभ्यजानाद् (for अन्वजानाद्). B<sub>1</sub> पुरीन्; G<sub>1</sub> गृहं (for गृहान्). G<sub>4</sub> बली (for प्रति).

67 °) B2. s Dn D4. 6 G3 भोगै: (for रहै:). — b) K1. 2 D1 T1 G1 M1 मुदान्वितौ (for मुदा युतौ). — c) K<sub>3</sub> समाधीय; K<sub>4</sub> °ध्याय; D<sub>1</sub>. 3 (sup. lin. as in text) °दाय (for °धाय). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 तौ दु:खेन संसर्ज ह.

- 68 °)  $B_1$ . 3  $G_1$  तु;  $D_3$  तद् (for च).  $K_3$ . 4  $D_3$ . 5  $T_1$  च (for तत्). b)  $T_2$   $G_1$  M [अ]थ (for स). d)  $D_1$  श्रीत: (for श्रीत्या).  $K_4$   $D_3$  वै;  $D_5$  च (for स). S (except  $G_3$ ) श्रीत्या परमया युतः.
- 69 °) G1. 2. 4 शताश्व°. <sup>d</sup>) K1. 2 ह्ययोध्यां; B1 D1 M1 जारूथ्यां; T1 हैरण्यान्; T2 जानक्या (for जारूथ्यान्). % Cn: जारूथ्यान् त्रिगुणदक्षिणानित्यर्जनिमिश्रः। % After 69. D1 ins.:

1307\* दश वर्षसहस्राणि दश वर्षशतानि च। राज्यं कारितवान्नामः पश्चात्स न्निदिवं गतः।

Colophon. — Major parvan: K1. 2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K1. 4 B D G1 M2 (all om. sub-parvan name) mention only रामो(G1 श्रीरामायणो: M2 रामायणो)पाल्यान: to it Dn2 adds समाप्त. — Adhy. name: K3 अभ्युद्धकं; B4 सुग्रीवादिविसर्जनं; G1 श्रीरष्टुनाथपद्दाभिषेकः; M2 रामाभिषेकः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 289; Dn3 290; D1 294; T1 M2 (orig.) 281; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 279; G1 276; G2 278. — Śloka no.: Dn 72; D1 58.

## 276

1 a) T₁ महाप्राज्ञ (for महाबाहो). — b) D₁ राघवे॰ णामितौजसा. — d) D₁ वने (for वन-). De D₂ पुन: (for पुरा). — After 1, G₁ ins.:

# २७६

मार्कण्डेय उवाच।

एवमेतन्महाबाही रामेणामिततेजसा ।
प्राप्तं व्यसनमत्युग्रं वनवासकृतं पुरा ॥ १
मा ग्रुचः पुरुषव्यात्र क्षत्रियोऽसि परंतप ।
बाहुवीर्याश्रये मार्गे वर्तसे दीप्तनिर्णये ॥ २
न हि ते वृजिनं किंचिदृश्यते परमण्वि ।
अस्मिन्मार्गे विषीदेयुः सेन्द्रा अपि सुरासुराः ॥ ३
संहत्य निहतो वृत्रो मरुद्भिर्वज्रपाणिना ।
नमुचिश्रव दुर्धषो दीर्घजिह्वा च राक्षसी ॥ ४
सहायवित सर्वार्थाः संतिष्ठनतीह सर्वशः ।
किं नु तस्याजितं संख्ये श्राता यस्य धनंजयः ॥ ५
अयं च बिलनां श्रेष्ठो भीमो भीमपराक्रमः ।

युवानौ च महेष्वासौ यमौ माद्रवतीसुतौ ।
एिमः सहायैः कस्मान्त्रं विषीदिस परंतप ॥ ६
य इमे विज्ञणः सेनां जयेषुः समरुद्गणाम् ।
त्वमप्येभिर्महेष्वासैः सहायैदेविरूपिमिः ।
विजेष्यसि रणे सर्वानिमित्रान्भरतर्षभ ॥ ७
इतश्च त्विममां पश्य सैन्धवेन दुरात्मना ।
बिलेना वीर्यमत्तेन हृतामेभिर्महात्मिः ॥ ८
आनीतां द्रौपदीं कृष्णां कृत्वा कर्म सुदुष्करम् ।
जयद्रथं च राजानं विजितं वश्चमागतम् ॥ ९
असहायेन रामेण वैदेही पुनराहृता ।
हत्वा संख्ये दश्गीवं राक्षसं भीमविक्रमम् ॥ १०
यस्य शाखामृगा मित्रा क्रक्षाः कालमुखास्तथा ।

C. 3. 16613 B. 3. 292. 12 K. 3. 293. 12

1308\* तदुक्तं भवतां सर्वं रामायणमनुक्तमम्। आयुष्यमिदमाख्यानं ऋण्वतामधनाशनम्। पुत्रपीत्रप्रदं पुंसामायुरारोग्यवर्धनम्। तस्मास्वमपि राजेन्द्र भ्रातृभिः सह धर्मज ।

- 2 °) D<sub>5</sub> भरत (for पुरुष ). b) Dn3 परंतप:. c) B<sub>3-4</sub> D (except D1. s. s) G3 किते (for अये). d) B1 प्राप्तनिर्णये; M1 दीक्षिनिर्णये.
- 3 b) B Dc1 Dn D4. 8 Gs M वर्तते (for इश्यते). K4 परमाण्विष; G1 परमाविष. c) T1 तस्मिन् (for अस्मिन्). K3 B D (except D1. s) निषी(B1 'षे)देयु:. d) B1. 3 संद्रापि ससुरासुराः.
- 4 °)  $T_1$  संहत्याभिहते वृत्रे. °)  $G_4$  मन्युभिर् (for मरुद्धिर्). °) K Do  $D_{1-3}$ .  $_{4}$  च ( $D_{1}$  स) महावीर्यों (for चैव दुर्धेषों). °)  $G_{1}$  दीप्रजिह्या;  $G_{3}$ .  $_{4}$  दीर्घजंघा.
- 5 °) De Da ते सर्वाः (for सर्वाधाः). °) Ka De Da संतिष्ठंते. Ka Da. a च; De Da. a हि (for [इ]ह). Ka. a सर्वतः; Ba. a S (except Ga) नित्यकः. °) Ka Da न; Dea Da Ta Ga. a तु (for नु). Da स्वगें; T Ga M संखे; Ga युद्धे; Ga संवे (for संख्ये). °) B Da Da. a Ga transp. आता and यस्य.
- 6 °) G2. 4 तु (for च). 6<sup>b</sup> = 1. 2. 184<sup>b</sup>; 114. 9<sup>d</sup>; 141. 18<sup>b</sup>; etc., etc. °) K<sub>1</sub> अयुवानो; K<sub>3</sub> सुवीणौ

च; D1. 3 थोद्धारी च (for युवानी च). —  $^d$ )B D (except D1. 3. 5) G3 वीरी; M1 इमी; M2 विमी (for यमी). —  $^f$ ) G4 नराधिप (for परं°).

- 7 °) Ka Ds य एते; Dc2 D2 यदिमे (for य इमे). G1 पत्रिण: (for व ज्रिण:). Dc सेंद्रा (for सेनां). b) K1-8 D1. 5 दहेयु:. K1 Dc D2 समस्द्रणा:; K3 D5 G1 °द्रणान्; D1. 4 °द्रणं. c) T2 [ए]तेर् (for [ए]भिर्). d) K4 विजेष्यसे. B2 कुरून् (for रणे).
  - 8 °) K1 Dc D1-8. ह आतृभिश्चापि पश्येतां.
- 9 K1 om. 9<sup>ab</sup>. <sup>a</sup>) Dc D2 T1 G1. 4 आनीता द्रीपदी कृष्णा. — <sup>b</sup>) = 1. 1. 82<sup>d</sup>; 147. 13<sup>d</sup>. K2 सुदुष्कृतं — After 9<sup>ab</sup>, K1 repeats 7<sup>cd</sup>. — <sup>d</sup>) D1 च समागतं; D2 च सहानुगं (for वशमा<sup>°</sup>).
- 10 ") B1 सहसा बेन रां. ") T1 G2. 4 M संखे; G1 संघे. ") K1. 2 De D1. 2 भीमदर्शनं.
- 11 ab ) K1. 2. 4 B1. 4 Dn Ds. 5. 6 मिन्नाण्यक्काः; D1 T G2. 4 मिन्नमृक्षाः; G1 ऋक्षा मिन्नाः (by transp.). S (except G3) कृष्ण (for काल ). ) K1. 2 गतान्; G2 कृता (for गता). () K1 एतान्; S (except G3) इति (for एतद्). K1. 2. 4 D1. 3 विचारय; K3 Dn1 D5 T1 विचितय; Dc D2 विचित्यतां; G1 [अ] चुचित्य च (for [अ] चु-चिन्तय).

7

C. 3. 16613 B. 3. 292. 12 K. 3. 293. 12 जात्यन्तरगता राजन्नेतद्भुद्धानुचिन्तय ॥ ११ तस्मान्तं कुरुशार्द्छ मा श्चचो भरतर्षभ । त्वद्विधा हि महात्मानो न शोचन्ति परंतप ॥ १२ वैद्यांपायन उवाच । एवमाश्वासितो राजा मार्कण्डेयेन घीमता । त्यक्त्वा दुःखमदीनात्मा पुनरेवेदमन्नवीत् ॥ १३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षद्सप्तत्यधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २७६ ॥

# २७७

युधिष्ठिर उवाच ।
नात्मानमनुशोचामि नेमान्श्राद्दन्महामुने ।
हरणं चापि राज्यस्य यथेमां द्वपदात्मजाम् ॥ १
द्यूते दुरात्मिभः क्किष्टाः कृष्णया तारिता वयम् ।
जयद्रथेन च पुनर्वनादपहृता बलात् ॥ २

अस्ति सीमन्तिनी काचिदृष्टपूर्वाथ वा श्रुता।
पतिव्रता महाभागा यथेयं द्वपदात्मजा।। ३
मार्कण्डेय उवाच।
श्रुणु राजन्कुलस्त्रीणां महाभाग्यं युधिष्ठिर।
सर्वमेतद्यथा प्राप्तं सावित्र्या राजकन्यया।। ४

- 12 °) De D2 एतसात् (for तसार्व). G3 वे कुरुश्रेष्ठ (for कुरु°). B2.4 Dn D4.6 तसास्त वं (B2 Dn सर्व) कुरु श्रेष्ठ. °) K1 तद्विधाय (for व्वद्विधा हि). K1.2 महा बाहो (for 'रमानो). After 12, K1.2 ins. a passage of 14 lines given in App. I (No. 29).
- 13 a) Ds राजन् (for राजा). b) K1 मार्कांडेयेन. — c) Ds दैन्यम् (for दु:खम्). — d) B1. 2 अप्येवम्; Bs. 4 Dn Ds. 6 Gs अप्येनम् (for एवेदम्). — For 13cd, G1 subst.:

1309\* श्रुखा रामायणं सर्वं त्यक्त्वा दुःखं युधिष्ठिरः। मार्कण्डेयं पुनः प्राह भ्रातृभिः सह संमतैः।

Colophon. In Ks, the portion of the text from this colophon up to 3. 278. 19ab is lost on a missing fol. — Major parvan: K1. 2 Dn2 T2 G2. 4 आरण्य. — Subparvan: K1. 2. 4 B Dc Dn1. n3 D1-6 T1 G M (all om. sub-parvan name) mention only रामो (K2 श्रीरामो:; T1 G2 M2 श्रीरामायणो:; G1 M1 रामायणो )पाख्यान; to it all these (except B2) add समाप्त. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 290; Dn3 291; D1 295; T1 M2 (orig.) 282; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 280; G1 277; G2 279. — Śloka no.: Dn D1 14,

## 277

Here begins what is perhaps the most

celebrated of all the episodes of the Great Epic, namely, the Sāvitrī episode. The episode occurs also in the Skanda Purāṇa (7. 1. 166); many lines and pādas of our text recur *verbatim* in the Purāṇa text. — This adhy. is missing in K<sub>3</sub> (cf. v.l. 3. 276. 13).

- 1 1<sup>a</sup>=3. 281. 92<sup>a</sup>. <sup>b</sup>) K1. 2 transp. नेमान् and आदृन्. K (K3 missing) D1. 3 T2 G4 M तथा मुने; T1 परंतप (for महामुने).
- 2 °) D<sub>8</sub> T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> क्लिष्टा; G<sub>1.2.4</sub> क्लिष्टां. <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> M<sub>2</sub> क्लिष्ट्या (for क्लिप्या). D<sub>3</sub> क्लिपं तापिता वयं; M<sub>1</sub> क्लिष्ट्या तारितं वनं. <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> बलाद् (for पुनर्). <sup>d</sup>) D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> T<sub>3</sub> G<sub>1.2.4</sub> बलाद्; T<sub>1</sub> वने (for वनाद्). B<sub>1</sub> अपहृतं; B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1.6</sub>) G<sub>3</sub> चापि हृता; T<sub>1</sub> चाप हृता. D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> वनात्; T<sub>1</sub> पुन:; T<sub>2</sub> G<sub>3.4</sub> [अ]बला (for बलात्).
- 3 Cf. 3. 49.  $34^{abcd}$ . b) K<sub>2</sub> G<sub>4</sub> यथा; B<sub>2</sub> Dn D<sub>3-6</sub> G<sub>3</sub> [अ]पि वा (for [अ]थ वा). d) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 यथैव.
- 4 K1 मार्कांडेय:; M2 श्रीमार्कंडेय:. ") De D2 वर स्त्रीणां; D1 कुरु". — ") K2 यथाप्राप्ते; M2 यथावृत्तं.
- 5 °) B<sub>2-4</sub> मंद्रेषु; G<sub>1</sub> माद्रेषु. °) B<sub>2</sub>. 3 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> महात्मा च; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 कृतज्ञश्च (for शर°). — <sup>6</sup>) Dc<sub>1</sub> सत्यवानसंयतेंद्रियः.
- 6 Gs om. (hapl.)  $6^a-7^b$ ; De1 om. 6. a) K1 दानमतिर. Ds दांत: (for दक्ष:). —  $6^d=1.8.4^d$ :

आसीन्मद्रेषु धर्मात्मा राजा परमधार्मिकः ।

ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च सत्यसंधो जितेन्द्रियः ॥ ५

यज्वा दानपतिर्दक्षः पौरजानपद्वियः ।

पार्थिवोऽश्वपतिर्नाम सर्वभृतिहते रतः ॥ ६

क्षमावाननपत्यश्च सत्यवाग्विजितेन्द्रियः ।

अतिक्रान्तेन वयसा संतापग्रपजग्मिवान् ॥ ७

अपत्योत्पादनार्थं स तीवं नियममास्थितः ।

काले परिमिताहारो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ८

हुत्वा शतसहस्रं स सावित्र्या राजसत्तम ।

पष्ठे पष्ठे तदा काले बभूव मितभोजनः ॥ ९

एतेन नियमेनासीद्वर्षण्यष्टादशैव तु ।

पूर्णे त्वष्टादशे वर्षे सावित्री तुष्टिमम्यगात् ।

स्वरूपिणी तदा राजन्दर्शयामास तं नृपम् ॥ १०

अग्निहोत्रात्सग्रत्थाय हर्षेण महतान्विता ।

उवाच चैनं वरदा वचनं पार्थिवं तदा ॥ ११ ब्रह्मचर्येण छुद्धेन दमेन नियमेन च । सर्वात्मना च मद्भक्त्या तुष्टास्मि तव पार्थिव ॥ १२ वरं वृणीष्वाश्वपते मद्रराज यथेप्सितम् । न प्रमादश्व धर्मेषु कर्तव्यस्ते कथंचन ॥ १३

### अश्वपतिरुवाच ।

अपत्यार्थः समारम्भः कृतो धर्मेप्सया मया । पुत्रा मे बहवो देवि भवेयुः कुलभावनाः ॥ १४ तुष्टासि यदि मे देवि काममेतं वृणोम्यहम् । संतानं हि परो धर्म इत्याहुर्मी द्विजातयः ॥ १५

सावित्र्युवाच ।

पूर्वमेव मया राजनिभिप्रायमिमं तव । ज्ञात्वा पुत्रार्थमुक्तो वै तव हेतोः पितामहः ॥ १६ प्रसादाचैव तस्मात्ते स्वयंभ्रविहिताद्भवि ।

C. 3. 16632 B. 3. 293. 17 K. 3. 294. 18

61. 53<sup>d</sup>; 92. 1<sup>b</sup>; 110. 10<sup>d</sup>; etc.

7 G<sub>8</sub> om. 7<sup>ab</sup> (cf. v.l. 6); M<sub>2</sub> om. 7<sup>a</sup>-8<sup>b</sup>. — b)
Dc D<sub>2</sub> सत्यवान्. B<sub>1</sub>. 3 Dc D<sub>2</sub> S (G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> om.)
संय(Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> ° जि)तेंद्रियः; D<sub>5</sub> यो जितेंद्रियः (for विजि °).
K (K<sub>3</sub> missing) वेदवेदांगपारगः. — D<sub>6</sub> om. (hapl.)
7<sup>c</sup>-8<sup>d</sup>. — c) T<sub>1</sub> मनसा (for वयसा). — d) T<sub>1</sub> इव (for उप-).

8 Ds om. 8; M2 om. 8° (cf. v.l. 7). — ") BD (except D1. 3) Gs "नार्थं च; T2 G1. 2. 4 "नार्थाय. — ") S (except G3) बभूव ह (for जितेन्द्रियः).

9 °) K<sub>1. 2</sub> हुत्वा शतसहस्यां स; T<sub>1</sub> हुताशनसङ्ग्नं स.

- °) Dc<sub>1</sub> D<sub>3. 6</sub> T<sub>1</sub> °सत्तमः. K<sub>1. 2</sub> सावित्र्यां सत्तमः.

- °) G<sub>2. 4</sub> गते; M<sub>2</sub> यथा (for तदा). B<sub>2</sub> षष्ठे काले तदा राजन्.

10 °) D4 यतेन (for एतेन). — °) T1 च; T2 G4 M2 ह; G1. 2 M1 हि (for तु). K1. 2 D1. 5 वर्षाण दश चाष्ट च; Dc2 D2 वर्षाण्यष्टी दशेव तु. — °) D3 तोषम् (for तुष्टिम्). K1. 2 D5 सावित्री तं समभ्यया(D5 गा)त्; K4 तीषमभ्ययात्. — °) B D (except D1. 3. 5) G3 रूपिणी तु (for स्वरू ). K (K3 missing) D1. 3. 5 हि सावित्री (for तदा राजन्).

11 °) S (except Gs) समुत्पन्ना (for रथाय). — b) K (Ks missing) D1. 3. 5 सौम्येन वपुवान्विता. — °) K1 वपुषा (for वरदा). — After 11, S (except Gs) ins.: 1310\* सा तमश्रपति राजनसावित्री नियमस्थितम् ।

12 Before 12, N (except K<sub>1</sub>; K<sub>3</sub> missing) T<sub>2</sub> G ins. सावित्र्युवाच (resp. सावित्री). — b) B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2 transp. दमेन and नियमेन. K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub>. 5 नियमेन च तेनघ. — e) B D (except D<sub>1</sub>. 3. 5) G<sub>3</sub> भक्त्या च (for मज्जक्या).

13 b) B<sub>1.2.4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> यदीप्सितं; G<sub>1</sub> यदि च्छसि. — c) D<sub>5</sub> च कर्तव्यस्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> तु (G<sub>1</sub> च) ते धर्मे; G<sub>2.4</sub> स्वधर्मेषु. — d) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>1.8</sub> कदाचन. D<sub>5</sub> त्वया धर्मे कदाचन.

14 °) K<sub>1. 2</sub> B<sub>8</sub> D<sub>8. 5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M अपत्यार्थ. — <sup>5</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> ततो (for कृतो). — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> बहुला (for बहनो). — <sup>d</sup>) B<sub>2</sub> कुलपावनाः; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> वर्धनाः.

15 °) K4 D8. s तुष्टा च; M तुष्टा तु. — °) B Dc1 Dn D1. 4. s G8 वरम् (for कामम्). Dns G8 एनं; T1 एतद्; T2 G1. 2. 4 एवं. — °) B1. s संतानः. K1 हि वृणो; B Dn D4. s G3 परमो; Ds G4 हि परं; T2 हि पुरो. Ds धर्मम्. — After 15, B ins.:

1311\* एवसुक्त्वा तु सावित्री प्रत्युवाच च तं नृपम्।

16 b) Ks T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 M2 इदं (for इमं). — D<sub>1</sub> om.

16<sup>cd</sup>. — d) B D (except D<sub>3</sub>. 5; D<sub>1</sub> om.) G<sub>3</sub> भगवांस्ते (for तव हेतो:).

0.3.16633 B. 3.293.17 4.3.294.18 कन्या तेजस्त्रिनी सौम्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ १७ उत्तरं च न ते किंचिद्याहर्तव्यं कथंचन । पितामहनिसर्गेण तुष्टा ह्येतद्ववीमि ते ॥ १८ मार्कण्डेय उवाच ।

स तथेति प्रतिज्ञाय साविज्या वचनं नृपः ।
प्रसादयामास पुनः श्चिप्रमेव भवेदिति ॥ १९
अन्तर्हितायां साविज्यां जगाम खगृहं नृपः ।
खराज्ये चावसत्प्रीतः प्रजा धर्मेण पालयन् ॥ २०
किस्मिश्चित्त गते काले स राजा नियतव्रतः ।
ज्येष्ठायां धर्मचारिण्यां मिह्ण्यां गर्ममाद्धे ॥ २१
राजपुत्रयां तु गर्भः स मालव्यां भरतर्षभ ।
व्यवर्धत यथा शुक्के तारापतिरिवाम्बरे ॥ २२
प्राप्ते काले तु सुषुवे कन्यां राजीवलोचनाम् ।
कियाश्च तस्या मृदितश्चके स नृपतिस्तदा ॥ २३

सावित्र्या प्रीतया दत्ता सावित्र्या हुतया ह्यपि ।
सावित्रीत्येव नामास्याश्रक्ववित्रास्तथा पिता ॥ २४
सा विग्रहवतीव श्रीव्यंवर्धत नृपात्मजा ।
कालेन चापि सा कन्या यौवनस्था बभूव ह ॥ २५
तां सुमध्यां पृथुश्रोणीं प्रतिमां काश्र्वनीिमव ।
प्राप्तेयं देवकन्येति दृष्ट्वा संमेनिरे जनाः ॥ २६
तां तु पद्मपलाशाक्षीं ज्वलन्तीिमव तेजसा ।
न कश्रिहरयामास तेजसा प्रतिवारितः ॥ २७
अथोपोध्य शिरःस्नाता दैवतान्यिमगम्य सा ।
हुत्वािम विधिवद्विप्रान्वाचयामास पर्वणि ॥ २८
ततः सुमनसः शेषाः प्रतिगृद्ध महात्मनः ।
पितुः सकाश्रमगमदेवी श्रीरिव रूपिणी ॥ २९
सािभवाद्य पितुः पादौ शेषाः पूर्वं निवेद्य च ।
कृताञ्जलिर्वरारोहा नृपतेः पार्श्वतः स्थिता ॥ ३०

<sup>17 °)</sup> M प्रसादं चैव. T1 दत्ता (for तसात्). — b) B1 स्वयं तु; B3 Dn1. n3 स्वयं भू (for स्वयं भु °). D4 नृप (for भुवि). K1. 2. 4 D1. 3 T1 स्वयं भु (K4 ° भू) विहितानघ; T2 G1. 2. 4 M स्वयं विहितवत्यहं. — °) K4 B2 M सौम्या; T2 G1. 2. 4 नाम.

<sup>18 °)</sup> K4 D8 नेह; G1. 2. 4 न च (by transp.). — b) G1 ब्याहर्त वै. — c) K1. 2 विसर्गेण; T2 G1. 2. 4 ैनियोगेन.

<sup>19</sup> B4 G1 M2 om. the ref. K1 मार्काडेय. — ")
M1 तथैव. — ") K (K3 missing) De D1. 2. 5 नृप.
— ") B2 तदा (for पुन:). T1 प्रसादादेव नोवाच. — ")
K1. 4 D1 एवं; D5 एतद्; T2 चैव; G1 त्वेतद् (for एव). B
De Dn D2. 4. 6 G3 क्षिप्रमेतद्भविष्यति; T1 पुत्रार्थे किंचिद्रसरं.

<sup>20 &</sup>lt;sup>b</sup>) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub> स्वगृहान्; B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> स्वपुरं K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> नृप; Dc D<sub>2</sub> पुन:. — <sup>c</sup>) M स्वं राज्यं. B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> वीर: (for शीत:). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 स राजीपा-वसस्प्रीत:. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> प्रजां.

<sup>21 °)</sup> K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>1. 3. 5</sub> श्रेष्ठायां. — <sup>4</sup>) S (except G<sub>3</sub>) आदधत्.

<sup>22 °)</sup> B2 Dn D4. 6 T G2-4 राजपुत्र्यास; D1 G1 पढ्यां. K1. 2 M1 transp. तु and स. B1 राजपुत्र्याम-सूद्रमों. — b) Cf. 3. 281. 58°d. B Dn D4. 6 मान्ड्या (B3. 4 °ट्यां); D1 मालंड्य; D5 झालंक्य; T G3 माल्ड्या;

G2. 4 कालेन. — °) B Dn D4. 6 T1 G8 M तदा; T2 G1. 2. 4 महाज् (for यथा). — d) G4 ताराधिप इवांबरे.

<sup>23</sup> a) Dc2 Ds प्राप्तकाले. T1 [अ]जनयत् (for सुपुते).

- b) G1 (? gloss) कमल (for राजीव). - c) T2
G1. 2. 4 नृपति (for सुदित). - d) B Dn D4. 6 G3 चके
च (B3. 4 स) नृपसत्तमः; D6 चके च नृपतिस्तथा; T2 G1. 2. 4
चके स (G1 सु) सुदितस्तदा.

<sup>24</sup> b) D1 गतया (for हु°). K (Ks missing) Dc D1. 2. 5 त्विप; B1 त्विति (for द्यपि). — c) D5 T2 G1.2.4 च (for [ए]व).

<sup>25 °)</sup> K<sub>4</sub> B<sub>1. 2. 4</sub> श्री. Dc<sub>2</sub> सावित्री विम्रहवती; D<sub>2</sub> सावित्रीमवती च श्री (sic). — °) K<sub>1. 2</sub> [ए]व तु; D<sub>1</sub> नाति (for चापि). D<sub>1</sub> कन्या सा (by transp.).

<sup>26 °)</sup> K2 प्राप्तेयं देवि कस्येति. — d) K4 B1 S (except G3) तां (for सं-).

<sup>27</sup> b) Ds दीप्यंती° (for ज्वलन्ती°). — d) De Dns. ns प्रतिवाधित:; D4 G3 °वोधित:; D5 'भासितां.

<sup>28 °)</sup> B4 अथोपास्य. B1 M2 \*स्नात्वा. — b) B Dc Dn D2. 4. 6 G8 देवताम(Dc D2 °न)भि °.

<sup>29</sup> b) De Da प्रतिपूज्य. — °) B Dn D4. 6 G8 समीप (for सकाश). — d) Cf. 1. 92. 2b. D1 G4 देवश्रीवर (G4 रिव) रू.

<sup>30</sup> a) D1 om. सा. — b) K1 शेषां पूर्व; K2 Dc1 शेषा

यौवनस्थां तु तां दृष्टा स्वां सुतां देवरूपिणीम् । अयाच्यमानां च वरैर्नृपतिर्दुःखितोऽभवत् ॥ ३१ राजोवाच ।

पुत्रि प्रदानकालस्ते न च कश्चिद्धणोति माम् । स्वयमन्तिच्छ भर्तारं गुणैः सद्द्यमात्मनः ॥ ३२ प्रार्थितः पुरुषो यश्च स निवेद्यस्त्वया मम । विमुक्त्याहं प्रदास्यामि वरय त्वं यथेप्सितम् ॥ ३३ श्चतं हि धर्मशास्त्रे मे पट्यमानं द्विजातिभिः । तथा त्वमपि कल्याणि गदतो मे वचः शृणु ॥ ३४ अप्रदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः । मृते भर्तरि पुत्रश्च वाच्यो मातुररक्षिता ॥ ३५ इदं मे वचनं श्चत्वा भर्तरन्वेषणे त्वर ।

देवतानां यथा वाच्यो न भवेयं तथा कुरु ॥ ३६ मार्कण्डेय उवाच ।

एवमुक्त्वा दुहितरं तथा दृद्धांश्व मन्त्रिणः। व्यादिदेशानुयात्रं च गम्यतामित्यचोदयत्।। ३७ साभिवाद्य पितुः पादौ त्रीडितेव मनस्विनी। पितुर्वचनमाज्ञाय निर्जगामाविचारितम्।। ३८ सा हैमं रथमास्थाय स्थितरैः सचिवेर्वृता। तपोवनानि रम्याणि राजर्षीणां जगाम ह।। ३९ मान्यानां तत्र दृद्धानां कृत्वा पादाभिवन्दनम्। वनानि क्रमशस्तात सर्वाण्येवाभ्यगच्छत।। ४० एवं सर्वेषु तीर्थेषु धनोत्सर्गं नृपात्मजा। कुर्वती द्विज्ञमुख्यानां तं तं देशं जगाम ह।। ४१

C. 3. 16657 B. 3. 293. 41 K. 3. 294. 42

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २७७॥

पूर्व.  $D_4$   $G_3$  नियम्य (for निवेद्य). —  $^d$ ) B Dn  $D_4$ .  $_6$   $T_2$   $G_3$  पार्श्वमास्थि(  $B_1$ .  $_3$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  अग्रतः स्थिता.

<sup>31 °)</sup> Ds स तां; T1 सुतां (for नुतां). — °) D1 G1. 4 स्व (for स्वां). — °) Ds M तु (for च). K1. 2 M2 परेर; G1. 2. 4 नरेर (for चरेर).

<sup>32</sup> K<sub>1. 2</sub> अश्वपतिः (for राजो°.) — °) K<sub>2</sub> पुत्र; B<sub>2</sub> प्रति (for पुत्रि). — °) K<sub>2</sub> अन्वेच्छ; De D<sub>2</sub> अन्विच्य; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M<sub>2</sub> इच्छस्त.

<sup>33 °)</sup>  $K_{1.2}$  प्राकृतः;  $T_{2}$   $G_{1.2.4}$  पार्थिवः. — °)  $G_{4}$  संनिवेद्यस्.  $K_{1.2}$   $D_{1.8.5}$  त्वयानघे. — °) K ( $K_{8}$  missing)  $B_{2}$   $D_{c_{2}}$   $D_{1.8.5}$   $G_{3}$  विसुष्याहं. — °)  $B_{1}$  वरयध्वं;  $D_{5}$  °स्त;  $T_{2}$   $G_{1}$  वरं तव;  $G_{2.4}$  त्वां वराय;  $G_{3}$  वर्यस्वं; M वराय त्वां.  $D_{c}$   $D_{2}$  यथेच्छसि.

<sup>34 °)</sup> K (K<sub>8</sub> missing) D<sub>1</sub>. 8. 5 च (for हि). K<sub>1</sub>. 2 धर्मशास्त्रं ते; K<sub>4</sub> B D G<sub>8</sub> °शास्त्रेषु; G<sub>1</sub> सर्वशास्त्रं मे. — b) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 प्रश्चमाने; G<sub>1</sub> °मानेर्. D<sub>1</sub> द्विजातिषु. — c) G<sub>2</sub>. 4 यथा (for तथा).

<sup>35 = (</sup>var.) Manu. 9. 4. — ") K1. 2 याच्यो; D3 वाह्यो; M याप्यो. — ") K1 D3 (sup. lin. as in text) याच्या(D3 "त्या)श्चा"; K2 याच्योश्चा" (sic); D5 वाच्याश्चा"; M याप्यश्चा". — ") S (except G1. 3) मृते पितिर पुत्रस्तु. — ") K1. 2 याच्यो; D3 (sup. lin. as in text) यात्यो; M याप्यो.

<sup>36</sup> b) G<sub>2. 4</sub> कुरु (for स्वर). — c) K<sub>1. 2</sub> D<sub>3</sub> (sup. lin. as in text) याच्यो; M याप्यो.

<sup>37</sup> K<sub>1</sub> S (except G<sub>3</sub> M<sub>1</sub>) om. the ref. — °) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> तु हुहिनां (for दुहिनरं). — °) K<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>2.3</sub> यथा. T<sub>2</sub> धर्मिणः (for मन्त्रिणः). — °) K<sub>1</sub> °यातं च; B<sub>1</sub> °यातं च; Dc D<sub>2</sub> °यातंश्च; Ds °यातं तु; G<sub>1</sub> °यात्रां च. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as in text) वियताम् (for गम्यताम्). K<sub>1.2</sub> B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>1.3</sub>) G<sub>3</sub> चेति; K<sub>4</sub> चापि (for इति). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> [अ]नोदयत्.

<sup>38 °)</sup> G1 ततः (for पितुः). — °) K2. 4 B D (except D1. 3) G3 तप ° (for मन °). — °) D1 आदाय (for आज्ञाय). — °) D3 [अ]निवारिता; T [अ]विचार्य सा (T2 च); G1 M1 विचार्य च; G2. 4 विमृत्य च; M2 [अ]विचारयम् (for [अ]विचारितम्).

<sup>39 &</sup>lt;sup>a</sup>) K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> हैमरथम्. T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 हैमं रथं समास्थाय.

— <sup>b</sup>) T G<sub>1</sub>. 2. 4 transp. स्थाविरै: and सचिवै:. — <sup>c</sup>) Dc<sub>2</sub>
D<sub>2</sub> वन्यानि (for रम्याणि). — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 सा (for ह).

<sup>40</sup> K<sub>1</sub> om. (hapl.) 40-41. — <sup>a</sup>) B<sub>8</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 3 (sup. lin. as in text) वन्यानां (for मा°). — <sup>b</sup>) = (var.) 3. 278. 3<sup>d</sup>. B<sub>1</sub>. 2 Dns T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> °वादनं (for °वन्दनम्). — <sup>c</sup>) K<sub>2</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 तानि; M तन्न (for तात). — <sup>d</sup>) K<sub>2</sub> D<sub>8</sub> अन्व°; Dc D<sub>2</sub>. 3 M अभि ° (for अक्ष्य°).

<sup>41</sup> K1 om. 41 (cf. v.l. 40). — ") B Dn Ds. 4. 6 T1 Gs M (by transp.) तीथेंषु सर्वेषु; Dcs (marg. sec. m.) वनेषु सर्वेषु. — b) K4 B4 Dc D2 वनोत्सगं; Dcs (by corr.) विचरंती. — b) K2 Dn2 कुर्वेती. K2 D5 ऋषि (for द्विज.). T2 G1. 2. 4 M कुर्व (G1 वे)ती द्विजमुख्येषु.

## 205

C. 3. 16658 B. 3. 294. 1 K. 3. 295. 1

## मार्कण्डेय उवाच।

अथ मद्राधिपो राजा नारदेन समागतः । उपविष्टः सभामध्ये कथायोगेन भारत ॥ १ ततोऽभिगम्य तीर्थानि सर्वाण्येवाश्रमांस्तथा । आजगाम पितुर्वेदम सावित्री सह मन्त्रिभिः ॥ २ नारदेन सहासीनं दृष्ट्वा सा पितरं श्रुभा । उभयोरेव शिरसा चक्रे पादाभितृन्द्रनम् ॥ ३

नारद उवाच । क गताभृत्सुतेयं ते कुतश्चेवागता नृप । किमर्थं युवर्ती भन्नें न चैनां संप्रयच्छिस ॥ ४

- d) K2 Ds तं देशं सा (for तं तं देशं).

Colophon. Ks missing. — Major parvan: K1. 2
T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: N (Ks missing)
T G1. 3 M (all om. sub-parvan name) mention only
साविज्यु(D3 ैज्यो)पाख्यान. — Adhy. name: Ds वरान्वेषणं; M2 साविज्ञीजन्मकथनं. — Adhy. no. (figures,
words or both): Dn 291 (Dns 292); D1 296; T1
M2 (orig.) 283; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 281; G1
278; G2 280. — Śloka no.: Dn1. n2 40; Dn3 D1 41.

## 278

- 1 In K<sub>3</sub>, 1<sup>a</sup>-19<sup>b</sup> are missing (cf. v.l. 3. 276. 13). K<sub>1</sub> मार्कंडिय: ; M<sub>2</sub> श्रीमार्कंडिय: — <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> राजन्.
- 2 Ks missing (cf. v.l. 1). ") M2 [S] श्विगस्य. ") K1 D5 T1 सर्वान् (for सर्वाण). B2 च (for [ए]च). B2. 4 च सा; T2 G2. 4 तदा (for तथा). In D3, the portion from 2<sup>cd</sup> up to 3. 279. 7 is lost on a missing fol. ") K (K3 missing) Dc D1. 2. 5 पुनर् (for िपतुर्). ") K1. 2 "ती च समन्विता.
- 3 K<sub>8</sub> D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). a) K<sub>1</sub> B<sub>3</sub>. 4 D<sub>2</sub> D<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> समासीनं. b) B D<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 2. 4. 6 G<sub>3</sub> transp. हड्डा and सा. K<sub>1</sub>. 2 तं (for सा). K<sub>1</sub> ग्रुभम्; D<sub>1</sub>. 5 तदा. d) = (var.) 3. 277. 40b. B<sub>2-4</sub> D (except Dc D<sub>1</sub>; D<sub>3</sub> missing) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> वादनं (for वन्दनम).

अश्वपतिरुवाच ।

कार्येण खल्वनेनैव प्रेषिताद्यैव चागता ।

तदस्याः शृणु देवर्षे भर्तारं योऽनया वृतः ॥ ५

मार्कण्डेय उवाच ।

सा ब्रुहि विस्तरेणेति पित्रा संचोदिता छुमा ।
देवतस्येव वचनं प्रतिगृद्येदमत्रवीत् ॥ ६

आसीच्छाल्वेषु धर्मात्मा क्षत्रियः पृथिवीपतिः ।

द्युमत्सेन इति ख्यातः पश्चाद्न्धो बभ्व ह ॥ ७

विनष्टचक्षुषस्तस्य बालपुत्रस्य धीमतः ।

सामीप्येन हतं राज्यं छिद्रेऽस्मिन्पूर्ववैरिणा ॥ ८

- 4 K3 D8 missing (cf. v.l. 1, 2). a) K1. 2 गता-सीत्; T2 [आ]गताभूत्. — b) K1. 2 पुनः (for नृप). — c) K1 B2. 3 भद्रे; K2 भद्रं; T2 G1. 2.4 भद्र (for भर्त्रे). — d) K (K8 missing) D1. 5 T2 G1 M चेमां (for चैनां). G4 स्वं (for सं-).
- 5 K<sub>8</sub> D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). D<sub>1</sub> राजा उ°. <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> तेन (for [अ]नेन). <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 समागता (for [ए]न चागता). <sup>c</sup>) B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>8</sub> एतसाः; T<sub>2</sub> ततोस्याः. T<sub>2</sub> निप्रधें. <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub>. 5 भर्ता ने (D<sub>2</sub> च); D<sub>1</sub> भर्तृत्वे (for भर्तारं). T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> वृतं. K<sub>1</sub>. 2 भर्ता यो ने नराधिपः; T<sub>2</sub> भर्तारं येन सा वृता.
- 6 K<sub>8</sub> D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). K<sub>1</sub> मार्कंडिय; M<sub>2</sub> श्रीमार्कं. <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> पितरेणेति (for विस्तं). <sup>b</sup>) D<sub>1</sub> संनोदिता; D<sub>5</sub> संबोधिता. T<sub>1</sub> सती; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M तदा (for ग्रुमा). <sup>c</sup>) B<sub>2</sub>. 4 D<sub>12</sub>. n<sub>5</sub> तदैव तस्य (for दैव तस्येव). B<sub>1</sub> D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> [ए]व; D<sub>5</sub> [इ]ति (for [इ]व).
- 7 K<sub>8</sub> D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). Before 7, all MSS. (except T<sub>2</sub> M; K<sub>8</sub> D<sub>8</sub> missing) ins. सावित्र्युवाच (resp. सावित्री). <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> S (except T<sub>1</sub>) आसीत्साव्वेषु. <sup>d</sup>) B<sub>1</sub>. <sub>2</sub>. <sub>4</sub> Dn D<sub>4</sub>. <sub>6</sub> G<sub>3</sub> चांधो; T G<sub>2</sub>. <sub>4</sub> M त्वंधो (for अन्धो). K (K<sub>3</sub> missing) B<sub>2</sub> M स: (for ह).
- 8 K<sub>8</sub> D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). a) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 विचक्कष्ठवस्तदा तस्य. b) T<sub>1</sub> साहव (for बाल ). c) K (K<sub>8</sub> missing) Dc<sub>1</sub> D<sub>1</sub>. 5 सामतेन; B<sub>2</sub> सामात्येन (for सामीप्येन). T<sub>1</sub> सामीप्येपहृतं राज्यं. d) B<sub>1</sub> वैरिणा किळ (for पूर्ववैरिणा).

स बालवत्सया सार्धे भार्यया प्रस्थितो वनम् । महारण्यगतश्चापि तपस्तेषे महात्रतः ॥ ९ तस्य पुत्रः पुरे जातः संबृद्धश्च तपोवने । सत्यवाननुरूषो मे भर्तेति मनसा बृतः ॥ १०

नारद उवाच।

अहो बत महत्पापं सावित्र्या नृपते कृतम् । अजानन्त्या यदनया गुणवान्सत्यवान्तृतः ॥ ११ सत्यं वदत्यस्य पिता सत्यं माता प्रभाषते । ततोऽस्य ब्राह्मणाश्रक्कर्नामैतत्सत्यवानिति ॥ १२ बालस्याश्वाः प्रियाश्वास्य करोत्यश्वांश्व मृन्मयान् । चित्रेऽपि च लिखत्यश्वांश्वित्राश्व इति चोच्यते ॥ १३

राजोवाच ।

अपीदानीं स तेजस्वी बुद्धिमान्त्रा नृपात्मजः।

क्षमावानिष वा भूरः सत्यवानिष्तृनन्दनः ॥ १४ नारद उवाच ।

विवस्तानिव तेजस्वी बृहस्पतिसमो मतौ । महेन्द्र इव शूरश्च वसुघेव श्वमान्वितः ॥ १५

अश्वपतिरुवाच।

अपि राजात्मजो दाता ब्रह्मण्यो वापि सत्यवान् । रूपवानप्युदारो वाष्यथ वा प्रियदर्शनः ॥ १६

नारद उवाच।

साङ्कृते रन्तिदेवस्य स शक्त्या दानतः समः । व्रह्मण्यः सत्यवादी च शिविरौशीनरो यथा ॥ १७ ययातिरिव चोदारः सोमवित्रियदर्श्वनः । रूपेणान्यतमोऽश्विभ्यां द्युमत्सेनसुतो बली ॥ १८ स दान्तः स मृदुः श्रूरः स सत्यः स जितेन्द्रियः ।

C. 3, 16676 B. 3, 294, 19 K. 3, 295, 19

शूरश्च (= $15^{\circ}$ ). —  $^{4}$ ) B De Dn D2. 4. 6 T1 Gs पितृव-त्स्लः; D1 नृपनंदनः; G4 मिन्ननंदनः. D6 स्वया दोषो न दर्शितः.

15 K<sub>8</sub> D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). — ") M आदित्य इव ते". — ") B Dn D<sub>1</sub>. 4-6 G<sub>3</sub> वीर" (for ग्रूर").

16 Ks Ds missing (cf. v.l. 1, 2). K4 D1. s S (except Gs) राजा (D1. s add उ°). — 6) B1 बापि (for दाता). — 6) B D (except D1. s) Gs चापि (for वापि). K (Ks missing) B1. s. 4 Dc D1. s वीर्थ (for सत्य ). — 64) Dc1 D2 T1 G1 om. (the second) [अ]पि (leaving hiatus!).

17 K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). M<sub>2</sub> om. the ref. — ") K<sub>1</sub> संकृते; K<sub>2</sub> संस्कृते; K<sub>4</sub> आकृते. — ") B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> स्व (for स). D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> शक्त्या दानस्तः सम:. — ") T<sub>2</sub> सत्ससंध्रक्ष (for "वादी).

18 Ks Ds missing (cf. v.l. 1, 2). — °) Dc 'प्रतिमो (for 'न्यतमो). — For 18<sup>d</sup>, cf. 3. 50. 1<sup>b</sup>. — After 18. S (except Gs) ins.:

1312\* स वदान्यः स तेजस्वी स धीमान्स क्षमान्वितः।

19 D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 2). 19<sup>ab</sup> missing in K<sub>8</sub> (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) K<sub>1. 2</sub> सौम्य: (for जूर:). De (marg. sec. m.) सदा दांत: समृद्ध — M om. 19<sup>b</sup>-20<sup>c</sup>. — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> T G<sub>1. 2. 4</sub> सत्यसंघो; Dc<sub>2</sub> जूर: सत्यो (for स सत्य: स). B<sub>2-4</sub> Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>1. 4. 8</sub> G<sub>8</sub> संय(B<sub>8</sub> कि)-तेंद्रिय: (for स जितेन्द्रिय:). — <sup>c</sup>) G<sub>2. 4</sub> सन्मेत्र:. Dc<sub>2</sub>

<sup>9</sup>  $K_8$   $D_8$  missing (cf. v.l. 1, 2). — c) B D (except  $D_8$ ;  $D_8$  missing) महारण्यं. — d)  $T_1$  सुदारणं (for महा°).

<sup>10</sup> K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). M<sub>2</sub> om. 10-11.

— a) D<sub>1</sub> अस्य (for तस्य). K<sub>1</sub>. 2 पुनर् (for पुरे). — c)
D<sub>2</sub> वै; T<sub>2</sub> [5]सी (for मे). G<sub>1</sub> सत्यवान्मेनुरूपश्च.

— d) T<sub>2</sub> मे भतेति समावृतः.

<sup>11</sup> K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). M<sub>2</sub> om. 11 (cf. v.l. 10). — <sup>a</sup>) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> कष्टं (for पापं). — <sup>c</sup>) B<sub>2-4</sub> T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> अज्ञानत्या. T<sub>1</sub> तनयया (for यदनया). — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> D<sub>5</sub> सत्यवान्गुणवान् (by transp.).

<sup>12</sup> Ks Ds missing (cf. v.l. 1, 2). — b) G2. 4 माता सत्यं (by transp.). Ds [अ]व- (for प्र-). — c) K4 B1. 2 Dn D4. 6 Gs तथा; T2 तेन (for ततो).

<sup>13</sup> K<sub>3</sub> D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1, 2). — 6) Dc D<sub>3</sub> तस्य; D<sub>1</sub> चैव; M चासन् (for चास्य). — 6) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> स (for च), and मृण्म (for मृन्म ). — 6) T<sub>1</sub> चित्रे च; G<sub>1</sub> पित्रे च (for चित्रेऽपि). B<sub>2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>8</sub> विक्रिख ; G<sub>1</sub> ताल्किंख ; M चालिख (for च किख ). — 6) B<sub>4</sub> तेन (for इति). D<sub>1</sub> की स्तेते (for चोच्य ).

<sup>14</sup> Ks Ds missing (cf. v.l. 1, 2). T<sub>1</sub> om. the ref. K<sub>1</sub>. 2 अश्वपृति: (for राजो °). — b) Bs D1 स; Ts G<sub>1</sub>. 2. 4 वे (for वा). K<sub>1</sub>. 2 बृहस्पृतिसमो मतौ (=15b). — c) Dc<sub>2</sub> D<sub>5</sub> श्रूरश्च (for वा श्रूरः). K<sub>1</sub>. 2 महेंद्र

C. 3. 16676 B. 3. 294. 19 K. 3. 295. 19 स मैत्रः सोऽनस्यथ स हीमान्धृतिमांश्र सः ॥ १९ नित्यश्रश्रार्त्रवं तस्मिन्स्यितिस्तस्यैव च ध्रुवा । संक्षेपतस्तपोष्टद्धेः शीलवृद्धेश्र कथ्यते ॥ २० अश्वपतिकवाच ।

गुणैरुपेतं सर्वेस्तं भगवन्त्रब्रवीषि मे । दोषानप्यस्य मे ब्रूहि यदि सन्तीह केचन ॥ २१ नारद उवाच ।

एको दोषोऽस्य नान्योऽस्ति सोऽद्य प्रभृति सत्यवान्। संवत्सरेण क्षीणायुर्देहन्यासं करिष्यति ॥ २२ राजोवाच ।

एहि सावित्रि गच्छ त्वमन्यं वरय शोभने । तस्य दोषो महानेको गुणानाक्रम्य तिष्ठति ॥ २३ यथा मे भगवानाह नारदो देवसत्कृतः। संवत्सरेण सोऽल्पायुर्देहन्यासं करिष्यति॥ २४ सावित्र्युवाच ।

सक्रदंशो निपतित सक्रत्कन्या प्रदीयते । सक्रदाह ददानीति त्रीण्येतानि सक्रत्सकृत् ॥ २५ दीर्घायुरथ वाल्पायुः सगुणो निर्गुणोऽपि वा । सक्रद्धतो मया भर्ता न द्वितीयं वृणोम्यहम् ॥ २६ मनसा निश्चयं कृत्वा ततो वाचाभिधीयते । क्रियते कर्मणा पश्चात्प्रमाणं मे मनस्ततः ॥ २७

नारद उवाच । स्थिरा बुद्धिर्नरश्रेष्ठ सावित्र्या दुहितुस्तव । नैषा चालियतुं शक्या धर्मादस्मात्कथंचन ॥ २८

(marg. sec. m.) सोमसूर्यश्च;  $T_2$   $G_1$ . 2. 4 चानसूर्य $(G_2$ . 4  ${}^{\circ}$  यु)श्च. —  ${}^{d}$  )  $D_1$  धीमान्स;  $T_1$  स धीमान् (for स हीमान्).  $B_1$ . 2. 4  $D_1$   $D_6$  द्युतिमांश्च;  $D_5$  कीर्तिमांश्च.

20 Ds missing (cf. v.l. 2). M om.  $20^{abc}$  (cf. v.l. 19). — a) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> चार्जवस. K<sub>3</sub> तस्य; T<sub>2</sub> तं च (for तस्मिन्). — b) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> धृतिस; G1 रतिस (for स्थितिस). T G<sub>1</sub>. 2 तत्रेव. G<sub>4</sub> धृतिश्चेव त्रपा ध्रुवा. — c) K<sub>3</sub> स दमेन; T<sub>1</sub> स शिक्षितस (for संक्षेपतस). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 5 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> ततो; G<sub>2</sub> तथा; G<sub>4</sub> तदा (for तपो-). — d) B<sub>3</sub> M शीलवृत्ते. K<sub>1-3</sub> स (for च). K<sub>4</sub> (marg. sec. m. as in text) बालवृद्धे: स कथ्यते.

21 Ds missing (cf. v.l. 2). Ks. 4 D1. 5 S (except Gs) राजोवाच (resp. राजा). —  $^a$ ) T1 सर्वेंस्त्वं; T2 G1. 2. 4 भगवन्. —  $^b$ ) K Dc D1. 2. 5 M भगवान्. K1. 4 B1. 8. 4 D1. 5 M1 प्रव्रवीति; K2  $^\circ$  मि; K3 T1  $^\circ$  हि; Dc D2  $^\circ$  तु. T2 G1. 2. 4 सत्यवंतं व्रवीषि मे. —  $^c$ ) B2 दोषानप्येष. K1. 2. 4 D1  $^\circ$  (for  $^\circ$ ).

22 Ds missing (cf. v.1. 2). After the ref., K3
B2-4 D (except D<sub>1. 5</sub>) Gs ins.:

1313\* एक एवास्य दोषो हि गुणानाक्रम्य तिष्ठति। स च दोषः प्रयत्नेन न शक्यमतिवर्तितुम्।

[For line 1, cf. 23°d.]
— a) K<sub>1. 2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> Gs [S]स्ति; K<sub>3</sub> B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> द्वि (for Sस). B<sub>2</sub> Dn D<sub>1. 4. 6</sub> G<sub>3</sub> नान्योस. — 22°d = (var.)
24°d. — c) = Matsyapurāņa 208. 13°. T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub>
सोल्पायुर् (for श्लीणायुर्). — D<sub>4</sub> om. 22°-23°. — d)

K4 D6 देहत्यागं; M1 °न्यायं.

23 D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 2). K<sub>1</sub>. 2. 4 T<sub>1</sub> om. (hapl.) 23-24; D<sub>4</sub> om. 23<sup>abc</sup> (cf. v.l. 22). B<sub>8</sub> জম্ব-पतिरुवाच. — a) B Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>6</sub> G<sub>8</sub> ग्रन्छस्त. — d) B<sub>1</sub>. 2 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> च (B<sub>1</sub> हि) स्थित: (for तिष्ठति); cf. 1313\* (line 1).

24 Ds missing (cf. v.l. 2). K<sub>1. 2. 4</sub> T<sub>1</sub> om. 24 (cf. v.l. 23). — a) K<sub>3</sub> Dc D<sub>1. 2. 5</sub> मां (for मे). — b) Dc D<sub>2</sub> देवसत्तमः. — 24<sup>cd</sup> = (var.) 22<sup>cd</sup>. — d) Dn<sub>2</sub>. n<sub>3</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> देहत्यागं.

25 = (var.) Manu. 9. 47. — D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 2). — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> M<sub>1</sub> निपतितः. K<sub>3</sub> सकुज्जल्पंति भूमीशाः. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> सकुज्ञाहं. K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> दहामीति. — <sup>d</sup>) K<sub>1-3</sub> D<sub>5</sub> सतां (for the *first* सकृत्), the Manusmṛti variant!

26 D3 missing (cf. v.l. 2). — ") K1. 2 स्वल्पायुः (for वा"). — ") T2 भत्तया (for भर्ता).

27 D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 2). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 मनसो. G<sub>4</sub> निश्चितं. — <sup>b</sup>) Dc Dn<sub>2</sub>. n<sub>8</sub> D<sub>2</sub> वाचा विधी<sup>°</sup>; T<sub>1</sub> वाग्वाभिधी<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> वागभिधी<sup>°</sup>. — <sup>c</sup>) Dc transp. क्रियते and कर्मणा.

28 Ds missing (cf. v.l. 2). T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> om. (hapl.) 28-30. — <sup>a</sup>) B<sub>1</sub> ैन्पश्रेष्ठ. — After 28<sup>ab</sup>, K<sub>1.2</sub> ins.:

1314\* विलम्बो नात्र कर्तंब्यो निश्चिते कर्मणि ध्रुवम्।
— K1. 2 D4 om. (hapl.) 28°-29°; G3 om. 28°°. — °.)
K4 पारु°; B Dc Dn D2. 6 वार° (for चारु°).

नान्यस्मिन्पुरुषे सन्ति ये सत्यवति वै गुणाः । प्रदानमेव तस्मान्मे रोचते दुहितुस्तव ॥ २९

### राजोवाच।

अविचार्यमेतदुक्तं हि तथ्यं भगवता वचः । करिष्याम्येतदेवं च गुरुहिं भगवान्मम ॥ ३० नारद उवाच।

अविष्ठमस्तु साविज्याः प्रदाने दुहितुस्तव । साधयिष्यामहे तावत्सर्वेषां भद्रमस्तु वः ॥ ३१ मार्कण्डेय उवाच ।

एवम्रुक्त्वा खम्रुत्पत्य नारदिस्त्रिदिवं गतः । राजापि दुहितुः सर्वे वैवाहिकमकारयत् ॥ ३२

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टसप्तत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २७८ ॥

# २७९

# मार्कण्डेय उवाच । अथ कन्याप्रदाने स तमेवार्थ विचिन्तयन् । समानिन्ये च तत्सर्वे भाण्डं वैवाहिकं नृषः ॥ १

ततो वृद्धान्द्वजान्सर्वानृत्विजः सपुरोहितान् । समाहृय तिथौ पुण्ये प्रययौ सह कन्यया ॥ २ मेध्यारण्यं स गत्वा च द्यमत्सेनाश्रमं नृपः ।

C. 3. 16693 B. 3. 295. 3

- 29 Ds missing (cf. v.l. 2). K1. 2 D4 T2 G2. 4 om. 29 (cf. v.l. 28). °) D5 प्रदानमेतत्तसात्ते.
- 30 Ds missing (cf. v.l. 2). T2 G2.4 om. 30 (cf. v.l. 29). K1.2 अश्वपति: (for राजो े). े) Hypermetric! M यत् (for हि). K3.4 B Dc Dn D1.2.4.6 G3 अविचार्यमेतदुक्तं; D5 अवस्यमेतदुक्तं हि; T1 अविचार्यं मे तावदुक्तं (hypermetric); G1 अविचार्यं तदुक्तं यत्. े) K4 M भगवतो. K3 B1-3 Dn D4.6 T1 G3 तथ्यं च (K3 हि तथ्यं; T1 यत्तथ्यं) भवता वचः. े) K1 तदैवेवं; K2 तदैवेतं; K8.4 Dc D1.2 तदेवं वै; B3 [ए]तदेवाहं; D5 T1 M [ए]तदेवं हि (M वै); G1 [ए]तदेवेह. े) T1 त्वं गुरुद् (for गुरुहिं).
- 31 D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 2). b) Dc D<sub>2</sub>. s प्रदानं. — c) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub> Dn ° ध्याम्यइं तावत्; K<sub>4</sub> ° ध्यामहे तात; D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> ° ध्यामि हे तात; G<sub>4</sub> ° ध्यामि भोस्तावत्. — d) K<sub>1</sub>. 2 प्रदाने (for सर्वेषां).
- 32 Ds missing (cf. v.l. 2). D1 om. 32. T G2. 4 M2 om. the ref. K1 मार्कोडेय. 4) B1 Dn D4. 6 G3 समु (for समु ). b) S (except G3) यथी (for गतः). 6) K तु; G2. 4 च (for [अ]पि). B2 Dn D4. 6 G3 सम्रां (for सवं). d) D5 मथाकरोत्.

Colophon om. in D1. D3 missing. G1 partly broken.

— Major parvan: K1. 2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-

parvan: K3. 4 B D (D1 om.; D3 missing) G1. 3 M (all om. sub-parvan name) mention only सावित्र्यु-पाल्यान. — Adhy. name: B4 नारदवाक्यं; M2 सावित्री-स्वयंवरकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (sup. lin.). n2 292; Dn3 293; T1 M2 (orig.) 284; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 282; G1 279; G2 281. — Śloka no.: Dn 33.

### 279

- 1 In Ds, st. 1-7 are missing (cf. v.l. 3. 278. 2). K1 मार्कांडेय:; M2 श्रीमार्केडेय: ") K1. 2. 4 De D1. 2. 5 "प्रदानाय; S (except T1 G2) "प्रदानेन (for प्रदाने स). 5) K4 De वैवाहिकमर्चितयत्. 4) K2 D1. 5 नृप; De D2 ततः (for नृप:).
- 2 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1). ") T<sub>2</sub> वृद्धद्वजान्. ") T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> ऋत्विरिभः; G<sub>1</sub> राभ्यः; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> च (for स<sup>-</sup>). De ऋत्विजः सपुरोहितः; T<sub>1</sub> ऋत्विक्सभ्यपुरोग्गमान् (inf. lin. "हितान्). ") K<sub>1. 2</sub> M समानीय. B Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> दिने (for तिथौ). ") D<sub>1</sub> (by transp.) कन्यया सह.
- 3 Ds missing (cf. v.l. 1). <sup>a</sup>) K1. 2 Dcs D1 संधारण्यं. T1 M तु; G2. 4 [अ]थ (for च). — <sup>b</sup>) B2 द्युमत्सेनात्मजं. K1. 2 ततः; B1 G2 प्रति; T2 पुरः; G1. 2

C. 3, 16693 B. 3, 295, 3 K, 3, 296, 3 पद्धामेव द्विजैः सार्ध राजिष तम्रुपागमत् ॥ ३
तत्रापश्यन्महाभागं शालवृक्षम्रुपाश्रितम् ।
कौश्यां वृक्षां समासीनं चक्षुद्वीनं नृपं तदा ॥ ४
स राजा तस्य राजिषः कृत्वा पूजां यथाहतः ।
वाचा सुनियतो भूत्वा चकारात्मनिवेदनम् ॥ ५
तस्यार्ध्यमासनं चैव गां चावेद्य स धर्मवित् ।
किमागमनित्येवं राजा राजानमन्नवीत् ॥ ६
तस्य सर्वमिन्नप्रयमितिकर्तव्यतां च ताम् ।
सत्यवन्तं समुद्दिश्य सर्वमेव न्यवेदयत् ॥ ७
अश्वपतिरुवाच ।
सावित्री नाम राजिष कन्येयं मम शोभना ।

सावित्री नाम राजर्षे कन्येयं मम शोभना । तां स्वधर्मेण धर्मज्ञ स्नुषार्थे त्वं गृहाण मे ॥ ८ द्युमत्सेन उवाच ।

च्युताः सम् राज्याद्वनवासमाश्रिता-

श्राम धर्म नियतास्तपस्विनः ।
कथं त्वनहीं वनवासमाश्रमे
सहिष्यते क्केशिममं सुता तव ॥ ९
अश्वपतिरुवाच ।
सुखं च दुःखं च भवाभवात्मकं
यदा विजानाति सुताहमेव च ।
न मिद्धिथे युज्यित वाक्यमीद्दशं
विनिश्चयेनाभिगतोऽस्मि ते नृप ॥ १०
आश्चां नाईसि मे हन्तुं सौहृदात्प्रणयेन च ।
अभितश्चागतं प्रेम्णा प्रत्याख्यातुं न माईसि ॥ ११
अनुरूपो हि संयोगे त्वं ममाहं तवापि च ।
सुषां प्रतीच्छ मे कन्यां भार्यां सत्यवतः सुताम् ॥ १२
द्युमत्सेन उवाच ।
पूर्वमेवाभिलिषतः संबन्धो मे त्वया सह ।

(sup. lin.). 4 पुन: (for नृप:). — °) G4 [अ]थ तै: (for द्विजे:). — <sup>d</sup>) K4 Dc D1. 2 S (except T1 G3) राजिषस. K1 उपागतं.

4 D3 missing (cf. v.l. 1). — ") Dc T1 "=महारमानं. — ") K1. 2 S (except T2 G3) सालवृक्षम्. B1 Dc D4 अपान्तितं; B3 अवा ; Dn2 समा . — ") K2 कौसां. K1-3 Dn2. n3 D6 G1 M वृस्यां; K4 वृद्यां; B2-4 Dc1 D1 वृद्यां; Dc2 Dn1 D2. 5 वृद्यां; D4 वृद्यां; T2 G2-4 ब्रस्यां. G4 उपा (for समा ). — ") Dc1. c2 (before corr.) D2 चक्षहीनं.

5 Ds missing (cf. v.l. 1). — b) T2 G1. 2. 4 चके (for करवा). K Dc D1. 2 यथाविधि.

6 Ds missing (cf. v.l. 1). — a) Dc2 Ds तस्यार्धम्; D1°र्धम्; G2. 4° हम्. K4 Dc1 मानसं (for आसनं). — b) K4 आवेद्य; B1 निवेद्य (for चा°). T2 G1. 2. 4 पाद्यं चा (G2. 4°द्यमा)वेद्य धर्म°. — c) KS (except T2 G3) इत्येव.

7 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) D<sub>5</sub> राजा (for

). D1. 5 पूर्व (for सर्व ). — b) K3. 4 Dc D2. 5 प्रति; B1. 4 S (except G3) च सः (for च ताम्). K1. 2 इतिकर्तज्यसंयुतं.

8 B1. s. 4 S (except M1) om. the ref. — °) B1 धर्मात्मन् (for धर्मज्ञ). — In D1, the portion of the text from 8<sup>d</sup> up to 3. 284. 26 is lost on missing fol.

— d) K De D2 G2. 4 स्नुषार्थ. G2. 4 सं- (for त्वं).

10 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 8). D<sub>5</sub> राजीवाच. — °)
Dc चु (for the second च). D<sub>5</sub> भवात्मकं यदा (for
भवाभवात्मकं). — °) K<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub> s सदा; D<sub>5</sub> पुरा; 8
(except G<sub>3</sub>) यथा (for यदा). K<sub>1</sub> 2 सुता मम; T<sub>1</sub> सुखा
हंम् (for सुताहम्). D<sub>5</sub> वा (for च). — °) G<sub>4</sub> महिषो.
D<sub>5</sub> तिष्ठति (for युज्यति). — °) K<sub>3</sub> Dc D<sub>2</sub> s T<sub>1</sub> M °ना
धिगतो (Dc D<sub>2</sub> °नाभिगता) स्मि ते नृप; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> 4 नाहमिहा
गतो नृप.

11 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 8). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 छेतुं (for इन्तुं). — <sup>b</sup>) N (except D<sub>3</sub>; D<sub>1</sub> missing) G<sub>3</sub> प्रणतस्य (for °येन). — <sup>c</sup>) B<sub>3</sub> Dc D<sub>2</sub> स्वागतं; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 चागतः. B<sub>2</sub> प्रेप्सु:; D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> प्रीत्या (for प्रेम्णा). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> च नाहंसि (for न माईसि).

12 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 8). — ") K4 अभि (for अनु ). K<sub>1</sub>. 2 G<sub>1</sub> [S]सि; Dc D<sub>2</sub> [S]पि (for हि). K4 D<sub>8</sub>. 5 T<sub>1</sub> संयोगस; B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> युक्तश्च; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> संयोक्ता; G<sub>2</sub>. 4 M संयुक्तः (G<sub>4</sub> °क्ता). — b) T<sub>2</sub> क्षमो में चैव वै तव; G<sub>1</sub>. 2. 4 M स्वं ममाहं च वै तव. — c) D<sub>1</sub> G<sub>4</sub>

श्रष्टराज्यस्त्वहिमिति तत एतद्विचारितम् ॥ १३ अभिप्रायस्त्वयं यो मे पूर्वमेवाभिकाङ्कितः । स निर्वर्ततु मेऽद्येव काङ्कितो ह्यसि मेऽतिथिः ॥ १४ सार्कण्डेय उवाच ।

ततः सर्वान्समानीय द्विजानाश्रमवासिनः।
यथाविधि समुद्वाहं कारयामासतुर्नृषौ ॥ १५
दत्त्वा त्वश्वपतिः कन्यां यथाहं च परिच्छदम्।
ययौ स्त्रमेव भवनं युक्तः परमया मुदा ॥ १६
सत्यवानिष भार्यां तां लब्ध्वा सर्वगुणान्विताम्।
मुमुदे सा च तं लब्ध्वा भर्तारं मनसेप्सितम्॥ १७
गते पितरि सर्वाणि संन्यस्थाभरणानि सा।

जगृहे वल्कलान्येव वस्तं काषायमेव च ॥ १८
परिचारेर्गुणैश्वेव प्रश्रयेण दमेन च ।
सर्वकामित्रयामिश्व सर्वेषां तृष्टिमावहत् ॥ १९
श्वश्चं शरीरसत्कारैः सर्वेराच्छादनादिमिः ।
श्वग्जुरं देवकार्येश्व वाचः संयमनेन च ॥ २०
तथेव प्रियवादेन नैपुणेन श्रमेन च ।
रहश्चेवोपचारेण भर्तारं पर्यतोषयत् ॥ २१
एवं तत्राश्रमे तेषां तदा निवसतां सताम् ।
कालस्तपस्यतां कश्चिदतिचक्राम भारत ॥ २२
साविच्यास्तु श्चयानायास्तिष्ठन्त्याश्च दिवानिशम् ।
नारदेन यदक्तं तद्राक्यं मनसि वर्तते ॥ २३

C. 3. 16713 B. 3. 295. 23 K. 3. 296. 23

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७९ ॥

प्रतीक्ष.  $G_1[\xi]$ मां (for मे ). -d)  $K_1$ . 2 कृते;  $K_3$   $B_3$ . 4  $D_1$   $D_4-6$   $G_3$  सतः;  $K_4$  ग्रुभां;  $B_1$  नतः;  $B_2$  सुतः;  $T_1$  स तां.  $D_2$   $D_3$  भार्यार्थं भवतः सुतः;  $D_3$  यथाईं च परिच्छदं  $(=16^b)$ .

13 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 8). K<sub>2</sub> om. 13°-14b.
— °) M हत° (for अष्ट°). T<sub>1</sub> अष्टराज्योहमिति च. — <sup>d</sup>)
B<sub>2</sub> तत्र यत्र (for तत एतद).

14 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 8). K<sub>2</sub> om. 14<sup>ab</sup> (cf. v.l. 13). — a) K (K<sub>2</sub> om.) Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 transp. [अ] यं and यो. T<sub>1</sub> [अ] थ (for [अ] यं). T<sub>1</sub> मेथं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> वे मे; G<sub>2</sub>. 4 वे ते; M मे य: (for यो मे). B<sub>2</sub> प्रायस्त्वदीया मे. — In K<sub>3</sub>, the portion of the text from 14<sup>b</sup> up to 3. 284. 33<sup>a</sup> is lost on missing fol. — b) D<sub>5</sub> त (for [अ] भि-). — c) B<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub> निवर्ततु; D<sub>3</sub> प्रवर्ततु; D<sub>5</sub> प्रजातस्तु. K<sub>1</sub> संनिवर्तितुमद्येव; K<sub>2</sub> स निवर्ततुम्मेवव; K<sub>4</sub> स प्रवर्ततु अद्येव; Dc D<sub>2</sub> स निवृत्तस्त्वयाद्येव; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> स ते निवर्त्यतामच (G<sub>1</sub> तां सद्य:); T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 सद्यो निवर्त्यतां सत्य:; M स मे (M<sub>2</sub> ते) निवर्त्ततां सद्य:. — d) M<sub>2</sub> मत: (for Sतिथि:). T<sub>1</sub> corrupt.

15 K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 14, 8). B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4 S (except G<sub>8</sub> M<sub>1</sub>) om. the ref. K<sub>1</sub> साकांडेय.

— ") B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> समानास्य. — ") K<sub>4</sub> समुद्धारं.

16 Ks D1 missing (cf. v.l. 14, 8). — 4) T1 ददौ (for दस्ता). B1. 2 Dn D4. 6 G3 सोश्व; B4 T G1. 2. 4 चार्श (for स्वश्व). — b) K (K3 missing) B1. 2 Dn D4-6 G3 स- (for च). K1. 2 पश्च्छदां. — c) T1 ददौ (for ययो).

17 Ks Di missing (cf. v.l. 14, S). — a) B Dn D4-6 Gs transp. भायाँ and तां. — c) K (Ks missing) De D2. 3 सापि (for सा च). Ki. 2 लब्धवा तं (by transp.).

18 K3 D1 missing (cf. v.l. 14, 8). — ab) G2. 4 transp. सर्वाण and संन्यस्य. B3 T1 G1 M1 च (for सा). — c) K4 D3 जबाह.

19 K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 14, 8). T<sub>1</sub> om. (hapl.) 19-20. — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 देवी; G<sub>1</sub> चापि; M एव (for चैव). — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> प्रशस्तेन. D<sub>5</sub> नथेन (for दमेन). — T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. (hapl.) 19<sup>c</sup>-21<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) G<sub>1</sub> सा च (for सर्व-). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> पुष्टिम्; B<sub>1</sub> प्रीतिम्. B D<sub>1</sub> D<sub>4-5</sub> G<sub>1. 8</sub> M<sub>1</sub> आदधे; M<sub>2</sub> आदधत् (for आवहत्).

20 Ks D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 14, 8). T Gs. 4 om. 20 (cf. v.l. 19). — ") K (Ks missing) B<sub>1</sub>. 3 Ds. 5 M<sub>1</sub> "संस्कारें: (for "सरकारें:). — ") K<sub>1</sub>. 2 सर्वेद्दसादनानि च (K<sub>2</sub> दिभि:). — ") B<sub>1</sub>. 2. 4 D (except Ds. 5; D<sub>1</sub> missing) Gs देवसरकारेंद्र.

21 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 14, 8). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. 21<sup>ab</sup> (cf. v.l. 19); K<sub>1</sub>. 2 om. (hapl.) 21<sup>ab</sup>. — b) K<sub>4</sub> D<sub>12</sub> D<sub>3</sub>. 5 नैपुण्येन; De D<sub>2</sub> निपुणेन. De D<sub>2</sub> समेन; D<sub>1</sub> द° (for श°). — d) B<sub>1</sub> सम° (for पर्य°).

22 Ks D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 14, 8). — b) K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> s सदा; S (except G<sub>2</sub> s) तथा (for तदा). — c) T<sub>1</sub> किंचिद्. — d) B<sub>1</sub> अभिचकाम; B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4</sub> s G<sub>3</sub> अपाकामत; D<sub>2</sub> D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> अतिकामत; T<sub>2</sub> व्यतिचकाम; M इति चकाम.

200

C. 3. 16714 B. 3. 296. 1 K. 3. 297. 1

### मार्कण्डेय उवाच।

ततः काले बहुतिथे व्यतिकान्ते कदाचन ।

प्राप्तः स कालो मर्तव्यं यत्र सत्यवता नृप ॥ १

गणयन्त्याश्च सावित्र्या दिवसे दिवसे गते ।

तद्वाक्यं नारदेनोक्तं वर्तते हृदि नित्यशः ॥ २

चतुर्थेऽहिन मर्तव्यमिति संचिन्त्य भामिनी ।

वतं त्रिरात्रमुद्दिश्य दिवारात्रं स्थिताभवत् ॥ ३

तं श्चत्वा नियमं दुःखं वध्वा दुःखान्वितो नृपः ।

उत्थाय वाक्यं सावित्रीमन्नवीत्परिसान्त्वयन् ॥ ४

अतितीन्नोऽयमारम्भस्त्वयार्व्यो नृपात्मजे ।

तिसृणां वसतीनां हि स्थानं परमदुष्करम् ॥ ५

23 Ks D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 14, 8). — a) K<sub>4</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> च; B<sub>2</sub>-4 स्म (for तु). B<sub>1</sub> D<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> साविज्या ग्लायमानायास्. — b) B D<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> च (for तु). — After 23. G<sub>1</sub> ins.:

1315\* तदा प्रभृति सावित्री गणयामास वासरान्।

Colophon om. in K<sub>1</sub>. 2. K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing. — Major parvan: T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K<sub>4</sub> B D (D<sub>1</sub> missing) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 3 (all om. sub-parvan name) mention only सावित्र्यु(D<sub>3</sub> ैत्र्यो)पाख्यान. — Adhy. name: M<sub>2</sub> सावित्रीप्रदानं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn<sub>1</sub> (marg.). n<sub>2</sub> 293; Dn<sub>3</sub> 294; T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> (orig.) 285; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M (M<sub>2</sub> inf. lin.) 283; G<sub>1</sub> 280; G<sub>2</sub> 282. — Śloka no.: Dn 23.

## 280

This adhy. is missing in  $K_8$   $D_1$  (cf. v.l. 3. 279. 14, 8); the MSS. are mostly ignored here.

- 1 K (Ks missing) om. the ref. M2 श्रीमार्कंडेय.
   ") T1 तस्य काले बहुतिथी; T2 G1. 2. 4 काले बहुतिथे (T2
  "थी) तस्य. ") T1 मर्तंड्यो. ") T1 M सत्यवतो.
  - 2 <sup>a</sup>) M1 गणयंत्या च. <sup>c</sup>) B Dn D4. 6 G3 यद्वाक्यं.
  - 3 Ka om. 3ab. a) Ta Ga. 4 संप्राप्त (for मर्तव्यम्).

सावित्र्युवाच । न कार्यस्तात संतापः पारियष्याम्यहं व्रतम् । व्यवसायकृतं हीदं व्यवसायश्च कारणम् ॥ ६

द्युमत्सेन उवाच।

त्रतं भिन्धीति वक्तं त्वां नास्मि शक्तः कथंचन । पारयस्वेति वचनं युक्तमस्मद्विधो वदेत् ॥ ७ मार्कण्डेय उवाच ।

एवम्रक्त्वा द्युमत्सेनो विरराम महामनाः । तिष्ठन्ती चापि सावित्री काष्ठभूतेव लक्ष्यते ॥ ८ श्रोभृते भर्तृमरणे साविज्या भरतर्षभ । दुःखान्वितायास्तिष्ठन्त्याः सा रात्रिर्व्यत्यवर्तत ॥ ९

- b) D<sub>5</sub> G<sub>2.4</sub> निश्चित्य (for संचिन्त्य). B D (except D<sub>3</sub>) G<sub>3</sub> भाविनी.
- 4 a) K<sub>1</sub>. 2 तत् (for तं). K<sub>1</sub>. 2 बद्धं; B Dn D<sub>3</sub> (marg. sec. m.) 4. 6 G<sub>3</sub> तस्या; G<sub>1</sub> M वध्वा (for दुःखं). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 तां श्रुत्वा नियति वध्वा. b) B Dn D<sub>3</sub> (marg. sec. m.). 4. 6 G<sub>3</sub> मृशं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 नित्यं; M तदा (for वध्वा). d) K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> सोबवीत्; B<sub>1</sub> उवाच (for अबवीत्).
- 5 Before 5, all MSS. (except Ds; Ds marg. sec. m.; Ks D1 missing) ins. द्यमत्सेन उ°. ") B1 अति वतो. T1 समारंभस; G2 यथा"; G4 वता" (for [अ]यमारम्भस्). ") Dc D2 त्वया प्राप्तो. ") Dn2 T1 M1 तिस्णां. K4 (marg. sec. m. as in text) वासतेयीनां (for वसतीनां हि). ") B D (except Ds. 5) G3 दुआरं.
- 7 a) M स्वा (for eai). Ds वर्त सिध्यति व्यक्तं स्वां; T2 वर्त ते मेति वक्तं स्वां; G2 वर्त तेनेति वा वक्तं; G4 वर्त नेति ममावक्तं. After 7ab, K2 reads 8cdab. d) T1 corrupt.
- 8 K2 transp. 8<sup>ab</sup> and 8<sup>cd</sup> and reads the st. after 7<sup>ab</sup>. <sup>c</sup>) B Dn D4. 6 G3 चैव (for चापि). G4 गायत्री (for सावित्री)! <sup>d</sup>) K1. 2 सा (for [इ]व). G हर्यते.
- 9 G<sub>4</sub> om. 9<sup>cd</sup>. <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> सा रात्रि; M<sub>1</sub> सा निशा; M<sub>2</sub> सावित्र्या. K<sub>1</sub> ज्यभिवर्तत; B<sub>1</sub> Dc D<sub>2</sub> पर्ये°; B<sub>3</sub> अत्य<sup>°</sup>; B<sub>4</sub> ज्यत्यवर्तत; D<sub>5</sub> संन्यवर्तत.
  - 10 °) B4 तं (for तद्). De D2 दिवसञ्च. B3 प्राप्त

अद्य तिहवसं चेति हुत्वा दीप्तं हुतायनम् ।

युगमात्रोदिते स्र्ये कृत्वा पौर्वाह्विकीः क्रियाः ॥ १०

ततः सर्वान्द्विज्ञान्वद्धान्श्वश्रृं श्वग्रुरमेव च ।

अभिवाद्यानुपृर्व्येण प्राञ्जलिनियता स्थिता ॥ ११

अवैधव्याशिषस्ते तु सावित्र्यर्थं हिताः शुभाः ।

ऊचुस्तपस्विनः सर्वे तपोवनिवासिनः ॥ १२

एवमस्त्विति सावित्री ध्यानयोगपरायणा ।

मनसा ता गिरः सर्वाः प्रत्यगृह्णात्तपस्विनाम् ॥ १३

तं कालं च मुहूर्तं च प्रतीक्षन्ती नृपात्मजा ।

यथोक्तं नारदवचिश्वन्तयन्ती सुदुःखिता ॥ १४

ततस्तु श्वश्रृश्वग्रुरावृचतुस्तां नृपात्मजाम् ।

एकान्तस्थामिदं वाक्यं प्रीत्या भरतसत्तम ॥ १५

श्वश्रुरावृचतुः ।

व्रतो यथोपदिष्टोऽयं यथावत्पारितस्त्वया ।

(for चेति). K (Ks missing) Ds. 5 अद्या (Ds ैप्य ) सी दिवसश्चेति; S (except Gs) अद्य वे तिहनं चेति. — b) K (Ks missing) Dc Ds. 5. 5 शीघं (for दीसं). — d) Epic tag. Cf. Hopkins, Great Epic, p. 409, No. 49. K1. 2 Dn Ds. 5 Gs प्वांद्धिकी:; K4 Dc D2 प्वांद्धिकी: (K4 कीं); T2 G2. 4 पीवांद्धिकीं. K4 T2 G2. 4 कियां. — After 10, Gt ins.:

1316\* व्रतं समाप्य सावित्री स्नात्वा ग्रुद्धा यशस्त्रिनी।

11 °) G1 सर्वद्विजान्. B1 श्वश्रूं (for वृद्धानः). — b) B1 तथा (for श्वश्रूं). — c) K2. 4 Dc2 D2. 8 'पूर्वेण. — d) M प्रणता (for नियता).

12 °) B4 T1 °शिषं. K1 तेस्तु. — b) K (K3 missing) D3. 5 संवृत्या(K2 °ता:; D3 °त्य:; D4 °ध्य)थैं; B4 साविज्यार्थे; T1 G1. 2. 4 M संशीत्यर्थं; T2 सममेव. D5 हितां ग्रुभां; T1 गिर: ग्रुभाः.

13 b) K (Ks missing) De Ds. s. s एकांते (De Ds. s एकांत: Ds त्वेकांत:) ध्यानमास्थिता; G1. s ध्यानकोक प्रायणा. — c) T1 सा (for ता). A few MSS. सर्वा. — d) Bs Gs. 4 तपस्विनी; G1 मनस्विनी.

14 °) B D (except Ds. s) Gs तं (for the second च). — b) K1 तु विस्मिता; K2 ग्रुविस्मिता (for नृपा°).

15 K1 om. 15<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K4 D3 G1. 2. 4 च (for त). T2 ती श्रश्रश्रश्री बंधू. — <sup>b</sup>) G2. 4 ती (for तi).

आहारकालः संप्राप्तः क्रियतां यदनन्तरम् ॥ १६ सावित्र्युवाच ।

अस्तं गते मयादित्ये भोक्तव्यं कृतकामया।
एष मे हृदि संकल्पः समयश्च कृतो मया।। १७
सार्कण्डेय उवाच।

एवं संभाषमाणायाः सावित्र्या भोजनं प्रति । स्कन्धे परशुमादाय सत्यवान्प्रस्थितो वनम् ॥ १८ सावित्री त्वाह भर्तारं नैकस्त्वं गन्तुमईसि । सह त्वयागमिष्यामि न हि त्वां हातुमुत्सहे ॥ १९

सत्यवानुवाच ।

वनं न गतपूर्वं ते दुःखः पन्थाश्र भामिनि । व्रतोपवासक्षामा च कथं पद्मां गमिष्यसि ॥ २० सावित्युवाच ।

उपवासान में ग्लानिर्नास्त चापि परिश्रमः।

C. 3. 16734 B. 3. 296, 21 K. 3. 297, 22

 $G_1$  अनिदिनां (for नृपा°). - °) B  $D_1$   $D_4$ .  $\epsilon$   $G_3$  एकांत-सास्थितां वाक्यं. -  $\epsilon$ )  $D_5$  प्रीतौ.

16 K<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M om. the ref. K<sub>1</sub> श्रश्नश्चरा वृचतु:; K<sub>4</sub> D<sub>8</sub>. 5 T<sub>1</sub> श्रश्नर उवाच. — ") T<sub>1</sub> वर्त. T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 [S]प (for Si). K<sub>4</sub> B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4-6 G<sub>3</sub> वर्त यथोपदिष्टं तु (K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> वे; B<sub>1</sub>-8 यद्; B<sub>4</sub> Dns ते; Dn1. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 6 तद्). — b) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> पारित; T<sub>1</sub> धारितस; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 चरितस (for पारितस). B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> तथा तत्पारि (B<sub>1</sub> "लि)तं त्वया. — c) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>2</sub>. 5 पारस्ते (for संप्रास:). — d) B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 तदनंतरं.

17 T<sub>2</sub> om. the ref. — b) K<sub>2</sub> Dc D<sub>2</sub>. 4. 5 G<sub>3</sub>. 3 कृतकास्यया. — K<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>. 4 om. (hapl.) 17<sup>cd</sup>. — c) Dc D<sub>2</sub> एवं (for एष).

18 T<sub>2</sub> om. the ref. K<sub>1</sub> माकांडेय:. — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub> संभाष्य (B<sub>4</sub> ° q) मानाया:; K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. 2 De D<sub>2</sub>. 2 T<sub>2</sub> M<sub>1</sub> ° qमाणायां. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> B (except B<sub>2</sub>) T<sub>2</sub> M<sub>1</sub> साविष्यां. — <sup>c</sup>) B<sub>3</sub> G<sub>1</sub> आधाय. — G<sub>1</sub> (om. 18<sup>d</sup>) ins. after 18<sup>abc</sup>:

1317\* कठिनं च तथा करे।

खनित्रं सत्यवान्गृद्धं प्रस्थितश्च वनं प्रति । तं प्रणम्यात्रवीत्साध्वी नारदोक्तं वशानुगा ।

19 °) Dc2 D2 T2 G2. 4 सावित्रीत्याह; G1 सावित्र्याह च. — b) Dn3 नैव त्वं. — T2 G2. 4 om. (hapl.) 19°-21d. — °) K1. 2 सार्थं त्वया°; D5 त्वया सहा°. — d) C. 3. 16734 B. 3. 296. 21 K. 3. 297. 22 गमने च कृतोत्साहां प्रतिषेद्धं न माईसि ॥ २१ सत्यवानुवाच ।

यदि ते गमनोत्साहः करिष्यामि तव प्रियम् । मम त्वामन्त्रय गुरून्न मां दोषः स्पृशेदयम् ॥ २२ मार्कण्डेय उवाच ।

साभिगम्यात्रवीच्छ्वश्रं श्वश्चरं च महात्रता।
अयं गच्छति मे भर्ता फलाहारो महावनम्।। २३
इच्छेयमभ्यज्ञातुमार्यया श्वश्चरेण च।
अनेन सह निर्गन्तुं न हि मे विरद्दः क्षमः।। २४
गुर्विग्नहोत्रार्थकृते प्रस्थितश्च सुतस्तव।
न निवार्यो निवार्यः स्थादन्यथा प्रस्थितो वनम्।। २५
संवत्सरः किंचिद्नो न निष्क्रान्ताहमाश्रमात्।
वनं कुसुमितं द्रष्टुं परं कौतुहलं हि मे ।। २६

K<sub>1</sub>. 2 नाहं (for न हि). K<sub>1</sub> T<sub>1</sub> स्वा (for स्वां). K<sub>1</sub>. 2 त्यक्त<sup>2</sup>; T<sub>1</sub> [अ]सितु<sup>2</sup> (for हातु<sup>2</sup>).

20 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. 20 (cf. v. 19). — b) K<sub>1</sub>. 4 Dc<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 3 दु:खपंथाश्च. B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4-6 G<sub>3</sub> भाविति. — c) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub> 'ग्लाना च; T<sub>1</sub> 'संक्षामा; M<sub>2</sub> 'कामा च (for 'क्षामा च).

21 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 om. 21 (cf. v.l. 19). K<sub>1</sub> om. the ref. — a) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M उपवासेन (for सान्न). — b) T<sub>1</sub> M नापि (for चापि). G<sub>1</sub> नास्ति नाथ त्वया सह. — c) G<sub>1</sub> अनुप्रहस्त्वया कार्यः. — d) K<sub>4</sub> न चाईसि; De D<sub>2</sub> च नाईसि.

22 T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> om. the ref. — °) Dei Dni D<sub>4</sub>. 5 गुरू (for गुरून्). — <sup>d</sup>) Ti G<sub>2</sub>. 4 मे; M<sub>2</sub> मा (for मां).

23  $K_1$  मार्कंडियः;  $M_2$  श्रीमार्कंडियः. — ") B D (except  $D_3$ )  $T_1$   $G_3$  साभिवाद्य;  $T_2$  सा हि गत्वा (for साभिगम्य).  $K_{1,2}$  [आ]ह तच् (for [अ]बवीच्). — b)  $B_3$  पतिवता (for महा'). — c)  $B_4$  स्वयं. Dc  $D_2$  भर्ता मे (by transp.). — d)  $T_1$  फलान्वेषी.  $G_1$  महद्दनं.

24 a) K<sub>2.4</sub> इच्छेहम्. B<sub>1.4</sub> Dc D<sub>2.8</sub> जातम्; B<sub>2.8</sub> Dn D<sub>4.6</sub> Gs जाता (for जातुम्). T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> इच्छास्य हमनुजातुम्. — b) K<sub>4</sub> B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>8</sub> ह (for च). B<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub> आर्यायाः श्रञ्जस्य ह. — c) K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2.3.5</sub> T<sub>1</sub> गच्छेयं; G<sub>1</sub> निर्यातुं. — d) B Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> मेख; D<sub>5</sub> हि तं (for हि मे). T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> प्रियः (for श्रमः). 25 a) K<sub>1.2</sub> Dc D<sub>2</sub> होत्रस्य कृते. — b) T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> [अ]यं (for च). K<sub>1.2</sub> प्रस्थितस्य सुतस्य ते. — c) B<sub>3.4</sub> हि

द्युमत्सेन उवाच।

यतः प्रभृति सावित्री पित्रा दत्ता स्नुषा मम।
नानयाभ्यर्थनायुक्तमुक्तं समराम्यहम् ॥ २७
तदेषा लभतां कामं यथाभिलिषतं वधूः।
अप्रमादश्च कर्तव्यः पुत्रि सत्यवतः पिथ ॥ २८
मार्कण्डेय उवाच।

उभाभ्यामभ्यनुज्ञाता सा जगाम यश्चस्विनी।
सह भन्नी हसन्तीव हृद्येन विद्यता।। २९
सा वनानि विचित्राणि रमणीयानि सर्वशः।
मयूररवघुष्टानि ददर्श विपुलेक्षणा।। ३०
नदीः पुण्यवहाश्चेव पुष्पितांश्च नगोत्तमान्।
सत्यवानाह पश्चेति सावित्रीं मधुराक्षरम्।। ३१
निरीक्षमाणा भर्तारं सर्वावस्थमनिन्दिता।

वार्यो (for निवार्यो).

26  $^{a}$ )  $B_{3.4}$   $D_{5}$   $T_{2}$  संवरसरं किंचिदूनं;  $D_{62}$   $D_{2}$  ैत्सर: किं दूरं नो. —  $^{b}$ )  $G_{1}$  महाश्र $^{\circ}$ ;  $G_{4}$  ममाश्र $^{\circ}$  ( for [अ]हमाश्र $^{\circ}$ ).

27 °) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) यदा (for यत:). — °) K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> दत्ता पित्रा (by transp.). — °) G<sub>1</sub> ननु याह्यात्मनो युक्तम्. — °) D<sub>5</sub> पूर्वमुक्तं; T<sub>1</sub> M वच: किंचित् (for उक्तपूर्वं).

28 d) K1. 2 पतिसत्य ; Dc D2 पुन्नि सत्यवता.

29 T1 G1 om. the ref. K1 मार्कांडेय:; M2 श्रीमार्कंडेय:. — ") De D2 अपय" (for अभ्य"). — ") T1 तप"; G1 मन" (for यश"). — ") K1. 2 विध्यता; B1. 2 M च द्यता; T1 [अ]वद्यता.

30 °) B Dn D4. 6 G3 मयूरगणजुष्टानि; T1 °परि घुष्टानि; G1 °वरघुष्टानि. — °) D3 T1 G1. 2. 4 विमले° (for विपुले°).

31 °) K<sub>1. 2</sub> D<sub>2</sub> नदी; G<sub>2. 4</sub> नदीं. B<sub>4</sub> D<sub>3. 5</sub> T G<sub>1. 2. 4</sub> M पुष्पवहाश (G<sub>2. 4</sub> °हां); Dc<sub>1</sub> D<sub>2</sub> पुण्यवहां. — <sup>6</sup>) K<sub>1. 2</sub> मधुरस्वनां; K<sub>4</sub> °स्वरं; B<sub>1. 2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>8</sub> मधुरं वचः; B<sub>8. 4</sub> Dc D<sub>2. 8</sub> मधुरस्वरां; D<sub>5</sub> मधुरं स्वरं.

32 a) K<sub>1. 2</sub> B<sub>4</sub> Dn<sub>1. n<sub>3</sub></sub> D<sub>2. 5</sub> निरीक्ष्य°; T<sub>1</sub> सा पश्यमाना; G<sub>1. 2. 4</sub> M सा वीक्षमाणा. — b) D<sub>5</sub> सर्वावस्थास्व-निदिता; G<sub>2. 4</sub> स्थमतंद्रिता. — °) T<sub>1</sub> हत° (for मृत°). B<sub>2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> हि भतीरं; T<sub>1</sub> M पति मेने (for हि तं मेने). — d) M<sub>1</sub>[अ]स्मरत् (for स्मरन्). K<sub>1. 2</sub> स्मरंती वचनं मुने:! 33 a) Hypermetric! K<sub>1</sub> अनुवर्ती तु भतीरं; K<sub>4</sub> B<sub>2. 3</sub> Dn D<sub>3-6</sub> G<sub>3</sub> अनुवर्जती भ°; B<sub>4</sub> भतीरमनुवर्तती; Dc D<sub>2</sub> मृतमेव हि तं मेने काले मुनिवचः सरन् ॥ ३२ अनुवर्तती तु भर्तारं जगाम मृदुगामिनी । द्विधेव हृद्यं कृत्वा तं च कालमवेश्वती ॥ ३३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २८०॥

# २८१

मार्कण्डेय उवाच ।
अथ भार्यासहायः स फलान्यादाय वीर्यवान् ।
कठिनं पूर्यामास ततः काष्ठान्यपाटयत् ॥ १
तस्य पाटयतः काष्ठं स्वेदो वै समजायत ।
व्यायामेन च तेनास्य जज्ञे शिरिस वेदना ॥ २
सोऽभिगम्य प्रियां भार्याम्रवाच अमपीडितः ।
व्यायामेन ममानेन जाता शिरिस वेदना ॥ ३

अङ्गानि चैव सावित्रि हृद्यं दृयतीव च ।
अखस्यिमव चात्मानं लक्षये मितभाषिणि ॥ ४
श्रूलैरिव शिरो विद्धमिदं संलक्षयाम्यहम् ।
तत्स्वप्तुमिच्छे कल्याणि न स्थातुं शक्तिरस्ति मे ॥ ५
समासाद्याथ सावित्री भर्तारम्रपगृह्य च ।
उत्सङ्गेऽस्य शिरः कृत्वा निषसाद महीतले ॥ ६
ततः सा नारदवचो विमृश्चन्ती तपस्विनी ।

C. 3. 16753 B. 3. 297. 7 K. 3. 298. 7

अनुवर्तंती भ°; T1 (hypermetric) अनुवर्तमाना भ°; T2 G1. 2. 4 आवर्जयंतीय पित; M (hypermetric) अनुवर्तंती सा तु (M2 तु नृ-) पितं. -  $^{b}$ ) K1. 2 मृदुवाहि (K2  $^{\circ}$ ित) नी. M सर्वावस्थमिनिदिता (=  $32^{b}$ ). -  $^{\circ}$ ) K1 D3 T2 G2 द्विधेव. K2 द्विधेव मनसा हत्वा; D5 हदयं च द्विधा हत्वा. -  $^{d}$ ) K1. 4 अवेक्षत; K2 D3 अवेक्षत; D2 अवेक्ष्यती; D5 अवेक्ष्य च; T1 अवेक्ष्य सा; T2 G1. 2. 4 प्रतीक्षती. M तं कालं च प्रतीक्षते (M2  $^{\circ}$ ता).

Colophon om. in Ds. Ks D1 missing. — Major parvan: K1. 2 Dn2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K4 B D T1 G1. 3 (all om. sub-parvan name) mention only साविज्यु (D3 ज्यो)पाल्यान. — Adhy. name: M2 साविज्यानुगमनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 294; Dn3 295; T1 M2 (orig.) 286; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 284; G1 281; G2 283. — Śloka no.: Dn1. n2 32; Dn3 33.

## 281

This adhy, is missing in K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> (cf. v.l. 3, 279, 14, 8); the MSS, are mostly ignored here.

1 K1 मार्कोंडेय:; M2 श्रीमार्केडेय:. — °) K1. 2 जठरं (for कठिनं). T1 पाठ (for पूर ). — d) K1. 2 B1. 4

 $G_8$  [अ] पातयन् . T  $G_1$ . 2. 4 M ततः काष्ठं समा $(T_1$   $^{\circ}$ ष्टमुपा) हरन् .

- 2 <sup>6</sup>) B<sub>1</sub>. 4 De D<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 M ततः (for तस्य). K<sub>1</sub>. 3 पातयतः. <sup>c</sup>) D<sub>6</sub> कृतेन (for च तेन).
- 3 K<sub>1. 2. 4</sub> om. (hapl.) s. Before 3<sup>ed</sup>, B Dn D<sub>4. 6</sub> Gs ins. सत्यवानुवाच. <sup>e</sup>) T G<sub>1. 2. 4</sub> M ज्यायामेन च (T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> हि) मे भीर. <sup>d</sup>) Dc D<sub>2</sub> जज्ञे.
- 4 b) Dc D2 दह्यतीय च; D5 दूयते हि मे; T1 G4 च विद्यते; T2 च प्रदूयते; G1. 2 चैव दूयते; M चापि द्यते (for दूयतीय च). c) K2 अंतस्थ (for अस्वस्थ ). d) K2 छक्ष्यसे. T2 G1. 2. 4 मृदु (for मित ).
- 5 °) B<sub>2</sub> अस्वस्थमेव कल्याणि; S (except G<sub>1</sub>. s) स्वसु मिच्छामि क<sup>°</sup>. — After 5, K<sub>1</sub>. s ins.:

1318\* भ्रमतीव दिशः सर्वाश्रश्रारुडं मनो मम।

- 6 °) B2 Dn D4. 6 G8 सा समासा सावित्री; T1 सह-साप्यथ सा ; M तमासा तु सा . — °) Cf. 69°. K1 D2 T1 उपगुद्धा; K2 उप+ इइ; K4 B3 Dc T2 G1. 4 °गृह्या; B1. 2. 4 Dn D4. 6 G3 °गम्य; only D8. 6 G2 M as in text. — °) K1. 2 उत्संगे च; B2 गस्य; Dc1 D2 गस्या; G2. 4 °गे सा. — d) D5 द्युभानना (for मही °).
- 7 b) K1 De विसृष्यंती; K2 B1.3.4 Dn2. n3 D4 विसृष्यंती. K1.2 T2 मनस्विनी. e) M सुहूर्तं च (M2 स्ट-) क्षणं वेस्तां. After 7, S (except G2) ins.:

1319\* हन्त प्राप्तः स कालो Sयमिति चिन्तापरा सती।

C. 3. 16753 B. 3. 297. 7 K. 3. 298. 7 तं मुहूर्तं क्षणं वेलां दिवसं च युयोज ह ॥ ७

मुहूर्तादिव चापश्यत्पुरुषं पीतवाससम् ।

बद्धमौलिं वपुष्मन्तमादित्यसमतेजसम् ॥ ८

श्यामावदातं रक्ताक्षं पाशहस्तं भयावहम् ।

स्थितं सत्यवतः पार्श्वे निरीक्षन्तं तमेव च ॥ ९

तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय भर्तुन्यस्य शनैः शिरः ।

कृताञ्जलिरुवाचार्ता हृदयेन प्रवेपता ॥ १०

दैवतं त्वाभिजानामि वपुरेतद्यमानुषम् ।

कामया ब्र्हि मे देव कस्त्वं किं च चिकीर्षसि ॥ ११

यम उवाच ।

पतिव्रतासि सावित्रि तथैव च तपोन्विता । अतस्त्वामभिभाषामि विद्धि मां त्वं शुभे यमम् ॥ १२

8 °) B2. 3 D (except D3. 5) G1. 3 मुहूर्तदिव. S (except G1. 3) सा° (for चा°). — b) Dc1 D2 मुहूर्त (for पुरुषं). B D (except D3. 5) G3 रक्त (for पीत°). — T1 M2 om. 8°d. T2 G1. 2.4 M1 transp. 8°d and 9°d. — c) K2 उद्धं; K4 चंद्र (for बद्धं). — d) =1. 114. 25°d. D3 व्यसमतेजसा; T2 G1. 2.4 M1 व्यमि(M1 व्यमि(M1 व्यमितात.

9 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> transp. 8<sup>cd</sup> and 9<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> इयामावदांतं. D<sub>5</sub> चक्राक्षं. — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 निरीक्षंती.

10 b) T1 M transp. शनै: and शिर:. — c) B3 (m as in text) उवाचेदं; G2 अथोवाच; G4 उवाचाथ (for उवाचार्ता). — d) K4 विद्यता; BD (except D5) G3 प्रवेपती; T2 G2. 4 प्रवेपिता.

11 Before 11, B2. 3 Dn D4. 6 S (except M1) ins. साविज्युवाच (S MSS. om. उवाच). — ") K1. 2 देवस्वं. T2 G1. 2. 4 चाभि"; M1 त्वां वि"; M2 त्वावि" (for त्वाभि"). — ") K1 होतद् (for एतद्). K4 De D2. 5 T2 G2. 4 अमा" (om. हि); T1 न मा" (for ह्यमा"). — ") K1. 2 काम्यया; T1 कामथे; G1 काम्याया; G2. 4 कामाया. B Dn D4. 6 G3 देवेश; T2 G4 में कस्त्वं; G1 कस्त्वं हि; G2 में सत्यं (for में देव). K4 D3 को हि देवोसि में ब्रह्ति. — ") D5 देव त्वं कि; T2 G1. 2. 4 कि च कमं (for कस्त्वं कि च).

12 K<sub>2</sub> श्रीयम:. — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> <sup>a</sup>वता च. — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> तथैव तपसान्विता. — <sup>c</sup>) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub> ततस्त्वाम्. D<sub>c</sub> D<sub>2</sub> T<sub>2</sub> अभिजानामि; G<sub>2</sub>. 4 न हि भीषामि. — <sup>d</sup>) D<sub>4</sub> मा (for मां). G<sub>2</sub>. 4 च (for त्वं).

अयं ते सत्यवानभर्ता क्षीणायुः पार्थिवात्मजः। नेष्याम्येनमहं बद्धा विद्धोतन्मे चिकीर्षितम्॥ १३ मार्कण्डेय उवाच।

इत्युक्त्वा पितृराजस्तां भगवान्स्वं चिकीिर्षतम् । यथावत्सर्वमाख्यातुं तित्प्रयार्थं प्रचक्रमे ॥ १४ अयं हि धर्मसंयुक्तो रूपवान्गुणसागरः । नाहों मत्पुरुषैर्नेतुमतोऽस्मि स्वयमागतः ॥ १५ ततः सत्यवतः कायात्पाश्चबद्धं वशं गतम् । अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष यमो बलात् ॥ १६ ततः समुद्धतप्राणं गतश्चासं हतप्रभम् । निर्विचेष्टं शरीरं तद्धभूवाप्रियदर्शनम् ॥ १७ यमस्तु तं तथा बद्धा प्रयातो दक्षिणामुखः ।

13 °) G₁ अयं ते तु पतिः शांतः. — T₁ om. 13°d. — °) K₁. 2 [ए]तम्; B Dn D₄. 6 G₃ तम्; D₃[ए]वम् (for [ए]तम्). — °) Dc2 D₃ तन् (for [ए]तन्). — After 13, Dn D6 G₃ ins.:

1320\* साविज्युवाच। श्रूयते भगवन्दूतास्तवागच्छन्ति मानवान्। नेतुं किल भवान्कस्मादागतोऽसि स्वयं प्रभो।

14 K4 B4 D8. 5 T1 G1 om. the ref. K1 मार्कांडेय:. M reads 14<sup>ab</sup> after 15. — a) K4 Dn D6 इस्युक्त:. M स्वां (for तां). — b) K B1-3 Dn D8. 6 स्व ; G1 सं (for स्वं). — M om. 14<sup>cd</sup>. — c) T1 G2 स यथावस्समाख्यातुं.

15 Before 15, D<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G ins. यम:. — ") B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> अयं च; G<sub>1</sub> सत्यवान् (for अयं हि).

16 Cited (with v.l.) as "smṛti" in Śamkara's Bhāṣya on the Vedānta Sūtra 1. 3. 24; also in the Tantravārttika of Kumārila on Jaim. Sūtra 2. 1. 5.

b) Dc1 G2. 4 M पाशबद्धवशं गतं; D4 G3 पाशबद्ध (G3 ई) च संगतं; T1 पाशबंधम\*\* स्तं; G1 पाशहस्तवशं गतं.

17 b) K4 D3. 5 गतसत्वं. T G1. 2. 4 गतप्रभं. — c) D2 विनिश्चेष्टं. G2 शरीरं तं; M2 वशं [? read शवं] तन्न.

18 °) Ds यमश्र. K1. 4 B Dn D4. 6 Gs ततो; Dc D2 महा (sic); G1 तदा (for तथा). — °) K1. 2 ° मुखं; Ds ° मुखं. — °) B Dn D4. 6 Gs चैव; M सापि. — °) Dc D2 T2 G1. 2. 4 [अ]न्वपद्यत. T1 स्वयं वा यत्र गच्छती. — After 18° , S (except G3) ins.:

1321\* भर्तुः शरीररक्षां च विधाय हि तपस्विनी।

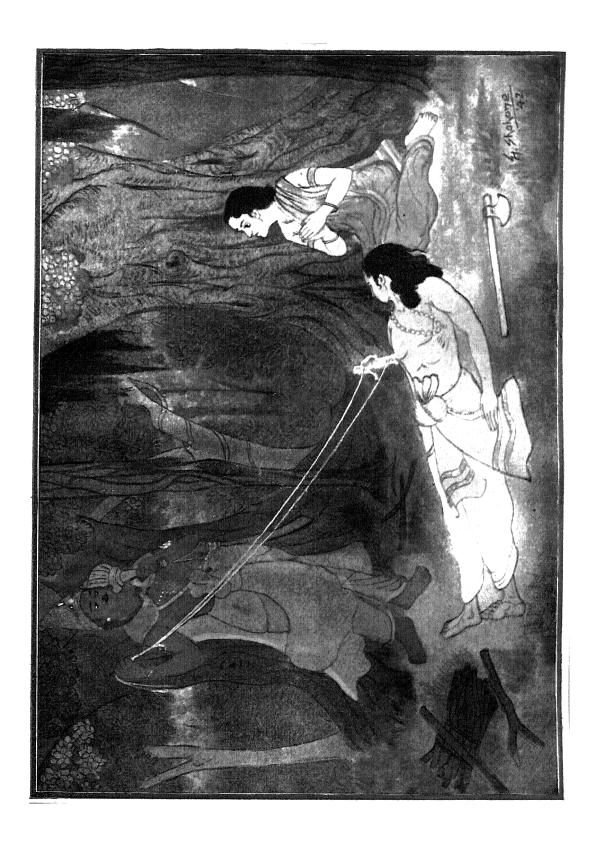

सावित्री चापि दुःखार्ता यममेवान्वगच्छत । नियमत्रतसंसिद्धा महाभागा पतित्रता ॥ १८ यम उवाच ।

निवर्त गच्छ सावित्रि कुरुष्वास्यौर्ध्वदेहिकम् । कृतं भर्तुस्त्वयानृण्यं यावद्गम्यं गतं त्वया ॥ १९

सावित्र्युवाच।

यत्र में नीयते भर्ता स्वयं वा यत्र गच्छित ।
मयापि तत्र गन्तव्यमेष धर्मः सनातनः ॥ २०
तपसा गुरुष्ट्रत्या च भर्तुः स्नेहाद्वतेन च ।
तव चैव प्रसादेन न में प्रतिहता गितः ॥ २१
प्राहुः सप्तपदं मित्रं बुधास्तत्त्वार्थदिर्श्चनः ।
मित्रतां च पुरस्कृत्य किंचिद्वक्ष्यामि तच्छुणु ॥ २२

नानात्मवन्तस्तु वने चरन्ति धर्मं च वासं च परिश्रमं च । विज्ञानतो धर्ममुदाहरन्ति तस्मात्सन्तो धर्ममाहुः प्रधानम् ॥ २३

भर्तारमनुगच्छन्ती तथावस्थं सुमध्यमा।

[T<sub>1</sub> transp. lines 1 and 2. — (L. 2) T<sub>1</sub> तथावृत्तं.] — °) K (K<sub>8</sub> missing) Dc D<sub>2. 8. 5</sub> °संपन्ना. — ′) K<sub>2.4</sub> B<sub>3</sub> D<sub>4.6</sub> यतवता (for पति°).

19 K2 श्रीयम:. — ") T2 G4 निवर्त्य. — ") K (K3 missing) D6 T2 कुरुष्वास्योध्वेदेहिकं; Dc D2. 8 "ध्वास्योध्वेदे हिकं. — After 19, D8 ins.:

1322\* एष मार्गो विशालाक्षि न केनाप्यनुगम्यते।

- 20 °) Dc<sub>2</sub> (marg. sec. m.) एष (for यत्र). Dc नियमे (for नीयते). °) B Dn D<sub>4</sub>. e T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> मया च (for मयापि). 20<sup>d</sup>=1.113.13<sup>d</sup>: 4.50.7<sup>d</sup>; etc., etc.
- 21 °) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>8.5</sub>) T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> गुरुभक्त्या.

   <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> Dc<sub>1</sub> D<sub>2.8.5</sub> G<sub>4</sub> भर्तृस्तेहाद्; T<sub>1</sub> M भर्तृस्तिह.

   °) G<sub>2</sub> तवैव च (for तव चैव).
- 22 °) = (var.) 3. 246. 35°. K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> साप्तपदं. K<sub>1</sub>. 4 B<sub>2-4</sub> D (except D<sub>3</sub>. 5) G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> मैत्रं. b) D<sub>3</sub> बृद्धास (for बुधास). G<sub>4</sub> न्यायार्थ (for तत्त्वार्थ). c) = 3. 246. 35°. K<sub>1</sub>. 4 B<sub>3</sub>. 4 D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> तु; K<sub>2</sub> तत्; D<sub>3</sub> ते (for च). d) D<sub>3</sub> ते (for तत्त्).
- 23 Before 23, T1 ins. सावित्री. ") B4 नानार्थ-वंतस. K (K8 missing) Dc D2. 8. 5 हि; T1 M च (for

एकस्य धर्मेण सतां मतेन सर्वे स्म तं मार्गमनुप्रपन्नाः । मा वै द्वितीयं मा तृतीयं च वाञ्छे तस्मात्सन्तो धर्ममाहुः प्रधानम् ॥ २४ यम उवाच ।

निवर्त तुष्टोऽस्मि तवानया गिरा स्वराक्षरव्यञ्जनहेतुयुक्तया । वरं वृणीष्वेह विनास्य जीवितं ददानि ते सर्वमनिन्दिते वरम् ॥ २५ सावित्र्युवाच ।

च्युतः खराज्याद्वनवासमाश्रितो विनष्टचक्षुः श्रञ्जरो ममाश्रमे । स लब्धचक्षुर्वलवान्भवेच्चृप-स्तव प्रसादाज्ज्वलनार्कसंनिभः ॥ २६

## यम उवाच। ददानि ते सर्वमनिन्दिते वरं

C. 3. 16775 B. 3. 297. 28 K. 3. 298. 29

तु). — b) K (Ks missing) De D2. 3. 5 सत्यं (for वासं). B Cnp (!) प्रतिश्रयं; Dn1. n2 परिश्रयं; Dn3 प्रतिश्रयं. — c) D5 M विजानतो; T G1. 2. 4 विजा(T1 जा)नंतो. — d) = 24d. B2 तस्यां वसंतो; T1 तहूँ संतो (for तस्मात्सन्तो).

24 K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>2</sub> om. (hapl.) 24. — <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> एतस्य. Dc Ds. 5 S (except G<sub>3</sub>) धर्मस्य. — <sup>b</sup>) Ds स्म तन्; Ds सता; T<sub>1</sub> स्वतन् (sic); T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 मतं; M<sub>2</sub> स्म सन् (for स्म तं). — <sup>c</sup>) Dc om. वै. Ds om. the second मा. Bs Dc Dn Ds. 5 च वांछेत; S (except G<sub>3</sub>) चतुर्थ. — 24<sup>d</sup>=23<sup>d</sup>.

25 K<sub>2</sub> श्रीयम:. — ") B<sub>2</sub> गच्छस्व (for तुष्टोऽसि). — b) B<sub>4</sub> सुधाक्षर<sup>°</sup>; G<sub>4</sub> स्फुटाक्षर<sup>°</sup>. — ") M<sub>1</sub> वृणीब्वेव. G<sub>1</sub> विनाद्य. — d) = 27<sup>a</sup>. K<sub>4</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 3 G<sub>1</sub>. 2 ददामि. K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub> सम्यग्; M<sub>1</sub> धर्मम्; M<sub>2</sub> धर्म्यम् (for सर्वम्).

26 <sup>4</sup>) K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1. 4</sub> स राज्याद्; D<sub>4</sub> G<sub>5</sub> स्वराष्ट्राद्; T<sub>1</sub> च राज्याद्. — <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> °नार्कसप्रभ.

27 K<sub>2</sub> श्रीयम:. — °) = 25<sup>d</sup>. K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> G<sub>2.4</sub> ददासि. B<sub>2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> [S]हं तम् (for सर्वम्). — b) Dc D<sub>2</sub> transp. यथा and त्वया. — c) K<sub>1.4</sub> Dc D<sub>2.3</sub> T तवा-(T<sub>1</sub> °<sub>21</sub>)ध्वनि. T<sub>1</sub> हेहरा°; G<sub>1.2.4</sub> ह्हांति° (for ग्लानि°).

C. 3. 16775 B. 3. 297. 28 K. 3. 298. 29

यथा त्वयोक्तं भविता च तत्तथा। तवाध्वना ग्लानिमिवोपलक्षये निवर्त गच्छख न ते श्रमो भवेत ।। २७ सावित्र्यवाच । कुतः श्रमो भर्तृसमीपतो हि मे यतो हि भर्ता मम सा गतिर्श्ववा। यतः पतिं नेष्यसि तत्र मे गतिः सुरेश भृयश्र वचो निबोध मे ॥ २८ सतां सकृत्संगतमीप्सतं परं ततः परं मित्रमिति प्रचक्षते । न चाफलं सत्प्रहाेण संगतं ततः सतां संनिवसेत्समागमे ॥ २९ यम उवाच। मनोनुकूलं बुधबुद्धिवर्धनं त्वयाहमुक्तो वचनं हिताश्रयम् । विना पुनः सत्यवतोऽस्य जीवितं वरं द्वितीयं वरयस्व भामिनि ॥ ३०

सावित्र्यवाच। हतं प्ररा मे श्रञ्जरस्य धीमतः खमेव राज्यं स लमेत पार्थिवः। जह्यात्स्वधर्म न च मे गुरुर्यथा द्वितीयमेतं वरयामि ते वरम् ॥ ३१ यम उवाच। खमेव राज्यं प्रतिपत्स्यतेऽचिरा-न च खधर्मात्परिहास्यते नृपः। कृतेन कामेन मया नृपात्मजे निवर्त गच्छख न ते श्रमो भवेत् ॥ ३२ सावित्र्यवाच । प्रजास्त्वयेमा नियमेन संयता नियम्य चैता नयसे न कामया। अतो यमत्वं तव देव विश्वतं निबोध चेमां गिरमीरितां मया ॥ ३३ अद्रोहः सर्वभृतेषु कर्मणा मनसा गिरा। अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातनः ॥ ३४

28 °) B Dn D4. 6 T1 G8 M transp. कुत: and अम: K (K8 missing) Dc D2. 5 [अ] द्य; D8 च (for हि). — b) D8 गतिर्श्चवं. — d) K4 D2. 3 सुरेश भूयोपि; Dc स्वरेण भूयश्च; T1 सुरोत्तमान्यज्ञ.

29 °)  $B_3$  ैसंगमम् (for ैसंगतम्).  $D_{B_3}$  वरं; S (except  $G_3$ ) मतं (for परं).  $K_4$  सकुत्सतां संगतमी िसतं वरं. — °)  $K_4$  S (except  $G_3$ ) सत्पुरुषेषु. —  $^a$ )  $K_4$   $D_3$  (marg. sec. m.) ततः सतां संगतमेव मन्थे.

**30** K<sub>2</sub> श्रीयम:. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> बत; Dc<sub>2</sub> बहु; D<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M बल: (for बुध:). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> त्वयेदमुक्तं; B Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> त्वया यदुक्तं. — 30°=36°. — <sup>d</sup>) B<sub>3</sub>. <sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub>. <sub>5</sub> भाविनि (for भामिनि).

31 T<sub>1</sub> om. the ref. — <sup>a</sup>) M<sub>1</sub> परेंद् (for पुस). T G<sub>1</sub>. 2. 4 हतं हि राज्यं श्रग्रुरस्य में परें:. — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> प्रतिपत्स्यतेचिरात् (of. 32<sup>a</sup>); K<sub>4</sub> B D (except D<sub>5</sub>) G<sub>5</sub> लभतां स पार्थिव:. — <sup>c</sup>) B<sub>1-5</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> स्वधमीन्. T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 ransp. न and च. G<sub>1</sub> M यम (for यथा). K<sub>1</sub>. 2. 4 Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 न च स्वधमें प्र(K<sub>4</sub> वि)जहीत में गुहर्. — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>1</sub> G<sub>5</sub> एतद्; Dc D<sub>2</sub>. 5 G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> एवं; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>

एनं (for एतं).

32 a)  $B_4$  पुन: स्वराज्यं.  $K_4$  स हि लप्स्यते;  $D_8$  प्रतिल्ख्यते;  $G_1$  प्रतिपद्यते. b)  $K_2$  प्रतिहास्यते;  $K_4$  परिहार्यते;  $T_1$   $G_1$ . 2. 4  $M_1$  परिहीयते.

33 a) K4 प्रजा त्वयेयं; B1-3 D (except D3. 5; D1 missing) G3 प्रजास्त्वयेता. T1 प्रजास्त्वमेतां च नियम्य चैव.

b) K4 नियम्य चैतां; D3 म्य चैतान्; D6 म्य चैना; T1 त्वमेव सर्वा; T2 नियम्यते ता; G1 म्य चेतो; G2. 4 म्य चैवं.

K (K3 missing) B3 Dc Dn2 D2. 3. 5 G3 न काम्यया;

B1. 2 Dn1 Cn निकामया; G1 M1 न कामत:; Cnp न कामया (as in text). & Cn: निकामया कामितेनार्थेन । & - )

B Dn D4. 6 G2. 3 ततो (for अतो).

34 °) Ds सर्वभूतानां.

35 b) B2. 4 Dn1 (sup. lin. as in text). n3 D4 G8 Cnp (see below) भक्ति°; G1 शांति° (for शक्ति°). % Cn: अशक्तिपेशलाः शक्तिशोशलहीनाः । पाठान्तरे भक्तिः अद्धा कौशलं च ताभ्यां हीनाः । संधिराषः । % — °) K1. 2. 4 Dc D2. 3. ४ संतस्त्विप द्यमित्रेषु; Dn3 °स्ते चाप्य°; T2 G1. 2. 4 संतः स्वेटवप्य (G2 °पि) मित्रेषु.

एवंप्रायश्च लोकोऽयं मनुष्याः शक्तिपेशलाः । सन्तस्त्वेवाप्यमित्रेषु दयां प्राप्तेषु कुर्वते ॥ ३५ यम उवाच ।

पिपासितस्येव यथा भवेत्पय-स्तथा त्वया वाक्यमिदं समीरितम् । विना पुनः सत्यवतोऽस्य जीवितं वरं वृणीष्वेह शुभे यदिच्छसि ॥ ३६ साविच्यवाच ।

ममानपत्यः पृथिवीपतिः पिता
भवेत्पितः पुत्रशतं ममौरसम् ।
कुलस्य संतानकरं च युद्धवेचृतीयमेतं वरयामि ते वरम् ॥ ३७

यम उवाच।

कुलस संतानकरं सुवर्चसं शतं सुतानां पितुरस्तु ते शुभे । कृतेन कामेन नराधिपात्मजे निवर्त दूरं हि पथस्त्वमागता ॥ ३८ सावित्र्यवाच ।

सावित्र्युवाच न दूरमेतन्मम भर्तृसंनिधौ मनो हि मे दूरतरं प्रधावति ।
तथा व्रजनेव गिरं समुद्यतां
मयोच्यमानां शृणु भूय एव च ॥ ३९
विवस्ततस्त्वं तनयः प्रतापवांस्ततो हि वैवस्तत उच्यसे बुधैः ।
शमेन धर्मेण च रिक्षताः प्रजास्ततस्तवेहेश्वर धर्मराजता ॥ ४०
आत्मन्यपि न विश्वासस्तावानभवति सत्सु यः ।
तस्मात्सत्सु विशेषेण सर्वः प्रणयमिच्छति ॥ ४१
सौहदात्सर्वभूतानां विश्वासो नाम जायते ।
तस्मात्सत्सु विशेषेण विश्वासं कुरुते जनः ॥ ४२

यम उवाच ।
उदाहतं ते वचनं यदङ्गने
ग्रुमे न ताद्दक्तवद्दते मया श्रुतम् ।
अनेन तुष्टोऽस्मि विनास्य जीवितं
वरं चतुर्थं वरयस्त गच्छ च ॥ ४३
साविज्युवाच ।
ममात्मजं सत्यवतस्तथीरसं
भवेदुभाभ्यामिह यत्कुलोद्वहम् ।

C. 3. 16792 B. 3. 297. 45

36 K<sub>2</sub> श्रीयम उ°. — °) K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> ° स्थेव (for ° स्थेव). B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4-6</sub> G<sub>3</sub> transp. यथा and भवेत्. T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 जलं (for पगस). — °) D<sub>5</sub> मया चाहम् (for त्वया वाक्यम्). — °) = 30°. T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 4 ° तो हि (for ° तोऽस्थ). K<sub>4</sub> जीविताद्. — °) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> सुते (for ग्रुभे). K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> M यमिच्छिसि; K<sub>4</sub> यमीप्सिसि; B<sub>2</sub>. 8 D<sub>3</sub>. 5 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> यदीच्छिसि. B<sub>4</sub> वरं तृतीयं वरयस्व माविनि.

37 b) B (B<sub>8</sub>m as in text) Dn D<sub>4</sub>. e T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तथी (for ममी ). — c) T<sub>1</sub> न (? read नु); G<sub>2</sub> हि (for च). K<sub>1</sub>. 2 D<sub>3</sub>. e S (except G<sub>8</sub>) तद् (for यद्). — d) B Dn D<sub>4</sub>. e T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> एतद्; D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 एनं (for एतं).

38  $K_2$  श्रीयमः. —  $^a$ )  $K_1$ . 4  $Dc_1$   $D_2$ . 3. 5  $G_1$  M सुवर्चसां;  $K_2$  च तद्भवेत् (cf. 37 $^c$ );  $T_2$ ससुच्चयं. —  $^d$ ) =  $45^d$ .  $D_6$  पथं;  $T_2$   $G_2$  पर्ति;  $G_1$ . 4 पथि.  $D_6$   $D_2$  स्वयागता.

39 °) K<sub>1</sub>. 2 T G<sub>1</sub> यथा; B<sub>1</sub>-3 Dn D<sub>4</sub>. 6 G3 अथ; B<sub>4</sub> G<sub>2</sub>. 4 पथा; D<sub>5</sub> परि (for तथा). T<sub>1</sub> व्रजंस्वेव. — <sup>a</sup>)

K1. 2 B4 D8. 5 T1 हि; K4 Dc2 D2 ह; B2 तत् (for च).

40 b) K (K3 missing) D3 T1 M अतोसि; B3 ततोसि (for ततो हि). B4 Dc Dn3 D2 G1. 2 उच्यते.

- c) K4 B1. 2. 4 D (except D5; D1 missing) समेन;
T2 G1. 4 अमेण (for शमेन). B1. 2. 4 Dn D6 G3 M चरंति ता:; G2. 4 चिरं जिता: (for च रक्षिता:). — d) D5 ततः स वेदेत्र च धमेराजः.

41 b) K1. 2 T1 तावद्; B Dn Ds. 6 Gs तथा; Ds स
वै (for तावान्). K1. 2 संमतः (for सत्सु थः). — °)
=42°. K1. 2 यसात्. — °) T G1. 2. 4 सर्वः प्रणयते नरः
(T1° यते जनः; G2° मते नरः).

42 b) B4 विश्वास उपजायते. — K4 om. 42°d. — °) =41°. Ds S (except G8) सत्सु तसाद (by transp.).

43 K<sub>2</sub> श्रीयम:. — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> तव (for ते). T<sub>1</sub> उदाहतं यहचनं त्वयांगने. — <sup>b</sup>) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>c</sub> D<sub>2</sub>. 3. 5 ग्रुमं. G<sub>2</sub>. 4 तावत् (for तादक्). B<sub>1</sub>. 2 D<sub>n</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> श्रुतं

123

C. 3. 16792 B. 3. 297. 45 K. 3. 298. 46

शतं सुतानां बलवीर्यशालिना
मिदं चतुर्थं वरयामि ते वरम् ॥ ४४

यम उवाच ।

शतं सुतानां बलवीर्यशालिनां

भविष्यति श्रीतिकरं तवाबले ।

परिश्रमस्ते न भवेन्नृपात्मजे

निवर्त द्रं हि पथस्त्वमागता ॥ ४५

सावित्र्युवाच ।

सतां सदा शाश्वती धर्मवृत्तिः

सन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति ।

सतां सद्भिर्नाफलः संगमोऽस्ति

सन्तो भयं नानुवर्तन्ति सन्तः ॥ ४६

सन्तो हि सत्येन नयन्ति स्र्यं

सन्तो भूमिं तपसा धारयन्ति ।

सन्तो गितिभूतभव्यस्य राज-

मया (by transp.). — d) K1 च वक्तुं (for चतुर्थ).

44 T<sub>2</sub> om. (hapl.) 44-45. — <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> मदासमजं सत्यवतस्तदौरसं. — <sup>b</sup>) B<sub>2</sub>. ३ इति; Dc D<sub>2</sub> अपि (for इह). — <sup>c</sup>) = 45<sup>a</sup>. K (K<sub>3</sub> missing) B<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub>. ३. ६ बलिनां महात्मनाम् (for बळवीर्थं). — <sup>a</sup>) K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2</sub>. ३. ६ इमं (for इदं). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M चतुर्थमेकं (T<sub>1</sub> भेतद्; G<sub>1</sub> भेनं) वरयामि ते वरं. — For 44, G<sub>2</sub>. 4 subst.:

1323\* वरं वृणे सत्यवतो मिय प्रभो भवेत्सुतानां शतमेतदीप्सितम्। [ Cf. 1324\*.]

45 T<sub>2</sub> om. 45 (cf. v.l. 44). — °) = 44°. B<sub>2</sub> एवं (for शतं). T<sub>1</sub> M कुरु (for ਕੁਣ °). — °) K<sub>4</sub> तथा; Dc तदा (for तव). — °) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> भितता (for न भवेन्). — 45<sup>d</sup>=38<sup>d</sup>. — For 45, G<sub>2</sub>. 4 subst.:

1324\* तथास्तु ते पुत्रशतं ग्रुभानने द्वुतं निवर्तस्य परिश्रमो न ते। [Cf. 1323\*.]

46 a) K(K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 हिता (for सदा).
B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> शाश्वत (for शाश्वती). — b) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>4</sub>
Dc D<sub>2</sub>. 5 S (except G<sub>3</sub>) ज्यथंते. — c) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4
संगमो (T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> तो) नाफलो (for नाफलः संगमो). — d)
K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 नानुभवंति; G<sub>2</sub> नानुभवंति.

न्सतां मध्ये नावसीदिन्त सन्तः ॥ ४७
आर्यज्ञष्टमिदं वृत्तमिति विज्ञाय शाश्वतम् ॥
सन्तः परार्थं कुर्वाणा नावेश्वन्ते प्रतिक्रियाम् ॥ ४८
न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो
न चाप्यथीं नश्यति नापि मानः ॥
यसादेतिन्नयतं सत्सु नित्यं
तस्मात्सन्तो रिश्चतारो भवन्ति ॥ ४९
यम उवाच ॥
यथा यथा भाषिस धर्मसंहितं
मनोजुक्तुलं सुपदं महार्थवत् ॥
तथा तथा मे त्विय भक्तिरुत्तमा
वरं वृणीष्वाप्रतिमं यतव्रते ॥ ५०
सावित्र्युवाच ॥
न तेऽपवर्गः सुकृताद्विनाकृतस्तथा यथानयेषु वरेषु मानद ॥

47 K<sub>1</sub>. 2 om. (hapl.) 47. — ") G<sub>4</sub> सत्यो हि. De D<sub>2</sub> भवंति द्यूरा: (for नयन्ति सूर्य). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> G<sub>2</sub> संतो हि भूमि; De D<sub>2</sub> सतां भूमि. G<sub>4</sub> संतो हि भूमि तपसा चरंति. — ") K<sub>4</sub> D<sub>4</sub> G<sub>3</sub> T<sub>1</sub> "भवस्य (for "भव्यस्य). — <sup>d</sup>) De D<sub>2</sub> न विषीदंति (for नावसी").

48 <sup>a</sup>) K<sub>1. 2</sub> आर्यवृत्तम्; Dc D<sub>2</sub> <sup>e</sup> दृष्टम्. — <sup>d</sup>) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>8</sub> नावेक्षंति; T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> नापेक्षंते. B<sub>1. 2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>8</sub> M परस्परं (for प्रति<sup>°</sup>).

49 °) D<sub>5</sub> न सत्; T<sub>1</sub> नरा: (for न च). B<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>4</sub> सत्पुरुषेण; D<sub>3</sub> सत्यभाषेषु; S पुरुषेषु (G<sub>8</sub> °ण). T<sub>1</sub> सत्यु (for मोघो). K<sub>4</sub> न प्रमाद: (sic) सत्यभाषिषु मोघो [marg. sec. m. न च प्रमाद: (sic) सत्पुरुषेष्वमोघो ]. — b) T<sub>1</sub> न चाप्यनथों. K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> नर्यते. K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> नाभिमान:; B<sub>2</sub> नाप्मान:; B<sub>4</sub> वापि मान:. — c) B<sub>2</sub>. 3 तस्मादेतन्; Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> यस्मादेनं; D<sub>3</sub> यस्मादेन; G<sub>1</sub> यस्मादेतं.

50 K<sub>2</sub> श्रीयम:. — <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> भाषिण (for भाषित). — <sup>b</sup>) Dc D<sub>2</sub> स्व<sup>-</sup> (for सु<sup>-</sup>). — <sup>c</sup>) D<sub>5</sub> च (for मे). — <sup>a</sup>) B D (except D<sub>3</sub>; D<sub>1</sub> missing) G<sub>3</sub> पति<sup>\*</sup> (for यत<sup>\*</sup>).

51 °)  $K_{1.2}$  तेस्ति किंचित् (for तेSपवर्गः).  $D_{\delta}$  न तेपवर्गः सुकृतां तथा कृतो;  $T_{1}$  न मे स्वर्गः सत्यवताकृतो यथा;  $G_{1}$  न मेपवर्गः सुकृताद्विनाकृतास्. —  $^{b}$ )  $K_{4}$   $D_{3.5}$  यथा (for तथा).  $T_{1}$ [अ]हम °;  $G_{1}$ [अ]यम ° (for यथा°). —  $^{d}$ )

वरं वृणे जीवतु सत्यवानयं
यथा मृता होवमहं विना पतिम् ॥ ५१
न कामये भर्तृविनाकृता सुखं
न कामये भर्तृविनाकृता विवम् ।
न कामये भर्तृविनाकृता श्रियं
न भर्तृहीना व्यवसामि जीवितुम् ॥ ५२
वरातिसर्गः शतपुत्रता मम
त्वयेव दत्तो हियते च मे पतिः ।
वरं वृणे जीवतु सत्यवानयं
तयेव सत्यं वचनं भविष्यति ॥ ५३
मार्कण्डेय उवाच ।

तथेत्युक्त्वा तु तान्पाशान्मुक्त्वा वैवस्वतो यमः । धर्मराजः प्रहृष्टात्मा सावित्रीमिदमत्रवीत् ॥ ५४ एष भद्रे मया मुक्तो भर्ता ते कुलनन्दिनि । अरोगस्तव नेयश्च सिद्धार्थश्च भविष्यति ॥ ५५ चतुर्वर्षशतं चायुस्त्वया सार्धमवाप्स्यति ।
इष्ट्रा यज्ञैश्र धर्मेण ख्याति लोके गमिष्यति ॥ ५६
त्विय पुत्रशतं चैव सत्यवाञ्जनियण्यति ।
ते चापि सर्वे राजानः क्षत्रियाः पुत्रपौत्रिणः ।
ख्यातास्त्वन्नामधेयाश्र भविष्यन्तीह शाश्रताः ॥ ५७
पितुश्र ते पुत्रशतं भविता तव मातिरे ।
मालव्यां मालवा नाम शाश्रताः पुत्रपौत्रिणः ।
श्रातरस्ते भविष्यन्ति क्षत्रियास्त्रिदशोपमाः ॥ ५८
एवं तस्यै वरं दत्त्वा धर्मराजः प्रतापवान् ।
निवर्तयित्वा सावित्रीं स्वमेव भवनं ययौ ॥ ५९
सावित्र्यपि यमे याते भर्तारं प्रतिलभ्य च ।
जगाम तत्र यत्रास्या भर्तुः शावं कलेवरम् ॥ ६०
सा भूमौ प्रेक्ष्य भर्तारम्पस्त्रत्योपगृह्य च ।
उत्सङ्गे शिर आरोप्य भूमावुपविवेश ह ॥ ६१
संज्ञां च सत्यवाँलल्ड्या सावित्रीमभ्यभाषत ।

C. 3. 16811 B. 3. 297. 64 K. 3. 298. 65

K1. 2 होनमहं; G2. 4 [अ]स्म्येवमहं. B2 Dn D4. 6 T1 G3 M transp. विना and पतिम्.

52 T<sub>2</sub> om. 52<sup>ab</sup>. Dn<sub>2</sub> transp. the lines of the stanza. — b) Bs. 4 श्रियं (for दिवस्). — c) Dc D<sub>2</sub> भर्तृविनाकृतं. B4 दिवं; Dc D<sub>2</sub>. 8 श्रियं (for श्रियं). — d) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> [अ]ध्यवसामि (for ज्यव°).

53 °) T1 वरातिसर्गे. — °) K2 B1. 2 T1 G1. 2 M1 दत्ता; M2 यत्ता (for दत्तो). T G1. 2. 4 म्रियते (for हि°). — °) G1 तथैव; G4 त्वयैव. — After 53, K4 D8 ins. (an addl.) colophon.

54 K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> om. the ref. M<sub>2</sub> श्रीमार्कंडेय:. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> च (for तु). B Dn D<sub>4</sub>. 5 G<sub>5</sub> तं पाशं; De D<sub>2</sub> वै पाशान्. — <sup>b</sup>) S (except G<sub>5</sub>) सत्यवतो (for वैवस्वतो).

55 Before 55, Bs Ds. 6 Gs ins. यम उ; M1 धर्म:.

— a) T2 G1. 2 एहि; Gs एवं (for एष). Dc D2 भर्ता (for भद्रे). — b) Dc2 D2 कुलवर्णिन; T2 (m as in text) वरवर्णिन. — After 55ab, S (except Gs) ins.:

1325\* तोषितेन त्वया साध्वी वाक्यैर्धमार्थसंहितैः। [G2. 4 तोषितोहं. T2 M साध्वि.]

\_ °) K2 आरोग्यस्तव. K1 नीयश्च; K2 नोजाश्च; T2 G1. 2. 4

— °) K2 आरोग्यस्तव. K1 नीयश्च; K2 नोजाश्च; T2 G1. 2. 4 देहश्च. — <sup>d</sup>) Dn D4. 6 G8 स (for च).

56 K<sub>1</sub> om. (hapl.)  $56^a-57^b$ . — a) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4.6</sub>

Gs चतुर्वर्षशतायुश्च. —  $^b$ )  $K_2$  तव;  $Dc_2$   $D_2$  तया (for त्वया).  $K_2$   $Dc_2$   $D_2$  अवाष्ट्यसि;  $K_4$   $D_3$  उपेध्यति. —  $^c$ )  $T_1$  यज्ञांश्च. —  $^d$ ) S (except  $G_3$ ) transp. ख्याति and लोके.  $K_2$  गमिष्यसि.

57 = (var.) Matsyapurāṇa 213. 14-15<sup>ab</sup>. K1 om. 57<sup>ab</sup> (cf. v.l. 56). — a) K2. 4 Dc D2. 3. 5 T1 चापि (for चैव). — K1. 2 T1 M om. (hapl.) 57<sup>c</sup>-58<sup>d</sup>. — b) K4 D3. 5 जामपुत्राख्या; Dc D2 जामका पुत्रा; T2 G1. 2. 4 जामधेयाख्या. — b) K4 D3. 5 [इ]ति (for [इ]ह).

58 = Matsyapurāṇa 213. 15<sup>ed</sup>-16. K<sub>1. 2</sub> T<sub>1</sub> M om. 58<sup>abcd</sup> (cf. v.l. 57). — b) D<sub>6</sub> भविष्यत् (for भविता). — c) Cf. 3. 277. 22<sup>b</sup>. T<sub>2</sub> ंब्यां माळवानां च.

59 Before 59, M1 ins. मार्कंडेय:. — °) Dc D2. s. s वरान् (for वरं). — °) Ds निवर्ल चैव सावित्री.

**60** b) M ह (for च). — cd) Dc2 D2 यत्रासा; D4-6 यत्रास्य. T G1. 2. 4 M जगाम यत्र तच्छापं (T1 चापं; G1 च्छावं) भर्तस्तस्य विचेतनं.

61 °) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> भूमौ संप्रेक्ष्य भर्तारं. — b) K<sub>4</sub> D<sub>6</sub> D<sub>2</sub>. s. s [अ]भि ° (for [उ]प°). N (except K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub>; K<sub>5</sub> D<sub>1</sub> missing) T<sub>2</sub> G [उ]पगृद्ध (for °गृद्ध). — °) K<sub>1</sub>. 2 उत्संगेस्य शिरः स्थाप्य.

62 °) T1 G1 स संज्ञां (for संज्ञां च). B Dn D4. 6 G2

C. 3. 16811 B. 3. 297. 64 K. 3. 298. 65 प्रोच्यागत इव प्रेम्णा पुनः पुनरुदीक्ष्य वै ॥ ६२ सत्यवानुवाच ।

सुचिरं बत सुप्तोऽस्मि किमर्थं नावबोधितः । क चासौ पुरुषः इयामो योऽसौ मां संचकर्ष ह ॥ ६३ साविज्युवाच ।

सुचिरं बत सुप्तोऽसि ममाङ्के पुरुषर्भ ।
गतः स भगवान्देवः प्रजासंयमनो यमः ॥ ६४
विश्रान्तोऽसि महाभाग विनिद्रश्च नृपात्मज ।
यदि शक्यं समुत्तिष्ठ विगाढां पश्य शर्वरीम् ॥ ६५
मार्कण्डेय उवाच ।

उपलभ्य ततः संज्ञां सुखसुप्त इवोत्थितः। दिशः सर्वा वनान्तांश्च निरीक्ष्योवाच सत्यवान्॥६६ फलाहारोऽस्मि निष्क्रान्तस्त्वया सह सुमध्यमे। ततः पाटयतः काष्ठं शिरसो मे रुजाभवत्॥६७ शिरोभितापसंतप्तः स्थातुं चिरमशक्तुवन्। तवीत्सङ्गे प्रसुप्तीऽहमिति सर्वं स्मरे छुमे ॥ ६८
त्वयोपगृद्ध्य च मे निद्रयापहृतं मनः ।
ततोऽपश्यं तमो घोरं पुरुषं च महौजसम् ॥ ६९
तद्यदि त्वं विजानासि किं तद्वृहि सुमध्यमे ।
स्वमो मे यदि वा दृष्टो यदि वा सत्यमेव तत् ॥ ७०
तम्रुवाचाथ सावित्री रजनी व्यवगाहते ।
श्वस्ते सर्वं यथाष्ट्रतमाख्यास्यामि नृपात्मज ॥ ७१
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते पित्रौ पश्य सुत्रत ।
विगादा रजनी चेयं निवृत्तश्च दिवाकरः ॥ ७२
नक्तंचराश्चरन्त्येते हृष्टाः क्रूराभिभाषिणः ।
श्रूयन्ते पर्णशब्दाश्च मृगाणां चरतां वने ॥ ७३
एताः शिवा घोरनादा दिशं दक्षिणपश्चिमाम् ।
आस्थाय विरुवन्त्युग्राः कम्पयन्त्यो मनो मम ॥ ७४

सत्यवानुवाच । वनं प्रतिभयाकारं घनेन तमसा वृतम् ।

स पुनर् (for सत्यवान्). — b)  $T_1$   $G_2$ . 4 M प्रत्य (for अभ्य ). — b)  $K_4$  उदेक्षत.

<sup>63</sup> M<sub>2</sub> om. the ref. — 4) D<sub>5</sub> तव (for बत). K<sub>4</sub> सुप्तोहं. — b) K<sub>4</sub> वानि (for नाव ). — c) T<sub>2</sub> वा स; G<sub>2</sub>. 4 वासी (for चासी). — d) K<sub>1</sub> यो मा; K<sub>3</sub> यो मा; T G<sub>1</sub>. 2. 4 योद्य (for योऽसी). K<sub>1</sub>. 2 संप्रचकर्ष ह; K<sub>4</sub> मां संप्रकर्षित:; D<sub>5</sub> S (except G<sub>5</sub>) मां संप्रकर्षत; D<sub>5</sub> मां विचकर्ष ह.

**<sup>64</sup>** a) K<sub>2</sub> तव; B D (except D<sub>8</sub>) G<sub>3</sub> स्वं प्र-(for बत). — b) K<sub>1</sub>. 3 ममांगे.

<sup>65</sup> a) Dc D2 विश्रांतश्च; T2 विरुजश्च. — a)  $K_1$  D6 सत्वं;  $K_2$  S (except G3) सद्धं; D3 शक्यः. — a) D6 विशालां;  $K_3$  G विशालां.

<sup>66</sup> K1. 2. 4 D3 om. the ref. — a) M पुन: (for तत:). — b) B2 सोध (for सुख:). — c) K1 D5 दिगंतांश्च; a few MSS. वनांताश्च.

<sup>67</sup> Before 67, M1 ins. सत्यवान् . — ") K1. 2 [S]स्मि विश्रांतस; B4 T1 [S]सि निष्कांतस; T2 [S]भिनि°; G1. 2 हि नि°; G4 विनि°. — ") G4 रुजो°.

<sup>68</sup> K4 om. 68-70. — a) K1. 2 a तापसंयुक्त:. — b)
M2 स्थातुं चाशकुवन्युन:. — cd) B2 ततोत्संगे. B1. 8. 4
Dn D4. 6 G8 प्रमुसोस्मि इति ( with hiatus!).

<sup>69</sup> K4 om. 69 (cf. v.l. 68). — °) K1. 2 तदा; T2 G2. 4 अहं (for तमो). — <sup>d</sup>) K1. 2 सु- (for च).

<sup>70</sup> K4 om. 70 (cf. v.l. 68). — a) Ti G1. 2. 4 तं (for तद्). — b) Dc2 D2 किंचिद् (for किंतद्). — c) K1. 2 स्वप्रों न; B2. 3 Dn D4. 6 स्वप्रें न; Dc D2 स्वप्रें तु; D8 स्वप्रों त्; D5 स्वप्रों यं; T G स्वप्रों हि; M1 स्वप्रों यं; M2 स्वप्रों स्वरं only B1. 4 as in text! K1. 2 Dc D2. 3. 5 स स्वप्रा (for यदि वा). — d) Dn D4 मिय (for यदि). K1. 2 D5 तथ्यम्; Dc D2 [5]स्वप्रम् (for सत्यम्). B2 तु (for तत्).

<sup>71</sup> Before 71, S (except G<sub>8</sub>) ins. मार्कडेय:. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> De D<sub>2</sub> डयवगाहत; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ह्यवगाहते. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> सुते; K<sub>2</sub> स्वप्ते (for श्वस्ते). — <sup>d</sup>) B<sub>3</sub> ड्याख्यास्यामि.

<sup>72</sup> b) S (except G3) पितरं पश्य सुव्रतं. — °) G4 चैव.
73 a) G1 अ दश्यंते. — b) D5 G2.4 दुष्टाः; G1 ध्ष्टाः (for हृष्टाः). — °) B2 संतु ; D3 G2.4 पूर्ण ; M वर्ण (for पण °).

<sup>74 °)</sup> K (Ks missing) Dc D2. 8 घोररूपा. B Dn D4. 6 एतान्घोरान् (B1. 4 °ता घोरं; B3 °ता घोरान्) शिवा नादान् . - °) K4 अह्वाय (for आस्थाय). K4 विचरंत्युग्राः; Dc D2 विद्युवं  $\cdot$ . - °) A few MSS. कंपयंतो.

<sup>75</sup> a) M2 ° घोरं (for ° कारं). — b) K (K3 missing)

न विज्ञास्यसि पन्थानं गन्तुं चैत्र न श्रक्ष्यसि ॥ ७५ सावित्रयुवाच ।

असिन्नद्य वने दग्धे शुष्कृष्टक्षः स्थितो ज्वलन् । वायुना धम्यमानोऽग्निर्द्यतेऽत्र क्वचित्कचित् ॥ ७६ ततोऽग्निमानियत्वेह ज्वालियण्यामि सर्वतः । काष्टानीमानि सन्तीह जहि संतापमात्मनः ॥ ७७ यदि नोत्सहसे गन्तुं सरुजं त्वाभिलक्षये । न च ज्ञास्यसि पन्थानं तमसा संवृते वने ॥ ७८ श्वः प्रभाते वने ह्यये यास्यावोऽनुमते तव । वसावेह क्षपामेतां रुचितं यदि तेऽन्य ॥ ७९

#### सत्यवानुवाच ।

### शिरोरुजा निवृत्ता में खस्थान्यङ्गानि लक्ष्ये।

न कदाचिद्रिकाले हि गतपूर्वो मयाश्रमः ।
अनागतायां संध्यायां माता मे प्ररुणिद्ध माम् ॥ ८१
दिवापि मयि निष्कान्ते संतप्येते गुरू मम ।
विचिनोति च मां तातः सहैवाश्रमवासिभिः ॥ ८२
मात्रा पित्रा च सुभृशं दुःखिताभ्यामहं पुरा ।
उपालब्धः सुबहुशश्चिरेणागच्छसीति ह ॥ ८३
का त्ववस्था तयोरद्य मदर्थमिति चिन्तये ।
तयोरदृश्ये मयि च महद्दुःखं भविष्यति ॥ ८४
पुरा माम्चतुश्चेव रात्रावस्नायमाणकौ ।
भृशं सुदुःखितौ बृद्धौ बहुशः प्रीतिसंयुतौ ॥ ८५
त्वया हीनौ न जीवाव सुदूर्तमिप पुत्रक ।

मातापित्भ्यामिच्छामि संगमं त्वत्प्रसाद्जम् ॥ ८०

C. 3. 16835 B. 3. 297. 88 K. 3. 298. 89

De Ds. s घोरेण (for घनेन). — °) T G1. 2. 4 M1 विज्ञास्यामि; M2 °स्यति. —  $^d$ ) K2 सक्ष्यति; B3 शक्ष्यसे; De D2 शक्यसे;  $T_1$  G1. 2. 4 M शक्यते;  $T_2$  शक्ष्यते.

76 T2 om. 76-77. — b) K1. 2. 4 D3 G2 सुद्क (K1 °द्के) बृक्षे; D5 सुद्को बृक्षः. — c) T1 G1. 2. 4 धूय°; M1 धाम्य°. B D (except D3. 5) G3 [S]त्र (for S द्विन्). — d) K (K3 missing) D3 तु; K4 (marg. sec. m.) D5 च; B Dc Dn D2. 4. 6 G3 [S]त्रिः; M2 हि (for S7). K4 (marg. sec. m. as in text) पृथक् पृथक् (for कवित्कवित्).

77 T<sub>2</sub> om. 77 (cf. v.l. 76). — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> S (except G<sub>8</sub>; T<sub>2</sub> om.) अतो (for ततो). K<sub>1</sub>. 2 <sup>°</sup> यस्वेह; D<sub>3</sub> <sup>°</sup> यित्वेद; G<sub>1</sub> <sup>°</sup> यित्वाह; G<sub>2</sub>. 4 <sup>°</sup> यस्वेह. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>4</sub> उवरु. K (K<sub>8</sub> missing) D<sub>5</sub>. 5 पावक; D<sub>C1</sub> D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 सवेश:.

78 Before 78, T₂ ins. सावित्री. — b) B Dc Dn D₂. 4. 6 G₃ स्वां हि; D₅ चोप; T₁ G₁ चाप; T₂ चाभि. — c) K₄ विज्ञास्यसि; B₃ च जानासि. — d) D₅ संवृते पिथ; T₂ ते तु वै; G₂. 4 तेन वै (for ते वने).

79 °) T G<sub>1</sub>. 2. 4 प्रभाते तु (for श्वः प्रभाते). — b) K (K<sub>8</sub> missing) D<sub>6</sub> यास्यामो. — c) K<sub>2</sub>. 4 Dc D<sub>2</sub> वसामे-(K<sub>4</sub> भी)ह. K<sub>4</sub> B Dn D<sub>8-6</sub> G<sub>8</sub> M<sub>2</sub> एकां; T<sub>2</sub> एतद् (for एतां). — d) T G<sub>1</sub>. 2. 4 उचितं; M<sub>1</sub> रुचिरं. K<sub>4</sub> विभो (for S<sub>7</sub>घ).

80 °) M1 विवर्ता (for निवृत्ता). — d) S (except Gs M2) संयोगं (for संगमं).

81 a) K1. 2 च काले; B1. 4 Dn (Dns before corr.)

D<sub>6</sub> G<sub>8</sub> विकालं; B<sub>2</sub>. s D<sub>8</sub> हि कालं; Dc D<sub>2</sub> विकालो; Dn<sub>3</sub> (after corr.) D<sub>4</sub> हि कालं. D<sub>5</sub> च; T<sub>2</sub> [S] पि (for हि).

— b) K<sub>4</sub> गतपूर्वोयमाश्रमः; B<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M वेहिमाश्रमात्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> वे मयाश्रमात्. — d) D<sub>8</sub> वे (for मे). K (K<sub>8</sub> missing) Dc D<sub>2</sub>. 3. 6 माता वे संरुण (Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> संरुजा; D<sub>3</sub> प्ररुण) द्धि मां; S (except G<sub>8</sub>) रुणद्धं यवा हि मां सदा.

82 °) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>3</sub>. 5) G<sub>3</sub> हि (for च). Dc D<sub>2</sub> में (for मां). K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 माता (for तात:). — <sup>d</sup>) Dc D<sub>2</sub> सहेत्याश्रम°.

83 °) A few MSS. माता (for माता). De Da तु (for च). T2 G2. 4 मातापितृभ्यां सुभू रां. — °) T1 उपार्कभ्य. B1. 4 Dn D4. 6 G8 च (for सु-). — d) K1. 2 B1. 2. 4 Dn D4. 6 G8 हि; K4 T G1. 2. 4 च (for ह).

84 °) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) न्ववस्था. — °) B<sub>3</sub> transp. मिथ and च. K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2</sub>. 8. 4 अहरूथे मिथ वास्त्रां हि

85 ) K4 रात्रावश्रायमानको (marg. sec. m. राज्याव-स्थानमागतं); D3 वाश्राय ; T G1. s. 4 वाश्रा(T1 वाह्वा; G4 ज्यात्रा)य मां तदा; M वास्रायमाणको. — ) K (K8 missing) D8. 4 सुन्दृशं (for भृशं सु-). — ) T1 G1 बहुशः प्रतिसंयतो.

86 °) K4 (marg. sec. m. as in text) दीनो (for होनो). K1. 2. 4 (marg. sec. m. as in text) B2 Dc1 D5 M2 जीवेब; B3. 4 D3 T1 G1. 2. 4 जीवाबो; Dc2 D2 जीवेद्य (for जीवाब). — °) K1. 2 हव (for अपि). — °) K4 (marg. sec. m. as in text) त्वरिष्यते; T1 G1. 4 घरि

C. 3. 16835 B. 3. 297. 88 K. 3. 298. 89 यावद्धरिष्यसे पुत्र तावन्नौ जीवितं ध्रुवम् ॥ ८६ वृद्धयोरन्धयोर्यष्टिस्त्वियं वंशः प्रतिष्ठितः । त्वियं पिण्डश्च कीर्तिश्च संतानं चावयोरिति ॥ ८७ माता वृद्धा पिता वृद्धस्तयोर्यष्टिरहं किल । तौ रात्रौ मामपत्रयन्तौ कामवस्थां गमिष्यतः ॥ ८८ निद्रायाश्चाभ्यस्यामि यस्या हेतोः पिता मम । माता च संशयं प्राप्ता मत्कृतेऽनपकारिणी ॥ ८९ अहं च संशयं प्राप्तः कृच्छामापदमास्थितः । मातापित्रभ्यां हि विना नाहं जीवितुम्रत्सहे ॥ ९० व्यक्तमाकुलया बुद्धा प्रज्ञाचक्षुः पिता मम । एकैकमस्यां वेलायां पृच्छत्याश्रमवासिनम् ॥ ९१ नात्मानमन्त्रशोचामि यथाहं पितरं श्लभे ।

भर्तारं चाप्यनुगतां मातरं परिदुर्बलाम् ॥ ९२ मत्कृतेन हि तावद्य संतापं परमेष्यतः । जीवन्तावनुजीवामि भर्तव्यौ तौ मयेति ह । तयोः प्रियं मे कर्तव्यमिति जीवामि चाप्यहम् ॥ ९३

मार्कण्डेय उवाच ।

एवमुक्तवा स धर्मात्मा गुरुवर्ती गुरुप्रियः ।

उच्छित्य बाहू दुःखार्तः सख्यं प्ररुरोद ह ।। ९४

ततोऽज्ञवीत्तथा दृष्ट्वा भर्तारं शोककर्शितम् ।

प्रमुज्याश्रूणि नेत्राभ्यां सावित्री धर्मचारिणी ॥ ९५

यदि मेऽस्ति तपस्तप्तं यदि दत्तं हुतं यदि ।
श्वश्रूश्वश्रुरभर्दणां मम पुण्यास्त शर्वरी ॥ ९६

न समराम्युक्तपूर्वां वै स्वैरेष्वप्यनृतां गिरम् ।

— d) Dc D2 ममेति च; T G1. 2. 4 मया स्विति (for मयेति ह). B4 मृतावनुम्निये च तौ. — e) K4 T2 तथा (for तथो:). K (K3 missing) D3 च (for मे). — l) B1. 2. 4 D (except D3) T2 G3 इति जानामि; B3 अतिजीवामि. D5 नापरं; G4 वाष्यहं. — After 93, S (except G3) ins.:

1326\* परमं देवतं तो मे पूजनीयो सदा मया। [ M मम (for मया).]

T G1. 2. 4 cont.: K1. 2 ins. after 93:

1327\* तयोस्तु मे सदास्त्येवं व्रतमेतत्पुरातनम्।

 $[K_1]$  तयोहिंतमवास्थेयं;  $K_2$  तयोहिं में ममास्थेयं;  $T_1$  तयोहींमें तथास्थेवं;  $T_2$  ततो हि में यथा सेव्यं;  $G_1$  तयोः सकाशं गच्छामि.]

94 K (K<sub>8</sub> missing) D<sub>8</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. the ref.

— <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>3</sub> तु; K<sub>4</sub> च (for स). — <sup>b</sup>) B D<sub>1</sub> D<sub>4.6</sub> G<sub>8</sub>
गुरुभक्तो; D<sub>2</sub> D<sub>2</sub> <sup>a</sup>चृत्ति; D<sub>5</sub> <sup>a</sup>धम (for <sup>a</sup>aती). T G<sub>1.2.4</sub>
गुरुप्रियहिते रत:. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> D<sub>8</sub> उत्सृज्य; B<sub>1.4</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1.4.4</sub>
उद्भृत्य. D<sub>12.13</sub> चाह (for बाहू). — <sup>d</sup>) = 3.73.25<sup>d</sup>.

K<sub>1.4</sub> B<sub>1.2</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>2.3.5.6</sub> G<sub>3</sub> सुस्वरं; D<sub>2</sub> सस्वनं.

95 Before 95, K (K<sub>8</sub> missing) D<sub>3</sub>. 5 ins. मार्क.

— ") T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 तदा (for तथा). — ") K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2</sub>. 5. 5 शोकपीडितं; B Dn D<sub>4</sub>. 6 कि थितं. — ")

K<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub> वि (for प्र-). D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M पाणिभ्यां; T<sub>1</sub>
G<sub>1</sub>. 4 बाहभ्यां.

96 Before 96, M1 ins. सावित्री. — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> मेच (for मेऽस्ति). — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> भवेत् (for the second यदि). — <sup>a</sup>) K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2</sub> क्षेमास्तु; M<sub>1</sub> रस्या (for

प्यते. — d) K1. 2 De Ds Gs तावस्रो.

<sup>87 &</sup>quot;)  $D_6$  G1 आवयोर्;  $M_1$  अंतयोर् (for अन्धयोर्).  $K_1$  (by corr.)  $B_4$   $D_1$   $T_2$   $M_1$  दृष्टिस् (for यृष्टिस्). — b) T  $G_1$ . 2. 4 प्राणः;  $M_1$  वत्स (for वंशः). — d)  $T_1$   $G_2$ . 4  $M_2$  संतानञ्.  $K_4$  अपि;  $D_6$  त्विय (for हृति).

<sup>88 °)</sup> K1 (sup. lin. sec. m.). 2 त्वंधस; K4 Dc D2. 8. 8 जिप्धंधस (for वृद्धस). T1 G1 वृद्धी च मातापितरी; T2 G2. 4 माता पिता च वृद्धी च. — °) S (except G3) पुत्रं (for रात्री).

<sup>89</sup> a) K<sub>1.2.4</sub> (marg. sec. m.) निद्रामेवाभ्य(K<sub>2</sub> 'भि)स्यामि; K<sub>4</sub> (orig.) Dc D<sub>2.3.5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> निद्रां चैवा(Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> °a)भ्य°. — b) K<sub>2</sub> यस्या; T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> यस्य. — G<sub>1</sub> om. (hapl.) 89°-91b. — c) D<sub>4</sub> प्राप. — d) K<sub>1.2</sub> त्वत्कृते च सुमध्यमे; T<sub>2</sub> मत्कृतेनोपका°; G<sub>4</sub> मत्कृतेनापि का°.

<sup>90</sup> G1 om. 90 (cf. v.I. 89). — b) G4 M1 (sup. lin. as in text) कृष्ट्रादा°. — c) K (K3 missing) Dc D2. 8. 5 रहितो (for हि विना).

<sup>91</sup> G<sub>1</sub> om. 91<sup>ab</sup> (cf. v.l. 89). — a) Dc D<sub>2</sub> व्यक्त्याम् (for व्यक्तम्). — d) B<sub>3</sub>. 4 Dc Dn<sub>3</sub> D<sub>2</sub> M वासिना; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 वासिना: T<sub>2</sub> वासिभि:.

<sup>92 92° = 3. 277. 1°. — °)</sup> K1. 2 चैव दुर्बलां; T G1 भृशदु ; G2. 4 भृशदु : खितां; M प्रति दुर्बलां.

<sup>93 °)</sup> T  $G_{1.2.4}$  मत्कृते पितरावद्य;  $M_1$  °ते चापि ता°; तैपि च ता°. — °)  $G_{2.4}$  भृशम् (for परम्). — °)  $D_5$ यावत्ती;  $G_1$  एवं तौ (for जीवन्तौ).  $B_8$ [अ]नुपश्यामि.

तेन सत्येन तावद्य घ्रियेतां श्वज्ञुरौ मम ॥ ९७ सत्यवानुवाच ।

कामये दर्शनं पित्रोर्याहि सावित्रि माचिरम् । पुरा मातुः पितुर्वापि यदि पश्यामि विप्रियम् । न जीविष्ये वरारोहे सत्येनात्मानमालमे ॥ ९८ यदि धर्मे च ते बुद्धिमाँ चेज्जीवन्तमिच्छसि । मम प्रियं वा कर्तन्यं गच्छस्वाश्रममन्तिकात् ॥ ९९

मार्कण्डेय उवाच।

सावित्री तत उत्थाय केशान्संयम्य भामिनी । पतिम्रुत्थापयामास बाहुभ्यां परिगृद्ध वै ॥ १०० उत्थाय सत्यवांश्वापि प्रमुज्याङ्गानि पाणिना । दिशः सर्वाः समालोक्य कठिने दृष्टिमाद्धे ॥ १०१ तमुवाचाथ सावित्री श्वः फलानीह नेष्यसि । योगक्षेमार्थमेतत्ते नेष्यामि परग्नं त्वहम् ॥ १०२ कृत्वा कठिनभारं सा वृक्षशाखावलम्बिनम् । गृहीत्वा परग्नं भर्तुः सकाशं पुनरागमत् ॥ १०३ वामे स्कन्धे तु वामोरूर्भर्तुर्बाहुं निवेश्य सा । दक्षिणेन परिष्वज्य जगाम मृदुगामिनी ॥ १०४

सत्यवानुवाच ।

अभ्यासगमनाद्भीरु पन्थानो विदिता मम ।
वृक्षान्तरालोकितया ज्योत्स्नया चापि लक्षये॥१०५
आगतौ खः पथा येन फलान्यवचितानि च ।
यथागतं सुभे गच्छ पन्थानं मा विचारय ॥१०६
पलाश्चण्डे चैतस्मिन्पन्था व्यावर्तते द्विधा ।

C. 3. 16855 B. 3. 297. 110

पुण्या°).  $D_5$  अस्तु क्षेमाग्रु शर्वरी; T  $G_1$ . 2. 4 स्वस्थ ( $G_2$ . 4 स्था) भावो भवत्युत.

97 °) B D (except D<sub>3</sub>. 5; D<sub>1</sub> missing) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> [उ]क्तपूर्व. — b) G<sub>4</sub> [अ]हितां (for [अ]नृतां). — d) Dc D<sub>2</sub> प्रियेतां; B<sub>2</sub> भवेतां. K<sub>1</sub>. 2 प्रियतां श्रञ्जरो मम.

98 °) T<sub>1</sub> माचिरं (for दर्शनं). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 यावत् (for याहि). — After 98°, S (except G<sub>3</sub>) ins.: 1328\* अपि नाम गुरू तौ हि पश्येयं श्रियमाणकौ।

[G₄ प्रपश्येद् (for पश्येयं).] — T₁ om. 98°-99°. — °d) Cf. 1. 205. 29°.

99 T<sub>1</sub> om. 99 (cf. v.l. 98). — a) D<sub>5</sub> चेद्रिक्तिं; S (except G<sub>3</sub>; T<sub>1</sub> om.) च(G<sub>4</sub>क)तुँ धर्म (for यदि धर्म). T<sub>2</sub> मे (for ते). — b) D<sub>2</sub>. 4 मा (for मां). K (K<sub>3</sub> missing) B<sub>3</sub> Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 G<sub>1</sub> च जी(K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> संजी-; B<sub>3</sub> G<sub>1</sub> च जी) वितुम् (for चेजीवन्तम्). — c) K (K<sub>3</sub> missing) चेत्; D<sub>5</sub> च (for वा). — d) K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 T<sub>2</sub> गच्छाव; B<sub>2</sub> Dc<sub>2</sub> गच्छ च; D<sub>2</sub>. 5 गच्छ वा. K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub>. 5 [आ]अममंडलं; Dc D<sub>2</sub> भुत्तमं.

100 K4 Ti G1 om. the ref. K1 मार्काडेय:; M2 श्रीमार्कंडेय:. —  $^a$ ) K4 D3 सावित्री तं स(D3 च त)मादाय; S (except G3) तत उत्थाय सावित्री. —  $^b$ ) B D (except D3) G3 भाविनी. —  $^a$ ) D5 तं (for  $^a$ ).

101 D2 om. 101. — b) T1 G1. 2. 4 वि (for प्र-). — c) Dn D4. 6 G3 transp. दिश: and सर्वाः.

102 b) K4 D5 ह नेष्यसि (K4 marg. sec. m. [आ]-हरिष्यसि); B Dn D4. 6 G8 हरिष्यसि; T G1. 2. 4 [इ]ह चेष्यसि. — °) K1. 2 B1. 2. 4 Dn1 D2 एतं (for एतत्). — d) S (except G3) दास्यामि (for नेष्यामि). K4 (marg. sec. m.) श्रुभम् (for न्वहम्).

103 b) B<sub>2</sub> वृक्षमूला. — d) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> सकाशे; T1 समीपं.

104 °) K4 वामस्कंधे. B3 स्कंधेन (for स्कन्धे तु). K1. 2 तु वामूरू (K2 °रूर्); K4 सुवामोरुर्; Dc तु वामोरू; D3 G4 [S]थ वामोरु (G4 °रू)र्. — b) K1. 2 निवेदा. B Dn D4. 6 G3 च (for सा). — c) K4 परिगृद्धा. — d) K (K3 missing) D3 मृद्भाषिणी; B Dn D4. 6 G3 गजगामिनी.

105 °) K1. 2. 4 (marg. sec. m.) Ds. 5 निलाभ्या (K4 orig. °भि)गमनाद्. — b) K1. 2 [S]धिगता (for विदिता). — c) K1. 2 वृक्षारामालो कितया; K4 वृक्षांतरालो कन्या (marg. sec. m. वृक्षांतरालानि तथा). — d) G2. 4 transp. च and अपि. K (K3 missing) Dc D2. 3. 5 चोपळक्षये; T2 चापि छक्ष्यसे; M1 चाभिळक्षये.

106 °) K<sub>1.4</sub> D<sub>2.8</sub> स्व (for स्व:). S (except G<sub>8</sub>) [अ]नेन (for येन). — b) T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> फलान्यप(G<sub>4</sub> पि)- चितानि च; M फलान्युपचितान्यतः. — d) T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> अ(for मा).

107 °) K<sub>2.4</sub> D (D<sub>1</sub> missing) G<sub>3</sub> ° खंडे (for ° षण्डे). B<sub>2.4</sub> Dc D<sub>2</sub> वा; M<sub>1</sub> हि (for च). — °) T G<sub>1.2.4</sub> अस्य; M अत्र (for तस्य). — °) G<sub>4</sub> तेन गच्छस्य च त्वरा. — °) T G<sub>1</sub> चास्मि (for अस्मि).

108 All MSS. except  $M_1$  ( $K_3$  D1 missing) om. the ref. — a)  $K_1$  B Dc1 Dn1 n2 T G बुवसेव.  $K_1$ 

C. 3. 16856 B. 3. 297. 110 K. 3. 298. 112 तस्योत्तरेण यः पन्थास्तेन गच्छ त्वरस्व च । स्वस्थोऽस्मि बलवानस्मि दिदक्षः पितरावुभौ ॥ १०७ मार्कण्डेय उवाच । ब्रुवन्नेवं त्वरायुक्तः स प्रायादाश्रमं प्रति ॥ १०८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८१ ॥

# 727

मार्कण्डेय उवाच ।
एतिस्मन्नेव काले तु द्युमत्सेनो महावने ।
लब्धचक्षुः प्रसन्नात्मा दृष्टचा सर्वे दद्र्य ह ॥ १
स सर्वानाश्रमान्गत्वा शैब्यया सह भार्यया ।
पुत्रहेतोः परामार्ति जगाम मनुजर्षम ॥ २
तावाश्रमान्नदिश्चेव वनानि च सरांसि च ।
तांस्तान्देशान्विचिन्वन्तौ दंपती परिजम्मतः ॥ ३

Dn2 तथा युक्त:; Dc1 तथा युक्त:; Dc2 D2 तथा युक्त: (for त्वरा ). — b) B1. 2. 4 D (except D5) G3 संप्रायाद्; G1 संप्रयाता; G4 संप्रदाद् (for स प्रायाद्). M यत: (for प्रति). — After 108, M1 ins.:

1329\* सावित्रीसहितः श्रीमान्सत्यवान्संशितव्रतः।

Colophon. K3 D1 missing. — Major parvan: K1.2 Dn2 G2.4 आरण्य. — Sub-parvan: N (K3 D1 missing) T1 G1.3 M1 (all om. sub-parvan name) mention only सावित्र्युपाख्यान. — Adhy. name: M2 सावित्रीवरप्रसाद: — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 295; Dn3 296; T1 G1 282; T2 M (M2 inf. lin.) 285 (M2 orig. 287); G2 284; G4 corrupt. — Śloka no.: Dn1. n2 108; Dn8 111.

## 282

This adhy. is missing in K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> (cf. v.l. 3. 279. 14, 8); the MSS. are mostly ignored here.

1 G4 om. the ref. K1 मार्कांडेय:; M2 श्रीमार्केडेय:.
— a) Standing phrase! Cf. Hopkins, Great Epic, p.
406 (No. 31). T2 G4 तसिश्चेव तुकाले वै. — b) B Dc
Dn D2. 4-6 G8 महाबल: (B1.4 ° बले) (for ° चने). — c)
B Dn D4-6 G3 M2 प्रसन्तायां (for ° तमा). Dc D2.8 प्रस-

श्रुत्वा शब्दं तु यितंकिचिदुन्मुखौ सुतशङ्कया। सावित्रीसहितोऽभ्येति सत्यवानित्यधावताम्॥ ४ मिन्नेश्र परुषैः पादैः सत्रणैः शोणितोक्षितैः। कुशकण्टकिबद्धाङ्गानुन्मत्ताविव धावतः॥ ५ ततोऽभिसृत्य तैर्विष्रैः सर्वेराश्रमवासिभिः। परिवार्य समाश्रास्य समानीतौ स्वमाश्रमम्॥ ६ तत्र भार्यासहायः स वृतो वृद्धैस्तपोधनैः।

न्नया लब्धचक्षुः. —  $^4$ )  $K_{1-2}$  सर्वेदष्टया;  $K_4$   $D_3$  सर्वं दष्टया;  $B_{1-3}$ , 4 दष्टयां सर्वा;  $B_2$   $D_1$   $D_4$ , 6  $G_3$  दष्टयां सर्वा;  $D_6$  सर्वेदष्टयां;  $T_1$  दष्ट्वा सर्वा;  $T_2$  भूत्वा सर्वा;  $G_{3-4}$  दष्टया सर्वान्.  $D_3$  सः (for  $\epsilon$ ).

2 b) B Ds. 4 सैडयया (for हो°). — d) B Dc1 Dn D4. 6 Gs भरतर्षभ; Dc2 D2 पुरुष°; D5 T1 G1 मनुजर्षभ:.

- 3 °) T2 तानाश्रमान्. °) B D (except Ds. s; D1 missing) G3 तस्यां निशि (for तांस्तान्देशान्). °) D5 परिमागीतुः.
- 4 a) S (except G<sub>3</sub>) च (for तु). K<sub>1</sub>. 2 B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> यं (for यत्). K (K<sub>3</sub> missing) B<sub>3</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> कंचिद् (for किंचिद्). c) K<sub>4</sub> D<sub>6</sub> T<sub>1</sub> भ्येख (for भ्येति). d) K (K<sub>3</sub> missing) M<sub>1</sub> इति धावतां; B Dc Dn D<sub>2</sub>. 3 (marg. sec. m.). 4. 6 G<sub>3</sub> इसभाषतां; D<sub>3</sub> अभ्यधावतां.
- 5 °) K (Ks missing) पुरुषे:. M1 प्रासै: (for पादै:).

   b) K1 (corrupt) सज्ञणे: शोणिते: क्षणे:; G2 सज्ञणे.
  शोणितोक्षिती. °) K (Ks missing) D5 दिग्धांगाव्
   d) S (except G3) धावतां.
- 6 °) T  $G_{1}$  2. 4 [S] भिगस्य ( $T_{1}$  °त्य).  $M_{1}$  संवैं: (for विप्रै:).  $^{b}$ )  $M_{1}$  द्विजेर् (for संवेंर्).  $^{d}$ ) B Dn  $D_{4}$   $G_{1}$   $G_{2}$   $G_{3}$  तावानीती (for समा  $^{\circ}$ ).
- 7 °)  $T_1$   $G_{1. 2. 4}$   $G_{1. 2. 4}$   $G_{1. 2. 4}$   $G_{1. 2. 4}$   $G_{1. 4}$   $G_{1. 4}$   $G_{1. 5}$   $G_{1. 5}$

आश्वासितो विचित्रार्थैः पूर्वराज्ञां कथाश्रयैः ॥ ७ ततस्तौ पुनराश्वस्तौ दृद्धौ पुत्रदिदृक्षया । बाल्ये वृत्तानि पुत्रस्य स्मरन्तौ भृशदुःखितौ ॥ ८ पुनरुक्त्वा च करुणां वाचं तौ शोककर्शितौ । हा पुत्र हा साध्वि वधुः क्वासि क्वासीत्यरोदताम् ॥ ९

सुवर्चा उवाच । यथास्य भार्या सावित्री तपसा च दमेन च ।

आचारेण च संयुक्ता तथा जीवति सत्यवान् ॥ १० गौतम उवाच ।

वेदाः साङ्गा मयाधीतास्तपो मे संचितं महत्। कौमारं ब्रह्मचर्यं मे गुरवोऽग्निश्च तोषिताः ॥ ११ समाहितेन चीर्णानि सर्वाण्येव व्रतानि मे । वायुभक्षोपवासश्च कुशलानि च यानि मे ॥ १२ अनेन तपसा वेद्यि सर्वं परिचिकीर्षितम् । सत्यमेतिन्नवोध त्वं धियते सत्यवानिति ॥ १३ शिष्य उवाच।

उपाध्यायस्य मे वक्त्राद्यथा वाक्यं विनिःसृतम् । नैतज्जातु भवेन्मिथ्या तथा जीवति सत्यवान् ॥ १४

ऋषय ऊचुः।

यथास्य भार्या सावित्री सर्वेरेव सुलक्षणैः। अवैधव्यकरैर्युक्ता तथा जीवति सत्यवान्।। १५

भारद्वाज उवाच।

यथास्य भार्या सावित्री तपसा च दमेन च। आचारेण च संयुक्ता तथा जीवति सत्यवान्।। १६

दालभ्य उवाच।

यथा दृष्टिः प्रवृत्ता ते सावित्र्याश्च यथा व्रतम् । गताहारमकृत्वा च तथा जीवति सत्यवान् ॥ १७

माण्डव्य उवाच।

यथा वदन्ति ज्ञान्तायां दिश्चि वै मृगपश्चिणः । पार्थिवी च प्रवृत्तिस्ते तथा जीवति सत्यवान् ॥ १८

C. 3. 16876 B. 3. 298. 18 K. 3. 299. 18

G2. 4 पूर्वराजकथाश्रयैः.

8 ° b) D<sub>6</sub> 'स्वस्थी (for 'श्वस्ती). T<sub>2</sub> दंपती ती तत: संती दृष्टी पुत्र'. — °) K<sub>1</sub> D<sub>2</sub> D<sub>2</sub> बाल्य- (for बाल्य). B<sub>3</sub> transp. वृत्तानि and पुत्रस्य. — After 8°, T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> ins.: 1330\* सावित्र्या दर्शनानि च ।

शोकं जग्मतुरन्योन्यं.

9 °) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub> स- (for च). S (except G<sub>3</sub>) पुनश्च करुणां वाचं. — b) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M वदंती; T<sub>2</sub> सारंती (for वाचं तो). K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 ° किंती. — c) K<sub>4</sub> पुत्रि (for पुत्र). S (except G<sub>3</sub>) (by transp.) वधु: साध्व (T<sub>1</sub> साध्वी). K (K<sub>3</sub> missing) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 3 वधु: B<sub>4</sub> Dc<sub>1</sub> वधू (for वधू:, Vocative!). — d) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>3</sub> [अ] सरेदतां; K<sub>4</sub> [इ] ति रोदतां; D<sub>5</sub> [इ] त्यवोचतां (for [इ] त्यरोदताम्). Dc D<sub>2</sub> कापि कासित्यवाद (Dc<sub>1</sub> ° सीत्यवादि) तां. — After 9, B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> ins.:

1331\* ब्राह्मणः सत्यवानतेषामवाचेदं तयोर्वचः।

10 = 16. K1 सुवर्चः; K2 सुवर्णः; D02 ब्राह्मण उ°; D3 सुवर्चोवाच; S (except  $G_8$ ) ब्राह्मणाः. —  $^a$ ) =  $15^a$ . K1 यथासि भार्या; Dc D2  $T_1$   $G_1$  अथास्य भार्या.  $10^a$  =  $14^a$ , etc. 11  $^a$ ) K1. 2 वेदाः सांगाश्च या गीतास; D5  $T_2$   $G_2$ . 4 M वेदः सांगो मयाधीतस्. —  $^c$ ) D6  $G_4$  कीमार ; M1 कीमार्थं. B2 Dn D4. 6  $G_{2-4}$  च (for मे).

- 12 b) Dc D2 G1 च; T G2. 4 वै (for मे). K1. 2 om. (hapl.) 12<sup>cd</sup>. d) B Dn D4. 6 G8 कृतों में विधिवत्सदा.
- 13 b) B<sub>2</sub> D (except D<sub>3</sub>; D<sub>1</sub> missing) T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> M सर्व पर°; B<sub>3</sub> सत्यं प्रिय°. °) T G<sub>1</sub>. 2. 4 मम (for एतन्). B<sub>4</sub> निवोधस्व; Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> M निवोधस्वं.
- 15 T<sub>2</sub> om. (hapl.) 15-17; G<sub>3</sub> (hapl.) om. 15-16.

   a) =16a. D<sub>4</sub>. 6 यथा च (for यथास्य). K<sub>1</sub> भार्यासि;
  K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> भार्यास्य (by transp.). D<sub>61</sub> D<sub>2</sub> om. (hapl.)
  15<sup>b</sup>-16a. b) K<sub>4</sub> D<sub>5</sub>. 5 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M स्व (for सु.). D<sub>4</sub>
  तपसा च दमेन च (=16b). c) D<sub>4</sub> आचारेण च संयुक्ता
  (=16c). After 15, K<sub>2</sub> reads 18, repeating the stanza in its proper place.
- 16 = 10. K1. 2 T2 G3 om. 16; De1 D2 om. 16<sup>a</sup> (cf. v.l. 15). K4 B3. 4 Dn1. n2 D3 G1. 2 M भरहाज उ (G1. 2 M om. उ ). a) = 15<sup>a</sup>. K4 यथा भार्या च
- 17 T2 om. 17 (ef. v.l. 15). °) T1 G1, 2. 4 [ए]व (for च).

C. 3. 16876 B. 3. 298. 19 K. 3. 299. 19 धौम्य उवाच । सर्वेर्गुणैरुपेतस्ते यथा पुत्रो जनप्रियः । दीर्घायुर्रुक्षणोपेतस्तथा जीवति सत्यवान् ॥ १९ मार्कपडेय उवाच ।

एवमाश्वासितस्तैस्तु सत्यवाग्भिस्तपस्तिभिः । तांस्तान्विगणयन्नर्थानवस्थित इवाभवत् ॥ २० ततो मुहूर्तात्सावित्री भूत्री सत्यवता सह । आजगामाश्रमं रात्रौ प्रहृष्टा प्रविवेश ह ॥ २१

## ब्राह्मणा ऊचुः।

पुत्रेण संगतं त्वाद्य चक्षुष्मन्तं निरीक्ष्य च । सर्वे वयं वै प्रच्छामो वृद्धिं ते पृथिवीपते ॥ २२ समागमेन पुत्रस्य साविज्या दर्शनेन च । चक्षुपश्चात्मनो लाभात्त्रिभिर्दिष्टचा विवर्धसे ॥ २३ सर्वेरस्माभिरुक्तं यत्तथा तनात्र संशयः। भूयो भूयश्च दृद्धिस्ते क्षिप्रमेव भविष्यति॥ २४ मार्कण्डेय उवाच।

ततोऽमिं तत्र संज्वालय द्विजास्ते सर्व एव हि । उपासांचिकिरे पार्थ द्युमत्सेनं महीपितम् ॥ २५ शैब्या च सत्यवांश्रेव सावित्री चैकतः स्थिताः । सर्वेस्तैरभ्यनुज्ञाता विशोकाः सम्रुपाविश्वन् ॥ २६ ततो राज्ञा सहासीनाः सर्वे ते वनवासिनः । जातकौत्हलाः पार्थ पप्रच्छुर्नृपतेः सुतम् ॥ २७ प्रागेव नामतं कस्मात्सभार्येण त्वया विभो । विरात्रे चागतं कस्मात्सोऽनुबन्धश्च तेऽभवत् ॥ २८ संतापितः पिता माता वयं चैव नृपात्मज । नाकस्मादिति जानीमस्तत्सर्वे वक्तुमहिसे ॥ २९

1332\* दृष्ट्वा चोत्पतिताः सर्वे हर्षं जग्मुश्च ते द्विजाः। कण्ठं माता पिता चास्य समालिङ्ग्याभ्यरोदताम्।  $T_2$   $G_2$  यथा सर्वे मुदा युक्तास. —  $^b$ )  $D_0$   $D_2$ .  $_3$  तत्तथा नात्र;  $D_5$  यत्तथा तत्र (for तथा तन्नात्र). —  $^c$ )  $B_1$ .  $_4$   $D_1$   $D_4$ .  $_6$   $G_8$  समृद्धि ;  $B_2$  संवृद्धि (for = 2 = 2 = 2 = 2 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 =

25 N (except K<sub>2</sub> B<sub>3</sub>; K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing) T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> om. the ref. M<sub>2</sub> श्रीमार्कंडेय:. — <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> तथा (for ततो). K<sub>2</sub> प्रज्वाल्य. T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> ततोग्नि ते समुज्वाल्य; G<sub>4</sub> ततोग्निहोत्रं सं<sup>a</sup>. — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> ब्राह्मणाः (for द्विजास्ते). D<sub>5</sub> M<sub>1</sub> ह (for हि). — <sup>d</sup>) नराधिषं (for मही<sup>a</sup>).

26 b) K<sub>1</sub> G<sub>1</sub> चैकता; G<sub>2.4</sub> च ततस्. K (K<sub>3</sub> missing) Dn D<sub>3.4.6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> स्थिता; G<sub>2.4</sub> तथा. — d) K (K<sub>3</sub> missing) विशोका विशत्.

27 a) D<sub>3</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M<sub>2</sub> समासीना:. — °) K<sub>4</sub> सर्वे (for पार्थ).

28 Before 28, B D (except D<sub>8</sub>. 5; D<sub>1</sub> missing) G<sub>3</sub> ins. ऋषय ऊ°. —  $^a$ ) G<sub>1</sub> प्रागेवानागतं. —  $^b$ ) K<sub>1</sub>. 2 त्वयानघ (for त्वया विभो). —  $^c$ ) T<sub>2</sub> विरात्रौ चागतं; G<sub>3</sub> चिराच्चेवागतं. K (K<sub>3</sub> missing) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> चागतः; B<sub>1</sub> वागतं; D<sub>11</sub> वागमः. —  $^a$ ) K<sub>1</sub> को विरस्तं च; K<sub>2</sub> को विलंबश्च; K<sub>4</sub> को नु विझ°; B<sub>3</sub> क च बाधा°; M<sub>1</sub> को वा बंधा°. —B<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> तव (for च ते). B<sub>4</sub> सभायेंण त्वया विभो (marg. को नुबंधस्तवाभवत्).

29 °) B<sub>8</sub> संतापिता; T<sub>2</sub> °िपता:. — b) Dc D<sub>2</sub> तथा नृप; M [अ]नुतापिता:. — c) K<sub>1</sub>. 2 Dc D<sub>2</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 न कस्माद् (for नाकस्माद्). T1 G<sub>1</sub> M एव (for इति). B

<sup>18</sup> K<sub>2</sub> reads 18 after 15, repeating it here. K<sub>4</sub> B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> आपस्तंब उ°; T G<sub>1.2.4</sub> वामदेव:; M पांक्रेय:. — °) De D<sub>2</sub> G<sub>2</sub> वदति; T<sub>2</sub> वै दिशि (for वदन्ति). — °) D<sub>8</sub> T<sub>2</sub> वदंति (for दिशि वै). — °) D<sub>5</sub> पार्थिवी च वृक्तिस्तेन; T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> पार्थिवी चैव वृद्धिते; M पार्थिवी चैव वृद्धिते.

<sup>19</sup> K1 om. (hapl.) 19. — b) T G2. 4 M द्विजिप्रिय:; G1 द्विजोत्तम: (for जन°).

<sup>20</sup> K1 मार्कांडेय:; M2 श्रीमार्कंडेय:. — a) B3. 4 च; S (except T1 G3) तै: (for तु). D5 एवमाश्वासिती ती तु. — c) B1. 2. 4 Dn D4. 6 G3 सर्वान् (for अर्थान्). — d) B Dn D6 तत: (B4 श्र) स्थिर; Dc D2 अवस्थिर; D4 G3 तत: शिष्य (for अवस्थित). T2 इह (for इव).

<sup>21</sup> b) S (except Gs) सह सत्यवता तदा. — d) K1 प्रविष्ट:; T1 G1. 2 M2 प्रविष्टा. — After 21, T G2. 4 M1 ins.:

<sup>22</sup> K<sub>1. 2</sub> D<sub>c</sub> D<sub>2</sub> ब्राह्मण उ°. — °) B<sub>1. 2</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> स्वां तु; B<sub>4</sub> स्वं च; G<sub>1</sub> स्वद्य (for स्वाद्य). — °) K<sub>4</sub> (marg. sec. m.) वै यच्छामो; T G<sub>1. 2. 4</sub> हि पञ्चा° (for वै प्रस्था°). — °) B<sub>1. 2</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> वे (for ते).

<sup>23</sup>  $^{b}$ )  $M_{1}$  ° ज्यागमनेन च.  $-^{d}$ ) S (except  $G_{3}$ ) [आ]िंस (for  $[a^{-})$ .

<sup>24 °)</sup> Ds च (for यत्). T1 G1. 4 यथा सर्वेर्मुदाप्युक्तं;

#### सत्यवानुवाच।

पित्राहमभ्यनुज्ञातः सावित्रीसहितो गतः ।
अथ मेऽभूच्छिरोदुःखं वने काष्ठानि भिन्दतः ॥ ३०
स्रप्तश्चाहं वेदनया चिरमित्युपलक्षये ।
तावत्कालं च न मया स्रप्तपूर्वं कदाचन ॥ ३१
सर्वेषामेव भवतां संतापो मा भवेदिति ।
अतो विरात्रागमनं नान्यदस्तीह कारणम् ॥ ३२

## गौतम उवाच।

अकस्माचक्षुषः प्राप्तिर्द्यमत्सेनस्य ते पितुः । नास्य त्वं कारणं वेत्थ सावित्री वक्तमईति ॥ ३३ श्रोतुमिच्छामि सावित्रि त्वं हि वेत्थ परावरम् । त्वां हि जानामि सावित्रि सावित्रीमिव तेजसा ॥ ३४ त्वमत्र हेतुं जानीषे तस्मात्सत्यं निरुच्यताम् । रहस्यं यदि ते नास्ति किंचिदत्र वदस्त नः ॥ ३५ साविज्युवाच ।

एवमेतद्यथा वेत्थ संकल्पो नान्यथा हि वः।
न च किंचिद्रहस्यं मे श्रूयतां तथ्यमत्र यत्।। ३६
मृत्युर्मे भर्तुराख्यातो नारदेन महात्मना।
स चाद्य दिवसः प्राप्तस्ततो नैनं जहाम्यहम्।। ३७
सुप्तं चैनं यमः साक्षादुपागच्छत्सिकंकरः।
स एनमनयद्भद्वा दिशं पितृनिषेविताम्।। ३८
अस्तौषं तमहं देवं सत्येन वचसा विश्वम्।
पश्च वै तेन मे दत्ता वराः शृणुत तान्मम।। ३९
चक्षुपी च खराज्यं च द्वौ वरौ श्वशुरस्य मे।
लब्धं पितुः पुत्रशतं पुत्राणामात्मनः शतम्।। ४०
चतुर्वष्शतायुर्मे भर्ता लब्धश्च सत्यवान्।
भर्तुर्हिं जीवितार्थं तु मया चीर्णं स्थिरं व्रतम्।। ४१
एतत्सत्यं मयाख्यातं कारणं विस्तरेण वः।

C. 3. 16899 B. 3. 298. 42

- Dn D4. 6 G3 कस्मादिति न जा $^{\circ}$ .  $^{6}$ ) K1. 2 सर्वे वृक्कुः मिहाईसि.
- 30 °) D<sub>8</sub> (marg. sec. m.) अद्य (for अथ). <sup>d</sup>) K (K<sub>8</sub> missing) D<sub>8</sub> (marg. sec. m. as in text). s कुवैत:; T G<sub>1</sub>. 2 भिद्यत:; M छिंदत:.
- 31 °) K1. 2 काले (for कालं). K1 B Dn Ds (sup. lin. sec. m.). 4. 6 Gs transp. च and न. d) K1 कथंचन.
- 32  $^{b}$ )  $D_{3}$  न (for m).  $^{c}$ )  $K_{1}$  अतिश्चिराभ्यागमने;  $K_{2}$  अतो विरात्रगमनं;  $G_{2}$  अतो विरात्र्या  $^{\circ}$ ;  $G_{4}$  अतो विरात्रावगमं.  $^{d}$ )  $B_{3}$   $D_{6}$   $D_{2}$  [g]ति (for [g]g).
- 33 °) T<sub>2</sub> M नाक° (for अक°). °) B<sub>3</sub> नान्यत्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> न स (for नास्य). B D (except D<sub>5</sub>; D<sub>1</sub> missing) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 3 वेस्स (for वेस्थ). — °) D<sub>5</sub> वेसुस्.
- 34 °) M इच्छाम. °)  $K_2$  परापरं. °)  $D_2$  त्वा (for त्वां).  $K_4$   $B_4$   $D_3$   $G_1$ . 2. 4 त्वां हि जानीम;  $M_1$  त्वां भिजानाम;  $M_2$  त्वां विजानाम. °)  $K_1$ . 2 °त्रीमेव.
- 35 °) S (except G<sub>s</sub>) त्वामन्न. T1 G<sub>1.2.4</sub> M जानीमस; T2 जानामि (for जानीष). b) S (except G<sub>s</sub>) सर्व (for सत्यं). K2 निरुद्धतां. c) K<sub>1.2</sub> transp. रहस्यं and यदि. d) M किंचिदेव. Ds ज्ञवीहि न:.
- 36 °) D3 एवमेव. G4 चेत्थं; M वित्त (for वेत्थ).
   b) M1 [अ]पि (for हि). c) B Dc Dn D2.4.6 G3

हि (for च). Do Da च (for मे). — d) T G1. 2. 4 कृतम् (for तथ्यम्). B1. 2 Dn D4. 6 Gs एव; Bs अस्य (for अत्र).

- 37 a) B Dei Dn D4. 6 T2 G8 पत्युर् (for भर्तुर्).

   b) K (K8 missing) De D2. 8 न महर्षिणा. c) K
  (K8 missing) D8 स चास्य. G4 दिव्यं संप्राप्तस्. d)
  B8 मैनं; G4 नैतं (for नैनं).
- 38 °) G4 चैतं. °) G2 उपगच्छत्. °) T1 G1. 2. 4 चैनम् (for एनम्). G1 आनयद्. T2 स वै चैनं यमो बध्वा.
- 39 °) Ds ज्यतोषयम्; T G1. 3. 4 अतोषयम् (for अस्तौषं तम्). b) K2 विभुः; G4 भुवम्. °) S (except G3) transp. वे and मे. K1 पंच वैतेन; B1. 3 पंचेव तेन; B4 पंचायतेन; D5 पंच तेनेव (for पञ्च वे तेन). B8. 4 transp. मे and दत्ता. d) K1 De D2 G2 M2 वराज्. K2 ता मम; D5 चारमना; G1 तानिह (for तानमम).
- 40 °) K (K3 missing) D8. 5 चक्कुष्मता (D8 तां; D5 तां); Dc D2 चक्कुष्मतं (for चक्कुषी च). °) K1. 2 पित्रो: (for पितु:). °) B1. 2. 4 Dn D4. 6 G3 चारमनः.
- 41 b) K<sub>1.2</sub> लब्धं (K<sub>1</sub>° ब्धां) भर्ता; K<sub>4</sub> De D<sub>2.3.5</sub> लब्धो भर्ता (by transp.). °) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3.5</sub> जीवितार्थाय; De D<sub>2</sub> जीवनार्थाय (for °थं तु). B<sub>3</sub> हि; M तन् (for तु). <sup>d</sup>) K<sub>1.2</sub> G<sub>2</sub> (by transp.) वतं स्थिरं;

C. 3. 16899 B. 3. 298. 42 K. 3. 299. 43 यथा वृत्तं सुखोदर्किमिदं दुःखं महन्मम ॥ ४२ ऋषय ज्ञचुः । निमज्जमानं व्यसनैरिमद्धतं कुलं नरेन्द्रस्य तमोमये हृदे । त्वया सुशीले धृत्धर्मपुण्यया सम्रद्धतं साध्वि पुनः क्रलीनया ॥ ४३ मार्कण्डेय उवाच ।
तथा प्रशस्य ह्यभिपूज्य चैव ते
वरिस्त्रयं तामृषयः समागताः ।
नरेन्द्रमामन्त्र्य सपुत्रमञ्जसा
शिवेन जग्मुर्भुदिताः स्वमालयम् ॥ ४४

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वयशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८२ ॥

# २८३

मार्कण्डेय उवाच । तस्यां राज्यां व्यतीतायामुदिते सूर्यमण्डले । कृतपूर्वाक्तिकाः सर्वे समेयुस्ते तपोधनाः ॥ १ तदेव सर्वे साविज्या महाभाग्यं महर्षयः ।

B1. 2. 4 Dn D4. 6 Gs रिवदं वर्त.

42 °) B Dn D4. 6 T G3 M सव (for सत्यं). K (K3 missing) B3 D3 M समा (for मया). — b) K4 D2. 3. 5 च (for व:). — d) T G1. 2. 4 मह( म) घंय:; M महन्मया.

43 G<sub>1</sub> om. the ref. M<sub>2</sub> ऋषि:. — <sup>a</sup>) Some MSS. निमज्यमानं. B<sub>3</sub> उपदुतं; D<sub>5</sub> अभिष्ठतं. — <sup>c</sup>) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>6</sub> D<sub>2</sub>. s. s सुशीलवतधर्मयुक्त(D<sub>6</sub> <sup>°</sup>नित्य)या; B Dn D<sub>4</sub>. s G<sub>3</sub> सुशीलवतपुण्यया कुलं (B<sub>3</sub> <sup>°</sup>चर्यया); T<sub>2</sub> सुशील घतपुण्यधर्मया; G<sub>1</sub> सुशील घतधर्म<sup>°</sup>.

44 K (Ks missing) S (except G3 M2) om. the ref. — ") B1 ततः. K1. 2 प्रशंस्य; T G1 M प्रशस्याम्; G2. 4 प्रशस्ताम्. K1 हृदि पूज्य; B1. 4 ह्यतिपूज्य; S (except G3) अभिपूज्य (for ह्यभि"). B1. 2. 4 Dn D3. 4. 6 G3 om. ते. — ") K (K3 missing) D3. 5 M तां मुनयः; T1 ता ऋषयः. — ") K (K3 missing) D3. 5 transp. नरेन्द्रम् and सपुत्रम्. — ") S (except G3) शुभेन जग्मुर्मु-दिता यथाल्यं.

Colophon. Ks D1 missing. — Major parvan: K1. 2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K4 B D (D1 missing) T1 M (allom. sub-parvan name) mention only सावि-ज्युपाल्यान: G3 ैज्युवाच (sic). — Adhy. name: M2 द्युमत्सेनाय नातृष्यन्कथयन्तः पुनः पुनः ॥ २ ततः प्रकृतयः सर्वाः शाल्वेभ्योऽभ्यागता नृप । आचल्युर्निहतं चैव स्वेनामात्येन तं नृपम् ॥ ३ तं मन्त्रिणा हतं श्रुत्वा ससहायं सबान्धवम् ।

आश्रमप्रवेश: — Adhy. no. (figures, words or both):
Dni (marg.). ns 296; Dns 297; Ti Gi 283; Ts Gs M (Ms inf. lin.) 286 (Ms orig. 288); Gs 285.
— Śloka no.: Dn 44.

#### 283

This adhy. is missing in K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> (cf. v.l. 3. 279. 14, 8); the MSS. are mostly ignored here.

- 1 K1 मार्का ; M2 श्रीमार्क . ") T G1. 2. 4 ततो (for तस्यां). ") K4 Dc D2-4 T1 "पूर्वाह्विका:; Dn2 T2 G3 M "पौर्वाह्विका:. ") K (K3 missing) B3. 4 Dc D2. 3. 6 समीयुस.
- 2 a) K1. 2 तदेवं. b) B3. 4 महो भारयं; Dc M2 माहा ; T1 माहास्म्यं च.
- 3 b) K2. 4 D3 G1. 2. 4 M साहवेश्यो. K1. 2 D3. 5 [S]श्यागमन; K4 [S]श्यागमन; Dc D2 G2 M2 [S]श्यागतान. K (K3 missing) B3 T G1. 2. 4 नृपं. K1 om. (hapl.) 3<sup>cd</sup>. c) G4 आचरेन् (for आचस्युर्). d) B1-8 Dn D4. 6 G1. 3 द्विषं (for नृपम्).
- $m{4}$  ") K1. 2 D3 ते (for तं). S (except G3) प्रोच्य (for श्रुत्वा).  $^{b}$ ) G1. 2 सहायं सहबांधवं.  $\mathbf{T}_{2}$  om.  $\mathbf{4}^{cd}$ .  $^{c}$ ) K1. 2 B1. 2 Dn D4. 6 G3 यथावृत्तं (for 'तस्वं).

न्यवेदयन्यथातक्त्वं विद्धतं च द्विषद्धलम् ॥ ४ ऐकमत्यं च सर्वस्य जनस्याथ नृपं प्रति । सचक्षुर्वाप्यचक्षुर्वा स नो राजा भवत्विति ॥ ५ अनेन निश्चयेनेह वयं प्रस्थापिता नृप । प्राप्तानीमानि यानानि चतुरङ्गं च ते बलम् ॥ ६ प्रयाहि राजन्भद्रं ते घुष्टस्ते नगरे जयः । अध्यास्स्व चिररात्राय पितृपैतामहं पदम् ॥ ७ चक्षुष्मन्तं च तं दृष्ट्वा राजानं वपुषान्वितम् । मूर्धिमः पतिताः सर्वे विस्मयोत्फुळ्ळोचनाः ॥ ८ ततोऽभिवाद्य तान्द्रद्वान्द्विजानाश्रमवासिनः । तैश्वाभिपूजितः सर्वैः प्रययौ नगरं प्रति ॥ ९ शैब्या च सह सावित्र्या स्वास्तीर्णेन सुवर्चसा । नरयुक्तेन यानेन प्रययौ सेनया वृता ॥ १० ततोऽभिषिषिचुः प्रीत्या द्युमत्सेनं प्ररोहिताः।
पुत्रं चास्य महात्मानं यौवराज्येऽभ्यषेचयन्।। ११
ततः कालेन महता सावित्र्याः कीर्तिवर्धनम्।
तद्ये पुत्रग्नतं जज्ञे ग्रूराणामनिवर्तिनाम्।। १२
श्रातृणां सोदराणां च तथैवास्याभवच्छतम्।
मद्राधिपस्याश्चपतेर्मालच्यां सुमहावलम्।। १३
एवमात्मा पिता माता श्वश्चः श्वग्चर एव च।
भर्तः कुलं च सावित्र्या सर्वं कुच्छ्रात्समुद्धतम्।। १४
तथैवैषापि कल्याणी द्रौपदी शीलसंमता।
तारियण्यति वः सर्वान्सावित्रीव कुलाङ्गना।। १५
वैद्यांपायन उवाच।

वशायान उवाच । एवं स पाण्डवस्तेन अनुनीतो महात्मना । विशोको विज्वरो राजन्काम्यके न्यवसत्तदा ॥ १६

C. 3. 16917 B. 3. 299. 16 K. 3. 300. 16

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि ज्यशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८३ ॥ समाप्तं द्रौपदीहरणपर्व ॥

#### 1333\* यश्चेदं श्रणुयाद्गत्तया साविज्याख्यानमुत्तमम्। स सुखी सर्वसिद्धार्थो न दुःखं प्राम्याद्वरः।

[(L.2) G2 दिषमायुरवाभुयात् (for the posterior half). — This stanza occurs (with v.l.) also in one MS. of the Matsyapurāṇa (214.23).]

Colophon. Ks D1 missing. — Major parvan: K1. 2 G2. 4 आर्ण्य. — Sub-parvan: N (Ks D1 missing)

<sup>—</sup> d) Ds विहतं. K2 तद् (for च).

<sup>5 °)</sup> T1 G1 ऐकमस्येन (for °मस्यं च). — b) K1.2 जनस्यामुं; K4 D3 °स्थास्य; B3 D3 T M °स्य त्वां (T2 त्वा); Dc D2 स्थासीन्. G1 सांत्वयन्त्रपति प्रति. — °) K2 वापि चक्षुर् (for वाष्यचक्षुर्). B3 अचक्षुर्वा सचक्षुर्वा. — d) K1.2 भवेदिति; K4 Dc2 D2 भविष्यति.

<sup>6 °)</sup> M1 अनेन ब्यवसायेन. — b) T2 सर्वे (for वयं).

<sup>7</sup> b) Dc2 D2 नगरं. — c) Almost all MSS. अध्यास्त.

<sup>8</sup> Before 8, Bs S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) ins. मार्केडेय: (M<sub>2</sub> श्रीमार्कें). — <sup>a</sup>) De D<sub>2</sub> तु (for च). K<sub>4</sub> D<sub>5</sub> ते (for तं). — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> राजानं च खुषान्वितं. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> मूर्झाभिपतिता:; B De Dr D<sub>2-4.6</sub> G<sub>5</sub> मूर्झा निप<sup>°</sup>.

<sup>9 4)</sup> K1. 2 विप्रान् (for बृद्धान्). — b) K1. 2 वृद्धान् (for द्विजान्). Ds ये चाश्रमनिवासिनः. — cd) Bs. 4 T2 G2. 4 M चापि (for चाभि). Dc2 D2 ते चाभि (D2 चापि) पूजिताः सर्वैः. K (K3 missing) Ds. 5 प्रययो स्वपुरं हृष्टस्तैः सर्वेरभिप्जितः.

<sup>10 &</sup>quot;) B4 देड्या (for शेंड्या). T2 [अ]पि (for च).

- "" ) T2 स्वास्तीणैं: सुरवर्चसा. - " ) K4 नाग (for नर").

- "" ) B3 M सेनया वृतः ; T1 G1 सह सेनया; T2 G2. 4 सेनाया सह.

<sup>11 &</sup>quot;) G2 अतो. D6 T1 "सिषिचु:. D6 प्रीता; S

<sup>(</sup>except G<sub>8</sub>) सर्वे. — b) K<sub>1.2</sub> D<sub>8</sub> नराधिषं (for पुरो°). — c) T G<sub>1.2.4</sub> महाभागं (for <sup>°</sup>त्मानं). — d) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> [S]भिषेचयन्.

<sup>13</sup> K1. 2 om. 13. — b) S (except T2 G3) वाप्या (for 'वास्या'). — c) Do D2 यत्राधिगम्याश्च (D2 'श्व-) पतिर्. — d) B2 Dn D4. 6 G3 समहद्वरं.

<sup>14</sup> a) De D2 चैव (for माता).

<sup>15 °)</sup> K4 D3. 6 G3 हि; D5 च (for [अ]पि). — b)
K1. 2 B4 D3 °संपदा (for °संगता).

<sup>16</sup> G1 om. 16ab. — ab) K (K3 missing) D3 त्वनु (for अनु-). T2 एवं ते पांडवास्तेन अनुनीता महा. — e) K4 G2. 4 राजा (for राजन्). T2 विशोका विज्वरा राजन्. — a) K4 न्यवसत्काम्यके तदा; T2 काम्यके न्यवसंस्तदा. — After 16, B D (except D3) G2-4 ins. (the phalasruti):

# 829

C. 3. 16919 B. 3. 300. 1 K. 3. 301. 1

जनमेजय उवाच ।

यत्तत्वा महाब्रह्मरूँलोमशो वाक्यमब्रवीत् ।

इन्द्रस्य वचनादेत्य पाण्डुपुत्रं युधिष्ठिरम् ॥ १

यचापि ते भयं तीव्रं न च कीर्तयसे क्रचित् ।

तचाप्यपहरिष्यामि सन्यसाचाविहागते ॥ २

किं नु तद्विदुषां श्रेष्ठ कर्णं प्रति महद्भयम् ।

आसीन्न च स धर्मात्मा कथयामास कस्यचित् ॥ ३

वैशंपायन उवाच। अहं ते राजशार्द्ठ कथयामि कथामिमाम्। पृच्छते भरतश्रेष्ठ ग्रुश्रुषस्त्र गिरं मम।। ४

T1 G M (all om. sub-parvan name) mention only साविज्यु (D3 ज्यो) पाख्यान (G4 साविज्याख्यान), followed by समाप्त in all these MSS. (except B2). — Adhy. name: M2 राज्यप्राप्तिः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 297 (Dn3 298); T1 G1 284; T2 G4 M (M2 inf. lin.) 287 (M2 orig. 289); G2 286. — Śloka no.: Dn1. n2 17; Dn3 16.

#### 284

1 Stanzas 1-33° in K<sub>3</sub> and 1-26 in D<sub>1</sub> are lost on missing fol. (cf. v.l. 3. 279. 8, 14). — °) Dc D<sub>2</sub> यत्तदाह; T G<sub>1</sub>. 2. 4 यत्तदा स. B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> महद्भवन्; T G<sub>1</sub>. 2. 4 महाभागो. — °) B<sub>1</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> एव; B<sub>2</sub> D<sub>5</sub> एतत् (for एत्य).

2 Ks D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) S (except G<sub>3</sub>) किंचिन् (for तीवं). — b) K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2</sub>. s. s [S]नघ (for कचित्). — c) B<sub>1</sub>. s. 4 Dc D<sub>2</sub> तत्त-वाप°; S (except G<sub>3</sub>) तद्प्यप° (for तच्चाप्यप°). — d) K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2</sub>. s. s सन्यसाचिन्यतो गते; B Dn D<sub>4</sub>. c G<sub>3</sub> धनंजय इतोगते.

3 Ks D1 missing (cf. v.l. 1). — a) Dn1 D3. 5
T2 तु (for तु). B3 यज् (for तद्). B Dn1 n3 D4. 6
G3 जपतां; Dc Dn2 D2 जयतां (for विदुषां). — b) K1
छुश्र्यस्व गिरं सम (=4<sup>d</sup>). — K1 reads 3<sup>cd</sup> after 5<sup>ab</sup>.
— b) K1. 2 स च न; B2 न स च (by transp.); T2 G2

द्वादशे समितकान्ते वर्षे प्राप्ते त्रयोदशे।
पाण्ड्रनां हितकुच्छकः कर्णं भिक्षितुमुद्यतः ॥ ५
अभिप्रायमथो ज्ञात्वा महेन्द्रस्य विभावसुः ।
कुण्डलार्थे महाराज सूर्यः कर्णमुपागमत् ॥ ६
महार्हे शयने वीरं स्पर्ध्यास्तरणसंवृते ।
शयानमभिविश्वस्तं ब्रह्मण्यं सत्यवादिनम् ॥ ७
स्वमान्ते निश्चि राजेन्द्र दर्शयामास रिश्मवान् ।
कृपया परयाविष्टः पुत्रस्नेहाच भारत ॥ ८
ब्राह्मणो वेदविद्भुत्वा सूर्यो योगाद्धि रूपवान् ।
हितार्थमब्रवीत्कर्णं सान्त्वपूर्वमिदं वचः ॥ ९

नैव स

4 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) B Dc Dn D<sub>2.,6</sub> M अयं; D<sub>4</sub> G<sub>8</sub> अथ; D<sub>5</sub> हंत (for अहं). — c) K<sub>1</sub> B Dn D<sub>4-6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> प्रच्छतो. — d) K<sub>1. 2</sub> गिरा; Dc D<sub>2</sub> परं (for गिरं). T G<sub>1. 2. 4</sub> ग्रुश्रुष्ट्रस्वं हि मे मतः.

5 Ks D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). —  $^b$ ) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> Sप्राप्ते वर्षे (for वर्षे प्राप्ते). — After  $5^{ab}$ , K<sub>1</sub> reads  $3^{cd}$ .

6 K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) D<sub>5</sub> अहो; T G<sub>1. 2. 4</sub> ततो (for अथो). — c) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>2</sub> D<sub>3. 8</sub> कुंडलार्थ. K<sub>1. 2</sub> महाभाग. — d) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3. 5</sub> transp. स्यं: and कणम्. S (except G<sub>3</sub>) ततः (for स्यं:). K<sub>4</sub> उपासत; B<sub>1. 2</sub> D<sub>1. 6</sub> G<sub>1. 3</sub> उपागतः.

7 K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) K<sub>4</sub> Dc T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> महाई- (for °हें). D<sub>4</sub>. <sub>5</sub> G<sub>3</sub> वीर; S (except G<sub>3</sub>) चैनं (for वीरं). — b) K<sub>2</sub> D<sub>2-4</sub>. <sub>6</sub> स्पर्धास्तरणः; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> साध्वा<sup>°</sup>; G<sub>2</sub> स्वस्ता<sup>°</sup> (for स्पर्ध्या<sup>°</sup>). K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> संयते; K<sub>4</sub> संस्ते; D<sub>3</sub>. <sub>5</sub> संस्तृते; G<sub>4</sub> संयुते (for संवृते). — °) K<sub>1</sub>. <sub>4</sub> B D (except D<sub>3</sub>; D<sub>1</sub> missing) G<sub>3</sub> अति ; K<sub>2</sub> इति (for अभि-).

8 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub>. 5 स्वप्तांते तं महाबाहुं. — b) B<sub>2</sub>. 4 D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M रहिममान्. — M<sub>2</sub> om. 8°-9<sup>d</sup>. — d) D<sub>5</sub> 'स्नेहातु; G<sub>4</sub> 'स्नेहेन.

9 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). M<sub>2</sub> om. 9 (cf. v.l. 8).
— b) K<sub>1</sub>. 2 योगाद् द्वि(K<sub>2</sub> गाद्वि)रूपधत्; K<sub>4</sub> B<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>2</sub>. 4
योगाद्वि(K<sub>4</sub> गाद् द्वि)रूपवान्; Dn D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>8</sub> योगार्धि(Dn<sub>3</sub>
योगादि)रूपवान्; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> योगविरूपधक् (G<sub>1</sub> धत्). — c)

कर्ण मद्रचनं तात शृष्ठ सत्यभृतां वर ।

ब्रुवतोऽद्य महाबाहो सौहदात्परमं हितम् ॥ १०
उपायास्यति शक्रस्त्वां पाण्डवानां हितेप्सया ।

ब्राह्मणच्छञ्चना कर्ण कुण्डलापिजहीर्षया ॥ ११
विदितं तेन शीलं ते सर्वस्य जगतस्तथा ।

यथा त्वं भिक्षितः सद्भिद्दास्येव न याचसे ॥ १२
त्वं हि तात ददास्येव ब्राह्मणेभ्यः प्रयाचितः ।
वित्तं यच्चान्यद्प्याहुर्न प्रत्याख्यासि किहैंचित् ॥ १३
तं त्वामेवंविधं ज्ञात्वा स्वयं वै पाकशासनः ।

आगन्ता कुण्डलार्थाय कवचं चैव भिक्षितुम् ॥ १४
तस्मै प्रयाचमानाय न देये कुण्डले त्वया ।
अनुनेयः परं शक्त्या श्रेय एतद्धि ते परम् ॥ १५

कुण्डलार्थे ब्रुवंस्तात कारणैर्बहुभिस्त्वया।
अन्यैर्बहुविधेर्वित्तैः स निवार्यः पुनः पुनः ॥ १६
रतैः स्त्रीभिस्तथा भोगैर्धनैर्बहुविधेरिप।
निदर्शनैश्व बहुभिः कुण्डलेप्सुः पुरंदरः ॥ १७
यदि दास्यसि कर्ण त्वं सहजे कुण्डले शुभे।
आयुपः प्रक्षयं गत्वा मृत्योर्वश्रमुपेष्यसि ॥ १८
कवचेन च संयुक्तः कुण्डलाभ्यां च मानद।
अवध्यस्त्वं रणेऽरीणाभिति विद्धि वचो मम॥ १९
अमृतादुत्थितं ह्येतदुभयं रत्तसंभवम्।
तस्माद्रक्ष्यं त्वया कर्ण जीवितं चेत्प्रियं तव॥ २०
कर्णे उचाच।

को मामेवं भवान्त्राह दर्शयन्सौहृदं परम् ।

C. 3. 16939 B. 3. 300. 21 K. 3. 301. 21

Bs Dc D2 T G1. 2. 4 M1 काले (for कण)).

10 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). Before 10, G<sub>2</sub>. 4 ins. ब्राह्मण:, M<sub>1</sub> सूर्य:. — °) M<sub>1</sub> महचनात्. T G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> तावत् (for तात). — b) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub>. 5 धर्मे ; T G<sub>1</sub>. 2. 4 शस्त्र (for सत्य ). M श्रुणु सत्यपराक्रम. — °) D<sub>2</sub>. 5 [S]थ (for [S] थ).

11 Ks D1 missing (cf. v.l. 1). — a) K1. 2 Dn1 S (except T2 G3) उप° (for उपा°). M त्वा (for त्वां). — c) T1 G1. 2. 4° छन्नाना चैव; T2° छन्नरूपेण. — d) K4 B1. 4 Dn D3 T1 G3 M कुंडलोप- (for लाप-). B2 T1-जिनीषया (for जिहीषेया). D5 न प्रत्याख्यासि कहिंचित् (=13d).

12 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1).). — a) T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> होव; T<sub>2</sub> चैव; M तस्य (for तेन). T<sub>2</sub> मे; G<sub>2.4</sub> तु (for ते). K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2.8</sub> स्वच्छीलं विदितं तस्य. — b) T G<sub>2.4</sub> तव (for तथा). — c) G<sub>2</sub> यदा (for यथा). — d) G<sub>1</sub> दास्येव न तु याचसे; G<sub>4</sub> दास्यस्येव न याचते.

13 Ks D1 missing (cf. v.l. 1). — a) G2. 4 दाता (for तात). T1 G1. 2. 4 [ए]वं (for [ए]व). — b) B Dc Dn D2. 4. 6 T1 G1. 3 प्रयाचितं. — c) D5 विग्नं (for विन्तं). G2 [अ] प्यन्यद् (by transp.). — d) K4 प्रत्याख्यातु; G1 e्याहि. K1. 2 B1-3 Dn D4-6 G3 कस्य (for किंहे). T2 G2. 4 M1 प्रत्याख्यातं न (M1 e्यासीह) किंचित्.

14 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — ") K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2</sub>. s स त्वामे"; B Dn D<sub>4</sub>. s G<sub>3</sub> त्वां तु चे"; D<sub>5</sub> सर्वमे"; T<sub>1</sub> तत्त्वामे" (for तं त्वामे"). K<sub>1</sub>. 2 Dc D<sub>2</sub>. 3. 5

M जानन्; K4 राजन् (for ज्ञात्वा). — D2 om. 14d-16a.

15 Ks Di missing (cf. v.l. 1). D2 om. 15 (cf. v.l. 14). — °) Ki. 2 अनेन य:; Bi. 2 अनुनीय (for अनुनेय:). — d) D4. 6 हितं; Mi हि वे (for हि ते). T2 G4 वरं (for परम्).

16 Ks Di missing (cf. v.l. 1). D2 om. 16° (cf. v.l. 14). — °) K (Ks missing) Ds कुंडलार्थ. Ki. 2 De ध्रुवं (for ब्रुवन्). — °) Ki करणे; K2 कारणे; De कुंडलेर् (for कारणेर्). Dc2 तथा; Ds सदा (for त्वया). — °) T2° वरेर् (for विधेर्). Ds चिन्नै:; T2 वीर (for विचेर). — °) B Dn D2. 4. 6 T2 G3 M सं (for स). Ki निवार्यात्; B2-4 Dc2 D2 निवार्थ (for °र्यः).

17 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — <sup>6</sup>) D<sub>5</sub> यथा (for तथा). B Dc Dn D<sub>5</sub> 4. 6 G<sub>5</sub> गोभिर्; D<sub>5</sub> योगैर् (for भोगैर्). — <sup>6</sup>) K<sub>1</sub>. 2 तथा (for अपि).

18 K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — ") K<sub>1</sub>. 2 Dc D<sub>2</sub> दास्यति. — ") K (K<sub>8</sub> missing) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 3. 5 कुंडले सहजे (by transp.). B<sub>3</sub> स्वया (for ग्रुभे). — ") K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1-8</sub> Dc D<sub>2</sub>. 3. 5 T G<sub>2</sub>. 4 कुरवा (for गरवा). — ") B D (except D<sub>3</sub>; D<sub>1</sub> missing) G<sub>3</sub> उपैच्यसि (for उपे").

19 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1), — <sup>a</sup>) K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2</sub>. s हि संयुक्तः; B Dn D<sub>4</sub>. s G<sub>3</sub> समायुक्तः (for च सं<sup>a</sup>). — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> सत्यं (for चिद्धि).

20 K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — °) D<sub>5</sub> उद्धृतं (for उत्थितं). K<sub>1</sub>. 2 एतद्: T G<sub>1</sub>. 2. 4 इदम् (for द्वेतद्). — b) S (except G<sub>5</sub>) °संभितं (for °संभवम्). — °) K<sub>1</sub>. 2

C. 3. 16939 B. 3. 300. 21 K. 3. 301. 21 कामया भगवन्त्र्हि को भवान्द्रिजवेषधृक् ॥ २१ ब्राह्मण उवाच ।

अहं तात सहस्रांशुः सौहदात्त्वां निदर्शये। कुरुष्वैतद्वचो मे त्वमेतच्छ्रेयः परं हि ते।। २२ कर्ण उवाच।

श्रेय एव ममात्यन्तं यस्य मे गोपतिः प्रश्नः। प्रवक्ताद्य हितान्वेषी शृणु चेदं वचो मम ॥ २३ प्रसादये त्वां वरदं प्रणयाच ब्रवीम्यहम्। न निवायों व्रतादसमादहं यद्यस्मि ते प्रियः ॥ २४ व्रतं वै मम लोकोऽयं वेत्ति कृत्स्नो विभावसो। यथाहं द्विजमुख्येभ्यो दद्यां प्राणानिष ध्रुवम् ॥ २५ यद्यागच्छति शक्नो मां ब्राह्मणच्छद्मनादृतः। हितार्थं पाण्डुपुत्राणां खेचरोत्तम भिक्षितुम् ॥ २६

दास्यामि विबुधश्रेष्ठ कुण्डले वर्म चोत्तमम्।
न मे कीर्तिः प्रणश्येत त्रिष्ठ लोकेषु विश्वता ॥ २७
मद्रिधस्यायशस्यं हि न युक्तं प्राणरक्षणम् ।
युक्तं हि यशसा युक्तं मरणं लोकसंमतम् ॥ २८
सोऽहमिन्द्राय दास्यामि कुण्डले सह वर्मणा ।
यदि मां बलवृत्रन्नो भिक्षार्थम्रपयास्यति ॥ २९
हितार्थं पाण्डपुत्राणां कुण्डले मे प्रयाचितुम् ।
तन्मे कीर्तिकरं लोके तस्याकीर्तिभिविष्यति ॥ ३०
वृणोमि कीर्ति लोके हि जीवितेनापि मानुमन् ।
कीर्तिमानश्चते स्वर्गं हीनकीर्तिस्तु नश्यति ॥ ३१
कीर्तिर्हिं पुरुषं लोके संजीवयति मातृवत् ।
अकीर्तिर्जीवितं हन्ति जीवतोऽपि शरीरिणः ॥ ३२
अयं प्रराणः श्लोको हि स्वयं गीतो विभावसो ।

रक्ष्ये (for रक्ष्यं).

21 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> विधि; K<sub>2</sub>. 4 D<sub>3</sub>. 5 विधं (for भवान्). — <sup>b</sup>) B<sub>3</sub> सौहदं दर्शयन् (by transp.). De D<sub>2</sub> मम (for परम्). T<sub>2</sub> वचनं ग्रुभदं परं. — <sup>c</sup>) K (K<sub>3</sub> missing) De D<sub>2</sub>. 3. 5 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 काम्यया (for कामया). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 द्विजवेशभृत; B<sub>3</sub> इह वेशभृक्.

22 Ks D1 missing (cf. v.l. 1). — ") S (except Gs) कर्ण (for तात). — ") G1 तु; M2 त्वा (for त्वां). Dc D2 हि दर्शये; G2 निवेदये (for निदर्शये). — ") Dc D2 महाम् (for मे त्वम्). — ") K4 प्रियं परं; D3 प्रियं हि ते.

23 Ks D1 missing (cf. v.l. 1). — ") K1. 2 एवं (for एव). D5 [आ]यातं (for [अ]त्यन्तं). — ") K1. 2. 4 Dc D2. 3. 5 प्रसन्नो हि (K4 D2. 3 "नोद्य); B3 प्रवक्ता हि. T1 G1. 2. 4 M भवान्हितार्थमुद्युक्तः; T2 भो हितार्थं समुद्युक्तः. — ") S (except G3) श्रूयतां तु (for श्र्णु चेदं).

24 K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) K<sub>1. 2</sub> M प्रसाद्य वे द्या (for देये द्यां). K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2. 3</sub>. M वरद. — b) K (K<sub>3</sub> missing) Dc D<sub>2. 3. 5</sub> प्र-; S (except G<sub>3</sub>) यद् (for च). — d) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> अयं (for अहं).

25 Ks D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 1). — b) K<sub>1.2.4</sub> B<sub>1.3</sub> De Dn D<sub>2.4.6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> कृत्स्त्रं (for कृत्स्त्रो). — c) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> G<sub>2</sub> यदहं (for यथा°). — d) B<sub>3</sub> प्राणम् (for प्राणान).

26 Ks D1 missing (cf. v.l. 1). — ") K1 यहा";
Dc D2 अभ्या (for यद्या ). B Dn D4. 6 G3 मां शको (by

transp.). — °) =  $30^a$ .  $G_1$  सुनार्थं;  $M_1$  हितार्थं. —  $^a$ )  $K_4$  खेचरो वर्म;  $B_3$  खचरोत्तम.

27 K<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1). D<sub>1</sub> resumes. — b) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 कवचो (for वर्म चो ).

28 K<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> यशस्यं (for [अ]यशस्यं). K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> च (for हि). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> ° धारणं (for °रक्षणम्). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> एकं हि (for युक्तं हि). K<sub>4</sub> सहसा (for यशसा). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> ° विश्वतं (for °संमतम्).

29 K<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1). — b) K<sub>1. 2</sub> कुंडलं (for कुण्डले). K<sub>1</sub> मम (for सह). — c) T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> वा (for मां).

30 K<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) = 26°. K<sub>1. 2</sub> हिताय (for °थे). S (except G<sub>3</sub>) यदि पार्थानां (for पाण्डु-पुत्राणां). — b) B<sub>3</sub> च (for मे). S (except G<sub>3</sub>) °चते (for °चितुम्). — a) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> तस्य कीर्तिर्; T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> तच्च कीर्तिर् (for तस्याकीर्तिर्).

31 K<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>3</sub> S (except G<sub>3</sub>. 4) [S]स्मञ् (for हि). — b) Dc D<sub>1</sub>. 2 जीवितादपि (for °तेनापि). D<sub>1</sub> [अ]नुत्तमां (for भानुमन्). — d) K (K<sub>3</sub> missing) D<sub>1</sub>. 3 नष्ट; G<sub>1</sub> न हि (for हीन-). Dc D<sub>2</sub>. 5 च; D<sub>1</sub>. 13 D<sub>6</sub> हि (for त्).

32 Ks missing (cf. v.l. 1). — ") K1. 2 S (except Gs) तु (for हि). — ") Ds वृणामि कीर्ति छोकेस्मिन् (cf. 31"). — ") Some MSS. जीवितो (or "ते)पि. Gs शरीरिणं.

धात्रा लोकेश्वर यथा कीर्तिरायुर्नरस्य वै।। ३३ पुरुषस्य परे लोके कीर्तिरेव परायणम्। इह लोके विशुद्धा च कीर्तिरायुर्विवर्धनी।। ३४ सोऽहं शरीरजे दत्त्वा कीर्तिं प्राप्स्यामि शाश्वतीम्। दत्त्वा च विधिवद्दानं ब्राह्मणेम्यो यथाविधि।। ३५ हुत्वा शरीरं संग्रामे कृत्वा कर्म सुदुष्करम्। विजित्य वा परानाजौ यश्वः प्राप्स्यामि केवलम्।। ३६

भीतानामभयं दत्त्वा संग्रामे जीवितार्थिनाम् ।

वृद्धान्वालान्द्रिजातींश्व मोक्षयित्वा महाभयात् ॥ ३७

प्राप्स्यामि परमं लोके यद्याः स्वर्भानुसद्दन ।

जीवितेनापि मे रक्ष्या कीर्तिस्तद्विद्धि मे व्रतम् ॥ ३८

सोऽहं दत्त्वा मघवते भिक्षामेतामनुत्तमाम् ।

व्राह्मणच्छिबिने देव लोके गन्ता परां गतिम् ॥ ३९

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुरशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २८४॥

# २८५

# सूर्य उवाच । माहितं कर्ण कार्षीस्त्वमात्मनः सुहृदां तथा । पुत्राणामथ भार्याणामथो मातुरथो पितुः ॥ १

श्वरीरस्याविरोधेन प्राणिनां प्राणभृद्धर । इष्यते यश्चसः प्राप्तिः कीर्तिश्व त्रिदिवे स्थिरा ॥ २ यस्त्वं प्राणविरोधेन कीर्तिमिच्छसि शाश्वतीम् ।

C. 3. 16960 B. 3. 301. 3 K. 3. 302. 3

- 33 K<sub>3</sub> missing up to 33<sup>a</sup> (cf. v.l. 1). <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> पुराणक्षोको. T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> M वे (for हि). <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> °श्वरेणाथ (for °श्वर यथा). <sup>d</sup>) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> ह (for वे).
- 34 °)  $K_2$  परत्रे च;  $D_c$   $D_2$  चरित्वा च;  $D_1$  विशुद्धैव; T  $G_{1. 2. 4}$  विशुद्धायाः; M चैव तथा (for विशुद्धा च).  $^d$ )  $K_{3. 4}$   $D_c$   $D_{2. 3}$  विविधिनी;  $D_1$  °विधीयते. S (except  $G_3$ ) कीर्तिवर्धनमायुषः.
  - 35 b) Ds आप्स्यामि; T G1. 2. 4 रुप्स्यामि (for प्रा°).
- 36 a) Ds दतवा; T G1. 2. 4 मुक्तवा (for हुतवा). b) K D1. 3. 5 कीर्तिमेवाद्य कामथे. — c) T G1. 2. 4 निहत्य (for विजित्य). K Dc D1-3. 5 T1 G1 M वा (for च). — d) D1. 5 जयं (for यश:).
- 37 <sup>a</sup>) D1 चाभयं (for अभयं). <sup>b</sup>) T1 G1 <sup>°</sup>त्मनां (for <sup>°</sup>थिनाम्).
- 38 °) K<sub>1</sub>. 2 यास्यामि (for प्राप्स्यामि). b) B D (except D<sub>1</sub>. 3. 5) G<sub>8</sub> यद्य: स्वर्ग्य (Dc D<sub>2</sub> ° ग्रे) मनुत्तमं. c) D<sub>5</sub> ° ते वापि (for ° तेनापि). Ks रक्ष्या वै (for मे रक्ष्या). d) Ks त्वं; B<sub>2</sub> मे (for तद्).
- 39 °) De भग° (for मघ°). °) Dns T G1. 2. 4 एनाम् (for एताम्). Ds सुरोत्तम (for अनुत्तमाम्). Gs om. 39°d. °) K D2. 8 °च्छद्मने; De °च्छद्मना (for °च्छद्मने). T G1. 2 ब्रह्मरूपधरो देव (G2°धरे देवे). d)

D4. 6 G8 गत्वा (for गन्ता). K1. 3. 4 D8 कथां (for गतिम्).

Colophon om. in K1. s. — Major parvan: K2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K2. 4 B Dc Dn1. n3 D1-6 G3 M कुंडला(D5 लाभि)हरण. — Adhy. name: D1 कर्णवाक्यं: M सूर्यदर्शनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 298; Dn3 299; D1 303; T1 G1 285; T2 G4 M1. 2 (inf. lin.) 288; G2 287; M2 (orig.) 290. — Śloka no.: Dn D1 39.

## 285

- 1 K<sub>2</sub> श्रीसूर्य:; T<sub>2</sub> भास्तान्; G<sub>2</sub>. 4 विवस्तान् (for सूर्य:).

   b) K<sub>2</sub>. 3 Do<sub>1</sub> D<sub>1</sub> <sup>a</sup> दांस्तथा; D<sub>2</sub> <sup>a</sup> दां तदा; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> <sup>a</sup> दस्तथा (for <sup>a</sup> दां तथा).

   d) T G<sub>1</sub>. 2. 4 अथ (for the first अथो).
- 2 Ds om. (hapl.) 2<sup>b</sup>-3<sup>a</sup>. <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> M<sub>3</sub> ° ह्ररः (for ° ह्रर). K<sub>1-3</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 प्राणिभिः प्राणिनां वर. <sup>c</sup>) T G<sub>1</sub> इच्यसे. <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> स्थिता (for स्थिरा).
- 3 D<sub>3</sub> om. 3<sup>a</sup> (cf. v.l. 2). <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 यस्वं; S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) स त्वं. K<sub>3</sub> Dn D<sub>5</sub> प्राणावि (for प्राणवि ). <sup>a</sup>) S (except G<sub>3</sub>) यसक्षयं (for न संशयः).

C. 3. 16960 B. 3. 301. 3 K. 3. 302. 3 सा ते प्राणान्समादाय गमिष्यति न संश्वयः ॥ ३ जीवतां कुरुते कार्यं पिता माता सुतास्त्रथा । ये चान्ये बान्धवाः केचिल्लोकेऽस्मिन्पुरुषर्षम । राजानश्र नरव्याघ्र पौरुषेण निबोध तत् ॥ ४ कीर्तिश्र जीवतः साध्वी पुरुषस्य महाद्युते । मृतस्य कीर्त्या किं कार्यं भस्मीभृतस्य देहिनः । मृतः कीर्तिं न जानाति जीवन्कीर्तिं समश्चते ॥ ५ मृतस्य कीर्तिर्मर्त्यस्य यथा माला गतायुषः । अहं तु त्वां व्रवीम्येतद्भक्तोऽसीति हितेप्सया ॥ ६ भक्तिमन्तो हि मे रक्ष्या इत्येतेनापि हेतुना । भक्तोऽयं परया भक्त्या मामित्येव महास्रज । ममापि भक्तिरुत्यस्य स त्वं कुरु वचो मम ॥ ७ अस्ति चात्र परं किंचिद्ध्यात्मं देवनिर्मितम् । अतश्र त्वां व्रवीम्येतिःक्रयतामविशङ्कया ॥ ८

देवगुद्धं त्वया ज्ञातुं न शक्यं पुरुषर्भ ।
तस्मान्नारूयामि ते गुद्धं काले वेत्स्यति तद्भवान् ॥ ९
पुनरुक्तं च वक्ष्यामि त्वं राघेय निबोध तत् ।
मास्मै ते कुण्डले दद्या मिक्षवे वज्रपाणये ॥ १०
शोभसे कुण्डलाभ्यां हि रुचिराभ्यां महाद्युते ।
विशाखयोर्मध्यगतः शशीव विमलो दिवि ॥ ११
कीर्तिश्च जीवतः साध्वी पुरुषस्येति विद्धि तत् ।
प्रत्याख्येयस्त्वया तात कुण्डलार्थे पुरंदरः ॥ १२
शक्या बहुविधविक्यैः कुण्डलेप्सा त्वयान् ।
विहन्तुं देवराजस्य हेतुयुक्तेः पुनः पुनः ॥ १३
उपपत्त्युपपन्नार्थेमीध्यकृतभूषणैः ।
पुरंदरस्य कर्ण त्वं बुद्धिमेतामपानुद् ॥ १४
त्वं हि नित्यं नर्व्याघ्र स्पर्धसे सव्यसाचिना ।
सव्यसाची त्वया चैव युधि श्रूरः समेष्यति ॥ १५

1334\* पाण्डवानां हिते युक्तो भिक्षनब्राह्मणवेषधक् ।

<sup>4 °)</sup> K1. 2 B4 D5 जीवत:; K3. 4 Dc D1-3 जीवता. K3 कियते; T G1. 2. 4 कुवैते (for कुरुते). — b) B3. 4 Dc
D2. 5 T2 G1. 2. 4 सुतस्तथा; M तथा सुता: (by transp.).
— ') K3. 4 D1. 3 पुरुषेण (K4m हृद्येन); S (except G3)
पुरुषाणां (for पौरुषेण).

<sup>5 5&</sup>lt;sup>ab</sup>=(var.) 12<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 4 जीवित: (for जीवत:). — <sup>e</sup>) B Dn D<sub>1</sub>. 2. 4. 6 T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> जानीते (for जानाति).

<sup>6 °)</sup> K1. 2 हि (for तु). K2 Dn1 M त्वा (for त्वां). D1 ततो; T1 त्वां प्र (for तु त्वां). M [ए]वं (for [ए]तद्). — d) Dc D2 भोक्ता° (for भक्तो°). D4. 6 G3 हि ते मया (for °एसया).

<sup>7 °)</sup> K<sub>1.2</sub> रक्ष्याश्च; D<sub>5</sub> G<sub>2.4</sub> ते रक्ष्या (for मे र°).
- °) K Dc D<sub>2.8.5</sub> G<sub>2.4</sub> [अ]नेन (for [ए]तेन). - °)
K<sub>1.2</sub> यः; Dc D<sub>1</sub> [S]सि (for Sयं). - °) D<sub>1</sub> G<sub>2</sub> [ए]वं
(for [ए]न). - ′) K<sub>1</sub> M<sub>1</sub> सत्यं; B<sub>3</sub> सर्वं (for सत्वं).

<sup>8 °)</sup>  $K_{1.2}$  नात्र; S (except  $T_{2}$   $G_{3}$ ) चापि (for चात्र). —  $^{b}$ ) Dn  $D_{3.4.6}$  T  $G_{2}$  देव°;  $D_{1}$  वेद° (for देव°). —  $^{c}$ )  $K_{2.3}$   $D_{3}$   $\pi\pi$ ° (for अ $\pi$ °).  $K_{1-3}$   $M_{1}$  त्वा;  $T_{1}$   $G_{1}$  [अ]हं (for त्वां). —  $^{d}$ )  $D_{1}$  चाविशंकथा;  $D_{5}$  मा विचारथ.

<sup>9 °)</sup> T<sub>2</sub> च यज् (for स्वया). D<sub>5</sub> ख्यातुं (for ज्ञातुं). 10 °) Dc D<sub>2</sub>. s स्वां (for स्वं). T G<sub>1</sub>. 2. 4 में (for तत्). — °) K<sub>1</sub>. 2 मा स्म ते; K<sub>8</sub> मा चासी; T G<sub>1</sub>. 2. 4 मा

मास्मै (for मास्मै ते). K De D1-3. 5 दास्त्वं; B2. 8 दहाद्; D4. 6 G3 देथे (for दहा). — d) K1-8 D8. 5 M भिक्षते; B De Dn D1. 2. 4. 6 G8 भिक्षिते (for भिक्षवे). K3 D2 वज्रपाणिने; B De Dn D4. 6 G3 पाणिना.

<sup>11</sup> a) K<sub>1. 2</sub> रवं; B D (except D<sub>8</sub>) G<sub>8</sub> च (for हि).

— b) D<sub>8</sub> मुखं तु ते (for महा°). — c) D<sub>8</sub> मूर्सि (for मध्य-). — d) K<sub>4</sub> B<sub>1. 2. 4</sub> D (except D<sub>1. 8</sub>) G<sub>8</sub> विमले दिवि; T G<sub>1. 2. 4</sub> M विमलोदितः.

<sup>12</sup>  $12^{ab} = (var.) 5^{ab}.$  — a)  $K_2$  जीविता;  $K_3$  सास्त्रतः;  $D_1$   $G_4$  जीवितः (for जीवतः). — b)  $K_{1.2.4}$  °स्पेव;  $T_1$   $G_{1.2.4}$  °स्पेह (for °स्पेति). — c) K  $D_3$  तदा ( $K_3$  पुरा) (for त्वया). — d) K  $D_3$  s कुंडलाभ्यां;  $D_1$  °लाथी. B Dn  $D_2$  4. s  $G_3$  सुरेश्वरः (for पुरं°). — After 12, T  $G_{1.2.4}$  ins.:

<sup>13 °)</sup> De शक्सा;  $D_8$  शक्यं (for शक्या). — °)  $D_1$  कुंडलेच्छा. — De  $D_2$  om.  $13^c-15^d$ . — °)  $K_1$ . 2 विहर्तुं (for विहन्तुं).

<sup>14</sup> Dc D<sub>2</sub> om. 14 (cf. v.l. 13). — <sup>a</sup>) B (B<sub>3</sub> marg.) Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> हेतुमदुपपन्नार्थेर्. — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> भृषितै:; S (except G<sub>3</sub>) °रुक्षणे:. — <sup>c</sup>) S (except G<sub>3</sub>) धुरेश्वरस्य (for पुरं°). K<sub>1</sub>. 2 कार्थे (for कर्ण). — <sup>d</sup>) G<sub>2</sub>. 4 एतां बुद्धिम् (by transp.). B<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 3. 6 G<sub>1</sub> उपानुद (for अपा°).

C. 3. 16984 B. 3. 302. 8 K. 3. 303. 8 अर्जुनं प्रति मां चैव विजेष्यामि रणेऽर्जुनम् ॥ ७ तवापि विदितं देव ममाप्यस्त्रवलं महत् । जामदम्यादुपात्तं यत्तथा द्रोणान्महात्मनः ॥ ८ इदं त्वमनुजानीहि सुरश्रेष्ठ व्रतं मम । भिक्षते विज्ञणे दद्यामृपि जीवितमात्मनः ॥ ९ सूर्य उवाच ।

यदि तात ददास्येते विज्ञिणे कुण्डले शुभे। त्वमप्येनमथो ब्र्या विजयार्थ महाबल।। १० नियमेन प्रद्यास्त्वं कुण्डले वै शतक्रतोः। अवध्यो ह्यसि भूतानां कुण्डलाभ्यां समन्वितः।। ११ अर्जुनेन विनाशं हि तव दानवस्रद्रनः। प्रार्थयानो रणे वत्स कुण्डले ते जिहीर्षति।। १२ स त्वमप्येनमाराध्य स्नृताभिः पुनः पुनः।
अभ्यर्थयेथा देवेशममोघार्थं पुरंदरम् ॥ १३
अमोघां देहि मे शक्तिममित्रविनिवर्हिणीम्।
दास्यामि ते सहस्राक्ष कुण्डले वर्म चोत्तमम् ॥ १४
इत्येवं नियमेन त्वं दद्याः शक्राय कुण्डले।
तया त्वं कर्ण संग्रामे हनिष्यसि रणे रिपून् ॥ १५
नाहत्वा हि महाबाहो शत्रुनेति करं पुनः।
सा शक्तिर्देवराजस्य शतशोऽथ सहस्रशः॥ १६
वैद्यांपायन उवाच।

प्वमुक्तवा सहस्रांग्धः सहसान्तरधीयत । ततः सूर्याय जप्यान्ते कर्णः स्वमं न्यवेदयत् ॥ १७ यथादृष्टं यथात्त्वं यथोक्तमुभयोर्निशि ।

तथापि (for तवापि). — b) K1. 2 "त्यस्त्र" (for "प्यस्त्र"). — c) K4 T2 च (for यत्).

9 D<sub>3</sub> om. (hapl.) 9. — b) D<sub>1</sub> बचो (for बतं). — c) K<sub>3</sub> Dc Dn<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 भिक्षिते; K<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 भिक्षवे; B<sub>3</sub> भिक्षते; M<sub>2</sub> भिक्षिणे. — d) B<sub>4</sub> पथि; S (except G<sub>3</sub>) अहं (for अपि).

10 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M om. the ref. — <sup>a</sup>) T<sub>2</sub> दाता; M तावद् (for तात). T G<sub>1</sub> M [ए]व (for [ए]ते). K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. 8 दद्यास्त्वं यदि वा(D<sub>3</sub> चा)पीमे; K<sub>3</sub> दद्यास्त्वं याचितेनेव; Dc D<sub>5</sub> दद्यास्त्वं यदि तातेमे; D<sub>2</sub> दृष्ट्या त्वं यदि तातेमे; G<sub>2</sub>. 4 यदि तद्दास्प्ते कर्ण. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> transp. विज्ञणे and कुण्डले. — <sup>c</sup>) B<sub>4</sub> [ए]वम्; D<sub>5</sub> [ए]तम् (for [ए]नम्). D<sub>1</sub> अथ (for अथो). — <sup>d</sup>) D<sub>11</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M विज्ञयार्थे; G<sub>4</sub> °थों. K<sub>1</sub>. 2. 4 B D (except D<sub>1</sub>. 5. 6) G<sub>3</sub> महाबलं.

11 a) M2 समयेन (for नियमेन). B2. 3 Dn D2 G3 प्रद्यां ते; D3 प्रद्यांस्त; D4. 6 प्रदेये ये. — After 11a, D1 reads 13a, 14, 12cd, 13abc, 11, 12ab, 15acd. — b) K4 कुंडलेन (m as in text); B3 दंडने वे. K2 B Dn D1.3.6 G2. 3 शतकतो (B3 प्रभो).

12 For sequence of D1, cf. v.l. 11. — b) K4 D5 G4 M 'सूदन. D1 इत्येवं नियमेन च (cf. 15<sup>a</sup>). — d) K1 विजिही पंति; K2 ते हरिष्यति.

13 For sequence of D<sub>1</sub>, cf. v.l. 11. — °) T<sub>2</sub> स स्वमेनं समाराध्य. — °) D<sub>6</sub> अभ्यर्थयस्व. — °) K<sub>8</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> अमोघास्त्रं; B₄ आत्मार्थं च; M °घार्थे. D<sub>1</sub> अमोघां शक्तिः सुत्तमां.

14 For sequence of D<sub>1</sub>, cf. v.l. 11. —  $^a$ ) K<sub>4</sub> मां (m मे as in text). —  $^b$ ) K<sub>1. 2</sub> ममामित्रनिवर्हि (K<sub>2</sub>  $^c$  है)णीं; K<sub>4</sub> अमित्रवरव ; B Dn D<sub>3. 4. 6</sub> निवर्हणीं; Dc D<sub>2. 5</sub> सर्वेशञ्जानवर्हणीं; T<sub>1</sub> G<sub>1. 4</sub> निवर्हणां. —  $^a$ ) T G<sub>1</sub> मम; G<sub>2. 4</sub> तव (for वर्म). K<sub>1</sub> चोत्तरं; T G<sub>1. 2. 4</sub> चोत्तमे.

15 For sequence of D<sub>1</sub>, cf. v.l. 11. — a) B<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 4. 6 G<sub>8</sub> [ए]व (for [ए]वं). K<sub>1</sub> निश्चयेन (for नियमेन). D<sub>1</sub> च (for त्वं). — D<sub>1</sub> om. 15b. — c) D<sub>11</sub> T G<sub>2</sub>. 4 तथा (for तथा). — d) D<sub>2</sub>. 5 बहून् (for रणे). T G<sub>1</sub>. 2. 4 रिपून्वे नि(G<sub>2</sub> स)हनिष्यसि.

16 °) D1 [इ]यं; M2 [अ]पि (for हि). — b) K1. 2 शत्रुं नैति (for शत्रूनेति). B8 प्रति (for पुनः).

17. a) K<sub>3</sub>. 4 B<sub>1</sub>. 8. 4 Dc D<sub>1-3</sub> M<sub>1</sub> तु तिरमांञ्चः (for सह°). — After 17<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub> M<sub>2</sub>) ins.:

1335\* कर्णस्त बुबुधे राजन्स्वमान्ते प्रव्यथन्निव ।
प्रतिबुद्धस्तु राधेयः स्वमं संचिन्त्य भारत ।
चकार निश्चयं राजञ्ज्ञात्त्त्यर्थं वदतां वर ।
यदि मामिन्द्र आयाति कुण्डलार्थं परंतपः ।
शत्त्या तस्मे प्रदास्यामि कुण्डले वर्म चैव ह । [5]
स कृत्वा प्रातस्त्थाय कार्याणि भरतर्षभ ।
बाह्मणान्वाचयित्वा च यथाकार्यमुपाकमत् ।
विधिना राजशार्दूल मुहूर्तमजपत्ततः ।

— °) D<sub>1</sub> स्वमांते (for जप्यान्ते). — <sup>d</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> निवेदयत्.

18 °) K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> तथातस्वं (for यथा°). — °) K<sub>2</sub>. s

D<sub>5</sub> आ(K<sub>2</sub> अ)नुपूर्वेण. — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> S (except G<sub>5</sub>) वृषा
तथा (M तदा); B<sub>5</sub> वृषस्तथा.

तत्सर्वमानुपूर्व्येण शशंसास्मे वृषस्तदा ॥ १८ तच्छूत्वा भगवान्देवो भानुः स्वर्भानुसद्दनः । उवाच तं तथेत्येव कर्णं सूर्यः समयन्निव ॥ १९

ततस्तन्वमिति ज्ञात्वा राघेयः परवीरहा । शक्तिमेवामिकाङ्गन्वे वासवं प्रत्यपालयत् ॥ २०

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पडशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८६ ॥

# 260

# जनमेजय उवाच। किं तहु हां न चारुयातं कर्णायेहोण्णरिक्षमना। की हशे कुण्डले ते च कवचं चैव की हशम्॥ १ कुतश्च कवचं तस्य कुण्डले चैव सत्तम। एतिदच्छाम्यहं श्रोतुं तन्मे ब्रुहि तपोधन॥ २ वैशंपायन उवाच। अयं राजन्ब्रवीम्येतद्यत्तहु हां विभावसोः। या हशे कुण्डले चैव कवचं चैव या हशम्॥ ३

कुन्तिभोजं पुरा राजन्त्राक्षणः समुपस्थितः । तिग्मतेजा महाप्रांशुः इमश्चदण्डजटाधरः ॥ ४ दर्शनीयोऽनवद्याङ्गस्तेजसा प्रज्वलित्रव । मधुपिङ्गो मधुरवाक्तपःस्वाध्यायभूषणः ॥ ५ स राजानं कुन्तिभोजमत्रवीत्सुमहातपाः । भिक्षामिच्छाम्यहं भोक्तं तव गेहे विमत्सर ॥ ६ न मे व्यलीकं कर्तव्यं त्वया वा तव चानुगैः । एवं वत्स्यामि ते गेहे यदि ते रोचतेऽन्य ॥ ७

C. 3. 17004 B. 3. 303. 7 K. 3. 304. 7

Colophon. — Major parvan: K1. 2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B Dc Dn1. n8 D1-6 G8 M कुंडला( K3 D5 लाभि)हरण. — Adhy.no. (figures, words or both): Dn1 (sup. lin.). n2 300; Dn3 301; D1 304; T1 286 (as in text!); T2 G4 M1. 2 (inf. lin.) 290; G1 287; G2 289; M2 (orig.) 292. — Śloka no.: Dn 21.

## 287

1 ") S (except G<sub>8</sub>) नु (for तद्). — b) K<sub>3</sub> [आ]तीक्षण°; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> [ए]वोडण°; B<sub>1.2</sub> D<sub>8</sub> [इ]वोडण° (for [इ]होडण°). — For 1<sup>cd</sup>, cf. 3<sup>cd</sup>. — c) K<sub>4</sub> Dc D<sub>1.2</sub> T G<sub>1.2.4</sub>
चैव (for ते च).

2 °) K Dc D1-3. 5 विज्ञातुं (for [अ]हं श्रोतुं).
— After 2, M ins.:

1336\* यत्तद्विवस्वतो गुद्धं यादशे कुण्डले च ते । उभयं तद्यथा ब्रह्मंस्तन्ममाचक्ष्व सत्तम ।

3 °) B<sub>3</sub> T G<sub>1. 2. 4</sub> अहं (for अयं). — b) K Dc D<sub>1-3. 5</sub> गुद्धं तेहं; B Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> तस्य गुद्धं (for यत्तदुद्धं). — For 3<sup>cd</sup>, cf. 1<sup>cd</sup>. — c) B Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> ते च (for चैव). — d) B<sub>4</sub> चैव ताहशं; M<sub>2</sub> च तथाविधं.

Cf. versions of this story in Adi 104.

- 4 °) K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. 3 महाराजं (K<sub>4</sub> °ज); D<sub>11</sub>. n<sub>2</sub> D<sub>4</sub> G<sub>3</sub> तदा राजन्; M<sub>2</sub> यथा रा°. b) B D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> पर्युं पस्थित:; T<sub>2</sub> शंसितज्ञत:. c) K<sub>1-3</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 महान्त्रांगु:. d) K Dc D<sub>1-3</sub>. 5 चीर°.
- 5 °) M (hypermetric) ° पिंगलो (for ° पिङ्गो). ") De D2 ग्रुचि (for तप: ).
- 6 b) Dc D2 स; D4 च (for सु-). Before 6cd, Bs. 4 ins. ब्राह्मण उ°. c) B Dn D4. 6 G3 वे (for [अ]हं). K1. 2 स्थातुं (for भोकुं). d) Ds भवद् (for तव). K Dc D1-3. 5 विमत्सर:; T G1. 2. 4 [S]नुवत्सरं; M1 च वत्सरं; M2 विमत्सरं.
- 7 b)  $K_3$   $D_3$  स्वया वै;  $K_4$  तवापि (for स्वया वा).  $B_2$   $T_2$   $G_1$ . 2 वा (for चा ).  $K_1$ . 2  $D_1$ . 5 स्वया चैव ( $K_2$  वे च) तवानुगै:.  $^d$ )  $K_4$  रोचते यदि तेन्छ.
  - 8 °) D3 तु (for च). b) D6 तिष्ठेयं च यथेच्छया.

<sup>19 °)</sup>  $K_{1.2}$  S (except  $G_3$ ) aq (for  $\dot{a}$ ). Do  $D_2$   $G_{2.4}$  M [ $\psi$ ] $\dot{a}$  (for  $[\psi]a$ ). —  $^d$ )  $K_{1.2}$   $\dot{\psi}$  $\dot{a}$ :  $a\dot{b}$  (by transp.);  $D_5$   $a\dot{b}$ :  $\dot{\psi}$  $\dot{a}$ .

**<sup>20</sup>** <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> तथा (for ततस्). T G<sub>1</sub>. 2. 4 सत्यम् (for तत्त्वम्).

C. 3. 17005 B. 3. 303. 8 K. 3. 304. 8 यथाकामं च गच्छेयमागच्छेयं तथैव च ।

श्राट्यासने च मे राजन्नापराध्येत कथन ॥ ८
तमन्नवीत्कुन्तिभोजः प्रीतियुक्तमिदं वचः ।
एवमस्तु परं चेति पुनश्रेनमथान्नवीत् ॥ ९
मम कन्या महान्रह्मनप्था नाम यशस्वनी ।
शीलवृत्तान्विता साध्वी नियता न च मानिनी ॥ १०
उपस्थास्यति सा त्वां वै पूज्यानवमन्य च ।
तस्याश्र शीलवृत्तेन तृष्टिं सम्रुपयास्यिस ॥ ११
एवम्रुक्त्वा तु तं विप्रमामिपूज्य यथाविधि ।
उवाच कन्यामभ्येत्य पृथां पृथुललोचनाम् ॥ १२
अयं वत्से महाभागो न्नाह्मणो वस्तुमिच्छिति ।
मम गेहे मया चास्य तथेत्येवं प्रतिश्रुतम् ॥ १३
त्विय वत्से पराश्वस्य न्नाह्मणस्याभिराधनम् ।

तन्मे वाक्यं न मिथ्या त्वं कर्तुमईसि किहंचित्।। १४
अयं तपस्वी भगवान्स्वाध्यायनियतो द्विजः।
यद्यद्व्यान्महातेजास्तत्त्वद्देयममत्सरात्।। १५
ब्राह्मणा हि परं तेजो ब्राह्मणा हि परं तपः।
ब्राह्मणानां नमस्कारैः सूर्यो दिवि विराजते।। १६
अमानयन्हि मानार्हान्वातापिश्च महासुरः।
निहतो ब्रह्मदण्डेन तालजङ्कस्तथैव च।। १७
सोऽयं वत्से महाभार आहितस्त्विय सांप्रतम्।
त्वं सदा नियता कुर्या ब्राह्मणस्थाभिराधनम्।। १८
जानामि प्रणिधानं ते बाल्यात्प्रभृति नन्दिनि।
ब्राह्मणेष्विह सर्वेषु गुरुबन्धुषु चैव ह।। १९
तथा प्रेष्येषु सर्वेषु मित्रसंबन्धिमातृषु।
मयि चैव यथावन्त्वं सर्वमाहत्य वर्तसे।। २०

<sup>— 4)</sup> K1. 2 नापराध्यति ; T G1. 2. 4 नावरुध्येत.

<sup>9</sup> b) T2 प्रीतियुक्तः प्रियं वचः. — c) T वरं (for परं). — d) K4 B4 Dc2 चैवम् (for चैनम्).

<sup>10 °)</sup> B D (except D<sub>1.8.5</sub>) G<sub>3</sub> °प्राज्ञ (for ब्रह्मन्).
— In D<sub>3</sub>, the portion of the text from 10° up to 3. 299. 26° is lost on a missing fol. — °) K Do D<sub>1.2.5</sub> नाति(K<sub>1.2</sub> D<sub>5</sub> °) भानिनी; B Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> चैव भाविनी; G<sub>4</sub> न मनस्विनी (for न च मा°).

<sup>11</sup> Ds missing (cf. v.l. 10). — a) K1. 2 D2 त्वा (for त्वां). — b) D4. 6 नाव (for [आ]नव ). K3. 4 Dc D1. 2. 5 ह; B3 वे (for च). K1 पूज्या नावमन्यत; K2 व्यामास मन्यत; T1 व्या मनसापि भो; T2 G2. 4 व्याना महाविभो; G1 व्या न मया विभो; M व्यानवमत्य ह. — c) T1 G1 तु (for च). — d) Dc D2 प्रीति (for तुष्टि). K4 B1. 2 Dc D2 व्यास्यति.

<sup>12</sup> Ds missing (cf. v.l. 10). — a) K<sub>1-8</sub> D<sub>5</sub> च (for जु). — b) S (except Gs M<sub>1</sub>) प्रति° (for अभि°).

<sup>13</sup> D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 10). — ") T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> वे सुमहा" (for वस्से महा"). — ") K<sub>1</sub>. 2 D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> [ए]व; D<sub>1</sub> [अ]ति (for [ए]वं).

<sup>14</sup> Ds missing (cf. v.l. 10). — a) K1. 2 तव (for त्विय). T2 G2. 4 यतं; M2 श्वास्य (for श्वस्य). — b) B Dn D4. 6 G3 अमिथ्या (for न मिथ्या). — d) K1. 2 वे कचित; B2 G2 कस्यचित् (for कहिं).

<sup>15</sup> D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 10). — b) B<sub>8.4</sub> S

<sup>(</sup>except G<sub>8</sub>) °निरत: (for °नियत:). T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> शुचि: (for द्विज:). K Dc D<sub>1</sub>. 2. 6 सदा (K<sub>1</sub>. 2 मुनि:) सुनियतें द्विय: (K<sub>8</sub> D<sub>2</sub> °तो द्विज:). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 M अमत्सरं (for °त्सरात).

<sup>16</sup> D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 10). — ") K<sub>4</sub> B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> M ब्राह्मणो हि. K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> महातेजो; B<sub>3</sub> परं तेजा. — ") B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> M ब्राह्मणो. K<sub>3</sub>. 4 B<sub>4</sub> Dc D<sub>3</sub>. 5 परमं (for हि परं). — ") K<sub>1</sub>. 2 नमस्कारात्.

<sup>17</sup> Ds missing (cf. v.l. 10). — a)  $K_1$ . 2  $f_2$   $f_3$   $f_4$ :  $(K_1 \ \dot{\pi}) = 2al$ ;  $K_3$ . 4  $D_1$   $f_3$   $f_4$ :  $(K_3 \ \dot{\pi}) = 2al$ ;  $K_4$ . 4  $D_1$   $f_3$ :  $(K_3 \ \dot{\pi}) = 2al$ ;  $(K_3 \ \dot{\pi}) = 2al$ ;  $(K_3 \ \dot{\pi}) = 2al$ ;  $(K_4 \ \dot{\pi}) = 2al$ 

<sup>18</sup> D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 10). — °) K<sub>3</sub>. 4 M मया (for महा-). B<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>-भाग; B<sub>2</sub>-भारम्; G<sub>4</sub>-भागे (for भार). — °) K<sub>2</sub>. 3 आहत ° (for आहत °). — °) De D<sub>2</sub> नियत:; T G<sub>1</sub>. 2. 4 M निभृ (T<sub>2</sub> ° र)ता (for नियता). De G<sub>1</sub> कुर्याद (for कुर्या).

<sup>19</sup> Ds missing (cf. v.l 10). — b) T G1. 2. 4 भामिन (for नन्दिन). — c) S (except G3) [आ]पि (for [इ]ह). — d) T1 G1. 2 हि (for ह).

<sup>20</sup> Ds missing (cf. v.l. 10). — a) Ds तव (for तथा). — b) T2 G2. 4 वीर- (for मिन्न). D5 आतृषु; T2 G2. 4 बंधुषु (for मातृषु). — c) K1. 4 B4 Dc2 D1. 2 M तत्वं; K3 वत्तं; B3 वृत्तं (for व्हां ). — d) K1 B Dn

न द्यतुष्टो जनोऽस्तीह पुरे चान्तःपुरे च ते।
सम्यग्वृत्त्यानवद्याङ्गि तव भृत्यजनेष्विप ॥ २१
संदेष्टव्यां तु मन्ये त्वां द्विजातिं कोपनं प्रति।
पृथे बालेति कृत्वा वै सुता चासि ममेति च ॥ २२
वृष्णीनां त्वं कुले जाता श्रूरस्य द्यिता सुता।
दत्ता प्रीतिमता मद्यं पित्रा बाला पुरा स्वयम् ॥ २३
वसुदेवस्य भगिनी सुतानां प्रवरा मम।
अप्यमग्रे प्रतिज्ञाय तेनासि दुहिता मम॥ २४
ताद्दशे हि कुले जाता कुले चैव विवर्धिता।

सुखात्सुखमनुप्राप्ता इदाद्भदमित्रागता ॥ २५ दौष्कुलेया विशेषेण कथंचित्प्रग्रहं गताः । बालभावादिकुर्वन्ति प्रायशः प्रमदाः शुमे ॥ २६ पृथे राजकुले जन्म रूपं चाद्भुतदर्शनम् । तेन तेनासि संपन्ना समुपेता च भामिनी ॥ २७ सा त्वं द्पं परित्यज्य दम्भं मानं च भामिनि । आराष्ट्य वरदं विग्नं श्रेयसा योक्ष्यसे पृथे ॥ २८ एवं प्राप्स्यसि कल्याणि कल्याणमन्चे ध्रुवम् । कोपिते तु दिजशेष्ठे कृत्स्नं दह्येत में कुलम् ॥ २९

C. 3. 17026 B. 3. 303. 29

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्ताशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २८७॥

 $D_{1}$ .  $\sigma$  T G आवृत्य (for आहत्य).

21 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 10). — °) T G<sub>1</sub> दुष्टो (for [अ]तुष्टो). Dc जलो; D<sub>5</sub> नरो (for जनो). — b) Dc D<sub>2</sub>. 4 वा (for the first च). Dc D<sub>2</sub> °पुरेषु च (for °पुरे च ते). — °) Dc D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1. 2</sub> °ख्ता; D<sub>5</sub> °ढ्यूा; T<sub>2</sub> °ख्ता (for °ख्रूरें च ते). — °) K<sub>4</sub> न च (for तव).

22 D3 missing (cf. v.l. 10). —  $^{a}$ )  $B_{2}$  Dc  $D_{2}$   $T_{1}$  संदेष्टड्या;  $G_{1}$   $^{a}$ ष्टस्यां.  $D_{5}$  च (for तु).  $B_{4}$  संदिष्टड्यां तु मंतज्यां;  $T_{2}$  सजेष्वप्यानुमन्ये त्वां. —  $^{b}$ )  $B_{4}$  Dc द्विजाति (for  $^{a}$ ति).  $K_{3}$  मोजनं (for कोपनं). —  $^{c}$ )  $K_{3}$  पृथु (for पृथे). —  $^{d}$ )  $K_{1}$  सुते चासि;  $K_{4}$  श्रुता चासि;  $T_{2}$   $G_{2}$ .  $^{a}$  M सुते ( $M_{1}$   $^{a}$ ते ;  $M_{2}$  ता)वासि.  $B_{4}$  ममापि च; T  $G_{1}$ .  $_{2}$ .  $^{a}$  M ममैव हि ( $T_{2}$   $G_{1}$   $\varepsilon$ ; M च, (for ममेति च).

23 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 10). — <sup>a</sup>) K B<sub>3</sub>. <sub>4</sub> D<sub>6</sub> D<sub>2</sub>. <sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. <sub>4</sub> M स्वं (for च). D<sub>5</sub> कुळपते: (for कुळ जाता). — T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. <sub>4</sub> om. (hapl.) 23<sup>b</sup>-25<sup>a</sup>. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> °स्य दृहिता ग्रुभा. — <sup>d</sup>) G<sub>1</sub> [अ]पि सा (for प्रा).

24 D<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 10). T<sub>2</sub> G<sub>8.4</sub> om. 24 (cf. v.l. 23). D<sub>1</sub> transp. 24<sup>ab</sup> and 24<sup>cd</sup>. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> सुता त्वं (for सुतानां). — <sup>c</sup>) =1. 104. 2<sup>c</sup>. D<sub>c2</sub> D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M अग्रम्; D<sub>4</sub> अग्राम्; D<sub>5</sub> अग्र्याम् (for अग्र्यम्). — <sup>d</sup>) K<sub>1.2</sub> तेनास्य (for °सि).

25 Ds missing (cf. v.l. 10). T2 G2. 4 om. 25° (cf. v.l. 23). — °) K4 यादशे. D1. 5 च; T1 M [S]सि (for हि). — °) K8. 4 D1. 5 चेह; T G1. 2. 4 मम (for चैव). Dc D2 महति (for चैव वि.). — °) T G1 M [आ]पगा (for [आ]गता).

26 Ds missing (cf. v.l. 10). — b) K Dc D1.2.5 कदा (for कथं). D1 परिगृह्य तां (for प्रमहं गताः). — c)

K<sub>1</sub> हि; D<sub>5</sub> प्र (for वि-). — <sup>d</sup>) K<sub>1-3</sub> D<sub>1. 5</sub> तु वे (for अभे).

27 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 10). — b) B Dn D<sub>4-6</sub> रूपं चापि तवाद्धतं. — c) K<sub>1</sub>. 2 T G<sub>1</sub>. 2 [अ]पि; K<sub>4</sub> [अ]भि(for [अ]सि). — d) Dc D<sub>2</sub> ससमेता (sic) (for समुपेता). Dc D<sub>1</sub>. 2 [अ]सि; T G<sub>1</sub> हि; G<sub>2</sub>. 4 [अ]पि (for च). B D (except D<sub>1</sub>; D<sub>3</sub> missing) भाविनी; T G<sub>1</sub>. 2. 4 [अ]निविते (T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> ° ता); M नंदिनी.

28 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 10). — K<sub>2</sub> om. (hapl.) 28<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) S (except G<sub>3</sub>) मानं (for द्पं). — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>1.2</sub> M इंमं; G<sub>4</sub> संगं (for दम्मं). D<sub>1</sub> मोहं; S (except G<sub>3</sub>) दपं (for मानं). BD (except D<sub>1</sub>) भाविनि (Dc Dn<sub>2</sub> D<sub>2</sub> °नी). — <sup>c</sup>) K<sub>1.2</sub> देवं (for विम्नं). — <sup>d</sup>) K<sub>1.2.4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> गुमे (for पृथे). D<sub>5</sub> corrupt.

29 D<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 10). — <sup>a</sup>) K<sub>1.2</sub> कल्याणं; K<sub>3</sub> D<sub>C2</sub> D<sub>2</sub> G<sub>2</sub> °णी (for °णि). — <sup>b</sup>) K<sub>1.2</sub> पृथे त्वम् (for कल्याणम्). D<sub>1</sub> मनिस स्थितं (for अनवे भ्रुवम्). K<sub>4</sub> ग्रुभे (for भ्रुवम्). — <sup>c</sup>) B D<sub>1</sub> D<sub>4.6</sub> G<sub>5</sub> च (for तु). G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> द्विज्ञश्रेष्टः. — <sup>d</sup>) T G<sub>1.2.4</sub> सर्वं; M<sub>1</sub> क्षिप्रं (for क्रुत्सं).

Colophon. Da missing. — Major parvan: K1. 2
T1 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K B Dc Dn1. ns
D1. 2. 4-6 G3 कुंडला(D1. 6 लाभि)हरण. — Adhy.
name: B4 कुंतिभोजवाक्यं; M पृथानियोगः. — Adhy. no.
(figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 301;
Dns 302; D1 305; T1 287 (as in text!); T2 G4
M1. 2 (inf. lin.) 291; G1 288; G2 290; M2 (orig.)
293. — Śloka no.: Dn D1 29.

## 766

C. 3. 17027 B. 3. 304. 1 K. 3. 305. 1

#### कुन्त्य्वाच।

त्राक्षणं यन्त्रिता राजनुपस्थास्यामि पूजया।
यथाप्रतिज्ञं राजेन्द्र न च मिथ्या त्रवीम्यहम्।। १
एष चैन स्वभानो मे पूजयेयं द्विजानिति।
तन चैन प्रियं कार्य श्रेयश्रैतत्परं मम।। २
यद्येनैष्यति सायाह्वे यदि प्रात्रियो निशि।
यद्यर्थरात्रे भगनान्त्र मे कोपं करिष्यति।। ३
लाभो ममेष राजेन्द्र यद्वै पूजयती द्विजान्।
आदेशे तन तिष्ठन्ती हितं कुर्यां नरोत्तम।। ४
विस्नब्धो भन राजेन्द्र न व्यलीकं द्विजोत्तमः।
वसन्प्राप्स्यति ते गेहे सत्यमेतद्ववीमि ते।। ५
यित्रयं च द्विजस्यास्य हितं चैन तनान्ध।

यतिष्यामि तथा राजन्व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ६ ब्राह्मणा हि महाभागाः पूजिताः पृथिवीपते । तारणाय समर्थाः स्युर्विपरीते वधाय च ॥ ७ साहमेतद्विजानन्ती तोषयिष्ये द्विजोत्तमम् । न मत्कृते व्यथां राजन्त्राप्स्यसि द्विजसत्तमात् ॥ ८ अपराधे हि राजेन्द्र राज्ञामश्रेयसे द्विजाः । भवन्ति च्यवनो यद्वत्सुकन्यायाः कृते पुरा ॥ ९ नियमेन परेणाहसुपस्थास्ये द्विजोत्तमम् । यथा त्वया नरेन्द्रेदं भाषितं ब्राह्मणं प्रति ॥ १०

राजोवाच।

एवमेतत्त्वया भद्रे कर्तव्यमविशङ्कया। मद्धितार्थं कुलार्थं च तथात्मार्थं च नन्दिनि ॥ ११

#### 288

In D<sub>3</sub> this adhy. is lost on a missing fol.; the MS. is mostly ignored here.

- 1 °) Dc D2 T G1. 2. 4 यंत्रितं (for °ता). °) K1. 4 ° प्रतिज्ञां ; K3 T1 G1 प्रतिज्ञा ; B4 Dc2 प्रतिज्ञ. °) S (except G3) ते (for च). K Dc D1. 2. 5 न मिथ्या प्रविवीस्यहं.
- 2 °) K1. 2 चैतत् (for चैव). B2 कीर्ति (for कार्य). — <sup>a</sup>) B Dn D<sub>4</sub>. 6 G3 परमं (for [ए]तत्पर्). T G<sub>1. 2. 4</sub> प्रियं (for परं).
- 3 °)  $K_4$  यदा; T  $G_{1, 2, 4}$  अद्य (for यदि).  $K_1$  राजेंद्र (for सायाह्ने).  $B_2$  यद्यद्वश्च्यति सायाह्ने. °)  $K_1$  'रात्री (for  $^{\circ}$ रात्रे). °)  $D_1$  हि (for  $^{\circ}$ ).
- 4 °) G2. 4 [S]यं सम (for समेष). K3 D1 om. (hapl.) 4<sup>b</sup>-5°. b) B4 संपूज्येद्; T1 M1 पूजयति; T2 ैयसि; G2. 4 ैयितुं (for ैयती). Dc D2. 5 द्विजं (for द्विजान्). c) K (K3 om.) पूज(K4 तोष) यिष्ये द्विजोत्तमं.
- 5 Ks D1 om. 5° (cf. v.l. 4). °) Some N MSS. विश्व होते. °) MSS. द्विजोतम, °माः, °मे also. °) Bs वसन्त्राप्यति; T1 G2. 4 स संत्राप्य (G2 °प्य)ति; T2 G1 न संत्राप्य (G1 °प्स)ति. K4 गेहे ते (by transp.); B3 T2

में गेहे.

- 6 b) K3 D4. 5 तथा° (for तवा°). c) S (except Gs) यतिष्ये तदहं कर्तुं. 6<sup>d</sup>=1.48.17<sup>d</sup>: 4.3.7<sup>d</sup>: etc.
- 8 <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>2. 4</sub> विजानाना; T<sub>2</sub> M<sub>1</sub> विजानामि; G<sub>1</sub> द्विजनमानं (for विजानन्ती). T<sub>1</sub> om. (hapl.) 8<sup>c</sup>-10<sup>b</sup>. <sup>c</sup>) G<sub>1. 2. 4</sub> M मत्कृते न (by transp.). M<sub>1</sub> कांचित् (for राजन्). <sup>d</sup>) K<sub>8. 4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>6</sub> D<sub>2. 5</sub> प्राप्स्यसे.
- 9 T1 om. 9 (cf. v.l. 8). a) S (except G3; T1 om.) अपराधो. B1. 2 Dn D4. 6 G3 [S]पि (for हि). S (except G3; T1 om.) परं (for द्विजा:). c) T2 G1. 2.4 भवति. G1. 2.4 M ज्यवनाद् (for नो).
- 10 T1 om. 10<sup>ab</sup> (cf. v.l. 8). b) K1 समुत्थासे (for उपस्थासे). After 10, N (D3 missing) G3 ins.: 1337\* एवं जुवन्तीं बहुश: परिष्वज्य समर्थ्य च।

इति चेति च कर्तव्यं राजा सर्वमथादिशत्।

- [(L. 1) B3 प्रशंस्य (for समर्थ्य). (L. 2) B3 वक्तन्यं (for कर्तन्यं). K1. 2 चेदम् (for सर्वम्). B2 यथातथ्यामेदं वचः (for the posterior half).]
- 11 B4 om. 11-12. ") B2 श्रिया (for त्वया). "

   "

  D1 transp. मिद्धतार्थ and कुलार्थ. B (B4 om.)

  D5 अ (D5 त्व) निंदते; Dc D2 च भाविनि (for च निंदिनि).

  Dn D4. 6 G3 मिद्धतार्थ तथारमार्थ कुलार्थ चाप्यनिंदिते; T

वैशंपायन उवाच।

एवम्रुक्त्वा तु तां कन्यां कुन्तिभोजो महायशाः।
पृथां परिद्दौ तस्मै द्विजाय सुतवत्सलः।। १२
इयं ब्रह्मनमम सुता बाला सुखविवधिता।
अपराध्येत यितकचित्र तत्कार्यं हृदि त्वया।। १३
द्विजातयो महाभागा वृद्धबालतपस्त्रिषु।
भवन्त्यक्रोधनाः प्रायो विरुद्धेष्विप नित्यदा।। १४
सुमहत्यपराधेऽपि क्षान्तिः कार्या द्विजातिभिः।
यथाशक्ति यथोत्साहं पूजा ग्राह्या द्विजोत्तम ।। १५

तथेति ब्राह्मणेनोक्ते स राजा प्रीतमानसः । हंसचन्द्रांशुसंकाशं गृहमस्य न्यवेद्यत् ॥ १६ तत्राप्रिश्वरणे क्छप्तमासनं तस्य भानुमत् । आहारादि च सर्वं तत्त्रथेव प्रत्यवेदयत् ॥ १७ निक्षिप्य राजपुत्री तु तन्द्रीं मानं तथेव च । आतस्थे परमं यत्नं ब्राह्मणस्याभिराधने ॥ १८ तत्र सा ब्राह्मणं गत्वा पृथा शौचपरा सती । विधिवत्परिचाराई देववत्पर्यतोषयत् ॥ १९

C. 3. 17046 B. 3. 304. 20 K. 3. 305. 20

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८८ ॥

 $G_{1. 2. 4}$  M मिद्धितार्थे कुलार्थे च स्वमा( M तथा)स्मार्थे च नंदिनि (  $T_{2}$   $G_{4}$  स्वदर्थे यदनंदिनि ).

- 12 B Dn D1. 4. 6 S (except M1) om. the ref. B4 om. 12 (cf. v.l. 11). b) A few MSS. दुंती भोजो. K D1. 5 भना: (for 'यशा:). d) B D (except D1. 5) T1 G3 द्विज' (for सत').
- 13 <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> मम सुता ब्रह्मन् (by transp.). <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> 'राध्यति (for 'राध्यत). <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 तज्ञ (for न तत्). K<sub>1</sub>. 2 हृदि कार्यं न तत्त्वया; B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> न कार्यं हृदि तत्त्वया.
- 14 b) D1 बालवृद्ध- (by transp.); G2 वृद्धा बालास्. Dc D2 ° तपस्विन:. d) B1-3 Dn D4.6 G3 ह्यप् (Dn2. n3 D4 अप)राद्धेषु (for विरुद्धेष्वपि). T2 च (for [अ]पि).
- 15 D4 om. 15. b) S (except G3) क्षमा कार्या. K D1. s विजानता; S (except G3) द्विजोत्तम. — K1. 2. 4 om. 15<sup>ed</sup>. — d) K3 Dc D1. 2. s विजानता; S (except G3) द्विजातिना (for द्विजो°).
- 16 °) K Dc D1. 2 [उ]कः (Ks °कं) (for [उ]कं).

   b) K1-8 Dc D1. 2. 4 T1 G1. 2 M2 प्रीति (for प्रीत ).

   c) K Dc D1. 2. 5 हंसचंद्रप्रतीकाशं. d) K1. 2 B

  Dn D4. 6 G3 असी; T1 M2 अन्यन् (for अस्य). D5 गृहे
  तसी न्यवेशयत्.
- 17 K<sub>1</sub>. 2 om. (hapl.) 17. °) De D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> तस्य; G<sub>4</sub> ततो (for तत्र). K<sub>3</sub> De D<sub>1</sub>. 2 G<sub>4</sub> ° शरणं. T<sub>2</sub> कामम् (for क्छ्सम्). °) B<sub>4</sub> तु (for च). K<sub>3</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 5 तस्सवै (by transp.). De D<sub>2</sub> तु; D<sub>4</sub> तं; T<sub>1</sub> वै; G<sub>1</sub> च (for तत्).
  - 18 °) Bs T G1. 2. 4 च; D1 M सा (for तु). b) । 126 [ 1001

K<sub>1</sub>. 2 Dn<sub>3</sub> D<sub>4</sub> तंद्री ; B<sub>3</sub> तंद्रां; D<sub>4</sub> तद्धि; T<sub>2</sub> कुंती (for तन्द्रीं). — °) M<sub>2</sub> आतस्थी. S (except G<sub>3</sub>) परया प्रीत्या (for परमं यत्ने). — °) S (except G<sub>3</sub>) राधनं.

19 °) S (except G<sub>3</sub>) तं तु (for तन्न). K Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 ब्राह्मणं राजन्; B<sub>4</sub> °णं ज्ञात्वा; S (except G<sub>3</sub>) °णश्रेष्ठं. — b) K<sub>1</sub> ब्राह्मणे संशितन्नते; S (except G<sub>3</sub>) उपचारेण कन्यका. — K<sub>1</sub> ins. after 19<sup>ab</sup>: K<sub>2</sub>, after 3, 289, 1<sup>ab</sup>:

1338\* परिचर्यापरा राजन् कुं[? read नक्तं]दिनमतन्द्रिता।, followed in K<sub>1</sub> by 3. 289. 2<sup>ab</sup>, which is omitted there. — <sup>a</sup>) G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> परि (for पर्य ).

Colophon om. in K1. 2. D3 missing. — Major parvan: Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B Dc Dn1. n3 D1. 2. 4-6 G3 M2 फुंडला(D1. 5 'लाभि)हरण. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 302; Dn3 303; D1 306; T1 288 (as is text!); T2 G4 M1. 2 (inf. lin.) 292 (M2 orig. 294); G1 289; G2 291. — Śloka no.: Dn1. n3 20; Dn2 D1 19.

## 289

In Ds this adhy, is lost on a missing fol.; the MS, is mostly ignored here.

1 °) T G1. 2° भागं; G4° भागा (for °राज). — b)
K4 Dni. ns शंसित (for संशित ). — K1. 2 read 1<sup>cd</sup>
after 9. — <sup>cd</sup>) K4 युक्तेन (for गुद्धेन). K3. 4 शंसितवतं
(K3°ता); D4. 6 G8 संशितवतं. — After 1<sup>ab</sup>, K2 ins.

# 769

C. 3. 17047 B. 3. 305. 1 K. 3. 306. 1

## वैशंपायन उवाच।

सा तु कन्या महाराज ब्राह्मणं संशितव्रतम् ।
तोषयामास शुद्धेन मनसा संशितव्रता ॥ १
प्रातरायास्य इत्युक्त्वा कदाचिद्विजसत्तमः ।
तत आयाति राजेन्द्र साये रात्रावथो पुनः ॥ २
तं च सर्वासु वेलासु भक्ष्यभोज्यप्रतिश्रयैः ।
पूजयामास सा कन्या वर्धमानैस्तु सर्वदा ॥ ३
अन्नादिसमुदाचारः शय्यासनकृतस्तथा ।
दिवसे दिवसे तस्य वर्धते न तु हीयते ॥ ४
निर्भर्तनापवादैश्र तथैवाप्रियया गिरा ।
ब्राह्मणस्य पृथा राजन्न चकाराप्रियं तदा ॥ ५
व्यस्ते काले पुनश्रैति न चैति बहुशो द्विजः ।

दुर्लभ्यमि चैवानं दीयतामिति सोऽन्नवीत् ॥ ६ कृतमेव च तत्सर्व पृथा तस्मै न्यवेदयत् । शिष्यवत्पुत्रवचैव स्वसृवच सुसंयता ॥ ७ यथोपजोषं राजेन्द्र द्विजातिप्रवरस्य सा । प्रीतिस्रुत्पादयामास कन्या यत्तैरनिन्दिता ॥ ८ तस्यास्तु शीलवृत्तेन तुतोष द्विजसत्तमः । अवधानेन भूयोऽस्य परं यत्तमथाकरोत् ॥ ९ तां प्रभाते च साये च पिता पप्रच्छ भारत । अपि तुष्यति ते पुत्रि ब्राह्मणः परिचर्यया ॥ १० तं सा परमित्येव प्रत्युवाच यशस्त्रिनी । ततः प्रीतिमवापाद्रयां कुन्तिभोजो महामनाः ॥ ११ ततः संवत्सरे पूर्णे यदासौ जपतां वरः ।

1338\*.

2 K<sub>1</sub> reads 2<sup>ab</sup> after 1338\*. — <sup>a</sup>) K B<sub>3</sub>. 4 D<sub>6</sub> D<sub>1</sub>. 2. 5 प्रातरेड्य इति हु(B<sub>5</sub>. 4 D<sub>2</sub> इतीत्यु)क्त्वा; B<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> प्रातरेड्याम्यथेत्युक्त्वा. — <sup>b</sup>) A few MSS. द्विज्ञस्त्रम. — <sup>c</sup>) D<sub>4</sub>. 5 तत्र (for तत). — <sup>d</sup>) N (D<sub>5</sub> missing) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> साय; G<sub>2</sub>. 4 सोर्घ (for साय). B<sub>4</sub> पुर:; S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) मुनि: (for पुन:).

3 a) G2. 4 वेलासु सर्वासु (by transp.). — b) K1. 2 भक्ष्यभोज्ये:; D6 भोज्यचोद्य- (for भक्ष्यभोज्य-). K D1. 6 M -प्रति(K1 D1 -पिर)प्रहै:. — c) M1 वे (for सा). — d) K B1 Dc D2. 5 वर्धमानेन (K2 ने च); B3 वर्तमानेन; D1 वर्धमानेव; T1 damaged; T2 वर्धमाने हि; G1 M1 वर्धमानेहि; G2. 4 M2 वर्तमानेहि. K D5 वर्चसा; B1 Dc D2 नित्यदा; B2 सा तदा (for सर्वदा).

4 °) Ds अञ्चानि (for अञ्चादिः). K1. 2 समुदाचारः

- °) K Dc D1. 2 विधि ; Ds विधे (for कृत ).

D1. 5 तदा (for तथा). - °) K1 चैव (for तस्य). - d)

K1. 2 D1 च; K4 [ए]व; S (except G3) प्र (for तु). K8

Dc D2. 5 वर्धस्येव न हीयते.

5 °) B1. 4 निर्भत्सेन (for निर्भत्सेन-). K D1. 2. 5 - [अ]पदेशैः (for -[अ]पवादैः). Cnp अपदेशः (= व्याजः).

- b) D5 च (for [ए]व). — K1 om. 5°°.

6 °) K1 प्राप्ते (sup. lin. as in text); T1 G1. 2. 4 M

स्वम: T2 सप्त: G3 व्यस्त (for व्यस्ते). K4 B1. 4 Dn1. n3 D4 T2 G3 चेति; D2 चैव (for चैति). — b) B1. 4 Dn चेति (for चैति). De D2 नृप (for द्विजः). — c) K1. 2. 4 D1 दुष्पाप(D1 °प्य)म् (for दुर्लभ्यम्). M2 इति (for अपि). B De Dn D2. 4. 6 G3 सुदुर्लभमपि (B2 भिदं) इन्नं (D4.6 G3 हार्थ). — d) B3 अपि (for इति).

7 °) T G1. 2. 4 इत्येव; M1 एवेति (for एव च). — b) B1 Dn3 G3 यथा; Dn1. n2 D4 तथा (for प्रथा). — d) T1 G1 सुहचैव (for स्वस्वच). K Dc D2. 5 चैव संमता (K4 च वशं गता); D1 चैव संमतं; T2 च स्मृतं यथा (for च सुसंयता).

8 d) T1 G1 अतंद्रिता (for अनिन्दिता). K1. 2 कन्या यत्नेन निर्मितां; B Dc Dn D2. 4-8 G3 कन्यारत्नमनिदिता.

9 °) K<sub>1. 2</sub> स; K<sub>3</sub> स्व<sup>-</sup>; K<sub>4</sub> Dc D<sub>1. 5</sub> च (for तु).

- °) B<sub>2. 3</sub> (m as in text) D<sub>6</sub> G<sub>3</sub> अवधाने च; M आरा
धने च. B<sub>2. 3</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> T G<sub>1. 3. 4</sub> [S]स्या: (for Sस्य).

- After 9, K<sub>1. 2</sub> read 1<sup>cd</sup> (v.l. K<sub>2</sub> यहेन for गुद्धेन).

10 <sup>4</sup>) G<sub>2.4</sub> प्रभातेषि (for <sup>\*</sup>ते च). N (except K<sub>3</sub>; D<sub>3</sub> missing) G<sub>3</sub> सायं च; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> सायेषि; G<sub>4</sub> सायाह्वे for साये च).

11 <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> [प्]वं (for [प्]व). Dc D<sub>2</sub> तं च सा परिमि स्पेवं. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>, <sub>2</sub> Dn<sub>2</sub>, n<sub>3</sub> तप° (for यश°). — <sup>d</sup>) K नापश्यद्दुष्कृतं किंचित्पृथायाः सौहदे रतः ॥ १२ ततः प्रीतमना भूत्वा स एनां ब्राह्मणोऽब्रवीत् । प्रीतोऽस्मि परमं भद्रे परिचारेण ते शुभे ॥ १३ वरान्वृणीष्व कल्याणि दुरापान्मानुषैरिह । यैस्त्वं सीमन्तिनीः सर्वा यशसाभिभविष्यसि ॥ १४

#### कुन्त्युवाच।

कृतानि मम सर्वाणि यस्या मे वेदवित्तम । त्वं प्रसन्नः पिता चैव कृतं वित्र वरेर्मम ॥ १५

#### ब्राह्मण उवाच।

यदि नेच्छिस भद्रे त्वं वरं मत्तः शुचिसिते । इमं मन्त्रं गृहाण त्वमाह्वानाय दिवौकसाम् ॥ १६ यं यं देवं त्वमेतेन मन्त्रेणावाहियष्यसि । तेन तेन वशे भद्रे स्थातव्यं ते भविष्यति ॥ १७ अकामो वा सकामो वा न स नैष्यति ते वशम्। विवुधो मन्त्रसंशान्तो वाक्ये भृत्य इवानतः॥ १८ वैशंपायन उवाच।

न शशाक द्वितीयं सा प्रत्याख्यातुमनिन्दिता।
तं वै द्विजातिप्रवरं तदा शापभयान्नृप।। १९
ततस्तामनवद्याङ्गीं ग्राहयामास वै द्विजः।
मन्त्रग्रामं तदा राजन्नथर्वशिरिस श्चतम्।। २०
तं प्रदाय तु राजेन्द्र कुन्तिभोजम्रवाच ह।
उपितोऽस्मि सुखं राजन्कन्यया परितोषितः।। २१
तव गेहे सुविहितः सदा सुप्रतिप् जितः।
साधयिष्यामहे तावदित्युक्त्वान्तरधीयत।। २२
स तु राजा द्विजं दृष्ट्वा तत्रैवान्तिहितं तदा।
बभृव विस्मयाविष्टः पृथां च समपूजयत्।। २३

C. 3. 17069 B. 3. 305. 23 K. 3. 306. 23

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोननवत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २८९ ॥

Dc D1. 2. 5 'यशा: (for मना:).

12 b) De D2 यत्र; D6 T1 यदि; T2 यथा (for यदा). D1. 4. 6 जयतां (for जपतां). — d) K4 देन स:; De D2 देन च (for दे रतः).

13 G1 om. 13-14. — b) B1 स च मां; B4 कन्यां स; B5 स च तां (for स एनां). — Before 13°d, M1 ins. बाह्मण:. — T2 om. (hapl.) 13<sup>d</sup>-17°. — d) G2. 4 में (for ते).

14 T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> om. 14 (cf. v.l. 13). — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> वरं (for वरान्). — <sup>b</sup>) D<sub>5</sub> दुरापं मानुषेरपि. — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub>. 3 अन्या (for सर्वा). — <sup>d</sup>) G<sub>4</sub> च (for [अ]भि-) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> G<sub>4</sub> <sup>\*</sup>डयति (for <sup>\*</sup>डयसि).

15 T<sub>2</sub> om. 15 (cf. v.l. 14). — b) G<sub>2</sub>. 4 यसान् (for यस्या). K D<sub>1</sub>. 2. 4. 5 G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> वेदवित्तमः (K<sub>4</sub> द्विजन्सत्तम). — d) B<sub>4</sub> कृतार्थं प्रवरेंममः M द्वोष एव वरो सम.

16 T<sub>2</sub> om. 16 (cf. v.l. 14). K D<sub>1</sub> ऋषि:; B<sub>4</sub> दुर्वासा:; D<sub>5</sub> मुनि: (for ब्राह्मण:). — <sup>a</sup>) B<sub>1. 2</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>5</sub> मत्तस्वं; D<sub>1</sub> G<sub>2. 4</sub> भद्गं ते (for भद्गे त्वं). — <sup>b</sup>) B<sub>1. 2</sub> D<sub>n</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>5</sub> भद्गे (for मत्तः). — <sup>c</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> इदं (for इमं).

17 T<sub>2</sub> om. 17<sup>abc</sup> (cf. v.l. 14). 17<sup>ab</sup> = 1. 104. 7<sup>ab</sup>; 113. 35<sup>ab</sup>. — <sup>cd</sup>) T<sub>2</sub> स्वातंत्र्यं (for स्थातद्यं). K B<sub>3</sub>m Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 तस्य तस्य प्रसादात्ते (B<sub>3</sub>m <sup>°</sup>देन) राज्ञि पुत्रो भविष्यति ( К1. 2 भवेदिति ).

18 18<sup>ab</sup> = (var.) 1. 113. 35<sup>cd</sup>. — a) K4 अकामश्च. — b) K न स नेष्यति (K4 समेष्यति हि); B Dn D4. 6 G3 स समेष्यति; Dc D2 वशमेष्यति. K1. 2 वरं; Dc D2 शुभे; Dn D4. 6 G3 वशे (for वशम्). — c) Dns संयत्तो; D1 T G1. 2. 4 संग्रांतो (for संशान्तो). — d) B Dc Dn D2. 4. 6 G3 भवेद; T G1. 2. 4 वाक्येर् (for वाक्ये). T2 ह्या (for मृत्य). T G1. 2. 4 [अ]न्ग: (for [आ]नतः).

19 K<sub>1</sub>. s. 4 D<sub>1</sub> S (except G<sub>3</sub>) om. the ref. — <sup>4</sup>) K<sub>4</sub> द्वितीया सा; D<sub>1</sub> द्वितीयस्य; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> द्विजाति च (for द्वितीयं सा). — <sup>6</sup>) B<sub>4</sub> तद्वै; D<sub>1</sub> न नै (for तं नै).

20 b) B Dn D4. 6 G3 स (for ने). — c) K1. 2 T2 तथा; M2 ततो (for तदा). — d) D1 अथवाँगिरसि. Dc D2 T G1. 2. 4 स्थितं (for श्रुतम्).

21 a) G2. 4 सं (for तं). — b) K4 सः (for ह).

22 °) B Dn D4. 6 G3 गेहेषु (for गेहे सु-). K4-विहिते (for विहित:). — b) K1. 2 तथा; Dc2 D2 G4 तदा (for सदा). T2 सुपीति ; G1 संपीति (for सुप्रति ). — c) K1. 2. 4 B3 Dc D1. 2 म्यहं (for महे). Dc D2 राजन् (for तावद).

23 °) S (except G<sub>3</sub>) च (for तु). — b) T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> तथे° (for तत्रे°). — d) K<sub>1.2</sub> प्रति°; T G<sub>1.2.5</sub> [इ]माम° (for सम°).

# 290

C. 3. 17070 B. 3. 306. 1 K. 3. 307. 1

वैशंपायन उवाच।
गते तसिन्द्रिजश्रेष्ठे कसिंश्वित्कालपर्यये।
चिन्तयामास सा कन्या मन्त्रग्रामकलाबलम् ॥ १
अयं वै कीदशस्तेन मम दत्तो महात्मना।
मन्त्रग्रामो बलं तस्य ज्ञास्ये नातिचिरादिव ॥ २
एवं संचिन्तयन्ती सा ददर्शतुं यद्दञ्छया।
ब्रीडिता साभवद्वाला कन्याभावे रजस्वला ॥ ३
अथोद्यन्तं सहस्रांशुं पृथा दीप्तं ददर्श ह।
न तत्तर्प च रूपेण भानोः संध्यागतस्य सा॥ ४
तस्या दृष्टिरभृद्दिच्या सापश्चयद्दिच्यदर्शनम्।

आम्रक्तकवचं देवं कुण्डलाभ्यां विभूषितम् ॥ ५ तस्याः कौत्र्हलं त्वासीनमन्त्रं प्रति नराधिप । आह्वानमकरोत्साथ तस्य देवस्य मामिनी ॥ ६ प्राणानुपस्पृक्ष्य तदा आजुहाव दिवाकरम् । आजगाम ततो राजंस्त्वरमाणो दिवाकरः ॥ ७ मधुपिङ्गो महाबाहुः कम्बुग्रीवो हसन्निव । अङ्गदी बद्धमुकुटो दिशः प्रज्वालयन्त्रिव ॥ ८ योगात्कृत्वा द्विधात्मानमाजगाम तताप च । आबभाषे ततः कुन्तीं साम्ना परमवल्गुना ॥ ९ आगतोऽस्मि वशं भद्रे तव मन्त्रबलात्कृतः ।

Colophon. D3 missing. — Major parvan: K1. 2
Dn2 T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B Dc
Dn1. n2 D1. 2. 4-6 G3 M2 कुंडला(D1. 5 लाभि)हरण.
— Adhy. name: B4 कुंतीमंत्रप्राप्ति:; M1 पृथामंत्रप्रहणं.
— Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.).
n2 303; Dn3 304; D1 307; T1 289 (as in text!);
T2 G2. 4 M1. 2 (inf. lin.) 293 (M2 orig. 295); G1
290. — Śloka no.: Dn D1 23.

## 290

In Ds this adhy. is lost on a missing fol.; the MS. is mostly ignored here.

- 1 b) B Dc Dn D2. 4. 6 G3 कारणांतरे (for काल°).
- 2 °) G2. 4 ° प्राम- (for ° प्रामो). K D1. 5 स्व (K4 ह्य)-स्य (for तस्य). — <sup>a</sup>) Dn D4. 6 G8 इति (for इव). K D1. 5 ज्ञास्थामि नचिरादिव.
- 3 a) S (except T<sub>2</sub> G<sub>3</sub>) सा (for सं-). K Dc D<sub>1</sub>. 2 M तु; T G<sub>2</sub>. 4 [ए]व; G<sub>1</sub> [इ]व (for सा). b) K<sub>1</sub>. 2 [अं]कं; D<sub>1</sub> तु (for [ऋ]तुं). Dc D<sub>2</sub> यथेच्छ्या. c) B Dc D<sub>2</sub>. 5 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M चा° (for सा°). Dc D<sub>2</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 कन्या (for बाला). d) T G<sub>1</sub>. 2. 4 बाल (for कन्या°). After 3, N (D<sub>3</sub> missing) G<sub>3</sub> ins.:

1339\* ततो हम्यंतलस्था सा महाईशयनोचिता।

4 ab) N (D3 missing) G3 प्राच्यां दिशि समुद्यंतं

ददर्शादित्यमंडलं. — After 4<sup>ab</sup>, N (except K<sub>1</sub>. 2; D<sub>8</sub> missing) G<sub>1. 3</sub> ins.:

#### 1340\* तत्र बद्धमनोदृष्टिरभवत्सा समुध्यमा।

- K<sub>1. 2</sub> om. 4°-5°. °) B<sub>1. 2</sub> G<sub>3</sub> चातप्यत (as in some printed ed.!); B<sub>3. 4</sub> Dn (!) D<sub>4. 6</sub> ततर्प हि (Dn1 चाप्येतिहि); De D<sub>2</sub> च तप्ये च; M<sub>2</sub> तताप च (for ततर्प च). <sup>d</sup>) D<sub>5</sub> च (for सा).
- 5 K1. 2 om. 5<sup>ab</sup> (cf. v.l. 4). <sup>a</sup>) B Dn D<sub>4</sub> अस्या (B<sub>3</sub> अन्या) (for तस्या). <sup>b</sup>) Dc D<sub>2</sub> सूर्यमंडलं (for दिज्यदर्शनम्). <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> सुशोभितं; G<sub>2</sub> च भूषितं (for विभू°).
- 6 a) G1 कुत्हलं. D6 T G1. 2. 4 चा (for त्वा).

   b) S (except G3) मंत्रान् (for मन्त्रं). c) S (except G3) च (for [अ]थ). d) G1 तत्र तस्यैव (for तस्य देवस्य). B Dc Dn D2. 4. 6 G3 भाविनी.
- 7 °) Dc D2. 5 अ(D5 आ)पो ह्यपस्पृद्य तदा; T G1. 2. 4 उपस्पृद्य तदा कुंती. — b) To avoid hiatus, K4 B Dc Dn D2. 4. 6 ह्याजु°; S (except G3) साजु° (for आजु°). — °) M1 दिवो (for ततो).
- 8 °) S (except G<sub>3</sub>) °ਸ**ਲੂਟੀ** (for °**ਮੁਲੂਟੀ**). <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> ਸਰਕਲ (for ਸਰਕਾਲ ).
- 9 ab) G4 स्वमा° (for द्विधा°). M2 ततो वच: (for तताप च). K2 repeats 7<sup>cd</sup> for 9<sup>ab</sup>. 9<sup>d</sup>=1.73.16<sup>d</sup>.
- 10 Before 10, M<sub>1</sub> ins. दिवाकर: <sup>a</sup>) D<sub>1</sub> वशे (for वशं). <sup>b</sup>) D<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. <sup>b</sup> मंत्रग्राम<sup>a</sup> (for तव मंत्र<sup>a</sup>). <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> [अ]वशं; B D<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. <sup>4</sup>. <sup>6</sup> G<sub>3</sub> वशो; D<sub>2</sub> वशे

किं करोम्यवशो राज्ञि ब्रुहि कर्ता तदस्मि ते ॥ १० क्रन्त्यवाच ।

गम्यतां भगवंस्तत्र यतोऽसि सम्रुपागतः। कौतूहलात्समाहूतः प्रसीद भगवन्निति॥ ११ सूर्ये उवाच।

गिमन्येऽहं यथा मां त्वं ब्रवीपि तनुमध्यमे ।
न तु देवं समाहूय न्याय्यं प्रेषितं वृथा ॥ १२
तवाभिसंधिः सुभगे स्पित्पुत्रो भवेदिति ।
वीर्येणाप्रतिमो लोके कवची कुण्डलीति च ॥ १३
सा त्वमात्मप्रदानं वै कुरुष्व गजगामिनि ।
उत्पत्स्यति हि पुत्रस्ते यथासंकल्पमङ्गने ॥ १४
अथ गच्छाम्यहं भद्रे त्वयासंगम्य सुस्मिते ।
शप्स्यामि त्वामहं क्रुद्धो ब्राह्मणं पितरं च ते ॥ १५
त्वत्कृते तानप्रथक्ष्यामि सर्वानपि न संश्चयः ।
पितरं चैव ते मुढं यो न वेत्ति तवानयम् ॥ १६

तस्य च ब्राह्मणस्याद्य योऽसौ मन्त्रमदात्तव । शीलवृत्तमविज्ञाय धास्यामि विनयं परम् ॥ १७ एते हि विबुधाः सर्वे पुरंदरमुखा दिवि । त्वया प्रलब्धं पश्यन्ति समयन्त इव भामिनि ॥ १८ पश्य चैनान्सुरगणान्दिच्यं चक्षुरिदं हि ते । पूर्वमेव मया दत्तं दृष्टवत्यसि येन माम् ॥ १९

वैशांपायन उवाच ।
ततोऽपश्यत् त्रिदशात्राजपुत्री
सर्वानेव स्वेषु घिष्ण्येषु खस्थान् ।
प्रभासन्तं भानुमन्तं महान्तं
यथादित्यं रोचमानं तथैव ॥ २०
सा तान्दृष्ट्या त्रीडमानेव बाला
सूर्यं देवी वचनं प्राह भीता ।
गच्छ त्वं वै गोपते स्वं विमानं
कन्याभावादुःख एषोपचारः ॥ २१

C. 3. 17091 B. 3. 306. 22 K. 3. 307. 22

(for [अ]वशो). — व) T G1. 2. 4 ब्रूहि किं ते चिकीपितं.

11 S (except G<sub>3</sub>) कन्या (for कुन्ती). — °) Dc D<sub>2</sub> यत्र (for तत्र). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 त्वं (for [आ]सि). K Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 पुनरा° (for समुपा°). B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> यत एवा गतो हासि. — °) K D<sub>1</sub>. 5 बालभावात् (for कौत्हलात्). Dc D<sub>2</sub>. 6 नीत: (for हूत:).

12 a) Dn<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 4. 6 T<sub>2</sub> Gs M<sub>2</sub> मा (for मां). K<sub>1.2</sub> तु (for त्वं). — b) K<sub>1.2</sub> राजनंदिनि (for तनु<sup>a</sup>). — After 12<sup>ab</sup>, K<sub>2</sub> reads 13<sup>cd</sup>. — c) D<sub>1</sub> च (for तु). — d) K<sub>1</sub> यथा; K<sub>4</sub> पृथे (for वृथा).

13 a) D1 तथा (for तव). T G1. 2. 4 [अ]भि(G2 पि)संधि. — b) T G1. 2. 4 कुर्या (for सूर्यात्). — K2 reads 13<sup>cd</sup> after 12<sup>ab</sup>. — d) K4 कुंडली कवची (by transp.).

14 a) K<sub>1. 3. 4</sub> Dc D<sub>1. 2. 5</sub> मे; G<sub>2. 4</sub> हि (for चै).
— c) K<sub>1. 4</sub> Dc D<sub>1. 2</sub> उत्पत्स्यते. G<sub>2</sub> ते पुत्रो (by transp.).

15 °) B1. 2 Dc D2. 5 अव (for अथ). — b) K D1 भाविति; Dc D2. 5 भामिनि (for सुस्मिते). — After 15°, B Dc Dn D2. 4-6 Gs ins.:

1341\* यदि त्वं वचनं नाद्य करिष्यसि मम प्रियम्।
— °) K2 B Dn D4-6 G3 M2 श्रपिष्ये (for श्रप्स्यामि).
T G1 M1 त्व(M1 त्वा)न्यथा (for त्वामहं). G2. 4 श्रप्से

कन्येन्यथा ऋद्धो.

16 °) K4 संप्रध°; B3 T2 तान्प्रव° (for तान्प्रध°).

— b) D5 M एव (for अपि). — c) K2 मूदो यो; S (except G3) ते मूढे (for ते मूढं).

17 °)  $K_4$  तथास्य (for तस्य च). — °)  $K_4$   $D_1$  [अ] विनयं (for विनयं). Do  $D_2$  वरं (for परम्).  $K_1$ . 2 T  $G_1$ . 2. 4 धक्ष्यास्यविनयं परं.

18 a) T<sub>2</sub> कन्थे (for सर्वे). — D<sub>5</sub> om. 18<sup>cd</sup>. — d)
B Dc Dn D<sub>3</sub>. 4. 6 G<sub>8</sub> भाविनि; T G<sub>1</sub>. 2. 4 M मां शुभे
(for भामिनि).

19 °) K<sub>3</sub> वे तान्; B<sub>2</sub> De Dn<sub>2</sub> D1. 2 M चैतान् (for चैनान्). S (except G<sub>3</sub>) वरारोहे (for सुरगणान्). — <sup>5</sup>) K<sub>2</sub> B<sub>2</sub> दिख्यचक्षर्. K<sub>4</sub> च (for हि). T<sub>2</sub> मे (for ते).

20 K<sub>1</sub>. 2 Dc D<sub>2</sub> om. the ref. — <sup>c</sup>) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>1</sub> G<sub>3</sub> प्रभावंतं. T G<sub>1</sub>. 2. 4 पुरस्ताद् (for महान्तं). — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub>. 2. 4 Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 M<sub>1</sub> रोचमानान् (for °मानं).

21 °) K B<sub>1. 8</sub> D<sub>1. 5</sub> M<sub>2</sub> सा तं; G<sub>4</sub> तान्सा (by transp.). K<sub>3. 4</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>1. 2</sub> वेपमाना; T G<sub>1. 2. 4</sub> त्रिदशान् (for वीडमाना). Dc<sub>2</sub> T G<sub>1. 2. 4</sub> एव (for [इ]व). — b) K D<sub>1. 2. 5</sub> सूर्य देवं; M<sub>2</sub> देवश्रेष्ठं (for सूर्य देवी). — c) K<sub>4</sub> स्वे विमाने; B<sub>3</sub> स्वं विशालं (m as in text). — d) S (except G<sub>3</sub>) भावे (for भावाद्). K D<sub>1</sub> दुष्ट; B<sub>1</sub> दुःसम्

C. 3. 17092 B. 3. 306. 23 K. 3. 307. 23 पिता माता गुरवश्चैव येऽन्ये
देहस्यास्य प्रभवन्ति प्रदाने ।
नाहं धर्म लोपयिष्यामि लोके
स्त्रीणां वृत्तं पूज्यते देहरक्षा ॥ २२
मया मन्त्रवलं ज्ञातुमाहृतस्त्वं विभावसो ।
बाल्याद्वालेति कृत्वा तत्क्षन्तुमहिस मे विभो ॥ २३
सूर्य उवाच ।
बालेति कृत्वानुनयं तवाहं

ददानि नान्यानुनयं लभेत ।
आत्मप्रदानं कुरु कुन्तिकन्ये
शान्तिस्तवैवं हि भवेच भीरु ॥ २४
न चापि युक्तं गन्तुं हि मया मिथ्याकृतेन वै ।
गमिष्याम्यनवद्याङ्गि लोके समवहास्यताम् ।
सर्वेषां विबुधानां च वक्तव्यः स्थामहं शुभे ॥ २५
सा त्वं मया समागच्छ पुत्रं लप्स्यसि मादृशम् ।
विशिष्टा सर्वेलोकेषु भविष्यसि च भामिनि ॥ २६

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि नवत्यधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २९० ॥

# 299

# वैद्यांपायन उवाच। सा तु कन्या बहुविधं ब्रुवन्ती मधुरं वचः।

अनुनेतुं सहस्रांशुं न शशाक मनस्विनी ॥ १ न शशाक यदा बाला प्रत्याख्यातुं तमोनुदम् ।

(for दु:ख). B1-3 Dc2 Dn2 D1. 2. 5 एवो ; Dn1. n3 D4. 6 G3 एवा (for एवो ).

22 °) K1-8 Dc D2. 5 चापि (for चैव). K4 ये ते; B2 S (except G3) मन्ये (for येSन्ये). — b) G2 प्रवदंति (for प्रभवन्ति). T G1. 2. 4 स्म दाने (for प्र°). — c) T G1. 2. 4 साहं (for नाहं), and पारु (for लोप°). M चारु (for लोप°). — d) K4 D1 धर्मः; G2 धर्म (for नृतं).

23 °) K1 D6 बाल्येति (for बालेति). K1 मत्वा तु; K2. 4 D1. 6 कृत्वा तु; B Dn D4. 6 G3 तत्कृत्वा (by transp.); G2. 4 कृत्वा त्वं. — d) K4 वै (for मे). De D2 G4 प्रभो (for विभो).

24 °) K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> बाल्येति; D<sub>4</sub> बाले तु (for बालेति). K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>12</sub> तनयं (for [अ]नुनयं). — b) K<sub>4</sub> ददामि; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> दद्यानि (for ददानि). K D<sub>1</sub>. 5 तु (K<sub>3</sub> D<sub>1</sub>. 5 तु) लभेत काचित् (K<sub>5</sub> कामा); D<sub>12</sub>. n<sub>5</sub> D<sub>4</sub> त( D<sub>4</sub> स्व)नयं लभेत; G<sub>5</sub> स्वभयं लभेत (for [अ]नुनयं लभेत). — c) K तव (K<sub>4</sub> न तु) (for कुरु). D<sub>5</sub> तु कुरुष्व (for कुरु कुन्ति). K<sub>1</sub>. 2 मध्ये; K<sub>5</sub> T<sub>2</sub> मन्ये; G<sub>2</sub> मद्यं (for कन्ये). — d) K<sub>1</sub>-3 तथैवं च (K<sub>5</sub> हि); T G<sub>1</sub>. 2. 4 तवानेन (for तवैवं हि). K<sub>5</sub> B<sub>1</sub>. 2 M हि भवेत; K<sub>4</sub> भिततित; De D<sub>2</sub> हि भवेत्सु (for हि भवेद्य).

25 4) K1. 2 B1. 2 Dn D4. 6 G8 गंतुं युक्तं (by

transp.). Dc D2 च (for हि). — b) D5 S (except G3) °गतेन (for °कृतेन). — After 25<sup>ab</sup>, B Dc Dn D2. 4-6 G3 ins.:

 $1342^*$  असमेत्य त्वया भीरु मन्त्राहूतेन भाविनि। —  $^{cd}$ ) T  $G_1$ . 2. 4 M इतस्त्वया( $M_2$  \*स्तवा)नवद्यांगि छोके सम $(T_2$   $G_4$  \*मु)पहास्यतां. —  $After\ 25^{cd}$ , S (except  $G_8$ ) ins.:

1343\* गच्छेयमेवं सुश्रोणि गतोऽहं वै निराकृतः।
— 1) B Dc Dn D2. 4. 6 G8 तथा छुभे; T1 G1 (inf. lin. as in text) अनिदिते (for अहं ग्रुभे).

26 4) B<sub>1</sub> T<sub>1</sub> सहागच्छ; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> सा संगच्छ (for समा<sup>6</sup>).

- b) S (except G<sub>3</sub>) लप्स्यसे मादशं सुतं. - cd) K<sub>4</sub>
B<sub>2</sub>. 8 T G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> विशिष्टः, and भविष्यति. B Dc Dn
D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> न संशयः; D<sub>4</sub> च भाविनि.

Colophon. D<sub>8</sub> missing. — Major parvan: K<sub>1.2</sub> Dn<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> आर्ण्य. — Sub-parvan: K<sub>3.4</sub> B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>1.2.4-6</sub> G<sub>3</sub> इंडला(D<sub>1.5</sub> लाभि)हरण. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn<sub>1</sub> (marg.). n<sub>2</sub> 304; Dn<sub>3</sub> 305; D<sub>1</sub> 308; T<sub>1</sub> 290 (as in text!); T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M<sub>1.2</sub> (inf. lin.) 294 (M<sub>2</sub> orig. 296); G<sub>1</sub> 291; G<sub>2</sub> 293. — Śloka no.: Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> 28; Dn<sub>3</sub> 29; D<sub>1</sub> 30.

1006

भीता शापात्ततो राजन्दध्यौ दीर्घमथान्तरम् ॥ २ अनागसः पितुः शापो ब्राह्मणस्य तथैव च । मिनिमित्तः कथं न स्यात्कुद्धादस्माद्धिभावसोः ॥ ३ बालेनापि सता मोहाद्भृशं सापह्ववान्यपि । नात्यासादियतव्यानि तेजांसि च तपांसि च ॥ ४ साहमद्य भृशं भीता गृहीता च करे भृशम् । कथं त्वकार्यं कुर्यां वै प्रदानं ह्यात्मनः स्वयम् ॥ ५ सैवं शापपरित्रस्ता बहु चिन्तयती तदा । मोहेनाभिपरीताङ्गी समयमाना पुनः पुनः ॥ ६ तं देवमब्रवीद्धीता बन्धूनां राजसत्तम ।

## त्रीडाविह्वलया वाचा शापत्रस्ता विश्वां पते ॥ ७ कन्त्यवाच ।

पिता मे श्रियते देव माता चान्ये च बान्थवाः।
न तेषु श्रियमाणेषु विधिलोपो भवेदयम्।। ८
त्वया मे संगमो देव यदि स्याद्विधिवर्जितः।
मिनिमित्तं कुलस्यास्य लोके कीर्तिनिशेत्ततः॥ ९
अथ वा धर्ममेतं त्वं मन्यसे तपतां वर।
ऋते प्रदानाद्वन्धुभ्यस्तव कामं करोम्यहम्॥ १०
आत्मप्रदानं दुर्धषे तव कृत्वा सती त्वहम्।
त्विधि धर्मो यश्चीव कीर्तिरायु देहिनाम्॥ ११

C. 3. 17108 B. 3. 307. 11 K. 3. 308. 11

#### 291

In D<sub>3</sub> this adhy. is lost on a missing fol. (cf. v.l. 3. 287. 10); the MS. is mostly ignored here.

- 1 b) K4 B3 gaal (for garal).
- 2 °) G2. 4 च सा (for यदा). °) K2 भीताशया; K4 भीता शापं. Dc D2 M तदा (for ततो). °) K D1. 5 इव (for अथ). D1 [अं]तरे; Dc D2 [उ]त्तरं (for [अ]न्तरम्).
- 3 The portion of the text from 3° up to 3. 294. 25° is lost in D<sub>1</sub> on missing fol. (219-220). °) K<sub>2</sub> Dc D<sub>2</sub>. 5 S (except G<sub>2</sub>. 3) मिन्निमित्तं. K<sub>4</sub> G<sub>2</sub>. 4 नु (for न).
- 4 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). a) K<sub>1</sub> G<sub>1. 2</sub> बाल्येनापि. K<sub>1</sub> मुझं; K<sub>2</sub> G<sub>2</sub> सतां; B<sub>1</sub> Dc D<sub>2</sub> यदा; B<sub>4</sub> Dn<sub>1</sub> सदा (for सता). b) K<sub>1</sub> सतां (for मुझं). K<sub>1</sub> नापह्नवान्यपि; K<sub>2</sub> सोपद्भवा<sup>e</sup>; B<sub>1. 2</sub> Dn D<sub>1. 4</sub>. 6 Gs पापकृता<sup>e</sup>; B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> सापकृता<sup>e</sup>; T G<sub>1. 2</sub>. 4 शापभयादपि. c) K<sub>1</sub> B Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>5</sub> नाभ्या<sup>e</sup>; K<sub>2</sub>. 3 नान्या<sup>e</sup>; K<sub>4</sub> तान्यासाध<sup>e</sup>; D<sub>5</sub> न द्यहं छादयिष्यामि.
- 5 D1 missing (cf. v.l. 3). a) Dc D2 भूता (for भीता). b) B3 Dc Dn D2. 6 T2 G2-4 गृहीत्वा (for ता). B4 कवचं; G1 [अ]पि करे; T2 G2. 4 च करी (for च करे). K1. 2 स्वयं (for भूशम्). c) K3 T G1. 2. 4 च कार्य; Dc D2 चु कार्य; D5. तवेह (for त्वकार्य). K2 कन्या; B2 कुर्याद् (for कुर्यो). d) K4 Dc D2 प्रदाने (for नं). G1 त्वहं (for स्वयम्). G2. 4 स्वयमात्मनिवेदनं.

- 6 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). Before 6, N (except K4; D<sub>1</sub>. 3 missing) G<sub>1</sub>. 3 ins. वैशं उ (resp. वैशं).

   a) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> सा व (for सेवं). T G<sub>1</sub>. 2. 4 M

  "भयात् त्रस्ता (T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> भीता) (for "परित्रस्ता). b)

  B<sub>1</sub>. 2. 4 De Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> हृदा (for तदा). M चिंतयंती

  हृदा बहु. c) Dn<sub>2</sub> G<sub>3</sub> [अ]पि; D<sub>4</sub> च (for [अ]भि-).

  K1. 2 -परीता च; D<sub>5</sub> समायुक्ता (for -परीताङ्गी). d)

  MSS. स्मयमान:, "मानं also.
- 7 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). a) K<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>5</sub> T G<sub>1</sub>. 2 तदें (K<sub>3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 °दें) वम्; K<sub>4</sub> देवं तम् (by transp.); G<sub>4</sub> तस्थेवम्. K<sub>4</sub> श्रीता (for भीता). d) S (except G<sub>3</sub>) शापाचेव (for शापत्रस्ता).
- 8 D1 missing (cf. v.l. 3). K1. 3. 4 T1 M2 om. the ref. a) T2 च (for मे). b) K1. 2 विद्यमानेषु; K3 विधियं कार्यं. d) K3 धर्मछोपो; G4 M2 विधिछोभो.
- 9 D1 missing (cf. v.l. 3). ") B Dn D4. 6 G3 तु (B3 च) (for मे). ") K1 सिंच"; K4 स्विच" (for मिंच"). ") K1.2.4 Dc D2.5 कीर्तिक्षयस्त्रतः (K4 स्तव); T G [S]कीर्तिर्न (G2 र) संशयः.
- 10 °) K1. 2 G1 एव; K2 एवं; T2 G1. 3 एतत् (for एतं). °) K2 सत्यं ते (for मन्यसे). °) T G1 मते (for ऋते). K3 D6 प्रसादाद् (for प्रदानाद्). °) D4 G8 तत्र; D6 त्वया (for तव). K D6 कार्यं (for कामं).
- 11 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). ") D<sub>12</sub> दानं च (for "प्रदानं). K<sub>1</sub>. 2 D<sub>6</sub> T G<sub>8</sub> दुर्धपं. b) K<sub>1</sub>. 2 मही-तल्हे; K<sub>8</sub>. 4 Dc D<sub>2</sub>. 5 M सती हाई. — c) D<sub>5</sub> ते च (for चैव). — d) S (except G<sub>8</sub>) त्विय कीर्तिश्च.
  - 12 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). b) K<sub>4</sub> ते (for वा).

C. 3. 17109 B. 3. 307. 12 K. 3. 308. 12

# सूर्य उवाच।

न ते पिता न ते माता गुरवो वा शुचिस्मिते।
प्रभवन्ति वरारोहे भद्रं ते शृणु मे वचः ॥ १२
सर्वान्कामयते यस्मात्कनेर्धातोश्च भामिनि ।
तस्मात्कन्येह सुश्रोणि स्वतन्त्रा वरवर्णिनि ॥ १३
नाधर्मश्चरितः कश्चित्त्वया भवति भामिनि ।
अधर्म कुत एवाहं चरेयं लोककाम्यया ॥ १४
अनावृताः स्त्रियः सर्वा नराश्च वरवर्णिनि ।
स्वभाव एष लोकानां विकारोऽन्य इति स्मृतः ॥ १५
सा मया सह संगम्य पुनः कन्या भविष्यसि ।
पुत्रश्च ते महाबाहुर्भविष्यति महायशाः ॥ १६

#### कुन्त्युवाच।

यदि पुत्रो मम भवेन्वत्तः सर्वतमोपह । कुण्डली कवची ग्रुरो महाबाहुर्महाबलः ॥ १७

 $D_{\mathfrak{s}}$  'बते (for 'सिते). — °) S (except  $G_{\mathfrak{s}}$ ) प्रदा( $G_{\mathfrak{s}}$  'धा)ने ते (M वै) (for वरारोहे). — d)  $K_{\mathfrak{s}}$  सर्व तत् (for भद्दें ते). De  $D_{\mathfrak{s}}$  सद्द (for मे).

13 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). —  $^a$ ) K<sub>2</sub> M<sub>2</sub> सर्व (for सर्वान्). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> कामयसे. T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> तसात्. —  $^b$ ) K<sub>1. 2</sub> कामं वरय; K<sub>3</sub> B<sub>2. 3</sub> Dn D<sub>2. 4. 6</sub> T<sub>1</sub> क(T<sub>1</sub> क्ष)मेर्घातीश्च; B<sub>1</sub> कालघा ; B<sub>4</sub> कामघा ; D<sub>5</sub> कामहीनांश्च. B D(D<sub>1. 3</sub> missing) भाविनि; a few MSS. भामिनी. —  $^c$ ) K<sub>2</sub> स्वतंत्रा (for सुश्लोण). —  $^d$ ) K<sub>2</sub> वरं वरय भामिनी.

- 14  $D_1$  missing (cf. v.l. 3). b) B D (D1. 3 missing) भाविनि; a few MSS. भामिनी. d)  $K_4$  चरेहं;  $B_1$ . 4  $D_{18}$   $D_{6}$  वरेयं;  $B_2$  भवेयं (for चरेयं).
- 15  $D_1$  missing (cf. v.l. 3).  $^a$ )  $T_1$  अनाश्रिताः;  $G_2$  अन्यावृताः.  $^a$ )  $K_2$  श्रुतिः;  $B_3$  स्मृतिः;  $T_1$   $G_1$  स्थितिः (for स्मृतः).
- 16 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). a) M हवं (for सा). — d) T G<sub>1</sub>. 2. 4 न संशय: (for महा°).
- 17 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). a) M अपि (for यदि). T G<sub>1</sub>. 2. 4 ममाप्येवं; M मम द्येष (for मम भवेत्). b) B Dc Dn D4. 6 T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> ेनुद; D<sub>2</sub> ेनुद:; K<sub>2</sub> M 'पहन्; K<sub>3</sub> 'पहं (for 'पह). d) S (except G<sub>3</sub>) भविष्यति (for महा'). After 17, B<sub>4</sub> ins.:

1344\* तिरमरइमे महाबाहो संगमिष्ये दुहा[read रा]सद ।;

सूर्य उवाच।

भविष्यति महाबाहुः कुण्डली दिव्यवर्मभृत्। उभयं चामृतमयं तस्य भद्रे भविष्यति ॥ १८

कुन्त्युवाच।

यद्येतदमृताद्स्ति कुण्डले वर्म चोत्तमम् । मम पुत्रस्य यं वै त्वं मत्त उत्पाद्यिष्यसि ॥ १९ अस्तु मे संगमो देव यथोक्तं भगवंस्त्वया । त्वद्वीर्यरूपसन्वौजा धर्मयुक्तो भवेत्स च ॥ २०

सूर्य उवाच।

अदित्या कुण्डले राज्ञि दत्ते मे मत्तकाशिनि। तेऽस्य दास्यामि वै भीरु वर्म चैवेदग्रुत्तमम्।। २१

पृथोवाच ।

परमं भगवन्देव संगमिष्ये त्वया सह । यदि पुत्रो भवेदेवं यथा वदिस गोपते ॥ २२

while T2 G1 ins.:

1345\* अस्तु मे संगमो देव अनेन समयेन ते। [ Cf. 20<sup>a</sup>, ]

- 19 D1 missing (cf. v.l. 3). T2 G2. 4 M2 om. 19 (cf. v.l. 18). K D4 T1 G1 M1 पृथा (for कुन्ती).

   ") K1. 2 यदन्यद् (for यद्येतद्). K3 M1 यद्ययन्ये मृतादिस्त (M1 मृतोदात्ते); T1 G1 यद्येवं ह्यमृतोद्भृते. ")

  K1 यो वै; B2 वीर (for यं वै). ") K2. 8 मत्त उत्पाद- यिष्यति; K4 तस्य भद्दे भविष्यति (m as in text).
- 20 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> om. 20 (cf. v.l. 18). <sup>a</sup>) B<sub>3</sub> नो (m मे as in text). <sup>c</sup>) K<sub>1.2</sub> त्वद्रपवीर्थ- (by transp.). K<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub> -संपन्नो (for सरवीजा). <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> सदा; K<sub>2</sub> तदा; Dc D<sub>2</sub> मम (for स च).
- 21 D1 missing (cf. v.l. 3). T2 G2. 4 om. अदिला कुण्डले (cf. v.l. 18). a) K1. 2 अदिला:; T1 G1 M आदिला (M ेले) (for अदिला). b) K3. 4 T1 G1. 2 M मत्समे; T2 G4 मत्समो. K1. 2 मत्समीपे तु

वैशंपायन उवाच।
तथेत्युक्त्वा तु तां कुन्तीमाविवेश विहंगमः।
स्वर्भानुशत्रुर्योगात्मा नाभ्यां पस्पर्श चैव ताम्॥ २३
ततः सा विह्वलेवासीत्कन्या स्वर्यस्य तेजसा।
पपाताथ च सा देवी शयने मृढचेतना॥ २४
सूर्य उवाच।

साधयिष्यामि सुश्रोणि पुत्रं वै जनयिष्यसि । सर्वशस्त्रभृतां श्रेष्ठं कन्या चैव भविष्यसि ॥ २५ वैद्यांपायन उवाच ।

ततः सा बीडिता बाला तदा सूर्यमथाबवीत्।

एवमस्त्वित राजेन्द्र प्रस्थितं भृरिवर्चसम् ॥ २६ इति स्मोक्ता क्वन्तिराजात्मजा सा विवस्वन्तं याचमाना सलजा । तस्मिन्पुण्ये शयनीये पपात मोहाविष्टा भज्यमाना लतेव ॥ २७ तां तिग्मांशुस्तेजसा मोहियत्वा योगेनाविश्यात्मसंस्थां चकार । न चैवैनां दृषयामास भानुः संज्ञां लेभे भृय एवाथ बाला ॥ २८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९१ ॥

# 297

## वैद्यांपायन उवाच। ततो गर्भः समभवत्पृथायाः पृथिवीपते ।

## ग्रुक्के दशोत्तरे पक्षे तारापतिरिवाम्बरे ॥ १ सा बान्धवभयाद्वाला तं गर्भे विनिगृहती ।

C. 3. 17127 B. 3. 308. 2 K. 3. 309. 2

कामिनि. — °) K1. 2 अद्य; K4 अस्य; B1. 2. 4 Dc D2 तस्य; S (except G3) तस्मै (for तेऽस्य). K1. 2. 4 T G1 M ते (for वै). G2. 4 वामोरु (for वै भीरु). — °) S (except G3) आत्मनः (for उत्तमम्). K2. 3 D5 वर्म चैवेह चोत्तमं; K4 वर्म चैवमनुत्तमं; B2 कवचं चेदमुत्तमं; Dc D2 कुंडले वर्म चोत्तमं.

22 D<sub>1</sub> missing (ef. v.l. 3). B D (D<sub>1.8</sub> missing)
G<sub>8</sub> कुन्त्युवाच (for पृथो°). — ") B<sub>1.2</sub> Dn D<sub>4-8</sub> G<sub>8</sub> एवं
(for देव). Dc G<sub>4</sub> भगवन्देवदेवेश. — b) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> संगच्छेयं;
T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> "गम्येह; G<sub>4</sub> "गमोयं; M<sub>2</sub> गंस्थेहं. Dc D<sub>2</sub> [अ]नव
(for सह). — c) K D<sub>5.6</sub> भवति (for भवेद्). K<sub>4</sub> B<sub>2</sub>
एव (for एवं).

23 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). K<sub>3</sub> om. 23. — a) B<sub>4</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub> [उ]क्ता च; G<sub>4</sub> [उ]वाच (for [उ]क्ता तु).

24 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). — ") T G<sub>1</sub>. 2. 4 ला साध्वी (for लेवासीत्). — ") B<sub>1</sub>. 4 Dn D4. 6 G8 चाथ सा; B<sub>3</sub> साथ वै; G<sub>2</sub>. 4 विह्वला (for [अ]थ च सा). B<sub>2</sub> विवस्तंत याचमाना. — ") B<sub>4</sub> मृदु (for मृद ).

25 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). — ab) K D<sub>5</sub> साधिय-ध्यामि पुत्रं वे (K<sub>1</sub> by transp. वे पुत्रं) जनियध्यसि (K<sub>1</sub> ध्यामि) भामिनि. — d) G<sub>1</sub> पुनः कन्या (for कन्या चैव). 26 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). — <sup>6</sup>) T G<sub>1</sub>. 2. 4 M सा तु तं जीळिता बाला (G<sub>2</sub>. 4 साध्वी). — <sup>b</sup>) T G<sub>1</sub> M कुंती; G<sub>2</sub>. 4 कन्या (for तदा). — <sup>d</sup>) B<sub>2</sub> रविवर्षसं; B<sub>4</sub> भ्रितेजसं.

27 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). — <sup>a</sup>) S (except T<sub>1</sub> G<sub>8</sub>) ° भोजा (for 'राजा'). — <sup>b</sup>) S (except G<sub>8</sub>) ध्याय (for याच°). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 S (except G<sub>8</sub>) वेप°; K<sub>8</sub>. 4 लज्ज (for भज्य°).

28 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 3). — <sup>a</sup>) B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> तिग्मांश्रुस्तां (by transp.); T G<sub>1</sub>. 2. 4 M तां तीक्षांश्रुस्. — <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 <sup>°</sup>सस्वं (for <sup>°</sup>संस्थां). — <sup>c</sup>) D<sub>5</sub> [ए]तां मोह<sup>°</sup> (for [ए]नां द्व<sup>°</sup>). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 [अ]पि (for [अ]थ).

Colophon. D1. 3 missing. — Major parvan: K2 Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B Dc Dn D2. 4-6 G3 कुंडला(D5 लाभि)हरण. — Adhy. name: M सूर्यकुंतीसमागमः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 305; Dn3 306; T1 291 (as in text!); T2 G4 M1. 2 (inf. lin.) 295 (M2 orig. 297); G1 292; G2 294. — Śloka no.: Dn 28.

C. 3. 17127 B. 3. 308. 2 K. 3. 309. 2 धारयामास सुश्रोणी न चैनां बुबुधे जनः ॥ २ न हि तां वेद नार्यन्या काचिद्वात्रेयिकामृते । कन्यापुरगतां बालां निपुणां परिरक्षणे ॥ ३ ततः कालेन सा गर्भं सुबुवे वरवणिंनी । कन्येव तस्य देवस्य प्रसादादमरप्रमम् ॥ ४ तथेव बद्धकवचं कनकोज्ज्वलकुण्डलम् । हर्यक्षं वृषमस्कन्धं यथास्य पितरं तथा ॥ ५ जातमात्रं च तं गर्भं धात्र्या संमन्त्र्य भामिनी । मञ्जूषायामवद्धे स्वास्तीर्णायां समन्ततः ॥ ६ मध्चिछ्छस्थितायां सा सुखायां रुदती तथा । १ स्वरूषणायां सुपिधानायामश्वनद्यामवासृजत् ॥ ७ जानती चाप्यकर्तव्यं कन्याया गर्भधारणम् ।

पुत्रस्नेहेन राजेन्द्र करुणं पर्यदेवयत् ॥ ८
सम्रत्युजन्ती मञ्जूषामश्वनद्यास्तदा जले ।
उवाच रुदती कुन्ती यानि वाक्यानि तच्छुणु ॥ ९
स्वस्ति तेऽस्त्वान्तिरक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यश्च पुत्रकः ।
दिव्येभ्यश्चेव भूतेभ्यस्तथा तोयचराश्च ये ॥ १०
शिवास्ते सन्तु पन्थानो मा च ते परिपन्थिनः ।
आगमाश्च तथा पुत्र भवन्त्वद्रोहचेतसः ॥ ११
पातु त्वां वरुणो राजा सिलेले सिलेलेश्वरः ।
अन्तरिक्षेऽन्तिरिक्षस्थः पवनः सर्वगस्तथा ॥ १२
पिता त्वां पातु सर्वत्र तपनस्तपतां वरः ।
येन दत्तोऽसि मे पुत्र दिव्येन विधिना किल ॥ १३
आदित्या वसवो रुद्राः साध्या विश्वे च देवताः ।

#### 292

In D1. 3 this adhy. is lost on missing fol. (cf. v.l. 3. 287. 10; 291. 3); the MSS. are mostly ignored here.

- 1 K4 T2 om. the ref. b) T G2. 4 पृथायां (for °या:). c) Dc2 D2 दशेतरे; T2 देशोत्तरे; G2 दशेंतरे (for दशोत्तरे).
- 2 °) S (except G<sub>8</sub>) भीता (for बाला). b) B<sub>1.3.4</sub> D (D<sub>1.3</sub> missing) G<sub>8</sub> गर्भं तं (by transp.); B<sub>2</sub> सभीतं. K गृह्य वे; B<sub>3</sub> गृह्यतां (for गृहती). a) K<sub>1.2</sub> चेनं; D<sub>5</sub> च तां (for चेनां).
- 3 °) K3. 4 चैवान्या (for नार्यन्या). b) K3 एवं; T1 G1 कांचिद् (for काचिद्). K1 M विना (for ऋते).
- $4^{a}$ ) K  $D_{5}$  तं (for सा). °)  $B_{8}$  देवदेवस्य (for तस्य दे°).  $^{a}$ )  $K_{1.2}$  प्रमादाद्; T  $M_{1}$  प्रभावाद् (for प्रसादाद्). K  $D_{2.5}$  अभवत्तदा ( $K_{1.2}$  'त्सदा;  $K_{3.4}$  'तथा).
- 5 °) B<sub>2</sub> अथ वा (for तथैव). B De Dn D<sub>2</sub>. 4 T<sub>2</sub> Gs [आ]बद्ध° (for बद्ध°). — °) K<sub>1</sub>. 2 हथेक्ष-. S (except Gs) ऋषभ° (for वृषभ°).
- 6 °) K<sub>1-3</sub> तु (for च). K<sub>1</sub>. 2 गर्भ तं (by transp.).

   b) B D (D<sub>1</sub>. 8 missing) भाविनी. After 6<sup>ab</sup>,
  S (except G<sub>8</sub> M<sub>2</sub>) ins.:

1346\* उत्स्रष्टुकामा तं गर्भं कारयामास भारत । मञ्जूषां शिल्पिभस्तूर्णं सुनद्धां सुप्रतिष्ठिताम् । प्रवेर्बेहुविधेर्बेद्धां प्रवनार्थं जले नृप । अजिनैमृंदुभिश्चेव संस्तीर्णशयनां तथा ।

- $T_1 G_1 \text{ om. } 6^{cd}$ . c) B Dc Dn D2. 4. 6 G8 समाधाय; M समदधात् (for अवदधे).
- 7 °)  $K_{1.2}$  मंजूषायां स्थि°;  $K_{3}$   $D_{4}$   $G_{3}$  मधूच्छिष्टास्थि°. De  $D_{2}$  स-;  $T_{1}$   $G_{1}$   $g_{1}$ ;  $T_{2}$   $G_{2-4}$   $M_{1}$   $\dot{\pi}$  (for सा).  $^{b}$ )  $G_{1}$   $g_{1}$ खालसं- (for सुखायां).  $K_{1.2}$   $B_{1.3.4}$  S (except  $G_{3}$ ) तदा;  $D_{5}$  सती (for तथा).  $^{c}$ )  $K_{1.2}$   $D_{5}$   $D_{2}$   $G_{2.4}$  M स्विपधा°;  $B_{4}$  सुविधा° (for सुिधा°).  $^{d}$ )  $K_{1.2}$  M न्यस्य (for अश्व-).  $T_{2}$  नद्यां सा स्वयमुत्सुजत्;  $G_{1}$  निक्षिप्य शिशुमंजसा.
- 8 G1 om. 8<sup>a</sup>-9<sup>b</sup>. <sup>a</sup>) G4 जानाति (for जानती). — <sup>b</sup>) M कन्यया. — <sup>c</sup>) B8 D6 सा राजन् (for राजेन्द्र).
- 9 G1 om. 9ab (cf. v.l. 8). b) B1-3 Dn D4. 6 Gs नद्यां (for नद्यास). Dc D2. 5 T1 G2. 4 तथा (for तदा). c) G1 अश्रुपूर्णमुखी कुंती; M1 उवाच कुंती रुदती.
- 10 a) B Dn D4. 6 G3 च (for Sस्तु). K3. 4 Dc D2. 6 T1 G1 [अं]त (for [आ]नत ). c) K1. 2 दैवेश्य (for दिन्येश्य ). d) Dn1 न्योमचरा ; T1 G1 जलचरा ; G4 तोयं गता .
- 11 °) K1. 4 B Dc Dn1. n2 D4. 6 G8 आ( K4 अ) गता( B4 ° तां) श्च ; K2 आगम्याश्च ; D2 आश्वास्य च ; D6 आगाम्याश्च ( for आगमाश्च ). S ( except G8. 4 ) संतु ( for पुत्र ). d) S ( except G3 ) दिडयेन विधिना तव ( cf. 13d).
  - 12 °) M स्वा (for स्वां). °) Dc D2 सर्वश°.
  - 13 °) T1 G1 ते; G2. 4 M त्वा (for त्वां). d) S

ſ

मरुतश्च सहेन्द्रेण दिशश्च सदिगिश्वराः ॥ १४
रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे समेषु विषमेषु च ।
वेत्स्यामि त्वां विदेशेऽपि कवचेनोपस्चितम् ॥ १५
धन्यस्ते पुत्र जनको देवो भानुर्विभावसुः ।
यस्त्वां द्रक्ष्यति दिव्येन चश्चुषा वाहिनीगतम् ॥ १६
धन्या सा प्रमदा या त्वां पुत्रत्वे कल्पयिष्यति ।
यस्यास्त्वं तृषितः पुत्र स्तनं पास्यसि देवज ॥ १७
को नु स्वमस्तया दृष्टो या त्वामादित्यवर्चसम् ।
दिव्यवर्मसमायुक्तं दिव्यकुण्डलभूषितम् ॥ १८
पद्मायतिशालाक्षं पद्मताम्रतलोज्ज्वलम् ।
सुललाटं सुकेशान्तं पुत्रत्वे कल्पयिष्यति ॥ १९
धन्या द्रक्ष्यन्ति पुत्र त्वां भूमौ संसर्पमाणकम् ।

अन्यक्तकलवाक्यानि वदन्तं रेणुगुण्ठितम् ॥ २० धन्या द्रक्ष्यन्ति पुत्र त्वां पुनर्योवन्गे मुखे । हिमवद्वनसंभूतं सिंहं केसरिणं यथा ॥ २१ एवं बहुविधं राजन्विल्प्य करुणं पृथा । अवासुजत मञ्जूषामश्वनद्यास्तदा जले ॥ २२ रुदती पुत्रशोकार्ता निशीथे कमलेक्षणा । धात्र्या सह पृथा राजन्पुत्रदर्शनलालसा ॥ २३ विसर्जियत्वा मञ्जूषां संबोधनभयात्पितुः । विवेश राजभवनं पुनः शोकातुरा ततः ॥ २४ मञ्जूषा त्वश्वनद्याः सा ययौ चर्मण्वतीं नदीम् । चर्मण्वत्याश्व यमुनां ततो गङ्गां जगाम ह ॥ २५ गङ्गायाः स्तविषयं चम्पामभ्याययौ पुरीम् ।

C. 3. 17151 B. 3. 308. 26 K. 3. 309. 27

(except Gs) त्विह (for किल).

14 °) K<sub>2</sub> B<sub>4</sub> Dn<sub>8</sub> महेंद्रेण. — <sup>d</sup>) K<sub>1.2</sub> सर्वा (for च स-).

15 °) Ks चासुरा:; M त्वा सुरा:. — 15<sup>b</sup>=1. 110. 44<sup>d</sup>; 112. 22<sup>b</sup>: 4. 56. 8<sup>b</sup>; etc., etc. — °) K<sub>1</sub>. 2 M त्वा (for त्वां). — <sup>d</sup>) B Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> [अ]भि- (B<sub>5</sub> °प); Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> [अ]ति- (for उ]प-).

16 °) T1 G1 धन्यस्ते जनको देव:. — b) K1. 2. 4 Dc D2 सूर्यो; T1 G1 पुत्र (for देवो). — c) K1 M2 त्वा (for त्वां).

17 M<sub>1</sub> om. 17-19. — <sup>a</sup>) G<sub>4</sub> damaged; M<sub>2</sub> corrupt (but with स्वा for स्वां). — <sup>b</sup>) = 19<sup>d</sup>. M<sub>2</sub> पुत्रके (for <sup>c</sup>त्वे). — <sup>c</sup>) G<sub>2</sub>. 4 सा (for त्वं). — <sup>d</sup>) T G<sub>1</sub>. 2. 4 स्तन्यं (for स्तां).

18 M<sub>1</sub> om. 18 (cf. v.l. 17). — ") K<sub>2</sub> T<sub>1</sub> स्वया; G<sub>3</sub> तदा (for तया). — ") T G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> "तेजसं (for "वर्चसम्). — ") K<sub>1</sub> T<sub>1</sub> "धर्म" (for "वर्म"). — ") K<sub>4</sub> "सूषणं.

19 M<sub>1</sub> om. 19 (cf. v.l. 17). — <sup>a</sup>) B<sub>3</sub> पद्मपत्र-; G<sub>1</sub> पद्माननं (for पद्मायत-). — <sup>b</sup>) K D<sub>5</sub> रक्तताम्रनखोज्वलं; B<sub>1</sub> Dc Dn D<sub>2</sub> पद्मताम्रदलो (Dc D<sub>2</sub> °नखो)ज्वलं; B<sub>4</sub> T G<sub>1. 2. 4</sub> पंचताम्रतलोज्वलं. — 19<sup>d</sup>=17<sup>b</sup>.

20 °) =  $21^a$ . K<sub>1</sub>. 2 G<sub>1</sub> पुत्र त्वा; T<sub>2</sub> M नार्थस्त्वां (M<sub>2</sub> °स्त्वा); G<sub>2</sub>. 4 तत्रस्था. — °) G<sub>1</sub>. 2. 4 °क्रम° (for °करु°). — °) K De D<sub>2</sub>. 5 भाषंतं; M<sub>1</sub> वदनं. K De D<sub>2</sub>. 5 पांग्र(K<sub>1</sub>. 2 °स्) गुंठितं; S रेणुकुंठितं.

21 b) K1. 2 गो मुखे; K4 गं मुखे; K4m Bs Dc

°गोचरे; B1. 2. 4 Dn D4. 6 G3 °गोचरं; D2 'गोचरो; D5 'संमुखं; T1 'गो मुखं (for 'गे मुखे). — d) A few MSS. केशरिणं. K2. 8 Dc2 D2 तथा (for यथा).

22 Before 22, B4 ins. वैशं उ. — K4 om. 22° b. — ") G1 वाचा (for राजन्). — b) B4 यथा; Dc D2 तथा (for पृथा). — °) T1 G1 अपास्त्रत; G2 अवास्त्रतां; G4 समर्ज तां तु. — d) B1-3 Dn D4. 6 G नद्यां (for नद्यास्). Dc D2 G1 तथा जले; G2 जले तदा (by transp.).

23 °) K<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> रुदंती. — K<sub>1</sub>. 2 om.  $23^{b}-24^{a}$ . — °) K<sub>4</sub> तया (for घात्र्या). —  $23^{d}=(\text{var.})$  1. 113.  $28^{d}$ .

24 K<sub>1. 2</sub> om. 24<sup>a</sup> (cf. v.l. 23). — b) T G<sub>1. 2. 4</sub> M सा सं(G<sub>4</sub> सु)बोध (for संबोधन). — c) D<sub>5</sub> पुनर्विवेश भवनं. — d) M शोकोत्तरा (for शोकातुरा). K<sub>4</sub> [अ]रुदत्; D<sub>5</sub> पृथा (for ततः).

25 Dns om. 25. — 6) K1 corrupt. G1. 2 मंजू धामश. — 6) K1 कर्मावर्ती (for चर्मण्वर्ती). — 6) T G1. 2. 4 M तथा (G1. 2 तथा) (for ततो).

26 °) K4m गंगायां; T2 G2. 4 गंगा सा; M1 गंगया. De D2 S (except G3) स्तविषये; D5 उष्टायां. — b) B Dn D4. 6 G3 अनु (for अभ्या ). — d) K4 तस्प्रयाणकः (for उद्ध ).

27 °) S (except G<sub>8</sub>) पूर्व (for दिब्यं). — b) B<sub>1</sub> Dn D<sub>6</sub> तनु; B<sub>8</sub> तस्थे; B<sub>4</sub> तस्म; D<sub>2</sub> तच्च; D<sub>4</sub> G<sub>8</sub> तंतु (for तत्तु). K<sub>4</sub> तं सर्वत्र (for तत्तु वर्म). K<sub>1</sub>. 2 G<sub>4</sub> सु-कुडलं. — c) M<sub>2</sub> गर्भं तं (by transp.). — d) K<sub>2</sub> चैलेन;

C. 3. 17151 B. 3. 308. 26 K. 3. 309. 27 स मञ्जूषागतो गर्भस्तरङ्गेरुद्यमानकः ॥ २६ अमृतादुत्थितं दिन्यं तत्तु वर्म सक्कण्डलम् । धारयामास तं गर्भ दैवं च विधिनिर्मितम् ॥ २७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २९२॥

# 293

# वैद्यांपायन उवाच । एतिसन्नेन काले तु धृतराष्ट्रस्य नै सखा । स्रतोऽधिरथ इत्येन सदारो जाह्वनीं ययौ ॥ १ तस्य भार्याभनद्राजन्नूपेणासदृशी स्रुनि । राधा नाम महाभागा न सा पुत्रमनिन्दत । अपत्यार्थे परं यत्नमकरोच निशेषतः ॥ २ सा ददर्शाथ मञ्जूषामुद्यमानां यद्दच्छया ।

T देवं च; M<sub>2</sub> दैवतं (for देवं च). B<sub>2</sub> विधिनिश्चितं.
— After 27, T G<sub>1</sub>. 2. 4 ins. 1351\* (with v.l.).

Colophon. D1. 8 missing. — Major parvan: K1. 2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B Dc Dn1. n3 D2. 4-8 G3 इंडला(D6 लाभि)हरण. — Adhy. name: M पुत्रविसर्जनः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 306; Dn3 307; T1 292 (as in text!); T2 G4 M1. 2 (inf. lin.) 296 (M2 orig. 298); G1 293; G2 295. — Śloka no.: Dn 27.

## 293

In  $D_1$ . 8 this adhy. is lost on missing fol. (cf. v.l. 3. 287. 10; 291. 3); the MSS. are mostly ignored here.

- 1 1<sup>a</sup> = 1. 8. 5<sup>a</sup>; 15. 1<sup>a</sup>; 27. 24<sup>a</sup>; etc., etc. <sup>c</sup>) K<sub>1. 2</sub> [अ] घरथिर्; T G<sub>1. 2. 4</sub> [अ] तिरथ (for Sधिरथ). K<sub>4</sub> S (except T<sub>1</sub> G<sub>3</sub>) [ए] वं (for [ए] व).
- 2 a) K<sub>1</sub>. s. 4 Dc D<sub>2</sub>. 5 समभवद् (for Sभवद्राजन्).

   b) = 1, 104. 1<sup>d</sup>; 105. 5<sup>b</sup>; etc.; etc. Epic Tag!
  Cf. Hopkins, Great Epic, "Parallel Phrases," No.
  236 (p. 432). K<sub>1</sub>. 2 T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> [अ]प्रतिमा (for [अ]सदशी).

   c) K<sub>1</sub>. 2 प्राज्ञा; K<sub>3</sub> प्रज्ञ; K<sub>4</sub> प्रज्ञा; Dc D<sub>2</sub>. 5 प्राज्ञ

दत्तरक्षाप्रतिसरामन्वालभनशोभिताम् । ऊर्मीतरङ्गेर्जाह्वन्याः समानीताम्रपह्वरम् ॥ ३ सा तां कौत्हलात्प्राप्तां ग्राहयामास भामिनी । ततो निवेदयामास स्रतस्थाधिरथस्य वै ॥ ४ स ताम्रस्ट्रत्य मञ्जूषाम्रत्सार्य जलमन्तिकात् । यन्त्रैरुद्धाटयामास सोऽपश्यत्तत्र बालकम् ॥ ५ तरुणादित्यसंकाशं हेमवर्मधरं तथा ।

(for °भागा). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 गर्भम् (for पुत्रम्). Ds तसाः पुत्रार्थमातुरः. — <sup>f</sup>) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub> (m as in text) तु; K<sub>4</sub> सा; G<sub>2</sub>. 4 हि (for च).

3 a) B<sub>2</sub> [आ]ससाद (M ददर्श as in text). — b) Some S MSS. ऊह्यमानां. — c) K<sub>4</sub> B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> M<sub>1</sub> दत्तरक्षां. — d) K<sub>1</sub> अब्दालभनशोभिनां; K<sub>5</sub>. 4m (orig. corrupt) अन्वालभनशोभना; B<sub>1-8</sub> T<sub>1</sub> लंभनशोभिनां; B<sub>4</sub> अर्थालभन<sup>6</sup>; Dc D<sub>2</sub> यंत्रालेपन<sup>6</sup>; Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> शोभनां; Dn<sub>5</sub> लंभनशोभना; D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> लभत शोभनां; G<sub>1</sub> अन्वलहनशोभितां; G<sub>2</sub> M<sub>1</sub> लभत<sup>6</sup>. — e) A few MSS. ऊमि<sup>6</sup> (for ऊमी<sup>6</sup>). — f) K B<sub>5</sub> D<sub>5</sub> उपह्नरे; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 उपांतिकं (for उपह्नरम्). — After 3, S (except G<sub>5</sub> M<sub>2</sub>) ins.:

1347\* विवर्तमानां बहुशः पुनः पुनरितस्ततः। ततः सा वायुना राजन्स्रोतसा च बलीयसा। उपानीता यतः सूतः सभार्यो जलमाश्रितः।

- 4 °) B<sub>1</sub> D<sub>6</sub> G<sub>3</sub> तु (for तां). b) B D (D<sub>1.3</sub> missing) भाविनी. d) T G<sub>1.2.4</sub> [अ]ति (for [अ]धि).
- 5 b) K4 D5 S (except T2 G3) जनम् (for जलम्). K1. 2 उत्सार्थ च जनांतिकात्. c) K1. 2 मंत्रेर्; G2. 4 यत्तेर्. K2 B4 Dc D2 उद्धार° (for उद्धाट°). Т2 पादयाः मास बंधानां.
- 6 b) D4. e G3 है म° (for हे म°). K3 Dc D2 T2 G1.4 M तदा (for तथा). — c) D5 ° संयुक्तं (for ° युक्तेन). — d) T2 G2-4 विराजितं. — After 6, S (except G8 M2) ins.:

मृष्टकुण्डलयुक्तेन वदनेन विराजता ॥ ६
स स्तो भार्यया सार्धं विस्मयोत्फुळ्लोचनः ।
अङ्कमारोप्य तं बालं भार्यां वचनमत्रवीत् ॥ ७
इदमत्यद्भुतं भीरु यतो जातोऽस्मि भामिनि ।
दृष्टवान्देवगर्भोऽयं मन्येऽस्मान्समुपागतः ॥ ८
अनपत्यस्य पुत्रोऽयं देवैर्दत्तो ध्रुवं मम ।
इत्युक्त्वा तं ददौ पुत्रं राधाये स महीपते ॥ ९
प्रतिजग्राह तं राधा विधिवद्दिव्यरूपिणम् ।
पुत्रं कमलगर्भामं देवगर्भं श्रिया वृतम् ॥ १०
पुपोप चैनं विधिवद्वव्रथे स च वीर्यवान् ।
ततः प्रभृति चाप्यन्ये प्राभवन्नौरसाः सुताः ॥ ११
वसुवर्मधरं दृष्ट्वा तं बालं हेमकुण्डलम् ।
नामास्य वसुपेणेति ततश्रक्वद्विजातयः ॥ १२

एवं स स्तपुत्रत्वं जगामामितिविक्रमः ।

वसुषेण इति ख्यातो वृष इत्येव च प्रभुः ॥ १३

स ज्येष्ठपुत्रः स्तस्य ववृधेऽङ्गेषु वीर्यवान् ।

चारेण विदितश्चासीत्पृथाया दिव्यवर्मभृत् ॥ १४

स्तस्त्विधरथः पुत्रं विवृद्धं समये ततः ।

दृष्टा प्रस्थापयामास पुरं वारणसाह्वयम् ॥ १५

तत्रोपसदनं चके द्रोणस्येष्वस्नकर्मणि ।

सख्यं दुर्योधनेनैवमगच्छत्स च वीर्यवान् ॥ १६

द्रोणात्कृपाच रामाच सोऽस्त्रग्रामं चतुर्विधम् ।

लब्ध्वा लोकेऽभवत्ख्यातः परमेष्वासतां गतः ॥ १७

संधाय धार्तराष्ट्रेण पार्थानां विप्रिये स्थितः ।

योद्धमाशंसते नित्यं फल्गुनेन महात्मना ॥ १८

सदा हि तस्य स्पर्धासीदर्जुनेन विश्रां पते ।

C. 3. 17172 B. 3. 309. 20

1348\* परिम्लानमुखं बालं रुदन्तं क्षुधितं मृशम्। स तं परमया लक्ष्म्या दृष्ट्वा युक्तं वरात्मजम्।

7 °) T G1. 2. 4 पुत्रं (for बालं).

8 Before 8, B4 ins. स्त उ°. — a) K3 नेदम्; K4 नैतद् (m इदम् as in text). — b) K3 B3 D5 यातो (for जातो). K3 G2 [5]सि; B2 G4 हि; T1 [5] य (for 5स्मि). K4m D5 नत्वहं; B Dc Dn D2. 4. 6 G1 भाविन (for भामिनि). — a) K4 यतो (for मन्ये). K1. 2 समुपस्थितं (K2 °तः) (for समुपागतः). B1-3 Dc Dn D2. 4. 6 G3 मन्येस्माकमुपां.

9 °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> अपुत्रस्य च (for अनपत्यस्य). M मे पुत्रो (for पुत्रोऽयं). — b) M त्वयं (for मम). — Before 9°d, B<sub>4</sub> ins. वैशं° उ°. — °) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> प्र (for तं). — d) K<sub>1.4</sub> D<sub>5</sub> राधायाः (for °थे).

10 ab) S (except G<sub>8</sub>) सा चापि (for तं राधा), and देव° (for दिल्य°). — c) K<sub>3</sub> G<sub>2.4</sub>° पत्राक्षं (for °गर्भाभं). — K<sub>4</sub> om. 10<sup>d</sup>-11<sup>a</sup>. — d) K<sub>1.2</sub> युतं (for वृतम्). — After 10, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1349\* स्तन्यं समास्रवचास्या दैवादित्यथ निश्रयः।

11 K4 om. 11<sup>a</sup> (cf. v.l. 10). — <sup>a</sup>) Ks T2 M चैव; T1 G1. 4 चैवं (for चैनं). — <sup>b</sup>) Dc D2 M2 च स (by transp.). — <sup>d</sup>) Ks [S]प्य° (for प्रा°). B2 प्रजा: (for स्ताः). — After 11, S (except G3 M2) ins.:

1350\* नामकर्म च चकाते कुण्डले तस्य दृश्यते। कर्ण इत्येव तं बालं दृष्ट्वा कर्णं सकुण्डलम्।

12 De Da om. 12ab. — a) K1. 2 agt (for ag.).

Ks -धर्ममयं (for -वर्भधरं). — b) M1 बालं हेमसकुंडलं.

13 °) K3 ततः (for एवं). — G1 om. (? hapl.) 13b-15°. — <sup>cd</sup>) T G2. 4 M वसुषेणेति विख्यातो वृषा etc.

14 G<sub>1</sub> om. 14 (cf. v.l. 13). — <sup>ab</sup>) B<sub>1</sub> एष (for ज्येष्ठ.). K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>1</sub> सूर्यस्य (for सूत.). K<sub>5</sub> ववृधे ह्यष्ट-वर्षवान् (for <sup>b</sup>). B<sub>2</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> स्त्रस्य ववृधेंगेषु श्ले (D<sub>4</sub>. 6 G<sub>5</sub> ज्ये)ष्ट: पुत्रः स वीर्य.; Dc D<sub>2</sub> पुत्रः स्तस्य ववृधे स ज्येष्टोंगेषु वीर्य. — <sup>d</sup>) K<sub>2</sub>. 3 B Dn<sub>2</sub>. n<sub>5</sub> D<sub>5</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 पृथया. T G<sub>2</sub>. 4 M °एक् (for °स्त्).

15 G1 om. 15<sup>a</sup> (cf. v.l. 13). — a) K ततस् (for सूतस्). T1 G2. 4 M2 त्वति (for त्वधि). — b) K1. 2 स तदा तदा; K3. 4 समये तदा; B Dn D4. 6 G3 समयेन तं. — c) K1. 2 विसर्जयामास.

16 °) T G1. 2. 4 [ए]व (for [उ]प-). K1. 2 °सादनं (for °सदनं). — °) K Dc D2. 5 [अ]पि (for [ए]वम्). — <sup>d</sup>) K Dc D2. 5 सम (Dc D2 °मा) गच्छस्स; B Dn D4. 6 G3 अगमत्स च; T G1. 2. 4 M अगच्छस्सइ.

17 °) K1 जामदम्यात् (for च रामाच).

18 b) B1. 2 Dn D4. 6 G3 रत: (for स्थित:). — d)
K3. 4 B D (D1. 3 missing) G3 फाल्गुनेन; T G1. 2. 4 M
अर्जुनेन. G4 महारथ:; M विशां पते (for महारमना).

19 T G<sub>1</sub>. 2. 4 om. 19<sup>ab</sup> (see below). — <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> युद्धार्थी (for स्पर्धासीद्). — <sup>b</sup>) M महारमना (for विशां पते). — <sup>c</sup>) Dc D<sub>2</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 तु (for च). — B Dn D<sub>4</sub>—6 G<sub>3</sub> ins. after 19: T G<sub>1</sub>. 2. 4, after 3. 292. 27:

C. 3. 17172 B. 3. 309. 20 K. 3. 310. 22 अर्जुनस्य च कर्णेन यतो दृष्टो बभूव सः ॥ १९ तं तु कुण्डिलनं दृष्ट्वा वर्मणा च समन्वितम् । अवध्यं समरे मत्वा पर्यतप्यद्यधिष्ठिरः ॥ २० यदा तु कर्णो राजेन्द्र भानुमन्तं दिवाकरम् । स्तौति मध्यंदिने प्राप्ते प्राङ्गिलेः सिलेले स्थितः ॥ २१

तत्रैनम्रुपतिष्ठन्ति ब्राह्मणा धनहेतवः । नादेयं तस्य तत्काले किंचिद्स्ति द्विजातिषु ॥ २२ तमिन्द्रो ब्राह्मणो भृत्वा भिक्षां देहीत्युपस्थितः । स्वागतं चेति राधेयस्तमथ प्रत्यभाषत ॥ २३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९३ ॥

# 288

# वैशंपायन उवाच । देवराजमनुप्राप्तं ब्राह्मणच्छद्मना वृषः । दृष्ट्या खागतमित्याह न बुबोधास्य मानसम् ॥ १ हिरण्यकण्ठीः प्रमदा ग्रामान्वा बहुगोकुलान् ।

1351\* एतद्वह्यं महाराज सूर्यस्यासीन्न संशयः। यः सूर्यसंभवः कर्णः कुन्त्यां सूतकुळे तदा।

[(L.1) T G1.2.4 महात्मन: (for न संशय:). — (L.2) B3.4 यत् (for य:). D6 तथा (for तदा). T G1.2.4 कुंत्या गर्भेण धारित: (for the posterior half).]

20 °) Ks हितं; B1 तंच (for तंतु). Ks. 4 मत्वा (for द्यु). — °) T G1. 2. 4 द्यु (for मत्वा).

21 K<sub>1. 2</sub> om.  $21^{ab}$ . — a) B<sub>1. 2</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> च (for a). — a) S (except G<sub>8</sub>) उपतिष्ठति मध्याह्ने. — a) K Dc D<sub>2</sub> सततं स्थितः; B Dn D<sub>4. 6</sub> G<sub>8</sub> सिळ्लो स्थितः.

22 a) K Dc Da तदैनम् (for तत्रैनम्). — b) B Dn Da. 6 Gs हेतुना (for हेतव:). — c) S (except Gs) द्यस्य (for तस्य). — d) S (except Gs) आसीद् (for अस्ति). — After 22, G1 ins.:

1352\* एतसिन्नेव काले तु पाण्डवानां हिते रत:।

23 °)  $T_1$  तव;  $T_2$   $G_2$ . 4 त्विति;  $G_1$  त्वद्य (for चेति).  $T_1$   $G_1$  राजेंद्र (for राधेयस्). —  $^d$ )  $K_1$ . 2 इंद्रं;  $K_4$   $D_6$   $D_2$ . 5 विश्रं (for अथ).

Colophon. D1. 8 missing. — Major parvan: K1. 2
Dn2 T1 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3. 4 B Dc Dn
D2. 4-6 G3 M कुंडला(D5 लामि)हरण. — Adhy. name:
B4 सक्रागमनं. — Adhy. no. (figures, words or both):
Dn1 (marg.). n2 307; Dn3 308; T1 293 (as in

किं ददानीति तं विप्रमुवाचाधिरथिस्ततः ॥ २ ब्राह्मण उवाच । हिरण्यकण्ट्यः प्रमदा यचान्यत्प्रीतिवर्धनम् । नाहं दत्तमिहेच्छामि तदर्थिभ्यः प्रदीयताम् ॥ ३

text!); T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M<sub>1.2</sub> (inf. lin.) 297 (M<sub>2</sub> orig. 230, wrongly for 299); G<sub>1</sub> 294; G<sub>2</sub> 296. — Śloka no.: Dn 25.

#### 294

In Ds this whole adhy., and in D<sub>1</sub> st. 1-25 of this adhy., are lost on missing fol. (cf. v.l. 3. 287. 10; 291. 3); the MSS. are mostly ignored here.

1 b) K2 T G1. 2. 4 M जुवा; B Dc Dn D2. 4. 6 G3 चुतम् (for जूब:).

2 Before 2, G<sub>1</sub> ins. कर्ण:. — <sup>a</sup>) K<sub>1. 2</sub> कंठी; K<sub>4</sub> (m as in text) °कंठा:; Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> °कंठी; T<sub>1</sub> °वर्णा:; T<sub>2</sub> °कंठ्या (for °कण्ठी:). G<sub>2. 4</sub> दासीर्वा (for प्रमदा). — K<sub>1</sub> om. (hapl.)  $2^{b}-3^{a}$ . — <sup>b</sup>) S (except G<sub>8</sub>) बहुशः पश्च्स् (for °गोकुलान्). K<sub>2</sub> यद्वान्यस्प्रीतिवर्धनं (cf.  $3^{b}$ ). — <sup>c</sup>) K (K<sub>1</sub> om.) B<sub>8</sub> ददामीति (for ददानीति). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> [अ]धिरथ°; T<sub>1</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> [अ]तिरथि° (for [अ]धिरथि°). K (K<sub>1</sub> om.) Dc D<sub>2. 5</sub> स्थितं; G<sub>4</sub> तदा (for ततः).

3 K<sub>1</sub> om. 3<sup>a</sup> (cf. v.l. 2). — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> B<sub>8</sub> हिरण्यकंठी; K<sub>8</sub> T<sub>2</sub> °मुख्या:; K<sub>4</sub> °मझ्यं; D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> °कंठी:; T<sub>1</sub> °वर्णा:; G<sub>4</sub> °कंठा:; M °मुस्रा: (sic). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 De D<sub>2</sub> यद्वान्यत्; T G<sub>2</sub> यद्यन्यत्; G<sub>1</sub>. 4 यदन्यत् (for यज्ञान्यत्). K<sub>1</sub> T<sub>1</sub> प्रति-वर्धनं; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 वापि तद्धनं; G<sub>1</sub> पादवर्धनं; M<sub>1</sub> सारवर्धनं; यदेतत्सहजं वर्म कुण्डले च तवानघ ।
एतदुत्कृत्य मे देहि यदि सत्यवतो भवान् ॥ ४
एतदिच्छाम्यहं क्षिप्रं त्वया दत्तं परंतप ।
एप मे सर्वलाभानां लाभः परमको मतः ॥ ५
कर्ण उवाच ।

अविनं प्रमदा गाश्च निर्वापं बहुवार्षिकम्। तत्ते विष्र प्रदास्यामि न तु वर्म न कुण्डले॥ ६ वैद्यांपायन उवाच।

एवं बहुविधैर्वाक्यैर्याच्यमानः स तु द्विजः । कर्णेन भरतश्रेष्ठ नान्यं वरमयाचत ॥ ७ सान्त्वितश्र यथाशक्ति पूजितश्र यथाविधि । नैवान्यं स द्विजश्रेष्ठः कामयामास वै वरम् ॥ ८ यदा नान्यं प्रवृणुते वरं वै द्विजसत्तमः । तदैनमत्रवीद्धयो राघेयः प्रहसन्निव ॥ ९
सहजं वर्म मे विप्र कुण्डले चामृतोद्भवे ।
तेनावध्योऽस्मि लोकेषु ततो नैतद्दाम्यहम् ॥ १०
विशालं पृथिवीराज्यं क्षेमं निहतकण्टकम् ।
प्रतिगृत्तीष्व मत्तस्त्वं साधु ब्राह्मणपुंगव ॥ ११
कुण्डलाभ्यां विम्रक्तोऽहं वर्मणा सहजेन च ।
गमनीयो भविष्यामि शत्रूणां द्विजसत्तम् ॥ १२
वैशांपायन उवाच ।

यदा नान्यं वरं वत्रे भगवान्पाकशासनः ।
ततः प्रहस्य कर्णस्तं पुनिरत्यत्रवीद्वचः ॥ १३
विदितो देवदेवेश प्रागेवासि मम प्रभो ।
न तु न्याय्यं मया दातुं तव शक वृथा वरम् ॥ १४
त्वं हि देवेश्वरः साक्षान्वया देयो वरो मम ।

C. 3. 17192 B. 3. 310, 15 K. 3. 311, 15

M2 पार्थिवं धनं. — d) K1. 2 च (for प्र-).

- 4 °)  $K_{1-3}$   $M_1$  तद्;  $T_1$  त्वम् (for यद्). °)  $K_2$   $D_5$  उद्धत्य (for उत्कृत्य).  $B_2$   $D_5$   $G_3$  वे (for मे).
- 5 °) M एताम् (for एतद्). S (except G<sub>3</sub>) भिक्षां (for क्षिप्रं). b) S (except G<sub>3</sub>) त्वया दत्तां नरोत्तम. c) T G<sub>1</sub>. 2. 4 स एष (T<sub>2</sub> एव) (for एष मे).
- 6 a) B<sub>1.4</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> अवनीं. S (except G<sub>3</sub>) गावो (for गाश्च). b) B D (D<sub>1.8</sub> missing) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> निवाएं; G<sub>3</sub> मृष्टान्नं; M<sub>2</sub> निर्वाहं (for निर्वाएं). d) B D<sub>1</sub> D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> सकुंडलं (for न कुण्डले).
- 7 °) K<sub>8</sub> D<sub>5</sub> वाच्यमानः; G<sub>2</sub>. 4 वार्यमाणः (for याच्य-मानः). — T<sub>2</sub> om. 7°-8°.
- 8 T<sub>2</sub> om. 8 (cf. v.l. 7). <sup>a</sup>) G<sub>2</sub>. 4 सोचित (for सान्त्वित ). <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> B<sub>4</sub> विधे: (for विधि). <sup>c</sup>) B<sub>1</sub>. 2. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> न चा(B<sub>4</sub> वा)न्यं. <sup>d</sup>).G<sub>2</sub>. 4 तदा (for वरम).
- 9 °) Gs यथा. Ks नान्यत् (for नान्यं). T2 अन्यं न प्रतिजमाह. b) S (except Gs) स (for वे). After 9ab, S (except Gs) ins.:

1353\* विनास्य सहजं वर्भ कुण्डले च विशां पते। [Cf. 10<sup>ab</sup>. Ti वृतवान् (for विनास्य).]

- °) A few MSS. तदेनम्. S (except Gs) कर्ण: (for भूयो). S (except Gs) om. 9<sup>a</sup>-10<sup>a</sup>.
  - 10 Before 10, Ks Bs ins. कर्ण ड°. S (except Gs)

om.  $10^a$  (cf. v.l. 9). — b) S (except G<sub>8</sub>) सहजं कवचं हि मे. — c) S (except G<sub>8</sub>) लोकानां (for लोकेषु). — d) De D<sub>2</sub> नैनं; D<sub>5</sub> नैव (for नैतद्). B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> जहामि (for दवामि).

- 11 <sup>a</sup>) M विशालं मम राज्यं हि. <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> मत्कृत्स्नं (for मत्तस्त्वं). S (except G<sub>3</sub>) मत्तः प्रतिगृहाण त्वं. <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> साधो (for साध).
- 12 °) K<sub>1.2</sub> M वियुक्तोहं. <sup>b</sup>) T<sub>2</sub> सहजाभ्यां यदि न्विह. — °) D₅ माननीयो; S दम (for गम°).
- 13 T<sub>1</sub> M om. the ref.; G<sub>1</sub> om. 13-14. <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> यदा(B<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>4</sub> <sup>a</sup>c)=यं न (for यदा नान्यं). <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> तदा (for ततः). <sup>d</sup>) K द्विजं (for वचः). D<sub>6</sub> पुनराह वचस्तदा.
- 14 G1 om. 14 (cf. v.l. 13). Before 14, B4 M1 ins. कर्ण उ° (resp. कर्ण:). b) K1-3 ममामिमो; K4 Bs. 4 Dc D2. 5 मया प्रभो (K4 D5 विमो). c) K1. 2 transp. न्याय्यं and दातुं. K4 Dc D2 वृथा (for मया). Bs. 4 दत्तं (for दातुं). d) Dn2 शक्यं (for शक्त). K4 विना (for वृथा).
- 15 b) K1. 2 देवो वरो; G1 देया वरा (for देयो वरो).

   °) K3 T1 G1 अपि; G4 चापि (for चैव). K3. 4 देवानाम् (for भूतानाम्). D5 देवानामपि चान्येषाम्; T2 G2
  त्वमेव सर्वभूतानाम्. d) K1. 2 B3. 4 M भूतमृत्; K3
  भृतिकृत्; B2 Dn2. n3 D4 G3 भृतभृत्.

C. 3. 17192 B. 3. 310. 15 K. 3. 311. 15 अन्येषां चैव भृतानामीश्वरो द्यसि भृतकृत् ।। १५ यदि दास्यामि ते देव कुण्डले कवचं तथा । वध्यतामुपयास्यामि त्वं च शकावहास्यताम् ।। १६ तस्माद्विनिमयं कृत्वा कुण्डले वर्म चोत्तमम् । हरस्व शक्र कामं मे न दद्यामहमन्यथा ।। १७

शक उवाच।

विदितोऽहं रवेः पूर्वमायनेव तवान्तिकम् ।
तेन ते सर्वमाख्यातमेवमेतन संग्रयः ॥ १८
काममस्तु तथा तात तव कर्ण यथेच्छिसि ।
वर्जियत्वा तु मे वज्रं प्रवृणीष्व यदिच्छिसि ॥ १९
वैद्यांपायन उवाच ।

ततः कर्णः प्रहृष्टस्तु उपसंगम्य वासवम् । अमोघां शक्तिमभ्येत्य वत्रे संपूर्णमानसः ॥ २० कर्ण उवाच।
वर्मणा कुण्डलाम्यां च शक्तिं में देहि वासव।
अमोघां शत्रुसंघानां घातनीं पृतनामुखे ॥ २१
ततः संचिन्त्य मनसा मुहूर्तमिव वासवः।
शक्त्यर्थं पृथिवीपाल कर्णं वाक्यमथान्नवीत् ॥ २२
कुण्डले में प्रयच्छस्य वर्म चैव शरीरजम्।
गृहाण कर्ण शक्तिं त्वमनेन समयेन में ॥ २३
अमोघा हन्ति शतशः शत्रून्मम करच्युता।
पुनश्च पाणिमभ्येति मम दैत्यान्विनिन्नतः ॥ २४
सेयं तव करं प्राप्य हत्वैकं रिपुमूर्जितम्।
गर्जन्तं प्रतपन्तं च मामेवैष्यित स्रतज ॥ २५
कर्ण उवाच।

एकमेवाहमिच्छामि रिपुं हन्तुं महाहवे।

<sup>16 °)</sup> G4 वीर (for देव). — b) B4 कवचस. K1 तदा (for तथा). — °)D5 वाच्य° (for वध्य°). — d) B2 त्वया; G4 किंचित् (for द्वं च). S(except G8.4) [अ]प° (for [अ]व°).

<sup>17</sup> b) T कनची  $(\text{for a h = l}^{\circ})$ . — c)  $K_3$  गृहाण शक्ति मे यच्छ. — d)  $G_2$ . 4 M त्वहम् (for अहम).

<sup>18 °)</sup> T1 G1 [S]यं (for [S]हं). T1 G1. 2 रिव: (for रिवे:). — b) K1 M1 आयज्ञेव; K2 आयाज्येव; K3 आयाज्ञेव; K4 आयाज्ञेव; K4 आयाज्ञेव; K4 आयाज्ञेव; B Dc Dn D2. 4. 6 T2 G3 आयानेव (B3 मेन); G1 आयात्रेव; G2 M2 आयाज्ञेव; G4 आयां चैव (for आयज्ञेव). K3 तवांतिके. — c) G4 ततस् (for तेन). K4 D5 तत् (for ते). — d) D5 एव (for एतन्). T G1. 2. 4 ममें (T2 एवे)तज्ञात्र संशय:.

<sup>19</sup> a) T G<sub>1. 2. 4</sub> M कामस (T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> कामं) (for तात). K D<sub>2</sub> D<sub>2. 5</sub> एनमस्तु यथाकामं. — b) K<sub>3</sub> त्वं तु; D<sub>18</sub> तच्च (for तव). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> वरयस्व (for तव कर्ण). K<sub>3</sub> यदीच्छसि. — a) K D<sub>2</sub> D<sub>3. 5</sub> वृणीष्वान्यद्; B<sub>3</sub> त्वं वृणुष्व (for प्रवृणीष्व). K<sub>1. 4</sub> B<sub>1. 2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> यथेच्छसि; K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> G<sub>2. 4</sub> M यदीच्छसि.

<sup>20 °)</sup> K<sub>2</sub> B<sub>8</sub>. 4 Dc D<sub>2</sub>. 6 प्रहष्टस्तम्; K<sub>8</sub> °ष्टात्मा (for 'ष्टस्तु). S (except G<sub>8</sub>) ततस्तु कर्णः संहष्टः. — b) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> °गम्य स; S (except G<sub>3</sub>) °संगृद्ध (for °संगम्य). D<sub>6</sub> चान्नवीत् (for वासवम्). — c) K<sub>1</sub>. 2 अमोघः

<sup>21</sup> S (except  $G_8$ ) om. the ref. — <sup>a</sup>) B  $D_6$   $G_8$ 

कर्मणा (for  $a^{\circ}$ ).  $-c^{\circ}$ )  $B_1$  योधसंख्यानां;  $D_c$   $D_2$  शत्रुसंपन्नां; T  $G_1$ . 2. 4 श्रमनीं; M दसनीं.  $-d^{\circ}$ )  $K_8$ . 4  $B_8$ . 4  $D_c$   $D_2$  T M पातनीं;  $B_1$ . 2  $D_{12}$ .  $D_8$ . 6 घातिनीं;  $D_6$  पोधनीं;  $G_1$  संकृद्धां;  $G_2$ . 4 तर्जनीं.

<sup>22</sup> Before 22, K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>6</sub> ins. वैशं°. — ") T<sub>2</sub> बहुधा (for मनसा). — b) Dc D<sub>2</sub> अपि (for इव). T<sub>3</sub> G<sub>2</sub>. 4 शक्तिदाने तु वासव:. — °) K<sub>3</sub> शक्त्यथें.

<sup>23</sup> Before 23, M1 ins. शकः. — <sup>a</sup>) D<sub>5</sub> M प्रयच्छ त्वं; T G<sub>1.2.4</sub> °च्छाद्य (for °च्छस्व). — <sup>c</sup>) Dc D<sub>1</sub> T G<sub>1.2.4</sub> शक्ति कर्ण (by transp.). — <sup>d</sup>) B<sub>1-3</sub> Dn D<sub>4.6</sub> G<sub>3</sub> च; Dc D<sub>2</sub> चे (for मे).

<sup>24 &</sup>lt;sup>a</sup>) K1 अमोघो; T2 <sup>°</sup>घ; M1 <sup>°</sup>घं (for <sup>°</sup>घा). T G1. 2. 4 M शतशः (T1 शक्तथः) शक्तिः. — <sup>b</sup>) S (except G3) हत्वा (for मम). T G1. 2. 4 कराच् (for कर-). — <sup>d</sup>) S (except G3) दैत्यान्मम (by transp.).

<sup>25 °)</sup> B Dn D4. 6 G3 करप्राक्षा (for करं प्राप्य). - °) = 26°. K4 गिजेतं. K1. 3 T1 प्रपतंतं च. -  $^{a}$ ) G2. 4 M1 मामेवेष्यति.

<sup>26</sup> T1 om. 26-28. D1 resumes from 26<sup>b</sup>. — <sup>b</sup>)
T2 G1. 2. 4 M मुधे (for हिवे). — <sup>c</sup>) = 25<sup>c</sup>. K4
गाजितं. K1 प्रपतंतं; G1 च हसंतं (for प्रतपन्तं). — <sup>d</sup>) S
(except G3) यस्मान् (for यतो). K4 ततोहमभयं लभे;
B4 भयं मम यतो भवेत्.

<sup>27</sup> T<sub>1</sub> om. 27 (cf. v.l. 26). T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M 和布

गर्जन्तं प्रतपन्तं च यतो मम भयं भवेत् ॥ २६ इन्द्र उवाच ।

एकं हिनष्यसि रिप्रं गर्जन्तं बिलनं रणे । त्वं तु यं प्रार्थयस्येकं रक्ष्यते स महात्मना ।। २७ यमाहुर्वेदिवद्वांसो वराहमजितं हिरम् । नारायणमिचन्त्यं च तेन कृष्णेन रक्ष्यते ।। २८

कर्ण उवाच।

एवमप्यस्तु भगवन्नेकवीरवधे मम । अमोघा प्रवरा शक्तिर्येन हन्यां प्रतापिनम् ॥ २९ उत्कृत्य तु प्रदास्थामि कुण्डले कवचं च ते । निकृत्तेषु च गात्रेषु न मे बीभत्सता भवेत् ॥ ३०

इन्द्र उवाच।

न ते बीभत्सता कर्ण भविष्यति कथंचन । व्रणश्रापि न गात्रेषु यस्त्वं नानृतमिच्छिसि ॥ ३१ यादद्यस्ते पितुर्वर्णस्तेजश्र वदतां वर । तादृशेनैव वर्णेन त्वं कर्ण भविता पुनः ॥ ३२ विद्यमानेषु शस्त्रेषु यद्यमोघामसंशये । प्रमत्तो मोक्ष्यसे चापि त्वय्येवैषा पतिष्यति ॥ ३३ कर्णे उवाच ।

संग्रयं परमं प्राप्य विमोक्ष्ये वासवीमिमाम् । यथा मामात्थ ग्रक्र त्वं सत्यमेतद्ववीमि ते ॥ ३४

वैशंपायन उवाच।

ततः शक्तिं प्रज्वलितां प्रतिगृह्य विशां पते । शस्त्रं गृहीत्वा निशितं सर्वगात्राण्यक्रन्तत ॥ ३५

ततो देवा मानवा दानवाश्च निकृत्तन्तं कर्णमात्मानमेवम् । दृष्ट्वा सर्वे सिद्धसंघाश्च नेदु-र्न ह्यस्यासीदुःखजो वै विकारः ॥ ३६ ततो दिव्या दुन्दुभयः प्रणेदुः पपातोचैः पुष्पवर्षं च दिव्यम् ।

C. 3. 17214 B. 3. 310. 37 K. 3. 311. 38

- (for इन्द्र). ab) D4 G1. 8 हनिष्यति. K Dc D2. 5 transp. रिपुं and रणे. T2 G1. 2. 4 M गर्जंतं तं (M त्वं) महामृधे (for b); cf. v.l. 26. c) K B4 Dc D2 T2 G1. 2. 4 M न (for त्वं). D2 यं तु (by transp); D5 च यं; T2 G1. 2. 4 M2 तु तं. K4 प्रार्थसे द्येकं; G1 व्यस्तैकं; M1 व्यक्तेकं. d) K1 तु; T2 सु- (for स).
- 28 T1 om. 28 (cf. v.l. 26). a) T2 G1. 2. 4 M वेदिवदुषो; G3 देवविद्वांसो. b) Dc Dn D2. 4 वाराहम्; T2 महांतम्; G1. 2. 4 गोविंदम्. B Dn D4. 6 G3 अपराजितं (for अजितं हरिम्). c) G2. 4 हि (for च).
  - 29 After the ref., T G1. 2. 4 ins.:

1354\* एवमेतद्यथात्थ त्वं दानवानां निष्द्न । वधिष्यामि रणे शत्रुं यो मे स्थाता पुरःसरः।

- °) G2. 4 एव (for अपि). °) T1 G1. 2. 4 ° वधो (for ° वधे). °) B Dc Dn D2. 4. 6 G3 अमोघां देहि मे (Dn1 मां) शक्ति; T G1. 2. 4 M अमोघयानया शत्रुं (T2 G1 M2 शक्ता). °) B Dc Dn D2. 4. 6 G3 यथा; T1 G2. 4 एकं; T2 एनं (for येन).
  - 30 °) B1. 4 Dn D4. 6 G3 引 (for 司).
- 31 T1 G1 शक: (for इन्द्र उ°). °) K D1 काथे; D6 गात्रे (for कर्ण). °) K8. 4 D5 G2. 4 व्रणाञ्च; T G1 प्राणाञ्च (for व्रणञ्च). B Dn D4. 6 G3 चैव (for चापि).

- <sup>d</sup>) K1 Dc D2 T G1 M यत्त्वं; K2 यत्तं; G4 यं त्वं (for यस्त्वं).
   M2 ऋच्छिस (for इच्छिस).
- 32 °) B3 तु (for ते). °) K1. 8 M1 ददतां (for व°). °) K2-4 D1 देहेन (for वर्णेन).
- 33 °) K Dc D1. 2. 5 चास्नेषु (for श°). b) A few MSS. असंशयं. °) K1. 3 प्रमत्ते; K2 प्रपन्ने; Dc2 प्रपन्नो (for प्रमत्तो). B1. 2. 4 Dn2. n3 D4 G3 वापि; T G1. 2. 4 चेन्तं; M चैव (for चापि). d) D5 त्वरयेषाभिपति°.
  - 34 ) T G1. 4 प्रमो (G4 वे) क्ष्ये (for विमोक्ष्ये).
  - 35 °) S (except G<sub>8</sub>) आदाय (for गृहीत्वा).
- 36 a) G4 सर्वे (for ततो). K3 D1. 5 दानवा (K3 व-) मानुषाक्ष; K4 Dc2 Dn3 D2 दानवा मानवाक्ष (by transp.); T G1. 2. 4 मनुष्या(T2 मानुषा)क्षापि सर्वे; M मानुषाक्षापि राजन्. b) K2-4 B2. 3 Dc Dn2 D1. 2. 3 T2 G1. 2. 4 एव (for एवम्). c) N (D3 missing) G3 सिंहनादान्; G1 देवसंघा: (for सिद्धसंघा:). K4 Dc D1. 2 विनेदुर्; B Dn D4. 6 G3 प्रणेदुर् (for च नेदुर्). d) K4 B D (D3 missing) G3 M मुखजो (M2 तो) (for दु:खजो).
- 37 b) G2. 4 लाच (for दिन्यम्). c) G1 M विकृत (for संकृत ). d) K De D1. 2. 5 T2 G2. 4 मुहुर्सुहु: (T2 G हुआ) (for मुहुआपि). De D2 साधु साध्वित्यथोचु:; G2 विसायंतं नृवीरं (for समयमानं नृ ).

C. 3. 17214 B. 3. 310. 37 K. 3. 311. 38 दृष्ट्वा कर्ण शस्त्रसंकृत्तगात्रं

सुहुश्वापि स्मयमानं नृवीरम् ॥ ३७

तति इछित्वा कवचं दिव्यमङ्गा
तथेवाद्रं प्रद्दौ वासवाय ।

तथोत्कृत्य प्रद्दौ कुण्डले ते

वैकर्तनः कर्मणा तेन कर्णः ॥ ३८

ततः शकः प्रहसन्वश्चयित्वा

कर्ण लोके यश्चसा योजयित्वा ।

कृतं कार्यं पाण्डवानां हि मेने

ततः पश्चाद्दिवमेवोत्पपात ॥ ३९

श्चत्वा कर्णं सुषितं धार्तराष्ट्रा

दीनाः सर्वे भग्नदर्गा इवासन् ।

तां चावस्थां गमितं स्नतपुत्रं

श्वत्वा पार्था जहुषः काननस्थाः ॥ ४०

जनमेजय उवाच!
कस्था वीराः पाण्डवास्ते बभूवुः
कुतश्चेतच्छूतवन्तः प्रियं ते।
किं वाकार्षुर्द्वादशेऽब्दे व्यतीते
तन्मे सर्व भगवान्व्याकरोतु॥ ४१
वैशंपायन उवाच।
लब्ध्वा कृष्णां सैन्धवं द्रावयित्वा
विप्रेः सार्ध काम्यकादाश्रमाते।
मार्कण्डेयाच्छूतवन्तः पुराणं
देवर्षीणां चरितं विस्तरेण॥ ४२
प्रत्याजग्धः सरथाः साजुयात्राः
सर्वैः सार्ध स्रद्रपौरोगवेश्व।
ततः पुण्यं द्वैतवनं नृवीरा
निस्तीर्योग्रं वनवासं समग्रम्॥ ४३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्नवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९४ ॥ समाप्तं कुण्डलाहरणपर्व ॥

38 °) K1-3 De D2 तिष्ठस्वा वै; D6 छिस्वा चैकं; S (except T1 G3) ततिश्चत्रं (for ततिहेछस्वा). D1 कांचनं (for कवचं). K1. 2 अस्त्रं (for अङ्गात्). — b) K3. 4 D1 हृष्ट: (for [आ]र्द्गं). — c) K D1. 5 अथ; D2 T2 G1. 2. 4 ततो (for तथा). G2. 4 निकृत्य (for [उ]कृत्य). K1 है; K2 त; De D2 च (for ते). — d) K1-3 B4 D1. 5 कर्णस्तस्मात् (K4 कर्णों तस्मात्); B1-3 Dn D4. 6 G3 कर्णात्तस्मात्; De D2 कर्णात्तस्मे (for वैकर्तनः). — After 38, T1 G1. 2. 4 ins.:

1355\* ततो देवो मुदितो वज्रपाणि दंष्ट्रा कणै शस्त्रनिकृत्तगात्रम् ।

39 <sup>4</sup>) G<sub>2</sub>. 4 कर्मणा; M प्राहसद् (for प्रहसन्). — K<sub>4</sub> om. (hapl.) 39<sup>b</sup>.

40 °) G2 द्वा (for श्रुत्वा). K4 वंचितं; G4 मुदितं (for मुषितं). — K4 om. 40°. — °) K3 तामावस्थां; B4 तथा°; D6 M2 तं चा° (for तां चा°). T2 G2. 4 गमिते स्तपुत्रे. — °) G1 काननस्था जहर्षुः (for जहनुः का°).

41 K4 reads 41 after 3. 295. 1 (om. the ref.).

- b) B Dn D4. 6 G8 [प]ते (for [प]तत्), and तत् (for ते).

- c) Ds कि चा ; T1 G1 किम (for कि वा ). B1. 4 T हादशाब्दे (for शेंडब्दे). — d) K1. 2 सर्व कम ; S (except

Gs) एतरसर्व (for तन्मे सर्व).

42 K4 om. 42-43. — °) K<sub>1-3</sub> De D<sub>1</sub>. 2. 5 त्रास° (for दाव°). — °) B<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 काम्यकमा (B<sub>2</sub>° काना; G<sub>4</sub>° कं त्वा) अयंते (for काम्यका°).

43 K<sub>4</sub> G<sub>4</sub> om. 43 (for K<sub>4</sub> cf. v.l. 42). — <sup>a</sup>) K<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub> प्रति<sup>°</sup> (for प्रत्या<sup>°</sup>). K<sub>1-3</sub> सानुजा: (for सरथा:). — <sup>b</sup>) Many MSS. स्त<sup>°</sup> (for स्ट्°). — <sup>c</sup>) B<sub>2</sub> पुनर; G<sub>2</sub> पार्था (for पुण्यं). — <sup>d</sup>) K<sub>1-3</sub> G<sub>2</sub> M [ए]नं; Dc नै; T<sub>2</sub> [अ]में (for उमं). — N. B. Some printed ed. wrongly om. this stanza.

Colophon. Ds missing. — Major parvan: K1. 2
G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K1. 3. 4 B Dc Dni.
ns D1. 2. 4-6 G3 M कुंडला(D1. 6 लाभि)हरण, followed
by समाप्त in all these MSS. (except in K4 B2 M2).
— Adhy. name: T2 काम्यकपुननिवासे कुंडलकवचप्रदानं;
G1 कर्णकवचकुंडलहरणं; G2 कवचकुंडलप्रदानं; M1. 2 कुंडलप्रदानं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dni
(sup. lin.). n2 308; Dn3 309; D1 312; T1 294
(as in text!); T2 G4 M1. 2 (inf. lin.) 298 (M2 orig. 300); G1 295; G2 297. — Śloka no.: Dn 42.

# 299

जनमेजय उवाच।

एवं ह्तायां कृष्णायां प्राप्य क्वेशमनुत्तमम्।

प्रतिलभ्य ततः कृष्णां किमकुर्वत पाण्डवाः॥ १

वैशंपायन उवाच।

एवं ह्तायां कृष्णायां प्राप्य क्वेशमनुत्तमम्।

विहाय काम्यकं राजा सह भ्रातृभिरच्युतः॥ २

पुनर्द्वेतवनं रम्यमाजगाम युधिष्ठिरः।

स्वादुमुलफलं रम्यं मार्कण्डेयाश्रमं प्रति॥ ३

अनुगुप्तफलाहाराः सर्व एव मिताश्चनाः।
न्यवसन्पाण्डवास्तत्र कृष्णया सह भारत।। ४
वसन्द्रैतवने राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः।
मीमसेनोऽर्जुनश्चेव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ ५
ब्राह्मणार्थे पराक्रान्ता धर्मात्मानो यतव्रताः।
क्रेशमार्छन्त विपुलं सुखोदकं परंतपाः॥ ६
अजातशत्रुमासीनं भ्राहिमः सिहतं वने।
आगम्य ब्राह्मणस्तूर्णं संतप्त इदमब्रवीत्॥ ७

C. 3. 17231 B. 3. 311. 11 K. 3. 312. 11

#### 295

This adhy. is missing in D<sub>3</sub> (cf. v.l. 3. 2§7. 10); the MS. is mostly ignored here.

1 K<sub>1</sub> M<sub>2</sub> om. 1. Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> जनमेजय उ°. — 1<sup>ab</sup> = 2<sup>ab</sup>.
— <sup>a</sup>) B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> भाषांयां (for कृष्णायां). — After 1<sup>ab</sup>, K<sub>2</sub> reads 2<sup>cdab</sup>. — <sup>c</sup>) B Dc<sub>2</sub> Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> प्रतिपद्य. K<sub>3</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> पुन: (for तत:). S (except G<sub>3</sub>; M<sub>2</sub> om.) तां च (for कृष्णां). — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> B<sub>2</sub>. 3 Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2 G<sub>2</sub> M<sub>1</sub> किमकुवैत. — After 1, K<sub>4</sub> reads stanza 41 of the previous adhy.

**2** M<sub>2</sub> om. the ref. K<sub>2</sub> (transp.  $2^{ab}$  and  $2^{cd}$ ) reads the stanza after  $1^{ab}$ . —  $2^{ab}=1^{ab}$ . — After the ref., K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> ins.:

1356\* सर्वे पुष्पफलाहाराः सर्व एव मिताशनाः। [Cf. 4<sup>6</sup>. — K4 सर्वे गुप्त<sup>°</sup>.]

— a) Dn2 भार्यायां (for कृष्णायां); cf. v.l. 1. — After 2ab, M1 ins.:

1357\* प्रतिलभ्य ततः कृष्णां यद्कुर्वन्त तच्छुणु।

- °)  $B_2$  निश्चयं (for विहाय).  $M_2$  काम्यकां ( $inf.\ lin.$  °का).  $T_2$  राजन् (for राजा).  $^d$ )  $K_1$ .  $_3$  अच्युत.
- 3 °) K1. 2 पुण्ये; K5. 4 Dc D1. 2. 5 पुण्यम् (for रम्यम्). °) K D1. 5 बहु (for स्वादु ). K1. 2 M2 (sup. lin. as in text) पुण्यं (for रम्यं). d) B D (except D1; D3 missing) G3 विचित्रबहुपादपं.
- 4 For 4°b, cf. 1356\*. °) B Dni. n3 D4. 6 T G अनुभुक्त; Dc D2 अन्वभुंक्त; D6 अनुगुप्ताः. — °) K1. 2 ज्यवसन्; G1 निवसन्. — °) B D (except D1. 5) G3

भार्यया (for भारत).

- 5 °) De Di भीससेनार्जुनश्चेत्र; D4 T G °र्जुनी चैत.
   d) T G1. 2. 4 आतरी (for पाण्डती).
- 6 K1 om. 6. b) T2 G2. 4 महात्मानो (for धर्मा ). K4 जित (for यत ). c) B8. 4 D4. 6 G8 अर्छति; Dn D5 अर्छत; T G1. 2. 4 M इच्छंति. T2 G2. 4 परमं (for विपुछं). d) M अर्रिट्मा: (for परं ). After 6, B D (except D1. 5; D3 missing) G8 ins.:

1358\* तिसन्प्रतिवसन्तस्ते यस्प्रापुः कुरुसत्तमाः।
वने क्केशं सुस्रोदकं तस्प्रवक्ष्यामि तच्छूणु ।
अरणीसहितं मन्थं ब्राह्मणस्य तपस्तिनः।
मृगस्य घर्षमाणस्य विषाणे समसज्जत ।
तदादाय गतो राजंस्त्वरमाणो महामृगः। [5]
आश्रमान्तरितः शीन्नं प्रवमानो महाजवः।
ह्रियमाणं तु तं दृष्ट्वा स विद्रः कुरुसत्तम।
त्वरितोऽभ्यागमत्तत्र अग्निहोत्रपरीप्सया।

[(L. 1) Dc D2 बत्प्राप्तः. (L. 2) Dc D2 तत्ते वह्यामि तच्छ्णु.
— Lines 3-6=stanzas 8-9 (with v.l.). — (L. 4)
B3 Dc D2 कर्ष (for घष ). — (L. 6) Dc आश्रमात्त्वरितः.]
— On the other hand, T2 G2. 4 M ins. after 6:
1359\* तेषां च वसतां तत्र पाण्डवानां महारथम् ।

[ M महात्मनां (for °रथम्).]

- 7 °) Ds आयांतं (for आसीनं). After 7°, D1 ins. a passage given in App. I (No. 30). °) T1 G1 अगच्छद् (for आगम्य). °) B Dn D4. 6 G3 चेदम् (for इदम्).
- 8 Before 8, B4 ins. ब्राह्मणोवाच. \*) K3 B Dc Dn D2. 4. 6 G3 मंथं; T G1. 2. 4 M मांड (for महां).

3. 295, 8 ]

अरणीसहितं मद्यं समासक्तं वनस्पतौ । मृगस्य घर्षमाणस्य विषाणे समसञ्जत ॥ ८ तदादाय गतो राजंस्त्वरमाणी महामृगः। आश्रमात्त्वरितः शीघं प्रवमानो महाजवः ॥ ९ तस्य गत्वा पदं शीघ्रमासाद्य च महामृगम् । अग्निहोत्रं न छुप्येत तदानयत पाण्डवाः ॥ १० ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा संतप्तोऽथ युधिष्ठिरः । धनुरादाय कौन्तेयः प्राद्रवद्धातृभिः सह ॥ ११ सन्नद्धा धन्विनः सर्वे प्राद्ववन्तरपुंगवाः। ब्राह्मणार्थे यतन्तरते शीघ्रमन्वगमनमृगम् ॥ १२ कर्णिनालीकनाराचानुत्यजन्तो महारथाः।

नाविध्यन्पाण्डवास्तत्र पश्यन्तो मृगमन्तिकात् ॥ १३ तेषां प्रयतमानानां नादृश्यत महासृगः। अपदयन्तो मृगं श्रान्ता दुःखं प्राप्ता मनस्विनः॥ १४ शीतलच्छायमासाद्य न्यग्रोधं गहने वने। क्षत्पिपासापरीताङ्गाः पाण्डवाः सम्रुपाविश्चन् ॥ १५ तेषां सम्रुपविष्टानां नकुलो दुःखितस्तदा । अत्रवीद्धातरं ज्येष्ठममर्गात्कुरुसत्तम ॥ १६ नासिन्कुले जातु ममज धर्मी न चालस्यादर्थलोपो बभूव। अनुत्तराः सर्वभूतेषु भूयः संप्राप्ताः साः संशयं केन राजन् ॥ १७

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चनवत्यधिकद्विद्याततमोऽध्यायः॥ २९५ ॥

17 Before 17, Dc S (except G3) ins. নুকুত उ (S om. 3°). — ") D4. 6 नासाद्धले. — ") D5 T1 G1 M1 अर्थलोभो (for °लोपो). K2 न चालस्यं नार्थलोपो बभूव; M2 न चालस्यादर्थलुप्ता बभूवुः. — °) K1 अनुत्तरः; K2 अनुरक्तः; Ds अनुरक्ताः; T1 G1 न चांतकाः; T2 G1 (sup. lin.). 2. 4 M अनंतराः. K De D1. 2. 5 सर्ववर्णेषु ; G2 धर्मेषु. K1 T2 G1. 4 भूपते (T2 °ते:); K2 T1 G2 M भूप; K3 [अ]भूवन्; K4 [अ] भूम:; D1 [अ] भूम; D4 [अ] भूवं (for भूय:). — 4) Ks T1 G2 ते सा प्राप्ताः; K4 ते संप्राप्ताः; Dc D2 ससं(Dc2 समं ) प्राप्ताः ; D1 T2 M तस्मात्प्राप्ताः ; D6 अनुप्राप्ताः ; G1 समा प्राप्ताः; G₄ समत्प्राप्ताः (sic) (for संप्राप्ताः स्मः). B Dc Dn D2. 4. 6 G3 किं नु (for केन).

Colophon om. in K1-3 D1. 5. D3 missing. — Major parvan : Dn2 T G2 आरण्य; G4 अरण्य. — Sub-parvan: K4 आरणीय; B Dc Dn D2. 4. 6 G8 अ( Dn1 आ)रणीहरण; M2 अरणी. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn 309 (Dns 310);  $T_1$  295 (as in text!);  $T_2 M_1$ . 2 (inf. lin.) 299 (M2 orig. 131); G1 296; G2 298; G4 (erroneously) 129. - Śloka no.: Dn 22 (Dns 21); D<sub>1</sub> 23.

<sup>- °)</sup> K<sub>1-8</sub> मृगस्य कषमाणस्य; B<sub>8</sub> Dc D<sub>1.2</sub> 'स्य कर्ष';  $D_5$  'स्य कृष्य'; M 'स्याकर्ष'. — ')  $D_{C2}$   $D_2$  विषाणै:;  $T_1$ विमाने. Ti Gi. 4 समसज्यत.

<sup>9</sup> Dns om. 9. — ") K1. 2 एतदाशा (K2 सा-); B1. 2. 4 Dc Dn1. n2 D2. 4. 6 G8 तमादाय; D5 समा . T1 G1 महाराज (for गतो राजन्). — °) K1. 2 D5 त्वरितं; M2 परित:. D1 तूर्ण (for शीघं). B4 D4 G3 आश्रमात्पुरुष-च्याञ. — K1. 2 T2 om. (hapl.) 9<sup>d</sup>-10<sup>a</sup>. — <sup>d</sup>) K<sub>3</sub> D1. 5 द्रवमाणो मनोजवः; B2 प्रवमानो महासृगः.

<sup>10</sup> K1. 2 T2 om. 10<sup>a</sup> (cf. v.l. 9). — a) B Dn D4. 6 T1 G1. 3 राजन् (for शीघ्रम्). — °) D6 अग्निहोत्रार्थ-मेतन्मे. -  $^{d}$ )  $\mathrm{T}_{1}$   $\mathrm{G}_{1}$  सत्यं ( $\mathrm{G}_{1}$  स त्वं) मे देहि पांडव.

<sup>11</sup> Before 11, T G1. 2. 4 ins. वैशं°. — °) K3 Dc2 Da कौंतेय.

<sup>12 °)</sup> M2 सहसा (for सन्नद्धा). T G1. 2. 4 त्वरिताः (for भ्रन्विन:). — b) Ds प्रयांति (for प्राह्ववन्). — c) K1. 2 De ब्राह्मणार्थ; G1 ब्राह्मणास्ते. De D2 ब्राह्मणार्थाय यत्ता वै.

<sup>13</sup> Ka om. (hapl.) 13a-14b. — c) Ka अविध्यन्;  $D_{C2}$  न विध्यन् . —  $^d$ )  $K_{8.4}$   $D_1$  हर्श्यंतं;  $D_8$  हर्श्यंते (for पश्यन्तो ).

<sup>14</sup> K3 om. 14ab (cf. v.l. 13). — a) D5 g (for g.). — b) G1 अह° (for नाह°). D1 तदा; S (except G3) वने (for महा-). — °) B Dc Dn Ds T G1 M शांता (for आन्ता).

<sup>15</sup> a) B<sub>1. 2</sub> Dn D<sub>4. 8</sub> G<sub>3</sub> आगस्य (for आसाद्य). — °) T2 ते क्षुत्पिपासापरिताः.

<sup>16</sup> b) T G1. 2. 4 transp. नकुल: and दु:खित:. T1 G1 [अ]ब्रवीत्; M ततः (for तदा). — °) B Dn D4. 6 Ti Gs श्रेष्टम् (for ज्येष्टम्). G1 आतरं धर्मजं ज्येष्टं. — d) K1-3 Ds T1 G1. 2 M कुरुसत्तमं (G2 ° म:); K4 B Dc Dn D1. 2. 4. 6 G3 कुरुनंदनं ( Dc1 °न; Dc2 D2 °न:).

# २९६

युधिष्ठिर उवाच ।
नापदामस्ति मर्यादा न निमित्तं न कारणम् ।
धर्मस्तु विभजत्यत्र उभयोः पुण्यपापयोः ॥ १
भीम उवाच ।

प्रातिकाम्यनयत्कृष्णां सभायां प्रेष्यवत्तदा । न मया निहतस्तत्र तेन प्राप्ताः स्म संशयम् ॥ २ अर्जुन उवाच ।

वाचस्तीक्ष्णास्थिभेदिन्यः स्ततपुत्रेण भाषिताः । अतितीक्ष्णा मया क्षान्तास्तेन प्राप्ताः समसंशयम् ॥ ३ सहदेव उवाच ।

शकुनिस्त्वां यदाजैषीदश्चयूतेन भारत । स मया न हतस्तत्र तेन प्राप्ताः स्म संशयम् ॥ ४ वैशंपायन उवाच।

ततो युघिष्ठिरो राजा नकुलं वाक्यमत्रवीत् ।
आरुद्य वृक्षं माद्रेय निरीक्षस्य दिशो दश् ॥ ५
पानीयमन्तिके पश्य वृक्षान्वाप्युद्काश्रयान् ।
इमे हि श्रातरः श्रान्तास्तव तात पिपासिताः ॥ ६
नकुलस्तु तथेत्युक्त्वा शीघ्रमारुद्य पादपम् ।
अत्रवीद्धातरं ज्येष्ठमिनवीक्ष्य समन्ततः ॥ ७
पश्यामि बहुलात्राजन्वृक्षानुदकसंश्रयान् ।
सारसानां च निर्हादमत्रोदकमसंशयम् ॥ ८
ततोऽत्रवीत्सत्यधृतिः कुन्तीपुत्रो युघिष्ठिरः ।
गच्छ सौम्य ततः शीघ्रं तुर्णं पानीयमानय ॥ ९
नकुलस्तु तथेत्युक्त्वा श्रातुज्येष्ठस्य शासनात ।

C. 3. 17251 B. 3. 312. 10 K. 3. 313. 10

#### 296

This adhy, is missing in D<sub>3</sub> (cf. v.l. 3, 283, 10); the MS, is mostly ignored here.

- 1 b) Ks अनिमित्तं; M2 निमित्तं न (by transp.). Ta G2. 4 च कारणं; G1 अकारणं. c) B De Dn D2. 4. 6 G3 विभज्ञत्यर्थम्; T1 जन्यस्मिन्; T2 M जेवन्न; G2. 4 जेदन्न. G1 धमस्विय भजेदस्मिन्. d) To avoid hiatus, T2 G2. 4 M ह्युभयोः (for उभयोः). T1 उभयोः पापपुण्ययोः.
- 2 K<sub>2</sub> D<sub>1</sub>.  $_{5}$  M<sub>2</sub> भीमसेन उ° (M<sub>2</sub> om. उ°).  $^{a}$ ) K<sub>4</sub> D<sub>12</sub> T<sub>2</sub> प्रातिकाम्येन यत्क्र(T<sub>2</sub> यं क्र) हणां; M<sub>1</sub> म्यानय-त्कृत्णां.  $^{b}$ ) D<sub>1</sub> प्रेक्ष्यतां (for प्रेष्यवत्).  $2^{d}=3^{d}$ ,  $4^{d}$ .
- 3 b) Dc1 D1. 4 भाषित:. c) B Dn D4. 6 G8 अतितीवा; T1 अतीक्ष्णया; G1 अतीक्ष्णया. 3<sup>d</sup>=2<sup>d</sup>, 4<sup>d</sup>. After 3, K4 D1 ins.:

1360\* नकुळ उवाच । धार्तराष्ट्राः कुत्सयन्तो यन्मे न निहतास्तदा । द्युतकाले महाराज तेनेमामापदं गताः।

4 K<sub>1-8</sub> D<sub>5</sub> M om. (? hapl.) 4; D<sub>62</sub> om. 4<sup>65</sup>.

— <sup>6</sup>) K<sub>4</sub> तु; D<sub>1</sub> च; D<sub>4</sub> त्वा (for त्वां). K<sub>4</sub> यदा पापो;
D<sub>1</sub> महापापो (for यदाजैषीद्). — <sup>5</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> खूताह्वानं
तदाकरोत्; G<sub>2</sub>. 4 द्यूतेन भरतर्षभ. — <sup>6</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>
सोस्गाभिर्न (D<sub>1</sub> ° नि ) हतस्तत्र; D<sub>6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 न मया निह °.

-d) =  $2^d$ ,  $3^d$ . K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> विपदं तेन वै गता:.

6 °) K4 तस्य (for पश्य). — b) B1-3 Dn D4.6 G1.3 चापि; D5 यान् (for चापि). K3 B Dc Dn D2.4.6 G3 'श्रितान् (for 'श्र्यान्). K4 D1 वृक्षं चाप्युदकाश्रयं. — T2 om. 6°d. — K1 reads 6°-7°d after 12°. — °) K1.2 त इमे; B2 Dn D4.6 G8 एते हि (for इमे हि). — °) K1.2.4 Dc D1.2 सर्वे; K3 D5 पार्थ; T1 G1 चापि (for तात). G2.4 पिपासया.

7 For sequence of K1, cf. v.l. 6. Before 7, T G4 ins. चैशं°. — a) = 10°. B4 Dc1 Dn D4. 6 G8 तं; D1 च (for নু). — After 7°, T2 G2. 4 ins.:

1361\* भ्रातुर्ज्येष्ठस्य शासनात्।

तत उत्थाय मतिमान् .

- b) Ds पांडवः (for पादपस्).
- 8 K1 om. 8. Before 8, T G1. 2. 4 ins. नकुल:. °) K2 बहुलान्वृक्षान्; K4 D1 बहुललायान्. °) K2 राजन् (for वृक्षान्). M उदकसंश्रितान्. °) K (K1 om.) Dc D1. 2. 4 निवदं; T G1. 2. 4 निर्दादस्. व) K2 पत्रोदक°; T G1. 2. 4 तत्रोदक°.
- 9 Before 9, T G1. 2. 4 M2 ins. वैशं. °) M गच्छ सौम्यावतीर्यात: — d) N (except K4 Dn2 D5; D8 missing) G2 तुणै:; T1 G1 शीतं (for तुणै). M पानीयं शीव्रमानय.
  - 10 Before 10, T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> ins. वैशं°. °) = 7°. K D<sub>5</sub>

C. 3. 17251 B. 3. 312. 10 K. 3. 313. 10 प्राद्रवद्यत्र पानीयं शीघं चैवान्वपद्यत ॥ १० स दृष्ट्वा विमलं तोयं सारसैः परिवारितम् । पातुकामस्ततो वाचमन्तरिक्षात्स शुश्रुवे ॥ ११ मा तात साहसं कार्षीर्मम पूर्वपरिग्रहः । प्रश्नानुक्त्वा तु माद्रेय ततः पिब हरस्व च ॥ १२ अनादृत्य तु तद्वाक्यं नकुलः सुपिपासितः । अपिबच्छीतलं तोयं पीत्वा च निपपात ह ॥ १३ चिरायमाणे नकुले कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । अववीद्धातरं वीरं सहदेवम्सिंदमम् ॥ १४ भ्राता चिरायते तात सहदेव तवाग्रजः । तं चैवानय सोदर्यं पानीयं च त्वमानय ॥ १५ सहदेवस्तथेत्युक्त्वा तां दिशं प्रत्यपद्यत ।

द्दर्श च हतं भूमौ आतरं नकुलं तदा ॥ १६
आतृशोकाभिसंतप्तस्तृषया च प्रपीडितः ।
अभिदुद्राव पानीयं ततो वागभ्यभाषत ॥ १७
मा तात साहसं कार्षीर्मम पूर्वपरिग्रहः ।
प्रश्नानुक्त्वा यथाकामं ततः पिव हरस्व च ॥ १८
अनादृत्य तु तद्राक्यं सहदेवः पिपासितः ।
अपिवच्छीतलं तोयं पीत्वा च निपपात ह ॥ १९
अथाव्रवीत्स विजयं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
आतरौ ते चिरगतौ वीभत्सो शत्रुकर्शन ।
तौ चैवानय भद्रं ते पानीयं च त्वमानय ॥ २०
एवम्रको गुडाकेशः प्रगृह्य सशरं धनुः ।
आमुक्तखङ्को मेधावी तत्सरः प्रत्यपद्यत ॥ २१

1862\* त्वं हि नस्तात सर्वेषां दुःखितानामपाश्रयः। [ K4 व्यपाश्रयः; D1. 4. 6 उपाश्रयः.]

च; Dns D4 तं (for तु). — °) K Dc D2. 5 येन (for यत्र). — <sup>d</sup>) K1. 2. 4 चैवाभ्यपद्यत.

<sup>11 °)</sup>  $D_5$  तद् (for स). T  $G_{1.2.4}$  तद् दृष्ट्वा विपुरुं वारि. - °) K  $D_5$  M खगमै:;  $D_6$   $D_{1.2}$  शकुनै: (for सारसै:). - °) M हतुं ° (for पातु°). - °) = 25°. B  $D_4$  अंतरीक्षात्.  $K_8$   $D_1$  सु- (for स).

<sup>12</sup> Before 12, B<sub>3</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> M<sub>2</sub> ins. यक्ष उ° (M<sub>2</sub> om. उ°). — 12 = (var.) 18. — 12<sup>b</sup> = (var.) 3. 40. 22<sup>b</sup>. — °) D1 कौतिय (for माद्देय). After 12°, K<sub>1</sub> reads 6°-7<sup>d</sup>. — °) D1 पिबस्स च (for तत: पिब).

<sup>13</sup>  $13^a = (\text{var.}) \ 3.40.12^c.$  — b)  $K_1 \ \overline{g}$ ;  $Dc \ D_2 \ \overline{g} \ \overline{g}$ ;  $T \ G_1 \ 2.4 \ \overline{e} \ (\text{for } \overline{g}).$  — d) =  $19^d$ . M  $\overline{e}$  (for  $\overline{e}$ ).  $D_5 \ \overline{e}$  (for  $\overline{e}$ ).  $T_1 \ G_1 \ \overline{e}$  (for  $\overline{e}$ ).  $K_4 \ \overline{q}$ ?  $\overline{q}$ ?  $\overline{q$ 

<sup>14 °)</sup>  $D_1$  चिरमाणे तु नकुळे. —  $14^b = 20^b$ ,  $32^b$ . — °)  $G_2$  शूरं (for वीरं). — °) S (except  $G_3$ ) अनंतरं (for अरिंदमम्).

<sup>15</sup> Before 15, T<sub>1</sub> ins. युधिष्ठर:. — <sup>a</sup>) K Dc D<sub>1</sub>. 2. 5 चिरयातस् (K<sub>8</sub> 'रायतस्; K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> 'रायते; D<sub>6</sub> 'रजातस्) तव आता; B D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> आता हि चिरया(B<sub>2</sub> 'जा)तो न:. — <sup>b</sup>) K D<sub>1</sub>. 5 महासुज; M<sub>2</sub> तवाग्रतः. — <sup>c</sup>) B<sub>1</sub>. 2 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> तथा (for तं च). M विद्धि (for [आ]नय). T G<sub>1</sub>. 2. 4 भद्दं ते (for सोदर्थ). — <sup>d</sup>) = 20<sup>f</sup>, 33<sup>b</sup>. Dc D<sub>2</sub> तथानव (for त्वमानय).

<sup>16</sup> Before 16, T G1. 4 ins. बैशं. — 16ab = (var.) 34ab, — b) Dn3 तं देशं (for तां दिशं). Ks T1 प्रतिपद्यत.

<sup>— °)</sup> T1 दहशे च; M सददर्श. K1. 2 सहतं; K4 B4 Dc D2 पिततं; T1 G1 च सतं; T2 G4 [अ]चेतनं; G2 निहतं (for च हतं). K1. 2 वीरं (for भूमी). — °) T G1. 4 आतरं निहतं; M (by transp.) नकुछं आतरं. D6 G2 तथा.

<sup>17</sup> b) K Dc<sub>2</sub> D<sub>1</sub>, 2, 5 T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>, 4 तृष्णया. K D<sub>1</sub>, 5 परिष्ठतः (for प्रपी°). — °) D<sub>5</sub> पुनर्दुदाव (for अभि°).

<sup>18</sup> D<sub>2</sub> om. 18. — 18 = (var.) 12 (q.v.). —  $^{c}$ )  $T_{2}$  यथाकार्छ. —  $^{d}$ ) =  $37^{d}$ . B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> पित्रस्य च (for तत: पित्र).

<sup>19 19=(</sup>var.) 13. — d) K4 सोपि; M1 स नि-(for च नि-).

<sup>20</sup> Before 20, T G<sub>1.4</sub> ins. युधिष्ठिरः. — <sup>a</sup>) K<sub>1.2</sub> तथा (for अथ). K<sub>1.2</sub> Dc D<sub>2.5</sub> हि विजयं; K<sub>3.4</sub> D1 विजयिनं. T G<sub>1.2.4</sub> M सञ्यसाचि (G<sub>1.2</sub> °ची). — 20<sup>b</sup>=14<sup>b</sup>, 32<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) B<sub>2.5</sub> Dn D<sub>4</sub> (sup. lin. as in text) परिं (for चिरं). — <sup>d</sup>) K<sub>1-8</sub> B<sub>1.2.4</sub> D<sub>1.5</sub> °क्षण. — 20<sup>ef</sup>=(var.) 15<sup>cd</sup>. — <sup>f</sup>)=15<sup>d</sup>, 33<sup>d</sup>. B<sub>1</sub> त्वं (for च). K<sub>1.2</sub> त्वमाहर; B<sub>1</sub> समानय; D<sub>1</sub> समाहर. — After 20, N (D<sub>3</sub> missing) G<sub>3</sub> M<sub>1</sub> ins.:

<sup>21 °)</sup> S (except G<sub>3</sub>) तथेत्युक्त्वा (for एवमुक्तो).
— °) D1 °खड्ममेधावी; M °कवचः श्रीमान्. — ³) D1 तत्सरः संप्रचात.

<sup>22</sup> a) K1 B De Dn D2. 4. 6 T2 G8 तत: (for यत:). De2 Dn शार्दूल:. — b) K B4 D1. 4 G2. 4 पानीयाहरणे.

यतः पुरुषशार्द्लौ पानीयहरणे गतौ ।
तौ ददर्श हतौ तत्र आतरौ श्वेतवाहनः ॥ २२
प्रसुप्ताविव तौ दृष्ट्वा नरिसंहः सुदुःखितः ।
धनुरुद्यम्य कौन्तेयो व्यलोकयत तद्वनम् ॥ २३
नापश्यत्तत्र किंचित्स भूतं तिसन्महावने ।
सव्यसाची ततः श्रान्तः पानीयं सोऽभ्यधावत ॥ २४
अभिधावंस्ततो वाचमन्तिरक्षात्स शुश्रुवे ।
किमासीदिस पानीयं नैतच्छक्यं बलान्वया ॥ २५
कौन्तेय यदि वै प्रश्नान्मयोक्तान्त्रतिपत्स्यसे ।
ततः पास्यसि पानीयं हिरुष्यसि च भारत ॥ २६
वारितस्त्वत्रवीत्पार्थो दृश्यमानो निवारय ।

यावद्वाणैविनिर्भिन्नः पुनर्नैवं विद्ष्यसि ॥ २७ एवसुक्त्वा ततः पार्थः शरैरस्त्रानुमन्त्रितैः । ववर्ष तां दिशं कृत्स्नां शब्दवेधं च दर्शयन् ॥ २८ कर्णिनालीकनाराचानुत्सृजन्भरतर्षम । अनेकैरिषुसंघातैरन्तरिक्षं ववर्ष ह ॥ २९

#### यक्ष उवाच।

किं विघातेन ते पार्थ प्रश्नानुक्त्वा ततः पित्र । अनुक्त्वा तु ततः प्रश्नान्पीत्वेव न भविष्यसि ॥ ३० वैद्यांपायन उवाच ।

स त्वमोघानिषून्मुक्त्वा तृष्णयाभिप्रपीडितः । अविज्ञायैव तान्प्रश्नान्पीत्वैव निपपात ह ॥ ३१

C. 3. 17273 B. 3. 312. 33 K. 3. 313. 32

— °) B<sub>3</sub> स ददर्भ; S (except G<sub>3</sub>) ददर्भ च (for तौ ददर्भ). — After 22, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

1363\* विगतासू नरव्याघ्री शयानी वसुधातले।

23 °) B<sub>2</sub> सु° (for प्र°). — b) K D<sub>1</sub>. 5 नरसिंही. — d) T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> ज्यालो° (for ज्यलो°). K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> तस्वतः; Dc<sub>2</sub> तद्वने. K<sub>1</sub>. 2 ज्यलोकत दिशो दश.

24 °)  $K_1$ . 2 च;  $M_1$  स्म (for स). T  $G_1$ . 2. 4 स तत्र किंचिन्नापश्यद्. —  $^b$ )  $K_3$   $D_5$  तत्र; B Dn  $D_4$ . 6  $G_3$  अस्मिन्. —  $^c$ )  $D_4$  ततः शांतः;  $T_2$   $G_2$ . 4 पिपासार्तः.

25 T<sub>1</sub> om. 25-26. —  $^a$ ) K<sub>8</sub> B D (except D<sub>5</sub>; D<sub>8</sub> missing) G<sub>8</sub> वाक्यम् (for वाचम्). —  $^b$ ) = 11 $^d$ . K<sub>8</sub> D<sub>1</sub> सु-; G<sub>1</sub> प्र- (for स). —  $^c$ ) T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> यस्विमच्छिसि; G<sub>1</sub> किमाधाविस; M किमादित्सिस. —  $^d$ ) M त्वया बलात् (by transp.).

26 T<sub>1</sub> om. 26 (cf. v.l. 25). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>1</sub>. 6 तु; K<sub>4</sub> ते (for ते). B De Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> प्रश्नांसान् (for ते प्रश्नान्). — <sup>b</sup>) De<sub>1</sub> ° पत्स्यसि; De<sub>2</sub> D<sub>2</sub> ° पश्यसि; S (except G<sub>3</sub>; T<sub>1</sub> om.) ° वक्ष्यसि. — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> आहरिष्यसि; B<sub>2</sub> भिव-ष्यसि च.

27 Before 27, T G1. 2. 4 ins. वैशं. — °) M2 चरित° (for वारित°). — °) K8 D5 निरामयः; Dc1 D2 निवारयन्; Dc2 निस्दयन्. — °) K1 च; T2 G2. 4 तु (for वि-).

28 °) K<sub>1</sub> D<sub>2</sub> उक्तस्. — <sup>5</sup>) M अस्त्राभि (for अस्तानु ). — °) B Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> प्रववर्ष दिशः कृत्स्ताः; Dc<sub>2</sub> (corrupt) न ववर्ष दिशेः कृत्स्ताः. — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 2 B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc Dn<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> शब्दविद्धं (Dc<sub>2</sub> वेधे); K<sub>4</sub> वेध्यं. K<sub>1</sub> विमर्षयत्;  $K_2$   $D_1$  निदर्शयन्;  $D_{c1}$   $D_4$  च दर्शयत्. T  $G_{1.2.4}$  M शब्दवेध्यं वि( M नि)दर्शयन्.

29 29<sup>a</sup> = (var.) 5. 34. 76<sup>a</sup>. — b) Dc D2 अस्जन्. Dc D1. 2. 4-6 भरतर्षभ:; T G1. 2. 4 M पुरुष्भ: (T2 M2 ° भ). — After 29<sup>ab</sup>, B3 (marg.) Dn D4. 6 G3 read 31<sup>ab</sup>. — c) K1-8 D1. 2. 5 ह्युसंपातेष्. — d) K8 B D (except D1; D3 missing) G8 अंतरिक्षे. K1-8 D6 च; T G1. 2. 4 स: (for ह). — After 29, M1 ins.:

1364\* सोऽप्यदृश्याय भूताय नभस्यामिततेजसे। उत्ससर्ज महाबाहुर्बाणजालं धनंजयः। ततस्तानिषुसंघातान्गाण्डीवधनुषश्च्युतान्। मेघान्कृत्वा जहासोचैस्तदद्भुतिमवाभवत्।

30 °) K1 वाधातेन; K2 वाधानेन; B1. 2. 4 Dn D2. 4.6 Gs विधानेन. T1 G1 ड्यायामेन च किं पार्थ. — b) D5 तथा; T G1. 2. 4 पथ: (for ततः). — c) B Dc1 Dn D2. 4.6 Gs M च (B4 त; Dc1 वा; M [ए]व) पिंबन्; Dc2 वापि तान्; D5 वे पुन:; T1 च ततः (for त ततः). K1. 2 पश्चात् (for प्रश्नान्). — d) T G1. 2. 4 M पीत्वेव (T2 G2. 4 त्वा तु) निपतिष्यसि. — After 30, B Dc Dn D2. 4.6 Gs ins.:

1365\* एवसुक्तस्ततः पार्थः सन्यसाची धनंजयः। [Before the line, B2-4 Dc D2 ins. वैशं°.]

31 B1. 2. 4 Dc D2 om. 31ab. B3 (marg.) Dn D4. 6 G3 read 31ab after 29ab. K3 B3 Dn D4. 6 S (except M1) om. the ref. — a) S (except G3) स तु मोघानिष्ट्रध्या. — b) M2 तृषया. K4 T G2. 4 च (for [अ]भि-). — c) D5 अविज्ञाय च; T G1. 2. 4 अविज्ञास्वैव; M अवज्ञायेव. B Dc Dn D2. 4. 6 G3 अवज्ञायेव तां वाचं.

C. 3. 17274 B. 3. 312. 33 K. 3. 313. 33 अथाव्रवीद्धीमसेनं कुन्तीपुत्रो युघिष्ठिरः ।
नकुलः सहदेवश्च बीमत्सुश्चापराजितः ॥ ३२
चिरं गतास्तोयहेतोर्न चागच्छन्ति भारत ।
तांश्चेवानय भद्रं ते पानीयं च त्वमानय ॥ ३३
मीमसेनस्तथेत्युक्त्वा तां दिशं प्रत्यपद्यत ।
यत्र ते पुरुषव्याघा आतरोऽस्य निपातिताः ॥ ३४
तान्दृष्ट्वा दुःखितो भीमस्तृषया च प्रपीडितः ।
अमन्यत महाबाहुः कर्म तद्यक्षरक्षसाम् ।
स चिन्तयामास तदा योद्भव्यं श्चवमद्य मे ॥ ३५

पास्यामि तावत्पानीयमिति पार्थो वृकोद्रः ।
ततोऽभ्यधावत्पानीयं पिपासुः पुरुषर्षभः ॥ ३६
यक्ष उवाच ।
मा तात साहसं कार्षीर्मम पूर्वपरिग्रहः ।
प्रश्नानुकत्वा तु कौन्तेय ततः पिब हरस्व च ॥ ३७
वैद्यांपायन उवाच ।
एवम्रक्तस्ततो भीमो यक्षेणामिततेजसा ।
अविज्ञायैव तान्प्रश्नान्पीत्वैव निपतात ह ॥ ३८
ततः कुन्तीसुतो राजा विचिन्त्य पुरुषर्षभः ।

— d) T2 G2. 4 पीत्वा च; M पीत्वा स.

32 Before 32,  $T_1$  ins. युधिष्टरः. — a)  $T_2$   $G_2$ . 4 ततो° (for अथा°). —  $32^b = 14^b$ ,  $20^b$ . — a)  $K_3$   $D_5$  om. च. B  $D_1$   $D_4$ . a  $G_3$  परंतप;  $D_2$  परंतप:;  $G_1$  पराजित: (for [अ]पराजित:).

33 °)  $K_1$ . 2 चिरं गते.  $K_4$  वै तोयार्थ (for तोयहेतोर्). —  $^b$ )  $T_1$  चादर्शत (for चागच्छन्ति). —  $^d$ ) =15 $^d$ , 20 $^t$ .  $G_8$  तथानघ (for त्वमा°).

34 Before 34, T G<sub>1</sub>. s. 4 ins. वैशं°. — 34ab = (var.) 16ab. — b) B De Dn D<sub>2</sub>. 4. 6G<sub>3</sub> तं देशं (for तां दिशं). Ks D<sub>5</sub> तस्मिन्देशे प्रपद्यत. — °) De D<sub>2</sub> पुरुषच्याप्त. — <sup>d</sup>) T G<sub>1</sub>. s. 4 च; M वि- (for नि-).

35 b) K D1. 2. 5 T G तृष्णया. — °) B3 अवसन्य (for असन्यत). — d) D5 किमेतद्; S (except G3) कर्मेतद्. — °) Dn1. n3 सं (for स). K B1 Dc D1. 5 चितयामास स (K1-8 B1 च) तदा. — 1) D5 कथम् (for ध्रुवम्). K1. 2 अस्ति (for अदा). K4 B Dn D4. 6 G3 वे (for मे).

36 b) M इत्युक्त्वा जलमाययो. — M om. 36°d. — c) K2 ततोभि. — d) K1. 8 Dc1 पुरुषवभ; D8 पांड-वर्षभ: — After 36, Dc D2 ins.:

1366\* वागुवाचाथ सुस्पष्टमदृश्या पाण्डुनन्दनम्।

37 Dc2 G2 om. the ref. — 37=(var.) 12, 18. — a) T2 G2. 4 तात मा (by transp.). Dc1 D2 कार्थीन; Dc2 कार्य. — b) T G1. 2. 4 [अ]थ (for तु). — b) B2 पिबस्त च (for तत: पिब).

38 Mom. 38<sup>2b</sup>. All MSS. except K D<sub>1</sub>. 2. 5 M<sub>1</sub> om. the ref. — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 उन्हें वा (for उक्तस्). B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> तदा (B<sub>4</sub> तथा) (for ततो). — <sup>b</sup>) Dc D<sub>2</sub> यक्षेणाद्धत<sup>\*</sup>. — 38<sup>cd</sup>=31<sup>cd</sup>. — <sup>c</sup>) =31<sup>c</sup>. B<sub>1-3</sub> D<sub>c</sub> D<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> अनुक्त्वेव तु (B<sub>1</sub>. 2 च); B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> M अव-

ज्ञायैव ( $D_5$  °य च).  $B_4$  तद्वाक्य (for तान्प्रशान्). —  $^4$ )  $M_1$  पीत्वा स. — After 38,  $B_3$  ins.:

1367\* ततः कु≓तीसुतो राजा धर्मपुत्रो युधिष्टिरः।; while B₄ ins.:

1368\* ततश्चिरगतान्श्राद्यनथ ज्ञातुं युधिष्ठरः। Bs. 4 cont. (cf. 1370\* below):

1369\* चिरायमानान्बहुशः पुनः पुनरुवाच ह । माद्रेयौ कि चिरायेते गाण्डीवी कि चिरायते । महाबलधरस्तत्र कि नु भीमश्चिरायते । गच्छाम्येषां पदं द्रष्टुमिति कृत्वा युधिष्ठिरः ।,

followed in B4 by 39cd.

39 B<sub>8.4</sub> transp.  $39^{ab}$  and  $39^{cd}$ . — <sup>a</sup>) S (except G<sub>3</sub>) धर्म (for दुन्ती). — <sup>b</sup>) K<sub>3.4</sub> B D (except D<sub>1</sub>; D<sub>3</sub> missing) G<sub>3</sub> प्र- (for चि-). K<sub>2.3</sub> Dc<sub>2</sub> Dn<sub>3</sub> भ्रंभ. — After  $39^{ab}$ , K<sub>4</sub> B<sub>2-4</sub> (see below) Dc D<sub>2</sub> ins.:

1370 \* आत्मनात्मानमेतच चिन्तयन्निदमब्रवीत्।

Colophon.

वैशंपायन उवाच ।
ततिश्चरगतान्श्चातृनथ राजा युधिष्ठिरः ।
विरायमाणान्बहुशः पुनः पुनरुवाच ह ।
किं स्विद्वनिमदं द्रष्टुं किं स्विद् दृष्टो मृगो भवेत् ।
पाहसन्वा महाभूतं शप्तास्तेनाथ तेऽपतन् । [5]
न पश्यन्त्यथ वा वीराः पानीयं यत्र ते गताः ।
अन्विषद्भिवेने तोयं कालोऽयमिति पातितः ।
किं नु तत्कारणं येन नायान्ति पुरुषर्षभाः ।
गच्छाम्येषां पदं द्रष्टुमिति कृत्वा युधिष्ठिरः ।

[  $B_2$  om. lines 3-8;  $B_3$  om. lines 2-3;  $B_4$  om. lines 2-3. 9.]

- B4 cont.:

सम्रत्थाय महाबाहुर्दद्यमानेन चेतसा ॥ ३९ अपेतजननिर्घोषं प्रविवेश महावनम् । रुरुभिश्र वराहैश्र पश्चिमिश्र निषेवितम् ॥ ४० नीलभाखरवर्णेश्व पादपैरुपशोमितम्। अमरैरुपगीतं च पश्चिमिश्व महायशाः ॥ ४१

स गच्छन्कानने तस्मिन्हेमजालपरिष्कृतम् । ददर्श तत्सरः श्रीमान्विश्वकर्मकृतं यथा ॥ ४२ उपेतं नलिनीजालैः सिन्धुवारैश्र वेतसैः। केतकैः करवीरैश्र पिप्पलैश्रेव संवृतम् । श्रमार्तस्तदुपागम्य सरो दृष्ट्वाथ विस्मितः ॥ ४३

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षण्णवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २९६॥

# 290

# वैशंपायन उवाच। स ददर्श हतान्श्राद् लॅंलोकपालानिव च्युतान्। युगान्ते समनुप्राप्ते शक्रप्रतिमगौरवान् ॥ १

विशकीर्णधनुर्वाणं दृष्टा निहतमर्जुनम् । भीमसेनं यमौ चोभौ निर्विचेष्टान्गतायुषः ॥ २ स दीर्घमुष्णं निःश्वस्य शोकवाष्पपरिष्ठतः।

वैशंपायन उवाच। एवमादीनि वाक्यानि विमृषकृपसत्तमः।

— °) Bs. 4 समुत्तस्थौ; Ds स तत्रायान् (for समुत्थाय). S (except  $G_3$ ) महाबुद्धिर् (for 'बाहुर्).

40 °) B De Dn D2. 4. 6 G3 इयपेत (for अपेत ). — b) M तद् (for भ-). S (except T2 G3) महद्वनं. — e) Ks Ds रुरुक्क (for 'भिश्च). — d) K D1. s महिषे (for पक्षिभि°).

41 b) Ds श्वापदेर् (for पादपैर्). — d) S (except Gs) समंततः (for महायशाः). — After 41, S (except Gs) ins.:

1372\* मृदुशाइवलसंकीर्णं भूमिभागं मनोहरम्। [ M 'संपन्नं (for 'संकीणी).]

42 °) S (except G<sub>3</sub>) गत्वा (for गच्छन्). — b) Ks Ds स्ताजालपरिष्कृते; S (except T1 G3) सेतुजाल-परिष्कृतं. — °) Ds च ततः (for तत्सरः). — व) B1 Dc Da मनसः प्रीतिवर्धनं.

43 b) K4 De D1. 2. 4. 5 G1. 2 M सिंदु वारे:. K4 B D (except Ds; Ds missing) Gs स (for च). B Dns. ns De Ga -चेतसै:; T G1. 2.4 M शोभितं. — °) K1. 2 केसरै:; K4 केतकी-. — d) K1. 2. 4 Dc D1. 2 G1 M2 प्रियालैश; Ta वंजलैश; Ga. 4 वंचुळेश (for पिष्पलैश). Ta G1. 2. 4 चापि ; Ma च सु- (for चैव). M1 प्रियवाछैश्च संवृतं. — After 43cd, S (except Gs) ins.:

1373\* ततो धर्मसुतः श्रीमान्त्रातृदर्शनलालसः।

— Dns om. 43°1. — °) S (except Gs) उपाकामत् 129

( for उपागम्य ). Ks स प्रशांतमुपागम्य ; Ds प्रशांतः समुपा . — 1) K1. 3. 4 Ds द्याति ; K2 D1 द्या तु ; S (except G3) हड्डा सु (for हड्डाथ).

Colophon. B1 D3 missing. — Major parvan:  $K_{1.2}$ T2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan : K4 B8 De D2 आरणीय ; Ba Dna D4-6 अरणीहरण; B4 D1 आरणेय; Dn1. na G3 आरणीहरण; M1 अरणि; M2 अरणी. — Adhy. name: M2 पानीयनिवारणं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 310; Dn3 311; D1 313; T1 296 (as in text!); T2 G4 M1. 2 (inf. lin.) 300 (M2 orig. 132); G1 297; G2 299. - Śloka no.: Dn1 45; Dna. na 46.

### 297

This adhy. is missing in Ds (cf. v.l. 3. 283. 10); the MS. is mostly ignored here.

1 °) D1 स वै ददर्श तान्त्राचन्. — °) D5 नभश् (for इव). — 4) S (except Gs) शक्तवैश्रवणोपमान्.

विनिकीर्णधनुर्बाणं; T2 G1. 2. 4 विप्र( T2 "नि)कीर्णधनुष्पाणि. — °) B De Dn D2. 4. 6 G3 चैव (for चोमी). — °) Ks T1 G1 निर्विचेष्टी; Ds निर्विशेषी. Ks कृतायुष:; Ks Ds गतायुषी ; D1 गतायुषान् ; T G1. 1. 4 M व्यस्ं (T1 G1 म्) सत्ता.

3 °) D1 M सु- (for स). Some MSS. निश्वस्य. K1. 2 दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य; G4 दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य. — 🌶) K1. 🤉 शोचन्बाब्प'. - Alter 3ab, B Dc Dn Ds. 4. 6 Gs ins.

2 °) K4 विप्रकीर्णधनुर्बाणान्; B Dc1 Dn D2. 4. 6 G3

1025

C. 3. 17307 B. 3. 313. 20 K. 3. 314. 18 बुद्धा विचिन्तयामास वीराः केन निपातिताः ॥ ३ नैषां शस्त्रप्रहारोऽस्ति पदं नेहास्ति कस्यचित् । भृतं महदिदं मन्ये भ्रातरो येन मे हताः । एकाग्रं चिन्तयिष्यामि पीत्वा वेत्स्यामि वा जलम् ॥ ४ स्यात्त दुर्योधनेनेदग्रुपांशुविहितं कृतम् । गान्धारराजरचितं सततं जिह्मबुद्धिना ॥ ५ यस्य कार्यमकार्यं वा सममेव भवत्युत । कस्तस्य विश्वसेद्वीरो दुर्मतेरकृतात्मनः ॥ ६ अथ वा पुरुषेर्ग्दैः प्रयोगोऽयं दुरात्मनः । भवेदिति महाबाहुर्बहुधा समचिन्तयत् ॥ ७ तस्यासीन विषेणेदग्रुदकं दृषितं यथा ।

নংপাধাস বিপ্যাব্ধুব্ক ব্যুপন থথা।

a passage given in App. I (No. 31). — °) Dь बुद्ध्या

विचार ; T G1. 2. 4 M स्व( M2 स) बुद्ध या चित .

4 °) K1. 2. 4 D1 शरै:; K8 B8 D6 शर- (for शस्त्र-).

— b) T G1. 2. 4 नैवास्ति (for नेहास्ति). — c) K1. 2 इदं भूतं महन्मन्ये; De D2 विदितं तन्महन्द्रतं. — d) M1 पातिताः (for मे हताः). M2 भ्रातरो ये निपातिताः. — e) K1. 2. 4 एकाम्रश्च; T G1. 2. 4 एकांते. De D2 एकाम्रश्चितयामासः; M एकाम्रचित्तः पानीयं. — l) G4 योत्स्थामि (for वेत्स्थामि). T G1. 2. 4 चाप्यपः; M कारणं (for वा जलं). De D2 महद् दुःखमिदं मम. — After 4, S (except G8) ins.:

1374\* भ्राचुणां व्यसनं घोरं सममेव महात्मनाम्।

- 5 °) Ks Ds अन्न; K4 D1 जातु (for स्यातु). b)
  T2 G2. 4 उपांग्रु परिकहिपतं. c) K1. 2 T2 G2. 4 °राजेन
  कृतं; K3. 4 B8. 4 D5 °राजरुचितं; Dn2 D1. 2 °राजचिरतं;
  T1 G1 M °राजविहितं. d) T2 G2. 4 असताधर्मबुद्धिना.
- 6 °) Ks Ds धीमान्; D1 T G2. 4 धीरो (for वीरो).
   d) K2 B1-3 Dn D4. 6 Gs दुष्कृतेर् (for दुर्मतेर्).
- 7 B<sub>3</sub> D<sub>5</sub> om. (hapl.) 7<sup>ab</sup>. <sup>b</sup>) T G<sub>2</sub>. 4 दुराहमिन:. <sup>c</sup>) B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>8</sub> M महाबुद्धिर. <sup>d</sup>) B D (except D<sub>1</sub>; D<sub>3</sub> missing) G<sub>3</sub> तद° (for सम°). After 7, T G<sub>1</sub>. 2 M ins.:

1375\* आचार्यं किं नु वक्ष्यामि कृपं भीष्ममहं नु किम्। Ta Ga cont.:

1376\* विदुरं किं नु ब्रक्ष्यामि बृहस्पतिसमं नये।

Ta Ga cont.: Ti Gi M ins. after 1375\*: Ga ins. after 7:

1377\* अम्बां च किं नु बक्ष्यामि सदा दुःखस्य भागिनीम्।

द्या मां आतृभिर्दीनं पृच्छन्तीं पुत्रगृद्धिनीम्।

यदा त्वं आतृभिः सर्वैः शकनुरूपपराक्रमैः।

मुखवर्णाः प्रसन्ना मे भ्रादणामित्यचिन्तयत् ॥ ८ एकैकशश्रीघबलानिमान्पुरुषसत्तमान् । कोऽन्यः प्रतिसमासेत कालान्तकयमाद्दते ॥ ९ एतेनाध्यवसायेन तत्तोयमवगादवान् । गाहमानश्र तत्तोयमनतिश्वात्स शुश्रुवे ॥ १०

यक्ष उवाच।

अहं बकः शैवलमत्स्यभक्षो

मया नीताः प्रेतवशं तवानुजाः ।

त्वं पश्चमो भविता राजपुत्र

न चेत्प्रश्चानपृच्छतो व्याकरोषि ॥ ११
मा तात साहसं कार्षीर्मम पूर्वपरिग्रहः ।

#### सार्धं वनं गतो वीरैः कथमेकस्वमागतः।

[(L. 1) G4 आर्या (for अम्बां). T2 G2. 4 सर्वथा दु:खभागिनीं (for the posterior half). — (L. 2) G4 गच्छंतं (for एच्छन्तीं). T2 G1. 2. 4 पुत्रगिर्धनीं. — (L. 3) M यथा (for यदा). T1 गाहमानश्च तत्तोयं (for the prior half). — (L. 4) T2 विनिर्गतों (for वनं गतो).]

8 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 कस्य किं नु; M<sub>2</sub> किं चासीन्न (for तस्यासीन्न). D<sub>1</sub> विशेषेण (for विषेणेदम्). — After 8°, B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> ins.:

1378\* मृतानामिप चैतेषां विकृतं नैव जायते। [ Dc D2 विकृतिर्.]

- 9 <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> चातिबलान् ; D<sub>6</sub> चाप्यचलान् (for चौघवलान्). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 एकेकशो बलवत (T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> °ता). D<sub>4</sub> om. 9<sup>b</sup>-10<sup>c</sup>. <sup>c</sup>) G<sub>2</sub> नान्यः (for को Sन्यः). K<sub>1</sub>. 2. 4 B<sub>1</sub>. 3. 4 प्रतिसमासीत; D<sub>2</sub> °सेन. <sup>a</sup>) S (except G<sub>3</sub>) °यमान्विना.
- 10 D4 om.  $10^{abc}$  (cf. v.l. 9). a) N (D4 om; D3 missing) G3 एतेन ज्यवसायेन. b) K3. 4 D6 M अवगाहत; B1. 2 Dn D1. 6 T2 G3 ज्यवगाढवान्. c) B2 गच्छमानश्च; T2 G2. 4 पातकाम°.
- 11 4) K2. 3 D5 केवल मत्स्य मक्षो; D1 शैवल मत्स्य भोजी; T1 भोजो; G2. 4 भोजनो. T2 अहं बल जो बल मत्स्य भोजनो.

   b) B2-4 Dn D4. 6 G8 (by transp.) नीता मया; T1 मयादिताः. K3. 4 D1. 5 प्रेतगति. c) T2 G2. 4 चाप्येवं (for पञ्चमो). d) D6 भवान; T1 G1 न मे (for न चेत्). T G4 प्रच्छते.
- 12 12=(var.) 3. 296..12, 18, 37. ") K Dis M2 पार्थ मा; B1. 3. 4 M1 मा पार्थ (for मा तात). ") Ds च (for तु). T G1. 2. 4 यथाकामं (for तु कौन्तेय).

प्रश्नानुक्त्वा तु कौन्तेय ततः पिब हरस्र च ॥ १२ युधिष्ठिर उवाच ।

रुद्राणां वा वस्नां वा मरुतां वा प्रधानभाक् । पृच्छामि को भवान्देवो नैतच्छक्किना कृतम् ॥ १३ हिमवान्पारियात्रश्च विन्ध्यो मरुय एव च । चत्वारः पर्वताः केन पातिता श्विव तेजसा ॥ १४ अतीव ते महत्कर्म कृतं बलवतां वर । यन्न देवा न गन्धर्वा नासुरा न च राक्षसाः । विषहेरन्महायुद्धे कृतं ते तन्महाद्भुतम् ॥ १५ न ते जानामि यत्कार्यं नामिजानामि काङ्क्षितम् । कौत्हरूं महज्जातं साध्वसं चागतं मम ॥ १६ येनास्म्युद्धिग्रहृद्यः समुत्पन्निश्चरोज्वरः । पृच्छामि भगवंस्तसात्को भवानिह तिष्ठति ॥ १७ यक्ष उवाच।

यक्षोऽहमस्मि भद्रं ते नास्मि पक्षी जलेचरः। मयैते निहताः सर्वे भ्रातरस्ते महौजसः॥ १८ वैशंपायन उवाच।

ततस्तामशिवां श्रुत्वा वाचं स परुषाक्षराम् । यक्षस्य ब्रुवतो राजन्नुपक्रम्य तदा स्थितः ॥ १९ विरूपाक्षं महाकायं यक्षं तालसमुच्छ्यम् । ज्वलनार्कप्रतीकाश्चमधृष्यं पर्वतोपमम् ॥ २० सेतुमाश्रित्य तिष्ठन्तं ददर्श भरतर्षभः । मेघगम्भीरया वाचा तर्जयन्तं महाबलम् ॥ २१ यक्ष उवाच ।

इमे ते भ्रातरो राजन्वार्यमाणा मयासकृत्। बलात्तोयं जिहीर्षन्तस्ततो वै स्वदिता मया ॥ २२

C. 3. 17326 B. 3. 313. 41 K. 3. 314. 43

18 D1 missing (cf. v.l. 16). K3 om. the ref. — b) K G4 जलेश्वरः. D5 नास्मि पक्षिकलेवरः. — c) T1 G1 [S]तिबला: (for निहता:). — d) K3. 4 Dc D2 [S]मित्तीजसः; T1 G1 M निपातिता:; T2 G2. 4 निवारिताः.

19 D1 missing (cf. v.l. 16). K4 T1 G1 om. the ref. — b) K1 तु पुरुषा ; K2 सुपरुषा ; K3 T1 G1 M1 सुपरुषा ; B Dn2 (by corr.) M2 स परुषाक्षरं. — d) K1.2 B1. 4 Dc1 अपकम्य; K4 पराकम्य; D5 M अपाकम्य; T2 G2. 4 नाकंपत (for उपकम्य). T1 G1 नाकंपत युधिष्ठिरः. — After 19, T1 G1 ins.:

1380\* ततो राजन्नपाकम्य तसाहेशादवस्थितः।

20 D1 missing (cf. v.l. 16). — \*) K Dc D2 महात्मानं (for \*कायं). — \*) K1. 2 \* च्छियं; K3 G4 \* च्छितं.

21 D1 missing (cf. v.l. 16). — <sup>a</sup>) B Dn D4. 6 G3 वृक्षम्; Dc D2 सर (for सेतुम्). K D6 आवृत्य; Dc T2 चावृत्य (for आश्रत्य). — <sup>b</sup>) K3 T2 भरतपंभ; M2 पुरु पर्षभ:. — <sup>c</sup>) B1. 2 Dn D4. 6 G3 मेधगंभीरनादेन; T1 घोरगंभीरया वाचा; T2 G2. 4 घोराकृतिमेहावाचा. — <sup>d</sup>) T1 G1 तर्जयंस्तं. B D (except D5; D1. 3 missing) T1 G3 \*स्वनं (for °बलम्). — After 21, T G1. 2. 4 ins.:

1381\* उवाच यक्षः कौन्तेयं आतृशोकाभिपीडितम्। [ T2 G, 'शोकप्रपीडितं.]

22 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — ") M<sub>1</sub> त इसे; M<sub>2</sub> य इसे (for इसे ते). K D<sub>5</sub> तवेसे झानुजा राजन्. — B<sub>3</sub>

<sup>—</sup> d) Ks Ds T G1. 2. 4 पिबस्ब च ( for तत: पिब).

<sup>13</sup> b) De D2 G3 च (for वा). K4 प्रधान एक्. — c)  $K_{1-3}$  D5 देव (for देवो). — d)  $K_{1.2.4}$  D1. 5 शकुनिवत्. 14 e)  $K_{3.4}$  पारिजातश्च; B  $^{\circ}$  पात्रश्च. — d)  $K_{1.2.4}$ 

D1 धरणीतले; K3 D5 पृथिवीतले; B Dc Dn D2. 4. 6 G8 भूरितेजसः.

<sup>15 &</sup>lt;sup>a</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 त्वयातीय (for अतीय ते). — <sup>b</sup>) M<sub>2</sub> बलं (for कृतं). B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> च बलिनां (for बलवतां). — After 15<sup>ab</sup>, S (except G<sub>3</sub>) ins.:

<sup>1379\*</sup> विनिञ्चता महेष्वासांश्चतुरोऽपि ममानुजान् ।

<sup>— °)</sup>  $K_4$  Dc यं न;  $B_{1-3}$  Dn  $D_{4-6}$  G3 याञ्च. — °)  $K_1$   $B_2$  Dn  $D_{4-6}$  G3 च न (by transp.);  $B_3$  यक्ष. — °)  $T_1$  G1. 2. 4 न समर्था;  $T_2$  समर्थास्तु (for विषहेरन्). K  $D_5$  महाबुद्धे;  $T_1$  G1 महद्युद्धे. — ')  $K_{3-4}$  Dc  $D_{1-2}$  एतन् (for ते तन्). T G1. 2. 4 M कृतं स्व(M त) तेजसाद्धतं.

<sup>16 °)</sup> D1 तत्कार्य; M यत्कर्म. T1 G1 नेते जानंति यत्कामं. — b) G1. 4 नाभिजानाति; M न हि जानामि. — In D1, 16°-62° is lost on a missing fol. (223).

<sup>17</sup> D1 missing (cf. v.l. 16). — ") T2 G2. 4 त्वये-त्युद्धियं. — b) K4 संमुद्ध्वितिरोह्दः; B3 M1 समुत्पञ्चिरोह्जः. — b) S (except G3) transp. भगवन् and तसात्. K4 पुच्छामि हि भवंतं स्म. — ) = (var.) 1. 13. 18b. K इह (K2 अन्व-) धिष्ठितः; B2 इत्यभाषत; D5 अवित्रहते; M1 इति तिष्ठति.

C. 3. 17327 B. 3. 313. 41 K. 3. 314. 43 न पेयम्रदकं राजन्त्राणानिह परीप्सता । पार्थ मा साहसं कार्षीर्मम पूर्वपरिग्रहः । प्रश्नानुकत्वा त कौन्तेय ततः पिब हरस्व च ॥ २३ युधिष्टिर उचाच ।

नैवाहं कामये यक्ष तव पूर्वपरिग्रहम् । कामं नैतत्त्रश्चंसन्ति सन्तो हि पुरुषाः सदा ॥ २४ यदात्मना स्वमात्मानं प्रशंसेत्पुरुषः प्रभो । यथाप्रज्ञं तु ते प्रश्चान्प्रतिवक्ष्यामि पृच्छ माम् ॥ २५

#### यक्ष उवाच।

किं स्विदादित्यमुन्नयति के च तस्याभितश्रराः । कश्रैनमस्तं नयति कस्मिश्र प्रतितिष्ठति ॥ २६ याधिष्ठिर उवाच ।

ब्रह्मादित्यमुत्रयति देवास्तस्याभितश्रराः । धर्मश्रास्तं नयति च सत्ये च प्रतितिष्ठति ॥ २७ यक्ष उवाच।

केन स्विच्छ्रोत्रियो भवति केन स्विद्धिन्दते महत्। केन द्वितीयवान्भवति राजन्केन च बुद्धिमान्॥ २८

युधिष्ठिर उवाच।

श्चतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत्। धृत्या द्वितीयवान्भवति बुद्धिमान्बृद्धसेवया॥ २९

यक्ष उवाच।

किं ब्राह्मणानां देवत्वं कश्र धर्मः सतामिव। कश्रेषां मानुषो भावः किमेषामसतामिव॥ ३०

युधिष्ठिर उवाच।

स्वाध्याय एषां देवत्वं तप एषां सतामिव । मरणं मानुषो भावः परिवादोऽसतामिव ॥ ३१

यक्ष उवाच।

किं क्षत्रियाणां देवत्वं कश्च धर्मः सतामिव।

om. 22°d. — °) K De D2 जिही पैति. — °) T1 G1 तदा; T2 G2. 4 मया (for ततो). K1. 2 [5] तसूदिता; B Dn D4 G3 वे मृदिता. T2 G2. 4 तदा (for मया).

23 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — b) B<sub>2</sub> प्रीक्षते;
D<sub>5</sub> प्रीप्सथ. — 23<sup>edef</sup> = (var.) 12 (q. v.). — c) K<sub>3</sub>
D<sub>5</sub> मा तात; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 मा पार्थ (by transp.). — T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>
M om. 23<sup>ef</sup>. — c) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 राजेंद्र (for कीन्तेय). — f)
B<sub>4</sub> D<sub>5</sub> पिबस्ब च (for तत: पिब).

24 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — a) B<sub>2</sub> Dc<sub>1</sub> Dn D<sub>4</sub>. c G<sub>8</sub> न चाहं. B<sub>1</sub> तोयं (for यक्ष). — b) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> °परिग्रहः. — With 24<sup>cd</sup>-25<sup>ab</sup>, cf. 1. 30. 2: 5. 166. 5. — c) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. s अन्ये (for कामं). D<sub>5</sub> आत्मानं न प्रशं°.

25 D1 missing (cf. v.l. 16). — a) Dc T1 तथा तथा तमा. D5 आत्मानं न प्रशंसंति (cf. v.l. 24). — b) B Dn D2. 4. 6 G3 पुरुषपंभ. D5 द्यांतः पुरुषाः सदा (cf. 24<sup>d</sup>). — d) T1 पुच्छता; M पुच्छतः (for पुच्छ माम्). T1 प्रवस्थामीह पुच्छतः. — After 25, T1 G1 ins. (an addl.) colophon (adhy no.: T1 297; G1 298).

26 D1 missing (cf. v.l. 16). K4 om. 26. — a) Hypermetric! K3 किंश्रिद् (for किं स्विद्) almost throughout in this adhy. — a) G2 M2 करिंगश्चित् (for करिंगश्च).

27 D1 missing (cf. v.l. 16). — b) T2 G2 वेदा

(for देवा°). — °) K De D2 तं; B3 [प]नं (for the second च). M om. (the second) च. T1 G1 धर्म एवा स्तं नयति; T2 G2. 4 अधर्मस्तमस्तं नयति (hypermetric). — d) K3 T2 G2. 4 M स सत्ये (for सत्ये च).

28 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — <sup>a</sup>) Hypermetric!  $K_4$  केनचिच. — <sup>c</sup>) Hypermetric!  $K_{1.2}$  B<sub>1.2.4</sub> D<sub>0</sub> D<sub>1.2.4</sub> D<sub>1.2.4</sub> D<sub>1.2.4</sub> D<sub>1.2.4</sub> D<sub>1.2.4</sub> D<sub>2.4</sub> D<sub>3.4</sub> D<sub>4.6</sub> G<sub>3.4</sub> केन स्विद् (for केन). T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> द्वितीयो (for द्वितीयवान्). D<sub>5</sub> राजन् (for भवति). — <sup>d</sup>)  $K_{1.2}$  केन स्विद्धाद्धमांस्तथा; D<sub>5</sub> कथा हि वद बुद्धमान्.

29 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — a) Hypermetric! — c) Hypermetric! G<sub>2</sub>. 4 सहाय (for द्वितीय). D<sub>3</sub> यक्ष (for भवति). — d) Dc<sub>2</sub> D<sub>2</sub> (m as in text) धर्म (for वृद्ध).

30 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — a) Dc T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>
दैवत्वं. — b) = 32b. K<sub>1</sub> किं च धर्म:; K<sub>4</sub> (m as in text) किं च कर्म. — B<sub>1</sub> om. (hapl.) 30cd. — c) K<sub>1.2</sub>
किमेषां; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> क एव; T<sub>2</sub> G<sub>1.2</sub> M क एषां. — d) K<sub>1.2</sub>
D<sub>5</sub> कश्चेषाम्; K<sub>5</sub> परिवादो-; G<sub>4</sub> परित्यागो- (for किमेषाम्).

31 D1 missing (cf. v.l. 16). G1 om. (hapl.)
31-32. — 6) K1. 2 एव (for एवां). — b) B2 यज्ञ; D6
धर्म; T1 संत (for तप). K8 तप: पथ्यं (for तप एवां). — c)
T1 भयं वै (for मरणं). — d) B6 Dn1. n2 G8 परीवादो;
M1 परित्यागो.

कश्चेषां मानुषो भावः किमेषामसतामिव ॥ ३२ युधिष्ठिर उवाच । इष्वस्त्रमेषां देवत्वं यज्ञ एषां सतामिव ।

भयं वै मानुषो भावः परित्यागोऽसतामिव ॥ ३३ यक्ष उवाच ।

किमेकं यज्ञियं साम किमेकं यज्ञियं यज्ञः। का चैका वश्यते यज्ञं कां यज्ञो नातिवर्तते॥ ३४ युधिष्ठिर उवाच।

प्राणो वै यज्ञियं साम मनो वै यज्ञियं यज्ञः। वागेका वृश्यते यज्ञं तां यज्ञो नातिवर्तते ॥ ३५

यक्ष उवाच।

किं खिदापत्तवां श्रेष्ठं किं स्वित्रिपततां वरम् । किं खित्प्रतिष्ठमानानां किं स्वित्प्रवद्तां वरम् ॥ ३६

युधिष्ठिर उवाच । वर्षमापूत्तां श्रेष्ठं वीजं निपूत्तां वरम् । यक्ष उवाच ।
इन्द्रियार्थाननुभवन्बुद्धिमाल्लोकपूजितः ।
संमतः सर्वभूतानाम्रुच्छ्वसन्को न जीवति ॥ ३८
युधिष्ठिर उवाच ।
देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः ।

गावः प्रतिष्ठमानानां पुत्रः प्रवदतां वरः ॥ ३७

देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः । न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसन्न स जीवति ॥ ३९ यक्ष उवाच ।

किं स्विद्धरुतरं भूमेः किं स्विदुचतरं च खात्। किं खिच्छीघतरं वायोः किं स्विद्धदुतरं नृणाम्।। ४० युधिष्ठिर उवाच।

माता गुरुतरा भूमेः पिता उच्चतस्य खात्। मनः शीघ्रतरं वायोश्यिन्ता बहुतरी नृणाम्॥ ४१

यक्ष उवाच । किं स्वित्सुप्तं न निमिषति किं स्विजातं न चोपति ।

C. 3. 17346 B. 3. 313. 61 K. 3. 314. 63

- 32 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). G<sub>1</sub> om. 32 (cf. v.l. 31). K<sub>1</sub> reads 32<sup>ab</sup>, 33 after 35; K<sub>2</sub> reads 32-33 after 35. 32<sup>b</sup>=30<sup>b</sup>. K<sub>1</sub> om. (hapl.) 32<sup>cd</sup>. c) S (except G<sub>3</sub>; G<sub>1</sub> om.) एवं (for चैंवं).
- 33 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). For sequence in K<sub>1. 2</sub> cf. v.l. 32. b) K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> यज्ञा; S (except G<sub>3</sub>) दानम् (for यज्ञ). c) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> मरणं (for भयं वै); cf. 31<sup>c</sup>. d) K<sub>1. 2</sub> परिवादोसता<sup>°</sup>.
- 34 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). For K<sub>1</sub>. 2 cf. v.l. 32. °) D<sub>5</sub> S (except G<sub>5</sub>) याज्ञियं. °) S (except T<sub>1</sub> G<sub>3</sub>) याज्ञियं. °) B<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>5</sub> चैषां; T<sub>2</sub> चैता (for चैका). B Dc D<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>5</sub> वृण्ते; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> पृच्छते; T<sub>2</sub> विश्रते (for वृक्षते).
- 35 D1 missing (cf. v.l. 16). For K1. 2 cf. v.l. 32. ab) S (except G3) याज्ञियं (in both places). c) T2 विशते (for वृक्षते). B Dc Dn D2. 4. 6 T1 G1. 3 ऋगेका वृणु(T1 G1 पृच्छ)ते यज्ञं. After 35, K1 reads 32ab and 33.
- 36 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). ") K<sub>1-8</sub> B<sub>3. 4</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> आवपतां; M<sub>2</sub> आतपतां (for आपततां). b) K<sub>1. 2</sub> B D<sub>2</sub> D<sub>11</sub>, n<sub>2</sub> D<sub>4. 6</sub> G<sub>3</sub> निवपतां; K<sub>3</sub> D<sub>2</sub> G<sub>4</sub> निपतितां; G<sub>1</sub> आपततां. c) M किं स्वस्मितिष्ठतां भ्रेष्टं. d)

B De Dn Da. 4. 6 Ga प्रसवतां (for प्रवदतां).

- 37 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). <sup>a</sup>) Dn D<sub>6</sub>. 6 Gs आवपतां (for आपततां). <sup>b</sup>) N (except D<sub>2</sub>; K<sub>4</sub> orig. as in text; D<sub>1</sub>. 3 missing) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 3 निवपतां (for निपततां). <sup>c</sup>) M गावः प्रतिष्ठतां श्रेष्टाः. <sup>d</sup>) B<sub>1-8</sub> D (except D<sub>5</sub>; D<sub>1</sub>. 3 missing) G<sub>3</sub> प्रसवतां; B<sub>4</sub> प्रवसतां (for प्रवदतां).
- 38 D1 missing (cf. v.l. 16). M2 om. the ref.
   b) Dc D2 (marg. sec. m. as in text) 动有有毁石:.
- °) B3 संपन्न:; B4 सर्वत:; T2 G2. 4 निंदक: (for संमत:).
  39 D1 missing (cf. v.l. 16). B8 om. the ref.
- 39 Di missing (cf. v.l. 16). Bs om. the red
   d) K4 Ti Gi M सन; Ds सच (for न स).
- 40 D1 missing (cf. v.l. 16). ") T2 G1. 2. 4 गुर-तरा; M "तरी. ") T1 G1 उचतरञ्च; G4 उचरितां. D5 बलं; M1 नभात्. ") K D5 वातात् (for वायोः). ") T1 शीव्रतरा; T2 G2. 4 बहुतरी. K4 B1. 3 Dn D2. 4. 6 G3 तृणात् (for नृणाम्).
- 41 D1 missing (cf. v.l. 16). \*) B2 Dc D2 (before corr.). 4 M गुरुतरी. \*) T1 G1 M ह्युचतरञ्ज; G2 उच्चतरं; G4 उच्चरितञ्ज (for उच्चतरञ्ज). D5 ततः (for च चात्). K B Dc Dn D2. 4. 6 G8 खारिपतोच्चतरस्तथा (K1. 2. 4 र: स्मृतः; K3 रस्ततः). \*) K2 जलं (for मनः).

C. 3. 17346 B. 3. 313. 61 K. 3. 314. 63 कस्य स्विद्धृद्यं नास्ति किं स्विद्धेगेन वर्धते ॥ ४२ युधिष्ठिर उवाच ।

मत्स्यः सुप्तो न निमिषत्यण्डं जातं न चोपति । अञ्मनो हृद्यं नास्ति नदी वेगेन वर्धते ॥ ४३ यक्ष्य उचाच ।

किं स्वित्प्रवसतो मित्रं किं स्विन्मित्रं गृहे सतः। आतुरस्य च किं मित्रं किं स्विन्मित्रं मरिष्यतः॥ ४४ युधिष्ठिर उवाच।

सार्थः प्रवसतो मित्रं भार्या मित्रं गृहे सतः । आतुरस्य भिषङ् मित्रं दानं मित्रं मरिष्यतः ॥ ४५ यक्ष उवाच ।

किं स्विदेको विचरति जातः को जायते पुनः।

किं स्विद्धिमस्य भैषज्यं किं स्विदावपनं महत्॥ ४६
युधिष्ठिर उवाच ।
स्वर्य एको विचरति चन्द्रमा जायते पुनः ।
अग्निर्हिमस्य भैषज्यं भूमिरावपनं महत् ॥ ४७
यक्ष्य उवाच ।
किं स्विदेकपदं धर्म्यं किं स्विदेकपदं यग्नः ।
किं स्विदेकपदं स्वर्ग्यं किं स्विदेकपदं सुखम् ॥ ४८
युधिष्ठिर उवाच ।

दाक्ष्यमेकपदं धर्म्यं दानमेकपदं यग्नः। सत्यमेकपदं खर्म्यं शीलमेकपदं सुखम्॥ ४९ यक्षा उवाच।

किं स्विदातमा मनुष्यस्य किं स्विद्वैवकृतः सखा।

N (D1. 3 missing) G3 वातात् (for वायो:). — d) D5 घृणा (for चिन्ता). K (except K3) बहुतरा; Dn3 G1 बहुतरं. K4 B1. 3 Dn D2. 4. 6 G3 तृणात् (for नृणाम्).

42 Dımissing (cf. v.l. 16). — a) Hypermetric! Ks Dc D2 S (except G3) सुप्तो. Ks D5 मिषति; K4 S (except T2 G3) निमिषेत् (for निमिषति). — b) T1 G1. 2 न चेंगति (G2 ते); T2 G4 च नेंगते. — c) K3. 4 Dn3 M1 कस्यचिद्; T2 G2. 4 कस्य वा. — d) T2 G2. 4 का च (for किं स्विद्).

43 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — <sup>ab</sup>) D<sub>5</sub> सुप्तो न मत्स्यो (for मत्स्य: सुप्तो न). K<sub>1.2</sub> निमिषति अंड (K<sub>2</sub> °<sub>3</sub>-) जातं; K<sub>3</sub> निमिषत्यं जातं; K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub> M निमिषदं डं (T<sub>1</sub> G<sub>2.4</sub> °<sub>3</sub>-) जातं; D<sub>5</sub> मिषति अंड जातं. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> न चेंगति; T<sub>2</sub> च नेंगते; G<sub>2.4</sub> न चेंगते.

44 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). —  $^{a}$ ) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> किं स्विन्मित्रं प्रवसतः. —  $^{c}$ ) M<sub>1</sub> मित्रं किं (by transp.).

45 D1 missing (cf. v.l. 16). — a) S (except Gs) विद्या (for सार्थ:). — b) D5 मित्रं भार्या (by transp.). — a) D5 पुण्यं (for दानं). — After 45, B Dc Dn D2. 4. 6 G3 ins.:

1382\* यक्ष उवाच । कोऽतिथिः सर्वभूतानां कि स्विद्धर्मं सनातनम् । अमृतं कि स्विद्वाजेन्द्र कि स्वित्सर्विमिदं जगत्। युधिष्ठिर उवाच ।

अतिथिः सर्वभूतानामग्निः सोमो गवामृतम्। सनातनोऽमृतो धर्मो वायुः सर्वमिदं जगत्। [(L. 2) B4 De अमृतं किं गवां चैव. — (L. 3) De सर्व-भूतातिथिवैहिर्धर्मः सत्यं सनातनः. — (L. 4) De सोमेमृतं गवां चैव (for prior half).]

46 D1 missing (cf. v.l. 16). — a) K4 Dc कश्चिद्; D4 क: स्विद्. K1. 2 B Dn D2. 4. 6 G8 विचरते. — c) T G1. 2. 4 हिमस्य भेषजं कि स्वित्. — d) M1. 2 (inf. lin. as in text) विचर्न (for वपनं). Dc कि स्विदायतनं जगत्.

47 D1 missing (cf. v.l. 16). —  $^a$ ) B Dn D2.4.6 G8 M1 विचरते. G1.4 सूर्य एकाकी चरति. —  $^c$ ) T1 भिषजं; T2 G1.2.4 भेषजं. —  $^a$ ) Cf. 1.83.13 $^d$ . M1 वचनं (for वपनं).

48 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — <sup>a</sup>) K<sub>1. 2</sub> °पदे. Dc<sub>2</sub> Dn<sub>3</sub> D<sub>2. 5</sub> G<sub>3</sub> धर्म; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> मित्रं; M<sub>2</sub> धन्यं. — <sup>b</sup>) K<sub>1. 2</sub> °पदे. — <sup>c</sup>) K<sub>1. 3</sub> °पदे. K<sub>2</sub> धर्म्य; D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> स्वर्ग. — <sup>d</sup>) K<sub>1. 2</sub> °पदे.

49 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> दांतम्; T<sub>1</sub> धार्ष्ट्यम् (for दाक्ष्यम्). K<sub>1</sub>. 2 एकपदे. D<sub>3</sub> धमँ; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> मित्रं; M<sub>2</sub> धन्यं. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 एकपदे. — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub> एकपदे; K<sub>4</sub> चैकपदं. D<sub>5</sub> T G<sub>1</sub>. 2. 4 स्वर्गं. — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. 2 एकपदे.

50 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — a) K<sub>4</sub> कश्चिद्. T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> मनुष्याणां. — b) K<sub>4</sub> कश्चिद्. K<sub>2</sub> D<sub>6</sub> S (except G<sub>8</sub>) देवकृतः. — D<sub>4</sub> om. (hapl.) 50°-51<sup>b</sup>. — c) Hypermetric! K<sub>1</sub>. 2 च वे कि स्वित्; K<sub>8</sub> किश्चित्स्यात्; D<sub>6</sub> च कि च स्वित् (for कि स्विदस्य). S (except G<sub>8</sub>) अस्योप जीवनं कि स्वित्. — a) M स्विहास्ये (cf. v.l. 51).

51 D1 missing (cf. v.l. 16). T2 om. 51-52; D4

1030 ]

उपजीवनं किं स्विद्स किं स्विद्स परायणम् ॥ ५० युधिष्ठिर उवाच ।

पुत्र आत्मा मनुष्यस्य भार्या दैवकृतः सखा। उपजीवनं च पर्जन्यो दानमस्य परायणम् ॥ ५१

#### यक्ष उवाच।

धन्यानाम्रुत्तमं किं स्विद्धनानां किं स्विदुत्तमम् । लाभानाम्रुत्तमं किं स्वित्किं सुखानां तथोत्तमम् ॥ ५२

युधिष्ठिर उवाच।

धन्यानाम्रुत्तमं दाक्ष्यं धनानाम्रुत्तमं श्रुतम् । लाभानां श्रेष्ठमारोग्यं सुखानां तृष्टिरुत्तमा ॥ ५३

यक्ष उवाच।

कश्च धर्मः परो लोके कश्च धर्मः सदाफलः।

किं नियम्य न शोचन्ति कैश्र संधिर्न जीर्यते ॥ ५४ युधिष्ठिर उवाच । आनृशंस्यं परो धर्मस्रयीधर्मः सदाफलः ।

मनो यम्य न शोचन्ति सद्भिः संधिर्न जीर्यते ॥ ५५

यक्ष उवाच।

किं नु हित्वा प्रियो भवति किं नु हित्वा न शोचिति। किं नु हित्वार्थवान्भवति किं नु हित्वा सुखी भवेत्॥

युधिष्ठिर उवाच।

मानं हित्वा प्रियो भवति क्रोधं हित्वा न शोचित । कामं हित्वार्थवान्भवति लोभं हित्वा सुखी भवेत ॥ ५७

यक्ष उवाच।

मृतः कथं स्यात्पुरुषः कथं राष्ट्रं मृतं भवेत् ।

C. 3. 17368 B. 3. 313. 83 K. 3. 314. 85

om.  $51^{ab}$  (cf. v.l. 50). M2 om. the ref. — a) T1 मनुष्याणां. — b) K1. 2. 4 S (except G3; T2 om.) देव-कृत:. — c) T1 G1 उपजीव्यस् (for उपजीवनं). S (except G3; T2 om.) तु (for च). — d) M दास्ये (for अस्य); cf. v.l. 50.

52 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). T<sub>2</sub> om. 52 (cf. v.l. 51). — <sup>a</sup>) K<sub>1</sub>. <sub>2</sub> G<sub>1</sub> M धान्यानाम् (for धन्यानाम्). K<sub>3</sub>. <sub>4</sub> D<sub>2</sub> 倚 स्याद्; B<sub>2</sub> िकचिद् (for िक स्विद्). — <sup>b</sup>) B Dn D<sub>2</sub>. <sub>4</sub>. <sub>6</sub> G<sub>3</sub> स्यात्किम् (for िक स्विद्). — <sup>c</sup>) K<sub>3</sub>. <sub>4</sub> B D (D<sub>1</sub>. <sub>3</sub> missing) G<sub>2</sub> िक स्यात् (for िक स्वित्). — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> तथोत्तरम्. K<sub>1-3</sub> D<sub>6</sub> G<sub>2</sub> सुखानां िक स्वि(K<sub>5</sub> <sup>a</sup>) दुत्तमं; K<sub>4</sub> B Dc Dn D<sub>2</sub>. <sub>4</sub>. <sub>6</sub> G<sub>3</sub> सुखानां स्यात्किमुत्तमं.

53 D1 missing (cf. v.l. 16). — a) K1. 2 G1 M धान्यानाम् (for धन्या°). — c) B Dc Dn D2. 4. 6 G8 श्रेय (Dc2 Dn1 °g) आरोग्यं. — d) M1 ग्रुभानां तुष्टिरुत्तमं.

54 D1 missing (cf. v.l. 16). — <sup>a</sup>) S (except G<sub>8</sub>) 裔 स्वद्धर्मात् (for कश्च धर्म:). T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> M1 परं (for परो). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> कश्चिद् (for कश्च). — <sup>c</sup>) K1 裔 ज भित्वा; K<sub>2</sub> 裔 ज पंत्वा; Dc निनियम्य (for 裔 नियम्य). — <sup>d</sup>) K1. 2 केन; K<sub>4</sub> (marg. sec. m.) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>2</sub> कस्य; Dc क च; D<sub>5</sub> कश्च.

55 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — a) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M परं धर्मात् (for परो धर्मस्); cf. v.l. 54. — b) K<sub>1</sub>. 2 D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M त्रेताधर्म:; T<sub>1</sub> त्राता धर्म: — c) K<sub>1</sub>. 2 यंत्वा; K<sub>3</sub> नियम्य (hypermetric); B<sub>2</sub>. 3 De M<sub>1</sub> यस्य (for यम्य). — d) B<sub>1</sub>. 3. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>1</sub>. 3 transp. सिद्धः and संधिः.

Bı हीयते (for जीर्यते).

56 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — <sup>a</sup>) Hypermetric! B<sub>8</sub> हत्वा. K<sub>4</sub> प्रियो भवति किं हित्वा. — <sup>b</sup>) B<sub>8</sub> Dc<sub>2</sub> हत्वा. — <sup>c</sup>) Hypermetric! B<sub>8</sub> Dc<sub>2</sub> हत्वा. B<sub>4</sub> Dc [आ]त्म <sup>c</sup> (for [अ]थे <sup>a</sup>). — <sup>d</sup>) B<sub>8</sub> Dc<sub>2</sub> हत्वा.

57 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — <sup>a</sup>) Hypermetric! B<sub>3</sub> हत्वा. — <sup>b</sup>) K Dc D<sub>5</sub> लोमं (for कोषं). B<sub>3</sub> हत्वां. — <sup>c</sup>) Hypermetric! B<sub>1</sub>. 3 हत्वा. B<sub>4</sub> Dc [आ]सम<sup>•</sup> (for [अ]थें°). — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub>. 3. 4 Dc कोषं; D<sub>5</sub> कोषं (for लोमं). B<sub>3</sub> हत्वा. — After 57, B Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> ins.:

1383\* यक्ष उवाच।

किमर्थं बाह्मणे दानं किमर्थं नटनर्तके। किमर्थं चैव भृत्येषु किमर्थं चैव राजसु। युधिष्ठिर उवाच।

धर्मार्थं ब्रह्मणे दानं यशोर्थं नटनर्तके। मृत्येषु भरणार्थं वै भयार्थं चैव राजसु।

यक्ष उवाच ।

केन स्विदावृतो लोकः केन स्वित्त प्रकाशते । [5] केन त्यज्ञति मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति ।

युधिष्ठिर उवाच ।

अज्ञानेनावृतो छोकस्तमसा न प्रकाशते । लोभात्त्यज्ञति मित्राणि सङ्गात्स्वर्गे न गच्छति ।

[(L. 4) Bı कर्मार्थ चैव मृत्येषु; T₂ G₂. 4 संप्रामार्थ च मृत्येषु (for the prior half). Bı प्रियार्थ for मवार्थ).]

58 Di missing (cf. v.l. 16). — ") S (except G<sub>3</sub>) कथं स्त: (by transp.). — ") K<sub>1</sub>. 2 कथं स्तं (by

C. 3. 17368 B. 3. 313. 83 K. 3. 314. 85 श्राद्धं मृतं कथं च स्यात्कथं यज्ञो मृतो भवेत् ॥ ५८ युधिष्टिर उवाच ।

मृतो दरिद्रः पुरुषो मृतं राष्ट्रमराजकम् । मृतमश्रोत्रियं श्राद्धं मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः ॥ ५९

यक्ष उवाच।

का दिकिसुदकं <u>प्रोक्तं</u> किमनं पार्थ किं विषम्। श्राद्धस्य कालमारूयाहि ततः पिव हरस्व च।। ६०

युधिष्ठिर उवाच । सन्तो दिग्जलमाकाशं गौरत्रं प्रार्थना विषम् । श्राद्धस्य ब्राह्मणः कालः कथं वा यक्ष मन्यसे ॥ ६१

यक्ष उवाच।

व्याख्याता मे त्वया प्रश्ना याथातथ्यं परंतप । पुरुषं त्विदानीमाख्याहि यश्च सर्वधनी नरः ॥ ६२ युधिष्टिर उवाच।

दिवं स्पृश्चित भूमिं च शब्दः पुण्यस्य कर्मणः। यावत्स शब्दो भवति तावत्पुरुष उच्यते ॥ ६३ तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य सुखदुःखे तथैव च। अतीतानागते चोभे स वै सर्वधनी नरः॥ ६४

यक्ष उवाच।

व्याख्यातः पुरुषो राजन्यश्च सर्वधनी नरः। तस्माचवैको भ्रातृणां यमिच्छसि स जीवतु ॥ ६५

युधिष्ठिर उवाच।

इयामो य एष रक्ताक्षो बृहच्छाल इवोद्गतः। च्यूढोरस्को महाबाहुर्नकुलो यक्ष जीवतु ॥ ६६ यक्ष उवाच।

त्रियस्ते भीमसेनोऽयमर्जुनो वः परायणम् ।

transp.). B Dn D2. 4. 6 G3 वा; D6 हि (for च).

59 Di missing (cf. v.l. 16). — °) S (except G3) अश्रोत्रिये (for °यं).

60 D<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 16). — <sup>a</sup>) S (except G<sub>3</sub>) पार्थ (for प्रोक्तं). D<sub>5</sub> किमुदर्भ नृप प्रोक्तं. — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub>. 2. 4 अर्थ; D<sub>5</sub> मतं; T<sub>1</sub> M रतं (for अतं). B D<sub>n</sub> D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> किं च वे (for पार्थ कि). — In T<sub>1</sub>, the portion from 60<sup>cd</sup> up to the end of this parvan is not written; fol. 144 is blank. — <sup>d</sup>) = 3. 296. 12<sup>d</sup>, 18<sup>d</sup>, 37<sup>d</sup>, etc. D<sub>5</sub> G<sub>4</sub> पिवस्त च (for तत: पिव).

61 D1 T1 missing (cf. v.l. 16; 60). — a) D5 संतो द्वादकंमाख्यातं; cf. v.l. 60. — b) D5 गौरवं; G8 M गौरतं (for गौरतं). K2 पार्थिवा; T2 G1. 2. 4 M ज्ञाह्मणो (for प्रार्थना). — d) T2 G1. 2. 4 M किं वा त्वं (for कथं वा). — After 61, Dn D6 G3 ins. a long passage given in App. I (No. 32), which from the documentary view-point, is a palpable interpolation, as is also evident from intrinsic considerations.

62 D1 T1 missing (cf. v.l. 16, 60). — °) Dc2 D2 आख्याता (for ड्या°). — °) K1. 3. 4 D4 M2 यथातथ्यं; T2 G1. 2. 4 यथातस्वं (for याथातथ्यं). — °) Hypermetric! B Dn D4 G3 ड्याख्याह (for आ°). — °) D4 G4 [ई]श्वर: (for नर:). K यश्च सर्वं (K3 धर्म)धने (K2 °नी)श्वर:.

**63** = 3. 191. 21. —  $T_1$  missing (cf. v.l. 60).

D1 resumes. — a) K4 दिवि; Dc2 एवं; G1 दिशं (for दिवं). — b) B1-3 Dc Dn D2. 4. 6 पुण्येन कर्मणा. — c) B3. 4 Dc D2. 4 यावान् (for यावत्). Dc D2 हि (for स). — d) B3. 4 D4 तावान् (for तावत्).

64 T<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 60). — a) M तुस्यो प्रिया प्रियो. — b) D<sub>1</sub> सुखं दु:खं (for सुखदु:खे). — After 64ab, T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 ins.:

1384\* समत्वं यस्य सर्वेषु स वै पुरुष उच्यते। भूतभव्यभविष्येषु निःस्पृहः शान्तमानसः।

- °)  $B_2$  अतीतेनागते.  $G_1$  चैव (for चोमे).  $T_2$   $G_2$ . 4 सुप्रसन्नः सदा योगी. °)  $C_1$ .  $C_2$ .  $C_3$ .  $C_4$  अनेश्वरः (for 'धनी नरः).  $C_4$  सर्वैं सर्वें धनेश्वरः;  $C_4$  सर्वे धनेश्वरः;  $C_4$  सर्वे सर्वे धनेश्वरः.
- 65 T<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 60). c) K<sub>4</sub> Dc D<sub>2</sub> आख्यात: (for e्या ). b) K<sub>1</sub>. 2. 4 D1 ° धनेश्वर:; K<sub>3</sub> D<sub>4</sub> G<sub>4</sub> ° धनीश्वर: (for ° धनी नर:). c) B Dn D<sub>4</sub>. 6 त्वमेकं; G<sub>2</sub> तवेकं; G<sub>3</sub> तवेकं (for तवेको).
- 66 T1 missing (cf. v.l. 60). b) K1-3 बृहरसाल; Dc D2 °त्ताल (D2m sec. m. as in text); T2 G1. 2. 4 M सालस्कंघ. K4 B1. 2 Dn D2. 4. 6 G3 [उ]स्थित: (Dn1 °च्छित:); B3 [उ]द्धत: (for [उ]द्भत:).
- 67 T1 missing (cf. v.l. 60). b) K Dc Di. 2. 5 ते; T2 G1. 2. 4 M च (for च:). B1 Dc D5 G4 प्रायण:. — c) T2 G2. 4 स्वं (for स). B (except B2) Dns

स कस्माञ्चकुलं राजन्सापतं जीविमच्छिस ।। ६७ यस्य नागसहस्रेण दशसंख्येन वै बलम् । तुल्यं तं भीममुत्सृज्य नकुलं जीविमच्छिसि ।। ६८ तथैनं मनुजाः प्राहुर्भीमसेनं प्रियं तव । अथ केनानुभावेन सापतं जीविमच्छिसि ।। ६९ यस्य बाहुबलं सर्वे पाण्डवाः समुपाश्रिताः । अर्जुनं तमपाहाय नकुलं जीविमच्छिसि ।। ७०

युधिष्ठिर उवाच । आनृशंस्यं परो धर्मः परमार्थाच मे मतम् । आनृशंस्यं चिकीर्षामि नकुलो यक्ष जीवतु ।। ७१ धर्मशीलः सदा राजा इति मां मानवा विदुः । स्वधर्मात्र चलिष्यामि नकुलो यक्ष जीवतु ।। ७२ यथा कुन्ती तथा माद्री विशेषो नास्ति मे तयोः । मातृभ्यां सममिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु ।। ७३

#### यक्ष उवाच।

यस्य तेऽर्थाच कामाच आनृशंस्यं परं मतम् । तस्मात्ते आतरः सर्वे जीवन्तु भरतर्षभ ॥ ७४

C. 3. 17418 B. 3. 313. 13

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २९७॥

 $D_1$ . 2. 4. 6  $G_3$  नकुछो (for °छं). —  $^d$ ) =  $69^d$ .  $D_5$  सांप्रतं;  $G_4$  साप्रत्न्यं;  $G_4$  साप्रतं.  $G_1$  जीवयिष्यसि (for °मिच्छसि).

68 T<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 60). K<sub>2</sub> om. (hapl.) 68-70; G<sub>1</sub> om. (hapl.) 68-69. K<sub>4</sub> reads 68-70 in marg. sec. m. — a) M नागसहस्रस्य. — b) K (K<sub>2</sub> om.) B<sub>2-4</sub> Dc D<sub>1</sub>. 2 (before corr.) शतसंख्येन; M दशसंख्यस्य. — c) D<sub>5</sub> तमुत्सृज्य कथं भीमं. — d) M कसाञ्चकुलमिच्छसि.

69 T<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 60). K<sub>2</sub> G<sub>1</sub> om. 69 (cf. v.l. 68); K<sub>1</sub> om. (hapl.) 69-70. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M तथैव; Dc D<sub>5</sub> तथेमं. K<sub>4</sub> सर्वदा (for मनुजाः). — <sup>b</sup>) B<sub>1</sub> प्रंतप (for प्रियं तव). — <sup>c</sup>) B<sub>2</sub> [अ]नुमानेन; D<sub>1</sub> तु भावेन (for [अ]नुभावेन). — <sup>d</sup>) =67<sup>d</sup>. T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> सापुरूयं; G<sub>4</sub> सापुरूयं.

70 T<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 60). K<sub>1. 2</sub> om. 70 (cf. v.l. 68, 69). — b) B<sub>1-8</sub> Dn D<sub>4. 6</sub> Gs पासते (for पाश्चिता:). — c) D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M तमजुनं कथं त्यक्तवा (D<sub>5</sub> हित्वा). — After 70, T<sub>2</sub> G<sub>1. 3. 4</sub> M ins. 1386\*.

71 T<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 60). — After the ref., B<sub>2.4</sub> Dc Dn D<sub>2.4</sub> . 6 G<sub>3</sub> ins.:

1385\* धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्माद्धमें न त्यजामि मा नो धर्मो हतो वधीत्। [=(yar.) Manu. 8. 15.]

— ") = 55". T<sub>3</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M परं धर्मात् (for परो धर्मः).

—  $^{b}$ )  $K_{1-8}$   $B_{4}$   $D_{1.5}$  परमार्थश्च ( $D_{5}$  ° थैं: स);  $T_{2}$   $G_{2.4}$  ° थैं च.  $K_{5}$   $D_{5}$  मत:;  $T_{2}$   $G_{1.2.4}$  M शियम् (for मतम्). —  $71^{d} = 72^{d}$ ,  $73^{d}$ .

72 T<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 60). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> om. (hapl.) 72. — °) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 सदाचार (for सदा राजा). — B<sub>2</sub>. 4 Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 ins. after 72: T<sub>4</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M, after 70:

130

1386\* कुन्ती चैव तु माद्गी च हे भार्ये तु पितुर्मम । उभे सपुत्रे स्थातां वै इति मे धीयते मतिः।

[ Before line 1, G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> ins. युधिष्ठरः. — (L. 1) B4 T2 G<sub>1</sub>. 2. 4 M च यक्ष (for चैन तु). T2 G<sub>1</sub>. 2. 4 M पांडोभीयें उभे अपि (for the posterior half). — (L. 2) T2 G<sub>1</sub>. 2. 4 M माद्रयास्त नकुलो जीवेत्क्रन्त्या जीवामि चाप्यहं.]

73 T1 missing (cf. v.l. 60). K2 om. (hapl.) 73.

- b) D1 न विशेषोस्ति (by transp.); M विशेषं नास्ति.
G2. 4 [S]नयो: (for तयो:). — T2 G4 om. 73<sup>cd</sup>.

74 T<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 60). — °) T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M यसात् (for यस). T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> पार्थ (for Sर्थाच). T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M धर्माच (for कामा°).

Colophon. Ds T1 missing. — Major parvan: K1. 2
Dn2 G2. 4 आरण्य. — Sub-parvan: K3 D1. 5 आरण्य;
B1. 3. 4 अरणीय; B2 Dn D6 G3 अ( Dn1 आ)रणीहरण; Dc
D4 आरणीय; D2 corrupt; M1 अरणि. — Adhy. name:
T2 G2 यक्षप्रक्षे यक्षप्रसादः; G1 यक्षप्रकाः. — Adhy. no.
(figures, words or both): Dn1 (marg.). n2 311; Dn3
312; D1 314; T2 31 (for 301); G1 129 (wrongly for 298); G2 300; G4 M1. 2 (inf. lin.) 301 (M2 orig. 303). — Śloka no.: Dn1 26(? for 126); Dn2.
n3 D2 (sec. m.) 131; D1 74.

### 298

In Ds, this adhy. is lost on missing fol. (cf. v.l. 3. 287. 10); T<sub>1</sub> leaves a lacuna in its place; the MSS. are mostly ignored here.

1 ) Ka. s उदतिष्ठंति. — °) Ta Ga. s श्रुत्पिपासा

# 796

C. 3. 17419 B. 3. 314. 1 K. 3. 315.1

## वैशंपायन उवाच ।

ततस्ते यक्षवचनादुदतिष्ठन्त पाण्डवाः । श्चुत्पिपासे च सर्वेषां क्षणे तस्मिन्व्यगच्छताम् ॥ १ युधिष्ठिर उवाच ।

सरस्येकेन पादेन तिष्ठन्तमपराजितम् ।
पृच्छामि को भवान्देवो न मे यक्षो मतो भवान् ॥ २
वस्नां वा भवानेको रुद्राणामथ वा भवान् ।
अथ वा मरुतां श्रेष्ठो वज्जी वा त्रिद्शेश्वरः ॥ ३
मम हि आतर इमे सहस्रश्चतयोधिनः ।
न तं योगं प्रपश्यामि येन स्युर्विनिपातिताः ॥ ४
सुखं प्रतिविबुद्धानामिन्द्रियाण्युपलक्षये ।
स भवानसुहृदस्माकमथ वा नः पिता भवान् ॥ ५

यक्ष उवाच।

अहं ते जनकस्तात धर्मी मृदुपराक्रम ।
त्वां दिद्दशुरनुप्राप्तो विद्धि मां भरतर्षभ ॥ ६
यशः सत्यं दमः शौचमार्जवं द्रीरचापलम् ।
दानं तपो ब्रह्मचर्यमित्येतास्तनवो मम ॥ ७
अहिंसा समता शान्तिस्तपः शौचममत्सरः ।
द्वाराण्येतानि मे विद्धि प्रियो ह्यसि सदा मम ॥ ८
दिष्टचा पश्चसु रक्तोऽसि दिष्टचा ते षट्पदी जिता ।
दे पूर्वे मध्यमे दे च दे चान्ते सांपरायिके ॥ ९
धर्मीऽहमस्मि भद्रं ते जिज्ञासुस्त्वामिहागतः ।
आनृशंस्येन तुष्टोऽस्मि वरं दास्यामि तेऽनच ॥ १०
वरं वृणीष्व राजेन्द्र दाता ह्यस्मि तवानच ।

(see below). —  $^{d}$ )  $K_{2}$  विगच्छतां;  $K_{4}$   $D_{5}$  अगच्छतां;  $G_{1}$  अनश्यतां (for व्यगच्छताम्).  $B_{2}$   $D_{1}$   $D_{1}$  4. 6  $G_{3}$  क्षणेन व्यगच्छतां;  $T_{2}$   $G_{2}$ . 4 तक्षणादेव हन्यते (see above).

- 2  $^{b}$ ) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> तिष्ठंस्त्वाम् (for तिष्ठन्तम्).  $^{d}$ ) K<sub>1. 2</sub> भवान्मतः (by transp.).
- 3 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>1</sub> om. (hapl.) 3<sup>ab</sup>; M<sub>2</sub> damaged. — <sup>c</sup>) G<sub>1</sub> एको (for श्रेष्ठो). Dc D<sub>2</sub> मरुतां चाथ वा श्रेष्ठो. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> यदि (for बज्री). K<sub>4</sub> त्रिदिवे (for त्रिदशे).
- 4 <sup>ab</sup>) M<sub>2</sub> damaged. K<sub>4</sub> वा (for हि). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> केन (for हमे). <sup>c</sup>) B<sub>1</sub>. 4 न तं योधं; B<sub>2</sub>. 3 Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> तं योधं न; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 न ते योधान् (for न तं योगं). <sup>d</sup>) B Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> येन सर्वे निपातिताः.
- 5 °) K<sub>1-8</sub> G<sub>2.4</sub> M सुख (for सुखं). K<sub>1.2</sub> B<sub>1.2.4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> Gs प्रतिप्र<sup>°</sup>; T<sub>2</sub> विप्रति (for प्रतिवि ). D<sub>1</sub> सुसुखं प्रतिबुद्धानाम्. B<sub>2</sub> om. 5 <sup>cd</sup>. °) K<sub>2</sub> D<sub>5</sub> भवान्वै; K<sub>3</sub> भगवान् (for स भवान्). B<sub>1.2</sub> Dn D<sub>2.4.6</sub> Gs सुद्धरोस्माकम्.
- 6 K D1. 5 धर्म: (K2 श्रीधर्म:) (for यक्ष:). b) K Dc D1. 2. 5 धर्मो वीर (K1. 2 D1 °र:) सनातनः (D2 °तन); M धर्मोमितपराक्रम (M1 °मः). c) G1 इह (for अनु·). K D5 °श्चमनुप्राप्तं. d) T2 G1. 2. 4 M तिहृद्धि (for विद्धि मां). K2 Dc भरतर्षभः; G2 पुरुष्पंभ.
  - 7 °) Bs transp. सत्यं and शीचं. Ks Ds M तप: (for

दमः). — b) K Cnp (!) मार्दव (for आर्जवं). B1 श्रीर् (m हीर् as in text). — c) K3 T1 G2. 4 M दमो (for तपो). — d) Dc D2 G1 [ए]ते (for [ए]तास्). B2 G1 तनया (for तनवो).

- 8 °) B<sub>8</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1. 2. 4</sub> M अहंसा संयम: क्षांतिस् (B<sub>8</sub> शांतिस्). <sup>b</sup>) M<sub>1</sub> आनृशंस्यम् (for तपः शौचम्). K<sub>1. 2</sub> अमत्सरं. °) T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> दारान् (for द्वाराणि). <sup>d</sup>) B<sub>4</sub> [S]सि त्वं (for द्वासि). T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> सुतो (for सदा).
- 9 °) K<sub>1.2</sub> [अ]रक्तो °(for रक्तो °). °) D<sub>5</sub> [ई]क्षिता (m जिता as in text). D<sub>1</sub> दिष्ट्या तेष्वद्य जीविता; G<sub>1</sub> दिष्ट्या तेषां प्रतिष्ठिता:. D<sub>1</sub> om. 9°d. °) T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> M चोभे (for द्वे च). °) K<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> द्वे चान्ये; K<sub>2</sub> M<sub>1</sub> द्वे चांत्ये (for द्वे चान्ते).
- 10 °) B Dn D4. 6 G3 इति; D5 वस्स (for असि).
  T2 G1. 2. 4 अहं प्रीतोसि भद्रं ते. b) K4 अहं गत:; G1 उपागत: (for इहा°). c) M1 [S]हं (for Sसि). d)
  K D1 वरान् (for वरं). After 10, K4 ins. (a gloss on the word षद्भवदी of stanza 9):

1387\* कामक्रोधी तु प्रथमी लोभमोही तु मध्यमी। अन्ते भयविषादी च एषा सा षद्यदी रसृता।

11 K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub> om. (hapl.)  $11^{ab}$ . — a) K<sub>3</sub>. 4 D<sub>6</sub> D<sub>2</sub>. 5 M atin (for at). — b) K<sub>4</sub> दातास्मि तव चानघ; D<sub>1</sub> ददामि च तवा a; G<sub>1</sub> दातास्मि हि तवा a. — a0) M मां

ये हि मे पुरुषा भक्ता न तेषामस्ति दुर्गतिः॥ ११ युधिष्ठिर उवाच।

अरणीसिंहतं यस्य मृग आदाय गच्छित । तस्यात्रयो न छुप्येरन्प्रथमोऽस्तु वरो मम ॥ १२ धर्म उवाच ।

अरणीसहितं तस्य ब्राह्मणस्य हृतं मया । मृगवेषेण कौन्तेय जिज्ञासार्थं तव प्रभो ॥ १३ वैद्यांपायन उवाच ।

ददानीत्येव भगवानुत्तरं प्रत्यपद्यत । अन्यं वरय भद्रं ते वरं त्वममरोपम ॥ १४ याधिष्ठिर उवाच ।

वर्षाणि द्वादशारण्ये त्रयोदशमुपस्थितम् । तत्र नो नाभिजानीयुर्वसतो मनुजाः क्वचित् ॥ १५ वैशंपायन उवाच।

दादानीत्येव भगवानुत्तरं प्रत्यपद्यत ।
भ्यश्वाश्वासयामास कौन्तेयं सत्यविक्रमम् ॥ १६
यद्यपि स्वेन रूपेण चरिष्यथ महीमिमाम् ।
न वो विज्ञास्यते कश्चित् त्रिषु लोकेषु भारत ॥ १७
वर्ष त्रयोदशं चेदं मत्प्रसादात्कुरूद्धहाः ।
विराटनगरे गृढा अविज्ञाताश्चरिष्यथ ॥ १८
यदः संकल्पितं रूपं मनसा यस्य यादशम् ।
तादशं तादशं सर्वे छन्दतो धारयिष्यथ ॥ १९
अरणीसहितं चेदं त्राह्मणाय प्रयच्छत ।
जिज्ञासार्थं मया ह्येतदाहृतं मृगरूपिणा ॥ २०
वृतीयं गृह्यतां पुत्र वरमप्रतिमं महत् ।
त्वं हि मत्प्रभवो राजन्विदृरश्च ममांश्चभाक् ॥ २१

C. 3, 17440 B. 3, 314, 22 K. 3, 315, 22

(for मे). G1 सक्ता (for भक्ता). — d) Ds अपि (for अस्ति).

12 °) = (var.) 13°. T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M तु हता (for सिंहतं). — K<sub>1</sub>. 2 om. (hapl.) 12°-13°. — °) K<sub>8</sub> B Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> मृगो ह्यादाय गच्छति; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 तां वृणे वदतां वर; G<sub>1</sub> M मृगेण तप(G<sub>1</sub> दद)तां वर.

13 K1. 2 om. 13<sup>a</sup> with the ref. (cf. v.l. 12).
— Ds om. 13-14. B1. 2 Dn D2. 4. 6 G3 यक्ष: (for धर्म:). — <sup>a</sup>) = (var.) 12<sup>a</sup>. K4 B2 Dn D1. 4. 6 G8 हास्य (for तस्य). T2 G1. 2. 4 M आरणेयमिदं तस्य. — <sup>c</sup>) K1. 2 B8. 4 मृगवेशेन; B2 T2 G1. 2. 4 M \*ह्पेण. — <sup>d</sup>) T2 G1. 2. 4 [अ]नघ (for प्रभो).

14 Ds om. 14 (cf. v.l. 13). — 14<sup>ab</sup>=16<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>)
K<sub>4</sub> D1 T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> ददामी (for ददानी ). — <sup>b</sup>) K<sub>8</sub> Dc D<sub>2</sub>
प्रत्यभाषत. — K<sub>3</sub> om. (hapl.) 14<sup>c</sup>-16<sup>b</sup>. — <sup>d</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub>
देयं (for वरं). M °त्तम (for °एम).

15 Ks om. 15 (cf. v.l. 14). — °) D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1.2.4</sub> M तच्च (for तत्र). D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> ते (G<sub>2</sub> नो) न वि<sup>\*</sup> (for नो नाभि<sup>\*</sup>). — <sup>d</sup>) G<sub>1.2.4</sub> सर्वतो (for वसतो).

16 K<sub>8</sub> om. 16<sup>ab</sup> (cf. v.l. 14). — 16<sup>ab</sup>=14<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> ददामी°. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1.2</sub> प्रत्यभाषत. — Dc1 om. 16<sup>cd</sup>. — <sup>cd</sup>) T<sub>2</sub> G<sub>2.4</sub> भूयश्चापि हि कौतेयम-वदस्सव°.

17 Before 17, K. Dc Di. 2 Mi ins. ਬਸੰਤ (resp.

धर्मः). — b) T2 G2. 4 M2 चरिष्यसि (for 'ध). — ') T2 G2. 4 च (for वो). — d) G1 मानवः (for भारत).

18 °) K चेमं; B Dn D4. 6 Gs इदं (B8°मं); T2 G1. 2. 4 चेंव; M चतन् (for चेदं). — °) D5 T2 G2. 4 ° खुरुद्द ह. — °) K4 G2. 4 रूढ़ा (for गूढ़ा). — ट) G2. 4 M अज्ञाता विचिरिं.

19 a) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>2</sub> यहा (for यह:). — b) T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 यस्य वै; G<sub>1</sub> M यस्य यत् (for यादशम्). — c) Dc D<sub>2</sub> आतृणां (D<sub>2</sub> marg. sec. m. as in text) (for the first तादशं). Dc D<sub>2</sub> (marg. sec. m. as in text) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 रूपं (for सर्वे). — d) K<sub>1</sub>. 2 छन्नतो; T<sub>2</sub> छन्नं वै; G<sub>1</sub> तत्तथा; G<sub>2</sub>. 4 छन्नं वो.

20 °) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M भांडं (for चेदं). — °) K<sub>2</sub>. 3 D<sub>5</sub> ब्राह्मणस्य. K<sub>5</sub> प्रयच्छति; Dc<sub>2</sub> °तु; D<sub>5</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> °थ (for °त). — <sup>cd</sup>) B<sub>2</sub> तात गृहीतं (for द्योतदाहतं). — After 20, B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc Dn D<sub>2</sub>. 4. 6 G<sub>3</sub> ins. :

1388\* प्रवृणीष्वापरं सौम्य वरमिष्टं ददानि ते। न तृष्यामि नरश्रेष्ठ प्रयच्छन्वे वरांस्तव।

21 <sup>a</sup>) D1 उच्यतां (for गृह्यतां). T2 G1.2.4 M तृती-(G2.4 त्वदी)यं च गृहाण त्वं. — <sup>b</sup>) T2 G2.4 वरं मत्प्रभवं; G1 परमं प्रीतिदं. K Dc D1.2.5 सुवि (for महत्). — <sup>c</sup>) B4 मत्संभवो (for मत्प्र°). — <sup>d</sup>) B Dn D4.6 G2 ममां-राज:; D1 °क: (for °भाक्).

22 ") K. देवरूपो; T. G. . देवदेव. — ") K.

C. 3. 17441 B. 3. 314. 23 K. 3. 315. 23 युधिष्ठिर उवाच।

देवदेवो मया दृष्टो भवान्साक्षात्सनातनः । यं ददासि वरं तुष्टस्तं ग्रहीष्याम्यहं पितः ॥ २२ जयेयं लोभमोहौ च क्रोधं चाहं सदा विभो । दाने तपसि सत्ये च मनो मे सततं भवेत् ॥ २३ धर्म उवाच ।

उपपन्नो गुणैः सर्वैः खभावेनासि पाण्डव । भवान्धर्मः पुनश्चैव यथोक्तं ते भविष्यति ॥ २४ वैद्यांपायन उवाच । इत्युक्त्वान्तर्द्ये धर्मो भगवाल्ँलोकभावनः । समेताः पाण्डवाश्चैव सुखसुप्ता मनस्विनः ॥ २५ अभ्येत्य चाश्रमं वीराः सर्वे एव गतक्कमाः। आरणेयं ददुस्तस्मै ब्राह्मणाय तपस्विने ॥ २६

इदं सम्रत्थानसमागमं महत्पितुश्च पुत्रस्य च कीर्तिवर्धनम् ।
पठन्नरः स्याद्विजितेन्द्रियो वशी
सपुत्रपौत्रः शतवर्षभाग्भवेत् ॥ २७

न चाप्यधर्मे न सुदृद्धिभेदने परस्वहारे परदारमर्शने । कद्र्यभावे न रमेन्मनः सदा नृणां सदारूयानमिदं विजानताम् ॥ २८

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टनवत्यधिकद्विद्याततमो ऽध्यायः ॥ २९८ ॥

साक्षी (for साक्षात्). — °) K<sub>3</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>1. 5</sub> G<sub>1</sub> यद् (for यं). K Dc D<sub>1. 2</sub> (before corr.). 5 महा; B<sub>3. 4</sub> G<sub>1</sub> M हृष्टस् (for तुष्टस्). T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> यं यं वरं ददी हृष्टस्. — <sup>d</sup>) K<sub>3. 4</sub> Dc D<sub>1. 5</sub> G<sub>1</sub> तद् (for तं). A few MSS. गृहीच्यामि. K<sub>1</sub> ततः; K<sub>3</sub> D<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> पितुः (for पितः).

23 °) K<sub>3</sub> De D<sub>2</sub> त्यजे° (for जये°). — °) K De D<sub>1. 2. 5</sub> कामं कोधं; T<sub>2</sub> G<sub>2. 4</sub> कोधं चैव; G<sub>1</sub> कोधं पापं (for कोधं चाहं). — °) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> धर्में (for दाने).

24 a) = (var.) 3. 50. 1°. B Dn D4. 6 G3 एते: (for सर्वे:). — b) T2 G1. 2. 4 M [ए]व (for आर्ने!). T2 G1. 2. 4 M घमें (for आर्मे:). T2 G1. 2. 4 M आर्मएरश्च (for आर्मे: पुनश्च). K1. 2 B3 Dc D5 M चैतद्; T2 G2. 4 चैको (for चैव). — d) G1 तद् (for ते).

25 In B<sub>1</sub>, the portion of the text from 25° up to 3. 299. 26° is lost on a missing fol. — °) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> [अं]तिहितो (for °देंथे). — °) K D<sub>1</sub> सुखमासा (K<sub>1</sub> marg. sec. m. °युक्ता:; K<sub>4</sub> सुखं प्राप्ता); Dc D<sub>2</sub> सुदमासा; D<sub>5</sub> सुख-सुप्त्वा (for °सुप्ता).

26 B<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 25). — a) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4</sub>. c G<sub>5</sub> इपेला (for अभ्येला). — b) K<sub>5</sub> D<sub>1</sub> गतज्वराः. K<sub>4</sub> सर्वे द्वामिततेजसः. — c) K<sub>4</sub> अर्गि प्रददी तसी. — d) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> मनस्विने; G<sub>1</sub> महारमने (for तप<sup>c</sup>).

27 B<sub>1</sub> missing (cf. v.l. 25). — a) K<sub>2</sub> इत्थं; M इसं (for इदं). B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 8 गतं (for गसं). — b) T<sub>2</sub> G<sub>1</sub> (by corr.). 2. 4 M<sub>1</sub> पुण्य(M<sub>1</sub> भसं)कीतंनं (for कीर्ति°). — °) K<sub>8</sub> M पठेन् (for पठन्). — <sup>4</sup>) K<sub>8</sub> भुक् (for ° भाग्). K B<sub>3</sub>. 4 De D<sub>1</sub>. 2. 5 तथा (for भवेत्). 28 B<sub>1</sub> missing (ef. v.l. 25). M<sub>2</sub> om. 28. — <sup>e</sup>) D<sub>5</sub> [अ]धर्मश्च (for [अ]धर्मे न). K<sub>1</sub>. 2 °रोधने; G<sub>1</sub> ° योजने (for ° भेदने). — <sup>b</sup>) K B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 5 °धर्षणे; B<sub>5</sub> De D<sub>7</sub> D<sub>2</sub>. 4. 6 ° मर्पणे; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub> ° दर्शने (for ° मर्शने). — <sup>e</sup>) K<sub>1</sub> Dc<sub>2</sub> कंदपे°; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M<sub>1</sub> अकार्ये° (for कद्ये°). K<sub>1</sub>. 2 B<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. n<sub>5</sub> D<sub>4</sub> G<sub>1</sub>. 3 M<sub>1</sub> च (for न). K<sub>1</sub>. 2 G<sub>2</sub>. 4 भवेन् (for रमेन्). — <sup>d</sup>) B<sub>5</sub>. 4 इहा° (for सदा°). K<sub>1</sub>-2 De D<sub>2</sub>. 5 नृणां महाख्यानमिहोपजीवतां (K<sub>2</sub> °जीवतां; K<sub>3</sub> °जीवतां; D<sub>5</sub> °जीवतां; C<sub>4</sub> नृणां महाख्यानपदोपजीवनात्; D<sub>1</sub> M<sub>1</sub> नृणां महाख्यानमिदं हि श्रण्वतां; T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 नृणां वराख्यानवरं च श्रण्वतां; G<sub>1</sub> नृणां सदाख्यानरवं च श्रण्वतां.

Colophon. B<sub>1</sub> D<sub>8</sub> T<sub>1</sub> missing. — Major parvan: K<sub>1</sub>. 2 Dn<sub>1</sub>. n<sub>2</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 2. 4 M आर्ण्य (G<sub>1</sub>. 2 M °ण्यक also). — Sub-parvan: K<sub>1</sub>. 3 B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 5 आरणेय; B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> अरणीहरण; B<sub>3</sub> Dc D<sub>2</sub> आरणीय; M<sub>1</sub> अर्णि. K<sub>1</sub>. 3 B<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 5 read समाप्त after sub-parvan name; G<sub>2</sub> M read it after major parvan. — Adhy. name: T<sub>2</sub> G<sub>2</sub>. 4 युधिष्ट्रस्वरहाभः; M व्रश्रदानः. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn<sub>1</sub> (marg.). n<sub>2</sub> (in figure) 312 (Dn<sub>2</sub> in words 300); Dn<sub>3</sub> 313; D<sub>1</sub> 315; T<sub>2</sub> G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> 302; G<sub>1</sub> 130 (wrongly for 299); G<sub>2</sub> 301; M<sub>2</sub> (wrongly) 334. — \$loka no.: Dn 29; D<sub>1</sub> 28.

# 299

## वैशंपायन उवाच।

धर्मेण तेऽभ्यनुज्ञाताः पाण्डवाः सत्यविक्रमाः । अज्ञातवासं वत्स्यन्तरुक्ष्मा वर्षं त्रयोद्शम् । उपोपविश्य विद्वांसः सहिताः संशितव्रताः ॥ १ ये तद्भक्ता वसन्ति स्म वनवासे तपस्विनः । तानज्ञवन्महात्मानः शिष्टाः प्राञ्जलयस्तदा । अभ्यनुज्ञापयिष्यन्तस्तं निवासं धृतव्रताः ॥ २ विदितं भवतां सर्वं धार्तराष्ट्रेर्यथा वयम् । छग्नना हृतराज्याश्च निःस्वाश्च बहुशः कृताः ॥ ३ उपिताश्च वने कृज्छं यत्र द्वादश वत्सरान् । अज्ञातवाससमयं शेषं वर्षं त्रयोदशम् । तद्वत्सामो वयं छन्नास्तदनुज्ञातुमह्थ ॥ ४

In S (except Gs), the parvan (major) ends here, our final adhy. (299) being transp. in S (except Gs) to the beginning of the next parvan (Virāṭa).

#### 299

This adhy. is omitted in  $D_5$ ; in  $B_1$  stanzas  $1-26^{ab}$  and in  $D_3$  stanzas 1-26 are respectively lost on missing fol. (cf. v.l. 3. 287. 10). The defective MSS. are ignored here up to their resumption. S (except  $G_3$ ) reads this adhy. at the beginning of the Virāṭaparvan (q. v.).

- 1 °) K4 स्वनु (for Sभ्यनु ). °) K Dc D1. 2 सस्यवादिनः. °) K1. 2 वरस्यंत ; B4 उरस्यंत (for वरस्यन्त ). °) B2-4 Dn D4. 6 विद्या (for विद्या ). K1. 2 विश्वसाः (for विद्वांसः). ') K1 (by corr.). 3 D1. 2 शंसित (for संशित ).
- 2 b) K1. 2 वासास; D1 वासं (for वासे). Bs द्विजातय:; Dc D2 मनस्विन: (for तप'). b) K D1 शिष्या:; B2-4 Dc Dn D2. 4. 6 T2 G8 स्थिता: (for शिष्टा:). K D1 यथा (for तदा). l) K4 D1 स्व- (for तं).
- 3 <sup>4</sup>) B<sub>2</sub> Dn D<sub>3</sub>. 6 [अ]नया<sup>\*</sup> (for निःस्वा<sup>\*</sup>). K<sub>1</sub> (sup. lin. sec. m.) स; K<sub>3</sub> सु<sup>-</sup> (for च).

सुयोधनश्च दुष्टात्मा कर्णश्च सहसौबलः।
जानन्तो निषमं कुर्युरसास्तत्यन्तनेरिणः।
युक्ताचाराश्च युक्ताश्च पौरस्य स्वजनस्य च ॥ ५
अपि नस्तद्भवेद्भ्यो यद्भयं ब्राह्मणैः सह।
समस्ताः स्वेषु राष्ट्रेषु स्वराज्यस्था भवेमिह ॥ ६
हत्युक्त्वा दुःस्वशोकार्तः श्चुचिर्धमंसुतस्तदा।
संमूर्छितोऽभवद्राजा साश्चकण्ठो युघिष्ठिरः॥ ७
तमथाश्वासयन्सर्वे ब्राह्मणा श्राह्मिः सह।
अथ धौम्योऽब्रवीद्वाक्यं महार्थं नृपतिं तदा॥ ८
राजन्विद्वान्भवान्दान्तः सत्यसंघो जितेन्द्रियः।
नैवंविधाः प्रमुद्यन्ति नराः कस्यांचिदापदि॥ ९
देवैरप्यापदः प्राप्ताइछन्नेश्च बहुशस्तथा।

C. 3. 17459 B. 3. 315. 12 K. 4. 1. 24

- 4 °) B<sub>4</sub> D<sub>4</sub>. 6 स्मो (for च). B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 कुन्छे; Dc D<sub>2</sub> कुत्स्तं (for कुन्छें). °) B<sub>2</sub> Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 वयं (for यत्र). °) K<sub>1</sub> क (for तद्). B<sub>2</sub>. 5 Dn D<sub>4</sub>. 6 वसामो (for तस्यामो).
- 5 °) K1 जानंते (for 'नन्तो). ') B3. 4 Dc D2 असान् (for 'सु). K1 (marg. sec. m. as in text) [अ] लक ; K2 [अ]लथ ं (for [अ]लम्त ं). ') B2. 4 लका ं; a few MSS. युक्त ं (for युक्ता ं). ') S क्षये स्वस्य जनस्य च. After 5, S ins.:

1389\* दुरात्मनां हि कस्तेषां विश्वासं गन्तुमहैति।

- 6 °) K1 समना: (sup. lin. sec. m. °मा:); K2 समं-तात्; B3 समर्था: (for समस्ताः). — d) K D1 वसेमिह; B3 भवामहे (for भवेमिह).
- 7 Before 7, Dn Ds. 4. 6 ins. वैशं उ. b) K2
  B2. 3 Dn1 D4 Cn [अ] सुचिर् Cnp सुचिर् (as in text).
  % Cn: असुचिरातिमस्तवात्। सुचिरित्येव पाटः स्वच्छः। %
  - 8 ") K1. 2 समा" (for अथा").
- 9 °) Bs विकातवान् (for विद्वान्भवान्). °) K4 D1 श्रुविधेमें मुतस्तथा (cf. 7°). °) B2 Dn D4. ६ प्रमुद्धाते.
- 10 b) K1. 2 बहुभिस् (for शस्). d) K3 विग्रहार्थ. B4 दुरात्मनां (for महा).
- 11 °) Ks. 4 D1 विषमं (for निषधान्). °) K Bs. 4 Dc D1. 2 तथा (for तदा). — °) Dc D2 °नास्य (for

C. 3. 17459 B. 3. 315. 12 K. 4. 1. 24 तत्र तत्र सपतानां निग्रहार्थं महात्मिभः ॥ १० इन्द्रेण निषधान्त्राप्य गिरिप्रस्थाश्रमे तदा । छन्नेनोष्य कृतं कर्म द्विषतां बलनिग्रहे ॥ ११ विष्णुनाश्विद्यारः प्राप्य तथादित्यां निवत्स्यता । गर्भे वधार्थं देत्यानामज्ञातेनोषितं चिरम् ॥ १२ प्राप्य वामनरूपेण प्रच्छनं ब्रह्मरूपिणा । बलेर्यथा हृतं राज्यं विक्रमैस्तच ते श्रुतम् ॥ १३ और्वेण वसता छन्नमूरौ ब्रह्मार्पणा तदा । यत्कृतं तात लोकेषु तच्च सर्वं श्रुतं त्वया ॥ १४ प्रच्छनं चापि धर्मज्ञ हरिणा वृत्रनिग्रहे । वज्रं प्रविक्य शक्रस्य यत्कृतं तच्च ते श्रुतम् ॥ १५ हुताशनेन यचापः प्रविक्य छन्नमासता । विबुधानां कृतं कर्म तच्च सर्वं श्रुतं त्वया ॥ १६ एवं विवस्त्वता तात छन्नेनोत्तमतेजसा ।

निर्दग्धाः शत्रवः सर्वे वसता भ्रुवि सर्वशः ॥ १७ विष्णुना वसता चापि गृहे दशरथस्य वै । दश्ग्रीवो हतञ्छन्नं संयुगे भीमकर्मणा ॥ १८ एवमेते महात्मानः प्रच्छनास्तत्र तत्र ह । अजयञ्शात्रवान्युद्धे तथा त्वमपि जेष्यसि ॥ १९ तथा धौम्येन धर्मज्ञो वाक्यैः संपरितोषितः । शास्त्रबुद्धा स्वबुद्धा च न चचाल युधिष्ठिरः ॥ २० अथात्रवीन्महाबाहुर्भीमसेनो महाबलः । राजानं बलिनां श्रेष्ठो गिरा संपरिहर्षयन् ॥ २१ अवेक्षया महाराज तव गाण्डीवधन्वना । धर्मानुगतया बुद्धा न किंचित्साहसं कृतम् ॥ २२ सहदेवो मया नित्यं नकुलश्च निवारितौ । शक्तौ विध्वंसने तेषां शत्रुष्ठौ भीमविक्रमौ ॥ २३ न वयं तत्प्रहास्थामो यस्मिन्योक्ष्यित नो भवान् ।

<sup>ै</sup>नोध्य). —  $^d$ )  $K_2$   $B_3$ . 4 बलविग्रहे;  $B_2$  Dn  $D_4$ . 6  $T_2$   $G_8$  च विनिग्रहे.

<sup>12</sup> B<sub>2</sub> om. 12-13. — b) K D<sub>1</sub> ततो (for तथा). B<sub>4</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>4</sub> [अ]दित्या; D<sub>1</sub> दिस्या (for [अ]दित्यां). K<sub>3</sub> निवत्स्य ता:; Dc D<sub>2</sub> निवत्स्य ते. — c) K<sub>3</sub> गर्भो वधार्थं देवानाम्.

<sup>13</sup> B<sub>2</sub> om. 13 (cf. v.l. 12). — ") K<sub>4</sub> वानर" (for वामन"). — ") A few MSS. प्रच्छन्न" (for "न्नं). — ") K Dc D<sub>1</sub>. 2 अप" (for यथा).

<sup>14</sup> B<sub>2</sub> transp. 14 and 15; B<sub>3.4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> transp. 14 and 16. — <sup>a</sup>) K<sub>1-8</sub> पूर्वम् (for छन्नम्). — <sup>b</sup>) K B<sub>3.4</sub> Dc D<sub>1.2</sub> पुरा (for तदा). — <sup>c</sup>) B<sub>2-4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> देवेषु (for लोके<sup>°</sup>). — <sup>d</sup>) = 16<sup>d</sup>. B<sub>2</sub> कमैतस्तेन विश्चतं; B<sub>3.4</sub> Dn D<sub>4.6</sub> कमै तत्तेनघ श्चतं.

<sup>15</sup> B<sub>2</sub> transp. 14 and 15. — <sup>a</sup>) K Dc D<sub>1</sub>. 2 एव (for चापि). — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> बल्जिनि (m as in text); B<sub>2</sub> Dn D<sub>4</sub>. 6 [अ]रिविनिग्रहे (for वृत्रनि ). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> सुनिरूपेण वज्रेण.

<sup>16</sup> B<sub>2</sub> om. 16; B<sub>8</sub>. 4 Dn D<sub>4</sub>. 6 transp. 14 and 16. — <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> यचापि (for यचाप:). — <sup>b</sup>) K Dc D<sub>1</sub>. 2 छचना सता (K<sub>1</sub> सता; Dc D<sub>2</sub> तथा). — <sup>d</sup>) = 14<sup>d</sup>. K Dc D<sub>1</sub>. 2 सवैमेव च (K<sub>1</sub>. 2 भेतच) ते श्रुतं.

<sup>. 17 \*)</sup> Ks. 4 Dı विपश्चिता (for विव°), K De Dı. 2

तेन (for तात). — b) D1 प्रच्छन्नोत्तम'. — c) K शतशः; B2-4 Dn D4. 6 शात्रवाः (for शत्रवः). — d) K1.2 वसता गिरिकंधरे; K4 मंदेहा नाम राक्षसाः.

<sup>18 &</sup>lt;sup>a</sup>) D<sub>6</sub> [अ]त्रापि (for चापि). K<sub>4</sub> विष्णुना छग्न-रूपेण. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub>. 2 ह; K<sub>8</sub>. 4 Dc D<sub>1</sub>. 2 च (for वै). — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> संख्ये; Dc D<sub>1</sub>. 2 छन्न: (for छन्न). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> सपुत्र: सह बांधवै:.

<sup>19 °)</sup> K4 एवं तात; B2. 3 Dn D4. 6 एवमेव; B4 एक एव. — °) B3 च (for ह). K4 छन्नास्त्र च तत्र च. — °) B4 व्यजयञ्. K1. 2. 4 D1 युक्तान्; B3 सर्वे; Dc D2 युक्सा (for युद्धे).

<sup>20</sup> a) Ks एवं (for तथा). — b) K1. 2 स; K3 सु; De D2 च (for सं-). — c) K4 हृष्ट्या (for बुद्ध्या). K1 ततो बुद्ध्या; Ks. 4 B3. 4 D1 पुनर्बुद्ध्या (B3. 4 द्ध्या); De D2 प्रबुद्ध्या तत् (for स्बबुद्ध्या च). — d) K1. 2. 4 D1 प्रतिपेदे; K3 संस्रभ्यत; De D2 सुस्थितोथ (for न चचाल).

<sup>21</sup>  $^a$ )  $K_2$  यथा°;  $B_4$  तथा° (for अथा°). —  $^c$ )  $K_5$  श्रेष्ठं (for श्रेष्ठो). —  $^d$ )  $K_{1.2}$  निवासं परिहर्षे°;  $K_4$  गिरा संपरितोष  $^c$ ;  $D_1$  गिरा तं संप्रहर्षे°.

<sup>, 22 °)</sup> K1. 2 अजेक्षया (sic) (for अवे°). — °) K3 तथा (for तव). K2 °धन्विना.

<sup>23</sup> b) K<sub>8</sub> De D<sub>1</sub>, 2 निवारित: (for 'तौ). — °) D<sub>1</sub> शक्तो. K<sub>1</sub>, 2 निवारणे (for विध्वंसने). — d) B<sub>2-4</sub> Dn

भवान्विधत्तां तत्सर्वे क्षिप्रं जेष्यामहे परान् ॥ २४ इत्युक्ते भीमसेनेन ब्राह्मणाः परमाशिषः । प्रयुक्यापृच्छच भरतान्यथास्त्रान्स्त्रान्ययुर्गृहान् ॥ २५ सर्वे वेदविदो मुख्या यतयो मुनयस्त्रथा । आशीरुक्तवा यथान्यायं पुनर्दर्शनकाङ्क्रिणः ॥ २६ सह धौम्येन विद्वांसस्त्रथा ते पश्च पाण्डवाः ।

उत्थाय प्रययुर्वीराः कृष्णामादाय भारत ॥ २७ क्रोशमात्रमतिक्रम्य तसाद्देशानिमित्ततः । श्वोभूते मनुजन्याघाञ्छन्नवासार्थम्रद्यताः ॥ २८ पृथक्शास्त्रविदः सर्वे सर्वे मन्त्रविशारदाः । संघिविग्रहकालज्ञा मन्त्राय सम्रुपाविश्चन् ॥ २९

C. 8. 17478 B. 3. 315. 3 K. 4. 1. 50

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनत्रिशततमोऽध्यायः ॥ २९९ ॥ समाप्तमारणेयपर्व ॥

#### ॥ समाप्तमारण्यकपर्व ॥

Ds. 6 शत्रणां. D1 भीमकर्मणी.

24 °) D1 वयं न (by transp.). K1-3 वरमं; B2 च प्र:; B4 तच; D1 धर्मं (for तस्प्र-). K4 वयं धर्मं न हास्यामो.

- b) K4 B3. 4 मोक्ष्यति; B2 मोक्ष्याम (for चोक्ष्यति). K1 भवेत् (for भवान्). - c) K3 विधाता (for विधत्तां). - d)
D1 योत्स्यामहे. K4 B2-4 Dn D4. 6 रिपून् (for परान्).

25 Before 25, B<sub>4</sub> ins. वैशं उ°. — ") D<sub>1</sub> "सेने तु (for 'सेनेन). K<sub>4</sub> इत्येवमुक्ते भीमेन. — b) B<sub>2</sub> D<sub>4</sub> शिषा (for 'शिषः). — c) B<sub>2</sub> उन्त्वा च (for प्रयुज्य). K<sub>4</sub> [आ]मंत्र्य (for [आ]पृष्क्य). — d) K Dc D<sub>1</sub>. 2 यथास्वं जग्मुरालयान्; B<sub>8</sub>. 4 यथास्वं प्रययुर्गृहान्.

26 °) K Dc D1. 2 विप्ता (for मुख्या). — B1 resumes. — °) K1-8 B8 Dc D1. 2 आशीर्युक्ता; B1. 2. 4 Dn D4. 6 आसेदुस्ते (for आशीरुक्ता). K1-3 °न्याख्यं; D1 कामं (for न्यायं). — °) B2 Dn D4. 6 कांक्षया.

27 Ds resumes. — b) K1. 2 तन्न; K3. 4 Dc D1-3 ततस (for तथा). B1. 2 Dn D4. 6 पंच च (for ते पञ्च). — c) K Dc D1-3 सर्वे (for वीरा:). — d) K Dc D1-3 कृष्णया (K3 द्वीपद्या) सह (for कृष्णामादाय). B Dn D4. 6 धन्वनः (for भारत).

28  $^{a}$ )  $K_{5}$  परिकस्य;  $B_{1.4}$  अपागस्य;  $B_{2}$  Dn  $D_{4.6}$  उपागस्य;  $B_{5}$  अतिगस्य;  $D_{6}$  उपाकस्य;  $D_{2}$  अपाकस्य (for अतिकस्य). —  $^{b}$ )  $K_{5}$  च भारत (for निमित्ततः). —  $^{c}$ )  $K_{1}$  शोभने (for श्रोभूते).  $K_{1.2}$   $B_{5}$   $D_{1}$  मनुजन्यान्न;  $K_{5}$  पुरुषन्यान्नाञ्ज्ञ. —  $^{d}$ )  $B_{4}$  छन्न (for छन्न ).

29 °) K<sub>1. 2</sub> De D<sub>2</sub> पृथक्चार्थ'; K<sub>3</sub> पृथक्सार्थ'; K<sub>4</sub> ते तत्वार्थ'; B<sub>3</sub> पृथक्चास्त्र'; D<sub>1</sub> पृथगम्ब'. — <sup>b</sup>) K<sub>3</sub> शास्त्र' (for मन्त्र'). — c) D<sub>1</sub> सर्वे (for संधि-).

Colophon om. in Ds. For S see the note at the beg-

inning of this adhy. — Major parvan: K1. 2 Gs आरण्य; Dc2 वन (as well as आरण्यक); Dn2 अरण्य. — Subparvan: K1. 3 Bs आरण्य; K2 Ds आरण्येय; B2 Dn D4. 6 अ( Dn3 D4 आ)रणीहरणं; G3 अरणिहरणं. All these MSS. read समास after sub-parvan (K2 B3, also after major parvan; Dc2 D2, only after major parvan). — Adhy. name: K4 युधिष्ठरादीनां मंत्रविवरणं; D1 पांडवपञ्छन्नवासन्त्रयाणं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn1 (marg.) 313; Dn3 314; D1 316. — Śloka no.: Dn D1 31.

After the colophon, K2 ins.: अस्यानु विराटपर्व भवि-ध्यति। यस्यायं प्रतिसंधिः। जनमेजय उवाच।

> कथं विराटनगरे मम पूर्वपितामहाः। अज्ञातवासमुषिता दुर्योधनभयादिताः॥

अरण्यप्वण्यमी वृत्तान्ताः । १ पौराभिगमनं । २ पाण्डवप्रवाजनं । ३ विदुरविवासनं । ४ सौनकवाक्यं । ५ आदित्यनामाष्टरातं । ६ विदुरागमनं । ७ धृतराष्ट्रसंतापः । ८ ब्यासागमनं । ९ सुरभीनद्वः संवादः । १० मैन्नेयशासनं । ११ तच्छापः । १२ किमीरवधः । १३ वृिष्णपण्डवसमागमः । १४ सौभवधः । १५ द्वैतवनप्रवेशः । १६ द्वौपदीवाक्यं । १७ विद्याख्यमः । १८ इन्द्रकीलाभिगमनं । १६ द्वौपदीवाक्यं । १७ विद्याख्यमः । १८ इन्द्रकीलाभिगमनं । १९ केरातं । २० धृतराष्ट्रचिन्ता । २१ संजयवाक्यं । २२ बृहद्यागमनं । २६ तीर्थनामनं । २६ पौलस्यतीर्थयात्रा । २७ लोमशागमनं । २८ तीर्थनात्रार्थं पाण्डवप्रस्थानं । २९ लोमशावाक्यं । ३० आगस्त्यं । ३१ लोपस्यानं । ३६ सौकन्यं । ३२ माधान्तुपाल्यानं । ३६ स्थेनकपोतीयं । ३० अद्यानकीयं । ३८ यावकीतं । ३९ गन्धमादनप्रवेशः । ४० हनुमद्वीमन्वित्रं । ३८ यावकीतं । ३९ गन्धमादनप्रवेशः । ४० हनुमद्वीमन्वित्रं । ३८ यावकीतं । ३९ गन्धमादनप्रवेशः । ४० हनुमद्वीमन्वित्रं । ३८ यावकीतं । ३९ गन्धमादनप्रवेशः । ४० हनुमद्वीमन्वित्रं । ३८ यावकीतं । ३९ गन्धमादनप्रवेशः । ४० हनुमद्वीमन्वित्रं । ३८ यावकीतं । ३९ गन्धमादनप्रवेशः । ४० हनुमद्वीमन्वित्रं । ३० स्थान्तित्रं । १० स्थानित्रं । १० स्थानित्रं

समागमः। ४१ पुष्पाभिहरणं। ४२ जटासुरवधः। ४३ मणिमद्वधः। ४४ आर्ष्टेषेणाश्रमनिवासः। ४५ अर्जुनाभिगमनं। ४६ निवातः कवचवधः। ४७ वार्षिकं आजगरं। ४८ मार्कण्डेयसमस्या। ४९ ब्राह्मणमाहाभाग्यं। ५० सरस्वतीताक्ष्यंसंवादः। ५१ मस्स्रोपाख्यानं। ५२ मार्कण्डेयपुराणं। ५३ मार्कण्डेयोक्तं भविष्यत्। ५४ मण्डूकोपाख्यानं। ५५ द्रौपदीप्रमाथः। ५६ रामोपाख्यानं। ५७ सावित्र्युपाख्यानं। ५८ कुण्डलाहरणं। ५९ आरणेयं॥

एतदारण्यकं पर्व तृतीयं परिकीर्तितम् । अत्राध्यायशते हे तु संख्याते परमर्षिणा । एकोनसप्ततिश्चैव तथाध्यायाः प्रकीर्तिताः । एकादश सहस्राणि श्लोकानां षद शतानि च । चतुःषष्टिस्तथा श्लोकाः पर्वेतत्परिकीर्तितम् ।

चतुःषष्टिस्या श्लाकाः पवतत्पारकातितम् । संवत् १८२८ शाके १६९३ । लिपिकृतं उदैराम । लिषायतं । मिश्र-जी श्रीसदानन्दजी । शुभं भूयात् ॥

मङ्गलं लेखकानां च पाठकानां च मङ्गलम् । मङ्गलं सर्वलोकानां भूमेर्भूपतिमङ्गलम् । यादशं पुस्तकं दृष्टं तादशं लिखितं मया । यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न दीयते । मिति आषादप्रथमे १५ गुरौ संपूर्णम् । श्रीरामाय नमः । श्री ॥

Dea ins.: अस्यानन्तरं विराटपर्व भविष्यति। तस्यायमादिमः श्लोकः । जनमेजय उवाच । कथं विराटनगरे etc. ( =4, 1, 1)। श्लीराम ॥

मही च भुज्यते राजा शत्रू नुन्मूस्य तिष्ठति । श्रुत्वा चारण्यकं पुण्यं दीर्घमायुश्च विन्दति । इदं तु चिरतं श्रुत्वा पाण्डवानां महास्मनाम् । वेदविद्यो भवेद्विमः क्षत्रियो राज्यमामुयात् । धनं धान्यं तथा वैद्दयः श्रुद्धश्च सुखमामुयात् । श्लोकं पादं पठेद्यस्तु श्रुणोति च समाहितः । इह लोके सुखं भुक्ता विष्णुलोकं स गच्छति ।

पुण्यं पित्रतं सुखदं यशस्कर
सौभातृकं बुद्धितिवर्धनं च।
श्रोतन्यमेतिश्वयतेश्च सिद्धः
रायुष्यमूर्जस्करं वृद्धिकामैः।
कुटुम्बवृद्धि धनधान्यसंचयं
द्धियश्च सुख्याः सुखसुत्तमं सदा।
लभेच लक्ष्मी तिपुलां नरोत्तमो
यधामिलाषं सुति मानवानाम्।
बह्मचारण्यकं शुरवा भारते पर्व चोत्तमम्।
दक्षिणा का प्रदातन्या वाचकाय तदुच्यताम्।
निशम्यारण्यकं पर्व वाचकं प्रतिपूजयेत्।
गन्धालंकारवासोभिः प्रणिपत्य पुनः पुनः।
आरण्यके मूलफलैक्तपंथेत द्विजोत्तमान्।
प्रदश्चाज्ञलकुम्भांश्च पूर्णकामसमन्वितान।

तर्पणानि च मुख्यानि वन्यमूलफलादिभिः।
सर्वकामगुणोपेतं दद्यादश्चं द्विजोत्तमम्।
यद्यदिष्टतमं वस्तु तत्तदस्मै प्रदीयते।
सुवर्णं रजतं गावो धान्यं भूमि तथैव च।
पात्राणि ताम्रकांस्यानि वासांसि विविधानि च।
वाचके परितुष्टे तु हृष्टाः स्युः सर्वदेवताः।
वाचकस्रोषमायाति तथा कार्यं विपश्चिता।

Then follow वृत्तान्ताः as in K2 above, with v.l. as follows: — Transp. 1 and 2; om. 3; ins. after 7: विदुरागमनं; ins. after 16: मार्कण्डेयदर्शनं and व्यासमन्त्रः; om. 17, 19 and 24; ins. after 26: धौम्यतीर्थयात्रा; om. 28; subst. for 43: धनदसमागमः; ins. after 45: उत्तरकरातं; ins. after 47 तीर्थयात्रा समाप्ता। कृष्णपांडवसंवादः; ins. after 50: घोषयात्रा; om. 52-53 and ins. धुन्धुमारीपाख्यानं; ins. after 54: पतिव्रतोपाख्यानं। आङ्गरसं। स्कन्द-जन्म। द्रीपदीसत्यभामासंवादः। घोषयात्रा। दुर्योधनप्रायोपवेशः। कर्णविजयः। धार्तराष्ट्रयज्ञः। मृगस्त्रमं। व्रीहिद्रीणिकं, and concludes: इत्यारण्यकं पर्व। इति वनपर्व समाप्तः। श्रीकत्याणमस्तु। द्रामं भवतु। कृष्णाय नमः। सदाशिवाय नमः। वनपर्व समाप्तः॥

Dni ins.: अस्याग्रे विराटपंर्व भविष्यति तस्यायमाद्यः श्लोकः। जनमेजय उवाच। कथं विराटनगरे etc. (=4.1.1)।

अस्मिन्पर्वणि संख्यानं ब्यासेनोक्तं महासमा।
अध्यायानां शते द्वे तु प्रसंख्याते तपोधन।
एकोनसप्ततिश्चेव तथाध्यायाः प्रकीतिताः।
एकादश सहस्राणि तथा नव शतानि च।
चतुःषष्टिस्तथा श्लोकाः पर्वेतत्परिकीर्तितम्।
वृत्तान्ताश्च तथा ख्याता नवतिर्द्वे च कीर्तिते।

[१] पैग्ण्डवप्रवाजनं । [२] पौरें नुगमनं । [३] पौरें वाक्यं । [४] व्रीवर्षं विसर्जनं । [५] ब्राह्मणानुगमनं । [६] र्युं विष्ठिरचिन्ता । [७] शौनंकः वाक्यं । [८] धौर्म्यस्तवः । [९] औदित्यनामाष्ट्रशतं । [१०] विदुँरागमनं । [१२] धैतराष्ट्रस्य संतापः । [१३] वैयासागः मनं । [१४] वैर्ये सानः सनं । [१४] वैर्ये सानः सन् । [१४] वैर्ये हे वैर्ये सानः सन् । [१४] वैर्ये हे वैर्ये सन् सन् । [१४] वैर्ये हे वैर्ये सन् सन् । [१४] वैर्ये हे वैर्ये सन् । [१४] वैर्ये सन् । [१४] विर्ये सन् । [१४] सन । [१४

[४५] अष्टावकीयं। [४६] गन्धमादनप्रवेशः। औत्पातिकं । [४८] घटोत्कचगमनं । [४९] जटासुरवधः । [५०] आष्टिषेणाश्रम-निवासः । [५१] हनुमद्भीमसमागमः । [५२] पुष्पाभिहरणं । [५३] यक्षयुद्धं। [५४] वैश्रवणसमागमनं। [५५] निवातकवचवधः। [५६] अर्जुनागमनं । [५७] नारदगमनं । [५८] मार्कण्डेयागमनं । [५९] मार्कण्डेयसमास्या । [६०] भविष्यं । [६१] ब्राह्मणमाहास्म्यं । [६२] धुन्धुमारोपाख्यानं । [६३] सरस्वतीताक्ष्यंसंवादः । [६४] मनु-चितं।[६५] मण्डूकोपाख्यानं। [६६] पतिव्रतोपाख्यानं। [६७] धर्मव्याधोपाख्यानं [६८] मधुकैटभोपाख्यानं । [६९] क्रमारो-त्पत्तिः। [७०] द्रौपदीसत्यभामासंवादः। [७१] घोषयात्रा। [७२] दुर्योधनप्रायोपवेशः। [७३] दुर्योधनयज्ञः। [७४] प्रावृङ्क्वर्णनं। [७५] इन्द्रद्युम्नोपाख्यानं । [७६] आङ्गिरसं । [७७] स्कन्दजननं । [७८] घार्तराष्ट्रयज्ञः । [७९] ब्यासदर्शनं । [८०] सृगस्वमदर्शनं । [८] ब्रीहिद्दी णिकं। [८२] द्दीपदीप्रमाथः। [८३] दुर्वासोपाख्यानं। [८४] रामोपांख्यानं । [८५] साविज्युपाख्यानं । [८६] कुण्डलाहरणं । [८७] आरणेयं । [८८] यक्षप्रश्नाः ॥ समाप्ता वृत्तान्ताः ॥

इदमारण्यकं श्रुत्वा महापापैः प्रमुच्यते।
अधनो धनमाप्ताति पुत्रपौत्रसमन्वितः।
यं यं प्रार्थयते कामं तं तं प्राप्तात्यसम्वतः।
या यं प्रार्थयते कामं तं तं प्राप्तात्यसम्वतः।
नारी वा पुरुषो वापि द्युचिः प्रयतमानसः।
आरण्यके श्रुतेऽधीते बाह्मणान्पायसादिभिः।
भोजयेद्वस्रगोस्वर्णरत्नदानैः प्रपूजितान्।
ब्राह्मणेषु च तुष्टेषु तुष्टाः स्युः पाण्डुनन्दनाः।
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्धः राको देवगणास्तथा।
भूतानि मुनयो देव्यस्तथा पितृगणाश्च ये।
वाचकं प्जयेच्छक्त्या वस्नान्नैः स्वर्णभूषणैः।
विशेषतस्तु कपिला देया तु जयपाठके।
कांस्यदोहा रीप्यसुरा स्वर्णश्चन्नी सभूषणा।
पाण्डुनां परितोषार्थं दद्यादन्नं द्विजातये।

आरण्यकाख्यमाख्यानं श्रणुयाद्यो नरोत्तमः । स सर्वकामानाभोति पुनः स्वर्गतिमामुयात् । इति श्रीमहाभारते आरण्यपर्वणि आरण्यकश्रवणमहिमा दानवि-धिश्च । समाप्तमारण्यकं पर्व ॥ छ ॥ छ ॥ वैयासिकी संख्या ११९६४ । विद्यमानसंख्या ११७५८ ॥

S MSS., which read sections of adhy. 299 after 4. 1. 1, 3, 4, and 9°, conclude this parvan at the end of adhy. 29S and ins. after the final colophon:

G1: हरि: ॐ । शुभमस्तु । श्रीमदारण्यपर्वं समाप्तं । वेदन्या-साय नमः । वसुदेवदेवकीबळभद्रसहितश्रीकृष्णमूर्तेये नमः । शुभमस्तु । हरिः ॐ ॥

G2: हरि: ॐ। आरण्यपर्व समाप्तं। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः॥

G: हिर्र ॐ। जुभमस्तु। गुरुभ्यो नमः॥ यादशं पुस्तकं दृष्ट्वा [read ष्टं] तादशं लिखितं मया। अबद्धं वा सुबद्धं वा मम दोशो न विद्यते।

श्रीकृष्णाय परमगुरवे नमः । श्रीवेदब्यासाय नमः । श्रीरामचन्द्राय नमः । वेंकटाचलपतिसहायं । करकृतमपराधं क्षन्तुमहेन्ति सन्तः । श्रीमते रामानुजाय नमः । आरण्यपर्व समाप्तम् ॥

 $\mathbf{M}_1$ : आरण्यपर्व समाप्तं । श्रीवेदस्यासाय श्रीमहाविष्णवे नमः । श्रीकृष्णाय नमः । करकृतमपराधं क्षन्तुमर्हेन्ति सन्तः । श्रुमं भवतु ॥

M2: आरण्यपर्व समाप्तं । श्रीकृष्णाय \* \* \* \* । अक्षरं यत्परिश्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् । क्षन्तुमहैन्ति विद्वांसः कस्य नास्ति ब्यतिकमः । बिन्दुसिक्किपिविचित्रवीचिकाः

श्वज्ञभङ्गपदहीनदूषणम् । हस्तवेगममबुद्धिपूर्वकं क्षन्तुमहेति समीक्ष्य सज्जनः ॥ छ छ छ ॥

#### APPENDIX I

This Appendix comprises a series of additional passages found in different MSS, which have been cited in the foregoing footnotes to the constituted text, but which, for various reasons, were not quoted there in extenso. They are mainly passages which were too long to be included in the footnotes; but along with them there will be found a certain number of short unimportant passages also, which could have been very easily accommodated in the footnotes, but which being found in single MSS, or in a very small group of cognate MSS, have been relegated to this Appendix as being of no special

value for critical purposes.

The variants cited here are of the same order as those of the additional lines noted in the footnotes to the constituted text; in other words, the variants of monosyllabic verse-filling particles (such as च, च, च, च, च, च, क्व) and adverbs (such as तथा, तदा, ततः; एव, एवं), discrepant readings of single MSS., corrupt readings, and common doublets (बेदिबेदी, रोम छोम) have been generally ignored, scribes' errors have been silently corrected. Furthermore, the variants of the short prose formulaic references to the speaker (such as बेदांपायन उवाच) have been uniformly ignored here.

1

After 3. 3. 14, K2 B D (except D1; D3 missing) ins.:

ग्रुचिः प्रयतवाग्भूत्वा स्तोत्रमारब्धवांस्ततः । युधिष्ठिर उवाच ।

त्वं भानो जगतश्रक्षस्त्वमात्मा सर्वदेहिनाम्। त्वं योनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम् । त्वं गतिः सर्वसांख्यानां योगिनां त्वं परायणम्। अनावृतार्गेलद्वारं स्वं गतिस्त्वं सुसुक्षताम्। [5] त्वया संघार्यते लोकस्त्वया लोकः प्रकाइयते । त्वया पवित्रीक्रियते निर्व्याजं पाल्यते त्वया। त्वामुपस्थाय काले तु ब्राह्मणा वेदपारगाः। स्वशाखाविहितैर्भन्त्रैरर्चन्त्युषिगणार्चितम्। तव दिब्यं रथं यान्तमनुयानित वराधिनः। [10] सिद्धचारणगन्धवी यक्षगुह्यकपन्नगाः। त्रयस्त्रिशच वै देवास्तथा वैमानिका गणाः। सोपेन्द्राः समहेन्द्राश्च त्वामिष्टा सिद्धिमागताः। उपयान्त्यर्चयित्वा तु त्वां वै प्राप्तमनोरथाः। दिब्यमन्दारमालाभिस्तूर्णं विद्याधरोत्तमाः । [15] गुद्धाः पितृगणाः सप्त ये दिव्या ये च मानुषाः। ते पूजयित्वा त्वामेव गच्छन्त्याञ्च प्रधानताम् । वसवो मरुतो रुद्रा ये च साध्या मरीचिपाः। वालखिल्यादयः सिद्धाः श्रेष्टत्वं प्राणिनां गताः। सब्रह्मकेषु लोकेषु सप्तस्वप्य खिलेषु च । [20] न तद्भतमहं मन्ये यदकदितिरिच्यते। सन्ति चान्यानि सस्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च। न त तेषां तथा दीप्तिः प्रभावो वा यथा तव। ज्योतीं वि स्वयि सर्वाणि स्वं सर्वज्योतिषां पति:। स्वयि सत्यं च सत्त्वं च सर्वे भावाश्च सात्त्विकाः। [25] स्वत्तेजसा कृतं चक्रं सुनाभं विश्वकर्मणा। देवारीणां मदो येन नाशितः शार्क्वधन्वना ।

त्वमादायांग्रभिस्तेजो निदाधे सर्वदेहिनाम्। सर्वौषधिरसानां च पुनर्वर्षास मुञ्जसि। तपन्त्यन्ये दहन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये तथा घनाः। [30] विद्योतन्ते प्रवर्षन्ति तव प्रावृषि रइमयः। न तथा सुखयत्यिमिन प्रावारा न कम्बलाः। शीतवातार्दितं लोके यथा तव मरीचयः। त्रयोदशद्वीपवर्ती गोभिर्भासयसे महीस। त्रयाणामि छोकानां हितायैकः प्रवर्तसे। [35] तव यद्यदयो न स्यादन्धं जगदिदं भवेत्। न च धर्मार्थकामेषु प्रवर्तेरन्मनीषिणः। आधानपञ्जबन्धेष्टिमन्त्रयज्ञतपःक्रियाः । त्वत्प्रसादादवाप्यन्ते ब्रह्मश्चत्रविशां गणैः। यदहर्बह्मणः श्रोक्तं सहस्रयुगसंभितम् । [40] तस्य त्वमादिरन्तश्च कालज्ञैः परिकीर्तितः। मनुनां मनुपुत्राणां जगतोऽमानवस्य च। मन्वन्तराणां सर्वेषामीश्वराणां त्वमीश्वरः। संहारकाले संप्राप्ते तव क्रोधविनिःसृतः। संवर्तकाभिस्रैछोक्यं भस्मीकृत्यावतिष्ठते। [45] स्वद्वीधितिसमृत्पन्ना नानावर्णा महाघनाः। सैरावताः साशनयः कुर्वन्त्याभृतसंप्रुवम्। कृत्वा द्वादशधात्मानं द्वादशादित्यतां गतः। संह्रत्येकार्णवं सर्वं त्वं शोषयसि रहिमभिः। त्वामिनद्रमाहुस्त्वं रुद्धस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः।[50] त्वमग्निस्वं मनः सूक्ष्मं प्रभुस्त्वं ब्रह्म शाश्वतम्। स्वं हंसः सविता भानुरंशुमाली वृषाकिः। विवस्वान्मिहरः पृषा मित्रो धर्मस्तथैव च। सहस्ररिमरादित्यस्तपनस्त्वं गवां पतिः। मार्तण्डोऽर्को रविः सुर्यः शरण्यो दिनकृत्तथा।[55] दिवाकरः सप्तसप्तिर्धामकेशी विरोचनः। आञ्जगामी तमोझश्र हरिताश्रश्र कीर्त्यंते। सप्तम्यामथ वा षष्ट्यां भक्त्या पूजां करोति यः।

1

(L. 3) K<sub>2</sub> B<sub>1. 4</sub> Dc D<sub>2. 5</sub> त्वमाधार: (for °चारः).
— (L. 5) B<sub>2-4</sub> Dn<sub>2. 18</sub> D<sub>4. 6</sub> अनावृतार्गळद्वारस्; Dc D<sub>2</sub>
अनावृतकुळद्वारस्. B<sub>2. 8</sub> Dc D<sub>2</sub> गतिस्तु (for °स्त्वं).
— (L. 7) B<sub>1</sub> प्रवृत्तिक्रियते; Dn<sub>2. 18</sub> पवित्रीकरणेर्. Dc
निर्व्याप्तं. Dc D<sub>2. 5</sub> जगत् (for त्वया). — (L. 9) D<sub>2. 4. 5</sub>
अर्चत्रृषि- (for अर्चन्त्यृषि-). Dc D<sub>2</sub> गणाचितः. — (L. 16)
Dc D<sub>2</sub> पूज्याः (for गुद्धाः). — (L. 17) D<sub>2</sub> गता ह्याञ्च (for
गच्छन्त्याञ्च). — (L. 18) B<sub>4</sub> मनीषिणः (for मरीचिपाः).
— (L. 19) B<sub>2-4</sub> Dc D<sub>2. 4</sub> वालिखिल्या°. B<sub>2</sub> साध्याः (for
सिद्धाः). B<sub>1. 3</sub> प्राणतागताः. — (L. 21) Dc मन्ये यदिभरिच्यते; D<sub>2</sub> तपसा यदरिच्यते. — (L. 24) B<sub>1</sub> सर्वभृतानां

(for त्विय सर्वाणि). — (L. 27) D<sub>2</sub>. 5 शार्क्ग धन्विना. — (L. 30) Dc D<sub>2</sub> यथा (for तथा). — (L. 34) B<sub>1</sub> Dc Dn<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 4 भासयते (for °से). — (L. 37) B<sub>1</sub> Dc प्रवर्तते; D<sub>2</sub> °तेंत (for °तेंरन्). — (L. 38) D<sub>3</sub> °तंत्र (for °मन्त्र'). — D<sub>3</sub> om. from the posterior half of line 40 up to the prior half of line 43. — (L. 40). Cf. Gītā 8. 17<sup>ab</sup>. Dc D<sub>2</sub> °संमितः (for °संमितम्). — (L. 41) B<sub>4</sub> संप्रकी (for परिकी°). — (L. 42) B<sub>4</sub> यदूनां (for मनूनां). — (L. 45) Dc D<sub>3</sub>. 5 °हत्वाव° (for °हत्याव°). — (L. 50-51) B<sub>4</sub> त्वामिंद्रमाहुस्त्वां रुद्धं त्वां विष्णुं त्वां प्रजापतिम्। त्वामिंद्र त्वां विष्णुं त्वां प्रजापतिम्। Dc गतिः (for पतिः).

अनिर्विण्णोऽनहंकारी तं छक्ष्मीभैजते नरम्।
न तेषामापदः सन्ति नाधयो व्याधयस्वथा। [60]
ये तवानन्यमनसः कुर्वन्त्यर्चनवन्दनम्।
सर्वरोगैर्विरहिताः सर्वपापविवर्जिताः।
स्वद्भावभक्ताः सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः।
स्वं ममाप्यन्नकामस्य सर्वातिथ्यं चिकीर्षतः।
अन्नमन्नपते दातुमभितः श्रद्धयाहितः।
विठी
ये च तेऽनुचराः सर्वे पादोपान्तं समाश्रिताः।
माठरारुणदण्डाद्यास्तांस्तान्वनदेऽशनिश्चभान्।
श्चभया सहिता मैत्री याश्रान्या भूतमातरः।
ताश्र सर्वे नमस्यामि पान्तु मां शरणागतम्।
वेशंपायन उवाच।
एवं स्तुतो महाराज भास्करो छोकभावनः। [70]

2

After 3. 4. 3, N (except K3 D1; K1.4 missing) ins.:

इमं स्तवं प्रयतमनाः समाधिना

पठेदिहान्योऽिप वरं समर्थयन्।

तत्तस्य दद्याच रिवर्मनीिषतं

तदामुयाद्यद्यिप तत्सुदुर्छभम्।

यश्चेदं धारयेन्नित्यं श्रणुयाद्वाप्यमीक्ष्मशः। [5]

पुत्रार्थी लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनम्।

विद्यार्थी लभते विद्यां पुरुशेऽप्यथ वा स्त्रियः।

उभे संध्ये पठेन्नित्यं नारी वा पुरुशे यदि।

आपदं प्राप्य मुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात्।

एतद्रसा ददौ पूर्वं शकाय सुमहात्मने। [10]

शकाच नारदः प्राप्तो धौम्यस्त तदनन्तरम्।

धौम्याद्यधिष्ठिरः प्राप्य सर्वान्कामानवासवान् । संमामे च जयेश्वित्यं विपुलं चामुयाद्वसु । सुच्यते सर्वपापेभ्यः सूर्यलोकं स गच्छति ।

3

After 3. 38. 13<sup>ab</sup>, K<sub>4</sub> D<sub>2.5</sub> ins. the foll. passage (which is in part corrupt and in part identical with passage No. 4):

योगयुक्तस्य ते पार्थ तत्र नास्ति विचारणा। प्रवरामतुलां सत्यां निर्दोषां सर्वदा सताम्। तामेकः पाण्डवेष्वद्य अस्त्रं प्राप्तो धनंजयः। न चाधर्ममिमं देवा नासिद्धं नातपस्विनम्। द्रष्टुमिच्छन्ति कौन्तेय चलचित्तं कथंचन । [5] रोरूयमाणं कटुक ईर्षुकः कटुकाक्षरम्। दुष्टः श्वाघनकः क्षेप्ता हन्ताथ विचिकित्सितः। विश्वस्तहन्ता मायावी क्रोधनोऽनृतभाषिता। अत्याशी नास्तिकोऽदान्तो मित्रध्रुक्सर्वशङ्कितः। आक्रोष्टा चातिमानी च रौद्रो लुब्घोऽथ लोलुप:। [ 10 ] स्तेनश्च मद्यपश्चैव भ्रूणहा गुरुतल्पगः। संभावितातमा चालार्थं नृशंसः परुषश्च ह । नैते लोकानामुबन्ति निर्लोकास्ते धनंजय । आनुशंस्यमनुक्रोशं सत्यं करुणवेदिता । दमः स्थितिर्धतिर्धर्मः क्षमा रूपमनुत्तमम् । [15] दया दमश्र धर्मश्र गुरुपूजा कृतज्ञता। मित्रता द्विजभक्तिश्च वसन्ति त्वयि फाल्गुन । ब्यपेक्षा सर्वभूतेषु क्षमा दानं मतिः स्मृतिः। तसात्कौरन्य शकेण समेष्यसि धनंजय।

— (L. 56) B<sub>2. 4</sub> Dc D<sub>2</sub> च्योम° (for धाम°). — (L. 57) D<sub>6</sub> आशावहस् (for आशुगामी). B<sub>4</sub> वीर्यवान् (for कीर्ल्सि). — (L. 58) B<sub>1</sub> Dn<sub>1</sub> [अ]ष्टम्यां (for षष्टयां). — (L. 59) D<sub>2</sub> तथा नित्यं नमस्कारी (for the prior half). — (L. 61) B<sub>1</sub> °मनसा (for °मनसः). — (L. 64) B<sub>1</sub> ममापन्न°; B<sub>2. 4</sub> °प्यनु ° (for °प्यन्न°). B<sub>3</sub> तत्त्वं ममान्नकामस्य. — (L. 67) Dc तान्वंदे समिभ (Dc<sub>1</sub> ससिन) धुभान् (for the posterior half). — (L. 68) B<sub>3</sub> निधुभा ; Dc<sub>2</sub> धुथया (for धुभया). — (L. 69) Dn<sub>3</sub> तांश्च सर्वान्नमस्यामि. B<sub>3. 4</sub> त्वामहं शरणं गतः; Dc D<sub>2</sub> पांवनः (for °भावनः).

9

Before line 1, Dc D<sub>2</sub> ins. वैशं उ. — (L. 1) Dc D<sub>2</sub>. 5 समाहित: (for 'धिना). — (L. 6) D<sub>2</sub> पुत्रान् (for पुत्र). — (L. 7) Dci D<sub>5</sub> वाथ वा (for Sप्यथ वा). B<sub>2</sub> श्रिय: (for

खियः). Da पुरुषो वा खियः शुभां (for the posterior half).
— (L. 8) D4 पठन् (for पठेन्). Ba सदा पर्वसु पर्वसु (for the posterior half). — Lines 11-12=(var.) 3.3.30.
Ba. 4 read lines 11-12 after line 14. — (L. 11) Da प्राप्य (for प्राप्तो). — (L. 12) D4 प्राप (for प्राप्त्य). Dc Da नेवामुयात् (for नेवासवान्). — (L. 13) Dc वा जपेन् (for च जयेन्). Ba प्राप्तु (for चामुं). B4 यशः (for वसु).

3

(L. 2) Ds अवराम् (for प्रवराम्), and समां (for सताम्).
— (L. 3) To avoid hiatus, Ds ह्यसं (for असं).
— (L. 5) Ks Ds शठं न च (for कशंचन). — (L. 6) Ds रोरूयमाण:. — (L. 7) Ks Ds हता च विचिकित्सक:. — Ds om. lines 8-9. — (L. 12) Ks Ds पुरुषश्च (for परं).
— (L. 18) Ds किया (for श्वमा). — (L. 28) Ks Ds

[20]

[25]

[35]

त्वाहशेन हि देवानां श्वाघनीयः समागमः। सहदां सोदराणां च सर्वेषां भरतर्षभ। त्वं गतिः परमा तात वृत्रहा महतामिव । तसिखयोदशे वर्षे भातरः सहदश्च ते। सर्वेऽभिसंश्रयिष्यन्ति बाह्वीर्यं महाबल । स पार्थ पितरं गच्छ सहस्रःक्षमरिंदम । मृष्टिग्रहणमादत्स्व सर्वाजाणि च वासवात्। शतश्के महाबाही मघवानिदमब्वीत्। श्रुण्वतां सर्वभूतानां त्वामुपाघाय मुर्धनि । विदितः सर्वभूतानां दिवं तात गमिष्यसि । प्राप्य प्रण्यकृतां लोकान्नंस्यते जयतां वरः। [30] मानितस्त्रिदशैः पार्थ विहृत्य सुसुखं दिवि ।

परमास्त्राणि पृथिवीं पुनरेष्यसि । गुणांस्ते वासवस्तात खाण्डवं दद्यतस्तव। श्रुण्वतां किल भूतानां पुनः पुनरभाषत । तां प्रतिज्ञां नरश्रेष्ठ कर्तुमहैसि वासवे। किंचिद्दिशमितः प्राप्य तपोयोगमना भव। कर्तुमहीस कीन्तेय मघवद्वचनं हितम्।

After 3. 38. 18<sup>cd</sup>, K4 D2. 5 S ins.: सिद्धचारणसंघाश्च गन्धवश्चि तमञ्जवन् । स्वस्ति वतं समाधःस्व संकल्पस्तव सिध्यताम्। मनोरथाश्च ते सर्वे समृध्यन्तां महारथ। एवमुक्तोऽभिवाद्यैतान्बद्धाञ्जलिपुरस्तथा। त्रपोयोगमनाः पार्थः पुरोहितमवन्दत । [5] ततः प्रीतमना जिष्णुस्तावुभावभ्यवन्दत । सहोदरावतिरथी युधिष्टिरवकोदरी। संक्रान्तमनसौ तूर्णमभिगम्य महारथौ। यमौ गाण्डीवधन्वानमभ्यवादयतामुभौ।

अभिवाद्य तु तौ वीरावृचतुः पाकशासनिम्। [10] अवासव्यानि सर्वाणि दिव्यान्यस्त्राणि वासवात्। अस्ताण्यामुहि कौन्तेय मनसा यद्यदिच्छसि। गिरो ह्यशिथिलाः सर्वा निर्दोषाः संमताः सताम । त्वमेकः पाण्डवेष्वद्य संप्राप्तोऽसि धनंजय। न चाधर्मविदं देवा नासिद्धं नातपस्विनस्। [15] द्रष्टमिच्छन्ति कौन्तेय चलचित्तं शर्ठ न च। रोरूयमाणः कटुकमीष्यैकः कटुकाक्षरः। शठकः श्वादकः क्षेता हन्ता च विचिकित्सिता। विश्वसहन्ता मायावी क्रोधनोऽनृतभाषिता। अत्याशी नास्तिकोऽदाता मित्रध्नक्सवैशङ्कितः। [20] आक्रोहा चातिमानी च रौद्रो लुब्धोऽथ लोलपः। स्तेनश्च मद्यपश्चेव भ्रणहा गुरुतल्पगः। संभावितात्मा चात्यर्थं नृशंसः पुरुषश्च यः। नैते लोकानामुवन्ति निर्लोकास्ते धनंजय । आनृशंस्यमनुक्रोशः सत्यं करुणवेदिता। [ 25 ] दमः स्थितिर्धतिर्धर्मः क्षमा रूपमनुत्तमम्। दया शमश्र धर्मश्र गुरुपूजा कृतज्ञता। मैत्रता द्विजभक्तिश्च वसन्ति स्वयि फलान। व्यपेक्षा सर्वभृतेषु क्रपा दानं मतिः स्मृतिः। तसात्कीरव्य शक्रेण समेष्यसि धनंजय। [30] त्वादशेन हि देवानां श्लाघनीयः समागमः। सुहृदां सोदराणां च सर्वेषां भरतर्षभ। त्वं गतिः परमा तात बृत्रहा मरुतामिव l तिसस्योदशे वर्षे भातरः सहदश्च ते। सर्वे हि संश्रयिष्यन्ति बाहुवीर्यं महाबल । [35] स पार्थ पितरं गच्छ सहस्राक्षमरिंदमम्। मुष्टिप्रहणमादस्य सर्वाण्यस्राणि वासवात्। शतश्रङ्गे महाबाही मघवानिदमब्रवीत्। श्रुण्वतां सर्वभूतानां त्वामुपाघाय मूर्धनि ।

परयतां (for शृण्वतां). — (L. 30) Prior half = Gītā 6. 41°. Ds ° जितो (for ° हतां). — (L. 31) Ds पावि° (for मानि°). — (L. 36) Ds देशम् (for दिशम्). - (L. 37) K4 D2 वेत्तुम् (for कर्तुम्).

## 4

(L. 2) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> भूतिं (for बतं). K<sub>4</sub> D<sub>2.5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1.3</sub> जपादत्स्व (for समाधत्स्व). — (L. 3) T2 G3 सिध्यंतां च (for समुध्यन्तां). — (L. 4) Ds ततः (for तथा). — (L. 5) K4 D2. 5 तात (for पार्थ:). — K4 D2. 5 om. line 6. - (L. 6) G1 °नंदत (for °वन्दत). - (L. 8) K4 D2. 5 संहाद°; T2 तं क्वांत°; G3 तं शांत° (for संक्वान्त°). (for तूर्णम् ). K4 D2, 5 उपक्रम्य ; G1 उपागम्य ; M2 उप° (for

अभि°). — (L. 9) G1 यतो (for यमौ), 'धन्वा तु (for धन्वानम्), and ह्यभ्य° (for अभ्य°). K4 D2. 5 ताबुभौ (for 'तामुभौ). — K4 D2. 5 om. lines 10-49. — (L. 10) T2 G3 ततो (for त तौ). — (L. 13) M2 सत्या (for सर्वा). T2 G3 गिरो ह्यसिधरा: सर्वे (for the prior half). — (L. 17) G1 करकम् ; M2 कृपण (for कडुकम्). — (L. 18) M2 शठः स्राघनिको देष्टा (for the prior half). — (L. 19) G1 मेधावी (for मायावी): - (L. 20) G1 ° शंककः (for ° शक्कितः) - (L. 21) G4 धुद्रो (for रौद्रो). T2 G2. 8 [5]ति- (for su). — (L. 26) T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> कुल (for रूप). — (L. 29 T2 G3 कृपा दानमनुस्मृति: (for the posterior half). — (L. 30) G4 शेषेण (for शक्तेण). — (L. 35) G1 बाह्य (for बाहु°). — Gi om. lines 41-43. — (L. 42) G

विदितः सर्वभूतानां दिवं तात गमिष्यसि । [40] प्राप्य पुण्यकृतां लोकात्रंस्यसे जयतां वर । मानितस्त्रिदशैः पार्थं विह्रत्य सुसुखं दिवि । अवाप्य परमास्त्राणि पृथिवीं पुनरेष्यसि । गुणांस्ते वासवस्तात खाण्डवं दहति त्वि । श्रुण्वतां सर्वभूतानां पुनः पुनरभाषत । [45] तां प्रतिज्ञां नरश्रेष्ठ कर्तुमहंसि वासवीम् । कंचिहेशमितः प्राप्य तपोयोगमना भव । कर्तुमहंसि कौरव्य मधवद्वचनं हितम् । दीक्षितोऽद्येव गच्छ त्वं द्वष्टासि त्वं प्रतंदरम ।

तौ परिष्वज्य बीभत्सुः कृष्णामामन्त्र्य चाभिभो । [50]

In K. D2. s, some of these lines have already occurred in a passage which is ins. in those MSS. after 13<sup>ab</sup> (cf. passage No. 3 above).

अभ्यवादयत शीतः तपस्विप्रवरानपि।

.5

No. 5 is cancelled, being taken up in the footnotes to the constituted text.

विवृत्स (for विह्त्स). — (L. 44) T1 G1. 2 M2 सांडवे (for °वं). T2 G3 दहाते; G1. 4 दहाति (for दहित). G1. 4 त्वसा (for त्विय). — (L. 45) M2 किल (for सर्व-). — (L. 47) G4 किंचि (for कंचि). G4 इदं (for इत:). — (L. 49) T2 G3 M1 दीक्षित्वा (for °तो). T G1-3 गच्छस्व (for गच्छ त्वं). — (L. 50) T2 G3 M1 चाप्युभौ; G1 चाभिमु (for चाभिभो). — (L. 51) G1 अभिवादयतस्तस्य ऊचुर्मुनिगणास्तदां.

6

(L. 1) K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> कदाचित्त्वथ देवेराञ्; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> आदाय चित्त-मस्याथ; B<sub>2</sub>. 3 Dc Dr आदावेव च तं (B<sub>3</sub> ° व तु तं; B<sub>3</sub> ° वागतं) राक्रञ्स; S कदाचित्स हि देवेंद्रञ् (for the prior half). K<sub>2</sub> बचो; D<sub>3</sub> अथ; T<sub>1</sub> अथो (for रहो). — (L. 2) K<sub>2</sub>. 4 D<sub>2</sub>. 3 S त(K<sub>4</sub> य)स्यां विज्ञाय (G<sub>1</sub> उर्वर्द्यां) (for चक्षुरुर्वर्द्यां). K<sub>2</sub> D<sub>2</sub>. 3 S (G<sub>1</sub> damaged) सक्तं चक्षु: प्रसंगत: (D<sub>2</sub> पुरंदर:); K<sub>4</sub> चक्षु: सक्तं पुरंदर:. — (L. 3) D<sub>3</sub> S (G<sub>1</sub> damaged) गंधवेराजा(D<sub>3</sub> ° जो) य मया. S (G<sub>1</sub> damaged) प्रहिता (for तेतो). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 4. 6 S (G<sub>1</sub> damaged) वरा (for वराम्). — After line 3, D<sub>2</sub>. 3 ins.:

कटाक्षेक्षणमाधुर्ये रूपभावैः सविभ्रमैः।
एकदृष्ट्या फाल्गुनेन नृत्यन्ती प्रेक्षिता किल।
— (L. 4) K4 D1-4. 6 S (G1 damaged) उर्वज्ञी. Bs Dc

K<sub>2</sub> B Dc Dn D<sub>1</sub>, 4-6 ins. after 192\*: K<sub>4</sub> D<sub>2</sub>, 3, after 3, 45, 8: S, after adhy, 44:

6

वैशंपायन उवाच। आदावेवाथ तं शक्रश्चित्रसेनं रहोऽब्रवीत्। पार्थस्य चक्षरुर्वेश्यां सक्तं विज्ञाय वासव । गन्धवैराज गच्छाद्य प्रहितोऽप्सरसां वराम् । उर्वशीं पुरुषच्याघ्र सोपातिष्ठतु फाल्गुनम्। यथार्चितो गृहीतास्रो विद्यया मन्नियोगतः। तथा त्वया विधातव्यं स्त्रीषु सङ्गविशारदः । एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा सोऽनुज्ञां प्राप्य वासवात्। गन्धर्वराजोऽप्सरसमभ्यगादुर्वशीं वराम् । तां दृष्टा विदितो हृष्टः खागतेनाचितस्तया। सुखासीनः सुखासीनां स्मितपूर्वं वचोऽववीत्।[10] विदितं तेऽस्तु सुश्रोणि प्रहितोऽहमिहागतः। त्रिदिवस्यैकराजेन त्वल्पसादाभिनन्दिना। यस्त देवमनुष्येषु प्रख्यातः सहजैर्गुणैः। श्रिया शीलेन रूपेण व्रतेन च दमेन च। प्रख्यातो बलवीर्येण संमतः प्रतिभानवान् ।

Dca Dna D1. 5. 6 S उपतिष्ठतु ( D6 'तिष्ठेत ); Da. 8 प्रेम्णा तिष्ठतु ( D3 तिष्ठेत ). S फल्गुनं. — (L. 5) Dc3 D1 तथा (for यथा°). K4 यथार्थितामतिसृतां; D2. 8 यथाचित्तमभिस्म-(D3 °श्रि)त्य; S यथार्चि (G2 न-; G4 च)तामभिस्तां (G1 °ता) (for the prior half). K. D2 विद्यादस (D2 'सि) न्नियो-गतः; B Dc D1. s. e विद्यावान् मन्नि(Dc D1 सुनि)योगतः; Ds. 4 T2 G1-3 M1 विद्यादसा(D3 सा-; G1 सि) त्रियोगत:; T1 G4 M2 विद्यादिस (M2 'स) नियोगगां (for the posterior half). - (L. 6) B2 (m as above).3 Dc Dn3 D4. 6 T1 G1 विधातव्य:; M1 ° व्या (for ° व्यं). K4 D1-3 T1 G1.3 M स्त्रीसंसर्गविशारद (K4 D2 M द:); B2 m. 4 स्त्रीसंगमविशा-रदः; Ds स्त्रीप्रसंगविशारद. - (L. 8) Dc D1 [5]प्सरसाम्. De सोभ्यगाद; Ma अभ्या. - (L. 9) Ka तं (for तां). K4 विदितं; D2. 3 मुदितो (for विदितो). D6 तमागतं ततो दृष्ट्वा. Ka Dei त्वया; Dna Da Gi तथा (for तया). — (L. 10) Da. 3 स चैवैकां (Ds \*नां). S (by transp.) सुखासीनां सुखासीन:. - (L. 11) B2 T2 G2. 3 हि (for Sस्तु). D2. 3 कल्याणमस्तु सुश्रोणि; T1 विदितस्तव सु ; G1 M2 विदितस्तेस्तु सु ; G4 damaged. S प्रेषितो (for प्रहितो). T1 M उपा (for इहा ). — (L. 12) K4 [इ]ह (for [ए]क-). Da. 3 नो( Da चो)दितो देवराजेन; G1 damaged. Da. 3 ल्त्प्र-सादमनिदिते. — (L. 13) S (G1 damaged) स (for त्).

वर्चस्वी तेजसा युक्तः क्षमावान्वीतमत्सरः ।
साङ्गोपनिषदान्वेदांश्चतुराख्यानपञ्चमान् ।
योऽधीते गुरुशुश्रूषां मेधां चाष्टगुणाश्रयाम् ।
ब्रह्मचर्येण दाक्ष्येण प्रसर्वेवयसापि च ।
एको वै रक्षिता चैव त्रिदिवं मघवानिव । [20]
अकत्थनो मानयिता स्थूळळक्ष्यः प्रियंवदः ।
सुहृदश्चान्नपानेन विविधेनाभिवर्षति ।
सत्यवाक्पूजितो वक्ता रूपवाननहंकृतः ।
भक्तानुकम्पी कान्तश्च प्रियश्च स्थिरसंगरः ।
प्रार्थनीयैर्गुणगणमहेन्द्रवरुणोपमः । [25]
विदितस्तेऽर्जुनो वीरः स स्वर्गफळमामुयात् ।
तव शक्राभ्यनुज्ञातः पादावद्य पद्यताम् ।

तदेवं कुरु कल्याणि प्रपन्नस्त्वां धनंजयः।
एवमुक्ता स्मितं कृत्वा संमानं बहुमन्य च।
प्रत्युवाचोर्वशी प्रीता चित्रसेनमनिन्दिता। [30]
यस्त्वस्य कथितः सत्यो गुणोद्देशस्त्वया मम।
तं श्रुत्वाच्यथयं पुंसो वृणुयां किमतोऽर्जुनम्।
महेन्द्रस्य नियोगेन त्वत्तः संप्रणयेन च।
तस्य चाहं गुणोवेन फाल्गुने जातमन्मथा।
गच्छ त्वं हि यथाकाममागमिष्याम्यहं सुखम्।[35]
Colophon.

वैशंपायन उवाच । ततो विसुज्य गन्धर्वं कृतकृत्यं ग्रुचिस्मिता । उर्वशी चाकरोत्स्नानं पार्थप्रार्थनलालसा ।

— (L. 14) Ds कुलेन (for शी°). T1 M2 रूपेण शीलेन (by transp.); Gs श्रितेन रूपेण. D1-3. 5 S श्रुतेन (Gs शिलेन) च बलेन च. - (L. 15) D2. 3 श्रुत- (D3 marg. sec. m. वन-); Ds श्रुति-; S (G4 damaged) शौर्य- (for बल-). K4 D2. 3. 5 S (G4 damaged) वीर्याभ्यां (for वीर्येण). D3 संभूत:; T G2. 3 प्रपन्न:; G1 M संपन्न:; G4 damaged (for संमतः). B8 प्रतिभाववान्; D1 प्रतिभाति तत्. — (L. 16) S तेजस्वी सौम्यशीलश्च (for the prior half). D3 क्षेम° (for क्षमा°). S (except M1; G4 damaged) जित° (for बीत°). - (L. 17) D3 (corrupt) स चापि नि° (for साङ्गोपनि°). S (G1 damaged) गुरुशुश्रुपुरात्मवान् (for the posterior half). — (L. 18) D2 om. line 18; G1 is damaged. B2 योधील. D3 G4 चतुरो वेदान् ; D5 चतुरो धीमान् ; T G2. 3 M चतुर: सर्वान् (for गुरुशुश्रूषां). K2 तेषां (for मेथां). B4 मेथां वाष्ट्रगुणास्तु यः (sup. lin. 'श्रयः); D1 मेथाविष्ट्रगुणाश्रयां; Ds नैगमोपन्निषेत्ररः; Ds मेथामष्टगुणां तथा; T Ga. 3 M मेथावी गुणवानिह (T2 G3 °नपि; M2 °निव) (for the posterior half). — (L. 19)  $B_1$  प्रवीरेर् (for प्रसवैर्).  $K_4$   $D_5$ स्तथयापि च; T G1-3 M1 स्वथया च सः (for वयसापि च). Da पार्थिवैश्व महागुणे:; Da पार्थिवैश्वर्यज्ञैर्गुणे:; Ga damaged; Ma प्रश्रयैः खिषया च सः (for the posterior half). — (L. 20) D<sub>2</sub>. 3 एकोपि; S (G<sub>4</sub> damaged) एकश्च (for एको वै).  $K_4 D_3$  त्रिदिवे;  $D_6$  देवेषु. — (L. 21)  $T_1$  अर्थमानो; M<sub>2</sub> अकत्थमानो (hypermetric!) (for अकत्थनो). स्हम° (for स्थूल°). — (L. 23) K4 D2. 3. 5 T2 G2. 3 M सलवागूर्जितो (D2.3 °तं); G4 °वाग्दुर्जयो. — (L. 24) D2. 3. 5 क्षांतश्च; T1 भक्त (for कान्त ), D2. 3 T2 G3 प्रियो यः; T1 प्रियोन्यः; G1. 2. 4 M प्रियो(G1 °या)च (for प्रियश्च). K4 B1. 3. 4 De D1. 2 °संगत: (for °संगर:). — (L. 25) K4 B De D1. 6 S (G4 damaged) प्रार्थनीयो ; D2. 3 श्लाव-

नीयों ; Ds अर्चनीयों (for प्रार्थनीयें रू). — (L. 26) S आप्तवान (for आमुयात्). K4 सदेह: खर्गमामुता; D1-3 मर्ललोकादिहा-गतः (for the posterior half). — (L. 27) Bı तं च (for तव). D1-3 त्वं तु शकाभ्यनुज्ञाता. Ds प्रसाद्यतां (for प्रप').  $D_{1-8}$  तस्य पादांतिकं त्रज (for the posterior half). —  $D_{2}$ om. lines 28-29. — ( L. 28 ) K4 D3 प्रसन्नस् ( for प्रपन्नस् ). D1 च पार्थिव: (for धनंजय:). — (L. 29) D3 om. line K4 T2 G2-4 M1 स्वात्मानं; B2 D5 M2 सात्मानं (for संमानं). D1 M1 बहुमान्य च; G4 अनुमान्य च. — (L. 30) Before line 30, D1. 3. s ins. वैशं उ . Dn2 प्रीला (for प्रीता). Ds सितपूर्वम् (for चित्रसेनम्). — (L. 31) Ks B1. 3 सर्वो; Dc साधो; D2. 3 शंके; T1 सद्यो; M2 सम्यग् (for सत्यो). Ba (m as above) S [अ]नघ (for मम). — (L. 32) B₂ तच्छ्रत्वा. K₄ [अ]प्यप्रियं पुंसां; B₂ प्रथिता पुंसो; B4 प्रार्थयेदन्यं; D1. 2 तु वरा नारी; D3 [अ] मृपं नारी; S [अ]द्य (G2.4 °न्यं) प्रियं नारी (for [अ]न्यथयं पुंसो). K4 D1-3 वृणुयात्; B4 वरेण्यं; S प्रणयेत् (for वृणुयां). K4 B3 D1-3. 5 S किसुतार्जुनं. — (L. 33) B1. 4 De D4. 6 तु (for च). D1-8 युष्माकं प्रणयेन च (for the posterior half). — (L. 34) K4 अहं तस्य (for तस्य चाहं). Dc2 T1 G2. 4 M फल्गुने. — (L. 35) K4 D1-8 T1 G2. 4 M तद्गच्छ त्वं (for गच्छ त्वं हि). Ks D1-3. 6 S सखे (for द्यसम्). — Colophon. Adhy. no. (figures, words or both): Dni. ns 45; D1 46. — (L. 36) D4 T2 G1-8 Ma कृतकृत्या. D1-3 उर्वशी कृतकृत्यवत् (for the posterior half). - (L. 37) S साकरोत्. G1 M मानं (for ज्ञानं). Bam Ds दर्शन° (for 'प्रार्थन'). D1-3 अलंकारादिभिदिंग्यै-रात्मानं तिइदृक्षयाः — (L. 38) D1-3 ततो(D3 तैर) छंकरणी-यैश्च; S स्नाना(T1 °ता) लंकारनेपथ्यर (G2 °नेपुण्यर्). D1-1

स्नानालंकरणेहें हो गैन्धमाल्येश्च सुप्रमेः ।
धनंजयस्य रूपेण शरेर्मन्मथचो दितः ।
अतिविद्धेन मनसा मन्मथेन प्रदीपिता । [40]
दिव्यास्तरणसंसीणें विस्तीणें शयनोत्तमे ।
चित्तसंकरणमावेन सुचित्तानन्यमानसा ।
मनोरथेन संप्राप्तं रमन्त्येनं हि फाल्गुनम् ।
निर्गम्य चन्द्रोदयने विगाढे रजनी सुस्ते ।
प्रस्थिता सा पृथुश्रोणी पार्थस्य भवनं प्रति । [45]
मृदुकुञ्जितदी घेंण कुमुदोत्करधारिणा ।
केशहस्तेन ललना जगामाथ विराजती ।
श्रूक्षेपालापमाधुयेंः कान्त्या सौम्यतयापि च ।
श्राह्मिनं वक्त्रचन्द्रेण साह्वयन्तीव गच्छती ।
दिव्याङ्गरागी सुमुस्ती दिव्यचन्दनरूषिती । [50]

गच्छन्त्या हारविकचौ सनौ तस्या ववस्नातुः ।
स्तनोद्वहनसंक्षोभान्नाम्यमाना पदे पदे ।
त्रिवलीदामचित्रेण मध्येनातीव शोभिना ।
अधो भूधरविस्तीणं नितम्बोन्नतपीवरम् ।
मन्मथायतनं ग्रुश्रं रसनादामभूषितम् । [55]
ऋषीणामपि दिव्यानां मनोव्याघातकारणम् ।
स्कृमवस्त्रधरं रेजे जघनं निरवद्यवत् ।
गूढगुरुकधरौ पादौ ताम्रायततलाङ्गुली ।
स्कृमपृष्टोन्नतौ चापि शोभेते किङ्किणीकिणौ ।
सीधुपानेन चार्वेन तृष्ट्याथ मदनेन च । [60]
विलासनैश्र विविधः प्रेक्षणीयतराभवत् ।
सिद्धचारणगन्धवैः सा प्रयाता विलासिनी ।
बह्नाश्रयेंऽपि वै स्वर्गे दर्शनीयतमाकृतिः ।

संस्कृता: S शोभनै: (for सुप्रभै:). — (L. 39) K. D1-8 S शक्रस्याभ्यर्थनेन च; Bs सर्वलोकातिगेन वै (for the posterior half). - (L. 40) Ś1 B3 D1-3 S (G1 damaged) वाक्यैश्च (D1. 2 सुवाक्यैश्) चित्रसेनस्य (for the prior half). K4 च दीपिता; D1-8. 5 S च (D1 [अ]पि; D2 [अ]मि-; D3 सु-; Ds प्र-) पीडिता. — (L. 41) Bs Ds दिव्यास्तरणसंकीर्णे; D1-3 भरणसंपन्ना ; T2 G1. 3 स्तरणसुस्तीर्णे. B4 विचित्रे (for विस्तीर्णे). — (L. 42) D1-3 Som. line 42. K4 B3 भाविता-नन्य°; B4 सुचित्तागत°; De D6 खचितानन्य°; Dn1 सचितानन्य° (for the posterior half). - (L. 43) D<sub>3</sub> T<sub>1</sub>. 2 (before corr.) G2. 4 M संप्राप्ता; G1 ° सो (for ° सं). D1. 2 मनोर्थ ( D2 °थै:) समासाद्य (for the prior half). K4 रमंत्येवं हि; Ba Dc Dn1. n3 Ds रमलेनं हि; Bs S रमयंतीव; D1-8 काम-यसेव (for रमन्सेनं हि). S फल्गुनं. — (L. 44) S निशाम्य (for निर्गम्य). K4 निशम्य चंद्रोदयनं; D1-8 चंद्रोदयं समासाद्य (for the prior half). - (L. 45) S (except G<sub>1</sub> M<sub>2</sub>) Ds शयनं प्रति ; T G2-4 सदनं (T1 शयनं) महत्. - (L. 46) Ds °दीघीस्तु (for °दीघेंण). Bs D1-3. 5. 6 कुसुमोत्करधारिणा (Ds °णी); Dc कुमुदोत्कच°; S (G1 damaged) कुसुमोत्तम° (for the posterior half). — (L. 47) Di S °पाशेन (for °हस्तेन). D3 केशान्हस्तेन संयम्य (for the prior half). Ds [आ] रा (for [अ] थ). S गच्छमाना व्यराजत. — (L. 48) Ds रूपलावण्यमाधुर्यै: (for the prior half). Ds श्रिया (for [अ]पि च). — (L. 49) Ds मुख- (for वक्त्र-). K4 -वर्येण; D1. 3 चीर्येण (for चन्द्रेण). K4 आहूयंतीव; D1. 3 S आहू ; Ds शात° (for साह °). Dc Ds T2 G3 M2 गच्छति; Ds तर्जितं. - ( L. 50 ) T G2-4 M1 °रागरुचिरौ ; M2 °रागरचितौ (for रागो सुमुखौ). Ds भेषेन (for चन्दन-). K. De D1-8. 5. 6 -भूषितौ (for -रूपितौ). — (L. 51) B1. 3. 4

Dns. ns Ds-s 'रुचिरौ (for 'विकचौ). K4 Dc D1-s. s चास्या (for तस्या). — (L. 52) B1. 4 Dn नम्य (for नाम्य°). — (L. 53) K4 मध्ये चातीव. K4 D1. 3 शोभती;  $B_1 \ G_2 \ M_1 \ शोभना ; D_6 \ M_2 शोभिता. — ( L. 54 ) K_4 D_{1.2}$ अथ (for अधो). Dc Ds S रथकूबरविस्तीर्ण; D3 तस्यास्तद-तिवि° (for the prior half). - (L. 55) Dn1 D2 S रशना- (for रसना-). K4 B2. 8 D1. 2. 4. 6 S -शोभितं (for -भृषितम्). — (L. 56) Ds मुनीनामपि साध्यानां (for the prior half). K4 Dc D1-3. 5 T1 M 'कारकं; B3. 4 'कारिणं (for °कारणम्). — (L. 57) D3 °वस्त्रावृतं; D5 °वस्त्रपरं. D4 S (G1 damaged) भाति (for रेजे). K4 B Dc D1. 2. 6 S चानवद्यया (Dsm चार्प्यानिहितं); Ds. 6 निर्वद्यया (for °वत). — (L. 58) K4 B Dc D1. 2. 5 S गूढगुल्फशि(S °िस) री पादौ (G4 बाहू); Ds व्यूढगुल्फोन्नतौ पादौ (for the prior half). K4 D1. 2 ताम्रपत्रलतां( D2 °तलां )गुली; Dc D3. 5 ताम्रपद्म (Dc1 ताम्रायत )चलां (D3 "तलां ; D6 "नखां"); S ताम्रपादतलां. - (L. 59) S चास्याः (M1 तस्याः) (for चापि). D<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> शो(D<sub>1</sub> शु)भाते; D<sub>3</sub> शुशुभौ (for शोभते). Des Ds. 5 'युती; D1 'तली; Ds. 6 S 'किनी (for °िकणौ). K. D. शु(D. सु)शुभाते किणीकतौ (for the posterior half). — (L. 60) S (except Gs) श्रीपु (for सीध"). Di. s तुष्ट्या च ; Ti तुष्टोथ ; Ta Ga-4 तुष्टा च ; Gi damaged; M1 तुष्टाथ (for तुष्ट्याथ). Bs Dc वदनेन (for मद°). — (L. 61) K4 B3 Dc D1. 2. 5 S (G1 damaged) विलासितैश्च (for 'सनैश्च). - (L. 62) T G M1 साध्ये (T1 ैंगे) याति; M2 प्रार्थिता या (for सा प्रयाता). — (L. 63) S om. line 63. Bi. s लोम°; De Ds शोभ° (for दर्श°). K. D1. 2 आश्चर्यमिव लक्ष्यते; D3 आश्चर्यपदमागता (for the posterior half). - Ds om. lines 65-68. - (L. 65) K. D. 4-6 तन्वभार्भावृता; Bs तनुत्रार्भावृते; B. तन्वभागावृता;

ससक्ष्मेणोत्तरीयेण मेघवर्णेन राजता। तनुरभ्रावृता व्योभ्नि चन्द्रलेखेव गच्छती। [65]ततः प्राप्ता क्षणेनैव मनःपवनगामिनी। भवनं पाण्डपुत्रस्य फाल्गुनस्य शचिस्मिता। तत्र द्वारमनुप्राप्ता द्वारस्थैश्च निवेदिता। अर्जुनस्य नरश्रेष्ठ उर्वशी ग्रुभछोचना । उपातिष्ठत तद्वेश्म निर्मलं समनोहरम्। [70] स शङ्कितमना राजन्यत्युद्गच्छत तां निशि । दृष्ट्रैव चोर्वशीं पार्थी लजासंवृतलोचनः। तदाभिवादनं कृत्वा गुरुपूजां प्रयुक्तवान् । अर्जुन उवाच । अभिवादये त्वां शिरसा प्रवराप्सरसां वरे। किमाज्ञापयसे देवि प्रेष्यस्तेऽहमुपस्थितः। [75] वैशंपायन उवाच। फाल्गनस्य वचः श्रुत्वा गतसंज्ञा तदोर्वशी। गन्धवेवचनं सर्वे श्रावयामास तं तदा।

उर्वरयवाच । यथा मे चित्रसेनेन कथितं मनुजोत्तम। तत्तेऽइं संप्रवक्ष्यामि यथा चाहमिहागता। उपस्थाने महेन्द्रस्य वर्तमाने मनोरमे। [80] तवागमनतो वृत्ते स्वर्गस्य परमोत्सवे। रुद्राणां चैव सांनिध्यमादित्यानां च सर्वशः। समागमेऽश्विनोश्चेव वसनां च नरोत्तम । महर्षीणां च संघेषु राजिंपप्रवरेषु च। सिद्धचारणयक्षेषु महोरगगणेष च। [85] उपविष्टेषु सर्वेषु स्थानमानप्रभावतः। ऋद्धचा प्रज्वलमानेषु अग्निसोमार्कवर्षस्य । वीणास वाद्यमानास गन्धवैः शक्रनन्दन । दिब्ये मनोरमे गेये प्रवृत्ते पृथुलोचन । सर्वाप्तरःस मुख्यास प्रनृत्तास कुरूद्वह । [90] त्वं किलानिमिषः पार्थं मामेकां तत्र दृष्टवान् । तत्र चावभृथे तस्मिन्नुपस्थाने दिवौकसाम्।

 $f{Dc_1}$  (corrupt) तत्रर्था न्याकुले ;  $f{Dc_2}$   $f{D_1}$  नवाभ्रन्यावृते ;  $f{T}$   $f{G_2-4}$ M तन्वभ्रप्रावृता (M2 ° व्याहृता); G1 तं च भूप्रावृता (for तनुर-भावृता). Dn2 D5 T2 G2. 3 M2 गच्छति (for °ती). — ( L. 66) S [अ]तिदुष्प्रापा (G1 damaged; T1 M1 'पं) (for क्षणेनैव). S (G1 damaged) मनसापि विकर्म (M1°मिं)भिः (for the posterior half). - (L. 67) S (except G4; G1 damaged) फल्गुनस्य. K4 D2 S (G1 damaged) गुणा-थिका (for शुचि°). — (L. 68) T2 G3 °मपि (for °मनु-). K. D. द्वास्थेस्तस्य ; T. द्वास्थेनापि ; T. G2-4 M. द्वास्थेरपि (T2 Gs °भि-); G1 M2 द्वास्पैश्च वि- (for द्वारस्पैश्च). — (L. 69) Bs नरव्याघ्र ; S नृपश्रेष्ठ (for नर°). K4 D2. 3 S परमाप्सराः ; B<sub>3</sub> स्वर्गभूषणा (for ग्रुभ $^{\circ}$ ). — D<sub>5</sub> om. lines 70-72; T<sub>1</sub> om. line 70. — (L. 70) Dc D1 उपातिष्ठत्तदा वेदम (for the prior half). B1 Dc मनोरमं (for 'हरम्). K4 D2.3 S (  $T_{1}$  om. ) तत्र चो (  $K_{4}$   $D_{1}$ . 2 तत उ )त्थाय शयनाद्वासविर्वास-वोपमः. — (L. 71) S अशंकितमना. В₄ प्रत्युद्गच्छच ; De D1 M प्रत्यागच्छत; T G3.4 प्रत्यगच्छत; G2 प्रत्यवेक्षत (for प्रत्युद्ग°). Dn: प्रत्युद्गच्छत्ततो निशि: Ds अभ्युत्थानं चकार ह (for the posterior half). — (L. 72) G2. 4 प्राप्तां (for पार्थों). Do ननामावृतलोचन:; T2 G2. 3 लज्जावृतविलोचन:. — (L. 73) B. De S (G1 damaged) पादाभिनं(De Ds T1 ° वा)दनं कृत्वा. — (L. 74) Hypermetric! T G1. 3 Ma त्वा (for त्वां). S प्रमदे° (for प्रवरा°). — (L. 75) K4 D2. 3 S किं चा(D2 वा-; T1 न्वा)गमनकृत्यं ते ब्र्हि सर्व यथातर्थ. — (L. 76) K. D2. 3 S (G1 damaged) अकामं फा(S फ)ल्गुनं ज्ञात्वा( $K_4$  दृष्ट्वा) (for the prior half).  $K_4$ Da. s S (G1 damaged) इंगितज्ञा (for गतसंज्ञा). G2. 4

ततो (for तदो ). — (L. 77) Dc D1. 4 तत्तदा; D3 पांडवं; S (G1 damaged) फल्गुनं (for तं तदा). — (L. 79) K4 B1. s. 4 Dc D1-s. 5 S सव (for SE स-). D3 om. lines 81-88. - (L. 81) K4 B3 Dc D1. 2. 5 S (T2 before corr.) तवागमनतुष्ट्या च (Dc D1 ते) (for the prior half). — (L. 82) K4 D2 मरुतां (for रहाणां). K4 Dc D1. 2. 5 S (G1 damaged) सांनिध्ये (for ध्यम्). — (L. 83) S (G1 damaged) चापि (for चैव). D2 समा-गमे (for नरी°). — (L. 84) M2 सर्वेषां (for संवेषु). Ma राजपींगां वरेषु च (for the posterior half). — (L. 85) D<sub>2</sub> om. line 85. — (L. 86) Dc D<sub>1</sub> om. line 86. K4 D2 S (except G4) हप्टेपु (for सर्वेषु). K2 स्थानमान्न°; G4 मानस्थान° (by transp.). — (L. 87) G2 रुच्या (for ऋद्धचा). T2 G2-4 प्रज्वाल्य° (for प्रज्वल°). K4 Da T1 G2 M अझीषोमार्क-. K4 D2. 8 वर्चसु; T1 M1 वर्त्मसु (for -वर्ष्मसु). — (L. 88) B2-4 Dc D2. 4. 6 घट्टमानासु; D1 पद्य°; Ds कण° (for वाद्य°). Ks वीणामुद्यम्यमानासु. A few MSS. शक्रनंदन:; Bs शत्रुमर्दन. — (L. 89) S गीते (for गये). K4 Dc D1. 2 °लोचने (for °लोचन). D8 गेये प्रवृत्ते नृत्येथ गंधर्वे पृथुलोचना. - (L. 90) K. D. G. सर्वा-प्सरसमुख्यासु; Dc D1 °र:सु मुख्येषु; D4 °र:सु पुण्यासु; T1 ैरसमाजेषु ; G₁ M ैर(M₂ैरः)समास्यासु ; G₄ ैरःसमाख्यासु. K4 B1. 2. 4 De Dn1 D1. 2 G1. 2. 4 प्रवृत्तासु; D6 प्रपन्नासु;  $T_1$  समास्यासु (for प्रनृत्तासु). S °त्तम (for  ${}^{\circ}$ द्वह). — (L. 91) K4 किलाभिलवन्; D1. a कुलाभिलखं (for किला निमिषः ). B3 मामेकां दृष्टवानितः ; Dc D5 मामेकायं (D5 भः) प्रदृष्टवान्. — (L. 92) Bsm Dc D1 ततः (Bsm तत्र) चैवं

1

तव पित्राभ्यनुज्ञाता गताः स्वं स्वं गृहं सुराः। तथैवाप्सरसः सर्वा विसृष्टाः स्वगृहं गताः । अपि चान्याश्च शत्रुव्न तव पित्रा विसर्जिताः। [95] ततः शकेण संदिष्टश्चित्रसेनो ममान्तिकम्। प्राप्तः कमलपत्राक्ष स च मामब्रवीदथ। त्वत्कृतेऽहं सुरेशेन प्रेषितो वरवर्णिनि। ष्रियं कुरु महेन्द्रस्य मम चैवात्मनश्च ह । शकतुल्यं रणे शूरं रूपीदार्यगुणान्वितम्। [100] पार्थं प्रार्थय सुश्रोणि त्वमित्येवं तदाबवीत्। ततोऽहं समनुज्ञाता तेन पित्रा च तेऽनघ। तवान्तिकमनुप्राप्ता ग्रुश्रूषितुमरिंदम। व्वद्गुणाकृष्टचित्ताहमनङ्गवशमागता । चिराभिल्षितो वीर ममाप्येष मनोरथः। [105] वैशंपायन जवाच । तां तथा बुवतीं श्रुत्वा भृशं लजावृतोऽर्जुनः।

उवाच कर्णों हस्ताभ्यां पिधाय त्रिदशालये। दुःश्वतं मेऽस्तु सुभगे यन्मां वदसि भाविनि । गुरुदारैः समाना मे निश्चयेन वरानने। -यथा कुन्ती महाभागा यथेन्द्राणी शची मम।[110] तथा त्वमपि कस्याणी नात्र कार्या विचारणा। यचेक्षितासि विस्पष्टं विशेषेण मया ग्रुभे। तच कारणपूर्वं हि शृणु सत्यं शुचिस्मिते। इयं पौरववंशस्य जननी मुद्दितेति ह। त्वामहं दृष्टवांस्तत्र विज्ञायोत्फुल्ललोचनः। [115]न मामईसि कल्याणि अन्यथा ध्यात्मप्सरः। गुरोर्गुरुतरी में त्वं मम वंशविवधिनी। उर्वश्युवाच । अनावृताश्च सर्वाः सा देवराजाभिनन्दन् । गुरुस्थाने न मां वीर नियोक्तुं त्विमहाईसि। पुरोर्वंशे हि ये पुत्रा नप्तारो वा त्विहागताः। [120]

गते; D2 तत्र चोपगते (for तत्र चावभृथे). - (L. 93) K4 D2 स्वान् स्वान् निलयान् ( Da लीलया ) सुराः; S (G1 damaged) गताः स्वनिलयान् ( $T_1$  ° $\dot{i}$ ) सुराः. — (L. 94)  $K_2$   $B_1$  DnDs विशिष्टाः (for विसृष्टाः). Ks Dc D1-3. s स्वान्गृहान्; S निलयं (for स्वगृहं). De D1. 5 तथा; T1 सुराः (for गताः). — (L. 95) De D1. 5 एताश; S अहं (for अपि). B1 D5 विवर्जिता: (for विस°). — (L. 96) Ds निर्दि (for संदि°). — (L. 97) K4 D2. 3 S (G1 damaged) स्वयं; B2 इदं (for अथ). Dc D1. 5 मामेवं स्वयमनवीत् (for the posterior half). — (L. 98) De त्वत्कृतेन (for °तेऽहं). Ds सुरेंद्रेण. D1. 2 G4 M2 प्रेषिता (for °तो). D1. 2 G3. 4 वरवर्णिनी. — (L. 99) D<sub>2</sub> सुरेशस्य (for महेन्द्रस्य). D<sub>3</sub> °त्मनस्तथा; Ds °त्मना सह (for °त्मनश्च ह). — (L. 100) Dc D1. 8 वीरं (for शरं). K2 B Dn D4. 6 G1 सदौ (for रूपौ ). — (L. 101) De D1. 4. 5 त्विमत्येव. De च सो; D2 S स मा; Ds वचो (for तदा). Ds (corrupt) त्वमेनं समुनोदितं. — (L. 102) De D1 तथा (for ततो). T1 G1. 2 M प्रीता (for पित्रा). M: तवांतिकं (for च तेऽनध). Ds तव पित्रा च तेन च (for the posterior half). — (L. 103) Ma अनु-प्राप्ता महाबाहो (for the prior half). — (L. 104) K4 D: S न केवलं हि शक्तण प्रेषिता चाह (K: D: संदिष्टेलह) मागता; D<sub>3</sub> त्वत्संनिधानं शक्रस्य संदेशादहमागता. — (L. 106) D<sub>3</sub> वदतीं (for ब्रवतीं). K. D. S °न्वितो (for ° वृतों). — (L. 107) K. D. transp. जवाच and पिथाय. K. B. D<sub>2</sub>. 3 S त्रिदशोपमः (for °शाल्ये). — (L. 108) S अश्रुतं (for दु:श्रतं). Dc1 D4. 8. 8 ते (for मे). Dc1 D1 तेषु (for मे Sस्तु ). K4 यथा; G2 M यन्मा (for यन्मां). K4 Dc2 D1-8, 5, 6 T1 G1, 2 M भामिनि (for भाविनि), - (L. 109)

De Dn: D1. 5 त्वं; S हि (T1 -सि; M1 -सि also) (for मे). K4 D2 नित्यमेव; Dc D1. 5 नित्यमेषा; D3 विभेम्येषा; S नित्यं मेसि (T1 मे हि) (for निश्चयेन). Dc D1. 5 मतिर्मम; Ds वरांगने (for वरा°). — K4 B1-3 D2 S om. lines 110-111. — (L. 110) Ds reads line 110 in marg. Ds. s यथा क़ंती च माद्री च तथा त्वमिंप भामिनि. — (L. 111) Dc Dn D1. 4. 6 कल्याणि (for °णी). — (L. 112) Dc D1. 5 यद्वीक्षि°; Т2 G2-4 यत्प्रेक्षि° (for यचेक्षि°). D3 सुभगे (for विस्पष्टं ).  $K_4$  तवाशुभे (m मया शुभे as above ). — (L. 113) K4 त्वं तच कारणं सर्वे; Dc D1. 2. 5 T G तच म कारणं पूर्व (D2 T G सर्व); D3 M तत्र (M1 तस्य) मे कारणं सर्व (for the prior half). Ks Ds. s S शृण सत्येन सुस्मिते (Ds सुत्रते). — (L. 114) Ds इह (for इयं). Ks Ds जननी-मुचितेति ह (  $D_8$  °न हि );  $K_4$  °नी मुदितेन ह;  $B_2$ . 8  $D_6$   $D_6$  $m ^{\circ}$ नी विदितेति ह ; D1.  $m _{2}$   $\rm ^{\circ}$ नी मुदितोभवं ; m S  $\rm ^{\circ}$ नी सुदतीति ह (  $m T_{1}$ °नीति सुनीति हि) (for the posterior half). — (L. 115) K. D. 8 S विसायो°; Ds विज्ञातो° (for विज्ञायो°). — (L. 116) Ts Gs. s सुश्रोणि (for कल्याणि). Ks Ds. s मंतुम्; K. Bs Dc Dns D1-8 S गंतुम्; D. मातुम् (for ध्यातुम्). K. D1. 2 अप्सरे; D3 उत्सहे; S अंगने (for अप्सर:). — (L. 117) K2 Dc2 Dn गुरुतरा. D2. 8 T G1. 3. 4 M त्वं मे (by transp.). Dni सामे (for मम). Ka Dna. na मम त्वं वंशविधेनी; B1. 2. 4 D2. 3. 6 T G2-4 M2 मम वंश-विवर्धनी. - (L. 118) K4 च ताः सर्वा; S वयं सर्वा (for च सर्वाः सा ). K4 D2. 6 देवराज्ञा वरानन; Dc D1 राजं (D1 ैराज-) वरानने;  $D_3$  राजानुगानव; T G °वार( $T_1$  °वारा)-वरांगनाः; M °वारा वरानन (for the posterior half). — (L. 119) Та G1. в मा (for ні). — (L. 120) В

तपसा रमयन्त्यसान च तेषां व्यतिक्रमः। तत्प्रसीद न मामार्ता विसर्जयितुमईसि। हच्छयेन च संतप्तां भक्तां च भज मानद्। अर्जुन उवाच । श्रुणु सत्यं वरारोहे यत्त्वां वक्ष्याम्यनिन्दिते । श्वण्वन्तु मे दिशश्चेव विदिशश्च सदेवताः। यथा कुन्ती च माद्री च शची चैव ममान्धे। तथा स्ववंशजननी त्वं हि मेऽद्य गरीयसी। गच्छ मूर्ध्ना प्रपन्नोऽस्मि पादौ ते वस्वर्णिनि । त्वं हि मे मात्वत्पूज्या रक्ष्योऽहं पुत्रवस्वया। वैशंपायन उवाच । एवमुक्ता तु पार्थेन उर्वशी कोधमूर्छिता। [130] वेपन्ती अकुटीवका शशापाथ धनंजयम्। उर्वेद्युवाच । तव पित्राभ्यनुज्ञातां स्वयं च गृहमागताम् ।

यस्मान्मां नाभिनन्देथाः कामबाणवशं गताम्। तस्मात्त्वं नर्तनः पार्थं स्त्रीमध्ये मानवर्जितः। अपुमानिति विख्यातः षण्डवद्विचरिष्यसि । [135] वैशंपायन उवाच । एवं दस्वार्जुने शापं स्फरदोधी श्वसन्त्यथ । पुनः प्रत्यागता क्षिप्रमुर्वशी गृहमात्मनः। ततोऽर्जुनस्वरमाणश्चित्रसेनमरिंद्मः। संप्राप्य रजनीवृत्तं तदुर्वश्या यथा तथा। निवेदयामास तदा चित्रसेनाय पाण्डवः। [140] तत्र चैवं यथावृत्तं शापं चैव पुनः पुनः। न्यवेदयच शक्रस्य चित्रसेनोऽपि सर्वशः। तत आनारय तनयं विविक्ते हरिवाहनः। सान्त्वयित्वा शुभैर्वाक्यैः सायमानोऽभ्यभाषत । सुपुत्राद्य पृथा तात त्वया पुत्रेण सत्तम। [145] ऋषयोऽपि हि धैर्येण जिता वै ते महासुज।

De Dns D1 पुरोर् (for पू°). De D1 च (for हि).  $K_4$ Da पितरः कस्य पुत्राश्च ; Da पितरो वापि तनया ; S पितरः सोदराः पुत्रा (for the prior half). D3 [S]पि (for वा). D1 M2 इहागता: ; T G M1 [आ]गता इह (for त्विहा°). — (L. 121)  $T_1$  ैयांति स्म (for ैयन्त्यसान्).  $T_1$   $G_1$  M न चास्त्ये( $M_2$ °स्त्वे)षां; T2 G2. 3 नैव तेषां; G4 न वै तेषां (for न च तेषां). — (L. 123) K. B. S संप्राप्तां (for संतप्तां). S (except  $G_4$ ) मानघ (for  ${}^\circ$ द). — (L. 124)  $T_1$  यथा;  $G_1$  यद्दा;  $G_2$ M यत्त्वा (for यत्त्वां). — (L. 125)  $B_2$  सदैवताः (for सदे $^{\circ}$ ). — (L. 126) K2 Ds वेह; K4 B1-8 Dc Dn D1. 2 चेह (for चैंब). S समा इह (for ममानधे). Ds समानेति समासि मे (for the posterior half). — (L. 127)  $K_2$  B  $D_1$   $D_4$ . 6 च; Tı त्वं (for स्व-). Ds [S]ति (for SE). — (L. 128) M2 त्वत्पादौ (for पादौ ते). — (L. 129) K4 पाल्या (for पूज्या). G1 ईक्ष्यो; a few MSS. रक्षो (for रक्ष्यो). — (L. 130) Ks Dc Ds. s. s S तथा(S °तो)वधूता पार्थेन (for the prior half). - T2 G8 om. lines 131-134. (L. 131) K₄ चुकोप चोर्वशी राजन्; B₃ De D₁-₃. ₅ T₁ G1. 2. 4 M वेपंती अुकुटीं इत्वा. K4 शापो दत्तश्च दारुण: (for the posterior half). - (L. 132) K4 om. line 132.  $G_{2..4}$  चित्रसेना  $^{\circ}$  (for तब पित्रा  $^{\circ}$ ). — (L. 133)  $T_{1}$   $G_{2..4}$ M त्वं (for मां). D3 प्रपीडितां (for विदां गताम्). K4 भजंतीं मामनाइत्य न कृतं वचनं मम. — (L. 134) B2. 4 Dc Ds T1 G1. 2. 4 नर्तकः (for °नः). — (L. 135) S अपुंस्त्वेन च (for अपुमानिति). A few MSS. षंड or खंढ (for षण्ढ). — (L. 136) K<sub>2</sub> B D (except D<sub>1-8.5</sub>) S (except M1) om. the ref. (M1 om. उवाच). K. D2 S स्फुरितोष्ठी; Bs. 4 Ds स्फुरदोष्ठा. Ks श्वसत्यथ; K4 Ds. 5 सन्निव; B4

\*सत्तथा; Dc T G3 M1 \*संत्यपि; D3 \*सित्यलं; G1. 2. 4 M2 श्रसत्यपि. — (L. 137) S श्रीव्रम् (for श्विप्रम्). K4 D1-3 S स्वं निवेशनं (for गृहमा \*). — K4 B3 D1-3 S subst. for lines 138–139: D5 ins. (the first line only) after 137: पार्थोऽपि लब्ध्वा तं शापं तां निशां दु:खितोऽवसत्। विन्तयंश्वित्रसेनाय प्रापं सर्वमद्रष्टवानः।

चिन्तयंश्चित्रसेनाय प्राप्तं सर्वमदृष्टवान् । ततः प्रभाते विमले गन्धर्वस्य यथातथम् ।

[(L. 1) T<sub>2</sub> G<sub>2-4</sub> शापंतं (by transp.). G<sub>1</sub> [s]भवत् (for sवसत्). B3 तां निशां दुःखितो राजन्तदा पार्थस्तदावसत्. — (L. 2) B3 M2 om. line 2. T G विवस्तु° (for चिन्तयं°).  $\mathrm{M}_2$  विचित्रं चित्रसेनाय; G1 स चित्रवर्थिसेनाय (for the prior half).  $T G_{2-4} M_1$  °महप्टवत्;  $G_1$  °मद्रप्टवत् ( for °मद्रप्टवान्).] — M1 om. lines 138-141. — ( L. 138 ) Dc ल्वरायुक्तश (for त्वरमाणञ् ). B Dc Ds. e चित्रसेनस्य मंदिरं (Dc  $^{\circ}$ रे) (for the posterior half). — (L. 139) Dc Ds उर्वश्याध (for तदुर्वेश्या). В De De यथातथं. — (L. 140) De Tı G M<sub>2</sub> चित्रसेनस्य. S (M<sub>1</sub> om.) फल्गुनः (for पाण्डवः). — (L. 141) K. B Dc D1-8. 5 S (M1 om.) तत्र (T1 यच; T2 G1. 2. 4 M2 तच) सर्व; D4. 6 चित्रसेनं (for तत्र चैवं).  $S \; (M_{1} \, \mathrm{om.}) \;$  यथातथं ( for पुनः पुनः ).  $D_{8} \;$  शापस्येव तथा पुनः (for the posterior half). - (L. 142) K2 Dn D4 अवेदयच्च (  $K_2$  °द्ध );  $K_4$  निवे°;  $D_6$   $D_6$  आवे°;  $D_6$  न्यवेदयत्स. — (L. 143) S तदा त्वानाय्य तनयं. — (L. 144) K₄ B₂-4 शांत° (for सान्त्व°). — (L. 145) B4 Dc Dn2 D5 सत्पुत्रा° ( for सु°). Dc  $T_2$   $G_{2-4}$  transp. पृथा and त्वया.  $D_5$  त्वया (for पृथा), and माता (for त्वया). K. B1. 3. 4 D1-8. 5 S पुरुषसत्तम (G1 [अ]द्य पुरुषर्षभ); Dc [अ]हं पुरुषोत्तमः (for पुत्रेण सत्तम). — (L. 146) Ds damaged. S जिताश्रेत.

यत् दत्तवती शापसुर्वेशी तव मानद। स चापि तेऽर्थकृत्तात साधकश्च भविष्यति। अज्ञातवासो वस्तव्यो युष्माभिर्भृतलेऽनघ। वर्षे त्रयोदशे वीर तत्र त्वं क्षपयिष्यसि । [150] तेन नर्तनवेषेण अपुंस्त्वेन तथैव च। वर्षमेकं विह्रस्येव ततः पुंस्त्वमवाप्स्यसि । एवसुक्तस्तु शकेण फाल्गुनः परवीरहा। मुदं परिमकां लेभे न च शापं व्यचिन्तयत्। चित्रसेनेन सहितो गन्धर्वेण यशस्त्रिना। [155] रेमे स स्वर्गभवने पाण्डुपुत्रो धनंजयः। य इदं श्रणुयान्नित्यं वृत्तं पाण्डुसुतस्य वै। न तस्य कामः कामेषु पापकेषु प्रवर्तते। इदममरवरात्मजस्य घोरं शुचि चरितं विनिशम्य फाल्गुनस्य। [ 160 ] ब्यपगतमददम्भरागदोषा-स्त्रिदिवगताभिरमन्ति मानवेन्द्राः। Colophon.

7

K<sub>2</sub> B (except B<sub>1</sub>) D (except D<sub>1-8</sub>) ins. after

T₁ °रथ (for °मुज). — (L. 147) K₄ D₁-3 यच; S यं च (for यत्). — (L. 148) Ds स चापि हि तथा काले (for the prior half). — (L. 149) K<sub>2</sub> B<sub>2</sub> Dn D<sub>4.6</sub> भवद्भिर (for युष्मामिर्). D3 किल (for Sनघ). — (L. 150) K2  $B_1 \ Dn \ D_{4.6} \ \dot{\pi} \ \dot{\pi}$ तत्र;  $B_2 \ D_{1.8.6} \ \dot{\pi}$  तत्र  $\dot{\pi}$  (  $D_3 \ \dot{\pi}$  ( for तत्र त्वं). D2. 3 क्षपयिष्यति; S गमायिष्यसि. — (L. 151) D3 तत्र (for तेन). T2 G नर्तक (for नर्तन ). S अपुंस्कत्वेन (T1 अप्यपुंस्त्वेन) चैव हि. — (L. 152) K2 Dn G4 °मेवं (for °मेकं). B<sub>8</sub> Dc<sub>2</sub> D<sub>8</sub> °सैवं (for °सैव). — (L. 153) Before line 153, K. Dc Di-3. 5 S ins. ਕੈਵਾਂ ਫ (Som. र्ड ). S अर्जुनः ( for फाल्गुनः ). — (L. 154) D1. 2 विचित° ; S अचित° ( for व्यचिन्त°). — ( L. 156) S रतवान् ( for रेमे स). K4 B1. 3. 4 Dc D1-8. 5 स्वर्गसदने; S शक्त(G1 चित्र)सदने (for स्वर्गभवने). — (L. 157) K2 Dn इदं य: (by transp.); B1. 4 D1. 2 T2 G1 य इमं ; T1 M य इमां. K2 Dn वृत्तं नित्यं (by transp.); S नित्यं धृतिं. — (L. 158) K. D2 पातकेषु; T1 कामु (for पाप ). Ds पापेषु परिवर्तते. — Metre of final stanza: Puspitāgrā. — (L. 159) Tı इयम् (for इदम्). S घोरां (for घोरं). — (L. 160)  $B_8$  पांडवस्य (for फाल्गु°). K2 Dc D2 शुचि चरितं धनंजयस्य श्रुत्वा ; S धृतिमचलां च धनजं-यस्य श्रुत्वा ( T2 G2-4 दृष्ट्वा ). — ( L. 161 ) T2 G2-4 अपगत-(for व्यपगत-). B3 °रागदंभ° (by transp.); S -भयडं (T2 (Gs °दं)भरागदोषास्. — (L. 162) S रमयंति (for [अ]िम-

3. 49. 24; K1 (which om. 21-24) ins. after 3. 49. 20:

चृतिप्रियेण राजेन्द्र कृतं तद्भवता तथा। प्रायेणाज्ञातचर्यायां वयं सर्वे निपातिताः। न तं देशं प्रपश्यामि यत्र सोऽस्मान्सुदुर्जनः। न विज्ञास्यति दुष्टात्मा चारैरिति सुयोधनः। अधिगम्य च सर्वान्नो वनवासिममं ततः। [5] प्रवाजयिष्यति पुनर्निकृत्याधमपूरुषः। यद्यस्मानभिगच्छेत पापः स हि कथंचन् । अज्ञातचर्यामुत्तीर्णान्हष्ट्रा च पुनराह्वयेत् । चूतेन ते महाराज पुनर्चतमवर्तत। भवांश्च पुनराहूतो चूतेनैवापनेष्यति । [10] स तथाक्षेषु कुशलो निश्चितो गतचेतनः। चरिष्यसि महाराज वनेषु वसतीः पुनः। यद्यसान्सुमहाराज कृपणान्कर्तुमहेसि । यावजीवमवेक्षस्व वेदधर्माश्च कृत्स्वराः। निकृत्या निकृतिप्रज्ञा इन्तब्या इति निश्चयः। [15] अनुज्ञातस्त्वया गत्वा यावच्छक्ति सुयोधनम् । यथैव कक्षमुत्सृष्टो दहेदनिलसारथि:। हनिष्यामि तथा मन्दमनुजानातु नो भवान्।

रमन्ति). Ds त्रिदिवगतात्रमयेद्धि पार्थिवेंद्रान् .

#### 7

(L. 1) K1 Dn transp. कृतं and तथा. Dc दातं तद्भवता यथा. — (L. 3) K2 सुदुर्जय: (for °र्जन:). — (L. 4) K2 चारैवेंति (for °रिति). — (L. 5) Bs reads line 5 in marg. K1 अभि° (for अधि°). — ( L. 6 ) Ds पराजयिष्यसि (for प्रवाज°). B. Dc1 D5 [अ] धर्म°; D. यम° (for [अ] धम°). — (L. 7) B<sub>1</sub> तथासानधिगच्छेत. — (L. 8) B<sub>2-4</sub> D<sub>c</sub> अज्ञातवासा(B2 वर्षा)दुत्तीर्णान्. - (L. 9) Bs D1 सुद्धम् (for ब्तम्). Ki पुनः पूर्ववदेव हि (for the posterior half). — (L. 10) K2 B3. 4 Dc तु (for च). B2 वास्वित (for °नेष्यति). — ( L. 11 ) B. स यथा; Dc Dn. D. सर्वथा (for स तथा). Bs Dns [अ]कुशलो (for कुशलो). K1 [s] कृत° (for गत°). — (L. 12) K1 चरिष्यति भवान्नाजन् (for the prior half). Dc वसातें (for °ती:). — (L. 13) Ki तु; Dni न (for सु-). - (L. 14) B2. 4 Dc Ds वेदान; Bs देवान् (for वेद-). K1 B2-4 Dc D4-6 शाश्वतान् (for कुत्बर:). — Line 15=3. 49. 20° . — (L. 16) De Dn D2 याबद्धन्म (for ° च्छक्ति). — (L. 18) K1 मे; B4 मां (for नो).

8

(L. 1) Ba वस्ताण (for वासांसि). — (L. 2) B Dc Ds. s

8

After 3. 53. 7, K1. 2 B D (except D1-3) ins.: विरजांसि च वासांसि दिव्याश्चित्राः स्रजस्तथा। भूषणानि तु मुख्यानि देवान्प्राप्य तु भुङ्क्ष्व वै। य इमां पृथिवीं कृत्स्नां संक्षिप्य प्रसते पुनः। हुताशमीशं देवानां का तं न वरयेत्पतिम्। यस्य दण्डभयात्सर्वे भूतग्रामाः समागताः। [5] धर्ममेवानुरुध्यन्ति का तं न वरयेत्पतिम्। धर्मात्मानं महात्मानं दैल्यदानवमर्दनम्। महेन्द्रं सर्वदेवानां का तं न वरयेत्पतिम्। क्रियतामविशङ्केन मनसा यदि मन्यसे। वरुणं लोकपालानां सुहृद्वाक्यमिदं शृणु । [10] नैषधेनैवमुक्ता सा दमयन्ती वचोऽब्रवीत्। समाष्ट्रताभ्यां नेत्राभ्यां शोकजेनाथ वारिणा। देवेभ्योऽहं नमस्कृत्य सर्वेभ्यः प्रथिवीपते । बृणे त्वामेव भर्तारं सत्यमेतद्ववीमि ते। तामुवाच ततो राजा वेपमानां कृताञ्जलिम्। [15] दौत्येनागत्य कल्याणि तथा भद्ने विधीयताम्। कथं द्यहं प्रतिश्चत्य देवतानां विशेषतः। परार्थे यत्नमारभ्य कथं स्वार्थमिहोत्सहे। एष धर्मो यदि स्वार्थो ममापि भविता ततः। एवं स्वार्थं करिष्यामि तथा भद्ने विधीयताम्। [20]

9

After 3. 55. 1, M2 ins.:

मद्यपूर्णं समादाय घटं कटिसमन्वितम् । अपरेण तु मांसं च दग्धकाष्टाचितं बहु । श्वभिः परिवृतो रोद्रः कपटी अुकुटीमुखः । रक्ताम्बरधरः काळो रक्तस्नगनुरुपनः । कथयन्विविधास्तत्र कथाः परमदारुणाः । परदारापहरणं परद्रज्यप्ररुम्भनम् । पाने चातिप्रसङ्गं च विश्वासस्य च घातनम् । द्युते च मृगयायां च चौर्ये चाकुचिकर्मणि ।

[5]

10

For 3. 62. 1-17, K4 D<sub>1-8</sub> subst.:

बृहदश्व उवाच। सा तच्छ्रत्वानवद्याङ्गी सार्थवाहवचस्तदा। अगच्छद्राजशार्द्छ विद्युहेखेव शारदी। सार्थे महति दुःखार्ता भर्तृदर्शनलालसा। रजसा समवच्छन्ना सार्थजेन ग्रुचिस्मिता। अनभिज्ञायमानैव गच्छन्ती सुमहद्वनम्। [5] आससाद सरो रम्यं भास्करस्यास्तसंगमे। शीततोयं सुविपुलं निर्मलं नैकयोजनम्। कहारैः समवच्छन्नं पद्मोत्पलविराजितम्। हंसकारण्डवाकीणं चक्रवाकोपशोभितम्। तीरजैस्तरुभिईदै: फलपुष्पोपशोभितै:। [10] ब्यराजत यथा राजा सुम्हत्यैः परिवारितः। तदाश्रित्य स सार्थस्तु निवासायोपजग्मिवान्। भारार्ताः सौरभेयास्तु श्चनुषापरिवारिताः। अवरोपितभारास्तु लेभिरे परमं सुखम्। तथाश्वा वारणाश्चेव रासभाः करभैः सह । [15] दृष्ट्वेव तत्सरो रम्यमाश्वासं परमं ययुः। अथानन्तरमेवेह वणिजः पथिकास्तथा। यथायोगं यथास्थानं स्वावासं प्रतिपेदिरे। यथास्थितिसमाचारमाहारस्थानमेव च। अवतीर्यावसन्नानां चक्कश्चेव प्रवेक्षणम्। [20]

च (for the first तु). — (L. 4) K<sub>2</sub> Dc<sub>1</sub> D<sub>4</sub> कांतं; B<sub>1</sub> या तं (for का तं). — (L. 5) K<sub>1</sub> भूतास्नाससमन्विताः (for the posterior half). — (L. 6) Dc °मेवाव° (for °मेवानु°). K<sub>2</sub> Dc<sub>1</sub> Dn<sub>2</sub> कांतं (for का तं). — (L. 7) B<sub>1</sub>. 8 °स्दर्नं (for °मर्दनम्). — (L. 8) K<sub>2</sub> Dc<sub>1</sub> कांतं (for का तं). — (L. 11) B<sub>1</sub>. 8. 4 Dc D<sub>5</sub> तु (for सा). — (L. 13) K<sub>2</sub> B<sub>1</sub>. 8 Dc नमस्कृत्वा. — (L. 16) D<sub>5</sub> दूस्वेन (for दौ°). B<sub>2</sub> Dc D<sub>5</sub> नाहं (Dc कथं) स्वार्थमिहात्सहे (for the posterior half); cf. line 18. — (L. 18) B<sub>3</sub> कर्तु (for कथं). — (L. 19) K<sub>1</sub> तथा; K<sub>2</sub> पुनः (for ततः). — (L. 20) Dc तत्र (for भद्रे).

10

(L. 1)=3. 62. 1<sup>ab</sup>. Ds सार्थनाहस्य तद्रचः. — (L. 2)

D1 नर° (for राज°). — (L. 3) Cf. 3. 62. 1<sup>cd</sup>. D3 मर्तुर् (for मर्तु-). — (L. 4) D1 सार्थेन सह दुःखिता (for the posterior half). — (L. 5) D1 °माने च; D3 °माना तु (for °मानेव). — (L. 7) K4 चैक°; D1 नव° (for नैक°). — (L. 10) K4 °शोमितं (for °शोमितै:). — (L. 11) K4 विराजित; D1 विराजित. K4 सव° (for सु°). — (L. 12) D1 यदाश्रिस्ट. K4 D1 तु (for च), and °चक्रमे (for °जिमवान्). — (L. 13) K4 D1 च (for तु). K4 लेभिरे परमं सुसं; D2 क्षुत्तृषापरिकार्शिताः. — K4 om. line 14. — (L. 17) D1 °मेवाह; D2 भेते च (for °मेवेह). — (L. 18) K4 यथा जोषं (for °थोगं). K4 आवासं; D8 स्ववासं. — (L. 20) D1 विषण्णानां (for [अ]वसन्नानां). K4 [अ]न्ववेषणं; D1 [अ]व्यवेक्षणं (for प्रवेक्षणम्). — (L. 22) D2 परे (for [अ]परे). — (L. 23) K4 समागमान्. — (L. 25) D1 च (for ते).

चक्ः कथाश्च विविधाः क्रयविक्रयसंश्रिताः। प्रशंसन्त्यपरे कष्टामटवीं श्वापदावृतम्। स्मरन्तो गृहभोगांश्च ज्ञातीनां च समागमम्। पुत्रमित्रकलत्राणि सर्वे निद्रावशं ययुः। संवाहनेन भाराणां बहुवासरजेन ते। [25] खिन्नाः पतितगात्रास्तु निद्रयापहृता भृशम्। प्रसारिताङ्गाः खिन्नाश्च मृतकल्पा इवासते। अथार्धरात्रसमये गजयूथं महत्तदा। आजगाम सरो यत्र पिपासुस्तःसरोजलम्। अथापस्यत तं सार्थं सार्थजानसुबहूनगजान्। [30] ते तान्याम्यगजान्दष्टा सर्वे वनगजास्तदा। समाद्रवन्त वेगेन जिघांसन्तो मदोत्कटाः। तेषामापततां वेगः करीणां दुःसहोऽभवत् । नगात्रादिव शीर्णानां शृङ्गाणां पततां क्षिती । स्पन्दतामपि नागानां नालं संस्था वनोज्जवैः। [35] करिभिः करिणः सर्वे नीता मृत्युवशं क्षणात् । स च सार्थो विमथितः सस्तीबालगजान्वितः। आरावः सुमहानासीत्त्रैलोक्यभयकारकः। वाजिभिः प्रदुतैश्चेव महोष्ट्रे रासभैस्तथा। अन्योन्यं नाभिरक्षन्तं मध्यमाना वनद्विपै:। [40] हतो भ्राता हतः पुत्रो हतः स्वामी हतो मम। एषोऽग्निरुत्थितः कष्टं त्रायध्वं धावताधुना। रत्नराशिर्विशीर्णोऽयं गृह्णीध्वं कि प्रधावत । सामान्यमेतद् द्रविणं न मिथ्या वचनं मम। एवमेवाभिभाषन्तो विद्ववन्ति भयात्ततः। [45] पुनरेवाभिधावन्ति वित्तप्रध्वंसकास्तथा। तिसस्तथा वर्तमाने दारुणे जनसंक्षये। दमयन्ती च बुबुधे भयसंत्रस्तमानसा।

अपरयद्वैशसं तच सर्वलोकभयंकरम्। अदृष्टपूर्वं तद् दृष्ट्वा बाला पद्मिनभेक्षणा। [50] संत्रसमनसा तस्मिस्तस्थी शशिनिभानना। सर्वेविध्वंसितैर्भन्नैस्तरुभिश्चन्दनादिभिः। विक्षिप्तैर्भाति भूः सर्वा द्यौर्ऋक्षेरिव शारदी। पतद्भः पात्यमानैश्च पतितैश्च ततस्ततः। भीषणीयं वनं तद्धि बभौ तत्र समन्ततः। [55] विमुक्तनादसंत्रसं हाहाकारविनादितम् । बभौ तत्सत्त्वसंबाधं महारणमिवापरम् । ये तु तत्र विनिर्भुक्ताः सार्थाः केचिदविक्षताः। तेऽबुवन्सहिताः सर्वे कस्पेदं कर्मणः फलम्। न्नं न पूजितोऽस्माभिर्मणिभद्रो महायशाः। [60] तथा यक्षाधिपः श्रीमान च वैश्रवणः प्रभुः। न पूजा विव्यकर्तृणामथ वा साधिकैः कृता। शकुनानां फलं चाथ विपरीतमिदं ध्रुवम्। महा वा विपरीतास्तु किमन्यदिद्मागतम्। अपरे त्वज्ञवन्दीना ज्ञातिद्रव्यविनाकृताः। [65] यासावच महासार्थे नारी ह्युन्मत्तदर्शना। प्रविष्टा विकृताकारा कृत्वा रूपममानुषम्। तथेयं विहिता पूर्वं माया परमदारुणा। राक्षसी वा ध्रुवं यक्षी पिशाची वा भयंकरी। तस्याः सर्वमिदं पापं नात्र कार्या विचारणा। [70] यदि पश्याम तां पापां साथेशीं नैकदुष्कृताम् । लोष्टभिः पांशुभिश्चेव तृणेः काष्टेश्च सुष्टिभिः। अवस्यमेव हंस्यामः सा तु सार्थस्य कृत्यका। दमयन्ती तु तच्छुत्वा वाक्यं तेषां सुदारूणम्। भीता त्रस्ता च संविद्या प्राद्ववद्येन काननम् । [75] आशङ्कमाना तत्पापमात्मानं पर्यदेवयत् ।

— (L. 26) D1 च (for 页). D2 पहता (for पहता).
— (L. 27) D1 प्रसारिताश्च (for ताङ्गाः). K4 corrupt.
— (L. 29) K4 D2 राजन् (for यत्र). — (L. 30) D1 अथापस्यच. K4 सार्थं 页; D1 तत्सार्थं; D2 सार्थं तत्. — (L. 32) D1 देवंतो; D2 देवंति (for देवन्त). — (L. 34) D1 मृगाणां; D2 श्वंगणां (for शङ्गणां). — (L. 35) K4 स्वंदनादिप. K4 marg. स्वंदनानिप मातंगानालानस्थान्वनोद्भवैः.
— (L. 38) D1 सुमहांश्वासीत्. — (L. 40) K4 ल्क्षंत (for रिक्षन्तं). — (L. 41) D1 हताः पुत्राः. K4 D1 सहायो (D1 या) निहतो (D1 ता) मम (for the posterior half).
— (L. 42) K4 कष्टस् (for कष्टं). — (L. 44) D1 एव (for एतद्). — (L. 45) D1 [ऽ]मिद्रं (for विद्रं).
— (L. 49) D3 दिषमं (for देशसं). D1 तत्र (for तच्च).
— (L. 50) D2 तच्छुत्वा (for तद् दृष्ट्वा). — (L. 52) K4 D1 सार्थे (for सर्वेर्). D1 विध्वंसिते. K4 मणिरासिस्तचंदनैः

(sic) (for the posterior half). K. (marg.) साथें विध्वंसिते भग्नेगुरुभि: सह चंदनै:. — D. om. from the posterior half of line 52 up to पतितेश्व in line 54. — (L. 53) D. शारदै: (for °दी). — (L. 54) D1 पतिहः पातितेस्ततः (for the posterior half). — (L. 58) K. साथांत् (for साथीं:). — (L. 61) K. तृतं (for न च). D1 नाचितो घनदः प्रमुः (for the posterior half). — (L. 64) D3 °दिइ वागतं (for °दिदमा°). — (L. 66) D1 श्रुत्तम ° (for श्वुन्मत्तः). — (L. 68) D1 तथैवं (for तथेयं), and नृतं (for पृवं). — D1 om. lines 69-70. — (L. 70) K. (by corr.) काचिद् (for कार्यो). — D2 कृत्वा वै राक्षसीमिव (for the posterior half). — D2 om. lines 71-88. — (L. 71) D1 श्रत माचिरं; D3 सर्वदु:खदां (for नैकदु°). — (L. 72) D1 लेखिश्व (for लोशिंभः). — (L. 74) K. तथां वावयं (by transp.). — (L. 75) K. इता भीता; D1 भीता भीता,

अहो ममोपरि विधेः संरम्भो दारुणो महानु । नानुबञ्चाति कुशलं कस्येदं कर्मणः फलम्। न साराम्यञ्जभं किंचित्कृतं कस्यचिदण्वपि। कर्मणा मनसा वाचा कस्येदं कर्मणः फलम्। [80] नूनं जन्मान्तरकृतं पापमापतितं महत्। अपश्चिमामिमां कष्टामापदं प्राप्तवत्यहम् । भर्तृराज्यापहरणं स्वजनाच पराभवः। भन्नी सह वियोगं च तनयाभ्यां च विच्यतिः। निर्वस्नता वने वासो बहुन्यालनिषेविते। [85] योऽप्यकस्मान्मया प्राप्तो निर्जने गहने वने । सोऽपि सार्थः पराभृतो दैवेन विधिना ध्रुवम् । आशङ्कते च मां पापां मदीयं व्यसनं तथा। साहमेवंविधा नूनं ध्रुवं नास्त्यत्र संशयः। मन्दाया हि ममाभाग्यैः सार्थो नूनं निपातितः। [90] कुत्रात्मानं पातयेयं यामि कं शरणं वने । मरणेन भवेच्छान्तिष्ठियन्त्या दुःखजीवितम्। हा नाथ हा महाराज हा स्वामिञ्जीवितेश्वर । किं मां विरुपतीमेवं नाभिजल्पसि मानद। एवमादि बहूनन्यान्प्रलापानबाष्पविकुवा। [95] कुर्वती पर्यधावच विजनं गहनं वनम्। Colophon.

This passage has many lines in common with passages No. 11-12 given below, with which it should be compared.

#### 11

For 3. 62. 6ab-10ad, Da subst.:

भारार्ताः सौरभेयाश्च श्चनुषाभिषरिश्चताः ।

भवरोषितभारास्तु लेभिरे परमां मुदम् ।

तथाश्वा वारणाश्चेव रासभाः करभैः सह ।

दृष्ट्वैव तत्सरो रम्यमाह्वादं परमं ययुः ।

तथानन्तरमेवेह विणजः पथिकास्तथा । [5]

यथायोग्यं यथास्थानमावासं प्रतिपेदिरे ।

यथास्थितैः समाचारमाहारं स्थानमेव च ।

अवतीर्यावसन्नानां चक्कश्चेवान्ववेक्षणम्। चकः कथाश्च विविधाः ऋयविऋयसंश्रिताः। प्रशंसन्त्यपरे कष्टं पदवींश्चापदावृताम्। [10] सारन्तो गृहभोगांश्च ज्ञातीनां च समागमम्। पुत्रमित्रकलत्राणि सर्वे निद्रावशं ययुः। संवाहनेन भाराणां बहुवासरजेन च। खिन्नाः शयितुकामास्ते निद्रयापगता भृशम्। प्रसारिताङ्गाः खिन्नाश्च मृतकल्पा इवासते। [15] अथार्धरात्रसमये निःशब्दस्तिमितं तदा। सुप्ते सार्थे परिश्रान्ते हस्तियूथमुपागमत्। अथ सार्थं गिरिनिभा मदप्रस्नवणाविलाः। मार्गं संरुध्य संसुप्तं पश्चिन्यास्तीरमुत्तरम्। अथापइयत तं सार्थं सार्थजानसुबहुनगजान्। [20] तांश्च पान्थगजान्दष्ट्वा सर्वे वनगजास्तदा। समाद्रवन्त वेगेन जिघांसन्तो मदोत्कटाः। तेषामापततां वेगः करिणां दुःसहोऽभवत्। नगाम्रादिव शीर्णानां सृगाणां पततां क्षितौ। स्पन्दतामपि नागानां बालसंस्थावनोद्भवै:। [25] करिभिः करिणः सर्वे मृत्युतां प्रापिताः क्षणात्। सार्थश्च सोऽपि मधितः सस्त्रीबालगजान्वितः। आरावः सुमहानासीःत्रैलोक्यभयकारकः। वाजिभिः प्राहतैश्चेव गजोष्ट्रै रासभैस्तथा। अन्योन्यं नाभ्यरक्षन्त मध्यमाना वनद्विपै:। [30] सुप्तं ममर्दुः सहसा चेष्टमानं महीतले। हाहाकारं प्रमुखन्तः सार्थकाः शरणार्थिनः। न च गुरुमांश्च धावन्तो निद्रान्धा बहवोऽभवन्। केचिद्दन्तैः करैः केचित्केचित्पन्न्यां हता गजैः। निहतोष्ट्राश्च बहुलाः पदातिजनसंकुलाः। [35] भयादाधावमानाश्च परस्परहतास्तदा। घोरा नादान्विमुञ्जन्तो निपेतुर्धरणीतले । वृक्षेष्वासज्य संहृष्टाः पतिता विषमेषु च। तथा तं निहतं सर्वं समृद्धं सार्थमण्डलम्। हतो भ्राता हतः पुत्रः सहायो निहतो मम। [40] एषोऽग्निरुत्थितः कष्टस्त्रायध्वं धावताधुना। रत्तराशिर्विशीर्णोऽयं गृह्णीध्वं किं प्रधावतः।

Ds चत्र (for 'चेन). — (L. 76) Ds 'निंदयत् (for 'देवयत्). — (L. 78) K4 नाशु बन्नामि कुश्रळं. — (L. 81) D1 य[च]-ध्यानात्रकृतं तत्पापं पतितं महत्. — (L. 82) D1 कष्टां विपदं; Ds कष्टामापदां. — (L. 83) D1 स्वजनस्य (for 'नाच). K4 पराभवं. — (L. 84) D1 वियोगश्च; D3 'गो हि. — (L. 86) Ds यो धकसादनुप्राप्तो. — (L. 88) D1 साथों (for पापां). D1 जनविध्वंसकारिणी; D3 कृत्यां वै राक्षसीमिव (for the posterior half). — (L. 89) D2 resumes. D2 'स्म्यत्र

(for \*स्यत्र). D1 लोकैर्यत्परिशंकिता (for the posterior half). — (L. 90) K4 मम हाभाग्यै: (for हि ममा°). D8 [S]यं विनि॰ (for नूनं नि॰). — (L. 91) D1 पातयेहं (for वेयं). D2. 3 त्यक्त्वात्मानं तु पापिष्ठा कस्याहं शरणं वने. — (L. 94) K4 जानासि (for जल्पसि). — (L. 95) D3 विलापान् (for प्र॰). — (L. 96) D1 धावत्सा (for धावच). D2 विपिनं गहने वने (for the posterior half). — Colophon. Adhy. no.: D1 (in figures and words) 67.

संत्रस्तवदना भैमी तस्थी शशिनिभानना। सार्थे विध्वंसितैभग्नेरगरुभिः सचन्दनैः। विक्षिप्तभाति भूः सर्वा दौरिवक्षेश्च शारदैः। [45] पतितैः पात्यमानैश्च घावद्भिश्च ततस्ततः। विसुक्तनादसंत्रसं हाहाकारविनादितम्। भीषणीयं वनं तहै तत्राभृहै समन्ततः। अभूत्प्रलयसंकाशं महारण्यमिवापरम् । ये तु तत्र विनिर्मुक्ताः सार्थाः केचिदभिद्भताः। [50] तेऽब्रुवन्यहिताः सर्वे कस्पेदं कर्मणः फलम्। न्नं न पूजितोऽसाभिर्मणिभद्रो महायशाः। तथा यक्षाधिपः श्रीमान्न वै वैश्रवणो विभुः। न पूजा विझकर्तृगामथ वा सार्थिकैः कृता। शकुनानां फलं वाथ विपरीतमिदं ध्रुवम् । [55] ग्रहास्तु विपरीता वा किमन्यदिदमागतम् । अपरे त्वब्रवन्दीना ज्ञातिद्रव्यविनाकृताः। यासावद्य महासार्थे नारीबोन्मत्तदर्शना। प्रविष्टा विकृताकारा कृत्वा रूपममान्यम । तयेयं विहिता पूर्वं माया परमदारुणा। [60] राक्षसी वा पिशाची वा यक्षी वातिभयंकरी। तस्याः सर्वमिदं पापं नात्र कार्या विचारणा । यदि पश्याम तां पापां सार्थवीं नैकदुःखदाम्। लोष्टकैः पांद्यभिश्चेव तृणैः काष्ट्रश्च सृष्टिभिः। अवस्यमेव हन्तव्या सा सार्थस्य तु कृच्छ्रदा। [65] दमयन्ती तु तच्छ्रत्वा वाक्यं तेषां सुदारुणम्। हीता भीता च संविद्या प्राद्ववद्येन काननम्। आशङ्कमाना तत्वापानात्मानं पर्यदेवयत् । अहो ममोपरि विधेः संरम्भो दारुणो महान्। नानुबञ्जामि कुशलं कस्येदं कर्मणः फलम्। [70] नूनं जनमान्तरकृतं पापं मापतितं महत्। अपश्चिमामिमां कष्टामापदं प्राप्तवस्यहम्। राज्यापहरणं भर्तः स्वजनाच पराभवः। भन्नी सह वियोगश्च तनयाभ्यां च विच्यतिः। विवस्रता वने वासो बहुव्यालनिषेविते। [75] यो ह्यकसान्मया प्राप्तो निर्जने गहने वने। सोऽपि सार्थः पराभूतो विधिना केनचिद्धशम्। आशङ्कमाना सा पापं महीयो व्यसनं तथा। साहमेवंविधा नृनं ध्रुवं नास्त्यत्र संशयः। मन्दायास्तु ममाभाग्यैः सार्थो नूनं निपातितः। [80] कुत्रात्मानं पातयेयं यामि कं शरणं वने ।

मरणातु भवेच्छान्तिश्चियत्या दुःखजीवितम् । हा नाथ हा महाराज हा स्वामिञ्जीवितेश्वर । किं मां विरूपतीभेवं नाभिजानासि मानद । एवमादीन्बहूनन्यान्प्ररूपान्बाष्पविक्कवा । [85] कुर्वती पर्यधावस्मा गहनं विपिनान्तरम् । Colophon,

This passage is a variant version of lines 13-96 of passage No. 10 given above (q.v.).

#### 12

K2 Dn ins. after 3, 62, 10: D6, after 284\*: आरावः सुमहांश्चासीत्त्र्येलोक्यभयकारकः । एषोऽग्निरुत्थितः कष्टस्रायध्वं घावताधुना । रत्नराशिविशीर्णोऽयं गृह्वीध्वं कि प्रधावत । सामान्यमेतद् द्रविणं न मिथ्या वचनं मम। एवमेवाभिभाषन्तो विद्ववन्ति भयात्तदा। [5] पुनरेवाभिधास्यामि चिन्तयध्वं सकातराः। तिसम्लथा वर्तमाने दारुणे जनसंक्षये। दमयन्ती च बुबुधे भयसंत्रस्तमानसा । अपस्यद्वैशसं तत्र सर्वलोकभयंकरम्। अदृष्टपूर्वं तद् दृष्ट्वा बाला पद्मनिभेक्षणा। [10] संसक्तवदनाश्वामा उत्तस्थी भयविह्नला। ये तु तत्र विनिर्भुक्ताः सार्थाःकेचिदविक्षताः। तेऽबुवन्सहिताः सर्वे कस्येदं कर्मणः फलम् । नूनं न पूजितोऽसाभिर्मणिभद्रो महायशाः। तथा यक्षाधिपः श्रीमान्न वै वैश्रवणः प्रभुः। [15] न पूजा विश्वकर्तृगामथ वा प्रथमं कृता। शकुनानां फलं वाथ विपरीतिमदं ध्रु रस् । महा न विपरीतास्तु किमन्यदिदमागतम् । अपरे त्वबुवन्दीना ज्ञातिद्वव्यविनाकृताः। यासावद्य महासार्थे नारी ह्युनमत्तदर्शना। [20] प्रविष्टा विकृताकारा कृत्वा रूपममानुषम् । तयेयं विहिता पूर्व माया परमदारुणा । राक्षसी वा ध्रुतं यक्षी विशाची वा भयंकरी। तस्याः सर्वमिदं पापं नात्र कार्या विचारणा। यदि पश्याम तां पापां सार्थश्लीं नैकदुःखदाम्। [25] लोष्टभिः पांसुभिश्चेव तृणैः काष्टेश्च सृष्टिभिः। अवस्यमेव हन्यामः सार्थस्य किल क्रत्यकाम् ।

#### 12

(L. 9) Dn3 सर्व (for तत्र). — (L. 11) Dn3 वदनो-ष्वासा. — (L. 21) K2 अमानुषा; Dn3 च मानुषं. — (L. 23) De सा ध्रुवा (for वा ध्रुवं). — (L. 25) De नैकदुण्कृतां. — (L. 26) De लोटेश्च (for लोटिभः). — (L. 27) De हंस्यामः (for हन्यामः), and सा वै सार्थस्य इत्यका (for the posterior half). — (L. 29) K<sub>2</sub> De ° बन (for ° बन).

दमयन्ती तु तच्छुत्वा वाक्यं तेषां सुदारूणम् होता भीता च संविद्या प्राद्वचन्न काननम् । आशङ्कमाना तत्पापमात्मानं पर्यदेवयत् । [30] अहो ममोपिरि विधेः संरम्भो दारूणो महान् । नानुबङ्गाति कुशलं कस्येदं कर्मणः फलम् । न स्मराम्यशुभं किंचित्कृतं कस्यचिदण्वपि । कर्मणा मनसा वाचा कस्येदं कर्मणः फलम् । न्नं जन्मान्तरकृतं पापं मापिततं महत् । [35] अपश्चिमामिमां कष्टामापदं प्राप्तवत्यहम् । भर्तृराज्यापहरणं स्वजनाच्च पराजयः । भर्त्रा सह वियोगश्च तनयाभ्यां च विच्युतिः । निर्माथता वने वासो बहुज्यालनिषविते ।

which are similar in content. This amplified version of the story, though adopted in all old printed editions, is restricted to a small group of Devanāgarī MSS., K2. 4 Dn D1-3. 5. 6 and is undoubtedly spurious. It was rightly athetized by Böhtlingk in his edition of the Nalopākhyāna in the first edition of his *Chresthomathie*. Cf. Holtzmann, Das Mahābhārata, 3. 70.

#### 13

After 3. 83. 82, K1. 2 B De Dn D4. 6 ins. : कुरुक्षेत्रसमा गङ्गा यन्नतत्रावगाहिता। विशेषो वै कनखले प्रयागे परमं महत्।

— (L. 30) K<sub>2</sub> तत्पापाम्. — (L. 31) K<sub>2</sub> संरंभे दारुणे महत् (for the posterior half). — (L. 35) Dn<sub>2</sub> D<sub>6</sub> मां पतितं (for मापतितं). — (L. 36) K<sub>2</sub> कष्टम् (for कष्टाम्). — (L. 38) K<sub>2</sub> वियोगं च (for भश्र).

#### 13

(L. 1) Dc transp. lines 1-2 and 3-4. K<sub>1</sub> Dc<sub>2</sub> 'कुत्रा' (for 'तत्रा'). — (L. 2) K<sub>1</sub> नखलं; Dc<sub>1</sub> परमे (for परमं). — B<sub>4</sub> om. lines 3-4. — (L. 3) B<sub>1</sub>m अश्वमेध' (for यद्यकार्य'). K<sub>2</sub> गत्वा (for कृत्वा). K<sub>2</sub> 'वसेवनं; B<sub>2</sub> 'भिषेचनं (for 'वसेचनम्). — (L. 4) K<sub>2</sub> गांगेयो; B<sub>2</sub> गंगांभो; B<sub>3</sub> Dc गंगायां (for गङ्गापो). K<sub>1</sub>. 2 दहलाग्नि'. — (L. 6) B<sub>1</sub> Dc च; B<sub>2-4</sub> तु (for Sपि). B<sub>2</sub> कलो गंगेव केवला (for the posterior half). — (L. 7) Dc पुष्करेषु (for 'रे तु). — (L. 8) B<sub>1</sub> Dc त्वनाश्वं. — (L. 9) B<sub>1</sub>. 3. 4 Dc पुष्करेषु; B<sub>2</sub> 'रे च; Dc 'रे दे, B Dc D4

यद्यकार्यशतं कृत्वा कृतं गङ्गावसेचनम् । सर्वं तत्तस्य गङ्गापो दहस्यश्चिरिवेन्धनम् । सर्वं कृतयुगे पुण्यं न्नेतायां पुष्करं स्मृतम्। [5] द्वापरेऽपि कुरुक्षेत्रं गङ्गा कलियुगे स्मृता। पुष्करे तु तपस्तप्येदानं दद्यानमहालये। मलये त्वग्निमारोहेद् भृगुतुङ्गे त्वनाशनम्। पुष्करे तु कुरुक्षेत्रे गङ्गायां मगधेषु च। स्नात्वा तारयते जन्तुः सप्त सप्तावरांस्तथा। [10] पुनाति कीर्तिता पापं दृष्टा भद्गं प्रयच्छति। अवगाढा च पीता च पुनात्यासप्तमं कुलम्। यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गायाः स्पृशते जलम्। तावत्स पुरुषो राजन्स्वर्गलोके महीयते। यथा पुण्यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च । [15] उपास्य पुण्यं लब्ध्वा च भवत्यमरलोकभाक्। न गङ्गासदृशं तीर्थं न देवः केशवात्परः। ब्राह्मणेभ्यः परं नास्ति एवमाह पितामहः।

#### 14

After 3. 97. 27, K1. 2 B D (except D1-3. 5) ins.:

वातेरिता पताकेव विराजित नभस्तले ।

प्रतार्थमाणा क्ट्रेषु यथा निम्नेषु नित्यशः ।
शिलातलेषु संत्रस्ता पन्नगेन्द्रवधूरिव ।
दक्षिणां वे दिशं सर्वा प्रावयन्ती च मातृवत् ।
पूर्व शम्भोर्जटाश्रष्टा समुद्रमहिषी प्रिया । [5]
अस्यां नद्यां सुपुण्यायां यथेष्टमवगाद्यताम् ।

लोमश उवाच ।
युधिष्टिर निबोधेदं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् ।

मध्यमेषु च. — (L. 10) K<sub>2</sub> सप्तावरं; B<sub>2-4</sub> सप्तापरान्; De पूर्वावरान्. — (L. 11) B Dn1 दृष्ट्वा (for दृष्टा). — (L. 12) De अवगाह्य च पीत्वा च. — (L. 13) B<sub>2</sub> गंगातीये निमज्जति. — (L. 16) K<sub>1</sub> तापस्य- (for उपास्य). De तु (for च). B<sub>3</sub> Dn ° लोकता (B<sub>3</sub> ° तां) (for ° लोकभाक्). — (L. 18) B<sub>1</sub> प्रजापति: (for पितामहः).

#### 14

D1 om. from line 1 up to the prior half of line 6.

— (L. 2) Dc तथा (for यथा). — (L. 3) B3 Dc1 संभ्रांता; Dc2 संजाता (for संत्रस्ता). B4 पातालेषु च संभूता (for the prior half). — (L. 4) B [इ]व (for च).

— (L. 5) B1 पूर्व समुद्रं तुगता (for the prior half).

— (L. 6) Dc तस्यां (for अस्यां). K2 तु (for दु-).

— After line 6, K2 B3. 4 Dc Dn2 ins. an addl. colophon (adhy. no.: Dn2 99). — K1. 2 om. lines 7-82;

[20]

[25]

[30]

भृगोस्तीर्थं महाराज महर्षिगणसेवितम्। यत्रोपस्पृष्टवात्रामो हृतं तेजस्तदाप्तवान्। अत्र त्वं आतृभिः सार्धं कृष्णया चैव पाण्डव। [10] दुर्योधनहृतं तजः पुनरादातुमई सि। कृतवरेण रामेण यथा चोपहृतं पुनः।

वैशंपायन उवाच ।
स तत्र आतृभिश्चेन कृष्णया चैन पाण्डनः ।
स्नात्ना देनान्पिरंश्चेन तर्पयामास भारत ।
तस्य तीर्थस्य रूपं ने दीप्ताद्दीप्ततरं नभी । [15]
अप्रध्यतरश्चासीच्छात्रनाणां नर्र्षभ ।
अप्रच्छचैन राजेन्द्र छोमशं पाण्डुनन्दनः ।
भगवन्किमर्थं रामस्य हृतमासीद्वपुः प्रभो ।
कथं प्रत्याहृतं चैन एतदाचक्ष्न पृच्छतः ।

लोमश उवाच ।
श्रृणु रामस्य राजेन्द्र भागेवस्य च धीमतः ।
जातो दशरथस्यासीत्पुत्रो रामो महात्मनः ।
विष्णुः स्वेन शरीरेण रावणस्य वधाय वै ।
पश्यामस्त्रमयोध्यायां जातं दाशर्थं ततः ।
ऋचीकनन्दनो रामो भागेवो रेणुकासुतः ।
तस्य दाशरथेः श्रुत्वा रामस्याक्तिष्टकर्मणः ।
कौत्हलान्वितो रामस्त्वयोध्यामगमत्पुनः ।
धनुरादाय तह्व्यं क्षत्रियाणां निबर्दणम् ।
जिज्ञासमानो रामस्य वीर्यं दाशरथेस्तदा ।
तं वै दशरथः श्रुत्वा विषयानतमुपागतम् ।
प्रेषयामास रामस्य रामं पुत्रं पुरस्कृतम् ।
स तमभ्यागतं दृष्ट्वा उद्यतास्त्रमवस्थितम् ।
प्रहसन्निव कौन्तेय रामो वचनमन्नवीत् ।

कृतकाळं हि राजेन्द्र धनुरेतन्मया विभो। समारोपय यद्धेन यदि शक्कोषि पार्थिव। इत्युक्तस्त्वाह भगवंस्त्वं नाधिक्षेप्तुमईसि। [35] नाहमप्यधमो धर्मे क्षत्रियाणां द्विजातिषु। इस्वाकृणां विशेषेण बाह्वीयें न कत्थनम्। तमेवंवादिनं तत्र रामो वचनमब्रवीत्। अलं वै ब्यपदेशेन धनुरायच्छ राधव। ततो जग्राह रोषेण क्षत्रियर्षभसूदनम्। [40] रामो दाशरथिर्दिग्यं हस्तादामस्य कार्मुकम्। धनुरारोपयामास सङीछ इव भारत। ज्याशब्दसकरोच्चैव सायमानः स वीर्यवान् । तस्य शब्दस्य भूतानि वित्रसन्त्यशनेरिव। अथाववीत्तदा रामो रामं दाशरथिस्तदा। [45] इदमारोपितं ब्रह्मन्किमन्यत्करवाणि ते । तस्य रामो ददौ दिन्यं जामदक्स्यो महात्मनः। शरमाकर्णदेशान्तमयमाकृष्यवामिति। एतच्छ्रत्वात्रवीद्रामः प्रदीप्त इव मन्युना । श्र्यते क्षम्यते चैव दर्पपूर्णोऽसि भागव। [50] त्वया द्यधिगतं तेजः क्षत्रियेभ्यो विशेषतः। पितामहप्रसादेन तेन मां श्विपसि ध्रुवम्। पश्य मां स्वेन रूपेण चक्षस्ते वितराम्यहम्। ततो रामशरीरे वै रामः पश्यति भार्गवः। आदित्यानसवस्त्रुदान्साध्यांश्च समरुद्गणान् । [55] पितरो हुताशनश्चेव नक्षत्राणि प्रहास्तथा। गन्धर्वा राक्षसा यक्षा नद्यस्तीर्थानि यानि च। ऋषयो वाळस्विल्याश्च ब्रह्मभूताः सनातनाः। देवर्षयश्च काल्स्न्येन समुद्राः पर्वतास्तथा ।

the MSS. are ignored totally hereafter. - (L. 9) B1. s हततेजास् ( B3 जस्). — (L. 10) B1 तत्र (for अत्र). B4 भारत (for पाण्डव). — (L. 12) B4 Dc om. line 12. B1 (corrupt) कृतवैरावने चैव न चैवोपहृताः पुनः. — (L. 13) D1 भारत (for पाण्डव:). — (L. 14) De तत्र स्नात्वा (for स्नात्वा देवान्). — (L. 15) B1 De दीप्त्या; Dn3 जातं (for दीप्ताद्). Dc: विमो; Dn: च मो (for बभौ). - (L. 16) Do 'स्त्वासी' (for 'श्चासी'). — (L. 17) नृप' (for पाण्डु'). — (L. 18) Ba पुन: (for ay:). — Dna om. line 19. - (L. 24) B Do D4 आचींक ; D1 आचिका (for ऋचीक). — (L. 26) Ba. s प्रमु: (for पुन:). — (L. 27) D1 दिन्यं तु (for तिह्व्यं). — (L. 28) B: ततः; De तथा (for तदा). — (L. 30) De मंत्र- (for पुत्रं). — (L. 31) D1 सुप (for 'मव'). — (L. 33) Bs क्षत्रियांतकरं राम धनुरेतन्महन्मम. — (L. 35) B3 पूजनीयोसि; D1 इत्युक्तः प्राह. B4 मग-बन्समिथक्षेप्तुं न त्वमईसि मां विमो. — For line 36, B4

subst.:

नाइमप्थथ मोहन लामिषचेसुमुत्सहे।
अधर्मेण क्षयं चात्र क्षत्रियाणां द्विजातिषु।
— (L. 44) B De शब्देन (for शब्दस्य). — (L. 47)
B1. s. 4 De महाबळ:; D1 मन: (for ल्यनः). — (L. 48)
De श्रर (for श्ररम्). — (L. 52) B1 De चिपसे (for कि).
— (L. 54) D1 पश्यति स्म च (for राम: पश्यति). — (L. 55)
D1 आदित्यांश्च वस्त्. De transp. रद्भान् and साध्यान्.
B1 आदित्यांश्च वस्त्. De transp. रद्भान् and साध्यान्.
B1 आदित्यांश्च वस्त्र साध्याश्च समरुद्भणाः. — (L. 56)
Hypermetric! B1 पितरोथानळश्चेन; B3 D1. 6 पितरो
इताशनश्च; De Dn3 पितृन्दुताशनां (Dn3 न)श्चेत. B3 De
प्रहास्तथा. — (L. 57) B3. 4 व (for च). De गंधनीत्राश्चसान्यक्षात्रदीस्तीर्थानि यानि च. — (L. 58) De ऋषीत्वे.
B2. 3 De वाळिखिल्या (De ल्यां)श्च. De ब्रह्मस्तान्सातनान्.
— (L. 59) De देवर्षाश्चेव कात्स्त्येन समुद्रान्पर्वतास्तथा.
— (L. 60) B1. 3 निषदा (for निषदो). De वेदांश सोप-

महाभारते

वेदाश्च सोपनिषदो वषदकारैः सहाध्वरैः। [60] चेतोमन्ति च सामानि धनुर्वेदश्च भारत। मेघवृन्दानि वर्षाणि विद्युतश्च युधिष्ठिर । ततः स भगवान्विष्णुस्तं वै बाणं सुमोच ह। ग्रुष्काशनिसमाकीण महोक्काभिश्र भारत। पांसवर्षेण महता मेघवर्षेश्च भूतलम् । [65]भूमिकम्पैश्च निर्घातैनिदैश्च विपुछैरपि। स रामं विद्वलं कृत्वा तेजश्राक्षिप्य केवलम् । आगच्छज्जविहतो बाणो रामबाहप्रचोदितः। स तु विह्वलतां गत्वा प्रतिलभ्य च चेतनाम्। रामः प्रत्यागतप्राणः प्राणमद्विष्णुतेजसम् । [70] विष्णुना सोऽभ्यनुज्ञातो महेन्द्रमगमत्पनः। भीतस्तु तत्र न्यवसद्वीडितस्तु महातपाः। ततः संवत्सरेऽतीते हृतौजसमवस्थितम् । निर्मदं दु:खितं दृष्टा पितरो राममञ्जवन । न वै सम्यगिदं पुत्र विष्णुमासाद्य वै कृतम् । [75]स हि पूज्यश्च मान्यश्च त्रिषु छोकेषु सर्वदा। गच्छ पुत्र नदीं पुण्यां वधूसरकृताह्वयाम् । तत्रोपस्पृश्य तीर्थेषु पुनर्वपुरवाप्स्यसि । दीप्तोदं नाम तत्तीर्थं यत्र ते प्रितामहः। भृगुर्देवयुगे राम तप्तवानुत्तमं तपः। [80] तत्तथा कृतवात्रामः कौन्तेय वचनात्पितुः। प्राप्तवांश्च पुनतेजस्तीर्थेऽस्मिन्पाण्डनन्दन् । एतदीदशकं तात रामेणाक्किष्टकर्मणा।

श्राप्तमासीन्महाराज विष्णुमासाद्य व पुरा।

For a criticism of this passage, cf. Sukthankar, "Epic Studies (VI)", ABORI. 1936. 20 f.

15

After 3. 115. 8, K1. 2 B Dc Dn D3. 4. 6 G3 ins.: সকুনকা ভবাৰ ৷

अहं ते कथयिष्यामि महदाख्यानमुत्तमम्। सृगूणां राजशार्द्छ वंशे जातस्य भारत। रामस्य जामदद्भयस्य चरितं देवसंभितम्। हैहयाधिपतेश्चेव कार्तवीर्यस्य भारत। रामेण चार्जुनो नाम हैहयाधिपतिर्हतः। तस्य बाहुशतान्यासंस्त्रीणि सप्त च पाण्डव। दत्तात्रेयप्रसादेन विमानं काञ्चनं तथा। ऐश्वर्यं सर्वभूतेषु पृथिब्यां पृथिवीपते। अन्याहतगतिश्चेव रथस्तस्य महात्मनः। रथेन तेन तु सदा वरदानेन वीर्यवान । ममर्द देवान्यक्षांश्च ऋषींश्चेव समन्ततः। भृतांश्चेव स सर्वास्तु पीडयामास सर्वतः। ततो देवाः समेत्याहुर्ऋषयश्च महावताः। देवदेवं सुरारिधं विष्णुं सत्यपराक्रमम् । भगवनभूतरक्षार्थमर्जुनं जहि वै प्रभो। विमानेन च दिब्येन हैहयाधिपतिः पुनः। शचीसहायं क्रीडन्तं धर्षयामास वासवम् ।

[5]

[10]

[15]

निषदान् .  $B_{1-3}$  वषट्कारः ;  $De^{\circ}$ कारान् .  $B_{1.2}$  ° गमैः ( for •ध्यरे:). — (L. 61) B2 चेतोवंति. De धनुर्वेदांश्च. — (L. 62) B1. s. 4 Dc1 विद्युतो मेघवृंदानि (B1 °दाश्च) (for the prior half). Bi. 3. 4 Dc वर्षाणि च सुविष्ठिर. — (L. 65) B Dc Ds केवलं (for भूतलम्). — (L. 66) B1. 3. 4 Dc स- (for the first च). — (L. 67) B1 दृष्ट्वा (for कृत्वा). — (L. 68) B Dc ° प्रवेरित: (B2 ° प्रवोधित:) (for °प्रचोदितः). — (L. 71) Bs प्रमु: (for पुनः). (L. 72) Dc मीतश्च. B1. s. 4 वीडितश्च. Dc लिजतश्च महारथ: (for the posterior half). — (L. 73) B1. 4 Dcs तत्र (for तत:). B4 कृतौ (for हतौ ). — (L. 74) B2 वाक्यम् (for रामम्). — (L. 78) Dc ततोप° (for तत्रोप°). — (L. 79) D1 तीर्थ तु (for तत्तीर्थ). B1 वै (for ते). ा (L. 80) B₁ De तात (for राम). B1. 4 De कृतवान-भिषेचनं (for the posterior half). — (L. 83) D4 यत्तद् (for एतद्). B1. 4 कांतारं (for कं तात). — (L. 84) D1 आसम् (for प्राप्तम्). अवस्थाः वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा

15 - (L. 1) B2 Dn इंत (for अहं). — (L. 3) D3 om. line 3. Dc2 वेद (for देव°). — (L. 5) B1 बभूवेहार्जुनी नाम; D3 राजासीदर्जुनी नाम (for the prior half). B1 D3 पुरा (for हत:). — (L. 6) B2 °न्याहु (for °न्यासं). — (L. 7) D3 कांचनप्रमं. — (L. 8) D3 च मही (for पृथिवी°). — (L. 9) B2. 4 °श्चेव (for °स्तस्य). — (L. 10) D3 om. line 10. B1. 4 Dc स तदा (for तु सदा). B1 Dc वरदानाच. — (L. 12) B1 Dc भूतानि चैव सर्वाणि. B2 वीर्यवान् (for सर्वतः). — (L. 13) B1 °त्मनः (for °ज्ञताः). — (L. 14) B1 Dc अनुवंस्ते (for देवदेवं). — D3 reads line 15 after the addl. line स तु प्रसाद (see below). — (L. 16) K2 Dc Dn1 प्रमुः (for पुनः). — After line 16, D3 ins.:

खेचरान्कामचारी च बलान्मर्दति मोहित:।

— (L. 17) Ds श्रचीसुरसहायं तु (for the prior half).

- After line 17, D3 ins.:

स तु प्रसादयामास विष्णुं सत्यपराक्रमम्।, which is followed by line 15. — (L. 19) B₂ वीर्यवान् (for भारत). — (L. 20) K₂ प्रवे° (for निवं°). D₃ यत्तद्भूतमनाधृष्यं मृत्युरिलभिधीयत. — After line 20, D₃

ततस्तु भगवान्देवः शक्रेण सहितस्तदा । कार्तवीर्यविनाशार्थं मन्त्रयामास भारत । यत्तद्भृतहितं कार्यं सुरेन्द्रेण निवेदितम् । [20] स प्रतिश्चत्य तत्सर्वं भगवाल्लोकपूजितः । जगाम बदरीं रम्यां स्वमेवाश्रममण्डलम् । एतस्मिन्नेव काले तु पृथिक्यां पृथिवीपतिः ।

[Correction! This insertion is found in D3 in addition to the MSS. mentioned on p. 385. The above list has been corrected accordingly.]

#### 16

After adhy. 142, B D (except  $D_{1-3}$ ) ins. the foll. addl. adhv.:

#### लोमश उवाच।

द्रष्टारः पर्वताः सर्वे नद्यः सपुरकाननाः ।
तीर्थानि चैव श्रीमन्ति स्पृष्टं च सिळ्ळं करेः ।
पर्वतं मन्दरं दिव्यमेष पन्थाः प्रयास्यति ।
समाहिता निरुद्धिमाः सर्वे भवत पाण्डवाः ।
अयं देवनिवासो व गन्तव्यो वो भविष्यति । [5] ऋषीणां चैव दिव्यानां निवासः पुण्यकर्मणाम् ।
एषा शिवजळा पुण्या याति सौम्य महानदी ।
बदरीप्रभवा राजन्देविषगणसेविता ।
एषा वेहायसैनित्यं वाळिखिल्यैमेहात्मिभः ।
अचिता चोपयाता च गन्धवेश्च महात्मिभः ।
[10] अत्र साम सा गायन्ति सामगाः पुण्यनिस्वनाः ।
मरीचिः पुळहश्चेव भृगुश्चेवाङ्गिरास्था ।
अत्राह्मिकं सुरश्चेष्ठो जपते समरुद्गणः ।
साध्याश्चेवािष्वनौ चैव परिधावन्ति तं तदा ।

अहोरात्रविभागेन नदीमेनामनुबन्त । एतस्याः सलिलं मुर्झा वृषाङ्कः पर्यघारयत् । गङ्गाद्वीर महाभाग येन लोकस्थितिभेवेत। एतां भगवतीं देवीं भवन्तः सर्व एव हि । प्रयतेनात्मना तात प्रतिगम्याभिवादत । [20] तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लोमशस्य महात्मनः। आकाशगङ्गां प्रयताः पाण्डवास्तेऽभ्यवादयन । अभिवाद्य च ते सर्वे पाण्डवा धर्मचारिणः। पुनः प्रयाताः संहृष्टाः सर्वैर्ऋषिगणैः सह । ततो दूराव्यकाशन्तं पाण्डरं मेरुसंनिभम्। [25] दह्यस्ते नरश्रेष्ठा विकीणं सर्वतोदिशम । तान्त्रष्टुकामान्विज्ञाय पाण्डवान्स तु लोमशः। उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शृण्ध्वं पाण्डुनन्द्नाः। एतद्विकीणै सुश्रीमत्केळासशिखरोपमम् । यत्पश्यसि नरश्रेष्ठ पर्वतप्रतिमं स्थितम् । [30] एतान्यस्थीनि दैत्यस्य नरकस्य महात्मनः। पर्वतप्रतिमं भाति पर्वतप्रस्तराश्रितम्। पुरातनेन देवेन विष्णुना परमात्मना । दैत्यो विनिहतस्तात सुरराजहितैषिणा। दश वर्षसहस्राणि तपस्तप्यन्महामनाः। [35] ऐन्द्रं प्रार्थयते स्थानं तपःस्वाध्यायविक्रमात्।

चन्द्रमाः सह सूर्येण ज्योतींचि च ग्रहैः सह । [15]

ins.:

शिपतं स्थाणुना घोर श्वेतराज्ञः कृते पुरा।

मस्मीभूतं महद्भूतं भस्मकूटमदृश्यत।

यमुनातीरमासाच समुद्रमवगाहत।

तत्र मृत्योः समुद्रेण संगमोऽस्य भविष्यति।

ततः स कार्तवीर्यस्य विनाशाय प्रतिष्ठितम्।

— (L. 21) B1 D3 तथा विधाय; B2 स प्रतिज्ञाय (for स प्रतिश्रुत्य). D3 विश्रुतः (for पूजितः). — (L. 23) K2

Dn1. n2 D3 पते (for पतिः).

# 16

(L. 1) B1 नागाथ- (for नद्य: स-). — (L. 2) Dc trयाणि (for श्रीमन्ति). — (L. 7) B2-4 सौम्या (for सौम्य). — (L. 9) Dc एवा वैखानसैनित्यं. B1-3 Dc D4 वालिखिल्युर्. — (L. 13) B4 दिज° (for सुर°). B3 यजते (for [ 1061 ]

(for जपते). De स मरुद्रणै: — (L. 14) Ba सिद्धाक्षाप्सरसौ चापि (for the prior half). De तां; Da तत् (for तं). — (L. 16) Bl. 2. 4 De एताम् (for एनाम्). Ba चलंति रथवर्त्मना (for the posterior half). — (L. 17) Dnı Da मूर्षि (for क्षां). — (L. 18) Ba लोके गतिर् (for लोक- स्थितिर्). — (L. 20) Bl. 3 De अभि (for प्रति ). De वंदत (for वादत). — (L. 22) Ba ते न्यवंद ; Ba ते न्यनाद ; De अभ्यवाद (for तेडभ्यनाद ). — (L. 24) Bl De Dna. ns Di-e सर्वे (for सर्वेर्). — (L. 25) B Dna पांडरं. — (L. 34) Ba Dnı Da तोन (for तात). — (L. 35) Bl De तपस्तप्त महात्मना (for the posterior half). — (L. 36) De प्रार्थेयत. — (L. 37) De नात (for नाह ). — (L. 39) De चिरतं शुमं (for तवतम्). — (L. 40) Ba नृप (for आन्य). — (L. 42) Da स्थिरो (for स्थितो). — (L. 45) Bl यस्य तेजोनमासित:; De यस्थ

तपोबलेन महता बाहवेगबलेन च।

नित्यमेव दुराधर्षो धर्षयन्स दितेः सुतः । स तु तस्य बस्तं ज्ञात्वा धर्मे च चरितवतम् ।

भयाभिभूतः संविद्धः शक आसीत्तदान्ध ।

तेन संचिन्तितो देवो मनसा विष्णुरब्ययः।

सर्वत्रगः प्रभः श्रीमानागतश्च स्थितो बभौ ।

[40]

[50]

[55]

[60]

[65]

ऋषयश्चापि तं सर्वे तुष्ठुवृश्च दिनौकसः। तं दृष्ट्वा ज्वलमानश्चीभगवान्हृब्यवाहृनः। नष्टतेजाः समभवत्तस्य तेजोभिभित्तितः। [45] तं दृष्ट्वा वरदं देवं विष्णुं देवगणेश्वरम्। प्राक्षिलः प्रणतो भूत्वा नमस्कृत्य च वज्रभृत्। प्राह्म वाक्यं ततस्तस्यं यतस्तस्य भयं भवेत्।

विष्णुरुवाच ।
जानामि ते भयं शक दैत्येन्द्रान्नरकात्ततः ।
ऐन्द्रं प्रार्थयते स्थानं तपःसिद्धन कर्मणा ।
सोऽहमेनं तव प्रीत्या तपःसिद्धमपि ध्रुवम् ।
वियुनिष्म देहाद्देवेन्द्र सुहूर्तं प्रतिपालय ।
तस्य विष्णुमेहातेजाः पाणिना चेतनां हरत् ।
स पपात ततो भूमौ गिरिराज इवाहतः ।
तस्यैतदस्थिसंघातं मायाविनिद्दतस्य वै ।
इदं द्वितीयमपरं विष्णोः कर्म प्रकाशते ।
नष्टा वसुमती कृत्स्वा पाताले चैव मिजता ।
पुनरुद्धरिता तेन वाराहेणैकश्रङ्कणा ।

युधिष्ठिर उवाच ।
भगविन्वस्तरेणेमां कथां कथय तस्वतः ।
कथं तेन सुरेशेन नष्टा वसुमती तदा ।
योजनानां शतं ब्रह्मन्पुनरुद्धरिता तदा ।
केन चैव प्रकारेण जगतो धरणी ध्रुवा ।
शिवा देवी महाभागा सर्वसस्प्ररोहिणी ।
कस्य चैव प्रभावाद्धि योजनानां शतं गता ।
केनैतद्वीर्यसर्वस्वं दिशतं परमात्मनः ।
एतत्सर्वं यथातस्वमिच्छामि द्विजसत्तम ।
श्रोतुं विस्तरशः सर्वं त्वं हि तस्य प्रतिश्रयः ।

लोमश उवाच । यत्तेऽहं परिषृष्टोऽस्मि कथामेतां युधिष्ठिर । तत्सर्वमिखिलेनेह श्रूयतां मम भाषतः । पुरा कृतयुगे तात वर्तमाने Sभयंकरे। [70]
यमत्वं कारयामास आदिदेवः पुरातनः।
यमत्वं कुर्वतस्तस्य देवदेवस्य धीमतः।
न तत्र म्नियते कश्चिजायते वा तथाच्युत।
वर्धन्ते पक्षिसंघाश्च तथा पश्चगवेडकम्।
गवाश्चं च मृगाश्चेव सर्वे ते पिशिताशनाः। [75]
तथा पुरुषशार्दू ल मानुषाश्च परंतप।
सहस्रशो द्वायुतशो वर्धन्ते सिळ्लं यथा।
एतस्मिन्संकुले तात वर्तमाने भयंकरे।
अतिभाराद्वसुमती योजनानां शतं गता।
सा वै व्यथितसर्वाङ्गी भारेणाकान्तचेतना। [80]
नारायणं वरं देवं प्रपन्ना शरणं गता।

पृथिव्युवाच । भगवंस्त्वत्प्रसादाद्धि तिष्ठेयं सुचिरं त्विह । भारेणास्मि समाकान्ता न शक्कोमि सा वर्तितुम्। ममेमं भगवन्भारं व्यपनेतुं त्वमहैसि । शरणागतास्मि ते देव प्रसादं कुरु मे विभो । [85]

लोमश उवाच।
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा भगवानक्षरः प्रभुः।
प्रोवाच वचनं हृष्टः श्रन्थाक्षरसमीरितम्।
न ते महि भयं कार्यं भारातें वसुधारिणि।
अयमेवं तथा कुर्मि यथा लघ्वी भविष्यसि।
स तां विसर्जयित्वा तु वसुधां शैलकुण्डलाम्। [90]
ततो वराहः संवृत्त एकश्रङ्को महाद्युतिः।
रक्ताभ्यां नयनाभ्यां तु भयमुत्पादयन्निव।
धूमं च ज्वलयहँलक्ष्म्या तत्र देशे ब्यवर्धत।
स गृहीत्वा वसुमतीं श्रङ्केणैकेन भास्ता।
योजनानां शतं वीर समुद्धरित सोऽक्षरः। [95]
तस्यां चोद्धार्यमाणायां संक्षोभः समजायत।
देवाः संक्षुभिताः सर्वे ऋषयश्च तपोधनाः।

तेजावमार्तेसतः. — (L. 46) B3 om. line 46. Det सर्व° (for देव°). — (L. 48) De °स्तूर्ण (for °स्तस्वं). — (L. 49) B1 De तात (for राक्त). — (L. 50) De प्राथंयतः. — (L. 51) B1. 4 °मेवं (for °मेवं). — (L. 52) Hypermetric! B1 विद्युंहिम; De विद्युंहिम (for विद्युनिष्म). — (L. 54) De °पतत् (for °हतः). — (L. 56) Dn1 °परमं (for °मपरं). B3 तूर्ण (for कमें). — (L. 58) B1 °णोरु (for °णेक °). — After line 58, B1. 4 ins. an addl. colophon. — (L. 59) B2 सुन्नत (for तस्वतः). — (L. 61) B3 तेन (for नम्नान). — (L. 64) B1-3 De वार्षे (for वार्षे ). — (L. 65) De Dn2. n3 केन तद् (for क्नेतद्). B2 वीर्यमात्मनः; De स्वं महात्मनः. — (L. 66) B1 De °र्त्तम् (for तस्वम्). — (L. 69) De मारत (for

भाषतः). — (L. 71) B4 Dc2 सनातनः (for पुरा°). — (L. 77) D4. ६ वर्धते. — (L. 78) Dc2 तावद् (for तात). B2 भयावहे (for भयंकरे). — (L. 81) B1. 8. 4 Dc तदा (for गता). — (L. 82) Dc2 त्वंत्प्रसादेन. B3. 4 तिष्ठेहं. — (L. 84) B1m Dc2 ममेवं. — (L. 85) Hypermetric! B1. 2 प्रमो (for विमो). — Most MSS. om. लोमश उ° before line 86. — (L. 87) B2. 8 कृष्णः (for हृष्टः). B1 सत्याचर् समन्वितं (m as above). — (L. 88) Before line 88, most MSS. ins. विष्णुस्वाच. B1 Dc मिय (for मिहे). — (L. 89) B1-8 अहमेव (B2°वं) (for अयमेवं). — Before line 90, most MSS. ins. लोमश उ°. — (L. 91) Dc संभूत (for संवृत्त). — (L. 92) Dc इति (for इव). — (L. 95) B2 साम्रं (for वीर). — (L. 98) Dc मूस्त्वथ

हाहाभूतमभूत्सर्वं त्रिदिवं व्योम भूत्तथा।
न पर्यवस्थितः कश्चिद्देवो वा मानुषोऽिष वा।
ततो ब्रह्माणमासीनं उवलमानिमव श्रिया। [100]
देवाः सिष्गणाश्चेव उपतस्थुरनेकशः।
उपसर्प्यं च देवेशं ब्रह्माणं लोकसाक्षिकम्।
भूत्वा प्राञ्जलयः सर्वे वाक्यमुचारयंस्तदा।
लोकाः संश्चिभिताः सर्वे व्याकुलं च चराचरम्।
समुद्राणां च संश्चोभिद्धारशेश प्रकाशते। [105]
सेषा वसुमती कृत्स्ना योजनानां शतं गता।
किमेतिंकप्रभावेण येनेदं व्याकुलं जगत्।
आख्यातु नो भवाक्शीघं विसंज्ञाः स्मेह सर्वशः
ब्रह्मोवाच।

असुरेभ्यो भयं नास्ति युष्माकं कुत्रचित्कचित्। श्रूयतां यत्कृतेष्वेष संक्षोभो जायतेऽमराः। [110] योऽशौ सर्वत्रगः श्रीमानक्षरात्मा व्यवस्थितः। तस्य प्रभावात्संक्षोभिद्यदिवस्य प्रकाशते। येषा वसुमती कृत्स्ना योजनानां शतं गता। समुद्धता पुनस्तेन विष्णुना परमात्मना। तस्यामुद्धार्यमाणायां संक्षोभः समजायत। [115] एवं भवन्तो जानन्तु छिद्यतां संशयश्च वः।

देवा ऊचुः । क तद्भूतं वसुमतीं समुद्धरति हृष्टवत् । तं देशं भगवन्त्र्हि तत्र यास्यामहे वयम् । ब्रह्मोवाच ।

(for °स्तथा). - (L. 100) B1 °मीशानं (for °मासीनं).

— (L. 102) B1 अप (for उप ). B1 Dc 'सार्थि; B2

हन्त गच्छत भद्रं वो नन्दने पश्यत स्थितम् । एषोऽत्र भगवाञ्श्रीमान्सुपर्णः संप्रकाशते । [120] वाराहेणैव रूपेण भगवाव्छोकभावनः । कालानल इवाभाति पृथिवीतल्मुद्धरन् । एतस्योरसि सुब्यक्तं श्रीवत्समभिराजते । पश्यक्ष्वं विबुधाः सर्वे भूतमेतदनामयम् । लोमरा उवाच । ततो दृष्ट्वा महात्मानं श्रुत्वा चामन्त्र्य चामराः । [125] पितामहं पुरस्कृत्य जग्मुर्देवा यथागतम् । वैशंपायन उवाच । श्रुत्वा तु तां कथां सर्वे पाण्डवा जनमेज्य । लोमशादेशितेनाशु पथा जग्मः प्रहृष्टवत् ।

Colophon.

It may be noted that this passage is om. also in the old Āraṇyakaparvan MS. belonging to the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society (Bhau Daji Collection No. 245).

#### 17

After adhy. 153, B (for B<sub>1</sub> see below) D (except D<sub>1-3</sub>. s) S ins. the foll. addl. adhy.:

वैशंपायन उवाच ।
तिसिन्निवसमानोऽथ धर्मराजो युधिष्टिरः ।
कृष्णया सहितान्श्रान्दिनित्युवाच सहिद्वजान् ।
दृष्टानि तीर्थान्यस्माभिः पुण्यानि च शिवानि च ।
मनसो ह्रादनीयानि वनानि च पृथक्पृथक् ।
देवैः पूर्वे विचीर्णानि सुनिभिश्च महात्मिभः । [5]
यथाक्रमविशेषेण द्विजैः संपूजितानि च ।
ऋषीणां पूर्वचित्तं तथा कर्म विचेष्टितम् ।
राजर्षीणां च चिरतं कथाश्च विविधाः ग्रुमाः ।

17

B<sub>1</sub> reads this whole passage on a suppl. folio (sec. m.). — (L. 1) M तस्यां रजन्यां व्युष्टायां (for the prior half). — (L. 2) S आमंत्र्य (for कृष्णया). Dc सह तान् (for सहितान्). S सह दिजे: (for जान्). — (L. 3) B<sub>4</sub> तीर्थानि दृष्टानि (by transp.). M<sub>1</sub> [आ]यतनानि (for च शिवानि). T<sub>2</sub> (by corr.) वनानि (for शिवानि). — (L. 4) B<sub>1</sub> ष्ठावनानि; S पावनानि (for वनानि च). — (L. 5) B<sub>1</sub> स्वाविची(m की)णानि; B<sub>4</sub> पूर्णविकी ; Dc सर्व (Dc<sub>2</sub> कै-) विकी ; Dn<sub>3</sub> पूर्णानि ची ; S सर्वाणि तीर्थानि (M<sub>1</sub> सर्वानुचीर्णानि) (for पूर्व वि ). — (L. 6) B<sub>1</sub> Dc Dn<sub>2</sub> M वधाकमं विशेषण; B<sub>4</sub> कामं विशे ; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 कममशे ; T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>. 3 काममशे . — (L. 7) T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>. 2 धर्म (for पूर्व ). S तपो धम (for तथा कमें). — S ins. after line 7: B<sub>1</sub> Dc, after line 9: यथाकमं विशेषण लोमशेन प्रमाधितम्।

\*साक्षणं; B4 शासनं (for सिक्षम्). — B2.3 om. the posterior half of line 103 and the prior half of line 104. — (L. 106) B3 येषा (for सेषा). — (L. 107) Some MSS. प्रमावेन. Dc हि (for [इ]दं). — (L. 108) B सर्वेत: (for श्रः). — (L. 109) Dc अस्माकं ह्यत्रकुत्रचित (for the posterior half). — (L. 110) Dc यत्कृते ह्येष. — (L. 113) B2.4 सेषा (for येषा). — (L. 114) B4 प्रभविष्णुना (for परमा°). — (L. 117) B1 कश्चिद्भतो (for क तद्भतं). — (L. 118) Dc वत्स्या° (for यास्या°). — (L. 120) B1 Dc धीमान् (for श्री°). Dc सुवर्णः (for सुपर्णः). — (L. 121) Dc वराहेण (for वा°). — (L. 122) Dc सनातन (for कालानल). — (L. 125) D5.6 दिष्टया (for इष्टवा). — Colophon. Adhy. no.: Dn1. ns. 142;

Dn: 141.

श्रुण्वानास्तत्र तत्र सा आश्रमेषु शिवेषु च । अभिषेकं द्विजैः सार्धं कृतवन्तो विशेषतः। [10] अचिताः सततं देवाः पुष्पेरिद्धः सदा च वः। यथालब्धेर्मुलफलैः पितस्श्चापि तर्पिताः। पर्वतेषु च रम्येषु सर्वेषु च सरःसु च। उदधौ च महापुण्ये सूपस्पृष्टं महात्मिशः। इला सरस्वती सिन्धुर्यमुना नर्मदा तथा। [15] नानातीर्थेषु रम्येषु सूपस्पृष्टं सह द्विजै:। गङ्गाद्वारमतिकम्य बहवः पर्वताः ग्रुभाः। हिमवान्पर्वतश्चेव नानाद्विजगणायुतः। विशाला बदरी दृष्टा नरनारायणाश्रमः। दिब्या पुष्करिणी दृष्टा सिद्धदेवर्षिपूजिता। [20] यथाक्रमविशेषेण सर्वाण्यायतनानि च। दर्शितानि द्विजश्रेष्ठा लोमशेन महात्मना। इमं वैश्रवणावासं पुण्यं सिद्धनिषेवितम्। कथं भीम गमिष्यामो गतिरन्तरधीयताम्।

एवं ब्रुवति राजेन्द्रे वागुवाचाशरीरिणी। [25] न शक्यो दुर्गमो गन्तुमितो वैश्रवणाश्रमात्। अनेनैव पथा राजन्यतिगच्छ यथागतम्। नरनारायणस्थानं बदरीत्यभिविश्चतम्। तसाद्यास्यवि कौन्तेय सिद्धचारणसेवितम्। बहुपुष्पफलं रम्यमाश्रमं वृषपर्वणः। [30] अतिक्रम्य च तं पार्थ त्वाष्टिषेणाश्रमे वसेः। ततो द्रश्यसि कौन्तेय निवेशं धनदस्य च। एतस्मिन्नन्तरे वायुर्दिब्यगन्धवहः शुचिः। सुखप्रह्लादनः शीतः पुष्पवर्षं ववर्षं च। श्रुत्वा तु दिव्यामाकाशाद्वाचं सर्वे वितिसम्यु:। [35] ऋषीणां ब्राह्मणानां च पार्थिवानां विशेषतः। श्रुत्वा तन्महदाश्चर्यं द्विजो धौम्योऽब्रवीत्तदा। न शक्यमुत्तरं वक्तमेवं भवतु भारत। ततो युधिष्ठिरो राजा प्रतिजग्राह तद्वच:। प्रत्यागम्य पुनन्तं तु नरनारायणाश्रमम्। [40]

# तेषु तीर्थेषु रम्येषु पावनेषु ज्ञिवेषु च।

[(L. 1) B1 Dc तथा चैव (for यथाक्रमं), and प्रकाशितं (for प्रमा°). — (L. 2) G4 om. line 2. T2 M1 सर्वेषु (for रम्येषु). B1 Dc तेषु तेष्वप्यरण्येषु; T2 G2. 3 तेषु तेषु च तीर्थेषु (for the prior half). T1 सरःसु च सरित्सु च; T2 G1-3 रम्यासु च सरित्सु (G1 सरःसु) च; M2 सरित्सु च सरःसु च (for the posterior half).]

— T G<sub>2-4</sub> M<sub>2</sub> om. lines 8-14; G<sub>1</sub> om. lines 8-21;  $M_1$  om. lines 8-9. — ( L. 10 )  $M_1$  आभिवेको. De पूर्वे (for सार्थ). M1 कृतस्तेभिर् (for कृतवन्तो). — (L. 11) B4 °रोभि: ( for °राद्धिः ). B1 Dc सदा च नः; M1 तथार्चनैः — (L. 13) M1 सारित्सु (for सर्वेपु). B2 सरस्वथ (for <sup>•</sup>र:हु च). — (L. 14) B₃ °पुण्यसुपस्पृष्टं; B₄ °पुण्येषूपविष्टं. M1 तथा पुण्ये (for महा°), and महविंभि: (for महात्मिस:). — (L. 15) S (G1 om.) इरा (G4 inf. lin.) पुरा (for इला). — (L. 16) S (G1 om.) तासां हदेषु पुण्येषु (for the prior half). B1 Dc T1 उपस्पृष्ट; T2 G3. 4 उपस्पृष्टा; G2 M2 उपस्पृष्ट-. Dc2 महाद्विजै:; T1 द्विजोत्तमै:; T2 G2-4 M₂ द्विजै: ग्रुमै:. — (L. 17) S om. line 17. B₁. 4 Dc पर्वता बहवः शुभाः (Dc प्रजाः) (for the posterior half). — (L. 18) T G2-4 M2 हिमवत्पार्श्वतश्चेव. T1 M2 भूता-(  $M_2$  हदा )न्द्रिजगणायुतान् ;  $T_2$   $G_3$ . 3 द्विजसंघरुतैर्युतं (  $G_2$  °युता-न्हदान्). — (L. 19) T G2. 8 M2 विशालां बदरीं दृष्ट्वा. Dc °श्रमं; S (G1 om.) °श्रमे (for °श्रम:). — (L. 20) T G M2 om. line 20. B2. 8 Dn1. n2 D6 दिन्य- (for दिन्या).  $M_1$  °सेविता (for °पूजिता). — (L. 21) Dc  $T_1$ G<sub>3</sub> M यथाक्रमं विशेषेण; T<sub>3</sub> G<sub>3</sub> °क्रममशे°. — (L. 22) G<sub>4</sub>

om line 22. S (G. om.) द्विजेंद्रेण (for द्विजश्रेष्ठा). — (L. 23) T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>. 4 M<sub>2</sub> एवं; M<sub>1</sub> एतं (for इसं). S दुर्गमं गंधमादनं (for the posterior half). — (L. 24) S मतिरत्र विधीयतां (for the posterior half). — T1 om. lines 25-28. — (L. 26) S (T1 om.) अशक्यो (for न S (T1 om.) पर्वतो गंधमादनः (for the posterior half). — (L. 29) S transp. lines 29 and 30. Dc<sup>°</sup>त्प्राप्स्यसि;  $\mathbf{S}$  ँद्गच्छाच (for  $^{\circ}$ चास्यसि).  $\mathbf{T_1}$   $\mathbf{M_2}$  कौरच्य (for कौन्तेय). — (L. 30) T2 G3 °मूल° (for °पुष्प°). — (L. 31) T1 °क्रम्थेत (for °क्रम्य च). T2 G2-4 तत् (for तं). B1. 2.4 आर्षिण-; Dc S आर्ष्टि- (for त्वार्ष्टि-). S (except G1 M1) -श्रमं (for -श्रमे). T1 वज; T2 G2-4 M वस (for वसे:). — ( L.~32 )  $G_1$  कौरन्य ( for कौन्तेय ).  $B_1$  निर्वेशं ; S निवासं (for निवेशं).  $B_{1.\ 2.\ 4}\ Dc\ S$  (except  $G_{1.\ 4}$ ) तं;  $D_{4}$  वै (for च). — (L. 33) S 핇મ: (for 핈둭:). — (L. 34) S मन: (for सुख°). Dc प्रीत: (for श्रीत:). B1. 2. 4 Dc पपात (for बवर्ष). S वै (for च). — (L. 35) Bı तं श्रुत्वा; B. श्रुत्वाच; De Mı तां श्रुत्वा; T G Ma तच्छुत्वा. Bı De S दिव्यम् (M1 वाचम्) (for दिव्याम्). S विसायः सम-पद्मत (for the posterior half). — (L. 36) T  $G_{2-4}$ पांडवानां (for ब्राह्म $^{\circ}$ ). T  $G_{2-4}$  ब्राह्मणानां;  $G_1$  M पांडवानां (for पाथिं°). — (L. 37) S तु (for तन्). S दिजो थौम्यस्त्वभाषत (M1 °म्योभ्यभाषत; M2 °म्य: सा भाषते). — (L. 38) S (except M2) गंतुम् (for वक्तुम्). S (except G1) पांडव (for भारत). — (L. 39) S विसायो-खुङलोचन: (for the posterior half). — (L. 40) S om. line 40.  $B_4$  पृष्टस्तस्य ; Dc प्रत्यागत्य ( for  $^\circ$ ग्म्य ).  $B_{1.4}$ 

भीमसेनादिभिः सर्वेञ्चीतृभिः परिवारितः। पाञ्चास्या ब्राह्मणाश्चेव न्यवसन्त सुखं तदा। Colophon.

#### 18

After 3. 175. 11, B De Dn D4. 6 ins. the foll. passage, K3 ins. only lines 1-4 thereof: भीमसेनस्तु विख्यातो महान्तं दंष्ट्रिणं बलात्। निञ्चनागरातप्राणो वने तस्मिन्महाभुजः। मृगाणां सवराहाणां महिषाणां महाभजः। विनिधंस्तत्र तत्रैव भीमो भीमपराक्रमः। स मातङ्गशतप्राणी मनुष्यशतवारणः। [5] सिंहशार्द्छिबकानतो वने तस्मिन्महाबल:। वृक्षानुत्पाटयामास तरसा वै बभक्ष च। पृथिज्याश्च प्रदेशान्वै नादयंस्तु वनानि च। पर्वतायाणि वै मृद्धबादयानश्च विज्वरः। प्रक्षिपन्पादपांश्चापि नादेनापुरयन्महीम् । [10] वेगेन न्यपतद्भीमो निर्भयश्च पुनः पुनः। आस्फोटयन्क्ष्वेडयंश्च तलतालांश्च वादयन्। चिरसंबद्धदर्पस्तु भीमसेनो वने तदा। गजेन्द्राश्च महासस्वा सृगेन्द्राश्च महाबलाः। भीमसेनस्य नादेन न्यमुब्बन्त गृहा भयात्। [15] कचित्प्रधावंस्तिष्टंश्च कचिचोपविशंस्तथा। मृगप्रेप्सुर्महारीद्वे वने चरति निर्भयः।

स प्रविष्टो महारण्ये नादाश्वदति चाद्भुतान् । [20] त्रासयन्सर्वभूतानि महासस्वपराक्रमः । ततो भीमस्य शब्देन भीताः सर्पा गुहाशयाः । अतिक्रान्तास्तु वेगेन जगामानुसृतः शनैः । ततोऽमरवरप्रस्यो भीमसेनो महाबलः ।

[Correction! This insertion is found in De in addition to the MSS. mentioned on p. 595. The above list has been corrected accordingly.]

#### 19

 $K_4$  D<sub>1</sub>. 2 ins. after 3. 177. 14:  $K_2$  (om. lines 1-20) ins. after 3. 177. 13 (cf. passage No. 32 below):

सर्पं उवाच ।
धर्मं सर्वे प्रशंसन्ति देवा ब्रह्मप्यस्या ।
तस्मात्समासतो धर्मं कथयस्य ममानध ।
युधिष्ठिर उवाच ।
सत्यं दमस्तपः शीचं संतोषो हीः क्षमार्जवम् ।
ज्ञानं शमो दया ध्यानमेष धर्मः सनातनः ।

सर्प उवाच । किं सत्यं श्रोच्यते राजन्को दमः संप्रकीतितः । [5] तपसो रुक्षणं किं स्थात्कि तच्छीचमुदाहृतम् ।

युधिष्ठिर उवाच । सत्यं भूतहितं श्रोक्तं मनसो दमनं दमः । तपः स्वधर्मवर्तित्वं श्लोचं संकरवर्जनम् । सर्पं उवाच ।

संतोषः कः परः श्रोक्तः का च हीः परिकीर्तिता।

Dc पुनस्तेन (B4°स्ते तु). — (L. 41) S ऋषिभि: (for आतृभिः). — (L. 42) B1 Dc S ब्राह्मणैश्चेन. S न्यवसत्सु-सुखं तदा. — Colophon. Adhy. no.: Dn1. n2 D6 155; Dn2 156; T1 G1. 2. 4 M1 157; T2 G2 147; M2 159.

स तत्र मनुजब्याच्रो वने वनचरोपमः।

पन्धामभिसमापेदे भीमसेनो महाबलः।

#### 18

De om. lines 1-3. — (L. 1) B1 तत्रापि (for विख्यातो), and पर्यटन् (for महान्तं). — (L. 2) Dn1. n2 (hapl.) om. the posterior half of line 2, lines 3-4 and the prior half of line 5. B4 वल: (for भुन:). — (L. 8) B2. 4 भुवनानि (for तु बनानि). — (L. 9) B2 गहरं (for विज्वर:). — (L. 10) B1 De श्रेव (for श्रापि). — (L. 11) B1 निपतद्; B2 न्यपतन्. — (L. 15) B2 ग्रहास्तदा; De ग्रहां भयात्. B1 मुंचत तेन भीभेन महाबलपरा-क्रमाः. — (L. 16) B1. 2 स्तदा (for स्तथा). — (L. 18) B2 श्रेष्ठो; De2 व्याप्त (for व्याप्तो). B1 चरानुगः (for

°चरोपमः). — (L. 19) Dc3 °मपि (for °मिन-). — (L. 20) Dn2 प्रविदय (for °ष्टो). — (L. 22) B4 नादेन (for शब्देन), and सर्वो (for सर्पो). B1 मीताः सर्वोरगादयः (for the posterior half). — (L. 23) B1 अतिक्रांतस्य; B2. 2 Dc Dn1. n2 D6 °क्रांतस्तु; B4 °क्रांतेन. Dn1. n2 D4. 0 °स्तं (for °स्तः). B1. 2 स तैः (B1m श्रनै: as above). (L. 24) B2 नर ° (for Sमर °).

#### 19

Ks, which om. lines 1-20, is ignored up to that line. D1 reads नहुष (for सर्प) in this passage. — (L. 2) Ks नराषिप (for ममानष). — D2 om. lines 4-12. — (L. 5) D1 कः शमः (for को दमः). — (L. 6) Ks तपक्ष कि परं प्रोक्तः D1 दया च का परा प्रोक्ता (for the prior half). D1 ध्यानम् (for शौचम्). Ks इहोच्यते (for उदा- हतम्). — D1 om. lines 9-10 with the preceding and

क्षमा च का परा प्रोक्ता कि चार्जवसुदाहृतसू। [10] युधिष्ठिर उवाच। संतोषो विषयत्यागो हीरकार्यनिवर्तनम् । क्षमा द्वंद्वसहिष्णुत्वमार्जवं समचित्तता। सर्प उवाच। किं ज्ञानं प्रोच्यते राजन्कः शमश्र प्रकीर्तितः। दया च का परा घोक्ता किं च ध्यानसुदाहृतस् । युधिष्ठिर उवाच । ज्ञानं तस्वार्थसंबोधः शमश्चित्तप्रशान्तता । [15] दया भूतहितैषिखं ध्यानं निर्विषयं मनः। सर्प उवाच। कः शत्रुर्दुर्जयः पुंसां कश्च ब्याधिरनन्तवः। कीदशश्च स्मृतः साधुरसाधुः कीदशः स्मृतः। युधिष्ठिर उवाच। क्रोधस्तु दुर्जयः शत्रुर्लोभो ब्याधिरनन्तकः। सर्वभूतहितः साधुरसाधुनिर्दयः स्मृतः। [20] सर्प उवाच । को मोहः प्रोच्यते राजन्कश्च मानः प्रकीर्तितः। किमालस्यं च विज्ञेयं कश्च शोक इहोच्यते। युधिष्ठिर उवाच। मोहो धर्मविमृद्ध्वं मानस्त्वात्माभिमानिता। धर्मनिष्क्रियतालस्यं शोकस्त्वज्ञानसुच्यते। सर्पं उवाच । किं स्थेर्य मुनिभि: प्रोक्तं किं तद्धेर्यमुदाहृतम्। [25] स्नानं च कि परं प्रोक्त किं तद्दानमिहोच्यते। युधिष्टिर उवाच। स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्य धैर्यमिन्द्रियनिग्रहः। स्नानं मनोमलत्यागो दानं त्वभयदक्षिणा। सर्प उवाच। कः पण्डितः पुमान्ज्ञेयः कश्च मूर्खो जनेश्वर । संसारहेतुः कश्चास्य हत्तापः कः परस्तथा। [30]

युधिष्ठिर उवाच। धर्मात्मा पण्डितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते। कामः संसारहेतुश्च हृत्तापो मत्सरः परः। सर्प उवाच। कोऽहंकार इति प्रोक्तः कश्चिह्म्भो जनेश्वर। अभ्यसूया च का प्रोक्ता किं तत्पैशुन्यसुच्यते। युधिष्ठिर उवाच । मोहज्ञानमहंकारो दम्भो धर्मध्वजोच्छ्रयः। [35 धर्मद्वेषो ह्यस्या च पैशुन्यं परद्वणम्। सर्प उवाच । धर्मश्रार्थश्र कामश्र परस्परविरोधिनः। तेषां नित्यविरोधित्वात्क नु स्यात्संगतं नृप। युधिष्ठिर उवाच। संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च। यस्मिन्नेतत्कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। [40] यदा भर्ता च भार्या च परस्परवशानुगौ। तदा धर्मार्थकामानां त्रयाणामपि संगमः। सर्प उवाच । जात्या कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन च। ब्राह्मण्यं केन भवति प्रबृह्मतद्विनिश्चयम्। युधिष्ठिर उवाच। न जातिर्न कुलं तात न स्वाध्यायः श्रुतं न च। [45] कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम् । अनेके मुनयस्तात तिर्यग्योनिसमाश्रिताः। स्वधर्माचारनिरता ब्रह्मछोकमितो गताः। बहुना किमधीतेन नटस्येव दुरात्मनः। तेनाधीतं श्रुतं तेन यो वृत्तमनुतिष्ठति। [50] कपालस्थं यथा तोयं श्वहती च यथा पयः। दुष्टं स्यात्स्थानदोषेण वृत्तहीने तथा श्रुतम्।

following ref. — (L. 10) D<sub>2</sub> यदा (for परा). — D<sub>1</sub> om. lines 13-14 with the preceding and following ref. — (L. 18) D<sub>1</sub> क: साधु: प्रोच्यते राजन्नसाधु: क: पर्स्तथा. — (L. 19) D<sub>1</sub> कामश्च; D<sub>2</sub> क्रोध: स (for क्रोधस्तु). — (L. 21) K<sub>2</sub> begins from line 21! K<sub>2</sub> कथ्यते (for प्रोच्यते), and प्रकीत्यंते (for 'तित:). — (L. 23) K<sub>2</sub>. 4 हि मूढधर्मत्वं (for धर्मविमूडत्वं). K<sub>2</sub> त्वातमामिमानता; K<sub>4</sub> स्वातमानता. — (L. 24) K<sub>2</sub> शोकोश्चत्वमिहोच्यते (for the posterior half). — (L. 25) K<sub>2</sub> क्षिमें: (for मुनिभिः). — (L. 26) K<sub>2</sub> 'मुदाहतं (for 'मिहोच्यते). — (L. 27) D<sub>2</sub> स्वधर्मास्थरता. K<sub>2</sub> स्थैर्यम् (for धर्यम्). — (L. 29) D<sub>1</sub> तरे (for जने). — (L. 30) K<sub>4</sub> कश्च स्याद (for कश्चास्य).

— (L. 32) K<sub>2. 4</sub> स्मृत: (for पर:). — (L. 33) D<sub>1</sub> कश्च (for कश्चिद्). — (L. 35) K<sub>2</sub> मोहा° (for मोह°). — (L. 36) K<sub>2</sub> [s]भ्यस्या (for ह्यस्या). — (L. 38) K<sub>2</sub> D<sub>1</sub> नित्सा°; D<sub>2</sub> अत्थ° (for नित्स°). K<sub>2</sub> कथं (for क नु). D<sub>1</sub> संगमो (for संगतं). — (L. 40) K<sub>2</sub> परस्परं च संयुक्तं त्रितगंस्तत्र (sic) वर्तते. D<sub>1</sub> त्रिवर्गस्तत्र उच्यते (for the posterior half). — (L. 42) K<sub>2</sub> तपो (for तदा). K<sub>2. 4</sub> संगतं (K<sub>2</sub>°त:) (for संगमः). — (L. 44) K<sub>2. 4</sub> सुनिश्चितं (for विनिश्चयम्). — (L. 45) K<sub>2</sub> स्वाध्यायो न (by transp.). — (L. 46) D<sub>1</sub>°मेतचु; D<sub>2</sub>°मेतस्य (for भेव तु). — (L. 49) D<sub>1</sub>. 2 बहुधा (for °ना). — (L. 50) D<sub>1</sub> स्वधर्म् (for यो व्यम्). D<sub>2</sub>° जीवित (for °तिष्ठित). — D<sub>2</sub> om. lines 51–52.

वृत्तं यत्नेन रक्ष्यं स्याद्वित्तमेति च याति च।

अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः।

किं कुलेनोपिट छेन विपुलेन दुरातमनः। [55] कृमयः किं न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु। तसाद्विद्धि महाराज वृत्तं ब्राह्मणलक्षणम्। चतुर्वेदोऽपि दुर्वृत्तः श्रूद्वात्पापतरः स्मृतः। योऽग्निहोत्रपरो दान्तः संतोषनियतः श्रुचिः। तपःस्वाध्यायशीलश्च तं देवा ब्राह्मणं विदुः। [60] सर्वद्वंद्वसहो धीरः सर्वसङ्गविवर्जितः। सर्वभूतिहतो मैत्रस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः। योक्वनिदास्तः। यत्रकचनशायी च तं देवा ब्राह्मणं विदुः। योऽहेरिव गणाद्वीतो सन्मानान्मरणादिव। [65] कुणपादिव च स्वीभ्यसं देवा ब्राह्मणं विदुः।

#### 20

After 3. 178. 28, K2. 4 ins. : सर्पे उवाच ।

उक्तास्ते सर्वेशस्तात प्रश्नाः प्रश्नविदां वर । इदानीमेष मुखामि भ्रातरं ते वृकोदरम् । वैशंपायन उवाच ।

नहुषेण ततो मुक्तं भीममाश्चिष्य सोदरम्।
युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा नहुषं प्रत्यपूज्यत्।
नहुषोऽपि मुनेः शापाद्विमुक्तः प्रीतमानसः। [5]
दिव्यरूपधरः श्रीमान्त्रत्युवाच युधिष्ठिरम्।
संभाष्यं साधुभिः पुण्यमिति वै वैदिकी श्रुतिः।
सर्पत्वात्पश्य मुक्तोऽहं त्वया संभाष्य साधुना।
धर्मं किळ नराः कृत्वा ळभन्ते सत्सुतानिह।
धर्मेण कः कृतो धर्मो येन ळब्धो भवान्सुतः। [10]
न केवळं प्रजा धन्या यासां राजकृपो भवान्।
धर्मोऽपि धन्यो धर्मज्ञ यस्य पुत्रस्त्वमीदशः।
दृष्टाः श्रुताश्च बहवो नृपा धर्मपरायणाः।
न श्रुतो न च दृष्टो मे धर्मज्ञस्त्वादशो नृपः।
युधिष्ठिर उवाच।

सुभाग्योऽहं महाभाग यस्य तुष्टो भवान्गुणैः! [15] नासभाग्यस्य तुष्यन्ति देवकल्पा भवादशाः। किं तु कौत्इलं तात मम पाधिवसत्तम । अतः पुच्छामि सौहाद्दात्त्वामहं नाम्यस्यया । सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञं त्रैलोक्येश्वरपूजितम् । कयं त्वामाविशन्मोहः प्राकृतं पुरुषं यथा । [20

नहुष उवाच। श्रुतशीलादिभिर्युक्तं धार्मिकं तपसि स्थितम्। सुप्राज्ञमपि कौन्तेय ऋद्धिर्मोहयते नरम् । हीनाभिजनवृत्तोऽपि न स राजास्ति कश्चन । यस्य चेतसि राजेन्द्र करोति न मदः पदम् । यथाप्ती ध्रुवसुष्णत्वमनिले चलनं यथा। [25]यथा शशिनि शीतत्वं तथैश्वर्ये ध्रुवो मदः। ऐश्वर्यतिमिरं चक्षुनं तत्पश्यति निर्मकम्। पश्चाद्विमलतां याति विनिपाताञ्जनाञ्जितम्। वर्तमानः सुखे स्वर्गे नावैतीति मतिर्मम । सोऽहमैश्वर्यमोहेन यदाविष्टो युधिष्टिर। [30] पतितः प्रतिसंबुद्धः सांप्रतं बोधयामि वः। लोकद्वयहितं वक्तं ज्ञातुं को वा न पण्डितः। तिकयानुविधानस्वे मुनयोऽपि न पण्डिताः। तसालोकद्वयस्येष्टं कर्तव्यं ते नराधिए। गुद्धमेतनमहाबाही कथितं ते मयाखिलम् । [35] द्विजाश्च नावमन्तन्यास्त्रेलोक्येश्वरपूजिताः। देववत्पूजनीयाश्च दानमानार्चनादिभिः। यैः कृतः सर्वभक्षोऽग्निरपेयश्च महोदधिः। क्षयी चापादितश्चनदः को न नक्येत्प्रकोप्य तान्। लोकानन्यान्स्जेयुर्ये लोकपालांश्च कोपिताः। [40] देवान्कुर्युरदेवांश्च कः श्चण्वंस्तान्समृह्यात्। यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्र सर्वदा। ब्रह्म चैव धनं येषां को हिस्यात्ताञ्जिजीविषु:। प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाभिदैंवतं महत्। एवं विद्वानविद्वांश्च ब्राह्म गो दैवतं परम्। [45]

#### 21

K<sub>2</sub> B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>3</sub> (the lost MS. having sections 1-36 only on suppl. fol. sec. m.). 4. 6 G<sub>3</sub> ins. the foll.

— (L. 52) K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> यथा (for तथा). — (L. 53) K<sub>4</sub> संरक्ष्यं (for रक्ष्यं स्थाद्). D<sub>3</sub> भायाति (for भेति च). — (L. 54) K<sub>4</sub> transp. वित्ततः and वृत्ततः. — (L. 55) K<sub>2</sub> विशिष्टेन (for [ज]पदिष्टेन). — (L. 58) D<sub>1</sub>. चातुर्वेदो. — (L. 59) K<sub>4</sub> निर्तः (for नियतः). — K<sub>2</sub> D<sub>3</sub> om. lines 63-64. — (L. 65) D<sub>1</sub> सुद्धरो (for सन्मानान्).

20

(L. 1) K2 सर्वतस् (for "श्रम्). — (L. 3) K2 सादरं (for सो"). — (L. 7) K2 सत्यवती (for वे वैदिकी).

— (L. 11) K<sub>2</sub> धर्मा (for धन्या), and यस्यां धर्मा (for यासां राजन्). — (L. 13) K<sub>2</sub> बहुशो (for बहुवो). — For 17-20, K<sub>2</sub> subst. सर्वञ्चलात्कथं मोह आविश्रत्स्वर्गवासिनां (cf. line 19-20)। एवमङ्गुतकर्माणामिति में संश्वयो महान्. — (L. 21) K<sub>2</sub> श्रृति (for श्रृत ). — (L. 22) K<sub>2</sub> चेच्छूरम् (for कौन्तेय). — K<sub>2</sub> om. lines 23-28. — (L. 30) K<sub>4</sub> भिदिरान् (for मोहेन), and मदांधीकृतलोचनः (for the posterior half). — (L. 31) K<sub>2</sub> बुद्धः सन् (for संबुद्धः), and लां तु संबोधयाम्बहं (for the posterior half).

passage after adhy. 190: K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2. 8 (orig.) ins. it after adhy. 206 (K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 reading sections 1-36 after section 158):

# वैशंपायन उवाच ।

मार्कण्डेयम्घयो बाह्मणा युधिष्ठिरश्च पर्यपृच्छन्। ऋषिः केन दीर्घायुरासीद्धकः ॥१॥ मार्कण्डेयस्तु तान्सर्वानुवाच। महातपा दीर्घायुश्च बको राजिषः। नात्र कार्या विचारणा ॥२॥

एतच्छुत्वा तु कौन्तेयो आतृभिः सह भारत । मार्कण्डेयं पर्यप्रच्छद्धमैराजो युधिष्ठिरः ॥ ३ बकदादभ्यौ महात्मानौ श्रूयेते चिरजीविनौ । सखायौ देवराजस्य तावृषी लोकसंमतौ ॥ ४ एतदिच्छामि भगवन्बकशकसमागमम् । सुखदुःखसमायुक्तं तक्त्वेन कथयस्व मे ॥ ५ मार्कण्डेय उवाच ।

वृत्ते देवासुरे राजन्संग्रामे लोमहर्षणे । त्रयाणामपि लोकानामिन्द्रो लोकाधिपोऽभवत् ॥ ६

सम्यग्वर्षति पर्जन्यः सस्यसपद उत्तमाः। निरामयाः सुधर्मिष्टाः प्रजा धर्मपरायणाः॥ ७ मुदितश्च जनः सर्वः स्वधर्मेषु ब्यवस्थितः। ताः प्रजा मुदिताः सर्वा दृष्ट्वा बलनिषृदनः॥ ८ ततस्तु मुदितो राजन्देवराजः शतऋतुः। ऐरावतं समास्थाय ताः पश्यन्सुदिताः प्रजाः॥ ९ आश्रमांश्च विचित्रांश्च नदीश्च विविधाः शुभाः। नगराणि समृद्धानि खेटाञ्जनपदांस्तथा॥ १० प्रजापालनदक्षांश्च नरेन्द्रान्धर्मचारिणः । उदपानं प्रपा वापी तडागानि सरांसि च ॥ ११ नानाव्रतसमाचारैः सेवितानि द्विजोत्तमैः। ततोऽवतीर्थं रम्यायां पृथ्व्यां राजञ्यतऋतुः॥ १२ तत्र रम्ये शिवे देशे बहुवृक्षसमाकुले। पूर्वस्यां दिशि रम्यायां समुद्राभ्याशतो नृप ॥ १३ तत्राश्रमपदं रम्यं मृगद्विजनिषेवितम्। तत्राश्रमपदे रम्ये बकं पश्यति देवराद् ॥ १४ बकस्तु दृष्ट्वा देवेन्द्रं दृढं प्रीतमनाभवत्।

#### 21

1 B<sub>2</sub> क्रिष (for क्षपयो). K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 om. ब्राह्मणा, and read पांडवाश्च (for युधिष्ठरश्च). — K<sub>4</sub> B<sub>2-4</sub> D<sub>c2</sub> D<sub>1</sub>. 2 किल (for केन). D<sub>3</sub> अस्ति कश्चिम्बरजात इति (for क्रिषे:— °द्धकः).

- 2 K4 om. सर्वान्. K4 Dc D2 प्रत्युवाच (for उवाच). D1 किं न श्रुतं भवता इदं कालांतरे कचित् (for मार्कण्डेयस्तु तान्सर्वानुवाच). K4 D2.4 om. महातपा. B4 सुमहातपा (for महाँ). K4 D2 राजन्; Dc राजनृषिः (for राजिषिः). Dc om. कार्यां.
- 3 bed) K. D1. 2 धर्मराजो युधिष्ठिर: । मार्केडेयं महाभागं प्राप्तकालमभाषत.
- 4 ab) Bam ° शकौ (for ° दाल्भ्यौ). De Da श्रूयते. For 4, Ka D1. a subst.:

श्रूयते हि महाभाग बको दाल्भ्यो महातपाः। श्रियः सखा च शक्तस्य चिरजीवी च सत्तमः।  $[(L.\ 2)\ D_1$  संमतः  $(for\ सत्तमः).]$ 

- 5 b) K. D1. 2° इंद्र° (for ° शक °). b) K. Dc D1. 2 कथितं त्वया (for कथयस्व मे).
  - 6 B<sub>2-4</sub> Dc Dn D<sub>4</sub>. 6 G<sub>3</sub> om. 6<sup>a</sup>-8<sup>b</sup>.
- 7 °) K2 पर्जन्ये. b) K4 °संपदनुत्तमा:.
- 8 ab) D2 मुदिताश जनाः सर्वे, and न्यवस्थिताः. cd) B2 ताहक्सर्वा; D1 दृष्ट्वा सर्वो (by transp.). K2 बल्टि ; K4 D1. 2 वृत्र (for बल्ट).
- 9 For 9, K. Di. 2 subst.:

अतीव मुदितो राजन्देवराजः शतक्रतुः।

ष्टेरावतमथारुह्य श्वेतं गजवरोत्तमम् । छोकं समानमास्थाय ददर्श मुदिताः प्रजाः ॥

10 <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> आश्रमांश्च महापुण्यान्; Dc आश्रमान्सुविचित्रांश्च; D<sub>1</sub>, 2 आश्रमाणि च पुण्यानि. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>, 2 नदीशैल(D<sub>1</sub> °लान्)सरांसि च. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>, 2 नाना (for खेटाञ्). D<sub>1</sub>, 2 °पदानि च (for °पदांस्तथा).

11 °) K4 Dc D1. 2 उदपान- (for °पानं). K4 D1. 2 कूप- (for वापी). — d) K4 D1. 2 तडागारामसंकुळं. — After 11, K4 D1. 2 ins.;

नानाजनपदाकीर्णं ब्रह्मचारिनिषेवितम् । यज्ञोत्सववतीं देवीं सागराम्बरमेखलाम् ।

12 a) K<sub>1</sub> Dn °ब्रह्म° (for °ब्रत°). — b) K<sub>4</sub> Dc D<sub>1.3</sub> सेवितां द्विजसत्तमै:. — D<sub>2</sub> ins. after 12<sup>ab</sup>: D<sub>1</sub>, after 14:

तत्रावतीर्य भगवान्शको दितिजसूदनः।

[ See below notes on section 16.]

- K<sub>4</sub> D<sub>1</sub> om. 12<sup>cd</sup>; D<sub>2</sub> reads it after 14.

13 a) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 अथ (for तत्र). D<sub>3</sub> शुमे (for शिवे). — c) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 विध्यस्य; D<sub>2</sub> पुण्यायां (for रम्यायां). — d) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 समुद्रमितोभवत्.

14 b) K4 D1. 2 °पिन्न ° (for °द्विज °). — cd) K4 D1. 2 ददर्श शक: सुमहद्दकस्य च महात्मन:. — After 14, D2 reads 12 cd. — D1 ins. after तत्रावतीर्थ etc. (see above): D2, after 12 cd (transposed):

प्रविवेश महापुण्यं तपोवनमनुत्तमम्।

15 K<sub>4</sub> om. 15. — <sup>ab</sup>) D<sub>1</sub>. ३ वक: सुरपित देवं पूजवामास सत्तम:. — <sup>cd</sup>) D<sub>1</sub>. ३ om. 15<sup>cd</sup>. De पाचेनासनदानेन पाद्यासनार्घदानेन फलमूलैरथार्चयत् ॥ १५ सुखोपविष्टो वरदस्ततस्तु बलस्दनः । ततः प्रश्नं बकं देव उवाच त्रिदशेश्वरः ॥ १६ शतं वर्षसहस्राणि मुने जातस्य तेऽनद्य । समाख्याहि मम ब्रह्मन्कं दुःखं चिरजीविनाम् ॥ १७

अप्रियैः सह संवासः प्रियेश्वापि विनाभवः। असिद्धः संप्रयोगश्च तहुःखं चिरजीविनाम् ॥ १८ पुत्रदारिवनाशोऽत्र ज्ञातीनां सुहृदामिष । परेष्वायत्तता कृष्ट्यं किं तु दुःखतरं ततः ॥ १९ नान्यहुःखतरं किंचिछोकेषु प्रतिभाति मे । अर्थैविहीनः पुरुषः परेः संपरिभूयते ॥ २० अकुळानां कुळे भावं कुळीनानां कुळक्षयम् । संयोगं विप्रयोगं च पश्यिन्त चिरजीविनः ॥ २१ अपि प्रत्यक्षमेवैतत्तव देव शतकतो । अकुळानां समृद्धानां कथं कुळविपर्ययः ॥ २२ देवदानवगन्धर्वमनुष्योरगराक्षसाः । प्रामुवन्ति विपर्यासं किं नु दुःखतरं ततः ॥ २३ कुळे जाताश्च क्छिश्यन्ते दौष्कुळेयवशानुगाः ।

आड्येर्दरिद्रावमताः किं नु दुःखतरं ततः। लोके वैधर्म्यभेतत्तु दश्यते बहुविस्तरम्॥ २४ हीनज्ञानाश्च दश्यन्ते क्रिश्यन्ते प्राज्ञकोविदाः। बहुदुःखपरिक्केशं मानुष्यमिह दश्यते॥ २५

इन्द्र उवाच। पुनरेव महाभाग देविशगणसेवित । समाख्याहि मम ब्रह्मन्किं सुखं चिरजीविनाम् । २६

वक उवाच।
अष्टमे द्वादशे वापि शाकं यः पचते गृहे।
कुमित्राण्यनपाश्रित्य किं वे सुखतरं ततः ॥ २७
यत्राहानि न गण्यन्ते नैनमाहुर्महाशनम्।
अपि शाकं पचानस्य सुखं वे मघवन्गृहे॥ २८
अजितं स्वेन वीर्येण नान्यपाश्रित्य कंचन।
फलशाकमपि श्रेयो भोक्तं झकुपणं गृहे॥ २९
परस्य तु गृहे भोक्तः परिभृतस्य नित्यशः।
सुमृष्टमपि न श्रेयो विकल्पोऽयमतः सताम्॥ ३०
श्वव्कीलाल्पो यस्तु पराश्वं भोक्तुमिच्लति।
धिगस्तु तस्य तद्भुक्तं कृपणस्य दुरात्मनः॥ ३१
यो दस्वातिथिभूतेभ्यः पितृभ्यश्च द्विजोत्तमः।

( for c).

 $16^{ab}$ )  $K_4$  तत्रावतीर्य भगवान्शको दैत्यनिषूदनः (see insertion above under section 12).  $D_{1.2}$  इंद्रो वलनिषूदनः (for  $^b$ ). —  $^{cd}$ )  $K_2$   $D_{C2}$  त्रिदिवेश्वरः.  $K_4$   $D_{1.2}$  कथाप्रश्नं वकं दाल्भ्यमुवाच कुरुनंदन.

17 <sup>a</sup>)  $B_{3.4}$  शत- (for शतं).  $K_{4}$   $D_{1.2}$  °सहस्राणां (for °सहस्राणि). — <sup>b</sup>)  $K_{4}$   $D_{1.2}$  बक (for Sनघ). — <sup>c</sup>)  $K_{4}$   $D_{1.2}$  आख्याहि त्वं (for समाख्याहि).

18 K2 B2-4 Dc Ds. 4. 6 Gs om. 18.

19 ab) K4 D1. 2 पुत्रनाशा(D2 शोको) र्थनाशश्च, and तथा (for अपि). — cd) K4 D1. 2 चैव (for कुच्छूं). K4 Dc D1. 2 किं नु दु:खमतः (Dc दुखं ततः) परं.

20 <sup>8</sup>) K4 D1. ३ लोकेस्मिन् (for लोकेषु). — <sup>4</sup>) K4 D1. ३ य: परे: (for परे: सं-).

21 °) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>. 2 कुलीभावं; D<sub>3</sub> कुलीनत्वं. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> कुलानां च कुलिक्रयां. — °) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> संयोगान्विप्रयोगांश्च.

 $22^{-cd}$ ) K<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub> असुराणां (for अकुलानां), and कांथितः कालपर्ययः (for  $^d$ ).

23 <sup>ab</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> °गंधर्वाः किंनरोर्गमानुषाः. — <sup>a</sup>) D<sub>3</sub> किं खिद् (for किं नु). K<sub>4</sub> दुःखमतः परं.

24 °) K4 D1-3 कृष्यंते (for क्विश्यन्ते). — °) K4 B2-4 D2. 8 दौष्कुलेयेर् (for °लेय-). — °) K4 D1-8 श्वाकांताः (for °वमताः). — °) Dc किं स्विद् (for किं-नु). K4 मतः परं (for °तरं ततः), — °) K2 B2. 3 वै धर्मम् (for वैधर्म्यम्).

 $K_4$   $D_{1-3}$  बहुनर्थमयं लोके. — I)  $K_4$  [S]सुरस्दन;  $D_{1-3}$  शत्रुस्दन (for बहुविस्तरम्).

25 °) De हृष्यंते (for दृश्यन्ते). K4 (orig.) D2.3 अपि प्रत्यक्षं बहवो; K4 (marg. sec. m.) D1 क्रिश्यमानाश्च बहवो. — b) De कृष्यंते (for क्रिश्यन्ते). — c) K4 D3 महा-; D1.2 महद् (for बहु-).

26 b) K4 D1-3 सप्तार्थ- (for देवार्थ-). K2 Dc सेवित:; K4-संनिम; B2 सेवित; B3 Dc संनिधी; D1 संनिम:; D2-संनिमा: (for सेवित). — c) K4 D1-3 आख्याहि त्वं. K4 D1 महा-; D2. 3 (marg. sec. m.) महद् (for मम). — d) D1 दु:खं (for सुखं).

27 °) K4 D1-8 अष्टम्यां वा नवस्यां वा (Ds marg. sec. m. °मे नवमे वापि). — b) K4 यः शार्क (by transp.); Bs. 4 Dc शार्क यत्; D2-3 यः पार्क.

28 °) K4 नान्य (marg. sec. m. नास्य )दिनानि गण्यंते; D1. 6 दिनानि नास्य ग°; D2 नास्य दैन्यानि ग°. — °) D1 नैनमाहुर्; D3 नैव हानिर्. — °) K4 D1-3 स्वे मृहे परमं सुखं.

29 b) K4 De D1-8 अन( K4 अध्य ; De अध्य ; D1 अव्य )-पात्रिक्स बांधवान्. — c) K2 B2-4 De Dn1. ns De फलं शास-मिं ; K4 D1. 2 फलमूल . — d) K4 D1-3 सतां (for गृहे).

30 °) K4 D1-3 हि (for g). K2 B2. 4 मोकुं; K4 D1-3 मुक्तं (for भोकुः). — °) K4 D2. 2 विषकर्षं मर्तं (D2 स्मृतं) सतां; De विषकर्षो मतः सतां; D1 विषेण सदृशं सतां.

31 ab) Ka corrupt. Ka Di-s श्रा लालप्यमान इव यो

शिष्टान्यन्नानि यो अङ्क्ते कि वै सुखतरं ततः ॥ ३२ अतो सृष्टतरं नान्यत्पूतं किंचिन्छतक्रतो । दस्वा यस्त्वतिथिभ्यो वै अङ्क्ते तेनैव नित्यशः ॥ ३३ यावतो द्यन्धसः पिण्डानश्चाति सततं द्विनः । तावतां गोसहस्नाणां फलं प्रामोति दायकः ॥ ३४ यदेनो योवनकृतं तत्सर्वं नइयते ध्रुवम् । सदक्षिणस्य भुक्तस्य द्विजस्य तु करे गतम् । यद्वारि वारिणा सिक्चेत्तद्वयेनस्तरते क्षणात् ॥ ३५

मार्कण्डेय उवाच । एताश्चान्याश्च वे बह्धीः कथयित्वा कथाः शुभाः । बकेन सह देवेन्द्र आपृच्छय त्रिदिवं गतः ॥ ३६ Colophon.

र वैशंपायन उवाच । ततः पाण्डवाः पुनर्मार्कण्डेयमुचुः । कथितं बाह्मणमहाभाग्यम् । राजन्यमहाभाग्यमिदानीं ग्रुश्रूषामह इति ॥३०॥

तानुवाच मार्कण्डेयो महिष्:। श्रूयतामिदानीं राजन्यानां महाभाग्यमिति ॥३८॥ कुरूणामन्यतमः सुद्दोन्नो नाम राजा महिष्टिनः
भाग्यमिति ॥३८॥ कुरूणामन्यतमः सुद्दोन्नो नाम राजा महिष्टिनः
भिगम्य निवृत्य रथस्थमेव राजानमीशीनरं शिक्षं ददर्शाभिसुखम् ॥३९॥ तौ समेत्य परस्परेण यथावयः पूजां प्रयुज्य गुणसाम्येन
परस्परेण तुल्यात्मानौ विदित्वान्योन्यस्य पन्थानं न ददतुः ॥४०॥
तत्र नारदः प्रादुरासीत् । किमिदं भवन्तौ परस्परस्य पन्थानमावृत्य
तिष्ठत इति ॥४९॥ ताबूचतुर्नारदम् । नैतन्नगवन् । पूर्वकर्मकर्त्रादिभिविशिष्टस्य पन्था उपदिश्यते समर्थाय वा । आवां च सख्यं
परस्परेणोपगतौ । तज्ञावधानतोऽत्युःकृष्टमधरोत्तरं परिश्रष्टम् ॥४२॥
नारदस्वेवसुक्तः श्लोकत्रयमपठत् ॥४३॥

कूरः कौरब्य मृदवे मृदुः क्रूरे च कौरव। साधुश्रासाधवे साधुः साधवे नामुयात्कथम् ॥४४ कृतं शतगुणं कुर्याञ्चास्ति देवेषु निर्णयः। औशीनरः साधुशीलो भवतो वै महीपतिः॥ ४५

भुंकेनं परस्य तु.

- 32 <sup>ab</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>-3 देवतातिथिभृत्यानां पितृणां च विशेषतः. — <sup>c</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1</sub>-3 शिष्टाज्ञानि च (D<sub>1</sub> तु) यो भुंक्ते. — <sup>d</sup>) D<sub>1</sub> किं विशिष्टतरं ततः.
- 33 ") Ds [s]मृत" (for मृष्ट"). Ds ततः परं सुखं नान्यत्.
   ") Ks Dc D1-3 किंचिदिस्त शतकतो. "" Ks B2-4
  Dc Dn Ds Gs [s]मं (for वै). Ks D1-3 देवतातिथिभृत्येभ्यो
  (Ks "भृत्यानां) दत्वा भुक्ते हि यः सदा (D1 पुमान्).
- 34 ab) D2. 3 om. 34ab. K4 D1 अदत्वा यस्तु विप्रेभ्यो भुक्ते स्तेनः स एव तु (D1 च); cf. Gītā 3. 12ed. d) B3 मानवः (for दायकः).
  - 35 K. D1. 2 om. 35 cdef.
- 36 ab) D2 om. 36ab. K4 वहा: सं- (for वे वहा:)
   c) K4 De D1. 2 देवेश (for देवेन्द्र). d) K4 D3
  आपृष्ट्वा. B2 ययो (for गत:).

Colophon. Adhy. no.: Dni. na 192; Dna Ta 193; Ga 194. — After the colophon, Dc ins. समाप्तं च महाभाग्यं. — After this adhy., Di. a read our adhy. 207.

₹

37 K2 पुन: सर्वे; D2 पुनरेव (for पुनर्). B2 om. मार्कण्डेयमूचु: । कथितं, and ins. श्रुतं before राजन्य . B2 transp. राजन्यमहाभाग्यं and इदानीं. De ब्राह्मणभाग्यं; Dn D4 G2 महाब्राणभाग्यं; D1 ब्राह्मणमाहात्म्यं. K4 D1. 2 राजमाहात्म्यं (for राजन्यमहाभाग्यं). — K4 D2 चेदानीं (for हदानीं). K4 D1. 2 वद; B2. 4 शुश्रूषाम; D8 शुश्रूषयाम. K4 D1. 2 om. इति.

38 K. D1. 2 om. महार्षे:. K2 B2 Dc D4 G2 राजन्य-;

K4 D1. 2 राज- (for राजन्यानां). B2 न्माहात्म्यम् (for महा-भाग्यम्). K4 D1. 2 om. इति.

- 39 K4 D1 वै राजा (for राजा). K4 B2 D1. 2 महर्षिम्. D1 उपगम्य (for अभि°). K4 Dc D1. 2 निवृत्तो (for निवृत्य). After निवृत्य, K4 B2 Dc D2 ins. रथस्थ: पथि. B4 G3 औशीनिर्दे.
- 40 B<sub>2</sub> om. (the first) परस्परेण; K<sub>6</sub> D<sub>1.2</sub> read for it परस्परं. B<sub>2</sub> om. यथा. K<sub>6</sub> D<sub>1.2</sub> पुण्यसाम्यं परस्परं (for गुण परस्परेण). B<sub>2</sub> om. (the second) परस्परेण. K<sub>6</sub> D<sub>1.2</sub> तुल्यमात्मनोर् (D<sub>1</sub> om. तुल्यम्). D<sub>2</sub> नान्योन्यं पंथानं ददतुः (for [अ]न्यो ददतुः).
- 41 After तत्र, K. Di. 2 ins. तयोरिमप्रायं विदित्वा मह-षिर्; and after प्रादुरासीत् they ins. स उवाच. — K2. 4 Di. 2 परस्परं (for रैपरस्य).
- 42 Dei Di नारद (for दम्). K2 नैतद्; D2 वैतद् (for नैतद्). K4 भवते; Di भवता; D2 भवति (for भगवन्). K2 क आवयोरिप यात्विति पूर्वकर्मकर्श्रादिभिर्; K4 D2 कथ- यितन्यं सर्वथा धर्मप्रवादिभिर्; De पूर्वधर्मप्रचोदिभिर्: Di न कथि- तन्यं सर्वदा धर्मवादिभिर् (for पूर्वकर्मकर्श्रादिभिर्). De पंथान (for पन्था). K4 Di. 2 om. समर्थाय वा. Before समर्थाय वा, K2 ins.:

अक्रोधाज्जयति क्रोधमसाधुं साधुना जयेत्। [ =(var.) 5. 39. 58°.]

- K. D1. 2 read तु (for च), and संगतौ (for सख्यं); and om. उपगतौ. K. G3 बुत्कृष्टम् (for Sत्युकृ°). K. D1.2 भवांस्त्विदानीं बवीतु क आवयोरपयात्विति (for तचा अष्टम्).
- 43 K. Di. 2 तु श्लोकान् (for श्लोकत्रयम्).
- 44 For 44, K4 D1. 8 subst. :

जयेत्कदर्यं दानेन सत्येनानृतवादिनम् । क्षमया कूरकर्माणमसाधुं साधुना जयेत् ॥ ४६

तदुभावेव भवन्तावुदारौ । य इदानीं भवद्मयामन्यतमः सोऽपः सपंतु । एतद्दे निदर्शनम् । इत्युक्त्वा तृष्णीं नारदो बभूव ॥४०॥ एतच्छुत्वा तु कौरब्यः शिबि प्रदक्षिणं कृत्वा पन्थानं दत्त्वा बहुक्रिमीः प्रशस्य प्रययौ ॥४८॥ तदेतद्वाज्ञो महाभाग्यमप्युक्तः वाद्वारदः ॥४९॥

Colophon.

Ę

# मार्कण्डेय उवाच।

इदमन्यच्छूयताम् । ययातिर्नाहुषो राजा राज्यस्थः पौरजनावृत आसांचके ॥५०॥ गुर्वर्थी बाह्मण उपेत्याववीत् । भो राजन्मुर्वर्थं भिक्षेयं समयादिति ॥५९॥ राजोवाच । व्रवीतु भगवान्समय-मिति ॥५२॥

> ब्राह्मण उवाच । विद्वेषणं परमं जीवलोके कुर्यान्नरः पार्थिव याच्यमानः । तं त्वां पृच्छामि कथं तु राज-न्दद्याद्भवान्दयितं च मेऽद्य ॥ ५३ राजोवाच ।

न चानुकीर्तये दत्त्वा अयाच्यमर्थं न च संश्रुणोमि ।

क्रूरः क्रूराय कौरव्यो मृदवे कौरवो मृदुः। असाथवे ह्यसाधुश्च साथवे तत्समो मतः।

45 K. D1. 2 om. 45. - b) Dc वेदेषु (for देवेषु).

46 <sup>ab</sup>)=(var.) 5. 39. 58<sup>cd</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> दाना-त्कदर्ये जयति. — <sup>cd</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1. 2</sub> अक्रोधाज्जयित क्रोधमसाधुं साधुना शिवि: (see insertion above).

47 K. D1. 2 [ई] हुशी (for [उ] दारी). — B2 om. इदानीं. K. D1. 2 शिविरुदारोयं शिवेरहं मन्ये कौरन्यो यात्विति (for य इदानीं - सर्पत्त). — K4 तत्संमतिमति; D1. 2 एतत्संगतम् (for एतदे निदर्शनम्). — K4 D1. 2 om. उक्त्वा, and read [5] भवत् (for वभूव).

48 K4 D1. 2 तच्छुत्वा कौरव्यः (om. तु). B2 शिवाय; Dc D4 शिवेः; G2 शिविः (for शिविं). K2 Dc D4 G3 om. कृत्वा. K4 कृत्य (for कृत्वा). K4 D1. 2 om. बहुकर्मभिः प्रशस्य. B2 ययौ (for प्रथयौ).

49 K4 D1. 2 तदेष विनयो राज्ञां भाग्यं (D1 महाभाग्यं) च कथितामिति (K4 मिस्ति).

Colophon. K2 B2-4 Dc D4.6 Gs om. the colophon.

— Adhy. no.: Dn 193 (Dns 194); D1 215.

50 K₄ °जनपरिवृत (for °जनावृत).

प्राप्यमर्थं च संश्रुत्य तं चापि दत्त्वा सुसुस्ती भवामि ॥ ५४ ददामि ते रोहिणीनां सहस्रं प्रियो हि मे ब्राह्मणो याचमानः । न मे मनः कुप्यति याचमाने दत्तं न शोचामि कदाचिदर्थम् ॥ ५५

इत्युक्त्वा बाह्मणाय राजा गोसहस्रं ददौ । प्राप्तवांश्च गवां सहस्रं बाह्मण इति ॥५६॥

Colophon.

8

#### वैशंपायन उवाच।

भूय एव महाभाग्यं कथ्यतामित्यन्नवीत्पाण्डवः ॥ ५७ ॥
अथाचष्ट मार्कण्डेयः । महाराज वृषदर्भसेदुकनामानौ राजानौ
नीतिमार्गरतावस्त्रोपास्त्रकृतिनौ ॥५८॥ सेदुको वृषदर्भस्य बालस्यैव उपांज्यवतमभ्यजानात् । कुप्यमदेयं न्नाह्मणस्य ॥५९॥ अथ तं सेदुकं न्नाह्मणः कश्चिद्वेदाध्ययनसंपन्न आज्ञिषं दस्ता गुर्वर्थी मिश्चितवान् । अश्वसहस्रं मे मगवान्ददात्विति ॥६०॥ तं सेदुको न्नाह्मणमन्नवीत् । नास्ति संभवो गुर्वर्थं दातुमिति । स त्वं गच्छ वृषदर्भसकाञ्चम् । राजा परमधर्मज्ञः । न्नाह्मण तं भिक्षस्त । स ते दास्यति । तस्यैतदुः पांज्यनतमिति ॥६१॥ अथ न्नाह्मणो वृषदर्भसकाञ्चं गत्वा अश्वसहस्र-मयाचत । स राजा तं कश्चेनाताडयत् । तं न्नाह्मणोऽन्नवीत् । किं हंस्यनागसं मामिति ॥६२॥ एवमुक्त्वा तं न्नपन्तं राजाह । विप्र किं

- 51 D1. 3 तं गुर्वथीं (for गुर्वथीं). K4 D2 ins. भवंतं before गुर्वथें.
- 53 °) K4 Dn2 तत्त्वां (for तंत्वां). D2 स कथं नु (for कथं नु). °) K4 दियतश्च; D2 तश्चापि.
- 54 °) Dn D1 दब दला (for दत्ता). °) K4 न प्राप्यम् (for अयाच्यम्). °) Dn3 दबां (for दत्ता).
- 55 b) Dn याच्य (for याच )! e) Dn D2 याच्य-माने! — e) D2 ददन् (for दत्तं).

Colophon. Ks D1. 2 om. the colophon. — Adhy. no.: Dn 194 (Dns 195).

- 57 K4 राजमहाभाग्यं; D₂ महाराजभाग्यं (for महासाग्यं).
- 58 K. Da transp. मार्कण्डेय: and महाराज. Da राज-(for राजानो).
- 59 Dn D1. 2 अभ्यजानत्. After कुप्यम्, D2 ins. अश्वसहस्रं मे भवान्. K4 कुप्येहदेच (for कुप्यमदेयं).
  - 60 K₄ गुर्वेथे (for °थीं).
- 61 Ke D<sub>1-8</sub> नास्ति में संभवो (for नास्ति संभवो). Ke D<sub>1</sub>. 3 ब्रह्मण्यस्तं मिक्षयस्त (for ब्राह्मण तं मिक्षस्त).
- 62 Ka कश्या तम्; Ds तं कश्या (for तं कशेन). A few MSS. हिंसि (for हिंसि). Ka reads मां before हिंसि.

यो न ददाति तुभ्यम् । उताहो स्विद्वाह्मण्यमेतत् ॥६३॥ ब्राह्मण उवाच । राजाधिराज तव समीपं सेदुकेन प्रेषितो भिक्षितुमागतः। तेनानुशिष्टेन मया त्वं भिक्षितोऽसि ॥६४॥ राजोवाच । पूर्वाह्ने ते दास्यामि । यो मेऽद्य बिलरागमिष्यति । यो हन्यते कशया कथं मोघं क्षेपणं तस्य स्यात् ॥६५॥ इत्युक्तवा ब्राह्मणाय दैवसिकामुत्पत्ति प्रादात् । अधिकस्याश्वसहस्रस्य मृत्यमेवादादिति ॥६६॥

Colophon.

ų

# मार्कण्डेय उवाच।

देवानां कथा संजाता । महीतलं गत्वा महीपति शिविमौशीनरं साध्वेनं शिवि जिज्ञास्याम इति ॥६७॥ एवं भो इत्युक्त्वा अग्नीन्द्रा-वुपतिष्ठेताम् । अग्निः कपोतरूपेण । तमभ्यधावदामिषार्थमिनद्रः इयेनरूपेण ॥६८॥ अथ कपोतो राज्ञो दिव्यासनासीनस्योत्सङ्गं न्यपतत् ॥६८॥

अथ पुरोहितो राजानमञ्जीत् । प्राणरक्षणार्थं इयेनाङ्गीतो भवन्तं प्राणार्थी प्रपद्यते । वसु ददातु । अन्तवान्पार्थिवोऽस्य निष्कृति कुर्यात् । घोरं कपोतस्य निपातमाहुः ॥७०॥

अथ कपोतो राजानमन्नवीत् । प्राणरक्षार्थं स्थेनाङ्गीतो भवन्तं प्राणरक्षार्थी प्रपद्धे । अङ्गेरङ्गानि प्राप्यार्थी मुनिर्भूत्वा प्राणांस्त्वां प्रपद्ये । स्वाध्यायेन किंशतं ब्रह्मचारिणं मां विद्धि । तपसा दमेन युक्तमाचार्यस्याप्रतिकूछभाषिणम् । एवंयुक्तमपापं मां विद्धि ॥७१॥ गदामि वेदान्विचिनोमि छन्दः

सर्वे वेदा अक्षरशो मे अधीताः।

न साध दानं श्रोत्रियस्य प्रदानं मा प्रादाः इयेनाय न कपोतोऽस्मि॥ ७२ अथ रयेनो राजानमब्बीत् ॥७३॥ पर्यायेण वसतिवी भवेषु सर्गे जातः पूर्वमस्मात्कपोतात्। त्वमाददानोऽध कपोतमेनं मा त्वं राजन्विञ्चकर्ता भवेथाः॥ ७४ राजीवाच । केनेदशी जातु परा हि दष्टा वागुच्यमाना शकुनेन संस्कृता। यां वै कपोतो वदते यां च इयेन उभी विदित्वा कथमस्तु साधु॥ ७५ नास्य वर्षं वर्षति वर्षकाले नास्य बीजं रोहति काल उप्तम्। भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे न त्राणं लभेत्त्राणमिच्छन्स काले॥ ७६ जाता हस्वा प्रजा प्रमीयते सदा न वासं पितरोऽस्य कुर्वते। भीतं प्रपन्नं यो ददाति शत्रवे नास्य देवाः प्रतिगृह्णन्ति हब्यम् ॥ ७७ मोघमसं विन्दति चाप्रचेताः स्वर्गाछोकान्द्रस्यति शीघ्रमेव। भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे

- 63 After ददाति, Dn2 ins. स्वीयं धनं. After तुभ्यं, D2. s ins. तसे ददासि शापम्.
- 65  $K_4 D_{1-8}$  पूर्वाहे;  $D_{18}$  पूर्वाघें (for पूर्वाहे).  $D_2$  यं हन्यात् (for यो हन्यते).  $K_4$  तेद्य न (for तस्य).  $D_2$  तस्य न देयं स्यान्मोधं क्षेपणं ते यथा न स्यात्;  $D_8$  मोधं क्षेपणं ते यथा न स्यात् (for कथं स्यात्).
- 66 K. D. 3 एवम् (for the first इति). K. Dn. दैविसिकीम्. K. अथो (for एव). K. om. [अ]दादिति; D. 3 om. एवादादिति.

Colophon. K4 Dn2. n3 D1-3 om. the colophon. — Adhy. no.: Dn1 195.

- 67 Before देवानां, Da. s ins. अथ.
- 68 K4 इंद्राम्नी (for अम्रीन्द्रो). D2. 3 [ज]पातिष्ठेतां. K4 Dn1. n2 D1. 3 अभि°; D2 अन्व° (for अभ्य°). K4 D3 आमिषार्थी (for °र्थम्).
- 69 K4 D2. 8 देव्या सहासीनस्य; D1 दिव्यसेनस्य (for दिव्यासनासीनस्य). K4 D2. 8 [उ]त्संगे.
- 70 After अन्नवीत, K. D1-3 ins.: निंदितं यस्याभिपतते कपातेकः स भवान् वेदम वान्यद्वा. K. reads प्राणरक्षणार्थं प्राणार्थी प्रपचते। after राजानमन्त्रीत् (in 71). D3 अन्न

चाशु (for अन्तवान्).

- 71 K4 °रक्षणाथ (for °रक्षार्थ). D2. 3 भयभीतो (for भीतो), and प्राप्याथुरथीं (for प्राप्याथीं). D2. 3 दमेन च (for दमेन). K4 एवमुक्तम् (for एवंयुक्तम्).
- 72 b) K4 हि (for मे). c) K4 D2. 8 श्रोत्रिय॰ (for श्रोत्रियस्य). d) K4 D2. 8 मां मा (or मा मां) (for मा).
- 74 b) K4 D2. 3 स्वर्ग (for सर्ग). D2. 3 क्पोत: (for तात्). c) K4 D2. 3 स्वम् (for त्वम्).
- 75 °) D2. 3 पुरो (for परा). °) K4 D2. 8 कुशलेन (for शकुनेन). °) K4 D2 om. वै. °) K4 कथयानु शस्ता; D2. 3 कथयामि गाथां.
- 76 = (var.) 5. 12. 19. K4 om. (hapl.) 76<sup>d</sup>-77°. d) D2 न त्रातारं (for न त्राणं). Dn1 D2. 8 लभते (for लभेत्). D2 काले; D3 त्राणकाले (for स काले).
- 77 = (var.) 5. 12. 21. °) D<sub>2</sub> हस्तरूपा (for हस्ता), and प्रमीते (for प्रमीयते). <sup>5</sup>) Dn1 न च वासं; D<sub>2</sub> [अ] नुवाधां (for न वासं).
- 78 = (var.) 5. 12. 20. a) Dna विंदते. Dna Da. 3 om, च.

सेन्द्रा देवाः प्रहरन्यस्य वज्रम् ॥ ७८ उक्षाणं पक्तवा सह ओदनेन अस्मात्कपोतात्प्रति ते नयन्त । यस्मिन्देशे रमसेऽतीव इयेन तत्र मांसं शिबयस्ते वहन्तु ॥ ७९ इयेन उवाच। नोक्षाणी राजन्प्रार्थयेयं न चान्य-दस्मान्मांसमधिकं वा कपोतात्। देवैर्दत्तः सोऽद्य ममैष भक्ष-स्तन्मे ददस्व शकुनानामभावात्॥ ८० राजोवाच । उक्षाणं वेह तमनूनं नयन्त ते पश्यन्त प्रख्या ममैव। भयाहितस्य दायं ममान्तिकास्वां प्रत्याञ्चायं तु त्वं ह्येनं मा हिसी: ॥ ८१ त्यजे प्राणाञ्चेव दद्यां कपोतं सीम्यो द्ययं कि न जानासि इयेन। यथा क्षेत्रं मा कुरुवेह सीम्य नाहं कपोतमर्पयिष्ये कथंचित्॥ ८२ यथा मां वै साधवादैः प्रसन्धाः प्रशंसेयुः शिबयः कर्मणा त । यथा क्येन प्रियमेव कुर्या प्रशाधि मां यद्वदेस्तकरोमि॥ ८३ इयेन उवाच । ऊरोर्देक्षिणादुःकृत्य स्विपिशितं तावद्वाजन्याव-

79 °) K4 पक्षं (for पक्त्वा). — °) D1 अस्मत्- (for अस्मात्). — °) D1 हि (for Sतीव). — °) K4 D2. 8

न्मांसं कपोतेन समम्। तथा तस्मात्साधु त्रातः कपोतः। प्रश्नंसेयुश्र

वयसस्ते (for शिवयस्ते).

शिषयः। कृतं च प्रियं स्थान्ममेति ॥८४॥

अथ स दक्षिणादूरोरुकृत्य स्वमांसपेशीं तुल्याधारयत्। गुरुतर एव कपोत आसीत् ॥८५॥ पुनरन्यमुचकर्तः। गुरुतर एव कपोतः॥८६॥ एवं सर्वं समधिगत्य शरीरं तुलायामारोपयामासः। तत्त्रथापि गुरुतर एव कपोत आसीत् ॥८०॥ अथ राजा स्वयमेव तुलामारुरोहः। न च ब्यलीकमासीद्राज्ञः ॥८८॥ एतद्वृत्तान्तं दृष्ट्वा त्रात इत्युक्तवा प्रालीयत स्येनः ॥८९॥ अथ राजा अववीत्॥९०॥

कपोतं विद्यः शिबयस्वां कपोत पृच्छामि ते शकुने को नु इयेनः। नानीश्वर ईंदशं जात कुर्या-देतं प्रश्नं भगवन्मे विचक्ष्व॥ ९१ कपोत उवाच। वैश्वानरोऽहं ज्वलनो धुमकेत-रथेव स्पेनो वज्रहस्तः शचीपतिः। साधु ज्ञातुं त्वामृषमं सौरथेय नौ जिज्ञासया त्वत्सकाशं प्रपन्नी ॥ ९२ यामेतां पेशीं मम निष्क्रयाय प्रादाज्ञवानसिनोत्कृत्य राजन् । एतद्वो लक्ष्म शिवं करोमि हिरण्यवर्ण रुचिरं पुण्यगन्धम् ॥ ९३ एतासां प्रजानां पाछयिता यशस्त्री सुरर्षीणामथ संमतो भृशम्। एतसात्पार्श्वात्परुषो जनिष्यति कपोतरोमेति च तस्य नाम ॥ ९४ कपोतरोमाणं शिविनौद्धिदं पुत्रं प्राप्यसि नृप । वृषसंहननं

84 Dn: [अ]स्मात् (for तस्मात्). Dn: जात:; Dn: मात्र: (for त्रातः).

<sup>80 &</sup>lt;sup>a</sup>)  $D_2$  द्वादश प्रार्थये (for प्रार्थयेयं). — <sup>b</sup>)  $K_4$   $D_{11}$   $D_{11}$  om. वा. — <sup>d</sup>)  $K_4$  कुशलं नाभावात्;  $D_{21}$  उनान्यशकुनान्त्रभावात् (for शकुनानाम°).

<sup>81 °)</sup> K. D1-8 वे हतम् (for वेह तम्). — °) K. ते पचंतु पुरुषा ममैव वाचा; D2 ते पुरुषा ममैव वचनात्; D3 ते पुरुषा ममैव वचनात्; D3 ते पुरुषा ममैव च. — °) K. याहि त्वमादाय; D1 याहि त्वस्य दायं; D2. 3 याहि तदादाय (for भयाहितस्य दायं). — °) Dn2 प्रापयंतु (for प्रत्याम्नायंतु). K. D1-3 त्वं होनं मा हिंसी: पुरुषं (D2. 3 सत्पुरुषं) कपोतं.

<sup>82</sup> b) K4 Dm. n2 जानामि; D2 जहासि. — °) K4 D2. 8 वृथा ( for यथा ).

<sup>83 °)</sup> Dn1 हि (for मां). D2. 3 ते (for वै). K4 Dn2 D3 प्रपन्ना:. — b) D3 (by corr.) [अ]स (for तु). — c) K4 D1. 2 ins. ते after यथा. — d) D2. 3 यानदेत त्करोमि.

<sup>85</sup> Dna Ds om. स.

<sup>87</sup> Dns एवं सर्वे मांसमधिकृत्य; Ds. s एवं सर्वमांसमुत्कृत्य. Ds. s शरीरात् (for शरीरं). — Ke Ds. s तथा (for तत्त्रशापि).

<sup>89</sup> Da. 3 तात (for त्रात). K4 प्रातीयत; D8 प्रकीयत.

<sup>91 °)</sup> D2. 3 कथं नियु: (for नियु:). — °) D3 क (for को). — °d) D3. 3 इतीहरां (for ईट्यं), and एतल्(for एतं).

<sup>92 °)</sup> Ka साधुं. D2 बातं त्वम्. Ka D2 ऋषमः (for ऋषमं). Ka सौरथानां; Kam D2. व सौरभेयानां (for सौरथेय नौ).

<sup>93 °)</sup> Ka इमां (for एतां), and निःक्रवार्थ (for निष्क्रवाय).
— °) Da. s पश्य (for छक्ष्म). — °) Ka Ds om. चणे.
Ds °रूपं (for °वणें).

<sup>94 °)</sup> K4 D2. 3 आसां (for एतासां). — °) D1 सुर्य-भाणाम्. K4 D2. 3 संभृतो (for भतो). — °) K4 D3 जनिष्यते.

<sup>95</sup> K. D. : शिविमौद्भिदं. K. Ds. : वृषं महार्थ (for

यशोदीप्यमानं द्रष्टासि शूरवृषभं सौरथानाम् ॥९५॥ Colophon.

ફ

#### वैशंपायन उवाच।

भूय एव महाभाग्यं कथ्यताम् । इत्यब्रवीत्पाण्डवो मार्कण्डे-यम् ॥९६॥

अथाचष्ट मार्कण्डेयः । अष्टकस्य वैश्वामित्रेरश्वमेधे सर्वे राजानः प्रागच्छन्। आतरश्चास्य प्रतर्देनो वसुमनाः शिबिरोशीनर इति॥९७॥ स च समाप्तयज्ञो आतृभिः सह रथेन प्रायात् । ते च नारदमा गच्छन्तमभिवाद्यारोहतु भवात्रथमित्यबुवन् ॥९८॥ तांस्तथेत्युक्त्वा रथमारुरोह ॥९९॥

अथ तेषामेकः सुरर्षि नारदमब्बवीत् । प्रसाद्य भगवन्तं किंचि-दिच्छेयं प्रष्टुमिति ॥१००॥ पृच्छ । इत्यब्रवीदृष्टिः ॥१०१॥

सोऽब्रवीत् । आयुष्मन्तः सर्वगुणप्रमुदिताः । अथायुष्मन्तं स्वर्गस्थानं चतुर्भिर्यातव्यं स्वारकोऽवतरेत् ॥१०२॥ अयमष्टकोऽवतरेत् । इत्यप्रच्छत् ॥१०४॥ कं कारणम् । इत्यप्रच्छत् ॥१०४॥ अथाचष्ट । अष्टकंस्य गृहे मया उषितम् । स मां रथेनानुप्रावहत् ॥१०५॥ अथापस्यमनेकानि गोसहस्राणि वर्णशो विविक्तानि ॥१०६॥ तमहमपृच्छम् । कस्येमा गाव इति ॥१००॥ सोऽब्रवीत् । मया निसृष्टा इत्येताः ॥१०८॥ तेनैव स्थयं श्वाचित कथितेन । एषो-ऽवतरेत् ॥१०९॥

अथ त्रिभिर्यातब्यम् । सांप्रतं कोऽवतरेत् ॥११०॥ प्रतर्दनः।

इस्प्रविद्याः ॥१११॥ तत्र किं कारणम् ॥११२॥ प्रतदेनस्यापि गृहे मयोषितम् ।स मां रथेनानुप्रावहत् ॥११३॥ अथैनं ब्राह्मणो भिक्षेत। अश्व मे ददातु भवान् ॥११४॥ निवृत्तो दास्यामि । इस्प्रविद्याह्मणम् ॥११५॥ त्वरितमेव दीयताम् । इस्प्रविद्याह्मणम् ॥११५॥ त्वरितमेव दीयताम् । इस्प्रविद्याह्मणः ॥११६॥ त्वरितमेव वीयताम् । इस्प्रविद्याद्याः ॥११८॥ अथान्योऽप्यश्च र्थी ब्राह्मण आगच्छत् ॥११९॥ तथैव चैनमुक्ता वामपार्धिणमभ्यदात् ॥१२०॥ अथ प्रायात् । पुनरिष चान्योऽप्यश्चार्थं ब्राह्मण आगच्छत् । त्वरितोऽथ तस्म अपनद्म वामं धुर्यमदः दत् ॥१२१॥ अथ प्रयात् । पुनरन्य आगच्छदश्चार्थं ब्राह्मणः ॥ तमः व्वति । अतियातो दास्यामि ॥१२२॥ त्वरितमेव मे दीयताम् । इस्प्रविद्याह्मणः ॥१२३॥ तस्मै दत्त्वाश्चं रथधुरं गृह्मता ब्याहृतम् । ब्राह्मणानां सांप्रतं नास्ति किंचिदिति ॥१२५॥ य एष ददाति चास्यवित च तेन ब्याहृतेन तथावतरेत् ॥१२५॥

अथ द्वाभ्यां यातव्यमिति कोऽवतरेत् ॥१२६॥ वसुमना अवतरेत् । इत्यव्रविद्विः ॥१२०॥ किं कारणम् । इत्यप्रच्छत् ॥१२८॥
अथाचष्ट नारदः । अहं परिश्रमन्यसुमनसो गृहसुपस्थितः । स्वस्ति
चचनमासीत् । पुष्परथस्य प्रयोजनेन तमहमन्वगच्छम् । स्वस्ति
वाचितेषु ब्राह्मणेषु रथो ब्राह्मणानां दर्शितः । तमहं रथं प्राशंसम्
॥१२९॥ अथं राजाव्रवीत् । भगवता रथः प्रशस्तः । एष भगवतो
रथ इति ॥१३०॥ अथं कदाचित्पुनरप्यहमुपस्थितः । पुनरेव च रथः
प्रयोजनमासीत् ॥१३१॥ सम्यगयमेष भगवतः । इत्येवं राजाव्रवीदिति ॥१३२॥ पुनरेव नृतीयं स्वस्तिवाचनं समभावयम् ॥१३३॥ अथं

नृप। वृषसंहननं ).

Colophon. Adhy. no.: Dn 196 (Dn. 195); D1 216.

- 97 D<sub>2</sub>. 3 अथाचष्ट मा°. K4 Dn1 D<sub>2</sub>. 3 आगच्छन् (for प्राग°).
- 98 Ka Da. s ते (for त च). Ka Da. s ins. अपदयन् after आगच्छन्तम्.
  - 99 K. om. तांस. Da. 3 तथैवेत्युक्त्वा.
- 100 K. Da.s एकतरो ऋषिं (K. marg. औशीनरो [gloss?]) (for एक: सुरर्षि).
- 102 K4 D1-3 सर्व एव (for सर्व-). K4 अथायुष्मतां. K4 D1-3 गुणविशेषात्; D11 गणविशेषं (for स्वर्गस्थानं). K4m यातं स्थात्; D2. इयातव्ये (for यातव्यं स्थात्).
- 105 Ds om. from मया (in 105) up to कोऽवतरेत् (in 110).
- 108 After निस्दृष्टा, K4 D1. 3 ins. गाव:.
  - 112 K4 D2. 8 अत्र (for तत्र).
- 113 Dn अनुप्रवहत्; D1 अनुवाहेत्.
- 114 Da मिक्षित:; Da [s]पि मिक्षत (for मिक्षेत).
- 118 Da. 3 पार्विणम् (for पार्श्वम्). K. Da. 3 अददात् for अददत्त्).

- 120 K. अस्य ददौ; D2 अददात्; D8 अभ्यददात् (for अभ्यदत्
- 121 D2 om. (? hapl.) 121. K. D3 धुर्यमददात् (for देवत्).
  - 122 K4 इति प्रतिप्रयामि (for अतियातो दास्यामि).
  - 123 K. Da. s om. मे.
- 124 K4 D2. 3 तमसौ (for तस्मे). K4 D8 स्वेयं (D8 स्वयं च) धुरं (for रथधुरं).
- 125 K4 यदेष; D3 य एवं (for य एव). D2. 3 [अ]नेन (for तेन).
  - 126 K. Dz. s om. इति.
- 129 K. I)ni. na Di-s स्वस्तिवाचनम् (for वचनम्). Da. s (sup. lin. sec. m. as above) स ह मान्वगच्छत् (for तमहमन्व ). K4 स्वस्तिवाचनेषु (for वाचितेषु). K4 समभावयं (for प्राशंसम्).
- 130 K. D. s अथ स (for अथ). K. D. s भगवन् (for भगवता), and भवतो (for भगवतो).
  - 131 K4 D2. 8 पुनश्चरंस्तमहम् (for पुनरप्यहम्).
- 132 K4 D2. 3 तथा चैनं प्रं( D2 पा )शंसम् (for सम्यगयम्) K4 D2. 3 om. (the second) इंति.
- 134 K. D. s अहो (for अथो).

राजा ब्राह्मणानां दर्शयन्मामभिप्रेक्ष्याव्यति । अथो भगवता पुष्परथस्य स्वस्तिवाचनानि सुष्टु संभावितानि ॥१३४॥ एतेन द्रोह-वचनेनावतरेत् ॥१३५॥

अथैकेन यातव्यं स्यात्कोऽवतरेत् ॥१३६॥ पुनर्नारद् आह । शिविर्यायात् । अहमवतरेयम् ॥१३९॥ अत्र किं कारणम् । इत्यववीत् ॥१३८॥ असावहं शिविना समो नास्मि ॥१३९॥ यतो ब्राह्मणः कश्चित्तमव्यवित् । शिवे अत्रार्थ्यसीति ॥१४०॥ तमववीच्छिबः। किं कियताम् । आज्ञापयतु भवानिति ॥१४१॥ अथैनं ब्राह्मणोऽववीत् । य एष ते पुत्रो बृहद्गर्भो नाम एष प्रमातव्य इति । तमेनं संस्कुरु । अत्रं वोपपादय । ततोऽहं प्रतीक्ष्य इति ॥१४२॥ ततः पुत्रं प्रमाध्य संस्कृत्य विधिना साधियव्वा पात्र्यामपयित्वा शिरसा प्रतिगृह्य ब्राह्मणममृगयत् ॥१४३॥ अथास्य मृगयमाणस्य कश्चिदाचष्ट । एष ते ब्राह्मणो नगरं प्रविश्य दहति ते गृहं कोशागारमायुधागारं स्व्यगारमश्वशालां इस्तिशालां च कृद्ध इति ॥१४४॥ अथ शिवस्त्रध्यात्मश्वशालां इस्तिशालां च कृद्ध इति ॥१४४॥ अथ शिवस्त्रध्यात्मश्वशालां नगरं प्रविश्य ब्राह्मणं तमव्यवीत् । सिद्धं भगवन्त्रज्ञमिति ॥१४५॥ ब्राह्मणो न किंचिद्याजहार । विस्मयादधोमुख-श्वासीत् ॥१४६॥ ततः प्रासादयहाह्मणम् । भगवन्भुज्यतामिति ॥१४८॥ सुहूर्तादुद्वीक्ष्व शिवमववीत् । स्वमेवैतदशानेति ॥१४८॥

तत्राह । तथा । इति ॥१४९॥ शिविस्तथैवाविमना महित्वा कपाल-मम्युद्धार्य भोक्तुमैच्छत् ॥१५०॥ अथास्य बाह्मणो हस्तमगृह्णात् । अववीचैनम् । जितकोघोऽसि । न ते किंचिदपरित्याज्यं बाह्मणार्थे ॥१५१॥ बाह्मणोऽपि तं महाभागं सभाजयत् ॥१५२॥ स बुद्धीक्ष-माणः पुत्रमपस्यदमे तिष्ठन्तं देवकुमारमिव पुण्यगन्धान्वितमलं कृतम् ॥१५२॥ सर्वं च तमर्थं विधाय बाह्मणोऽन्तरघीयत ॥१५४॥ तस्य राजपेविधाता तेनैव वेषेण परीक्षार्थमागत इति ॥१५५॥ तस्य राजपेविधाता तेनैव वेषेण परीक्षार्थमागत इति ॥१५५॥ विस्तवन्तिहितं अमात्या राजानमुद्धः । किं प्रेप्सुना भवता इदमेवं जानता कृतमिति ॥१५६॥

शिविख्वाच ।
नैवाहमेतचशसे ददानि
न चार्थहेतोर्न च भोगतृष्णया ।
पापैरनासेवित एष मार्ग
ह्रव्येवमेतस्सकलं करोमि ॥ १५७
सिद्धः सदाध्यासितं तु प्रशस्तं
तस्मात्प्रशस्तं श्रयते मितमें ।
एतन्महाभाग्यवरं शिवेस्तु
तस्मादहं वेद यथावदेतत्॥ १५८

- 135 K4 D2. 8 [ए] भोवतरेत (for [अ] व°).
- 139 D<sub>3</sub> om. from असावहं (in 139) up to अववीत् (in 140). K<sub>4</sub> D<sub>3</sub> असावाख्यांत् (for असावहं), and तुल्यों (for समो).
- 140 K<sub>2</sub> B<sub>2</sub>. 8 Dc D<sub>6</sub> G<sub>8</sub> तं शिर्वि ब्राह्मणोभ्यागच्छत्। स चैनमब्रवीत् (for यतो — ब्रवीत्). — K<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub> शिवे अन्नार्थ्यहमिति.
  - 141 Dc भगवन् (for भवान्).
- 142 K<sub>2</sub> अथ वा (for अथेनं). Dc om. अथेनं वितित्त. B<sub>2</sub> D<sub>4</sub> om. [ए]नं. B<sub>2</sub> Dc D<sub>1-8</sub> एप (for य एप). K<sub>3</sub> om. पुत्रो. K<sub>4</sub> D<sub>1-8</sub> वृषद्भों (for बृहद्भों), and एप संस्कित्यतां (for एप प्रमातव्य इति). K<sub>2</sub> तं भवने (for तमेनं). K<sub>4</sub> D<sub>1-3</sub> त्वं चैनं संज्ञापय (for त्वमेनं संस्कुरु), and पात्र्यां स्थापय (for अन्नं चोपपादय). Dc तत्र (for ततो).
- 143 K4 D<sub>1-8</sub> तथा पुत्रं संज्ञप्य (for ततः पुत्रं प्रमाध्य). K4 D<sub>1-8</sub> संस्कृत्य चाविमनाः; D4 संस्कृतिविधिना. K4 D<sub>1-8</sub> om. साधियत्वा. K4 D<sub>1-8</sub> वर्धयित्वा (for अर्पं°). K4 गृह्य; D<sub>2</sub>. 3 प्रगृह्य (for प्रति°). K4 D<sub>1-8</sub> विहर्मुगयते (K4°ति) (for ब्राह्मणममृ°).
- 144 K. D1-3 अथास्याचष्ट मंत्री मृगयमाणस्य (for अथास्य "चष्ट). D1. ३ एव स (for एव ते). K. D1-3 कोष्टागारम् (for कोशा"). B2 Dc D4. 6 कोषागारायुधागारांश्च कुंद्ध (for कोशा" च कुद्ध). D2 om. from आयुधा" up to नगरं (in 145). K. D3 यंत्रागारम् (for स्त्र्यगारम्). D1 स्त्र्यगारं कोशमायुधागारं यंत्रागारम् (for आयुधागारं स्त्र्यगारम्).

145 K. Da. s अन्नं भगवन्निति (by transp.).

146 For 146, K₁ D₁-3 subst.: पवमुक्तो ब्राह्मणो न किंचिद्याहरत्। किंचिदवाङ्मख आसीत्.

147 K₂ B₂ Dn1. n₂ D₄ प्रसादयद्; K₄ Dn3 D₂. ₃ प्रसाद; D1 प्रणत: (for प्रासादयद्).

148 Before मुहूर्ताद्, K. D1-s ins. स. D1-s उदीक्ष्य (for उद्दीक्ष्य). — After अनवीत्, K. D1-s ins.: नाहमति-थरदत्वा भुनन्मि। ततः शिविरन्विषत्। नातिर्थि प्राप्तवान्। आगत्य चाह । भगवन्नातिथिर्छभ्यते । ततस्तमुवाच नाह्मणः ।; and read त्वमेवातिथिर्भूत्वा भुंक्ष्वेति (for त्वमेवैतदन्नानेति).

150 For 150, K. D1-8 subst.: अथ शिविस्तथैवाविमना अर्चियत्वा तमै (D1° दै) च्छन्नोक्तं.

151 K4 D1. 2 om. (hapl.) from इस्तम up to बाह्मणो (in 152).

155 K4 D1-4 om. 155.

156 K4 D1-3 परयता (for प्रेप्सुना), K4 विजातीयकं; D1 जानीयं; D2. 3 जातीयकं (for जानता).

157 °) Ka Det Di-s ददामि (for "नि). — " ) Ka Di-s न स्तिमिच्छिन्शवयो न छोसात्। शिष्टैः सदा सेवित एव मार्ग (Di "तो मार्ग एव).

158 For 158, K. D1-s subst.:

तसात्प्रधानमाद्रियते मतिर्मे ।

एतच्छिबेर्महाभाग्यं । तसादहमवतरेयं । शिवियायादिति ।

[ Before एतच्, Ks ins. तसिम्नंतर्हिते पुत्रः प्रादुरासीत्, and em. अहम् before अवतरेयं.]

Colophon.

[Correction! In the footnote on p. 677 (marked by  $\mathbb{Z}$ )  $K_1$  is wrongly included among the MSS. which have this insertion. This mistake has been rectified in the list given above (p. 1067 f.).]

#### 22

 $K_2$  B De Dn D<sub>3-6</sub> ins. after adhy. 221 (for  $G_2$ . 4 see below):

युधिष्ठिर उवाच। भगवञ्श्रोतुमिच्छामि नामान्यस्य महात्मनः। त्रिषु लोकेषु यान्यस्य विख्यातानि द्विजोत्तम । वैशंपायन उवाच। इत्युक्तः पाण्डवेयेन महात्मा ऋषिसंनिधौ । उवाच भगवांस्तत्र मार्कण्डेयो महातपाः। मार्कण्डेय उवाच। आग्नेयश्चेव स्कन्दश्च दीप्तकीर्तिरनामयः। [5] मयुरकेतुर्धमित्मा भूतेशो महिषाईनः। कामजित्कामदः कान्तः सत्यवाग्भुवनेश्वरः। शिद्युः शीघः ग्रुचिश्रण्डो दीप्तत्रणीः ग्रुभाननः। अमोघस्त्वनघो रौद्रः प्रियश्चन्द्राननस्तथा। दीप्तशक्तिः प्रशानतात्मा भद्रकृत्कृटमोहनः। [10] षष्ठी वियश्च धर्मात्मा पवित्रो मातृवत्सलः। कन्याभर्ता विभक्तश्च स्वाहेयो रवतीसतः। प्रभुर्नेता विशाखश्च नैगमेयः सुदुश्चरः। सुवतो ललितश्चेव बालकीडनकप्रियः। खचारी ब्रह्मचारी च शूरः शरवणोद्भवः। [15] विश्वामित्रिप्रश्चेव देवसेनाप्रियस्तथा।

वासुरेवप्रियश्चेव प्रियः प्रियकृदेव तु । नामान्येतानि दिव्यानि कात्तिकेयस्य यः पठेत्। स्वर्गं कीर्ति धनं चैव स लभेनात्र संशय:। मार्कण्डेय उवाच। स्तोष्यामि देवैर्ऋषिभिश्च जुष्टं [20] शक्त्या गुहं नामभिरप्रमेयम् । षडाननं शक्तिधरं सुवीरं निबोध चैतानि कुरुप्रवीर। ब्रह्मण्यो वै ब्रह्मजो ब्रह्मविच ब्रह्मेशयो ब्रह्मवतां वरिष्ठः। [25]ब्रह्मियो ब्राह्मणसवती त्वं बह्मज्ञो वै बाह्मणानां च नेता। स्वाहा स्वधा त्वं परमं पवित्रं मन्त्रस्तुतस्त्वं प्रथितः षडचिः। संवत्सरस्त्वमृतवश्च षड् वै [30] मासार्धमासावयनं दिशश्च। त्वं पुष्कराक्षरःवरविन्दवक्त्रः सहस्रवक्त्रोऽसि सहस्रबाहः। त्वं लोकपालः परमं हविश्व त्वं भावनः सर्वसुरासुराणाम् । [35] त्वमेव सेनाधिपतिः प्रचण्डः प्रभुविभुश्चाप्यथ शत्रुजेता। सहस्रभूस्त्वं धरणी त्वमेव सहस्रतुष्टिश्च सहस्रभुक्च । सहस्रशीर्षस्त्वमनन्तरूपः [40] सहस्रपाच्वं गुह शक्तिधारी। गङ्गासुतस्त्वं स्वमतेन देव स्वाहामहीकृत्तिकानां तथैव।

Colophon. — Adhy. no.: B<sub>2</sub> 198; Dn 197 (Dn<sub>2</sub> 196); D<sub>1</sub> 217.

#### 22

(L. 1) B1. s (m as above). 4 Dc च (for [अ]स्य).
— (L. 4) Ds महामना: (sup. lin. वपा: as above).
— (L. 7) B4 काम: (for कान्त:). Dc सलवान् (for वग्या). — (L. 8) Dc D4 चंद्रो (for चण्डो). — (L. 10) Dc Ds तत्र कुक्कुटमोहन: (for the posterior half).
— (L. 11) B4 सर्वात्मा (for धर्मात्मा). — (L. 12) B1 कर्ता: B4 Dc हर्ता (for भर्ता). — (L. 13) D5 नयो (for नेता), and दुस्तर: (for दुश्चर:). — D5 om. (hapl.) from the posterior half of line 14 up to the prior half of line 17. — (L. 15) Dc श्र्यंको मुन: (Dc2 वमु:) (for श्र्यंणोद्भव:). D8 सुनतो छल्तिश्चेन बालचारी

खरोद्भव:. — B1 om. (hapl.) from the posterior half of line 16 up to the prior half of line 17. — (L. 17) K2 B Dc D4-6 प्रिय: प्रियक एव च (D4-6 तु). — (L. 19) B4 D5 लभते (for स लभेन्). — After line 19, B3 ins. आंगिरसे (colophon?). — (L. 20) B3. 4 Dc D3. 5 भक्त्या (for शक्त्या). Dc सादरम् (for नामिभर्). — (L. 24) K2 B4 D6 वे बहातेजो; B1 बहायोनिर् (for वे बहाजो). B2 Dc2 बहावित्तं; B3. 4 विश्वं; Dc1 D3. 5 वित्त्वं. — (L. 26) B1 सर्वंमत्री; Dc सर्वंतीथं (for सबती त्वं). — (L. 29) Dc मंत्रस्तुतिस्त्वं. — (L. 30) B2 षडेव (for च षड् वे). — (L. 31) K2 B2. 4 Dc2 Dn2. n3 D3-6 मासावयने; B3 भासा विदिशो. — (L. 38) B1 Dc पात्वं; B3. 4 D3. 4 स्त्वं (for भूत्वं). — (L. 39) B4 वृष्टिश्च (for वृष्ट्यं). — (L. 41) K2 त्रम्त्वं (for भूत्वं). — (L. 41) K2 पात्वं (for पात्वं). Dn1 गुरु (for गुरु ). — (L. 43)

23

त्वं कीडसे षण्मुख कुक्ट्रेन यथेष्टनानाविधकामरूपी। [45] दीक्षासि सोमो मरुतः सदैव धर्मोऽसि वायुरचलेन्द्र इन्द्र:। सनातनानामपि शाश्वतस्त्वं प्रभुः प्रभुणामपि चोप्रधन्वा। ऋतस्य कर्ता दितिजान्तकस्त्वं [50] जेता रिपूणां प्रवरः सुराणाम् । सूक्ष्मं तपस्तत्परमं त्वमेव परावरज्ञोऽसि परावरस्त्वम्। धर्मस्य कामस्य परस्य चैव त्वत्तेजसा कृत्स्नमिदं महात्मन् । [55] व्याप्तं जगस्मर्वसुरप्रवीर शक्या मया संस्तुत लोकनाथ। नमोऽस्तु ते द्वादशनेत्रबाहो अतः परं वेद्मि गतिं न तेऽहम्। स्कन्दस्य य इदं विप्रः पठेजन्म समाहितः। [60] श्रावयेद्वाह्मणेभ्यो यः श्रुणयाद्वा द्विजेरितम् । धनमायुर्यशो दीप्तं पुत्राञ्शत्रुजयं तथा। स पुष्टितुष्टी संप्राप्य स्कन्दसालोक्यमाम्यात्। Colophon.

G2. 4 ins. (with v.l.) lines 61-62 only of the above passage after 80<sup>ab</sup> of the same adhy. (221), which is a very clear proof of the contamination of these two Grantha MSS. from the Northern Recension.

K2 स्वाहाग्रही; B1 Dc2 °त्मज:; Dc1 ° मर्गा ; D5 ° मती (for ° मही -). — (L. 44) Dc यस्त्वथ (for पण्मुख). — (L. 45) B3 ° रूपधारी (for ° कामरूपी). — (L. 46) B1-8 D3 मरुता; Dc यजतां (for मरुत:). — (L. 47) B1. 3 वचनेंद्र; D3 अखिलेंद्र (for अचलेन्द्र). — (L. 47) B1. 3 वचनेंद्र; D3 अखिलेंद्र (for अचलेन्द्र). — (L. 47) B2-4 मृहस्य; Dc मृहस्य (for ऋतस्य). D5 अमृत्युकर्तां दिवि जातस्ततस्त्वं. — (L. 51) D5 [अ]रीणां (for रिपूणां). — (L. 59) After line 59, B1 ins.: लोकाश्रय सहदामप्रमेय. — (L. 60) D5 transp. विप्रः and जन्म. — K2 om. line 61. — (L. 62) B1 Dc धर्मम्; B2 D3 वलम् (for धनम्). G2. 4 दीप्तिं (for दीप्ते). — (L. 63) K2 om. line 63. B1Dc स पृष्टिमिह; B2. 3 D5 सपृष्टि (B3 ° छे) जुष्टि; D3 स जुष्टिप्टी; D4 स पृष्टिमिह; B2. 6 एत् (for स्कन्द °). — Colophon. — Adhy. no.: Dn 231 (Dn2 230).

23

(L. 1) G1 धर्मराजस्य तद्दाक्यं निशम्य स वृकोदरः. — (L. 3)

T<sub>2</sub> G M ins. after 3. 232. 10 (G<sub>1</sub>, after 3. 232. 9): एवसुक्तस्तु कीन्तेयः पुनर्वाक्यमभाषत । कोपसंरक्तनयनं पूर्ववैरमनुसारन्। पुरा जतुगृहेऽनेन दग्धमस्मान्युधिष्ठिर। दुर्बद्धिहिं कृता बीर तदा दैवेन रक्षिताः। युतकालेऽपि कौन्तेय वृजिनानि कृतानि वै। [5] द्रीपद्याश्च परामर्शः केशग्रहणमेव च । वस्त्रापहरणं चैव सभामध्ये कृतानि वै। पुरा कृतानां पापानां फर्छ सुक्ते सुयोधनः। असाभिरेव कर्तव्यो धार्तराष्ट्रस्य निग्रहः। अन्येन तु कृतं तद्वै मैत्रमस्माकमिच्छता । [10] उपकारी तु गन्धर्वो मा राजन्विमना भव। एतस्मिन्नन्तरे राजंश्चित्रसेनेन वे हृत: । विल्लाप सुदु:खार्तो हियमाणः सुयोधनः। युधिष्ठिर महाबाही सर्वधर्मभृतां वर । सपुत्रान्सहदारांश्च गन्धर्नेण हृतान्बलात् । [15] पाण्डुपुत्र महाबाहो कौरवाणां यशस्कर । सर्वधर्मभृतां श्रेष्ठ गन्धर्वेण हृतं बलात् । रक्षस्व पुरुषव्याघ्र युधिष्ठिर महायशः । भ्रातरं ते महाबाही बद्ध्वा नयति मामयम् । दुःशासनं दुविषहं दुर्मुखं दुर्जयं तथा। [20] बद्ध्वा हरन्ति गन्धर्वा अस्मदारांश्च सर्वेशः। अनुधावत मां क्षिप्रं रक्षध्वं पुरुषोत्तमाः। यमौ मामनुधावेतां रक्षार्थं मम सायुधी।

G1 ह्यसान् (for Sनेन), and दग्धुमारब्धवांस्तदा (for the posterior half). — (L. 4) G1 दैवयुक्ता वयं वीर; M2 वंचना हि ऋतानेन (for the prior half). G1 दैवेन परिरक्षिता:. — After line 4, G1 ins.:

कालकृटं विषं तीक्ष्णं भोजने मम भारत । उप्ता गक्नां लतापाशैर्वद्ध्वा च प्राक्षिपत्प्रभो । रसातलं तु संप्राप्य तथा वासुकिमञ्जमा । तस्य प्रसादाद्राजेन्द्र पुनः प्राप्तो महीतलम् ।

- After line 7, G1 ins.:

राज्यं च छिद्य राजेन्द्र उक्तवान्परुषाणि न: 1
— G2 om. lines 9-13. — (L. 9) T2 G3. 4 M1 रिव
कर्तन्यं पाण्डुपुत्रस्य निम्रहं. — (L. 10) T3 G1. 3 कृतं तच्च;
M2 कृतः सोपि. T2 G3 असाभिर् (for असाकम्). — (L. 11)
G1 कृतोपकारो (for उपकारी तु). — (L. 12) T2 G3 राजा
(for राजन्). — T3 G1. 3 M2 om. lines 14-15.
— (L. 17) G1. 3 विदां (for मृतां). — (L. 18) T2
G2. 3 M2 थ्याः (for थ्याः). — (L. 21) G4 M1 असान्

करवंशस्य सुमहदयशः प्राप्तमीदशम्। व्यपोहयध्वं गन्धर्वाञ्जित्वा वीर्येण पाण्डवाः। [25] एवं विलपमानस्य कौरवस्यार्तया गिरा। श्रुत्वा विलापं संभ्रान्तो घृणयाभिपरिष्ठुत:। युधिष्टिरः पुनर्वाक्यं भीमसेनमथाब्रवीत्।

This passage is followed by a repetition of 3. 232. 9<sup>cd</sup>-10<sup>cd</sup> (evidently, for resuming the context disturbed by this interpolation).

#### 24

After 3. 241. 15ab, K4 D (except D4) G3 ins.: भीष्मोऽसाञ्चिन्दति सदा पाण्डवांश्च प्रशंसति। त्वद्देषाच महाबाही ममापि द्वेष्ट्रमहैति। विगर्हते च मां नित्यं त्वत्समीपे नरेश्वर। सोऽहं भीष्मवचस्तद्वै न मृष्यामीह भारत। त्वत्समक्षं यदुक्तं च भीष्मेणामित्रकर्शन। [5] पाण्डवानां यशो राजंखव निन्दां च भारत। अनुजानीहि मां राजनसभृत्यबळवाहनम्। जेष्यामि पृथिवीं राजन्सशैलवनकाननाम्। जिता च पाण्डवैभूमिश्रतुर्भिर्वलशालिभिः। तामहं ते विजिध्यामि एक एव न संशय:। [10] संपरयतु सुदुर्बुद्धिर्भीष्मः कुरुकुलाधमः। अनिन्हं निन्दते यो हि अप्रशंखं प्रशंसति। स पश्यतु बलं मेऽद्य आत्मानं तु विगर्हतु । अनुजानीहि मां राजन्ध्रुवो हि विजयस्तव।

प्रतिजानामि ते सत्यं राजकायुधमालमे। [15] तच्छ्रत्वा तु वचो राजन्कर्णस्य भरतर्षभ। श्रीत्या परमया युक्तः कर्णमाह नराधिपः। धन्योऽसम्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे त्वं महाबलः। हितेषु वर्तसे निस्यं सफलं जन्म चाद्य में। यदा च मन्यसे वीर सर्वशत्रुनिवर्हणम्। [20] तदा निर्गच्छ भद्रं ते ह्यनुशाधि च मामिति। एवमुक्तस्तदा कर्णो धार्तराष्ट्रेण धीमता। सर्वमाज्ञापयामास प्रायात्रिकमरिदम । प्रययौ च महेष्वासो नक्षत्रे शुभदैवते। शुभे तिथौ मुहूर्ते च पूज्यमानो द्विजातिभिः। [25] मङ्गलैश्र शुभैः स्नातो वाग्भिश्रापि प्रपूजितः। नादयत्रथघोषेण त्रैलोक्यं सचराचरम्।

Colophon.

वैशंपायन उवाच। ततः कर्णो महेष्वासो बलेन महता वृतः। द्भपदस्य पुरं रम्यं रुरोध भरतर्षभ। युद्धेन महता चैनं चक्रे वीरं वशानुगम्। [30] सुवर्णं रजतं चापि रत्नानि विविधानि च। करं च दापयामास द्रुपदं नृपसत्तम। तं विनिर्जित्य राजेन्द्र राजानस्तस्य येऽनुगाः। तान्सर्वान्वशगांश्रके करं चैनानदापयत्। अथोत्तरां दिशं गत्वा वशे चक्रे नराधिपान्। [35] भगदत्तं च निर्जिल राधेयो गिरिमारुहत्। हिमवन्तं महाशैलं युध्यमानश्च शत्रुभिः।

(for असाद्-). — (L. 26) T2 G3 कौरव्यस्य (for °वस्य). — (L. 27) M सघणो (for संम्रान्तो). T3 G3 घणयाति"; G2 प्रणयाभि° (for घणयाभि°).

#### 24

(L. 1) D1 भोष्मस्त्वां द्विषते नित्यं (for the prior half). — (L. 2) K4 Dc मामपि (for ममापि). D1. 5 इच्छति (for अहंति). — (L. 3) K4 विगहें चैव (for विगहंते च).  $D_1$  त्वत्समेन (for त्वत्समीपे). — (L. 4)  $D_3$  श्रुत्वा;  $D_6$  तस्मै (for तद्दे). Da स्पृशामि; De Gs मृषामि (for मृष्यामि). — (L. 5) Dc वै; Ds में (for च). — (L. 6) K4 Dc D1. 8 G3 निंदा च. - (L. 7) D2. 8. 8 वाहन:; D5 वाहिनीं (for वाहनम्). D1 अनुजानीहि मां वीर त्वदर्थे वै नृपोत्तम. — (L. 8) K4 De D1. 2 सर्वा (for राजन्). — (L. 9) K. Dc D1. 2 या जिता (for जिता च). - (L. 10) D. पक एव (for तामहं ते). — (L. 11) Dc स (for सं-). (L. 12) D₅ निंदल्यनिंद्यं यो निलं (for the prior half). K₄ Dc T2 G3 अप्रशस्यं; D1 °शस्यान्. K₄ प्रशंसते.

— (L. 13) K. De Di. 2 च (for 豆). — (L. 14) Di धुवं (for धुवो). — (L. 16) K4 D1. 2 एतच्छुत्वा (for तच्छुत्वा तु). Ds धृतराष्ट्रजः (for भरत°). — (L. 20) K4 Dni Ds. 6 ° निवर्हण; Dc Ds ° निवर्हण; D1 ° वथाय मे; D8 °निवर्हणः. — (L. 21) K4 Dc D1-3 G3 अनुशाधि (om. हि). — (L. 23) Do सर्वे निर्वापयामास. — (L. 24) Ka Dc Dn1. ns D1. s. s. s G3 निर्ययौ (for प्र°). — Colophon. Ds om. colophon. — Adhy. no.: Dn 252 (Dns 251); D1 254. — (L. 29) K4 De D1 पुरुष (for भरत ). — (L. 30) A few MSS. वीरों or वीर (for वीरं). — (L. 32) K4 De D1. 2 राजसत्तमं (De °मः) (for नृपसत्तम). — (L. 33) Deı राजेंद्र राजानं. Dı चानुगाः. — (L. 34) Dı तांश्र सर्वान्वशीकृत्वा (for the prior half). Dn करं चानीय दापयत्! — (L. 35) Ds om. line 35. D1 कृत्वा (for चक्रे). Dn<sub>2</sub> G<sub>3</sub> नराधिप. — (L. 36) K<sub>4</sub> D<sub>8</sub>. 6 वि (for च). — (L. 38) Dns Ds Gs सर्वाः (for सर्वान्). — (L. 40) Dn om. (? hapl.) line 40! Ks Ds. 5. 6 Gs विनिर्जयत् ;  $D_1$  च वर्जं ;  $D_3$  व्यवर्जं (for अवाज ). — (L. 41)

प्रययौ च दिशः सर्वान्नृपतीन्वशमानयत्। स हैमवतिकाञ्जित्वा करं सर्वानदापयत्। नेपालविषये ये च राजानस्तानवाजयत्। [40] अवतीर्यं ततः शैलात्पूर्वा दिशमभिद्रुतः । अङ्गान्वङ्गान्कलिङ्गांश्च ग्रुण्डिकान्मिथिलान्थ । मागधानकर्रेखण्डांश्च निवेश्य विषयेऽऽत्मनः। आवशीरांश्च योध्यांश्च अहिक्षत्रं च निर्जयत् । पूर्वो दिशं विनिर्जित्य वस्तभूमि तथागमत्। [45] वत्सभूमि विनिर्जित्य केवलां मृत्तिकावतीम्। मोहनं पत्तनं चैव त्रिपुरीं कोसलां तथा। एतान्सर्वान्विनिजित्य करमादाय सर्वशः। दक्षिणां दिशमास्थाय कर्णो जित्वा महारथान् । रुक्मिणं दाक्षिणात्येषु योधयामास सतजः। स युद्धं तुमुलं कृत्वा रुक्मी प्रोवाच सृतजम्। प्रीतोऽस्मि तव राजेन्द्र विक्रमेण बलेन च। न ते विश्नं करिष्यामि प्रतिज्ञां समपालयम्। प्रीत्या चाहं प्रयच्छामि हिरण्यं यावदिच्छिति। समेत्य रुक्मिणा कर्णः पाण्ड्यं शैलं च सोऽगमत्। [55] स केरलं रणे चैव नीलं चापि महीपतिम्। वेणदारिस्तं चैव ये चान्ये नृपसत्तमाः।

दक्षिणस्यां दिशि नृपान्करान्सर्वानदापयत् । दौशुपालि ततो गत्वा विजिग्ये सृतनन्दनः। पार्श्वस्थांश्चापि नृपतीन्वशे चक्रे महाबलः। आवन्त्यांश्च वशे कृत्वा साम्ना च भरतर्षभ । वृष्णिभिः सह संगम्य पश्चिमामपि निर्जयत्। वारुगीं दिशमागम्य यावनान्बर्बरांस्तथा। नृपान्पश्चिमभूमिस्थान्दापयामास वै करान्। विजित्य पृथिवीं सर्वों स पूर्वापरदक्षिणाम्। [ 65 ] सम्लेच्छाटविकान्त्रीरः सपर्वतनिवासिनः। भद्रात्रोहितकांश्चेव आग्रेयान्मालवानिष । गणान्सर्वान्विनिजित्य नीतिकृत्प्रहसन्निव। शशकान्यवनांश्चेव विजिग्ये सूतनन्दनः। नम्नजित्प्रमुखांश्चेव गणाञ्जित्वा महारथान्। [70] एवं स पृथिवीं सर्वो वशे कृत्वा महारथः। विजित्य पुरुषव्याघ्री नागसाह्वयमागमत्। तमागतं महेष्वासं धार्तराष्ट्रो जनाधियः। प्रस्युद्रम्य महाराज सञ्चातृपितृबान्धवः। अर्चयामास विधिना कर्णमाहवशोभिनम्। आश्रावयच तत्कर्म प्रीयमाणो जनेश्वरः। यस भीष्मास च द्रोणास कृपास च बाह्निकात्।

Di अभिद्रवत्; Do क्रितः (for द्रतः). — (L. 42) Ko Da. 3 वंगानंगान् (by transp.). Di वंगान्कलिंगान्गीडांश्व. Dm मंडिकान्; Dns. ns Di Gs मुंडिकान्; Ds. s चंडिकान्; Ds पुंडकान् (for शुण्डिकान्). K. D1 अपि (for अथ). — (L. 43) K4 नर्पखंडांश्च; D1 अर्ननंडांश्च (for नर्नखं°). K. D. G. विषयात्मनः; D. विषयांस्ततः. — (L. 44) K. D1-3 श्रावस्तीं चांप्यं (D2 चाम्य-; D3 वांस्च)योधांश्च ; Dc Ds अवंती चाप्ययो° (for the prior half). K. De D1-8. अहिच्छत्रांश्व सोजयत्. - Gs om. the posterior half of line 44 and the prior half of line 45. - (L. 45) K. Dc Ds. s अथा°; D1 उपा° (for तथा°). — (L. 46) K4 मेखलां; Dc D1-3 मेकलां (for केवलां). - (L. 47) K4 सोदनं; De D1-3 मोदनं; Ds नोदनं (for मोहनं). त्रिपुरं; Ds त्रिपुरां. K4 Dc कौशलं; Dni कोशलीं; Dns D1-3 कोशलान्; Ds कोसलं. - (L. 48) D1 करानादाय; Ds करा-दानाय. — (L. 49) K4 Dc D1-8. 5 आसार्च (for आस्थाय). K. Dc Da. s नृपान् (for रथान्). — (L. 51) A few MSS. तुमलं. — (L. 52) K4 Dc D1-8 राधेय (for राजेन्द्र). — (L. 53) K4 D2. 1. 5 ° कल्पय; Dc ° कल्पयन; D1 ° कंपयन; Gs 'पालय (for 'पालयम्). — (L. 54) Dc सुवर्ण (for हिरण्यं). - (L. 55) K4 सोध्यगात्; Dc D1-8 सोभ्यगात्; Ds सोलगात् (for सोडगमत्). — (L. 56) Ds चापि; D1 जित्वा (for चैव). Dc चैव (for चापि). — (L. 57) Ds

°दार° (for °दारि°). Gs पंचान्ये (for ये चान्ये). — (L. 58) Ds नृपस्तान् (for दिशि नृपान्). — Ds om. lines 59-60. — (L. 59) K. Dc Dns. ns D1 Gs 'पाल (for 'पालि). - (L. 60) Dı पार्थस्यांश्चेतः D: सुपार्थस्यांश्च. Dc नरा-थिप: ( for महाबल: ). — ( L. 61 ) D1 पुरुष ( for भरत ). Dn1 om. from साम्रा up to संगम्य (in line 62). — (L. 62) Ds. s निर्जयन्. - (L. 63) D1 आक्रम्य (for आगम्य). K. D1-3. 4 यवनान्वर्वरां°; Dc वर्बरान्यवनां . - (L. 64) D1 करं (for करान्). — (L 66) K. Dc सम्लेच्छाटविकां:  $D_1$ . 1 सम्लेंच्छाटविकान् (  $D_1$  °कां). —  $D_1$  om. from. सप-र्वत (in line 66) up to पुरुषच्याच्रो (in line 72). — (L. 66) K. D. s. s G. f-aift-fi; De f-aift-fi. - (L. 67) De Dns Ds. 6 Gs मदान्; Ds महान् (for भदान्). K4 सामुद्राल्लोहितांश्चेव. K. D. om. (hapl.) from आग्रेयान् up to श्रेव (in line 69). — (L. 68) De तंगणा वरतं-गणान्; Ds नातिकृच्छादसन्निव. - (L. 69) De सशकान् (for शशकान्). — (L. 70) Ks Dc D2. 1 मंहारंथ:. — (L. 71) K. Dc Ds ससमुद्रनगदुमां; Ds. s समुद्रनगरदुमां (for the posterior half). — (L. 72) Di समागच्छत्त्वकं पूरं (for the posterior half). - (L. 73) Do धनाविषं (for जनाथिप:). — (L. 75) De विधिवत् (for 'ना). °शालिनं (for °शोभिनम्). — (L. 76) K. De D1-3. s आराधयच (D1 °त) (for आश्रावयच). — (L. 78) D.

प्राप्तवानस्मि भद्नं ते त्वत्तः प्राप्तं मया हि तत्। बहुना च किसुक्तेन शृणु कर्ण वचो सस। सनाथोऽस्मि महाबाहो त्वया नाथेन सत्तम। [80] न हि ते पाण्डवाः सर्वे कलामईन्ति घोडशीम्। अन्ये वा पुरुषव्याघ्र राजानोऽभ्युदितोदिताः। स भवान्धतराष्ट्रं तं गान्धारीं च यशस्विनीम्। पस्य कर्ण महेष्वास अदिति वज्रभृद्यथा। ततो हलहलाशब्दः प्रादुरासीद्विशां पते । [85] हाहाकाराश्च बहवो नगरे नागसाह्वये। केचिदेनं प्रशंसन्ति निन्दन्ति स्म तथापरे। त्ष्णीमासंस्तथा चान्ये नृपास्तत्र जनाधिप। एवं विजित्य राजेन्द्र कर्णः शस्त्रभृतां वरः। सपर्वतवनाकाशां ससमुद्रां सनिष्कुटाम्। [90] देशैरुचावचैः पूर्णा पत्तनैर्नगरेरपि। द्वीपैश्चान्यसंपूर्णैः पृथिवीं पृथिवीपते। कालेन नातिदीर्घेण वशे कृत्वा तु पार्थिवान्। अक्षयं धनमादाय सूतजो नृपमभ्ययात्। प्रविक्य च गृहं राजन्नभ्यन्तरमरिंदम। [95] गान्धारीसहितं वीरो धतराष्ट्रं ददर्श सः। पुत्रवच नरव्याघ्र पादी जम्राह धर्मवित्। धतराष्ट्रण चाश्चिष्य प्रेम्णा चापि विसर्जितः। तदा प्रभृति राजा च शकुनिश्चापि सौबलः। जानते निर्जितान्पार्थान्कर्णेन युधि भारत । [100] Colophon.

[अ] च (for हि). — (L. 79) K. De D1. 3 [अ] अ (for च).
— (L. 80) D1 समर्थों (for सनाथो). — (L. 82) De च
(for वा). K. De D3 पुरुषच्याञ्चा. Dc2 [5] म्युदितों दिशः;
D5 [5] म्युदितोंदिताः. — (L. 83) K. De D1-3. 5 च (for
वं). — Dc2 om. lines 84-86. — (L. 86) Dc1 Dn3
हाहाकारश्च. Dc1 बहुशों; D2. 3 बहुलों (for बहवों).
— (L. 87) D1 [अ] परे जनाः (for तथापरे). — (L. 88)
Dn2 भूतास् (for आसन्). D1 तथैवान्ये; D3 नृपाश्चास्य. D5
प्राप्ते कर्णे नरेश्वर (for the posterior half). For line 88,
De subst.:

नन्दन्ति स तथा चान्ये तूष्णीमासंस्तथापरे । नृपाश्च तुष्टुबुश्चान्ये द्विजास्तत्र जनाथिप ।

— (L. 89) De निर्जित्य (for विजित्स). — (L. 90) De ससमुद्रवनोहेश; D<sub>8</sub> सपर्वतवनोहेशा; D<sub>5</sub> सपर्वताकरवनां. — (L. 92) K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> च रूप°; De D<sub>1</sub>. 8 च रल° (for चान्प°). — (L. 93) K<sub>4</sub> De<sub>1</sub> D<sub>1-8</sub> च; De<sub>2</sub> [अ]थ (for तु). — (L. 94) D<sub>3</sub> गृहम् (for नृपम्). — (L. 95) D<sub>5</sub> [अ]भ्यंतरं (for च गृहं). D1 स्तपुत्रः प्रतापवान्; D<sub>5</sub> गृहस्य रिपुमर्दनः (for the posterior half). — (L. 96) De ह (for सः).

# वेशंपायन उवाच । जित्वा तु पृथिवीं राजन्स्तपुत्रो जनाधिप । अववीत्परवीरघ्नो दुर्योधनमिदं वच: ।

This is followed in the above MSS. by a repetition of 3. 241. 15<sup>ab</sup> (v.l. त्वां for त्वा) with the ref. (कर्ण उवाच !), which is a clear indication of the passage being an interpolation Cf. note at the end of passage No. 23.

#### 25

After adhy. 247,  $Dc_1 Dn D_1$ . 2. 6 G3 ins. the foll. two adhy.:

जनमेजय उवाच ।
वसत्स्वेवं वने तेषु पाण्डवेषु महात्मसु ।
रममाणेषु वित्राभिः कथाभिर्मुनिभिः सह ।
सूर्यदत्ताक्षयान्तेन कृष्णाया भोजनावधि ।
ब्राह्मणांस्तर्पमाणेषु ये चान्नार्थसुपागताः ।
आरण्यानां सृगाणां च मांसैर्नानाविधैरिप ।
धार्तराष्ट्रा दुरात्मानः सर्वे दुर्योधनादयः ।
कथं तेष्वन्ववर्तन्त पापाचारा महासुने ।
दुःशासनस्य कर्णस्य शकुनेश्च मते स्थिताः ।
एतदाचक्ष्च भगवन्वैशंपायन पृच्छतः ।
वैशंपायन उवाच ।

श्रुत्वा तेषां तथा वृत्ति नगरे वसतामिव। [10]

[5]

— (L. 97) Ks Dc1 D2 G3 नरव्याव्र:. — (L. 98) Ks वाचा (for चापि). — (L. 100) D2 reads line 100 after line 102. Ks Dc D1. 8. 5 मेनाते; Dn3 (by corr.) जानंति (for जानते). D1 विजितान् (for निर्जि॰). Ks ते सर्वे (for कर्णेन). — Colophon. Adhy. no.: Dn 253 (Dn2 252); D1 255. — (L. 101) D5 स (for तु). Dc सर्वो (for राजन्). Ks Dc D1-3. 5 महावल: (for जनाधिप). — (L. 102) D1 उवाच ऋक्ष्णया वाचा धृतराष्ट्र-सुतं नृपं.

### 25

(L. 2) Det D1. 2. 6 Gs मुनिसत्तम (for भि: सह).
— (L. 4) D1. 2. 6 Gs तर्प्य (for तर्प ). Det वनेषूपवनेषु
च (for the posterior half). — (L. 5) Det मध्येमोंड्यरनेकेश्च (for the prior half). — D2 om. from पायन (line 9)
up to तेषु (line 11). — (L. 10) Det पत्तने (for नगरे).
— (L. 11) Det भानी (for राज). — (L. 12) Det
D2 निकृतप्रश्चे:. — (L. 14) Det ऋषि: परमकोपन: (for the posterior half). — (L. 15) Det दुर्वासा शंकरस्यांशो

दुर्योधनो महाराज तेषु पापमरोचयत्। तथा तैर्निकृतिप्रज्ञैः कर्णदुःशासनादिभिः। नानोपायैरघं तेषु चिन्तयत्सु दुरात्मस् । अभ्यागच्छत्स धर्मात्मा तपस्वी सुमहायशाः । शिष्यायुतसमोपेतो दुर्वासा नाम कामतः। [15]तमागतमभिष्रेक्ष्य सुनि परमकोपनम् । दुर्योधनो विनीतात्मा प्रश्रयेण दमेन च। सहितो आतृभिः श्रीमानातिथ्येन न्यमन्त्रयत्। विधिवतपूजयामास स्वयं किंकरवत्स्थितः। अहानि कतिचित्तत्र तस्थौ स मुनिसत्तमः। तं च पर्यचरद्राजा दिवारात्रमतन्द्रितः। दुर्योधनो महाराज शापात्तस्य विशङ्कितः। क्षुधितोऽस्मि ददस्वानं शीघ्रं मम नराधिप। इत्युक्त्वा गच्छति स्नातुं प्रत्यागच्छति वै चिरात् । न भोक्ष्याम्यद्यमे नास्ति क्षुधेत्युक्वैत्यदर्शनम्। [ 25 ] अकस्मादेत्य च ब्रुते भोजयास्मांस्वरान्वितः। कदाचिच निशीथे स उत्थाय निकृतौ स्थित:। पूर्ववत्कारयित्वान्नं न भुङ्क्ते गईयन्स सः। वर्तमाने तथा तस्मिन्यदा दुर्योधनो नृपः। विकृति नैति न क्रोधं तदा तुष्टोऽभवन्मुनिः। [30] आह चैनं दुराधर्षो वरदोऽस्मीति भारत। वरं वरय भद्नं ते यत्ते मनिस वर्तते।

मयि प्रीते तु यद्धम्यं नालभ्यं विद्यते तव । एतच्छूत्वा वचस्तस्य महर्षेभीवितातमनः। अमन्यत पुनर्जातमात्मानं स सुयोधनः। [35] प्रागेव मन्त्रितं चासीकर्णदुःशासनादिभिः। याचनीयं मुनेस्तुष्टादिति निश्चित्य दुर्मतिः। अतिहर्षानिवतो राजा वरमेनमयाचत । शिष्यैः सह मम ब्रह्मन्यथा जातोऽतिथिर्भवान् । असाकुले महाराजो ज्येष्टः श्रेष्टो युधिष्टिरः। वने वसति धर्मातमा आतृभिः परिवारितः। गुणवाञ्शीलसंपन्नस्तस्य स्वमतिथिभेव । यदा च राजपुत्री सा सुकुमारी यशस्विनी। भोजयित्वा द्विजान्सर्वान्पर्तीश्च वरवर्णिनी। विश्रान्ता च स्वयं भुक्तवा सुखासीना भवेदादा । [45] तदा त्वं तत्र गच्छेथा यद्यनुप्राह्यता मिय । तथा करिष्ये खाशीत्येत्येवमुक्तवा सुयोधनम्। दुर्वासा अपि विप्रेन्द्रो यथागतमगात्ततः। कृतार्थमिव चात्मानं तदा मेने सुयोधनः। करेण च करं गृद्य कर्णस्य मुदितो भृशम्। [50] कर्णोऽपि भ्रातृसहितमित्युवाच नृपं मुदा। दिष्टया कामः सुसंवृत्तो दिष्टया कौरव वर्धसे । दिष्टचा ते शत्रवो मग्ना दुस्तरे ब्यसनार्णवे। द्वासःक्रोधजे वह्नौ पतिताः पाण्डुनन्दनाः।

शिष्यायुतसमन्वितः. — (L. 16) Der ऋषि परमतेजसं (for the posterior half). — (L. 17) Der न नाम देव तत् मुदा (sic) (for the posterior half). — Der (which om. lines 18-19) ins. after line 17:

पादौ प्रक्षाल्य विधिवदासने चोपवेश्य च। पूजियत्वा यथान्यायमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्। तथेति स मुनिर्भुक्तवा ययौ पादिषको (१) द्विजः। पुनः प्रत्यागमत्प्रातःकाले स नृपसत्तम। तथैव भोजयामास परमान्नेन तं मुदा। गतः स पुनरेवाथ भोक्तुकामः समभ्ययात्। तथैव भोजयामास राजा शापविशङ्कितः। मध्यांदिने कदाचित्स्युः (१) कदाचित्रिशिथेऽपि च। गोरजे प्रत्युषे चापि कदाचितप्रहरार्थके। घापिना (१) याति तद्देशम शिष्यायुतसमन्वितः। कदाचिद्रहुभिः सार्थे कदाचिद्युतेन च । उषाकाले कदाचित्स स समपात्याण्मासिकः (?)। दुर्योधनं भ्रंशयितुं राज्याच्छापेन निष्टराम् (१)। क्रियया पाण्डुपुत्राणां क्रोधेन कलुर्धाकृतः। यदि मत्सेवनाद्धंशेत्सकुलं नाशमेति च। एवं स मुनिराज्ञाय षण्मासावधि प्रत्यहम्। दुर्योधनगृहं प्रायाद्यदिच्छति तथैव तत्।

ततः परमसंतुष्टो राजानं धृतराष्ट्रजम् ।

— (L. 23) Deा जनपदेश्वर (for मम नराधिप). — (L. 28) D1 तन् (for [अ] न्नं). Dns गईते (for वन्). Dei सदा (for स सः). — (L. 30) Dei D2 नैव (for नैति).

— Before line 32, most MSS. ins. दुर्वासा उवाच.

- After line 33, Dei ins.:

प्रसन्नोऽस्मि तथातिथ्यात्तेनाह वरदोऽस्म्यहम्।
— Before line 34, most MSS. ins. वैद्यां उ. — (L. 37)
Dei मुनौ तुष्टे (for मुनेस्तुष्टाद्), and तै: समेत्य स दुर्मित: (for the posterior half). — (L. 38) Dni राजन् (for राजा).
— (L. 39) Dei आनुभिः सिहतः सर्वेः कर्णशकुनिसाधनैः. (L. 40) Di राज (for राजो). — (L. 41) Dei कांत्या सह (for परिवारितः). — (L. 44) Dei आनुंश्च द्वपदात्मजा (for the posterior half). — (L. 47) Dci Di. इ त्वत्प्रीत्ये प्रवमुक्तवा (om. इति). — (L. 48) Dei तपतां श्रेष्ठो (for अपि विभेन्द्रो). — (L. 49) Dci Dni Gs अपि (for इव). — (L. 51) Dni Di तदा (for मुना). — Before line 52, most MSS. ins. कर्ण उ. — (L. 54) Dci Ds पातिताः (for पं). — (L. 55) Dns स्वैरं वत; Dns स्वैरमिते (for स्वेरेव ते). — Before line 56, most MSS. ins. वैशं उ. — Colophon. Dci om. the colophon.

स्वेरेव ते महापापैर्गता वै दुस्तरं तमः। [55] इत्थं ते निकृतिप्रज्ञा राजन्दुर्योधनादयः। हसन्तः प्रीतमनसो जग्मुः स्वं स्वं निकेतनम्। Colophon.

वैशंपायन उवाच।

ततः कदाचिद्वीसाः सुखासीनांस्तु पाण्डवान् । भुक्त्वा चावस्थितां कृष्णां ज्ञात्वा तस्मिन्वने मुनि: । अभ्यागच्छत्परिवृतः शिष्येर्युतसंभितैः। द्यायान्तं तमतिथिं स च राजा युधिष्ठिरः। जगामाभिमुखः श्रीमान्सह भ्रातृभिरच्युतः। तसौ बद्ध्वाञ्जलि सम्यगुपवेश्य वरासने । विधिवत्पूजयित्वा तमातिथ्येन न्यमन्त्रयत् । आह्निकं भगवन्कृत्वा शीघ्रमेहीति चात्रवीत्। [65] जगाम च मुनिः सोऽपि स्नातुं शिष्यैः सहानघः। भोजयेत्सहशिष्यं मां कथमित्यविचिन्तयन् । न्यमज्जत्सिछिछे चापि सुनिसंघः समाहितः। एतस्मिन्नन्तरे राजन्द्रीपदी योषितां वरा । चिन्तामवाप परमामञ्जहेतोः पतिव्रता । [70] सा चिन्तयन्ती च यदा नान्नहेतुमविन्दत । मनसा चिन्तयामास कृष्णं कंसनिषूदनम्। कृष्ण कृष्ण महाबाही देवकीनन्दनाज्यय।

वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार्तिविनाशन । विश्वात्मन्विश्वजनक विश्वहर्तः प्रभोऽज्यय । [75] प्रपन्नपाल गोपाल प्रजापाल परात्पर। आकृतीनां च चित्तीनां प्रवर्तक नतास्मि ते। वरेण्य वरदानन्त अगतीनां गतिभैव। पुराणपुरुष प्राणमनोवृत्त्याद्यगोचर । सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामहं शरणं गता। [80] पाहि मां कृपया देव शरणागतवःसछ । नीलोत्पलदलस्याम पद्मगर्भारुणेक्षण। पीताम्बरपरीधान लसत्कीस्तुभभूषण। त्वमादिरन्तो भूतानां त्वमेव च परायणम्। परात्परतरं ज्योतिर्विश्वातमा सर्वतोसुखः। [85] त्वामेवाहः परं बीजं निधानं सर्वसंपदाम्। त्वया नाथेन देवेश सर्वापन्त्यो भयं न हि। द्रःशासनादहं पूर्वं सभायां मोचिता यथा। तथैव संकटादसान्मामुद्धर्तुमिहाईसि। एवं स्तुतस्तदा देवः कृष्णया भक्तवस्तछः। [90] द्रीपद्याः संकटं ज्ञात्वा देवदेवो जगत्पतिः। पार्श्वस्थां शयने त्यक्ता रुक्तिमणीं केशवः प्रभुः। तत्राजगाम त्वरितो ह्यचिन्त्यगतिरीश्वरः। ततस्तं द्रीपदी दृष्ट्वा प्रणम्य परया सुदा।

Adhy. no.: Dn 260 (Dns 261); D1 263. — (L. 59) D1 महा- (for बने). — (L. 61) Dc1 आत्रयं सिराष्यं च (for अतिथिं स च राजा). — (L. 62) Dc1 आत्रिंशः परमद्युतिः (for the posterior half). — (L. 63) Dc1 D2 G3 उपविदय; D1 प्रवेदय च (for उपवेदय). D2 च कानने (for बरासने). — (L. 64) Dc1 पूजियत्वाथ; D1 पूजियामास. Dc1 निमंत्रयत; D1 न्यवेदयत. — After line 64, Dc1 Dn2 ins.:

दुर्वासा उवाच।

राजंस्तवाश्रमे भोक्तं सत्वरं समुपागतः। क्षुषा मां बाषतेऽत्यर्थं तस्मान्मां भोजयाधुना। भोज्यैर्नानाविधेश्रान्नैर्व्यक्षनैः परमाद्भृतैः।,

followed in Dc1 by राजोवाच, in Dn2 by युधिष्ठिर उ. — (L. 65) Dc1 खात्वा शीव्रं समेहीति (for the posterior half). — (L. 66) D1 जगामैवं. Dn3 महानदीं (for सहानधः). Dc1 जगाम सह शिष्येश्व खातुं स मुनिपुंगवः. — (L. 67) D1. 2. 6 लविंचतयन्. — (L. 68) Dc1 मुनिः शिष्यायुतेन च; D1 मुनिः सद्यः समाहितः; D2. 6 G3 मुनिः शिष्यायुतेन च; Cfor the posterior half). — After line 68, Dc1 Dn3 ins.:

सथ युधिष्ठिरो राजा भ्रातृभिरन्वतप्यत । भीम भीम महावाहो काष्ठान्यानीय मा दह। वैशंपायन उवाच । भ्रातुर्वचनमाकर्ण्य हृदि शल्यमिवापिंतम् । त्राहि त्राहीति गोविन्देत्युक्त्वा दारूणि चानयत् ।

— (L. 69) Da. 6 G3 चापि (for राजन्). व्यसनं वीक्ष्य पांडवानां महात्मनां. — (L. 71) Dn2 D1 तदा (for यदा). — (L. 72) Dc1 सस्मार मनसा कृष्णं कृपाछं दीनवत्सलं. — (L. 73) D1 °नंदनंदन (for °नन्दनान्यय). — (L. 74) Dc1 प्रपन्नातिं (for प्रणतातिं ). — (L. 75) Der विश्वहुत्प्रमुरीश्वर: (for the posterior half). — (L. 76) Dcı विश्वनाथ; Dn3 विश्वपाल (for प्रजा $^{\bullet}$ ). — D2 om. from परात्पर up to "परीधान (in line 83). — (L. 77)  $D_{c1} \ D_{1}$  आकृतीनां च वृत्तीनां (  $D_{1}$  वित्तानां ) (for the prior half). — (L. 78) De G3 ह्यगतीनां (for अग°). De De गतिप्रद (for गतिर्भव). — (L. 80) Dc1 परानंद; D1 सुरा-ध्यक्ष. — ( L. 83) Dc1 चतुर्बाहो ( for -परीधान ). — (L. 84) Dei भूतो (for 'रन्तो). — (L. 85) Dns Di. 2 परं (for -तरं). Dc1 D2. 6 विश्वतो (for सर्वतो ). — (L. 87) Dc1 लं नाथ क्रुपयेशान (for the prior half). — (L. 92) Den रुक्मिणीं (for पार्श्वस्थां), and सुप्तां केशिनिषूदनः (for the posterior half). — (L. 95)  $D_2$ . 6  $G_3$  अवदद् (for अबवीद्). Dei उवाचाश्रुमुखी कृष्णा कृष्णं कमललोचनं. — For line 96, Dc1 subst.:

अववीद्वासुदेवाय सुनेरागमनादिकम् । [95] ततस्तामत्रवीत्कृष्णः क्षुधितोऽस्मि भृशातुरः। शीव्रं भोजय मां कृष्णे पश्चात्सर्वं करिष्यसि । निशम्य तद्वचः कृष्णा लज्जिता वाक्यमबवीत्। स्थाल्यां भास्करदत्तायामन्नं मद्गोजनावधि । भुक्तवत्यसम्यहं देव तस्मादन्नं न विद्यते। [100] ततः प्रोवाच भगवान्कृष्णां कमल्लोचनः। कृष्णे न नर्मकालोऽयं क्षुच्छ्रमेणात्रे मिय । शीघ्रं गच्छ मम स्थालीमानयित्वा प्रदर्शय। इति निर्वन्धतः स्थालीमानारय स यद्दृहः। स्थाल्याः कण्ठेSथ संलग्नं शाकान्नं वीक्ष्य केशवः । [105] उपयुज्याब्रवीदेनामनेन हरिरीश्वरः। विश्वातमा प्रीयतां देवस्तुष्टश्चास्त्वित यज्ञभुक्। आकारय सुनीव्शीघ्रं भोजनायेति चाववीत्। ततो जगाम त्वरितः सहदेवो महायशाः।

स्नातुं गतान्देवनद्यां दुर्वासःप्रभृतीन्सुनीन्। [110] ते चावतीर्णाः सिलले कृतवन्तोऽद्यमर्पणम् । दृष्ट्वोद्वारान्यावरसांस्तृप्त्या परमया युताः । उत्तीर्य सिललात्तसादृष्टवन्तः परस्परम् । दुर्वासममभिप्रेक्ष्य सर्वे ते सुनयोऽज्ञुवन् । राज्ञा हि कारियःवान्नं वयं स्नातुं समागताः । [115] आकण्ठतृक्षा विव्रपे कि स्विद्धन्नामहे वयम् । वृथा पाकः कृतोऽस्माभिस्तत्र कि करवामहे ।

दुर्वामा उवाच ।
वृथापाकेन राजपेरपराधः कृतो महान् ।
मास्मानधाश्चर्रद्वेव पाण्डवाः कृरचञ्चया ।
स्मृत्वानुभावं राजपेरम्बरीयस्य धीमतः । [120]
विभेमि सुतरां विप्रा हरिपादाश्रयाज्ञनात् ।
पाण्डवाश्च महात्मानः सर्वे धमेपरायणाः ।
दूराश्च कृतविद्याश्च ब्रतिनस्तपस्म स्थिताः ।

कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष पुण्यश्रवणकार्तन । संस्मृतो भगवानच तथा दृष्टिपथं गतः। श्रीकृष्ण उवाच ।

किमर्थे संस्मृतो देवि त्वयाइं चारुहासिनि । भै॰मी स्वरामन्ये सुप्तां (१) गतोऽस्मि गहनं वनम् ।

द्रौपद्युवाच ।

दुर्वासास्तपतां श्रेष्ठः शिष्यायुतसमन्वितः। याचयित्वा गतः स्नातुं राद्धमन्नवुभुक्षितः। किं कार्यं भगवन्नच ऋषिः परमकोपनः। आगमिष्यति सिद्धानं भोक्तुं शिष्यायुतेन च। श्रीकृष्ण उवाच।

पांचालि शृणु मे वाक्यं क्षुधितोऽस्मि मृशं प्रिये। — (L. 97) D<sub>2.6</sub> G<sub>8</sub> °दन्यत् (for °त्सर्वे). Dc1 प्रथमं भोजनं क्षिप्रं यद्यहं वह्नभस्तव. — After line 98, Dc1 ins.:

स्वेदस्विन्ना च सुश्रोणी रुदन्ती कृष्णसंनिधौ । विभो प्राणपते विद्वज्ञानासि पुरुषोत्तम ।

— (L. 100) Dcı देवेश (for [अ]इं देव). — After line 100. Dcı ins.:

किं करोमि जगन्नाथ किमस्मादपरा विषत्।
— (L. 101) D<sub>2</sub> कृष्ण: (for कृष्णां). Dc1 देवकीनंदनो हरिः
(for the posterior half). — (L. 102) D<sub>1</sub> कर्म<sup>°</sup> (for नर्म<sup>°</sup>). — (L. 103) Dc<sub>1</sub> शीव्रमानीयतां स्थाली दर्शयस्वेति
भामिनि. — After line 103, Dc1 ins.:

नास्त्यन्नं देवकीसूनो भोज्यं मद्गोजनाविष ।
— (L. 104) Dc1 अति- (for इति), and यदूत्तमः (for °द्वहः).
— (L. 105) Dc1 स्थाल्यां. Dc1 च; D1 सु- (for [S]थ).
Dc1 माधवः (for केशवः). — (L. 106) Dc1 Dn1 °युंज्य (for °युज्य). — For line 108, Dc1 subst.:

पाण्डवाः कृष्ण कृष्णिति जनुस्तं यदुनन्दनम्। किं भविष्यति ब्रह्मपेंः कोपान्नो दारुणं तमे (१)। प्रहस्य परमानन्दः सहदेवमथाव्रवीत्। शीव्रमानय तं विष्रं सिश्चियं भोजयेति च।

 After 108, most modern (printed) ed. ins. a line: सहदेवं महावाद्ध: कृष्ण द्वेशविनाश्चनः !,

which was not known even to Nilakantha and which appears to have been added to the epic corpus during the 18th or 19th century! — (L. 109) Dc1 D2. 6 G3 भना: (for भना:). — After line 109, those ed. likewise ins. a line not documented by our MSS.:
आकारितुं तु तान्सवीनभोजनार्थ नृपोत्तम ।

— (L. 111) Dc1 विमर्शनं (for Sचमर्पणम्). — After line 111, Dc1 ins.:

राज्ञो युथिष्ठिरस्याब वृथा कोपो भविष्यति । के केचिद्धरितिकं सुवचां निम्बुरसं परे । कुवेरसैन्थवं क्षारं प्रार्थयन्तः परस्परम् ।

— (L. 112) Dc1 D1 युतान् (for युता:). — (L. 113) Dn3 महामुनिं (for परस्परम्). — After line 113, Dc1 ins.:

सहदेवोऽन्रवीद्वाक्यं शीघ्रमागम्यतामिति ।

ऋषय ऊच्:।

भवतामाश्रमे को वा परः पुंसामुपागतः। नानादेवो दिजो वापि विना कृष्णं दिजोत्तमः।

— Dns om. lines 114-115. — (L. 114) Dn1. ns ते सर्वे (by transp.). — (L. 118) De1 एन: संप्रति वर्तते (for the posterior half). — After line 118, De1 reads line 126. — (L. 123) Ds. s. च तपस्विन: (for तपसि

सदाचाररता नित्यं वासुदेवपरायणाः। क़द्धास्ते निर्दहेयुर्वे त्लुराशिमिवानलः। [125]तत एतानपृष्ट्रैव शिष्याः शीघ्रं पलायत ।

वैशंपायन उवाच। इत्युक्तास्ते द्विजाः सर्वे सुनिना गुरुणा तदा । पाण्डवेभ्यो भृशं भीता दुद्रवुस्ते दिशो दश। सहदेवो देवनद्यामपश्यन्मुनिसत्तमान् । तीर्थेष्वितस्ततस्तस्या विचचार गवेषयन् । [130] तत्रस्थेभ्यस्तापसेभ्यः श्रुत्वा तांश्चेव विद्वतान् । युधिष्ठिरमथाभ्येत्य तं वृत्तान्तं न्यवेदयत्। ततस्ते पाण्डवाः सर्वे प्रत्यागमनकाङ्क्षिणः। प्रतीक्षन्तः कियत्कालं जितात्मानोऽवतस्थिरे । निशीथेSभ्येत्य चाकस्मादस्मान्स छलयिष्यति।[135] कथं च निस्तरेमास्मात्कृच्छ्राहेवोपसादितात्। इति चिन्तापरान्दञ्चा निःश्वसन्तो सुहुर्महुः। डवाच वचनं श्रीमान्कृष्णः प्रत्यक्षतां गतः।

श्रीकृष्ण उवाच। भवतामापदं ज्ञात्वा ऋषेः परमकौपनात्। द्रीपद्या चिन्तितः पार्था अहं सत्वरमागतः। [140] न भयं विद्यते तस्माद्देर्द्वाससोऽल्पकम्। तेजसा भवतां भीतः पूर्वमेव पलायितः। धर्मनित्यास्तु ये केचिन्न ते सीदन्ति कहिंचित्। आपृच्छे वो गमिष्यामि नियतं भद्रमस्तु वः। वैशंपायन उवाच।

श्रुत्वेरितं केशवस्य बभ् वुः स्वस्थमानसाः। [145]द्रौपद्या सहिताः पार्थास्तमूचुर्विगतज्वराः। त्वया नाथेन गोविन्द दुस्तरामापदं विभो। तीर्णाः प्रविमवासाद्य मज्जमाना महार्णवे। स्वस्ति साधय भद्रं ते इत्याज्ञातो ययौ पुरीम्। पाण्डवाश्च महाभाग द्रीपचा सहिताः प्रभो । [150]

ऊषुः प्रहृष्टमनसो विहरन्तो वनाद्वनम्। इति तेऽभिहितं राजन्यत्पृष्टोऽहमिह त्वया। ् एवंविधान्यलीकानि धार्तराष्ट्रेर्दुरात्मभिः। पाण्डवेषु वनस्थेषु प्रयुक्तानि वृथाभवन्। Colophon.

26

After 3. 255. 31, T1 ins.:

एवं तीक्ष्णशरज्याक्षेर्गाण्डीवाग्निप्रचोदितैः। सेनेन्धनं ददाहाशु सरोषः पार्थयाजकः। चक्राणां पतितानां च युगानां च महीपते। त्णीराणां पताकानां ध्वजानां च रथै: सह । शराणामनुकर्षाणां त्रिवेणूनां तथैव च । अक्षाणामथ योक्त्राणां प्रतोदानां च राशय:। शिरसां पतितानां च कुण्डलोष्णीवधारिणाम् । भुजानां मकुटानां च हाराणामङ्गदैः सह । छत्त्राणां व्यजनानां च चर्मणां चैव राशयः। छिन्नानां कार्मुकाणां च पद्दसानां तथैव च। [10] शक्तीनामथ खङ्गानां दण्डानामथ तोमरै:। राशयस्तत्र दृज्यन्ते तत्र तत्र विशां पते। पतितेश्चेव मातङ्गैः सयोधैः पर्वतोपमैः। हयैर्निपतितैः सार्धं सादिभिः सायुधैस्तदा । विप्रविष्टे रथेश्चेव निहतेश्च पदातिभिः। [15] अगम्यरूपा पृथिवी मांसकोणितकर्दमा ।

[5]

27

After 3. 256.  $28^d$ , B D (except D<sub>1</sub>)  $G_3$  ins.: मया दत्तं पाशुपतं दिव्यमप्रतिमं शरम्। अवाप लोकपालेभ्यो वज्रादीन्स महाशरान्। देवदेवो ह्यनन्तात्मा विष्णुः सुरगुरुः प्रभुः।

स्थिताः). — (L. 127) Dc: गुरुणा शममीप्सता (for the posterior half). — (L. 130) Dc1 ह्यवेक्षयन् (for गवेष-यन्). — (L. 131) Dei तत्रत्यतापसेभ्यश्च श्रुत्वा तान्विद्रुता-न्द्रिजान्. — (L. 134) Dc1 यततः कुलनंदनाः; D2 यतमाना-वतस्थिरे (for the posterior half). — (L. 135) Dei निर्माथे समभ्येत्येव कदासाञ्छलयिष्यति. — (L. 140) Dei सत्वरं समुपानतः (for the posterior half). — (L. 141) D<sub>1</sub> हालं (for Sल्पकम्). — (L. 145) Dc<sub>1</sub> भगवतः (for केशवस्य), and कृष्णस्यामिततेजसः (for the posterior half). - After line 146, Dc1 ins.:

बभूबुः पाण्डुपुत्रास्ते हृष्टपुष्टा यथामराः। जचुस्ते परमानन्दं वाचा गद्गदयाक्षरम्।

— (L. 149) Deı देवदेव जगत्पते ( for the posterior half). - After line 149, Del ins.: गोविन्द परमानन्द पाहि नो भवसागरात्। विपत्सु नः सदा पासि संपत्सु नस्तथा तथा। . श्रुतवाक्यस्तदा कृष्णो ययौ द्वारवर्ती पुरीम्। — (L. 150) Dc1 °भागा (for °भाग), and द्रौपदीसहिता नुष (for the posterior half). — (L. 153) Dei Di. 2.6 अनेकानि (for अलीकानि). — Colophon. Adhy. no.:

Dn 261 (Dn<sub>3</sub> 262); D<sub>1</sub> 264.

(L. 2) B1 De D2 अवध्यं (for अवाप). — (L. 3) B1

प्रधानपुरुषोऽज्यक्तो विश्वात्मा विश्वमृतिमान् । युगान्तकाले संप्राप्ते कालाग्निर्दहते जगत्। [5] सपर्वताणवद्वीपं सशैलवनकाननम्। निर्देहसागलोकांश्च पातालतलचारिणः। अथान्तरिक्षे सुमहन्नानावर्णाः पयोधराः । घोरस्वरा विनदिनस्तडिन्मालावलम्बनः। समुत्तिष्ठन्दिशः सर्वो विवर्षन्तः समन्ततः। [10] ततोऽग्नि नाशयामासुः संवर्ताग्निनयामकाः। अक्षमात्रेश्च धाराभिस्तिष्ठन्यापूर्य सर्वशः। एकार्णवे तदा तस्मिन्नपशान्तचराचरे। नष्टचन्द्रार्केपवने ग्रहनक्षत्रवर्जिते। चतुर्युगसहस्रान्ते सलिलेनाष्ट्रता मही। [15]ततो नारायणाख्यस्तु सहस्राक्षः सहस्रपात्। सहस्रशीर्षा पुरुषः स्वप्तकामस्वतीन्द्रियः । फटासहस्रविकटं शेषं पर्यङ्कभोगिनम्। सहस्रमिव तिग्मांशुसंघातममितद्यतिम्। कुन्देन्द्रहारगोक्षीरमृणालकुमुद्रप्रमम्। [20] तत्रासौ भगवान्देवः स्वपञ्जलनिधौ तदा । नैशेन तमसा ब्याप्तां स्वां रात्रिं कुरुते विभुः। सत्त्वोद्देकात्प्रवृद्धस्तु शून्यं लोकमपश्यत । इमं चौदाहरन्त्यत्र श्लोकं नारायणं प्रति। आपो नारास्तत्तनव इत्यपां नाम शुश्रुम। [25] अयनं तेन चैवास्ते तेन नारायणः स्मृतः। प्रध्यानसमकालं तु प्रजाहेतोः सनातनः।

ध्यातमात्रे तु भगवन्नाभ्यां पद्मः समक्षितः। ततश्चतुर्भुखो ब्रह्मा नाभिपद्माद्विनिःसृतः। तत्रोपविष्टः सहसा पद्मे लोकपितामहः। [30] शून्यं दृष्ट्वा जगःकृत्स्नं मानसानात्मनः समान् । ततो मरीचित्रमुखान्महर्पीनसृजञ्जव । तेऽसृजनसर्वभृतानि त्रसानि स्थावराणि च। यक्षराक्षसभूतानि विशाचोरगमानुषान् । सजते बह्ममूर्तिस्तु रक्षते पौरुपी तनुः। [35] रौद्रीभावेन शमयेत्तिस्नोऽवस्थाः प्रजापतेः। न श्रुतं ते सिन्धुपते विष्णोरद्भतकर्मणः। कथ्यमानानि सुनिभिर्वाह्यजैवेंद्रपारगैः। जलेन समनुप्राप्ते सर्वतः पृथिवीतले । तदा चैकाणेवे तसिक्षेकाकाशे प्रस्थरन्। [40] निशायामिव खद्योतः प्रावृद्धकाले समन्ततः। प्रतिष्ठानाय पृथिवीं मार्गमाणस्तदाभवत्। जले निमझां गां दृष्ट्वा चोद्धर्तुं मनसेच्छति । किं नु रूपमहं कृत्वा सिळलारुदरे महीम्। एवं संचिन्त्य मनसा दृष्ट्वा दिव्येन चक्षुपा। [45]जलकीडाभिरुचितं वाराहं रूपमसारत्। कृत्वा वाराहवपुषं वाङ्मयं वेदसंभितम्। दशयोजनविस्तीर्भमायतं शतयोजनम् । महापर्वतवद्मीमं तीक्ष्णदंष्ट्र प्रदीसिमत्। महामेघौवनिर्वोषं नीलजीमृतसंनिभम्। [50] भूत्वा यज्ञवराहो वै अपः संप्राविशस्प्रभुः।

De D2 सुरासुर° (for विष्णु: सुर°). — (L. 5) De D2 कचित् (for जगत्). — (L. 6)  $B_1$  सपर्वतान्वनद्वीपान् (for the prior half). — (L. 9) Bı 'सनं; Bs Dc 'स्तरं; Ds °स्वना (for °स्वरा). B1 Dc D2 विनर्देतस् (for विनादिनस्). — (L. 10) Dc2 D2 प्रवर्षत:; D4 विवर्षत. — (L. 12) Dc D2 °मात्राभिर (for भात्रेश). Dc3 तिष्ठंते सूर्यवर्चसः (for the posterior half). :- (L. 13) B1-3 Dc2 D2. 5 34-शांते (for शान्त-). — (L. 18) Dcs Dn Ds. 5. 6 फणा-B<sub>2</sub> Dc D<sub>2</sub> -विकचं (for -विकटं). B<sub>1</sub> स्फुटा-( for फटा-). विकटरूपं च. B2-4 Dc2 D2 G3 रोष- (for रोषं). B2 राथिनं; Dn: शोभिनं (for भोगिनम्). Some printed ed. erroneously read, भाजनम् for भोगिनम्. — (L. 19) Dc2 D2 तीक्ष्णांशुं; D5 कंबूनां (for तिरमांशु-). D4 G3 अति-विद्यतिं (for अमितद्यतिम्). — (L. 22) Bı द्यां (for स्वां), and प्रमु: (for विमु:). - (L. 25) De Dn1. n2 D2-4 G3 त तनव; Ds इति प्रोक्ता (for तत्तनव). Dc Da शुश्रमः. Ds आपो वै नरस्नव: (for the posterior half). — (L. 26) B1 अप्सु यत्तेन चैवास्ते ; Ds अयनं तस्य ताः पूर्वं (for the prior half). - (L. 28) A few MSS. पद्मं समुत्थितं, but Nil.

as above. — (L. 29) B2 समुत्थितः (for विनिःसृतः). — (L. 30) B1 ततोपविष्ट:; B2. 4 ततः प्रविष्टः. — (L. 31) Dca Da सर्व (for कृत्स्तं). Dc Da सुतान् (for समान्). Ds अस्जन्मानसान्ध्रतान् (for the posterior half). — (L. 33) B1. 8 Dn2 D4. 6 G3 ते दृष्ट्वा; D5 तत्स्वा (for तेऽस्जन्). Dc D2 om. the posterior half of line 33 and the prior half of line 34. Bi दुमाणि; Ds चराणि (for त्रसानि). — (L. 34) Bs Dn2 राक्षसान् (for मानुषान्). — (L. 35) B. Dei Dni Da. s सुज्यते. Bs Dna Ds पौरुषीं तनुं; Dc D2 पौरुषं तनुः — (L. 39) Dc D2 G3 Ds सल्लिन यथावृत्तं शमयत्पृथिवीतले. समि (Gs ° नु) न्याप्ते. — (L. 40) Dc Ds एकाकारे तदा स्पृशन्. — (L. 42) Ds °चरन् (for °भवत्). — (L. 43) B1 दृष्ट्वा तां (for गां दृष्ट्वा). — (L. 45) Des Da [आ]दिल्येन (for दिव्येन). — (L. 46) Bs Dc Ds 'रुचिरं (for 'रुचितं). B1 Dc Ds. s वपुर् (for रूपम्). — (L. 47) De Da वराहस्य वपुर् (for वाराहवपुषं). De Da. 5 ब्रह्म (for वेद°). — (L. 49) Bi. 4 De Da तिक्शिदंष्ट्रा (B1. 4 ेष्ट्रो ) प्रदीधिति. - (L. 51) De Da. 4. 6 संप्रविशद्. — (L. 52) Ds दंष्ट्रैकयोद्भल ततः (for the prior

दंष्टेणैकेन चोद्धत्य स्वे स्थाने न्यविश्वन्महीम्। पुनरेव महाबाहुरपूर्वा तनुमाश्रितः। नरस्य कृत्वार्धतनुं सिंहस्यार्धतनुं प्रभुः। दैत्येन्द्रस्य सभां गत्वा पाणि संस्पृर्य पाणिना । [55] दैत्यानामादिपुरुषः सुरारिर्दितिनन्दनः। दृष्ट्रा चापूर्ववपुषं कोधारसंरक्तलोचनः। शूलोद्यतकरः स्नग्नी हिरण्यकशिपुस्तदा। मेघस्तनितनिर्घोषो नीलाभ्रचयसंनिभः। देवारिर्दितिजो वीरो नृसिंहं समुपादवत्। [60] ससुपेत्य ततस्तीक्ष्णैर्मृगेन्द्रेण बलीयसा । नारसिंहेन वपुषा दारितः करजैर्भृशम् । एवं निहत्य भगवान्दैत्येन्द्रं रिप्रघातिनम् । भूयोऽन्यः पुण्डरीकाक्षः प्रभुर्लोकहिताय च । कश्यपस्यात्मजः श्रीमानदित्या गर्भधारितः । [65] पूर्णे वर्षसहस्रे तु प्रस्ता गर्भमुत्तमम् । दुर्दिनाम्भोदसद्दशो दीप्ताक्षो वामनाकृतिः। दण्डी कमण्डलुधरः श्रीवत्सोरसिभूषितः। जटी यज्ञोपवीती च भगवान्बालरूपध्क । यज्ञवाटं गतः श्रीमान्दानवेन्द्रस्य वै तदा। [70] बृहस्पतिसहायोऽसौ प्रविष्टो बलिनो मखे। तं दृष्ट्वा वामनतनुं प्रहृष्टो बलिरव्रवीत्। श्रीतोऽस्मि दर्शने विश्र ब्रूहि त्वं किं ददानि ते। एवसुक्तस्तु बलिना वामनः प्रत्युवाच ह । स्बस्तीत्युक्त्वा बल्लि देवः स्मयमानोऽभ्यभाषत।[75] मेदिनीं दानवपते देहि मे विक्रमत्रयम्। बिर्ह्रिदे प्रसन्नात्मा विद्रायामिततेजसे। ततो दिव्याद्भततमं रूपं विक्रमतो हरे:। विक्रमैस्त्रिभिरक्षोभ्यो जहाराशु स मेदिनीम्। ददौ शकाय च महीं विष्णुर्देवः सनातनः। [80] एष ते वामनो नाम प्रादुर्भावः प्रकीर्तितः। तेन देवाः प्रादुरासन्वैष्णवं चोच्यते जगत्। असतां निग्रहार्थाय धर्मसंरक्षणाय च। अवतीर्णो मनुष्याणामजायत यदुक्षये।

स एवं भगवान्विष्णुः कृष्णेति परिकीस्येते। [8 अनाद्यन्तमजं देवं प्रभुं लोकनमस्कृतम्। यं देवं विदुषो गान्ति तस्य कर्माणि सैन्धव।

#### 28

After 3. 275. 16, Dc D2 ins.:

असृष्यमाणा सा सीता वचनं राघवोदितम् । लक्ष्मणं प्राह मे शीघ्रं प्रज्वालय हुताशनम्। विश्वासार्थे हि रामस्य लोकानां प्रत्ययाय च। राघवस्य मतं ज्ञात्वा लक्ष्मणोऽपि तदैव हि। महाकाष्ठचयं कृत्वा ज्वालयित्वा हुताशनम्। [5] रामपार्श्वमुपागम्य तस्थी तूष्णीमरिंदमः। ततः सीता परिक्रम्य राघवं भक्तिमंयुता। पश्यतां सर्वलोकानां देवराक्षसयोषिताम्। प्रणम्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली । बद्धाञ्जलिपुटा चेदसुवाचाग्निसमीपगा। [10] यथा में हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवात्। तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः। एवसुक्त्वा तु सा सीता परिक्रम्य हुताशनम्। विवेश ज्वलनं दीसं निभयेन हृदा सती। Colophon.

#### 29

After 3.276. 12, K1. 2 ins. the phalasruti:
वैशंपायन उवाच ।
ये चेदं कथयिष्यन्ति रामस्य चरितं महत्।
श्रोष्यन्ति चाष्यभीक्ष्णं ये नालक्ष्मीस्तान्भविष्यति।
अर्घास्तेभ्यो भविष्यन्ति धनता च भविष्यति।
इतिहासिममं श्रुत्वा पुराणं शश्वदुत्तमम्।
पुत्रान्पौत्रान्पश्ंश्रैव वेत्स्यन्ते नृषु चाद्यताम्। [5]
अरोगाः प्रतिभांश्रेव भविष्यन्ति न संशयः।
इदमाख्यानकं रम्यं ये स्मरन्ति नरोत्तमाः।
पुत्रपौत्रेश्च नन्दन्ति लभन्ते विष्णुवल्लभाम्।

half). A few MSS. स्व- (for स्वे). B2. 4 Dc2 D2. 5 विन्यसे- (D5 ° स) न् (for न्यविशन्). — (L. 53) B8 Dc2 D2 तनु- मास्थित:. — (L. 54) B3 नरस्यार्थतनुं कृत्वा. B1. 4 मृगेंद्रा- धंतनुं प्रसुः. — (L. 57) B Dn1 D2. 4 "पुरुषं (for "वपुषं). Dc D2 क्रोध- (for क्रोधात्). — (L. 59) Dc2 D5 "संनिमं; D2 "संगित:. — (L. 60) B1 धोरो (for वीरो). — (L. 61) B2 Dc2 D2 समुत्पत्य. — (L. 64) D5 सर्वलेकापितामहः (for the posterior half). — (L. 65) B1 दित्या गर्मेण धारितः. — Dc om. line 67. — (L. 69) Dc1 D4 "धृत् (for धृक्). — (L. 70) D5 तत्र (for श्रीमान्), and भगवान्वामना-

कृति: (for the posterior half). — (L. 72) B1 Dc D2. 5 दृष्ट्वा तं (by transp.). — (L. 73) Dc D2 ब्रूहि किंते ददानि वै. — (L. 74) B1 वामनः प्रत्यभाषत. — (L. 79) B1 Dc D2 रक्षोभ्यं. — (L. 82) D3. 6 G3 येन (for तेन). — (L. 83) Dc D2 रचणार्थाय (for निम्रहा°). — (L. 84) B1 Dc2 D2 मानुषाणाम्. B1 यदोर्गृहे (for यदुचये). — (L. 85) B1. 2 Dn2 स एव; B3 एवं स; Dc2 D2. 3 स एष. B2 परिगीयते. — (L. 86) B2 विष्णुं (for देवं). — (L. 87) B4 यदेवं; Dc D2-4. 6 G3 यं वेद-(for यं देवं).

श्रुण्बन्तीदं पुण्यशीलाः श्रावयेचेदमुत्तमम् ।
नरः फलमवामोति राजसूयाश्वमेधयोः । [10]
काञ्चनेन विमानेन स्वर्गं याति नरोत्तमः ।
पुनर्लक्ष्मीरुपयुतो जायते पृथिवीतले ।
श्रुत्वा चेदमुपाल्यानं श्राव्यमन्यन्न रोचयेत् ।
पुंस्कोकिलस्तं श्रुत्वा कौञ्चीध्वाङ्शस्य वागिव ।
[Line 13-14=(var.) 1. 2. 236.]

#### 30

After 3. 295. 7°, D1 (irrelevantly) ins.:

आजगाम वने राजन्दुर्वासाः कोपनो द्विजः ।

दुर्योधनप्रेरितश्चा[प्य]पराह्ने बुसुक्षितः ।

द्वीपद्या सहिते सुक्ते धर्मराजे युधिष्ठिरे ।

तदा चिन्तापरीतात्मा धर्मसूनुर्जनार्दनम् ।

चिन्तयामास भगवानाजगाम त्वरान्वितः । [5]

गते दुर्वाससि तदा गङ्गायां स्वपनाय च ।

शाकपत्रं तदा राजन्बुसुजे मधुसूदनः ।

तृसां त्रिलोकीमित्युवाच कारुण्याद्रक्तवत्सलः ।

दुर्वासास्तुष्टिमापन्नो हृष्टसस्मे शिवं ददौ ।

मार्कण्डेयाश्रमासीनं धर्मराजं युधिष्टरम् । [10]

#### 31

After 3, 297. 3<sup>ab</sup>, B Dc Dn D<sub>1</sub>. 4. 6 G3 ins:

तान्दञ्चा पतितान्श्राद्यन्सर्वाश्चिन्तासमन्वितः ।

धर्मपुत्रो महाबाहुर्विल्लाप सुविस्तरम् ।

नतु त्वया महाबाहो प्रतिज्ञातं वृकोदर ।

सुयोधनस्य भेत्स्यामि गदया सन्धिनी रणे ।

ब्यर्थं तदस में सर्व त्विय वीरे निपातिते ।

महात्मनि महाबाही क्ररूणां कीर्तिवर्धने। मनुष्यसंभवा वाची विधर्मिण्यः प्रतिश्रुताः। भवतां दिव्यवाचस्तु ता भवन्तु कथं सृषा। देवाश्चापि यदावोचन्सृतके त्वां धनं जय। सहस्राक्षादनवरः कुन्ति पुत्रस्तवेति वै। [10] उत्तरे पारियात्रे च जगुर्भुतानि सर्वशः। विप्रनष्टां श्रियं चैषामाहर्ता पुनरक्षसा। नास्य जेता रणे कश्चिदजेता नेष कस्यचित्। सोऽयं मृत्युवशं यातः कथं जिष्णुर्महाबलः। अयं ममाशां संहत्य शेते भूमौ धनंजयः। [15] आश्रित्य यं वयं नाथं दुःखान्येतानि सेहिम । रणेऽप्रमत्तौ बीरौ च सदा शत्रुनिबर्हणौ। कथं रिपुवशं याती कुन्तीपुत्री महाबली। यौ सर्वास्त्राप्रतिहतौ भीमसेनधनंजयौ। अश्मसारमयं नृनं हृदयं मम दुईदः। [20] यमी यदेती दृष्ट्वाद्य पतिती नावदीर्यते। शास्त्रज्ञा देशकालज्ञास्त्रपोयुक्ताः क्रियान्त्रिताः। अकृत्वा सदशं कर्म कि शेष्वं पुरुष्षेभाः। अविक्षतशरीराश्चाप्यप्रमृष्टशरासनाः। असंज्ञा भुवि संगम्य कि शेष्वमपराजिताः। सान्निवादेः संसुप्तान्हष्टा आव्नमहामतिः। सुखं प्रसुप्तानप्रस्विनः खिन्नः कष्टां दशां गतः। एवमेवेदमित्युक्त्वा धर्मात्मा स नरेश्वरः। शोकसागरमध्यस्थो दध्यौ कारणमाकुछः। इतिकर्तव्यतां चेति देशकालविभागवित् । [30] नाभिपेदे महाबाहुश्चिन्तयानो महामतिः। अथ संस्तभ्य धर्मात्मा तदात्मानं तपःसुतः। एवं विलप्य बहुधा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः।

#### 31

(L. 1) De 'परिष्ठुत: (for 'समन्वित:). — (L. 5) B2 त्वं सन्यसे (for तदद्य मे). B2. 6 De D2 भीम; Dn G3 वीर (for वीरे). — (L. 6) Dn2. n3 D6 G3 महावाहों. De D2 कीर्तिवर्धन. — (L. 8) B4 De D2 भवंति (B4 ° तु) दिव्या वाचस्तु. B3 De Dn1 D2. 4. 6 G3 भवंति (for भवन्तु). — (L. 9) Dn धनंजयं! — (L. 10) B2 तवोदये (for तवेति वै). B4 च; De1 D2 हि; De3 ह (for वै). — (L. 11) De2 D2 मंदरे (for उत्तरे). B4 भगशः (for सर्वशः). — (L. 12) B4 स्वषाम; De D2 तेषाम् (for चैषाम्). B6 De D2 °रोजसा (for रक्कता). — (L. 13) B2 अश्रुता; De1 D2 अजिता (for अजेता). B2. 8 De2 नेव (for नेष). — (L. 15) B3 De D2 संकृत्य (for संहत्य). B2 अयमस्मान्समाहत्य. — (L. 16) B3. 4 De2 D2 [इ]मानि (for

[ए]तानि). — (L. 17) B<sub>8</sub>. 4 प्रगल्भो (for प्रमन्तो). De D<sub>2</sub> तो वीरो (for वीरो च). — (L. 18) B<sub>1</sub>. 4 D<sub>2</sub> रातु ; De<sub>2</sub> चातु (for रिपु °). B<sub>2</sub> मादी (for कुन्तो °). — (L. 20) B<sub>8</sub>. 4 De D<sub>2</sub> मेतिदु मिंदं (for मम दु हूँ द:). — (L. 21) D<sub>6</sub> G<sub>3</sub> यत् (for [अ] च). — (L. 22) B<sub>4</sub> De D<sub>2</sub> तेजो (for तपो °). — (L. 23) B<sub>2</sub> [अ] सुकरं (for सहरां). — (L. 24) B<sub>1</sub>. 3. 4 च अप्रमृष्ट ; B<sub>2</sub> चाप्रमृष्ट च ; De D<sub>2</sub> चाप्यप्रमृष्ट (for चाप्यप्रमृष्ट -). — (L. 25) B<sub>2</sub> अकुत्त्वा (for असंशा). B<sub>2</sub>. 4 De D<sub>2</sub> संश्वा गम्या: (for भुनि संगम्य). — (L. 27) De D<sub>13</sub> प्रसुप्रमुप्तान् . — (L. 30) B<sub>3</sub>. 4 De D<sub>2</sub> चैव (for चिति), and काल देशे (by transp.). — (L. 31) B<sub>3</sub>. 4 De D<sub>3</sub> महाबुद्धिश् (for °वाहुश्). — (L. 32) B<sub>3</sub> तपः कृतः ; B<sub>4</sub> तपोशुतः ; De<sub>2</sub> तपः धृतः (for तपः सुतः). — (L. 33) B<sub>3</sub> om. 33. De D<sub>3</sub> बहुशो (for °भा).

[5]

After 3. 297. 61, Dn D6 G8 ins.:

यक्ष उवाच।

तपः किंळक्षणं प्रोक्तं को दमश्च प्रकीर्तितः। क्षमा च का परा प्रोक्ता का च हीः परिकीर्तिता।

युधिष्ठिर उवाच ।

तपः स्वधर्मवर्तिःवं मनसो दमनं दमः । क्षमा द्वंद्वसहिष्णुःवं हीरकार्यनिवर्तनम् ।

यक्ष उवाच।

कि ज्ञानं प्रोच्यते राजन्कः शमश्च प्रकीतितः। [5] दया च का परा प्रोक्ता कि चार्जवसुदाहृतम्।

युधिष्ठिर उवाच । ज्ञानं तत्त्वार्थसंबोधः शमश्चित्तप्रशान्तता । दया सर्वेसुखैषित्वमार्जवं समवित्तता ।

यक्ष उवाच।

कः शत्रुर्दुर्जयः पुंतां कश्च ब्याधिरनन्तकः। कीदृशश्च स्मृतः साधुरसाधुः कीदृशः स्मृतः। [10]

युधिष्टिर उवाच । क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुर्लोभो व्याधिरनन्तकः । सर्वभूतहितः साधुरसाधुनिर्दयः स्मृतः ।

यक्ष उवाच । को मोहः प्रोच्यते राजन्कश्च मानः प्रकीर्तितः । किमाऌस्यं च विज्ञेयं कश्च शोकः प्रकीर्तितः ।

युधिष्ठिर उवाच । मोहो हि धर्ममृदत्वं मानस्वात्माभिमानिता । [ 15 ] धर्मनिष्क्रियतालस्यं शोकस्त्वज्ञानमुच्यते ।

यक्ष उवाच । किं स्थेर्यमुविभिः प्रोक्तं किं च धेर्यमुदाहतम् । स्नानं च किं परं प्रोक्तं दानं च किमिहोच्यते ।

युधिष्ठिर उवाच । स्वधर्मे स्थिरता स्थेर्य धेर्यमिन्द्रियनिग्रहः । स्नानं मनोमलसागो दानं वै सूतरक्षणम् । [20]

यक्ष उवाच । कः पण्डितः पुमाञ्ज्ञेयो नास्तिकः कश्च उच्यते । को मूर्षः कश्च कामः स्थात्को मत्सर इति स्मृतः ।

युधिष्ठिर उवाच। धर्मज्ञः पण्डितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ज उच्यते। कामः संसारहेतुश्च हत्तापो मत्सरः स्मृतः। यक्ष खवाच।

कोऽहंकार इति प्रोक्तः कश्च दम्भः प्रकीर्तितः । [25] किं तहैवं परं प्रोक्तं किं तत्पैशुन्यमुच्यते ।

युधिष्ठिर उवाच । महाज्ञानमहंकारो दम्भो धर्मध्वजोच्छ्रयः । दैवं दानफलं प्रोक्तं पेग्रुन्यं परदूषणम् । यक्ष उवाच ।

धर्मश्रार्थश्च कामश्च परस्परविरोधिनः। एषां नित्यविरुद्धानां कथमेकत्र संगमः।

ा संगमः **।** [ 30 ]

युधिष्ठिर उवाच । यदा धर्मेश्च भार्या च परस्परवशानुगौ । तदा धर्मार्थकामानां त्रयाणामपि संगमः ।

यक्ष उवाच । अक्षयो नरकः केन प्राप्यते भरतर्षभ । एतन्मे पृच्छतः प्रश्नं तच्छीव्रं वक्तुमईसि । युधिष्ठिर उवाच ।

ब्राह्मणं स्वयमाहूय याचमानमिक चनम् । [35] पश्चान्नास्तीति यो ब्र्यात्सोऽभ्रयं नरकं वजेत् । वेदेषु धर्मशास्त्रेषु मिथ्या यो वे द्विजातिषु । देवेषु पितृधर्मेषु सोऽभ्रयं नरकं व्रजेत् । विद्यमाने धने लोभाद्दानभोगविवजितः । पश्चान्नास्तीति यो ब्र्यात्सोऽक्षयं नरकं वजेत् । [40]

यक्ष उवाच । राजन्कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा । ब्राह्मण्यं केन भवति प्रबृह्मेतत्सुनिश्चितम् । युधिष्टिर उवाच ।

श्रुण यक्ष कुळं तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम् । कारणं हि द्विजत्वे च वृत्तमेव न संशयः । वृत्तं यत्नेन संरक्ष्यं ब्राह्मणेन विशेषतः । [45] अक्षीणवृत्तो न श्लीणो वृत्ततस्तु हतो हतः । पठकाः पाठकाश्चेव ये चान्ये शास्त्रचिन्तकाः । सर्वे व्यसनिनो मूर्जा यः क्रियावान्स पण्डितः । चतुर्वेदोऽपि दुर्वृत्तः स श्रुद्धादतिरिच्यते । योऽग्निहोत्रपरो दान्तः स ब्राह्मण इति स्मृतः । [50]

यक्ष उवाच। प्रियवचनवादी किं लभते विमृश्तितकार्यकरः किं लभते। बहुमित्रकरः किं लभते धर्मे रतः किं लभते कथय।

**32** 

(L. 27) Dns (by corr.) यदज्ञानम् (for महा°). Dns Ds धर्मों (for धर्म-). — (L. 33) Dn अक्षय्यो. — (L. 36) Dn2. n3 सोक्षयं. — (L. 38 and 40) Dn2 सोक्षयं. — (L. 52) Dn3 °करोधिकं (for °कर:).

युधिष्ठिर उवाच ।
प्रियवचनवादी प्रियो भवति [55]
विमृशितकार्यकरोऽधिकं जयति ।
बहुमित्रकरः सुखं वसते
यश्च धर्मरतः स गतिं कभते ।
Dn alone cont. (!);

यक्ष उवाच ।
को मोदते किमाश्चर्यं कः पन्थाः का च वार्तिका ।
वद मे चतुरः प्रश्नान्मृता जीवन्तु बान्धवाः । [60]
युधिष्ठिर उवाच ।
पञ्चमेऽहनि षष्ठे वा शाकं पचित स्त्रे गृहे ।

अनृणी चाप्रवासी च स वारिचर मोदते।
अहन्यहिन भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्।
शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्।
तकोंऽप्रतिष्टः श्रुतयो विभिन्ना [65]
नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम्।
धर्मस्य तस्वं निहितं गुहायां
महाजनो येन गतः स पन्थाः।
अस्मिन्महामोहमये कटाहे
सूर्याप्रिना रात्रिदिवेन्धनेन। [70]
मासर्नुदर्वीपरिषद्दनेन
भूतानि काळः पचतीति वार्ता।

I have used the following editions of the Purāṇic works cited in these Notes: The Skanda Purāṇa (in seven volumes) and the Viṣṇudharmottara Purāṇa printed in the Venkaṭeśvara Press, Bombay; the Vāyu, Brahma, Matsya and Padma Purāṇas of the Ānandāśrama Series, Poona; the Kūrma Purāṇa and the Varāha Purāṇa in the Bibliotheca Indica Series; the Viṣṇu Purāṇa published by Kṛṣṇaśāstrī Gurjar and printed in the Vṛttadīpa Press; and the Rāmāyaṇa of the Nirnaya Sagara Press.]

#### 1

**9** °) वर्धमानपुरद्वारेण. Cf. 1. 117. 8°, which also mentions वर्धमानपुरद्वार:

#### वर्धमानपुरद्वारमाससाद यशस्विनी।

- 10 b) परिचतुर्दश: "fully fourteen, exactly fourteen," not "about fourteen," as it is sometimes carelessly translated.
- 21 <sup>d</sup>) संसर्ग is used here in the neuter gender instead of the regular masc. (संसर्गः), which we find however in stanza 24 below.
- 22 ff. Stanzas 22-28=(var.) Skanda Purāṇa
  1. 2. 45. 125<sup>a</sup>-131<sup>b</sup>. See note on 3. 2. 15 ff. below.
  - 28 For 5\*, cf. Skauda Purāṇa 1. 2. 45. 128° : न नीचैर्नाप्यविद्वद्भिर्नानात्मज्ञैर्विशेषतः।

It is worth noting that this interpolation was found only in Dn Ds.

43 b) The reading इसा (for इस-) of some Bomb. ed. (eg. the Chitrashala ed., 1930), which is unintelligible, appears to be merely a misprint, being unsupported by any MS. authority.

#### 2

- 15 ff. Stanzas 15-37=(var.) Skanda Purāṇa 1. 2. 46. 21<sup>c</sup>-43<sup>d</sup>. See note on 3. 1. 22 ff. above.
  - 16 =(var.) 3. 240. 3; Rām. 5. 51. 18.
- 22 <sup>d</sup>) The reading <sup>°</sup> द्वेच is confirmed by the Skanda (loc. cit.).

- 28 °) For our reading कारणरागः, the Vulgate has भावोऽनुरागः and S कारण्यरागों, both unintelligible. The Skanda (loc. cit.) has करणरागः, which is near enough to our reading. कारण is however the correct reading, cf. वेषयः in 28° (with Vrddhi).
- 31 °) खशरीरसमुत्थं refers to खेहं (in 31°). Cf. stanza 20 मनोदेहसमुत्थाभ्यां दुःखाभ्याम्; also 36 अन्तर्देहगता with reference to तृष्णा.
- **35** = (var.) **V**āsiṣṭha Dharma Śāstra (ed. B. S. S.) 30. 10.
- 36 d) For this pāda, the Skanda (loc. cit.) substitutes . लोहं लोहमलो यथा, evidently a lectio facilier.
  - $-44 = (var.) 3.206.20^{abcd}$
  - 51 Cf. Manu. 4. 32: शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेथिना । संविभागश्च भृतेभ्यः कर्तव्योऽनुपरोधतः॥
- 52 Cf. Vāsiṣṭha Dharma Śāstra (ed. B. S. S.)
  13. 61: तृणभून्यग्न्युदकवाक्स्नृतानस्याः सतां गृहे नोच्छियन्ते
  कदाचन. Āpastamba Dh. Sūtra (ed. Bühler, Bombay
  1868) 2. 2. 4. 14: अभावे भूमिरुदकं तृणानि कल्याणी वागिति।
  एतानि वे सतोऽगारे न क्षीयन्ते कदाचन इति. The latter part
  of both these quotations, it may be noted, has
  Anuṣṭubh rhythm.
- 70 Line 70<sup>ab</sup> is cited in Ācārya Śamkara's Bhāṣya on the Brhadāranyaka Upaniṣad (2. 4. 1), but referring to a different Mbh. context (B. 12. 241. 1<sup>ab</sup>). Cf. also Strauss, Ethische Probleme aus dem "Mahābhārata," p. 127 f. (separate print).
  - 71 Cf. Strauss, op. cit. p. 69 (separate print).

#### 3

10 b) For योनिकर्मविशोधिताः, cf. 12b कर्मणा च विश्वोधितः; also 3. 1. 25ab:

येषां त्रीण्यवदातानि योनिर्विद्या च कर्म च।

- 16-17 Cf. Skanda Purana 7. 1. 280. 3<sup>cd</sup>-5<sup>ab</sup>.
  See next note also.
- 18 ff. This entire passage containing the 108 names of the sun (with phalasruti!) seems to be

fairly old and popular. It occurs almost verbatim in the Skanda 7. 1. 280. 5<sup>cd</sup>-22<sup>cd</sup>, and in the Brahma Purāṇa 33. 34-49. The Skanda moreover refers to the fact that this list was proclaimed by Dhaumya to Pārtha (i.e. Yudhiṣṭhira), citing (with v.l.) our stanza 17, and showing that the Skanda version is but a replica of the Mbh. text. The Purāṇic texts agree with the constituted text more closely than with the Vulgate. A close comparison with the Purāṇic texts will show that our text (based on the concord of Kaśmīrī and Southern MSS.), is much older than that of the Vulgate, which is based on the Bengali-Devanāgarī tradition.

- 20 <sup>d</sup>) Our reading वैश्रवणो is supported by both the Purāṇas (see note on 18 ff. above).
- 22 ) Our reading सर्वामराश्रय: is likewise supported by both the Purāṇas (see note on 18 ff. above); सर्वेमलाश्रय: of the Vulgate group is clearly an emendation.
- 29 f. It is noteworthy that for 29 d the Skanda Purāṇa (7. 1. 280. 17d) reads प्रोक्त शक्तेण शीमता, which is a paraphrase of our reading (शक्तेणोक्त महात्मना), and which does not lend support to the reading प्रोक्त-मित्तस्वयंभ्रवा of the B D group. It is further worth noting that that Purāṇa also reads 30 regularly after 29, like our text, and does not transpose it as is done by the Vulgate group of Northern MSS.; see the critical apparatus of our stanza 30.
- 32 <sup>d</sup>) Agrees exactly with Brahma Purāṇa 33. 48<sup>d</sup>, though the Vulgate and the Skanda read differently.

# 10

5 ff. This discourse between Indra and Surabhi recurs in the Rāmāyana (Ayodhyā 74), which may be compared; the Rām. version is much shorter and in parts differently worded. The N reading न मुतान्मन्यते परम् (5<sup>d</sup>) is also the reading of the Rām. version (2.74.25<sup>d</sup>), and may be preferred.

# 11

3 •) अनुशाधि. The reading সন্বয়াখি of the Vulgate (and some old printed ed. like the Bombay and

the Kumbhakonam ed.) is incomprehensible. It appears to be an old corruption handed down from one MS. to another in some particular line of transmission.

26 b) इयाल:. There is much uncertainty about the spelling of this word. The spelling स्थाल has been accepted elsewhere in this edition (e.g. 4.17.7), and should have been adopted here too.

# 13

- 10 b) यत्रसायंगृहो सुनि:=1. 41. 1d.
- **16** With 16<sup>ab</sup>, 26-31, 36<sup>ab</sup>, cf. Harivamśa (Cal. ed.) 9132, 9135<sup>cd</sup>, 9136-37, 9138<sup>ab</sup>, 9140<sup>cd</sup>, 9141<sup>ab</sup>, 9163<sup>cd</sup>, 9164<sup>ab</sup>, 9172<sup>ab</sup>.
- 21 ") तुरायण (lect. diff.), a kind of sacrifice = पौर्णमासविकार (PW). Cf. Pāṇini 5. 1. 72 पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति; on which Patanjali has the Bhāṣya: यस्तुरायणेन यजते स तौरायणिक इत्युच्यते. Kaiyaṭa explains तुरायण as यज्ञविशेषमृत्विगेव सच्यापारत्वान्निष्पादयति । यजमानस्तूष्णीमास्त इति भाव:. The readings of N are an interesting study, being only different independent attempts to eliminate this rare and troublesome vocable, which otherwise occurs almost exclusively in the Brāhmaṇa and Sūtra literature. Another Mbh. reference is found at C. 13. 4940: तुरायण हि वतमप्यधृष्यमन्नोषनोऽकरव निश्वतोऽब्दान्।
- 29 <sup>cd</sup>) This exploit which was evidently his latest is detailed further on in adhy. 15-23, with Śrīkṛṣṇa himself as narrator.
- 34 With 50\*, cf. 55\*, both interpolations of K<sub>2</sub> Dn.
- 36 The reading of N is a strange corruption!
   वैराज is ब्रह्मसदन; cf. Harivamsa (Cal. ed.) 2255,
  12629 (both times वैराजं ब्रह्मसदनं). वैराजसदन is
  mentioned in C. 12. 13722:

#### वैराजसदनान्नित्यं वैजयन्तं निषेवते।

- 46 With 55\*, cf. 50\*, both interpolations of K2 Dn.
- 57 = (var.) 5. 80. 30. See notes below on stanzas 59, 70.
- $59^{ab}$ ) = 5. 80.  $31^{ab}$ . धनुष्मताम् = धनुष्मताम् , metri causa, as the v.l. show; see notes on stanzas 57, 70.
  - 62 Cf. Manu. 9. 8:

पतिभीर्या संप्रविदय गर्भो भूत्वेह जायते। जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः॥

**70** = (var.) 5. 80. 31. See notes above on stanzas 57, 59.

88 Though 59\* is omitted only in comparatively few MSS. of our apparatus (T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> M, — and they are the only true representatives of the Southern recension), it is lacking entirely in the MSS. of Sastri (see Southern Recension, vol. IV, part 1, p. 71 bottom), who not only omits the lines from his text but does not mention them even in his footnotes, which shows that they must have been lacking in all his MSS.

### 14

7 Cf. Manu. 7. 50:

पानमत्ताः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम्। एतत्कष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गणे॥

# <sub>70</sub> 16

6 °) For उपतस्प, cf. Dasharatha Sharma, Indian Culture, vol. 1 (1935), p. 682 f., who suggests the meaning "a small tower or turret of some sort," which is probably correct. I did not find the word in the PW; the abridged ed. (pw) cites only उपतस्पम् adv. "an den Thürmen, an die Thürme," Śiśupālavadha 3. 39. — The word recurs in a Southern interpolation in the Ādi (App. I, No. 48, line 7:

#### परिघाट्टाळकेर्मुख्यैरुपतल्पशतैरपि),

which is cited (with v.l.) by Sharma. — तल्प certainly means a "turret" and occurs in that sense in 1. 199. 32 तल्पेश्वान्यासिकेंद्रेकं, in the description of Indraprastha built by the Pandavas.

7 °) समिच्णकुशा for ससमिच्ण°, haplologically omitting one स? — A few K, B and some D MSS. have the reading सतोमरांकुशा, which is quite distinct from and unconnected with the S reading साहिका सांकुशा. Thus there is no genetic connection between the readings rejected: they are independent emendations of the third original, which is probably the text reading. It is difficult but it suggests the intended meaning pretty clearly.

### 21

- 9 °) त्रिसामा. Nilakantha's reading is supposed to be त्रि:सामा; but his explanation (त्रि:सामा=त्रिसरा: he evidently takes साम to mean खर) seems to suggest that his reading was as in our text त्रिसामा. There appears to be a reference to the three notes of the drum; cf. Hopkins, Great Epic, p. 13.
- 12 °) सैन्यसुमीवयुक्तेन. The phrase occurs frequently in the epic. The Kaśmīrī and Southern MSS. agree in reading सैन्य (or शैन्य); only the mid-Indian versions (BD) read शैन्य (or सैन्य). Cf. 1. 212. 3°: 2. 2. 13°: 3. 23. 45°: 5. 129. 22°: etc.

### 23

45 °) See note on 3. 21. 12° above.

## 28

- 7 b) Correction! In the footnotes read पतितं for पंतितं, in the v.l. of K2 B Dc etc.
  - 12 12°d=16°f.
  - 16  $16^{ef} = 12^{ed}$ .
- 19 °) For ध्यायन्तं (v.l. ध्यायतः) cf. 25°d. Construction elliptical: some word like दृष्ट्वा or पश्यामि is necessary to complete the sense. MSS. reading ध्यायतः try to connect it with ते (gen.).
  - 22 °) प्रसादं="approbation" (?).

## 29

22-23 Cf. Manu. 7. 140:

तीक्ष्णश्चेव मृद्ध स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः । तीक्ष्णश्चेव मृद्श्चेव राजा भवति संमतः॥

Adi 74 has also something to say about the necessity of curbing one's anger, with which this chapter may be compared.

## 31

The trend and implications of the long and complicated argumentation between Draupadī and Yudhiṣṭhira (developed in adhy. 31-33) about the Karma theory have been discussed by Strauss, Ethische Probleme aus dem "Mahābhārata" (1911); see especially pp. 24, 38, 49, 100, 127, 133 (reprint), where also parallel passages have been cited. — It is interesting to note that भार and विभार, who are mentioned sometimes as the sons of Brahman (1.60.49), are mentioned elsewhere as the sons of Bhṛgu by Khyāti (Viṣṇu Purāṇa 59.82; Bhāgayata P. 4. 1.43).

### 36

18 The passage 133\* श्रोतियस्येव ते राजन् etc.) is cited in the Kāśikā (5.4.122), with the v.l. [अ]ल्प-मेथस: (for [अ]विपश्चित:), as read by K. B Dc Ds of our MSS. This reading seems to be superior to the other and might be adopted. Cf. 5.130.6; B. 12.10.1.

30 d) Correction! In the footnotes, for "D2 Dc Dn" etc. read "B2 Dc Dn" etc.

# 40

2 के) काञ्चनद्भमसंनिभम्. P W cites only lexical authority (Amarakośa, Hemacandra, Medinī) for the use of काञ्चन as a name of various plants or trees (Mesua ferrea, Michelia Champaca, Ficus glomerata, Bauhinia variegata, Datura fastuosa, पुंनाग), having somehow missed this good epic reference. Translate: "having donned the costume of the Kirātas, which resembled a Kāncana tree." This passage supports and confirms our reading काञ्चनेरिय संद्रेत (with reference to Cīnas and Kirātas) in 5. 19. 15<sup>b</sup>, which has been criticized by E. H. Johnston, JRAS. 1939, p. 220 (footnote). Cf. S. K. De, ibid. 1940, p. 69-72 (and the riposte by

Johnston, p. 72 f.).

39 <sup>d</sup>) For the reading जमास (v.l. जमाह), which is here weakly supported by MSS., cf. 37<sup>d</sup> नाणान्मसित सर्वशः, 40<sup>a</sup> प्रस्तधनुः, and 3.41.4<sup>c</sup> मायामास्थाय यहसं (scil. गाण्डीवं).

51 In the account given above, it is stated that Arjuna was performing penance (tapas). There is nothing to show that he used to worship an image or emblem of Siva, as implied by 171\* (line 4):

मृन्मयं स्थण्डिलं कृत्वा माल्येनापूजयद्भवम्।

# 43

Adhy. 43 ff. (including all the interpolated matter of the Vulgate) was first edited, annotated and metrically translated by Franz Bopp, in a book entitled: इन्द्रलोकागमनं. Ardschuna's Reise zu Indra's Himmel...in der Ursprache zum erstenmal herausgegeben, metrisch übersetzt, und mit kritischen Anmerkungen versehen (Berlin 1824). — Bopp's text is based on certain Bengali (palm-leaf) and Devanāgarī MSS. found by the editor in Paris and London, including MSS. with Nīlakaṇṭha's commentary. A few variants are noted and discussed in the annotations.

### 45

8 With regard to passage No. 6 of App. I, comprising two adhy. and describing the temptation of Arjuna by Urvasī, which is omitted in three MSS. of our crit. app. (viz., Ś1 K1. 3), it is worth noting that it is omitted likewise in an old fragmentary illustrated MS. of this parvan dated Samvat 1573 (ca. A. D. 1516), belonging to Bombay Branch of the Royal Asiatic Society (Bhau Daji Collection No. 245), which I have occasionally consulted. - The story is that Arjuna, who was tempted in Indra's heaven by Urvasī, refuses her advances on the ground that she is an ancestress of his. She thereupon curses him that he will become a eunuch and move about as such among women. Although this piquant story has permeated almost all versions of the epic except the Kaśmīrī (Śi and some K), there is no reason to doubt that it is a

late addition. The highly erotic description of the voluptuous Urvaśi, with its pronounced sex appeal, is, in my opinion, totally incompatible with the epic setting. Cf. lines 50-57 of that passage:

दिन्याङ्गरागी सुमुखी दिन्यचन्दनरूषिती।
गच्छन्त्या हारविकची स्तनी तस्या ववलातुः।
स्तनोद्धहनसंचोभान्नाम्यमाना पदे पदे।
त्रिवलीदामचित्रेण मध्येनातीव शोभिना।
अधो भूधरविस्तीर्ण नितम्बोन्नतर्णवरम्।
मन्मथायतनं शुभ्रं रसनादामभूषितम्।
ऋषीणामपि दिन्यानां मनोन्याधातकारणम्।
स्क्ष्मवस्त्रथरं रेजे जधनं निरवद्यवत्।

22 °) Correction! In the footnotes, read उद्भा for उद्भा as the reading of Dns D1. 2.

## 48

36 <sup>d</sup>) आइतल्खण, a phrase of frequent occurrence (e.g. 3. 247. 4), commonly misunderstood by scribes and commentators, and changed into आइवल्खण. The latter word is explained by scholiasts as a Bahuvrīhi, meaning "having signs of war" (Nīl.: आइवयोग्यानि शौर्यधोतकानि लक्षणानि सामुद्रिकचिहानि येषां), a meaning which though applicable in most cases is evidently not what is meant by the author. The word has been specially explained in the Amarakośa (3. 1. 10):

#### गुणैः प्रतीते तु कृतलचणाइतलचणौ ।

The commentary of Maheśvara (Bombay 1907<sup>6</sup>) says (p. 254): कृतलचाण: आहतलचाण: " आहितलचाण इत्यपि" दे शौर्यादिभिः ख्याते "लचाणं नाम्नि चिद्धे च" इति विश्वः। आहतम-भ्यस्तं लचाणमस्य।, citing Raghuvaṃśa (6. 71):

#### ककुत्स इत्याहतलचणोऽभूत्.

It must therefore be explained as "one whose marks, characteristics or virtues are famed, reputed, well-known"; in other words, "one noted for his good qualities." The first word of the compound (সাহন) has always the v.l. আহিন, and it is difficult to choose between the variants. Arjunamiśra and Nilakantha, who take the word to be সহনতভ্বা!; explain it as স্বাট্রেম্বা: ("whose banners were unimpared"). — At 5. 168. 15, the reading সাহব্ত্বা has been adopted, which was the reading of the large majority of MSS. collated for that passage. Even there the correct reading is no doubt সাহনতভ্বা, offered by a minority of Southern MSS.

### 50

The Nala Episode (Adhy. 50-78)

Bibliographical Note. The Nala episode has been repeatedly edited and translated, especially in Europe and America, where it has maintained its popularity with University teachers and students, for over a century, as an elementary Sanskrit text ideally suited for beginning the study of Sanskrit literature. Cf. A. Holtzmann, Das Mahābhārata u. seine Theile, 2, 68 ff.

The editio princeps of this poem was brought out by Bopp: ॥ श्रीमहाभारते नलोपाख्यानं ॥ Nalus, carmen sanscritum e Mahabharato: edidit, latine vertit, et adnotationibus illustravit, Franciscus Bopp. London 1819<sup>1</sup>. The edition was based on Bengali MSS. in Paris and MSS. in London. - Excellent observations on the edition were published by August Wilhelm von Schlegel in the Indische Bibliothek, 1 (1823). 97-128. A second edition was brought out by Bopp in 1832 entitled: Nalus, Mahábhárati episodium. Textus sanscritus cum interpretatione latina et annotationibus criticis curante F. Bopp, Berlin 1832<sup>2</sup>. — In 1835, Dean Milman published a metrical translation of the poem: Nala and Damayanti and Other Poems translated from the Sanskrit into English Verses, by Henry Milman (Oxford 1835), a justly popular rendering, which was reprinted by Monier Williams in his annotated edition of the poem (see below). - Other important editions and translations of the poem are as follows:

1820. J. G. L. Kosegarten: Nala aus dem Sanskrit im Versmaasse der Urschrift übersetzt und mit Anmerkungen begleitet (Jena 1820). First German translation (metrical).

1828. Friedrich Rückert: Nal und Damajanti. Eine indische Geschichte. Frankfurt am Main 1828<sup>1</sup>, 1838<sup>2</sup> (revised and improved ed.), 1845<sup>3</sup>, 1862<sup>4</sup>, 1873<sup>5</sup>. [Metrical German translation.]

1838. Franz Bopp: Nalas und Damajanti. Eine indische Dichtung aus dem Sanskrit übersetzt. Berlin 1838. [Metrical German translation. Translation of adhyāyas 9-12 was published by him

already in his Indralokāgamana (1824).]

1845. Otto Böhtlingk. Sanskrit-Chrestomathie. First Edition. St. Petersburg 1845. [Text, pp. 1-80; Notes, pp. 275-299. Böhtlingk is said to have omitted many stanzas. Book not available to me.]

1847. Adolf Holtzmann (Senior). *Indische Sagen*. Karlsruhe 1847<sup>1</sup>; Stuttgart 1852<sup>2</sup>. [Condensed German translation.]

1852. H. Kellgren: Nala och Damayanti, en indisk dikt öfversatt med förklar. noter. Helsingfors 1852. [Swedish translation, with explanatory notes.]

1856. E. Burnouf. Nala épisode du Mahâbhârata. Nancy 1856. [French translation.]

1862. Charles Bruce: Die Geschichte von Nala. Versuch einer Herstellung des Textes. Published by the Academy of Sciences. St. Petersburg 1862. [An erratic and futile attempt at reconstruction of the original poem, which Bruce arbitrarily reduces to 522 stanzas from 983 stanzas of the Vulgate edition, undertaking fantastic and puerile transpositions and rearrangements, guided solely by an active and fertile imagination. It is not a reconstruction of the original in any sense of the words, having now only the interest of a literary curiosity.]

1868. Third edition of Bopp's Nalus (tertia emendata editio), Berlin 1868<sup>3</sup>. [Published posthumously after Bopp's death in 1867.]

1868. Laurentius Grasberger: Noctes Indicae sive quaestiones in Nalum Mahâbhârateum. Würzburg 1868. [A critical study of the text.]

1875. Rev. Thomas Jarrett: Nalopakhyanam, or, The Tale of Nala: containing the Sanskrit text in Roman characters, followed by a vocabulary.... Cambridge: at the University Press, 1875.

1877. Georg Bühler: Third Book of Sanskrit. Bombay 1877<sup>2</sup>. Pp. 1-96 (containing a somewhat abbreviated form of the text).

1879. Monier Williams: Nalopákhyánam. Story of Nala, an episode of the Mahá-bhárata: the Sanskrit Text, with a copious Vocabulary and an improved version of Dean Milman's Translation. Second Edition, revised and improved. Oxford: at

the Clarendon Press, 1879<sup>2</sup>. [The first ed. appears to have been published from London in 1860.]

1881. John Peile: Notes on the Nalopákhyánam or Tale of Nala. For the use of classical students. Cambridge 1881.

1884. C. R. Lanman. Sanskrit Reader. Boston 1884. The story of Nala and Damayantī (first five adhyāyas only), pp. 1-16. "Reader" issued many times: sixth issue 1912.

1885. Hermann Camillo Kellner: Das Lied von Könige Nala. Erstes Lesebuch für Anfänger im Sanskrit. Nach didactischen Grundsätzen bearbeitet und in transk. Texte mit Wörterbuch herausgegeben. Leipzig 1885. [Text in transcription with complete vocabulary and copious explanatory and critical notes.] — German translation of the poem by the same author published (1886) in Reclams Universal-Bibliothek (No. 2116).

1893. Sir Edwin Arnold: Indian Idylls from the Sanskrit of the Mahabharata. London 1893. [The first edition seems to have appeared in 1883. In the edition of 1893, Nala and Damayanti, pp. 38-183.]

1910. Ludwig Fritze: Nala und Damayanti. Savitri. Berlin 1910. [Metrical German translation. "Nala u. Damayanti," pp. 1-76.]

1912. P. V. Kane: महाभारतप्रवेशिका (containing the tales of Savitri and Nala) with Notes. Bombay 1912. [Text edition with explanatory notes.]

1920. Sylvain Lévi: La légende de Nala et Damayanti, traduite, avec introduction, notes et vocabulaire. Bois dessinés et gravés par Andreé Karpelès. Paris 1920 (=Les classiques de l'orient, volume I). [Faithful French translation.]

1926. Norman M. Penzer: Nala & Damayanti. Illustrated with ten miniatures by P. Zenker. London 1926. [Free rendering.]

1935. Michele Kerbaker. Il Mahābhārata tradotto in ottava rima nei suoi principali episodi. Publicato a cura di Carlo Formichi e Vittore Pisani. Vol. II. Rome 1935. ("La Storia di Nala," pp. 73-133.) [Metrical Italian translation in rhymed octaves. First published Rome 1878<sup>1</sup>, 2nd edition Turin 1884<sup>2</sup>.]

The poem has been further translated into Bohemian, Dutch, Greek, Hungarian, Polish and Russian languages.

Cf. also a critical study by V. S. Sukthankar entitled "The Nala Episode and the Rāmāyaṇa," in A Volume of Eastern and Indian Studies in honour of F. W. Thomas (Bombay 1939), pp. 294-303.

Most of the European editions and translations of the poem are based on Bopp's edition; the Indian editions are based on the Calcutta and Bombay editions of the Mbh. Both differ a great deal from the constituted text.

- 4 °) The reading नरनारीणां of many editions and a few MSS. is patently a corruption.
- 5 <sup>d</sup>) সমল:. According to Pāṇini (5.4.122), the correct form is সমলা: (from সমলম্ Bahuvrīhi), which is adopted in some editions. But the MSS. do not suggest that the epic authors were aware of this finesse, and I do not think it is necessary in this case to go against the almost unanimous testimony of MSS., and put in an impeccable form merely to satisfy the purist.
- 6 d) The reading भागव: of M2 for भारत is striking, if not astonishing. What was the *yotra* of the scribe of M2?

# 51

- 1 °) नखस्था=अखस्था. Cf. 4° (तामखस्थां तदाकारां), and 5° (न्यवेदयत नखस्थां).
- 28 <sup>a</sup>) अन्तरिचे. The spelling अन्तरीच (with long ī) is very characteristic of Bengali MSS., as may be seen here from the footnotes to the text; cf. also v.l. 3.81.168<sup>b</sup>, and elsewhere in our edition.

# 52

12 a) The Vulgate reading आचिपन्तीमिन प्रभां is metrically defective, forming as it does, a diiambic (---) close, which is not permitted in the prior pāda of an epic śloka. It is possible that here the initial cluster (प्र) of प्रभा does not form position, so that the scansion may be taken as --- (first Vipulā). Cf. Hopkins, Great Epic, p. 457 (No. 45).

### 54

 $6 d = (var.) 3.79.19^b$ 

27 Passage 224\*, which is omitted only in Śī Kā. 4 Dī-3 of our MSS. is omitted likewise in the BBRAS MS. (Bhau Daji Collection No. 245) mentioned above (cf. note on adhy. 45). — Line 7 is corrupt or at least unintelligible. Most annotators and translators try to eke out a sense by adding various words to this cryptic line. The commonest expedient is to read दमयन्त्रीं (for दमयन्त्रीं), and add some words to complete the sense; but the reading दमयन्त्रीं is found in only a very small fraction (Dn. D.) of our MSS. So the line remains enigmatic, besides being spurious.

# 56

6 °) कलिश्चेव. The emendation of कलिश्चेव to पुष्करश्च proposed by Schlegel (cf. Bopp, Nalus, 1868<sup>3</sup>, p. 212 f.) and adopted by Kellner (Das Lied vom Könige Nala [1885], p. 65) is not supported by MSS., and is not only unnecessary but totally erroneous. Dvāpara's duty was to help Kali by entering all the dice pieces (स्वमप्य बान्सनाविद्य कर्तुं साहान्यमहीस 3. 55. 13<sup>ed</sup>), except the principal die (गवां च्या), into which Kali had transformed himself (कलिश्चेव च्यो भूत्वा). So the reading कलिश्चेव is quite correct and appropriate, and requires no emendation.

8 °) वेद भ्याः प्रेचमाणायाः. The gen. abs. is अनादरे (P. 2. 3. 38), and is better than the loc. abs. of Bs S.

# 57

16 °) भावः = mind (मनः, चित्तं). Cf. 3. 138. 5° :
एतदाचक्ष्व मे शीव्रं न हि मे शुध्यते मनः।
ाlso Rām. (Gorr.) 2. 99. 13° :
एतदाचक्ष्व मे सर्वे न हि शुध्यति मे मनः।

# 58

7 अन्वियात. The reading is found here only in G MSS.; but the form इयात (potential in the sense of preterite) is of common occurrence in the epic; cf. S. M. Katre JAOS. 57 (1937). 316 f.; New Ind. Ant. 1 (1938). 536; Bull. Deccan Coll. Res. Inst. 1. 8-13.

6 ) पांचुगुण्टित:. S always shows ੰਗੁण्टित for ੰगुण्टित of N. Cf. 1. 68. 52%, and elsewhere.

# 62

10 The Vulgate interpolation after 10 (App. I, No. 12) comprising about 20 stanzas had been rightly omitted by Böhtlingk in his ed. of the Nalopākhyāna (included in the first ed. of his Sanskrit-Chrestomathie), apparently following Caturbhuja, but also for intrinsic considerations: "Sie bringen, wie sich Jedermann leicht überzeugen kann, eine Verwirrung in den Gang der Erzählung hinein" (Chrestomathie, first edition, Vorwort, p. 5); ef. Holtzmann, op. cit. 3. 70. The passage is omitted likewise in the BBRAS MS. (Bhau Daji Collection No. 245) mentioned above (cf. note on adhy. 45).

17 Note the irregular neut. of प्रशापानि in 287\*, an interpolation found in only two MSS. (K<sub>2</sub> D<sub>5</sub>) besides the Nīlakaṇṭha version.

### 63

It has been suggested (Kellner, Das Lied, p. 124, notes) that the words अश्वानां वाहने युक्तः (in 3. 64. 2°) indicate the meaning of the pseudonym of Nala, which some editors accordingly spell as Vāhuka (with "V"), but the MSS. do not support this spelling. If the etymology is correct—which is not unlikely—the MS. spelling would show that the story was first fixed, in a literary form, in a b-dialect, which led to the stereotyping of the spelling with b: बाहुक. evidence of the Bengali MSS must be excluded, as they ordinarily do not distinguish between न and न. The difference between the letters is anyway very trifling, mere matter of a dot, which was later extended and written as a short oblique stroke. Even many good Nāgarī MSS. do not distinguish between the two sounds; cf. Raghu Vira, Virāṭaparvan, Introduction, p. III.

# 65

7 The soliloquy of Sudeva comprising stanzas

7-25 is written in close imitation of the soliloquy of Hanumat in the Sundarakānda (adhy. 18, 19, 21) of the  $R\bar{a}m\bar{a}yana$ , and agrees with it in part verbatim. Cf. Sukthankar, "The Nala Episode and the Rāmāyaṇa," A Volume of Eastern and Indian Studies in honour of F. W. Thomas (1939), pp. 294-303. This suggests incidentally that Jacobi was perfectly right in holding that the Rāmāyaṇa was used as a "source" by the compilers of our Mahābhārata.

# 66

24 °) विधिना परेण कल्याणी (hypermetric). Though this reading is documented by a very small minority of MSS. (Śi Ki Dci Di. 3), it is not doubtful in any way. It is proved not only by the character of the discrepant readings of the different groups of MSS., but also by the fact that the compiler of this episode seems to have a predilection for hypermetric lines; cf. 3. 61. 8°, 45°; 66. 15°.

### 68

8  $312^* = (var.) 3.72.26^{cd}$ 

## 69

25 <sup>4</sup>) परमञ्ज्ञाभनम्. Here are some of the translations of this word: "eximie-pulchrum" (Bopp), "Welcher erhab'ner Glanz verliehn" (Bopp); "thus all-glorious to behold" (Milman); "very brilliant, very beautiful" (Monier Williams); "d'une parfaite beauté" (Sylvain Lévi). Kellner transcribes: paramaçôbhanam and the compound is cited in the "Wörterverzeichnis" under çôbhana. But all these adjectives are ridiculously inappropriate and inapplicable to the distorted body of the hunchback Bāhuka, which is what they refer to and describe. The word must clearly to be understood as परम अञ्चोननम्

# 72

26 Correction!  $26^{ab} = 3.68.8^{ef}$  (and not a variant thereof, as stated in the footnotes).

# 76

18 °) गृह्य. The change of गृह्य to गृहीत्वा (in v.l. गृहीत्वा चाक्षहृदयं) seems to have been made by Nīla-

kantha (17th century) or by some one just prior to him! Cf. a similar absolutive उच्य in the very next adhy., stanzas 1 and 27 (स मासमुख्य कौन्तेय and मासमुख्य तदा नृपः).

#### 77

2 b) परिषोडरा. "fully sixteen, exactly sixteen," not "about sixteen," as it is sometimes loosely rendered.

### 79

19 b)=(var.) 3.54.6d.

#### 80

1 ff. The entire passage (adhv. 80-83) dealing with the tīrthas and the merit of visiting them occurs almost verbatim in the Padma Purāna (Ādikhanda 10. 5<sup>b</sup> to 39. 120<sup>a</sup>), the interlocutors there being Vasistha and Dilīpa. The Purāņa version agrees closest with the text of the B Dc Dn D4. 6 group of our MSS. The Purana, which is of a late date, has no doubt copied it from our epic. Cf. S. K. Belvalkar, "The Cosmographical Episode in Mbh. and Padma Purāṇa" in the F.W. Thomas Festschrift (pp. 19-28), who has finally refuted the claim of L. Hilgenberg (Die Kosmographische Episode im Mahābhārata u. Padmapurāņa [Bonn 1934]) that the Mbh. has borrowed the cosmographical episode from the Padma, which is a priori very unlikely. - The question of the relationship between our Pulastya Tīrthayātrā and the Tīrthayātrā episode in the Padma Purāņa has been discussed in detail by M. V. Vaidya in a paper entitled "Tīrthayātrā in the Āranyaka-parvan and the Padma Purāṇa" published in the Kane Festschrift (1941).

30 ff. These tīrthayātrā stanzas are of frequent occurrence in the Purāṇas. Thus stanza 30=(var.) Brahma 33. 25. 2; Viṣṇudharmottara 3. 273. 6; Skanda 1. 2. 2. 6; 1. 2. 64. 26; 2. 4. 4. 76, etc. — Stanzas 31-33, 39-40=(var.) Skanda, Kāśīkhaṇḍa, 4. 6. 46 ff. — Stanza 35 = (var.) Viṣṇudharmottara 3. 273. 4; 274. 1. — And, finally, stanzas 31-38=(var.) Matsya 112. 10-15.

57 381\* is found only in Dn MSS. Was it

added to the text by Nilakantha himself in the seventeenth century? The stanza occurs twice in the Padma Purāna (5. 18. 239: 28. 36).

123 For गवामय (which is a short form of गवा-मयन), cf. below 3. 82. 56°; 83. 30°; and B. 13. 106. 46°; 150. 50°.

# 81

2 389\*=(var.) stanzas 174-175 below.

167 167 ab = (var.) Kūrma Purāna 1. 35. 30 ab.

173 = (var.) Matsya Purāņa 109.3.

174 = (var.) Viṣṇudharmottara Purāṇa 1. 207. 14°-15°.

#### 82

7 °) शम्यानिपातेषु. Nil.: शम्या मुद्गराकृतिर्यशोपकरण-विशेषः। स बळवता क्षिप्तो यावद्रुं पतेत् तावान्देशः शम्यानिपातः तेषु षद्सु। संपेति पाठे संपतत्यनयेति यष्टिः संपा. — संपा (or सम्पा) is of course only a mislection of शम्या, that is, a "ghost-word."

**56** °) गवामयस्य. Cf. above note on 3. 80. 123.

81 For explanation and identification of Udyanta, cf. Jogesh Chandra Ghose, "Antiquity of Gayā," Jour. Bihar and Orissa Res. Soc., 24 (1938). 92–96, who also shows the correctness of the reading सावित्रं for सावित्र्याः of the Vulgate and other MSS.

85 = (var.) Viṣṇudharmottara Purāṇa 1. 144.
3; Skanda 6. 45. 72; Vāyu 105. 10. Cf. Kūrma
2. 35. 13.

# 83

30 °)=3.80.123°. Cf. note thereon above.

65 The passage comprising stanzas 65°-93° of this adhy, occurs almost *verbatim* (barring difference of sequence and some stray omissions) in the Matsya Purāṇa, adhy, 104, 106 and 110. Many of these stanzas occur also in the Kūrma Purāṇa, adhy, 36-39.

78 The verse recurs in Agni Purāṇa 111.8; Matsya 106.22; Padma 1.43.22; and Kūrma 37.13. Cf. Nāgeśabhaṭṭa, Tīrthenduśekhara (Sarasvati Bhavana Texts, No. 66), p. 25. — The last quarter of this stanza always shows the variant

प्रयागगमनं (for 'मरणं), which is here found in S, and therefore rightly adopted by Prof. P. P. S. Sastri in his Southern Recension, vol. IV, p. 464; and it is difficult to decide which is the original. It seems to me, however, probable that 'मर्ण was the original reading, and it had subsequently been changed in S to °गमनं; for, with our reading (°मरणं) the definite and solemn injunction of religious suicide at Prayaga - which is what this stanza implies - by Pulastya to Bhīṣma and subsequently by Nārada to Yudhiṣṭhira would appear to have been, as a matter of fact, contravened by both Bhīsma and Yudhisthira; and that would set a very bad example indeed. The reading प्रयागामनं is innocuous and would harmonize with the story. The reading °गमनं seems to me to be thus the result of an attempt to assimilate a pre-existing Purāņic stanza with the story. Cf. K. Chattopadhyaya, "Religious Suicide at Prayāga," Jour. U. P. Hist. Soc. 10 (1937). 65 ff.

### 85

7 7<sup>cd</sup>=(var.) Kūrma Purāņa 2.35.13<sup>ad</sup>. Cf. note on 3.82.85.

## 86

6 6<sup>cd</sup>=1.112.9<sup>ab</sup>; Viṣṇu Purāṇa 4.1.19<sup>ab</sup>. Cf. Śatapatha Brāhmaṇa 13.5.4.18, which quotes the Gāthā (read so!):

अमाचदिनद्रः सोमेन अतृप्यन्त्राह्मणा धनैः।

18,20 ভজ্যান. This is no doubt the same as জর্মান of the Junagadh Rock Inscription of Skandagupta (Gupta Era 136-138). Cf. Fleet, Gupta Inscriptions, pp. 60 ff. It was the old name of Mount Girnar in Kathiawad (Surāṣṭra).

# 87

2 °) Some MSS. read आम्रवण for आम्रवन of the text; the former is more in conformity with grammarians' injunctions.

# 88

9 °) वालिखिल्य (for वाल°) is a typical Bengali reading, found almost throughout, wherever the

word occurs in our epic.

23 = (var.) Viṣṇudharmottara Purāṇa 1. 129.  $4^{c}-5^{b}$ .

### 92

4 = (var.) Manu. 4.174 (v.l अधर्मेणेधते तावत् for the first pāda). Similar readings are found in Ka Dc Ds. 5 of our MSS.

## 93

**24**  $^{cd}$ ) = B. 7. 66.  $18^{cd}$ .

### 94

4 ff. The story of Ilvala and Vātāpi is narrated very briefly in the Rāmāyaṇa (3. 11. 54-66).

# 98

The story of Agastya describing how he drank the waters of the ocean and how he stopped the growing of the Vindhya Mountain (adhy. 98 ff.), comprising about 130 stanzas recurs almost verbatim in the Padma Purāna 5. 19. 59cd-192ab (corresponding to our 3.98.2°d to 104.2°d). It is noteworthy that the Purana reproduces here the S1 K version. In the Padma, the Agastya story is decidedly a misfit, which suggests that it is there an unskilful interpolation, from some other source, which could then be no other than our epic. — The Bhagīratha story which follows (adhy. 104 ff.) occurs in the Padma at a different place, in the Uttarakhanda (adhy. 21 f.); and the two versions do not show any verbal similarity.

# 102

**21** f.  $21^{c}$ – $22^{b}$  = (var.) Viṣṇudharmottara Purāṇa 1. 214.  $4^{c}$ – $5^{b}$ .

# 110

The Rsyasriga Episode (adhy. 110-113).

The Rsyasringa episode has been discussed at great length by Professor Heinrich Lüders in his celebrated monograph entitled "Die Sage von Rsyasringa" in the Nachrichten von der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen,

Phil.-hist. Kl., 1897, pp. 87-135; and again in "Zur Sage von Rsyaśrnga" ibid. 1901, pp. 28-56, - mainly from the text-critical and text-historical points of view. The chief sources for the legend, as shown by Prof. Lüders, pertaining to the figure of Rsyasringa are, besides this Mbh. passage, the following: Padma Purāņa (Pātālakhaņda 13, Bengali Recension), Bhāratamanjarī (3.758-795), Rāmāyana (Bālakānda 8-10), the Kanjur (transl. Schiefner, Mélanges Asiatique 8. 112-116), Mahāvastu, Bhadrakalpāvadāna (33), Avadānakalpalatā (65), Alambusa and Nalinikā Jātakas (523, 526). It is said to occur in the Skanda Purāņa also, but I have not been able to trace it there. In the paper mentioned above, Professor Lüders has pointed out some contradictions in the story as narrated in our epic and explained them as due to its being worked over by revisors, who have altered the story in certain important details and in a characteristic manner. - Here are some of his main conclusions with regard to the various versions of the story: (1) stanza 20 and lines 22°d, 24°d, 27°def of this adhy., though now found in almost all our MSS., are interpolations made after the diaskenasis, that is, after the archetype of our Mbh. was completed (loc cit. p. 91); (2) in the original story it was Śāntā herself, the daughter of King Daśarathaand not a hetäre — who had allured Rsyasriga away from his forest hermitage (loc. cit. p. 93); (3) at the time of the diaskeuasis, the legend was inserted into the epic by the compiler in the older form, with Santa as the seducing enchantress (loc. cit. p. 93); (4) the Padma Purāna version (in the Bengali Recension) is later than the original Mbh. version; (5) the Vulgate version of the Mbh. includes a few lines taken over from the Padma Purāṇa version. - Prof. Lüders accordingly arrives at the following chronological sequence: (a) original version of the Mbh.; (b) version of the Padma Purāṇa, probably with partial use of the former; (c) the Vulgate version, now current, containing the original nucleus which was worked over and assimilated with the Purāṇa version (loc.cit. p. 103). Further the Rāmāyaņa version (Bālakāṇḍa 8-10)

is later than those of the Padma Purāņa and of the Mbh. (loc. cit. p. 106). - More important than all these is the Jataka version. By minute comparison of the Jātaka (Gāthās) and Mbh. versions, Prof. Lüders arrives at the following important conclusion: The oldest remains of a literary version of the Rsyasginga legend now preserved are in the shape of Gathas of the Jataka. The compiler of the Mbh. version had known these Pali stanzas at least partly, and adapted them in his work, with minor alterations (loc. cit. p.-124). Prof. Lüders is further of opinion that even the Gathas themselves are not the original compilation of any Buddhist poet, but are the remains of the very ancient popular ākhyāna-poetry (loc. cit. p. 126). - In a continuation of this paper published in the same Nachrichten in 1901 (pp. 28-56), the Professor, in replying to some adverse criticism published in the interval by J. Dahlmann (Mahābhārata-Studien, vol. 1, p. XXXIV), has again reviewed the question, now publishing in full the text of the Rsyasriga legend as found in a Grantha MS. of the Āraņyaparvan belonging to the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Whish Collection No. 62 (1). - In the course of these two papers, Prof. Lüders has discussed the merits of numerous individual readings and the authenticity of many lines and stanzas of this interesting episode, which discussion has been freely utilized by the present editor.

- 17 a) নম্বেগ্র Cf. Lüders, op. cit. 1901, p. 46, who suggests that this original reading was changed in some Northern MSS. to নম্মে: প্র to suit the Northern spelling of the name of the Rsi, which was মুখুর, as opposed to the Southern (original) spelling ক্রেশুর (adopted in our edition).
- 20 An interpolation in the opinion of Prof. Lüders, op. cit. 1897, p. 91f. Likewise 22<sup>cd</sup> and 24<sup>cd</sup>.
- 21 ं) पुरोहितापचाराच. Cf. Lüders, op. cit. 1901, p. 44 f., who considers पुरोहितापचारेण as the original reading, but admits (p. 45) that without च the meaning of the sentence, in its present context, would be completely obscure. ("Nun finden wir aber in G die Lesart purchitäpacärena. Es scheint

mir unmöglich, dass sie aus der von N gemacht sein sollte; der Satz ohne das ca ist im Zusammenhange des Textes, hinter dem unechten Verse 42, völlig unklar, da die beiden Gründe für das Eintreten der Dürre nun ganz unvermittelt neben einander stehn. Es ergiebt sich vielmehr, dass purchitāpacārena die ursprüngliche Lesart ist, die sich auch nach Einschub des unechten Verses zunächst noch erhielt, und dass erst in N der Text verändert wurde, um die Fuge zwischen den beiden Versen zu verwischen.")

#### 111

**4** b) Correction! In the footnotes, for "काइयपा-अमात्," read "कइयपाश्रमात्."

### 112

3 4) आधाररूपा. Cf. Lüders, op. cit. 1897, p. 122, footnote 2. Nil.: आधाररूपा आलवालसदृशी कण्ठाभरणविशेष:। आधारश्चाधिकरणेऽप्यालवालेऽम्बुधारणे।

इति विश्वः।

## 113

14 b) Correction! फलमूलानि. A wrong reading has inadvertantly crept into the text here. Correct फलमूलानि to मूलफलानि, the reading of Śi Ki-s Di, which was intended to be adopted. Corresponding corrections will have to be made in the footnotes.

## 114

- **24** 562\*=(var.) Skanda Purāṇa 7. 1. 29. 18.
- 25 563\* = (var.) Skanda Purāṇa 7. 1. 29. 19, 14<sup>cd</sup>.

# 115

- 8 For the interpolation after stanza 8 (App. I, No. 15), see Sukthankar, "Epic Studies (VI)," ABORI. 18 (1936). 22 ff.
- **9** For different versions of the story of the birth of Paraśurāma, cf. Sukthankar, *loc. cit.*, pp. 22, 46, 53.
  - 24 Before 24, add "अकृतवण उवाच।"

# 119

18 °) The correct reading is undoubtedly दन्तक्र.

Elsewhere also Sahadeva is reported to have conquered or killed the Kalingas assembled in Dantakūra; cf. 5. 23. 23<sup>ab</sup>:

माद्रीपुत्रः सहदेवः कलिङ्गान् समागतानजयद्दन्तकरे.

And in 5.47. 70°, Śrī-Kṛṣṇa is said to have crushed the Kalingas in Dantakūra: तथा कलिङ्गान्दन्तक्रो ममर्द. For दन्तक्र, the Southern MSS. generally — but erroneously — read दत्तक्र, °वक्त, or °वक्त्र.

### 121

**20** The entire legend of Sukanyā (3. 121. 20 to 125. 11) occurs almost *verbatim* in the Skanda Purāṇa 7. 1. 280. 2 to 283. 10.

### 125

15 Nil.: गौडास्तु।
श्रीणि श्रुङ्गाणि श्रुञ्जाणि श्रीणि प्रस्नवणानि च।
पुष्कराण्यादिसिद्धानि न विद्यस्तत्र कारणम्॥
इति श्लोकमत्रापि पठन्ति। स च प्रागेव न्याख्यातः। (ad B. 3.82.38).

## 127

With this adhy., cf. Skanda Purāṇa 3.1.15, where the same story occurs, showing a few verbal similarities.

# 133

**12** =B. 9. 51.  $49^{cd}$ - $50^{ab}$ . **25-26** = 3. 297. 42-43.

# 139

16 16<sup>ed</sup>=Skanda Purāṇa 3.1.33.53<sup>ab</sup> (also in the legend of Yavakrīta, that is, in the same context).

# 144

20 <sup>d</sup>) It is worth noting that the uncouth form संववाहतु: has occurred already in 1. 164. 5:

कामकोधाबुभौ यस्य चरणौ संववाहतुः।,

likewise without v.l.!

# 148

17-18 Cf. Strauss, Ethische Probleme, p. 136 (separate print).

31 ab) Cf. Kauṭilīya Arthaśāstra (ed. Shama Sastri, Mysore 1909), p. 6: आन्वीचकी त्रयो वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः। त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति मानवाः। त्रयीविशेषो द्यान्वीचकीति। It is interesting to note that according to Kauṭilya the three-vidyā system (त्रयी, वार्ता, दण्डनीति) was the peculiarity of the Mānavas, that is of the school of Manu, — a fact which is not unimportant in view of the peculiar relation of the Manusmṛti to the Mbh., cf. Sukthankar, "Epic Studies (VI)," ABORI, 1936, pp. 73 ff. Our Manusmṛti (7.43), as is well-known, mentions five vidyās: त्रयी, दण्डनीति, आन्वीचिकी, आत्मविद्या and वार्ता.

39 = (var.) 49. — Correction! In the footnotes to 39°, for "निमहानुहे" read "निमहानुमहे."

49 = (var.) 39.

# 160

8 °) °गतीमेतां. The lengthening of the final vowel of °गतिम् is metri causa; the readings °गित होनां of the Vulgate and °गित होतां of the Bengali version (with Dc) are clearly emendations, like the recasts in other MSS.

### 161

17 ff. The portion of the text from stanza 17 of this adhy. up to stanza 10 of adhy. 171 was edited by Franz Bopp as अर्जुनसमागमः in his selections from the Mahābhārata called *Diluvium* (Berlin 1829). Cf. note on adhy. 185 below. It is not known what MSS. were used by him. But his text appears to be based on some MS. or MSS. of text accompanied by Caturbhuja's commentary.

# 176

18 °) विमानाग्रात् means "from the best of vimānas," (not, from the extremity of the vimāna, as it is sometimes loosely translated). PW cites प्रासादाग्रै: in Rāmāyaṇa (ed. Schlegel) 2. 27. 9. Cf. 3. 178. 38°, where विमानाग्रात् recurs.

# 177

15 Cf. Strauss, Ethische Probleme, p. 139 ff.

(reprint), who has translated and discussed many of the stanzas up to the end of this adhy.

16 Cf. B. 12. 189. 4;

सत्यं दानमथाद्रोह आनृशंखं त्रपा पृणा । तपश्च दृश्यते यत्र स बाह्मण इति स्मृतः॥

20 = B. 12. 189. 8. Cf. Strauss, Ethische Probleme, p. 137 (separate print), where other references are given.

29 = Manu. 2. 29<sup>ab</sup>, 170<sup>cd</sup>. — 29<sup>cd</sup>=(var.) Vāsistha Dharma Śāstra 2. 3<sup>cd</sup>.

30 ab) = (var.) Manu. 2.172ad; = Vāsiṣṭha Dharma Śāstra 2.6; = (var.) Baudhāyana Dh. S. (Mysore 1907), 1.2.7. Some editions of Manu read erroneously बेरेन जायते. But cf. the commentary of Sarvajna-Nārāyaṇa (ed. Mandlik, Bombay 1886), who has बेरे साविज्यां, showing the locative. — Nilakaṇṭha seems to have chosen as usual the inferior reading, since his gloss is: जायते संयुज्यते। बेरसंयोगा-नन्तरमेव ब्राह्मण्यसुदेति। तदस्प्रवरणेनापीति भावः.

# 185

The Matsyopākhyāna.

This Episode of the Deluge was edited, for the first time along with other extracts from the Mbh., by Franz Bopp: Diluvium cum tribus aliis Mahābhārati praestantissimis episodiis primus edidit Franciscus Bopp, Berlin 1829. Cf. note on 3. 161. 17 ff. above. — A variant version of this legend occurs in the Śatapatha Brāhmaṇa 1. 8. 1 ff. Cf. Sukthankar, "Epic Studies (VI)," ABORI 18. 29 ff.

# 186

18 = (var.) Manu. 1.69 (v.l. तथाविध: for तत: पर्म्).

36 = (var.) Kūrma Purāņa 1. 30. 12; Harivamsa (Cal. Ed.) 3. 11139.

56 ff. The description of the pralaya also occurs in the Vāyu Purāṇa 100. 136 ff., where the Purāṇa text shows extensive verbal similarities with the epic. Cf. 3. 189. 14:

एतत्ते सर्वमाख्यातमतीतानागतं मया । वायुप्रोक्तमनुस्मृत्य पुराणमृषिसंस्तुतम् ॥

65 ff. For the description of Samvartaka

clouds, cf. Kūrma Purāṇa, p. 779; Viṣṇudharmottara 1. 75. 7 ff.; Skanda 2. 9. 25. 36 ff.; Viṣṇu 6. 3. 31 ff.; Vāyu 100. 162 ff.

## 188

51 = (var.) Kūrma Purāṇa 1.30.12; Harivamśa (Cal. Ed.) 3.11139. Cf. note on 3.186.36.

### 190

Hopkins in his Great Epic (p. 267) has tried to show that this story of the "Frog-girl," as he calls it. is a tale of "prose-verse" variety. "In this apparent prose," he writes, "there are not only metrical and half-metrical padas and hemistiches, such as ramanīyam saro dṛṣtvā, but even regular epic pādas such as mudā paramayā yutah [yuktaḥ, not yutah, is the reading of the old editions], the latter being indeed a stereotyped epic phrase as in iii, 256, 20; 295, 16" (p. 267). Most of the lines cited by Hopkins are not metrical at all; e.g. manusyagatim paśyāmi, sādhv atra ramyatām iti; many others have dissolved into prose in the Critical Edition; thus kasyāsi bhadre kā vā tvam of Hopkins has become in our edition कस्यासि सुभगे त्वम्; again his vanam idam udārakam has become वनामि-दमदारमन्दकम्! So there is nothing left of his assumption that "though far from epic verse, this is not exactly prose" (p. 272). In fact his entire section on "prose-poetry tales" (pp. 266-272) has been rendered obsolete and meaningless by the Critical Edition. - A large portion of the Frog-girl tale also occurs in the Skanda Purāna (5.2.84.1 ff.) more or less verbatim. One curious peculiarity of the Purana text is that it everywhere substitutes दर्दर for मण्डूक of the epic text!

Adhy. 190 is followed in the Vulgate by a very characteristic group of interpolated adhyāyas (written partly in prose and partly in verse), omitted in the entire Southern recension besides a few Northern MSS. (like the Śāradā). Attention may be drawn in particular to the story of Śibi (Śibicarita) included in this group which was cited by Oldenberg as one of the very few precious survivals of the basic prose-poetry form of narrative,

which according to him was the primordial form of the Indian Epic. ["Diese Geschichte ist ja nur eine kurze Episode des bis auf solche spärlichen Reste verlorenen prosaisch-poetischen Epos."] Cf. Oldenberg, Das Mahābhārata (1922), p. 25 f. The critical apparatus shows this story to be not indeed one of the oldest components of our epic, but rather one of the latest accretions! The present form of our epic lends no support to Oldenberg's Ākhyāna theory.

#### 191

21 ff. Stanza 21=3. 297. 63; = (var.) Varāha
Purāņa 177. 9; Viṣṇudharmottāra 3. 260. 3.
— Stanzas 21-23 occur in Skanda 5. 2. 15. 7°-9<sup>d</sup>
(in the same context).

# 192

23 Correction! In the *text* before 23, ins. मार्कण्डेय उवाच (as in B<sub>2</sub> Dc), since the words एवं संछन्यमानस्तु etc. are the words of मार्कण्डेय and not of विष्णु.

# 193

15 उजानक. The name occurs elsewhere in the forms उद्यान, उद्यानक and was transcribed as "Ouchang" by Sung-yun. It appears to have been a designation of the whole mountainous region south of the Hindu Kush from Chitral to the Indus including Dardistan and portions of Swat. It is again mentioned in a list of tirthas recounted by Angiras to Bhisma in B. 13. 25. 55. — From the account given in 3. 193, 21 f., and in stanzas 24–25 of this adhy., it is clear that we have here a description of a volcanic eruption accompanied by earthquake in a sandy desert.

- **24** f. Stanzas 24-27=(var.) Skanda Purāṇa 5. 2. 25. 29-31, 38<sup>c</sup>-39<sup>b</sup>. 25<sup>cd</sup>=(var.) Viṣṇu-dharmottara 2. 32. 26<sup>cd</sup>.
- 31 <sup>d</sup>) तं देवा ब्राह्मणं विदु:. This phrase, which recurs in stanzas 32–36, occurs also four times in the Gokapiliya section of the Moksadharma of the

Śāntiparvan (Bomb. ed., adhy. 268 ff.). In his critical edition of this philosophical discourse, Das "Gokapilīyam" (Göttingen Diss., 1928), pp. 15, 67, Friedrich Weinrich has (at the instance of Prof. E. Sieg) conjecturally emended against the unanimous evidence of MSS., — at all times a risky procedure — the देवा of the text to वेदा. The phrase occurs frequently, invariably with the reading देवा; the MSS. reading is correct and there is not the least reason to emend it. Cf. also Manu. 2, 156.

### 200

28 Cf. Strauss, Ethische Probleme, p. 21.

#### 206

11-12 Cf. Strauss, op. cit. 143 (separate print).

### 213

44 From here onwards up to adhy. 221 the narration of the Skanda myth in the Epic has many verbal similarities with Skanda Purāṇa, vol. 1 (Kaumārikākhaṇḍa), adhy. 29-32. The parallelisms are shown in this and the following paras up to adhy. 221. — Mbh. 213. 44<sup>d</sup>-45<sup>d</sup>: Skanda 29. 92<sup>b</sup>-93<sup>b</sup>.

## 214

Cf. note on adhy. 213, stanza 44, above. — Mbh. 214.  $2^a-3^d$ : Skanda 29.  $99^c-101^b$ . —  $5^a$ : 29.  $101^c$ . —  $8^a-9^b$ : 29.  $103^a-104^b$ . —  $10^a$ : 29.  $104^c$ . —  $10^{a2}$ : 29.  $104^b$ ,  $105^a$ . —  $11^a$ : 29.  $105^b$ . — 12-15: 29.  $105^c-109^b$ . — 17: 29.  $149^c-150^b$ . — 18: 29.  $150^c-151^b$ . —  $31^{ab}$ : 33.  $182^{ab}$ . —  $36^{ab}$ : 29.  $156^{cd}$ .

# 215

Cf. note on adhy. 213, stanza 44, above. — Mbh. 215. 5: Skanda 29. 122. — 8: 29. 123. — 9<sup>cd</sup>: 29. 148<sup>ab</sup>.

# 216

Cf. note on adhy. 213, stanza 44, above. — Mbh. 216. 4<sup>ab</sup>: Skanda 29. 163<sup>ab</sup>. — 8<sup>a</sup>-13<sup>d</sup>: 29. 164<sup>a</sup>-170<sup>d</sup>. — 14<sup>c</sup>-15<sup>d</sup>: 29. 173<sup>a</sup>-174<sup>b</sup>.

### 217

Cf. note on adhy. 213, stanza 44, above. — Mbh. 217. 1<sup>cf</sup>: Skanda 29. 175<sup>ab</sup>. — 2<sup>ab</sup>: 29. 174<sup>cd</sup>. — 9<sup>a</sup>-11<sup>b</sup>: 29. 175<sup>c</sup>-177<sup>d</sup>.

### 218

Cf. note on adhy. 213, stanza 44, above. — Mbh. 218. 1<sup>ab</sup>: Skanda 29. 178<sup>cd</sup>. — 2<sup>ad</sup>: 29. 179<sup>ab</sup>. — 3<sup>cd</sup>: 29. 179<sup>cd</sup>. — 6<sup>ab</sup>: 29. 180<sup>cd</sup>. — 7<sup>cd</sup>: 29. 181<sup>ab</sup>. — 8<sup>a</sup>-13<sup>b</sup>: 29. 182<sup>a</sup>-187<sup>b</sup>. (Note the reading सर्वोन्दायान् in stanza 183 of the Skanda). — 14: 29. 188. — 19<sup>a</sup>-20<sup>b</sup>: 29. 189<sup>a</sup>-190<sup>b</sup>. — 21-22: 29. 190<sup>c</sup>-191<sup>d</sup>. — 31<sup>ab</sup>: 31. 5<sup>cd</sup>. — 33<sup>c</sup>-34<sup>b</sup>: 31. 9.

# 219

Cf. note on adhy. 213, stanza 44, above. — Mbh. 219. 2<sup>a</sup>: Skanda 29. 204<sup>a</sup>. — 8<sup>a</sup>-9<sup>a</sup>: 29. 209<sup>a</sup>-210<sup>a</sup>. — 11<sup>b</sup>-11<sup>d</sup>: 29. 210<sup>d</sup>-211<sup>b</sup>. — 57: 30. 5.

### 220

Cf. note on adhy. 213, stanza 44, above. — Mbh. 220. 1°: Skanda 29. 211°. — 5°b: 29. 212. — 8: 29. 199. — 13: 29. 200°d-201°b. — 22°: 29. 217°. 24°: 29. 217°b. — 26-27: 29. 218-219.

#### 221

Cf. note on adhy. 213, stanza 44, above. — Mbh. 221.  $1^{ef}-2^{ab}$ : Skanda 31.  $11^{ed}$ ,  $12^{ed}$ . —  $3^{e}-6^{d}$ : 31.  $13^{e}-16^{b}$ . — 8-14: 31.  $17^{e}-24^{d}$ . —  $16^{e}-17^{e}$ : 31.  $25^{a}-26^{a}$ . —  $30^{ab}$ : 32.  $13^{ed}$ . —  $32^{b}$ : 32.  $14^{b}$ . —  $32^{d}$ : 32.  $15^{b}$ . — 33: 32.  $15^{e}-16^{b}$ . —  $34^{ed}$ : 32.  $17^{ab}$ . — 35: 32.  $16^{ed}$ ,  $17^{ed}$ . —  $37^{e}-40^{d}$ : 32.  $18^{e}-21^{d}$ . — 42: 32. 23. — 43: 32.  $25^{e}-26^{b}$ . —  $46^{e}-47^{e}$ : 32.  $50^{e}-51^{e}$ . —  $47^{d}-48^{d}$ : 32.  $52^{b}-53^{b}$ . —  $57^{e}-59^{d}$ : 32.  $103^{e}-106^{b}$ . — 63: 32. 158.

### 222

32 Correction! In the foot-notes, for the No. "1026\*" of the insertion after 32<sup>ab</sup> read "1096\*."
40 f. 40<sup>cd</sup>-42<sup>ab</sup>=(var.) 2. 45. 17-18.

[ 1105 ]

12 b) आरमध्वं. The root आ+रम् here means "to fight"; generally misunderstood; hence the numerous variants. PW cites Rām. 6. 18. 10 जम्बु-मालिनमार्ण्यो हनुमानिष् "so v.a. kämpfte mit."

# 229

5 b) उपस्ताः. Vasudeva S. Agrawala has suggested the emendation of उपस्तांस्त्वपि (of the Vulgate) to उपस्तास्त्वपि (which is our reading). Though rather feebly supported by MS. evidence. it is undoubtedly the correct reading. Agrawala explains उपस्ताः (fem. acc. plu.) as the young heifers in puberty which had been crossed with bulls, cf. Pāṇini Sūtras जपसर्या काल्या प्रजने (3. 1. 104) and प्रजने सर्ते: (3. 3. 71). Agrawala rightly points out that here, in the epic, "three classes of animalheads are mentioned, viz., young calves (vatsān), the crossed heifers ( upasrtah ), and the cows which had recently calved (bāla-vatsāh). Upasratān in the masculine gender is meaningless here . . . . upasaryā is the epithet for the cow before her covering and upasrtā after she has conceived," ABORI 21 (1940). 281 f.

## 238

48 Correction! At the end of the footnotes on this stanza, for "3. 239. 1<sup>d</sup>" read "3. 239. 1<sup>b</sup>."

# 245

**27** ff.  $27^{s}-30^{b}=(\text{var.})$  Skanda Purāṇa 1. 2. 2. 55-58.

# 246

35 Cf. 3. 281. 22. Occurs often with v.l. सामपदं and मैत्रं. Cf. C. 8. 1991; 13. 2702, 4850; Pancatantra (ed. Kosegarten), 2. 47; 4. 70.

# 247

4 d) आহ্বেতর্গা:. See note above on 3. 48. 36.
13 a)=Viṣṇudharmottara Purāṇa 2. 39. 12a.

# 248

The sub-parvan Draupadī-haraņa was edited for

the first time by Franz Bopp, under the title "Draupadīpramāthah," in the selections from the Mbh. published in a book entitled *Diluvium* (Berlin 1829). Cf. note on adhy. 185 above. — It was again published (with a glossary) by Francis Johnson under the title द्रीपदीहरणम् in his Selections from the Mahábhárata (London 1842).

### 255

58 This and the foll. stanza recur with v.l. in passage 599\* of the Virāṭaparvan.

### 256

1 For this and the foll. stanzas, cf. passages 601\*, 602\*, and 604\* of the Virāṭa (see note on adhy. 255 above).

7 It has been remarked in the footnotes to the stanza that many of the following stanzas recur almost verbatim in passage No. 32 of App. I of the Virāṭa. In this connection it is further worth noting that certain stanzas and lines (20, 22ab, 23-24) of our adhy. 252 recur in passage 307\* of the Virāṭa. See in this connection the special note (marked with ) on p. 320 of the Virāṭaparvan. As all these passages when they occur in the Virāṭa are restricted to the N recension and not proved by S, it seems likely — nay certain — that they are original to the Draupadī-haraṇa, and added secondarily by an interpolator to the Virāṭaparvan.

# 258

The Rāma Episode (adhy. 258-276).

For the relation between the Rāmāyaṇa and the Rāmopākhyāna, cf. Jacobi, Das Rāmāyaṇa (Bonn 1893), pp. 69-83; and Eugeniusz Sluszkiewicz, Przyczynki do badań nad dziejami redakcyj Rāmāyaṇy (Contributions à l'histoire des recensions du Rāmāyaṇa) = Polska Akademia Umiejetności, Prace Komisji Orientalistycznej Nr 30 (Kraków 1938). — The question has been reviewed afresh by V. S. Sukthankar in the paper "The Rāma Episode (Rāmopākhyāna) and the Rāmāyaṇa, Kane Festschrift (1941), pp. 472-487. All these three works contain lists of parallelisms between the Rāmopākhyāna and the Rāmāyaṇa.

- **2**  $^{d}$ )=(var.) Rām. (ed. N. S. Press) 1. 1. 53 $^{b}$ .
- 4 b)=(var.) Rām. 3. 34. 2b.
- **5**  $^{d}$ )=Rām. 5. 42. 34 $^{b}$ ; 43. 9 $^{b}$ : 6. 41. 77 $^{b}$ .
- 9 d)=Ram. 3. 50. 26d.

- 13 ab)=(var.) Rām. 1. 18. 25ed.
- 20 ab) = Viṣṇudharmottara Purāṇa 1. 220. 19ed.
- 36 ab)=(var.) Rām. 7. 10. 6ab.

# 260

7 (var.) Rām. (ed. Gorresio) 1. 20. 14b.

# 261

- 6 b)=(var.) Rām. (ed. Gorresio) 1. 19. 28b.
- 9 b)=Ram. 2. 3. 28b.
- 15 °)=Rām. 1. 8. 14°.
- 17 <sup>cd</sup>)=(var.) Rām. (ed. Gorresio) 2. 7. 3<sup>ab</sup>.
- 23 For line 1 of 1245\* cf. Rām. (ed. Gorresio) 2. 9. 13.
- 25 <sup>ab</sup>) = (var.) Rām. (ed. Gorresio) 2. 12. 3<sup>cd</sup>.
  25<sup>d</sup> = Rām. 5. 33. 21<sup>d</sup>.
- 33 ab)=(var.) Rām. (ed. Gorresio) 2. 76. 7cd.
- 39 d)=Rām. 3. 5.  $20^d$ .
- 40 °)=Rām. 3. 64. 3°.
- **42**  $^{cd}$ )=(var.) Rām. 5. 37.  $16^{ab}$ .

## 262

27 d)=(var.) Rām. (ed. Gorresio) 3.51.41b.

# 263

- 11 b) = Ram. 3. 57. 16b.
- 22 b)=(var.) Rām. 3. 60. 7b.
- 39 <sup>a</sup>)=(var.) Rām. 3. 71. 21<sup>c</sup>.
- **40** b)=(var.) Rām. (ed. Gorresio) 3. 79. 40d.

# 264

- 2 b)= $Rām. 4.30.6^{d}$ .
- 14 From here onwards up to the beginning of adhy. 275 several stanzas of the Rāmopākhyāna recur almost *verbatim* in the Skanda Purāṇa, which latter has evidently borrowed the relevant portions of the text from our epic. The common portions

- will be found in Skanda, vol. 3, khanda 1, adhy. 1, 2 and 44.
  - 23  $^{ab}$ )=(var.) Rām. 4. 50.  $6^{ab}$ .
  - 27 <sup>d</sup>)=Rām. (ed. Gorresio) 4. 15. 21<sup>b</sup>.
  - 32  $d = Ram. 6.90.37^d$ .
  - 34 ab) = (var.) Rām. 4. 12. 41ab.
  - 37 b)= $Ram. 4. 48. 20^d$ .
- 42 b)=(var.) Rām. (ed. Gorresio) 5. 18. 21b.
- 55 ab) = (var.) Rām. 5. 37. 12ab.
- 64 ') Cf. Rām. 5. 27. 21°4, 33°.
- 66 <sup>cd</sup>)=Rām. (ed. Gorresio) 5. 27. 23<sup>cb</sup>.

# 265

- 8  $^{ab}$ )=(var.) Rām. 5. 24.  $21^{ab}$ .
- 21 a)=(var.) Rām. 5. 21. 6c.

## 266

- 49 c)=(var.) Rām. 4. 58. 7c.
- **67** °)= $R\bar{a}m$ . 5. 40. 4°. 4) =  $R\bar{a}m$ . (ed. Gorresio) 1. 4. 35°.

# 267

- 2 ab)=(var.) Rām. 4. 39. 19cd; 40. 18cd.
- 4 <sup>cd</sup>)=(var.) Rām. 4. 39. 19<sup>ab</sup>: 6. 42. 28<sup>ab</sup>.
- **46** d)=(var.) Rām. 6. 16.  $17^d$ : 17.  $7^b$ .
- 49 b)=Ram. 6. 19. 26b.

# 268

- 10 °)=(var.) Rām. 6. 41. 78°.
- 11 = (var.) Rām. 5. 21. 11.
- 15 a)=Rām. 6. 41. 79°.
- 17 d)=Rām. 6. 26. 6b.
  - 18 b)=Rām. 6. 41. 84d.
  - 36 °) = Rām. (ed. Gorresio) 6. 65. 22°.

# 270

- 13 d)=Rām. 6. 52.  $30^d$ .
- 14 d)=Rām. 6. 52. 30b, 32b.
- 17 b)=Rām. 6. 52. 37d.

# 271

4 b)=Rām. 6. 67.  $96^d$ .

1 ab) = (var.) Rām. 6. 68. 6ab.

**26** b) = Rām. 6. 44.  $36^d$ ; 45.  $13^b$ ; 46.  $1^d$ ; etc.

### 273

5 b)=Rām. (ed. Gorresio) 6. 24. 42d.

**20** b)=Rām. (ed. Gorresio) 6. 70. 19b. — 20d = Rām. 6. 88. 41b.

### 274

**5** d) = Rām. 6. 95.  $32^d$ . Cf. 6. 97.  $2^d$ ; 100.  $10^b$ ; 102.  $2^d$ ,  $27^b$ ; etc.

12 d)=Rām. 6. 112.  $5^d$ .

18 For passages 1297\*, 1298\*, 1299\* of. Sukthankar, Kane Festschrift (1941), pp. 473 ff.

### 275

**25** <sup>d</sup>)=Ram. (ed. Gorresio) 1. 4. 72<sup>b</sup>.

33 Cf. Rām. 7. 26. 55°-56°.

48 d)=Rām. 6. 100. 56d.

52 ab) Cf. Rām. 6. 122. 26ab.

65 °) = Rām. 1. 7. 4°.

69 <sup>cd</sup>)=(var.) Rām. 6. 128. 95<sup>cd</sup>. Cf. B.

7. 59. 9; also 12. 29. 59<sup>cd</sup>:

दशाश्वमेधाआरूथ्यानाजहार निर्गलान्।

# 277

The Savitri Episode (adhy. 277-283).

The Savitrī Episode, like many an interesting episode of the Mbh., was edited for the first time by Francis Bopp in his selections from the Mbh. called Diluvium (Berlin 1829). Cf. note on adhy. 185 above. There appears to have been a Russian edition by Kossowicz (St. Petersburg 1861); and a German edition by Kellner (Leipzig 1888). The text has been reprinted several times in India. The only Indian edition worth mentioning is the annotated edition of the text by P. V. Kane: महामारतप्रवेशिका (Bombay 1912), intended for the use of college students. The text, which is eclectic, is based on that of the three editions of the Mbh. then available, the Bombay, Calcutta (editio princeps) and Kumbhakonam. Only the most

striking of the various readings have been noted by Kane, a few of which have been discussed in the "Notes." His endeavour has been "to present a good and intelligible text to the student." — There is a comparative study of the story by A. Ditandy: Parallèle d'un épisode de l'ancienne poésie indienne avec des poèmes de l'antiquité classique (Diss., Paris 1856).

22 मारून्यां. For this, many MSS. and editions erroneously read मानन्या (which Kane, op. cit. p. 136, explains as मनुपुत्र्याः, which is simply a tour de force!). That the mother of Sāvitrī was a Mālavī (a lady or a princess of Mālava, modern Malwa) follows from a clearer reference in the sequel; cf. 3. 281. 58abcd:

पितुश्च ते पुत्रशतं भिवता तव मातरि।

मालव्यां मालवा नाम शाश्वताः पुत्रपौत्रिणः ।,

where the MSS. almost uniformly read मालव्यां मालवा (and not मानव्यां मानवा), a reading confirmed independently by the Matsya Purāṇa (213. 15<sup>cd</sup>-16).

32 ab) = Viṣṇudharmottara Purāṇa 1. 220. 3cd.

# 280

3 a)=Vișnudharmottara 2. 36. 15a.

## 281

2 ad)=(var.) Visnudharmottara 2. 37. 35ab.

3 <sup>cd</sup>) = Visnudharmottara 2. 37. 36<sup>ab</sup>.

6 b) For the reading उपगृह्म (v.l. "गृह्म, "गम्य), cf. stanzas 61 and 69 (उपगृहस्य) below.

16 <sup>cd</sup>) Cf. Katha Upanişad 6. 17, and Śvetāś-vatara Up. 3. 13:

#### अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः।

16 bc)=(var.) Viṣṇudharmottara 2.37.42c5.

20 = (var.) Visnudharmottara 2. 37. 65<sup>cd</sup>-66<sup>ab</sup>.

29 Cf. 5. 10. 23.

61 उपगृह्म. Cf. stanzas 6 and 69, and notes.

# 294

13 Correction! The repetition of वैशंपायन उवाच before 13 in our text is unnecessary (cf. stanza 7) and this superfluous reference may be omitted, as is done by T<sub>1</sub> M of our MSS.

22 Correction! In the *text*, before 22, add वैशंपायन उवाच, as in K<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>5</sub>.

## 295

8 The phrase अर्णासहितं, which occurs also in the Virāṭa, has been rightly explained there by the commentators (Arjunamiśra, Caturbhuja, Nīla-kanṭha etc.) as अर्णीयुगलं, अर्णीयुगमं "aranī-pair." It was mistaken as an adjective meaning "accompanied by the aranis" and therefore a substantive (like मन्यं or भाण्डं) was generally added to eke out some meaning. See Raghu Vira's note on 4.1.3 (Virāṭaparvan, p. 361). This use of the word सहित is certainly peculiar. It does not mean "a pair" exactly (as the commentators imply), but appears to be used to denote (two or, perhaps, more) things which are found, fitted or fixed together. Cf. the use of सहित in dual (सहितो) in the sense "both

together "; and in plural (सहिता:) " all together."

# 297

63 Cf. note on 3. 191. 21 above.

### 298

19 The god Dharma has given the Pāndavas the boon that they can assume, during the thirteenth and last year of their exile, any form they like at will (छन्दतः). He also tells them (stanza 17) that even if they went about just as they were, without any change of form, they would not be recognized. These stanzas show that passage No. 5 of App. I of the Virāṭaparvan (p. 304), an interpolation of the Southern recension, in which Yudhiṣṭhira invokes Dharma, praying for a successful change of form, is merely supererogatory piety and deserves to be obelized.

ERRATA

Only mistakes in the constituted text have been listed here. For other corrections see Critical Notes.

| Adhy. &        | For                   | Read                    |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| Śl. No.        |                       |                         |
| 15. 16; 21. 14 | मार्तिका°             | मार्त्तिका <sup>°</sup> |
| 34. 38         | थार्थपरमो             | चार्थंपरमो              |
| 43. 4          | °प्रभावा              | <sup>°</sup> प्रभावाः   |
| 81. 56         | प्रयगच्छति            | प्रय <b>च</b> छति       |
| 98. 13         | जीवं जीवक°            | जीवंजीवक ँ              |
| 110. 1         | रम्यो                 | रम्य                    |
| 116. 6         | मार्तिका <sup>*</sup> | मार्त्तिका <sup>°</sup> |
| 142. 26        | भीमाजुन <sup>°</sup>  | भीमार्जुन <sup>°</sup>  |
| 198. 22        | पुराकर्म              | पुरा कर्म               |
| 222. 32        | শ্বস্থা               | श्वश्रवा                |
| 225. 3         | तपोधनांश्च            | तपोधनाश्च               |
| 230. 1 (ref.)  | उवच ।                 | उवाच !                  |
| 248. 6, 11     | वार्धेक्षत्रि         | वाईक्षत्रि"             |
| 267. 9         | रामकरणात्             | रामकारणात्              |
| 268. 20        | °हृदया                | 'हृदयाः                 |
| 272, 25        | मायया वृतः            | माययावृतः               |
| 282. 5         | °कण्टकबिद्धा°         | °कण्टकविद्धा°           |



इः धामनभंक इः इध्यास समने उपादि सं विषीय उपने विच्वरसेवन द्वापुर भववत्सन्त्रिभ ययपूर्याणें विस्तुर्याभागात्वे रह्येयात्र भनेम्रभ लेम्र पिस्राहि कि वर्भिकि विविग्री व अरण्यभ्य स्विवे वस विसत्तराभभरपात्राक्षण्यमुभक्समः विसत्तियस्मरपाद्भकः क्रिःभग्निपवितः विवेमङ्सिन्थरंभिद्रः करूमेग्नैः॥वैमेपचरः। वज्रवनिकुउरिमेथा। इंग्रिक्श्यक्षेत्रस्थिवेद डः नवेडस्ड इस्पिकलाभद्र शिधिकमीभे एवडराव वहे शिष्ठा मेभ्रीह्या भेवस गुरुद्धः स्रविवक्र ३३१४ भविवारिकः अभववीत्रक्षार्थ्याञ्चरात्रे गर्भयभगनी इंगंभवनिष्धि गवभुज हम्माथियञ्चभाज्यमद्भाः कमचउत्रद्ववंगर्भयम अस्ते निष्डथा अवात्र वाना प्रिश्मिकेरवाः अभवतीः

Facsimile of a page from the Sarada MS. (paper) of the Aranyakapatvan, belonging to the Asiatic Society of Bengal

